

# ज्ञानपीठ मृतिंदेवी जैन श्रन्थमाला [ संस्कृत ग्रन्थाङ्क १४ ]

# गुराभद्राचार्यप्रगीतम्

# म हा पु रा गा म्

[ द्वितीयो विभागः ]

# उत्तरपुराणम्

हिन्दीभाषानु वादसहितः



सम्पादक--

पं० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य

साहित्याध्यापक, गणेश दि० जैन विद्यालय, सागर

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

GETERA CELERA CELERA

प्रथम आवृत्ति एक सहस्र प्रति मार्गशीर्ष वीरनि० स० २४८१ वि० सं० २०११ नवम्बर १६५४

मूल्य १० ६०

# स्व० पुण्यइलोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा संस्थापित

# मारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-यन्यमाला

するでもなりない からいかんなならんかい まいしょうちゅう ちゅうりんきゅう かいいんとう ちゅうしゅう

इस ग्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपश्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओं में उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन माहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उमका मृल और प्रथासम्भव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोंकी मूचियाँ, शितालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-ग्रंथ और लोकहितकारी जैन-माहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमालामें प्रकाशित होंगे।

والمنافية ولمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمناف

ग्रन्थमाला सम्पादक— डॉ० हीरालाल जैन, एम० ए०, डी० लिट् डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम० ए०, डी० लिट्

प्रकाशक--अयोध्याप्रसाद गोयलीय,
मन्त्री, भारतीय ज्ञानवीठ
दुर्गाकुण्ड, बनारस

मुद्रक--वम्बई प्रिटिंग काटेज, बांसफाटक, वनारस

مخالاته فخالاته فخالاته فخالته فخالته فخالته فخالته فخاله وخالته فخالته فخالته

स्थापनाब्ब फाल्गुन कृष्ण ६ बीर नि० २४७०

सर्वाधिकार सुरक्षित

विक्रम सं० २००० १८ फरवरी सन् १६४४



# JÑĀNA-PĪTHA MŪRTIDEVI JAINA GRANTHAMĀLĀ

#### SANSKRITA GRANTHA NO. 14

# **MAHĀPURĀNA**

Vol. II

## **UTTAR PURĀNA**

of

#### ACĀRYA GUNBHADRA

WITH HINDI TRANSLATION



Translated and Edited

BY

## PANDITA PANNALAL JAIN, SÄHITYÄCARYA

Sahiyadhyapak-GANESHA DIGAMBAR JAINA VIDYALAYA, SAGAR

Published by

# Bharatiya Jnanapitha Kashi

ومراجه ومرورية وجوزية ومروري فمارية ممارية ومرورية ومورية ومروية والموجية ومورية

First Edition 1000 Copies. MARGSHIR

MARGSHIRSHA, VIR SAMVAT 2480 VIKRAMA SAMVAT 2011 NOVEMBER 1954. Price Rs. 10/-

#### FOUNDED BY

### SAHU SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

#### SHRI MURTI DEVI

BHARATIYA JNANA-PITHA MURTI DEVI JAIN GRANTHAMALA

#### \$\frac{1}{2}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}\tag{\$\frac{1}{2}}

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY FDITED JAIN AGAMIC PHILOSOPHICAL,
PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS

AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSA, HINDI,
KANNADA AND TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN

THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR

TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS AND POPULAR JAIN LITERATURE ALSO WILL BE PUBLISHED

General Editors

Dr. Hiralal Jain, M. A., D. Litt. Dr. A.N. Upadhye, M.A., D. Litt.



Publisher

# Ayodhya Prasad Goyaliya

Secy., BHARATIYA JNANAPITHA DURGAKUND ROAD, BANARAS

\$1500 \$1500 \$1500 \$1500 \$1500 \$1500 \$1500 \$1500 \$1500 \$1500 \$1500 \$1500 \$1500 \$1500

Founded in
Phalguna Krishna 9.
Vira Sam. 2470

All Rights Reserved. 

Vikrama Samvat 2000

18th Febr. 1944

#### PREFACE

With the publication of this part containing the Uttarapurāṇa by Guṇabhadra, the Bhāratīya Jñānapīṭha, Banaras, has to its credit a signal achievement in presenting to the world of scholars the celebrated Sanskrit work, the Mahāpurāṇa (MP) or the Triṣaṣṭi-lakṣaṇa-mahāpurāṇa-saṃgraha (TLMPS), of Jinasena-and-Guṇabhadra, in three handy volumes. As compared with the three or four earlier editions of this work, in part or full, with Marāṭhī, Hindī and Kannaḍa translations, this edition is characteristically superior. The Sanskrit text is critically presented after collating it from a number of Mss. important readings from which are duly noted; it is accompanied, just below, by a fluent Hindī praraphrase; there is an exhaustive Introduction in Hindī which not only puts together all information about the authors but also touches some important topics from the work itself; lastly, there is an alphabetical Index of the verses. Thus this edition meets the needs of a pious reader, and goes a great way to satisfy the demands of a critical scholar.

The MP or the TLMPS, as its title indicates, is a great narrative of the ancient times, basically describing the lives of 63 Śalākāpuruṣas, namely, 24 Tīrthakaras, 12 Cakravartins, 6 Balabhadras, 9 Nārāyaṇas and 9 Pratinārāyaṇas recognised and honoured by Jainism. These biographies do not cover only one life of theirs, but present a detailed account of the career of their souls through various earlier births and also indicate their march on the path of religious and spiritual progress. In fact, these lives hold before the religious aspirants various facets of the spiritual career of great many souls that inspire religious confidence in others and lay down spiritual standards for them.

The entire narration is put in the mouth of Gautama and delivered in reply to the enquiry of king Śrenika, both of whom are historical persons. These biographies of souls give many an occasion to the authors to introduce various topics of traditional and conventional character and to embody in the work mythological, religious, dogmatical, sacramental and ritualistic details, and thus make he whole work almost an encyclopedia of Jainism. We get here a graphic description of the evolution of human society along the march of time and of what the great souls of the past did for man in the beginning. The careers of migrating souls bring before one the glim-

pses of the whole universe and its ideological associations. No opportunity to introduce poetical descriptions, ethical sermons, moral exhortations, theoretical details about dreams, town-planning, polity etc., religious dogmas and practices, polemical attacks and refutations, and technical information, is ever missed with the effect that the narratives get enriched by a variety of stuff which at once demonstrates the deep learning and width of hereditory scholarship the authors of this work possessed.

The MP is a magnificent traditional history so far as the great heroes of Sramanic culture are concerned. Rich details about the Kulakaras like Nābhi, about Tīrthakaras like Vṛṣabha, about Cakravartins like Bharata and others are presented with deep interest. It is here that we get the tales about Rāma and Rāvaṇa, about Kṛṣṇa and Pāṇḍavas, about Bāhubali, Brahmadatta, Jīvaṃdhara, Vasu, Nārada and many other luminaries which are of immense significance for a student of comparative mythology.

In describing the military campaign of Bharata, the author introduces important geographical information, though conventional in many details. The descriptions of Kalpavṛkṣas, numerals, three worlds, various mountains, philosophical schools, divisions of knowledge, renunciation, rituals, samskāras, penances, meditation, Samavasaraṇa etc. have enriched the work with religious and cultural details of great importance. Some socio-cultural topics deserve careful study and interpretation. Apart from the code of layman's and ascetic's morality which is elaborated throughout the work, we find in this work many ideas on statecraft and worldly wisdom expressed in a striking manner.

While composing this MP, Jinasena and Guṇabhadra have drawn a good deal of information from canonical tradition and post canonical texts like the Tiloyapaṇṇatti of Yativṛṣabha, as well as the Vāgartha-samgraha of Kavi Parameṣṭhi. Their performance proved so authoritative, magnificent and exhaustive that its prototypical predecessors were almost eclipsed. It may not be surprising, therefore, that works like that of Kaviparameṣṭhi came to be neglected and in course of time lost beyond recovery.

This MP has served as a model, if not necessatily a direct and the only source for many subsequent authors like Puspadanta, Hemacandra, Āśādhara, Cāmuṇḍarāja, and the author of Tamil Śrīpurāṇa, etc. who composed their works in Apabhramśa, Sanskrit, Kannada and Tamil. Besides, many Jaina authors are directly or indirectly indebted to this class of works for patterns of details and descriptions with which they enriched their poems on select themes centring round one or the other hero, a Tirthamkara, a Cakravartin, or any individual hero of antiquity like Bāhubali, Pradyumna, Jīvamdhara etc.

The MP is divided into two parts, Ādipurāṇa in 47 Parvans and Uttarapurāṇa in 29 Parvans: the entire work thus has 76 Parvans. The total Granthāgra comes to about 20 thousand ślokas. Of the Ādipurāṇa, 42 Parvans and three verses more were composed by Jinasena (about 12 thousand ślokas) and the remaining work by his pupil Guṇabhadra. The Ādipurāṇa covers the biography of the first Tīrthakara and first Cakravartin, and the Uttarapurāṇa deals with the lives of the remaining Tīrthakaras and other Triṣaṣṭi Puruṣas. The Uttarapurāṇa (about eight thousand Ślokas in extent) obviously therefore becomes more enumerative than descriptive.

As an able exponent of Jainism in its manifold aspects and as a successful master of Sanskrit language, Jinasena occupies a unique place in Indian literature by both the quantity and quality of his contributions. Very little is known of his personal life. We get, however, some glimpses of his personality from some of his own poetic expressions at the close of his commentary Jayadhavalā. Almost as a boy he appears to have accepted renunciation, leading a strict celebate life and devoting himself wholly and solely to religious and scholarly life. Though physically weak and not quite handsome, he was strong in his penances and gifted with intelligence, forbearance and modesty. He was an embodiment of knowledge and spiritualism.

As a monk Jinasena was more an institution than an individual. He was a great disciple of a greater teacher, Vīrasena, whose Jayadhavalā commentary he completed in 837 A.D. just as his pupil Guṇabhadra completed his Mahāpurāṇa posthumously some years before 897 A.D. He belonged to the ascetic line or family called Pañcastūpānvaya to which belonged Guhanandi, Vṛṣabhanandi, Candrasena, Āryanandi and Vīrasena. This Pañcastūpānvaya had once its home in the North, in Eastern India; the monks of this line were perhaps the greatest custodians of the knowledge of Katma Siddhānta; and they travelled via Rajaputana and Gujrat as far as Śravaṇa Belgol in the South carrying with them the hereditory learning of the Katma doctrine and pursuing their religious path of severe penances. Vīrasena and Jinasena attained such a position and eminence that after them the Senānvaya or Senagaṇa came to be mentioned as the family or line of teachers almost replacing the Pañcastūpānvaya.

Jinasena lived in an age of political prosperity and stability as well as academic fertility. The contemporary kings were Jagattunga and Nṛpatunga or Amoghavarṣa (815-877 A.D.) of the Rāṣṭrakūṭa dynasty, with their capital at Mānyakheṭa which became a centre of learning. Amoghavarṣa was not only a mighty monarch but also a patron of letters and a man of academic aptitude and literary attainments. A Kannaḍa work, Kavirājamārga, on

poetics is attributed to him. He was a great devotee of Jinasena whose ascetic virtues and literary gifts must have captivated his mind. He soon became a devout Jaina and renounced the kingdom in preference to religious life as mentioned by him in his Sanskrit work Praśnottara-ratnamālā and as graphically described by his contemporary Mahāvīrācārya in his Gaṇitasāra-samgraha. (See Jaina Siddhānta Bhāskara IX, and Anekānta V, page 183) His reign was victoriously prosperous and the span of his career pretty long.

After finishing his training in various branches of traditional learning like grammar, poetics, Nyāya etc. under his teachers like Vīrasena and Jayasena, it seems, Jinasena began his literary career by composing (sometime before 783 A.D.) the Pārśvābhyudaya, a Sanskrit Kāvya, a curio in Sanskrit literature. In this poem he incorporates in every verse one or two lines of the Meghadūta of Kālidāsa in their serial order, the remaining lines being composed by himself. In this way the whole poem of Kālidāsa is subjected to the poetic art known as samasyā-pūraņa. Though the stories are basically different, the lines of the Meghaduta get fitted admirably in the Pārsvābhyudaya. Composition by samasyā-pūraņa puts a number of restrictions on the poet who undertakes it. Jinasena has achieved it so naturally and skilfully that while reading Pārśvābhyudaya by itself one hardly suspects that it embodies another poem of different theme as well as contexts. The Pārśvābhyudaya is a remarkable tribute to Jinasena's mastery over Sanskrit and abilities as a poet. His compliments to Kālidāsa's poem at once ennoble his personality. It is only a merited poet that can admire another poet. On this poem, Professor K.B. Pathak has remarked thus: 'This poem is one of the curiosities of Sanskrit literature. It is at once the product and the mirror of the literary taste of the age. The first place among Indian poets is allotted to Kālidāsa by consent of all. Jinasena, however, claims to be considered a higher genius than the author of Cloudmessenger.' (The Journal of the Bombay branch of the R.A.S., No. XLIX, vol. XVIII, 1892; also his ed. of Kālidāsa's Meghadūta, 2nd ed., Poona 1916, Intro. pp. xxiii etc.)

After completing the Dhavalā commentary on the Ṣaṭkhaṇḍāgama in72 thousand Granthāgras, Vīrasena took up the Jayadhavalā commentary on the Kaṣāya-prābhṛta. He passed away when he had composed just 20 thousand Granthāgras. It was left consequently to his worthy disciple Jinasena to complete that commentary by composing some 40 thousand Grathāgras more (in 837 A.D.). These voluminous commentaries show their depth of learning and their mastery over the entire range of Jainology, especially the Karma Siddhānta. These works contained all that was worth

knowing in that context, practically absorbing the earlier Sanskrit and Prākrit commentaries. The poetic abilities of Jinasena are explicit from his memorable poem, Pārśvābhyudaya, and the depth of his wide learning from his Jayadhavalā. This twofold ability of Jinasena is seen all the more blooming in his Mahāpurāṇa.

The MP as a systematic exposition of Jaina traditions and principles is sufficiently appreciated by the specialist; but the literary qualities of this work have not attracted the attention of the students of Sanskrit literature to the extent that they deserve. Many sections of the MP present an exquisite specimen of Kāvya. Jinasena shows an intelligent acquaintance with the works of his predecessors in the field. He handles Sanskrit language with ease and facility and further invests it with dignity. The Sahasranāma shows how fully he has availed himself of both the strength and weakness of Sanskrit language, grammar and vocabulary. He is a consummate master of versification, and now and then he has attended to even poetic and metrical tricks. His descriptions are exhuberantly rich and full of poetic embellishments, both of sense and sound. Professor Pathak was already attracted, though casually, by Jinasena's 'richness of fancy, copiousness of imagery and fluency of verse' seen in the MP. It is a sad event in the history of Sanskrit scholarship that Jinasena left this work incomplete. His pupil Gunabhadra, with much hesitation and after waiting for some time, but as a sacred duty to his teacher, had to complete it which was later consecrated by Lokasena, a pupil of Gunabhadra, in 897 A.D. It is a memorable event that Vîrasena, Jinasena and Gunabhadra formed a continued and composite academic personality ushered into existence as if for the purpose of completing three significant works of Indian literature, namely, Dhavala, Javadhavalā and Mahāpurāṇa which were too big and profound to be completed in one span of life by any one individual.

Besides completing his teacher's Mahāpurāṇa, Guṇabhadra composed two other Sanskrit works, the Ātmānuśāsana, a religious and didactic anthology in 272 verses of different metres, and the Jinadattacarita, a poem in nine cantos.

Earnest students of Sanskrit literature in general and of Jaina literature in particular feel highly obliged to Shrīmān Seth Shānti Prasādji and his accomplished wife Shrīmati Ramā Rāniji who founded the Bhāratīya Jñāna Pīṭha which is publishing important Prākrit and Sanskrit works. Not minding the cost involved they are arranging the publication of these works with one great and laudable object that such gems of ancient Indian literature should not be allowed to be lost in oblivion. Words cannot adequately express their spirit of self-sacrifice and love of learning for its own

sake. If the Jñānapītha Lokodaya Granthamālā aims at educating the public at large, the Jñānapītha Mūrtidevī Jaina Granthamālā maintains respectfully the prestige of ancient Indian learning especially in its neglected branches. Thus the Jñānapītha is really serving a national cause and a great cultural purpose; and all its publications are enriching our national language Hindī.

Shri Ayodhyāprasād Goyaliya is pushing the activities of the Jñāna-pīṭha with zeal and sincerity. Thanks are due to Pt. Pannālāl Sāhityāchārya who prepared this edition of the Mahāpurāṇa with a lucid Hindī translation. We have every hope that this edition will give fresh impetus to the study of Mahāpurāṇa in its various aspects.

July 1954.

H. L. Jain, A. N. Upadhye.

# मास्ताविक [हिन्दी]

आचार्य गुणभद्र कृत उत्तरपुराणके प्रकाशनके साथ जिनसेन और गुणभद्रकृत 'विषष्टि-रूक्षण-महापुराण-संग्रह' अपरनाम 'महापुराण' तीन भागोंमें पूर्णं रूपसे प्रकाशित हो गया। इस सुप्रसिद्ध संस्कृत प्रन्थको ऐसे सुन्दर रूपमें विद्वरसंसारके सन्मुख उपस्थित करनेका श्रेय 'भारतीय ज्ञानपीठ, काशी' को है। इससे पूर्व आंशिक अथवा पूर्णरूपमें हिन्दी, मराठी व कन्नड अनुवादों सहित इस प्रन्थके तीन चार संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। किन्तु उनकी अपेक्षा प्रस्तुत संस्करण अपनी कुछ विशेषताओं के कारण अधिक उपयोगी है। यहाँ संस्कृत पाठ अनेक प्राचीन इस्तिलिखित प्रतियों के मिलानके पश्चात समालोचनारमक रीतिसे निश्चित किया गया है, और उपयोगी पाठान्तर अद्भित किये गये हैं। प्रत्येक पृष्ठपर संस्कृत मृळ पाठके साथ-साथ धारावाही हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है। हिन्दीकी सुविस्तृत प्रस्तावनामें प्रन्थकारोंके सम्बन्धकी समस्त ज्ञात वार्तोका संग्रह कर दिया है, तथा प्रन्थके कुछ महस्वपूर्ण विषयोंका भी परिचय कराया गया है। अन्तमें पर्योंकी वर्णानुक्रमसे सूची भी दे दी गई है। इस प्रकार यह संस्करण धर्मानुरागियोंके स्वाध्यायके लिए और आलोचनशील विद्वानोंके लिए समान रूपसे उपयोगी सिद्ध होगा।

महापुराण अपने नामानुसार प्राचीन कालका एक महान् आख्यान है। इसमें जैनधर्मकी मान्यतानुसार चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवतीं, नौ बलभद्र, नौ नारायण और नौ प्रतिनारायण, इन श्रेसठशलाका
पुरुषोंका मुख्यतः जीवन-चरित्र वर्णन किया गया है। यहाँ उक्त महापुरुषोंके केवल एक ही जीवनकालका
वर्णन नहीं है, किन्तु उनके अनेक पूर्वजन्मोंका भी विवरण दिया गया है, जिससे उनकी धामिक व आध्यात्मिक उन्नतिका मार्ग भी रपष्ट दिखाई देता है। यथार्थतः इन चरित्रों द्वारा धर्मानुरागियोंके समक्ष अनेक
आत्माओंके आध्यात्मिक विकासके नाना दृश्य उपस्थित होते हैं जिनसे पाठकोंके हृदयमें धार्मिक श्रद्धा एवं
आध्यात्मिक श्राद्धां उपस्थित हो जाते हैं।

महापुराणका समस्त आख्यान महाराज श्रेणिकके प्रश्नोंके उत्तरमें भगवान् गौतम गणधरके मुखसे प्रमृत हुआ है। गौतम गणधर और श्रेणिक ये दोनों ही विख्यात ऐतिहासिक पुरुष हैं। चरित्रोंके चित्रणमें प्रन्थकारोंको अनेक परम्परागत रूढ विपयोंके वर्णनका अवसर मिला है, और उन्होंने अपनी रचनामें नाना पौराणिक, धार्मिक, सैद्धान्तिक, सांस्कारिक तथा कर्मकाण्ड सम्बन्धी विवरण उपस्थित किये हैं। इस प्रकार यह प्रन्थ प्रायः जैनधर्मका विश्वकोश बन गया है। यहाँ हमें मानव समाजके कालानुसार विकासका सजीव चित्रण तथा आदिकालीन महापुरुषोंके लोक-कल्याणकारी कार्योका परिचय मिलता है। जीवांके जन्मान्तर वर्णनोंमें हमें समस्त लोक और तत्सम्बन्धी मान्यताओंकी स्पष्ट झाँकिया दिखाई देती हैं। काव्यात्मक वर्णनों, धार्मिक प्रवचनों, नैतिक उपदेशों, रूढिगत स्वमां, नगर-थोजनाओं, राजनीति इत्यादि, तथा सिद्धान्त और सदाचार एवं मत-मतान्तरोंके खण्डन-मण्डन व कलात्मक बातोंके वर्णन करनेका कहीं कोई अवसर कुशल कवियोंने अपने हाथसे नहीं जाने दिया। इसका परिणाम यह हुआ है कि आख्यानोंमें सुन्दर वैचित्र्य आ गया है जिससे प्रन्थकारोंकी विशाल विद्वत्ता एवं परम्परागत प्रकाण्ड पाण्डिस्यका पता चलता है।

महापुराण श्रमण संस्कृतिके महापुरुषोंका श्रेष्ठ परम्परागत इतिहास है। यहाँ नामि आदिक कुलकरों, वृषमादि तीर्थंकरों, भरतादि चक्रवितयों आदिके सुविस्तृत वर्णन बड़े रोचक ढङ्गसे प्रस्तुत किये गये हैं। यहाँ हमें राम और रावण, कृष्ण और पाण्डव, तथा बाहुबली, ब्रह्मद्रस, जीवन्धर, वसु, नारद आदि अनेक महस्वशाली व्यक्तियोंके कथानक प्राप्त होते हैं जो कथाओंके तुलनात्मक अध्ययनके लिए अत्यन्त उपयोगी हैं।

कविने भरतकी विजय-यात्राके प्रसङ्गमें बहुत-सी महत्त्वपूर्ण भौगोलिक सूचनाएँ दो हैं, जो अनेक बातोंमें रूढिगत होनेपर भी उपयोगी हैं। कल्पबृक्ष, गणना, फैलोक्य, नाना पर्वत, दर्शन, ज्ञानभेद, वैराग्य, कर्मकाण्ड, संस्कार, तप, ध्यान, समवसरण आदिके वर्णनों द्वारा यह रचना धार्मिक व सांस्कृतिक महत्त्वकी विविध वार्ताओंसे खूब परिपुष्ट हुई है। इनमेंके अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक विषय ध्यानसे अध्ययन करने और समझने योग्य हैं। प्रन्थमें सर्वत्र व्यास श्रावकधर्म व मुनिधर्मके अतिरिक्त हमें यहाँ प्रभावकाली रीतिसे अभिव्यक्त बहुतसी राजनीति और लोक-व्यवहार-वार्ता भी मिलती है।

महापुराणकी रचनामें आचार्य जिनसेन और गुणभद्रने आगमिक परम्परा तथा चित्रवृषभक्तत तिस्त्रोय-पण्णित व कवि परमेष्ठि कृत 'वागर्थ संग्रह' जैसी आगमोत्तर रचनाओंका भी बहुत कुछ आधार स्विषा है। किन्तु उनकी यह कृति इतनी प्रामाणिक, सर्वाक्षपूर्ण और श्रेष्ठ सिद्ध हुई कि उसकी तत्तद्विषयक पूर्वकालीन रचनाएँ प्रायः अन्धकारमें पड़ गई। अतः यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं कि कवि परमेष्ठी जैसे ग्रंथकारोंकी रचनाएं उपक्षित हो गई और क्रमसे कालके गालमें समा गई।

यह महापुराण अपन्न कि पुष्पदन्त, संस्कृत कि हेमचन्द और भाशाचर, कन्नह कि चामुण्ड-राय एवं श्रीपुराणकार तामिल कि आदिकी रचनाओं के लिए यदि साक्षात् और एकमात्र आधार नहीं तो आदर्श अवश्य रहा है। इसके अतिरिक्त जिन जैन लेखकोंने किसी एक तीर्थंकर, चक्रवर्ती अथवा बाहुबली, प्रशुम्न, जीवंधर आदि प्राचीन महापुरुषका चरित्र लिखा है, वे भी अपनी रचनाओं के पोषक वर्णन और विस्तारके लिए इन्हीं ग्रंथों के ऋणी हैं।

महापुराण दो भागों में विभक्त है। प्रथमभाग आदिपुराण कहलाता है और उसमें सैंतालीस पर्व हैं। इसीयभाग उत्तरपुराणके अन्तर्गत उनतीस पर्व हैं। इस प्रकार पूरा महापुराण छिहतार पर्वों में समास हुआ है जिनका समस्त ग्रंथाय लगभग बीस हजार श्लोक-प्रमाण है। आदिपुराणके व्यालीस पर्व और तेतालीसवें पर्वके तीन पद्य, जिनका श्लोक प्रमाण लगभग बारह हजार होता है, आचार्य जिनसेन कृत हैं और ग्रंथका शेपभाग उनके शिष्य आचार्य गुणभद्रकी रचना है। आदिपुराणमें प्रथम तीर्थंकर और प्रथम चक्रवर्ती इन दो का ही चरित्र विजत हो पाया है। शेष इकसठ शलाका पुरुषोंका जीवन चरित्र उत्तरपुराण में ग्रंथित हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उत्तरपुराणके कोई आठहजार श्लोक प्रमाणमें वर्णन-विस्तारकी अपेक्षा नाम-धामोहोख ही अधिक है।

जैनधर्मके विविध अंगोंके सुयोग्य व्याख्याता तथा संस्कृत भाषाके सफल कलाकारके नाते जिनसेन अपनी रचनाके प्रमाण और गुण इन दोनों दृष्टियोंसे भारतीय साहित्यमें एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनके वैयक्तिक जीवनके सम्बन्धमें हमारी जानकारी बहुत कम है, तथापि अपनी जयधवला टीकाके अन्तमें उन्होंने जो कुछ पद्य-रचना की है उससे उनके व्यक्तित्वकी बुछ झलकें मिल जाती हैं। जान पड़ता है, उन्होंने अपने बाल्यकालमें ही जिन-दीक्षा प्रहण कर ली थी, और तभीसे वे निरन्तर कठोर ब्रह्मचर्यके पालन एवं धार्मिक व साहित्यिक प्रवृत्तियों ही पूर्णतः संलग्न रहे। यद्यपि वे शरीरसे कृश थे और देखनेमें सुन्दर भी नहीं थे, तथापि वे तपस्यामें सुद्दद और खुद्धि, धैर्य एवं विनयादि गुणोंमें प्रतिभावान् थे। वे ज्ञान और अध्यात्मके मूर्तिमान् अवतार ही कहे जा सकते हैं।

मुनिधर्मकी दिन्दिसे जिनसेन एक व्यक्तिमात्र नहीं किन्तु एक संस्थाके समान थे। वे वीरसेन जैसे महान् गुरुके महान् शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरुकी जयधवला टीकाको शक संवत् ७५९ (सन् ८३७ ई०) में समाप्त किया। उसी प्रकार उनके शिष्य गुगभद्रने उनकी मृत्युके पश्चात् उनके महापुराणको शक सं० ८१९ (सन् ८९७ ईस्वी) से कुछ पूर्व पूर्ण किया। वे पचस्तूपान्वय नामक मुनि सम्प्रदायके सदस्य थे। इसी सम्प्रदायमें गुहनन्दी, खपभनन्दी, चन्द्रसेन, आर्यनन्दी और वीरसेन भी हुए थे। इस पंचस्तूपान्वयका मुख्य केन्द्र किसी समय उत्तर-पूर्व भारतमें था। अनुमानतः इसी अन्वयके मुनि जैन कर्म-सिद्धान्त सम्बन्धी ज्ञानके सबसे बड़े संरक्षक थे। वे राजपूताना और गुजरात होते हुए दक्षिण भारतमें अवणवेल्गुल तक पहुँचे। वे जहाँ गये वहाँ अपने परम्परागत कर्मसिद्धान्तके ज्ञानको छेते गये, और कटोर तपस्याके धार्मिक मार्गका भी अनुसरण करते रहे। वीरसेन और जिनसेनने ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की कि उनके पश्चान् उनका मुनिसम्प्रदाय पंचस्तूपान्वयके स्थानपर सेनान्वय अथवा सेनगणके नामसे ही अधिक प्रसिद्ध हो गया।

जिनसेनका काल राजनैतिक स्थैर्य और समृद्धि एवं शास्त्रीय समुझतिका युग था। उनके समकालीन नरेश राष्ट्रकृटवंशी जगशुंग और नृपतुङ्ग अपरनाम अमोधवर्ष (सन् ८१५—८७७) थे। इनकी राजधानी मान्यसेट थी जहाँ विद्वानोंका अच्छा समागम हुआ करता था। अमोधवर्ष केवल एक प्रबद्ध सम्राट् ही नहीं थे, किन्तु वे साहित्यके आश्रयदाता भी थे। स्वयं भी वे शास्त्रीय चर्चामें रुसि और साहित्यक योग्यता रखते थे। अलंकार-विषयक एक कम्नद्रम्थ 'कविराजमार्ग' उनकी हृति

कही जाती है। वे जिनसेनके बढ़े भक्त ये और जिनसेनके संयम और साहित्यिक गुणोंसे खूब प्रभावित हुए प्रतीत होते हैं। वे शीघ्र ही जैनधर्मके पक्त अनुयायी हो गये। उनके संस्कृतक व्य 'प्रश्नोशररत्नमाला' तथा उनके समकालीन महावीराचार्य कृत 'गणितसार संप्रह'के सुस्पष्ट उल्लेखोंके अनुसार उन्होंने राज्य त्यागकर धार्मिक जीवन स्वीकार किया था। (देखिये प्रो॰ हीरालाल जैन : 'राष्ट्रकृट नरेश अमोधवषकी जैनदीक्षा' जै॰ सि॰ भास्कर भा० ९ कि॰ १; तथा अनेकान्त, वर्ष ५, ए० १८३–१८७) उनका राज्यकाल खूब विजयी और समृद्धिशाली रहा, तथा वे दीर्वकाल तक जीवित रहे।

जिनसेनने बीरसेन और जयसेन जैसे गुरुओंसे ज्याकरण, अरुद्वार, न्याय आदि परम्परागत नाना विधाओंको सीखकर अपनी साहित्यिक सृष्टि अनुमानतः शक सं० ७०५ ( सन् ७८३ ) से कुछ पूर्व संस्कृत काव्य पार्श्वास्युद्यकी रचनासे की। यह काव्य संस्कृत साहित्यमें अनुठा माना जाता है। इस कवितामें कविने अपने प्रत्येक पद्यमें अनुक्रमसे कालिदास कृत मेधद्त नामक खण्ड-कार्यकी एक या दो पंक्तियाँ अनुबद्ध की हैं और शेष पंक्तियाँ स्वयं बनाई हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने कान्यमें समस्या-पूर्तिके काव्य कौशल द्वारा समस्त मेघक्तको प्रथित कर लिया है। यद्यपि दोनों काव्योंका कथाभाग परस्पर सर्वधा भिन्न है, तथापि मेघद्वकी पंक्तियाँ पार्श्वाभ्युदयमें बड़े ही सुन्दर और स्वाभाविक ढङ्गसे बैठ गई हैं। समस्याप्तिकी कला कविपर अनेक नियन्त्रण लगा देती है। तथापि जिनसेनने अपनी रचनाको ऐसी कुशलता और चतुराईसे सम्हाला है कि पार्श्वाभ्युत्यके पाठकको कहीं भी यह सन्देष्ठ नहीं हो पाता कि उस में अन्यविषयक व भिन्न प्रसंगात्मक एक पृथक कान्यका भी समावेश है। इस प्रकार पार्श्वाभ्यदय जिनसेनके संस्कृत भाषापर अधिकार तथा काव्यकौशलका एक सुन्दर प्रमाण है। उन्होंने जो कालिदासके काव्यकी प्रशंसा की है उससे तो उनका व्यक्तित्व और भी ऊँचा उठ जाता है। महानू कवि ही अपनी कवितामें दसरे कविकी प्रशंसा कर सकता है। इस काव्यके सम्बन्धमें प्रोफेसर के॰ बी॰ पाठकका मत है कि "पार्श्वास्युद्य संस्कृत साहित्यकी एक अझृत रचना है। वह अपने युगकी साहि-स्यिक रुचिकी उपज और आदर्श है। भारतीय कवियोंमें सर्वोचस्थान सर्वसम्मतिसे कालिदासको मिला है। तथापि मेघदतके कर्ताकी अपेक्षा जिनसेन अधिक प्रतिभाशासी कवि माने जानेके योग्य हैं।" ( जर्नस्र. बाम्बे ब्रांच. रायल एशियाटिक सोसायटी, संख्या ४९, व्हा॰ १८ ( १८९२ ) तथा पाठक द्वारा सम्पादित 'मेघदूत' द्वि॰ संस्करण, पूना १९१६, भूमिका ए० २३ आदि )

अपनी षट्खंडागम-टीकाको बहत्तर हजार श्लोक प्रमाण प्रथाप्रमें समाप्त करनेके प्रश्नात् वीरसेन स्वामीने कपाय-प्राभृतपर जयभवलाटीका लिखना प्रारम्भ किया। इसकी बीस इजार श्लोकप्रमाण ही रचना हो पाई थी कि उनका स्वर्गवास हो गया। अतः उस टीकाको पुरा करनेका कार्य उनके सुयोग्य शिष्य जिनसेन पर पदा। इन्होंने इस महान् और पवित्र प्रथको अपनी चालीस हजार श्लोकप्रमाण रचना द्वारा सन् ८३८ ईस्वीमें समाप्त किया। ये विशाल टीकाएँ उनके कर्ताओं के गम्भीर ज्ञानों तथा जैनधर्मके समस्त अंगों और विशेषतः कर्मीसदान्तके महान् पाण्डित्यकी परिचायक हैं। इन रचनाओं तिद्वप्यक समस्त ज्ञातब्य बातोंका एवं प्रायः पूर्वकालीन संस्कृत प्राकृत टीकाओंका समावेश कर लिया गया है। जिनसेनाचार्यका काव्यकौशल उनके स्मरणीय काव्य पार्श्वास्तुद्वयसे एवं उनकी विशाल विद्वत्ता उनकी अमर टीका जयभवलासे सुस्पष्ट है। महापुराणमें उनकी यही द्विमुखी प्रतिभा और भी खूब विकसित रूपमें दृष्टि-गोचर हो रही है।

जैन पुराण और सिद्धान्तकी दृष्टिसे तो महापुराणका विशेषज्ञों द्वारा पर्यास आदर किया जाता है; किन्तु इस रचनाके साहित्यिक गुणोंकी ओर संस्कृतज्ञांका जितना चाहिये उतना घ्यान नहीं गया। महापुराणके अनेक खंड संस्कृत कान्यके अति सुन्दर उदाहरण हैं। इस क्षेत्रमें जिनसेनने अपने पूर्वकालीन कियोंकी कृतियोंसे सुपरिचय प्रकट किया है। उन्होंने संस्कृत भाषाका प्रयोग बड़े सरल और स्वाभाविक दंगसे करके भी उसे एक उत्कर्ष प्रदान किया है। उनका सहस्रनाम स्तोत्र बतला रहा है कि उन्होंने संस्कृत भाषा, व्याकरण और शब्दमण्डारके सामर्थ्य और दौर्बल्य, दोनोंसे कितना अधिक लाभ उठाया है। वे पद्यस्थनाके परिएक विद्वान् हैं और जहाँ तहाँ उन्होंने चित्रकाव्यको भी अपनाया है। उनके वर्णन अति समृद्ध तथा शब्द और अर्थात्मक अलंकारोंसे भरे हुए हैं। उनके महापुराणमें जो कव्यनाका उत्कर्ष,

विम्नणका प्राचुर्य तथा पद्यरचनाकी धारावाहिकता आदि गुण रिट्योचर होते हैं उनसे प्रोफेसर पाठक बहुत अ.किंवत हुए। संस्कृत साहित्यके इतिहासकी यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जिनसेन अपनी इस रचनाको अपूर्ण छोड़कर परलोक सिधार गये। उनके शिष्य गुणभद्रने बढ़े संकोचके साथ, कुछ काल ठहर कर, अपने गुरुके प्रति पुण्य कर्तन्य समझकर, इस प्रन्थको सन्८९७ ईस्बीमें पूर्ण किया और गुणभद्रके शिष्य छोकसेनने उसकी प्रतिष्ठा कराई। यह एक बड़ी स्मरणीय घटना है कि वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र इन तीनोंका अविच्छिन्न और सुसंघटित एक ही साहित्यिक व्यक्तित्व पाया जाता है। इस असाधारण व्रिमूर्तिका अवतार धवला, जयधवला और महापुराण इन तीन भारतीय साहित्यकी निधियोंको उत्पन्न करनेके लिए हुआ जान पड़ता है, क्योंकि उक्त ग्रंथ एक व्यक्ति द्वारा एक जीवनकालमें सम्पन्न करना असंभव था।

अपने गुरुकी कृति महापुराणकी पूर्तिके अतिरिक्त गुणभद्मने दो और संस्कृत प्रन्थोंकी रचना की— एक 'आत्मानुशासन' जिसमें धार्मिक व नैतिक २७२ पद्योंका समावेश है; और दूसरी 'जिनद्शचरित' जो नौ सर्गोंका प्रवन्ध काव्य है।

संस्कृत साहित्यके और विशेषतः जैन साहित्यके अनुरागी श्रीमान् सेठ शान्तिप्रसादजी तथा उनकी विदुषी धर्मपत्नी श्रीमती रमारानीजीके बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना करके बड़े महत्त्वपूर्ण संस्कृत और प्राकृत प्रत्योंका प्रकाशन किया है और कर रहे हैं। इस प्रकाशनमें व्ययकी कोई चिन्ता न कर उन्होंने केवल यह प्रशंसनीय ध्येय रखा है कि प्राचीन भारतीय साहित्यके सुन्दर रत्न अन्धकारमें पड़े न रह जावें। इस सम्बन्धमें उनके निस्वार्थ त्याग और साहित्य-प्रेमकी पूर्णतः सराहना करना शब्दसामध्येंसे बाहरकी बात है। जहाँ 'ज्ञानपीठ लोकोद्य प्रथमाला' जन-साधारणमें ज्ञानप्रसारका कार्य कर रही है, वहाँ 'ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन प्रथमाला' भारतकी प्राचीन साहित्यक निधि, और विशेषतः उसके उपक्षित अङ्गांका विनीत भावसे सत्कार और उत्कर्ष कर रही है। इस प्रकार ज्ञानपीठ एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय ध्येय व महान् सांस्कृतिक प्रयोजनकी पूर्तिमें संलग्न है। उसके समस्त प्रकाशन राष्ट्रभाषा हिन्दीकी समुद्यतिमें भी सहायक हो रहे हैं।

भारतीय ज्ञानपीठके मंत्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयलीय ज्ञानपीठके कार्यको गतिशील बनाये रखनेमें बड़ी तत्परता और लगनसे प्रयन्त्रील हैं।

महापुराणके इस संस्करणको हिन्दी अनुवाद सहित सुसज्जित करनेके लिए एं० पश्चालालजी साहित्याचार्य हमारे धन्यवादके पात्र हैं।

हमें पूर्ण आशा और भरोसा है कि यह संस्करण महापुराणके नाना दृष्टियोंसे अध्ययन-अन्वेषण कार्यमें नव-स्फूर्तिदायक सिद्ध होगा।

> हीरालाल जैन आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये

### प्रकाशन-व्यय

१८३४।≈)॥ कागज २२×२९=२८ पौण्ड

९४ रीम ४ जिस्ता

१८८२) छपाई ८४ फार्म

१०००) जिल्द वँधाई

५०) कवर कागज

५०) कवर छपाई

१२०४) सम्पादन-ध्यय

२६४) प्रुफ संशोधन

१०००) मेंट, भालोचना

१७५) पोस्टेज ग्रंथ मेंट मेजने का

२८५०) कमीशन, विज्ञापन, विक्री व्ययादि

इल लागत १०३५६।=)॥ १००० प्रति छपी । लागत एक प्रति १०।=)॥ मृल्य १०) रु०

### प्रस्तावना

### सम्पादनसामग्री

उत्तरपुराणका सम्पादन निम्नलिखित सात प्रतियोंके आधारपर हुआ है।
'क' प्रति

यह प्रति भांडारकर रिसर्च इंस्टीटयूट पुनासे प्राप्त हुई है। पन्नसंख्या ३१८, लम्बाई-चौदाई १२ × ५ इंच। प्रति पत्रमें ११ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें ३४ से ३६ तक अक्षर हैं। प्रारम्भसे २८१ पन्न तक प्रति अत्यन्त जीर्ण हो चुकी है। कागज जर्जर है, हाथ लगाते ही टूटता है, रंग भी परिवर्तित हो चुका है। दशा देखनेसे अत्यन्त प्राचीन मालूम होती है। २८२ से अन्ततक पुनः पन्न लिखाकर जोड़े गये हैं। अन्तमें लेखन-काल नहीं दिया गया है। इस प्रतिके चारों ओर संस्कृतमें सूक्ष्म अक्षरों द्वारा टिप्पण शी दिये गये हैं। किन्हीं-किन्हीं श्लोकोंमें अन्वयके कमाङ्क भी दिये गये हैं। लेखन प्रायः गुद्ध और मुयाच्य है। काली स्याहीसे लिखी गई है और श्लोकाङ्क लाल स्याहीसे दिये गये हैं। इसका सांकेतिक नाम कि है। इसमें १६६ वॉ एष्ठ नहीं है और १८५ से २५० तक पन्न नहीं हैं।

#### 'ख' प्रति

यह प्रति जैन सिद्धान्त भवन आरासे पं० नेसिचन्द्रजी ज्योतिपाचार्यके सीहार्दसे प्राप्त हुई है। इसकी कुळ पत्र संख्या ३०९ है। पत्रोंका परिमाण १२ ×६ इख है। प्रति पत्रमें १२-१३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें ३५ से ३८ तक अक्षर हैं। अन्तमें लेखन-काल १८१५ संवत् दिया हुआ है। मार्गशीर्ष कृष्ण दशमीको इसकी प्रतिलिपि पूर्ण हुई है। दशा अच्छी है, लिपि सुवाच्य है, शुद्ध भी है, इसका सांकेतिक नाम 'ख' है। इसमें प्रनथकर्ताकी प्रशस्ति नहीं है।

#### 'ग' प्रति

यह प्रति भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीटयूट पूनासे प्राप्त है। कुछ पृष्ठसंख्या ४१३ है, पश्चोंका परिमाण १०×५ इंब है। प्रति पश्चमें ९ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें ३० से ३३ तक अक्षर हैं। छिपि शुद्ध तथा सुवाच्य है, अन्तमें लेखन-काल १५५७ वर्ष आपाद कृष्ण ८ शुक्रवार दिया हुआ है। काली स्याहीसे लिखित है, कागज जीर्ण हो चुका है, रङ्ग भी मटमैला हो गया है, बीच-बीचमें कितने ही स्थलों पर टिप्पण भी दिये गये हैं। दशा जर्जर होनेपर भी अच्छी है। इसका सांकेतिक नाम 'ग' है।

#### 'घ' प्रति

यह प्रति भी भांडारकर रिसर्च इंस्टीटबट पूनासे प्राप्त है। इसमें कुल पन्नसंख्या ३१३ है, पन्नोंका परिमाण १२ × ७ इब है, प्रति पन्नमें ११ पंक्तियाँ हैं, और प्रति पंक्तिमें ४५ से ४७ तक अक्षर हैं। अन्तमें लेखन-काल नहीं दिया गया है। कागजकी दशा और रक्षसे अधिक प्राचीन नहीं मालूम होती। लिपि शुद्ध नथा सुवाच्य है। इसका सांकेतिक नाम 'घ' है।

#### 'ल' प्रति

यह प्रति श्रीमान् पण्डिन कालारामजी शास्त्री द्वारा सम्पादित तथा अनृदित है। उपर सूक्ष्म अक्षरोंमें मूल क्लोक तथा नीचे कुछ स्थृलाक्षरोंमें हिन्दी अनुवाद दिया गया है। इसका प्रकाशन स्वयं उक्त शास्त्रीजी द्वारा हुआ है। इसमें मूलपाठ कितनी ही जगह परम्परासे अञ्चस्त्र हो गया है, अब यह अप्राप्य है। इसका सकितिक नाम 'ल' है।

#### 'म' प्रति

यह प्रति श्रीमान् पंडित चैनसुखदासजी न्यायतीर्थं जयपुरके सौजन्य वश श्री अतिशयक्षेत्र महा-दुर्वारजीके सरस्वती-भवनसे प्राप्त हुई है। इसमें २७९ पत्र हैं, पत्रोंका परिमाण १२ x ६ इस है, प्रतिपत्रमें १२ पंक्तियाँ हैं और प्रति पंक्तिमें ३८ से ४० तक अक्षर हैं। अक्षर सुवाच्य हैं, बीच बीचमें कठिन पदों के टिप्पण भी आजू-बाजूमें दिये गये हैं। पुस्तककी दशा अच्छी है, प्रायः शुद्ध है, लेखन-काल १८०५ है, जेठबदी पञ्चमी गुरुवारको सवाई जयपुरमें विमलसागर यसिके द्वारा लिखी गई है। इसका सांकेतिक नाम 'म' है।

### एक प्रति ऋौर

उत्तर पुराण संस्कृतकी पाण्डुलिपि भारतीय ज्ञानपीठ बनारसमें हुई है। प्रारम्भसे लेकर निम्नाथ-पुराण तक तो यह पं० लालारामजी शास्त्रीकृत अनुवाद सहित मुद्रित प्रतिसे हुई है और उसके बाद किसी हस्तिलित प्रतिसे हुई है। यह प्रति कहाँ से आई, कैसे आई इसका परिचय ज्ञानपीठके व्यवस्थापक महाशयके स्थानान्तरित हो जानेके कारण नहीं जान सका। एक पत्र मैंने पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य मृतपूर्व व्यवस्थापकको उस प्रतिका परिचय प्राप्त करनेकी इच्छासे लिखा भी था पर कुछ उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। प्रत्यक्ष भी चर्चा की थी पर उन्होंने कहा कि समय अधिक हो जानेसे स्मरण नहीं है। वर्तमान व्यवस्थापकजीको इस विषयकी जानकारी नहीं है। अस्तु, यह प्रति शुद्ध मालम होती है और जहाँ कहीं अन्य प्रतियोंसे विभिन्न पाठान्तर लिये हुए हैं। इस प्रतिके पाठोंका उल्लेख मैंने 'इस्यिप क्वित्र' इन शब्दों द्वारा किया है।

### उत्तरपुराण

उत्तरपुराण, महापुराणका प्रक्रमाग है। इसमें अजितनाथको आदि लेकर २३ तीर्थंकर, सगरको आदि लेकर ११ चक्रवतीं, ९ बलमद्र, ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण तथा उनके कालमें होनेवाले विशिष्ट पुरुषोंके कथानक दिये गये हैं। विशिष्ट कथानकोमें कितने ही कथानक इतने रोचक दक्षसे लिखे गये हैं कि उन्हें प्रारम्भकर पूरा किये बिना बीचमें छोड़नेको जी नहीं चाहता। यद्यपि आठवें, सोलहवें, बाईसवें तेईसवें और चौबीसवें तीर्थंकरको छोड़कर धुअन्य तीर्थंकरोंके चिरत्र अत्यन्त संक्षेपसे लिखे गये हैं परन्तु वर्णन शैलीको मधुरतासे वह संक्षेप भी रुचिकर हो प्रतीत होता है। इस प्रनथमें न केवल पौराणिक कथानक ही है किन्तु कुछ ऐसे स्थल भी हैं जिनमें सिद्धान्तकी हिसे सम्यग्दर्शनादिका और दार्शनिक दिल्से सिप्टकर्तृत्व आदि विषयोंका भी अच्छा विवेचन हुआ है।

रचित्रता गुणभदाचार्यका ऐतिहासिक विवेचन महापुराण प्रथम भागकी भूमिकामें विस्तारसे दे चुका हूँ अतः यहाँ फिरसे देना अनावश्यक है।

## उत्तरपुराणका रचना-स्थल-बङ्कापुर

उत्तर पुराणकी रचना बंकापुरमें हुई है इसका परिचय प्राप्त करनेकी मेरी बड़ी इच्छा थी परन्तु साधनके अभावमें उसके सफल होनेकी आशा नहीं थी। एक दिन विद्याभूपण पं० के० भुजबली शास्त्री मृहिबद्गीने अपने एक पत्रमें संकेत किया कि 'यदि उत्तरपुराणकी भूमिकामें उसके रचना-स्थल बंकापुर का परिचय देना चाहें तो भेज दूं'। मैंने शास्त्रीजीकी इस कृपाको अनभ्रष्टृष्टि जैसा समझ भूमिकामें बंकापुरका परिचय देना स्वीकृत कर लिया। फलस्वरूप शास्त्रीजीने बंकापुरका जो परिचय भेजा है वह उन्हींके शब्दोमें दे रहा हूँ—

"बंकापुर,पूना-बेंगलूर रेलवे लाइनमें हितहरस्टेशनके समीपवर्ती हावेरि रेलवेस्टेशन से १५ मील पर धारवाड जिलेंमें है। यह वह पित्र स्थान है, जहाँ पर प्रातःस्मरणीय आचार्य गुणभद्रजीने शक संवत् १८२० में अपने गृह भगवजिनसेनके विश्वत महापुराणान्तर्गत उत्तरपुराणको समाप्त किया था। आचार्य जिनसेन और गुणभद्र जैन संसारके ख्यातिप्राप्त महाकवियोंमें से हैं इस बातको साहित्य संसार अच्छी तरह जानता है। संस्कृत साहित्यमें महापुराण वस्तुनः एक अन्द्रा रत्न है। उत्तरपुराण के समाप्ति-कालमें बंकापुरमें जैन वीर बंकियका सुयोग्य पुत्र लोकादित्य, विजयनगरके यशस्वी एवं शासक अकाछवर्ष वा कृष्णराज (द्वितीय) के सामन्तके रूपमें राज्य करता था। लोकादित्य महाशूर वीर, तेजस्वी और शत्रु-विजयी था। इसकी ध्वजामें चिल्ल वाचील का चिह्न अंकित था और वह चेल्ल चीलजका अनुज तथा चेल्लकेत

(बंकेय) का पुत्र था। उस समय समूचा वनवास (वनवासि) प्रदेश लोकादित्यके ही वशमें रहा। उपर्युक्त बंकापुर, श्रद्धेय पिता वीर वंकेयके नामसे लोकादित्यके द्वारा स्थापित किया गया था और उस जमानेमें उसे एक समृद्धिशाली जैन राजधानी होनेका सौभाग्य प्राप्त था। वंकेय भी सामान्य क्यक्ति नहीं था। राष्ट्रकूट नरेश नृपसुंगके लिए राज्यकार्योंमें जैन वीर बंकेय ही पथप्रदर्शक था। मुक्तलका पुत्र प्रकोरि, एरकोरिका पुत्र घोर और घोरका पुत्र बंकेय था। बंकेयका प्रपितामह मुक्तल शुभतुंग कृष्णराज का, पितामह एरकोरि शुभतुंगके पुत्र धुवदेव का, एवं पिता घोर चन्नी गोविंद राज का राजकार्य-सारथि था। इससे सिद्ध होता है कि लोकादित्य और बंकेय ही नहीं, इनके पितामहादि भी राजकार्य पुट्ठ तथा महाशूर थे।

नृपतुक्को बंकेय पर अटूट श्रद्धा थी। वही कार ग है कि एक रुखमें नृपतुंगने बंकेयके सम्बन्ध में 'विततज्योतिर्निशितासिरिवापरः' कहा है। पहले बंकेय नृपतुंगके आस सेनानायकके रूपमें अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर नरेशके पूर्ण कृषापात्र वननेके फलस्वरूप विशास वनवास (बनवासि) प्रान्तका सामन्त बना दिया गया था। सामंत वंकेयने ही गङ्गराज राजमलको एक युद्धमें हरा कर बंदी बना लिया था। बल्कि इस विजयोपलक्ष्यमें भरी सभामें वीर बंकेयको नृपपुंगके द्वारा जब कोई अभीष्ट वर माँगनेकी आज्ञा हुई तब जिनभक्त बंकेयने सगद्गद महाराज नृपतुङ्गसे यह प्रार्थना की कि 'महाराज ! अब मेरी कोई लौकिक कामना वाकी नहीं रही। अगर आपको कुछ देना ही अभीए हो तो कोलनुरमें मेरे द्वारा निर्मापित पवित्र जिनमन्दिरके लिए सुचारु रूपसे पूजादि कार्य-संचालनार्थ एक भूदान प्रदान कर सकते हैं, । बस, ऐसा हा किया गया । यह उल्लेख एक विश्वास प्रस्तरखण्डमें शासन के रूपमें आज भी उपलब्ध होता है। बंकेयके असीम धर्मप्रेमके लिए यह एक उदाहरण ही पर्याप्त है। इस प्रसंगमें यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि वीर बंकेयकी धर्मपत्नी विजया बड़ी विदुधी रही। इसने संस्कृतमें एक काव्य रचा है। इस काव्यका एक पद्य श्रीमान् बेंकटेश भीम राव आहर बी०ए०-एल० एल०बी० ने 'कर्णाटकगतवैभव' नामक अपनी सुन्दर रचनामें उदाहरणके रूपमें उद्भुत किया है । बंकेयके सुयोग्य पुत्र लोकादित्यमें भी पूज्य पिताके समान धर्म प्रेमका होना स्वाभाविक ही है, साथ ही साथ लोकादित्य पर 'उत्तरपुराणके रचयिता श्री गुणभद्राचार्यका प्रभाव भी पर्याप्त था। इसमें सन्देह नहीं कि धर्मधुरीण लोकादित्यके कारण बंकापुर उस समय जैन धर्मका प्रमुख केन्द्र बन गया था। यद्यपि लांकादित्य राष्ट्रकूट-नरेशोंका सामन्त था फिर भी राष्ट्रकूट शासकोंके शासन-कालमें यह एक वैशिष्टय था कि उनके सभी सामन्त स्वतन्त्र रहे। आचार्य गुणभद्रके शब्दोंमें लोकादित्य शत्रु रूपी अन्धकारको मिटानेवाला एक ख्यातिप्राप्त प्रतापी शासक ही नहीं था, साथ ही साथ श्रीमान् भी था। उस जमानेमें बंकापुरमें कई जिन-मन्दिर थे। इन मन्दिरोंको चालुक्यादि शासकोंसे दान भी मिछा था। बंकापुर एक प्रमुख केन्द्र होनेसे वहां पर जैनाचार्योंका वास अधिक रहता था। यही कारण है कि इसकी गणना एक पवित्र क्षेत्रके रूपमें होती थी। इसीलिए ही गङ्गनरेश नारसिंह जैसे प्रतापी शासकने वहीं आकर प्रातःस्मरणीय जैन गुरुओंके पादमूलमें सल्लेखना वत सम्पन्न किया था। टंडाधिप हुहुने वहाँपर कैछास जैसा उत्तुक्ष एक जिनमन्दिर निर्माण कराया था। इतना ही नहीं, प्राचीनकालमें वहाँ पर एक दो नहीं, पाँच महाविधालय मौजूद ये। वे सब बीती हुई बातें हुई । वर्तमान कालमें बंकापुरकी स्थिति कैसी है इसे भी विज्ञ पाठक अवश्य सुन लें। सरकारी रास्तेके बगलमें उन्नत एवं विशाल मैदानमें एक ध्वंसावशिष्ट पुराना किला है। इस किलाके अन्दर १२ एकड़ जमीन है। यह किला बम्बई सरकारके वशमें है। वहाँ पर इस समय सरकारने एक डेरीफार्म खोल रखा है। जहाँ-तहाँ खेती भी होती है। राजमहरूका स्थान ऊँचा है और इसके चारों ओर विशाल मैदान है। वह मैदान इन दिनों खेतोंके रूपमें दिष्टिगोचर होता है। इन विशाल खेतोंमें आजकल ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल, उद्दर, मूँग, चना, तुबर. कपास और मूँगफर्की आदि पैदा होते हैं। स्थान बड़ा सुन्दर है, अपनी समृद्धिके जमानेमें यह स्थान

१ 'सरस्वती व कर्णांटी विजयाङ्का जयत्यसौ । या वैदर्मीगिरा वासः काखिदालादनन्तरम् ॥" २. वम्बई प्रान्तके चैन स्मारक देखें ।

वस्तुतः देखने लायक ही होगा, मुझे तो बड़ी देर तक वहाँसे इटनेकी इच्छा ही नहीं हुई। किलेके अन्दर इस समय एक सुन्दर जिनालय अविशष्ट है वहाँ वाले इसे 'आवरा मूस कंव गलवित्त' कहते हैं। इसका हिन्दी अर्थ ६३ खम्मोंका जैन मन्दिर होता है। मेरा अनुमान है कि वह मन्दिर जैनोंका प्रसिद्ध शान्ति-मन्दिर और इसके ६३ खम्म जैनोंके त्रिषष्टिशलाकापुरुषोंका स्मृतिचिद्ध होना चाहिये। मन्दिर बड़ा पुष्ट है और वस्तुतः सर्वोच्च कलाका एक प्रतीक है। खम्मोंका पालिश इतना सुन्दर है कि इतने दिनोंके बाद, आज भी उनमें आसानीसे मुख देख सकते हैं। मन्दिर चार खण्डोंमें विभक्त है। गर्भगृह विशेष बड़ा नहीं है। इसके सामनेका खण्ड गर्भगृहसे बड़ा है, तीसरा खण्ड इससे बड़ा है, अन्तिमका चतुर्थ खण्ड सबसे बड़ा है। इतना बड़ा है कि उसमें कई सौ आदमी आरामसे बैठ सकते हैं। छत और दीवालों परकी सुन्दर कलापूर्ण मूर्तियाँ निर्दय विष्वंसकोंके द्वारा नष्ट की गई हैं। इस मन्दिरको देखकर उस समय की कला, आर्थिक स्थिति और धार्मिक श्रद्धा आदिको आज भी विवेकी परख सकता है। खेद है कि बंकापुर आदि स्थानोंके इन प्राचीन महत्त्वपूर्ण जैन स्थानोंका उद्धार तो दूर रहा, जैन समाज इन स्थानों को जानती भी नहीं है।

### रामकथाकी विभिन्न धाराएँ

पश्चपुराण और उत्तर पुराणकी राम-कथामें पर्याप्त मतभेद है। यह क्यों और कब हुआ इसका विश्वस्त रूपसे कह सकना संभव नहीं दिखता। जब लोगोंको माल्म हुआ कि उत्तरपुराणका सम्पादन और अनुवाद मेरे द्वारा हो रहा है तब कई विद्वानोंने इस आश्यके पत्र लिखे कि आप राम-कथाके मत-मेरकी गुत्थी अवश्य ही सुलझाइये। मेरी दिन्द भी इस और बहुत समयसे थी। परन्तु अध्ययन करनेके बाद भी मैं इस परिणाम पर नहीं पहुंच सका कि आखिर यह मतभेद क्यों और कबसे चला। रामकथा की विभिन्न धाराओं पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धे य श्रीमान् नाथूरामर्जा प्रेमीने अपने 'जैन साहित्य और इतिहास, नामक प्रन्थमें प्रकाश डालते हुए श्रद्धे य श्रीमान् नाथूरामर्जा प्रेमीने अपने 'जैन साहित्य और इतिहास, नामक प्रन्थमें प्रकाशित 'पश्चचरित और पडम चरिउ, नामक लेखमें 'राम कथा की विभिन्न धाराएँ' शीर्षक एक प्रकरण लिखा है जो कि इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। पाउकोंकी जानकारी के लिए मैं उसे यहाँ लेखकके ही शब्दों से उद्घंत कर देना उचित समझता हूँ—

"रामकथा भारतवर्षकी सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है और इस पर विपुल साहित्य निर्माण किया गया है। हिन्दू, बौद और जैन इन तीनों ही प्राचीन सम्प्रदायोंमें यह कथा अपने-अपने ढंगसे लिखी गई है और तीनों ही सम्प्रदायवाले रामको अपना अपना महापुरुप मानते हैं।

अभी तक अधिकांश विद्वानोंका मत यह है कि इस कथाको सबसे पहले वार्ल्मािक मुनिने लिखा और संस्कृतका सबसे पहला महाकाव्य (आदिकाव्य) वार्ल्मीिक रामायण है। उसके बाद यह कथा महाभारत, ब्रह्मपुराण, अग्निपुराण, वायुपुराण आदि सभी पुराणों में थेंड़-थोंड़े हेरफेरके साथ संक्षेपमें लिपि बद्ध की गई है। इसके सिवाय अध्यात्मरामायण, आनन्दरामायण, अद्भुत रामायण नामसे भी कई रामायण प्रत्य लिखे गये। बृहशर भारतके जावा, सुमात्रा आदि देशोंके साहित्यमें भी इसका अनेक रूपान्तरोंके साथ विस्तार हुआ।

अद्भुत रामायणमें सीताकी उत्पत्तिकी कथा सबसे निराली है। उसमें लिखा है कि दण्डकारण्यमें गुल्समद नामके एक ऋषि थे। उनकी स्त्रीने प्रार्थना की कि मेरे गर्भसे साक्षात् लक्ष्मी उत्पन्न हो। इस पर उसके लिए वे प्रतिदिन एक घड़ेमें दूधको अभिमन्त्रित करके रखने लगे कि इतनेमें एक दिन वहाँ रावण आया और उसने ऋषि पर विजय प्राप्त करनेके लिए अपने वाणोंकी नोकें जुभा-सुभाकर उनके शरीरका बूँद-बूँद खून निकाला और उसे घड़े में भर दिया। फिर वह घड़ा उसने मन्दोदर्शको जाकर दिया और वेता दिया कि यह रक्त विषसे भी तीच है। परन्तु मन्दोदरी यह सोचकर उस रक्तको पी गई कि पति का मुझपर सच्चा प्रेम नहीं है और वह नित्य ही परिक्वियोंमें रमण किया करता है, इसलिए अब मेरा मर जाना ही ठीक है। परन्तु उसके योगसे वह मरी तो नहीं, गर्भवती हो गई। पतिकी अनुपस्थितिमें गर्भ भारण हो जानेसे अब उसे खुपानेका प्रयस्न करने लगी और आखिर एक दिन विमानमें बैठकर कुरुक्षेत्र गई और उस गर्भको जर्मानमें गाइकर वापिस चली आई। उसके बाद हल जातते समय वह गर्भजात कन्या जनकजीको मिली और उन्होंने उसे पाछ लिया वहीं सीता है।

विष्णुपुराण (४—५) में भी लिखा है कि जिस समय जनकवंशीय राजा सीरध्वज पुत्रलाभ के लिए यज्ञभूमि जोत रहे थे, उसी समय लाङ्गलके अग्रभागसे सीता नामक दुहिता उत्पन्न हुई।

बौद्धांके जातक प्रन्थ बहुत प्राचीन हैं जिनमें बुद्धदेवके पूर्वजन्मकी कथाएँ लिखी गई हैं। दशस्थ जातकके अनुसार काशीनरेशकी सोलह हजार रानियाँ थीं । उनमेंसे मुख्य रानीसे राम-लक्ष्मण ये दो पुत्र और सीता नामकी एक कन्या हुई। फिर मुख्य रानीके मरने पर दूसरी जो पहरानी हुई उससे भरत नामका पुत्र हुआ। यह रानी बड़े पुत्रोंका हक मारकर अपने पुत्रको राज्य देना चाहती थी। तब इस भय से कि कहीं यह बड़े पुत्रोंको मार न डाले, राजाने उन्हें बारह वर्षतक अरण्यवास करनेकी आज्ञा दे दी और वे अपनी बहिनके साथ हिमालय चले गये और वहां एक आश्रम बनाकर रहने लगे। नौ वर्षके बाद दशरथकी मृत्यु हो गई और तब मन्त्रियोंके कहनेसे भरतादि उन्हें लेने गये परन्तु वे अवधिके भीतर किसी तरह लौटनेके लिए राजी नहीं हुए। इसलिए भरत, रामकी पादुकाओंको ही सिंह।सन पर रखकर उनकी ओरसे राज्य चलाने लगे । आखिर बारह वर्ष पूरे होने पर वे लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ और फिर सीताकं साथ विवाह करके उन्होंने सोलह हजार वर्ष तक राज्य किया । पूर्व जन्ममें राजा शुद्धांदन राजा दसरथ, उनकी रानी महामाया रामकी माता, राहुलमाता सीता, बुद्धदेव रामचन्द्र, उनके प्रधान शिष्य आनन्द भरत और सारिपुत्र लक्ष्मण थे। इस कथामें सबसे अधिक खटकने वार्ला बात रामका अपनी बहिन सीताके साथ विवाह करना है परन्तु इतिहास बतलाता है कि उस कालमें शाक्योंके राज्य-घरानें में राजवंशकी शुद्धता सुरक्षित रखनेके लिए भाईके साथ भी बहिनका विवाह कर दिया जाता था। वह एक रिवाज था। इस तरह इन हिन्दू और बौद्ध साहित्यमें रामके कथाके तीन रूप देखते हैं एक वार्ह्माकि रामायण का, दूसरा अद्भुत रामायण का और तीसरा बौद्ध जातकका।

## जैन रामायणके दो रूप

इसी तरह जैन साहित्यमें भी राम-कथा के दो रूप मिलते हैं एक तो पउमचरिय और पद्मचरित का तथा तूसरा गुणभद्राचार्यके उत्तरपुराण का। पउमचरिय या पद्मपुराणकी कथा तो प्रायः सभी जानते हैं, क्योंकि जैन रामायणके रूपमें उसीकी सबसे अधिक प्रसिद्धि है, परन्तु उत्तर पुराणकी कथाका उतना प्रचार नहीं है जो उसके ६८ वें पर्वमें वर्णित है। उसका बहुत संक्षिस सार यह है —

राजा दशरथ काशी देशमें वाराणसीके राजा थे। रामकी माताका नाम सुवाला और लक्ष्मणकी माताका नाम कैकेयी था। भरत शत्रुझ किसके गर्भमें आये थे, वह स्पष्ट नहीं लिखा। केवल 'कस्यो चिन् देव्याम्' लिख दिया। सीता मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी, परन्तु भविष्यद्वक्ताओंके यह कहनेसे कि वह नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजूषामें रखवाकर मरीचिके द्वारा मिथिलामें भेजकर जमीनमें गड़वा दिया। दैवयोगसे हलकी नोकमें उलझ जानेसे वह राजा जनकको मिल गई और उन्होंने उसे अपनी पुर्त्रा के रूपमें पाल ली। इसके बाद जब वह विवाहके योग्य हुई, तब जनकको चिन्ता हुई। उन्होंने एक वैदिक यज्ञ किया और उसकी रक्षाके लिए राम-लक्ष्मणको आग्रह पूर्वक बुलवाया। फिर रामके साथ सीता को विवाह दिया। यज्ञके समय रावणको आमंत्रण नहीं भेजा गया, इससे वह अत्यन्त कुद्ध हो गया और इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके रूपकी अतिशय प्रशंसा सुनी तब वह उसको हर लानेकी सोचने लगा।

कैंकेयीके हठ करने, रामको वनवास देने आदिका इस कथामें कोई जिक्र नहीं है। पंचवटी, दण्डक-वन, जटायु, द्वर्पणखा, खरदूषण आदिके प्रसंगोंका भी अभाव है। बनारसके पासके ही चित्रकूट नामक वनसे रावण सीताको हर छं जाता है और फिर उसके उद्धारके लिए छंकामें राम-रावण युद्ध होता है। रावणको मारकर राम दिग्विजय करते हुए छौटते हैं और फिर दोनों भाई बनारसमें राज्य करने छगते हैं। सीताके अपवादकी और उसके कारण उसे निर्वासित करनेकी भी चर्चा इसमें नहीं है। छक्ष्मण एक असा-ध्यरेगमें प्रसित्त होकर मर जाते हैं और इससे रामको उद्देग होता है। वे छक्ष्मणके पुत्र पृथ्वीसुन्दर को राजपद पर और सीताके पुत्र अजितंजयको युवराजपद पर अभिषेक करके अनेक राजाओं और अपनी सीता आदि रानियोंके साथ जिन-दीक्षा छे छेते हैं। इसमें सीताके आठ पुत्र बतलाये, पर उनमें लव-कुशका नाम नहीं है। दशानन विनमि विद्याधर के वंशके पुलस्यका पुत्र था। शत्रुओंको सताता था इस कारण वह रावण कहलाया। आदि।

जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह उत्तरपुराणकी रामकथा द्वेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचिलत नहीं है। आचार्य हेमचन्द्रके त्रिषण्टिशलाका पुरुप चरितमें जो रामकथा है, उसे मैंने पढ़ा। वह बिलकुल 'पउमचरिय' की कथाके अनुरूप है। ऐसा मालम होता है कि 'पउमचरिय और पद्मचरित' दोनों ही हेमचन्द्रा-चार्यके सामने मौजूद थे। जैसा कि पहले लिला जा चुका है दिगम्बर सम्प्रदायमें भी हसी कथाका अधिक प्रचार है और पीछेके कवियोंने तो इसी कथाको संक्षिप्त या पल्लिवत करके अपने अपने प्रथ लिखे हैं। फिर भी उत्तरपुराणकी कथा बिलकुल उपेक्षित नहीं हुई। अनेक कवियोंने उसको भी आदर्श मानकर काव्य रचना की है। उदाहरणके लिए महाकवि पुष्पदन्तको ही ले लीजिये। उन्होंने अपने उत्तरपुराणके अन्तर्गत जो रामायण लिखी है, वह गुणभद्रकी कथाकी ही अनुकृति है। चामुण्डरायपुराणमें भी वहीं कथा है।

पउमचरिय और पद्मचरितकी कथाका अधिकांश वार्ल्मािक रामायणके ढंगका है और उत्तरपुराण की कथाका जानकी-जन्म अद्भुत रामायणके ढंगका। दशरथ बनारसके राजा थे यह बात बाँद्ध जातकसे मिलती जुलती है। उत्तर पुराणके समान उसमें भी सीता निर्वासन, लब-कुश जन्म आदि नहीं है।

अर्थात् भारतवर्षमं रामकथाकां जो दो तीन परम्पराएँ हैं, वे जैन सम्प्रदायमें भी प्राचीन कालसे चली आ रही हैं। पउमचरिउके कर्ताने कहा है कि उस पद्मचरितकों में कहता हूं जा आचायोंकी परम्परासे चला आ रहा था और नामावली तिबद्ध था। इसका अर्थ में यह समझता हूं कि रामचन्द्रका चरित्र उस समय तक केवल नामावलीके रूपमें था, अर्थात् उसमें कथाके प्रधान प्रधान पात्रोंके, उनके माता-पिताओं, स्थानों और भवान्तरों आदिके नाम ही होंगे, वह पल्लिवत कथाके रूपमें नहीं होगा और उसीकी विमल स्त्रिने विस्तृत रचनाके रूपमें रचना की होगी। श्री धर्मसेन गणीने वसुदेवहिंडिके दूसरे खण्डमें जो कुछ कहा है उससे भी यही मालूम होता है कि उनका वसुदेवचरित भी गणितानुयोगके कमसे निर्दिण्ट था। उसमें कुछ श्रुतिनिवद्ध था और कुछ आचार्य परम्परागत था।

जब विमलसूरि पूर्वोक्त नामावलीके अनुसार अपने प्रन्थकी रचनामें प्रवृत्त हुए होंगे तब ऐसा माल्य होता है कि उनके सामने अवश्य ही कोई लोकप्रचलित रामायण ऐसी रही होंगी जिसमें रावणादि को राक्षस, वसा-रक्त-मांसका खाने पीनेवाला और कुम्भकर्णको छह छह महीने तक इस तरह सोनेवाला कहा है कि पर्वत तुल्य हाथियोंके द्वारा अंग कुचले जाने, कानोंमें घड़ों तेल ढाले जाने और नगाड़े बजाये जाने पर भी वह नहीं उठता था और जब उठता था तो हाथी भेंसे आदि जो कुछ सामने पाता था, सब निगल जाता था। विजन्नी यह भूमिका इस बातका संकेत करती है कि उस समय वाल्मीिक रामायण या उसी जैसी राम कथा प्रचलित थी और उसमें अनेक अलीक, उपपितिकेद्ध तथा अविश्वसनीय बातें थीं, जिन्हें सत्य, सोपपित्तक और विश्वास योग्य बनानेका विमलसूरिने प्रयत्न किया है। जैनधर्मका नामावली निबद्ध ढांचा उनके समक्ष था ही और श्रुति परम्परा या आचार्य परम्परासे आया हुआ कथामूत्र भी था। उसीके आधार पर उन्होंने पउमचरियकी रचना की होगी।

उत्तरपुराणके कर्ता उनसे और रिविषेणसे भी बहुत पीछे हुए हैं। फिर उन्होंने इस कथानकका अनुसरण क्यों नहीं किया, यह एक प्रश्न है। यह तो बहुत कम संभव है कि इन दोनों प्रन्थोंका उन्हें पता न हो और इसकी भी सभावना कम है कि उन्होंने स्वयं ही विमलसूरिके समान किसी लोक-प्रचलित कथाको ही स्वतन्त्ररूपसे जैनधर्मके सांचेमें ढाला हो क्योंकि उनका समय वि० सं० ९५५ है जो बहुत

१ पंपकिवकी कनड़ो रामायण श्रौर स्वयंभू किवकी अपभ्रंश रामायण पद्मपुराणके आधार पर खिली गई है। २ "णामाविद्यणिवद्धं श्रायरियपरंपरागयं सन्वं। बोन्आमि पउमवरियं श्रहाशुपुन्विं समासेण॥ =॥" ३ देखो पउमवरिय गाथा १०७ से ११६ तक।

प्रस्तावना ११

प्राचीन नहीं है। हमारा अनुमान है कि गुणभद्रसे बहुत पहले विमलस्रिके ही समान किसी अन्य आचार्य ने भी जैनधर्मके अनुकूल सोपपत्तिक और विश्वसनीय स्वतन्त्र रूपसे रामकथा लिखी होगी और वह गुणभद्राचार्यको गुरुपरम्परा हारा मिली होगी। गुणभद्रके गुरु जिनसेन स्वामीने अपना आदिपुराण कि परमेश्वरकी गद्य-कथाके आधारसे लिखा था—'कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथामातृकं पुरोश्वरितम्।' और उसके पिछले कुछ अंशकी पूर्ति स्वयं गुणभद्रने भी की है। जिनसेन स्वामीने कवि-परमेश्वर या कवि परमेल्डीको 'वागर्थसंग्रह' नामक समग्र पुराणका कर्ता बतलाया है। अतप्त मुनिसुन्नत तीर्थकरका चित्र श्री गुणभद्रने उसीके आधारसे लिखा होगा जिसके अन्तर्गत रामकथा भी है। चामुण्डरायने कवि परमेश्वरका स्मरण किया है।

गरज यह कि पडमचरिय और उत्तर पुराणकी रामकथाकी दो धाराएँ अलग-अलग स्वतन्त्र रूपसे निर्मित हुई और वे ही आगे प्रवाहित होती हुई हम तक आई हैं। इन दो धाराओं में गुरु-परम्परा भेद भी हो सकता है। एक परम्पराने एक धाराको अपनाया और दूसरीने दूसरीको। ऐसी दशामें गुणभद्र स्वामीने पडमचरियकी धारासे परिचित होने पर भी इस ख्यालसे उसका अनुसरण न किया होगा कि वह हमारी गुरु-परम्पराकी नहीं है। यह भी सम्भव हो सकता है कि उन्हें पडमचरियके कथानककी अपेक्षा यह कथानक ज्यादा अच्छा माल्म हुआ हो।

पउमचरियकी रचना वि० सं० ६० में हुई है और यदि जैन धर्म दिगम्बर श्वेताम्बर भेदोंमें वि० सं० १३६ के लगभग ही विभक्त हुआ है जैसा कि दोनों सम्प्रदायवाले मानते हैं, तो फिर कहना होगा कि यह उस समयका है जब जैन धर्म अविभक्त था ! हमें इस प्रन्थमें कोई ऐसी बात भी नहीं मिली जिस पर दोमें से किसी एक सम्प्रदायकी गहरी छाप लगी हो और उससे हम यह निर्णय कर सकें कि विमल सृदि अमुक्त सम्प्रदायके ही थे । बिल्क कुछ बातें ऐसी हैं जो श्वेताम्बर-परम्पराके विरुद्ध जाती हैं और कुछ दिगम्बर परम्पराके विरुद्ध जाती हैं और विचारधारा है ।

### अन्य कथाओंमें भी विविधता

इकहत्तरवं पर्वमें बलराम, श्रीकृष्ण, उनकी आठ रानियाँ तथा प्रधुम्न आदिके भवान्तर बतलाये गये हें इसमें जिनसेन [ हितीय ] के हरिवंशपुराणसे कहीं-कहीं नाम तथा कथानक आदिमें भेद पाया जाता है। इसी प्रकार पचहत्तरवें पर्वमें जीवन्धर स्वामीका चरित लिखा गया है परन्तु उसमें और आचार्य वादीभसिहके द्वारा लिखित गर्याचन्तामिंग या क्षत्रचूड़ामणिके कथानकमें काफी विविधता है। नाम आदिकमें विविधता तो है ही पर उनके चरित्र-चित्रणमें भी विविधता है। इसका कारण यह हो सकता है कि वादीभसिहने पौराणिक कथानकको काव्यके ढाँचेमें ढालनेके लिए परिष्कृत किया हो। भवान्तर आदिके प्रकरणोंको छोड़ दिया हो। पर पात्रोंके नाम आदिमें भेद कैसे हो गया यह समझमें नहीं आता।

## महापुराणका परिमाण

इस महापुराण प्रन्थका अनुष्टुप् श्लोकोंकी संख्यामें कितना परिमाण है ? इसके विषयमें दो उल्लेख मिलते हैं—एक तो गुणभदाचार्यने ही प्रन्थके अन्तमें २० हजार श्लोक प्रमाण बतलाया है और दूसरा उसी श्लोकके पाठान्तरमें २४ हजार श्लोक प्रमाण बतलाया गया है। इन दो उल्लेखोंको देखकर विचार आया कि इसका एक बार निर्णय कर लेना ही उचित होगा। फलस्वरूप महापुराण प्रथम-द्वितीय भाग तथा उत्तर पुराणके श्लोकोंका निर्णय निग्न यन्त्रसे किया जाता है—

## आदिपुराण प्रथम एवं द्वितीय भागका परिमाण

| क्रमांक | छन्द नाम                   | दलोक संख्या        | अक्षर                     |
|---------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| ۹.      | अनुष्टुप                   | १०४१२ <b>× ३</b> २ | \$\$ <b>\$</b> \$\$\$\$\$ |
| ₹.      | <b>ह</b> रिणी <sup>*</sup> | १६ × ६८            | 3006                      |
| ₹.      | माििनी                     | १०६ 🗙 ६०           | <b>4440</b>               |

| कमांक            | छन्द नाम            | <b>इलोक संख्या</b> | अक्षर        |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 8.               | स्रग्धरा            | 8 × 58             | <i>७५</i> ફ  |
| ч,               | शार्दृस्विकीडित     | ८ <b>१ ×</b> ७६    | <b>६१५€</b>  |
| ٩.               | उपजाति              | 3 < × 8 8          | ८३६          |
| 19.              | इन्द्रवद्भा         | 8 × 8.8            | 9 %          |
| <i>4.</i>        | वसन्ततिलका          | ८१ × ५६            | <b>४५३</b> ६ |
| ٩.               | दोधक                | < × 8.8            | ३५२          |
| 90.              | द्रुतविस्रम्बित     | ३३ × ४८            | 1468         |
| 39.              | उपेन्द्रवज्रा       | <b>₹ ₹</b> 88      | 220          |
| 9 <del>2</del> . | वंशस्थ              | 8 × 8 %            | १९२          |
| ٩٤.              | रुचिरा              | \$ o × ч₹          | ५२०          |
| 18.              | पुष्पिताद्या        | 17 × 40            | ६००          |
| 9 vs.            | अपरवक्त्र           | २ × ४६             | ९२           |
| 94.              | चम्पकमाला           | ₹ 🗙 ४०             | 60           |
| 19.              | शास्त्रिनी          | 8 × 88             | <b>\$</b>    |
| 96.              | मौक्तिकमाला         | ₹ <b>×</b> 8.8     | 66           |
| ۹٩.              | पृथिवी              | 93 × 64            | 808          |
| ₹०.              | चामर                | 9 × € •            | ۥ            |
| २१.              | अज्ञात नाम          | ४ × ५६             | 228          |
| २२.              | <b>प्रहर्षि</b> णी  | 93 × 42            | ६७६          |
| २३.              | <b>भुजंगप्रयात</b>  | ₹१ × ४८            | 2886         |
| ₹¥.              | जलघरमाला            | 3 × 8 c            | 28           |
| ₹⅓.              | स्वागता             | $ss \times s$      | २ <b>३</b> ० |
| २६.              | मन्दाकान्ता         | 9 × ₹ ८            | ४७६          |
| ₹७.              | मसमयूर              | ७ × ५२             | ३६४          |
| २८.              | विद्युन्माला        | ₹ × ३२             | ६४           |
| <b>२</b> ९.      | समानिका             | ₹ <b>×</b> ₹ ₹     | ६४           |
| <b>1</b> 0.      | चित्रपदा            | ₹ <b>×</b> ₹ ₹     | ९६           |
| <b>₹1.</b>       | भुजगश्चित्रता       | २ <b>×</b> ३६      | 9 e          |
| ३२.              | रुक्मवती            | 3 × 80             | 80           |
| <b>₹</b> ₹.      | पणव                 | 3 X 80             | 80           |
| ₹ જ .            | उपस्थिता            | 3 × 80             | 80           |
| <b>ર</b> ५.      | मयूर सारिणी         | 3 × 8°             | 80           |
| ₹ <b>६</b> .     | अज्ञात नाम          | ₹ <b>% 8</b> °     | 60           |
| ₹७.              | तोटक                | 3 × 8 ¢            | 800          |
| ₹८.<br>२०        | वातोंमि             | 3 × 8.8            | 88           |
| ₹९.              | भ्रमरविलसित<br>े    | 8 × 8 8            | 88           |
| ¥0.              | रथोद्धता            | 5 × 8.8            | 66           |
| ¥1.              | <b>वृ</b> त्तावृत्त | 1 × 88             | 88           |
| ¥₹.              | सैनिकावृत्त         | 3 × 8.8            | 88           |
| ¥3.              | अज्ञात नाम          | 3 × 8 8            | 88           |
|                  |                     | •                  | Y •          |

प्रस्तावना

\*\*

| क्रमांक      | छ≓द                      | इस्लोक संख्या  | अक्षर                               |
|--------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 88.          | इन्द्रवंशा               | 2 × × 8        | 86                                  |
| ¥4.          | पु <b>टबृ</b> स          | 1 × 8%         | 86                                  |
| <b>¥</b> Ę.  | जलोद्धतागति              | 8 X 8C         | १०२                                 |
| ¥७.          | प्रमिताक्षरा             | 8 × 8C         | 197                                 |
| 86.          | तामरस                    | 28 X P         | २४०                                 |
| ४९.          | नवमास्त्रिनी             | 38 X E         | 840                                 |
| 4o.          | प्रमुदितवदना             | 3 × 8c         | 84                                  |
| 159.         | जलधरमाला                 | ₹ <b>X 8</b> 6 | 266                                 |
| 42.          | मञ्जुभाषिणी              | i x y ₹        | पर                                  |
| પરે.         | अज्ञात नाम               | २ × ५२         | 40%                                 |
| 48.          | असम्बाधा                 | 1 × 4 ξ        | ५६                                  |
| પુષ,         | अपराजिता                 | s 🗙 ५६         | ५६                                  |
| <b>५६.</b>   | प्रहरणकलिका              | 8 × 44         | ५६                                  |
| ५७.          | इन्दुवदना                | ३ × ५६         | ५६                                  |
| 46.          | शशिकला                   | 4 X & 0        | ३००                                 |
| <b>'</b> ५९. | ऋषभगजविरुसित             | २ 🗙 ६ 📽        | १२८                                 |
| <b>40.</b>   | वाणिर्ना                 | 1 × €8         | €8                                  |
| ٤٩.          | <b>निर्खार</b> णी        | ¥ × § &        | २७२                                 |
| <b>६</b> २.  | वंशपश्रपतिस              | १ 🗙 ६८         | <b>\$</b> 6                         |
| ₹₹.          | <b>कुसुमितलतावेस्लित</b> | <b>९ × ७२</b>  | ७२                                  |
| ξ¥.          | अज्ञात छन्द              | 1 🗙 ७६         | <b>৬</b> ६                          |
| <b>4</b> 4.  | सुवदना                   | 03 X f         | 60                                  |
| 44.          | अज्ञात छन्द              | 8 × 4          | 48                                  |
| <b>\$0.</b>  | वियोगिर्ना               | 8 × 85         | 156                                 |
|              |                          | 90909          | ३६५७४८ ÷ ६२                         |
|              |                          | समस्त श्लोक    | ११४२९अनुष्टुप् इस्रोक<br>शेष बचे २० |

# उत्तरपुराणका परिमाण

| क्रमाङ्क  | <b>जम्द</b>                     | <b>रलोक-सं</b> ख्या | अक्षर   |
|-----------|---------------------------------|---------------------|---------|
| <b>i.</b> | <b>અનુ</b> ન્દુપ્               | ७३६० 🗙 ३२           | रदेपपर० |
| ₹.        | माखिनी                          | ३ <b>६ × ६</b> ०    | २१६०    |
| ₹.        | য়া <b>রু</b> ভবিকা <b>রি</b> ন | <b>६५</b> ★ ७६      | ४९४०    |
| ٧.        | द् <b>तविकस्थित</b>             | 58 × ₽              | 188     |
| ч.        | वसन्तितिष्ठका                   | ७० 🗶 ५६             | ३९२∙    |
| ₹.        | स्रग्धरा                        | 4 X 48              | ***     |
| u,        | स्थोद्धता                       | \$ X 44             | 66      |
| 6.        | उपजाति                          | 2 × 88              | 44      |
| ۹.        | संपास्थ                         | 8 × 8 c             | 193     |
| 10,       | पृथिबी                          | 9 × 40              | 9 • ₹   |

### महापुराणान्तगत उत्तरपुराण

| क्रमांक | छन्द                     | इलोक-संख्या                 |      | थक्षरं           |
|---------|--------------------------|-----------------------------|------|------------------|
| 13      | वियोगिनी                 | 1 × 82                      |      | ध२               |
| 32      | हरिणी                    | १ 🗙 ६८                      |      | <b>\$</b> 6      |
| 13      | स्वागता                  | 3 × 88                      |      | 88               |
| 18      | प्र <b>हर्षि</b> णी      | <b>१ × ५</b> २              |      | ષર               |
| 34      | <b>शिखरि</b> णी          | १ 🗙 ६८                      |      | 86               |
|         |                          | <b>૭</b> પદ્                | २४८' | 886 + <b>3</b> 8 |
|         |                          |                             | 99€8 | अनुष्टुष्        |
| 9 8     | मात्रिक छन्द, आर्या      | 18                          | 9    | ¥                |
|         | •,                       | ن <i>د</i> ې ن <b>ه د</b> ې | 9    | <b>७७८</b>       |
|         | आदिपुराण—११४२५ अनुष्टुप  |                             |      |                  |
|         | उत्तरपुराण७७७८ अनुब्दुप् |                             |      |                  |

इस प्रकार विचार करने पर महापुराणके तीनों भागोंकी अनुष्टुप् वलोक-संख्याका प्रमाण उन्नीस हजार दो सौ सात है और यह भदन्त गुणभद्राचार्यके प्रतिपादित आनुमानिक प्रमाणसे मिलता-जुलता हैं। पाठान्तरमें दिया हुआ चौबीस हजारका प्रमाण ठीक नहीं हैं।

१९२०७

# अनुवाद और आभार-प्रदर्शन

उत्तरपुराणके पाठ-भेद लेनेमं श्री पं० कपुरचन्द्रजी आयुर्वेदाचार्य, श्री लक्ष्मणप्रसाद्रजी 'प्रशान्त' साहित्यशास्त्री, मास्टर परमेष्ठीदासजी विद्यार्थी, गोकुलचन्द्रजी तथा विद्यार्थी राजेन्द्रकुमारजी आदिका पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। इसलिए इन सबका आभारी हूं। इस्तिलिखित प्रतियोंके वाचनमें श्रीमान् वयोबृद्ध पं० लालारामजी शास्त्री द्वारा अनूदित एवं प्रकाशित उत्तरपुराणसे पर्याप्त साहाय्य प्राप्त हुआ है। मैं उनका आभार मानता हूँ। प्रस्तावना लेखमें श्रीमान् नाथूरामजी प्रेमी एवं पं० के० भुजबली शास्त्री मृडबिद्दीके क्रमशः 'रामकथाकी विभिन्न धाराएँ' और 'वंकापुरका परिचय' शीवके प्रकरण दिये गये हैं अतः मैं इनका भी श्राभारी हूँ। इस प्रन्थके सम्पादन एवं अनुवादमें दो वर्षका लम्बा समय लग गया है। द्रवती रहनेके कारण मैं इसका प्रकु स्वयं नहीं देख सका हूँ अतः पं० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्य बनारसने देखा है, मेरा ध्यान है कि उन्होंने इस विषयमें काफी सावधानी रखी है। इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीट बनारसकी ओरसे हुआ है अतः मैं उसके संचालक और व्यवस्थापक महानुभावों का अत्यन्त आभारी हूँ।

महापुराण, पद्मपुराण कौर हरिवंशपुराण ये तीन पुराण,दिनाम्बर जैन प्रथमानुयांग साहित्यके अनुहं रतन हैं। मैंने इनका स्वाध्याय कई बार किया है। मनमें इच्छा होती थी कि इनका आधुनिक रूपसे सम्पादन तथा अनुवाद हो जाय तो आम जनताका बहुत उपकार हो। इन तीन प्रम्थोंमें से महापुराणका सम्पादन और अनुवाद कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। पद्मपुराण और हरिवंशपुराणके सम्पादन तथा अनुवादकी आवश्यकता अवशिष्ट है। देखूं उसकी पूर्ति कब होती हैं।

प्रत्य महान् है और मेरी बुद्धि अध्यन्त अस्प है उतने पर भी गृहस्थीके भारसे दवा रहनेके कारण अनेक कार्योंमें व्यस्त रहना पड़ता है इसिक्टए जहाँ कहीं अनुवादमें बुटि होना संभव है अतः विद्वरणनींसे क्षमाप्रार्थों हूँ।

सागर चैत्रशुक्ल पुणिमा २४८० बी० नि० सं०

<sub>विनीत</sub> प्रभासाल साहित्याचार्य

# विषय-सूची

| श्रष्टचरवारिंशत्तम पर्वे             | •   | एकषष्टितम पवे                           |              |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------|
| अजितनाथचरित                          | 1   | धर्मनाथ चरित                            | 186          |
| सगर चक्वती 2                         | Ą   | मधवा चक्रवर्तीका चरित 3                 | 138          |
| एकोनपद्धाशत्तम पर्व                  |     | सनत्कुमार चक्रवर्तीका चरित <sup>4</sup> | 1 34         |
| स्म्भवनाथ चरित                       | 18  | द्विषष्टितम पर्वे                       |              |
| पक्राशत्तम पर्वे                     |     | े अवराजित बलभद्र तथा अनन्तवीर्यं नारायः | गके          |
| अभिनंदननाथ चरित                      | 19  | अम्युदयका वर्णन                         | ू<br>१३८     |
| एकपञ्चाशत्तम पर्व                    |     | त्रिषष्टितम पर्व                        |              |
| <b>सुमतिनाथचरित</b>                  | २५  | शांतिनाथ तीर्थंकर और चक्रवर्तीका चरित   | 5 <b>904</b> |
| द्विपख्राशत्तम पर्वे                 |     | चतुःपष्टितम पर्व                        |              |
| पद्मप्रभ चरित                        | ३३  | कुन्धुनाथ तीर्थंकर और चक्रवर्तीका चरित  | 6 283        |
| त्रिपञ्चाशत्तम पर्वे                 |     | 2                                       |              |
| सुपाइर्वनाथ चरित                     | ३८  | अरहनाथ चरित भी प्रदिन पर                |              |
| चतु:पख्चाशत्तम पर्व                  |     | सुभीम चक्रवर्तीका चरित क                | ्रस्थ<br>२२४ |
| चन्द्रप्रभ चरित                      | 88  | निद्वेण बलभद्र, पुण्डरीक नारायण और      | र र ४        |
| पख्चपद्धाशत्तम पर्व                  |     | निशुस्भ प्रतिनारायणका चरित              | २३ •         |
| पुष्पदन्त चरित                       | ६६  | (                                       | 440          |
| ्षट्पद्धाशत्तम पर्व                  |     | पट्पष्टितम ५र्व                         |              |
| शीतलनाथ चरित                         | 93  | मिल्छनाथ चरित                           | २३३          |
| सप्तपञ्चाशत्तम पर्व                  |     | पुत्र चक्रवर्तीका चरित                  | २३८          |
| श्रेयान्सनाथ चरित                    | ७९  | नन्दिमित्र बलभद्र, दत्त नारायण और बली   |              |
| विजय बलभद्र, त्रिपृष्ठ नारायण और     |     | प्रतिनारायणका चरित                      | <b>१४</b> १  |
| अश्वप्रीव प्रतिनारायणका चरित         | 6.8 | सप्तषष्टितम पर्व                        |              |
| अष्टपद्धाशत्तम पवे                   |     | मुनिसुव्रत चरित                         | २ ३४         |
| वासुपुज्य चरित                       | 69  | हरिषेण चक्रवर्तीका चरित 10              | २४८          |
| त्रिपृष्ठनारायण, अचल बलभद्र और तारक  |     | राम बलभद्र, रूक्ष्मण नारायण और रा       | इण           |
| प्रतिनारायणका चरित                   | 99  | प्रतिनारायणका चरित, तदन्तर्गत रा        | जा           |
| यकोनषष्टितम पर्वे                    |     | सगर, सुलसा, मधुपिङ्गल, राजा व           |              |
| विमछनाथ चरित                         | 90  | क्षीरकदम्बक, पर्वत, नारद आदि            | का           |
| वर्मे बरूभद्र, स्वयंभू नारायण और मधु |     | वर्णन                                   | २५०          |
| प्रतिनारायणका चरित                   | १०२ | श्रष्टषष्ट पर्व                         |              |
| तंजयन्त, मेरु और मन्दर गणधरका चरित   | १०५ | राम, लक्ष्मण, रावण और अणुमान् (हतुमान   | 1)           |
| षष्टितम पर्व                         |     | का चरित                                 | २७८<br>-     |
| पनन्तनाथ चरित                        | 121 | एकोनसप्ततितम पर्व                       |              |
| नुप्रभ बळभद्र, पुरुषोत्तम नारायण और  |     | नमिनाथ चरित                             | ३३१          |
| मधुसुदन प्रतिनारायणका चरित           | 128 | जयसेन चक्रवर्ती 👭                       | 440          |

| सप्ततितम पर्वे                            |          | । पञ्चसप्ततितम पर्व                                    |                 |
|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| नेमिनाथ चरित, तदन्तर्गत श्रीकृष्णकी वि    | जय       | राजा चेटक, चेलना आदिका वर्णन                           | 864             |
| का वर्णन<br>एकसप्ततितम पर्व               | ३३९      | जीक्नधर चरित<br>घटसप्ततितम पर्वे                       | 868             |
| श्रीकृष्ण, बलदेव, श्रीकृष्णकी पहरानियाँ   | •        | राजा श्रेतवाहनके मुनिपदका वर्णन                        | ५३०             |
| आदिके भवान्तरों का वर्णन                  | 204      | अन्तिम केवली जम्बू स्वामीका वर्णन                      | 421             |
| द्विसप्ततितम पर्व                         |          | त्रीतिकर सुनिका वर्णन                                  | 488             |
| नेमिनाथ तीर्थंकर, प्रचुम्नकुमार, पद्म बलभ | 珥,       | उत्सरिणी अवसरिणी कारका विशिष्ट वर्णन                   |                 |
| कृष्ण, जरासम्ध और वद्यादत चक्रव           | हिंदी 12 | करते हुए कल्कियोंका वर्णन                              | dish            |
| का चरित                                   | 800      | कल्किके पुत्र अजि <b>संतयका वर्ण</b> न                 | ५५७             |
| त्रिसप्ततितम पर्वे                        |          | प्रकथ कालका वर्णन<br>आगामी तीर्थंकर आदि सकाकापुरुपोंका | <i>તે તે હે</i> |
| पार्श्वनाथ चरित                           | ४२९      | वर्णन                                                  | 483             |
| चतुःसप्ततितम पर्वे                        |          | महावीर भगवान्की शिष्य पर्भपरा                          | प्रह            |
| वर्धमार स्वामीका चरित                     | 888      | प्रन्थका समारोप                                        | ५६६             |
| सती चन्दनाका चरित                         | ४६६      | प्रशस्ति                                               | ५७३             |
| राजा श्रेणिक और अमयकुमारका वुर्णन         | 849      | टीकाकारकी प्रशस्ति                                     | 499             |

# महापुरागम्

# तदन्तर्गतं श्रीमद्-गुणभद्रविरचितम्

# उत्तरपुराणम्

# अष्टचत्त्वारिंशत्तमं पर्व

श्रीमान् जिनोऽजितो जीयाद् यहुचांस्यमलान्यलम् । शालयन्ति जलानीव विनेषानां मनोमलम् ॥ १ ॥ पुराणं तस्य वक्ष्येऽहं मोक्षलक्ष्मीसमागमः । श्रुतेन येन भन्यानामन्याहतमहोदयः ॥ २ ॥ इह जम्बूमित द्वीपं विदेहे प्राचि विश्रुते । सीतासरिद्पाग्मागे वन्साल्यो विषयो महान् ॥ ३ ॥ मुसीमानगरं तस्मिन् विभूत्या विस्मयावहम् । नान्नास्य नृपितः प्राभृत् प्रभुविमलवाहनः ॥ ४ ॥ गुणा गुणीयिभिः प्रार्थ्या न्यायोऽयं चित्रमत्र तत् । गुणाः प्रणियनः सर्वे स्वयं तं वृण्वते स्म यत् ॥ ५ ॥ शिक्षिसिद्धत्रयोपेतो यथान्यायमतन्त्रितः । प्रजाः स पालयामास विधाय स्वप्रजासमाः ॥ ६ ॥ धर्मादय स्ततोऽथींऽर्थात् कामो ३ ऽये ६ ऽनिष्टिते, ५ न तौ । इति स्मरन् वभूवासौ जैनधर्मेण धार्मिकः ॥ ॥ स कदाचित् समुत्यन्नवोधिः सञ्ज्वलनोदयो । स्वगर्त जातसंवेदो रहस्येवमचिन्तयत् ॥ ८ ॥

श्रानन्तचतुष्ट्य रूप अन्तरङ्ग लच्मी श्रीर श्रष्टप्रातिहार्य रूप बहिरङ्ग लच्मीसे युक्त वे श्रजितनाथ स्वामी सदा जयवन्त रहें जिनके कि निर्दोप-पूर्वापरिवरोध श्रादि दोषोंसे रहित वचन, जलकी तरह भव्य जीवोंके मनमें स्थित रागद्वेषादिरूप मलको धो डालते हैं।। १।। मैं उन श्रजितनाथ स्वामीके उस पुराणको कहूँगा जिसके कि सुननेसे भव्य जीवोंको बाधाहीन महा-भ्युदयसे युक्त मोक्षरूपी लक्ष्मीका समागम प्राप्त हो जाता है।। २।। इस जम्बूढीपके अतिशय प्रसिद्ध पूर्वविदेह चेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तटपर वत्स नामका विशाल देश है।। ३।। उसमें अपने वैभवसे आश्चर्य उत्पन्न करनेवाला सुसीमा नामका नगर है। किसी समय इस सुसीमा नगरका राजा विमलबाहन था जो वड़ा ही प्रभावशाली था।। ४।। संसारमें यह न्याय प्रसिद्ध है कि गुणोंकी चाह रखनेवाले मनुष्य गुणोंकी खोज करते हैं परन्तु इस राजामें यह आध्वर्यकी वात थी कि कोहसे भरे हुये सभी गुण अपने आप ही आकर रहने लगे थे।। ५।। वह राजा उत्साह शक्ति, मन्त्रशक्ति श्रीर फलशक्ति इन तीन शक्तियोंसे तथा उत्साहसिद्धि, मन्त्रसिद्धि श्रीर फल-सिद्धि इन तीन सिद्धियोंसे सिहत था, श्रालस्यरिहत था श्रीर श्रपनी सन्तानके समान न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करता था।। ६।। 'धर्मसे पुण्य होता है, पुण्यसे अर्थकी प्राप्ति होती है और अर्थसे काम-अभिलिषत भोगोंकी प्राप्ति होती है, पुण्यके बिना अर्थ और काम नहीं मिलते हैं यही सोचकर वह राजा जैनधर्मके द्वारा सचा धर्मातमा हो गया था।। ७।। किसी समय उस राजाके अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कपायका उद्य द्र होकर सिर्फ संज्वलन कषायका उदय रह गया उसी समय उसे आत्मज्ञान अथवा रत्नत्रयकी प्राप्ति हुई और वह संसारसे बिरक्त हो मन ही मन एकान्तमें इस प्रकार विचार करने लगा ॥ = ॥

१ वणते का०, ख०, ग०, घ० । २ मुष्यम् । ३ पुण्ये । ४ ऋपूर्णे । ५ ऋर्यकामी न भवत: । ६ स्वागतं ग० ।

भायुषो वसतिः काये कायस्थस्य भमाप्यलम् । आयुर्जलं नगलस्याग्रु मितकालघटीष्टतम् ॥ ९ ॥ ततो गलित निःशेषं न यावतावदेव हि । वस्याम्युत्सद्ध सन्मार्गं जैने स्वर्गापवर्गयोः ॥ १० ॥ इत्याशापाशमान्छिय बहुभिः सह निस्पृहः । राजलक्ष्म्या स्वतन्त्रोऽपि दीक्षालक्ष्म्या वशिकृतः ॥ ११ ॥ तपस्यन् सुविरं तीत्रं विस्पृदंकादशाङ्गकः । उनाम्नोऽन्त्यमेष पुण्यात्मा स्वकार्याद्भावनापरः ॥ १२ ॥ आयुषोऽन्ते समाधानं विधाय परमेष्ठिषु । त्रयिक्षशत्समुद्रायुरयात् स ४विजयं जयी ॥ १३ ॥ तत्रादायाद्यसंस्थानं "शुक्कलेश्याद्वयान्वतः । हस्तोच्छ्रायं ग्रुभं देहं सुवर्णादिचतुष्ट्यम् ॥ १४ ॥ मासैः षोढशिकः पद्मदश्मिश्चोच्छ्यसन् दिनैः । त्रयिक्षशत्सहस्वाद्धं मानसाहारमाहरन् ॥ १५ ॥ मासैः षोढशिकः पद्मदश्मिश्चोच्छ्यसन् दिनैः । त्रयिक्षशत्सहस्वाद्धं मानसाहारमाहरन् ॥ १५ ॥ सातपञ्चग्रुभैः सौल्यमप्रवीचारमन्वभूत् । सप्रवीचारसस्तौक्यात्तदनन्तगुणाधिकम् ॥ १७ ॥ सातपञ्चग्रुभैः सौल्यमप्रवीचारमन्वभूत् । सप्रवीचारसस्तौक्यात्तत्वर्गस्यात्रवन्तग्रणाधिकम् ॥ १७ ॥ तस्मान्मर्शं भारते वर्षे साकेतनगराधिपः । इक्ष्वाकृर्जितशत्र्वाख्यः ख्यातो गोत्रेण काश्वयः ॥ १९ ॥ दिस्य शक्राज्या गोहे पण्मासान् प्रत्यहं मुदुः । रत्नान्यैलविल दितस्तः कोटीः सार्थं न्यपीपतत् ॥ २० ॥ ज्येष्ठं मासि कलाशेषशत्रिशिरोहिण्युपागमे । मुहूर्ताद् ब्रह्मणः पूर्वं १ वदनिद्वाविलेक्षणाम् ॥ २१ ॥

'इस जीवका शरीरमें जो निवास हो रहा है वह आयुकर्मसे ही होता है, मैं यद्यपि शरीरमें स्थित हूँ तो भी कालकी परिमित घाड़योंमें धारण किया हुआ मेरा आयुक्तपी जल शीघ ही गलता जाता है—उत्तरोत्तर कम होता जाता है इसलिए मेरा वह आयुक्तपी जल जब तक समाप्त नहीं होता तब तक मैं स्वर्ग और मोक्षके मार्गभूत जैनधर्ममें उत्साहके साथ प्रवृत्ति कहँगा'॥ ६-१०॥

इस प्रकार त्राशारूपी पाशको छेदकर वह राजा राज्यलक्सीसे निस्पृह हो गया तथा स्वाधीन होनेपर भी अनेक राजाओं के साथ दीक्षारूपी लद्मीके द्वारा अपने आधीन कर लिया गया अर्थात अनेक राजाओं के साथ उसने जिन-दीक्षा धारण कर ली ।। ११ ।। जिसने बहुत समय तक तीव्र तपस्या की है, जिसे ग्यारह अङ्गोंका स्पष्ट ज्ञान हो गया है, जिसकी आत्मा पुण्यके प्रकाशसे जगमगा रही है श्रीर जो दर्शनविशुद्धि श्रादि सोलह भावनात्र्योंके चिन्तनमें निरन्तर तत्पर रहता है ऐसे इस विमलवाहनने तीर्थंकर नामकमका बन्ध किया ॥ १२ ॥ इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करने-वाला वह विमलवाहन आयुके अन्त समय पञ्चपरमेष्ठियोंमें चित्त स्थिरकर-समाधिमरण कर तैंतीस सागरकी त्रायुका धारक हो विजय नामक त्र्यनुत्तरविमानमें पहुँचा ॥ १३॥ वहाँ वह द्रव्य श्रौर भाव दोनों ही शुक्रलेश्यात्र्योंसे सहित था तथा समचतुरस्त्रसंस्थानसे युक्त एक हाथ ऊँचे एवं प्रशस्त रूप, रस, गन्ध, स्पर्शसे सम्पन्न शुभ शरीरको लेकर उत्पन्न हुन्ना था, सोलह महीने त्रौर पन्द्रह दिन बाद उच्छ्वास लेता था, तैंतीस हजारवर्ष वाद मानसिक आहार प्रहण करता था, उसने अपने अवधिज्ञानके द्वारा लोकनाड़ीको व्याप्त कर रखा था अर्थात् लोकनाड़ी पर्यन्तके रूपी पदार्थीको वह अपने अवधिज्ञानसे देखता था, उसमें लोकनाड़ीको उखाड़कर दूसरी जगह रख देनेकी शक्ति थी, वह उतने ही तेत्रमें अपने शरीरकी विकिया भी कर सकता था और मुखस्वरूप पंचेन्द्रियों के द्वारा प्रवीचारजन्य सुखसे अनन्तगुणा अधिक अप्रवीचार सुखका उपभोग करता था ॥ १४-१७ ॥ उस महाभागके स्वर्गसे पृथिवीपर अवतार लेनेके छह माह पूर्वसे ही प्रतिदिन तीर्थकर नामक पुण्यप्रकृतिके प्रभावसे जम्बूदीपके भरतक्षेत्रके अधिपति इद्द्वाकुवंशीय काश्यपगोत्री राजा जितशत्रुके घरमें इन्द्रकी आज्ञासे कुवेरने साढ़े तीन करोड़ रत्नोंकी वृष्टि की।। १८-२०।। तदनन्तर जेठ महीनेकी श्रमावसके दिन जब कि रोहिणी नक्षत्रका कला मात्रसे अवशिष्ट चन्द्रमाके साथ संयोग था तब

१ ममाप्यरं खा। ममापरम् गा०,का०,घा। २ गलत्यश्रु का०,घा०,घा०। ३ नाम्नोऽन्त्यं शेष का०,खा०, गा०, घा। ४ विजयनामानुत्तरिवमानम् । ५ द्रव्यतो भावतश्च शुक्कलेश्यासहितः । ६-मनसाहार-का० खा०, गा०, घा। ७ निजावधि-छेत्रो का०, गा०, घा०। व महाभागस्यायाद्गोरागमिष्यतः का०, खा०, गा०। ६ कुवेरः । १० ईपश्चिद्राकलुषितलोचनाम् ।

देशी विजयसेनाक्यां पोडशस्वप्रपूर्वकम् । प्रविशन्तां विलोक्यात्मवक्त्राव्यां गम्बसिन्धुरम् ॥ २२ ॥ प्रातः पृष्टवतीं स्वप्रान् देशाविधिविलोचनः । जितशत्रुर्मेहाराजः फलान्येषामबृह्यपत् ॥ २६ ॥ विजयात्गातं देवं तद्गमें स्फटिकामलम् । विमलानुगसन्द्रान नेत्रत्रित्रयमास्वरम् ॥ २६ ॥ दशस्यां मात्रमासस्य गुक्तपक्षे प्रजेश्वरम् । प्रजेशयोगे नीतिवो महोद्यमस्त सा ॥ २५ ॥ सागरोपमकोटीनां लक्षाः पञ्चाशदुत्तरे । मुक्तिमाधे जिने याते तद्भ्यन्तरजीविनः ॥ २६ ॥ तदा विधाय देवेन्द्रा मन्दरे सुन्दराकृतेः । जन्माभिषेककल्याणमजिताल्यामकुर्वत ॥ २० ॥ हाससितगुणा लक्षाः पूर्वाणामस्य जीवितम् । चतुःशतानि पञ्चाशदुत्सेघो घतुषां मतः ॥ २८ ॥ भर्तुः सुवर्णवर्णस्य पादे स्वस्यायुषो मते । अजितस्य जिताशेषवाद्याभ्यन्तरविद्विषः ॥ २९ ॥ पूर्वाणां लक्ष्मया हीनं भागत्रितयमायुषः । पूर्वाञ्चमपि नार्पत्यं निर्जितादित्यतेजसः ॥ ३० ॥ त्या सम्भोगसौल्यस्य पर्यन्तोऽयं ममेति वा । राज्यलक्ष्म्या परिष्वकः स्वाच्यान् भोगानसुक्कः सः ॥३९॥ स कदाचित्सुखासीनः सौधपृष्ठे विशां पतिः । उल्कामलोकतान्वयां वज्ञत्यन्तिवाधुवां श्रियम् ॥ ३२॥ विषयेषु तदैवासौ विदां निर्विविदे वरः । लक्ष्मीमभ्यर्णमोक्षाणां क्षेत्रं किं वा न कारणम् ॥ ३३ ॥ वष्योषु तदैवासौ विदां निर्विविदे वरः । लक्ष्मीमभ्यर्णमोक्षाणां क्षेत्रं किं वा न कारणम् ॥ ३३ ॥ वष्यलेकात्त्रदास्येत्य वसुराः सारस्वतादयः । मुनीश्वराः प्रशस्योधैस्तत्तदेवान्ववादिषुः ॥ ३४ ॥

ब्राह्मसूहर्तके पहले महारानी विजयसेनाने सोलह स्वप्न देखे। उस समय उसके नेत्र बाकी बची हुई अल्प निद्रासे कळुषित हो रहे थे। सोलह स्वप्न देखनेके बाद उसने देखा कि हमारे मुखकमलमें एक मदोन्मत्त हाथी प्रवेश कर रहा है। जब प्रातःकाल हुआ तो महारानीने जितशत्रु महाराजसे स्वप्नोंका फल पूछा श्रीर देशावधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले महाराज जितशत्रुने उनका फल बत-लाया कि तुम्हारे स्फटिकके समान निर्मल गर्भमें विजयविमानसे तीर्थंकर पुत्र अवतीर्ण हुआ है। वह पुत्र, तिर्मल तथा पूर्वभवसे साथ आनेवाले मति-शुत-अवधिज्ञानरूपी तीन नेत्रोंसे देदीप्यमान है।। २१-२४।। जिस प्रकार नीति, महान् अभ्युदयको जन्म देती है उसी प्रकार महारानी विजय-सेनाने माघमासके शुक्तपक्षकी दशमी तिथिके दिन प्रजेशयोगमें प्रजापित तीर्थंकर भगवानको जन्म दिया।। २५।। भगवान् त्रादिनाथके मोक्ष चले जानेके बाद जब पचास लाख करोड़ सागर वर्ष बीत-चुके तब द्वितीय तीर्थंकरका जन्म हुआ था। इनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सिम्मिलित थी। जन्म होते ही, सुन्दर शरीरके धारक तीर्थंकर भगवानका देवोंने मेरुपर्वतपर जन्माभिषेक कल्याणक किया श्रीर श्रजितनाथ नाम रक्खा ॥ २६-२७॥ इन श्रजितनाथकी वहत्तर लाख पूर्वकी श्रायु थी श्रीर चार सौ पचास धनुष शरीरकी ऊँचाई थी। अजितनाथ स्वामीके शरीरका रङ्ग सुवर्णके समान पीला था। उन्होंने बाह्य ऋौर ऋाभ्यन्तरके समस्त शत्रुऋोंपर विजयप्राप्त कर ली थी। जब उनकी ऋायका चतुर्थारा अर्थात् बहत्तर लाख पूर्व प्रमाणकाल वीत चुका तब उन्हें राज्य प्राप्त हुन्ना। उस समय उन्होंने अपने तेजसे सूर्यका तेज जीत लिया था। एकलाख पूर्व कम अपनी आयुके तीनभाग तथा एक पूर्वाङ्गतक उन्होंने राज्य किया। 'देखूँ, आपके साथ सम्भोगसुखका अन्त आता है या मेरा ही अन्त होता हैं इस विचारसे राज्यलक्ष्मीके द्वारा आलिङ्कित हुए भगवान् अजितनाथने प्रशंसनीय भोगोंका अनुभव किया ॥ २८-३१ ॥

किसी समय अजितनाथ स्वामी महलकी छतपर सुखसे विराजमान थे कि उन्होंने लक्ष्मीको अस्थिर बतलानेवाली बड़ी भारी उल्का देखी ॥३२॥ झानियोंमें श्रेष्ठ अजितनाथ स्वामी उसी समय विषयोंसे विरक्त हो गये सो ठीक ही है क्योंकि जिन्हें शीघ ही मोक्ष प्राप्त होनेवाला है उन्हें लक्ष्मीको छोड़नेके लिए कौन-सा कारण नहीं मिल जाता ? ॥ ३३॥ उसी समय सारस्वत आदि देविषयों अर्थात् लौकान्तिक देवोंने बहुत्वगरी आकर उनके विचारोंकी बहुत भारी प्रशंसा तथा पृष्टि की ॥३४॥

१ मत्तर्हित्तम् । २ मतिश्रुताविषशानानि एव नेत्रत्रितयम् । ३ मास्करम् ग० । ४ वतुर्थभागे । ५ नपतेः कार्ये नार्पत्यं राज्यम् । ६ 'जरूपन्तीमश्रुवां श्रियम्' इति पाठः श्रुद्धो माति । ७ सौराः क०, स०, ग०, प० ।

तेषां तदुदितं तस्य कोकस्येवांशुमालिनः । स चक्कुवो यथार्थावकोकेऽगात्सहकारिताम् ॥ ३५ ॥
सुतायाजितसेनाय राज्याभिषेकपूर्वकम् । द्व्वा विवेकिनां त्याज्यं राज्यं भेभेज्यमिवोज्सितस् ॥ ३६ ॥
छञ्धनिष्कान्तिकल्याणमहाभिषवसम्मदः । सुप्रभाशिबिकारूढो व्यूवो नरलगामरैः ॥ ३७ ॥
माधे मासि सिते पक्षे रोहिण्यां नवमीदिने । सहेतुके वने सप्तपण्युमसमीपगः ॥ ३८ ॥
अपराद्धे सहस्रेण राज्ञामाज्ञाविधायिनाम् । सार्धं १ वष्ठोपवासेन ३ समास्थित स संबमम् ॥ १९ ॥
४ वतुर्थज्ञानसम्पत्तो द्वितीयेऽद्वि प्रविष्टवान् । साकेतं दानिनां तोषमपूर्वमुषपादयन् ॥ ४० ॥
तत्र भव्या महीपालस्तस्मै दानं १ यथाक्रमात् । दस्वा सातादिभिः पुण्यैः १ सहापाश्चर्यपञ्चकम् ॥ ४१ ॥
छाग्नस्थ्येन नयबज्दान्पीपे द्वादशग्रुद्धर्थाः । ग्रुङ्केवादश्यदःप्रान्ते रोहिण्यामाप्ततामगात् ॥ ४२ ॥
सिहसेनादयस्तस्य नवितः स्युर्गणाधिपाः । खपञ्चसप्तवद्वगुक्तप्रमाणाः पूर्वधारिणः ॥ ४३ ॥
शिक्षकाः खद्वयत्वेकद्विप्रमागणनाः क्रमात् । ग्रुन्यद्वयचतुरुर्गमिताक्षिज्ञानलोचनाः ॥ ४४ ॥
केवलागवमास्तत्र ते सहस्राणि विद्यतिः । चतुःशतैः सहस्राणां विश्वतिर्विकृतद्धयः ॥ ४५ ॥
क्रून्यपञ्चचतुद्वर्येकमनःपर्ययवाक्षणाः । ग्रुन्यद्वयचतुद्वर्येकस्तस्यानुत्तरवादिनः ॥ ४६ ॥
सर्वे ते पिण्डिताः सन्तो लक्षमेकं तपोधनाः । प्रकृत्वाद्यार्थिकाः ग्रून्यचतुष्कद्वयिसमिनताः ॥ ४७ ॥
भ्रावकाक्षाणि कक्षाणि भ्राविकाः १ पञ्चलक्षिकाः । देवा देष्यस्वसङ्ख्याताः सङ्ख्यातो द्वादशगणः ॥४८॥
पूर्व द्वादशभिर्वेवो गणैरेभिः परिष्कृतः । संसारमोक्षतत्वेतुफलभेदान् प्रपञ्चयन् ॥ ४९ ॥

जिस प्रकार लोग देखते तो अपने नेत्रोंसे हैं परन्तु सूर्य उसमें सहायक हो जाता है उसी प्रकार भगवान यद्यपि स्वयं बुद्ध थे तो भी लौकान्तिक देवोंका कहन। उनके यथार्थ अवलोकनमें सहायक हो गया ॥ ३५॥ उन्होंने जुँठनके समान विवेकी मनुष्योंके द्वारा छोड़नेयोग्य राज्य, राज्या-भिषेकपूर्वक अजितसेन नामक पुत्रके लिए दे दिया ॥ ३६ ॥ देवोंने उनका दीक्षाकल्याणकसम्बन्धी महाभिषेक किया। अनन्तर वे सुप्रभा नामकी पालकीपर आरूढ होकर सहेतुक वनकी ओर चले। उनकी पालकीको सर्वप्रथम मनुष्योंने, फिर विद्याधरोंने और फिर देवोंने उठाया था। मायमासके शक्कपक्षकी नवमीके दिन रोहिणी नञ्जनका उद्य रहते हुए उन्होंने सहेतुक वनमें सप्तवर्ण वृक्षके समीप जाकर सायंकालके समय एक हजार त्राज्ञाकारी राजात्रोंके साथ वेलाका नियम लेकर संयम धारण कर लिया-दीक्षा ले ली ।। ३७-३६॥ दीक्षा लेते ही वे मनःपर्यय ज्ञानसे सम्पन्न हो गये श्रीर दूसरे दिन दानियोंको ऋपूर्व ऋानन्द उपजाते हुए साकेतनगरीमें प्रविष्ट हुए ॥ ४० ॥ वहाँ ब्रह्मा नामक राजाने उन्हें यथाक्रमसे दान दिया श्रीर सातावेदनीय श्रादि पुण्यप्रकृतियोका बन्यकर पञ्जाश्चर्य प्राप्त किये ॥ ४१ ॥ शुद्धज्ञानके धारक भगवान्ने बारहवर्ष छग्नस्य अवस्थामें बिताये । तद्नन्तर पौषशक्र एकादशीके दिन शामके समय रोहिणी नक्षत्रमें आप्तपना प्राप्त किया अर्थात् लोकालोकावभासी केवलज्ञानको पाप्तकर सर्वज्ञ हो गये ।।४२।। उनके सिंहसेन ऋादि नब्बे गणधरथे। तीन हजार सात सौ पचास पूर्वधारी, इकीस हजार छह सौ शिक्षक, नौ हजार चार सौ अवधिज्ञानी, बीस हजार केवल-क्रानी, बीस हजार चार सौ विकियाऋदिवाले, बारह हजार चार सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी श्रौर बारह हुजार चार सौ अनुत्तरवादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर एक लाख तपस्वी थे, प्रकुब्जा आदि तीन लाख बीस हजार ऋार्यिकाएँ थीं, तीन लाख श्रायकथे, पाँच लाख श्राविकाएँ थीं, ऋौर ऋसंख्यात देव देवियाँ थीं। इस तरह उनकी बारह सभात्र्योंकी संख्या थी।। ४३-४८।। इस प्रकार बारह सभात्र्योंसे विष्टित भगवान् अजितनाथ संसार, मोक्ष, उनके कारण तथा फलके भेदोंका विस्तारसे कथन करते

१ उच्छिष्ट-भोजनिम् । २ दिनद्वयोपवासेन । ३ श्रङ्गीचकार । ४ मनःपर्ययशानसहितः । ५ मक्ष्मिश्चीपास क०, ग०, प० । ६ यथाक्रमम् क०, ख०, ग०। ७ सह सार्थम्, आप छेमे, आध्यर्पञ्चकस् पञ्चाश्चर्यन् इतिच्छेदः । ८ प्रान्त ग०। ६ पञ्चलच्चकाः क०, ख०, ग०, घ०।

### मालिनी

समवसरणलक्ष्म्या वीक्ष्यमाणः कटाक्षैः

सुकृतविकृतचिद्वरेष्टभिः प्रातिहार्थैः ।

अविहितविहितारिः प्राज्यवैराग्यभावः

स्वपरगुरुकृतार्थप्रार्थ्यसम्यक्प्रसिद्धः ।। ५० ॥

# शार्द्लिविक्रीडितम्

पापैः क्वापि न जीयतेऽयमिति वा दुर्वादिभिश्वाखिलै-र्नामान्वर्थमवासवानिति विदां स्तोन्नस्य पात्रं भवन् । आर्यक्षेत्रसभोषमेष विद्दरन् सम्प्राप्य सम्मेदकं

स्थित्वा <sup>२</sup>दिन्यनिनादयोगरहितस्तन्नैव पक्षद्वयम् ॥ ५१ ॥ कुर्वाणः समयं प्रति प्रकृतिषु <sup>3</sup>स्नावं गुणासङ्ख्यया<sup>४</sup>

स्थित्यादि च विधातयन् स्वमितिकं दण्डादिकं वर्तयन्। सुक्ष्मभ्याननिरुद्धयोगविभवो विश्लिण्टदेहस्त्रय-

स्तुर्यभ्यानसमाश्रयात्समुपयंश्राच्टौ गुणान् श्रुद्धिमाक् ॥ ५२ ॥

### आर्या

चैत्रज्योत्स्नापक्षे पञ्चम्यां रोहिणीगते चन्द्रे । प्रतिमायोगं बिभ्रुपूर्वाह्नेऽवाप मुक्तिपदम् ॥ ५३ ॥

## द्वतविलम्बितम्

विमलवाहनमाहबदुर्दरं दुरितदूरतपश्चरणोद्यतम् । सुखनिधि विजये सुरसत्तमं नमत भक्तिभरादजितं जिनम् ॥ ५४ ॥

ये ॥ ४६ ॥ उन अजितनाथ स्वामीको समयसण लद्मी कटाक्षोंसे देख रही थी, वे पुण्योत्पादित चिह्नस्वरूप आठ प्रातिहार्योंसे युक्त थे, उन्होंने कर्मरूपी शत्रुओंमेंसे घातिया कर्मरूप शत्रुओंको अपने आधीन कर लिया था—जीत लिया था और अघातिया कर्मरूप शत्रुओंको अभी आधीन नहीं कर पाया था, उनकी वैराग्यपरिणित अत्यन्त वढ़ी हुई थी, वे निज और परके गुरु थे, कृतकृत्य मनुष्योंके प्रार्थनीय थे और अतिशयप्रसिद्ध अथवा समृद्ध थे ॥ ५०॥ 'यह न तो कहीं पापोंसे जीते जाते हैं और न समस्त वादी ही इन्हें जीत सकते हैं इसलिए 'अजित' इस सार्थक नामको प्राप्त हुए हैं' इस प्रकार विद्वानोंकी स्तुतिके पात्र होते हुए भगवान अजितनाथने समस्त आर्यक्तें में विहार किया और अन्तमें सम्मेदाचलपर पहुँचकर दिव्यध्वनिसे रहित हो एक मासतक वहींपर स्थिर निवास किया ॥ ५१॥ उस समय उन्होंने प्रतिसमय कर्म-प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणी निर्जरा की, उनकी स्थित आदिका विधान किया, दण्डप्रत आदि लोकपूरणसमुद्धात किया, सूक्मिकया-प्रतिपाती ध्यानके द्वारा योगोंका वैभव नष्ट किया, औदारिक, तैजस और कार्मण इन तीन शरीरोंके सम्बन्धको प्रथक् किया, और सातिशय विश्वद्धताको प्राप्त हो। व्युपरतिक्रयानिवर्ती नामक चतुर्थ धुक्तध्वानके आश्रयसे अनन्तक्कानादि आठ गुणोंको प्राप्त किया ॥ ५२॥ इस प्रकार वैत्रगुक्त पञ्चमिक दिन जब कि चन्द्रमा रोहिषी नक्षत्रपर था, प्रातःकालके समय प्रतिमायोग धारण करनेवाले भगवान अजितनाथने मुक्तिपद प्राप्त किया ॥ ५३॥

जो पहले विमलवाहन भवमें युद्धके समय दुर्जेय रहे, फिर पापनाशक तपश्चरणमें उद्यत रहे, तदनन्तर विजयविमानमें सुखके भण्डार स्वरूप श्रेष्ठ देव हुए उन श्रजित जिनेन्द्रको हे भन्यजीवी!

१ समृद्धः ख०, ग० । २ दिव्यध्वनिरहितः । ३ निर्क्राम् । ४ गुणसंक्रया करू, घ० ।

# शार्वलिकीडितम्

इत्थं पोडशभावनाहितमहापुण्योदयापादकः

सद्यानात्वलकर्मजालमस्त्रिलं निर्मूलयक्रिमेलः।

धर्मः शर्मपरम्परां प्रविद्धस्ते शिवे शाश्वते

तस्माद्धर्ममुपाव्ध्वमुक्तितमदाः शुद्धासबुद्धं बुधाः॥ ५५॥ तीर्धकृत्सु द्वितीयोऽपि विदेवितययस्तुतः। स विधेयात पुराणोरुमार्गनिर्वहणं कवेः॥ ५६॥ तत्तीर्थे सगराभिख्यो द्वितीयश्रकवर्तिनाम्। अभूत् पुराणमेतस्य श्रणु श्रेणिक धीधन ॥ ५७॥ द्वीपेऽत्र प्राग्विदेहस्य सीतापाग्भागभूषणे। विषये वत्सकावत्यां पृथिवीनगराधिषः॥ ५८॥ जयसेनो जनैः सेव्यो जनसेनास्य बहुभा। रतिषेणस्तयोः स्नुर्धतिषेणश्र ताबुभौ॥ ५९॥ स्पाचन्द्रमसौ जित्वा सदा भातः कृतोदयौ। पितरौ च (न) मरुन्मार्गपृथिख्यौ वा ततः पृथक् ॥६०॥ कदाचिद्वतिषेणोऽभूत् कृतान्तमुखगद्धरे। केनापि हेतुना किं वा न मृत्योईतृतां व्रजेत्॥ ६९॥ असजानि जयसेनाख्यं ४सलतं चामरद्भमम्। भशोकाशनिरवाधिष्ट तन्मृत्युचनिर्गतः॥ ६२॥ ध्रिश्रक्षयः प्राप्तकालस्तावालिलिङ्ग यमाग्रगः। लब्धरन्धा न तिष्ठेयुरकृत्वापकृति द्विषः॥ ६३॥ भिषक्षायोजितोपायैः शनैः संलब्धचेतनौ। गुरुणा गुरुणवैष तेन दुःखेन बोधितः॥ ६४॥ विग्रहं तद्गृहं मत्वा निगृहीतुं कृताग्रहः। हन्तुं यमं समुग्रुक्तस्तिद्ध युक्तं मनस्वनाम्॥ ६५॥

नमस्कार करो ॥ ५४॥ चूँकि धर्म सोलह भावनात्रों से महापुण्य तीर्थंकर प्रकृतिको उत्पन्न करता है, श्रेष्ठ ध्यानके प्रभावसे समस्त दुष्ट कमोंके समूहका नाश कर देता है, स्वयं निर्मल है, सुखकी परम्परा को करनेवाला है त्रौर नित्य मोक्षसुखको देता है इसलिए शुद्ध तथा त्राप्तोपद्य धर्मकी है विद्वज्जनो ! मद्रहित होकर उपासना करो ॥ ५५ ॥ जो तीर्थंकरोंमें द्वितीय होनेपर भी श्रुतके मार्गमें त्रदितीय हैं—त्रानुपम हैं वे त्रजितनाथ भगवान, कविको पुराणका विशाल मार्ग पूरा करनेमें सहायता प्रदान करें ॥ ५६ ॥

## सगर चक्रवर्तीका वर्णन

द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथके तीर्थमें सगर नामका दृसरा चक्रवर्ती हुआ सो हे बुद्धिमान् श्रेणिक! तृ अव उसका चरित्र सुन ॥ ५०॥ इसी जम्बूद्वीपक पूर्व विदेहमें सीता नदीके दक्षिण तटपर वरसकावती नामका देश हैं। उसमें पृथिवी नगरका अधिपति, मनुष्योंके द्वारा सेवनीय जयसेन नामका राजा था। उसकी स्त्रीका नाम जयसेना था। उन दोनोंके रितषेण और घृतिषेण नामके दो पुत्र थे ॥ ५५-५६॥ वे भाग्यशाली दोनों पुत्र अपने तेजसे सदा सूर्य और चन्द्रमाको जीतते हुए शोभित होते थे। उनके माता-पिता आकाश और पृथिवीके समान उनसे कभी पृथक् नहीं रहते थे अर्थात् स्नेहके कारण सदा अपने पास रखते थे।।६०॥ एक दिन किसी कारणवश रितषेण की मृत्यु हो गई सो ठीक ही है क्योंकि मृत्युका कारण क्या नहीं होता? अर्थात् जब मरणका समय आता है तब सभी मृत्युके कारण हो जाते हैं ॥ ६१॥ रृतिषेणकी मृत्युक्तपी मेघसे निक्जे हुए सोक्रक्तपी वक्रने लतासहित कल्पवृक्षके समान भार्यासहित राजा जयसेनको वाधित किया—दुखी किया।। ६२॥ उस समय अवसर पाकर यमराजके आगे-आगे चलनेवाली मृष्ट्यांने उन दोनोंका आलिंगन किया अर्थात् वे दोनों मूर्च्छिन हो गये सो ठीक ही है क्योंकि छिद्ध प्राप्त करनेवाले शत्रु अपकार किये बिना नहीं रहते।। ६३॥ जब वैद्यजनोंके श्रेष्ठ उपायोंके द्वारा धीरे-धीरे वे चैतन्यको प्राप्त हुए तो कृदस्पितके समान श्रेष्ठ गुरूने राजा जयसेनको वड़ी कठिनाईसे समकाया॥ ६४॥ तद्दनन्तर वह इस शरीरको दुःखका घर मानकर उसका निमह करनेके लिए आगह करने लगा। और यमराजको मारने

१ योऽद्वितीयः पिय श्रुते क०,ग०। पिय स्तुते ख०, घ०। २ श्राकाशपृथिव्यौ । ३ सभार्यम् । ४ सतीपेतं कल्पवृत्विमिव । ५ शोकवज्रम् । ६ मृच्छी ।

जीर्णपर्णवदागण्य प्राणप्रान्तान् परिप्रहान् । राज्यभोज्ये नियुज्यार्यं धितपेणं १ एतायितम् ॥ ६६ ॥ यद्योपराहृद्धं सुद्धमध्यानमाप सः । नृपैर्महारूताख्येन बहुभिर्मेशुनेन च ॥ ६७ ॥ काळान्ते कृतसंन्यासिविधः कर्ल्येऽन्तिमेऽच्युते । देवो महावलो नाम जयसेनोऽजनिष्ट सः ॥ ६८ ॥ महारूतोऽपि तन्नैव मणिकेतुः सुरोऽजिन । आवयोर्योऽवतीर्णः प्राक् तस्यान्यो बोधको भवेत् ॥ ६९ ॥ इति तन्न तथोरासीदन्योन्यं सम्प्रधारणम् । तन्न हार्विन्नतिसागरोपमाण्यामरं सुख्वम् ॥ ७० ॥ अनुभूयात्र साकेतनगरे रकौन्नले नृपः । समुद्रविजयस्तस्य सुवाला रमणी तयोः ॥ ७१ ॥ महावलोऽभवत्यसुनुरिक्ष्वाकुः सगराह्मयः । पूर्वाणां सप्तिर्लक्षाः तस्यायुःपरमाविधः ॥ ७२ ॥ चतुःशतानि पञ्चान्नदुरस्थेन धनृषि सः । सर्वलक्षणसम्पूर्णः श्रीमाश्रामीकरच्छिवः ॥ ७३ ॥ कुमारत्वे दन्नाष्टी च लक्षाः पूर्वाण्ययुस्ततः । महामाण्डलिकस्यं च तस्य तावत्प्रमामितम् ॥ ७४ ॥ तदोदपादि पट्खण्डभूचकाक्रमणक्षमम् । चक्रं कीर्तिश्च उदिक्चक्रमाक्रमन्त्यात्तविक्रमा ॥ ७५ ॥ आद्यचिक्रवदेषोऽपि कृत्वा दिग्वजयं चिरम् । गृह्कत् तत्सारवस्तृनि सर्वान् स्वान्नामजिमहत् ॥ ७६ ॥ ततो निवृत्य साकेतं साम्राज्यश्चीनिकेतनम् । भोगान् दन्नाङ्गान् निर्मङ्गं निर्विन्नवायसन् सुखम् ॥ ७७ ॥ तस्य विद्यस्त्राणि पुत्राणां कृतिनोऽभवन् । तदाकारेण वा तस्य वेधसा व्यक्षिता गुणाः ॥ ७८ ॥ तस्म विद्यवे श्रीनाम्नश्चतुर्मुखयोगिनः । अन्यदाखिलभास्यासीत् केवलाधिगमस्तदा ॥ ७९ ॥ तत्कक्ष्याणस्य देवेनद्वैर्मणिकेतुः सहागतः । महाबलोऽजिन क्वेति सोपयोगोऽविधित्विषा ॥ ८० ॥

के लिए उद्यत हुन्या सो ठीक ही है क्योंकि मनस्वी मनुष्योंको यही योग्य है ॥ ६५॥ वह प्राणोंका त्र्यन्त करनेवाले त्र्यथवा इन्द्रियादि प्राण हैं त्र्यन्तमें जिनके ऐसे परिमहोंको पुराने पत्तोंके समान समभने लगा तथा राज्यके उपभोगमें भाग्यशाली त्र्यार्य घृतिषेण नामक पुत्रको नियुक्त कर अनेक राजात्रों त्रीर महारुत नामक सालेंके साथ यशोधर गुरुके द्वारा बतलाये हुए शुद्ध मोक्षमार्गको प्राप्त हुन्त्रा-दीक्षित हो गया ॥ ६६-६७॥ जयसेन मुनिने त्रायुके त्रान्तमें संन्यासमरण किया जिससे अन्तिम अच्युत स्वर्गमें महाबल नामके देव हुए ॥ ६८ ॥ जयसेनका साला महारुत भी उसी स्वर्गमें मणिकेतु नामका देव हुआ। वहाँ उन दोनोंमें परस्पर प्रतिक्वा हुई कि हमलोगोंके बीच जो पहले पृथिवीलोकपर अवतीर्ण होगा-जन्म धारण करेगा, दूसरा देव उसे समभानेवाला होगा-संसारका स्वरूप समभाकर दीक्षा लेनेकी प्रेरणा करेगा। महाबल देव, अच्युत स्वर्गमें बाईस सागर पर्यन्त देवोंके सुख भागकर कौशल देशकी अयोध्या नगरीमें इच्वाकुवंशी राजा समद-विजय और रानी सुवालाके सगर नामका पुत्र हुआ। उसकी आयु सत्तरलाख पूर्वकी थी। वह चार सौ पचास धनुप ऊँचा था, सब लक्षणोंसे परिपूर्ण था, लक्ष्मीमान था तथा सुवर्णके समान कान्तिसे युक्त था।। ६६-७३।। उसके अठारह लाख पूर्व कुमार अवस्थामें व्यतीत हुए। तदनन्तर महामण्ड-लेश्वर पद प्राप्त हुआ। उसके बाद इतना ही काल बीत जानेपर छह खण्डोंकी पृथिवीके समूहपर ऋाक्रमण करनेमें समर्थ चक्ररत प्रकट हुआ और दिशाओं के समृहपर आक्रमण करती हुई प्रतापपूर्ण कीर्ति प्रकट हुई ॥ ७४-७५ ॥ प्रथम चक्रवर्ती भरतके समान इसने भी चिर कालतक दिग्विजय किया. वहाँकी सारपूर्ण वस्तुत्र्योंको प्रहण किया और सबलोगोंको अपनी श्राज्ञा प्रहण कराई ॥ ७६ ॥ दिग्विजयसे लौटकर वह साम्राज्य-लक्सीके गृहस्वरूप श्रयोध्या नगरीमें वापिस श्राया श्रौर निर्विघ-रूपसे दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करता हुआ सुखसे रहने लगा ।। ७७ ।। उस पुण्यवान्के साठ-हजार पुत्र थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विधाताने पुत्रोंके आकारमें उसके गुण ही प्रकट किये हों ।। किसी समय सिद्धिवनमें श्रीचतुर्मुख नामके मुनिराज पधारे थे श्रीर उसी समय उन्हें समस्त पदार्थींको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुन्ना था ॥ ७६ ॥ उनके कल्याणोत्सवमें अन्य देवों तथा इन्ह्रोंके साथ मणिकेत देव भी आया था। वहाँ आकर उसने जानना चाहा कि हमारा

१ सुद्धभविष्यत्कालसहितम् । २ कोशले क०, ख०, ग०, घ० । ३ काष्टासमूहं व्याप्नुवन्ती ।

सगरश्रकवर्त्येष शेषैः पुण्यैरभूद्सौ । इति बुद्ध्वा विशां नाथमुपगम्येदमङ्गवीत् ॥ ८१ ॥ समरस्यावां विद्धावस्तत्त्वं कस्पेऽच्युताह्न्ये । प्राग्महोगतमः प्रस्थो १ बोधयत्वावयोरिति ॥ ८३ ॥ मनुष्यजन्मनः सारं साम्राज्यं चिरमन्वभूत् । किं भोगैभोगिभोगाभैभों १ भध्यैभिर्भयावहैः ॥ ८३ ॥ उत्तिष्ट स्वविभो मुक्तावित्यस्य विमुखोऽभवत् । चक्रवर्ती स सिद्धयध्वा काल्लब्ध्या विना कुतः ॥ ८४ ॥ ज्ञात्वा तत्तस्य वैमुख्यमन्यालापैर्न्यवर्तयत् । हितंनापि न कुर्वन्ति विप्रियं कमवेदिनः ॥ ८५ ॥ धिग्मोगानीहशान्स्वोक्तरेवं च्यावयतोऽघदात् । दुस्त्यजानिति निर्विण्णो मणिकेतुरगाद् दिवम् ॥ ८६ ॥ उपायमेकमालोच्य ततो प्राहयितुं पुनः । मणिकेतुर्महीपालमवतीर्य महीतलम् ॥ ८७ ॥ आलम्ब्य लक्षणौर्लक्ष्यं कान्त्येन्दुं भानुमाभया । वामेन वपुषा कामं निर्जित्य विकितेन्द्रियः ॥ ८८ ॥ चारणत्वं समासाद्य भावयन् संयमं परम् । तस्भौ जिनेन्द्रान् वन्दित्वा सगरस्य जिनाल्यं ॥ ८९ ॥ दृष्ट्रा तं विस्मयापन्नो ३ वयस्यस्मिन्निदं कुतः । तपस्तवेति पपृच्छ नृपः ४ सोऽप्यन्यथान्नचीत् ॥ ९० ॥ यौवनं जरसा प्रास्यं गलत्यायुः प्रतिक्षणम् । हेयः कायोऽश्रुचः पापी दुर्घरो दुःखभाजनम् ॥ ९१ ॥ सर्वदानिष्टसंयोगो वियोगश्रेष्टवस्तुभिः । गतोऽनादिर्भवावर्तः पुनश्चानन्त एव सः ॥ ९२ ॥ कर्मारिभिरिदं सर्वं दृश्या तानि तपोऽधिना । यास्याम्यनश्वरीं शुद्धि यथाहं कनकोपलः ॥ ९३ ॥

मित्र महावल कहाँ उत्पन्न हुन्ना है ? इच्छा होते ही उसने त्र्यविश्वानके प्रकाशसे जान लिया कि वह वाकी बचे हुए पुण्यसे सगर चक्रवर्ती हुआ है। ऐसा जानकर वह सगर चक्रवर्तीके पास पहुँचा श्रीर कहने लगा।। ५०-५१।। कि 'क्यों स्मरण है ? हम दोनों अच्युत स्वर्गमें कहा करते थे कि हमलोगोंके बीच जो पहले प्रथिवीपर अवतीर्ण होगा उसे यहाँ रहनेवाला साथी समभावेगा।। ५२।। हे भव्य ! मनुष्यजन्मके सारभून,साम्राज्यका तृ चिरकाल तक उपभाग कर चुका है । अब सर्पके फणाके समान भय उत्पन्न करनेवाले इन भोगोंसे क्या लाभ है ? हे राजन ! अब मुक्तिके लिए उद्योग कर । मणिकेतुके इतना कहनेपर भी वह चक्रवर्ती इससे विमुख रहा सो ठीक ही है क्योंकि मुक्तिका मार्ग काललब्धिके बिना कहाँ से मिल सकता है ?।। ५३-५४।। सगर चक्रवर्तीकी विमुखता जान मणिकेतु अन्य वार्तालाप कर वापिस लौट गया सा उचित ही है क्योंकि अनुक्रमको जानने-वाले पुरुप ऋहितकी बात जाने दो, हितके द्वारा भी किसीकी इच्छाके विरुद्ध काम नहीं करते ॥=५॥ 'इन भोगोंको धिकार है जो कि मनुष्योंको इस प्रकार अपने कह हुए वचनोंसे च्युत करा देते हैं. पाप उत्पन्न करनेवाले हैं श्रीर बड़ी कठिनाईसे छोड़े जाते हैं इस तरह निर्वेदको प्राप्त होता हुआ मणिकंतु देव स्वर्ग चला गया ।। ५६ ।। फिर कुछ समय बाद मणिकंतु देव राजाको तप प्रहण करानेका एक दूसरा उपाय साचकर पृथिवीपर आया ॥ ५७॥ उसने चारण ऋद्विधारी मुनिका रूप बनाया । वह मुनि अनेक लक्षणोंसे युक्त था, कान्तिसे चन्द्रमाकां, प्रभासे सूर्यका और सुन्दर शरीरसे कामदेवको जीत रहा था। इस प्रकार जितेन्द्रिय हो उत्कृष्ट संयमकी भावना करता हुआ वह मुनि जिनेन्द्र भगवानकी वन्दनाकर सगर चक्रवर्तीके चैत्यालयमें जा ठहरा ॥ ५५-६१॥ उस चारण मुनिको देख चक्रवर्तीको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पृछा कि आपने इस अवस्थामें यह तप क्यों धारण किया है ? चारण मुनिने भी भूठमूठ कहा कि यह यौवन बुढ़ापाक द्वारा प्रास्य है-प्रसनेके योग्य है, आयु प्रतिक्षण कम हो रही है, यह शरीर चुँकि अपवित्र है, पापी है, दुर्धर है, और दुःखोंका पात्र है अतः छोड़नेके योग्य है। सदा अनिष्ट वस्तुओंका संयोग और इष्ट वस्तुओंका वियोग होता रहता है। यह संसार रूपी भवर, श्रनादि काल से बीत रही है फिर भी श्रनन्त ही बनी हुई है। जीवकी यह सब दशा कर्मरूप शबुक्रोंके द्वारा की जा रही है अत: मैं तपरूपी अग्निके द्वारा उन कर्म-शत्रुश्रोंको जलाकर सुवर्ण पापाणके समान अविनाशी शुद्धिको प्राप्त होकॅगा-मोक्ष प्राप्त कहँगा ॥ ६०--६३ ॥

१ बोधियता ता । २ हे ग० । ३ ग्रस्यां दशायाम् । ४ सोऽपीत्यथान्नवीत् क०, स०, ग०, घ० ।

हत्युक्तः संस्तेर्नभूपो वेपमानोऽपि नापतन् । पन्थानं निवृ तेर्बद्धः पुत्रशृह्वलया दृढम् ॥ ९४ ॥ नातिह्रस्वोऽस्य संसार ह्य्ययात्स विपाद्वान् । उपायो निष्फलः कस्य न विपादाय धीमतः ॥ ९५ ॥ वशीकृतेन साम्राज्यतुच्छलक्ष्म्या निधीशिना । १ विस्मृताऽच्युतलक्ष्मीश्च कामिनां कान्तरज्ञता ॥ ९६ ॥ ३ लाभो लाभेषु पुत्राणां लाभः स्वर्गापवर्गयोः । लक्ष्म्योर्नासाविति स्मृत्वा मन्येऽस्यां सोऽनुषक्तवान् ॥९७ ॥ कदाचित्ते सुता दृशाः सिंहपोता इवोद्धताः । इति विज्ञापयामासुः सभास्यं चक्रवर्तिनम् ॥ ९८ ॥ यदि क्षत्रियपुत्राणां अशोर्यसाहसशालिनाम् । यौवनं न पितुः ४ प्रेषे दुःसाध्ये साधितेष्सितम् ॥ ९८ ॥ वदादिश विशामीश प्रेपं नः साहसावहम् । "पात्रेसमिततादृदेन्यं येनैनो वा निरस्यते ॥ १०० ॥ तदादिश विशामीश प्रेपं नः साहसावहम् । "पात्रेसमिततादृदेन्यं येनैनो वा निरस्यते ॥ १०२ ॥ एप एव मम प्रेपो राज्यलक्ष्मीमिमां मम । सम्भूय भूयसीं यूयमनुभूष्वं यथोचितम् ॥ १०३ ॥ एप एव मम प्रेपो राज्यलक्ष्मीमिमां मम । सम्भूय भूयसीं यूयमनुभूष्वं यथोचितम् ॥ १०३ ॥ इति भूयो अनरेन्द्रेण तेन ते सुनिवारिताः । जोपमास्थुविधया हि पितृणां शुद्धवंशजाः ॥ १०४ ॥ तेऽन्येषुः पुनरासाच नृपं व्यज्ञापयित्रदम् । न भुज्यहे न चेरप्रेप इत्यभ्यर्णात्मशुद्धयः ॥ १०५ ॥ तच्युत्वेप स कः प्रेप इति चिन्तयता मनाक् । नन्विस्त कार्यशेपोऽयं धर्म हत्यात्तहृप्टिना ॥ १०६ ॥

मणिकेतुके इस प्रकार कहने पर यह चक्रवर्ती संसारसे भयभीत तो हुआ परन्तु मोक्षमार्गको प्राप्त नहीं कर सका क्यों कि पुत्रकृषी साँकलोंसे मजबूत बँधा हुआ था।। ६४।। 'अभी इसका संसार बहुत बड़ा है' इस प्रकार विषाद करता हुआ मणिकेतु चला गया सो ठीक ही है क्योंकि निष्फल उपाय किस बुद्धिमानको विषाद नहीं करता १॥ ६५॥ वह देव सांचने लगा कि देखों साम्राज्यकी तुच्छ लद्मीमें वर्शाभूत हुए चक्रवर्तीन अच्युत स्वर्गकी लद्मी भुला दी सो ठीक ही है क्योंकि कामी मनुष्योंको अच्छे-बुरे पदार्थिक अन्तरका ज्ञान कहाँ हाता है १ ॥ ६६ ॥ मुमे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह चक्रवर्ती सब लाभोंमें पुत्र-लाभको ही लाभ मानता है, स्वर्ग और मोक्षलद्मीका लाभ इसके लिए लाभ नहीं है, ऐसा समभकर ही यह पुत्रोंमें अत्यन्त लीन हो रहा है।। ६७॥

किसी समय सिंहके बचोंके समान उद्धत और अहक्कारसे भरे हुए वे राजपुत्र सभामें विराज-मान चक्रवर्तीसे इस प्रकार निवेदन करने लगे कि शूर्वीरता और साहससे मुशोभित क्षित्रय-पुत्रोंका योवन याद दुःसाध्य कार्यमें पिताका मनोरथ सिद्ध नहीं करता तो वह योवन नहीं है। ऐसे प्राणीक जन्म लेने अथवा जीवन धारण करनेसे क्या लाभ हें ? जन्म लेना और जीवन धारण करना ये दोनों ही सर्वसाधारण हैं अर्थान् सब जीवोंके होते हैं। इसलिए हे राजन्! हम लोगोंको साहससे भरा हुआ कोई ऐमा कार्य बतलाइये कि जिससे हमारी केवल भोजनमें सम्मिलित होनेसे उत्पन्न होनेवाली दीनता अथवा अधर्म दूर हो सके।। ६५-१०१।।

यह मुन चक्रवर्तीने हिंपत होकर कहा कि 'हे पुत्रो! चक्रसे सव कुछ सिद्ध हो चुका है, हिमवान पर्वत और समुद्रके वीच ऐसी कौनसी वस्तु हैं जो मुमे सिद्ध नहीं हुई हैं ? तुम्हारे लिए मेरा यही काम है कि तुम लोग मिलकर मेरी इस विशाल राज्यलच्मीका यथायाग्य रीतिसे उपभोग करों।।।१०२-१०३।। इस प्रकार राजाने जब उन्हें बहुत निवारण किया तब वे चुप हो रहे सो ठीक ही है क्योंकि शुद्ध वंशमें उत्पन्न हुए पुत्र पिताके आज्ञाकारी ही होते हैं।। १०४॥ आत्मशुद्धिसे भरे वे राजपुत्र किसी एक दिन फिर राजाके पास जाकर कहने लगे कि यदि आप हम लोगोंको कोई कार्य नहीं देते हैं तो हम भोजन भी नहीं करते हैं।। १०५॥ पुत्रोंका निवेदन सुनकर राजा कुछ चिन्तामें पड़ गये। वे सोचने लगे कि इन्हें कीनसा कार्य दिया जावे। अकस्मात् उन्हें याद आ गई

१ विस्मृताच्युतलद्दमीश्च क०, ख०, ग०, घ०। विस्मृतोऽच्युत ल०। २ लाभालाभेषु क०, घ०। । सूर्य क०, घ०, । ४ प्रैप्यदुःसाध्ये ग०। ५ मात्रभोजनसंमेलनजन्यदैन्यम्। ६ पापमित्रः ७ नृपेन्द्रेण क०, ख०, ग०, घ०। द्र स्त्राधीनाः स्त्राज्ञाकारिण इति यावत्। ६ प्रैप्य ग०।

राज्ञाप्याज्ञापिता गूरं कैळासे भरतेशिना । गृहाः कृता महारवैश्वतुर्विश्वतिरहेताम् ॥ १०७ ॥
तेषां गङ्गां प्रकुर्वीध्वं परिखां परितो गिरिम् । इति तेऽपि तथा कुर्वन् दण्डरवेन सखरम् ॥ १०८ ॥
मणिकेतुः पुनश्चास्य स्नेहसीजन्यचादितः । सिववैश्वेष्यनोपायं स सहैवं व्यिखन्तयत् ॥ १०९ ॥
किश्चिद्वितं प्रियं चोक्तः किश्चिच हितमप्रियम् । किश्चित्ययं सदिहतं परं चाहितमप्रियम् ॥ ११० ॥
अन्त्यद्वयं परित्यज्य शेपाभ्यां भापता हितम् । इति निश्चित्य कैळासं तदैवागम्य दर्पिणः ॥ ११९ ॥
कुमारान् भस्मराशिं वा व्यथात् कूरोरगाकृतिः । कुर्वन्ति सुहृदोऽगत्या हितं चेदप्रियं च तत् ॥ ११२ ॥
ज्ञात्वापि तन्पृतिं भूपमाकर्णयितुमक्षमाः । तत्स्नेहं तेषु जानानः संवृत्य सचिवाः स्थिताः ॥ ११३ ॥
तदा ब्राह्मणरूपेण मणिकेतुरुपेत्य तम् । महाशोकसमाक्रान्तो विवदयदिदं वचः ॥ ११४ ॥
प्रेयान् ममैक ४एवासौ नायुपा तेन जीवितम् । नार्नातश्चेत्त्वया सोऽद्य तेन मामपि पश्यतः ॥ ११६ ॥
प्रेयान् ममैक ४एवासौ नायुपा तेन जीवितम् । नार्नातश्चेत्त्वया सोऽद्य तेन मामपि पश्यतः ॥ ११६ ॥
तदाकण्याह असन् राजा द्विज कि वेत्सि नान्तकः । सिद्धरेव स वार्योऽन्येनेत्वागोपालविश्वतम् ॥११८॥
अपवर्त्यायुपाः केचिद्वद्वायुर्जीवितः परं । तान् सर्वान् संहरत्येप यमो मृत्योरगोचरः ॥ ११९॥

कि श्रभी धर्मका एक कार्य वाकी हैं। उन्होंने हपिंत होकर आज्ञा दी कि भरत चक्रवर्तीने कैलास पर्वत पर महारतोंसे अरहन्तदेवके चौबीस मन्दिर बनवाये हैं सो तुम लोग उस पर्वतके चारों श्रोर गङ्गा नदीको उन मन्दिरोंकी परिखा बना दो।' उन राजपुत्रोंने भी पिताकी आज्ञानुसार दण्डरत्नसे वह काम शीब ही कर दिया।। १०६-१०६॥

प्रेम श्रोर सज्जनतासे प्रेरित हुआ मणिकेतु देव फिर भी अपने मन्त्रियों के साथ राजा सगरको सममाने के लिए योग्य उपायका इस प्रकार विचार करने लगा।। १०६।। कि वचन चार प्रकारके होते हैं -कुछ वचन तो हिन श्रोर प्रिय दोनों ही होते हैं, कुछ हिन श्रोर अप्रिय होते हैं, कुछ प्रिय होकर श्राहत होते हैं श्रोर कुछ अहित तथा अप्रिय होते हैं। इन चार प्रकारके वचनों अन्तक दो वचनों को छोड़कर शेप दो प्रकारके वचनों से हिनका उपदेश दिया जा सकता है। ऐसा निश्चय कर वह मणिकेतु एक दुष्ट नागका रूप धरकर कैजास पर्वत पर आया श्रोर उन श्रह द्वारी राजकुमारों को भस्मकी राशिक समान कर चला गया सो ठीक ही है क्यों कि मंत्रीगण जब कुछ उपाय नहीं देखते हैं तब हित होनेपर भी श्रप्रिय वचनों का प्रयोग करते ही हैं।। ११०-११२।। मंत्री यह जानते थे कि राजाका पुत्रों पर कितना स्नेह हैं श्रतः पुत्रों का मरण जानकर भी वे राजाको यह समाचार सुनाने के लिए समर्थ नहीं हो सके। समाचारका सुनाना तो दूर रहा किन्तु उसे छिपा कर ही बैठ रहे।।११३॥

तदनन्तर मणिकेतु ब्राह्मणका रूप रख कर चक्रवर्ती सगरके पास पहुँचा और बहुत भारी शोकसे श्राक्तन्त होकर निम्नाङ्कित बचन कहने लगा ॥ १४४ ॥ है देव ! जब त्राप पृथिवीमण्डलका पालन कर रहे हैं तब हम लोगोंकी यहाँ सब प्रकार कुशल है किन्तु आयुकी श्रवधि दूर रहने पर भी यमराजने मेरा पुत्र हरण कर लिया है। वह मेरा एक ही पुत्र था। यदि आप उसे आयुसे युक्त अर्थान् जीवित नहीं करते हैं तो आज मुसे भी आपके देखते-देखते उस यमराजके द्वारा ले जाया हुआ सममें। क्योंकि श्रहङ्कारी लोग क्या नहीं करते हैं। जो कबे फल खानेमें सतृष्ण है वह भला पके फल क्यों छोड़ेगा ॥ ११५-११७॥

ब्राह्मणके वचन सुनकर राजाने कहा कि हे द्विजराज! क्या आप नहीं जानते कि यमराज सिद्ध भगवान्के द्वारा ही निवारण किया जाता है; अन्य जीवोंके द्वारा नहीं, यह बात तो आवाल-गोपाल प्रसिद्ध है। ॥ ११८॥ इस संसारमें कितने ही प्राणी ऐसे हैं कि जिनकी आयु बीचमें ही

१ प्रकुर्वित क०, ख०, ग०, घ०। २ न्यवेदयदिदं ग०। ३ हार्याराजीवितार्वाधः घ०। ह्यहार्यो ल०। ४ ममैप ल०। ५ स्राप्रकामचणे। ६ सतृष्णः। ७ स राजा क०, घ०। सद्राजा ल०। = नान्तकम् क० घ०। ६ चरे ल०।

सिमन् वहसि चेहैर जीणीं मा भूगृंदे वृथा। मोक्षदीक्षां गृहाणाद्य शोकं हिन्तेन्युवाच तम् ॥ १२० ॥ इत्युक्ते देव कि सत्यमेतच्यान्तकात्परः। बलीति तम् भेतच्यं मया किञ्चिद्वदिष्यता ॥ १२१ ॥ तेनान्तकेन ते नीताः सर्वेऽपि स्वान्तिकं सुताः। तस्मात्तदुक्तमार्गेण बहुवैर खलेऽन्तके ॥ १२२ ॥ इत्याह सोऽपि तद्वाच्यवज्ञनिर्भिम्तमानसः। गतासुरिव निःस्पन्दो बभूव नृपितः क्षणम् ॥ १२३ ॥ चन्दनोशीरसम्मिश्रसिल्लैः सुहृदुक्तिभिः। उत्थ्नेपैश्र मृदृत्क्षेपैः पुनरागत्य चेतनाम् ॥ १२४ ॥ भमा माया मा वृथायामा भीमःकामो यमोऽध्याः। भङ्गुरः सङ्गमः प्रेम्णः कायोऽश्रेयोऽज्ञुचिः क्षयी॥१२५॥ अवार्मुकार्मुकनिर्भास यौवनं तद्ययौ वनम् । जानन् जिनोऽहमद्यापि मृद्योऽश्रेवेति चिन्तयन् ॥ १२६ ॥ भव्ये मगलिदेशेशसिंहविकमराङ्भुवः। विदर्भायाः सुते राज्यं नियोज्यासौ भगीरथे ॥ १२७ ॥ राजते स्म तपोराज्ये दढधर्माजनान्तिके। तावदेव गृहे सन्तो न हेनुर्यावदीक्ष्यते ॥ १२८ ॥ भसोऽपि गत्वा भवद्वार्तां महीपतिमबृद्युधत्। अनाकण्यांमसौ श्रुत्वा गाढं शोकाग्निदीपितः॥ १२९ ॥ कृत्वा भगीरथे राज्यं तपोऽयादहमप्यतः। इहान्वेप्दुं समायातः शोकाग्रुप्मत्कुलद्विजः ॥ १३० ॥ इति देवः समभ्येत्य मायाभस्मावगुण्ठितान् । कुमारान् बोधयामास मायापि सुहृदां हिता ॥ १३० ॥

छिद जानी है श्रीर कितने ही ऐसे हैं कि जो जितनी श्रायुका बंध करते हैं उतना जीवित रहते हैं— बीचमें उनका मरण नहीं होता। यह यमराज उन सब जीवोंका संहार करता है पर स्वयं संहारसे रहित है।। ११६ ।। यदि तुम उस यमराज पर द्वेप रखते हो तो घरके भीतर व्यर्थ ही जीर्ण-शीर्ण मत होत्रों। मोक्ष प्राप्त करनेक लिए शीघ ही दीक्षा धारण करो; शोक छोड़ों।। १२०।।

जब राजा मगर यह कह चुके तो ब्राह्मण-वेपधारी मणिकेतु बोला—'हे देव! यदि यह सच है कि यमराजसे बढ़कर और कोई बलवान नहीं है तो मैं जो कुछ कहूँगा उससे आपको भयभीत नहीं होना चाहिये।।। १२१ ।। आपके जो पुत्र कैलास पर्वत पर खाई खोदनेके लिए गये थे वे सब उस यमराजके द्वारा अपने पास बुला लिये गये हैं इसलिए आपको अपने कहे हुए मार्गके अनुसार दुष्ट यमराज पर बहुत बैर धारण करना चाहिये अर्थात् दीक्षा लेकर यमराजको जीतनेका प्रयत्न करना चाहिये।। १२२।।

ब्राह्मणके उक्त वचन रूपी वज्रसे जिसका हृद्य विदीर्ण हो गया है एसा राजा सगर क्षण भरमें मरे हुण्के समान निश्चेष्ट हो गया।। १२३।। चन्दन त्रोर खससे मिले हुए जलसे, मित्रोंके वचनोंसे तथा पंथोंकी कामल वायुसे जब वह सचेत हुत्रा ता इस प्रकार विचार करने लगा कि व्यर्थ ही खेदको बढ़ानेवाली यह लद्मीरूपी माया मुभे प्राप्त न हो—मुभे इसकी आवश्यकता नहीं। यह काम भयंकर है, यमराज नीच है, प्रेमका समागम नश्चर हे, शरीर अपवित्र हें, क्षय हो जानेवाला है स्त्रोर इसीलिए सेवन करने योग्य नहीं है अथवा अकल्याणकारी है, यह योवन इन्द्रधनुपके समान नश्चर हैं. एएसा जानते हुए तीर्थकर भगवान वनमें चले जाते हैं। परन्तु में मूर्व अब भी इन्हींमें मूढ़ हो रहा हूँ "एएसा विचार कर सगर चक्रवर्तीने भगित देशके राजा सिंहविक्रमकी पुत्री विदर्भाके पुत्र भव्य भगीरथके लिए राज्य सौंप दिया और श्राप हृद्धमां केवलीके समीप दीक्षा धारण कर तपश्चरण रूपी राज्यमें सुशोभित होने लगा सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुप घरमें तभी तक रहते हैं जबतक कि विरक्त होनेका कोई कारण नहीं दिखाई देता।। १२४-१२८।। इधर चक्रवर्तीने दीक्षा ली उधर वह मणिकेतु देव उन पुत्रोंके पास पहुँचा और कहने लगा कि किसीने आपके मरणका यह अश्रवणीय समाचार राजासे कह दिया जिसे सुनकर वे शोकामिसे बहुत ही अधिक उद्दीपित हुए और भगीरअके लिए राज्य देकर तप करने लगे हैं। मैं आपकी कुल-परम्परासे चला आया बाह्मण हूँ अतः शोकसे यहाँ आप लोगोंको खोजनेके लिए आया हूँ ॥ १२६-१३०।। ऐसा कहकर उस देवने अतः शोकसे यहाँ आप लोगोंको खोजनेके लिए आया हूँ ॥ १२६-१३०।। ऐसा कहकर उस देवने

१ मा लच्मीः माया मायास्वरूपा मा भूत्। २ व्यर्थदैर्धा। ३ वार्मुक् मेघस्तस्य कार्मुकं धनुरिव निर्भा-सते शोभते इत्येवंशीलं नश्वरमिति यावत्। ४ कोऽपि ग०, घ०।

तेऽपि तद्वचनात्प्रापन् तपस्तिजनसंश्रयात् । चरमाङ्गधरा युक्तं तदेवौचित्यवेदिनाम् ॥ १३२ ॥ भगीरथोऽपि तान् गत्वा कृत्वा भक्त्या नमस्क्रियाम् । धर्ममाकण्यं जैनेन्द्रमादत्त श्रावकन्नतम् ॥ १३३ ॥ प्रकटीकृततन्मायो मणिकेनुश्र तान् मुर्नान् । श्रन्तव्यमित्युवाचैतान् सगरादीन् सुहृद्धरः ॥ १३४ ॥ कोऽपराधस्तवेदं नस्त्वया प्रियमनुष्टितम् । हितं चेति प्रसन्नोक्त्या ते तदा १तमसान्वयन् ॥ १३५ ॥ सोऽपि सन्तुष्य सिद्धार्थो देवो दिवसुपागमत् । परार्थसाधनं प्रायो ज्यायसां परितुष्टये ॥ १३६ ॥ सर्वेऽते सुचिरं कृत्वा सत्तपो विधिवद् बुधाः । ग्रुक्कध्यानेन सम्मेदं सम्प्रापन् परमं पदम् ॥ १३७ ॥ निर्वाणगमनं श्रुत्वा तेषां निर्विण्णमानसः । वरदत्ताय दत्त्वात्मराज्यलक्ष्मी मगीरथः ॥ १३८ ॥ कैलासपर्वते दीक्षां शिवगुप्तमहामुनेः । आदाय प्रतिमायोगधार्यभूत्त्वर्धं नीतटे ॥ १३९ ॥ सुरेन्द्रेणास्य दुग्धाव्यिपयोभिरभिषेचनात् । क्रमयोस्तत्यवाहस्य गङ्गायाः सङ्गमे सित् ॥ १४० ॥ तद्राप्रभृति तीर्थत्वं गङ्गाप्यस्मिन्नुपागता । कृत्वोत्कृष्टं तपां गङ्गातटेऽसो निर्वृतिं गतः ॥ १४१ ॥

### शार्वविक्रीडितम्

अत्रामुत्र च मित्रवस हितकृत् कोऽप्यस्ति बन्धः परो
गुद्धाद् गृद्धात् गुरारिप न तद्वाच्यं यदस्योज्यतं ।
दुःसाध्यान्यपि साधयत्यगणयन्त्राणाश्च तत्र स्फुटो
द्यान्तो मणिकेतुरेव कुरुतां तन्मित्रमीदिविधम् ॥१४२॥

मायामयी भस्मसे त्रवराण्ठित राजकुमारोको सचेत कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि मित्रोंकी माया भी हित करनेवाली होती है।। १३१।। मणिकेतुके वचन सुन उन चरमशरीरी राजकुमारांने भी जिनेन्द्र भगवान्का आश्रय लेकर तप धारण कर लिया सा ठीक ही है क्योंकि जो उचित वातको जानते हैं उन्हें ऐसा करना ही योग्य है।। १३२।। जब भगीरथने यह समाचार सुना तब वह भी उन मुनियोंके पास गया श्रौर वहाँ उसने उन सबका भक्तिसे नमस्कार कर जिनेद्रोक्त धर्मका स्वरूप सुना तथा श्रावकके त्रत प्रहण किये ।। १३३ ।। श्रन्तमें मित्रवर मणिकेतुने उन सगर त्र्यादि मुनियोंक समश्च श्रपनी समस्त माया प्रकट कर दी श्रीर कहा कि श्राप लाग क्षमा कीजिय ॥ १३४ ॥ 'इसमें श्चापका श्चपराध ही क्या है? यह तो त्र्यापने हमारा हित तथा प्रिय कार्य किया है? इस प्रकारके प्रसन्नतासे भरे हुए शब्दों द्वारा उन सब मुनियोंने मणिकेतु देवको सान्त्वना दी ॥ १३५ ॥ जिसका कार्य सिद्ध हो गया है ऐसा देव भी सन्तुष्ट होकर स्वर्ग चला गया सो ठीक ही है क्योंकि अन्य पुरुषोंके कार्य सिद्ध करनेसे ही प्रायः महापुरुषोंको संतोप होता है।। १३६।। व सभी विद्वान् मुनि-राज चिरकाल तक यथाविधि तपश्चरण कर सम्मेद होल पर पहुँचे श्रीर शुक्लध्यानके द्वारा परम पदको प्राप्त हुए ।। १३७ ।। उन सबका मोक्ष जाना सुनकर भगीरथका मन निर्वेदसे भर गया श्रतः उसने वरदत्तके लिए श्रपनी राज्यश्री सोंपकर कैलास पर्वत पर शिवगुप्त नामक महामुनिसे दीक्षा ले ली तथा गङ्गा नर्दाके तट पर प्रतिमा योग धारण कर लिया ॥ १३८-१३६ ॥ इन्द्रने श्लीरसागरके जलसे महामुनि भगीरथके चरणोंका श्रमिषेक किया जिसका प्रवाह गङ्गामें जाकर मिल गया। उसी समयसे गङ्गा नदी भी इस लोकमें तीर्थरूपताको प्राप्त हुई अर्थात् तीर्थ मानी जाने लगी। मगीरथ गङ्गा नदीके तट पर उत्कृष्ट तप कर वहींसे निर्वाणको प्राप्त हुन्त्रा ॥ १४०-१४१ ॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक! इस लोक तथा परलोकमें मित्रके समान हित करनेवाला दूसरा नहीं है। न मित्रसे बढ़कर कोई भाई है। जो बात गुरु अथवा माता-पितासे भी नहीं कही जाती ऐसी गुप्तसे गुप्त बात मित्रसे कही जाती है, मित्र ऋपने प्राणोंकी भी परवाह नहीं करता हुआ। कठिनसे कठिन कार्य सिद्ध कर देता है। मणिकेतु ही इस विषयका स्पष्ट दृष्टान्त है इसलिए सबको

१ तम् देवम् श्रसान्त्वयन् शान्तं चकुरिति यावत् । २ गङ्गातीरे ।

#### मालिनी

स जयति जयसेनो यो जितारातिसेनः

श्रुत इति महदादियों बलः प्रान्तकल्पे ।

सगरसकलचकी योजितो यश्च यश्च

प्रहतचरमदेहो देहमात्रात्मदेहः ॥ १४३ ॥

इत्यार्पे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपप्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे अजिततीर्थकरसगरचक्रधर-पुराणपरिसमाप्तमित्यप्टचत्वारिंशत्तमं पर्व ॥ ४८॥

ऐसा ही मित्र बनाना चाहिये ॥ १४२ ॥ जो पहले राबुद्धोंकी सेनाको जीतनेवाले जयसेन हुए, फिर श्रच्युत स्वर्गमें महाबल देव हुए, वहाँसे आकर राबुद्धों द्वारा अजेय सगर चक्रवर्ती हुए और अन्तमें श्रपना चरम रारीर—अन्तिम देह नष्ट कर रारीर प्रमाण आत्माके धारक रह गये ऐसे महाराज सगर सदा जयवन्त रहें ॥ १४३ ॥

इस प्रकार आर्प नामसे प्रसिद्ध, भगवद् गुणभद्राचार्य द्वारा प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संप्रहमें अजितनाथ तीर्थंकर तथा सगर चक्रवर्तीका वर्णन करनेवाला अङ्नालीमवाँ पर्य समाप्त हुआ।। ४८।।



# एकोनपञ्चाशत्तमं पर्व

श्रियं क्रियात्स मे निम्नन् सम्भवो दम्मजूम्भणम् । सम्मुखीनायते वस्य सद्दोधः वसमुखेऽखिले ॥१॥ द्विपेऽस्मिश्वादिमे पूर्वविदेहे नद्युद्क्तटे । कच्छाक्ये विषये क्षेमपुरे विमलवाहनः ॥ २ ॥ नाम्ना नरपतिस्तस्य सद्यः केनापि हेतुना । सित अत्रभेदं निर्वेदे स समासम्निष्ट्वितः ॥ ३ ॥ जन्तुरन्तकदन्तस्यो हन्त जीवितमीहते । मोहात्तन्निर्माणायं न चिन्तयित धिक् तमः ॥ ४ ॥ आयुः परमसङ्ख्याताः क्षणास्ते शरणीकृताः । प्राणिभिर्हानये चेमानप्यन्त्यन्तकप्रभोः ॥ ५ ॥ अमिलापातपातसाद्रद्यायां भोग्यस्य संश्रिताः । जीर्णकृलस्य वासोऽमृत्र हि क्षेमेण ४पालयेत् ॥ ६ ॥ इत्यादि चिन्तयन् राज्यं दत्त्वा विमलकीर्तये । स्वयम्प्रभजिनस्यान्तेवासित्वं प्रतिपन्नवान् ॥ ७ ॥ एकादशाङ्गधार्शं सन् त्रेलंक्यक्षोभकारणम् । भावनाभिर्निष्ट्यान्त्यनामर्तार्थकराह्वयम् ॥ ८ ॥ संन्यासविधिना त्यक्तदेहो प्रवेयकादिमे । "सुदर्शने विमानेऽभूद्रहमिन्द्रो महर्ष्टिकः ॥ ९ ॥ त्रयोविशतिवाध्याद्यः स पष्टगङ्गलमानभाक् । ६ शरीरो लेक्यया शुक्तः ससन् पक्षोनवत्सरे ॥ १० ॥ खत्रयाप्तिद्विपर्यन्ते भोजनं मनसा स्मरन् । निःप्रवीचारभोगोऽन्त्यनरकान्तगताविधः ॥ १९ ॥ स्वावधिक्षेत्रसङ्चारसमर्थस्तत्प्रमप्रभः । प्राग्देहोत्थतनुव्यासया स्वावधिक्षेत्रपुकः ॥ १२ ॥

जिनका ज्ञान सामने रखे हुए समस्त पदार्थाको प्रकाशित करनेके लिए दर्पणके समान है तथा जो सब प्रकारके पाखण्डोंके विस्तारको नष्ट करनेवाले हैं एसे सम्भवनाथ तीर्थंकर मेरा कल्याण करें।। १।। इसी पहले जम्बुद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छ नामका देश है। उसके दोमपुर नगरमें राजा विमलवाहन राज्य करता था ॥ २ ॥ जिसे निकट भविष्यमें मोक्ष प्राप्त होनेवाला है ऐसा वह राजा किसी कारणसे शीघ ही विरक्त हो गया। वह विचार करने लगा कि इस संसारमें वैराग्यके तीन कारण उपस्थित हैं ॥ ३ ॥ प्रथम तो यह कि यह जीव यम-राजके दाँतोंके बीचमें रहकर भी जीविन रहनेकी इच्छा करना है और माहकर्मके उदयसे उससे निकलनेका उपाय नहीं सोचना इसलिए इस अज्ञानान्यकारको धिकार हो ॥ ४॥ वैराग्यका दूसरा कारण यह है कि इस जीवकी आयु असंख्यात समयका ही है उन्हें ही यह शरण माने हुए है परन्तु श्राश्चर्य है कि ये त्रायुके क्षण ही इन जीवोंको नष्ट होनेके लिए यमराजके समीप पहुँचा देते हैं ॥ ५ ॥ तीसरा कारण यह है कि ये जीव अभिलापारूपी धृपसे संतप्त होकर विषयभोगरूपी किसी नदीके जीर्णशीर्ण तटकी छायाका त्राश्रय ले रहे हैं सो उनका यह त्राश्रय कुशलतापूर्वक उनकी रक्षा नहीं कर सका।। ६।। इत्यादि विचार करते हुए विमलवाहन राजाने अपना राज्य विमलकीर्ति नामके पुत्रके लिए देकर स्वयंप्रभ जिनेन्द्रकी शिष्यता स्वीकार कर ली श्रर्थात उनके पास दीक्षा धारण कर ली ॥ ७ ॥ ग्यारह अङ्गोंका जानकार होकर उसने सोलह कारण भावनात्र्योंके द्वारा तीनों लोकोंसे क्षोभ उत्पन्न करनेवाला तीर्थंकर नामक नामकर्मका बन्ध किया ॥ = ॥ अन्तमें संन्यासकी विधिसे शरीर छोड़कर प्रथम मैवेयकके सुदर्शन विमानमें वड़ी-बड़ी ऋद्धियोंको धारण करनेवाला श्रहमिन्द्र हुआ।। ६।। तेईस सागरकी उसकी ऋायु थी, साठ ऋङ्गल ऊँचा उसका शरीर था, शुक्त लेश्या थी. साढ़े ग्यारह माहमें एकबार श्वास लेता था, तेईस हजार वर्ष वाद मनसे आहारका स्मरण करता था. उसके भोग प्रवीचारसे रहित थे, सातवें नरकके अन्त तक उसका अवधिज्ञान था, अवधिज्ञानके न्नेत्रमें गमन करनेकी शक्ति थी, उतनी ही उसके शरीरकी प्रभा थी श्रौर उतनी ही दूर तक उसका

१-जायते ख०, ग०। सम्मुखं पुरम्ताद् भवतीति सम्मुखीनो दर्पण्रतद्वदाचरतीति सम्मुखीनायते। २ सन्मुखोऽखिले ख०। ३ त्रिभेद क०, ख०, ग०, घ०, म०। ४ यापयेत् ख०, ग०। ५ सुदर्शनविमाने क०, ख०, ग०, घ०, म०। ६ ऋर्धवादित्यासुंस्त्वम्।

अणिमादिगुणोपेतं पञ्चपुण्योदयापितम् । अहमिन्द्रसुखं श्रीमानन्यभूदमरोत्तमः ॥ १३ ॥ द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे श्रावस्तिनगरेशिनः । राज्ञः काश्यपगोत्रस्य दृढराजस्य सद्युतेः ॥ १४ ॥ वहुभेक्ष्वाकुवंशस्य सुषेणा तत्सुरागमे । षण्मासान् वसुधाराधि माहात्स्यपदवीं गता ॥ १५ ॥ ग्रुष्कुफाल्गुनजाप्टम्यां स्वमान् षोढश पञ्चमे । प्रभातसमयेऽपश्यक्षश्रे सुकृतोद्यात् ॥ १६ ॥ ततोऽनु वदनं तस्याः स्वमे प्राविशद्मिमः । गिरीन्द्रशिखराकारो वारणश्राह्रळक्षणः ॥ १७ ॥ सा तेषां फलमाकण्यं स्वपतेर्मुद्मगता । नवमे मासि नक्षत्रे पञ्चमे सौम्ययोगगे ॥ १८ ॥ पौर्णमास्यामवापार्च्यमहमिन्द्रं । श्रिविद्युतम् । स जन्मोत्सवकल्याणप्रान्ते सम्भव इत्यभृत् ॥ १९ ॥ सम्भवे तव लोकानां शं भवत्यद्य शम्भव । विनापि परिपाकेन तीर्थकृत्वामकर्मणः ॥ २० ॥ सम्भवे तव लोकानां शं भवत्यद्य शम्भव । विनापि परिपाकेन तीर्थकृत्वामकर्मणः ॥ २० ॥ परतेर्जासि ते तेर्जो भाति देव तिरोद्धत् । मतानि कपिलादीनां स्याहादस्येव निर्मलम् ॥ २२ ॥ समस्ताह्वादकेनासीदामोदेनेव चन्दनः । बाधेन सहजातेन त्रिविधेन जगद्धितः ॥ २३ ॥ समस्ताह्वादकेनासीदामोदेनेव चन्दनः । बाधेन सहजातेन त्रिविधेन जगद्धितः ॥ २३ ॥ समस्ताह्वादक्षेत्रो निर्हेतुद्वितकारणम् । प्रदीपवन्नमत्येप निधानमिव भास्वरम् ॥ २४ ॥ इति स्तुत्वादिकल्पेशो विद्वितानन्दनाटकः । पित्रोस्तमपीयत्वामा स्वलीकमगमत्सुरैः ॥ २४ ॥

वैक्रियिक शरीर त्रा जा सकता था ॥ १०-१२॥ इस प्रकार वह श्रीमान् उत्तम त्रहमिन्द्र त्राणिमा महिमा त्रादि गुणोंसे सहित तथा पाँच प्रकारके पुण्योदयसे प्राप्त होनेवाले ऋहमिन्द्रके सुखोंका अनुभव करता था॥ १३॥

अथानन्तर इसी जम्बृद्वीपके भरत नेत्रमें श्रावस्ती नगरीका राजा दृढ़राज्य था। वह इच्चाकु-वंशी तथा काश्यपगोत्री था। उसके शरीरकी कान्ति बहुत ही उत्तम थी। सुषेणा उसकी स्त्रीका नाम था। जब पूर्वोक्त देवके अवनार लेनेमें छहमाम बाकी रह गये नव सुपेणा रत्नवृष्टि आदि माहात्म्यको प्राप्त हुई। फाल्गुन शुक्त अष्टमीके दिन प्रातःकालके समय मृगशिरा नक्षत्रमें पुण्यादयसे रानी सुपेणा ने सालह स्वप्न देखे ॥ १४-१६॥ तदनन्तर स्वप्नमें ही उसने देखा कि सुमेरु पर्वतके शिखरके समान त्राकारवाला तथा सुन्दर लक्षणांसे युक्त एक श्रेष्ठ हाथी उसके मुखमें प्रवेश कर रहा है ॥१७॥ त्रपने पतिसे उन स्वप्नांका फल सुनकर वह त्रानन्दको प्राप्त हुई। उसी दिन वह ऋहमिन्द्र उसके गर्भमें त्राया। तदनन्तर नवमें महीनेमें कार्तिक शुक्ता पीर्णमासीके दिन मृगशिरा नक्षत्र त्रीर सौन्य योगमें उसने तीन ज्ञानोंसे युक्त उस पृज्य अहमिन्द्र पुत्रको प्राप्त किया। जन्मकल्याणकसम्बन्धी उत्सव हो जानेके बाद उसका 'संभव' यह नाम प्रसिद्ध हुआ।। १८-१६ ॥ इन्द्रोंने उस समय भगवान् संभवनाथकी इस प्रकार स्तुति की-हे संभवनाथ ! तीर्थंकर नामकर्मके उदयके बिना ही केवल श्रापके जन्मसे ही त्राज जीवोंको मुख मिल रहा है। इसलिए त्रापका संभवनाथ नाम सार्थक है ॥ २० ॥ हे भगवन् ! जिसमें अनेक लक्षण और व्यजनारूपी फूल लग रहे हैं तथा जो लम्बी-लम्बी भुजाओं रूपी शाखाओं से मुशोभित है ऐसे आपके शरीररूपी आम्रवृक्षपर देवोंके नेत्ररूपी भ्रमर चिरकाल तक तुप्त रहते हैं ।। २१ ।। हे देव ! जिस प्रकार स्याद्वादका निर्मल तेज कपिल आदिके मतोंका तिरस्कार करना हुआ सुशोभित होना है उसी प्रकार आपका निर्मल तेज भी अन्य लोगोंके तेजकों तिरस्कृत करता हुआ मुशोभिन हो रहा है ॥ २२ ॥ जिस प्रकार सब जीवोंको आह्नादित करनेवाली सुगन्धिसे चन्दन जगत्का हित करता है उसी प्रकार त्र्याप भी साथ उत्पन्न हुए तीन प्रकारके ज्ञानसे जगत्का हित कर रहे हैं ।। २३ ।। हे नाथ ! त्रापके स्नेहसे बढ़ा हुन्ना यह लोक. दीपकके समान कारणके बिना ही हित करनेवाले तथा खजानेके समान देवीप्यमान आपको नमस्कार कर रहा है।। २४।। इस प्रकार स्तृतिकर जिसने आनन्द नामका नाटक किया है ऐसा प्रथम स्वर्गका श्रिधिपति सौधर्मेन्द्र माता-पिताके लिए भगवानको सौंपकर देवोंके साथ स्वर्ग चला गया।। २५।।

१ वसुघारादिमाहात्म्य-क०, ख०, ग०, घ०। २ वदनस्थान्तः ल०। ३ – दिश्रमे ल०। ४ त्रिदिव-वच्युतम् ख०, ग०। ज्ञानत्रयसहितम्। ५ तव शरीराम्चवृत्ते टि०। तवाङ्गभूजे ल०।६ भास्वरः ल०।

द्वितीयतीर्थसन्ताने समये सागरोपमैः । त्रिञ्च्छतसहस्रोक्तकोटिभिः प्रान्तमीयुपि ॥ २६ ॥ शम्भवाख्योऽभवस्वामी तद्म्यन्तरजीवितः । स पूर्वपच्छिक्षायुः चतुःशतभनुःग्रमः ॥ २७ ॥ आयुपीते वनुर्भागे प्राप्तराज्यमहोदयः । सुखान्यन्वभवहेवैरुपनीतान्यनुक्षणम् ॥ २८ ॥ चलारिश्चतुर्लक्षाः पूर्वाणां समतिकमे । चतुःपूर्वाङ्मयुक्तानामभूविभूमदर्शनात् ॥ २९ ॥ छन्धबोधिः समुत्पचवैराग्यो जीवितादिकम् । स्वगतं स्मरति स्मेति शम्भवः स भवान्तकः ॥ ३० ॥ आयुरेवान्तकोऽन्तस्थं भूान्त्योक्तोऽन्तकः परैः । जन्तवस्तद्जानन्तो न्नियन्तेऽनन्तशोऽन्तकात् ॥३१॥ अध्यास्य कायमेवायमन्तकेनाभिभूयते । भूयो जन्तुरिदं जाट्यमत्रैव वसर्ताति यत् ॥ ३२ ॥ विरसान् सरसान् मत्वा विषयान् विषसित्तभान् । भुङ्कते रागरसाविद्धो धिग् धियोऽनादिविष्ठवम्॥३३॥ आत्मेन्द्रियायुरिष्टार्थसित्तिथेः संसतौ सुखम् । स्वसित्तिधिरिह स्थियान् किं न वेत्ति न तर्क्यते ॥३४॥ विद्यदुद्युतिविह्य स्मीनेयं स्थेमानम्ब्छिति । "व्युच्छिन्नेच्छः श्रियं स्थानुं स्वच्छतहोधदीधितिम् ॥ ३५ ॥ वृत्यात्तत्त्वसारं तं स्तुत्वा छौकान्तिका गताः । दत्त्वा राज्यं स्वपुत्राय प्राप्तनिष्कमणोत्सवः ॥ ३५ ॥ सिद्धार्थशिविकाम्युतं देवैरारह्य निर्गतः । सहेतुकवने राज्यं सहस्रेणाप संयमम् ॥ ३७ ॥ सनःपर्ययसञ्जानः श्रावस्तिनगरं वप्रति । भिक्षाहेतोद्वितीयेऽह्य प्राविश्वत् कनकप्रभः ॥ ३८ ॥ मनःपर्ययसञ्जानः श्रावस्तिनगरं वप्रति । भिक्षाहेतोद्वितीयेऽह्य प्राविश्वत् कनकप्रभः ॥ ३८ ॥ नृपः सुरेन्द्रदत्ताख्यः सुवर्णाभः प्रतीक्ष्य तम् । इत्वा दानं स्फुरद्रक्रमापदाश्चर्यपञ्चकम् ॥ ३८ ॥

द्वितीय तीर्थंकरकी तीर्थ-परम्परामें जब नीस लाख करोड़ सागर बीत चुके थे तब संभवनाथ स्वामी उत्पन्न हुए थे। उनकी ऋायू भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी। उनकी साठ लाख पूर्वकी ऋायु थी. चार सौ धनुप ऊँचा शरीर था. जब उनकी आयुका एक चौथाई भाग बीत चुका तब उन्हें राज्यका महान वैभव प्राप्त हुआ था। वे सदा देवांपनीत सुखांका अनुभव किया करते थे।। २६-२८।। इस प्रकार सखोपभोग करते हुए जब चवालीस लाख पूर्व और चार पूर्वाङ्ग व्यतीत हो चुके तब किसी दिन मेघोंका विभ्रम देखनेसे उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, व उसी समय विरक्त हो गय और संसारका अन्त करनेवाले श्रीसंभवनाथ स्वामी अपने मनमें आयु आदिका इस प्रकार विचार करने लंगे ॥ २६-३० ॥ कि प्राणीके भीतर रहनेवाला आयुकर्म ही यमराज है, अन्य वालीने भूलने किसी दसरेको यमराज वतलाया है, संसारके प्राणी इस रहस्यको नहीं जानते अतः अनन्तवार यमराजके द्वारा मारे जाते हैं ।। ३१।। यमराज इसी शरीरमें रहकर इस शरीरको नष्ट करता है फिर भी इस जीवकी मुर्वता देखो कि यह इमी शर्र।रमें वास करता है ॥ ३२ ॥ रागरूपी रसमें लीन हुन्ना यह जीव विपके समान नीरस विपयोंको भी सरस मानकर सेवन करता है इसलिए अनादि कालसे चले आये इसकी बुद्धिके विभ्रमको धिकार है।।३३॥ श्रात्मा, इन्द्रिय, श्राय श्रीर इप्ट पदार्थके संनिधानसे संसारमें सुख होता है सो आत्माका सिन्नधान तो इस जीवके सदा विद्यमान रहता है फिर भी यह जीव क्यों नहीं जानता श्रोर क्यों नहीं इसका विचार करता। यह लहमी विजलीकी चमकके समान कभी भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होती। जो जीव इसकी इच्छाको छोड़ देता है वही निर्मल सम्यखान की किरणोंसे प्रकाशमान मोक्षलदमीको प्राप्त हो सकता है।। ३४-३५।। इस प्रकार पदार्थके सारको प्रहण करनेवाले संभवनाथ स्वामीकी स्तृति कर लोकान्तिक देव चले गये। तथा भगवान भी अपने पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षा कल्याणकका उत्सव प्राप्त करते हुए देवों द्वारा उठाई हुई सिद्धार्थ नामकी पालकीमें सवार हो नगरसे बाहर निकले और सहेतुक वनमें एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ।। ३६-३७ ।। दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान प्राप्त हो गया । मुवर्णके समान प्रभाको धारण करनेवाले भगवान्ने दसरे दिन भिक्षाके हेतु श्रावस्ती नगरीमें प्रवेश किया ॥ ३८ ॥ वहाँ काञ्चन जैसी कान्तिके धारक सुरेन्द्रदत्त नामक राजाने उन्हें पगाहकर त्राहार दान दिया और जिनमें

१ श्रायुपि इते गते सतीत्यर्थः । २ सम्मितिकमे छ० । ३ सिन्नाधः त० । ४ स्वसिन्निधेरिह स्थेयं ख०, घ० । स सिन्निधिरिह स्थेयां ग०, क० । ५ विच्छिनेच्छः क०, घ० । व्युच्छिनेच्छः अयेत् स्थातुम् क०, ख०, ग०, घ० । ६ मुनिः क०, छ०, ग०, घ० ।

अथ मौनव्रतेनायं छग्नस्थोऽब्देषु ग्रुद्धाः । द्विसससु गते दीक्षायने शालतरोरथः ॥ ४० ॥ जन्मक्षे कार्तिके कृष्णचतुर्थ्यामपराह्मगः । पष्टोपवासो हत्वाघान् पापानन्तचतुष्टयम् ॥ ४१ ॥ कल्पासरै: समं सर्वेखिवधेज्योंतिषादिभिः । व्यथात् कैवल्यकल्याणं तदेवैत्यामराधिपाः ॥ ४२ ॥ पञ्चोत्तरशतोहिष्टेर्गणेशैः परिवारितः । चारुषेणादिभिः सोऽभाव् गिरीन्द्रो गिरिभिर्यथा ॥ ४३ ॥ श्रून्यपञ्चेकपक्षोक्तचारुप्वधरावृतः । १ शून्यद्वयत्ररन्ध्रद्वयेकोक्तशिक्षकलक्षितः ॥ ४४ ॥ शून्यद्वतयपङ्ग्भितावधिविलोचनः । शून्यद्वयत्रस्थिककेवलावगमान्वितः ॥ ४५ ॥ शून्यद्वयाष्टरन्ध्रं कज्ञातवैक्षियकानुगः । शून्यपञ्चेकपक्षेकज्ञानतुर्यावबाधकः ॥ ४६ ॥ शून्यत्रितयपक्षेकसङ्ख्यावदिवभूषितः । पिण्डिताशेषदिग्वासो लक्षद्वयपरिष्कृतः ॥ ४० ॥ खचतुष्कद्विवह्नयुक्तधर्मार्थाचार्यिकागणः । त्रिलक्षोपासकोपेतश्राविकापञ्चलक्षगः ॥ ४८ ॥ असङ्ख्यदेवदेविङ्यन्तिर्थक्तरङ्ख्यातसम्तुतः । एवं द्वादशमेनोक्तधर्मभृद्रणनायकः ॥ ४८ ॥ चतुष्किशदत्तीशेषप्रातिहार्याप्टकप्रभुः । दिव्यवाग्रयोत्स्वया कृत्स्नमाह्यावानिताशुमान् ॥ ५० ॥ शुद्ध एव चरन् पक्षे मोक्षलक्ष्या सहोद्धतः । निष्कलङ्को निरातङ्को निर्द्धतारिः कुपक्षहृत् ॥ ५२ ॥ सुनितारागणाकीर्णः कामद्वेषा महोपास्त्व । सद्वृतः सर्वदा एर्णः सदास्यर्णभुवोदयः ॥ ५२ ॥ सुनितारागणाकीर्णः कामद्वेषा महोपास्त्व । सद्वृतः सर्वदा एर्णः सदास्यर्णभुवोदयः ॥ ५२ ॥

श्रनेक रत्न चमक रहे हैं ऐसे पद्धाश्चर्य प्राप्त किये ।। ३६ ।। इस प्रकार शुद्ध बुद्धिके धारक भगवान् संभवनाथ चौदह वर्ष तक छद्मस्थ अवस्थामें मौनसे रहे। तदनन्तर दीश्रावनमें पहुँचकर शाल्मली वृक्षके नीचे कार्तिक कृष्ण चतुर्थीके दिन जन्मकालीन मृगशिर नक्षत्रमें शामके समय वेलाका नियम लेकर ध्यानाहृद् हुए. और चार घातिया कर्महृषी पाप-प्रकृतियोंको नष्ट कर अनन्तचतुष्ट्यको प्राप्त हुए ॥ ४०-४१ ॥ उमी समय इन्होंने कल्पवासियों तथा ज्योतिष्क त्रादि तीन प्रकारके देवोंके साथ कैयस्य महोत्मव किया— झानकस्याणक उत्सव किया ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार छोटे-छोटे ऋन्य ऋनेक पर्वतोंसे विरा हुआ सुमेरु पर्वत शोभित होता है उसी प्रकार चारुपेण आदि एक सौ पाँच गणधरोंसे घिरे हुए भगवान संभवनाथ सुशोभित हो रहे थे।। ४३।। वे दो हजार एक सी पचास पूर्वधारियोंसे परिवृत थे. एक लाग्व उन्तीस हजार तीन सौ शिक्षकोंसे युक्त थे ।। ४४ ।। नौ हजार छह सौ ऋवधि-ज्ञानियोंसे सहित थे, पन्द्रह हजार केवलज्ञानियोंसे युक्त थे ॥ ४५ ॥ उन्नीस हजार त्र्याठ सौ विक्रिया ऋद्विके धारक उनके साथ थे, वारह हजार एक सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी उनकी सभामें थे।। ४६॥ तथा बारह हजार वादियोंसे सुशांभित थे, इस प्रकार वे सब मिलाकर दां लाख मुनियोंसे अत्यन्त शोभा पा रहे थे।। ४७।। धर्मार्याको आदि लेकर तीन लाख वीस हजार आर्थिकाएँ थी, तीन लाख श्रावक थे, पाँच लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ और संख्यात तिर्यक्क उनकी स्तृति करते थे। इस प्रकार वे भगवान, धर्मको धारण करनेवाली बारह सभात्र्योंके स्वामी थे।।४८-४६॥ वे चौतीस अतिशय और त्राठ प्रातिहार्योंके प्रभु थे, दिव्यध्वनिरूपी चाँदनीके द्वारा सबको ब्राह्मदित करते थे तथा नमस्कार करनेवालोंका सूर्यके समान प्रकाशित करते थे ॥ ५० ॥ भगवान संभवनाथने चन्द्रमाको तिरस्कृत कर दिया था क्योंकि चन्द्रमा सुदी और वदी दोनों पश्लोंमें संचार करता है परन्तु भगवान शुद्ध अर्थात् निर्दोप पक्षमें ही संचार करते थे, चन्द्रमा दिनमें लद्दमीहीन हो जाता है परन्तु भगवान् मोक्षलदमीसे सहित थे, चन्द्रमा कलङ्क सहित है परन्तु भगवान् निष्कलङ्क-निष्पाप थे, चन्द्रमा सातङ्क-राहु ऋादिके ऋाक्रमणके भयसे युक्त ऋथवा क्षय रोगसे सहित है परन्तु भगवान् निरातङ्क-निर्भय श्रौर नीरोग थे, चन्द्रमाके राहु तथा मेघ श्रादिके श्रावरणरूप श्रनेक शत्र हैं परन्तु भगवान् शत्ररहित थे, चन्द्रमा छुपक्ष-कृष्ण पक्षको करनेवाला है परन्तु भगवान् कुपक्ष-मिलन सिद्धान्तको नष्ट करनेवाले थे, चन्द्रमा दिनमें तारात्र्योंसे रहित दिखता है परन्तु भगवान् सदा मुनि रूपी तारागणोंसे युक्त रहते थे, चन्द्रमा कामको बढ़ानेवाला है परन्तु भगवान् कामके शत्रु थे, चन्द्रमा तेजरहित है परन्तु भगवान् महान् तेजके धारक थे, चन्द्रमा पृणिमाके सिवाय अन्य तिथियोंमें वृत्ताकार न रहकर भिन्न-भिन्न आकारका धारक होता है परन्तु भगवान

१ श्रन्यद्वय-ल०।

सदा त्रिभुवनासेब्यो भव्यपद्मावबोधनः । नित्यध्वस्तोभयध्वान्तो १ छोकालोके प्रकाशकः ॥ ५३ ॥ विधुं सोऽघो विधायैवं विहरद् धर्मबृष्टये । पर्जन्यवत्सतां चैप्टा विश्वछोकसुखप्रदा ॥ ५४ ॥ सम्मेदं पर्वतं प्राप्य त्यक्तमासविहारकः । सहस्रमुनिभिः सार्खं प्रतिमायोगमागतः ॥ ५५ ॥ १ चैत्रे मासि सिने पक्षे पष्टयामर्केऽम्तसम्मुखं । स्वकीयजन्मनक्षत्रे मोक्षलक्ष्मीं समागमत् ॥ ५६ ॥ पद्ममावगमेशं तं पञ्चमीं गतिमास्थितम् । पञ्चमेऽभ्यर्च्यं कल्याणे सिक्षतायाः ययुः सुराः ॥ ५७ ॥

शार्द्रलिकीडितम्

अप्टी शिष्टतमानि संयमगुणस्थानान्यतीत्य क्रमा-दप्टी दुष्टतमानुपायनिषुणो निर्मथ्य कर्मद्विपः । अप्टाविष्टतमान् गुणानविकलान् कृत्वा तत्तुं शाक्षती-मण्टम्यामवनी स्म ४सम्भवविभुः शुम्भत्सुखः शोभते ॥ ५८ ॥

#### मालिनी

विपुलविमललक्ष्मीवीक्षितानङ्गलक्ष्मीरिह भुवि विमलादिर्वाहनो देहदीप्या । हतरविरहमिनदो रुन्द्रकल्याणलक्ष्मीप्रकटितपरिरम्भः सम्भवः शं कियादः ॥ ५९ ॥ इत्यापे भगवद्गुणभद्भाचार्यप्रणीते त्रिपप्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे सम्भवर्तार्थंकरपुराणं परिसमासमेकोनपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ४९ ॥

सदा सद्वृत्त-सदाचारके धारक रहते थे, चन्द्रमा केवल पूर्णिमाको ही पूर्ण रहता है अन्य तिथियोंमं अपूर्ण रहता है परन्तु भगवान सदा ज्ञानादि गुणोंसे पूर्ण रहते थे, चन्द्रमाके निकट ध्रव ताराका उदय नहीं रहता परन्तु भगवान सदा अभ्यर्ण ध्रवीदय थे-उनका अभ्युदय ध्रव अर्थान् स्थायी था, चन्द्रमा केवल मध्यम लोकके द्वारा सेवनीय है परन्तु भगवान तीनों लोकोंके द्वारा सेवनीय थे, चन्द्रमा कमलोंको मुकुलित कर देता है परन्तु भगवान सदा भव्य जीवरूपी कमलोंका प्रफुहित करते थे अथवा भन्यजीवोंकी पद्मा अर्थान् लच्मीका बढ़ाते थे, चन्द्रमा केवल बाह्य अन्धकारका ही नष्ट करता है परन्तु भगवान्ने वाह्य और श्राभ्यन्तर दोनों प्रकारके अन्धकारका नष्ट कर दिया था, तथा चन्द्रमा केवल लोकको प्रकाशित करता है परन्तु भगवान्ने लोक-अलोक दोनोंको प्रकाशित कर दिया था। इस प्रकार चन्द्रमाको तिरस्कृत कर धर्मकी वर्षा करनेके लिए भगवान्ने ऋार्य देशोंमं विहार किया था सो ठीक ही है क्योंकि सत्पुरुपोंकी चेष्टा मेचके समान सब लोगोंको सुख देनेवाली होती है ॥ ५१-५४ ॥ अन्तमें जब आयुका एक माह अवशिष्ट रह गया तब उन्होंने सम्मेदाचल प्राप्त कर विहार बन्द कर दिया और एक हजार राजाओं के साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया।। ५५॥ तथा चैत्र मासके शुक्त पक्षकी षष्टीके दिन जब कि सूर्य अस्त होना चाहता था तब अपने जन्म-नक्षत्रमें मोक्षलदमीको प्राप्त किया।। ५६।। जो पञ्चम ज्ञान--केवलज्ञानके स्वामी हैं श्रीर पञ्चम-गति—मोक्षावस्थाको प्राप्त हुए हैं ऐसे भगवान् संभवनाथकी पञ्चमकल्याणक—निर्वाणकल्याणकमें पूजा कर पुण्यका संचय करने वाले देव यथास्थान चलं गये।। ५७।। उपायोंके जाननेमें निपुण भगवान् संभवनाथने छठवेंसे लेकर चौदहवें तक संयमके उत्तम गुणस्थानींका उल्लंबन किया, अत्यन्त दुष्ट आठ कर्मरूपी शत्रुओंका विनाश किया, अत्यन्त इष्ट सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंको श्रपना श्रविनश्वर शरीर बनाया और श्रष्टम भूमिमें अनन्त सुखसे युक्त हो सुशोभित होने लगे ॥ ५८ ॥ जिन्होंने अनन्तचतुष्टयरूप विशाल तथा निर्मल लद्दमी प्राप्त की है, जिन्होंने शरीररहित मोक्षलदमीका साक्षात्कार किया है, जिन्होंने अपने शरीरकी प्रभासे सूर्यको पराजित कर दिया है, जो पहले इस पृथिवी पर विमलवाहन राजा हुए थे, फिर ऋहमिन्द्र हुए और तदनन्तर जिन्होंने पक्क-कल्याणक लक्ष्मीका त्र्यालिंगन प्राप्त किया ऐसे श्री संभवनाथ स्वामी तुम सबका कल्याण करें ॥५६॥

इस प्रकार त्रापे नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यके द्वारा प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संप्रहमें संभवनाथ तीर्थकरका पुराण वर्णन करनेवाला उनचासवां पर्व पूर्ण हुत्रा ।

१ लोकालोकौ प्रकाशयन् ल०। २ चैत्रमासि ग०। ३ संचिताये ल०। सञ्चितपुण्याः । ४ संभवविधुः स०।

# पञ्चाशत्तमं पर्व

अर्थे सत्ये वचः सत्यं सद्वन्तुर्विक्त सत्यताम् । यस्यासौ पातु वन्दारूजन्दयन्निमन्दनः ॥ १ ॥ जम्वूपलक्षिते द्वीपे विदेहे प्राचि दक्षिणे । सीताया विषयो भागे व्यभासीन्मङ्गलावती ॥ २ ॥ राजा महाबलस्तत्र नगरे रलसञ्चये । स्वामिसम्पत्समेताऽभूज्ञतुर्वण्णाश्रमाश्रयः ॥ ३ ॥ पाति तस्मिन् महीं नासीद् ध्वनिरन्याय इत्ययम् । भ्यावर्तना प्रजाः स्वेषु स्वेषु मार्गेध्वनर्गलाः ॥ ४ ॥ पाङ्गुण्यं तत्र नेर्गुण्यमगाद्विगतिविद्विषि । निर्गुणोऽपि गुणैस्त्यागसत्यादिभिरसी गुणी ॥ ५ ॥ विःसपलः श्रियः सोऽभूत्पितस्तम्याः सरस्वती । कीर्तिवीरश्रियोऽभूवन् सपत्त्यः प्रीतचेतसः ॥ ६ ॥ भ्यम्यवाक्श्रोत्रयोः कीर्तिस्तस्य वाचि सरस्वती । वीरलक्ष्मीरसौ वश्रस्यहमित्यतुपद्रमा ॥ ७ ॥ कान्ताकल्पलतारस्यो निजकायामरद्रमः । फलति सम असुखं तस्य यद्यन्तेनाभिवाञ्च्छितम् ॥ ८ ॥ सम्यरामामुत्वास्भाजसेवालोलक्षिपट्पदः । सुखेन साऽनयद्दार्वं कालं कालकलामिव ॥ ९ ॥ कदाचिज्ञातवेराग्यः काममागां ४ऽप्यतर्पणात् । स्नवे धनपालाय दत्वा राज्यं महामनाः ॥ १० ॥ भ्यादात् संयममासाद्य गुरु विमलवाहनम् । एकादशाङ्गधार्येष भावितद्वयष्टकारणः ॥ ११ ॥ विधिकृज्ञाम सम्प्रापत् भिलं कल्याणपञ्चकम् । येन नीर्थकरोऽयं स्यात् किं नापस्यन्ति मनस्वनः ॥ १२ ॥ आयुषांऽन्ते म संन्यस्य विजयेऽनुत्तरादिमे । त्रयिद्वाश्रसमुद्वायुरहमिनद्वमाययौ ॥ १३ ॥

पदार्थकं मत्य होनेसे जिनकं वचनोंकी सत्यता सिद्ध है और ऐसे सत्य वचन ही जिन यथार्थ वक्ताकी सत्यताको प्रकट करते हैं ऐसे अभिनन्दन स्वामी वन्दना करनेवाले लोगोंको आन-न्दित करते हुए हम सबकी रक्षा करें ॥ १॥ जम्बृडीपके पूर्व विदेह चेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तट पर एक मङ्गलावर्ली नामका देश सुशाभित है।। २।। उसके रत्नसंचय नगरमें महाबल नामका राजा था। वह बहुत भारी राजसम्पत्तिसे सहित तथा चारों वर्णी और आश्रमोंका आश्रय था-रक्षा करने-वाला था ॥ ३ ॥ उसके पृथिवीकी रक्षा करते समय 'ऋन्याय' यह शब्द ही नहीं सुनाई पड़ता था और समस्त प्रजा किसी प्रतिबन्धकं विना ही अपने-श्रपने मार्गमें प्रवृत्ति करती थी।। ४।। शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उस राजामें सन्धि-विश्रह आदि छह गुणोंका समूह भी निर्गुणताको प्राप्त हो गया था ऋोर इस तरह निर्मुण होनेपर भी वह राजा त्याग तथा सत्य आदि गुणोंसे गुणवान था।। ५।। वह राजा लद्मीका एक ही पति था। यद्यपि सरस्वती कीर्ति और वीरलद्मी उसकी सौतें थीं तो भी राजा सब पर प्रसन्नचित्त रहता था। उसकी कीर्ति अन्य मनुष्योंके वचनों तथा कानोंमें रहती है, सरस्वती उसके वचनोंमें रहती है, वीरलदमी वक्षःस्थल पर रहती है और मैं सर्वाङ्गमें रहती हूं यह विचार कर ही लदमी अत्यन्त सन्तुष्ट रहती थी।। ६-७।। स्वीरूपी कल्पलतासे रमणीय उसका शरीररूपी कल्पवृक्ष, वह जिस जिसकी इच्छा करना था वहीं वहीं सुख प्रदान करना था ॥ 🛘 ॥ जिसके नेत्रह्मी भ्रमर सुन्दर स्त्रियोंके मुखरूमी कमलोंकी सेवा करनेमें सदा सतृष्ण रहते हैं ऐसे उस राजा महावलने बहुत लम्बा समय सुखसे कालकी एक कलाके समान व्यतीत कर दिया।। ६॥ किसी समय इच्छानुसार मिलनेवाले भोगोपभोगोंमें संतुष्ट होनेसे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे उस उदारचेताने धनपाल नामक पुत्रके लिए राज्य देकर विमलवाहन गुरुके पास पहुँच संयम धारण कर लिया। वह ग्यारह अङ्ग का पाठी हुआ और सोलह कारण भावनाओंका उसने चिन्तवन किया ॥ १०-११ ॥ मोलह कारण भावनात्र्योंका चिन्तवन करनेसे उससे पञ्चकल्याणकरूपी फलको देनेवाले तीर्थंकर नामकर्म-बन्ध किया जिससे यह तीर्थंकर होगा। सो ठीक ही है क्योंकि मनस्वी मनुष्योंका क्या नहीं प्राप्त होता ? ॥ १२ ॥ ऋायुके ऋन्तमें समाधिमरण कर वह विजय नामके पहले

१ प्रवतने ल०। २ श्रानिन्दाश्रोत्रयोः ख०। ३ सुखे ल०। ४ कामभोगेष्वतर्पणात् क०, ख०, ग०, घ०। ५ श्राघात् ल०। ६ फलकल्याण-ल०।

तत्रोक्तदेहलेश्याविद् १ गुण्योच्छ्वासादिसंयुतः । पञ्चशातसुखास्वादी भवान्ते शान्तमानसः ॥ १४ ॥ ध्यायत् वेराग्यसम्पत्त्या नत्रास्थाङ्गक्तितोऽर्हनः । कृत्नकर्मक्षयं कर्नुः तस्मिकत्रागमिष्यति ॥ १५ ॥ द्विधिरिमन् भारते वर्षे साकेतनगराधिपः । इक्ष्वाकुः काश्यपो वंशगोत्राभ्यामङ्गतोदयः ॥ १६ ॥ राजा स्वयंवरो नान्ना सिद्धार्थाऽस्याप्रवल्लभा । पड्मासान् वसुधारादि-पृजामाप्नुवनी सती ॥ १७ ॥ वैशाखस्य सिते पक्षे पष्टयां भे सप्तमे छुभे । स्वमेक्षानन्तरं वक्ष्यं विशन्तं वीक्ष्यं सा गजम् ॥ १८ ॥ नृपात्स्वप्रफलेस्तुष्टा दिष्टयासूत तमुत्तमम् । १ माघे मास्यदितौ योगे घवलद्वादशिदिने ॥ १९ ॥ तत्प्रभावविशेषेण प्रकम्पितिनजासनः । श्रेलोक्येशसमुङ्गतिमवद्वद्वयावधेः सुधीः ॥ २० ॥ तं वत्रावाप्य देवेन्द्रः स्वदेव्या दिव्यमानवम् । देवावृतो द्वाद्वा देवाद्दौ दिव्यविष्टरे ॥ २१ ॥ बालार्कसिक्षभं बालं जलैः क्षीरापगापतेः । ४ स्नापित्वा विभूष्याख्यां प्रख्याप्याम्याभिनन्दनम् ॥ २२ ॥ बहुबाहुः सहस्राक्षो बहुभावरसान्वितः । विचित्रकरणा पर्वेरङ्गहर्दार्र्नभोङ्गणे ॥ २३ ॥ उद्यताभिनयप्रायं भक्त्यानृत्यत्सनाण्डवम् । गतो रागः परां कोटि धीरोद्तान्तांश्च ६ नाटयन् ॥ २४ ॥ निवृत्यागत्य साकेतं ७ निष्कृष्य कृतकार्भकम् । पित्रोः पुरो विधायैनं ८ सुरेडारामरं पदम् ॥ २५ ॥ सम्भवस्यान्तरे जाते दशलक्षाव्यक्तिटिभः । तदभ्यन्तरवर्त्यायुरावभासे विदां त्रिभिः ॥ २६ ॥ सम्भवस्यान्तरे जाते दशलक्षाव्यक्तितिहिभः । तदभ्यन्तरवर्त्यायुरावभासे विदां त्रिभिः ॥ २६ ॥

श्रनुत्तरमें तेतीस सागरकी आयुवाला श्रहमिन्द्र हुआ ॥ १३ ॥ विजय विमानमें जो शरीरकी ऊंचाई, लेश्या, अवधिज्ञानका चंत्र तथा श्वासोच्छवासादिका प्रमाण बतलाया है वह उन सबसे सहित था, पांचा इन्द्रियोंके मुखका अनुभव करता था, चित्त शान्त था, वैराग्यरूपी सम्पत्तिते उपलक्षित हो भक्ति-पूर्वक ऋहेन्त भगवानका ध्यान करता हुआ। वहां रहता था और आयुके अन्तमें समस्त कर्मीं-का क्षय करनेके लिए इस पृथिवीतल पर अवतार लेगा ॥ १४-१५ ॥ जब अवतार लेनेका समय हुआ तब इस जम्बूर्द्धापके भरत चेत्रमें श्रयोध्या नगरीका स्वामी इत्त्वाकु वंशी काश्यपगोत्री तथा त्राश्चर्यकारी वैभवको धारण करनेवाला एक स्वयंवर नामका राजा था। सिद्धार्था उसकी पटरानी का नाम था। अहमिन्द्रके अवतार लेनेके छह माह पूर्वसे सिद्धार्थाने रत्नवृष्टि त्र्यादि पूजाको प्राप्त किया और वैशाख मासके शुक्रपक्षकी पष्टी तिथिके दिन मातवें शुभ नक्षत्र (पुनर्वस् ) में सीलह स्वप्न देखनेके बाद अपने मुखमें प्रवंश करता हुआ एक हाथी देखा। उसी समय वह अहमिन्द्र उसके गर्भमें आया ॥ १६-१= ॥ राजासे स्वप्नोंका फल सुनकर वह बहुत सन्तुष्ट हुई और माथ मासके शुक्त पक्षकी द्वादर्शीकं दिन अदिति योगमें उसने पुण्योदयसे उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥ १६ ॥ उस पुत्रके प्रभावसे इन्द्रका त्र्यासन कम्पायमान हो गया जिससे उस वृद्धिमानने अवधिज्ञानके द्वारा त्रिलोकीनाथका जन्म जान लिया।। २०।। इन्द्रने अपनी शचीदेवी द्वारा उस दिव्य मानवका प्राप्त किया और उसे लेकर देवोंसे आवृत हो शीवनासे सुमेरु पर्वत पर पहुँचा। वहां दिव्य सिंहासनपर विराजमानकर बाल सूर्यके समान प्रभावाले वालकका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक किया, त्राभूषण पहनाये और अभिनन्दन नाम रक्खा ॥ २१-२२ ॥ उस समय जिसने विक्रिया वश बहुत-सी भुजाएँ बना ली हैं, हजार नेत्र कर लिये हैं और जो अनेक भाव तथा रसोंने सहित हैं ऐसे इन्द्रने आधर्य-कारी करणोंसे प्रारम्भ किये हुए अज्ञहारों द्वारा त्र्याकाशरूपी त्र्यांगनमें भक्तिसे ताण्डव नृत्य किया श्रीर अनेक श्रभिनय दिखलाये। उस समय उसका राग परम सीमाको प्राप्त था, साथ ही वह अन्य श्रनेक धीरोदात्त नटोंको भी नृत्य करा रहा था।।। २३--२४।। जन्माभिषेकसे वापिस लौटकर इन्द्र श्रयोध्यानगरीमें आया तथा मायामयी बालकको दूर कर माता-पिताके सामने सचमुचके बालकको रख कर स्वर्ग चला गया।। २५।। श्री संभवनाथ तीर्थंकरके बाद दश लाख करोड़ वर्षका अन्तराल बीत जानेपर अभिनन्दननाथ स्वामी अवतीर्ण हुए थे, उनकी ऋायु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित

१ लेश्यादिगुणोच्छ ॥सादि ख०, ग० । २ मात्रमास्य-त० । ६ तदादाय क०, घ० । ४ स्नपियत्वा इति भवितन्यम् । ५ करणारम्भैः क०, ख०, घ० । करणारम्भिरङ्गहारैः ग० । ६ नाटयेत् ख०, ग० । ७ निकृष्य ग० । ८ सुरेट् इन्द्रः, श्रार जगाम, श्रामरं देवसम्बन्धि ।

पश्चाशहक्षपूर्वायुः सार्द्विशतत्वापमः १ विलिन्दुरिव सङ्योत्स्नः पुण्यौद्यो वा उरफुरद्रसः ॥ २७ ॥ स श्रीवृद्धि च सम्प्रापत् सर्वानाह्वादयन् गृंणैः । चामीकरच्छिवर्याते कौमारे ४कामसारथी ॥ २८ ॥ पूर्वद्वादशलक्षेपु सार्द्धेषु प्राप्तवान् स तत् । राज्यं नियोज्य मुङ्क्ष्वेति पितर्याप्ते तपावनम् ॥ २९ ॥ इन्दुः कामयते कान्ति दीसिमिच्छ त्यहर्पतिः । वाच्छत्यैश्वर्यमस्येन्द्रः शममाशासते स्पृहाः ॥ ३० ॥ निजोत्कृष्टानुभागानामनन्तगृणवृद्धितः । तस्य पुण्याणवः सर्वे फलन्ति स्म प्रतिक्षणम् ॥ ३१ ॥ अभिभूयान्यतेजांसि सर्वप्रकृतिरञ्जनात् । तारशमंग्रुमन्तं च जित्वाराजन्तः तेजसा ॥ ३२ ॥ निताखिलभूपालमोलिरित्यत्र का स्तुतिः । पुण्यात्मा जन्मतोऽयं चेदमरेन्द्राचितकमः ॥ ३३ ॥ नेया श्रीरागिणी वित्यस्याभूदक्ता कोऽत्र विस्मयः । मोक्षलक्ष्म्या च चेदेप कटाक्षेगोंचर्राकृतः ॥ ३४ ॥ ग्रुद्धश्रद्धानमक्षय्यमयस्तिर्थकराह्नयः । आत्मसम्पदितः कान्या जगत्त्रयजयैषिणः ॥ ३५ ॥ स धीरललितः पूर्वे राज्ये धीरोद्धतो यमी । १धीरः प्रशान्तः पर्यन्ते धीरोदात्त्वमीयिवान् ॥ ३६ ॥ अफलन् शक्तयस्तिसः सिद्धि धर्मानुवन्धिनीम् । ता एव शक्तयो या हि लोकद्वयहितावहाः ॥ ३७ ॥ कित्तौ श्रुतिः स्तुतौ तस्य गीतिर्वणक्षराद्धिता । श्रीनिर्दप्यो जनस्यासित्समृतिश्च गुणगोचरा ॥ ३८ ॥ गुणैः प्रागेव सम्पूर्णः स सवैराभिगामिकैः । न चेत्वि सेवितु गर्भे निलिम्पाः किप्तासनाः ॥ ३८ ॥ गुणैः प्रागेव सम्पूर्णः स सवैराभिगामिकैः । न चेत्वि सेवितु गर्भे निलिम्पाः किप्तासनाः ॥ ३८ ॥

थी व मति श्रन अवधि इन तीन ज्ञानोंसे सुशोभित थे, पचास लाख पूर्व उनकी आयु थी, साढ़े तीन सौ धनुष ऊँचा शरीर था, वे वाल चन्द्रमांक समान कान्तिसे युक्त थे, अथवा जिसका अनुभाग प्रकट हो रहा है ऐसे पुण्य कर्मके समृहके समान जान पड़ते थे।। २६-२७।। गुणोंसे सबको आह्वादित करते हुए व शोभा अथवा लद्मीकी वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे। उनकी कान्ति सुवर्णके समान देदीप्यमान थी । कामदेवके सारथिके समान कुमार अवस्थाके जब साढ़े बारह लाख पूर्व बीत गये तब 'तुम राज्यका उपभाग करो' इस प्रकार राज्य देकर इनके पिता वनको चले गये। उसी समय इन्होंने राज्य प्राप्त किया।। २८-२६।। उस समय चन्द्रमा इनकी कान्तिको चाह्ता था, सूर्य इनके तेजकी इच्छा करता था, इन्द्र इनका वैभव चाहता था और इच्छाएं इनकी शान्ति चाहती थीं ॥३०॥ अपने उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अनन्तराणी वृद्धि होनेसे उनके सभी पुण्य परमाण प्रत्येक समय फल देते रहते थे।। ३१।। उन्होंने अन्य सबके तेजको जीतकर नथा सब प्रजाको प्रसन्न कर चन्द्रमा और सर्यको भी जीत लिया था इस तरह वे ऋपने ही तेजसे सशोभित हो रहे थे।। ३१-३२।। समस्त राजा लोग इन्हें अपने मुकुट भुकाते थे इसमें उनकी वया स्तुति थी। क्योंकि ये जन्मसे ही ऐसे पुण्यातमा थे कि इन्द्र भी इनके चरणोंकी पूजा करता था।। ३३।। जब मोक्षलच्मी भी इन्हें अपने कटाक्षोंका विषय बनाती थी तब राज्यलदमी इनमें अनुराग करने लगी इसमें आश्चर्यकी क्या बात है। ३४। उनके कभी नष्ट नहीं होनेवाला ग्रुद्ध क्षायिक सम्यग्दर्शन था और तीर्थकर नामक पुण्य प्रकृति थी। सो ठीक ही हैं क्योंकि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यके इससे बढकर दूसरी कौनर्सा त्र्यात्मसम्पत्ति है ? ।। ३५ ॥ व भगवान् कुमार-अवस्थामें धीर त्र्योर उद्धत थे. संयमी अवस्थामें धीर त्रौर प्रशान्त थे तथा अन्तिम अवस्थामें धीर त्रौर उदात्त अवस्था-को प्राप्त हुए थे।। ३६।। उनकी उत्साह, मन्त्र और प्रभुत्व इन नीनों शक्तियोंने धर्मानुबन्धिनी सिद्धि-को फलीभूत किया था सो ठीक ही है क्योंकि शक्तियां वही हैं जो कि दोनों लोकोंमें हित करने-वाली हैं। ३७। उनकी कीर्तिमें शास्त्र भरे पड़े थे, स्तुतिमें वर्ण और अक्षरोंसे अङ्कित अनेक गीत थे, मनुष्योंकी दृष्टिमें उनकी प्रीति थी, और उनका स्मरण सद्। गुणोंके विवेचनके समय होता था ॥ ३८ ॥ वे उत्पन्न होनेके पूर्व ही समस्त उत्तम गुणोंसे परिपूर्ण थे । यदि ऐसा न होता तो गर्भमं

१ चानमः ल०। चानसः ग०। २ तलेन्दुरिन घ०। ३ पुण्योघो वा ससद्रसः ग०। पुण्योदावाससद्रसः ख०। पुण्योदो वा स्प्रद्रहिः ल०। ४ कामतां दधो क०, ख०, ग०। कामसा दधो घ०। ५—मीप्स्यत्यहर्पतः क०, ख०, ग०, घ०। ६ रवतेजसा क०, ख०। ७ रागिणी मास्या ग०, ख०। रागिणी सास्या ल०। ८ जयीदिणः ग०। जगित्रतयजयेषिणः ल०। अत्रत्र पाठे छन्दोभङ्गः। ६ धीरप्रशान्तः घ०, क०।

पुष्कलं प्राग्मवायातं बोधित्रितयमुत्तमम् । तस्य प्रज्ञागुणाः केऽन्ये वर्णनीयाः मनीपिभिः ॥ ४० ॥ न वाच्यः पृथगुत्साहो यद्ययं हन्तुमीहते । मोहशत्रुं सशेपायं खलं शेलोक्यकण्टकम् ॥ ४१ ॥ भडत्रमेऽपि प्रतापंऽस्य माध्यन्दिनदिनाधिपम् । निःप्रतापं करोत्यद्य तमन्यः सहते नु कः ॥ ४२ ॥ लिलह्वियपवोऽन्योन्यं वर्द्धन्तेऽस्याखिला गुणाः । समानं वर्द्धमानानां स्पद्धां केन नैनिपिध्यते ॥ ४३ ॥ एवं संसारसारोहितसरङ्गोगभागिनः । अप्रत्नत्वोधदिनाधीशप्रोद्रमोदयभूभृतः ॥ ४४ ॥ खचतुष्केन्द्रियन्वीप्रमितपृर्वेषु निष्टिते । राज्यकाले जगद्धनुं स्प्टपूर्वाङ्गश्चेपतः ॥ ४५ ॥ प्रादुर्भृतक्षणप्रान्तविनश्चरत्तीधिकभ्रमे । गन्धर्वनगरे साक्षाद्याते सञ्जातवोधिकः ॥ ४६ ॥ अवश्यं भङ्गुरा भागा भञ्जयन्त्यत्र मां स्थितम् । न पातयित किं स्वस्थं भङ्गुरो विटपः स्फुटम् ॥ ४० ॥ अवश्यं भङ्गुरा भागा भञ्जयन्त्यत्र मां स्थितम् । न पातयित किं स्वस्थं भङ्गुरो विटपः स्फुटम् ॥ ४० ॥ तर्जुर्मयित्मतैः सर्वैः स्वीङ्गतापि न्यजेद्धुवम् । प्रायः पण्याङ्गनेवेति विरक्तः स तनावभूत् ॥ ४८ ॥ सत्यायुषि मृतिस्तिस्मन्तसत्यत्रास्ति सापि न । विभीत्व चेन्मृतेस्तेन भेतव्यं पूर्वमायुपः ॥ ४९ ॥ सत्यायुषि मृतिस्तिस्मन्तसत्यत्रास्ति सापि न । विभीत्यभिवलायित्वविधेरपधियामिष ॥ ५० ॥ इत्यपस्यसर्ववैनमानर्जुरमरिहजाः । सुरैः सम्प्राप्तिक्कान्तिकल्याणः शमितिन्द्रयः ॥ ५२ ॥ इस्तिचित्राख्ययानाधिरूढोऽप्रोद्यानमागतः । माघे सिते अस्वगर्भक्षे हादश्यामपराह्मगः ॥ ५२ ॥ दिक्षां पष्टोपवासेन जैनीं जग्रह राजिनः । सहस्रसङ्ग्वंविल्यातैस्तदाप्तज्ञनन्तुर्यकः ॥ ५३ ॥

ही उनका सेवा करनेक लिए देवांके आसन कम्पायमान क्यों होते ?।। ३८ ॥ उनका उत्तम रत्नत्रय प्रचूर मात्रामें पूर्वभवसे साथ त्र्याया था तथा अन्य गुणोकी क्या वात ? उनकी बुद्धिके गुण भी विद्वानां-के द्वारा वर्णनीय थे।। ४०।। उनके उत्साह गुणका वर्णन अलगसे तो करना ही नहीं चाहिये क्योंकि वे तीनों लोकोंके कण्टक स्वरूप मोह शत्रुको अन्य समस्त पापींके साथ नष्ट करना ही चाहते थे ।। ४१ ।। जन्मके समय भी उनका प्रताप एसा था कि दोपहरके सूर्यको भी प्रतापरहित करना था फिर इस समय उसे दृसरा सह ही कोन सकता था १।। ४२।। इनके गुण इस प्रकार बढ़ रहे थे मानो परस्परमें एक दूसरेका उल्लंघन ही करना चाहते हों। सो ठीक है क्योंकि एक साथ बढ़ने-वालोंकी ईर्घ्यांको कौन रोक सकता है ? ॥ ४३ ॥ इस प्रकार संमारके श्रेष्टतम विशाल भोगोंके समूहका उपभोग करनेवाले भगवान अभिनन्दननाथ केवलज्ञान-रूपी सूर्यका उदय होनेके लिए उदयाचलके समान थे।। ४४।। जब उनके राज्यकालके साढ़े छत्तीस लाख पूर्व बीत गये और ऋायुके आठ पूर्वाङ्ग शेप रहे तब व एकदिन आकाशमें मेघोंकी शांभा देख रहे थे कि उन मेघोंमें प्रथम तो एक सुन्दर महलका आकार प्रकट हुआ परन्तु थोड़ ही देरमें वह नष्ट हो गया। इस घटनासे उन्हें आत्म-ज्ञान उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि ये विनाशीक भोग इस संमारमें रहते हुए मुक्ते अवश्य ही नष्ट कर देंगे । क्या इटकर गिरनेवाली शाखा अपने अपर स्थित मनुष्यको नीचे नहीं गिरा देती ? ॥ ४५ ॥ यद्यपि मैंने इस शरीरको सभी मनोरथों अथवा समस्त इष्ट पदार्थोंसे परिपुष्ट किया है तो भी यह निश्चित है कि वेश्याके समान यह सुमे छोड़ देगा। इस तरह विचार कर वे शरीरसे विरक्त हो गये ।। ४६-४८ ।। उन्होंने यह भी विचार किया कि आयुकेरहते हुए भी मरण होता हैं, आयुके न रहने पर मरण नहीं होता। इसलिए जो मरणसे डरते हैं उन्हें सबसे पहिले आयुसे डरना चाहिये ॥ ४६ ॥ समस्त सम्पदात्र्योंका हाल गन्धर्वनगरके ही समान है अर्थान जिस प्रकार यह मेघोंका बना गन्धर्वनगर देखते-देखते नष्ट हो गया उसी प्रकार संसारकी समस्त सम्पदाएं भी नष्ट हो जाती हैं यह बात विद्वानोंकी कौन कहे मूर्ख भी जानते हैं ॥ ५०॥ जिस समय भगवान् ऐसा विचार कर रहे थे उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी पूजा की। देवोंने भगवान्का निष्क्रमण-कल्याणक किया । तदनन्तर जितेन्द्रिय भगवान् हस्तचित्रा नामकी पालकी पर श्रारूढ़ होकर अप-उद्यानमें आये । वहाँ उन्होंने माघ शुक्ष द्वादशीके दिन शामके समय श्रपने जन्म नक्षत्रका उदय

१ जन्मकालेऽपि । २ निपेध्यते क०, ख०, घ० । सर्वे किम् निपेध्यते (१) ग० । ३ प्रान्ते बोध ल० । ४ स्वगर्भन**स्**त्रे ।

दितीयेऽहान साकेतं बुसुञ्चः प्राविशन् नृषः । तं प्रतीक्ष्येन्द्रद्रगोऽद्धं दत्त्वापाश्चर्यप्रक्षकम् ॥ ५४ ॥ अथ मौनव्रतेनेते व्राग्नस्थ्येऽप्टाद्शान्द्रके । दीक्षावनेऽसनक्ष्माजमूले पर्शपवासिनः ॥ ५५ ॥ सिते पौपे चतुर्दर्श्यां सायाद्धे भेऽस्य सप्तमे । केवलावगमां जज्ञे विश्वामरसमर्चितः ॥ ५६ ॥ त्रिलेकोक्त गणार्थार्शवेद्धनाम्यादिनामिनः । खद्वयेन्द्रियपक्षोक्तं स्त्यक्ताङ्गः पूर्वधारिभिः ॥ ५० ॥ खाक्षखद्वयविद्धिद्रप्रमालक्षितिशक्षकः । खद्वयाप्टनवज्ञेथेः प्राज्ञेकिज्ञानलोचनेः ॥ ५८ ॥ खत्रयत्वेकसङ्ख्यानैः केवलज्ञानमानिभिः । शून्यत्रितयरन्ध्रेकिमितवैक्रियकिद्धिभः ॥ ५८ ॥ शून्यपद्धतु रद्दोक्तमनःपर्ययवोधनेः । एकादशसहस्रोचद्वादिभिर्वन्दितकमः ॥ ६० ॥ लक्षत्रितयसम्पिण्डताशेपयितनायकः । खद्वयतु खवह्वयित्रसङ्ख्याभिरभितो युतः ॥ ६६ ॥ सर्वेणार्थिकाद्यार्थिकार्यार्थकार्थित्रार्थिकार्यार्थकार्थिकार्यार्थकार्थिकार्थार्थिकार्यार्थकार्थकः । असङ्ख्यदेवदेवीद्ध्य स्त्रयंक्सङ्ख्यातसेवितः ॥ ६३ ॥ द्वत्र द्वाद्वानिद्दिष्टशिष्टभन्यगणाग्रणाः । धर्मवृष्टि किरन् दृरं विह्नयायोवनीतलम् ॥ ६४ ॥ यदच्छयाप्य सम्मेदं स्थित्वा मासं विना ध्वनेः । तात्र्वालककियायुक्ता ध्यानद्वयमयोऽमलः ॥ ६५ ॥ मुनिभिर्वद्वभिः प्राह्णे प्रतिमायोगवानगात । भे सिते सप्तमे पण्ट्यां वैशाखेऽयं परं पदम् ॥ ६६ ॥ तदा भक्ता नताष्टाङ्गाः सुरेन्द्राः कृतपूजनाः । नुत्वा तमगमन्नाकं गैलोक्येशं यथायथम् ॥ ६७ ॥

रहते वेलाका नियम लेकर एक हजार प्रसिद्ध राजाओंके साथ जिन-दीक्षा धारण कर ली। उसी समय उन्हें मनःपर्ययक्षान उत्पन्न हो। गया।। ५१-५३।। दूसरे दिन भोजन करनेकी इच्छासे उन्होंने साकेन (अयोध्या) नगरमें प्रवेश किया। वहां इन्द्रदत्त राजाने पडगाह कर उन्हें आहार दिया तथा पद्धाश्चर्य प्राप्त किये।। ५४।।

तदनन्तर छञ्चम्थ अवस्थाकं अठारह वर्ष मौनमे बीत जाने पर वे एक दिन दीक्षावनमें असन वृक्षके नीचे वेलाका नियम लेकर ध्यानारूढ हुए ॥ ५५ ॥ पीप शुक्र चतुर्दशीके दिन शामके समय सानवें पुनर्वस् नक्षत्रमें उन्हें केवलज्ञान हुआ, समस्त देवोंने उनकी पूजा की ॥५६॥ वस्रनामि आदि एक सी तीन गणधर, शरीरसे ममत्व छोड़नेवाले दो हजार पाँच सी पूर्वधारी, दो लाख तीस हजार पचास शिक्षक, नो हजार आठ सौ अवधिज्ञानी, सोलह हजार केवलज्ञानी, उन्नीस हजार विकिया ऋढिके धारक, ग्यारह हजार छह सौ पचास मनःपर्य यज्ञानी और ग्यारह हजार प्रचण्ड वादी उनके चरणोंकी निरन्तर वन्द्रना करते थे।। ५७-६०।। इस तरह वे सब मिलाकर तीन लाख मुनियोंके स्वामी थे, मेरुपेणा त्रादि तीन लाख तीस हजार छह सी त्रायिकाओंसे सहित थे, तीन लाख श्रावक उनके चरण युगलकी पूजा करते थे, पाँच लाख श्राविकाएँ उनकी स्तुति करती थीं, त्र्यसंख्यात देव-देवियोंके द्वारा व स्तुत्य थे, श्रीर संख्यात तिर्यक्क उनकी सेवा करते थे।। ६१-६३ ॥ इस प्रकार शिष्ट और भन्य जीवोंकी बारह सभात्रोंके नायक भगवान् ऋभिनन्दननाथने धर्मवृष्टि करते हुए इस ऋार्यखण्डकी वसुधा पर दृर-दृर तक विहार किया ॥ ६४ ॥ इच्छाके विना ही विहार करते हुए वे सम्मेद गिरि पर जा पहुँचे । यहाँ एक मास तक दिव्य ध्वनिसे रहित होकर ध्यानारूढ रहे. उस समय वे ध्यान कालमें होनेवाली योगनिरोध आदि क्रियाओंसे युक्त थे. समुच्छिन्न क्रिया-प्रतिपाती श्रीर व्यूपरतिक्रयानिवर्ती नामक दो ध्यानोंसे रहित थे, श्रत्यन्त निर्मल थे, और प्रतिमा-योगको धारण किये हुए थे। वहींसे उन्होंने वैशाख शुक्क पष्टीके दिन प्रातःकालके समय पुनर्वसु नामक सप्तम नक्षत्रमें अनेक मुनियोंके साथ परमपद—मोक्ष प्राप्त किया ॥ ६५-६६ ॥ उसी समय भक्तिसे जिनके आठों अङ्ग सुक रहे हैं ऐसे इन्द्रने आकर उन त्रिलोकीनाथ की पूजा की, स्तुति की और तदनन्तर यथाक्रमसे स्वर्गकी स्रोर प्रस्थान किया ।। ६७ ।।

१ मीनवर्तन इते गते । २ वैकियिकर्दिभिः क०, ख०, ग०, घ०। वैकियिकपिभिः ल०। ३ संयुतः ल०। ४ देवदेवीभिः क०, घ०। ५ वैशाखेऽयात् परं पदम् ल०।

### शार्द्लविक्रीडितम्

येनाप्तानिमिपेश्वरैरयमर्या १ श्रीः पञ्चकल्याणजा यस्यानन्तचतुष्टयोज्ज्वलतरा श्रीरक्षया क्षायिकी । यो रूपेण विनापि निर्मलगुणः सिद्धिश्रयालिङ्गितः स त्रिश्रीरिभनन्दनो निजपतिजीयादनस्तोदयः ॥६८॥

#### वसन्ततिलका

यो रक्षसञ्चयपुरेशमहाबलाख्यो योऽनुत्तरेषु विजयी विजयेऽहमिन्दः। यश्चाभिनन्दननृपो वृषभेशवंशे साकेतपत्तनपतिः स जिनोऽवतादः॥ ६९॥

उभयनयभेदाभ्यां विश्वं विभज्य विभावयन् स्वभविभवश्रुट्ये भक्तया द्युभूभिरभिष्टुतः । त्रिभुवनविभुभूयां भव्या भवाद्भवतां भवद् भयमभिभवन् भूत्ये भूयादभीरभिनन्दनः ॥ ७० ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीतं त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पुराणमिदं समाप्तमभिनन्दन-स्वामिनः पञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५० ॥

~

जिन्होंने इन्होंके द्वारा पछ कन्याणकोंमें उत्पन्न होनेवाली पुण्यमयी लक्ष्मी प्राप्त की, जिन्होंने कर्म क्षयसे होनेवाली तथा अनन्तचतुष्टयसे देदीण्यमान अविनाशी अन्तरङ्ग लक्ष्मी प्राप्त की जो रूपसे रहित होनेपर भी निर्मल गुणोंके धारक रहे, माक्षलदमीने जिनका आलिङ्गन किया, जिनका उदय कभी नष्ट नहीं हो सकता और जो पूर्वोक्त लिह्मयोंसे युक्त रहे ऐसे श्री अभिनन्दन जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहें।। ६८ ॥ जो पहले रबसंचय नगरक राजा महावल हुए, तदनन्तर यिजय नामक अनुत्तर विमानमें विजयी अहमिन्द्र हुए, फिर अध्यभनाथ तीर्थकरके वंशमें अयोध्या नगरीके अधिपति अभिनन्दन राजा हुए वे अभिनन्दन स्वामी तुम सवकी रक्षा करें।। ६८ ॥ जिन्होंने निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयोंसे विभाग कर समस्त पदार्थोंका विचार किया है, अपने भवकी विभूति को नष्ट करनेके लिए देयोंने भिक्तमें जिनकी स्तुति की हैं, जो तीनों लोकोंक स्वामी हैं, निर्भय हैं और संसारके प्राणियोंका भय दूर करनेवाले हैं ऐसे अभिनन्दन जिनेन्द्र, हे भव्य जीवो ! तुम सबकी विभूतिको करनेवाले हों॥ ७०॥

इस प्रकार त्र्यार्प नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्च प्रणीत त्रिंपष्टि लक्षण महापुराणके संग्रहमें श्री त्र्यभिनन्दनस्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला पचासवाँ पर्य पूर्ण हुन्या।



## एकपश्चाशत्तमं पर्व

लक्ष्मीरनश्वरी तेषां येषां 'तस्य मते मितः । देयादादेयवाक् सिद्धः सोऽस्मभ्यं सुमितमितिम् ॥ १ ॥ अखण्डे धातकीखण्डे मन्दरे प्राचि पूर्वगे । विदेहे नयुदक्क्ले सुराष्ट्रं पुष्कलावती ॥ २ ॥ पुरेऽस्मिन् पुण्डरीकिण्यां रितषेणो महीपितः । प्राग्जन्मोपाजितोदीणपुण्यपण्यात्मसात्कृतम् ॥ १ ॥ राज्यं विनिर्जितारातिनिःकोपं नित्यवृद्धिकम् । स्वामिसम्पत्समेतः सङ्गीत्या पृनिर्व्यसनोऽन्वभृत् ॥ ४ ॥ "या स्वस्यैवास्य सा विद्या चतुर्थी न प्रयोगिणी । यदेकस्यापि दण्डेषु बर्तन्ते न पथि प्रजाः ॥ ५ ॥ रक्तस्य मनसा तृप्तिः कामः करणगोचरे । स्वेष्टाशेषार्थसम्पत्तेः कामस्तस्य न दुर्लभः ॥ ६ ॥ अर्थे चतुष्ट्यी वृत्तिरर्जनादि यथागमम् । देवोऽर्हनर्थधर्मी च तदनीपह्नभौ मतौ ॥ ७ ॥ गच्छत्येवं चिरं काले हेल्या पालितक्षितेः । परस्परानुकृत्येन वर्गत्रितयवद्धिनः ॥ ८ ॥ जन्तोः कि कुशलं कस्मात्सुखमेपोऽधिनिष्टति । पर्यायावर्तदुर्जन्मदुर्श्वत्युर्गद्रगः ॥ ९ ॥ न तावद्र्थकामाभ्यां सुखं संसारवर्द्धनात् । नामुप्मादिप मे धर्माद्यसात्सावद्यसम्भवः ॥ १० ॥

अथानन्तर जो लोग सुमितनाथकी बुद्धिको ही बुद्धि मानते हैं अथवा उनके द्वारा प्रति-पादित मतमें ही जिनकी बुद्धि प्रयुत्त रहती है उन्हें अधिनाशी लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। इसके सिवाय जिनके वचन मज्जन पुरुपोंके द्वारा प्राह्य हैं ऐसे सुमितनाथ भगवान् हम सबके लिए सद्बुद्धि प्रदान करें ॥ १ ॥ अग्वण्ड धातकीखण्ड द्वीपमें पूर्व मेरूपर्वतसे पूर्वकी अोर स्थित विदेह चेत्रमें सीता नदीके उत्तर तट पर एक पुष्कलावती नामका उत्तम देश है।।२॥ उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमें रतिपेण नामका राजा था। वह राजा राज-सम्पदात्रोंसे सहित था, उसे किसी प्रकारका व्यसन नहीं था श्रौर पूर्व भागमें उपार्जित विशाल पुण्यकर्मके उद्यसे प्राप्त हुए राज्यका नीति-पूर्वक उपभाग करता था। उसका वह राज्य शत्रुत्रों से रहित था, क्रांधके कारणोंसे रहित था और निरन्तर वृद्धिको प्राप्त होता रहता था।। ३-४।। राजा रितषेणकी जो राजविद्या थी वह उसी की थी वैसी राजविद्या अन्य राजाओंमें नहीं पाई जाती थी। आन्बीक्षिकी, त्रयी, वार्ता स्प्रौर दण्ड इन चारों विद्याओं में चौथी दृण्डावद्याका वह कभी प्रयोग नहीं करता था क्योंकि उसकी प्रजा प्राणद्ण्ड ऋादि अनेक दण्डोंमेंसे किसी एक भी दण्डके मार्गमें नहीं जाती थी।। ५।। इन्द्रियों के विषयमें अनुराग रखनेवाले मनुष्यको जो मानसिक तृप्ति होती है उसे काम कहते हैं। वह काम, अपने इष्ट समस्त पदार्थौंकी संपत्ति रहनेसे राजा रतिषेणको कुछ भी दुर्लभ नहीं था।। ६।। वह राजा ऋर्जन, रक्षण, वर्धन श्रीर व्यय इन चारें। उपायांसे धन संचय करता था और आगमके अनुसार ऋईन्त भगवान्को ही देव मानता था। इस प्रकार अर्थ श्रीर धर्मको वह कामकी श्रपेक्षा सुलभ नहीं मानता था अर्थात् कामकी अपेक्षा अर्थ तथा धर्म पुरुपार्थका ऋधिक सेवन करता था।। ७।। इस प्रकार लीलापूर्वक पृथिवीका पालन करनेवाले और परस्परकी अनुकूलतासे धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्गकी वृद्धि करनेवाले राजा रतिषेणका जब बहुत-सा समय व्यतीत हो गया तब एक दिन उसके हृदयमें निम्नाङ्कित विचार उत्पन्न हुआ।। ८।। वह विचार करने लगा कि इस संसारमें जीवका कल्याण करनेवाला क्या है ? श्रीर पर्यायरूपी भँवरेंामें रहनेवाले दुर्जन्म तथा दुर्मरण रूपी सपेंसि दूर रहकर यह जीव सुखको किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ? अर्थ और कामसे तो सुख हो नहीं सकता क्योंकि उनसे संसारकी ही युद्धि होती है। रहा धर्म, सो जिस धर्ममें पापकी संभावना है उस धर्मसे भी सुख नहीं हो

१ यस्य क०, ल०, ग०, घ०। २ मितमितम् क०, ग०। ३ वाक्सिद्धिः ग०। में निर्व्यसनन्वभूते ल०। भ या स्वस्येष्टा च सा विद्या ग०।

निःसावग्रोऽस्ति धर्मोऽन्यस्ततः सुखमनुरामम् । इत्युद्को वित्तकोऽस्य विरक्तस्याभवरातः ॥ ११ ॥ राज्यस्य दुर्भरं भारं निवेदयातिरथे वृति । असुमरं तपसो भारं बभार स भवान्तकृत् ॥ १२ ॥ जिनाईक्षन्दनाभ्यासे विदित्तेकादशाङ्गकः । उदासीनः स्वदेहेऽपि मोहारातिजयेष्ण्या ॥ १३ ॥ यतोऽभीष्टार्थसंसिद्धिस्तचरिन्त सुमेधसः । अद्धानविनयाद्युक्तकारणोपारातीर्थकृत् ॥ १४ ॥ प्रान्ते संन्यस्य बद्ध्वायुरुकृष्ट्यमहमिनद्रताम् । ४वैजयन्तेऽत्र सम्प्रापदेकारिकशारीरकः ॥ १५ ॥ मासैः पोडशिमः पञ्चदक्षिश्च दिनैः श्वसन् । त्रयिक्षशत्सहस्राब्दैरन्धो मानसमाहरत् ॥ १६ ॥ अहमिनद्रं सुखं सुख्यमङ्गिनामाजवंजवे । तिद्वंनद्वं निःप्रवीचारं चिरं नीरागमागमन् ॥ १८ ॥ आहमिनद्वं सुखं सुख्यमङ्गिनामाजवंजवे । तिद्वंनद्वं निःप्रवीचारं चिरं नीरागमागमन् ॥ १८ ॥ आहमिन्द्वं समाधानातिसम्बन्नागमिष्यति । द्वंपेऽस्मिन् भारते वर्षे साकेते वृपमान्वये ॥ १९ क्षि तद्वांचो क्षत्रियोऽन्तारिः स्वाच्यो मेवरथोऽभवत् । मङ्गलाऽन्य महादेवी वसुधारादिपुजिता ॥ २० ॥ मधायां आवणे मासि हष्ट्वा स्वप्नान् गजादिकान् । आस्यं सितद्वितीयायामेक्षिष्टागामुकं द्विपम् ॥२१ ॥ तत्कलान्यववुध्यात्मपतेः सम्प्राप्य सम्मदम् । नवमे मासि चित्रायां सज्ज्योन्दनैकादशीदिने ॥ २२ ॥ विज्ञानधारिणं दिव्यं पितृयोगं सतां पतिम् । जगन्त्रयस्य भर्तारमहमिन्द्रमल्य्यं सा ॥ २३ ॥ देवेन्द्रान्तं सदा नीत्वा मेरौ क्षित्रवां सतां पतिम् । जगन्त्रयस्य भर्तारमहमिन्द्रमल्य्यं सा ॥ २३ ॥ देवेन्द्रान्तं सदा नीत्वा मेरौ क्षित्रां सतां पतिम् । क्षान्त्रयस्य भर्तारमहमिन्द्रमल्य्यं स्व पुनस्तद्वेहमानयन् ॥ २४ ॥

सकता। हां, पापरहित एक मुनिधर्म है उसीसे इस जीवको उत्तम सुख प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार विरक्त राजाके हृद्यमं उत्तम फल देनेवाला विचार उत्पन्न हुआ।।।। ६-११।। तदनन्तर संसार का अन्त करनेवाले राजा रतिपेणने राज्यका भारी भार अपने अतिरथ नामक पुत्रके लिए सौंप कर तपका हलका भार धारण कर लिया ।। १२ ।। उसने अर्हन्नन्दन जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण की, ग्यारह अङ्गोंका अध्ययन किया और मोह-शत्रुकोः जीतनेकी इच्छासे अपने शरीरमें भी ममता छोड़ दी।। १३।। उसने दर्शनिवशुद्धि, विनयसम्पन्नता आदि कारणोंसे तीर्थंकर प्रकृतिका वन्ध किया सो ठीक ही है क्योंकि जिससे अभीष्ट पदार्थकी सिद्धि होती है बुद्धिमान पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं।। १४।। उसने अन्त समयमें संन्यासमरण कर उत्कृष्ट आयुका बन्ध किया। तथा वैजयन्त विमान-में अहमिन्द्र पद प्राप्त किया। वहां उमका एक हाथ ऊँचा शरीर था। वह सीलह माह तथा पन्द्रह दिनमें एक वार श्वास लेता था, तेंनीस हजार वर्ष वाद मानिसक आहार प्रहण करता था, शुक्रलेश्या-का धारक था, अपने तेज तथा अवधिज्ञानसे लोकनाडीको व्याप्त करना था. उतनी ही दर तक विक्रिया कर सकता था, और लोकनाडी उखाड़ कर फेंकनेकी शक्ति रखता था।। १५-१७॥ इस संसारमें ऋहमिन्द्रका सुख ही मुख्य सुख है, यही निर्द्धन्द है, प्रवीचारसे रहित है और रागसे शून्य है । अहमिन्द्रका सुख राजा रितपेणके जीवको प्राप्त हुआ था ॥ १८ ॥ आयुके अन्तमें समाधि-मरण कर जब वह अहमिन्द्र यहाँ अवतार लेनेको हुआ। तब इस जम्बूडीप-सम्बन्धी भरत-स्त्रेकी श्रयोध्यानगरीमें मेघरथ नामका राजा राज्य करता था। वह भगवान वृपभदेवके वंश तथा गोत्रमें उत्पन्न हुआ था, क्षत्रिय था, शतुअोंसे रहित था और अतिशय प्रशंसनीय था। मङ्गला उसकी पट्टरानी थी जो रत्नवृष्टि ऋदि ऋदिशयोंसे सन्मानको प्राप्त थी।। १६-२०।। उसने श्रावणशुक्त द्वितीयाके दिन मधा नक्षत्रमें हाथी आदि सोलह स्वप्न देखकर अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। उसी समय वह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें आया॥ २१॥ अपने पतिसे स्वप्नोंका फल जानकर रानी बहुत ही हर्षित हुई। तदनन्तर नीवें चैत्र माहके शुक्तपक्षकी एकादशीके दिन चित्रा नक्षत्र तथा पितृ योगमें उसने तीन ज्ञानके धारक, सत्पुरुपोंमें श्रेष्ठ श्रीर त्रिमुवनके भर्ता उस श्रह-मिन्द्रके जीवको उत्पन्न किया।। २२--२३।। सदाकी भांति इन्द्र लोग जिन-वालकको सुमेरु पर्वत

१-मनुत्तरम् क०, घ० । २ पुत्रे 'तुक् तोकं चात्मजः प्रजा' इति कोशः । ३ मुचिरम् ख०, ग०। 
४ वैजयन्ते तु ल० । ५ भोजनम् । ६ : जन्मोत्सर्वात्सवम् क०, घ० । जन्ममहोत्सवम् ल० ।

नवलक्षाव्धिकोटीषु प्रयातेऽनन्तरेऽन्तरे । तद्भ्यन्तरवर्त्यायुरुद्रपाद्युदितोद्द्यः ॥ २५॥ श्रून्यपड्वाधिपूर्वायुः शरासित्रशतोद्धितः । सन्तर्तपनीयाभः स्वभावसुभगाकृतिः ॥ २६॥ श्रीशवोचितसर्वार्थे देवानीतैः सद्धितुः । अंशवो वा शिशोरिन्दोर्व्यक्त्यास्यावयवा यसुः ॥ २७॥ तनवः कुञ्चिताः स्निग्धाः सूर्यजाजाम्बवत्त्विषः । सुखपङ्कजमाशङ्क्य मिलिता वास्य पट्पदाः ॥ २८॥ मया त्रैलोक्यराज्यस्य स्नपनान्ते सुरोत्तमैः । पट्टोऽलम्भीति "वास्याधालुलाटतटसुक्तिम् ॥ २९॥ कर्णौ लक्षणसम्पूर्णौ नास्य त्रिज्ञानधारिणः । पञ्चवर्षोर्ध्वशिष्यत्वपरिभूतिं प्रतेनतुः ॥ ३०॥ सुभुवो न भुवोर्वाच्यो विभमोऽस्य पृथग्विदाम् । भूक्षेपमात्रदत्तार्थसार्थसन्तपिताधिनः ॥ ३१॥ नेत्रे विलासिनी स्निग्धे त्रिवर्णे तस्य रेजतुः । इष्टाखिलार्थसम्प्रेक्षासुखपर्यन्तगामिनी ॥ ३२॥ मया विनाऽऽस्यशोभा ह स्वाक्षेत्रस्य नासिका, समयम् । उत्तर्ता दधतीवाभाद्वन्त्राव्जामोदपायिनी ॥३३॥ लक्ष्मयौ कपोलयोर्लक्ष्मया वक्षःस्थलसमात्रितः ॥ उत्तमाङ्गात्रयाद द्विन्वात् जित्वयौ वास्य रेजतुः ॥३७॥ जित्वास्य कुन्दसीन्दर्यं द्विजराजिद्यराजत । वक्षाव्जवाससन्तुष्टा सहासेव सरस्वती॥ ३५॥ नाधरस्याधराख्या स्यान्तसमास्वाद्द्यालिनः । अधरीकृतविश्वामराधरस्यादिशोभिनः ॥ ३६॥ नालप्यते लपस्यास्य शोभा वाग्वलुभोज्ज्वला । यदि दिन्यो ध्वनिविश्ववाचकोऽस्माद्विनिःसृताः ॥ ३७॥ नालप्यते लपस्यास्य शोभा वाग्वलुभोज्ज्वला । यदि दिन्यो ध्वनिविश्ववाचकोऽस्माद्विनिःसृताः ॥ ३०॥

पर ले गये, वहां उन्होंने जन्माभिषेक-सम्बन्धी उत्सव किया, सुमित नाम रक्खा श्रीर फिर घर वापिस ले आये ।। २४ ।। अभिनन्दन म्यामीके वाद नौ लाख करोड़ सागर बीत जानेपर उत्कृष्ट पुण्यको धारण करनेवाले भगवान सुमतिनाथ उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी समयमें शामिल थी ॥ २५ ॥ इनकी ऋायु चालीस लाख पूर्वकी थी, शरीरकी ऊँचाई तीन सौ धनुप थी, तपाये हुए सुवर्णके समान उनकी कान्ति थी, ऋौर ऋाकार स्वभावसे ही सुन्दर था॥२६॥वे देवोंके द्वारा लायं हुए बाल्यकालके योग्य समस्त पदार्थीसे बृद्धिका प्राप्त होते थे। उनके शरीरके अवयव ऐसे जान पड़ने थे मानो चन्द्रमाकी किरणें ही हों।। २७।। उनके पतले, टेढ़े, चिकने तथा जामुनके समान कान्ति याले शिरके केश ऐसे जान पड्ते थे मानो मुखमें कमलकी आशंका कर भौर ही इकट्टे हुए हों।। २८।। मैने देवोंके द्वारा अभिषंकके वाद तीन लोकके राज्यका पट्ट प्राप्त किया है। यह सोच कर ही मानो उनका ललाटनट अंचाईको प्राप्त हुआ था।। २६॥ तीन ज्ञानको धारण करनेवाले भगवानके कान सब लक्षणोंसे यक्त थे त्र्योर पांच वर्षके वाद भी उन्होंने किसीके शिष्य बननेका तिरस्कार नहीं प्राप्त किया था।। ३०।। उनकी भींहें वड़ी ही सुन्दर थीं, भौहोंके संकेत मात्रसे दिये हुए धन-समुहसे उन्होंने याचकोंका संतुष्ट कर दिया था अतः उनकी भौहोंकी शोभा बड़े-बड़े विद्वानों के द्वारा भी नहीं कही जा सकती थी।। ३१।। समस्त इष्ट पदार्थीके देखनेसे उत्पन्न होनेवाले श्रपरिमित सुखको प्राप्त हुए उनके दोनों नेत्र विलास पूर्ण थे, रनेह्से भर थे, शुक्त कृष्ण श्रौर लाल इस प्रकार तीन वर्ण के थे तथा अत्यन्त सुशोभित होते थे।। ३२।। मुख-कमलकी सुगन्धिका पान करनेवाली उनकी नाक, 'मेरं विना मुखकी शोभा नहीं हो सकती' इस बातका ऋहंकार धारण करती हुई ही मानो उन्ची उठ रही थी।। ३३।। उनके दोनों कपोलोंकी लच्मी उत्तमाङ्ग श्रर्थान् मस्तकका त्राश्रय होने तथा संख्यामें दो होनेके कारण वक्षःस्थल पर रहनेवाली लद्मीको जीतती हुई-सी शोभित हो रही थी।।३४।। उनके दांतोंकी पंक्ति कुन्द पुष्पके सौन्दर्यको जीतकर ऐसी सुशो-भित हो रही थी मानो मुख कमलमें निवास करनेसे संतुष्ट हो हँसती हुई सरस्वती ही हो ।।३५।।जिन्होंने सम-स्त देवोंको तिरस्कृत कर दिया है, सुमेरु पर्वतकी शोभा बढ़ाई है श्रीर छह रसोंके सिवाय सप्तम अलौकिक रसके ऋास्वादसे सुशोभित हैं ऐसे उनके ऋधरों (ओठों) की ऋधर (तुच्छ) संज्ञा नहींथी ।।३६॥जिससे समस्त पदार्थीका उल्लेख करनेवाली दिव्यध्वनि प्रकट हुई है ऐसे उनके मुखकी शोभा तो कही ही

१ प्रयातेऽनन्तरान्तरे ग०, क०। २ द्युतितोदितः क०, ख०, ग०। द्युतितोदितम् घ०। ३ त्रिशतोक्नितः क०, घ०। ४ सदैव च ग०। ५ वास्यागाञ्चलाट-ख०, ग०। ६ स्रास्यशोभा-मुखशोभा। ७-माश्रितः ल०। ५-चराख्यस्य क०, ख०, ग०, घ०।

१हावो वकाम्बुजस्यास्य किं पुनर्वण्यंतेतराम् । यदि लोलालितां जग्मुर्निलिम्पेशाः सवस्रभाः ॥ ३८ ॥ कण्ठस्य कः स्तवोऽस्य स्याद्यदि श्रैलाक्यकण्ठिका । बद्धामरेशैः स्याद्वादकुण्ठिताखिलवादिनः ॥ ३९ ॥ तद्धाद्विक्षित्ये मन्ये शिरसोऽप्यतिलिह्विनी । वक्षःस्थलिवासिन्या लक्ष्म्याः क्रीडाचलायते ॥ ४० ॥ धरालक्ष्मीं समाहर्तुं वैदारलक्ष्मीप्रसारितौ । भाजेते जियनस्तस्य भुजावाजानुलिङ्घनौ ॥ ४१ ॥ पृथक् पृथक्त्वं नाख्येयं रम्यत्वं वास्य वक्षसः । मोक्षाभ्युद्यलक्ष्मयौ चेत्तदेवावसतः समम् ॥ ४२ ॥ कृशमप्यकृशं मध्यं लक्ष्मीद्वयसमाश्रितम् । अध्वंदहं महाभारं वहदेतस्य हेल्या ॥ ४३ ॥ नाभिः प्रदक्षिणावतां गर्म्भारेति न कथ्यते । सा चेश्र तादशी तस्मिन्न स्यादेवं सुलक्षणा ॥ ४४ ॥ स्याभां विना नेमः उस्वाश्रयादिति वाणवः । सन्तः सर्वेऽपि तत्रासन् रम्यस्तत्र कर्टातटः ॥ ४५ ॥ रम्भास्तम्भादयोऽन्येपामूर्वायान्त्रपमानताम् । उपमेयास्तद्र्यमं ते वृश्वादिभिर्मुणैः ॥ ४६ ॥ कृतो जानुक्रियेत्येतद् वेद्यि नान्येषु वेधसः । चेदस्मिन् स्वज्ञ्यानां शोभास्पद्धानि वृत्तये ॥ ४७ ॥ कृतो जानुक्रियेत्येतद् वेद्यि नान्येषु वेधसः । चेदस्मिन् स्वज्ञ्यानां शोभास्पद्धानि वृत्तये ॥ ४७ ॥ वज्रेण घटितं जङ्के वेधसाऽस्यान्यथा कथम् । जगत्त्रयगुरोभारं विभाते ते तनोस्तन् ॥ ४८ ॥ धरेयं सर्वभावेन लग्नाऽस्मत्तल्यारिति । मत्कमौ प्रमदेनेव कूर्मगृष्ठी श्रुभच्छवी ॥ ४९ ॥ इयन्तोऽस्मिन् भविष्यन्ति धर्माः कर्मनिवर्हणाः । इत्याख्यातुमिवामान्ति विधिनाङ्गुलयः कृताः ॥५०॥

नहीं जा सकती। उनके मुखकी शोभा वचनोंसे प्रिय तथा उज्ज्वल थी अथवा वचनरूपी बह्नभा-सरस्वतीसे देदीप्यमान थी।। ३७।। जब कि अपनी-अपनी वहुभात्रोंसे सहित देवेन्द्र भी उस पर सतुष्ण भ्रमर जैसी श्रवस्थाको प्राप्त हो गये थे तव उनके मुख-कमलके हावका क्या वर्णन किया जावे १॥ ३८॥ जिन्होंने स्याद्वाद सिद्धान्तसे समस्त वादियोंको कुण्ठित कर दिया है ऐसे भगवान् सुमतिनाथके कण्ठमें जब इन्द्रोंन तीन लोकके ऋधिपतित्वकी कण्ठी बाँध रक्खा थी तब उसकी क्या प्रशंसा की जावे ? ।। ३६ ।। शिरसे भी ऊँचे उठे हुए उनकी भुजाओंके शिखर ऐसे जान पड़ते थे मानो बक्षःस्थल पर रहने वाली लक्ष्मीके कीड़ा-पर्वत ही हो ।। ४०।। घटना तक लटकने वाली विजयी सुमतिनाथकी भुजाएँ ऐसी सुशामित हो रही थीं माना पृथिवीकी लद्द्मीको हरण करनेके लिए वीर-लक्सीने ही अपनी सुजाएँ फैलाई हो ।। ४१ ।। उनके बक्षःस्थलकी शोभाका पृथक्-पृथक् वर्णन कैसे किया जा सकता है जब कि उस पर मोश्चलह्मी और अभ्युदयलह्मी साथ ही साथ निवास करती थीं।। ४२ ।। उनका मध्यभाग कृश होने पर भी कृश नहीं था क्योंकि वह मोखलदमी और अध्युद्य-लक्सीसे युक्त उनके भारी शरीरको लीलापूर्वक धारण कर रहा था।। ४३।। उनकी आवर्तके समान गोल नाभि गहरी थी यह कहनेकी आवश्यकता नहीं क्योंकि यदि वह वैसी नहीं होती तो उनके शरीरमें अच्छी ही नहीं जान पड़ती ॥ ४४ ॥ समस्त अच्छे परमाणुओंने विचार किया-हम किसी श्राच्छे त्राश्रयके विना रूप तथा शोभाको प्राप्त नहीं हो सकते ऐसा विचार कर ही समस्त अच्छे परमाणु उनकी कमर पर आ कर स्थित हो गये थे और इसीलिए उनकी कमर अत्यन्त सन्दर हो गई थी।। ४५। किलेके स्तम्भ त्रादि पदार्थ अन्य मनुष्येंकी जांघोकी: उपमानताको भले ही प्राप्त हो जावें परन्तु भगवान सुमितनाथके जांघेंकि सामने वे गोलाई आदि गुर्गासे उपमेय ही वने रहते थे ।। ४६ ।। विधाताने उनके सुन्दर घुटने किसलिए वनाये थे यह बात मैं ही जानता हूँ स्रन्य लोग नहीं जानते श्रीर वह बात यह है कि इनकी ऊरुओं तथा जंबाओं में शोभासम्बन्धी ईर्ष्या न हो इस विचार सेही बीचमें घुटने बनाये थे।। ४०।। विधाताने उनकी जंघाएँ वन्नसे बनाई थीं, यदि ऐसा न होता तो वे कुश होने पर भी त्रिभुवनके गुरु अथवा त्रिभुवनमें सबसे भारी उनके शरीरके भारको कैसे धारण करतीं ॥ ४= ॥ यह प्रथिवी संपूर्ण रूपसे हमारे तलवोंके नीचे आकर लग गई है यह सोचकर ही मानो उनके दोनों पैर हपेसे कछुवेकी पीठके समान धुभ कान्तिके धारक हो गये थे।। ४६।। इन भगवान सुमतिनाथमें कर्मीको नष्ट करनेवाले इतने धर्म प्रकट होंगे यह कहनेके लिए

१ मुखस्य । श्रयं श्लोकः घ० पुस्तके नास्ति । २ वीरलद्म्या ख०, ग० । ३ नैमः ग० । स्वशोभा-वितानेन ख० । ४ सुषु श्राश्रयः स्वाश्रयः तस्मात् । ५ निषिद्धये ल० ।

विधाय द्रश्वाऽऽत्मानं विधुरक्की निषेवते । कान्तिमाभ्यां परं प्राप्तुमित्याशक्कावहा नखाः ॥ ५१ ॥ एवं सर्वाक्कशोभास्य लक्षणैर्ध्यक्षनैः शुभा । स्वीकरिष्यति मुक्त्यक्कनां वेत्यत्र न संशयः ॥ ५२ ॥ कौमारमिति रूपेण सम्बर्धे रामणीयकम् । अनासयौवनस्यास्य तिह्वनापि मनोभवात् ॥ ५३ ॥ ततो यौवनमाल्य्यं कामोऽप्यस्मिन् कृतास्पदः । सम्प्राप्य साधवः स्थानं नाधितिष्टन्ति के स्वयम् ॥५४॥ कुमारकाले पूर्वाणां दृशलक्षेषु निष्ठिते । भुन्जन् स्वर्लोकसाम्राज्यं नृराज्यं चाप स क्रमात् ॥ ५५ ॥ न हिंसा न स्था तस्य स्तेयसंरक्षणे न च । स्वमेऽपि तद्गनानन्दः शुक्कलेश्वयस्य केन सः ॥ ५६ ॥ तथा नानिष्टसंयोगो वियोगो नेष्टवस्तुनि । नासातं न निदानं च तत्सक्ष्ट्रशेशो न तद्गतः ॥ ५७ ॥ गुणानां वृद्धिमातन्वन् सम्बयं पुण्यकर्मणाम् । विपाकं विश्वपुण्यानां गुणपुण्यसुखात्मकः ॥ ५८ ॥ सेव्यमानः सदा रक्तैः सुरखेचरभूचरैः । निराकृतैहिकारम्भः सम्भृतः सर्वसम्पदाम् ॥ ५९ ॥ निश्चितं कामभोगेषु नित्यं नृसुरभाविषु । न्याय्यार्थपथ्यधमेषु १श्वर्मसारं समाप सः ॥ ६० ॥ कान्ताभिः कमनीयाभिः सवयोभिः सर्माप्सुभिः । दिव्याक्करागस्यवस्थभूषाभी रमते स्म सः ॥ ६१ ॥ दिव्यश्वीर्मानुषी च श्रीः समप्रेमप्रतोपिते । सुखं विद्यतुस्तस्य मध्यस्थः कस्य न प्रियः ॥ ६२ ॥ सुखं नाम तदेवात्र यदस्येन्द्रियगोचरम् । स्वर्वन्यसारभोग्यं चेत्सुरेशास्यैव रक्षितम् ॥ ६३ ॥ पृत्रं सक्कमयन् कालं दिव्यराज्यश्वियोद्वये । व्यरंत्सीत् संस्तेः सा हि प्रत्यसम्बविनेयता ॥ ६४ ॥ पृत्रं सक्कमयन् कालं दिव्यराज्यश्वियोद्वये । व्यरंत्सीत् संस्तेः सा हि प्रत्यसम्बविनेयता ॥ ६४ ॥

ही मानो विधातान उनकी दश अंगुलियाँ बनाई थीं ।। ५० ।। उनके चरणोंके नख ऐसी शङ्का उत्पन्न करते थे कि मानो उनसे श्रेष्ठ कान्ति प्राप्त करने के लिए ही चन्द्रमा दश रूप बनाकर उनके चरणोंकी सेवा करता था ।। ५१ ।। इस प्रकार लक्षणों तथा व्यञ्जनोंसे सुशोभित उनके सर्व शरीरकी शोभा मुक्तिरूपी स्त्रीको स्वीकृत करेगी इसमें छुछ भी संशय नहीं था ।। ५२ ।। इस प्रकार भगवानकी कुमार अवस्था स्वभावसे ही सुन्दरता धारण कर रही थी, यद्यपि उस समय उन्हें यौवन नहीं प्राप्त हुआ था तो भी वे कामदेवक विना ही अधिक सुन्दर थे ।। ५३ ।। तदनन्तर यौवन प्राप्त कर कामदेवने भी उनमें अपना स्थान बना लिया सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे कौन सत्पुरुप हैं जो स्थान पाकर स्वयं नहीं ठहर जाते।। ५४ ।।

इस प्रकार क्रम-क्रमसे जब उनके कुमार-कालके दश लाख पूर्व बीत चुके तब उन्हें स्वर्गलोकके साम्राज्यका तिरस्कार करनेवाला मनुष्योंका साम्राज्य प्राप्त हुन्ना ॥५५:॥ शुक्रलेश्याको घारण करनेवाले भगवान सुमितनाथ न कभी हिंसा करते थे, न भूठ बोलते थे श्रीर न चोरी तथा परिग्रह सम्बन्धी त्रानन्द उन्हें स्वप्नमें भी कभी प्राप्त होता था (भावार्थ-वे हिंसानन्द, मृपानन्द, स्तेयानन्द श्रौर परिप्रहानन्द इन चारों रौद्रध्यानसे रहित थे।। ५६।। उन्हें न कभी श्रनिष्ट-संयोग होता था, न कभी इष्ट-वियोग होता था, न कभी वेदनाजन्य दुःख होता था और न वे कभी निदान ही करते थे। इस प्रकार वे चारों आर्तध्यानसम्बन्धी संक्षेत्रासे रहित थे।। ५७।। गुण, पुण्य और सुखोंको धारण करनेवाल भगवान् अनेक गुणोंकी वृद्धि करते थे, नवीन पुण्य कर्मका संचय करते थे श्रौर पुरातन समस्त पुण्य कर्मीके विपाकका अनुभव करते थे।। ५८।। अनुरागसे भरं हुए देव, विद्याधर श्रीर भूमिगाचरी मानव सदा उनकी सेवा किया करते थे, उन्होंने इस लोकसम्बन्धी समस्त श्रारमभ दूर कर दिये थे, अौर वे सर्व सम्पदाओंसे परिपूर्ण थे।। ५६ ।। वे मनुष्य तथा देवोंमें होनेवाले काम-भोगोंमें, न्यायपूर्ण ऋर्थमें तथा हितकारी धर्ममें श्रेष्ठ सुखको प्राप्त हुए थे।। ६०।। वे दिव्य श्रङ्गराग, माला, वस्त्र श्रौर श्राभूषणोंसे सुशोभित, सुन्दर, समान अवस्थावाली तथा स्वेच्छासे प्राप्त हुई ख्रियोंके साथ रमण करते थे।। ६१।। समान प्रेमसे संतोषित दिव्य लद्मी श्रीर मानुष्य लक्ष्मी दोनों ही उन्हें सुख पहुँचानी थीं सो ठीक ही है क्योंकि मध्यस्थ मनुष्य किसे प्यारा नहीं होता ?।। ६२ ।। संसारमें सुख वही था जो इनके इन्द्रियगोचर था, क्योंकि स्वर्गमें भी जो सारभूत वस्तु थी उसे इन्द्र इन्होंके लिए सुरक्षित रखता था।। ६३।। इस प्रकार दिव्य लद्दमी श्रीर राज्य-

१ धर्मसारं ग०।

भुषीः कथं सुखांशेप्सुविषयामिषगृद्धिमान् । न पापबिद्धशं पश्येश्व चेदनिमि वायते ॥ ६५ ॥ मृदः प्राणी परां प्रौदिमप्रासोऽस्त्विहिताहितः । अहितेनाहितोऽहं च कथं योधत्रयाहितः ॥ ६६ ॥ निरङ्कुशं न वैराग्यं याद्यज्ञानं च तादशम् । कुतः स्यादात्मनः स्वास्थ्यमस्वस्थस्य कुतः सुखम् ॥ ६७ ॥ खपञ्चकनवह्रगुक्तैः पूर्वे राज्येऽत्रसाधिते । सह ह्रादशपृत्वाङ्गः स्वस्मिन्नेवेस्यचिन्तयत् ॥ ६८ ॥ स्तुतस्तदैव संस्तोत्रेः सर्वेः सारस्वतादिभिः । अभिषेकं सुरेराप्य देवोद्याभययानकः ॥ ६९ ॥ दिक्षां षष्ठोपबासेन सहेतुकवनेऽगृहीत् । सिते राज्ञां सहस्रेण सुमितनेवमीदिने ॥ ७० ॥ मघाशशिनि वैशाखे पूर्वाक्के संयमाश्रयम् । तदैवाविरभूदस्य मनःपर्ययसम्ज्ञकम् ॥ ७१ ॥ षुरं सौमनसं नाम भिक्षाये पश्चिमे दिने । प्रामं प्रतिक्ष्य पद्मोऽगात्पृजां खुम्नद्यतिर्नृपः ॥ ७२ ॥ सामायिकं समादाय समौनः शान्तकत्वमपः । तपन्तेपं समाधानात्सहिष्णुर्दृस्सः, परैः ॥ ७३ ॥ विशति वत्सरात्रीत्वा छ्यम्थः प्राक्तने वने । प्रियङ्गभूरुहोऽधस्तादुपवासद्वयं श्रितः ॥ ७४ ॥ मघायां चैत्रमासस्य धवलैकादशीदिने । पश्चिमाभिमुखे भानौ कैवल्यमुद्यादयत् ॥ ७५ ॥ सुरैः सम्प्राप्तत्य्वां गणेशेश्वामरादिभिः । स सप्तिद्धिभरभयर्चः सपांडशशतोन्मुखैः ॥ ७६ ॥ सून्यद्वयचतुःपक्षमितपूर्वधरानुगः । खपञ्चनिचतुःपञ्चपक्षांकतेः परिक्षकर्युतः ॥ ७७ ॥ सून्यद्वयचतुःपक्षमितपूर्वधरानुगः । खपञ्चनिचतुःपञ्चपक्षांकतेः परिक्षकर्युतः ॥ ७७ ॥

लक्सी इन दोनोंमें समय व्यतीत करते हुए भगवान सुमितनाथ संसारसे विरक्त हो गये सो ठीक ही है क्योंकि निकट भव्यपना इमीको कहते हैं।। ६४।। भगवान्ने विचार किया कि अल्प मुखकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान् मानव, इस विषयरूपी मांसमें क्यां लम्पट हो रहे हैं। यदि ये संसार के प्राणी मछलीके समान त्राचरण न करें तो इन्हें पापरूपी वंसीका साक्षात्कार न करना पड़े ॥ ६५ ॥ जो परम चातुर्यको प्राप्त नहीं है ऐसा मृर्ख प्राणी भले ही अहितकारी कार्योमें लीन रहे परन्तु मैं तो तीन ज्ञानामे सहित हूँ फिर भी अहितकारी कार्योमें कैंमे लीन हो गया ?।। ६६ ।। जब तक यथेष्ट वैराग्य नहीं होता श्रीर यथेष्ट सम्यग्ज्ञान नहीं होता तब तक श्रात्माकी स्वस्वरूपमें स्थिरता कैसे हो सकती हैं ? और जिसके स्वस्वरूपमें स्थिरता नहीं है उसके मुख कैसे हो सकता है १॥ ६७॥ राज्य करते हुए जब उन्हें उन्तीस लाख पूर्व और बारह पूर्वाङ्ग बीत चुके तब अपनी आत्मामें उन्होंने पूर्वोक्त विचार किया ।। ६८ ।। उसी समय सारस्वत आदि समस्त लौकान्तिक देवोंने अच्छे-अच्छे स्तात्रों द्वारा उनकी स्तुति की, देवोंने उनका अभिषेक किया और उन्होंने उनकी अभय नामक पालकी उठाई ॥ ६६ ॥ इस प्रकार भगवान् सुमितनाथने वैशाख सुद्दी नवमीके दिन मघा नक्षत्रमें प्रातःकालके समय महेतुक वनमें एक हजार राजाओं के साथ वेलाका नियम लेकर दीक्षा धारण कर ली । संयमके प्रभावसे उसी समय मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया ॥७०-७१॥ दूसरे दिन वे भिश्नाके लिए सौमनस नामक नगरमें गये। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिके धारक पद्म-राजाने पढगाह कर आहार दिया तथा स्वयं प्रतिष्ठा प्राप्त की ।। ७२ ।। उन्होंने सर्वपापकी निवृत्ति रूप सामायिक संयम धारण किया था, वे मीनसे रहते थे, उनके समस्त पाप शान्त हो चुके थे, वे श्चत्यन्त सहिष्णु—सहनशील थे श्रौर जिसे दूसरे लोग नहीं सह सकते ऐसे तपको बड़ी सावधानीके साथ तपते थे।। ७३।। उन्होंने छद्मस्थ रहकर वीम वर्ष विताये। तदनन्तर उसी सहेतुक वनमें प्रियङ्ग वृक्षके नीचे दो दिनका उपवास लेकर योग धारण किया ।। ७४ ।। श्रीर चैत्र शुक्त एकादशीके दिन जब सूर्य पश्चिम दिशाकी श्रोर ढल रथा था तब केवलज्ञान उत्पन्न किया।। ७५ ॥ देवोंने उनके ज्ञान-कल्याणककी पूजा की। सप्त ऋद्वियों के धारक अमर आदि एक सौ सोलह गणधर निरन्तर सम्मुख रह कर उनकी पूजा करते थे, दो हजार चार सौ पूर्वधारी निरन्तर उनके साथ

१ अयं श्लोकः घ० पुस्तके नास्ति । २ अनिमिषो मत्स्यस्तद्वदाचरतीति-अनिमिषायते 'पाठीनोऽनिमिष-स्तिमिः' इति घनञ्जयः । ३ परां प्रौदिं विज्ञतामप्राप्तो मृदः प्राणी अहिते-अहितकरे कार्ये आहित आसक्तः अस्त भवतु किन्तु बोधत्रयेण युक्तोऽहं अहितेन कथ माहित इत्याध्ययम् । ४ संयमाश्रयात् ग० । ५ प्राप्ते ग० । ६ केवल्यमुषपादिवान् ल० । ७ पत्तोत्तरैः ल० ।

एकादशसहस्वावधीद्धबोधिवदीहितः । त्रयोदशसहस्वात्मसमानज्ञान भैसंस्तुतः ॥ ७८ ॥ श्रून्यद्वययुगाष्ट्रैकमितवैक्रियकस्तुतः । श्रून्यद्वयचतुः क्षैकप्रमितोपान्तविद्ध न्तः ॥ ७९ ॥ श्रून्यप्रवाचतुः क्षेकप्रमितोपान्तविद्ध न्तः ॥ ७९ ॥ श्रून्यपञ्चचतुः क्षेकमितवाद्यभिवन्दितः । पिण्डितैः खचनुष्कद्वित्रिमितैस्तैविभूषितः ॥ ८० ॥ सचतुष्कत्रिवद्धयुक्तानन्तार्याद्यायिकानुगः । त्रिलक्षश्रावकाभ्यचैः श्राविकापञ्चलक्षवान् ॥ ८९ ॥ स देवदेश्यसङ्ख्यातितर्यक्सङ्ख्यातवेष्टितः । विहत्याष्टदशक्षेत्रविशेषेष्वमराञ्चितः ॥ ८२ ॥ त्रश्चास्ताशस्तभाषासु भग्यानां दिग्यमिक्षपत् । भ्वतिं बीजविशेषं वा सुभूमिषु महाफलम् ॥८३॥ विमुक्तः विहतिर्मासं सहस्तमुनिभिः सह । प्रतिमायोगमास्थाय सम्मेदे निर्वृतिं ययौ ॥ ८४ ॥ एकादश्यां सिते चैत्रे मघायामपराह्मगः । अमरेरन्त्यकल्याणमवाप सुमतीश्वरः ॥ ८५ ॥

#### मालिनी

रियुनुपयमदृण्डः पुण्डरीकिण्यधीशो

हरिरिव रितपेणो वैजयन्तेऽहमिद्रः ।
सुमितरिमितलक्ष्मीर्म्तार्थकृषः कृतार्थः

सकलगुणसमृद्धो वः स सिद्धि विद्ध्यात् ॥ ८६ ॥

रहते थे, वे दो लाख चौत्रन हजार तीन सो पचास शिक्षकोंसे सहित थे, ग्यारइ हजार अवधिक्वानी उनकी पूजा करते थे, तेरह हजार केवलक्वानी उनकी स्तृति करते थे, त्राठ हजार चार सो विक्रिया ऋदिको धारण करनेवाले उनका स्तवन करते थे, दश हजार चार सो मनःपर्ययक्वानी उन्हें घेरे रहते थे, श्रोर दश हजार चार सो पचास वादी उनकी वंदना करते थे, इस प्रकार सब मिलाकर तीन लाख बीस हजार मुनियोंसे वे सुशोभित हो रहे थे॥ ७६-५०॥ श्रानन्तमती श्रादि तीन लाख तीस हजार श्रायिकाएँ उनकी श्रनुगामिनी थीं, तीन लाख श्रावक उनकी पूजा करते थे, पाँच लाख श्रावकाएँ उनके साथ थीं॥ ५१॥ असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तिर्यक्कोंसे वे सदा घरे रहते थे। इस प्रकार देवोंके द्वारा पूजित हुए भगवान सुमतिनाथने अठारह नेत्रोंमें विहार कर भव्य जीवोंके लिए उपदेश दिया था। जिस प्रकार अच्छी भूमिमें वीज बोया जाता है श्रोर उससे महान फलकी प्राप्ति होती है उसी प्रकारभगवानने प्रशस्त अप्रशस्त सभी भाषाओंमें भव्य जीवोंके लिए दिव्य ध्वान रूपी बीज बोया था। और उससे भव्य जीवोंको रत्नत्रयरूपी महान फलकी प्राप्ति हुई थी।। १५२-५३।।

श्रन्तमें जब उसकी श्रायु एक मासकी रह गई तब उन्होंने विहार करना बन्द कर सम्मेद-गिरि पर एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया श्रौर वहींसे चैत्र शुक्त एकादशी के दिन मधा नक्षत्रमें शामके समय निर्वाण प्राप्त किया। देवोंने उनका निर्वाणकल्याणक किया ॥ ५४-६५॥ जो पहले शत्रु राजाश्रोंको नष्ट करनेके लिए यमराजके दण्डके समान श्रथवा इन्द्रके समान पुण्डरीकिणी नगरीके श्रधिपति राजा रितवेण थे, फिर वैजयन्त विमानमें श्रहमिन्द्र हुए श्रौर फिर श्रनन्त लक्ष्मीके धारक, समस्त गुणोंसे सम्पन्न तथा कृतकृत्य सुमितनाथ तीर्थंकर हुए वे तुम

१ ज्ञानिसंयुतः ग०। २-विद्गतः क०, घ०।-विद्दृतः ग०। ३ विमुक्तविकृतिर्मासं क०, ख०, ग०, घ०। विमुक्तविकृतिः ल०।

#### स्रग्धरा

सद्यो जातं जिनेन्द्रं स्वरवतरणसम्प्राप्तकस्याणकार्ये

वामं जन्माभिषेके भुरपविरचितैर्भृषणैरिद्धशोभम् ।

सिक्षण्कान्तावधोरं सुमतिमतिमतिं केवरूज्ञानसिद्धाः

वीशानं निर्वृतौ तत्पुरुषमपरुषं शान्तये संश्रयध्वम् ॥ ८७॥

इत्यार्षे भगवदगुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपप्टिरुक्षणमहापुराणसङ्घहे सुमतिर्तार्थपुराणं नाम समाप्तमेकपञ्चाशरामं पर्व ॥ ५१ ॥

-:8:-

सबको सिद्धि प्रदान करें ।। ५६ ।। जो भगवान् स्वर्गावतरणके समय गर्भकत्याणकके उत्सवमें 'सद्यो-जात' कहलाये, जन्माभिषेकके समय इन्द्रोंके व्रजसे विरचित आभूषणोंसे सुशोभित होकर 'वाम' कहलाये, दीश्चा-कल्याणकके समय 'श्रवीर' कहलाये, केवलज्ञानकी प्राप्ति होनेपर 'ईशान' कहलाये और निर्वाण होने पर 'तत्पुरुप' कहलाये ऐसे रागद्वेप रहित अतिशय पूज्यभगवान् सुमतिनाथका शान्तिके लिए हे भव्य जीवो ! आश्रय प्रहण करो ॥ ५० ॥

इस प्रकार त्रापे नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संप्रहमें सुमितनाथ तीर्थकरका पुराण वर्णन करनेवाला इक्यायनवाँ पर्व पूर्ण हुआ।

१ सुरपतिरचितै-घ०, क०।

## द्विपञ्चाशत्तमं पर्व

पद्मेऽस्थासुर्नं भातीव प्रभास्मिक्षिति वाश्चिता। त्यक्त्वा तं यं स पद्मास्मान्पातु पद्मप्रभः प्रभुः ॥ १ ॥ द्वितीये भातकीस्वण्डे द्वीपे प्राग्भागप्तंजे । चिदेहे दक्षिणे कूढे सीताया बत्सदेशजम् ॥ २ ॥ सुसीमानगरं तस्मिन् महाराजोऽपराजितः । न परेर्जायते जेता स बाह्याभ्यन्तरद्विषाम् ॥ ३ ॥ विक्रमेणैव वकाणां जेतुर्बाद्धपरिच्छदः । ससाङ्गप्रणं तस्य बलं दोर्बक्षशाख्निः ॥ ४ ॥ तस्य सत्येन वर्षन्ति जीमृताः कर्षकेच्छया । आदिमध्यान्तवापाश्च भान्यभेदाः फखप्रदाः ॥ ५ ॥ त्यागेन तस्य दारिद्वयशब्दः खकुसुमायते । भुवि प्राग्येषु द्वारिद्वयं तैरस्य भनदायितम् ॥ ६ ॥ राज्ञां महागुणास्तरिमन् सुक्षेत्रोससुर्वीजवत् । त्रयोऽप्येते फलन्ति स्म सजातीयान् परान् गुणान् ॥ ७ ॥ वरेषां वास्यरूपादिसम्पद्योन्मार्गवृत्तये । तरूपाटी मरुन्मेरं भागः कम्पयितुं च किम् ॥ ८ ॥ स पट्पकृतिमिर्भूष्यस्ताश्च तेन ततोऽभवत् । तद्वाज्यं न परेर्थ्यं परेषां रेष्वर्षकः स्वयम् ॥ ९ ॥ एवं भवान्तरावर्जितोर्जितायोदयापितम् । नार्पत्यं सुचिरं सुक्त्वा संविभक्तं सुदृद्दरैः ॥ १० ॥ क्षिणकाः सर्वपर्यायाः परायेश्चानुभुयते । सुखं कारणविध्वंसे कार्यं कौतस्कृती स्थितिः ॥ ११ ॥ अद्वार्ष्टा तप्तायाः परायेश्चानुभुयते । दत्त्वा राज्यं सुमित्राय सुताय विजितात्मने ॥ १२ ॥ गत्वा तपागुरं कृत्वा जिनेन्दं पिहितास्वयम् । एकादशाङ्गविद् बथ्वा नाम तीर्थंकराह्म यम् ॥ १३ ॥ गत्वा तपागुरं कृत्वा जिनेन्दं पिहितास्वयम् । एकादशाङ्गविद् बथ्वा नाम तीर्थंकराह्म यम् ॥ १३ ॥

कमल दिनमें ही फूलता है, रातमें वन्द हो जाता है अतः उसमें स्थिर न रह सकनेके कारण जिस प्रकार प्रभाकी शाभा नहीं होती और इसीलिए उसने कमलको छोड़कर जिनका आश्रय प्रहण किया था उसी प्रकार लद्मीने भी कमलको छोड़कर जिनका आश्रय लिया था वे पद्मप्रभ स्वामी हम सबका रक्षा करें ॥ १ ॥ दूसरे धातकीखण्डद्वीपके पूर्व विदेहत्तेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तट पर वत्स देश है। उसके सुसीमा नगरमं महाराज अपराजित राज्य करते थे। महाराज अपराजित वास्तव में अपराजित थे क्योंकि उन्हें रात्र कभी भी नहीं जीत सकते थे और उन्होंने अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग-के सभी शत्रुत्र्योंको जीत लिया था।। २-३।। वह राजा कुटिल मनुष्योंको अपने पराक्रमसे ही जीत लेता था श्रातः बाहुवलसे सुशोभित उस राजाकी सप्ताङ्ग सेना केवल बाह्य श्राहम्बर मात्र थी ॥ ४॥ उसके सत्यसे मेघ किसानोंकी इच्छानुसार वरसते थे और वर्षके त्रादि, मध्य तथा अन्तमें बोये जानेवाले सभी धान्य फल प्रदान करते थे।। ५।। उसके दानके कारण दारिद्वय शब्द आकाशके फुलके समान हो रहा था श्रीर पृथिबी पर पहले जिन मनुष्योंमें दरिद्रता थी वे श्रव कुबेरके समान श्राचरण करने लगे थे।। ६।। जिस प्रकार उत्तम खेतमें बोर्य हुए बीज सजातीय श्रन्य बीजोंको उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार उस राजाके उक्त तीनों महान् गुण सजातीय अन्य गुणोंको उत्पन्न करते थे।।।।। इस राजाकी रूपादि सम्पत्ति अन्य मनुष्योंके समान इसे कुमार्गमें नहीं ले गई थी सो ठीक ही है क्योंकि वृक्षोंको उखाइने वालाक्या मेरु पर्वतको भीकम्पित करनेमें समर्थ है १॥=॥वह राजाराजाश्रों-के योग्य सन्धि विमहादि छह गुणोंसे सुशोभित था और छह गुण उससे सुशोभित थे। उसका राज्य दुसरोंके द्वारा धर्पणीय-तिरस्कार करनेके योग्य नहीं था पर वह स्वयं दुसरोंका धर्षक-तिरस्कार करने वाला था।। ६।। इस प्रकार अनेक भावोंमें उपार्जित पुण्य कर्मके उदयसे प्राप्त तथा अनेक मित्रोंमें बटे हुए राज्यका उसने चिरकाल तक उपभोग किया ॥ १० ॥ तदनन्तर वह विचार करने लगा कि इस संसारमं समस्त पर्याय क्षणभंगुर हैं, सुख पर्यायोंके द्वारा भोगा जाता है श्रीर कारणका विनाश होनेपर कार्यकी स्थिति कैसे हो सकती हैं ?।। ११।। इस प्रकार ऋजुसूत्र नयसे सब पदार्थीको भंगुर स्मरण करते हुए उस राजाने अपने आत्माको वश करनेवाले सुमित्र पुत्रके लिए राज्य दे दिया,

१ मेरचमं ल०। २ घर्षकं ल०। ३ इत्यन्तर्गतभावेन क०, घ०।

संन्यस्थान्तपरित्यक्तदेहोऽयादहिमिन्द्रताम् । उर्ध्वमैवेयके रम्ये मीतिक्करिवमानजः ॥ १४ ॥
एकिंत्रिशत्समुद्रायुर्हस्तद्वयशरिरकः । मुक्केव्ययो दिनैः पञ्चपट्चतुःसम्मितैः श्वसम् ॥ १५ ॥
एकिंत्रशत्सहस्राव्देर्मानसाहारतिर्पतः । तेजोबलाविधज्ञानव्यासाससमभूतलः ॥ १६ ॥
तत्क्षेत्रविक्रियद्वींतः "सुक्षमापाहमिन्द्रजम् । रस्वायुरन्ते ततस्तरिमञ्चवनीमागिमध्यति ॥ १७ ॥
अजम्बृद्दीपेऽत्र कौशाम्वयां पतिरिक्ष्वाकुवंशजः । गोत्रेण काश्यपो राजा घरणाख्यो महानभूत् ॥ १८ ॥
तस्य देवी सुसीमाख्या रस्तवृद्धयादिमानिता । प्रभाते माधकृष्णायां पष्टशां चित्रेन्द्रसङ्गमे ॥ १९ ॥
गजादिषोद्धशस्यमवीक्षणानन्त्रशस्यनम् । निरीक्ष्य वारणं क्वातैस्तत्पक्तैः प्रमदान्विता ॥ २० ॥
कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां त्वष्ट्यगोऽपराजितम् । कार्तिके मास्यस्तैता रक्तामभोजदल्ब्बिवम् ॥ २९ ॥
अस्योत्पत्तौ समुत्पत्तिर्गुणानां दोषसन्ततेः । ध्वंसो जातः शमः शोकः प्रमोदात्सर्वदेदिनाम् ॥ २२ ॥
भोहनिद्रां विहास्यन्ति बह्वोऽस्मिन् प्रबाधके । जन्मिनां जाति सम्बन्धविरोधश्च विनङ्क्ष्यति ॥ २४ ॥
सक्मीविकाश मस्यायात् प्रायात् कीर्तिर्जगत्त्रयम् । अभूदित्यादिसंलापो विदुषामितरेतरम् ॥ २५ ॥
तदानीमेव देवेन्द्रास्तं मेरौ क्षीरवारिमः । स्वपयित्वा विधायानुमुदा पश्चभभाभिधाम् ॥ २६ ॥
अभिष्दुत्य पुनर्गत्वा मानुरक्के महाग्वतिम् । निधाय मुदिता नृत्यं विधाय अप्ययुद्वम् ॥ २७ ॥
समस्तैः शैशवं तस्य मुदेन्दोरिव वन्यते । कः स यः सर्वमाहाद्य वर्ज्ञमाने पराङ्मुखः ॥ २८ ॥

वनमें जाकर पिहितास्त्रव जिनेन्द्रको दीक्षा-गुरु वनाया, ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध किया और त्रायुके त्रान्तमें समाधिमरणके द्वारा शरीर छोड़कर ऋत्यन्त रमणीय ऊर्ध्व-मैंवेयकके प्रीतिकर विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया।। १२-१४।। इकतीस सागर उसकी आयु थी, दो हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्र लेश्या थी, चार सौ पैंसठ दिनमें श्वासीच्छ्वास प्रहण करना था, इकतीस हजार वर्ष बाद मानसिक आहारसे संतुष्ट होता था, अपने तेज, बल तथा अवधि-ज्ञानसे सप्तमी पृथिवीको व्याप्त करता था और वहीं तक उसकी विकियाऋद्धि थी। इस प्रकार ऋहमिन्द्र सम्बन्धी सुख उसे प्राप्त थे। श्रायुके अन्तमें जब वह वहां से चय कर पृथिवीपर अवतार लेनेके लिए उद्यत हुन्त्रा ।। १५-१७ ।। तब इसी जम्बूढीपकी कौशाम्बी नगरीमें इत्त्वाकुत्रंशी काश्यपगोत्री धरण नामका एक वड़ा राजा था। उसकी सुसीमा नामकी रानी थी जो रत्नवृष्टि आदि अतिशयोंसे सम्मा-नित थी। माघकुष्ण पष्टीके दिन प्रातःकालके समय जब चित्रा नक्षत्र त्र्यौर चन्द्रमाका संयोग हो रहा था तब रानी सुसीमाने हाथी आदि सोलह स्वप्न देखनेके बाद मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। पतिसे स्वप्नांका फल जानकर वह बहुत ही हर्षित हुई।। १८-२०।। कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी त्रयोदशीके दिन त्वष्ट्र योगमं उसने लाल कमलकी कलिकाके समान कान्तिवाले अपराजित पुत्रको उत्पन्न किया ।। २१।। इस पुत्रकी उत्पत्ति होते ही गुणेांकी उत्पत्ति हुई, दोष-समृहका नाश हुआ और हर्पसे समस्त प्राणियोंका शोक शान्त हो गया।। २२।। स्वर्ग और मोक्ष-का मार्ग चलानेवाले भगवान्के उत्पन्न होते ही मोहरूपी शत्रु कान्तिरहित हो गया तथा 'श्रव मैं नष्ट हुन्त्रा' यह सोचकर काँपने लगा ॥ २३ ॥ उस समय विद्वानोंमें निम्न प्रकारका वार्तालाप हो रहा था कि जब भगवान सबको प्रबुद्ध करेंगे तब बहुतसे लोग मोह-निद्राको छोड़ देवेंगे, प्राणियोंका जन्मजात विरोध नष्ट हो जावेगा, लच्मी विकासको प्राप्त होगी और कीर्ति तीने। जगत्में फैल जावेगी।। २४-२५।। उसी समय इन्द्रोंने मेरु पर्वत पर, ले जाकर श्लीरसागरके जलसे उनका अभिषेक किया, हपेसे पद्मप्रभ नाम रक्खा, स्तुति की, तद्नन्तर महाकान्तिमान् जिन-वालकको वापिस लाकर माताकी गोदमें रक्खा, हर्षित होकर नृत्य किया और फिर स्वर्गकी और प्रस्थान किया ॥२६-२७॥ चन्द्रमाके समान उनके बाल्यकालकी सब बड़े हर्पसे प्रशंसा करते थे सो ठीक ही है क्योंकि जो

१ मुखपायार्हामन्द्रजं ल०। २ ऋायुरन्ते क०, ख०, ग०, व०, ल०। ३ जम्बूदीपे च कोश्वाम्व्यां ल०। ४ प्रमदान्त्रितैः ख०। ५ सम्बद्ध-ग०, ख०। ६-विकास क०, घ०। ७ प्राययुर्दिवम् क०, घ०, ग०।

न कामनीयकं कामेऽविकायेऽन्यत्र चेह्रतम् । तत्कामनीयकं तस्य न केनाप्युपमीयते ॥ २९ ॥ तयैव रूपमप्यस्य कथ्यते कि पृथक् पृथक् । यद्यत्तस्मित्र तस्वज्ञेरन्यस्थैरुपमीयते ॥ ३० ॥ कामयन्ते ख्वियः पुंसः पुमांसस्ता इमं पुनः । ताश्च ते चास्य सौमाग्यं नाल्पभाग्येरवाप्यते ॥ ३१ ॥ तत्तनावेव सर्वेषां दृष्टिस्तृप्तिं परामिता । सन्ततं चृतमञ्जर्यां मत्तालीनामिवावली ॥ ३२ ॥ सर्वेन्द्रियसमाह्वादस्तिस्मन् चेन्न भृत्रायते । परत्रापूर्णपुण्येषु न काणीति वयं स्थिताः ॥ ३३ ॥ खचतुष्केण कोदीनां नवभिश्चोक्तवार्द्धिमः । मिते सुमतिसन्ताने पद्मप्रभजिनस्थितिः ॥ ३४ ॥ षद्यून्यविद्वपूर्वायुः शून्यपञ्चिद्वपाभाक् । जीवितस्य चतुर्भागे १ कुमारत्वेन निष्ठिते ॥ ३५ ॥ अळव्ध राज्यं प्राप्तामरेज्यो १ हैराज्यवर्जितम् । क्रमायातं न हीच्छन्ति सन्तस्तचान्यथागतम् ॥ ३६ ॥ अपद्मत्त्रस्य सर्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य तम्मदः । महाभयानि तद्देशे नप्टान्यप्टौ निरन्वयम् ॥ ३० ॥ दारिद्वयं विदुतं दूरं स्वैरं स्वं संप्रवर्तते । सर्वाणि मङ्गलान्यासन् सङ्गमः सर्वसम्पदाम् ॥ ३८ ॥ कस्य किस्मन्समीप्सेति वदान्येष्वभवद्वचः । कस्यचिन्नेव किस्मिश्चद्र्थितेत्यवद्जनः ॥ ३९ ॥ इत्यस्य राज्यसम्प्राप्तौ जगत्सुप्तमिवोत्थितम् । तदेव राज्यं राज्येषु प्रजानां यत्सुखावहम् ॥ ४० ॥ हिने षोडशपूर्वाङ्गैः पपूर्वलक्षायुषि स्थिते । कदाचिद् द्वारिवन्धस्थगजप्रकृतिसंश्रुतेः ॥ ४१ ॥

सबको ब्राह्मादित कर वृद्धिको प्राप्त होता है उससे कौन पराङ्मुख रहता है ? ।। २८ ।। भगवान पद्मप्रमके शरीरकी जैसी सुन्दरता थी वैसी सुन्दरता न तो शरीर रहित कामदेवमें थी और न अन्य किसी मनुष्यमें भी। यथार्थमें उनकी सुन्दरताकी किसीसे उपमा नहीं दी जा सकती थी।। २६॥ इसी प्रकार उनके रूपका भी पृथक् पृथक् वर्णन नहीं करना चाहिये क्योंकि जो जो गुण उनमें विद्य-मान थे विद्वान लोग उन गुणोंकी अन्य मनुष्योंमें रहनेवाले गुणोंके साथ उपमा नहीं देते थे।।३०।। स्त्रियाँ पुरुषोकी इच्छा करती हैं अोर पुरुष स्त्रियोंकी इच्छा करते हैं परन्तु उन पद्मप्रभकी, स्नियाँ श्रीर पुरुष दोनों ही इच्छा करते थे सां ठीक ही है। क्योंकि जिनका भाग्य श्राल्प है वे इनके सौभाग्यको नहीं पा सकते हैं ॥ ३१॥ जिस प्रकार मत्त भौरोंकी पंक्ति आममञ्जरीमें परम संतोपको प्राप्त होती हैं उसी प्रकार सब मनुष्योंकी दृष्टि उनके शरीरमें ही परम संतोप प्राप्त करती थी।। ३२।। हम तो ऐसा सममते हैं कि समस्त इन्द्रियोंके सुख यदि उन पद्मप्रभ भगवान्में पूर्णताको प्राप्त नहीं थे तो फिर ऋण्प पुण्यके धारक दूसरे किन्हीं भी मनुष्योंमें पूर्णताका प्राप्त नहीं हो सकते थे।। ३३।। जब सुमतिनाथ भगवान्की तीर्थ परम्पराके नन्बे हजार करोड़ सागर बीत गये तब भगवान् पद्मप्रभ उत्पन्न हुए थे।। ३४।। तीस लाख पूर्व उनकी ऋायु थी, दो सौ पचास धनुप ऊँचा शरीर था और देव लोग उनकी पूजा करते थे। उनकी ऋायुका जब एक चौथाई भाग बीत चुका तब उन्होंने एक-छत्र राज्य प्राप्त किया। उनका वह राज्य क्रमप्राप्त था-वंश-परम्परासे चला ऋ। रहा था सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन मनुष्य उस राज्यकी इच्छा नहीं करते हैं जो अन्य रीतिसे प्राप्त होता है ॥ ३५-३६ ॥ जब भगवान पद्मप्रभको राज्यपट्ट बाँधा गया तब सबको ऐसा हर्ष हुन्त्रा मानो मुभे ही राज्यपट्ट बाँघा गया हो । उनके देशमें आठों महाभय समूल नष्ट हो गये थे।। ३७।। दरिद्रता दूर भाग गई, धन स्वच्छद्रन्तासे बढ़ने लगा, सब मङ्गल प्रकट हो गये श्रौर सब सम्पदाश्रोंका समा-गम हो गया।। ३८।। उस समय दाता लोग कहा करते थे कि किस मनुष्यको किस पदार्थकी इच्छा है और याचक लोग कहा करते थे कि किसीको किसी पदार्थकी इच्छा नहीं है।। ३६।।

इस प्रकार जब भगवान पद्मप्रभको राज्य प्राप्त हुआ तब संसार मानो सोने से जाग पड़ा सो ठीक ही है क्योंकि राजाओंका राज्य वही है जो प्रजाको सुख देनेवाला हो।।४०।। जब उनकी आयु सोलह पूर्वाङ्ग कम एक लाख पूर्वकी रह गई तब किसी समय दरवाजे पर बँधे हुए हाथीकी दशा सुननेसे उन्हें अपने पूर्व भवांका ज्ञान हो गया और तत्त्वोंके स्वरूपको जाननेवाले वे संसारको इस

१ चतुर्भाग-तः । २ प्राप्तामरेक्यो ख०। प्राप्तामरेष्टो ग०। ३ पष्टवन्धस्य ग०। ४ पूर्वाक्के ग०, क०। ५ पूर्वे साबायुधि सा०।

श्वातात्मान्यभवो धिक् धिक् संसारमिति तत्त्विबद् । विरक्तः कामभोगेषु पापदुः सप्रदायिषु ॥ ४२ ॥ अदृष्टं किं किमस्पृष्टमनाघातं किमश्रुतम् । किं १ किमस्वादितं येन पुनर्नविमवेष्यते ॥ ४३ ॥ शुक्तमेव पुनर्भुक्तं जन्तुनानन्तशां भवे । मध्यमप्यभिलापाब्धेरितं वदत किं ततः ॥ ४४ ॥ नेन्द्रियरात्मनस्पृक्तिर्मथ्यान्वादिविद्धितः । उवीतघात्युपयोगेऽस्य विश्वं यावक्रागोचरम् ॥ ४५ ॥ रोगोरगाणां तु ज्ञेयं शारीरं वामल्यकम् । दृष्टान् दृष्ट्वापि तैरेव किमिष्टाक्षप्टजीवितान् ॥ ४६ ॥ ४आहितो भदेहिनो देहे मोहोऽनेनाविनश्वरः । भसहवासः कृतः कापि केनाप्यस्यायुपा किमु ॥ ४७ ॥ हिसादिपञ्चकं धर्मः सुखं यस्येन्द्रियार्थजम् । संस्ती रोचते तस्मै विपरीतार्थदर्शिने ॥ ४८ ॥ पापापापोपलेषापक्षेपो येनोपपद्यते । तद्ष्येयं तद्नुष्टेयं तद्ष्येयं सदा बुधैः ॥ ४९ ॥ इति त्रिविधनिर्वेद्भूतवोधिः सुरोत्तमैः । प्रोत्साहितः सुरैः प्राप्तनिष्कान्तिक्षानसम्मदः ॥५०॥ निकृत्याक्ष्यां समारुद्ध शिविकां स मनोहरे । वने पद्योपवासेन दीक्षां शिक्षामिवाग्रहीत् ॥ ५९ ॥ कार्तिके काल्पक्षस्य त्रयोद्वर्यपराक्क्षाः । वित्रायां भूभुजां सार्व्हं सहस्रोणहितादरः ॥ ५२ ॥ चतुर्यज्ञानसम्पत्रश्चर्यायं पश्चिमे दिने । नगरं वर्द्धमानाख्यं प्राविशद्विद्युपां वरः ॥ ५३ ॥ सोमदत्तो नृपस्तस्मै दानादापार्जुनच्छविः । आश्वर्यपञ्चकं किं वा पात्रदानाक्ष जायते ॥ ५४ ॥ सोमदत्तो नृपस्तस्मै दानादापार्जुनच्छविः । आश्वर्यपञ्चकं किं वा पात्रदानाक्ष जायते ॥ ५४ ॥ सोमदत्तो नृपस्तस्मै दानादापार्जुनच्छविः । अश्वर्यपञ्चकं किं वा पात्रदानाक्ष जायते ॥ ५४ ॥

प्रकार धिकार देने लगे। व पाप तथा दुःखांका देनेवाले काम-भोगोंमें विरक्त हो गये। व विचारने लगे कि इस संसारमें ऐसा कीन-सा पदार्थ हैं जिसे मैंने देखा न हो, छुत्रा न हो, सूँघा न हो, सुना न हो, और खाया न हो जिससे वह नयेके समान जान पड़ता है।। ४१-४३।। यह जीव अपने पूर्वभवेंामें जिन पदार्थोंका अनन्त बार उपभाग कर चुका है उन्हें ही बार-बार भागता है अतः श्रमिलापा रूप सागरके वीच पड़े हुए इस जीवसे क्या कहा जावे १॥ ४४॥ घातिया कर्मीके नष्ट होने पर इसके केवलज्ञानरूपी उपयोगमें जब तक सारा संसार नहीं भलकने लगता तब तक मिथ्यात्व आदिसे दिपत इन्द्रियोंके विषयांसे इसे तृप्ति नहीं हो सकती ॥ ४५ ॥ यह शरीर रोगरूपी साँपोंकी वामी है तथा यह जीव देख रहा है कि हमारे इष्टजन इन्हीं रोगरूपी साँपोंसे काटे जाकर नष्ट हो रहे हैं फिर भी यह शरीरमें अविनाशी मोह कर रहा है यह बड़ा आश्चर्य है। क्या आज तक कहीं किसी जीवने त्रायुके साथ सहवास किया है ? त्र्यर्थात् नहीं किया ॥ ४६-४७ ॥ जो हिंसादि पाँच पापोंको धर्म मानता है, श्रौर इन्द्रिय तथा पदार्थके सम्बन्धसे होनेवाल सुखको सुख समभता है उसी विपरीतदर्शी मनुष्यके लिए यह संसार रुचता है-श्रन्छ। मासूम होता है ॥ ४८ ॥ जिस कार्यसे पाप और पुण्य दोनों उपलेपोंका नाश हो जाता है, विद्वानोंको सदा उसीका भ्यान करना चाहिये, उसीका श्राचरण करना चाहिये श्रीर उसीका अध्ययन करना चाहिये ॥ ४६ ॥ इस प्रकार संसार, शरीर श्रीर भीग इन तीनोंके वैराग्यसे जिन्हें श्रात्मज्ञान उत्पन्न हुआ है, लौका-न्तिक देवोंने जिनका उत्साह बढ़ाया है और चतुर्निकाय देवोंने जिनके दीक्षा-कल्याणकका अभिषेको-त्सव किया है ऐसे भगवान् पद्मप्रभ, निवृत्ति नामकी पालकी पर सवार होकर मनोहर नामके वनमें गये श्रीर वहाँ वेलाका नियम लंकर कार्तिक कृष्ण त्रयोदर्शाके दिन शामके समय चित्रा नक्षत्रमें एक हजार राजात्र्योंके साथ त्रादर पूर्वक उन्होंने शिक्षाके समान दीक्षा धारण कर ली ॥ ५०-५२ ॥ जिन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे विद्वानोंमें श्रेष्ठ पद्मप्रभ स्वामी दूसरे दिन चर्याके लिए वर्धमान नामक नगरमें प्रविष्ट हुए ॥ ५३ ॥ शुक्र कान्तिके धारक राजा सोमदत्ताने उन्हें दान देकर पद्धाश्चर्य प्राप्त किये सो ठीक ही है क्योंकि पात्रदानसे क्या नहीं होता है ?।। ५४ ।। शुभ श्रास्त्रवांसे

१ किमनप्वारितं येन । २ मध्यमेत्यभिलाषाब्धेरितं वदतु किं ततः क०, घ०, ख०। नवामप्यभिना०। ३ वीतघात्युपयोगस्य क०, ग०, ल०। ४ ग्राहितो ल०। ५ देहिनां घ०। ६ विनश्वरम् क०, घ०। ७ सहवासः कृतं क०, घ०, ख०, सहवासकृतं ल०। ५ निर्वेदभूतो बोधिनुरोत्तमैः क०, घ०। निर्वेदभूतबोधेः ग०।

पण्मासेमौर्ममस्थाय छाद्यस्थ्यमपनीतवान् । क्षपकश्रेणिमारु नष्ट्यातिचनुष्टयः ॥ ५६ ॥ पौर्णमार्स्यां सिते वैत्रे मध्यादह्वां गतौ । चित्रायां केयलज्ञानं प्रतिपेदे परार्थकृत् ॥ ५७ ॥ १ समर्चितो महादेवैः शतेनेतो गणेशिनाम् । स वज्रचामरादीनां दशिमश्र जगिद्धितः ॥ ५८ ॥ श्रून्यद्वयाग्निपक्षोक्तसर्वपूर्वधरान्वितः । श्रून्यत्रिकनवर्तुद्विप्रोक्तशिक्षकलक्षितः ॥ ५९ ॥ श्रून्यद्वयाग्निपक्षोक्तसर्वपूर्वविधावधिविक्षणः । सत्रयद्वयत्रिश्चन्येकप्रोक्तस्तुर्याववोधनः ॥ ६० ॥ सद्वयाष्ट्यक्वेकह्वित्रविक्षयिद्धिसम्बद्धमान् । श्रून्यद्वयत्रिश्चन्येकप्रोक्तस्तुर्याववोधनः ॥ ६१ ॥ श्रून्यद्वयत्त्र्रिरम्योक्त्रस्यातानुत्तरवादिकः । सचतुष्कादिवह्वशुक्तसम्पिण्डतयतीश्वरः ॥ ६२ ॥ स्वचतुष्कद्विवाराशिप्रमिताभिरभिष्दुतः । ४रात्रिपेणास्यमुख्याभिरार्यिकाभिः समन्ततः ॥ ६३ ॥ त्रिलक्षश्रावकापेतः श्राविकापञ्चलक्षवान् । सदेवदेव्यसङ्ख्यातस्त्रिर्यक्तसङ्ख्यातसंयुतः ॥ ६४ ॥ कुर्वन् धर्मोपदेशेन मोक्षमार्गे तन्भृतः । भव्यान् पुण्योदयेनेव धर्मसत्त्वान् सुखोदये ॥ ६५ ॥ सम्मेदपर्धते मासं स्थित्वा प्योगं निरुद्धवान् । सार्द्वं यतिसहस्रेण प्रतिमायगमास्थितः ॥ ६६ ॥ फाल्गुने मासि चित्रायां चतुर्थ्यमपराह्मगः । कृष्णपक्षे चतुर्थेन समुच्छिक्षक्रियात्मना ॥ ६७ ॥ श्रुक्षध्यानेन कर्माण हत्वा निर्वाणमापिवान् । तदैत्य चकुः शक्राद्याः परिनिर्वाणपुननम् ॥ ६८ ॥ श्रुक्षध्यानेन कर्माण हत्वा निर्वाणमापिवान् । तदैत्य चकुः शक्राद्याः परिनिर्वाणपुननम् ॥ ६८ ॥

### शार्द्लविकोडितम्

कि सेव्यं क्रमयुग्ममञ्जविजयामस्येव रुक्ष्म्यास्पदं कि श्रव्यं सकरुश्रतीतिजननादस्येव सत्यं वजः।

पुण्यका सञ्चय, गृप्ति, समितिः धर्म, अनुप्रेक्षा, परिपह-जय तथा चारित्र इन छह उपायोंसे कर्म समूह-का संवर श्रीर तपके द्वारा निर्जरा करते हुए उन्होंने छदास्थ अवस्थाके छह माह मौनसे व्यतीत कियं। तद्न-तर क्षपकश्रेणी पर आरुढ़ होकर उन्होंने चार घातिया कर्मीका नाश किया तथा चैत्र शुक्ष पोर्णमासीके दिन जब कि सूर्य मध्याह्नसे कुछ नीचे ढल चुका था तब चित्रा नक्षत्रमें उन पर-कल्याणकारी भगवान्ने केवलज्ञान प्राप्त किया।। ५५-५७।। उसी समय इन्द्रोंने श्राकर उनकी पूजा की। जगतुका हिन करनेवाले भगवान्, वज्र चामर त्रादि एक सौ दश गणधरांसे सहित थे, दा हजार तीन सो पूर्वधारियांसे युक्त थे, दो लाग्य उनहत्तर हजार शिक्षकेंसे उपलक्षित थे, दश हजार अवधिज्ञानी और वारह हजार केवलज्ञानी उनके साथ थे, सालह हजार आठ सौ विक्रिया-ऋद्विके धारकेंांसे समृद्ध थे, दश हजार तीन सौ मनःपर्ययज्ञानी उनकी सेवा करते थे, और नौ हजार छह सौ श्रेष्ठ वादियांसे युक्त थे, इस प्रकार सब मिलाकर तीन लाग्व तीस हजार मुनि सदा उनकी स्तृति करते थे। रात्रिपंणाको आदि लेकर चार लाख बीस हजार आर्यिकाएँ सब ओरसे उनकी स्तुति करती थीं। तीन लाख श्रावक, पाँच लाख श्राविकाएँ, असंख्यात देव-देवियाँ स्रौर संख्यात तिर्येख्य उनके साथ थे।। ५८-६४।। इस प्रकार धर्मोपदेशके द्वारा भव्य जीवांको मोक्षमार्गमें लगाते और पुण्यकर्मके उदयसे धर्मात्मा जीवांको सुख प्राप्त कराते हुए भगवान् पद्मप्रभ सम्मेद शिखर पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक माह तक ठहर कर योग-निरोध किया तथा एक हजार राजाओं के साथ प्रतिमायोग धारण किया ।। ६५-६६ ।।

तदनन्तर फाल्गुन कृष्ण चतुर्थीके दिन शामके समय चित्रा नक्षत्रमें उन्होंने समुच्छिन्न-क्रिया-प्रतिपाती नामक चतुर्थ शुक्त ध्यानके द्वारा कर्मीका नाश कर निर्वाण प्राप्त किया। उमी समय इन्द्र आदि देवाने आकर उनके निर्वाण-कल्याणककी पूजा की।। ६७–६८।। सेवा करने योग्य क्या है ? कमलोंको जीत लेनेसे लक्ष्मीने भी जिन्हें अपना स्थान बनाया है ऐसे इन्हीं पद्मप्रम भगवान्के चरण-

१ मध्यादह्वा लाग २ समर्थितमहो देवैः क०, ख०, ग०,घ०। ३ शूत्यत्रिदशज्ञेय लाग ४ रतिषेणाख्य-लाग । भ योगानिषद्ध लाग । ६ संस्थितः लाग ।

कि ध्येयं गुणसन्तितिश्चुतमलस्यास्यैव काष्टाश्रयादित्युक्तस्तुतिगोचरःस भगवान् प्रश्नप्रभः पातु वः॥६९॥
राजा प्रागपराजितो जितरिषुः श्रीमान् सुसीमेश्वरः
पश्चादाप्य तपोऽन्त्यनामसहितो ग्रैवेयकेऽन्त्येऽमरः ।
कौशाम्ब्यां कलितो गुणैरगणितैरिक्ष्वाकुवंशामणीः
पष्टस्तीर्थकरः परात्महितकृत् पश्चप्रभः शं क्रियात्॥७०॥

इन्यार्थे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिरुक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे पद्मप्रभाईत्पुराणवर्णनं नाम द्विपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५२ ॥



युगल सेवन करने योग्य हैं। सुनने योग्य क्या हें? सव लोगोंको विश्वाम उत्पन्न करानेवाले इन्हीं पद्मप्रभ भगवानके सत्य वचन मुननेक योग्य हैं, श्रीर ध्यान करने योग्य क्या हें? श्रीतशय निर्मल इन्हीं पद्मप्रभ भगवानके दिग्दिगन्त तक फेले हुए गुणोंके समूहका ध्यान करना चाहियं इस प्रकार उक्त स्तुतिके विषयभूत भगवान पद्मप्रभ तुम सबकी रक्षा करें।। ६६।। जो पहले सुसीमा नगरीके श्राधिपति, शत्रुत्रोंके जीतनेवाले, अपराजित नामके लच्मी-सम्पन्न राजा हुए, फिर तप धारण कर तिथंकर नामकर्मका बन्ध करते हुए श्रीतम प्रवेशकमें अहिमन्द्र हुए श्रीर तदनन्तर कौशाम्बी नगरीमें श्रानन्तगुणोंसे सिहत, इच्वाकुवंशके श्रमणी, निज-परका कल्याण करनेवाले इठवें तीर्थंकर हुए वे पद्मप्रभ स्वामी सव लोगोंका कल्याण करें।। ७०।।

इस प्रकार आर्प नामसे प्रसिद्ध भगवद् गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टि लक्ष्ण महापुराणके संप्रहमें पद्मप्रभ भगवानके पुराणका वर्णन करनेवाला बावनवाँ पर्व पूर्ण हुन्या।

## त्रिपञ्चाशत्तमं पर्व

तत्त्वं सत्त्वादिना येन नैकेनाप्यवधारितम् । तद्वित्तथाप्यसावेव स सुपार्थोऽस्तु मे गुरुः ॥ १ ॥ विदेहे धातकीखण्डे प्राच्यां सीतोत्तरे तटे । सुकच्छविषये निन्दिणः क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥ प्रज्ञाविक्रमयुक्तस्य स्वानुरकानुजीविनः । तस्यानुगुणदैवस्य राज्यश्रीः सुखदायिनी ॥ ३ ॥ शरीरं न भिषप्रक्ष्यं न राज्यमि मन्त्रिभिः । तथापि तद्द्वयं तस्य क्षेमवत्सुकृतोदयात् ॥ ४ ॥ पुरुपार्थत्रयं तस्मिक्षेकस्मिक्षेव सुस्थितम् । परस्परोपकारेण तस्मात्तस्योपकारिता ॥ ५ ॥ जितारिभू अजस्यास्य विजिगीवैहलौकिकी । मा भूक्षन्वस्ति सन्मार्गं रक्षतः पारलौकिकी ॥ ६ ॥ एवं राज्यसुखं श्रीमान् बन्धुमित्रानुजीविभिः । श्रहसानुभवाजातवैराग्यातिशयः सुधीः ॥ ७ ॥ श्रमोहोदयोभयाविद्यकायवाक् चित्तवृत्तिभिः । बद्ध्वा कर्माणि तैनीतो जातो गतिचनुष्टये ॥ ८ ॥ संसारे चक्रकश्रान्त्या दुस्तरे दुःखदूषितः । वीतादौ सुचिरं भ्राम्यक्षय भव्यो यदच्छया ॥ ९ ॥ लब्धकालादिरासोऽपि मुक्तिमार्गं सुदुर्गमम् । ४२मे रामादिभिर्मुग्वो धिन्धिगमां कामुकाप्रिमम् ॥ १० ॥ निर्मृत्याविलकर्माणि निर्मलो लोकमुर्थ्वगः । किल नामोमि निर्वाणं सार्वं सर्वज्ञमाषितम् ॥ १३ ॥ इत्याविष्कृतसिन्नः सुस्वान्तः स्वस्य सन्ततो । सुस्थाप्यात्मजमात्रीयं पर्ति धनपितं सताम् ॥ १२ ॥ नरेन्द्रवेह्निः सार्थं भित्तर्थनातो रजो मुदा । अर्हक्षन्दनप्ज्यान्तेवासित्वं प्रत्यपद्यत ॥ १३ ॥

जिन्होंने जीवाजीवादि तत्त्वांको सत्त्व असत्त्व आदि किसी एक रूपसे निश्चित नहीं किया है फिर भी उनके जानकार वहीं हैं ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान मेरे गुरु हो ॥ १॥ धातकीखण्डके पूर्व विदेह चेत्रमें सीता नदीके उत्तर तट पर सुकच्छ नामका देश है। उसके चेमपुर नगरमें नन्दिषेण नामका राजा राज्य करता था।। २।। यह राजा बुद्धि और पराक्रमसे युक्त था, उसके अनुचर सदा उसमें अनुराग रखते थे, यही नहीं देव भी सदा उसके अनुकूल रहता था। इसलिए उसकी राज्य-लच्मी सबको सुख देनेवाली थी।। ३।। उसके शरीरकी न तो वैद्य लोग रक्षा करते थे श्रीर न राज्यकी मंत्री ही रक्षा करते थे फिर भी पुण्योदयसे उसके शरीर और राज्य दोनों ही कुशलयुक्त थे ॥ ४॥ धर्म, ऋर्य ऋौर काम ये तीनों पुरुषार्थ परस्परका उपकार करते हुए उसी एक राजामें स्थित थे इसलिए यह उस राजाका उपकारीपना ही था।। ५।। शत्रुओंको जीतनेवाले इस राजा निन्दिषेणको जीतनेकी इच्छा सिर्फ इस लोक सम्बन्धी ही नहीं थी किन्तु समीचीन मार्गकी रक्षा करते हुए इसके परलोकके जीतनेकी भी इच्छा थी।। ६।। इस प्रकार वह श्रीमान तथा बुद्धिमान राजा बन्धुन्त्रों, मित्रीं तथा सेवकोंके साथ राज्य-सुखका ऋनुभव करता हुआ शीव्र ही विरक्त हो गया।। ७।। वह विचार करने लगा कि यह जीव दर्शनमोह तथा चारित्रमोह इन दोनों मोहकर्मके उदयसे मिली हुई मन. वचन, कायकी प्रवृत्तिसे कर्मोंको बाँधकर उन्होंके द्वारा प्रेरित हुआ चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है ॥ ५ ॥ श्रात्यन्त दुःखसे तरने योग्य इस श्रनादि संसारमें चक्रकी तरह चिरकालसे भ्रमण करता हुआ भन्य प्राणी दुःखसे दूषित हुन्या कदाचित् कालादि लब्धियाँ पाकर श्रतिशय कठिन मोक्षमार्गको पाता है फिर भी मोहित हुआ स्त्रियों आदिके साथ कीडा करता है। मैं भी ऐसा ही हूँ अतः कामियोंमें मुख्य मुक्तको बार-बार धिकार है।। ९-१०।। मैं समस्त कर्मीको नष्ट कर निर्मल हो ऊर्ध्व-गामी बनकर सबका हित करनेवाले सर्वज्ञ-निरूपित निर्वाणलोकको नहीं प्राप्त हो रहा हूँ यह दुःख की बात है।। ११।। इस प्रकार विचार कर उत्तम हृदयको धारण करनेवाले राजा नन्दिषेणने श्रपने पद पर सञ्जनोत्तम धनपति नामक अपने पुत्रको विराजमान किया और स्वयं अनेक राजाओं के

१ स शीव्रमनुभवन् जातवेराग्यातिशयः क०, घ०। २ मोहोभयोदयाविद्ध ल०। ३ प्राप्तोऽपि ग०। ४ रमे ल०। ५ निर्धूतानो ल०।

साथ पाप कर्मको नष्ट करता हुऱ्या वड़े हर्षसे पूज्य ऋईन्नन्दन मुनिका शिष्य बन गया ॥ १२-१३ ॥ तदनन्तर ग्यारह अङ्गका धारी होकर उसने आगममें कही हुई दर्शनविद्युद्धि आदि सोलह कारण भावनात्र्योंके द्वारा तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध किया श्रौर त्र्यायुके त्र्यन्तमें संन्यास मरण कर मध्यस मैवेयकके सुभद्र नामक मध्यम विमानमें अहमिन्द्रका जन्म धारण किया। वहाँ उसके शुक्त लेश्या थी, ऋोर दें। हाथ ऊँचा शरीर था।। १४-१५।। चार सौ पाँच दिनमें धास लेता था ऋौर सत्ताईस इजार वर्ष वाद आहार प्रहण करता था।। १६।। उसकी विकिया ऋद्धि, अविधिज्ञान, वल और कान्ति सप्तमी पृथिवी तक थी तथा सत्ताईस सागर उसकी आयु थी। इस प्रकार समस्त सुख भागकर ऋायुके अन्तमें जब वह पृथिवी तल पर अवतीर्ण होनेका हुआ तब इस जम्बूद्वीपके भारत-वर्ष सम्बन्धी काशी देशमें बनारस नामकी नगरी थी। उसमें सुप्रतिष्ठ महाराज राज्य करते थे। मुप्रतिष्ठका जन्म भगवान् वृपभदेवके इच्चाकु-वंशमें हुआ था। उनकी रानीका नाम था पृथिवी-बेणा था। रानी पृथिवीपेणाके घरके आंगनमें देवरूपी मेघोंने छह माह तक उत्कृष्ट रत्नोंकी वर्षा की थी। उसने भाद्रपद शुक्त पष्टीके दिन विशाखा नक्षत्रमें सं।लह शुभ स्वप्न देखकर मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। उसी समय वह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें आया। पतिके मुखसे स्वप्नों-का फल जानकर रानी पृथिवीपेणा बहुत ही हर्पित हुई। तदनन्तर ज्येष्ठशुक्त द्वादशीके दिन ऋग्निमित्र नामक शुभयोगमें उसने ऐरावत हाथीके समान उन्नत और बलवान् त्रहमिन्द्रको पुत्र रूपसे उत्पन्न किया।। १७-२२।। इन्द्रोंने सुमेरु पर्वतके मस्तक पर उसका जन्मकालीन महोत्सव किया, उसके चरणोंमें अपने मुकुट मुकाये श्रीर 'सुपार्श्वण ऐसा नाम रक्खा ॥ २३ ॥ पद्मप्रभ जिनेन्द्रके वाद नी हजार करोड़ बीत जानेपर भगवान सुपार्श्वनाथका जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी।। २४।। उनकी आयु बीस लाख पूर्वाकी थी, और शरीरकी ऊँचाई दो सौ धनुप थी. वे अपनी कान्तिसे चन्द्रमाको लिजित करते थे। इस तरह उन्होंने योवन-अवस्था प्राप्त की।। २५॥ जब उनके कुमार-कालके पाँच लाख पूर्व व्यतीत हो गये तब उन्होंने दानीकी माति धनका त्याग करनेके लिए साम्राज्य स्वीकार किया ॥ २६॥ उस समय इन्द्र शुश्रूषा आदि बुद्धिके आठ गुणोंसे श्रेष्ठ, सर्वाशास्त्रोंमें निपुण मुण्डके मुण्ड नटोंको, देखने योग्य तथा नृत्य करनेमें निपुण नर्तकोंको. उत्तम कण्ठवाले गायकोंको, श्रवण करने योग्य सादेसात प्रकारके वादित्र-वादकोंको, हास्य-विनोद

१ शून्यपट्र्यपचोक्त क०, ग०, घ०। पट्युत ल०। २ लचपञ्चः क०, ख०, ग० घ०। लचाः पञ्च स०।

स्रीश्च ताद्दग्गुणोपेता गन्धवानिकसत्तमाः । आगीय तस्य देवेन्द्रो विनोदेशकरोत्सुखम् ॥ २९ ॥ शेषेन्द्रियत्रयार्थेश्च तत्रोत्कृष्टेनिरन्तरम् । सुखं तदेव संसारे यदनेनानुभृयते ॥ ३० ॥ निःस्वेदत्वादिसस्नामसम्भूतातिशयाण्टकः । सर्वप्रियद्वितालापी निर्व्यापारोर्श्वार्यकः ॥ ३९ ॥ भ्रमस्रोऽनपवर्त्यायुर्गुणपुण्यसुखात्मकः । कल्याणकायःत्रिज्ञानः प्रियङ्गुप्रसवच्छविः ॥ ३२ ॥ मन्दाग्रुभानुभागोऽयं ग्रुभोत्कृष्टानुभावभाक् । निर्वाणाभ्युर्ग्येश्वर्यकण्ठिकाकान्तकण्टकः ॥ ३३ ॥ स्वपादनखसंकान्तिविखलेन्द्रमुखाम्बुजः । एधते श्रीधरोऽगाधतृष्त्यमभोधौ प्रवृद्धवान् ॥ ३४ ॥ स्वायुराद्यप्टवर्षभ्यः सर्वेषां परतो भवेत् । उदिताष्टकषायाणां तीर्थेशां देशसंयमः ॥ ३५ ॥ ततोऽस्य भोगवस्तृनां साकल्येऽपि जितात्मनः । वृत्तिर्नियमितेकाभृदसङ्ख्यगुणनिर्जरा ॥ ३६ ॥ प्र्वाङ्गविश्वतिन्यूनलक्षपूर्वायुपि स्थिते । विलोक्यर्तुपरावर्तं सर्वं भावयतोऽध्रुवम् ॥ ३७ ॥ कदाचित्काललब्य्यास्य विश्वद्धोद्घोधदर्पणे । छायाकोडेव सा सर्वा साम्राज्यश्रीरभासत ॥ ३८ ॥ ईरशी नश्चरी ज्ञाता नेयं मायामयी मया । धिष्यमां के न मुद्यन्ति भोगरागान्धवेतसः ॥ ३९ ॥ इत्युदात्तो मनोऽम्भोधौ बोधिविधुरिवोद्वतः । देवर्पयस्तदेन्यंनं प्रस्तुतार्थैः समस्तुवन् ॥ ४० ॥ सुरेहत्वां समारुद्ध शिविकां च मनोगितम् । सहेनुकवने शुक्के ज्येष्ठं पद्येपवासप्त् ॥ ४९ ॥

करनेमें चतुर, अनेक विदात्रों और कलात्रोंमें निपुण अन्य अनेक मनुष्योंको, ऐसे ही गुणोंसे सहित अनेक स्त्रियोंको तथा गन्धर्योंकी श्रेष्ट सेनाको बुलाकर अनेक प्रकारके विनोदोंसे भगवानको सूख पहुँचाता था।। २७-२८।। इसी प्रकार चन्नु श्रोर कर्णके सिवाय शेप तीन इद्रियोंके उत्कृष्ट विषयोंसे भी इन्द्र, भगवानको निरन्तर सुखी रखता था । यथार्थमें संसारमें सुख वही था जिसका कि भगवान सुपार्श्वनाथ उपमांग करते थे।। ३०।। प्रशस्त नामकर्मके उद्यसे उनके निःस्वंदत्व ऋादि ऋाठ अतिशय प्रकट हुए थे, वे सर्वप्रिय तथा सर्वहितकारी वचन वालते थे, उनका व्यापाररहित अनुत्य वल था, व मदा प्रसन्न रहते थे, उनकी आयु अनपवर्त्य थी- असमयमें कटनेवाली नहीं थी, गुण, पुण्य खोर सुम्ब रूप थे, उनका शरीर कल्याणकारी था, व मित, श्रुत खोर खबिध इन तीन ज्ञानोंसे सहित थे, प्रियङ्गके पुष्पके समान उनकी कान्ति थी, उनके अशुभ कर्मका अनुभाग ऋत्यन्त मन्द था, शुभ कर्मका अनुभाग अत्यन्त उत्कृष्ट था, उनका कण्ठ मानो मोक्ष-स्वर्ग तथा मानवाचिन एश्वर्यको कण्ठीसे ही सुशोभित था। उनके चरणोंके नखामें समस्त इन्द्रोंके मुखकमल प्रतिविन्वित हो रहे थे, इस प्रकार लद्मीको धारण करनेवाले प्रकृष्टज्ञानी भगवान् सुपार्धनाथ अगाध संतोप-सागरमें वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥ ३१-३४ ॥ जिनके प्रत्याख्यानावरण श्रीर संज्वलन सम्बन्धी क्रोध. मान, माया, लोभ इन आठ कपायांका ही केवल उदय रह जाना है ऐसे सभी तीर्थंकरोंके अपनी श्रायुके प्रारम्भिक श्राठ वर्षके बाद देश-संयम हो जाता है।। ३५।। इसलिए यदापि उनके भोगो-पभागकी वस्तुओंकी प्रचुरता थी तो भी वे अपनी आत्माको अपने वश रखते थे, उनकी वृत्ति नियमित थी तथा ऋसंख्यातगुणी निर्जराका कारण थी।। ३६।।

जब उनकी आयु वीस पूर्वाङ्ग कम एक लाख पूर्वकी रह गई तब किसी समय ऋतुका परि-वर्तन देखकर वे 'समस्त पदार्थ नश्चर हैं' ऐसा चिन्तवन करने लगे ॥ ३७॥ उनके निर्मल सम्यग्-ज्ञान रूपी दर्पणमं काललिश्वके कारण समस्त राज्य-लदमी छायाकी क्रीडाके समान् नश्चर जान पड़ने लगी ॥ ३८॥ मैं नहीं जान सका कि यह राज्यलद्मी इसी प्रकार शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाली तथा मायासे भरी हुई है । मुफे धिकार हो, धिकार हो । सचमुच ही जिनके चित्त भागोंके रागसे अन्धे हो रहे हैं ऐसे कीन मनुष्य हैं जो मोहित न होते हों ॥ ३६॥ इस प्रकार भगवान्के मनरूपी सागरमें चन्द्रमाके समान उत्कृष्ट आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ और उसी समय लीकान्तिक देवोंने आकर समयानुकूल पदार्थोंसे भगवान्की स्तुति की ॥ ४०॥ तदनन्तर भगवान सुपार्श्वनाथ, देवोंके द्वारा उटाई हुई मनोगति नामकी पालकी पर आरुद्ध होकर सहेतुक वनमें गये और वहाँ ज्येष्ठशुक्र द्वादशी-

१ प्रसन्नानपवर्त्यायु-क०, घ०।

गर्भागमक्षे द्वादश्यां सायाह्ने संयमं श्रितः । नृषैः सह सहस्रेण तदापोपान्त्यबोधनम् ॥ ४२ ॥ पश्चिमे दिवसे सोमखेटे तं कनकछुतिः । नृषो महेन्द्रदत्ताख्यः व्यतिक्ष्यापामरार्षनम् ॥ ४३ ॥ सुपाश्चों मौनमास्थाय छाग्रस्थ्ये नववर्षकः । सहेतुकवने मूले शिरीषस्य द्वयुपोपितः ॥ ४४ ॥ गर्भावतारनक्षत्रे कृष्णपष्टयपराह्मगः । समुरपन्नान्तदग्नानः सम्प्राप्तामरपृजनः ॥ ४५ ॥ बलाख्यमुख्यपञ्चान्तरन्ध्रोक्तगणश्चद्वतः । शून्यत्रश्चरत्यपक्षोक्तसर्वपूर्वधराधिषः ॥ ४६ ॥ शून्यद्विरन्ध्रवार्ध्यव्यिक्षमानोक्तिक्षकः । शून्यत्रयनवज्ञातनृत्र्वायागमित्रतः ॥ ४७ ॥ सत्रयैकैकनिद्दिष्टकेवलावगमान्वतः । शून्यद्वयत्रपञ्चेकसक्त्याविक्रयिकार्षितः ॥ ४८ ॥ शून्यप्रञ्चेकरन्ध्रोक्तमनःपर्ययबोधनः । पट्शताष्टसहस्रोक्तवादिवन्दितवाक्पतिः ॥ ४८ ॥ शून्यपञ्चेकरन्ध्रोक्तमनःपर्ययबोधनः । पर्शताष्टसहस्रोक्तवादिवन्दितवाक्पतिः ॥ ४९ ॥ प्रश्वलक्षश्चात्रमत्राविकाचितः । असङ्ख्यदेवदेवीक्यस्तिर्यक्सक्त्यातसंयतः ॥ ५० ॥ श्रत्रस्रायतः पञ्चलक्षसत्त्रभाविकाचितः । असङ्ख्यदेवदेवीक्यस्तिर्यक्सक्त्यातसंयतः ॥ ५९ ॥ धर्मामृतमर्यो वाणीं प्राहयन् विहरन् महीम् । पश्चात्संहत्य सम्मेदे विहारं मासमुद्वहन् ॥ ५२ ॥ प्रतिमायोगमापात्र्यं सहस्रमुनिनः समम् । फाल्गुने कृष्णसप्तम्यां राधायां दिनपोदये ॥ ५३ ॥ कृतपञ्चमकल्याणाः कल्पपुण्याः सुरोत्तमाः । निर्वाणक्षेत्रमत्रस्ति परिकल्प्यागमन् दिवम् ॥ ५४ ॥

### शाद्<sup>र</sup>लविक्रीडितम्

दुर्वारां दुरितोरुशत्रुसमितिं निष्पन्नधीर्निष्कियन् । तूष्णीं युद्धमधिष्ठितः कतिपयाः काष्ठाः प्रतिष्ठां गतः ।

के दिन सायंकालके समय, गर्भके विशाखा नक्ष्त्रमें वेलाका नियम लेकर एक हजार राजात्र्यांके साथ संयमी हो गये—दीक्षित हो गये। उसी समय उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया।। ४१-४२॥ दूसरे दिन वे चर्चाके लिए सोमखेट नामक नगरमें गये। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले महेन्द्रदत्त नामके राजाने पडगाह कर देवोंसे पूजा प्राप्त की ॥ ४३ ॥ सुपार्श्वनाथ भगवान् छदास्थ अवस्थामें नौ वर्ष तक मौन रहे। तदनन्तर उसी सहेतुक वनमें दो दिनके उपवासका नियम लेकर वे शिरीष बुक्षके नीचे ध्यानारूढ़ हुए। वहीं फाल्गुन (?) कृष्ण पष्टीके दिन सायंकालके समय गर्भावतारके विशाखा नक्षत्रमें उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुत्र्या जिसमें देवोंने उनकी पूजा की ॥ ४४-४५ ॥ वे बलको श्चादि लेकर पंचानवे 'गुणधरोंसे सदा चिरे रहते थे, दो हजार तीस पूर्वधारियोके ऋधिपति थे, दो लाख चवालीस हजार नौ सौ वीस शिक्षक उनके साथ रहते थे, नौ हजार अविधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, ग्यारह हजार केवलज्ञानी उनके सहगामी थे, पन्द्रह हजार तीन सौ विक्रियाऋद्भिके धारक उनकी पूजा करते थे, नौ हजार एक सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी उनके साथ रहते थे, श्रीर श्राठ हजार क्कड सो वादी उनकी वन्दना करते थे। इस प्रकार सब मिलाकर तीन लाख मुनियोंके स्वामी थे। मीनार्याकां त्रादि लेकर तीन लाख तीस हजार आर्थिकाएँ उनके साथ रहती थीं, तीन लाख शावक श्रीर पाँच लाख श्राविकाएँ उनकी पूजा करती थीं, श्रमंख्यात देव-देवियाँ उनकी स्तुति करती थीं श्रीर संख्यात तिर्यश्च उनकी वन्दना करते थे।। ४६-४१।। इस प्रकार लोगोंको धर्मामृतरूपी वाणी प्रहण कराते हुए वे पृथिवीपर विहार करते थे। अन्तमें जब आयुका एक माह रह गया तब विहार बन्द कर वे सम्मेदशिखर पर जा पहुँचे। वहाँ एक इजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमा-योग धारण किया और फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके दिन विशाखा नक्षत्रमें सूर्योदयके समय लोकका अग्रमाग प्राप्त किया-मोक्ष पधारे ॥ ५२-५३ ॥ तदनन्तर पुण्यवान् कल्पवासी उत्तम देवेांने निर्वाण-कल्याणक किया. तथा 'यहाँ निर्वाण-चेत्र हैं<sup>)</sup> इस प्रकार सम्मेदशिखरको निर्वाण-चेत्र ठहराकर स्वर्गकी स्रोर प्रयाण किया ॥ ५४ ॥

१ मनःपर्ययज्ञानम् । २ प्रतीद्वय प्रतिमाह्य श्राप लेमे, श्रमरार्चनं देवकृतप्जाम् । ३ संमतः क०, ख०, ग०, घ०, । ४-निष्कियस् क०, ख०, ग०,घ०।

निष्ठां दुष्टतमां निनाय निपुणो निर्वाणकाष्ठामितः प्रेष्ठो द्वाक्कुरुताश्चिरं परिचितान् पार्श्वे सुपार्श्वः स नः ॥५५॥

### वसन्ततिलका

क्षेमारूयपत्तनपतिर्नुतनन्दिषेणः कृत्वा तपो नवसुमध्यगतेऽहमिदः । बाराणसीपुरि सुपार्श्वनृपो जितारि-रिक्ष्वाकुवंशतिलकोऽवतु तीर्थकृद् वः ॥ ५६ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे सुपार्श्वस्वामिनः पुराणं परिसमासं त्रिपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५३ ॥



श्रत्यन्त बुद्धिमान श्रोर निपुण जिन मुपार्श्वनाथ भगवान्ने दुःखसे निवारण करनेके योग्य पापरूपी बहे भारी शत्रुओंके समृहको निष्क्रिय कर दिया, मौन रखकर उसके साथ युद्ध किया, कुछ काल तक समयसरणमें प्रतिष्ठा प्राप्त की, ऋत्यन्त दुष्ट दुर्वासनाको दूर किया श्रोर अन्तमें निर्वाणकी श्रविधको प्राप्त किया, वे श्रष्टतम भगवान् सुपार्श्वनाथ इम सब परिचितोंको चिरकालके लिए शीघ्र ही श्रपने समीपस्थ करें ॥ ५५॥ जो पहले भवमें चेमपुर नगरके स्वामी तथा सबके द्वारा स्तुति करने योग्य निद्यण राजा हुए, फिर तप कर नव प्रैवेयकोमेंसे मध्यके प्रैवेयकमें अहमिन्द्र हुए, तदनन्तर बनारस नगरीमें शत्रुओंको जीतनेवाले श्रोर इदवाकु वंशके तिलक महाराज सुपार्श्व हुए वे सप्तम तीर्थकर तुम सबकी रक्षा करें ॥ ५६॥

इस प्रकार त्रार्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यसे प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संप्रहमें सुपार्श्वनाथ स्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला त्रेपनवाँ पर्व समाप्त हुन्या ।



# चतुःपञ्चाशत्तमं पर्व

निविकवर्णता भिर्मा सभा यः प्रभया स्वया । शुद्धितामनयच्छुद्धः शुद्धिये चन्द्रप्रभोऽस्तु नः ॥ १॥ वेहप्रभेथ वाग्यस्याहादिन्यिप च वोधिनी । तस्नमामि नभोभागे सुरतारापिरप्कृतम् ॥ २ ॥ नामग्रहोऽपि यम्यावं निहन्त्यिक्तमिक्तिनाम् । न हन्यात् कि नु तस्याच्यं चिरतं श्रुतिगांचरम् ॥ ३ ॥ तत्पुराणं ततो वक्ष्ये भवादासप्तमाद्द्दम् । श्रोत्तव्यं भव्य ते श्रद्धां निधाय मगधाधिप ॥ ४ ॥ दानं पूजां तथान्यच मुक्त्यं ज्ञानेन संस्कृतम् । तत्पुराणश्रुतेः श्रव्यं तत्तदेव हितैपिभिः ॥ ५ ॥ अर्हद्विभीपिनं सूक्तमन्ययेगैश्रसुप्ययम् । तेषु पूर्वं पुराणानि तस्माद्योक्तः श्रुतिक्रमः ॥ ६ ॥ सा जिह्या तौ मनःकर्णों येविक्तश्रुतिचिन्तनाः । पूर्वादीनां पुराणानां पुरुपार्थोपदेशिनाम् ॥ ७ ॥ अर्ह्ययत्र पुष्करहीपः तन्मध्ये मानुपोत्तरः । वृत्संचारस्य सीमासौ सर्वता वल्याकृतिः ॥ ८ ॥ तद्भयन्तरभागे स्तो मन्दरो पूर्वपिक्षमो । पूर्वस्मिन् मन्दरे देशो विदेहे पश्चिमे महान् ॥ ९ ॥ सीनोदोदक्तेट दुर्गवनग्वन्याकरोचितैः । अकृष्टपप्यसस्याद्यैः सुगन्धिभूगुणेरभात् ॥ ९० ॥ तस्मिन्दरो जनाः सर्वे वर्णत्रयविकिष्यताः । स्विग्धाः सूक्ष्मेक्षणाः ग्रेक्ष्या विलोचनिवशेषवत् ॥ ११ ॥ ऋजवो धार्मिका र्वातदोपाः छेशसहिष्णवः । कर्षकाः सफ्लारम्भाः तपःस्थाँश्चातिशेरते ॥ १२ ॥

जो स्वयं शुद्ध हैं और जिन्होंने अपनी प्रभाक द्वारा समस्त सभाको एक वर्णकी बनाकर शुद्ध कर दी, व चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबकी शुद्धिके लिए हो ॥ १ ॥ शरीरकी प्रभाके समान जिनकी वाणी भी हिपित करनेवाली तथा पदार्थीको प्रकाशित करनेवाली थी और जो आकाशमें देवरूपी ताराओंसे घिर रहते थे उन चन्द्रप्रभ स्वामीको नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ जिनका नाम लेना भी जीवोंके समस्त पापांको नष्ट कर देता है फिर मुना हुआ उनका पिश्र चरित्र क्यों नहीं नष्ट कर देता है फिर मुना हुआ उनका पिश्र चरित्र क्यों नहीं नष्ट कर देता १ इसलिए मैं पहलेक सात भवांसे लेकर उनका चरित्र कहूंगा। हे भव्य श्रीणक ! तुभे उसे श्रद्धा रखकर सुनना चाहिये ॥ ३-४ ॥ दान, पूजा तथा अन्य कारण यदि सम्यग्ज्ञानसे सुशोभित होते हैं तो व मुक्तिके कारण होते हैं आर चूँकि वह सम्यग्ज्ञान इस पुराणके सुननेसे होता है अतः हितकी इच्छा करनेवाले पुरुपोंके द्वारा अवश्य ही सुननेक योग्य है ॥ ५ ॥ अहन्त भगवानने अनुयोगोंके द्वारा जो चार प्रकारके सूक्त वतलाये हैं उनमें पुराण प्रथम सूक्त है ! भगवानने इन पुराणोंसे ही सुननेका कम वतलाया है ॥ ६ ॥

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुपार्थका उपदेश देनेवाल भगवान ऋपभदेव आदिकं पुराणोंको जो जीभ कहती है, जो कान मुनते हैं और जो मन सोचता है वही जीभ है, वही कान है और वही मन है, अन्य नहीं॥ ७॥

इस मध्यम लोकमें एक पुष्करद्वीप है। उसके बीचमें मानुपोत्तर पर्वत है। यह पर्वत चारों ओरसे बलयक आकार गोल है तथा मनुष्यांके आवागमनकी सीमा है।। = 11 उसके भीतरी भागमें दो सुमेरु पर्वत हैं एक पूर्व मेरु और दूसरा पश्चिम मेरु। पूर्व मेरुके पश्चिमकी खोर विदेहश्लेत्रमें सीतोदा नदीके उत्तर तट पर एक सुगन्धि नामका बड़ा भारी देश है। जो कि योग्य किला, बन, खाई, खानें और बिना बाये होनेवाली धान्य आदि प्रथिवींके गुणोंसे सुशामित हैं।। ६-१०॥ उस देशके सभी मनुष्य क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णमें विभक्त थे तथा नेत्र विशेषके समान स्नेहसे भरे हुए, सूद्रम पदार्थींको देखने वाले एवं दर्शनीय थे॥ ११॥ उस देशके किसान तपस्वियोंका अतिक्रमण करते थे अर्थात् उनसे आगे बढ़े हुए थे। जिस प्रकार तपस्वी ऋजु अर्थात् सरलपरिणामी होते हैं उसी प्रकार वहाँ के किसान भी सरलपरिणामी—भोले भाले थे, जिस प्रकार तपस्वी धार्मिक होते हैं उसी प्रकार किसान भी धार्मिक थे—धर्मात्मा थे अथवा खेतीकी रक्षांके लिए धर्म—धनुषसे

१ सर्वान् ख॰। २ नृसंसारस्य स॰।

जलाशयाश्च सुस्वच्छाः सुखभोग्याः सपद्मकाः । सन्तापच्छेदिनेाऽगाधा मनोनयनहारिणः ॥ १३ ॥ क्षेत्राणि सर्वधान्यानि सर्वतपींणि सर्वदा । सम्पन्नानि महीभर्तुः कोष्टागाराणि वा वसुः ॥ १४ ॥ प्रामाः कुक्कुटसम्पात्याः सारा बहुकृषीबलाः । पशुधान्यधनाप्णाः नित्यारम्भा निराकुलाः ॥ १५ ॥ वीतदण्डादिबाधत्वान्निगमाः सर्वसम्पदः । वर्णाश्रमसमाकीर्णास्तं स्थानीयानुकारिणः ॥ १६ ॥ व्यञ्जनपदस्योक्तं नीतिशास्त्रविशारदेः । लक्षणं तस्य तस्यायं देशो लक्ष्यत्वमीयिवान् ॥ १८ ॥ यद्यज्ञनपदस्योक्तं नीतिशास्त्रविशारदेः । लक्षणं तस्य तस्यायं देशो लक्ष्यत्वमीयिवान् ॥ १८ ॥ हानिर्धनस्य सत्पात्रं सिक्तयायाः फलावधौ । उन्नतेविनयस्थाने प्राणस्य परमायुपि ॥ १९ ॥ तुङ्गेषु कुच्योरेव काठिन्यमतिवर्तते । गजेप्वेव प्रपातोऽपि तरुप्वेव वदशीरिषु ॥ २० ॥ दण्डवलेत्रे तुलायाञ्च नागरादिषु तीक्ष्णता । रोधनं सेनुबन्धेषु शब्दशास्त्रेऽपवादमाक् ॥ २१॥

सहित थे, जिस प्रकार तपस्वी वीतदोप-दोपोंसे रहित होते हैं उसी प्रकार किसान भी वीतदोप-निर्दोप थे अथवा खेतीकी रक्षाके लिए दोपाएँ-रात्रियाँ व्यतीत करते थे, जिस प्रकार तपस्वी चुधा तृपा आदिके कष्ट सहन करते हैं उसी प्रकार किसान भी ज़ुधा तृपा आदिके कष्ट सहन करते थे। इस प्रकार साहरूय होनेपर भी किसान तपस्वियोंसे आगे बढ़े हुए थे उसका कारण था कि तपस्वी मनुष्योंके आरम्भ सफल भी हाते थे श्रीर निष्फल भी चले जाते थे परन्तु किसानोंके आरम्भ निश्चित रूपसे सफल ही रहते थे।। १२।। वहांके सरावर अत्यन्त निर्मल थे, सुखसे उपभोग करनेके योग्य थे, कमलोंसे सहित थे, सन्तापका छेद करनेवाल थे, अगाध-गहरे थे और मन तथा नेत्रोंको हरण करनेवाले थे।। १३।। वहांके स्वेत राजांक भाण्डारके समान जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार राजात्र्योंके भाण्डार सब प्रकारके त्र्यनाजने परिपूर्ण रहते हैं उसी प्रकार वहांके खेत भी सब प्रकारके अनाजसे परिपूर्ण रहते थे, राजाओं के भांडार जिस प्रकार हुमेशा सबको संतुष्ट करते हैं उसी प्रकार वहांके खेत भी हमेशा सवका सन्तृष्ट रम्बते थे, और राजाओंके मंडार जिस प्रकार सम्पन्न-सम्पत्तिसे यक्त रहते हैं उसी प्रकार वहांके खेत भी धान्यरूपी सम्पत्तिसे मम्पन्न रहते थे अथवा 'समन्तात पन्नाः सम्पन्नाः सब त्यारमे प्राप्त करने याग्य थे ॥ १४ ॥ वहांके गाँव इतने समीप थे कि मुर्गा भी एकसे उड़ कर दूसरे पर जा सकता था, उत्तम थे, उनमें वहतमें किसान रहते थे, पशु धन धान्य आदिसे परिपूर्ण थे। उनमें निरन्तर काम-काज होते रहते थे तथा सब प्रकारसे निराकुल थे।। १५॥ वे गांव दण्ड आदिकी वाधासे रहित होनेके कारण सर्व सम्पत्तियोंसे सुशोभित थे, वर्णाश्रमसे भरपूर थे ऋौर वहीं रहने वाले लोगोंका अनुकरण करनेवाले थे।। १६।। वह देश ऐसे मार्गोंसे सहित था जिनमें जगह-जगह कंधों पर्यन्त पानी भरा हुऋा था, अथवा जो ऋसंचारी—दुर्गम थे, अथवा जो असंवारि—त्राने जानेकी रुकायरसे रहित थे। वहांके वृक्ष फलोंसे लदे हुए तथा कांटोंसे रहित थे। त्र्याठ प्रकारके भयोंमें से वहाँ एक भी भय दिखाई नहीं देता था और वहांके वन समीपवर्ती गलियों रूपी स्त्रियोंके ऋाश्रय थे।। १७।। नीनिशास्त्रके विद्वानोंने देशके जो जो लक्ष्ण कहें हैं यह देश उन सबका लच्य था अर्थान वे सब लक्षण इसमें पाये जाते थे।। १८।। उस देशमें धनकी हानि सत्पात्रको दोन देते समय होती थी अन्य समय नहीं। समीचीन क्रियाकी हानि फल प्राप्त होने पर ही होती थी अन्य समय नहीं। उन्नतिकी हानि विनयके स्थान पर होती थी अन्य स्थान पर नहीं, और प्राणोंकी हानि आयु समाप्त होने पर ही होती थी अन्य समय नहीं ।। १६ ॥ ऊँचे उठे हुए पदार्थोंमें यदि कठोरता थी तो स्त्रियोंके स्तनोंमें ही थी अन्यत्र नहीं थी। प्रपात यदि था तो हाथियोंमें ही था ऋर्थात् उन्हींका मद् भरता था अन्य मनुष्योंमें प्रपात अर्थात् पतन नहीं था। ऋथवा प्रपात था तो गुहा आदि निम्न स्थानवर्ती वृक्षोंमें ही था अन्यत्र नहीं ॥ २० ॥ वहाँ यदि दण्ड था तो छत्र अथवा तराज्ञमें ही था वहांक मनुष्योंमें दण्ड नहीं था अर्थात् उनका कभी जुर्माना नहीं होता था। तीचणता-तेजिस्वता यदि थी तो कोतवाल आदिमें ही, वहांके मनुष्योंमें तीचणता

१ नित्यारम्भनिराकुलाः ख०, ग० । २ त्रसंचारिपथो ख०, ग० । ३ श्रसंवारि क०, । ४ दरीषु च०, ख०।

निश्चिशशब्दः खन्नेषु विश्वाशित्वं हुनाशने । तापकत्वं खराभीषौ मारकत्वं यमाह्नये ॥ २२ ॥ धर्मो जैनेन्द्र एयास्मिन् दिवसे वा दिवाकरः । ततो नैकान्तवादानामुन्द्रकानामिवोद्गमः ॥ २३ ॥ दुर्गाण्यासन् यथास्थानं सातत्येनानुसंस्थिनैः । भृतानि यन्त्रशस्त्राम्द्रयवसेन्ध्रवरक्षकैः ॥ २४ ॥ तस्य मध्ये शुभस्थाने ललाटे वा विशेषकम् । विशेषेः सर्वरम्याणां श्रीपुरं विश्वामरं पुरम् ॥ २५ ॥ विकसन्नीलनीरेजसरोजालिविलोचनैः । स्वच्छ्यारिसरोवक्त्रेईसत्यरपुरश्चियम् ॥ २६ ॥ नानाप्रस्ननुस्वादकेसरासवपायिनः । तत्रालिनोऽलिनीवृन्दैः प्रयान्त्यापानकोत्सवम् ॥ २७ ॥ तदुनुङ्गमहासीधगहैः समुरजारवैः । विश्वाम्यन्तु भवन्तोऽत्रेत्याह्नयद्वा घनाघनान् ॥ २८ ॥ तदेव सर्वयस्त्नामाकरीभूतमन्यथा । तानि निष्ठां न कि यान्ति तथा भोगैनिरन्तरम् ॥ २९ ॥ यद्यदालोक्यते तत्तत्स्ववर्याणेषु सरामम् । भ्रान्तिः स्वगोंऽयमेवेति करोति महतामपि ॥ ३० ॥ सन्क्रलेषु समुद्भृतास्तत्र सर्वेऽपि सम्बनाः । उत्पयन्ते यतः प्रेत्य स्वर्गजाः शुद्धद्ययः ॥ ३१ ॥ स्वर्गः किमीदशो वेति तत्रस्थाश्चारदर्शनाः । मुक्त्यर्थमेव कुर्वन्ति धर्मं न स्वर्गमेधया ॥ ३२ ॥ तत्रोत्सवे जनाः पूजां मङ्गलार्थं प्रकुर्वते । शोके तद्यनोदार्यमेते जैनीं विवेकिनः ॥ ३३॥ साध्यार्था इव साध्यन्ते जैनवादैः असहेतुभिः । धर्मार्थकामास्त्रजातैरमेयसुखदायिनः ॥ ३४ ॥ साध्यार्था इव साध्यन्ते जैनवादैः उत्तिकिः । धर्मार्थकामास्त्जातैरमेयसुखदायिनः ॥ ३४ ॥

नहीं-करता नहीं थी। रुकावट केवल पुलोंमें ही थी वहांके मनुष्योंमें किसी प्रकारकी रुकावट नहीं थी। ऋौर अपवाद यदि था तो व्याकरण शास्त्रमें ही था वहांके मनुष्योंमें ऋपवाद-ऋपयश नहीं था।। २१।। निश्चिश शब्द कृपाणमें ही आता था अर्थान कृपाण ही ( त्रिंशद्भ्योऽङ्गलिभ्यो निर्गत इति निश्चिंशः ) तीस अङ्गलसे वड़ी रहती थी, वहांके मनुत्योंमें निश्चिंश—कर शब्दका प्रयोग नहीं होता था। विश्वाशित्व अर्थान सब चीजें खा जाना यह शब्द श्रिममें ही था वहांके मनुष्यों में विश्वा-शित्व - सर्वभक्षकपना नहीं था। तापकत्व अर्थान संताप देना केवल मूर्यमें था वहांके मनुष्योंमें नहीं था, त्रीर मारकत्व केवल यमराजके नामोमें था वहांके मनुष्योमें नहीं था।। २२।। जिस प्रकार सूर्य दिनमें ही रहता है उसी प्रकार धर्म शब्द केवल जिनेन्द्र प्रणीन धर्ममें ही रहता था। यही कारण था कि वहाँ पर उल्लुक्रोंके समान एकान्त वादोंका उदुगम नहीं था।। २३।। उस देशमें सदा यथा-स्थान रखे हुए यन्त्र, शस्त्र, जल, जौ, घोड़े और रक्षकोंसे भर हुए किले थे।। २४।। जिस प्रकार ललाटके बीचमें तिलक होता है उसी प्रकार अनेक शुभस्थानोंसे युक्त उस देशके मध्यमें श्रीपुर नामका नगर है। वह श्रीपुर नगर अपनी सब तरहकी मनोहर बस्तुओंसे देवनगरके समान जान पड़ता था।। २५।। खिले हुए नीले तथा लाल कमलोंके समृह ही जिनके नेत्र हैं ऐसे स्वच्छ जलसे भरे हुए सरोवररूपी मुखोंके द्वारा वह नगर शत्रुनगरोंकी शोभाकी मानो हँसी ही उड़ाता था ॥ २६ ॥ उस देशमें अनेक प्रकारके फलोंके स्वादिष्ट केशरके रसको पीनेवाले भौरे भ्रमरियोंके समृहके साथ पान-गोष्टीका त्रानन्द प्राप्त करते थे।। २७।। उस नगरमें वहु-बहु ऊँचे पक्के भवन बने हुए थे, उनमें मृदङ्गोंका शब्द हो रहा था। जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 'त्राप लोग यहाँ विश्राम कीजियें इस प्रकार वह नगर मेघोंको ही बुला रहा था।। २८।। ऐसा माखूम होता था कि वह नगर सर्व वस्तुत्र्योंका मानो खान था। यदि ऐसा न होता तो निरन्तर उपभोगमें त्राने पर वे समाप्त क्यों नहीं होतीं ? ।। २६ ।। उस नगर में जो जो वस्तु दिखाई देती थी वह अपने वर्गमें सर्वश्रेष्ठ रहती थी अतः देवोंको भी भ्रम हो जाता था कि क्या यह स्वर्ग ही है ? ॥३०॥ वहांके रहने वाले सभी लोग उत्तम कुलोंमें उत्पन्न हुए थे, व्रतसहित थे तथा सम्यग्दृष्टि थे अतः वहांके मरे हुए जीव स्वर्गमें ही उत्पन्न होते थे।। ३१।। 'स्वर्गमें क्या रक्खा? वह तो ऐसा ही हैं' यह सोच कर वहांके सम्यग्दृष्टि मनुष्य मोक्षके लिए ही धर्म करते थे, स्वर्गकी इच्छासे नहीं ॥ ३२ ॥ उस नगरमें विवेकी मनुष्य उत्सवके समय मङ्गलके लिए श्रीर शोकके समय उसे दूर करनेके लिए जिनेन्द्र भगवानकी पूजा किया करते थे।। ३३।। वहांके जैनवादी लोग अपरिमित सुख देनेवाले धर्म, अर्थ

१ ऋगमरं वा देवनगरवत् । २ सुक्रताः क०, घ०।

द्वीपाई चक्रयाले वा प्राकारो यस्परीतवान् । भियेव रिवसन्तापाछीनोऽभून्मिणिरिमषु ॥ ३५ ॥ श्रीषेणो नाम तस्यासीत् पितः सुरपितद्युतिः । नतारिमौलिरुनां ग्रुवािविकासिक्रमाम्बुजः ॥ ३६ ॥ पाति यस्मिन् भुवं जिल्लो दुष्टा विगतविकियाः । अभूवन् शक्तिवन्मन्त्रसिक्षेते वा भुजक्रमाः ॥३७॥ उपाया येन सिक्चिन्त्य यथास्थानप्रयोजिताः । ददुः फलमितिस्फीतं समाहर्तृवद्धितम् ॥ ३८ ॥ श्रीकान्ता नाम तस्यासीद् वनिता विनयािन्वता । सती मृदुपदन्यासा सत्कवेरिव भारती ॥ ३९ ॥ रूपाद्याः खीगुणास्तस्याः समुत्पक्षाः सुखायहाः । सुता इव सन् पाल्या वन्द्याश्च गुरुवत्सताम् ॥ ४० ॥ अरिरमन्मनः पत्युस्तस्या रूपाद्यो गुणाः । स्यादेवकारसंयुक्ता नया इव मनीिषणः ॥ ४१ ॥ प्रतिच्छन्दः परकीणां वेधसेपा विनिर्मिता । गुणानािमव मञ्जूपा स्वमितप्रतिपत्तये ॥ ४२ ॥ भेअपापं सुखमिच्छन्नं सत्त्रेहं समनृप्तिदम् । मिथुनं सत्त्मापोचीमिथुनं वामरं परम् ॥ ४३ ॥ स कदािचन्महोनाथो निष्पुत्रत्वाच्छुचाहितः । इति स्वगतमेकाकी सन्तत्यर्थमिचन्तयत ॥ ४४ ॥ खिद्यः संसारविछ्नं सत्युत्रास्तत्फलायिताः । न चेते तस्य रामािभः पापािभः कि नृपािपनः ॥ ४५ ॥ यः पुत्रवदनाम्भोजं नापश्यहेवयांगतः । पद्वण्डश्रीमुखाव्जेन दृष्टेनाप्यस्य तेन किम् ॥ ४६ ॥ ततः पुरोधसः प्राप्तुं सुनं सदुपदेशतः । अनवीर्मिणिभः पञ्चवणैरिज्ञतकाञ्चनैः ॥ ४७ ॥

श्रीर कामको साध्य पदार्थीके समान उन्हींसे उत्पन्न हुए हेतुओंसे सिद्ध करते थे।। ३४।। उस नगरको घेरे हुए जो कोट था वह ऐसा जान पड़ता था मानो पुष्करवरद्वीपके बीचमें पड़ा हुआ मानुपोत्तर पर्वत ही हो । वह कोट अपने रत्नोंकी किरणोंमें ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्यके संतापके भयसे छिप ही गया हो ॥ ३५ ॥ नमस्कार करनेवाले शत्रु राजात्र्योंके मुख्टोंमें लगे हुए रत्नांकी किरणें रूपी जलमें जिसके चरण, कमलके समान विकसित हो रहे हैं ऐसा, इन्द्रके समान कान्तिका धारक श्रीपंज नामका राजा उस श्रीपुर नगरका स्वामी था ॥ ३६ ॥ जिस प्रकार शक्तिशाली मन्त्रके समीप सर्प विकाररिहत हो जाते हैं उसी प्रकार विजयी श्रीपेणके पृथिवीका पालन करने पर सब दुष्ट लोग विकाररिहत हो गये थे।। ३७।। उसने साम, दान आदि उपायोंका ठीक-ठीक विचार कर यथास्थान प्रयोग किया था इसितए वे दाताके समान वहत भारी इच्छित फल प्रदान करते थे ३८।। उसकी विनय करनेवाली श्रीकान्ता नामकी स्त्री थी। वह श्रीकान्ता किसी अच्छे कविकी वाणीके समान थी। क्योंकि जिस प्रकार अच्छे कविकी वाणी सती अर्थान दःश्रवत्व आदि दोषोंसे रहित होती है उसी प्रकार वह भी सर्ता अर्थान् पतिव्रता थी खोर अच्छे कविकी वाणी जिस प्रकार मृदुपदन्यासा अर्थान् कोमलकान्तपदविन्याससे युक्त होती है उसी प्रकार वह भी मृदुपदन्यासा अर्थान कोमल चरणोंके निश्नेपसे सहित थी।। ३६।। स्त्रियोंके रूप आदि जो गुण हैं वे सब उसमें सुख देनेवाले उत्पन्न हुए थे। वे गुण पुत्रके समान पालन करने योग्य थे और गुरुत्रोंके समान संज्ञनोंके द्वारा वन्दनीय थे।। ४०।। जिस प्रकार स्यादेवकार-स्यात् एव शब्दसे (किसी ऋषेक्षासे पदार्थ ऐसा ही है ) से युक्त नय किसी विद्वान्के मनको त्रानिन्दत करते हैं उसी प्रकार उसकी कान्ताके रूप आदि गुण पतिके मनको आनिन्दत करते थे।। ४१।। वह स्त्री अन्य स्त्रियोंके लिए अपदर्शके समान थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो नामकर्म रूपी विधाताने अपनी बुद्धिकी प्रकर्षता बतलानेके लिए गुणोंकी पेटी ही बनाई हो ।।४२।। वह दम्पती देवदम्पतीके समान पापरहित. श्रविनाशी, कभी नष्ट न होनेवाले और समान तृप्तिको देनेवाले उत्कृष्ट सुखको प्राप्त करता था ॥४३॥

वह राजा निष्पुत्र था अतः शोकसे पीड़ित होकर पुत्रके लिए अकेला अपने मनमें निम्न प्रकार विचार करने लगा ॥ ४४ ॥ स्त्रियाँ संसारकी लताके समान हैं और उत्तम पुत्र उनके फलके समान हैं। यदि मनुष्यके पुत्र नहीं हुए तो इस पापी मनुष्यके लिए पुत्रहीन पापिनी स्त्रियोंसे क्या प्रयोजन हैं १॥ ४५ ॥ जिसने दैवयोगसे पुत्रका मुखकमल नहीं देखा है वह छह खण्डकी लच्मीका मुख मले ही देखा ले पर उससे क्या लाभ है ॥ ४६ ॥ उसने पुत्र प्राप्त करनेके लिए पुरोहितके

१ अपारं ल०। २ सहस्रोहं सतृतिदम् क०, घ०।

विधाय जिनविम्बानि प्रातिहायें: सहाप्टिमिः । सृङ्गारादिविनिर्दिप्टैः सङ्गतान्यष्टमङ्गलैः ॥ ४८ ॥ प्रतिष्ठाकल्पसम्प्रोक्तैः प्रतिष्ठाप्य क्रियाक्रमेः । कृत्या महाभिषेकं च जिनसङ्गममङ्गलैः ॥ ४९ ॥ गन्धोद्कैः स्वयं देव्या सहैवास्नात्त्तृवन् जिनान् । व्यधादाष्टाह्निकीं प्जामैहिकामुन्निकोदयाम् ॥ ५० ॥ यातैः कितपर्येर्देवी दिनैः स्वमान् व्यलोकत । गर्जासहेन्दुपद्माभिषेकानीपद्विनिद्विता ॥ ५१ ॥ तदैव गर्भसङ्कान्तिरभूतस्यास्ततः क्रमान् । आलस्यमरुचिस्तन्द्रा जुगुप्सा वा निर्मित्तिका ॥ ५२ ॥ भश्राक्तयोरिवान्योन्यं विजेतुं सुचिरान्मुखम् । कुचयोराद्धौ तस्याः कालिमानं दिने दिने ॥ ५३ ॥ योपितां भूषणं लजा श्राष्ट्रं नान्यदिभूपणम् । इति स्पष्टियतुं वेषा सर्वचेष्टा स्थिता द्विया ॥ ५४ ॥ तस्या भाराक्षमत्वेन भूषणान्युचितान्यि । दिवस्ताराकुलानीव निशान्ते स्वल्पतां ययुः ॥ ५४ ॥ वाचः परिमिताः स्वल्पवित्तस्येव विभृतयः । चिरं विरम्य श्रव्यत्वाक्षवाभ्भोदावलेरिवरे ॥ ५६ ॥ कुर्युः कुतृहलोत्पत्तिं वाढमभ्यर्णवर्तिनाम् । एवं तद्वर्भचिद्वानि व्यक्तान्यन्यानि चाभवन् ॥ ५७ ॥ प्रमोदात्त्राप्य राजानं प्रणम्याननस्चितम् । इति चैत्याव्यवन् कर्णे तन्महत्तरिकास्तदा ॥ ५८ ॥ सरोजं वोदयाद्वानोः कुमुदं वा हिमयुतेः । व्यकसत्तन्युव्वाम्भोजं श्रुनगर्भमहोदयान् ॥ ५९ ॥ चन्द्रोट्योन्वयाम्भोचेः कुलस्य तिलकायितः । प्रादुभविस्तन्जस्य न प्रतापाय कस्य वा ॥ ६० ॥ अटप्टवदनाम्भोजमपत्यं गर्भगं च माम् । एवं प्रतापयत्येतत् हप्टवस्त्रं किमुच्यते ॥ ६९ ॥ मत्विति ताभ्यो दत्त्वेप्टं स्वाप्तैः कतिपर्यर्वृतः । महादेवीगृहं गत्वा दिगुणीभूतसम्मदः ॥ ६२ ॥

उपदेशसे पाँच वर्णके ऋमृत्य रत्नोंसे मिले सुवर्णकी जिन-प्रतिमाएँ वनवाई । उन्हें ऋाठ प्रातिहार्यों तथा भूङ्गार त्यादि त्याठ मङ्गल-द्रव्यसे युक्त किया, प्रतिष्ठाशास्त्रमें कही हुई क्रियाओंके कमसे उनकी प्रतिष्ठा कराई, महाभिषेक किया, जिनेन्द्र भगवान्के संसर्गसे मङ्गल रूप हुए गन्धादकसे रानीके साथ स्वयं स्नान किया, जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति की तथा इस लीक श्रीर परलोक सम्बन्धी अभ्यदयको देनेवाली आष्टाहिकी पूजा की ॥ ४७-५०॥ इस प्रकार अन्तर दिन न्यतीत होने पर कुछ जुछ जागती हुई रानीने हाथी सिंह चन्द्रमा और तदमीका अभिषेक ये चार स्वप्न देखे।। ५१।। उसी समय उसके गर्भ धारण हुआ तथा क्रमसे आलस्य आने लगा, अरुचि होने लगी, तन्त्रा आने लगी और बिना कारण ही ग्लानि होने लगी ॥ ५२ ॥ उसके दोनों स्तन चिरकाल व्यतीत हो जाने पर भी परस्पर एक दूसरेको जीतनेमें समर्थ नहीं हो सके थे अतः दोनोंके मुख प्रतिदिन कालिमाको धारण कर रहे थे।।५३॥ 'स्त्रियोंके लिये लजा ही प्रशंसनीय आभूपण है अन्य आभूपण नहीं यह स्पष्ट करनेके लिए ही मानो उसकी समस्त चेष्टाएँ लजासे सिहत हो गई थीं ॥ ५४ ॥ जिस प्रकार रात्रिके अन्त भागमें आकाशके ताराओं समृह अल्प रह जाते हैं उसी प्रकार भार धारण करनेमें समर्थ नहीं होनेसे उसके योग्य आभूषण भी अल्प रह गये थे-विरल हो गये थे ॥ ५५ ॥ जिस प्रकार ऋल्प धनवाले मनुष्यकी विभूतियाँ परिमित रहती हैं उसी प्रकार उसके वचन भी परिमित थे और नई मेघमालाके शब्दके समान रुक-रुक कर बहुत देर बाद सुनाई देते थे॥ ५६॥ इस प्रकार उसके गर्भके चिह्न निकटवर्ती मनुष्योंके लिए छन्हल उत्पन्न कर रहे थे। व चिह्न कुछ प्रकट थे और कुछ अप्रकट थे।। ५०।। किसी एक दिन रानीकी प्रधान दासियोंने हर्पसे राजाके पास जाकर और प्रणाम कर उनके कानमें यह समाचार कहा। यदापि यह समाचार दासियोंके मखकी प्रसन्नतासे पहले ही सूचित हो गया था तो भी उन्होंने कहा था।। ५८।। गर्भ धारणका समाचार सुनकर राजाका मुख-कमल ऐसा विकसित हो गया जैसा कि सूर्योदयसे कमल स्रोर चन्द्रोदयसे कुमुद विकसित हो जाता है।। १६॥ जो वंशरूपी समुद्रको वृद्धिङ्गत करनेके लिए चन्दोदयके समान है अथवा जुलका अलंकृत करनेके लिए तिलकके समान है ऐसा पुत्रका प्रादर्भाव किसके संतोपके लिए नहीं होता?॥ ६०॥ जिसका मुखकमल अभी देखनेको नहीं मिला है, केवल गर्भमें ही स्थित है ऐसा भी जब मुक्ते इस प्रकार संतुष्ट कर रहा है तब मुख दिखाने पर कितना संतुष्ट करेगा इस बानका क्या कहना है।। ६१।। ऐसा मान कर राजाने उन दासियोंके लिये

१ श्रासक्तयोः क०, घ०। २ नवाम्भोदावलीमिव ल०।

अत्रितां वाश्वपद्वीं रत्नगर्भामिव श्चितिम् । उपोद्याकं प्राचीं वा तां दृद्रशं दृशः सुखम् ॥ ६३ ॥ सापि दृष्ट्वा महीनाथमम्युत्थातुं कृतोधमा । तथैव देवि तिष्ठेति स्थिता राज्ञा निवारिता ॥ ६४ ॥ नृपस्तयैकश्चयायामुप्विश्वय विरं मुद्रा । सल्ज्ञया सहालाप्य ययौ तृ वित्ताक्तिमः ॥ ६५ ॥ दिनेषु केषुचित्पक्षाद्यातेषु प्रकटीभवत् । प्राक् पुण्याद् गुरुशुक्रादिशुभग्रहनिरीक्षणात् ॥ ६६ ॥ हरेहिरिद्वादित्यं सस्यपाकं यथा शरत् । महोद्यमिवाल्यातिरसूत सृतमुन्तमम् ॥ ६७ ॥ प्रवर्द्धमानभाग्यस्य योग्यस्य सकलियः । श्रीवर्मेति शुभं नाम तस्य बन्धुजनो व्यथात् ॥ ६८ ॥ प्रबोधो मृश्वितस्येव दृविधस्येव वा निधिः । जयो वात्यल्पसैन्यस्य राज्ञस्तोषं चकार सः ॥ ६९ ॥ तस्याङ्गतेजसा रन्नदीपिका विहतित्वपः । विभावर्या सभान्थाने नैरर्थक्यं प्रपेदिरे ॥ ७० ॥ शरीरबृद्धिस्तस्यासीद् भिषक्शास्त्रोक्तृतितः । १शब्दशास्त्रादिभिः प्रज्ञावृद्धिः सुविहितिकयाः ॥ ७१ ॥ स राजा तेन पुत्रेण द्वीपोऽयमिव मेरुणा । तुङ्गेन सङ्गतः श्रीमान् पालयन् वल्यं क्षितेः ॥ ७२ ॥ आत्रा समपदानीत्वा तां दिशं शिरसाऽनमन् । तदानीमेव सम्प्राप्य विश्वेशं प्रश्रयाश्रयः ॥ ७४ ॥ श्रिःपरीत्य नमग्कृत्य तं यथाम्थानमास्थितः । कृत्वा धर्मपरिप्रभं बुद्ध्वा विस्तु यथोदितम् ॥ ७५ ॥ भोगनृत्णामपास्याशु धर्मनृत्णात्तामानसः । दत्वा श्रीवर्मणे राज्यं प्रावार्जात्तिकानित्वके ॥ ७६॥ भोगनृत्णामपास्याशु धर्मनृत्णात्तामानसः । दत्वा श्रीवर्मणे राज्यं प्रावार्तात्विनान्तिके ॥ ७६॥

इन्छित पुरस्कार दिया और द्विगुणित आनिन्दत होता हुआ छुछ आप्त जनोंके साथ वह रानीके घर गया ॥ ६२ ॥ वहाँ उसने नेबोंको सुख देनेवाली रानीको एसा देखा माना मेघसे युक्त आकाश ही हो, अथवा रवगर्मा पृथिवी हो अथवा उदय होनेके समीपवर्ती सूर्यसे युक्त पूर्व दिशा ही हो ॥ ६३६० राजाको देखकर रानी खड़ी होनेकी चेष्टा करने लगी परन्तु 'हे देवि, बैठी रहो' इस प्रकार राजाक मना किये जाने पर बैठी रही ॥ ६४ ॥ राजा एक ही शय्या पर चिरकाल तक रानीके साथ बैठा रहा और लजा सहित रानीके साथ योग्य वार्तालाप कर हिपते होता हुआ वापिस चला गया ॥ ६५ ॥

तद्नन्तर कितने ही दिन व्यतीत हां जाने पर पुण्य कर्मके उदयसे अथवा गुरु शुक्र आदि द्याम प्रहोंके विद्यमान रहते हुए उसने जिस प्रकार इन्द्रकी दिशा (प्राची ) सूर्यको उत्पन्न करती है. शरदऋतू पके हुए धानको उत्पन्न करती है त्र्यौर कीर्ति महोदयको उत्पन्न करती है उसी प्रकार रानीने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥ ६६-६७ ॥ जिसका भाग्य बढ़ रहा है और जो सम्पूर्ण लक्ष्मी पानेके योग्य है ऐसे उस पुत्रका बन्धुजनोंने 'श्रीवर्मा' यह धुम नाम रक्खा ।। ६८ ।। जिस प्रकार मर्चिछतको सचैत होनेसे संतोप होता है, दरिद्रको खजाना मिलनेसे संतोष होता है श्रीर थोड़ी सेनावाले राजाको विजय मिलनेसे संतोप होता है उसी प्रकार उस पुत्र-जन्मसे राजाको संतोप हुआ था।। ६८।। उस पुत्रके शरीरक तेजसे जिनकी कान्ति नष्ट हो गई है ऐसे रत्नोंके दीपक रात्रिके समय सभा-भवनमें निरर्थक हो गये थे।। ७०।। उसके शरीरकी वृद्धि वैद्यक शास्त्रमें कही हुई विधिके अनुसार होती थी और श्रन्छी कियाश्रोंको करनेवाली बुद्धिकी वृद्धि व्याकरण आदि शास्त्रोंके अनुसार हुई थी।। ७१।। जिस प्रकार यह जम्बूद्वीप ऊँचे मेरु पर्वतसे सुशोभित होता है उसी प्रकार प्रथिवी-मंडलका पालन करनेवाला यह लक्ष्मी-सम्पन्न राजा उस श्रेष्ठ प्रत्रसे सुशोभित हो रहा था।। ७२।। किसी एक दिन शिवंकर वनके उद्यानमें श्रीपद्म नामके जिनराज श्रपनी इच्छासे पधारे थे। वनपालसे यह समाचार सुनकर राजाने उस दिशामें सात कर्म जाकर शिरसे नमस्कार किया श्रीर बड़ी विनयके साथ उसी समय जिनराजके पास जाकर तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, नमस्कार किया, श्रीर यथास्थान आसन प्रहण किया। राजाने उनसे धर्मका स्वरूप पूछा, उनके कहे अनुसार वस्तु तत्त्वका ज्ञान प्राप्त किया, शीघ ही भोगोंकी तृष्णा छोड़ी, धर्मकी तृष्णामें अपना मन लगाया, श्रीवर्मा पुत्रके

१ सर्वशास्त्रादिभिः ग०। २ धर्मे यथोदितम् ल०।

श्रीवर्मापि जिनेन्द्रोक्त्या १५तमिथ्यामहातमाः । आस्थानुर्यगुणस्थानमायं सोपानमुज्यते ॥ ७० ॥ सिश्वधाने च तस्यायः सिश्वधापयित स्वयम् । यथाकाममरोपार्थांस्तैः स प्रापेप्सितं सुखम् ॥ ७८ ॥ असी कदाचिदापाढपौर्णमासीदिने जिनात् । उपोप्याभ्यच्यं सत्स्वासे रात्रौ हर्म्यतले स्थितः ७९ ॥ विलोक्यापातमुल्काया भोगसारे विरक्तवान् । प्राग्विश्वाणितसाञ्चाज्यः श्रीकान्तायाप्रसूनवे ॥ ८० ॥ अभ्यासे श्रीप्रभेशस्य दीक्षित्वा सुचिरं तपः । विधाय विधिवत्प्रान्ते संन्यस्य श्रीप्रभे गिरौ ॥ ८९ ॥ श्रीप्रभे प्रथमे कल्पे विमाने सागरापम । द्वित्वायुः श्रीधरो नाम्ना देवः समुद्रपचत ॥ ८२ ॥ अणिमादिगुणः सप्तहस्तो वैक्षियकाङ्गभाक् । चतुर्थलेश्यो मासेन निःश्वसन् मनसाहरन् ॥ ८२ ॥ वर्षद्वयसहस्रोण पुद्रलानमृतात्मकान् । तृप्तः कायप्रवीचाराद् व्यासाद्यक्ष्मातलावधिः ॥ ८४ ॥ बल्तेजोमहाविक्षियाभिः स्वावधिमाममाः । सुन्धितोऽनुभवन्सौष्यं स्वपुण्यपरिपाकजम् ॥ ८५ ॥ दक्षिणे धानकीत्वण्डे प्राचीप्याकारपर्वतान् । भारते विषये श्रीमदलकात्वये पुरोत्तमम् ॥ ८६ ॥ अयोध्याह्रं नृपस्तिन्मकावभावजितञ्जयः । आसीत्रजितसेनास्य देवी भुतसुखप्रदा ॥ ८० ॥ सा कदाचित्तनृज्ञप्ये परिपृज्य जिनेश्वरान् । सुप्ता तिज्ञन्या स्वप्तान्वलोक्याष्टौ श्रुभानिमान् ॥ ८८ ॥ गजेन्द्रवृप्यसिहेन्दुरवीन् पन्नसरोवरम् । राङ्कं पूर्णवरं चैतत् फलान्यप्यजितञ्जयात् ॥ ॥ ८९ ॥ गजेन्द्रवृप्यसिहेन्दुरवीन् पन्नसरोवरम् । राङ्कं पूर्णवरं चैतत् फलान्यप्यजितञ्जयात् ॥ ॥ ८९ ॥ गजेन्द्रवृप्यसिहेन्दुरवीन् पन्नसरोवरम् । राङ्कं पूर्णवरं चैतत् फलान्यप्यजितञ्जयात् ॥ ॥ ८९ ॥

लिए राज्य दिया और उन्हीं श्रीपदा जिनेन्द्रके समीप दीश्र( धारण कर ली ॥ ७३-७६ ॥ जिनेन्द्र भगवान् के उपदेशसे जिसका मिथ्यादर्शनरूपी महान्धकार नष्ट हो गया है। ऐसे श्रीवर्माने भी वह चतुर्थ गुणस्थान धारण किया जो कि मोश्रकी पहली सीही कहलानी है।। ७७॥ चतुर्थ गुणस्थानके सिन्नधानमें जिस पुण्य-कर्मका संचय होता है वह स्वयं ही इच्छानुसार समस्त पदार्थोंको सिन्निहित-निकटस्थ करता रहता है। उन पदार्थोंसे श्रीवर्माने इन्छित सुख प्राप्त किया था।। ७५॥

किसी समय राजा श्रीवर्मा आपाइ मासकी पूर्णिमांके दिन जिनेन्द्र भगवानकी उपासना श्रीर पूजा कर अपने आप्तजनीके साथ रात्रिमें महलकी छत पर वेटा था।। ५६।। वहाँ उस्कापात देखकर वह भोगोंसे विरक्त हो गया। उसने श्रीकान्त नामक वह पुत्रके लिए राज्य दे दिया और श्रीप्रम जिनेन्द्रके समीप दीक्षा लेकर चिरकाल तक तप किया तथा अन्तमें श्रीप्रम नामक पर्वत पर विधिपूर्वक संन्यासमरण किया।। ५०-५१।। जिससे प्रथम स्वर्गके श्रीप्रम विमानमें दो सागरकी श्रायु वाला श्रीघर नामका देव हुआ।। ५२।। वह देव अणिमा, महिमा श्रादि श्राठ गुणोंसे युक्त था, सात हाथ कँचा उसका शरीर था, विकिथिक शरीरका धारक था, पीतलेश्या वाला था, एक माहमें श्रास लेता था; दो हजार वर्षमें अमृतमय पुद्गलोंका मानसिक श्राहार लेता था, काय-प्रवीचारसे संतुष्ट रहना था, प्रथम पृथिवी तक उसका अवधिज्ञान था, बल तज तथा विक्रिया भी प्रथम पृथिवी तक थी, इस तरह श्रपने पुण्य कर्मके परिपाकसे प्राप्त हुए सुखका उपमोग करता हुआ वह सुखसे रहता था।। ५३-५४।।

धातकीखण्ड द्वीपकी पूर्व दिशामें जो इच्वाकार पर्वत है उससे दक्षिणकी खोर भरतक्षेत्रमें एक अलका नामका सम्पन्न देश है। उसमें अयोध्या नामका उत्तम नगर है। उसमें अजितंत्रय राजा सुरोभित था। उसकी अजितसेना नामकी वह रानी थी जो कि पुत्र-सुख को प्रदान करती थी।। ६६-६७।। किसी एक दिन पुत्रश्राप्तिके लिए उसने जिनेन्द्र भगवान की पूजा की खोर रात्रिको पुत्रकी चिन्ता करती हुई सो गई। प्रातः काल नीचे लिखे हुए आठ हुभ स्वप्न उसने देखे। हाथी, बैल, सिंह, चन्द्रमा, सूर्य, कमलोंसे सुरोभित सरोबर, शङ्क और पूर्ण कलश। राजा अजितंज्यसे उसने स्वप्नोंका निम्न प्रकार फल ज्ञात किया। हे देखि! हाथी देखनेसे तुम पुत्रको प्राप्त करोगी; बैलके देखनेसे वह पुत्र गंभीर प्रकृतिका होगा; सिंहके देखनेसे अनन्तवलका धारक होगा, चन्द्रमाके देखनेसे सबको संतुष्ट करनेवाला होगा, सूर्यके देखनेसे तेज और प्रतापसे युक्त होगा, सरोबरके

१ बीतिमिध्या-ख०,ग०। २ पुण्यम् । ३ मनसाहरत् ल०। ४ विजये क०,ख०,ग० घ०,। ५ सुखसुतप्रदा।

सरसा शहूचकादि हात्रिशाहशणान्वितम् । शहूंन चिकणं पूर्णकुम्भाज्ञात्वा निधीशिनम् ॥ ९१ ॥
तुष्टा कितपर्यमासिस्तं श्रीधरमजीजनत् । व्यधादिजनसेनाख्यां राजास्य जितविद्विषः ॥ ९२ ॥
तेन तेजस्विना राजा सदाभाद् भास्करण वा । दिवसो विरजास्ताद्दक् तन्जः कुलभूपणम् ॥ ९३ ॥
स्वयम्प्रभाख्यतीर्थेशमशोकवनमागतम् । परेयुः सपरीवारः सम्प्राप्याभ्यच्यं सन्नतः ॥ ९४ ॥
श्रुत्वा धर्मं सतां त्याज्यं राज्यं निर्जितशत्रवे । प्रदायाजितसेनाय संयम्यासीत्म केवली ॥ ९५ ॥
राजलक्ष्म्या कुमारोऽपि रक्तया स वशीकृतः । प्रौढ एव युवा कामं मुख्यं सीख्यमुपेयिवान् ॥ ९६ ॥
तत्युण्यपरिपाकेन चक्ररत्नादि चिक्रणः । यद्यशास्त्रमुत्यन्नं चेतनेतरभेदकम् ॥ ९७ ॥
चकमाकान्तदिक्चकमस्य तस्योद्धवेऽभवत् । युन्तिदिक्वयो जेतुः पुरवाद्यविद्यास्वत् ॥ ९८ ॥
नासुखोऽनैन कोऽप्यासीन्न परिप्रहमूच्छीना । पट्खण्डाधीशिनोऽप्यस्य पुण्यं पुण्यानुबन्धि यत् ॥ ९८ ॥
दुःखं स्वकर्मपाकेन मुखं तदनुपालनात् । प्रजानां तस्य साम्राज्ये तत्ताभिः सोऽभिनन्यते ॥ १०० ॥
देवविद्याधराधीशमुकुटाग्रेषु सद्युतीन् । विच्छायीकृत्य रत्नांश्चानदान्नंवोच्छिता बभौ ॥ १०१ ॥
नित्योदयस्य चेन्न स्थात् पद्मानन्दकृतो बलम् । चण्डद्युतेःकथं पाति शकोऽध्यक्षः स्वयं दिशम् ॥१०२॥
विद्याविधा न चेद्भि स्थापयेद्वितु दिशम् । स्वयोनिदाहिना कोऽपि छचित् केनापि रिक्षतः ॥१०३॥
पालको मारको वेति नान्तकं सर्वभिक्षणम् । कि वेत्ति वेधास्तं पातु पापिनं परिकल्पयन् ॥ १०४॥

देखनेसे शंख-चक्र आदि वत्तीस लक्ष्णांसे सहित होगा, शंख देखनेसे चक्रवर्ती होगा और पूर्ण कलश देखनेसे निधियोंका स्वामी होगा।। ==-६१॥ स्वश्नेंका उक्त प्रकार फल जानकर रानी बहुत ही संतुष्ट हुई। तदनन्तर बुळ् माह बाद उमने पूर्वोक्त श्रीधरदेवको उत्पन्न किया। राजाने शत्रुओंको जीतनेवाले इस पुत्रका अजितसेन नाम रक्या ॥ ६२ ॥ राजा उस तेजस्वी पुत्रसे ऐसा मुशोभित होता था जैसा कि धलिरहित दिन सूर्यसे सुशोभित होता है। यथार्थमें ऐसा पुत्र ही कुलका अाभूषण होता है।। ६३ ।। दुसरे दिन स्वयंप्रभ नामक नीर्थंकर अशोक वनमें आये। **राजाने परि**-वारके साथ जाकर उनकी पूजा की, 'स्तृति की, धर्मापदेश सूना और सजनोंके छोड़ने योग्य राज्य शबुत्रोंका जीतनेवाल अजितसेन पुत्रके लिए देकर संयम धारण कर लिया तथा स्वयं केवलज्ञानी वन गया।। ६४-६५ ।। इधर अनुरागसे भरी हुई राज्य-लच्मीने कुमार ऋजितसेनको ऋपने वश कर लिया जिससे वह युवावस्थामें ही प्रोंट्फी तरह मुख्य सुखोंका अनुभव करने लगा ॥ ६६ ॥ उसके पुण्य कर्मके उद्यसे चकवर्तीके चक्ररत्न ऋादि जो-जो चेतन-ऋचेतन सामग्री उत्पन्न होती है वह सब त्राकर उत्पन्न हो गई।। ६७।। उसके समस्त दिशाओंके समृहको जीतनेवाला चक्ररत प्रकट हुआ। चक्ररत्नके प्रकट होते ही उस विजयीके लिए दिग्विजय करना नगरके वाहर घूमनेके समान सरल हो गया ।। ६८ ।। इस चक्रवर्नीके कारण कोई भी दुःखी नहीं था और यदापि यह छह खण्डका स्वामी था फिर भी परिग्रहमें। इसकी आसक्ति नहीं थी । यथार्थामें पुण्य तो वही हैं जो पुण्य कर्मका बन्व करनेवाला हो ॥ ६६ ॥ उसके साम्राज्यमें प्रजाको यदि दुःख था तो अपने अग्रुभकर्मीद्यसे था श्रीर मुख था तो उस राजाके द्वारा सम्यक् रक्षा होनेसे था। यही कारण था कि प्रजा उसकी वन्दना करती थी ॥ १०० ॥ देव और विद्याधर राजात्र्योंके मुकुटोंके त्राप्रभागपर चमकने वाले रत्नोंकी किरणोंको निष्प्रभ बनाकर उसकी उन्नत आज्ञा ही सुशोभित होती थी।। १०१।। यदि निरन्तर उदय रहने वाले और कमलोंको आनिन्दित करने वाले सूर्यका वल प्राप्त नहीं होता तो इन्द्र स्वयं अधिपति हो कर भी अपनी दिशाकी रक्षा कैसे करता !।। १०२।। विधाता श्रवश्य ही बुद्धि-हीन है क्योंकि यदि वह बुद्धिहीन नहीं होता तो आग्नेय दिशाकी रक्षाके लिए अग्निको क्यों नियक्त करता ? भला, जो अपने जनमदाताको जलाने वाला है उससे भी क्या कहीं किसीकी रक्षा हुई हैं ? ॥१०३॥ क्या विधाता यह नहीं जानता था कि यमराज पालक है या मारक ? फिर भी उसने उसी सर्व-

१ कुलभूषणः क०, घ०। २ विधिवेधा ग०, ल०, म०।

शुनः स्थाने स्थितो दीनो नित्यं यमसमीपगः । स्वर्जावितेऽपि सन्देह्यो नैर्ऋतः कस्य पालकः ॥ १०५ ॥ १काललीलां विल्ड्यालं (१) पाशहस्ता १जलियः । स उनदीनाश्रयः पाशी प्रजानां केन पालकः॥१०६॥ धूमध्वजसखोऽस्थास्तुः स्वयमन्यांश्र चालयन् । पालकः स्थापिनस्तादक् स किमेकत्र तिष्ठति ॥ १०७ ॥ लुब्धो न लभते पुण्यं विपुण्यः केन पालकः । धनेन चेददाता तत् गुद्धकोऽपि न पालकः ॥ १०८ ॥ ईशानोऽन्त्यां दशां यातो गणने सर्वपिश्रमः । पिशाचावेष्टितो तुष्टः कथमेष दिशः पितः ॥ १०८ ॥ इत्युत्तात्व बुद्धिवैकल्यात्तत्प्रमाप्दुं प्रजापितः । व्यधादकिममं मन्ये विश्वदिक्पालनश्चमम् ॥ ११० ॥ इत्युत्तात्वचोमाला विरचय्याभिसंस्तुतः । विक्रमाकान्तिदिक्चकः शकादीन् सोऽतिलङ्घते ॥ १११ ॥ धनं दाने मितर्धमें शौर्यं भूताभिरक्षणे । आयुः सुखे तनुभोंगे तस्य वृद्धिमवाचिरम् ॥ ११२ ॥ अपरायश्चमित्वक्षमवाधमयवर्द्धनम् । गुणान्पुष्णन् वितृष्णः सन् सुखेन सुखर्मायिवान् ॥ ११३ ॥ ऋतं वाचि दया चिरं धर्मकर्मणि निर्मलः । स्वान् गुणान् वा प्रजाः पाति राजिपः केन नास्तु सः।११४॥ मन्ये नैस्गिकं तस्य सौजन्यं कथमन्यथा । प्राणहारिणि पापंऽपि रिपौ नोपैति विकियाम् ॥ ११५ ॥ न हि मलहरः कोऽपि नापि कोऽपि कदर्यकः । तादात्विकाऽपि तद्वाउथे सर्वे सद्व्ययकारिणः ॥ ११६ ॥

भक्षी पापीको दक्षिण दिशाका रक्षक बना दिया ॥ १०४ ॥ जो छुनेक स्थानपर रहना है, दीन है, सदा यमराजके समीप रहता है और अपने जीवनमें भी जिसे संदेह है ऐसा नैऋत किसकी रक्षा कर सकता है ? ॥ १०५ ॥ जो जल भूमिमें विद्यमान विलमें मकरादि हिंसक जन्तुके समान रहता है, जिसके हाथमें पाश है, जो जलप्रिय है-जिसे जल प्रिय है (पक्षमें जिसे जड-मूर्व प्रिय है) और जो नदीनाश्रय हैं—समुद्रमें रहता है ( पक्षमें दीन) मनुष्योंका आश्रय नहीं है ) ऐसा वरुण प्रजाकी रक्षा कैसे कर सकता है ? ।। १०६ ।। जो अग्निका मित्र हैं, स्वयं अस्थिर हैं और दूसरोंको चलाता रहता है उस वायुका विधाताने वायव्य दिशाका रक्षक स्थापित किया सा ऐसा वायु क्या कहीं ठहर सकता है १।। १०७ ।। जो लोभी है वह कभी पुण्य-संचय नहीं कर मकता और जो पुण्यहीन है वह कैसे रक्षक हो सकता है जब कि कुबर कभी किसीको धन नहीं देता. तब उसे विधानाने रक्षक कैसे बना दिया १।। १०८।। ईशान अन्तिम दशाको प्राप्त है, गिनती उसकी सबसे पीछे होती है. पिशाचों से घिरा हुआ है और दुष्ट है इसलिए यह एशान दिशाका स्वामी कैसे हो सकता है ? ॥ १०६ ॥ ऐसा जान पड़ता है कि विधाताने इन सबको बुद्धिकी विकलतासे ही दिशाश्रीका रक्षक बनाया था और इस कारण उसे भारी ऋपयश उठाना पड़ा था। ऋव विधानाने ऋपना सारा ऋप-यश दूर करनेके लिए ही मानो इस एक ऋजितसेनको समस्त दिशाओंका पालन करनेमें समर्थ षनाया था।। ११०।। इस प्रकारके उदार वचनोंकी माला बनाकर सब लोग जिसकी स्तृति करते हैं और श्रपने पराक्रमसे जिसने समस्त दिशाओंको ब्याप्त कर लिया है ऐसा ऋजितसेन इन्दादि देवोंका उल्लंघन करता था॥ १११॥ उसका धन दान देनेमें, बुद्धि धार्मिक कार्योमें. शर्रवीरता प्राणियों की रक्षामें, आयु सुखमें और शरीर भोगोपभागमें सदा वृद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥११२॥ उसके पुण्यकी वृद्धि दसरंके आधीन नहीं थी, कभी नष्ट नहीं होती थी और उसमें किसी तरहकी बाधा नहीं श्रानी थी। इस प्रकार वह तृष्णारहित होकर गुणांका पाषण करता हुआ बड़ आरामसे सुखको प्राप्त होता था ॥ ११३ ॥ उसके वचनोंमें सत्यता थी, चित्तमें दया थी, धार्मिक कार्योमें निर्मलता थी, श्रौर प्रजाकी अपने गुणोंके समान रक्षा करता था फिर वह राजिंप क्यों न हो ? ॥ ११४ ॥ मैं तो ऐसा मानता हूं कि सुजनता उसका स्वाभाविक गुण था । यदि ऐसा न होता तो प्राण हरण करनेवाले पापी शत्रु पर भी वह विकारको क्यों नहीं प्राप्त होता ॥ ११५ ॥ उसके राज्यमें न तो कोई मूलहर था-मूल पूँजीको खानेवाला था, न कोई कदर्य था-श्रतिशय कृपण था और

१ 'कालिलेलाविलन्यालः' इति पाठो भन्नेत् । कलिलस्येयं जलस्य इयं कालिला सा चासौ इला चभूमि-श्रेति कालिलेला तस्यां निद्यमानो विलो गर्तसन्निमो नीचैः प्रदेशः तत्र निद्यमानो व्यालो मकरादिजन्तुरिन, इति तद्र्यः । २ जलं प्रियो यस्य सः, पत्ते डलयोरभेदात् जडो मूर्वः प्रियो यस्य सः । ३ नदीनामिनः स्वामी नदीनः समुद्रः स त्राश्रयो यस्य स, पत्ते न दीनानाम् त्राश्रय इति नदीनाश्रयः 'सह सुपा' इत्यमेन समासः ।

इति तस्मिन् महीं पाति सौराज्ये सित भूपतो । प्रजाः प्रजापति मत्वा तमैधन्त सुमेधसम् ॥ ११७ ॥ रत्नानि निधयश्चास्य चतुर्दश नवाभवत् । नवयोवनसम्प्रासी प्राप्तपुण्योदयात् प्रभोः ॥ ११८ ॥ भाजनं भोजनं शय्या चमूवाइनमासनम् । निधीरत्नं पुरं नाट्यमिति भोगान्दशान्वभूत् ॥ ११९ ॥ श्रद्धादिगुणसम्पन्नः स कदाचिन्महीपतिः । अरिन्दमाय दत्त्वान्नं सते मासोपवासिने ॥ १२० ॥ श्रद्धातिनवपुण्यात्मा वसुधारादिपञ्चकम् । प्रापाश्चर्यमनाप्यं कि सदनुष्टानतत्परेः ॥ १२१ ॥ असौ मनोहरोद्याने गुणप्रभजिनेश्वरम् । परेशुः प्राप्य तत्प्रोक्तं धर्मसारं रसायनम् ॥ १२२ ॥ श्रत्योवत् न्वभवसम्बन्धश्रुतिबन्धप्रचोदितः । सद्यो निर्विच साम्राज्यं वितीर्य जितशत्रवे ॥ १२३ ॥ श्रेष्ठोक्यजयिनं जेतुं मोहराजं कृतोद्यमः । अराजभिवेद्विनः सार्खं गृहीत्वा साधनं तपः ॥ १२४ ॥ श्रत्या निरतीचारं तनुं त्यक्त्वायुपोऽवधौ । नभित्तककिर्यग्रे शान्तकारिवमानगः ॥ १२५ ॥ अच्युतेन्द्रोऽजिनिष्टासवाद्विद्वाविश्वितिः । हस्तत्रयप्रमाणात्तनिधात्तनुभाम्करः ॥ १२६ ॥ श्रद्धात्रस्थातिः । हस्तत्रयप्रमाणात्तनिधात्तनुभाम्करः ॥ १२६ ॥ श्रद्धात्रस्थातिः । हस्तत्रयप्रमाणात्तनिधात्तनुभाम्करः ॥ १२० ॥ तमःप्रभावधिव्यासदेशावधिविलोचनः । तत्क्षत्रव्यापिसत्तेजावलात्तरशरमाक् ॥ १२८ ॥ दिव्यभोगांश्चरं भुक्त्वा स्वायुरन्तं विश्चद्वद्व । "प्राग्मागधातकीचण्डे सीतादक्षिणकूलगे ॥ १२९ ॥ विषये मङ्गलावत्यां रत्नसञ्चय प्रातिः । देव्यां कनकमालायां वल्लभः कनकप्रभः ॥ १३० ॥

न कोई तादात्विक था-भविष्यत्का विचार न रख वर्तमानमें ही मौज उड़ानेवाला था, किन्तु सभी समीचीन कार्योमें त्यर्च करनेवाले थे ॥ ११६॥ इस प्रकार जब वह राजा पृथिवीका पालन करता था तब सब खोर सुराज्य हो रहा था और प्रजा उस बुद्धिमान राजाको ब्रह्मा मानकर बृद्धिको प्राप्त हो रही थी।। ११७।। जब नव योवन प्राप्त हुआ। तब उस राजाके पूर्वीपार्जित पुण्य कर्मके उदयसे चौदह रत्न ऋौर नौ निधियाँ प्रकट हुई थीं ।। ११८ ।। भाजन, भाजन, शब्या, सेना, सवारी, आसन, निधि, रज्ञ, नगर ऋौर नाट्य इन दश भोगोंका वह अनुभव करता था।। ११६।। श्रद्धा ऋादि गुणोंसे संपन्न उस राजाने किसी समय एक माह्या उपवास करनेवाले अरिन्द्म नामक साधुके लिए ऋाहार-दान देकर नवीन पुण्यका बन्ध किया तथा रत्न-वृष्टि आदि पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम कार्योंके करनेमें तत्पर रहनेवाले मनुष्योंको क्या दुर्लभ है ? ॥ १२०-१२१ ॥ दसरे दिन वह राजा, गुप्तप्रभ जिनेन्द्रकी वन्दना करनेके लिए मनोहर नामक उद्यानमें गया। वहाँ उसने जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहं हुए श्रेष्ठ धर्म रूपी रसायनका पान किया, ऋपने पूर्व भवके सम्बन्ध सुने, जिनसे भाईके समान प्रेरित हो शीघ्र ही वैराग्य प्राप्त कर लिया। वह जितशत्रु नामक पत्रके लिए राज्य देकर त्रेलोक्यविजयी मोह राजाको जीतनेके लिए तत्पर हो गया तथा बहुतसे राजात्र्योंके साथ उसने तप धारण कर लिया। इस प्रकार निरितचार तप तप कर ऋायुके अन्तमें वह नभस्तिलक नामक पर्वतके अग्रभाग पर शरीर छोड़ें सोलहवें स्वर्गके शान्तकार विमानमें श्रन्युतेन्द्र हुत्रा। वहाँ उसकी वाईस सागरकी त्रायु थी, तीन हाथ ऊँचा तथा धातु-उपधातुत्र्योंसे रहित देदीप्यमान शरीर था, शुक्रलेश्या थी, वह ग्यारह माहमें एक वार श्वास लेता था, बाईस हजार षपं बाद एक बार अमृतमयी मानसिक आहार लेता था, उसके देशावधिज्ञान-रूपी नेत्र छठवीं पृथिवी तकके पदार्थी तकको देखते थे, उसका समीचीन तेज, वल तथा वैक्रियिक शरीर भी छठवीं पृथिवी तक व्याप्त हो सकता था।। १२२-१२=।। इस प्रकार निर्मल सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाला वह श्रन्युतेन्द्र चिरकाल तक स्वर्गके सुख भोग त्रायुके अन्तमें कहाँ उत्पन्न हुआ यह कहते हैं ॥ १२६॥

पूर्व धातकीखण्ड द्वीपमें सीता नदीके दाहिने तट पर एक मङ्गलावती नामका देश था। उसके रत्नसंचय नगरमें कनकप्रभ राजा राज्य करते थे। उनकी कनकमाला नामकी रानी थी। वह श्रहमिन्द्र उन दोनों दम्पतियोंके छुभ स्वप्नों द्वारा श्रपनी सूचना देता हुआ पद्मनाभ नामका पुत्र

१ जिनेशितम् ल०। २ स्वभाव क०, घ०। स्वभवः ख०, ग०, ल०। ३ रामाभिः ल०। ४मनिसाहार -क०, ख०, घ०। ५ प्राग्भागे ल०। ६ रबसंचयभूषतिः ख०।

पद्मनाभः सुतो जातस्तयोः मुस्वमपूर्वकम् । बालानुकृलपर्युप्टिविशेषैः सोऽभ्यवर्द्धतः ॥ १३१ ॥ उपयोगक्षमाशेषपर्याप्तिपरिनिष्टितम् । आरोप्य तं वतं राजा विद्यागृहमवीविशत् ॥ १३२ ॥ अभिजातपरीवारा दासहस्तिपकादिकान् । दूर्गकृत्य स निःशेषा विद्याः शिक्षितुमुद्ययौ ॥ १३३ ॥ तथेन्द्रियतिस्तेन पराजीयत सा यथा । निजार्थैः सर्वभावेन ननीति प्रीतिमात्मनः ॥ १३४ ॥ स घीमान् बृद्धमंयोगं व्यधाद् विनयवृद्धये । १विनयः शास्त्रनिर्णातः कृत्रिमः सहजोऽपरः ॥ १३५ ॥ तं सम्पूर्णकलं प्राप्य कान्तं सहजकृत्रिमौ । राजानं गुरुशुक्रौ वा रेजतुर्विनयौ भृशम् ॥ १३६ ॥ स घीमान् पोडने वर्षे विरेजे प्राप्य यौवनम् । वनं सुष्टु विनीतात्मा संयतं वा जितेन्द्रियः ॥ १३७ ॥ स्वाप्त्रच्यवयःशिक्षासम्पन्नं तमविक्रियम् १ । वनं सुष्टु विनीतात्मा संयतं वा जितेन्द्रियः ॥ १३७ ॥ स्वाप्त्रच्यवयःशिक्षासम्पन्नं तमविक्रियम् १ । वनं सुष्टु विनीतात्मा संयतं वा जितेन्द्रियः ॥ १३० ॥ स्वाप्त्रचं विधाप्त्रचं जिनप्तापुरःसरम् । संस्कृतस्येव रन्तस्य व्यधाद् वृद्धि क्रियान्तरे ॥ १३९ ॥ कलाभिरिव बालेन्दुं शुद्धपक्षसमाश्रयात् । रस्यं राजा तमूजां व प्रमदाभिरप्रयन् ॥ १४० ॥ तस्य सोमप्रभादीनां देवीनामभवन् सुताः । श्रुभाः सुवर्णनाभाद्याः भास्करस्येव भानवः ॥ १४१ ॥ पत्रपत्रविभिः श्रीमान् परीतः कनकप्रभः । स्वराज्यं पाल्यक्रवे सुखेनान्येद्युरुद्ध्याः ॥ १४२ ॥ मनोहरवने धर्मे श्रीधराज्ञिनपुक्ववत् । श्रुत्वा संयोज्य साम्राज्यं सुनौ संयग्य निर्वृतः ॥ १४३ ॥ पद्मनाभश्रव तृत्रैव गृहीतोपासक्रवतः । श्रित्वावापगतव्यासिममात्रैः सम्प्रवर्तयन् ॥ १४४ ॥ पद्मनाभश्रव तृत्रैव गृहीतोपासक्रवतः । श्रितः स्वावापगतव्यासिममात्रैः सम्प्रवर्तयन् ॥ १४४ ॥

उत्पन्न हुआ। पद्मनाभ, वालकोचित सेवा-विशेषके द्वारा निरन्तर वृद्धिका प्राप्त होता रहता था ॥ १३८-१३१ ॥ उपयोग तथा क्षमा आदि सब गुणोंकी पूर्णता हो जानेपर राजाने उसे ब्रत देकर विद्यागृहमें प्रविष्ट कराया ।। १३२ ।। दुर्लीन विद्वानोंके साथ रहनेवाला वह राजद्यमार, दास तथा महावत त्रादिको दूर कर समस्त विद्यात्रोंके सीखनेमें उद्यम करने लगा ॥ १३३ ॥ उसने इन्द्रियों-के समृहको इस प्रकार जीत रक्षा था कि वे इन्द्रियाँ सब रूपसे ऋपने विषयोंके द्वारा केवल ऋात्मा-के साथ ही प्रेम बढ़ाती थीं ।। १३४ ।। वह बुद्धिमान् विनयकी बुद्धिके लिए सदा बुद्धजनोंकी संगति करता था। शास्त्रोंसे निर्णय कर विनय करना कृत्रिम विनय हे और स्वभावसे ही विनय करना स्वाभाविक विनय है।। १३५।। जिस प्रकार चन्द्रमाको पाकर गुरु श्रीर शुक्र यह श्रत्यन्त सुशोभित होते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण कलाओंको धारण करनेवाल आनिशय सुन्दर उस राजकुमारको पाकर स्वाभाविक और कृत्रिम-दोनों प्रकारके विमान अतिशय सुशोभित हो रहे थे।। १३६।। वह बुद्धि-मान राजकुमार संालहवें वर्षमें योवन प्राप्त कर ऐसा सुशोभित हुआ जैसा कि विनयवान जिलेन्द्रिय संयमी वनको पाकर सुशोभित होता है।। १३७।। जिस प्रकार भद्र जातिके हाथीको देखकर उसका शिक्षक हर्षित होता है उसी प्रकार रूप, वंश, अवस्था और शिक्षासे सम्पन्न तथा विकारसे रहित पुत्रका देखकर पिता बहुत ही द्रिपित हुए। उन्होंने जिनेन्द्र भगवानकी पूजाके साथ उसकी विद्याकी पूजा की तथा संस्कार किये हुए रत्नके समान उसकी बुद्धि दूसरे कार्यमें लगाई ॥१३८-१३६॥ जिस प्रकार शुद्धपक्ष-शुक्षपक्षके आश्रयसे कलाओं है द्वारा वालचन्द्रका पूर्ण किया जाता है उसी प्रकार बलवान राजाने उस सुन्दर पुत्रको अनेक स्त्रियोंसे पूर्ण किया था अर्थान् उसका अनेक स्त्रियोंके साथ विवाह किया था।। १४०।। जिस प्रकार सूर्यके किरण उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार उसकी सोमप्रभा आदि रानियोंके सुवर्णनाभ श्रादि शुभ पुत्र उत्पन्न हुए।। १४१।। इस प्रकार पुत्र-पौत्रादिसे विरं हुए श्रीमान् और बुद्धिमान् राजा कनकप्रभ सुखसे अपने राज्यका पालन करते थे।। १४२॥

किसी दिन उन्होंने मनोहर नामक वनमें पंचार हुए श्रीवर नामक जिन-राजसे धर्मका स्वरूप सुनकर अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया तथा संयम धारण कर क्रम-क्रमसे निर्वाण प्राप्त कर लिया। १४३॥ पद्मनाभने भी उन्हों जिनराजके समीप श्रायकके व्रत लिये तथा मन्त्रियोंके साथ स्वराष्ट्र

१ विनीतः ख॰। २ तमविक्रियः ल॰। ३ महाङ्गजं क॰, ग॰, घ॰। ४ विनेता वा क॰, ख॰, बा॰, घ॰। ५ तमूर्जी वा ग॰। ६ भाजनम् ग॰। ७ 'तन्त्रः स्वराष्ट्रचिन्तायामावापः परिचन्तनम्'।

विश्वम्भहाससंस्पर्शविनांदैरितपेशलैः । कामिनीनां कलालापैः भिविलोलैविलोकनैः ॥ १४५ ॥ अनक्षपूर्वरक्षस्य पुष्पाक्षिलिनैः । समप्रेमसमुन्पन्नैः प्रसादं प्राप चेनसः ॥ १४६ ॥ कामकल्पद्भुमोद्भूतं परिपक्षं फलोत्तमम् । रामाप्रेमोपनीतं सा सीमाऽऽसीत्तस्य निर्वृतः ॥ १४७ ॥ प्राक्तनोपात्तपुण्यस्य फलमेतदिति स्फुटम् । प्रबोधयक्षसौ मूढानुद्यदीक्षिरभूत्सुखी ॥ १४८ ॥ सोऽपि श्रीधरसान्निध्ये बुद्ध्वा धर्मं बुधोत्तमः । संसारमोक्षयाथालयमात्मन्येवमचिन्तयन् ॥ १४९ ॥ यावदौद्यिको भावस्तावन्तंस्तिरात्मनः । स च कर्माणि तत्कर्म तावद्यावन्तकारणम् ॥ १५० ॥ कारणान्यपि पञ्चेव मिथ्यात्वादीनि कर्मणः । मिथ्यात्वे सत्यवश्यं स्यात्त्रशेषं चतुष्टयम् ॥ १५९ ॥ असंयमे श्रयं ह्रे स्तः प्रमादे योगसञ्ज्ञकम् । कपाये निःकपायस्य योग एव हि बन्धकृत् ॥ १५२ ॥ स्वस्मिन् म्वस्मिन् गृणस्थाने मिथ्यात्वादेविनाशनात् । स्वहेनोस्तन्कृतो बन्धस्तत्र तत्र विनश्यित ॥ १५२ ॥ सद्यस्मिन् गृणस्थाने मिथ्यात्वादेविनाशनात् । स्वहेनोस्तन्कृतो बन्धस्तत्र तत्र विनश्यति ॥ १५६ ॥ सद्यदित्रितयं नंक्ष्यत् पश्चात्तच स्वकालतः । आपर्यन्तगृणस्थानात्तक्षयात्संस्तोः क्षयः ॥ १५४ ॥ संसारे प्रलयं याते पापे जन्मादिलक्षणे । क्षायिकरात्मनो भावैरात्मन्यात्मा समेधते ॥ १५५ ॥ इति तत्त्वं जिनोद्दिष्टमज़ानानोऽन्धविच्चरम् । आन्तः संसारकान्तारे दुगे दुःखी दुरन्तके ॥ १५६ ॥ असंयमादिकं सर्वमुज्जित्वा कर्मकारणम् । ग्रुद्धश्चादिकं समुपेम्यहम् ॥ १५७ ॥

और पर-राष्ट्रकी नीतिका विचार करता हुआ वह सुखसे रहने लगा॥ १४४॥ परस्परके समान प्रेमसे उत्पन्न हुए और कामदेवके पूर्व रङ्गकी शुभ पुष्पाञ्जलिके समान ऋत्यन्त कोमल स्त्रियोंकी विनय, हँसी, स्पर्श, विनोद, मनोहर वातचीत और चक्रल चितवनींके द्वारा वह चित्तकी परम प्रसन्नताको प्राप्त होता था ॥ १४५-१४६ ॥ कामदेव रूपी कल्प-वृक्षसे उत्पन्न हुए, स्त्रियोंके प्रेमसे प्राप्त हुए क्योर पके हुए भोगोपभोग रूपी उत्तम फल ही राजा पद्मनाभके वैराग्यकी सीमा हुए थे अर्थान् इन्हीं भोगोपभोगोंसे उसे वैराग्य उत्पन्न हो। गया था।। १४७ ।। ये सप मोगोपभोग पूर्वभवमें कियं हुए पुण्यकर्मके फल हैं इस प्रकार मूर्य मनुष्योंका स्पष्ट रीतिसे वतलाता हुआ वह तेजस्वी पद्मनाभ सुखी हुआ था ।। १४८ ।। विद्वानोंमें श्रेष्ट पद्मनाभ भी, श्रीधर मुनिके समीप धर्मका स्वरूप जानकर अपने हृदयमें संसार और मोक्षका यथार्थ स्वरूप इस प्रकार विचारने लगा॥ १४६॥ उसने विचार किया कि 'जब तक ऑद्यिक भाव रहता है तब तक ऋात्माको संसार-भ्रमण करना पड़ना है, श्रीद्यिक भाव नव नक रहता है जब नक कि कर्म रहते हैं श्रीर कर्म नब नक रहते हैं जब तक कि उनके कारण विश्वमान रहते हैं।। १५०।। कर्मों के कारण मिश्यात्वादिक पाँच हैं। उनमें-से जहाँ मिथ्यात्व रहता है वहाँ वार्काके चार कारण अवश्य रहते हैं ।। १५१ ।। जहाँ असंयम रहता है वहाँ उसके सिवाय प्रमाद, कपाय और योग ये तीन कारण रहते हैं। जहाँ प्रमाद रहता है वहाँ । उसके सिवाय योग ऋोर कपाय ये दो कारण रहते हैं। जहाँ कपाय रहती है वहाँ उसके सिवाय योग कारण रहता है और जहाँ कपायका अभाव है वहाँ सिर्फ योग ही बन्धका कारण रहता है ॥ १५२ ॥ ऋपने-ऋपने गुणस्थानमें मिथ्यात्यादि कारणोंका नाश होनेसे वहाँ उनके निमित्तसे होनेवाला बन्ध भी नष्ट हो जाता है।। १५३।। पहले सत्ता, बन्ध श्रीर उदय नष्ट होते हैं, उनके पश्चान् चौदहवें गुणस्थान तक अपने-अपने कालके अनुसार कर्म नष्ट होने हैं तथा कर्मीके नाश होनेसे संसारका नाश हो जाता है।। १५४॥ जो पाप रूप है श्रोर जन्म-मरण ही जिसका लक्ष्ण है ऐसे संसारके नष्ट हो जानेपर त्र्यात्माके क्षायिक भाव ही शेप रह जाते हैं। उस समय यह त्र्यात्मा श्रपने त्रापमें उन्हीं क्षायिक भावोंके साथ बढ़ता रहता है।। १५५ ॥ इस प्रकार जिनेन्द्र देवके द्वारा बहे हुए तत्त्वको नहीं जाननेवाला यह प्राणी, जिसका अन्त मिलना अत्यन्त कठिन है एसे संसार-रूपी दुर्गम वनमें अन्धेके समान चिरकालसे भटक रहा है।। १५६ ।। श्रव मैं असंयम आदि कर्म-बन्धके समस्त कारणोंको छोड़कर शुद्ध श्रद्धान श्रादि मोध्नके पाँचों कारणोंको प्राप्त होता हं-धारण करता हूं? ॥ १५७ ॥

१ सवित्तासैर्विलोकनैः ख० । २ निभः ल० । ३ सत्समासीत्तस्य क०, घ० । तत्सीमासीत्तस्य ख० । ४ योगसंज्ञके ल० । ५ दुःखे ख० ।

इत्यन्तस्तत्वतां ज्ञात्वा पश्चनाभां हिनाहिते । दत्वा सुवर्णनाभाय भग्नभवं बाह्यसम्पदः ॥ १५८ ॥ राजभिर्बहुभिः सार्धं संयमं प्रतिपद्य सः । समाचरंश्वतुर्भेदे प्रसिद्धं सुक्तिसाधने ॥ १५९ ॥ ह्यप्टकारणसम्प्राप्तभावनां नामर्तार्थकृत । स्विकृत्येकादशाङ्गाव्धिपाराः परमं तपः ॥ १६० ॥ सिहनिःक्रीडिनायुग्नं विधायाबुधदुस्तरम् १ । कालान्ते सम्यगाराध्य समुत्सप्टकारीरकः ॥ १६२ ॥ वैजयन्ते त्रयत्रिशत्तागरायुरजायन । पूर्वोक्तदेहलेश्यादिविशेषो दिन्यसीख्यभाक् ॥ १६२ ॥ वस्मन् पण्मासशेपायुप्या अमिष्यति भूतले । द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे सृपश्चन्द्वपुराधिपः ॥ १६३ ॥ इक्ष्वाकुः काश्यपो वंशगोत्राम्यामद्भुतोद्यः । महासेनो महादेवी लक्ष्मणा स्वगृहाङ्गणे ॥ १६४ ॥ वसुधारां मुरैः प्राप्ता देवीमिः परिवारिता । दिन्यवस्त्रसगालेपशयनादिसुक्वोचिता ॥ १६५ ॥ वैश्वस्य कृष्णपञ्चम्यां स्वमान् याममनोहरे । दृष्ट्वा पोडश संतुष्य समुत्थायोदिते रवौ ॥ १६६ ॥ "पुण्यप्रसाधनोपेना हस्वक्त्रार्पितसम्मदा । स्वप्नान् सिहासनासीनं स्वानवाजीगमन् पनिम् ॥ १६० ॥ सोऽपि स्वावधिबोधेन तत्पलानि पृथक् पृथक् । राज्ये निवेदयामास सापि सन्तोषसम्भृता ॥ १६० ॥ कान्ति लज्ञां एति कीनि बुद्धि सौभाग्यसम्पदम् । श्रीङ्गीधत्यादिदेवीषु वर्धयन्तीषु सन्ततम् ॥ १६० ॥ भर्षापासितैकदृश्यां सा शक्योगे सुराचितम् । अहमिन्द्रमतक्यामं त्रिबोधमुपपादयन् ॥ १७० ॥ वर्दवाभ्येन्य नाक्रीशो महामन्दरमस्तके । सिहासनं समारोप्य सुरनाप्य क्षरिवारिभिः ॥ १७० ॥

इस प्रकार अन्तरङ्गमं हिताहितका यथार्थ स्वरूप जानकर पद्मनाभने बाह्य सम्पदाओंकी प्रभुता सुवर्णनाभके लिए दे दी और बहुनसे राजाओंके साथ दीक्षा धारण कर ली। अब वह मोक्ष-के कारण भूत चारों आराधनाओंका आवरण करने लगा, सोलह कारण-भावनाओंका चिन्तवन करने लगा तथा ग्यारह अंगोंका पारगामी बनकर उसने तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध किया। जिसे अज्ञानी जीव नहीं कर सकते एसे सिंहनिष्कीडित आदि कठिन तप उसने किये और आयुके अन्तः-में समाधिमरण-पूर्वक शरीर छोड़ा जिससे वैजयन्त विमानमं तेर्तीस मागरकी आयुका धारक अह-मिन्द्र हुआ। उसके शरीरका प्रमाण नथा लेश्यादिकी विशेषता पहले कह अनुसार थी। इस तरह वह दिव्य सुखका उपभाग करता हुआ रहता था।। १५६-१६२।।

तदनन्तर जब उसकी आयु हहकी वाकी रह गई तथ इस जम्बूई पिके भरत चेत्रमें एक चन्द्र-पुर नामका नगर था। उसमें इस्वाहु बंशी काइयपगात्री तथा आश्चर्यकारी बैभवको धारण करनेवाला महासेन नामका राजा राज्य करना था। उसकी महादेवीका नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मणाने अपने घरके आगनमें देवोंके द्वारा वरसाई हुई रह्नोंकी धारा प्राप्त की थी। श्री ही आदि देवियाँ सदा उसे घेरे रहती थीं। देवोपनीत वस्त्र, माला, लेप तथा शस्या आदिके मुग्वोंका समुचित उपमाग करनेवाली रानीने चेत्रफुण्ण पञ्चमीके दिन पिछली रात्रिमें सोलह स्वाह देखकर संताप लाभ किया। सूर्योदयके समय उसने उठकर अच्छे-अच्छे वस्त्राभरण धारण किये तथा प्रसन्त्रमुख होकर सिहासन पर वैठे हुए पतिसे अपने सब स्वाह निवेदन किये॥ १६६-१६७॥ राजा महासेनने भी अबधिज्ञानसे उन स्वप्नोंका फल जानकर रानीके लिए पृथक्-पृथक् वतलाया जिन्हें सुनकर वह बहुत ही हर्षित हुई ॥ १६८॥ श्री ही धृति आदि देवियाँ उसकी कान्ति, लज्जा, धेर्य, कीर्ति, बुद्धि और सीभाग्य-सम्पत्तिको सदा बढ़ाती रहती थीं॥ १६८॥ इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जानेपर उसने पीपकृष्ण एकादशिके दिन शक्रयोगमें देव पृजित, अचिनत्य प्रभाके धारक और तीन ज्ञानसे सम्पन्न उस अहमिन्द्र पुत्रको उत्पन्न किया। १७०॥ उसी समय इन्द्रने आकर महामेरकी शिखर पर विद्यमान सिहासन पर उक्त जिन-बालकको विराजमान किया, श्रीरसागरके जलसे उनका अभिषेक किया, सब प्रकारके आभूपणोंसे विभूपित किया, तीन लोकके राज्यकी कण्टी वाँधी और फिर प्रसन्नतासे हजार

१ प्रभावं राज्यसम्पदः ग०। प्राभवं राज्यसंबदः क०, ख०, घ०। २ विधायांबुधदुस्तरम् ल०। ३ शेषायुषा क०। ४ चण्डपुराधियः क०, घ०। ५ पुण्यप्रसाधनोपेतो क०, ख०, ग०, घ०। ६ स्ववक्त्रार्पितसंभवा क०। ७ पौषे मितैकादश्यन्ते ग०।

विमूच्य भूचणैः सर्वेवंद्ष्या त्रैकोच्यकणिठकाम् । मुदा वीक्ष्य सहस्राक्षो व्यवहारप्रसिद्ध्ये ॥ १७२ ॥ कुळं कुवछयस्यास्य सम्भवे व्यवस्त्तराम् । यतस्ततश्रकाराख्यां सार्थां चन्द्रप्रमं प्रभोः ॥ १७३ ॥ आनन्दनाटकं चास्य निर्वर्त्यामे शचीपतिः । पुनरानीय तत्पित्रोर्पियत्वा जगत्पतिम् ॥ १७४ ॥ भोगोपभोगयोग्योग्योक्वस्तुभिः परिचर्यताम् । भगवानिति सन्दिश्य यक्षेशं स्वाश्रयं ययौ ॥ १७५ ॥ प्रवोधमहतां खीत्वमपि निन्धं जगत्पतेः । लोकोपकारिणः प्राप्तेः सपुण्यां लक्ष्मणामिमाम् ॥ १७६ ॥ पावनीं स्तुत्यतां नीत्वा देवाश्चापन् महाफलम् । खितहशी वरिष्टेति मेनिरेऽनिमिषाङ्गनाः ॥ १७७ ॥ गतेऽनन्तरसन्ताने सागरोपमकोटिभिः । शतैनंवभिरेपोऽभूत्तदम्यन्तरजीवितः ॥ १७८ ॥ श्रून्यपट्कैकपूर्वायुः सार्द्वचापश्रतोच्छ्तिः । अवर्द्वन्तेव शीतांशुः कलाशेषो जगन्तुनः ॥ १७९ ॥ श्रून्यपट्कैकपूर्वायुः सार्द्वचापश्रतिवितः । अवर्द्वन्तेव शीतांशुः कलाशेषो जगन्तुनः ॥ १८० ॥ अकारणसमुज्ञृतस्मितकान्तमुखाम्बुजः । कदाचित्पस्खलन्पाद्विन्यासो मणिकुष्टिमे ॥ १८९ ॥ इत्यादितहयायोग्यमुष्पश्रुद्धविचेष्टितैः । नीत्वा बाल्यं स कौमारमाप प्रार्थ्यं सुखार्थिभिः ॥ १८२ ॥ अमृतैस्तनुमेतस्य कृतां मन्यामहे वयम् । वेषसेति जनालापाः प्रवर्तन्ते स्म कौतुकात् ॥१९८३ ॥ आधिक्याद्वावलेश्येव निर्गतेवेक्षयाप्रिया । द्रव्यलेश्या व्यमासिष्ट जित्वा पूर्णेन्दुजच्चितम् ॥ १८४ ॥ अश्रत्वा लेश्यया चास्य ज्योतिपां छादिता द्युतिः । भोगभूमिनिष्ट्वतेति प्रतोपमकरोज्ञनः ॥ १८४ ॥ श्र्यसा लेश्यया चास्य ज्योतिपां छादिता द्युतिः । भोगभूमिनिष्ट्वतेति प्रतोपमकरोज्ञनः ॥ १८४ ॥

नेत्र बनाकर उन्हें देखा। उनके उत्पन्न होते ही यह कुवलय अर्थान् पृथ्वी-मण्डलका समूह ऋथवा नील-कमलोंका समूह ऋत्यन्त विकसित हो गया था इसलिए इन्द्रने व्यवहारकी प्रसिद्धिके लिए उनका 'चन्द्रप्रभ' यह सार्थक नाम रक्खा।। १७१-१७३।। इन्द्रने इन त्रिलोकीनाथके ऋागे आनन्द नामका नाटक किया। तद्नन्तर उन्हें लाकर उनके माता-पिताके लिए सौंप दिया।। १७४।। 'तुम मागोपभोगकी योग्य वस्तुऋोंके द्वारा भगवान्की सेवा करों इस प्रकार कुवरके लिए संदेश देकर इन्द्र ऋपने स्थान पर चला गया।। १७५।। यद्यपि विद्वान् लोग स्त्री-पर्यायको निन्य बतलाते हैं तथापि लोगोंका कल्याण करनेवाले जगत्पित भगवानको धारण करनेसे यह लक्ष्मणा बड़ी ही पुण्य-वनी है, वड़ी ही पवित्र है,' इस प्रकार देव लोग उसकी स्तुति कर महान फलको प्राप्त हुए थे तथा 'इस प्रकारकी स्त्री-पर्याय श्रेष्ठ हैं' ऐसा देवियोंने भी स्वीकृत किया था।। १७६-१७७।।

भगवान् सुपार्श्वनाथके मोक्ष जानेके वाद जब नौ सो करांड़ सागरका अन्तर बीत चुका तब भगवान् चन्द्रभम उत्पन्न हुए थे। उनकी आगु भी इसी अन्तरमें सिम्मिलित थी।। १००८।। दश लाख पूर्वकी उनकी आगु थी, एक सौ पचास धनुप कँचा शरीर था, द्वितीयांके चन्द्रमाकी तरह वे बढ़ रहे थे तथा समस्त संसार उनकी स्तुति करता था।। १००८।। 'हे स्वामिन! आप इधर आइयें इस प्रकार छुत्हलवश कोई देवी उन्हें बुलाती थी। वे उसके फैलाये हुए हाथों पर कमलोंके समान अपनी हथेलियाँ रख देते थे। उस समय कारणके बिना ही प्रकट हुई मन्द सुसकानसे उनका सुखकमल बहुत ही सुन्दर दिखता था। वे कभी मणिजटित पृथिवी पर लड़खड़ाते हुए पर रखते थे।। १८०-१८१।। इस प्रकार उस अवस्थाके योग्य मोलीभाली शुद्ध चेष्टाओंसे बाल्यकालको बिताकर वे सुखाभिलापी मनुष्योंके द्वारा चाहने योग्य कौमार अवस्थाको प्राप्त हुए॥ १८२॥ उस समय वहाँ के लोगोंमें कौतुकवश इस प्रकारकी बातचीत होती थी कि हम ऐसा सममते हैं कि विधाताने इनका शरीर अमृतसे ही बनाया है।। १८३॥ उनकी द्रव्य लेश्या अर्थात् शरीरकी कान्ति पूर्ण चन्द्रमाकी कान्तिको जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो वाह्य वस्तुत्रोंको देखनेके लिए अधिक होनेसे भाव लेश्या ही बाहर निकल आई हो।। भावार्थ—उनका शरीर शुक्त था और भाव भी शुक्त-उज्ज्वल थे।। १८४।। उनके यश और लेश्यासे ज्योतिपी देवोंकी कान्ति छिए गई

१-स्तनुरेतस्य क०, घ०।

<sup>\*</sup>१८५ तमक्षोकादमे क०-ख०-ग०-घ०-पुस्तकेष्वयं क्षोकोऽधिको वर्तते, ल० पुस्तके नास्ति-'स्राबाल्यादेष पीयृपभोजी तेन तनुद्युतिः । स्रामानुषी इताशेषद्युतिरित्यव्रवीजनः'॥

षुतिस्तस्य शुितवाभात् मिश्रिता रिवचन्द्रयोः । तत्सदा न्यकसन्मन्ये पद्मानि कुमुदान्यि ॥ १८६ ॥ कुन्दहासा गुणास्तस्य चन्द्रस्येवांशवोऽमलाः । विकासयन्ति भन्यानां मनःकुवल्याविलम् ॥ १८८ ॥ सहोत्यतौ श्रियोऽनेन सोदर्येन्दोरिति श्रुतिः । अजानद्विजैनैरेतदन्यथा परिकल्पितम् ॥ १८८ ॥ चन्द्रस्येवाद्येऽस्यापि । सर्वसन्तापहारिणः । ह्वादते भासते वर्षते स्म लोको निराकुलः ॥ १८९ ॥ एनस्यैव गुणौर्टक्षमी नमन्ये कीर्तिश्च निर्मला । कारणानुगुणं कार्यमिति सत्यं भवेद्यदि ॥ १९० ॥ महाविभूतिसम्पन्नः असजमजनमङ्गलः । सालङ्कारिक्षयो वेलां कदाचिद्वनयत् कृती ॥ १९१ ॥ विणावाद्येन हृत्येन गाँतमुर्गुरजवादनैः । कदाचिद्घनदानीतभूषावद्यावलोकनैः ॥ १९२ ॥ वादिप्रवाद्युपराक्षयोः । कुत्हलेक्षणायातभन्यलोकात्मदर्शनैः ॥ १९२ ॥ धर्माद्यो व्यवद्वत गुणाः पापाद्ययान्क्षयम् । कौमारेऽस्मिन् स्थितेऽप्येवं कि वाच्यं संयमे सित ॥१९४॥ इति द्विलक्षपञ्चाशन्सहस्तप्रमितैर्गतैः । पूर्वे राज्याभिषेकाप्या परमानन्दसुन्दरः ॥ १९५ ॥ नावतो मण्डलं राहोः स्वहस्ततलसस्मितम् । कि तेजोऽर्कस्य तेजोऽस्य तेजद्वेलोक्यरक्षिणः ॥ १९६ ॥ शकाद्योऽपि केङ्कर्यं जन्मनः प्राग्वहन्ति चेत् । ऐश्वर्यादिभिरेपोऽन्येवृतः कैरुपमीयताम् ॥ १९७ ॥ तले कपोलयोः द्विणां छेदे वा दन्तिदन्तयोः । स विलोक्य स्मरस्मेरं स्वमुखं सुखमेयिवान् ॥ १९८ ॥ तले कपोलयोः द्विणां छेदे वा दन्तिदन्तयोः । स विलोक्य स्मरस्मेरं स्वमुखं सुखमेयिवान् ॥ १९८ ॥

थी इसलिए 'भागभूमि लीट आई है' यह समभ कर लाग संतुष्ट होने लगे थे।। १८५।। (ये बाल्य अवस्थासे ही अमृतका मोजन करते हैं अतः इनके शरीरकी कान्ति मनुष्योंसे भिन्न है तथा अन्य सबकी कान्तिको पराजित करती है।) उनके शरीरकी कान्ति ऐसी सुशोभित होती थी माना सूर्य और चन्द्रमाकी मिली हुई कान्ति हो । इसीलिए तो उनके समीप निरन्तर कमल और कुमुद दोनों ही खिले रहते थे ।। १८६ ।। कुन्दके फलोंकी हँसी उड़ानेवाल उनके गुण चन्द्रमाकी किरणोंके समान निर्मल थे। इसीलिए तो वे भव्य जीवोंके मनरूपी नीलकमलोंके समृहका विकसित करते रहते थे।। १८७।। लद्मी इन्होंके साथ उत्पन्न हुई थी इसलिए वह इन्होंकी बहिन थी। 'लद्मी चन्द्रमाकी बहिन हैं? यह जो लोकमें प्रसिद्धि हैं वह अज्ञानी लोगोंने मिध्या कल्पना कर ली है ॥ १८८ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होने पर यह लोक हपित हो उठता है, सुशोभित होने लगता है और निराकुल होकर बढ़ने लगता है उसी प्रकार सब प्रकारके संतापको हरनेवाले चन्द्रप्रभ भग-वानका जन्म होने पर यह सारा संसार हिपत हो रहा है, सुशोभित हो रहा है और निराकुल होकर बढ़ रहा है।। १६६।। 'कारणके अनुकूल ही कार्य होता है' यदि यह लोकोक्ति सत्य है तो मानना पड़ता है कि इनकी लक्ष्मी ऋौर कीर्ति इन्हींके गुणोंसे निर्मल हुई थीं। भावार्थ- उनके गुण निर्मल थे अतः उनसे जो लक्ष्मी और कीर्ति उत्पन्न हुई थी वह भी निर्मल ही थी।। १६०॥ जो बहुत भारी विभृतिसे सम्पन्न हैं, जो स्नान अपि माङ्गलिक कार्योंसे सज रहते हैं और अलङ्कारोंसे सुशोभित हैं ऐसे अतिशय कुरात भगवान कभी मनोहर वीणा वजाते थे, कभी मृदङ्ग स्त्रादि बाजोंके साथ गाना गाते थे, कभी कुवेरके द्वारा लाये हुए त्राभूषण तथा बह्न आदि देखते थे, कभी वादी-प्रतिवादियोंके द्वारा उपस्थापित पक्ष आदिकी परीक्षा करते थे और कभी छुनूहलवश ऋपना दर्शन करनेके लिए आये हुए भन्य जीयोंको दर्शन देते थे इस प्रकार अपना समय न्यतीत करते थे ॥ १८१-१८३ ॥ जब भगवान कौमार अवस्थामें हो थे तभी धर्म आदि गुणोंकी वृद्धि हो गई थी और पाप आदिका क्षय हो गया था, फिर संयम धारण करने पर तो कहना ही क्या है ? ।। १६४ ।। इस प्रकार दो लाख पचास हजार पूर्व व्यतीत होने पर उन्हें राज्याभिषेक प्राप्त हुआ था श्रीर उससे वे बहुत ही हर्षित तथा सुन्दर जान पड़ते थे।। १६५।। जो अपनी हथेलीप्रमाण मण्डलकी राहुसे रक्षा नहीं कर सकता ऐसे सूर्यका तेज किस कामका ? तेज तो इन भगवान चन्द्रप्रभका था जो कि तीन लोककी रक्षा करते थे।। १६६।। जिन के जन्मके पहले ही इन्द्र आदि देव किङ्करता स्वीकृत कर लेते हैं ऐसे अन्य ऐश्वर्य त्रादिसे विरे हुए इन चन्द्रप्रभ भगवानको किसकी उपमा दी जावे १॥ १६७॥ वे

१ चन्द्रस्येवोदयस्यापि ल० । २ मान्या ल० । ३ मान्यमञ्जनमङ्गलः ख०,ग० । सजं सावधानीकृतं मञ्जनं मङ्गलस्नानं यस्य सः इतिक-पुस्तके टिप्पगो । ४ सालङ्कारकियां ख० । ५ मुरजवादिभिः ल० ।

विलोकिनीनां कान्तानामुत्मुकानां विलासकृत् । त्यागीव स सुखी जातः १सववन्त्ररसतर्पणात् ॥ १९९ ॥ नान्तरायः परं तस्य कान्तावन्त्राव्जविक्षणे । जातपङ्केरुद्दाशङ्केर्भमिद्धर्भमेरैविना ॥ २०० ॥ मधुपैश्वपलेलोंलैर्युक्ताविचारकैः । मिलनैः किमकर्तन्यं प्रवेशो यदि लम्यते ॥ २०१ ॥ खचतुष्केन्द्रियर्तृक्तैः प्वैः साम्राज्यसम्पदः । चतुर्विशतिपुर्वाङ्गः सिम्मतौ क्षणवन्सुखम् ॥ २०२ ॥ सत्यां प्रयाति कालेऽसावलङ्कारगृहेऽन्यदा । प्रपश्यन् वदनामभोजं दर्पणागतमात्मनः ॥ २०३ ॥ वत्रावधार्यनिवैद्देतुं किन्निमुखे स्थितम् । पातुकः पश्य कायोऽयमीतयः प्रीतयोऽप्यमः ॥ २०४ ॥ किं सुखं यदि न स्वस्मात्का लक्ष्मीश्चेदियं चला । किं यौवनं यदि ध्वंसि किमायुर्यदि सावधि ॥२०५॥ सम्बन्धो बन्धुभिः कोऽसौ चेद्वियोगपुरम्सरः । स एवाहं त एवार्थास्तान्येव करणान्यपि ॥ २०६ ॥ प्रीतिः सैवानुभूतिश्च हृत्तिश्चास्यां भवावनौ । परिवृत्तमिदं सर्वं पुनः पुनरनन्तरम् ॥ २०० ॥ तत्र किं जातमध्येष्यल्वले कें वा भविष्यति । इति जानक्षदं चास्मिन्मोमुद्दीमे मुदुर्मुदुः ॥ २०८ ॥ अनित्ये नित्यबुद्धिमें दुःखे सुखमिति स्मृतिः । अशुचौ श्चितित्यास्था परत्रात्ममितर्यथा ॥ २०९ ॥ अविद्ययैवमाकान्तो दुरन्ते भववारिधौ । चतुर्विधोरुदुःखोप्रदुःखोप्रदुःगिहतश्चरम् ॥ २१० ॥ इत्ययेनायतेनैवमायासित इवाकुलः । काललव्धि परिप्राप्य क्षुण्णमार्गजिद्दासया ॥ २१९ ॥ गुणाक्चं भावुको भाविकेवलावगमादिभिः । स्मरक्तित्याप सन्मत्या भसंकल्येव समागमम् ॥ २१२ ॥

म्बियोंके कपोल-नलमें अथवा हाथी-दाँनके टुकड़में कामदेवसे मुसकाता हुन्त्रा अपना मुख देखकर सुन्वी होते थे ॥ १६८ ॥ जिस प्रकार कोई दानी पुरुष दान देकर सुन्वी होता है उसी प्रकार शृङ्गार चेप्रात्रोंको करने वाले भगवान , अपनी ओर देखनेवाली उत्पुक स्त्रियोंके लिए अपने मुखका रस समर्पण करनेसे सर्वा होते थे ॥ १६६ ॥ सुखमें कमलकी आशङ्का होनेसे जो पास हीमें मँडरा रहे हैं ऐसे भ्रमरोंको छोड़कर स्त्रीका मुख-कमल देखनेमें उन्हें और कुछ बाधक नहीं था।।२००॥ चक्कल सतृष्ण, योग्य त्रयोग्यका विचार नहीं करनेवाले स्रोर मिलन मधुप-भ्रमर भी (पश्चमें मधु-पायी लोग भी ) जब प्रवेश पा सकते हैं तब संसारमें ऐसा कार्य ही कौन है जो नहीं किया जा सकता हो ॥ २०१ ॥ इस प्रकार साम्राज्य-सम्पदाका उपभोग करते हुए जब उनका छह लाख पचास हजार पूर्व नथा चौदीस पूर्वाङ्गका लम्बा समय सुख पूर्वक क्षणभरके समान बीत गया तब वे एक दिन त्राभुषण धारण करनेके घरमें दर्पणमें त्रपना मुख-कमल देख रहे थे।।२०२-२०३।। वहाँ उन्होंने मुख पर स्थित किसी वस्तुको वैराग्यका कारण निश्चित किया और इस प्रकार विचार करने लगे। 'देखो यह शरीर नश्वर है तथा इससे जो प्रीति की जाती है वह भी ईतिके समान दु:खदायी है ।। २०४ ।। वह मुख ही क्या है जो अपनी आत्मासे उत्पन्न न हो, वह लक्ष्मी ही क्या है जो चक्कल हो, वह यौवन ही क्या है जो नष्ट हो जानेवाला हो, श्रीर वह आयु ही क्या है जो अविधिसे सहित हो-सान्त हो ॥ २०५ ॥ जिसके त्रागे वियोग होनेवाला है ऐसा वन्धुजनोंके साथ समागम किस कामका १ मैं वही हूँ, पदार्थ वही हैं, इन्द्रियाँ भी वही हैं, प्रीति और ऋनुभूति भी वही है, तथा प्रवृत्ति भी वही है किन्तु इस संसारकी भूमिमें यह सब बार-बार बदलता रहता है ॥ २०६-२०७ ॥ इस संसारमें ऋब तक क्या हुआ है ऋौर आगे क्या होनेवाला है यह मैं जानता हूं, फिर भी बार बार मोहको प्राप्त हो रहा हूँ यह आश्चर्य है।। २०८।। मैं आज तक अनित्य पदार्थोंको नित्य सममता रहा, दु:खको सुख स्मरण करता रहा, अपवित्र पदार्थीको पवित्र मानता रहा और परको आत्मा जानता रहा ।। २०६ ।। इस प्रकार ऋज्ञानसे ऋाकान्त हुआ यह जीव, जिसका अन्त अत्यन्त कठिन है ऐसे संसाररूपी सागरमें चार प्रकारके विशाल दुःख तथा भयक्कर रोगोंके द्वारा चिरकालसे पीड़ित हो रहा है।। २१०।। इस प्रकार काल-लब्धिको पाकर संसारका मार्ग छोड़नेकी इच्छासे वे बढ़े लम्बे पुण्यकर्मके द्वारा खिन्न हुएके समान व्याकुल हो गये थे।। २११।। आगे

१ स्ववक्त्रसंतर्पशात् ल० ( छन्दोभङ्गः )। २ तदावधार्यं ल० । ३ भवावली ल० । ४ सकस्येव ल० । ५ समागमे ल० ।

दीक्षालक्ष्म्याः स्वयं प्राप्ता सद्बुद्धिः सिद्धिदायिनी । इति प्रबुद्धत्तस्वं तं प्रपद्य सुरसंयताः ॥ २१३ ॥ यथोचितमभिष्टुत्य ब्रह्मलोकं पुनर्यथुः । नृपोऽपि वरचन्द्रस्य कृत्वा राज्याभिषेचनम् ॥ २१४ ॥ विनिःक्रमणकल्याणपूजां प्राप्य सुरेश्वरैः । आरुद्ध सुरसन्धायां शिविकां विमलाह्मयात् ॥ २१५ ॥ दिनद्वयोपवासित्वा वने सर्वर्तृकाह्मये । वर्षोपे मास्यनुराधायामेकाद्वयां महीसुजाम् ॥ २१६ ॥ सहस्रोणाप्य नैर्प्रत्यं मनःपर्ययमाप्तवान् । वृद्धितीये दिवसे तस्मै पुरे नलिननामिन ॥ २१७ ॥ सोमदत्तो नृपो गौरः प्रदायाहारमुगमम् । पुण्यानि नव सम्प्राप्य वसुधारादिपञ्चकम् ॥ २१८ ॥ सुरेस्तद्दानसन्तुष्टैरापितं स्वीचकार सः । धत्वा व्रतानि सम्पाल्य समितीस्त्यकदण्डकः ॥ २१९ ॥ निगृहीतकपायारिवर्द्धमानिवर्धुद्धभाक् । त्रिगुप्तः शिलसम्पन्नो गुणो प्रोक्ततपोद्वयः ॥ २२० ॥ वस्तुवृत्तिवचोभेदान्तर्यण्य भावयत् । दशप्रकारधर्मस्थः पोढाशेपपरीपहः ॥ २२१ ॥ अनित्याद्युचिदुःखत्वं स्मरन् कायादिकं मुद्धः । गत्वा सर्वत्र माध्यस्थ्यं परमं योगमाधितः ॥ २२२ ॥ श्रान् मासान् जिनकल्पेन नीत्वा दीक्षावनान्तरे । अधस्ताबागवृक्षस्य स्थित्वा पष्टोपवाससृत् ॥ २२२ ॥ कालगुनेदृकृष्णसप्तसम्यामनुराधापराह्मके । प्रागेव निहिताशेषश्रद्धानप्रतिपक्षकः ॥ २२४ ॥ करणत्रयसंयोगात् क्षपकश्रेणिमाश्रितः । स्फुरन्तुरीयचारित्रा द्वयभावविकल्पतः ॥ २२५ ॥ विद्युष्कानंद्धसद्यात्या मोहाराति निहत्य सः । असावगाद्वदगर्योऽभाद् विचतुष्कादिभास्करः ॥२२५॥

होनेवाले केवलज्ञानादि गुणोंने मुफे समृद्ध होना चाहिए एऐसा स्मरण करते हुए वे दृतीके समान सद्बुद्धिके साथ समागमको प्राप्त हुए थे।। २१२।। मोक्ष् प्राप्त करानेवाली उनकी सद्बुद्धि अपने आप दीक्षा-लद्मीको प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार जिन्होंने आत्मतत्त्वको समक लिया है ऐसे भगवान् चन्द्रप्रभके समीप लौकान्तिक देव आये और यथायोग्य स्तृति कर ब्रह्मस्वर्गको वापिस चले गये। तदनन्तर महाराज चन्द्रप्रभ भी वरचन्द्र नामक पुत्रका राज्याभिषेक कर देवोंके द्वारा की हुई दीक्षा-कल्याणककी पूजाको प्राप्त हुए और देवोंके द्वारा उठाई हुई विमला नामकी पालकीमें सवार होकर सर्वर्त्क नामक वनमें गये। वहाँ उन्होंने दो दिनके उपवासका नियम लेकर पीप कृष्ण एकादशीके दिन अनुराधा नक्षत्रमें एक हजार राजात्र्योंके साथ निर्मन्य दीक्षा कर ली। दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान प्राप्त हो गया। दूसरं दिन वे चर्याके लिए निलन नामक नगरमें गये। यहाँ गौर वर्णवाले सोमदत्त राजाने उन्हें नवधा भक्ति पूर्वक उत्तम त्राहार देकर दानसे संतुष्ट हुए देवोंके द्वारा प्रकटित रत्नवृष्टि आदि पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये । भगवान त्र्यहिंसा त्र्यादि पाँच महाव्रतोंको धारण करते थे, ईर्या आदि पाँच समितियोंका पालन करते थे, मन वचन कायकी निरर्थक प्रवृत्ति रूप तीन दण्डोंका त्याग करते थे।। २१३-२१६।। उन्होंने कपायरूपी शत्रुका निग्रह कर दिया था, उनकी विशुद्धता निरन्तर बढ़ती रहती थी, वे तीन गुप्तियोंसे युक्त थे, शील सहित थे, गुणी थे, अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दोनों तपोंका धारण करते थे, वस्तु वृत्ति और वचनके भेदसे निरन्तर पदार्थाका चिन्तन करते थे, उत्तम क्षमा आदि दश धर्मीमें स्थित रहते थे, समस्त परिपह सहन करते थे, ध्यह शरीरादि पदार्थ अनित्य हैं, अशुचि हैं और दुःख रूप हैंं ऐसा बार-बार स्मरण रखते थे तथा समस्त पदार्थीमें माध्यस्थ्य भाव रखकर परमयोगको प्राप्त हुए थे।।२२०-२२२।। इस प्रकार जिन-कल्प-मुद्राके द्वारा तीन माह विताकर वे दीक्षावनमें नागवृक्षके नीचे वेलाका नियम लेकर स्थित हुए। वह फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके सार्यकालका समय था श्रोर उस दिन श्रनुराधा नक्षत्रका उदय था। सम्यग्दर्शनको घातनेवाली प्रकृतियोंका तो उन्होंने पहले ही क्षय कर दिया अब अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति-करणरूप तीन परिणामोंके संयोगसे क्षपकश्रेणीका प्राप्त हुए। वहाँ उनके द्रव्य तथा भाव दोनों ही रूपसे चौथा सूद्रमसाम्पराय चारित्र प्रकट हो गया ॥ २२३-२२५॥ वहाँ उन्होंने प्रथम शुक्रध्यानके प्रभावसे मोहरूपी शत्रुको नष्ट कर दिया जिससे उनका सम्यग्दर्शन अवगाढ सम्यग्दर्शन हो गया।

१ पौषमास्यतु-ल० । २ द्वितीयदिवसे ल० । ३ धर्मध्यानेद्धसद्ध्यात्या ल०, ग०, घ०, क० । ४ सावगाटहगन्त्यार्थो ल० । सावगाटहगन्त्येंऽयों ल० ।

द्वितीयग्रुक्कध्यानेन घातित्रितयघातकः । जीवस्यैवोपयोगाख्यो गुणः शेपेष्वसम्भवात् ॥ २२० ॥ घातीति नाम तद्घातादभूद्वचतुष्टये । अघातिप्विप केपाञ्चिदेव तम्न विकोपनात् ॥ २२८ ॥ परावगाढं सम्यक्त्यं चर्यान्त्यां ज्ञानदर्शने । दानादिपञ्चकं प्राप्य सयोगः सकलो जिनः ॥ २२९ ॥ सर्वज्ञः सर्वलोकेशः सार्वः सर्वैकरक्षकः । सर्वदक् सर्वदेवेन्द्रवन्द्यः सर्वार्थदेशकः ॥ २३० ॥ चतुष्किश्वत्तीशेषविभवोदयः । प्रातिहार्याष्ट्रकन्यक्तीकृततीर्थकरोदयः ॥ २३१ ॥ देवदेवः समस्तेन्द्रमुकुटोढाक्त्रिपक्षः । स्वप्रभाहादिताशेषविश्वो लोकविभूषणः ॥ २३२ ॥ गतिजीवगुणस्थाननयमानादिविस्तृतेः । प्रबोधकः स्थितो न्योस्नि श्रीमान् चन्द्रप्रभो जिनः ॥ २३३ ॥ क्रीर्यपुर्येण शीर्येण भ्यदंहः सञ्चितं परम् । सिहेर्हर्तुं स्वजातेर्वा न्यूढं तस्यासनं न्यभात् ॥ २३४ ॥ केवलग्रुतिरेवेवं मूर्तिर्जातेव भास्वरा । देहप्रभा दिशो विश्वा भासयन्त्यस्य शोभते ॥ २३५ ॥ व्यानरेरामरेरेष प्रभाप्रकटितार्यातः । हंसांसधवलेर्गङ्गानरङ्गेरिव सेन्यते ॥ २३६ ॥ ध्वनिरेकोऽपि दिन्योऽस्य प्रकाशो वांग्रुमालिनः । वद्रप्टूणां सर्वभावानां सन्नोत्राणां प्रकाशकः ॥२३७॥ त्रिभिः शिवं पदं प्राप्यमस्माभिरिति चावदत् । मोक्षमार्गः पृथ्यभूतो भाति छत्रत्रयं विभोः ॥ २३८ ॥ भाति पिण्डीद्रमो भर्तुरशोकः संन्नयादहम् । इत्याविष्कृतरागो वा पञ्चवैः प्रसवैरपि ॥ २३९ ॥ भाति पिण्डीद्रमो भर्तुरशोकः संन्नयादहम् । इत्याविष्कृतरागो वा पञ्चवैः प्रसवैरपि ॥ २३९ ॥

उस समय चार ज्ञानोंसे देदीप्यमान चन्द्रप्रभ भगवान् अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे।। २२६।। वारहवें गुणस्थानके अन्त्रमें उन्होंने द्वितीय झुक्तध्यानके प्रभावसे मोहातिरिक्त तीन घातिया कर्मौंका क्षय कर दिया । उपयोग जीवका ही ग्वास शुण है क्योंकि वह जीवके सिवाय अन्य द्रव्योंमें नहीं पाया जाता। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह श्रोर अन्तराय कर्म जीवके उपयोग गुणका घात करते हैं इसलिए घातिया कहलाते हैं। उन भगवान्के घातिया कर्मीका नाश हुआ था और अघातिया कर्मीमेंसे भी कितनी ही प्रकृतियोंका नाश हुआ था। इस प्रकार वे परमावगाड़ सम्यग्दर्शन, ऋन्तिम यथाख्यात चारित्र, क्षायिक ज्ञान, दर्शन तथा ज्ञानादि पाँच लव्धियाँ पाकर शरीर सहित सयोगकेवली जिनेन्द्र हो गर्ये ॥ २२७-२२६ ॥ उस समय वे सर्वज्ञ थे, समस्त लोकके स्वामी थे, सबका हित करनेवाले थे, सबके एक मात्र रक्षक थे, भर्वदर्शी थे, समस्त इन्द्रोंके द्वारा वन्द्रनीय थे श्रीर समस्त पदार्थीका उपदेश देनेवाले थे।। २३०।। चौंनीम ऋतिशयोंके द्वारा उनके विशेष वैभवका उदय प्रकट हो रहा था और आठ प्रानिहार्योंके द्वारा नीर्थ कर नामकर्मका उदय व्यक्त हो रहा था।। २३१।। वे देवोंके देव थे, उनके चरण-कमलोंको समस्त इन्द्र अपने मुख्टों पर धारण करते थे, अपनी प्रभासे उन्होंने समस्त संसारको आनिन्दित किया था, तथा व समस्त लोकके आभूषण थे।। २३२।। गति, जीव, समास, गुणस्थान, नय, प्रमाण आदिके विस्तारका ज्ञान करानेवाले श्रीमान् चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र आकाशमें स्थित थे।। २३३।। सिंहोंके द्वारा धारण किया हुआ उनका सिंहासन ऐसा सुशाभित हो रहा था कि सिंह जातिने करता-प्रधान शूर-वीरताके द्वारा पहले जिस पापका संचय किया था उसे हरनेके लिए मानो उन्होंने भेगवानका सिंहामन उठा रक्खा था।। २३४।। समस्त दिशाओंको प्रकाशित करती हुई उनके शरीरकी प्रभा एसी जान पड़ती थी मानो देदीप्यमान केवलज्ञानकी कान्ति ही तदाकार हो गई हो ॥ २३५॥ हंसोंके कंधोंके समान सफेद देवोंके चामरोंसे जिनकी प्रभाकि दीर्घता प्रकट हो रही है ऐसे भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो गङ्गानदीकी लहरें ही उनकी सेवा कर रही हो ॥२३६॥ जिस प्रकार सूर्यका एक ही प्रकाश देखनेवालोंके लिए समस्त पदार्थोंका प्रकाश कर देता है उसी प्रकार भगवानकी एक ही दिव्यध्वनि सुननेवालों के लिए समस्त पदार्थांका प्रकाश कर देती थी ॥२३७॥ भगवान्का छत्रत्रय ऐसा मुशोभित हो रहा था मानो सम्यग्दर्शन, सम्यन्द्वान श्रौर सम्यक-चारित्र रूप मोक्षमार्ग जुदा-जुदा होकर यह कह रहा हो कि मोक्षकी प्राप्ति हम तीनोंसे ही हो सकती हैं अन्यसे नहीं ।। २३= ।। लाल-लाल अशोक वृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भगवानके आश्रय-

१ यदहः ग०, ल० । २ चमरै-ल० । ३ द्रष्टृणां सर्वभावानां सगोत्राणां प्रकाशकः ख०, ग० । नराणां सर्वभावानां संश्रोतृणां प्रकाशकः ल० ।

अभात् सुमनसां बृष्टिः पतन्ती नमसो विभुम् । ताराविह्यिवायान्ती सेवितुं भिक्तिर्भरा ॥२४०॥ देवदुन्दुमयो बाढं दध्वनुस्तर्जिताब्धयः । दिशः श्रावितुं वास्य मोहारातिजयं विभोः ॥ २४१ ॥ अभादस्य प्रभामध्ये प्रसम्भं वक्त्रमण्डलम् । नाकनद्यामिवाम्भोजमिव वा विम्बमैन्द्वम् ॥ २४२ ॥ श्रीमद्गन्धकुटीमध्ये चतुभिक्षिगुणैर्गणैः । तारागणैः शरचन्द्र इव सेव्यो व्यराजत ॥ २४३ ॥ दत्तादित्रिनवत्युक्तगणेशः खत्रयद्विस—१ । म्प्रोक्तपूर्वधरः ग्रून्यत्रिकाष्ठाविष्ठलेचनः ॥ २४४ ॥ ग्रून्यद्वयचतुःग्रून्यद्विक व्यक्षोक्तिश्वाद्वास्त्रः । खचतुष्कैकिनिर्दिष्टकेवलावगमाप्रणीः ॥ २४५ ॥ चतुर्दशसहस्रोक्तविक्तियद्वित्रभूषितः । खत्रयाष्ट्यचतुर्ज्ञानपरिवत्परिवारितः ॥ २४६ ॥ खद्वयन्त्रित्वादितः सर्वसाद्वित्रभूषितः । खत्रयाष्ट्यचतुर्ज्ञानपरिवत्परिवारितः ॥ २४७ ॥ श्रव्हश्रावकाभ्यर्च्यः श्राविकापञ्चलक्षकः । असङ्ख्यदेवदेवीड्यम्त्र्यक्सङ्क्ष्यातसेवितः ॥ २४८ ॥ प्रादक्षिण्येन भव्येशं परीत्येते गणाः पृथक् । ४स्वकोष्ठेष्ववतिष्ठन्ति विद्विताञ्चलिकुड्मलाः ॥२४९॥ तत्राकृत्रिमसम्भूतभक्तिभारानतः स्फुरन् । मुकुटाप्रमणिः स्तोत्रं द्विनीयेन्द्रोऽभ्यधादिदम् ॥ २५० ॥ स्वार्थः सागरमेरूजां परार्थः कल्पभूरुहाम् । देव स्वार्थः परार्थश्च महिमा महतस्तव ॥ २५२ ॥ स्वार्थः सागरमेरूजां परार्थः कल्पभूरुहाम् । देव स्वार्थः परार्थश्च महिमा महतस्तव ॥ २५२ ॥ दद्वास्त परमं सौक्ष्यमित्यस्तु भवतः "स्तवः । नन्द नन्देति देवस्य साधितात्मार्थसम्पदः ॥ २५३ ॥

से ही मैं अशोक-शोकरहित हुआ हूँ अतः उनके प्रति अपने पत्रों और फूलोंके द्वारा अनुराग ही प्रकट कर रहा हो ॥ २३६ ॥ आकाशसे पड़ती हुई फुलोंकी वर्षा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो भगवानकी सेवा करनेके लिए भक्तिसे भरी हुई ताराओंकी पंक्ति ही त्या रही हो ॥ २४० ॥ समुद्रकी गर्जनाको जीतनेवाले देवोंक नगाड़ ठीक इस तरह शब्द कर रहे थे माना वे दिशाओंका यह सुना रहे हों कि भगवानने मोहरूपी शत्रुको जीत लिया है।। २४१।। उनकी प्रभाके मध्यमें प्रसन्नतामे भरा हुआ मुख-मण्डल ऐसा मुशोभित होता था मानो आकाशगङ्गामें कमल हा खिल रहा हो अथवा चन्द्रमाका प्रतिविम्ब ही हो ।। २४२ ।। जिस प्रकार तारागणींसे सेवित शरद्-ऋतुका चन्द्रमा सशोभित होता है उसी प्रकार बारह सभाश्रोंसे सेवित भगवान गन्धकुर्टीके मध्यमें सुशामित हो रहे थे।। २४३।। उनके दत्त आदि तेरानवें गणधर थे, दो हजार पूर्वधारी थे, आठ हजार अवधिक्वानी थे, दो लाख चार सौ शिक्षक थे; दश हजार केवलज्ञानी थे। व चौदह हजार विक्रिया-ऋद्धिके धारक मुनियोंसे विभूषित थे, त्र्याठ हजार मनःपर्यय ज्ञानके धारक उनकी सेवा करते थे, तथा सात हजार छह सौ वादियोंके स्वामी थे। इस प्रकार सब मुनियोंकी संख्या ऋढ़ाई लाख थी। वरुणा आदि तीन लाख ऋस्सी हजार आर्थिकाएँ उनकी स्तुति करती थीं । तीन लाख श्रायक झोर पाँच लाख श्राविकाएँ उनकी पूजा करती थीं । वे ऋसंख्यात देव-देवियोंमें स्तुत्य थे और संख्यात तिर्यक्क उनकी सेवा करते थे ॥ २४३-२४८ ॥ ये सब बारह समाओंके जीव प्रदक्षिणा रूपसे भव्योंके स्वामी भगवान चन्द्रप्रमको घेरे हुए थे, सब अपने-अपने कोटोंमें बैठे थे श्रीर सभी कमलके मुकुलके समान अपने-श्रपने हाथ जोड़े हुए थे।। २४६॥

उसी सब्बय जो उत्पन्न हुइ भक्तिके भारसे नम्न हो रहा है श्रीर जिसके मुकुटके अप्रभागमें लगे हुए मणि देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसा दूसरा ऐशानेन्द्र इस प्रकार स्तुति करने लगा ॥ २५० ॥ वह कहने लगा कि हे भगवन ! जिस रत्नत्रयसे आपने उत्कृष्ट रत्नत्रय प्राप्त किया है वही रत्नत्रय-सम्पत्ति श्राप मुक्ते भी दीजिये ॥ २५१ ॥ हे देव ! समुद्र श्रीर सुमेरु पर्वतकी महिमा केवल श्रपने लिए हैं तथा कल्पवृक्षकी महिमा केवल परके लिए है परन्तु सबसे बड़े ऐसे आपकी महिमा अपने तथा दूसरे दोनोंके लिए हैं ॥ २५२ ॥ हे भगवन ! श्राप परम सुखके देनेवाले हैं ऐसी श्रापकी स्तुति तो दूर ही रही, श्रपने श्रात्मतत्त्व रूपी संपदाको सिद्ध करनेवाले श्राप सदा समृद्धिमान हों

स्वद्वचो वाचि धर्मस्ते हृदि वृत्तिस्तनौ भवेत्। यस्य स त्वाहशो भूत्वा परमानन्दमञ्जुते ॥ २५४ ॥ स्वयैवैकेन कर्मारीन् भुवनत्रयविद्विषः । शुक्तध्यानासिना हत्वा मुक्तिसाम्राज्यमाजितम् ॥ २५४ ॥ त्वत्पादपादपोद्भूतसान्द्वच्छायां समाश्रिताः । पापार्करोगधर्मोऽप्रदुःखसन्तापवूरगाः ॥ २५६ ॥ सागरोऽनन्तकान्तारं संसारः सर्वदेहिनाम् । त्वन्मताश्रितभव्यानां गोष्पदं नन्दनं वनम् ॥ २५७ ॥ फलं भित्रलोकसाम्राज्यं क्रेशकृत्वरणस्मृतिः । लोकस्तत्रापि मन्देच्छो न वेश्ति हितमात्मने ॥ २५८ ॥ आजाराध्यभावोऽयमनन्यसहशस्तव । अधःस्थं जगदाध्यमाधारस्त्वं वतद्विमः ॥ २५९ ॥ वेदकोऽसि न वेद्योऽसि न पाल्योऽस्यसि पालकः । कर्तासि नासि कार्यस्त्वं न पोष्योऽस्यसि पोषकः ॥२६०॥ त्वां नमन्तुत्तमः स्तोना गुरुश्च गुणगौरवात् । अनमन् तप्यते पापरस्तुवन् उशप्यते सदा ॥ २६९ ॥ नास्तिकाः पापिनः केचिद् दैप्टिकाश्च हतोद्यमाः । त्वदीयास्त्वास्तिका धर्म्याः परत्र विहितोद्यमाः ॥२६२॥ सर्वत्र सर्वत् सर्वेस्त्वं सार्वस्त्वंवित् । प्रकाशयित नैवेन्दुर्भानुर्वान्येषु का कथा ॥ २६३ ॥

समृद्धिमान हों, मैं यहीं स्तुति करता हूं ॥ २५३ ॥ जो मनुष्य आपके वचनको अपने वचनोंमें, त्रापके धर्मको अपने हृदयमें और श्रापकी प्रवृत्तिको अपने शरीरमें धारण करता है वह श्राप जैसा ही होकर परम अानन्दको प्राप्त होता है।। २५४।। हे नाथ! आप अकेलेने ही श्रुक्तध्यान रूपी नलवारके द्वारा तीनों लोकोंसे द्वेप रखनेवाले कर्मरूपी शब्दश्रोंको नष्ट कर मुक्तिका साम्राज्य प्राप्त कर लिया है।। २५५ ।। हे प्रमा ! जो आपके चरणरूपी वृक्षसे उत्पन्न हुई संघन छायाका आश्रय लेते हैं व पापरूपी सूर्यके रागरूपी घामके तीव दुःखरूपी संतापसे दर रहते हैं ॥ २५६ ॥ हे देव ! यह संसार, समस्त जीवांके लिए या ना समुद्र है या अनन्त वन है परन्तु जो भव्य आपके मतका आश्रय लंते हैं उनके लिए गायका खुर है अथवा नन्दन वन है।। २५७।। है भगवन् ! यद्यपि आपके चरणोंका स्मरण करनेसे कुछ क्रोश अवश्य होता है परन्तु उसका फल तीनों लोकोंका साम्राज्य है। आश्चर्य है कि ये संसारके प्राणी उस महान् फलमें भी मन्द इच्छा रखते हैं इससे जान पड़ना है कि ये ऋपनी ऋात्माका हित नहीं जानते।। २५८।। है प्रभो ! ऋापका यह ऋाधाराधेय भाव अनन्यसदृश है-सर्वथा ऋनुपम है क्योंकि नीचे रहनेवाला यह संसार तो आधेय है और उसके उपर रहनेवाले आप आधार हैं। भावार्थ-जो चीज नीचे रहती है वह आधार कहलाती है और जो उसके ऊपर रहती है वह आधेय कहलाती है परन्तु आपके आधाराधेय भावकी व्यवस्था इस व्यवस्थासे भिन्न है अतः अनुपम है। दूसरे पक्षमें यह अर्थ है कि आप जगत्के रक्षक हैं अतः त्राधार हैं और जगत त्रापकी रक्षाका विषय है अतः ऋषिय है।। २५६।। आप सबको जानते हैं परन्तु आप किसीके द्वारा नहीं जाने जाते, ऋाप सबके रक्षक हैं परन्तु ऋाप किसीके द्वारा रक्षा करने याग्य नहीं हैं, आप सबके करनेवाले हैं परन्तु आप किसीके कार्य नहीं हैं, आप सबके जाननेवाले हैं परन्तु त्याप किसीके द्वारा जाननेके योग्य नहीं हैं और त्याप सबका पोषण करने वाले हैं परन्तु आप किसीके द्वारा पांषण किये जानेके योग्य नहीं हैं ॥ २६० ॥ जो आपको नमस्कार करता है वह उत्तम हो जाता है, इसी प्रकार जो आपकी स्तुति करता है वह गुणोंके गौरवसे गुरु अथवा श्रेष्ठ हो जाता है इसके विपरीत जो आपको नमस्कार नहीं करता वह पापोंसे संतप्त होता है और जो आपकी स्तुति नहीं करता वह सदा निन्दाको प्राप्त होता है ॥ २६१ ॥ हे भगवन् ! इस संसारमें कितने ही लोग नास्तिक हैं-परलोककी सत्ता स्वीकृत नहीं करते हैं इसलिए स्वच्छन्द होकर तरह-तरहके पाप करते हैं और कितने ही लोग केवल भाग्यवादी हैं इसीलिए उद्यमहीन होकर अकर्मण्य हो रहे हैं परन्तु आपके भक्त लोग आस्तिक हैं-परलोककी सत्ता स्वीकृत करते हैं इसलिए 'परलोक बिगड़ न जावे' इस भयसे सदा धार्मिक कियाएँ करते हैं श्रीर परलोकके सुधारके लिए सदा उद्यम करते हैं ॥ २६२ ॥ सबका हिन करनेवाले और सबको जाननेवाले आप सब जगह सब समय सब पदार्थोंको प्रकाशित करते हैं। ऐसा प्रकाश न चन्द्रमा कर सकता है ऋौर न सूर्य ही.

१ त्रैलोक्य ल०। २ तदमतः ल०। ३ नाप्यते ल०। ४ द्वेष्टिकाश्च ल०, ल०।

न स्थिरं क्षणिकं ज्ञानमात्रं ग्रुत्यमनीक्षणात् । वस्तु प्रतिक्षणं तस्वान्यत्यरूपं तवेक्षणात् ॥ २६४ ॥ अस्त्यात्मा बोधसद्भावात्परजन्मास्ति तत्स्मृतेः । सर्वविश्वास्ति धीवृद्धेस्त्वदुपज्ञमिदं त्रथम् ॥ २६५ ॥ इन्याद् द्रव्यस्य वा भेदं गुणस्याप्यवदृद्धिधीः । गुणैः परिणतिं द्रव्यस्यावादीस्त्वं यथार्थेदक् ॥ २६६ ॥ अप्रतिपा प्रभा भाति देव देहस्य तंऽनिशम् । चन्द्रप्रभेति नामेद्रमपरीक्ष्य हरिव्यंधात् ॥ २६० ॥ इति शब्दार्थगर्मारस्तवनेन सुराधिपः । चिरं सपुण्यमात्मानं बहुमेने स हृष्ट्याः ॥ २६० ॥ अथ चन्द्रप्रभः स्वामी धर्मतीर्थं प्रवर्तयन् । सर्वान् देशान् विहृत्यार्थान् सम्मेदतलमाप्तवान् ॥ २६९ ॥ विहारमुपसंहृत्य मासं सिद्धशिलातले । प्रतिमायोगमास्थाय सहस्रमुनिभिः सह ॥ २७० ॥ फाल्गुने शुक्रसप्तम्यां ज्येष्टाचन्द्रेऽपराह्मके । तृतीयशुक्रध्यानेन कृतयोगिनरोधकः ॥ २७९ ॥ अयोगपद्मासाय तुर्यशुक्लेन निर्हरन् । शेषकर्माणि निर्लुप्तशर्रारः परमोऽभवत् ॥ २७२ ॥ सुरा निर्वाणकल्याणपूज्ञविधिविधायिनः । पुण्यपण्यं समादाय तदेयुः स्वस्वमान्पदम् ॥ २७३ ॥

## शार्वृलविक्रीडितम्

सम्पूर्णः किमयं शरच्छशधरः किं वार्षितो।दर्पणः सर्वाथ(वगतेः किमेप विरुद्धतपीयृपपिण्डः पृथुः। किं पुण्याणुमयश्चयोऽयमिति यहक्त्राम्बुजं शङ्कयते सोऽयं चन्द्रजिनस्तमो व्यपहरन्नंहोभयादक्षतात्॥ २७४॥

फिर, अन्य पदार्थोंकी तो बात ही क्या है ? ॥ २६३ ॥ हे भगवन ! कोई भी बस्तु न नित्य है, न क्षणिक है, न ज्ञानमात्र हे और न अटश्य होने में श्रूप रूप है किन्तु आपके दर्शनमें प्रत्येक वस्तु तत्त्व और अतत्त्व रूप—अस्ति और नास्ति रूप है ॥ २६४ ॥ आतमा है, क्योंकि उसमें ज्ञानका सद्भाव है, आतमा दूसरा जन्म धारण करता है क्योंकि उसका स्मरण बना रहता है, और आतमा सर्वज्ञ है क्योंकि ज्ञानमें वृद्धि देखी जाती है । हे भगवन ! ये तीनों ही सिद्धान्त आपके ही कहे हुए हैं ॥ २६५ ॥ जिस प्रकार एक द्रव्यमें दूसरा द्रव्य जुदा है उसी प्रकार द्रव्यसे गुण भी जुदा है ऐसा कितने ही बुद्धिहीन मनुष्य कहते हैं परन्तु आपने कहा है कि द्रव्यका परिणमन गुणोंसे ही होता है अर्थात द्रव्यसे गुण सर्वथा जुदा पदार्थ नहीं है । इसीलिए आप यथार्थद्रष्टा हैं —आप पदार्थकों स्वरूपकों ठीक-ठीक देखते हैं ॥ २६६ ॥ हे नाथ ! चन्द्रमाकी प्रभा तो राहुसे निराहित हो जाती है परन्तु आपके शरीरकी प्रभा बिना किसी प्रनिवन्यके रात-दिन प्रकाशित रही आती है अतः इन्द्रने जो आपका 'चन्द्रप्रभ' (चन्द्रमा जैसी प्रभावाला ) नाम रक्या है वह बिना परीक्षा किये ही रख दिया है ॥ २६० ॥ इस प्रकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों ही गंभीर हैं ऐसे स्तवनसे प्रसन्न बुद्धिके धारक इन्द्रने आपने आपको चिरकालके लिए बहुत ही पुण्यवान माना था ॥ २६८ ॥

अथानन्तर चन्द्रप्रम स्वामी समस्त आर्य देशोंमें विहार कर धर्म-तार्थकी प्रवृत्ति करते हुए सम्मेदिशिखर पर पहुँचे ॥ २६६ ॥ वहाँ वे विहार वन्द कर एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर एक माह तक सिद्धशिला पर आमृढ रहे ॥ २७० ॥ और फाल्गुन शुक्त सप्तमीके दिन ज्येष्ठा नक्षत्रमें सायंकालके समय योग-निरोध कर चौदहवें गुणस्थानको प्राप्त हुए तथा चतुर्थ शुक्त-ध्यानके द्वारा शरीरको नष्ट कर सर्वोत्हृष्ट सिद्ध हो गये ॥ २०१-२७२ ॥ उसी समय निर्वाण-कस्याणककी पूजाकी विधिको करनेवाले देव आये और पुण्यस्पी पण्य—खरीदने योग्य पदार्थको लेकर अपने-अपने स्थान पर चले गये ॥ २०३ ॥

'क्या यह शरद्ऋतुका पूर्ण चन्द्रमा हैं, अथवा समस्त पदार्थोंको जाननेके लिए रक्खा हुआ दर्पण है, अथवा अमृतका शोभायमान विशालिपण्ड हैं अथवा पुण्य परमाणुओंका समूह हैं इस प्रकार जिनके मुख-कमलको देखकर लोग शङ्का किया करते हैं वे चन्द्रप्रम जिनेन्द्र अज्ञानान्यकारको

१-मवीच्चणात् ल०।

लेदया यस्य मृणालनालघवला श्राध्योभयी शोभते

यस्यास्येन्दुरहर्दिवं कुवलयाह्नादं विधरो ध्रुवम् ।

यह्नोघोज्ज्वलदर्पणे त्रिसमयं जीवादिकं लक्ष्यते

स श्रीमान् दिशताच्छ्रियं जिनपतिनैष्टाष्टकर्माप्टकः ॥ २७५ ॥

श्रीवर्मा श्रीघरो देवोऽजितसेनोऽच्युताधिपः । पद्मनाभोऽहमिन्द्रोऽस्मान् पातु चन्द्रप्रभः प्रभुः ॥ २७६ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपप्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे चन्द्रप्रभपुराणं

परिसमासं चतुःपद्माशत्तमं पर्व ॥ ५४ ॥

----

नष्ट करते हुए पापके भयसे हमारी रक्षा करें ॥ २७४ ॥ जिनकी द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकारकी लेश्याएँ कमलकी मृणालके समान सफेद तथा प्रशंसनीय सुशोभित हैं, जिनका सुखरूपी चन्द्रमा रात-दिन कुवलय—पृथिवी-मण्डल अथवा नील कमलोंके समूहको हिपित करता रहता है, जिनके ज्ञानरूपी निर्मल दर्गणमें विकालसम्बन्धी जीवाजीवादि पदार्थ दिखाई देते हैं और जिन्होंने अष्ट कर्मोंका समूह नष्ट कर दिया है ऐसे मोक्ष-लद्मीसे सम्पन्न चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबको लद्मी प्रदान करें ॥ २७५ ॥ जो पहले श्रीवर्मा हुए, फिर श्रीधर देव हुए, तदनन्तर अजितसेन हुए, तत्पश्चान अच्युत स्वर्गके इन्द्र हुए, फिर पद्मनाभ हुए फिर अहमिन्द्र हुए और तदनन्तर अष्टम तीर्थकर हुए ऐसे चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबकी रक्षा करें ॥ २७६ ॥

इस प्रकार ऋार्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें चन्द्रप्रभ पुराएका वर्णन करनेवाला चौंवनवाँ पर्व समाप्त हुऋा ॥ ५४॥

# पञ्चपञ्चाशत्तमं पर्व

विधाय विपुत्ते मार्गे विनेयांश्वामले स्वयम् । स्वयं च सुविधियोंऽभूद् विधेयान्नः स तं विधिम् ॥ १ ॥ पुष्कराह्येंन्द्रियागो १ मन्दरप्राग्विदेहभाक् । सीतासरिदुदक्कूले विषयः पुष्कलावती ॥ २ ॥ तम्राभृत्पुण्डराकिण्यां महीपक्षो महीपितः । दोर्दण्डखण्डितारातिमण्डलश्चण्डविक्रमः ॥ ३ ॥ पुराणमि सन्मार्गं स स्ववृत्त्याऽकरोन्नवम् । पाश्चात्यानां तु तद्वृत्त्या पुराणः सोऽभवत्पुनः ॥ ४ ॥ सम्पोष्य पालयामास गां स्वां सा च स्वयं मुदा । प्रस्तुता निजसारेण तं सदा समत्रपयत् ॥ ५ ॥ स्वानुरक्तान् जनान् सर्वान् म्वगुणैः स व्यधात् सुधीः । ते च तं प्रीणयन्ति सम प्रत्यहं सर्वभावतः ॥६॥ शेषाः प्रकृतयस्तेन विहिता विद्वताश्च याः । स्वेन स्वेनोपकारेण तार्श्चनं वृद्धिमानयन् ॥ ७ ॥ अवर्द्धन्त गुणास्तिम्मन् सद्वृत्ते शास्त्रशालिति । मुनिवल्लव्धसंस्कारा वभुश्च मणयो यथा ॥ ८ ॥ विभज्य राज्यलक्ष्मीं स्वां यथास्वं स्वसमाश्चितैः । स्वोऽन्वभूचिरमच्छिन्नं सन्तः साधारणश्चियः ॥ ९ ॥ वदन्तीन्द्रयमस्थानं राजानं नीतिवेदिनः । कृतीन्द्रम्थान प्वायं दण्ड्याभावात्प्रजागुणात् ॥ १० ॥ रितरिच्छिन्नसन्ताना तस्य भोग्याश्च तत्तदशाः । तस्मात्स्वसुविच्छेदं नावेदक्षीणपुण्यकः ३ ॥ ११ ॥

जिन्होंने विशाल तथा निर्मल मोक्षमार्गमं अनेक शिष्योंका लगाया और स्वयं लगे एवं जो सुविधि रूप हैं - उत्तम मोक्षमार्गकी विधि रूप हैं अथवा उत्तम पुण्यसे सहित हैं व सुविधि-नाथ भगवान हम सबके लिए सुविधि—मोक्षमार्गकी विधि ऋथवा उत्तम पुण्य प्रदान करें।। १॥ पुष्करार्धद्वीपके पूर्व दिग्भागमें जो मेरु पर्वत है उसके पृत्विदेहत्तेत्रमें सीतानदीके उत्तर तट पर पुष्कलावती नामका एक देश हैं। उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमे महापद्म नामका राजा राज्य करता था। उस राजाने अपने भुजदण्डोंसे शत्रुओंके समृह खण्डित कर दिये थे, वह अत्यन्त पराक्रमी था, वह किसी पुराने मार्गको अपनी वृत्तिके द्वारा नया कर देता था और फिर आगे हानेवाले लोगोंके लिए वही नया मार्ग पुराना हो जाता था।। २-४।। जिस प्रकार कोई गोपाल अपनी गायका अच्छी तरह भरण-पोपण कर उसकी रक्षा करता है और गाय द्रवीभूत होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे द्रध देती हुई सदा संतुष्ट रखती है उसी प्रकार वह राजा अपनी पृथिवीका भरण-पोपण कर उसकी रक्षा करता था और वह पृथिवी भी द्रवीभूत हो वड़ी प्रसन्नताके साथ ऋपनेमें उत्पन्न होनेवाले रत्न ऋादि श्रेष्ठ पदार्थों के द्वारा उस राजाको संतुष्ट रखती थी।। ५।। वह बुद्धिमान् सब लोगोंको ऋपने गुणोंके द्वारा अपनेमें अनुरक्त बनाता था और सब लोग भी सब प्रकारसे उस बुद्धिमानको प्रसन्न रखते थे।। ६।। उसने मंत्री पुरोहित आदि जिन कार्य-कर्नाओंको नियुक्त किया था तथा उन्हें बढ़ाया था वे सब अपने-अपने उपकारोंसे उस राजाको सदा वढ़ाते रहते थे।। ७।। जिस प्रकार मुनियोंमें अनेक गुण वृद्धिको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार उस सदाचारी अीर शास्त्रज्ञानसे मुशाभित राजामें अनेक गुण वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे तथा जिस प्रकार संस्कार किये हुए मणि सुशोभित होते हैं उसी प्रकार उस राजामें अनेक गुण सुशोभित हो रहे थे।। न।। वह राजा यथायोग्य रीतिसे विभाग कर अपने श्राश्रित परिवारके साथ अखण्ड रूपसे चिरकाल तक अपनी राज्य-लद्मीका उपभाग करता रहा सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुष लद्मीको सर्वसाधारणके उपभागके योग्य सममते हैं ॥ ६॥ नीतिके जाननेवाले राजाको इन्द्र और यमके समान कहते हैं परन्तु वह पुण्यात्मा इन्द्रके ही समान था क्योंकि उसकी सब प्रजा गुणवनी थी अतः उसके राज्यमें कोई दण्ड देनेके योग्य नहीं था॥ १०॥ उसके सुखकी परम्परा निरन्तर बनी रहती थी और उसके भोगोपभागके योग्य पदार्थ भी सदा उपस्थित रहते थे अतः विशाल पुण्यका धारी वह राजा अपने सुखके विरहको कभी

१ दिग्भागमन्दर ग०, घ० । २ तादृशः ल० । ३ तुण्णपुण्यकः ख०, ल० ।

इति स्वपुण्यमाहात्म्यसम्पादितमहोत्सवः । स कदाचिन्महैश्वर्यं श्रुत्वा स्ववनपालकात् ॥ १२ ॥ जिनं मनोहरोद्याने स्थितं भूनहिताह्वयम् । गत्वा विभूत्या भूतेशं त्रिः परीत्य कृतार्चनः ॥ १३ ॥ विन्दित्वा स्वोचितस्थाने स्थित्वा मुकुलिताञ्जलिः । आकर्ण्यं धर्ममुत्पन्नवोधिरेवमचिन्तयत् ॥ १४ ॥ आत्मायमात्मनात्मायमात्मन्याविष्कृतामुखम् । विधायानादिकालीनमिथ्यात्वोदयद्षितः ॥ १५ ॥ अन्मादीव मदीवान्धो वावेशी वाविचारकः । यद्यदात्माहितं मोहात्तत्तदेवाचर्रक्षिरम् ॥ १६ ॥ भित्वा भवकान्तारे प्रभप्यो निर्वृतेः पथः । इत्यतोऽनुभवाद्गीत्वा मुक्तिमार्गप्रित्सया ॥ १७ ॥ स्मृत्वे धनदाख्याय वितीर्येश्वर्यमात्मनः । प्राम्नाजीद् बहुभिः सार्द्धं राजभिर्भवभीरुभिः ॥ १८ ॥ कमादेकादशाङ्गाविधपारगो भावनापरः । बद्ध्वा तीर्थकरं नाम प्रान्ते स्वाराधनाविधिः ॥ १८ ॥ विद्यत्यत्यव्यव्यव्यव्यापत्रात्त्रात्त्रात्विद्याः । गुकुलेश्वयः श्वसन् मासेर्दश्यभिर्दश्यभिर्वशी ॥ २० ॥ समरन् सहस्वविश्वत्या वत्सराणां तनुस्थितम् । भानसोद्यः प्रवीचारः प्राप्तपृम्पभाविधः ॥ २२ ॥ दिक्रियावलतेजोभिः स्वावधिक्षेत्रसम्मितः । उत्कृष्टाप्टगुणैश्वर्यः प्राणतेन्द्रोऽजनिष्ट सः ॥ २२ ॥ दिक्षयावलतेजोभिः स्वावधिक्षेत्रसम्मितः । उत्कृष्टाप्टगुणैश्वर्यः प्राणतेन्द्रोऽजनिष्ट सः ॥ २२ ॥ दिक्षयाक्रलतेजोभिः स्वावधिक्षेत्रसम्मतः । सुप्रीवोऽस्य महादेवी जयरामेति रम्यभाः ॥ २४ ॥ सा देवेर्वसुधारादिप्जां प्राप्य पराधिकाम् । फाल्गुने मूलनक्षत्रे तामसे नवमीदिने ॥ २५ ॥ प्रभाते पोडश स्वप्रान्त दरनिद्राविलक्षणा । विलोक्य तत्प्रान्त्वात्वाप्रमोदिनी ॥ २६ ॥ प्रभाते पोडश स्वप्रान्त दरनिद्राविलक्षणा । विलोक्य तत्प्रश्चात्मपत्र्वात्रमपति स्वप्रानिदिनी ॥ २६ ॥

जानता ही नहीं था।। ११।। इस प्रकार ऋपने पुण्यके माहात्म्यसे जिसके महोत्सव निरन्तर बढ़ते रहते हैं ऐसे राजा महापद्मने किसी दिन अपने वनपालसे सना कि मनोहर नामक उद्यानमें महान ऐश्वर्यके धारक भूतहित नामके जिनराज स्थित हैं। वह उनकी यन्द्रनाके लिए बड़े वैभवसे गया श्रीर समस्त जीवोंके स्वामी जिनराजकी तीन प्रदक्षिणाएँ देकर उसने पूजा की, वन्दना की तथा हाथ जोड़कर अपने योग्य स्थानपर बैठकर उनसे धर्मीपदेश सुना। उपदेश सुननेसे उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया श्रीर वह इस प्रकार विचार करने लगा ॥ १२-१४ ॥ श्रानादि कालीन मिध्यात्वके उदयसे दृपित हुआ यह आत्मा, अपने ही आत्मामें अपने ही आत्माके द्वारा दुःख उत्पन्न कर पागलकी तरह अथवा मतवालेकी तरह अन्धा हो रहा है तथा किसी भूताविष्टके समान अविचारी हा रहा है। जो जो कार्य आत्माके लिए आहितकारी हैं मोहोदयसे यह प्राणी चिरकालसे उन्हींका त्राचरण करता चला त्रा रहा है। संसाररूपी अटवीमें भटक-भटक कर यह मोक्षके मार्गसे भ्रष्ट हो गया है। इस प्रकार चिन्तवन कर वह संसारसे भयभीत हो गया तथा मोक्ष-मार्गको प्राप्त करनेकी इच्छासे धनद नामक पुत्रके लिए त्र्यपना ऐश्वर्य प्रदान कर संसारसे डरनेवाले त्र्यनेक राजात्र्योंके साथ दीक्षित हो गया।। १५-१८।। क्रम-क्रमसे वह ग्यारह अंगरूपी समुद्रका पारगामी हो गया. सोलह कारण भावनात्र्योंके चिन्तवनमें तत्पर रहने लगा और तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध कर अन्तमें उसने समाधिमरण धारण किया ॥ १६ ॥ समाधिमरणके प्रभावसे वह प्राणत स्वर्गका इन्द्र हुआ । वहाँ बीस सागरकी उसकी त्रायु थी, साढ़ेतीन हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्रलेश्या थी, दश-दश माहमें श्वास लेता था, बीस हजार वर्ष बाद आहार लेता था, मानसिक प्रवीचार करता था, धम्रप्रभा पृथिवी तक उसका अवधिज्ञान था, विकिया वल और तेजकी सीमा भी उसके अवधिज्ञानकी सीमाके बराबर थी तथा त्रणिमा महिमा त्रादि त्राठ उत्कृष्ट गुणोंसे उसका ऐश्वर्य बढ़ा हुत्रा था।। २०-२२।। वहाँ-का दीर्घ सुख भोगकर जब वह यहाँ आनेके लिए उद्यत हुआ तब इस जम्बूदीपके भरत चेत्रकी काकन्दी नगरीमें इच्वाकुवंशी काश्यपगोत्री सुमीव नामका क्षत्रिय राजा राज्य करता था। सुन्दर कान्तिको धारण करनेवाली जयरामा उसकी पट्टरानी थी।। २३-२४।। उस रानीने देवोंके द्वारा अतिशय श्रेष्ट रत्नवृष्टि आदि सम्मानको पाकर फाल्गुनकृष्ण नवमीके दिन प्रभात कालके समय मूल-नक्षत्रमें जब कि उसके नेत्र कुछ-कुछ बाकी बची हुई निद्रासे मिलन हो रहे थे, सोलह स्वप्न देखे।

१ मानसोऽर्घः प्रवीचारः त• ।

मार्गशांपें सितं पक्षं जैत्रयोगे तमुत्तमम् । प्रास्त प्रतिपद्याशु तदैत्येन्द्राः सहामरेः ॥ २० ॥ क्षांराभिषेकं भूषान्ते पुष्पदन्ताख्यमत्रुवन् । कुन्दपुष्पप्रभाभासि देहदीष्या विराजितम् ॥ २८ ॥ सागरोपमकोटीनां नवत्यामन्तरे गते । एप चन्द्रप्रभस्याभृत्तदभ्यन्तरजीवितः ॥ २९ ॥ पूर्वलक्षद्वयात्मायुः शतचापसमुच्छितिः । लक्षाईपूर्वकालेऽस्य कौमारमगमत् सुष्पम् ॥ ३० ॥ अथाष्य पूज्यं साम्राज्यमच्युतेन्द्रादिभिविभुः । अन्वभृत्सुलमाक्षिष्टमिष्टैः शिष्टेरिभिष्टुतः ॥ ३१ ॥ कान्ताभिः करणैः सर्वैरमुष्मादिश्यत्सुलम् । ताभ्योऽनेन तयोः कस्य बहुत्वं कथ्यतां बुधैः ॥ ३२ ॥ पुण्यवानस्त्वयं किन्तु मन्ये ता बहुपुण्यकाः । याः समभ्यणीनर्वाणसुखमेनमर्शरमन् ॥ ३३ ॥ यः स्वर्गसारसौद्याव्धिमग्नः सन् भुवमागतः । तान्येव भोग्यवस्त्ति यानि तं चाभ्यलापयन् ॥ ३४ ॥ अनन्तशोऽहमिन्द्रन्वं प्राप्य तेनाप्यतृप्तवान् । सुखेनानेन चेदेष तृप्तः सौत्येष्वदं सुखम् ॥ ३५ ॥ अप्टाविशतिपूर्वाङ्गयुतलक्षाईपूर्वकं । राज्यकाले गते प्रीत्या कुर्वतो दिग्विलोकनम् ॥ ३६ ॥ आपतन्तीं विलोक्योल्कामस्यासीदीहशो मतिः । दीपिकेऽयं ममानादिमहामोहतमोऽपहा ॥ ३७ ॥ इति तद्वेतुसम्भृतविमलावगमात्मकः । स्वयंबुद्धां विबुद्धः सन् तत्वमेवं विभावयन् ॥ ३८ ॥ स्पष्टमग्र मया दण्टं विश्वमेतद्विद्वस्वनम् । कर्मेन्द्रजालिकनेनेवं विपर्यस्य प्रदिशतम् ॥ ३० ॥ स्पष्टमग्र मया दण्टं विश्वमेतद्विद्वस्वनम् । कर्मेन्द्रजालिकनेनेवं विपर्यस्य प्रदिशतम् ॥ ३० ॥

स्वप्न देखकर उसने अपने पितसे उनका फल जाना और जानकर बहुत ही हर्षित हुई ॥ २५-२६ ॥ मार्गशीर्ष शुक्त प्रतिपदाके दिन जैत्रयोगमें उस महादेवीने वह उत्तम पुत्र उत्पन्न किया । उसी समय इन्द्रोंने देवोंके साथ आकर उनका श्लीरमागरके जलसे अभिषेक किया, आभूषण पिहनाय और कुन्दके फूलके समान कान्तिसे मुशाभित शरीरकी दीप्तिसे विराजित उन भगवानका पुज्यदन्त नाम रक्खा ॥ २७-२६ ॥ श्री चन्द्रप्रभ भगवानके बाद जब नव्वै करोड़ सागरका अन्तर बीत चुका था तब श्री पुष्पदन्त भगवान हुए थे । उनकी आयु भी इसी अन्तरमें शामिल थी ॥ २६ ॥ दो लाख पूर्वकी उनकी आयु थी, सो धनुष ऊँचा शरीर था और पचाम लाख पूर्व तक उन्होंने कुमार-अवस्थानके सुख प्राप्त किये थे ॥ ३० ॥

अथानन्तर अच्युतेन्द्रादि देव जिमे पूज्य सममते हैं ऐसा साम्राज्य पाकर उन पुष्पदन्त भग-वान्ने इष्ट पदार्थिक संयोगसे युक्त सुखका अनुभव किया। उस समय बड़े-बड़े पूज्य पुरुष उनकी स्तुति किया करते थे ।। ३१ ।। सब स्त्रियोंसे, इन्द्रियोंने और इस राज्यसे जो भगवान सुविधिनाथको सुख मिलता था और भगवान सुविधिनाथसे उन स्त्रियोंको जो सुख मिलता था उन दोनोंमें विद्वान लोग किसको बड़ा श्रथवा बहुत कहें १॥ ३२॥ भगवान पुण्यवान रहें किन्तु मैं उन स्त्रियोंको भी बहुत पुण्यात्मा सममता हूँ क्योंकि मोक्षका मुख जिनके समीप है ऐसे भगवानको भी वे प्रसन्न करती थीं - क्रीड़ा कराती थीं ॥ ३३ ॥ वे भगवान् स्वर्गके श्रेष्ठ सुख-रूपी समुद्रमें मग्न रहकर पृथिवी पर आये थे अर्थान् स्वर्गके सुखोंसे उन्हें संतोप नहीं हुआ था इसलिए पृथिवी पर आये थे। इससे कहना पड़ता है कि यथार्थ भाग्य वस्तुएँ वही थीं जो कि भगवानको अभिलापा उत्पन्न कराती थीं-अच्छी लगती थीं ।। ३४ ।। जो भगवान् अनन्त वार अहमिन्द्र पद पाकर भी उससे संतुष्ट नहीं हुए व यदि मनुष्य-लोकके इस मुखसे संतुष्ट हुए तो कहना चाहिए कि सब मुखोंमें यही मुख प्रधान था ॥ ३५ ॥ इस प्रकार प्रेम-पूर्वक राज्य करते हुए जब उनके राज्य-कालके पचास हजार पूर्व और अट्टाईस पूर्वोक बीत गये तब वे एक दिन दिशाओंका अवलोकन कर रहे थे। उसी समय उल्का-पात देखकर उनके मनमें इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ कि यह उल्का नहीं है किन्तु मेरे अनादि-कालीन महामोह रूपी अन्धकारको नष्ट करनेवाली दीपिका है।। ३६-३७॥ इस प्रकार उस उल्काके निमित्तसे उन्हें निर्मल आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। वे स्वयंबुद्ध भगवान् इस निमित्तसे प्रतिबुद्ध होकर तत्त्वका इस प्रकार विचार करने लगे कि आज मैंने स्पष्ट देख लिया कि यह संसार विड-

१-रपोष्टुतः (१) ख०।

कामशीकभयोन्मादस्वमचौर्याचपद्रताः । असत्सदिति पश्यन्ति पुरतो वा व्यवस्थितम् ॥ ४० ॥ न स्थास्न न शर्भ किञ्चित्र सुखं में न किञ्चन । ममाहमेव मसोऽन्यदन्यदेवाखिलं जगत् ॥ ४१ ॥ अहमन्यदिति द्वाभ्यां शब्दाभ्यां सत्यमपितम् । तथापि कोऽप्ययं मोहादाग्रहो विग्रहादिषु ॥ ४२ ॥ अहं मम ग्रुभं नित्यं सुखमित्यतथात्मसु । अत्मादेव विपर्यासाद भाग्तोऽहं भववारिधौ ॥ ४३ ॥ जन्मदःखजरामृत्युमहामकरभीकरे । इति साम्राज्यलक्ष्मीं स तितिश्चरभवत्तदा ॥ ४४ ॥ श्चिप्त्वा लौकान्तिकावाप्तपूजी राज्यभरं सुते । सुमतौ प्राप्तकल्याणः सुरेन्द्रेः परिवारितः ॥ ४५ ॥ आरुद्धा शिविकां सूर्यप्रभाल्यां पुष्पके वने । मार्गशिर्षे सिते पक्षे प्रतिपद्यपराह्मके ॥ ४६ ॥ दीक्षां षष्टोपवासेन संसहस्रनृपोऽगृहीत् । मनःपर्ययसंज्ञानो द्वितीयेऽह्मि प्रविष्टवान् ॥ ४७ ॥ चर्या शैलपुरे पुष्पमित्रश्चामीकरच्छविः । तत्र तं भोजयित्वाऽऽप पञ्चाश्चर्याणि पार्थिवः ॥ ४८ ॥ एवं तपस्यतो याताः छाग्रस्थ्येन चतुःसमाः । मूलक्षे कार्तिके शुद्धद्वितीयायां दिनक्षये ॥ ४९ ॥ दिनद्वयोपवासः सम्रथस्तान्नागभूरुहः । दीक्षावने विभृताघः प्राप्तानन्तचतुष्टयः ॥ ५० ॥ न्नत्विधामराधीशविहितातक्येवैभवः । सुनिरूपितविश्वार्थदिन्यध्वनिविराजितः ॥ ५<u>१ ॥</u> विदर्भनाममुख्याच्टाशीतिसर्प्तार्द्धसंयुतः । यून्यद्वयेन्द्रियेकोक्तश्रतकेविलनायकः ॥ ५२ ॥ खद्वयेन्द्रियपञ्चेन्द्रियेकशिक्षकरक्षकः । श्रून्यद्वयाञ्चिकर्मोक्तत्रिज्ञानधरसेवितः ॥ ५३ ॥ शुन्यत्रयमुनिप्रोक्तकेवलज्ञानलोचनः । खन्नयन्येकनिर्णीतिविक्रियद्धिविवेप्टितः ॥ ५४ ॥ शून्यद्वयेन्द्रियद्धर्युक्तमनःपर्ययबोधनः । शून्यद्वयर्तुपट्घोक्तवादिवन्द्याङ्घिमङ्गलः ॥ ५५ ॥

म्बना रूप है। कर्मरूपी इन्द्रजालिया ही इसे उल्टा कर दिखलाया है।। ३८-३८।। काम, शोक, भय, उन्माद, स्वप्न और चौरी आदिसे उपदुत हुए प्राणी सामने रक्ते हुए असत् पदार्थको सत् समभने लगते हैं ।। ४० ।। इस संसारमें न तो कोई वस्तु स्थिर है, न शुभ है, न कुछ सुख देनेवाली है ख़ौर न कोई पदार्थ मेरा है, मेरा तो मेरा खात्मा ही है, यह सारा संसार मुक्तसे जुदा है ख़ौर मै इससे जुदा हूँ, इन दो शब्दोंके द्वारा ही जो कुछ कहा जाता है वही सत्य है, फिर भी आश्चर्य है कि मोहोदयसे शरीरादि पदार्थोंमें इस जीवकी आत्मीय बुद्धि हो रही है।। ४१-४२।। शरीरादिक ही मैं हैं, मेरा सब सुख शुभ हैं, नित्य है इस प्रकार अन्य पदार्थीमें जो मेरी पिपर्यय-बुद्धि हो रही हैं उसीसे में अनेक दृश्व देनेवाल जरा, मरण श्रीर मृत्यु रूपी बड़े-बड़े मकरोंसे भयंकर इस संसारहृषी समुद्रमें भ्रमण कर रहा हूँ । ऐसा विचार कर वे राज्य-लक्ष्मीको छोड़नेकी इच्छा करने लगे ॥ ४३-४४॥ लौकान्तिक देवोंने उनकी पूजा की। उन्होंने सुमति नामक पुत्रके लिए राज्यका भार सौंप दिया, इन्द्रोंने दीक्षा-कल्याणक कर उन्हें घेर लिया।। ४५।। व उसी समय सूर्यप्रभा नामकी पालकी पर सवार होकर पुष्पकवनमें गये और मार्गशीर्पके झुक्रपक्षकी प्रतिपदाके दिन सायंकालके समय बेलाका नियम लेकर एक हजार राजात्र्योंके साथ दीक्षित हो गये। दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्यय-ज्ञान उत्पन्न हो गया । व दूसरे दिन त्राहारके लिए शैलपुर नामक नगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ सवर्णके समान कान्तिवाले पुष्पिमित्र राजाने उन्हें भोजन कराकर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये।। ४६-४८।। इस प्रकार छद्मस्थ अवस्थामं तपस्या करते हुए उनके चार वर्ष बीत गये। तद्नन्तर कार्तिक शक्क द्वितीया-के दिन सायंकालके समय मूल-नक्षत्रमें दो दिनका उपवास लेकर नागवृक्षके नीचे स्थित हुए और उसी दीक्षावनमं घातिया कर्मरूपी पापकर्मीका नष्ट कर अनन्तचतुष्टयको प्राप्त हो गये ॥४६-५०॥ चतुर्णिकाय देवोंके इन्ट्रोंने उनके अचिन्त्य वैभवकी रचना की-समवसरण बनाया और वे समस्त पदार्थोंका निरूपण करनेवाली दिव्यध्वनिसे सुशोभित हुए ॥ ५१ ॥ वे सात ऋद्वियोंको धारण करनेवाले विदर्भ आदि अहासी गणधरोंसे सहित थे, पन्द्रह सौ श्रुतकेवलियोंके स्वामी थे; एक लाख पचपन हजार पाँच सौ शिक्षकोंके रक्षक थे, आठ हजार चार सौ अवधि-ज्ञानियोंसे सेवित थे. सात हजार केवलज्ञानियों और तेरह हजार विक्रिया ऋद्भिके धारकोंसे वेष्टित थे, सात हजार पाँच सौ मनःपर्ययक्कानियों और छह हजार छह सौ वादियोंके द्वारा उनके मङ्गलमय चरणोंकी पूजा होती थी, इस प्रकार वे सब मिलाकर दो लाख मुनियोंके स्वामी थे, घोषार्याको स्नादि लेकर तीन लाख पिण्डितपिद्विलक्षेत्राः खचतुष्काष्टविद्वमान् । घोषायांद्यायिकोपेतो द्विलक्षश्रावकान्वितः ॥ ५६ ॥ श्राविकापञ्चलक्षाच्यः सङ्क्षणतोतमरुद्रणः । तिर्यक्सङ्ख्यानसम्पन्नो गणैरित्येभिरचितः ॥ ५७ ॥ विह्वत्य विषयान् प्राप्य सम्मेदं रुद्धयोगकः । मासे भाद्रपदेऽप्टम्यां शुक्ले मूले पराह्कके ॥ ५८ ॥ सहस्रमुनिभिः सार्द्धं मुक्तिं सुविधिराप्तवान् । निलिम्पाः परिनिर्वाणकल्याणान्ते दिवं ययुः ॥ ५९ ॥

#### स्रग्धरा

दुर्गं मार्गं परेपां सुगममभिगमात्स्वस्य छुद्धं व्यथाद्यः
प्राप्तुं स्वर्गापवर्गें सुविधिमुपदामं चेतसा विश्वतां तम् ।

भक्तानां मोक्षलक्ष्मीपितमितिविकसत्पुष्पदन्तं भदन्तं

भास्वन्तं दन्तकान्त्या प्रहसितवदनं पुष्पदन्तं ननामः ॥ ६० ॥

#### वसन्ततिलका

शान्तं वपुः श्रवणहारि वचश्चरित्रं
सर्वोपकारि तव देव ततो भवन्तम् ।
संसारमारवमहास्थलरुहसान्द्र—
हायामहीरुहमिमे सुविधि श्रयामः ॥ ६१ ॥
यांऽजायत क्षितिभृदत्र महादिपद्यः
पश्चादभृहिवि चतुर्दशकल्पनाथः ।
प्रान्ते बभूव भरते सुविधिनृपन्दस्तीर्थेश्वरः स नवमः कुरुताव्हियं वः ॥ ६२ ॥
इत्यापे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीने त्रिपप्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पुष्पदन्तपुराणा—
वस्ति पञ्चपञ्चाश्वरामं पर्व ॥ ५५ ॥

#### -+++-

अस्सी हजार आर्थिकाओंसे सहित थे, दो लाख आवकोंसे युक्त थे, पाँच लाख आविकाओंसे पूजित थे, असंख्यात देवों और संख्यात निर्यक्कोंसे सम्पन्न थे। इस तरह बारह सभाओंसे पूजित भगवान् पुष्पदन्त आर्थ देशोंमें बिहार कर सम्मेदिशाखर पर पहुँचे और योग निरोध कर भाद्रशुक्त अष्टमीके दिन मूल नक्षत्रमें सार्थकालके समय एक हजार मुनियोंके साथ माक्षको प्राप्त हो गये। देव आये और उनका निर्वाण-कस्याणक कर स्वर्ग चले गये।। ५२,-५६।।

जिन्होंने स्वयं चलकर मोक्षका कठिन मार्ग दूसरोंके लिए सरल तथा शुद्ध कर दिया है, जिन्होंने चित्तामें उपशम भावका धारण करनेवाले भक्तोंके लिए स्वर्ग और मोक्षका मार्ग प्राप्त करनेकी उत्तम विधि वतलाई है, जो मोक्ष-लद्मीके स्वामी हैं, जिनके दाँन खिले हुए पुष्पके समान हैं, जो स्वयं देदीप्यमान हैं और जिनका मुख दाँनोंकी कान्तिसे सुशोभित है ऐसे भगवान पुष्पदन्तको हम नमस्कार करते हैं।।६०।। हे देव! आपका शरीर शान्त हैं, वचन कानोंको हरनेवाले हैं, चित्र सबका उपकार करनेवाला हैं और आप स्वयं संसारह्मपी विशाल रेगिस्तानके बीचमें 'सघन'-छ।यादार वृक्षके समान हैं अतः हम सब आपका ही आश्रय लेते हैं।। ६१।।

जो पहले महापद्म नामक राजा हुए, फिर स्वर्गमं चौदहवें कल्पके इन्द्र हुए और तदनन्तर भरतक्तेत्रमें महाराज सुविधि नामक नौवें तीर्थकर हुए ऐसे सुविधिनाथ अथवा पुण्पदन्त हम सबको लक्ष्मी प्रदान करें ॥ ६२ ॥

इस प्रकार त्र्यार्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद् गुणभद्राचार्य प्रणीत, त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संप्रहमें पुष्पदन्त पुराणका वर्णन करनेवाला पचपनवाँ पर्व समाप्त हुन्ना।

# षट्पञ्चाशत्तमं पर्व

श्रीतलो यस्य सद्धर्मः कर्मधर्माश्वभीषुभिः । सन्तप्तानां शशीवासी शीतलः शीतलोऽस्तु नः ॥ १ ॥ पुष्करद्वीपपूर्वार्द्धमन्दरप्राग्विदेहभाक् । सीतापाक्तटवन्सस्थसुसीमानगराधिपः ॥ २ ॥ भूपतिः पग्रगुल्माख्यो दृष्टोपायचतुष्टयः । पञ्चाङ्गमन्त्रनिर्णातसन्धिवप्रहतन्त्ववित् ॥ ३ ॥ प्रज्ञावारिपप्रीपेकवृद्धिमद्राज्यभूरुहः । सप्तप्रकृतिशाखाभिः फल्रत्यस्य फल्रत्रयम् ॥ ४ ॥ प्रतापवाद्धवालोल्ज्ञ्वालामालापरिस्फुरन् । चन्द्रासिधारावार्वार्द्धिमग्नारातिमहीधरः ॥ ५ ॥ स्वयमुत्पाद्य दैवेन लक्ष्मीं बुद्ध्योद्यमेन च । विधाय सर्वसम्भोग्यां भोक्तापि गुणवानसौ ॥ ६ ॥ न्यायार्जितार्थसन्तर्पितार्थसार्थे निराकुलम् । पाति तस्मिन् धराचकं सर्वर्तुसुक्शालिनि ॥ ७ ॥ कोकिलालिकलालापा विलसन्पञ्चवाधरा । सौगन्ध्यान्वितमत्तालिकलितोद्रमलोचना ॥ ८ ॥ विवानीहारसज्ज्योन्स्नाहासा स्वच्छाम्बराम्बरा । सम्पूर्णचन्द्रविम्बास्या वकुलामोदवासिता ॥ ९ ॥ मलयानिलिनिःश्वासा कर्णिकारतनुच्छविः । वसन्तर्श्वारिवायाता तत्सङ्गमसमुन्सुका ॥ ३० ॥ अनङ्गस्तहलेनेनं पञ्चवाणोऽपि निष्ठरम् । अविध्यहतुवाणां वा को न कालबले वली ॥ ११ ॥

जिनका कहा हुत्रा समीचीन धर्म, कर्मरूपी सूर्यकी किरणोंसे संतप्त प्राणियोंक लिए चन्द्रमाके समान शीतल है-शान्ति उत्पन्न करनेवाला है वे शीतलनाथ भगवान हम सबके लिए शीतल हों - शान्ति उत्पन्न करनेवाले हो ।। १ ।। पुष्करवर द्वीपके पूर्वार्ध भागमें जो मेरु पर्वत है उसकी पूर्व दिशाके विदेह चेत्रमें सीनानदीके दक्षिण तट पर एक वत्स नामका देश हैं। उसके सुसीमा नगरमें पद्मगुल्म नामकाराजा राज्य करता था। राजा पद्मगुल्म साम, दान, दुण्ड श्रीर भेद इन चार उपायोंका ज्ञाता था, सहाय, साधनापाय, देशविभाग, कालविभाग श्रौर विनिपानप्रतीकार इन पाँच अंगोंसे निर्णीत संधि और विमह-युद्धके रहस्यको जाननेवाला था। उसका राज्य-रूपी वृक्ष बुद्धि-रूपी जलके सिख्ननसे खुव वृद्धिको प्राप्त हो रहा था, तथा स्वामी, मंत्री, किला, खजाना, मित्र, देश ऋौर सेना इन सातप्रकृतिरूपी शाखाओंसे विस्तारको प्राप्त होकर धर्म, ऋर्थ और कामरूपी तीन फलोंको निरन्तर फलता रहता था।। २-४।। वह प्रनाप-रूपी वड्वानलकी चक्कल ज्वालाओंक समृहसे अत्यन्त देदी-प्यमान था तथा उसने अपने चन्द्रहास-खङ्गकी धाराजलके समुद्रमें समस्त शत्रु राजा रूप-पर्वतोंको <u> दुवा दिया था ।। ५ ।। उस गुणवान् राजाने देव, वुद्धि ऋौर उद्यमके द्वारा स्वयं लद्दमीका उपार्जन</u> कर उसे सर्वसाधारणके द्वारा उपभोग करने योग्य बना दिया था। साथ ही वह स्वयं भी उसका उप-भोग करता था।। ६।। न्यायोपाजित धनके द्वारा याचकोंके समृहको संतुष्ट करनेवाला तथा समस्त ऋतुत्र्योंके सुख भागनेवाला राजा पद्मगुल्म जब इस धराचक्रका—पृथिवीमण्डलका पालन करता था तब उसके समागमकी उत्मुकतासे ही मानो वसन्त ऋतु आ गई थी। कोकिलाओं और भ्रमरोंके मनोहर शब्द ही उसके मनोहर शब्द थे. वृक्षोंके लहलहाते हुए पहुत्र ही उसके स्रोठ थे. सगन्धिसे एकत्रित हुए मत्ता भ्रमरोंसे सहित पुष्प ही उसके नेत्र थे, छहरासे रहित निर्मल चाँदनी ही उसका हास्य था, स्वच्छ श्राकाश ही उसका वस्त्र था, सम्पूर्ण चन्द्रमाका मण्डल ही उसका मुख था, मौलिश्रीकी सुगन्धिसे सुवासित मलय समीर ही उसका श्वासोच्छवास था श्रीर कनेरके फल ही उसके शरीरकी पीन कान्ति थी।। ७-१०।। कामदेव यद्यपि शरीररहित था श्रीर उसके पास सिर्फ पाँच ही वाण थे, तो भी वह राजा पद्मगुल्मको इस प्रकार निष्ठुरतासे पीड़ा पहुँचाने लगा जैसे कि अनेक वाणोंसहित हो सो ठीक ही है क्योंकि समयका बल पाकर कौन नहीं बलवान हो

१ ऋतवर्माश्वभीषुभि: ख०। कर्मघर्माशुभी६भिः ख०। कर्म एव घर्माशुः सूर्यः तस्य अभीषवः किरणाः तैः । २ भामिनीहार ख०, ख० ।

ैस सुखेप्सुर्वसन्तर्शाविवशिकृतमानसः । तथा विवृद्धसम्प्रीतिराक्रीडित निरन्तरम् ॥ १२ ॥
सापि कालानिलोद्भूता घनाली वा व्यलीयत । तदपायसमुद्भूतशोकव्याकुलिताशयः ॥ १३ ॥
कामो नाम खलः कोऽपि तापयत्यखिलं जगत् । पापी सकलचित्तस्थो विप्रही वैविप्रहाद्विना ॥ १४ ॥
तं ध्यानानलिर्दग्धमधौव विद्धाम्यहम् । इत्याविर्भृतवैराग्यश्चन्दने निजनन्दने ॥ १५ ॥
राज्यभारं समारोप्य मुनिमानन्दनामकम् । सम्प्राप्य असर्वसङ्गाङ्गवेमुख्यं स समीयिवान् ॥ १६ ॥
विपाकस्त्रपर्यन्तसकलाङ्गधरः शर्मा । स्वीकृत्य तीर्थकृत्वाम विधाय सुचिरं तपः ॥ १७ ॥
सम्प्राप्य ४ जीवितस्यान्तं त्रिधाराधनसाधनः । आरणाख्येऽभवत्कल्पे सुरेन्द्रो "रुन्द्रवैभवः ॥ १८ ॥
द्वाविशत्यिक्धमानायुः हस्तत्रितयविप्रहः । शुक्रलेश्याद्वयो मासैः सदैकादशिमः श्वसन् ॥ १९ ॥
द्वाविशत्तिसहस्राव्यम्तिनिस्ताहारतिर्पतः । श्रीमान् मनःप्रवीचारः ध्राकाम्याखप्टधागुणः ॥ २० ॥
प्राक्पष्टनरकाद् व्यासर्तायज्ञानभास्वरः । तत्प्रमाणबलस्तावत् प्रकाशतनुविकियः ॥ २१ ॥
वीतबाद्यविकारोर्वरसौख्याव्धिपारगः । कलामिव "किलासङ्ख्यामयमायुरजीगमत् ॥ २२ ॥
तिस्मन्भुवं समायाति पण्मासस्थितिजीविते । द्वापेऽस्मिन् भारते वर्षे विषये मल याद्वये ॥ २३ ॥
राजा भद्रपुरे वंशे पुरोर्दवरयोऽभवत् । महादेवी सुनन्दास्य तद्गृहं धनदाज्ञ्या ॥ २४ ॥
रत्तैरपुर्यन् देवाः पण्मासेगृद्धकाद्वयाः । सापि स्वमाक्विशाप्रान्ते पोडशालोक्य मानिनी ॥ २५ ॥

जाता है ? ॥ ११ ॥ जिसका मन वसन्त-लदमीने अपने अधीन कर लिया है तथा जो अनेक सुख प्राप्त करना चाहता है ऐसा वह राजा प्रीतिको बढ़ाता हुआ उस वसन्तलद्दमीकं साथ निरन्तर क्रीड़ा करने लगा ॥ १२ ॥ परन्तु जिस प्रकार वायुसे उड़ाई हुई मेघमाला कहीं जा छिपती है उसी प्रकार कालरूपी वायुसे उड़ाई वह वसन्त-ऋतु कहीं जा छिपी—नष्ट हो गई श्रीर उसके नष्ट होनेसे उत्पन्न हुए शोकके द्वारा उसका चित्त बहुत ही व्याकुत हो गया ॥ १३ ॥ वह विचार करने लगा कि यह काम बड़ा दुष्ट है, यह पापी समस्त संसारको दुःखी करता है, सबके चित्तमें रहता है स्रोर विमह-शरीर रहित होनेपर भी विग्रही—शरीरसहित (पक्षमें उपद्रव करनेवाला) है।। १४।। मैं उस कामको त्राज ही ध्यानरूपी त्रप्रिके द्वारा भस्म करता हूँ। इस प्रकार उसे वैराग्य उत्पन्न हुन्त्रा। वह चन्दन नामक पुत्रके लिए राज्यका भार सींपकर त्रानन्द नामक मुनिराजके समीप पहुँचा त्रीर समस्त परिम्रह तथा शरीरसे विमुख हो गया।। १५-१६।। शान्त परिणामोंको धारण करनेवाले उसने विपाकसूत्र तक सब अंगोंका अध्ययन किया, चिरकाल तक तपश्चरण किया, तीर्थंकर नाम-कर्मका बन्ध किया, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीन त्राराधनात्रोंका साधन किया तथा त्रायुके अन्तमें वह समाधिमरण कर आरण नामक पन्द्रहवें स्वर्गमें विशाल वैभवको धारण करनेवाला इन्द्र हुऋा ॥१७-१८॥ वहाँ उसकी ऋायु वाईस सागरकी थी, तीन हाथ ऊँचा उसका शरीर था, द्रव्य और भाव दोनों ही शुक्रलेश्याएँ थी, ग्यारह माहमें श्वास लेता था, बाईस हजार वर्षमें मानसिक आहार लेकर संतुष्ट रहता था, लक्सीमान् था, मानसिक प्रवीचारसे युक्त था, प्राकाम्य आदि आठ गुणोंका धारक था, छठवें नरकके पहले-पहले तक व्याप्त रहनेवाले अवधिज्ञानसे देदीच्य-मान था, उतनी ही दूर तक उसका बल तथा विक्रिया शक्ति थी और वाह्य-विकारोंसे रहित विशाल श्रेष्ठ सुखरूपी सागरका पारगामी था, इस प्रकार उसने अपनी असंख्यात वर्षकी आयुको कालकी कलाके समान-एक क्षणके समान विता दिया।। १६-२२।। जव उस इन्द्रकी आयु छह माहकी बाकी रह गई ऋौर वह पृथिवी पर आनेके लिए उद्यत हुआ तब जम्बूडीपके भरत होत्र सम्बन्धी मलय नामक देशमें भद्रपुर नगरका स्वामी इत्वाकुवंशी राजा दृढ्रथ राज्य करता था। उसकी महारानीका नाम मुनन्दा था। कुबेरकी आज्ञासे यक्ष जातिके देवोंने छह मास पहलेसे रह्नोंके द्वारा सुनन्दाका

१ सन् सुखेप्सु-ग० । सुमुखेप्सु-ल० । २ विग्रहं विना ल० । ३ सर्वसङ्गाङ्गवैमुख्यं (सर्वपरिग्रहशरीरवि-मुखत्वं ) क०, टि० । सर्वसंभोगवैमुख्यम् ल० । ४ जीवितस्थान्ते ल० । ५ विशालवैभवः । ६ प्राकाम्याद्यष्ट-धीगुणः ल० । प्राकाम्यद्यष्टधागुगैः ल० । ७ कलासंख्य-ल० । = निशाग्रान्ते ल० ।

प्रविक्षन्तं गजं चास्ये भूपतेस्तत्फलान्यवैत् । तदाधाषाढनक्षत्रे कृष्णाष्टस्यां दिवश्च्युतः ॥ २६ ॥ चैत्रे स देवः स्वर्गामात् गुणैः सद्दृश्ततादिभिः । भावी शुक्तिपुटे तस्या वाविंग्दुवोंदरेऽभवत् ॥ २० ॥ आदिकल्याणसल्पूजां प्रीत्येत्य विद्युः सुराः । हादश्यामसिते माघे विश्वयोगेऽजिन कमात् ॥ २८ ॥ तदैवागत्य तं नीत्वा नमहामेशं महोत्सवाः । देवा महाभिषेकान्ते व्याहरन्ति स्म शीतलम् ॥ २९ ॥ नवकोव्यव्धिमानोक्तपुष्पदन्तान्तरान्तिमे । पल्योपमचतुर्भागे म्युन्छित्वे धर्मकर्मणि ॥ ३० ॥ तदभ्यन्तरवर्त्यायुरत्पन्नः कनकच्छविः । सपद्धकैकपूर्वायुर्धनुर्नवितिवम्रहः ॥ ३१ ॥ गते स्वायुश्चतुर्भागे कौमारे स्वपितः पदम् । प्राप्य प्रधानसिद्धं च पालयामास स प्रजाः ॥ ३२ ॥ गत्यादिशुभनामानि सद्वेद्यं गोत्रमुक्तमम् । आयुस्तीर्थकरोपेतमपवर्तविवर्जितम् ॥ ३३ ॥ सर्वाण्येतानि सम्भूय स्वोत्कृष्टानुभवोदयात् । सुखदानि ततस्तस्य सुखं केनोपमीयते ॥ ३४ ॥ सर्वाण्येतानि सम्भूय स्वोत्कृष्टानुभवोदयात् । सुखदानि ततस्तस्य सुखं केनोपमीयते ॥ ३४ ॥ सर्वाण्येभागावशेषे हासितसंसृतिम् । प्रत्याख्यानकषायोदयावसाने प्रतिष्टितम् ॥ ३५ ॥ तं कदाचिद्विहारार्थं वनं यातं महौजसम् । हिमानीपटलं सद्यः प्रच्छाय ४विलयं गतः ॥ ३६ ॥ स तद्वेतुसमुद्भूत्वोधिरित्यमचिन्तयत् । क्षणं प्रत्यर्थपर्यायैरिदं विश्वं विनश्वरम् ॥ ३० ॥ दुःखदुःखिनिमित्ताक्यित्रत्यं निश्चितं मया । सुखादित्रयविज्ञानमेतन्मोहानुबन्धजात् ॥ ३८ ॥ अहं किल मुखी सौक्यमेतन् किल पुनः सुखम् । पुण्याक्तिल महामोहः कालल्ब्य्या विनाभवत् ॥३९॥

घर भर दिया । मानवर्ता सुनन्दाने भी रात्रिके अन्तिम भागमें सोलह स्वप्न देखकर अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। प्रातःकाल राजासे उनका फल ज्ञात किया और उसी समय चैत्रकृष्ण ऋष्टमीके दिन पूर्वापाड़ा नक्षत्रमें सद्वृत्तता—सदाचार ऋादि गुणोंसे उपलक्षित वह देव स्वर्गमे च्युत होकर रानीके उदरमें उम प्रकार अवतीर्ण हुआ जिस प्रकार कि सद्वृत्तता-गोलाई त्र्यादि गुणोंमे उपलक्षित जलकी वूँद शुक्तिके उदरमें अवतीर्ण होती है।। २२-२७।। देवोंने आकर वड़े प्रेमसे प्रथम कल्याणककी पूजा की। क्रम-क्रमसे नव माह व्यतीत होनेपर माघकृष्ण द्वादशीके दिन विश्वयोगमें पुत्र-जन्म हुत्रा ॥ २८ ॥ उसी समय बहुत भारी उत्सवसे भरे देव लोग त्राकर उस बालकको सुमेरु पर्वत पर ले गये । वहाँ उन्होंने उसका महाभिषेक किया और शीतलनाथ नाम रक्खा ॥२६॥ भगवान पुष्पदन्तके मोक्ष चले जानेके बाद नौ करोड़ सागरका ऋन्तर बीत जानेपर भग-वान् शीतलनाथका जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसीमें सम्मिलित थी। उनके जन्म लेनेके पहले पत्यके चौथाई भाग तक धर्म-कर्मका विच्छेद रहा था। भगवान्के शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी, आयु एक लाख पूर्वकी थी और शरीर नव्बे धनुप ऊँचा था।। ३०-३१।। जब आयुके चतुर्थ-भागके प्रमाण कुमारकाल व्यतीत हो गया तब उन्होंने अपने पिताका पद प्राप्त किया तथा प्रधान सिद्धि प्राप्त कर प्रजाका पालन किया ।। ३२ ।। गति ऋादि शुभ नामकर्म, साना वेदनीय, उत्तम गोत्र श्रीर श्रपघात मरणसे रहित तथा तीर्थंकर नामकर्मसे सहित श्रायु-कर्म ये सभी मिलकर उत्क्रष्ट त्र्यनुभाग-वन्धका उदय हानेसे उनके लिए सब प्रकारके सुख प्रदान करते थे त्रातः उनके सुखकी उपमा किसके साथ दी जा सकती है ? ।। ३३-३४ ।। इस प्रकार जब उनकी ऋायुका चतुर्थ भाग शेष रह गया, तथा संसार-भ्रमण अत्यन्त अल्प रह गया तब उनके प्रत्याख्यानावरण कपायका अन्त हो गया। महातेजस्वी भगवान् शीतलनाथ किसी समय विहार करनेके लिए वनमें गये। वहाँ उन्होंने देखा कि पालेका समृह जो क्षण भर पहले समस्त पदार्थोंको ढके हुए था शीघ्र ही नष्ट हो गया है ॥ ३५-३६ ॥ इस प्रकरणसे उन्हें स्रात्म-ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे इस प्रकार विचार करने लगे कि प्रत्येक पदार्थ क्षण क्षण भरमें बदलते रहते हैं उन्हींसे यह सारा संसार विनश्वर है।। ३७।। अपाज मैंने दुःख, दुःखी और दुःखके निमित्त इन तीनोंका निश्चय कर लिया। मोहके अनुबन्धसे मैं इन तीनोंको सुख, सुखी त्र्यौर सुखका निमित्त समभता रहा ॥ ३८ ॥ 'मैं सुखी हूँ, यह सुख है त्र्यौर यह सुख पुण्योदयसे फिर भी मुभे मिलेगा। यह बड़ा भारी मोह है जो कि काललब्धिके बिना हो रहा

१ न्यवीत् (१) ल०। २ महामेद ल०। ३ संस्रतिः ल०। ४ प्रलयं ल०।

कर्म स्यात्कि न वा पुण्यं कर्म चेत्कर्मणा कुतः । सुखं रतिविकारामिलाषदोपवतोऽङ्गिनः ॥ ४० ॥ विषयेरेव चैत्सीह्यं तेषां पर्यन्तगोऽस्म्यहम् । ततः कुतो न मे तृप्तिः मिथ्यावैषयिकं सुखम् ॥ ४१ ॥ औदासीन्यं सुखं तच सति मोहे कुतस्ततः । मोहारिरेच निर्मूछं विखयं प्रापये द्वतम् ॥ ४२ ॥ इत्याकरूम्य भ्याथात्म्यं हेयपक्षे निवेशितम् । दस्वा पुत्राय साम्राज्यं मोहिनामादरावहम् ॥ ४३ ॥ लब्धलौकान्तिकस्तोत्रः प्राप्ततत्कालपुजनः । शुक्रप्रभां समारुह्य सहेतुकवनान्तरे ॥ ४४ ॥ पूर्वापाढे माधमासे कृष्णहाद्दयहःक्षये । उपवासहूर्या राजसहस्रेणैत्य संयमम् ॥ ४५ ॥ चतुर्जानो द्वितीयेऽह्वि स चर्यार्थं प्रविष्टवान् । अरिप्टनगरं तस्मै नवपुण्यः पुनर्वसुः ॥ ४६ ॥ नाम्ना नरपतिर्दत्वा परमानं प्रमोदवान् । वितीर्णममरेस्तुप्टैः प्रापदाश्चर्यपञ्चकम् ॥ ४७ ॥ छाग्रस्थ्येन समास्तिस्रो नीत्वा बिल्वद्रमाश्रयः । पौपकृष्णचतुर्देश्यां पूर्वापाढेऽपराह्मगं ॥ ४८ ॥ दिनहृयोपवासेन कैवल्यं कनकग्रतिः। प्रापदाप्य तदा देवाः तस्य पूजामकुर्वत ॥ ४९ ॥ अनगाराख्यमुख्येकाशीनिसप्तद्धिसत्तमः । शून्यद्वययुगैकोकपुत्र्यपूर्वधरान्वितः ॥ ५० ॥ श्चन्यद्वयद्विरन्ध्रेन्द्वियोक्तशिक्षकलक्षितः । शुन्यद्वयद्विसप्ताङ्कज्ञानत्रयविलोचनः ॥ ५९ ॥ श्चन्यत्रितयसप्तोक्तपञ्चमावगमान्वितः । शून्यत्रितयपक्षेकविक्रियद्वियतीडितः ॥ ५२ ॥ खद्विकेन्द्रियसप्तोक्तमनःपर्ययसंयतः । शून्यद्वयद्विपञ्चोक्तवादिमुख्याञ्चितकमः ॥ ५३ ॥ एकीकृतयतिवात <sup>3</sup> लक्षासमुपलक्षितः । खचतुष्काप्टबङ्ग्कध <sup>4</sup>रणाद्यार्यिकान्वितः ॥ ५४ ॥ उपासकद्विलक्षाच्यों द्विगुणश्राविकानुतः । असङ्ख्यदेवदेवीड्यस्तिर्यवसंख्यानमेवितः ॥ ५५ ॥

है। ३६॥ कर्म पुण्यरूप हों अथवा न हों, यदि कर्म विद्यमान हैं तो उनसे इस जीवका सुख कैसे मिल सकता है ? क्योंकि यह जीव राग-द्वेप तथा अभिलापा आदि अनेक दांपोंसे यक्त है ॥ ४० ॥ यदि विषयोंसे ही सुख प्राप्त होता है तो मैं विषयोंके अन्तको प्राप्त हूँ अर्थात सुके सबसे श्रिधिक सुख प्राप्त हैं फिर मुक्ते संतोप क्यों नहीं होता। इससे जान पड़ता है कि विपय-सम्बन्धी सुख मिथ्या सुख है।। ४१।। उदामीनता ही सचा मुख है और वह उदासीनता मोहके रहते हुए कैसे हो सकती है ? इसलिए मैं सर्वप्रथम इस मोह शत्रुको ही शीव्रताके साथ जड़-मूलसे नष्ट करता हुँ ॥ ४२ ॥ इस प्रकार पदार्थके यथार्थ स्वरूपका विचार कर उन्होंने विवेकियोंके द्वारा छोड़नेके योग्य और मोही जीवोंके द्वारा आदर देनेके योग्य अपना भारा साम्राज्य पुत्रके लिए दे दिया ॥ ४३ ॥ उसी समय अाये हुए लोकान्तिक देवोंने जिनकी स्तुति की है तथा उन्होंने दीक्षा-कल्याणक पूजा प्राप्त की है ऐसे भगवान् शीतलनाथ शुक्रप्रभा नामकी पालकी पर सवार होकर सहेतूक वनमें पहुँचे ॥ ४४ ॥ वहाँ उन्होंने माघकृष्ण द्वादर्शाके दिन सायंकालके समय पूर्वापादा नक्षत्रमें दो उप-वासका नियम लेकर एक हजार राजात्र्योंके साथ संयम धारण किया ॥ ४५ ॥ चार ज्ञानके धारी भग-बान दूसरे दिन चर्याके लिए अरिष्ट नगरमें प्रविष्ट हुए। वहाँ नवधा भक्ति करनेवाले पुनर्वसु राजाने बंदे हर्षेके साथ उन्हें खीरका त्राहार देकर संतुष्ट देवोंके द्वारा प्रदत्त पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये ॥ ४६-४७॥ तदनन्तर छद्मस्थ अवस्थाके तीन वर्ष बिनाकर व एक दिन बेलके वृक्षके नीचे दी दिनके उपवासका नियम लेकर विराजमान हुए। जिसमे पौपकृष्ण चतुर्दशीके दिन पूर्वापाइ नक्षत्रमें सायंकालके समय सुवर्णके समान कान्तिवाले उन भगवान्ने केवलज्ञान प्राप्त किया । उसी समय देवोंने आकर उनके ज्ञान-कल्याणककी पूजा की ।। ४८-४६ ।। उनकी सभामें सप्त ऋद्वियोंको धारण करनेवाले अनगार स्रादि इक्यासी गणधर थे। चौदह सौ पूर्वधारी थे, उनमठ इजार दो सौ शिक्षक थे, सात हजार दो सौ अवधिज्ञानी थे, सात हजार केवलज्ञानी थे, वारह हजार विक्रिया ऋद्भिके धारक सुनि उनकी पूजा करते थे, सात हजार पाँच सौ मनःपर्ययज्ञानी उनके चरणोंकी पूजा करते थे, इस तरह सब मुनियोंकी संख्या एक लाख थी, धरणा आदि तीन लाख अस्सी इजार आर्यिकाएँ उनके साथ थीं,

१ याथात्म्यहेय त० । २ उपवासद्वयो ख०, त० । ३ तचः समुपः ल• । तच्तसमुप-ता• । ४ धारणाद्या त० ।

विह्नत्य विविधान् देशान् भव्यमिथ्यादशो बहून् । सम्यक्त्वादिगुणस्थानान्यापयन् । धर्मदेशनान् ॥५६॥ सम्मेदशैलमासाद्य मासमात्रोज्जितक्रियः । प्रतिमायोगमासाद्य सहस्रमुनिसंबृतः ॥ ५०॥ धवलाश्वयुजाप्टम्यां पूर्वापाढेऽपराङ्क्षगः । नाशिताशेपकर्मारिः सम्प्रापत्परमं पदम् ॥ ५८॥ कृत्वा पञ्चमकल्याणं देवेनद्वा द्योतितालिलाः । स्यदेहद्युतिभिः स्तुत्वा शीतलं संसता दिवम् ॥ ५९॥

शार्द्लिविक्रीडितष्टत्तम्

यस्योत्पादमनुष्रसादमगमचन्द्रोदयाद्वा जगत्

बन्धृनां व्यकसन्मुखानि निखिलान्यव्जानि वोष्णद्युतेः।

अर्थान् प्राप्य समीप्सितान् बहुमुदा सन्नर्थवन्तोऽथिनः

नं वन्दे त्रिदशार्चिनं रतिनृपानि:शेपिणं शीतलम् ॥ ६० ॥

दिङ्मातङ्गकपोलमृलगलितैर्दानैस्ततामोदनै-

र्दस्याईन्दुनिभोज्ज्वलोत्तिलिककास्तइत्तपर्यङ्कके २ ॥

दिक्कन्याः कलकण्ठिकाश्च रचितेर्गायन्ति वर्णाक्षरे-

र्यस्यात्युद्धतमोहवीरविजयं तं शीतलं संस्तुवे ॥ ६१ ॥

## रथोद्धतावृत्तम्

पद्मगुल्ममित्रिलेः स्तुतं गुणेरारणेन्द्रममराचितं ततः । तीर्थक्रन्सुदद्ममं द्यामयं शीतलं नमत सर्वर्शातलम् ॥ ६२ ॥

### अनुष्टुप्

शातलेशस्य तीर्थान्ते सद्धमां नाशमेयिवान् । वक्तृश्रोतृचरिष्ण्नामभावात्कालदोपतः ॥ ६३ ॥

दो लाख श्रावक श्रीर तीन लाख श्राविकाएँ उनकी श्रची तथा स्तुति करती थीं, श्रासंख्यात देव-देवियाँ उनका स्तवन करती थीं श्रोर संख्यात तिर्यञ्च उनकी सेवा करती थीं ॥ ५०-५५ ॥ श्रासंख्यात देशोंमें विहार कर धर्मोपदेशके द्वारा बहुतसे भव्य मिध्यादृष्टि जीवोंको सम्यक्त्व श्रादि गुणस्थान प्राप्त कराते हुए व सम्मदेशिखर पर पहुँचे । वहाँ एक माहका योग-निरोध कर उन्होंने प्रतिमा योग धारण किया श्रीर एक हजार मुनियांके साथ श्राधिन शुक्ता श्रष्टमीके दिन सार्यकालके समय पूर्वापादा नक्षत्रमें समस्त कर्म-शत्रुश्रोंको नष्टकर मोक्ष प्राप्त किया ॥ ५६-५० ॥ श्रपने शरीरकी कान्तिसे सब पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले इन्द्र पंचम कल्याणक कर तथा शीतलनाथ जिनेन्द्रकी स्तुति कर स्वर्गको चले गये ॥ ५६ ॥

जिनका जन्म होते ही संसार इस प्रकार प्रसन्नताको प्राप्त हो गया जिस प्रकार कि चन्द्रोद्यसे होता है। समस्त भाई-चन्धुत्र्र्यों मुख इस प्रकार विकसित हो गये जिस प्रकार कि सूर्यसे कमल विकसित हो जाते हैं और याचक लोग इच्छित पदार्थ पाकर बड़े हर्षसे छुतकृत्य हो गये उन देव पूजित, रित तथा तृष्णाको नष्ट करनेवाले शीतल जिनेन्द्रकी में चन्द्रना करता हूँ —स्तुति करता हूँ ॥ ६०॥ दिग्गजोंके कपोलमूलसे गलते हुए तथा सबको सुगन्धित एवं हिपित करनेवाले मद्-जलसे जिन्होंने ललाट पर ऋर्धचन्द्राकार तिलक दिया है, जिनके कण्ठ मधुर हैं ऐसी दिक्कन्याएँ स्वरचित पद्योंके द्वारा जिनकी अत्यन्त उद्दण्ड मोहरूपी शूर-वीरको जीत लनके गीत गाती हैं उन शीतल जिनेन्द्रकी में स्तुति करता हूँ ॥ ६१॥ जो पहले सब तरहके गुणोंसे स्तुत्य पद्मगुल्म नामके राजा हुए, फिर देवोंके द्वारा पूजित आरण स्वर्गके इन्द्र हुए और तदनन्तर दशम तीर्थंकर हुए उन दयालु तथा सबको शान्त करनेवाले श्री शीतल जिनेन्द्रको है भव्य जीवो ! नमस्कार करो ॥ ६२॥

अथानन्तर-श्री शीतलनाथ भगवान्के तीर्थके अन्तिम भागमें काल-दोपसे वक्ता, श्रोता और आचरण करनेवाले धर्मात्मा लोगोंका अभाव हो जानेसे समीचीन जैन धर्मका नाश हो गया ॥६३॥

१-यायोजन् ला । २ तद्त्तपर्यन्तके ला । तद्दन्तपर्यन्तके ला ।

तदा मल्यदेशेशो निवसन् भदिले पुरं । राजा मेघरथस्तस्य सचिवः सत्यकीर्तिवाक् ॥ ६४ ॥ स कदाचित्सभागेहे सिहासनमिधिहतः । आगृच्छत सभासीनान् धर्मार्थं द्रव्यदित्सया ॥ ६५ ॥ दानेषु कतमहानं दत्तं बहुफलं भवेत् । इत्यतो मतिवाक्सारः सचिवो दानतत्त्ववित् ॥ ६६ ॥ शास्त्राभयाञ्चदानानि प्रोक्तानि मुनिसत्तमैः । पूर्वपूर्वबहुपात्तफलानोमानि धीमताम् ॥ ६७ ॥ पूर्वापरिवरोधादिद् रं हिंसाधपासनम् । प्रमाणद्वयसंपादि शास्त्रं सर्वज्ञभापितम् ॥ ६८ ॥ भूयः संसारभीरूणां सतामनुजिपृक्षया । न्याक्यानं तस्य शास्त्रस्य शास्त्रदानं तदुच्यते ॥ ६९ ॥ मुमुक्षोर्षष्टतत्त्वस्य बन्धहेतुजिहासया । प्राणिपीडापरित्यागस्तद्दानमभयाद्वयम् ॥ ७० ॥ हिंसादिदोपद्रेभ्यो ज्ञानिभ्यो बाह्यसाधनम् । प्राहुराहारदानं तच्छुद्धाहारातिसर्जनम् ॥ ७१ ॥ आभ्यामाद्यन्तदानभ्यामुभयोः कर्मनिर्जरा । पुण्यास्त्रवश्च शेपेण दातुस्तदुभयं भवेत् ॥ ७२ ॥ न ज्ञानात्सन्ति दानानि विना ज्ञानं न शास्त्रतः । उष्टास्त्रव्यवितत्त्वावभासनं परमं हि तत् ॥ ७३ ॥ तद्वयाक्यातं श्रुतं सम्यक् भावितं श्रुद्धचुद्धये । ४तयोहेंयं परित्यज्य हितमादाय समताः ॥ ७४ ॥ मुक्तिमार्गं समाश्रित्य "क्रमाच्छान्तेन्द्रियाद्यायः । 'श्रुक्कध्यानमभिष्टाय प्राप्नुवन्त्यमृतं पदम् ॥ ७५ ॥ मुक्तिमार्गं समाश्रित्य "क्रमाच्छान्तेन्द्रियाद्यायः । 'श्रुक्कध्यानमभिष्टाय प्राप्नुवन्त्यमृतं पदम् ॥ ७५ ॥ अन्त्याद्व्यव्यस्यस्वयाद्वयस्यस्वयस्यस्यस्वयाद्वयमभिष्टातम् । विभिरेभिर्महादानैः प्राप्नोति परमं पदम् ॥ ७६ ॥ अन्त्याद्व्यव्यस्यस्यस्वयाद्वयमभिष्टातम् । विभिरेभिर्महादानैः प्राप्नोति परमं पदम् ॥ ७६ ॥

उस समय मद्रिलपुरमें मलय देशका स्वामी राजा मेघरथ रहता था, उसके मंत्रीका नाम सत्यकीति था।। ६४।। किसी एक दिन राजा मेघस्थ सभा-भवनमें सिंहासन पर बैठे हुए थे. उसी समय उन्होंने धर्मके लिए धन दान करनेकी इच्छासे समामें बैठे हुए लोगोंन कहा ॥ ६५ ॥ कि सब दानों-में एसा कौन-सा दान है कि जिसके देनेपर बहुत फल होता हो ? इसके उत्तरमें दानके तत्त्वको जाननेवाला मंत्री इस प्रकार कहने लगा।।६६॥ कि श्रेष्ठ मुनियोंने शास्त्रदान, अभयदान और अन्नदान ये तीन प्रकारके दान कहे हैं। ये दान बुद्धिमानोंके लिए पहले-पहले श्रधिक फल देनेवाले हैं अर्थान श्रन्नदानकी श्रपेक्षा श्रभयदानका श्रीर श्रभयदानकी श्रपेक्षा शास्त्रदानका बहुत फल है। ६७॥ जो सर्वज्ञ-देवका कहा हुआ हो, पूर्वापरिवरोध आदि दोषोंसे रहिन हो, हिंसादि पापोंको दूर करनेवाला हो श्रीर प्रत्यक्ष परीक्ष दोनों प्रमाणोंसे सम्पन्न हो उसे शास्त्र कहते हैं।। ६८ ।। संसारके द:खोंसे हरे हुए सत्पुरुषोंका उपकार करनेकी इच्छाते पूर्वोक्त शास्त्रका व्याख्यान करना शास्त्रदान कहलाता है।। ६६।। मोक्ष प्राप्त करनेका इच्छुक तथा तत्त्वोंके स्वकृषको जाननेवाला मुनि कर्मबन्धके कारणीं-को छोड़नेकी इच्छासे जो प्राणिपीड़ाका त्याग करता हैं उमे अभयदान कहते हैं।। ७०।। हिंसादि दोषोंसे दर रहनेवाले ज्ञानी साधुत्रोंके लिए शरीरादि वाह्य साधनोंकी रक्षाके त्रर्थ जो ग्रुड ऋाहार दिया जाता है उसे आहारदान कहते हैं।।७१।। इन आदि और अन्तके दानोंसे देने तथा लेनेवाले दोनोंको ही कर्मोंकी निर्जरा एवं पुण्प कर्मका आस्त्रवहोता है और अभयदानसे सिर्फ देनेवालेके ही उक्त दोनों फल होते हैं।।७२।।इस संसारमें ज्ञानसे वढ़कर अन्य दान नहीं हैं और ज्ञान शास्त्रके विना नहीं हो सकता । वास्तवमें शास्त्र ही हेय और उपादेय ब्रन्वोंको प्रकाशित करनेवाला श्रेष्ठ साधन है ॥ ७३ ॥ शास्त्रका अच्छी तरह व्याख्यान करना, मुनना श्रौर चिन्तवन करना शुद्ध बुद्धिका कारण है। शुद्ध बुद्धिके होने पर ही भव्य जीव हेय पदार्थको छोड़कर और हितकारी पदार्थको प्रहण कर ब्रती बनते हैं, मोक्षमार्गका अवलम्बन लेकर क्रम-क्रमसे इन्द्रियों तथा मनको शान्त करते हैं और अन्तमें शुक्त-ध्यानका श्रवलम्बन लेकर श्रविनाशी मोक्ष पद प्राप्त करते हैं।। ७४-७५।। इसलिए सब दानोंमें शासदान ही श्रेष्ठ है, पाप-कार्योंसे रहित है तथा देने और लेनेवाले दोनोंके लिए ही निजानन्द रूप मोक्ष-प्राप्तिका कारण है।। ७२।। श्रन्तिम श्राहारदानमें थांड़ा श्रारम्भ-जन्य पाप करना पड़ता है इसलिए उनकी ऋपेक्षा ऋभयदान श्रेष्ठ हैं। यह जीव इन तीन महादानोंके द्वारा परम पदको प्राप्त

१ कीर्तिमाक् ख॰ । २ संवादि ल० । ३ हेयोपेयादि ल० । ४ तदा हेयं ख॰, ग० । ५ क्रमात् शातेन्द्रियाशयाः क०, घ० ।

इति प्राहैवमुक्तेऽपि राज्ञा तक्षावमन्यता । कपोतलेश्यामाहान्यादन्यदानप्रदित्सया ॥ ७८ ॥ तम्रैव नगरे भूतिशर्माख्यो ब्राह्मणोऽभवत् । प्रणीतदुश्रुतीः राज्ञोऽरञ्जयन्यमनीषया ॥ ७८ ॥ तस्मिन्नुपरते तस्य तनयः सर्वशास्त्रवित् । मुण्डशालायनो जातस्तत्रासीनोऽब्रवीदसौ ॥ ८० ॥ मुनीनां दुर्विधानां च दानश्र्यमिदं मतम् । भमहेच्छानां महीशानां दानमस्यन्यदुत्तमम् ॥ ८१ ॥ भूसुवर्णादिभूयिष्ठमाचन्द्रार्कयशस्करम् । शापानुप्रहृशालिभ्यो ब्राह्मणोभ्यः प्रयच्छत् ॥ ८२ ॥ आर्षमत्र श्रुतं चास्ति दानस्यास्योपदेशकम् । हृत्यानीय गृहात्स्वोक्तं तत्पुस्तकमवाचयत् ॥ ८३ ॥ इत्यं तेनेङ्गितज्ञेन लव्यवावसरमुत्यथम् । मुण्डशालायनेनोक्तं राजा तद्बद्धमन्यत् ॥ ८५ ॥ पापाभीरोरभद्रस्य विषयान्थस्य दुर्मतेः । रञ्जितः स महीपालः परलांकमहाशया ॥ ८५ ॥ कदाचित्कार्तिके मासे पौर्णमास्यां शुचीभवन् । मुण्डशालायनं भक्त्या पूजयित्वाक्षतादिभिः ॥ ८६ ॥ भूसुवर्णादितत्योक्तदानान्यदित दुर्मितः । तं दृष्ट्या भक्तिमान् भूपममात्यः १प्रयुवाच तम् ॥ ८७ ॥ अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानं जिनैर्मतम् । स्वपरोपकृति प्राहुरत्र तज्जा अनुग्रहम् ॥ ८८ ॥ श्रमुश्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानं जिनैर्मतम् । स्वपरोपकृति प्राहुरत्र तज्जा अनुग्रहम् ॥ ८८ ॥ स्वर्यपक्रातेत्वानङ्कार्थं परम्य गुणवर्द्धनम् । स्वयत्वदे धनपर्यायवाची पात्रेऽतिसर्जनम् ॥ ८९ ॥ स्वर्या दानं प्रशंसन्ति तज्जानक्रपि कि वृथा । कुपात्रेऽर्थं विसृष्ट्वेतं त्रयाणां विहतिः कृता ॥ ९० ॥ सुवीजं सुप्रभूतं च प्रक्षिप्तं कि तद्परे । फलं भवति सङ्केश-वीजनाश-फलाद्विना ॥ ९१ ॥

होता है।। ७७।। इस प्रकार कहे जानेपर भी राजाने दानका यह निरूपण स्वीकृत नहीं किया क्योंकि वह कपोतलेश्याके माहास्म्यसे इन तीन दानोंके सिवाय और ही बुद्ध दान देना चाहता था।। ७८।।

उसी नगरमें एक भूतिशर्मा नामका ब्राह्मण रहता था। वह अपनी बुद्धिके अनुसार खोटे-म्बांट शास्त्र बनाकर राजाका प्रसन्न किया करता था॥ ७६॥ उसके मरने पर उसका मुण्डशालायन नामक पुत्र समस्त शास्त्रोंका जाननेवाला हुआ। वह उस समय उसी सभामें वैठा हुआ था स्रतः मंत्रीके द्वारा पूर्वोक्त दानका निरूपण समाप्त होते ही कहने लगा ॥ ५० ॥ कि ये तीन दान सुनियोंके लिए अथवा दरिद्र मनुष्योंके लिए हैं। वड़ी-वड़ी इच्छा रखनेवाले राजात्र्योंके लिए तो दुसरे ही उत्तम दान हैं ।। ८१।। शाप तथा अनुप्रह करनेकी शक्तिसे मुशोभित ब्राह्मणोंके लिए, जब तक चन्द्र ऋथवा सूर्य हैं तब तक यशका करनेवाला पृथिवी तथा सुवर्णादिका बहुत भारी दान दीजिए ॥ ८२ ॥ इस दानका समर्थन करनेवाला ऋषिप्रणीन शास्त्र भी विद्यमान हैं, ऐसा कहकर वह ऋषने घरसे अपनी बनाई हुई पुस्तक ले आया और सभामें उसे बचवा दिया ॥ ६३ ॥ इस प्रकार अभि-प्रायको जाननेवाले मुण्डशालायनने त्र्यवसर पाकर कुमार्गका उपदेश दिया त्र्यौर राजाने उसे बहुत माना-उसका सत्कार किया।। 58।। देखो, मुण्डशालायन पापसे नहीं डरता था, अभद्र था, विपयान्य था और दुर्बुद्धि था फिर भी राजा परलोककी बड़ी भारी आशासे उसपर अनुरक्त हो गया-प्रसन्न हो गया।। ५५।। किसी समय कार्तिक मासकी पौर्णमासीके दिन उस दुर्बुद्धि राजाने शुद्ध होकर वड़ी भक्तिके साथ श्रक्षतादि द्रव्योंसे मुण्डशालायनकी पूजा कर उसे उसके द्वारा कहे हुए भूमि तथा सुवर्णादिके दान दिये। यह देख भक्त मंत्रीने राजासे कहा।। प्रमुप्त के लिए अपना धन या अपनी कोई वस्तु देना सो दान हैं ऐसा जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है और इस विषयके जानकार मनुष्य अपने तथा परके उपकारको ही श्रनुग्रह कहते हैं।। 🖛 ।। पुण्य कर्मकी युद्धि होना यह अपना उपकार है—अनुप्रह है और परके गुणोंकी युद्धि होना परका उपकार है। स्व शब्द धनका पर्यायवाची है। धनका पात्रके लिए देना स्व दान कहलाता है। यही दान प्रशंस-नीय दान है फिर जानते हुए भी श्राप इस प्रकार कुपात्रके लिए धन दान देकर श्राप दाता, दान श्रीर पात्र तीनोंको क्यों नष्ट कर रहे हैं।।=६-६०।। उत्तम बीज कितना ही अधिक क्यों न हो, यदि उसर जमीनमें डाला जावेगा तो उससे संक्षेश और बीज नाश-रूप फलके सिवाय और क्या होगा ?

१ महेशानां महोशाना ग० । २ प्रत्युवाचत ल० । ३ श्रयस्य पुण्यकर्मणः संवृद्धिरयसंवृद्धिः, स्वोपकारः ।

सुवीजमल्पमप्युसं सुक्षेत्रे कालवेदिना । तत्सहस्तगुणीभूतं वापकस्य फलं भवेत् ॥ ९२ ॥ इति भक्तेन तेनोक्तमुदाहरणकोटिभिः । घीमता तन्महीभर्तुरुपकाराय नाभवत् ॥ ९३ ॥ कालदप्टस्य वा मन्त्रो भैपज्यं वा गतायुपः । आजन्मान्धस्य वादशों विपरीतस्य सद्वचः ॥ ९४ ॥ विहायादिक्रमायातं दानमार्गं कुमार्गगः । मूर्खप्रलपितं दानमारातीयमवीवृतत् ॥ ९५ ॥

## शार्लिविक्रीडितम्

कन्याहस्तिसुवर्णवाजिकपिलादासीतिलस्यन्दन-क्ष्मागेहप्रतिबद्धमत्र दशधा दानं दरिद्रेप्सितम् । तीर्थान्ते जिनशीतलस्य सुतरामाविश्वकार स्वयं लुज्धो वस्तुषु भूतिशर्मतनयोऽसी सुण्डशालायनः ॥ ९६ ॥ इत्यापे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे शीतलपुराणं नाम परिसमासं पट्पञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५६ ॥

#### ---

बुद्ध भी नहीं ॥ ६१ ॥ इसके विपरीत उत्तम बीज थोड़ा भी क्यों न हो, यदि समयको जाननेवाले मनुष्यके द्वारा उत्तम क्रेंत्रमें बांया जाता है तो बांनेवालेके लिए उससे हजारगुना फल प्राप्त होता है ॥ ६२ ॥ इस प्रकार उस बुद्धिमान एवं भक्त मंत्रीने यद्यपि करोड़ों उदाहरण देकर उस राजाको समकाया परन्तु उससे राजाका कुछ भी उपकार नहीं हुआ ॥ ६३ ॥ सो ठींक ही है क्योंकि विपरीत बुद्धिवाले मनुष्यके लिए सत्-पुरुपोंके वचन ऐसे हैं जैसे कि कालके काटेके लिए मंत्र, जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है उसके लिए श्रोपधि, श्रोर जन्मके श्रन्यके लिए द्र्पण ॥ ६४ ॥ उस कुमार्गगामी राजाने प्रारम्भसे ही चले आये दानके मार्गको छोड़कर मूर्ख मुण्डशालायनके द्वारा कहे हुए आधुनिक दानके मार्गको प्रचलित किया ॥ ६५ ॥ इस प्रकार लौकिक वस्तुओंके लोभी, भूतिशर्मांके पुत्र मुण्डशालायनने श्री शीतलनाथ जिनेन्द्रके तीर्थके श्रन्तिम समयमें दरिद्रांको अच्छा लगनेवाला—कन्यादान, हस्तिदान, सुवर्णदान, श्रश्वदान, गोदान, दासीदान, तिलदान, रथदान, भूमिदान श्रौर गृहदान यह दश प्रकारका दान स्वयं ही अच्छी तरह प्रकट किया—चलाया ॥ ६६ ॥

इस प्रकार ऋार्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुभद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संप्रहमें शीतलपुराणका वर्णन करनेवाला छप्पनवाँ पर्व पूर्ण हुन्ना।



# सप्तपश्चादात्तमं पर्व

१श्रेयः श्रेयेषु १ नास्त्यन्यः ३श्रेयसः श्रेयसे बुधैः। इति ४श्रेयोऽधिभः श्रेयः श्रेयांसः श्रेयसेऽस्तु नः॥१॥
पुष्करार्द्धेन्द्रित्मेरुप्राग्विदेहे सुकच्छके। सीतानयुत्तरे देशे नृषः क्षेमपुराधिषः॥ २॥
निलनप्रभनामाभूत्रमिताशेषविद्विषः। प्रजानुरागसम्पादिताचिन्त्यमिहमाश्रयः॥ ३॥
पृथक्त्रिभेदिनिर्णातिशक्तिसद्भुद्वयोदितः। शमन्यायामसम्प्राप्तक्षेमयोगोऽयमेधत ॥ ४॥
भूश्चत्वमर्थवत्तस्मिन्यस्मान्न्यायेन पालनात्। स्थितौ सुस्थाप्य सुक्तिग्धां धरामिधत स प्रजाः॥ ५॥
धर्म एत्रापरे धर्मस्तस्मिन्सन्मार्गवर्तिनि। अर्थकामौ च धम्यौ यत्तत् स धर्ममयोऽभवत्॥ ६॥
एवं स्वकृतपुण्यानुभावोदितसुखाकरः। लोकपालोपमो दीर्घं पालयित्रिखलामिलाम्॥ ७॥
"सहस्राश्रवणेऽनन्तजिनं तद्वनपालकात्। अवतीर्णं विदित्वात्मपरिवारपरिकृतः॥ ८॥
गत्वाऽभ्यर्चं चिरं स्तुत्वा नत्वा स्वोचितदेशभाक्। श्रुत्वा धर्मं समुत्पन्नतत्त्ववृद्धिति स्मरन्॥ ९॥
कस्मिन् केन कथं कस्मात् कस्य कि श्रेय इत्यदः। अजानता मया भान्तं श्रान्तेनानन्तजन्मसु॥ १०॥
आहितो बहुधा मोहान्मयैवैप परिग्रहः। तत्त्यागाद्यदि निर्वाणं कस्मात्कालविलम्बनम् ॥ १९॥
इति नान्ना सुपुत्राय १पुत्राय गुणशालिने। दत्त्वा राज्यं समं भूयैर्बहुभिः संयमं ययौ॥ १२॥
शिक्षित्रेकादशाङ्गोऽसौ,र्तार्थकृत्नामधाम सन् । संन्यस्याजिन कल्पेऽन्ते सुराधीशोऽच्युताह्वयः॥ १३॥

जो त्राश्रय लेने योग्य हैं उनमें श्रेयान्सनाथको छोड़कर कल्याणके लिए विद्वानोंके द्वारा ऋौर दूसरा त्राश्रय लेने योग्य नहीं है-इस तरह कल्याणके त्राभिलापी मनुष्योंके द्वारा आश्रय करने योग्य भगवान श्रेयांसनाथ हम सबके कल्याणके लिए हों ॥ १॥ पुष्करार्ध द्वीपसम्बन्धी पूर्व विदेह ज्ञेत्रके सुकच्छ देशमें सीता नदीके उत्तर तटपर त्रेमपुर नामका नगर है। उसमें समस्त शत्रुश्रोंको नम्र करनेवाला तथा प्रजाके । अनुरागसे प्राप्त अचिन्त्य महिमाका आश्रयभूत निलनप्रभ नामका राजा राज्य करता था।। २-३।। पृथक्-पृथक् तीन भेदोंके द्वारा जिनका निर्णय किया गया है ऐसी शक्तियों, सिद्धियों और उदयोंसे जो अभ्युदयको प्राप्त है तथा शान्ति और परिश्रमसे जिसे जेम श्रीर योग प्राप्त हुए हैं ऐसा यह राजा सदा बढ़ता रहता था।। ४।। वह राजा न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करता था ऋौर स्नेह पूर्ण पृथिवीको मर्यादामें स्थित कर उसका भूभृत्पना सार्थक था।। ५।। समीचीन मार्गमें चलनेवाले उस श्रेष्ठ राजामें धर्म तो धर्म ही था, किन्तु अर्थ तथा काम भी धर्म-युक्त थे। अतः वह धर्ममय ही था।। ६।। इस प्रकार स्वकृत पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त सुखकी खान स्वरूप यह राजा लोकपालके समान इस समस्त पृथिवीका दीर्घकाल तक पालन करता रहा ॥७॥ एक दिन वनपालसे उसे माॡ्स हुआ कि सहस्राम्रवणमें अनन्त जिनेन्द्र अवतीर्ण हुए हैं तो वह अपने समस्त परिवारसे युक्त होकर सहस्राम्रवणमें गया। वहाँ उसने जिनेन्द्रदेव की पूजा की, चिरकाल तक स्तुति की, नमस्कार किया और फिर अपने योग्य स्थान पर बैठ गया। तदनन्तर धर्मोपदेश सुनकर उसे तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुन्त्रा जिससे इस प्रकार चिन्तवन करने लगा कि किसका कहाँ किसके द्वारा किस प्रकार किससे और कितना कल्याण हो सकता है यह न जान कर मैंने खेद-खिन्न होते हुए अनन्त जन्मोंमें भ्रमण किया है। मैंने जो बहुत प्रकारका परिग्रह इकट्ठा कर रक्खा है वह मोह वश ही किया है इसलिए इसके त्यागसे यदि निर्वाण प्राप्त हो सकता है. तब समय वितानेसे क्या लाभ है ? ॥ ५-११ ॥ ऐसा विचार कर उसने गुणोंसे सुशोभित सुपुत्र नामक पुत्रके लिए राज्य देकर बहुत-से राजात्र्योंके साथ संयम धारण कर लिया।। १२।। ग्यारह अंगोंका ऋध्ययन किया, तीर्थंकर नाम-

१ अयणीयः । २ अयेषु त्राश्रयणीयेषु । ३ श्रेयसः एकादशतीर्थकरात् । ४ कल्याणार्थिभिः । ५ सहस्राम्यने ल० । ६ सुपुत्राय सुपुत्रगुणशालिने ख०, ग०, ल० ।

पुष्पोत्तरिवमानेऽसौ द्वाविंशत्यिविधजीवितः । हस्तत्रयप्रमाणाङ्गः प्रोक्तलेक्यादिभिर्युतः ॥ १४ ॥ वेवीभिदिंग्यभावाभिः कमनीयाभिरन्वहम् । भवसाराणि सौल्यानि तत्र प्रीत्यान्यभूचिरम् ॥ १५ ॥ कल्पातीता विरागास्ते परे चाल्पसुखास्ततः । संसारसौल्यपर्यन्तसन्तोषात्समतीयिवान् ॥ १६ ॥ अनुभूय सुखं तिस्मन् तस्मिन्नत्रागमिष्यित । द्वीपेऽस्मिन् भारते सिंहपुराधीको नरेश्वरः ॥ १७ ॥ इक्ष्वाकुवंशिविष्यानो विष्णुनामास्य वल्लभा । नन्दा पण्माससम्प्राप्तवसुधारादिपुजना ॥ १८ ॥ ज्येष्ठे मास्यसिते पष्ट्यां श्रवणे रात्रिनिर्गमे । स्ववन्त्रावेशिनागेन्द्रात्स्वमानैक्षिष्ट पोडश ॥ १९ ॥ तत्कलान्यवनुष्यासौ पत्युः सम्प्राप्य सम्मदम् । तदैवायातदेवेन्द्रविहतोरुमहोत्सवा ॥ २० ॥ नवमासान् यथोक्तेन नीत्वा सन्तोष्य सुप्रजाः । फाल्गुने मासि कृष्णैकाद्द्रयां त्रिज्ञानधारिणम् ॥२१॥ विष्णुयोगे महाभागमसूनाच्युतनायकम् । मेवावलीव सद्वृष्टिविशेषं विश्वनुष्टये ॥ २२ ॥ तदुद्भवे प्रसन्तानि मनांसि सकलाङ्गिनाम् । जलस्थलानि वा । स्यः सर्वत्र शरदागमे ॥ २३ ॥ अथिनो धनसन्तृष्या धनिनो दीनतर्पणैः । ते च ते चेष्टसम्भोगात्सोद्धवाः अस्युस्तदुद्भवे ॥ २४ ॥ तदा सर्वर्तवस्तत्र स्वैः स्वैभिविभेनोहरैः । प्रादुर्वभृतुः सम्भूय सर्वाङ्गस्त्रवेतिः ॥ २५ ॥ सरोगाः प्रापुरारोग्यं शोकिनो वीतशोकताम् । धिमष्टतां च पापिष्टाश्वित्रमीशसमुद्भवे ॥ २६ ॥ जनस्य चेद्यं तोपस्तदानीमतिमात्रया । पित्रोस्तस्य प्रमोदस्य प्रमा केन विधीयते ॥ २७ ॥

कर्मका बन्ध किया और ऋायुके अन्तमें समाधिमरण कर सोलहवें अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तार विमान-में श्राच्युत नामका इन्द्र हुआ। वहाँ वाईस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, तीन हाथ ऊँचा शरीर था. श्रीर ऊपर जिनका वर्णन आ चुका है ऐसी लेश्या आदिसे सिहत था।। १३-१४।। दिव्य भावों-को धारण करनेवाली मुन्दर देवियोंक साथ उसने बहुत समय तक प्रतिदिन उत्तामसे उत्ताम सुखाका बड़ी प्रीतिसे उपभोग किया ॥ १५ ॥ कल्पातीत—सोलहवें स्वर्गके आगेके अहमिन्द्र विराग हैं --राग रहित हैं और अन्य देव अल्प सुखवाल हैं इसलिए संसारके सबसे अधिक सुखोंसे संतृष्ट होकर वह श्रपनी श्राय व्यतीत करता था।। १६।। वहाँ के सुख भागकर जब वह यहाँ श्रानेके लिए उद्यत हुआ तब इसी जम्बृद्धीपके भरत क्षेत्रमें सिहपुर नगरका स्वामी इच्वाल वंशमे प्रसिद्ध विष्णु नामका राजा राज्य करता था ।।१७।। उसकी वल्लभाका नाम सुनन्दा था । सुनन्दाने गर्मधारणके छह माह पूर्वसे ही रत्नवृष्टि त्रादि कई तरहकी पूजा प्राप्त की थी।।१८।। ज्येष्ठकृष्ण पष्ठीके दिन अवण नस्रवमें प्रातःकालुके समय उसने सोलह स्वप्न तथा श्रपने मुखमें प्रवेश करता हुआ हाथी देखा।। १६ ॥ पतिसे उनका फल जानकर वह बहुत ही हुपको प्राप्त हुई। उसी समय इन्द्रोंने त्राकर गर्भ-कल्याणकका महोत्सव किया।। २०।। उत्तम सन्तानको धारण करनेवाली सुनन्दाने पूर्वोक्त विधिसे नौ माह बिता कर फाल्गुनकृष्ण एकादशीके दिन विष्णुयोगमें तीन ज्ञानोंके धारक तथा महाभाग्यशाली उस अच्यु-तेन्द्रको संसारके संतोषके लिए उस प्रकार उत्पन्न किया जिस प्रकार कि मेघमाला उत्तम बृष्टिको उत्पन्न करती है।। २१-२२।। जिस प्रकार शरद-ऋतुके आनेपर सब जगहके जलाशय शीघ्र ही प्रसन्न-स्वच्छ हो जाते हैं उसी प्रकार उनका जन्म होते ही सब जीबोंके मन प्रसन्न हो गये थे-हर्षसे भर गये थे।। २३।। भगवानका जन्म होनेपर याचक लोग धन पाकर हर्षित हुए थे, धनी लोग दीन मनुष्योंको संतुष्ट करनेसे हपित हुए थे और व दोनों इप्र भोग पाकर सुखी हुए थे ॥२४॥ उस समय सब जीवोंको सुख देनेवाली समस्त ऋतुएँ मिलकर अपने-अपने मनोहर भावोंसे प्रकट हुई थीं।। २५।। बड़ा आश्चर्य था कि उस समय भगवानका जन्म होनेपर रोगी मनुष्य नीरोग हो गये थे. शोकवाल शोकरहित हो गये थे, श्रीर पापी जीव धर्मात्मा बन गये थे।। २६।। जब उस समय साधारण मनुष्योंको इतना संतोष हो रहा था तब माता-पिताके संनोपका प्रमाण कीन

१ 'वा स्यादिकल्पोपमयोरियार्थेऽपि समुच्चये' इति कोशः ! २ दीनतर्पणात् ग० । ३ सोद्धयाः सहर्षाः "च्चण उद्धव उत्सवः" ।

संग्रश्नतिंशा देवाः कृत्या तेजोमयं जगत् । स्वाङ्गाभरणभाभौरेरापतन्ति सम सर्वतः ॥ २८ ॥ नेदुर्वुन्तुभयो हृद्याः पेतुः कुसुमवृष्टयः । नेदुरामरनर्तक्यो जगुः स्वादुः 'खुगायकाः ॥ २९ ॥ लोकोऽयं देवलोको वा ततश्चात्यद्भुतोद्यः । अपूर्वः कोऽप्यभूद्वेति तदासन् 'खुसदां गिरः ॥ ३० ॥ 'पितरौ तस्य सौधर्मः स्वयं सद्भूषणादिभिः । शची देवीं च सन्तोष्य माययाऽऽदाय बालकम् ॥ ३१॥ ऐरावतगजस्कन्धमारोप्यामरसेनया । सहलीलः स सम्प्राप्य महामेहं महौजसम् ॥ ३२ ॥ पत्रमावारपारात्तक्षीरवारिघटोत्करैः । अभिषिच्य विभूष्येशं श्रेयानित्यवदन्मुदा ॥ ३३ ॥ ततः पुरं समानीय मानुरक्के निधाय तम् । सुराधीशः सुरैः सार्खं प्रमुद्धार पुरालये ॥ ३४ ॥ गुणैः सार्द्धमद्धन्त तदास्यावयवाः ग्रुमाः । क्रमात्कान्ति प्रपुष्यन्तो बालचन्द्रस्य वांग्रुभिः ॥ ३५ ॥ स्वत्रयर्तुपश्चर्तृपद्वत्सरशताव्यिभिः । जनसागरकोट्यन्ते पल्यार्द्धं धर्मसन्ततौ ॥ ३६ ॥ व्यच्छिन्नायं तदम्यन्तरायुः श्रेयःसमुद्धवः । पञ्चस्त्रन्ययुगाष्टाव्दजीवितः कनकप्रभः ॥ ३७ ॥ वापार्शातिसमुत्सेथो बलोजस्तेजसां निधिः । एकविंशतिलक्षाव्दकोमार सुखसागरः ॥ ३८ ॥ प्राप्य राज्यं सुरैः पृज्यं सर्वलोकनमस्कृतः । तर्पयँशचन्दवन्तसर्वान् दर्पितान् भानुवत्तपन् ॥ ३८ ॥ तजोमहामणिवार्द्धिर्गारभीर्यं मलयोद्धवः । श्रेत्यं धर्म इव श्रेयः सुखं स्वस्याकरोष्टिरम् ॥ ४० ॥ प्राप्तन्तमसुकृतायेन " कृतायां सर्वसगपदि । बुद्धिर्पाह्यवार्याद्विर्पाह्यक्तामयोः ॥ ४१ ॥

वता सकता है ? ।। २७ ।। शीघ ही चारों निकायके देव अपने शरीर तथा आभरणोंकी प्रभाके समृहमे समस्त संमारको तेजोमय करते हुए चारों त्रोरमे त्रा गये।। २८।। मनोहर दुन्दुभियाँ बजने लगीं, पुष्प-वर्षाएँ होने लगीं, देव-नर्विकयाँ नृत्य करने लगीं श्रीर स्वर्गके गवैया मधुर गान गाने लगे ॥ २८ ॥ 'यह लोक देव लोक हैं अथवा उससे भी ऋधिक वैभवको धारण करनेवाला कोई दूसरा ही लोक हैं' इस प्रकार देवोंके शब्द निकल रहे थे।। ३०।। सौधर्मेन्द्रने स्वयं उत्ताम आभूपणादिसे भगवान्के माता-पिताका संतृष्ट किया और इन्द्राणीने मायासे माताको संतृष्ट कर जिन-बालकको उठा लिया ॥ ३१ ॥ मीधर्मेन्द्र जिन-बालकको ऐरावत हार्थीके कन्धे पर विराजमान कर देवोंकी सेनाके साथ लीला-पूर्वक महा-तेजस्वी महामेरु पर्वत पर पहुँचा ॥ ३२ ॥ वहाँ उसने पञ्चम क्षीरसमुद्रमे लाये हुए क्षीर रूप जलके कलशोंके समृहसे भगवानका अभिषेक किया, श्राभूषण पहिनाये और बड़े हर्पके साथ उनका श्रेयांस यह नाम रक्खा ॥ ३३ ॥ इन्द्र मेरु पर्वतसे लौटकर नगरमें त्राया और जिन-बालकको माताकी गोदमें रख, देवेंकि साथ उत्सव मनाता हुत्रा स्वर्ग चला गया।। ३४।। जिस प्रकार किरणोंके द्वारा क्रम-क्रमसे कान्तिको पुष्ट करनेवाले बाल-चन्द्रमाके अवयव बढ़ते रहते हैं उसी प्रकार गुणोंके साथ-साथ उस समय भगवान्के शरीरावयव बढ़ते रहते थे ॥ ३५ ॥ शीतलनाथ भगवान्के मोक्ष जानेके वाद जब सो सागर त्र्यौर छ्यासठ लाख छब्वीस हजार वर्ष कम एक सागर प्रमाण अन्तराल बीत गया तथा आधे पत्य तक धर्मकी परम्परा दूटी रही तब भगवान् श्रेयांसनाथका जन्म हुन्ना था। उनकी त्रायु भी इसी त्रन्तरालमें शामिल थी। उनकी कुल त्रायु चौरासी लाग्व वर्षकी थी। शरीर सुवर्णके समान कान्तिवाला था, ऊँचाई ऋस्सी धनुप की थी, तथा स्वयं वल, त्रोज त्रीर तेजके भंडार थे। जब उनकी बुमारावस्थाके इकीस लाख वर्ष बीत चुके तव मुखके सागर स्वक्रप भगवान्ने देवोंके द्वारा पूजनीय राज्य प्राप्त किया। उस समय सब लोग उन्हें नमस्कार करते थे, वे चन्द्रमाके समान सबको संतृप्त करते थे और श्रहंकारी मनुष्योंको सूर्यके समान संतापित करते थे ॥३६-३६॥ उन भगवान्ने महामणिके समानअपने त्रापको तेजस्वी बनाया था, समुद्रके समान गम्भीर किया था, चन्द्रमाके समान शीतल बनाया था और धर्मके समान चिरकाल तक कल्याणकारी श्रुत-स्वरूप बनाया था।। ४०।। पूर्व जन्ममें अच्छी तरह किये हुए पुण्य-कर्म ते उन्हें सर्व प्रकारकी सम्पदाएँ तो स्वयं प्राप्त हो गई थीं अतः उनकी बुद्धि श्रौर पौरुषकी व्याप्ति

१ स्वर्गगायकाः । द्युनायकाः ख० । द्युगायनाः ल० । २ दिवि सीदन्तीति द्युसदः तेषाभ् देवानाम् । ३ माता च पिता चेति पितरौ मातापितरौ, एकशेषः । ४ प्रसन्नो भूत्वा । ५ स्त्रार जगाम । ६ कौमारे सु-ल० । ७ पूर्वजन्मसुविहितपुण्यकर्मणा ।

सथा शुभविनोदेषु देवैः पुण्यानुबन्धिषु । सम्पादितेषु कान्ताभिदिनान्यारमतोऽगमन् ॥ ४२ ॥ एवं पञ्चलपक्षान्धिमितसंवत्सरावधौ । राज्यकालेऽयमन्येषुर्वसन्तपरिवर्तनम् ॥ ४३ ॥ विलोक्य किल कालेन सर्व मासीकृतं जगत् । सोऽपि कालो व्ययं गाति क्षणादिपरिवर्तनैः ॥ ४४ ॥ कस्यान्यस्य स्थिरीभावो विश्वमेर्ताहनश्वरम् । शाश्वतं न पदं यावत् प्राप्यते सुस्थितिः कुनः ॥ ४५ ॥ इति स चिन्तयन् लब्धस्तुतिः सारस्वतादिभिः । श्रेयस्करे समारोप्य सुते राज्यं सुराधिपैः ॥ ४६ ॥ प्राप्य निष्क्रमणक्षानमारुद्ध विमलप्रभाम् । शिविकां देवसंवाद्धां त्यक्ताहारो दिनद्वयम् ॥ ४७ ॥ प्राप्य निष्क्रमणक्षानमारुद्ध विमलप्रभाम् । शिविकां देवसंवाद्धां त्यक्ताहारो दिनद्वयम् ॥ ४७ ॥ श्रवणे संयमं प्राप्य चतुर्थावगमेन सः । दिने द्वितीये सिद्धार्थनगरं भुक्तयेऽविशत् ॥ ४९ ॥ तस्मै हेमशुतिनन्दभूपतिर्भक्तिपूर्वकम् । दत्वाऽद्धं प्राप्य सत्युण्यं पद्धाश्वर्याण्यज्ञर्यचीः ॥ ५० ॥ दिनहयोपवासेन माचे मास्यपराह्मगः । श्रवणे कृष्णपक्षान्ते कैवल्यमुद्पाद्यत् ॥ ५२ ॥ दिनहयोपवासेन माचे मास्यपराह्मगः । श्रवणे कृष्णपक्षान्ते कैवल्यमुद्पाद्यत् ॥ ५२ ॥ सप्तसप्तिकुन्थ्वादिगणभृद्वृन्दवेष्टिनः । श्र्र्यद्वयानलैकोक्तसर्वपूर्वधरान्विनः ॥ ५३ ॥ सप्तसप्तिकुन्थ्वाद्वर्णणभृद्वनृन्दवेष्टिनः । श्र्र्यद्वयानलैकोक्तसर्वपूर्वधरान्विनः ॥ ५५ ॥ खद्वयद्वयप्टवार्धुक्तशक्षकोत्तमप्रितः । श्रन्यत्रितयपर्योक्तत्तियक्तानमानितः ॥ ५५ ॥ श्रव्यव्यविन्द्वर्यक्तपञ्चमज्ञानभास्तरः । श्र्र्यत्रिकैकैकाल्येयविक्रियद्धिवभूपितः ॥ ५६ ॥

सिर्फ धर्म और काममें ही रहती थी। भावार्थ-जन्हें ऋर्थकी चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी।। ४१।। देवोंके द्वारा किये हुए पुण्यानुबन्धी शुभ विनोर्होंमें स्वियोंके साथ कीडा करते हुए उनके दिन व्यतीत हो रहे थे।। ४२।। इस प्रकार वयालीस वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। तदनन्तर किसी दिन वसन्त ऋतका परिवर्तन देखकर वे विचार करने लगे कि जिस कालने इस समस्त संसारको प्रस्त कर रक्ता है वह काल भी जब क्षण घड़ी घंटा आदिके परिवर्तनसे नष्ट होता जा रहा है तब अन्य किस पदार्थमें स्थिरता रह सकती हैं ? यथार्थमें यह समस्त संसार विनश्वर हैं, जब तक शाश्वत पद-अवि-नाशी मोक्ष पद नहीं प्राप्त कर लिया जाता है तब तक एक जगह सुखसे कैसे रहा जा सकता है ? ॥ ४३-४५ ॥ भगवान् ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उमी समय सारस्वत आदि लौकान्तिक देवों-ने आकर उनकी स्तृति की। उन्होंने श्रंयस्कर पुत्रके लिए राज्य दिया, इन्द्रोंके द्वारा दीक्षा-कल्याणकके समय होनेवाला महाभिषेक प्राप्त किया और देवोंके द्वारा उठाई जानेके योग्य विमलप्रभा नामकी पालकी पर सवार होकर मनोहर नामक महान् उद्यानकी श्रोर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँच कर उन्होंने दो दिनके लिए आहारका त्याग कर फाल्गुन कृष्ण एकादशीके दिन प्रातःकालके समय श्रवण नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया। उसी समय उन्हें चौथा मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन उन्होंने भाजनके लिए सिद्धार्थ नगरमें प्रवेश किया।। ४६-४६॥ वहाँ उनके लिए सुवर्णके समान कान्तिवाले नन्द राजाने भक्ति-पूर्वक आहार दिया जिससे उत्तम बुद्धिवाले उस राजाने श्रेष्ठ पुण्य और पञ्चाश्चर्य प्राप्त कियं ।। ५० ।। इस प्रकार छदास्थ अवस्थाके दो वर्ष बीत जाने पर एक दिन महामुनि श्रेयांसनाथ मनोहर नामक उद्यानमें दो दिनके उपवासका नियम लेकर तम्बर ब्रक्षके नीचे बैठे और वहीं पर उन्हें माघकृष्ण अमावस्याके दिन श्रवण नक्षत्रमें सायंकालके समय केवलज्ञान उत्पन्न हो गया।। ५१-५२।। उसी समय अनेक ऋद्वियोंसे सहित चार निकायके देवोंने उनके चतुर्थ कल्याणककी पूजा की ।। ५३ ।।

भगवान कुन्धुनाथ, कुन्धु आदि सतहत्तर गणधरों सम्हसे धिरे हुए थे, तेरहसी पूर्वधारियों से सिहत थे, अङ्तालीस हजार दो सी उत्तम शिक्षक मुनियों के द्वारा पृजित थे, छह हजार अवधि-ज्ञानियों से सम्मानित थे, छह हजार पाँचसों केवलज्ञानी रूपी स्यों से सिहत थे, ग्यारह हजार विक्रया-ऋदि के धारकों से सुशोभित थे, छह हजार मनःपर्ययज्ञानियों से युक्त थे, और पाँच हजार मुख्य वादियों से सेवित थे। इस प्रकार सब मिलाकर चौरासी हजार मुनियों से सहित थे। इनके सिबाय षट्सहस्तप्रमाप्रोक्तमनःपर्ययवीक्षणः । ग्रून्यग्रितयपञ्चोक्तवादिमुख्यसमाश्रितः ॥ ५७ ॥ श्रून्यश्रययुगाष्टोक्तपिण्डताखिललक्षितः । खवतुष्टयपक्षैकधारणाद्यार्थिकार्वितः ॥ ५८ ॥ द्विलक्षोपासकोपेतो द्विगुणश्राविकार्वितः । पूर्वोक्तदेवतिर्यक्को विहरन् धर्ममादिशन् ॥ ५९ ॥ सम्मेदगिरिमासाद्य निष्क्रियो मासमास्थितः । सहस्रमुनिभिः सार्द्धं प्रतिमायोगधारकः ॥ ६० ॥ पौर्णमास्यां धनिष्ठायां दिनान्ते श्रावणे सताम् । असङ्ख्यातगुणश्रेण्या निर्जरां व्यद्धन् मुहुः ॥ ६१ ॥ विध्वस्य विश्वकर्माणि ध्यानाभ्यां स्थानपञ्चके । पञ्चमीं गतिमध्यास्य सिद्धः श्रेयान् सुनिवृतः ॥ ६२ ॥ विषक्तानिमिण्या स्मो विनास्मादिति वा सुराः । कृतनिर्वाणकल्याणास्तदैव ग्रिदिवं ययुः ॥ ६३ ॥

# वसन्ततिलकावृत्तम्

निर्भृय यस्य निजजन्मनि सत्समस्तः-मान्ध्यं चराचरमशेषमवेक्षमाणम् । ज्ञानं प्रतीपविरहाज्ञिजरूपसंस्थं श्रेयान् जिनः स दिशतादिशवस्युतिं वः ॥ ६४ ॥

# **भार्व्**लविक्रीडितम्

सत्यं सार्वदयामयं तव वचः सर्वं सुहृद्धयो हितं चारित्रं च विभोस्तदेनदुभयं बृते विद्युद्धिं पराम् । तस्माद्देव समाश्रयन्ति विद्युधास्त्वामेव शकादयो भक्त्येति स्तुतिगोचरं स विदुषां श्रेयान् स वः श्रेयसे ॥ ६५ ॥

राजाभूत्रलिनप्रभः प्रभुतमः प्रध्वस्तपापप्रभः कल्पान्ते सकलामराधिपपतिः सङ्कल्पसीख्याकरः ।

एक लाख बीस हजार धारणा आदि आर्थिकाएँ उनकी पृजा करती थीं, दो लाख श्रावक श्रांर चार लाख श्राविकाएँ उनके साथ थीं, पहले कहें अनुसार श्रसंख्यात देव-देवियाँ और संख्यात तिर्यञ्च सदा उनके साथ रहते थे। इस प्रकार विहार करते श्रीर धर्मका उपदेश देते हुए व सम्मेदिशाखर पर जा पहुँचे। वहाँ एक माह तक योग-निरोध कर एक हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमायोग धारण किया। श्रावणशुका पौर्णमासीके दिन सायंकालके समय धनिष्ठा नक्षत्रमें विद्यमान कर्मोंकी श्रसंख्यातगुणश्रेणी निर्जरा की श्रीर श्र इ उ ऋ ल इन पाँच लघु श्रक्षरोंके उच्चारणमें जितना समय लगता है उतने समयमें श्रन्तिम दो शुक्तध्यानोंसे समस्त कर्मोंको नष्ट कर पञ्चमी गतिमें स्थित हो व भगवान श्रेयांसनाथ मुक्त होते हुए सिद्ध हो गये॥ ५४-६२॥ इसके विना हमारा टिमकाररहित-पना व्यर्थ है ऐसा विचार कर देवोंने उसी समय उनका निर्वाण-कस्याणक किया और उत्सव कर सब स्वर्ग चले गये॥ ६३॥

जिनके ज्ञानने उत्पन्न होते ही समस्त अन्धकारको नष्ट कर सब चराचर विश्वको देख लिया था, श्रीर कोई प्रतिपक्षी न होनेसे जो अपने ही स्वरूपमें स्थित रहा था ऐसे श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र तुम सबका अकल्याण दूर करें ॥ ६४ ॥ 'हे प्रमों ! आपके बचन सत्य, सबका हित करने याले तथा द्यामय हैं । इसी प्रकार आपका समस्त चारित्र सुहृत् जनोंके लिए हितकारी है । हे भग-वन ! आपकी ये दोनों वस्तुएँ आपकी परम विशुद्धिकों प्रकट करती हैं । हे देव ! इसीलिए इन्द्र आदि देव भक्ति-पूर्वक आपका ही आश्रय लेते हैं । इस प्रकार विद्वान लोग जिनकी स्तुति किया करते हैं ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान तुम सबके कल्याणके लिए हों ॥ ६५ ॥ जो पहले पापकी प्रभाको नष्ट करनेवाले श्रेष्ठतम निलनप्रभ राजा हुए, तदनन्तर अन्तिम कल्पमें संकल्प मात्रसे प्राप्त होनेवाले

१-माभित्य कः । २ विफक्षम् भ्रानिमिषत्वं पद्मस्यन्दराहित्यं येषां तथाभृताः ।

यस्तीर्थाधिपतिश्विलोकमहितः श्रीमान् श्रिये श्रायसं

स्याहादं प्रतिपाद्य सिद्धिमगमत् श्रेयान् जिनः सोऽस्तु वः ॥ ६६ ॥ १ जिनसेनानुगायास्मे पुराणकवये नमः । गुणभद्रभदन्ताय कोकसेनानिताङ्प्रये ॥ ६० ॥ तीर्थेऽस्मिन् केशवः श्रीमानभूदाद्यः समुद्यमी । भरतश्रिकणां वासौ त्रिखण्डपरिपालिनाम् ॥ ६८ ॥ आतृतीयभवात्तस्य चरितं प्रणिगद्यते । उदितास्तगभूपानामुदाहरणिनत्यदः ॥ ६९ ॥ हिपिऽस्मिन् भारते क्षेत्रे विषयो मगधाङ्क्षयः । पुरं राजगृहं तस्मिन् पुरन्दरपुरोत्तमम् ॥ ७० ॥ स्वर्गादेत्यात्र भूष्णृतां राज्ञां यद्गृहमेव तत् । भोगोपभोगसम्पत्त्या नाम तस्यार्थवत्ततः ॥ ७१ ॥ विश्वभूतिः पतिस्तस्य जैनी देव्यनयोस्सुतः । विश्वनन्दनशीलत्वाह्विश्वनर्दाति विश्वतः ॥ ७२ ॥ विश्वभूतिविशाखादिभूतिर्जातोऽनुजः प्रिया । लक्ष्मणाख्यास्य नन्द्यन्तविशाखस्तनयोऽनयोः ॥ ७३ ॥ विश्वभूतिस्तपः प्रायात् कृत्वा राज्ये निजानुजम् । प्रजाः प्रपालयत्यस्मिन्प्रणताखिलभूपत्तौ ॥ ७४ ॥ नानावीरुलताबृक्षीविराजश्वन्दनं वनम् । यद्विश्वनिद्वनस्तत्र प्राणेभ्योऽपि प्रयं परम् ॥ ७५ ॥ विश्वास्त्रत्तपुत्रेण निर्मत्स्यं वनपालकान् । स्वीकृतं तद्वलात्तेन तेनासीत्संयुगस्तयोः ॥ ७६ ॥ स्प्रामासहनात्तत्र दृष्ट्वा तस्य पलायनम् । विश्वनर्द्य विरक्तः सन् धिग्मोहिमिति चिन्तयन् ॥ ७७ ॥ स्यक्त्वा सर्व समागत्य सम्भूतगृरुसिवधौ । पितृष्यमग्रणीकृत्य संयमं प्रत्यपयत ॥ ७८ ॥ स शिलगुणसम्पन्धः कुर्वन्नवानं तपः । विहरक्षेत्रदा भोक्तु प्राविद्यन् मथुरापुरम् ॥ ७९ ॥ स शिलगुणसम्पन्नः कुर्वन्नवानं तपः । विहरक्षेत्रदा भोक्तु प्राविद्यन् मथुरापुरम् ॥ ७९ ॥

सुखोंकी खान स्वरूप, समस्त दंबोंक अधिपति—अच्युतेन्द्र हुए त्र्योर फिर त्रिलंकपूजित तीर्थंकर होकर कल्याणकारी स्याद्वादका उपदेश देते हुए मोक्षको प्राप्त हुए ऐसे श्रीमान् श्रेयानसनाथ जिनेन्द्र तम सबकी लद्मीके लिए हों—तम सबको लद्मी प्रदान करें।। ६६।।

[ जो जिनसेनके अनुगामी हैं—शिष्य हैं तथा लोकसेन नामक शिष्यके द्वारा जिनके चरण-कमल पूजित हुए हैं और जो इस पुराणक बनानेवाले किब हैं ऐसे भदन्त गुणभद्राचार्यको नमस्कार हो ॥ ६७ ॥ ]

जिस प्रकार चक्रवतियोंमें प्रथम चक्रवर्ती भरत हुआ उसी प्रकार श्रेयान्सनाथके तीर्थमें तीन खण्डको पालन करनेवाले नारायणींमें उद्यमी प्रथम नारायण हुन्ना ॥ ६८ ॥ उसीका चरित्र तीसरे भवते लेकर कहता हूँ । यह उदय तथा श्रास्त होनेवाले राजाश्रोंका एक अच्छा उदाहरण है ॥ ६६ ॥ इस जम्बुद्वीपके भरत चेत्रमें एक मगधनामका देश है उसमें राजगृह नामका नगर है जो कि इन्द्रपुरी से भी उनेम है ।। ७० ।। स्वर्गसे त्राकर उत्पन्न होनेवाले राजात्र्योका यह घर है इसलिए भोगोपभोग-की सम्पत्तिकी अपेक्षा उसका 'राजगृह' यह नाम सार्थक है। । ७१।। किसी समय विश्वभृति राजा उस राजगृह नगरका स्वामी था, उसकी रानीका नाम जैनी था। इन दोनोंके एक पुत्र था जो कि सबके लिए आनन्ददायी स्वभाव वाला होनेके कारण विश्वनर्दा नामसे प्रसिद्ध था॥ ७२॥ विश्व-भूतिके विशासभूति नामका छोटा भाई था, उसकी स्त्रीका नाम लदमणा था और उन दोनोंके विशाखनन्दी नामका पुत्र था ।।७३ ।। विश्वमूनि ऋपने छोटे भाईको राज्य सौंपकर तपके लिए चला गया ऋौर समस्त राजाओंको नम्र बनाता हुआ विशाखभृति प्रजाका पालन करने लगा॥ ७४॥ उसी राजगृह नगरमें नाना गुल्मों, लताओं और वृक्षोंसे सुरोभित एक नन्दन नामका बाग था जो कि विभनन्दीको प्राणोंसे अधिक प्यारा था।। ७५।। विशास्त्रभूतिक पुत्रने वनवालोंको डाँट कर जबर्दस्ती वह वन ले लिया जिससे उन दोनों —विश्वनन्दी श्रोर विशाखनन्दीमें युद्ध हुआ।। ७६॥ विशालनन्दी उस युद्धको नहीं सह सका अतः भाग खड़ा हुआ। यह देखकर विश्वनन्दीका वैराग्य उत्पन्न हो गया और यह विचार करने लगा कि इस मोहको धिकार है।। ७७॥ वह सबको छोड़कर सम्भूत गुरुके समीप आया और काका विशाखभूतिको अप्रगामी बनाकर अर्थात् उसे साथ लेकर दीश्चित हो गया।। ७८।। वह शील तथा गुणोंसे सम्पन्न होकर अनशन तप करने लगा तथा

१ ग्रयं श्लोकः प्रविप्तो भाति ।

स बालवत्सया घेन्वा कुधा प्रतिहतोऽपतत् । दौष्ट्याक्विवासितो देशान् भाग्यंस्तन्नागतो विधीः ॥८०॥ विशाखनन्दी तं दृष्ट्वा वेश्यासीधतले स्थितः । व्यह्सद्विक्रमस्तेऽद्य क यातः स इति कुधा ॥ ८१ ॥ सक्षाख्यः सोऽपि तच्छूत्वा सनिदानोऽसुसङ्क्षये । महाग्रुकेऽभवदेवो ययासीदनुजः पितुः ॥ ८२ ॥ भ्योडशाद्ध्यायुपा दिव्यभोगान् देव्यप्सरंगणेः । ईप्सिताननुभूयासी ततः प्रच्युत्य भूतले ॥ ८३ ॥ द्विपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे व्यरम्यविषये पुरे । प्रजापतिर्महाराजः पोदनाल्येऽभवत्पतिः ॥ ८४ ॥ प्राणिप्रया महादेवी तस्याजिन सृगावती । तस्यां सुस्वमवीक्षान्ते त्रिपृष्टाख्यः सुतोऽभवत् ॥ ८५ ॥ पितृच्यांऽपि च्युतस्तस्मात्तोको उभृत्तन्महीपतेः । जयावत्यां ४पुरे चेत्य विक्रमी विजयाह्वयः ॥ ८६ ॥ भमन् विशाखनन्दी च चिरं संसारचक्रके । विजयाह्वीतरश्रेण्यामलकाख्यपुरेशिनः ॥ ८७ ॥ मयूर्यीवसिज्ञस्य स्यपुण्यपरिपाकतः । हयप्रीवाह्वयः स्वुरजायत जितारिराट् ॥ ८८ ॥ अशीतिचापदेहैः तावादिमौ रामकेशवौ । पज्जशून्ययुगाष्टाव्दिनर्भक्षपरमायुपौ ॥ ८९ ॥ शक्कित्वापदेहैः तावादिमौ रामकेशवौ । प्रज्ञशून्ययुगाष्टाव्दिनर्भक्षपरमायुपौ ॥ ८९ ॥ दिगुणाप्टसहस्राणां सुकुटाङ्कमहीभुजाम् । खगव्यन्तरदेवानामाधिपत्यं समीयतुः ॥ ९१ ॥ त्रिपृष्ठस्य धनुःशङ्कृचकदण्डासिशक्तयः । गदा च सप्तरत्नानि रक्षितान्यभवत्सुरः ॥ ९२ ॥ रामस्यापि गदा रत्नमाला "समुशलं हलम् । श्रद्धानज्ञानचारित्रतपांसीवाभयव्स्यो ॥ ९३ ॥ देव्यः स्वयग्यभासुख्या वसुःश्चमा वसुः । केशवस्य नद्द्यास्ता रामस्यापि मनःप्रियाः ॥ ९४ ॥

विद्दार करना हुआ एक दिन मथुरा नगरीमें प्रविष्ट हुआ।। ७६॥ वहाँ एक छोटे बछड़ेवाली गायने क्रोधसे धका दिया जिससे वह गिर पड़ा। दुष्टताके कारण राज्यसे वाहर निकाला हुआ सूर्व विशाग्वनन्दी अनेक देशोंमें घृमता हुआ उसी मथुरानगरीमें आकर रहने लगा था। वह उस मर्युय एक वेश्याके मकानकी छतपर वैठा था। वहाँसे उसने विश्वनन्दीको गिरा हुआ देखकर क्रांधसे उसकी हँमी की कि तुम्हारा वह पराक्रम त्याज कहाँ गया ? ॥ ५०-५१ ॥ विश्वनर्न्द्राको छुछ शन्य थी अतः उसने विशाखनन्दीकी हँसी सनकर निदान किया। तथा प्राणक्ष्य होनेपर महाशुक्र स्वर्गमें जहाँ कि पिताका छोटा भाई उत्पन्न हुआ था, देव हुआ ॥ =२ ॥ वहाँ सोलह सागर प्रमाण उसकी ऋायु थी । समस्त ऋायु भर देवियों ऋौर अप्सराऋौंके समूहके साथ मनचाहे भोग भोगकर वहाँसे च्युन हुआ और इस पृथिवी तल पर जम्बृद्धीप सम्बन्धी भरत देक्के सुरम्य देशमें पोदनपुर नगरके राजा प्रजापितकी प्राणिप्रया मृगावनी नामकी महादेवीके शुभ स्वत देखनेके वाद त्रिपृष्ठ नामका पुत्र हुआ ॥ ≒३–६५ ॥ काकाका जीव भी वहाँसे—महाशुक्र स्वर्ग से च्युत होकर इसी नगरीके राजाकी दृसरी पत्नी जयावतीके विजय नामका पुत्र हुऋा ।। ५६ ।। ऋौर विशाखनन्दी चिरकाल तक संसार-चक्रमें भ्रमण करता हुआ विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीकी ऋलका नगरीके स्वामी मयूरमीव राजाके अपने पुण्योदयसे शत्रु राजात्र्योंको जीतनेवाला ऋधर्याव नामका पुत्र हुआ ॥ ५७-५५ ॥ इधर विजय और त्रिपृष्ठ दोनों ही प्रथम बलभद्र तथा नारायण थे, उनका शरीर अस्सी धनुप ऊँचा था और चौरासी लाख वर्षकी उनकी ऋायु थी।। ८६।। विजयका शरीर शंखके समान स्फेद था और त्रिष्टका शरीर इन्द्रनीलमणिके समान नील था। वे दोनों उदण्ड ऋश्वशीवको मारकर तीन खण्डोंसे शोभित पृथिवीके ऋधिपति हुए थे ॥ ६० ॥ वे दोनों ही सोलह् हजार मुकुट-बद्ध राजाऋों, विद्याधरों एवं व्यन्तर देवोंके आधिपत्यका प्राप्त हुए थे।। ६१।। त्रिष्टुष्ठके धनुष, शांख, चक्र, दण्ड, असि, शक्ति श्रीर गदा ये सात रत्न थे जो कि देवांसे मुरक्षित थे।। ६२।। बलभद्रके भी गदा, रत्नमाला, मुसल श्रौर हल, ये चार रत्न थे जो कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र श्रौर तपके समान लदमीको बढ़ानेधाले थे।। ६३।। त्रिष्टप्रकी स्वयंप्रभाको त्र्यादि लेकर सोलह हजार स्त्रियाँ थीं ऋौर बलभद्रके

१ एत्र पाठः क०-ख०-ग०-घ०-प्रतिसंमतः, पोडशाब्तिसमायुर्दिन्यभोगानप्सरोगणैः तः । २ वर्षे तः । १ पुत्रः । १ पुत्रः स्नुरपत्यं च तुक्तोकौ चात्मजः सुतः । इति कोशः । ४ परैर्वेत्य तः । ५ समुसत्तं ग० । ५ समुसत्तं ग० । ५ सुकुटबद्धराजप्रमाणाः पोडशसहस्रप्रमिता इति यावत् ।

स संरम्य चिरं ताभिर्बद्धारम्भपरिमहः । सप्तमीं पृथिवीं प्राप केशवश्राश्वकन्थरः ॥ ९५ ॥ सीरपाणिश्च तद्दुःखात्तदैवादाय संयमम् । सुवर्णकुम्भयोगीन्द्रादभूदगृहकेवली ॥ ९६ ॥ शाद्देलविक्रीडितम्

कृत्वा राज्यमम् सहैव सुचिरं भुक्त्वा सुखं तादृशं पृथ्वीमूलमगात्किलाखिलमहादुःखालयं केशवः । रामो धाम परं सुखस्य जगतां मूर्द्धानमध्यास्त धिक् दुष्टं कः सुखभाग्विलोमगविधि यावन्न हन्यादसुम् ॥ ९७ ॥

# उपजातिच्छन्दः

प्राग्विश्वनन्दीति विशामधीशस्ततो महाशुक्रमधिष्ठितोऽमरः । पुनिक्चपृष्टो भरतार्द्धचक्री चिताधकः सप्तमभूमिमाश्रयत् ॥ ९८ ॥

# वंशस्थवृत्तम्

विशासभूतिर्घरणीपतिर्यमी मरून्महाज्ञुकगतस्तत्वरच्युतः ।
हलायुघोऽसौ विजयाह्नयः क्षयं भवं स नीत्वा परमात्मनामितः ॥ ९९ ॥
विशासनर्न्दा विहतप्रतापा १ व्यसुः परिश्रम्य भवे चिरं ततः ।
स्वगाधिनाथो हयकन्धराह्मयो रिपुस्तिपृष्टस्य ययावयोगितिम् ॥ १०० ॥
इत्यार्वे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते विषिटिलक्षणमहापुराणसंग्रहे श्रेयम्तीर्थंकरित्रपृष्ट—
विजयाश्वग्रीवपुराणं परिसमासं ससपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५७ ॥

#### -+--

चित्तको प्रिय लगनेवाली आठ हजार स्त्रियाँ थीं ॥ ६४ ॥ वहुत आरम्भ और वहुत परिष्रहको धारण करनेवाला त्रिष्ट्रप्ठ नारायण उन स्त्रियोंके साथ चिरकाल तक रमण कर सानवीं पृथिवीको प्राप्त हुआ-स्प्रम नरक गया ॥ इसी प्रकार अश्वप्रीय प्रतिनारायण भी सप्तम नरक गया ॥ ६५ ॥ वलभद्रने भाईके दुःखसे दुःखी होकर उसी समय सुवर्णकुम्भ नामक योगिराजके पास संयम धारण कर लिया और कम-कमसे अनगारकेवली हुआ ॥ ६६ ॥ देखो, त्रिप्तृष्ठ और विजयने साथ ही साथ राज्य किया, और चिरकाल तक अनुपम सुख भोगे परन्तु नारायण-त्रिप्तृष्ठ समस्त दुःखोंके महान् गृह स्वरूप सातवें नरकमें पहुँचा और बलभद्र सुखके स्थानभूत त्रिलोकके अप्रभाग पर जाकर अधिष्ठित हुआ इसलिए प्रतिकृत रहनेवाले इस दुष्ट कर्मको धिकार हो ॥ जब तक इस कर्मको नष्ट नहीं कर दिया जावे तब तक इस संसारमें सुखका भागी कीन हो सकता है १ ॥ ६७ ॥ त्रिप्तृष्ठ, पहले तो विश्वनन्दी नामका राजा हुआ फिर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर त्रिप्तृष्ठ नामका अर्धचकी—नारायण हुआ और फिर पापांका संचय कर सातवें नरक गया ॥ ९५ ॥ बलभद्र, पहले विशाखभूति नामका राजा था फिर मुनि होकर महाशुक स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे चयकर विजय नामका बलभद्र हुआ और फिर पापांका नष्ट कर परमात्म-अवस्थाको प्राप्त हुआ ॥ ६६ ॥ प्रतिनारायण पहले विशाखनन्दी हुआ, फिर प्रताप रहित हो मरकर चिरकाल तक संसारमें अमण करता रहा, फिर अश्वप्रीव नामका विद्याधर हुआ जो कि त्रिप्तृ नारायणका शत्रु होकर अधोगति—नरक गतिको प्राप्त हुआ ॥ १०० ॥

इस प्रकार त्रार्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संप्रहमें श्रेयांसनाथ तीर्थंकर त्रिष्ट्रघनारायण, विजय बलभद्र ऋौर ऋश्वप्रीव प्रतिनारायणके पुराणका वर्णन करनेवाला सत्तावनवाँ पर्व समाप्त हुऋा

<sup>-::8:--</sup>

# अष्टपञ्चारात्तमं पर्व

भवासोरिन्द्रस्य प्र्योऽयं वसुप्रयस्य वा सुतः। वासुप्रयः सतां प्रयः स ज्ञानेन पुनातु नः॥ १ ॥
पुष्करार्ह्वेन्द्रदिग्मेरुसीतापाग्वत्सकावती—। विषये ख्यातरःनादिपुरे पद्मोत्तरः पतिः॥ २ ॥
कीर्तिर्गुणम्यी वाचि मूर्तिः पुण्यमयीक्षणे । वृत्तिर्धर्ममयी चित्ते सर्वेपामस्य भूभुजः॥ ३ ॥
साम वाचि दया चित्ते धाम देहे नयो मतौ । धनं दाने जिने मिक्तः प्रतापस्तस्य शत्रुषु ॥ ४ ॥
पाति तस्मिन् भुवं भूपं न्यायमार्गानुवर्तिनि । वृद्धिमेव प्रजाः प्रापुर्मुनौ समितयो यथा ॥ ५ ॥
अगुणास्तस्य धनं रुक्षमिस्तदीयापि गुणप्रिया । तया सह ततो दीर्घ निर्द्वन्द्वं मुखमाप्नुवन् ॥ ६ ॥
स कदाचित् समासीनं मनोहरिगरौ जिनम् । युगन्धराद्ध्यं स्तोत्रेरुपास्य खलु भिक्तमान् ॥ ७ ॥
श्रुत्वा सप्रश्रयो धर्ममनुप्रेक्षानुचिन्तनात् । जातित्रभेदनिर्वेगः पुनश्चेत्यप्यचिन्त्तयत् ॥ ८ ॥
श्रियो माया सुखं दुःखं विश्वसावधि जीवितम् । संयोगो विप्रयोगान्तः कायोऽयं भ्सामयः खलः ॥९॥
कात्र प्रीतरहं जन्मपद्यावतान्महाभयात् । निर्गच्छाम्यवरुक्वयैतां काललव्धिमुपस्थिताम् ॥ १० ॥
ततो राज्यभरं पुत्रे धनमित्रे नियोज्य सः । महारोर्बद्धिभः सार्द्धमदीक्षिष्टात्मगुद्धये ॥ ११ ॥
अधीन्यैकादशाङ्गानि श्रद्धानायाससस्पदा । बद्ध्वा तीर्थकरं नाम प्रान्ते संन्यस्य गुद्धर्थाः ॥ १२ ॥

जो वासु अर्थान् इन्द्रके पृज्य हैं अथवा महाराज वसुपूज्यके पुत्र हैं और सज्जन लोग जिनकी पूजा करते हैं एमे वामुपूज्य भगवान् अपने ज्ञानसे हम सबको पवित्र करें ।। १ ।। पुष्करार्ध द्वीपके पूर्व मेरुकी और सीता नर्दाके दक्षिण तट पर वत्सकावर्ता नामका एक देश है। उसके अतिशय प्रसिद्ध रत्नपुर नगरमें पद्मोत्तर नामका राजा राज्य करता था।। २।। उस राजाकी गुणमयी कीर्ति सबके वचनोंमें रहती थी, पुण्यमयी मूर्ति सबके नेत्रोंमें रहती थी, श्रौर धर्ममयी वृत्ति सबके चित्तामें रहती थी ।। ३।। उसके वचनोंमें शान्ति थी, चित्तामें दया थी, शरीरमें तेज था, बुद्धिमें नीति थी, दानमें धन था, जिनेन्द्र भगवान्में भक्ति थी और शत्रुओंमें प्रताप था ऋर्थात् ऋपने प्रतापसे शत्रुऋोंको नष्ट करता था ॥४॥ जिस प्रकार न्यायमार्गसे चलनेबाले मुनिमें समितियाँ बढ़ती रहती हैं उसी प्रकार न्यायमार्गसे चलनेवाले उस राजाके पृथिवीका पालन करते समय प्रजा खूव बढ़ रही थी।। ५।। उसके गुण ही धन था तथा उसकी लक्सी भी गुणोंसे प्रेम करनेवाली थी इसलिए वह उस लक्सीके साथ विना किसी प्रतिबन्ध-के विशाल सुख प्राप्त करता रहता था।। ६।। किसी एक दिन मनोहर नामके पर्वत पर युगन्धर जिनराज विराजमान थे। पद्मोत्तर राजाने वहाँ जाकर भक्तिपूर्वक अनेक स्तोत्रोंसे उनकी उपासना की।। ७।। विनयपूर्वक धर्म सुना और अनुप्रेक्षाओं का चिन्तवन किया। अनुप्रेक्षाओं के चिन्तवनसे उसे संसार, शरीर श्रौर भोगोसे तीन प्रकारका वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य होने पर वह इस प्रकार पुनः चिन्तवन करने लगा।। = ।। कि यह लद्मी माया रूप हैं, सुख दु:खरूप है, जीवन मरण पर्यन्त है, संयोग वियोग होने तक है श्रीर यह दुष्ट शरीर रोगोंसे सहित है।। ह।। श्रतः इन सबमें क्या प्रेम करना है ? श्रव तो मैं उपस्थित हुई इस काललव्धिका श्रवलम्बन लेकर श्रत्यन्त भयानक इस संसार रूपी पद्ध परावर्तनोंसे बाहर निकलता हूँ ॥ १०॥ ऐसा विचार कर उसने राज्यका भार धनमित्र नामक पुत्रके लिए सौंपा और स्वयं त्रात्म-शुद्धिके लिए अनेक राजाओंके साथ दीक्षा ले ली।। ११।। निर्मल बुद्धिके धारक पद्मोत्तार मुनिने ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया, दर्शनविशुद्धि

१ वामुना इन्द्रेश पूज्यः वामुपूज्यः, ऋथवा वसुपूज्यस्य ऋपत्यं वासुपूज्यः। २ विषयस्यात छ०। ३ गुणस्तस्य ग०, छ०। ४ तद्दायापि छ० (१)। ५ निर्वेदः छ०। ६ मरणाविष । ७ सामयः सरोगः।

महाग्रुकविमानेऽभून्महाञ्चकोऽमराधिपः । षोडशान्धिप्रमाणायुश्चतुर्हस्तशरीरभाक् ॥ १३ ॥
पद्मलेश्यः श्वसन्मासैरप्टिमिस्तुष्टमानसः । षोडशान्दसहस्रान्ते मानसाहारमाहरन् ॥ १४ ॥
सदा शन्दप्रवीचारश्चतुर्थेक्ष्मागताविधः । प्रमाविधिरैवैतस्य विक्रियाबलतेजसाम् ॥ १५ ॥
तत्रामरीकलालापगीतवाद्यादिमोदिते । चोदिते कालपर्यायैस्तस्मन्नत्रागमिष्यति ॥ १६ ॥
हीपेऽस्मिन् भारते चग्पानगरेऽङ्गनराधिपः । इक्ष्वाकुः काश्यपः स्थातो वसुप्र्योऽस्य भामिनी ॥ १७ ॥
प्रिया जयावती प्राप्तवसुधारादिमानना । आपादकुष्णपष्ट्यन्ते चतुर्विशक्षंलक्षिते ॥ १८ ॥
हष्ट्वा स्वमान् फलं तेषां पत्युर्जात्वाऽतितोषिणी । अप्दौ मासान् क्रमान्नीत्वा प्राप्तफालगुनमासिका ॥१९॥
कृष्णायां भवारणे योगे चतुर्दश्यां सुरोत्तमम् । सर्वप्राणिहितं पुत्रं सुखेनेयमजीजनत् ॥ २० ॥
सुराः सौधर्ममुख्यास्तं सुराहौ क्षीरसागरात् । घटैरानीय पानीयं स्वपित्वा प्रसाधनम् ॥ २१ ॥
विधाय वासुप्त्यं च नामादाय पुनर्गृहम् । नीत्वा वासान् स्वकीर्यास्ते जग्मुर्जातमहात्सवाः ॥ २२ ॥
श्रेयस्तीर्थान्तरे पञ्चाशन्तुःसागरोपमे । प्रान्तपल्यत्रिभागेऽस्मिन् व्युच्छित्तौ रधर्मसन्ततेः ॥ २३ ॥
वदम्यन्तरवर्त्वायुः सोऽभवन्नापसप्तिः । पञ्चश्चन्यद्विसप्ताव्दज्ञीवितः कुंकुमच्छविः ॥ २४ ॥
इप्याप्टादशधान्यानां बीजानां वृद्धिकारणम् । अभेकलेह्यमिव क्षेत्रं गृणानामेष भृपतिः ॥ २५ ॥
धियमस्य गुणाः प्राप्य सर्वे सत्फलदायिनः । समां वृष्टिरिवाभीष्टां सस्यभेदा जगद्विताः ॥ २६ ॥

स्रादि भावनात्रों रूप सम्पत्तिके प्रभावसे तीर्थंकर नामकर्मका वन्ध किया और श्रन्तमें संन्यास धारण किया ।। १२ ।। जिससे महाशुक्र विमानमें महाशुक्र नामका इन्द्र हुआ । सोलह सागर प्रमाण उसकी आयु थी और चार हाथ ऊँचा शरीर था ।। १३ ।। पदालेश्या थी, आठ माहमें एक वार श्वास लेता था, सदा संतुष्टिचत्त रहता था और सोलह हजार वर्ष वीतने पर एक वार मानसिक आहार लेता था ।। १४ ।। सदा शब्दमें ही प्रवीचार करता था अर्थात् देवाङ्गनाओं के मधुर शब्द मुनने मात्रसे उसकी कामबाधा शान्त हो जाती थी, चतुर्थ पृथिवी तक उसके अवधिज्ञानका विषय था, और चतुर्थ पृथिवी तक ही उसकी विकिया बल और तेजकी अवधि थी ।। १५ ।। वहाँ देवियों के मधुर वचन, गीत, बाजे आदिसे वह सदा प्रसन्न रहता था । अन्तमें काल द्रव्यकी पर्यायोंसे प्रेरित होकर जब वह यहाँ आनेवाला हुआ ।। १६ ।।

तव इस जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके चम्पा नगरमें वसुपृब्य नामका अङ्कदेशका राजा रहता था। वह इत्वाकुवंशी तथा काश्यपगात्री था। उसकी प्रिय स्त्रीका नाम जयावती था,। जया-वतीने रत्नवृष्टि आदि सम्मान प्राप्त किया था। तदनन्तर उसने आपादकृष्ण पष्टीके दिन चौबीसवें शतिभिपा नक्षत्रमें सोलह स्वप्न देखे और पतिसे उनका फल जानकर बहुत ही सन्तोप प्राप्त किया। क्रम-क्रमसे त्याठ माह बीत जानेपर जब नौवाँ फाल्गुन माह त्याया तब उसने कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके दिन वारुण योगमें मब प्राणियोंका हिन करनेवाले उस इन्द्ररूप पुत्रकों मुखसे उत्पन्न किया ॥ १७-२०॥ सींधर्म त्रादि देवोंने उसे मुमेरु पर्वत पर ले जाकर घड़ों द्वारा क्षीरसागरसे लाये हुए जलके द्वारा उसका जन्माभिषेक किया, आभूषण पहिनाये, वासुपृज्य नाम रक्खा, घर वापिस लाये श्रीर त्रानेक महोत्सव कर त्रापने त्रापने निवास-स्थानोंकी ओर गमन किया ॥ २१--२२ ॥ श्री श्रेयांस-नाथ तीर्थंकरके नीर्थसे जब चौवन सागर प्रमाण अन्तर बीत चुका था और अन्तिम पल्यके तृतीय भागमें जब धर्मकी सन्तितिका विच्छेद हो गया था तब वासुपूज्य भगवान्का जन्म हुआ था। इनकी त्रायु भी इसी अन्तरमें सम्मिलित थी, वे सत्तर धनुष ऊँचे थे, वहत्तर लाख वर्षकी उनकी श्रायु थी श्रीर कुङ्कमके समान उनके शरीरकी कान्ति थी।। २३-२४।। जिस प्रकार मेंडकोंके द्वारा आस्वादन करने योग्य अर्थान् सजल त्रेत्र अटारह प्रकारके इष्ट धान्योंके बीजोंकी वृद्धिका कारण होता है उसी प्रकार यह राजा गुणोंकी वृद्धिका कारण था।। २५।। जिस प्रकार संसारका हित करनेवाले सब प्रकार-के धान्य, समा नामकी इच्छिन वर्षाको पाकर श्रेष्ठ फल देनेत्राले होते हैं उसी प्रकार समस्त गण

१ वरुणे योगे ख॰, ग॰। २ धर्मसन्ततौ क॰, ग०, घ०। ३ मेकलेख ल०।

त्रयः साप्ताहिका मेघा अशीतिः कणशीकराः । पिटरातपमेघानामेषवृष्टिः । समा मता ॥ २० ॥ अगुर्गुणा गुणीभावमन्येष्वस्मिस्तु मुख्यताम् । आश्रयः कस्य वैशिष्ट्यं विशिष्टां न प्रकल्पते ॥ २८ ॥ गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तकाश इष्यते । इति बुद्ध्वा सुधीः सर्वान् गुणान् सम्यगपालयत् ॥ २९ ॥ अष्टादशसमाः लक्षाः कौमारे प्राप्य संस्तेः । निर्विद्यात्मगतं धीमान् याथात्म्यं समिषन्तयत् ॥ ३० ॥ विधीविषयसंसक्ताे विकालमानमात्मना । बन्धेश्चतुविधेर्दुःलं सुक्षानश्च चतुर्विधम् ॥ ३१ ॥ अनादौ जन्मकान्तारे भान्त्वा कालादिलव्धितः । सन्मार्गं प्राप्तवाँस्तेन प्रगुणं यामि सद्रतिम् ॥ ३२ ॥ अस्तु कायः शुचिः स्थास्तुः प्रेक्षणीयो निरामयः । आयुश्चिरमनायाधं सुखं अनन्ततसाधनम् ॥ ३३ ॥ कन्तु भूवो वियोगोऽत्र रागात्मकमिदं सुखम् । रागां बद्राति कर्माण बन्धः संसारकारणम् ॥ ३४ ॥ चतुर्गतिमयः सोऽपि ताश्च दुःखसुखावहाः । ततः किममुनेत्येतत्त्याज्यमेव विचक्षणैः ॥ ३५ ॥ इति चिन्तयतस्तस्य स्तवो लौकान्तिकैः कृतः । सुरा निष्कमणस्त्रानभूषणायुन्सवं व्यथुः ॥ ३६ ॥ शिविकां देवसंरूढामारुद्ध पृथिवीपतिः । वने मनोहरोद्याने चतुर्थोपोपितं वहन् ॥ ३० ॥ विशालक्षे चतुर्दश्यां सायाद्धे कृष्णपालनुने । सामायिकं समादाय तुर्यक्षानोऽत्यभृदतु ॥ ३८ ॥ सह तेन महीपालाः पट्सप्ततिमिताहिताः । प्रव्रज्यां प्रत्यपद्यन्त परमार्थविदो मुदा ॥ ३९ ॥ दितीये दिवसेऽविक्षन् महानगरमन्धसे । सुन्दराख्यो नृपस्तस्मै सुवर्णाभोऽदिताशनम् ॥ ४० ॥ आश्चर्यपञ्चतं चापि तेन छाद्यस्थवन्तर्तरे । गते श्रीवासुपूज्येशः स्वदीक्षावनमागतः ॥ ४९ ॥

इस राजाकी बुद्धिको पाकर श्रेष्ठ फल देनेवाले हो गये थे।। २६।। सात दिन तक मेघोंका बरसना त्रय कहलाता है, अस्सी दिन तक त्ररसना कणशीकर कहलाता है ऋौर वीच-बीचमें आतप-ध्य प्रकट करनेवाल मेघोंका साठ दिन तक वरसना समावृष्टि कहलाती है।। २०॥ गुण. अन्य हरि-हरादिकमें जाकर अप्रधान हो गये थे परन्तु इन वासुपूज्य भगवान्में वही गुण मुख्यताको प्राप्त हुए थे सो ठीक ही है क्योंकि विशिष्ट आश्रय किसकी विशेषताको नहीं करते १॥ २८॥ चँकि सब पदार्थ गुणमय हैं—गुणोंसे तन्मय हैं ऋतः गुणका नाश होनेसे गुणी पदार्थका भी नाश हो जावेगा यह विचार कर ही बुद्धिमान वासपुज्य भगवान समस्त गुणोंका अच्छी तरह पालन करते थे ॥२६॥ जब क्रमारकालके त्राठारह लाख वर्ष बीत गये तब संसारसे विरक्त होकर बुद्धिमान् भगवान् त्रापने मनमं पदार्थके यथार्थ स्वरूपका इस प्रकार विचार करने लगे ॥ ३० ॥ यह निर्वुद्धि प्राणी विषयोंमें आसक्त होकर अपनी आत्माको अपने ही द्वारा बाँध लेता है तथा चार प्रकारके बन्धसे चार प्रकार-का दुःख भोगता हुआ इस अनादि संसार-वनमें भ्रमण कर रहा है। अब मैं कालादि लब्धियोंसे उत्तम गुणको प्रकट करनेवाले सन्मार्गको प्राप्त हुआ हूँ ऋतः मुम्ने मोक्ष रूप सद्गति ही प्राप्त करना चाहिए॥ ३१-३२ ॥ शरीर भला ही पवित्र हो, स्थायी हो, दर्शनीय-सुन्दर हो, नीरोग हो, त्र्यायु चिरकाल तक वाधासे रहित हो, श्रीर सुखके साधन निरन्तर मिलते रहें परन्तु यह निश्चित है कि इन सबका वियोग अवश्यंभावी है, यह इन्द्रियजन्य सुख रागरूप है, रागी जीव कर्मोंको बाँधता है, बन्ध संसारका कारण है, संसार चतुर्गति रूप है और चारों गतियाँ दुःख तथा सुखको देनेवाली हैं श्रतः मुफ्ते इस संसारसे क्या प्रयोजन है ? यह तो बुद्धिमानोंके द्वारा छोड़ने योग्य ही है ॥३३–३५॥ इधर भगवान ऐसा चिन्तवन कर रहे थे उधर लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति करना प्रारम्भ कर दी। देवोंने दीक्षा-कल्याणकके समय होनेवाला अभिषेक किया, आभूषण पहिनाये तथा अनेक उत्सव किये ॥ ३६ ॥ महाराज वासुपृष्य देवोंके द्वारा उठाई गई पालकी पर सवार होकर मनोहरी-द्यान नामक वनमें गये और वहाँ दो दिनके उपवासका नियम लेकर फाल्गुनकृष्ण चतुर्दशीके दिन सायंकालके समय विशाखा नक्षत्रमें सामायिक नामका चारित्र प्रहण कर साथ ही साथ मनःपर्यय-ज्ञानके धारक भी हो गये ॥ ३७-३८ ॥ उनके साथ परमार्थको जाननेवाले छह सौ छिहत्तार राजाओंने भी बड़े हर्षसे दीक्षा प्राप्त की थी।। ३६।। इसरे दिन उन्होंने आहारके लिए महानगरमें प्रवेश किया। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले सुन्दर नामके राजाने उन्हें आहार दिया ॥ ४० ॥ श्रीर पक्राश्चर्य प्राप्त

१ षष्टिरातपमेषानां मेघष्ट्रश्चिः क०,घ०। मेषा वृष्टिः ल० । २ संशक्तो ल० । ३ सन्तितिसाधनम् ग०,ख०।

कियं । तद्नन्तर छद्मस्य अवस्थाका एक वर्ष बीत जानेपर किसी दिन वामुपुज्य स्वामी अपने दीक्षा-वनमें आये ।। ४१ ।। वहाँ उन्होंने कदम्ब वृक्षके नीचे वैठकर उपवासका नियम लिया और माघशुक्त द्वितीयाके दिन सायकालके समय विशाखा नक्षत्रमें चार घातिया कर्मोंको नष्ट कर केवलज्ञान प्राप्त किया । श्रव वे जिनराज हो गये।। ४२।। सौधर्म श्रादि इन्होंने उसी समय श्राकर उनकी पूजा की। चूँ कि भगवानका वह दीश्रा-कस्याणक नामकर्मके उदयमे हुत्रा था त्रातः उसका विस्तारके साथ वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ४३ ॥ वे धर्मका आदि लेकर छयासठ गदाधरोंके समृहसे वन्दित थे, बारह सौ पूर्वधारियोंसे विरे रहते थे, उनतालीम हजार दो सौ शिक्षक उनके चरणोंकी स्तुति करते थे, पाँच हजार चार सो अवधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, छह हजार केवलज्ञानी उनके साथ थे, दश हजार विकिया ऋढिको धारण करनेवाल मुनि उनकी शोशा वटा रहे थे, छह हजार मनःपर्ययज्ञानी उनके चरण-कमलोंका त्रादर करते थे त्रीर चार हजार दें। मी वादी उनकी उत्ताम प्रसिद्धिकी बढ़ा रहे थे। इस प्रकार सब मिलकर बहत्तर हजार मुनियांसे वे सुशोभित थे, एक लाख छह हजार सेना आदि अविकाओंको धारण करते थे. दो लाख श्रावकोंसे सहित थे. चार लाख श्राविकात्रोंसे युक्त थे. असंख्यात देव-देवियोंसे स्तुत्य थे और संख्यात तिर्यक्वोंसे स्तुत थे ॥ ४४-४६ ॥ भगवान्ने इन सब-के साथ समस्त ऋर्यिन्तेत्रोंमं विहार कर उन्हें धर्मवृष्टिसे संतृप्त किया और क्रम-क्रमसे चम्पा नगरीमें आकर एक हजार वर्ष तक रहे। जब आयुमें एक मास होप रह गया तब योग-निरोधकर रजत-मालिका नामक नदीके किनारेकी भूमि पर वर्तमान, मन्दरगिरिकी शिखरको सुशोभित करनेवाले मनोहरोद्यानमें पर्यङ्कासनसे स्थित हुए तथा भाद्रपद्युक्ता चतुर्दशीके दिन सायंकालके समय विशाखा नक्षत्रमें चौरानवे मुनियोंके साथ मुक्तिको प्राप्त हुए ॥ ५०-५३ ॥ सेवा करनेमें ऋत्यन्त निपुण देवोंने निर्वाणकस्याणककी पूजाके बाद बड़े उत्सवसे भगवान्की बन्दना की ॥ ५४ ॥ जब कि विजयकी इच्छा रखनेवाले राजाकां, अच्छी तरह प्रयोगमें लाये हुए सन्धि-विष्ठह ऋादि छह गुणोंसे ही सिद्धि ( विजय ) मिल जाती है तव मांक्षाभिलापी भगवानकां चारासी लाख गुणोंसे सिद्धि ( मुक्ति ) क्यों नहीं मिलती ? अवश्य मिलती ।। ५५ ।।

१ समृतः ल०। २ रजतमालिका क०, घ०। रजतमालिका ख०, ग०। रजतमीलिका ल०। ३ पर्य न्तावनिवर्तनः ग०। ४ सन्धिविष्रहादिभिः पट्गुणैः। ५ सफलता-विजयः,। ६ सा सिद्धिः श्रमोभिः गुणैः। ७ चतुरशीतिलद्मप्रमितोतरगुणैः।

### मालिनी

सदसदुभयमेतेनैकशब्देन वाच्ये त्रितयमपि पृथक्तत्तुर्यभङ्गेन युज्यात । इति सकलपदार्थासप्तभङ्गी त्वयोक्ता कथमवितथवाक्त्वं वासपुज्यो न पुज्यः ॥ ५६ ॥

#### वसन्ततिलका

धर्मो दया कथमसौ सपरिग्रहस्य वृष्टिर्घरातलहिता किमवग्रहेऽस्ति । तम्मास्वया द्वयपरिग्रहमुक्तिरुक्ताः तद्वासनासुमहितो जिन वासुपुज्यः ॥ ५७ ॥ पद्मोत्तरः प्रथमजन्मिन पार्थिवेशः शुक्ते महत्यमरपट्पदपद्मपादः । यो वासुपुज्ययुवराट् त्रिजगत्प्रपुज्यः राज्ये जिनः स दिशतादतुलं सुखं वः ॥ ५८ ॥

### अनुष्टुप्

र्तार्थे श्रावासुपुज्यस्य द्विपृष्टां नाम भूपितः । त्रिम्बण्डाधिपितजातो द्वितीयः सोऽर्द्धचिकिणाम् ॥ ५९ ॥ वृत्तकं तस्य वक्ष्यामा जन्मन्नयसमाधितम् । धृतेन येन भन्यानां भवेद् भूयो भवाद्वयम् ॥ ६० ॥ द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे कनकादिपुराधिपः । सुषेणां नाम तस्यामीकर्तकी गुणमञ्जरी ॥ ६२ ॥ कृपिणां भुभगानुत्यगीतवाद्यादिविश्रुता । सरस्वती द्वितीयेव सर्वभूपाभिवान्छिता ॥ ६२ ॥ अस्ति तत्रैव देशोऽन्यो मलयान्यो मनोहरः । विन्ध्यशक्तः पतिस्तस्य नृपां विन्ध्यपुरे वसन् ॥ ६३ ॥

पदार्थ कथंचित् सत है, कथंचित् असत् है, कथंचित् असत् है, कथंचित् सत्-असत् उभयरूप है, कथंचित् अवक्तव्य है, कथंचित् सत् अवक्तव्य है, कथंचित् सत्सद्वक्तव्य है, कथंचित् सत्यक्तव्य है, कथंचित् सत्यद्व पदार्थक प्रति सप्तमङ्गीका निरूपण किया है और इसीलिए आप सत्यवादी रूपसे प्रसिद्ध हैं किर है वासुपृज्य देव! आप पृज्य क्यों न हों? अवश्य हों॥ ५६॥ धर्म द्या रूप है, परन्तु वह दयारूप धर्म परिष्मह सहित पुरुपके कैसे हो सकता है? वर्षा पृथिवीतलका कल्याण करनेवाली है परन्तु प्रतिवन्धके रहते हुए कैसे हो सकती है? इसीलिए आपने अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग—दोनों परिष्महोंके त्यागका उपदेश दिया है। हे वासुपृज्य जिनेन्द्र! आप इसी परिष्मह-त्यागकी वासनासे पूजित हैं॥ ५७॥ जो पहले जन्ममें पद्मोत्तर राजा हुए, किर महागुक्र स्वर्गमें इन्द्र हुए, वह इन्द्र, जिनके कि चरण, देवरूपी भ्रमरोंके लिए कमलके समान थे और किर त्रिजगत्पृज्य वासुपृज्य जिनेन्द्र हुए, वह जिनेन्द्र, जिन्होंने कि बालबह्मचारी रह कर ही राज्य किया था, वे बारहवें तीर्थकर तुम सबके लिए अतुल्य सुख प्रदान करें॥ ५५॥।

अथानन्तर—श्री वासुपृज्य स्वामीके तीर्थमें द्विपृष्ठ नामका राजा हुआ जो तीन खण्डका स्वामी था और दूसरा श्रर्थचकी (नारायण) था।। ५६।। यहाँ उसका तीन जन्म सम्बन्धी चरित्र कहता हूँ जिसके सुननेसे भव्य-जीवोंको संसारसे बहुत भारी भय उत्पन्न होगा।। ६०।। इसी जम्बूद्वीपके भरत त्तेत्रमें एक कनकपुर नामका नगर है। उसके राजाका नाम सुषेण था। सुषेणके एक गुणमंजरी नामकी नृत्यकारिणी थी।। ६१॥ वह नृत्यकारिणी रूपवती थी, सौभाग्यवती थी, गीत नृत्य तथा बाजे बजाने आदि कलाओंमें प्रसिद्ध थी, और दूसरी सरस्वतीके समान जान पड़ती थी, इसीलिए सब राजा उसे चाहते थे॥ ६२॥ उसी भरतन्त्रेत्रमें एक मलय नामका मनोहर देश था, उसके विनध्य-

१ सुभगागीततृत्य स० ।

स रक्तो गुणमञ्जर्याः प्रेक्षायामिव पट्पदः । चूतप्रसवमञ्जर्या माधुर्यरसरिज्जतः ॥ ६४ ॥ रत्नाखुपायनोपेतं मितार्थं १ चित्रहारिणम् । सुपेणं प्रतिसम्मान्य प्राहिणोन्नर्तकीप्सया ॥ ६५ ॥ वृतोऽपि सत्वरं गत्वा स सुपेणमहीपतिम् । दृष्ट्वा यथोचितं तस्मै दृष्ट्वोपायनमन्नवीत् ॥ ६६ ॥ युप्मद्गृहे महारत्नं नर्तकी किल विश्रुता । विन्ध्यशक्तिर्भवद्बन्धुस्तं दृष्टुमिमलापुकः ॥ ६७ ॥ तत्त्रयोजनसुहिश्य प्रहितांऽहं महीपते । त्वयापि सा प्रहेतन्या प्रत्यानीय समर्पये ॥ ६८ ॥ इत्यतस्तद्वचः श्रुत्वा सुतरां कोपवेपिना । यहि याहि किमश्रव्येवचोभिर्दर्पशालिभिः ॥ ६८ ॥ इति निर्भत्सितो भूयः सुपेणेन दुरुक्तिभिः । वृतः प्रत्येत्य तत्सव विन्ध्यशक्तिः व्यजिज्ञपन् ॥ ७० ॥ सोऽपि कोपप्रहाविष्टस्तद्व चःश्रवणाद् सृश्चम् । अस्तु को दोष इत्यात्मगतमालोच्य मन्त्रिमः ॥ ७१ ॥ श्रूतो लघुसमुत्थानः कृटयुद्धविशारदः । अवस्कन्देन सम्प्राप्य सारसांप्रामिकाप्रणीः ॥ ७२ ॥ वृत्त्तमङ्गरे भङ्गं तत्कीर्तिमिव नर्तकीम् । वृतामाहरद् गते पुण्ये कस्य कि कोऽत्र नाहरत् ॥ ७३ ॥ दन्तभङ्गो गजेन्द्रस्य दंष्ट्भङ्गो गजिद्वषः । मानभङ्गो महीभर्तुर्महिमानमपद्धुते ॥ ७४ ॥ स तेन मानभङ्गेन स्वगृहाद्यग्रमानसः । पृष्टभङ्गेन नागो वा न प्रतस्थे पदात्पदम् ॥ ७५ ॥ स कदाचित्सिनविदः ध्रवतास्यिजिनाधिपात् । अनगारान्परिज्ञातधर्माक्षिमंलचेतसा ॥ ७६ ॥ स कोऽपि पापपाका मे येन तेनाष्यद्वं जितः । इति सिश्चत्य पापारिं निहन्तुं मितमाननोत् ॥ ७७ ॥ सप्तस्तृनपात्तपत्तुकृततनुश्चिरम् । सारिकोषः स संन्यस्य सिनदानः सुरोऽमवत् ॥ ७८ ॥

पुर नगरमें विन्ध्यशक्ति नामका राजा रहता था॥ ६३॥ जिस प्रकार मधुरताके रसने अनुरक्त हुआ भ्रमर श्राम्रमञ्जरीके देखनेमें अ।सक्त होता है उसी प्रकार वह राजा गुणमञ्जरीके देखनेमें अ।सक्त था।। ६४।। उसने नृत्यकारिणीको प्राप्त करनेकी इच्छासे सुपेण राजाका सन्मान कर उसके पास रत त्रादिकी भेंट लेकर चित्तको हरण करनेवाल। एक दृत भेजा।। ६५।। उस दृतने भी शीघ्र जाकर सुपेण महाराजके दर्शन किये, यथायांग्य भेंट दी ऋौर निम्न प्रकार समाचार कहा ॥ ६६ ॥ उसने कहा कि आपके घरमें जो अत्यन्त प्रसिद्ध नर्तर्कारूपी महारत हैं, उसे आपका भाई विनध्यशक्ति देखना चाहता है।। ६७।। हे राजन्! इसी प्रयोजनको लेकर में यहाँ भेजा गया हूँ। आप भी उस नृत्य-कारिणीको भेज दीजिए । मैं उसे वापिस लाकर ऋापको सौंप दूँगा ।। ६= ।। दतके ऐसे वचन सुन-कर सुषेण कोधसे अत्यन्त काँपने लगा और कहने लगा कि जा, जा, नहीं मुनने योग्य तथा अहंकार-से भरे हुए इन बचनोंसे क्या लाभ है ? इस प्रकार सुपेण राजाने खोटे | शब्दों द्वारा दृतकी बहुत भारी भर्त्सना की। दृतने वापिस आकर यह सब समाचार राजा विन्ध्यशक्तिसे कह दिए।। ६६-७०॥ दृतके वचन सुननेसे वह भी वहुत भारी क्रोधरूपी घहसे आविष्ट हो गया—अत्यन्त कुपित हो गया ऋौर कहने लगा कि रहने दो, क्या दोप है ? तदनन्तर मंत्रियों के साथ उसने कुछ गुप्त विचार किया।। ७१।। कूट युद्ध करनेमें चतुर, श्रेष्ठ योद्धात्रोंके त्रागे चलनेवाला त्र्योर ज़र्चार वह राजा अपनी सेना लेकर शीघ्र ही चला ॥ ७२ ॥ विन्ध्यशक्तिने युद्धमें राजा सुपेणको पराजित किया ऋौर उसकी कीर्तिके समान नृत्यकारिणीका जनरदस्ती छीन लिया सा ठीक ही है क्योंकि पुण्यके चले जाने पर कौन किसकी क्या वस्तु नहीं हर लेता ?।। ७३ ।। जिस प्रकार दाँतका टूट जाना हाथीकी महिमाको छिपा लेता है, और दाढ़का टूट जाना सिंहकी महिमाको तिरोहित कर देता है उसी प्रकार मान-भङ्ग राजाकी महिमाको छिपा देता है ॥ ७४ ॥ उस मान-भङ्गसे राजा सुपेणका दिल टूट गया श्रतः जिस प्रकार पीठ टूट जानेसे सर्प एक पद भी नहीं चल पाता है उसी प्रकार वह भी श्रपने स्थानसे एक पद भी नहीं चल सका।। ७५।। किसी एक दिन उसने विरक्त होकर धर्मके स्वरूपको जाननेवाले गृह-त्यागी सुव्रत जिनेन्द्रसे धर्मीपदेश सुना और निर्मल चित्तासे इस प्रकार विचार किया कि वह हमारे किसी पापका ही उदय था जिससे विन्ध्यशक्तिने मुभे हरा दिया। ऐसा विचार कर उसने पाप-रूपी शत्रुको नष्ट करनेकी इच्छा की।। ७६-७७।। और उन्हीं जिनेन्द्रसे दीक्षा ले

१ मितभाषिणं दूतम् । २ प्रजिज्ञपत् ल०। ३ ततोऽइरद् ल०। ४ सनिवेंगः ख०। सनिवेंदं ल०।

विमानेऽनुपमे नाम्ना कल्पं प्राणतनामित । विश्तत्यब्ध्युपमायुः सन् स्वर्ध्वकृतसम्मदः ॥ ७९ ॥ अत्रैव भारते श्रीमान् महापुरमिष्ठितः । नृपो वायुरथो नाम भुक्त्वा राज्यिश्रयं चिरम् ॥ ८० ॥ श्रुत्वा सुन्नतामार्ह्वत्पार्थं धर्मं स तत्त्ववित् । सुतं धनरथं राज्ये स्थापित्वाऽगमसपः ॥ ८९ ॥ अधीत्य सर्वशास्त्राणि विधाय परमं तपः । तत्रैवेन्द्रोऽभवत्कल्पे विमानेऽनुसराह्वये ॥ ८२ ॥ ततोऽवतीर्यं वर्षेऽस्मिन् पुरीद्वारावर्तापतेः । ब्रह्माल्यस्याचलस्तोकः सुभद्रायामभृद्विभुः ॥ ८३ ॥ तस्यैवासौ सुपेणाल्योऽप्युपायामात्मजोऽजित । द्विपृष्ठाल्यस्तनुस्तस्य चापसप्ततिसम्मिता ॥ ८४ ॥ द्वासप्ततिसमालक्षाः परमायुर्निरन्तरम् । राजभोगानभुक्तोचौरिक्ष्वाकृणां कुलामणीः ॥ ८५ ॥ कुन्देन्द्रनीलसङ्काशावभातां बलकेशवौ । सङ्गमेन प्रवाहो वा गङ्गायमुनयोरम् ॥ ८६ ॥ अविभक्तां महीमेतावभुक्तां पुण्यनायको । सरस्वतीं गुरूद्विप्टां समानश्राविकाविव ॥ ८७ ॥ अविवेकस्तयोरासीद्धाताक्षेपशास्त्रयोः । अपि श्रीकामिनीयोगे स एव किल शस्यते ॥ ८८ ॥ स्थरावत्युव्वतौ शुक्कृनीलौ भातः स्म भूमृतौ । केलासाव्जनसञ्ज्ञी वा सङ्गतौ तौ मनोहरौ ॥ ८९ ॥ इतः स विन्ध्यक्षत्वस्याख्यो घटीयन्त्रसमाश्चिरम् । आन्त्वा संसारवाराञावणीयः पुण्यसाधनः ॥ ९० ॥ इहैव श्रीधराख्यस्य भोगवर्द्वनपुःपते । अभूदिवलविख्यातन्तन्जस्तारकाख्यया ॥ ९३ ॥ बभार भास्वरां लक्ष्मीं भरतार्द्वे निवासिर्नाम् । स्वचक्राक्रान्तिसन्त्रासदासीभृत (ख) भूचरः ॥ ९२ ॥

ली। बहुत दिन तक तपहृषी श्रिप्रिके संतापसे उसका शरीर कुश हो गया था। अन्तमें शत्रुपर क्रोध रम्बता हुआ वह निदान बन्ध सहित संन्याम धारण कर प्राणत स्वर्गके श्रानुपम नामक विमानमें बीस सागरकी आयुवाला तथा श्राठ ऋद्वियोंसे ह्षित देव हुआ।। ७५-७६॥

श्राथानन्तर इसी भरतक्षेत्रके महापुर नगरमें श्रीमान् वायुरथ नामका राजा रहता था । चिर-काल तक राज्यलद्मीका उपभाग कर उसने मुब्रत नामक जिनेन्द्रके पास धर्मका उपदेश सुना, तत्त्व-ज्ञानी बह पहलेसे ही था अतः विरक्त होकर घनरथ नामक पुत्रका राज्य देकर तपके लिए चला गया।। ८०-८१।। समस्त रात्रुओंका अध्ययन कर तथा उत्कृष्ट तप कर वह उसी प्राणत स्वर्गके अनुत्तर नामक विमानमें इन्द्र हुआ।। ८२।। वहाँसे चय कर इसी भरतत्त्रेत्रकी द्वारावती नगरीके राजा ब्रह्मके उनकी रानी मुभद्राके अचलस्तोक नामका पुत्र हुन्ना ॥ ६३ ॥ तथा सुषेणका जीव भी वहाँसे चय कर उसी बहा राजाकी दूसरी रानी उपाके द्विष्ट्रप्त नामका पुत्र हुन्त्रा । उस द्विष्ट्रप्तका शरीर सत्तर धनुष ऊँचाथा ऋौर ऋायु वहत्तर लाख वर्षकी थी। इस प्रकार इत्त्वाकु वंशका अम्रेसर वह द्विपृष्ठ, राजाओंके उत्कृष्ट भोगोंका उपभोग करता था।। ५४-५५।। छुन्द पुष्प तथा इन्द्रनीलमणिके समान कान्तिवाले वे वलभद्र और नारायण जब परस्परमें मिलते थे तब गङ्गा और यमुनाके प्रवाहके समान जान पड़ते थे।। =६।। जिस प्रकार समान दो श्रावक गुरुके द्वारा दी हुई सरस्वतीका बिना विभाग किये ही उपभोग करते हैं उसी प्रकार पुण्यके स्वामी वे दोनों भाई बिना विभाग किये ही पृथिवीका उपभोग करते थे।।८७। समस्त शास्त्रोंका अध्ययन करनेवाले उन दोनों भाइयोंमें अभेद था-किसी प्रकारका भेदभाव नहीं था सो ठीक ही है क्योंकि उसी अभेदकी प्रशंसा होती है जो कि लक्सी श्रौर स्त्रीका संयोग होनेपर भी बना रहता है।। मन।। व दोनों स्थिर थे, बहुत ही कॅचे थे, तथा सफेद स्रौर नील रक्नके थे इसलिए ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो कैलास स्रौर अञ्जनिगरि ही एक जगह आ मिले हों।। ८६।।

इधर राजा विन्ध्यशक्ति, घटी यन्त्रके समान चिरकाल तक संसार-सागरमें भ्रमण करता रहा। श्रन्तमें जब थोड़ेसे पुण्यके साधन प्राप्त हुए तब इसी भरतत्तेत्रके भोगवर्धन नगरके राजा श्रीधरके सर्व प्रसिद्ध तारक नामका पुत्र हुआ।। ६०-६१।। श्रपने चक्रके श्राक्रमण सम्बन्धी भयसे जिसने समस्त विद्याधर तथा भूमि-गोचरियोंको श्रपना दास बना लिया है ऐसा वह तारक श्राधे

१ भरते ल०। २ पुरीद्वारवतीपतेः क०, व०। पुरे ल०, ग०। ३ भूपतेः ल० ग०।

आस्मामन्यत्र तद्भं त्या मन्दमन्दप्रभे रवी। मन्ये विकस्वरा पद्मा पद्मेप्विप न जातुचित्॥ ९२ ॥ व्युराणभूपमार्गस्य सोऽभवःपारिपन्थिकः। सिहिकानन्दनो वोग्नः पूर्णमास्यमृतवृतेः ॥ ९४ ॥ गलिन गर्भास्तक्षात्रा गर्भिणीनां भयोद्भवात्। धनाधनावलीनां वा क्रृरमहिवकारतः॥ ९५ ॥ अन्विष्य प्रतियोद्धारमलब्ध्वा कुद्धमानसः। स्वप्रतापाग्निध्मेन दूषिनो वा मपीनिमः॥ ९६ ॥ संतप्तसर्वमूर्धन्यः धर्मधर्माग्नुदुस्सहः। स पाताभिमुखः किं स्युः स्थावरास्तादशाः श्रियः॥ ९७ ॥ अखण्डस्य त्रिखण्डस्याधिपत्यं समुद्वहन् । जन्मान्तरागतात्युप्रविरोधाराध्यचोदितः॥ ९८ ॥ वृद्धप्रदावलयोर्श्विद्धं प्ररूढां सोत्नमक्षमः। करदीकृतिनःशेपमहीपालकृपीबलः॥ ९९ ॥ वृद्धवलकरदौ नैतौ दुर्मदेनापि दिपतौ व वृद्धप्रमार्गाविपं गेहं वर्द्धमानं सहेत कः॥ १०० ॥ उच्छेषकोटिमारूढो ममेमौ येन केनचित् । सन्दृष्याहं हिन्ध्यामि निजप्रकृतिदृष्यते॥ १०९ ॥ वृद्धपायं विचिन्त्येकं दुर्वाक्यं कलहिपयम्। प्राहिणोत्सोऽपि तौ प्राप्य सहसैवाह दुर्मुखः॥ १०२ ॥ इत्यादिशति वां देवस्तारको हमारको द्विपाम्। युप्मद्गृहे किलेकोऽस्ति ख्यानो गन्धगजो महान् ॥१०२ ॥ अश्वसी मे प्रहेतच्यो नो चेषुष्मिच्छरोद्धयम् । खण्डाकृत्याहरिष्यामि गर्ज मज्यसेनया॥ १०४ ॥ इत्यसभ्यमसोढव्यं तेनोक्तं कलहार्थिना। अन्वाऽचलोऽचलो वोच्चेर्धारोदात्तोऽवर्वादिदम्॥ १०५ ॥ गर्जा नाम कियान् शिव्रमेत्वसावेव सेनया। तस्मै ददामहेऽन्यच येनासौ स्वास्थ्यमाप्नुयात्॥ १०६ ॥

भरतक्षेत्रमें रहनेवाली देदीप्यमान लद्दमीका धारण कर रहा था।। १२।। अन्य जगहकी वात रहने दीजिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि—उसके डरसे सूर्यकी प्रभा भी मन्द पड़ गई थी। इसलिए लर्क्सी कमलोंमें भी कभी प्रमन्न नहीं दिख़ती थी।। ६३।। जिस प्रकार उप राह पूर्णिमाके चन्द्रमाका विरोधी होता है उसी प्रकार उम्र प्रकृति वाला तारक भी प्राचीन राजाओंके मार्गका विरोधी था ।। ६४ ।। जिस प्रकार किसी क्रुर प्रहुके विकारमें मेघमालाके गर्भ गिर जाते हैं उसी प्रकार तारकका नाम लेते ही भय उत्पन्न होनेसे गर्भिणी स्त्रियोंके गर्भ गिर जाते थे।। ६५।। स्याहीके समान इयाम वर्णवाला वह तारक मदा शत्रुत्रोंको हुँद्ता रहता था त्र्रोर जब किमी शत्रुको नहीं पाना था तव ेप्सा जान पड़ता था मानो अपने प्रतापरूपी अग्निके घुएँसे ही काला पड़ गया हो ॥ ६६ ॥ जिसने समस्त क्षत्रियोंको मंतप्त कर रक्खा है और जो यीष्म ऋतुके सूर्यके समान दृःखसे सहन करने योग्य हैं ऐसा वह तारक अन्तमें पतनके सन्मुख हुआ सा ठीक ही हैं क्योंकि ऐसे लोगोंकी लुदमी क्या स्थिर रह सकती है ? ।। ६७ ।। जो अखण्ड तीन खण्डोंका स्वामित्व धारण करता था ऐसा तारक जन्मान्तरमे आये हुए नीव्र विरोधसे प्रेरित होकर द्विष्टप्रनारायण और अचल बलभद्रकी बृद्धिका नहीं सह सका। वह सोचने लगा कि मैंने समस्त राजाओं और किसानोंको कर देनेवाला बना लिया है परन्तु ये दोनों भाई ब्राह्मणके समान कर नहीं देते। इतना ही नहीं, दुष्ट गर्वसे युक्त भी हैं। ऋपने घरमें बढ़ते हुए दुष्ट साँपको कौन सहन करेगा ?।। ६५-१००।। ये दोनों ही मेरे द्वारा नष्ट किये जाने योग्य शहुत्र्योंकी श्रेणीमें स्थित हैं तथा अपने स्वभावसे दूपित भी हैं अतः जिस किसी तरह दोप लगाकर इन्हें अवश्य ही नष्ट कहँगा।। १०१।। इस प्रकार अपायका विचार कर उसने दुर्वचन कहनेवाला एक कलह-प्रेमी दृत भेजा और वह दुष्ट दृत भी सहसा उन दोनों भाइयोंके पास जाकर इस प्रकार कहने लगा कि शत्रुओंको मारनेवाले तारक महाराजने आज्ञा दी है कि तुम्हारे घरमें जो एक बड़ा भारी प्रसिद्ध गन्धहस्ती है वह हमारे लिए शीघ्र ही भेजो अन्यथा तुम दोनोंके शिर खण्डित कर अपनी विजयी सेनाके द्वारा उस हाथीको जवरदस्ती मँगा हुँगा।। १०२-१०४।। इस प्रकार उस कलहकारी दृतके द्वारा कहे हुए असभ्य तथा सहन करनेके अयोग्य वचन सुनकर पर्वतके समान श्रचल, उदार तथा धीरोदात प्रकृतिके धारक श्रचल बलभद्र इस तरह कहने लगे ।। १०५ ।। कि हाथी क्या चीज है ? तारक महाराज ही अपनी सेनाके साथ शीघ स्रावें । हम उनके

१ विकस्मरा ला । २ पुराण भूतमार्गस्य ला । ३ दर्पितम् घ । ४ दुष्टावाशी—ला । ५ इत्युपायं ख । ६ वारको क ।

इत्यदि तेन गम्भीरमम्युष्ट स विस्जितः । पवमान इव प्राप्य तत्कोपाप्तिमदीपयत् ॥ १०० ॥ तत्कृत्वा सोऽपि कोपाप्तिप्रदीप्तः पावकप्रभः । तौ पतङ्गायितावित्यं मत्कोधाप्तेरवोचनाम् ॥ १०८ ॥ इत्यनालोच्य कार्याङ्गं सङ्गतः सिचवैः समम् । स्वयमभ्युत्थितं मृत्वा प्रस्थितः प्राप्तुमन्तकम् ॥ १०९ ॥ दुर्णयाभिमुखो मूर्खश्चालयित्वाऽखिलामिलाम् । पडङ्गेन वलेनासौ प्राप्य तावुदयोन्मुखो ॥ ११० ॥ समुक्षिङ्गतमर्थादः कालान्तजलिं जयन् । अरुणदारुणस्तृर्णं पुरं स्वबलवेलया ॥ ११९ ॥ समुक्षिङ्गतमर्थादः कालान्तजलिं जयन् । अरुणदारुणस्तृर्णं पुरं स्ववलवेलया ॥ ११९ ॥ वश्व ॥ वश्व

#### वसन्ततिलका

पुण्यैकवीजमवलम्ब्य महीमिवाप्य लब्धोदयो सममुपाजितसन्स्वरूपौ । एकंडिंगमन् फलितुम**्कुरवन् किलोद्धर्यं पापी परी विफलमूलसम**स्त्वधस्तान् ॥ ३२० ॥

लिए वह हाथी तथा अन्य वस्तुएँ देंगे जिससे कि वे स्वस्थता-कुरालता ( पक्षमें स्वः स्वर्गे तिष्ठ-र्ताति स्वस्थः 'शर्पार स्वरि विसर्गलोपो या वक्तव्यः' इति वातिकेन सकारस्य लोपः । स्वस्थस्य भावः स्वास्थ्यम् ) मृत्युको प्राप्त कर सर्केगे ॥ १०६ ॥ इस प्रकार गम्भीर वचन कह कर अचल वलभद्रने उस दतको विदा कर दिया और उसने भी जाकर हवाकी तरह उसकी कोपानिको प्रदीप्त कर दिया ।। १०७ ।। यह सुनकर कोपाग्निसे प्रदीप्त हुआ तारक अग्निके समान प्रज्वलित हो गया त्र्योर कहने लगा कि इस प्रकार वे दोनों भाई मेरी क्रोधाप्त्रिके पतंगे बन रहे हैं।। १०५।। उसने मंत्रियोंके साथ वैठकर किसी कार्यका विचार नहीं किया और अपने आपको सर्वशक्ति-सम्पन्न मान कर मृत्यु प्राप्त करनेक लिए प्रस्थान कर दिया ॥ १०६ ॥ अन्याय करनेके सम्मुख हुआ वह मृर्व पडङ्ग सेनाम्रे समस्त पृथिवीको कँपाता हुआ उदय होनेके सम्मुख हुए उन दोनों भाइयोंके पास जा पहुँचा। उसने सब मर्यादाका उलंबन कर दिया था इसलिए प्रलयकालके समुद्रका भी जीत रहा था। इस प्रकार अतिशय दुष्ट तारकने शीव ही जाकर अपनी सेनारूपी वेला (ज्वारभाटा) के द्वारा अचल श्रीर द्विष्टप्रके नगरको घेर लिया ॥ ११०-१११ ॥ जिस प्रकार कोई पर्वत जलकी लहर-को अनायास ही रोक देता है उसी प्रकार पर्वतके समान स्थिर रहनेवाले अचलने अपनी सेनाके द्वारा उसकी निःसार सेनाको त्र्यनायास ही रोक दिया था।। ११२।। जिस प्रकार सिंहका बज्ञा मत्त हाथीके ऊपर त्राक्रमण करता है उसी प्रकार उद्धत प्रकृतिवाले द्विपृष्टने भी एक पराक्रमकी सहायता-से ही बलवान् शत्रु पर आक्रमण कर दिया ॥ ११३ ॥ तारकने यद्यपि चिरकाल तक युद्ध किया पर तो भी वह द्विष्ट्रप्रका पराजित करनेमें समर्थ नहीं हो सका। अन्तमें उसने यमराजके चक्रके समान अपना चक्र घुमाकर फेंका ॥ १५४ ॥ वह चक्र द्विप्रष्टकी प्रदक्षिणा देकर उस लक्ष्मीपतिकी दाहिनी भुजा पर स्थिर हो गया और उसने उसी चक्रते तारकको नरक भेज दिया ॥ ११५ ॥ उसी समय द्विपृष्ठ, सात उत्तम रत्नोंका तथा तीन खण्ड पृथिवीका स्वामी हो गया और अचल बलभद्र बन गया तथा चार रत्न उसे प्राप्त हो गये ।। ११६ ।। दोनों भाइयोंने शत्रु राजात्र्योंको जीतकर दिग्विजय किया और श्री वासुपूज्य स्वामीका नमस्कार कर अपने नगरमें प्रवंश किया।। ११७॥ चिरकाल तक तीन खण्डका राज्य कर अनेक मुख भोगे। आयुके अन्तमें मरकर द्विष्ट सातर्वे नरक गया॥ ११८॥ भाईके वियोगसे अचलको बहुत शोक हुआ जिससे उसने श्रीवासपूज्य स्वामीका आश्रय लेकर संयम धारण कर लिया तथा मोश्च-लद्मिक साथ समागम प्राप्त किया ॥ ११६ ॥ उन दोनों भाइयोंने

## मालिनी

इदिमिति विधिपाकाद् वृत्तमस्मिन् द्विपृष्ठे
परिणतमचले च प्रत्यहं चिन्तयित्वा ।
विपुलमितिभिरायैंः कार्यमुल्यज्य पापं
सकलसुखनिधानं पुण्यमेव प्रतीपम् ॥ १२१ ॥

पृथ्वी

पुरेऽत्र कनकादिके प्रथितवान् सुषेणो नृपः ततोऽनु तपिस स्थितोऽजनि चतुर्दशस्वर्गभाक् । त्रिम्बण्डपरिपालकोऽभवदतो द्विष्टष्टाख्यया परिग्रहसहाभरादुपगतः क्षिनि सप्तमीस् ॥ १२२ ॥

## वंशस्थवृत्तम्

महापुरे वायुरथो महीपतिः प्रपद्य चारित्रमनुत्तरं ययौ । ततो बलो हारवनीपुरेऽचलस्त्रिलोकपुज्यत्वमवाप्य निर्धृतः ॥ १२३ ॥

### वसन्ततिलका

विज्यातविन्ध्यनगरेऽजनि विन्ध्यशक्तिः र्भान्त्वा चिरं भवयने चितपुण्यलेशः । श्रीभोगवर्ज्जनपुराधिपतारकाख्यः

प्राप द्विपृष्टरिपुरन्त्यमहीं भहांहाः ॥ १२४ ॥ इत्यार्षे भगवदगुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपप्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे वासुपुज्यजिनपतिद्विपृष्टाचल— तारकपुराणं परिसमाप्तम् अप्टपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५८ ॥

# 

किसी पुण्यका बीज पाकर तीन खण्डकी पृथियी पाई, अनेक विभूतियाँ पाई और साथ ही साथ उत्तम पद प्राप्त किया परन्तु उनमेंसे एक तो अंदुर के समान फल प्राप्त करनेके लिए उपरकी और (मोक्ष) गया और दूसरा पापसे युक्त होनेक कारण फलरिहत जड़के समान नीचेकी ओर (नरक) गया ॥ १२०॥ इस प्रकार द्विष्ठप्त तथा अचलका जो भी जीवन-वृत्त घटित हुआ है वह सब कर्मोन्द्रयसे ही घटित हुआ है एसा विचार कर विशाल बुद्धिके धारक आर्य पुरुपोंको पाप छोड़कर उसके विपरीत समस्त सुग्वोंका मंडार जो पुण्य हे वही करना चाहिए॥ १२१॥ राजा द्विष्ठप्त पहले इसी भरतक्षेत्रके कनकपुर नगरमें सुपेण नामका प्रसिद्ध राजा हुआ, फिर नपश्चरण कर चौद्हवें स्वर्गमें देव हुआ, नद्दन्तर तीन खण्डकी रक्षा करनेवाला द्विष्ठप्त नामका अर्धचकी हुआ और इसके बाद परिष्ठहके महान भारसे मरकर सातवें नरक गया॥ १२२॥ बलभद्र, पहले महापुर नगरमें वायुरथ राजा हुआ, फिर उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त कर उसी प्राण्त स्वर्गके अनुत्तरविमानमें उत्पन्न हुआ, तद्दन्तर द्वारावती नगरीमें अचल नामका वलभद्र हुआ और अन्तमें निर्वाण प्राप्त कर त्रिभुवनके द्वारा पूज्य हुआ॥ १२३॥ प्रतिनारायण तारक, पहले प्रसिद्ध विन्ध्यनगरमें विन्ध्यशक्ति नामका राजा हुआ, फिर चिरकाल तक मंसार-वनमें अभण करता रहा। कदाचित् थोड़ा पुण्यका संचय कर श्री भोगवर्द्धन नगरका राजा तारक हुआ और अन्तमें द्विप्रधारायणका शत्र होकर—उनके हाथसे मारा जाकर महापापके उदयसे अन्तिम पृथिवीमें नारकी उत्पन्न हुआ।। १२४॥

इस प्रकार आर्व नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संप्रहमें श्री वासुपृष्य जिनेन्द्र, द्विष्ठष्ठनारायण, अचल बलभद्र श्रीर तारक प्रति-नारायणका वर्णन करनेवाला अट्टावनवाँ पर्व पृणे हन्त्रा।

<sup>-----</sup>

१ महत् छंदः पापं यस्य स महांहाः महापापः ।

# एकोनषष्टितमं पर्व

विमलं ऽद्दसमे बोधे दृश्यते विमलं जगत्। विमलं यस्य मे सोऽद्य विमलं विमलं कियात्॥ १॥ प्रतीचि धातकीखण्डे देवाद्वथपरभागभाक् । नदीदक्षिणकूलस्थो विषयो रम्यकावती ॥ २॥ प्रमासेनो महीशोऽत्र महानगरमास्थितः। प्रजाभ्य इव कल्पागः समीप्सितफलप्रदः ॥ ३॥ विनन्नावाप्रविभागोक्तनीतिशाखार्थनिश्चये । उदाहरणमित्याहुस्तद्वृत्तं शाखवेदिनः ॥ ४॥ अर्जनानुभवावर्थे प्रजानमात्मवृत्तिभिः। न्यापारो रक्षके तिस्मन् महीशे मदितद्विषि ॥ ५॥ नाक्रामति प्रजा न्यापं तां नाक्रमित भूपतिः। तं त्रिवर्गं त्रिवर्गस्य नान्योन्यातिक्रमः कचित् ॥ ६ ॥ प्रतिद्वरवने अर्सवगुप्तकेवलस्त्रिधो । धर्मतत्त्वं परिज्ञाय स्वैष्यजन्मद्वयं च सः ॥ ७ ॥ तदेव त्रिथकृज्ञात इव जातमहोत्सवः। पद्मनाभाय दृन्वेश्यं प्रप्रारूध परमं तपः ॥ ८ ॥ प्रतितेकादशाङ्गायों भावनाहिततीर्थकृत् । शेषपुण्यसमग्रोऽयमाराध्यान्ते चतुष्टयम् ॥ ९ ॥ सहस्रारिवमानेशम्तवामेन्द्रोऽर्जान्य सः। अप्टादशसहस्रान्देशाह्यमानायुरेकचापतन्त्विकृतिः ॥ १० ॥ जघन्यशुक्कद्वयभाग् नवमामेपु निःश्चस्त् । अप्टादशसहस्रान्देशहरारं मनसाऽऽहरन् ॥ ११ ॥ स्त्रों रूपप्रवीचारात् प्राक्चतुर्थधरावधिः। तावन्मात्रप्रकाशादिरणिमादिगुणोक्षतः॥ १२ ॥ स स्नेहामृतसम्प्रकृतुग्वाम्बुरुहदर्शनात् । सन्तिपिनामरीचेताः सुचिरं सुखमन्वभूत् ॥ १३ ॥ स स्नेहामृतसम्प्रकृतुग्वाम्बुरुहदर्शनात् । सन्तिपिनामरीचेताः सुचिरं सुखमन्वभूत् ॥ १३ ॥

जिनके दर्पणके समान निर्मल ज्ञानमें सारा संसार निर्मल-स्पष्ट दिखाई देता है श्रीर जिनके सब प्रकारके मलोंका अभाव हो चुका है ऐसे श्री विमलनाथ स्वामी आज हमारे मलोंका अभाव करें - हम सबको निर्मल बनावें । १ ।। पश्चिम धातकीखण्ड द्वीपमें मेरुपर्वतसे पश्चिमकी ओर सीता नदीकं दक्षिण तट पर रम्यकावती नामका एक देश है। । २।। उसके महानगरमें वह पद्म-सेन राजा राज्य करता था जो कि प्रजाके लिए कल्पबृक्षके समान इच्छित फल देनेवाला था ॥ ३ ॥ स्वदेश तथा परदेशके विभागसे कहे हुए नीति-शास्त्र सम्बन्धी अर्थका निश्चय करनेमें उस राजाका चरित्र उदाहरण रूप था ऐसा शास्त्रकं जानकार कहा करते थे।। ४।। शत्रुत्र्योंको नष्ट करनेवाले उस राजाके राज्य करते समय अपनी-अपनी वृत्तिके अनुसार धनका ऋर्जन तथा उपभाग करना ही प्रजाका व्यापार रह गया था।। ५।। वहाँकी प्रजा कभी न्यायका उल्लंघन नहीं करती थी, राजा प्रजाका उल्लंघन नहीं करता था, धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग राजाका उल्लंघन नहीं करता था और त्रिवर्ग परस्पर एक दूसरेका उल्लंघन नहीं करता था ॥६॥ किसी एक दिन राजा पद्मसेनने प्रीतिकर वनमें स्वर्गगुप्त केवलीके समीप धर्मका स्वरूप जाना श्रीर उन्हींसे यह भी जाना कि हमारे सिर्फ दो आगामी भव वाकी रह गये हैं।। ७।। उसी समय उसने ऐसा उत्सव मनाया मानो मैं तीर्थंकर ही हो गया हूँ और पद्मनाभ पुत्रके लिए राज्य देकर उत्कृष्ट तप तपना शुरू कर दिया।। 🖒 ।। ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर उनपर दृढ़ प्रत्यय किया, दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया. अन्य पुण्य प्रकृतियोंका भी यथायोग्य संचय किया और अन्त समयमें चार आराधनाओंकी आराधना कर सहस्रार नामक स्वर्गमें सहस्रार नामका इन्द्रंपद प्राप्त किया । वहाँ ऋठारह सागर उसकी ऋायु थी, एक धनुष अर्थात् चार हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और भावकी अपेक्षा जघन्य शुक्तलेश्या थी, वह नौ माहमें एक बार श्वास लेता था, अठारह हजार वर्षमें एक बार मानसिक आहार महण करता था, देवांगनाओंका रूप देखकर ही उसकी काम-व्यथा शान्त हो जाती थी, चतुर्थ पृथिवी तक उसके अवधिज्ञानका विषय था, वहीं तक उसकी दीप्ति आदि फैल सकती थी, वह ऋणिमा महिमा ऋदि गुणोंसे समुन्नत

१ मतस्याभावो विमत्तम् ऋव्ययीभावसमासः । २ विभोगोक्त क०, घ०। ३ शास्त्रसमुखये त०। ४ सर्वतप्त तः । ५ प्रारब्धं तः , तः ।

सुरलोकादिमं लोकिमिन्द्रेऽस्मिक्नागिमिष्यति । क्षेत्रेऽत्र पुरि काग्गिल्ये पुरुदेवान्वयो नृपः ॥ १४ ॥ कृतवर्मा महादेवी जयत्रयामाऽस्य विश्वता । देवेन्द्रकृतपूजाहां वसुधारादिवस्तुभिः ॥ १५ ॥ धुचौ कृष्णदशम्यन्तरजन्यामुत्तरादिमे । ऋक्षे भाद्रपदे दृष्ट्वा स्वमान् षोद्धश सत्फलान् ॥ १६ ॥ तदानीमेव हस्तीन्द्रं विशन्तं वक्त्रवारिजे । व्यलोकिष्ट फलान्येपामववुध्य महीपतेः ॥ १७ ॥ ततः स्वविष्टराकम्पान्निवेदिततदुत्सवैः । सुरैः स्वर्गात्समायातैराप कल्याणमादिमम् ॥ १८ ॥ वर्द्धमानेन गर्भेण तेनावर्द्धत सम्मदः । हृद्ये बन्धुवर्गस्य दुर्गतस्य धनेन वा ॥ १९ ॥ प्रमोदाय सुतस्येह सामान्यस्यापि सम्भवः । किमुच्यते पुनः सृतेः प्रागानम्रमुरेशिनः ॥ २० ॥ भमाद्यस्य सुतस्येह सामान्यस्यापि सम्भवः । क्रियोधं त्रिजगन्नाथं प्रास्त विमलप्रभम् ॥ २० ॥ जन्माभिषेककल्याणप्रान्ते विमलवाहनम् । तमादुरमराः सर्वे सर्वसंस्तुतिगोचरम् ॥ २२ ॥ वासुपूज्येशसन्ताने व्रिशन्तागरसम्मिते । अप्राप्त्यभाः सर्वे सर्वसंस्तुतिगोचरम् ॥ २२ ॥ पाष्टिलक्षामिताव्दायुः पष्टिचापतनुप्रमः । अष्टापद्प्रभः "सोऽभृत् सर्वपुण्यसमुच्यः ॥ २४ ॥ खपञ्चकेन्द्रियेकाव्दकौमारविरतौ कृती । राज्याभिषेकपूनात्मा पावनीकृतविष्टपः ॥ २५ ॥ खपञ्चकेन्द्रियेकाव्दकौमारविरतौ कृती । राज्याभिषेकपूनात्मा पावनीकृतविष्टपः ॥ २५ ॥ खपञ्चकेन्द्रियेकाव्दकौमारविरतौ कृती । राज्याभिषेकपूनात्मा वारतिकृत्विष्टपः ॥ २५ ॥ खपञ्चकेन्द्रियेकाव्दकौमारविरतौ कृती । राज्याभिषेकपूनात्मा वारतिकृत्विष्टपः । २५ ॥ एषाः सत्याद्यस्तिमन् वर्द्धन्ते स्म यथा तथा । मुनीन्देरिप सम्प्राथ्या वर्णना तेषु का परा ॥ २० ॥

था, स्नेह रूपी अमृतसे सम्प्रक्त रहनेवाले उसके मुख-कमलका देखनसे देवांगनाओंका चित्त संतुष्ट हो जाता था। इस प्रकार चिरकाल तक उमने मुखोंका अनुभव किया॥ ६-१३॥

वह इन्द्र जब स्वर्ग लोकसे चयकर इस पृथिवी लोक पर आनेवाला हुआ तब इसी भरत-द्मेत्रके काम्पिल्य नगरमें भगवान ऋपभदेवका वंशज कृतवर्मा नामका राजा राज्य करता था। जय-हयामा उसकी प्रसिद्ध महादेवी थी। इन्द्रादि देवोंने रत्नवृष्टि आदिके द्वारा जयस्यामाकी पूजा की। 11 १४-१५।। उसने ज्येष्टकृष्णा दशमीके दिन रात्रिके पिछले भागमें उत्तराभाद्रपद नक्षत्रके रहते हुए सोलह स्वप्न देग्वे, उसी ममय अपने मुख-कमलमें प्रवंश करता हुआ एक हाथी देखा, और राजासे इन सबका फल ज्ञान किया।। १६-१७।। उसी समय अपने आसनोंके कम्पनसे जिन्हें गर्भ-कल्याणककी सूचना हो गई हैं ऐसे देवोंने स्वर्गसे आकर प्रथम-गर्भकल्याणक किया।। १८।।

जिस प्रकार वहते हुए धनसे किसी दरिद्र मनुष्यके हृदयमें हर्पकी वृद्धि होने लगती है उसी प्रकार रानी जयश्यामाके बढ़ते हुए गर्भसे बन्धुजनोंके हृदयमें हर्पकी वृद्धि होने लगी थी।। १६।। इस संसारमें साधारणसे साधारण पुत्रका जन्म भी हर्पका कारण है नव जिसके जन्मके पूर्व ही इन्द्र लोग नम्रीभूत हो गये हों उस पुत्रके जन्मकी वात ही क्या कहना है १।। २०।। मायग्रुक्त चतुर्थिके दिन (ख० ग० प्रतिके पाठकी अपेश्ना चतुर्दशिके दिन ) ऋहिर्बुहन योगमें रानी जयश्यामाने तीन ज्ञानके धारी, तीन जगत्के स्वामी तथा निमल प्रभाके धारक भगवानको जन्म दिया।। २१।। जन्माभिषेकके बाद सब देवोंने उनका विमलवाहन नाम रक्या और सबने स्तृति की।। २२।। भगवान् वासुपृष्यके तीर्थके बाद जब तीम सागर वर्ष बीत गये और पत्यके अन्तिम भागमें धर्मका विच्छेद हो गया तब विमलवाहन भगवान्का जन्म हुआ। था। उनकी आयु इसी अन्तरालमें शामिल थी।। २३।। उनकी आयु साठ लाख वर्षकी थी, शरीर साठ धनुप कँचा था, कान्ति सुवर्णके समान थी और वे ऐसे सुशोभित होते थे मानो समस्त पुण्योंकी राशि ही हों।। २४।। समस्त लोकको पवित्रकरनेवाले, अतिशय पुण्यशाली भगवान् विमलवाहनकी आत्मा पन्द्रह लाख प्रमाण कुमारकाल बीतजानेपर राज्याभिषेकसे पवित्र हुई थी।। २५।। लक्ष्मी उनकी सहचारिणी थी, कीर्ति जन्मान्तरसे साथ आई थी, सरस्वती साथ ही उत्पन्न हुई थी और वीर-लक्ष्मीने उन्हें स्वयं स्वीकृत किया थ।। २६।। उस राजामें जो सत्यादिगुण बढ़ रहे थे व बड़े-बड़े सुनियोंके द्वारा भी प्रार्थनीय थे इसमे

१ वारिजम् ख०, ग०। २ मात्रग्रुक्कचतुर्दश्यां ख०, ग०। ३ प्राप्त-स्त०। ४ वपुःप्रमः स०। ५ सोऽभात् क०, स०, ग०, ६०।

सुखस्य तस्य को वेति प्रमां मुक्तिमुखस्य चेत् । "अनन्तरनितान्तत्वादानन्त्यादित्युद्धितः ॥ २८ ॥ देवदेवस्तदैवासावासीद् विश्वसुरेश्वरैः । अभ्यचिताहिरागन्त्री केवलं केवलास्मता ॥ २९ ॥ यशः प्रकाशयस्याशाः "श्रीशः कुन्देन्दुनिर्मलम् । काशप्रसवनीवाशमाकाशं चाकरोददः ॥ ३० ॥ त्रिशच्छतसहस्राव्दराज्यकालावसानगः । भोगान् विभज्य भुज्ञानो भूयः पड्ऋतुसम्भवान् ॥ ३१ ॥ हिमानीपटलच्छत्रदिरभूभूरहसूधरे । हेमन्तं हैमनीं लक्ष्मीं विलीनां वीक्ष्य तत्क्षणात् ॥ ३२ ॥ विरक्तः संस्तेः पूर्वनिजजन्मोपयोगवान् । रोगीव नितरां खिन्नो मानभङ्गविमर्शनात् ॥ ३३ ॥ सञ्ज्ञानैश्विभिरप्येभिः किं कृत्यमवधौ स्थिते । वीर्येण च किमेतेन यद्युक्वर्यमनासवत् ॥ ३४ ॥ चारित्रस्य न गन्धोऽपि प्रत्याख्यानोदयो यतः । बन्धश्चतुर्विधोऽप्यस्ति बहुमोहपरिप्रहः ॥ ३५ ॥ प्रमादाः सन्ति सर्वेऽपि निर्जराप्यल्पकेव सा । अहो मोहस्य माहात्म्यं माधाम्यहमिहेव हि ॥ ३६ ॥ साहस्य अञ्जंऽहं "भोगान्भोगानिवौरगान् । पुण्यस्य कर्मणः पाकादेतन्मे सम्प्रवर्तते ॥ ३७ ॥ तस्य यावन्न याम्यन्तमनन्तं तत्सुखं कुतः । इतीवचित्तो विमलो विमलावगमोहमात् ॥ ३८ ॥ तदैवायातसारस्वतादिभिः कृतसंस्तवः । सुरेस्तृतीयकत्याणे विहिताभिपवोत्सवः ॥ ३९ ॥ देवद्यां समारुह्य शिविकाममरेर्वृतः । विभुः सहेतुकोद्याने प्रावाजीद् द्युपवासभाक् ॥ ४० ॥ माघशुक्कचतुथ्याहः प्रान्ते परिद्वशकर्भके । सहस्रनरपैः सार्वः प्राप्य तुयावबोधनम् ॥ ४९ ॥

वहकर उनकी खोर क्या स्तुति हो मकती थी।। २०॥ अत्यन्त विशुद्धताक कारण थोड़े ही दिन वाद जिन्हों मोक्षका अनन्त मुख प्राप्त होने प्राप्ता है एसे विमलवाहन भगवान के अनन्त मुखका वर्णन मला कीन कर सकता है ? ।।२५॥ जब उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ तब समस्त इन्द्रोंने उनके चरणकमन्तोंकी पूजा की थी खोर इसीलिए व देवाधिदेव कहलाये थे।। २६॥ लच्मीके अधिपति भगवान् विमलवाहनका कुन्दपुष्प अथया चन्द्रमाके समान निर्मल यश दिशाखोंको प्रकाशित कर रहा था और आकाशको काशके पुष्पके समान वना रहा था।। ३०॥ इस प्रकार छह ऋतुआंमें उत्पन्न हुए भोगोंका उपभोग करते हुए भगवान्के तीस लाग्व वर्ष थीत गये।। ३१॥

एक दिन उन्होंने, जिसमें समस्त दिशाएँ, भूमि, बृक्ष श्रीर पर्वत बर्फसे ढक रहे थे ऐसी हेमन्त ऋतुमें वर्फकी शोभाको तत्क्षणमें विलीन होता देखा ॥ ३२ ॥ जिससे उन्हें उसी समय संसारसे वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी समय उन्हे ऋपने पूर्व जन्मकी सब वातें याद ऋ। गई ऋौर मान-भंगका विचार कर रोगीके समान अत्यन्त खेदखिन हुए ॥ ३३ ॥ व सोचने लगे कि इन तीन सम्यग्ज्ञा-नोंसे क्या होने वाला है क्यों कि इन सभीकी सीमा है-इन सभीका विपय चेत्र परिमित है और इस वीर्यसे भी क्या लाभ हैं ? जो कि परमोत्कृष्ट अवस्था की प्राप्त नहीं है।। ३४॥ चूं कि प्रत्याख्यानावरण कर्मका उदय है अतः मेरे चारित्रका लेश भी नहीं है और बहुत प्रकारका मोह तथा परिप्रह विद्यमान है अतः चारों प्रकार बन्ध भी विद्यमान है।। ३५।। प्रमाद भी अभी मौजूद है अोर निर्जरा भी वहत थोड़ी है। अहो ! मोहकी वड़ी महिमा है कि अब भी मैं इन्हीं संसारकी वस्तुत्रोंमें मत्ता हो रहा हूँ ।। ३६ ।। मेरा साहस तो देखा कि मैं अब तक सर्पके शरीर अथवा फणाके समान भयंकर इन भागोंको भाग रहा हूँ। यह अब भागोपभाग मुक्ते पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए हैं।। ३७।। सो जब तक इस पुण्यकर्मका ऋन्त नहीं कर देता जब तक मुक्ते अनन्त सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ? इस प्रकार निर्मल ज्ञान उत्पन्न होनेसे विमलवाहन भगवान्ने अपने हृदयमें विचार किया।। ३८।। उसी समय आये हुए सारस्वत आदि लौकान्तिक देवोंने उनका स्तवन किया तथा अन्य देवोंने दीक्षाकल्याणकके समय होने वाले अभिषेकका उत्सव किया ॥ ३६॥ तदनन्तर देवोंके द्वारा घिरे हुए भगवान् देवदत्ता नामकी पालकी पर सवार होकर सहेतुक वनमें गये श्रीर वहाँ दो दिनके उपवासका नियम लेकर दीक्षित हो गये।। ४०।। उन्होंने यह दीक्षा

१ त्र्यनन्तरं नितान्तत्वात् क०, घ०। २ श्रिया ईट् तस्य लच्मीश्वरस्य। ३-मनाप्तवान् ग०, ल०। ४ परिमुखोऽमृन् ल०। ५ सर्पशारीराणीव।

द्वितीयेऽह्नि पुरं १ नन्दनाभिधं भुक्तयेऽविशत् । जयो नाम नृपस्तस्मै द्त्वाऽशं कनकप्रभः ॥ ४२ ॥ पञ्चाश्चर्यं रसमापाप्यं किन्न वा पात्रदानतः । सामायिकं समादाय संयमं शुद्धवेतसा ॥ ४३ ॥ त्रिवत्सरमिते याते तपस्येष महामुनिः । निजदीक्षावने जम्बृद्गममुले धुपोपितः ॥ ४४ ॥ माबे मासि सिते पक्षे पष्ट्यां प्रेष्टोपराह्नके । स्वदीक्षादाननक्षत्रे घातिकर्मविनाज्ञनात् ॥ ४५ ॥ केवलावगमं प्रापत्सद्यो ज्याप्तचराचरः । तदैवापश्च देवेन्द्राः स्वानमन्मकुटाननाः ॥ ४६ ॥ देवदुन्दुभिमुख्याच्टप्रातिहार्यादिवैभवम् । प्राप्य तैर्गन्धकुट्यन्तर्गतसिंहासने स्थितः ॥ ४७ ॥ मन्दरादिगणाधीशपञ्चपञ्चाशदावृतः । शतोत्तरसहस्रोक्तपूज्यपूर्वधरैर्वृतः ॥ ४८ ॥ खित्रपञ्चर्तवह्नयक्तशिक्षकैरुपलक्षितः । खद्वयाप्टचतुर्मेयत्रिविधावधिवन्दितः ॥ ४९ ॥ खद्वयेन्द्रियपञ्चाभिधेयकेवललोचनः । श्रुन्यत्रयनवज्ञातविकियद्धर्य् पर्वृहितः ॥ ५० ॥ खद्वयेन्द्रियपञ्चाधिगम्यतुर्यावबोधनः । खद्वयर्त्वग्निनिर्णीतवादिसंयतसंयुतः ॥ ५९ ॥ अच्टषप्टिसहस्रोक्तसर्वसंयमिसंस्तुतः । त्रिसहस्रोकलक्षोक्तपद्मार्यायाचार्यिकार्चितः ॥ ५२ ॥ द्विलक्षश्रावकांपेतो द्विगुणश्राविकाचितः । पूर्वोक्तद्विगणोपेतो धर्मक्षेत्रेष्वनारतम् ॥ ५३ ॥ भवातपपरिस्लानभन्यसस्याभितर्पकः । सम्मेदपर्वतं प्राप्य मासमेकं गतिकयः ॥ ५४ ॥ खद्वयर्त्वेप्टसम्प्रोक्तयतिभिः प्रतिमां गतः । आपाहस्योत्तरापांढं कृष्णाप्टम्यां निशामुखे ॥ ५५ ॥

सद्यः कृत्वा समुद्धातं सूक्ष्मं शुक्कं समाश्रितः । सम्यग्योगादयोगः सन्स्वास्थ्यं रोगीव संडिगमत्॥५६॥

माघशुक्त चतुर्थीके दिन सायंकालके समय छर्व्यासवें — उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ ली थी ऋौर उसी दिन व चौथा-मनःपर्ययज्ञान प्राप्तकर चार ज्ञानके धारी हो गये थे ॥४१॥ दसरे दिन उन्होंने भोजनके लिए नन्दनपुर नगरमें प्रवेश किया। वहाँ सूवर्णके समान कान्तिवाले राजा कनकप्रमुने उन्हें त्र्याहार दान देकर पछाश्चर्य प्राप्त किये सो ठीक ही है क्योंकि पात्रदानसे क्या नहीं प्राप्त होता ? इस प्रकार सामायिक चारित्र धारण करके शुद्ध हृदयसे नपस्या करने लगे :।। ४२-४३ ॥ जब तीन वर्ष बीत गये तब वे महामुनि एक दिन अपने दीक्षावनमें दो दिनके उपवासका नियम ले कर जामुनके वृक्षकं नीचे ध्यानारूढ हुए।। ४४।। फलस्वरूप मावशुक्त पट्टीकं दिन सायंकालके समय अतिराय श्रेष्ठ भगवान विमलवाहनने त्रापने दाक्षाप्रहणके नक्षत्रमें वातिया कर्मीका विनाश कर कवलज्ञान प्राप्त कर लिया। अब व चर-अचर समस्त पदार्थींका शीघ ही जानने लगे। उसी समय अपने मुकुट तथा मुख भुकाये हुए देव लोग आये। उन्होंने देवदुन्दुभि आदि आठ मुख्य प्रातिहार्योंका वैभव प्रकट किया। उसे पाकर वे गन्ध-कुटीके मध्यमें स्थित सिंहासनपर विराजमान हुए ॥ ४५-४७ ॥ व भगवान् मन्दर आदि पचपन गणधरोंसे सदा बिरे रहते थे, ग्यारह सौ पुज्य पूर्वधारियोंसे सहित थे, छत्तीस हजार पाँच सौ तीस शिक्षकोंसे युक्त थे, चार हजार आठसी तीनों प्रकारके अवधि-ज्ञानियांसे वन्दित थे, पाँच हजार पाँचसी केवलज्ञानी उनके साथ थे. नौ हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक उनके संघकी वृद्धि करते थे. पाँच हजार पाँच सौ मनःपर्यय ज्ञानी उनके समवसरणमें थे, वे तीन हजार छह सौ वादियोंसे सहित थे, इस प्रकार ऋइसठ हजार मुनि उनकी स्तुति करते थे। पद्माको त्रादि लेकर एक लाख तीन हजार आर्थिकाएँ उनकी पजा करती थीं, वे लाख श्रावकोंसे सहित थे तथा चार लाख श्राविकात्रोंसे पूजित थे। इनके सिवाय दो गणों ऋर्थात् ऋसंख्यात देव देवियों और संख्यात तिर्यक्कोंसे वे सहित थे। इस तरह धर्मक्षेत्रोंमें उन्होंने निरन्तर विहार किया तथा संसाररूपी आतपसे मुरफाये हुए भव्यरूपी धान्योंको संतुष्ट किया। श्रन्तमें वे सम्मेदशिखरपर जा विराजमान हुए श्रौर वहाँपर उन्होंने एक माहका योग निरोध किया।। ४८-५४॥ त्राठ हजार छह सौ मुनियोंके साथ प्रतिमा यांग धारण किया तथा श्राषाढ़ कृष्ण अष्टमीके दिन उत्तरापाढ़ नक्षत्रमें प्रातःकालके समय शीव ही समुद्धान कर सुद्ध-क्रियाप्रतिपाती नामका शुक्तध्यान धारण किया तथा तत्काल ही सयोग अवस्थासे अयोग अवस्था धारण कर उस प्रकार स्वास्थ्य (स्वरूपावस्थान) अर्थात् मोक्ष प्राप्त किया जिस प्रकार कि कोई

१ पुरे ल०। २ समाप लेभे, ऋाप्यं लभ्यम्।

तदा प्रशृति लोकेऽस्मिन् पूज्या कालाष्टमी बुधैः । तदेवालम्बनं कृत्वा मिथ्याद्यग्मिश्च पूज्यते ॥ ५७ ॥ कृत्वाऽन्त्येष्टि तदाभ्येत्य सौधर्मप्रमुखाः सुराः । सिद्धस्तुतिर्भिरध्यांभिरवन्दिषत निर्वृतम् ॥ ५८ ॥

# शार्दूलविक्रीडितम्

सम्तत्या मलसञ्चयः परिणतो हिंसादिभिः सन्ततं संसारे सुकृतात्ततो निजगुणा नेयुर्विद्युद्धि कृष्यत् । तानचाहमवाप्यः बुद्धिममलां द्युद्धिं नयामीत्ययं द्युक्कुध्यानमुपाश्चितोऽतिविमलस्तस्माद्यथार्थाद्धयः ॥ ५९ ॥

### वसन्ततिलका

श्रद्धानबोधरदनं गुणपुण्यमूर्ति— माराधना चरणमायतधर्महस्तम् । सन्मार्गवारणमधारिमभिप्रचोद्य विध्वसनाद्विमछवाहनमाहुरेनम् ॥ ६०॥

### मालिनी

विनिहतपरसेनः पद्मसेनो महीशः
सुरसमितिसमर्च्यः स्पष्टसौख्योऽष्टमेन्द्रः ।
विपुर्लावमलकीर्तिविश्वविश्वम्भरेशो
विमलजिनपतिः स्तात् सुप्दुतस्तुप्टये वः ॥ ६१ ॥
स्तिमिततमसमाधिष्यस्तिनिःशेपदोपं
क्रमगमकरणान्तद्धानिशीनावबोधम् ।
विमलममलमूर्ति कीर्तिभाजं द्युभाजां
नमत विमलताप्त्यै भक्तिभारेण भन्याः ॥ ६२ ॥

रोगी स्वास्थ्य (नीरांग अवस्था) प्राप्त करता है ॥ ५५-५६ ॥ उसी समयसे लें कर लोकमें आषाढ कृष्ण अष्टमी, कालाष्टमींके नामसे विद्वानोंके द्वारा पूज्य हो गई ख्रोर इसी निमित्तको पाकर मिथ्या-दृष्टि लोग भी उसकी पूजा करने लगे ॥ ५७ ॥ उसी समय सोधर्म ख्रादि देवोंने आकर उनका अन्त्येष्टि संस्कार किया श्रोर मुक्त हुए उन भगवान्की अर्थपूर्ण सिद्ध स्तुतियोंसे वन्दना की ॥ ५८ ॥

हिंसा आदि पापोंसे परिणत हुआ यह जीय निरन्तर मलका संचय करता रहता है और पुण्यके द्वारा भी इसी संसारमें निरन्तर विद्यमान रहता है अतः कहीं अपने गुणोंको विशुद्ध वनाना चाहिये—पाप पुण्यके विकल्पसे रहित वनाना चाहिये। आज में निर्मल बुद्धि-शुद्धोपयोगकी भावनाको प्राप्त कर अपने उन गुणोंको शुद्धि प्राप्त कराता हूँ—पुण्य-पापके विकल्पसे दूर हटाकर शुद्ध बनाता हूँ ऐसा विचार कर ही जा शुक्रध्यानको प्राप्त हुए थे ऐसे विमलवाहन भगवान अपने सार्थक नामको धारण करते थे।। ५६॥ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान ही जिसके दो दाँत हैं; गुण ही जिसका पवित्र शरीर है, चार आराधनाएँ ही जिसके चरण हैं और विशाल धर्म ही जिसकी सूँ उ है ऐसे सन्मार्गरूपी हाथीको पाप-रूपी शत्रुके प्रति प्रेरित कर भगवान विमलवाहनने पाप-रूपी शत्रुको नष्ट किया था इसलिए ही लोग उन्हें विमलवाहन (विमलं वाहनं यानं यस्य सः विमलवाहनः—निर्मल सवारीसे युक्त) कहते थे॥ ६०॥ जो पहले शत्रुकोंकी सेनाको नष्ट करने-वाले पद्मसेन राजा हुए, फिर देव-समूहसे पूजनीय तथा स्पष्ट सुखोंसे युक्त अष्टम स्वर्गके इन्द्र हुए, और तदनन्तर विशाल निर्मलकीर्तिके धारक एवं समस्त पृथिवीके स्वामी विमलवाहन जिनेन्द्र हुए, वे तेरहवें विमलनाथ तीर्थंकर अच्छी तरह आप लोगोंके संतोषके लिए हों॥ ६१॥ हे भव्य जीवो ! जिन्होंने अपनी अत्यन्त निश्चल समाधिके द्वारा समस्त दोषोंको नष्ट कर दिया है, जिनका

तीर्थे विमलनाथस्य सञ्जाती रामकेशवी । धर्मस्वयम्भूनामानी तयोश्वरितमुच्यते ॥ ६३ ॥ विदेहेऽस्मिन् प्रतीच्यासीन्मित्रनन्दीति भूगुजः । स्ववशीकृतिनःशेपनिजमाग्यमहीतलः ॥ ६४॥ प्रजानामेप रक्तत्वात् प्रजाश्वास्य प्रपालनात् । सर्वदा वृद्धयेऽभूवन् भवेत्स्वार्था परार्थता ॥ ६५ ॥ स्वचक्रमिव तस्यासीत्परचक्रं च धीमतः । चक्रबुद्धेः स्वचक्रं च परचक्रमपक्रमात् ॥ ६६ ॥ अतृष्यदेष भूपालस्तर्पयित्वाऽन्विलाः प्रजाः । परोपकारवृत्तीनां परतृप्तिः स्वतृप्तये ॥ ६७ ॥ स कदाचित्समासाय सुवतं जिनपुक्रवम् । श्रुत्वा धर्मं सुधीर्मत्वा स्वाक्रभोगादि भंगुरम् ॥ ६८ ॥ अक्विनो वत सीदिन्त सक्रमादाहितांहसः । निःसक्रतां न गच्छन्ति किं गतं न विदन्त्यमी ॥ ६९ ॥ इति निर्विच संसाराद् गृहीत्वा संयमं परम् । संन्यस्यागात् त्रयिक्षशद्वाद्विस्थितरनुत्तरम् ॥ ७० ॥ ततो भद्वारवतीपुर्या सुतो भद्रमहीपतेः । सुभद्वायाश्च धर्माख्यः सोऽभूत्सुक्तमुर्विकम् ॥ ७९ ॥ अमुस्मिन् भारते वर्षे कृणालविपये पुरम् । श्रावस्ती तत्र राजाऽभूत्सुकेतुर्भोगतत्परः ॥ ७२ ॥ कामजे व्यसने द्वते संसक्तः कर्मचादितः । निपिद्वो मन्त्रिभिर्वन्युवरेश्च बहुशो हितेः ॥ ७३ ॥ चोदितो वा स तैर्भूयो दीव्यन् दैवविलोमतः । राष्ट्रं वित्तं वलं देवी सर्वमस्यापहारितम् ॥ ७४ ॥ कोधजेषु त्रिपृक्तेषु कामजेषु चतुर्थं च । नापरं व्यसनं द्वताक्षिकृष्टं प्राहुरागमाः ॥ ७५ ॥

ज्ञान क्रम, इन्द्रिय तथा मनसे रहित हैं, जिनका शरीर ऋत्यन्त निर्मल है और देव भी जिनकी कीर्तिका गान करते हैं ऐसे विमलवाहन भगवान्को निर्मलता प्राप्त करनेके लिए तुम सब बड़ी भक्तिसे नमस्कार करो।। ६२॥

श्रथानन्तर श्री विमलनाथ भगवान्के तीर्थमें धर्म श्रौर स्वयंमू नामके बलभद्र तथा नारायण हुए इसलिए श्रव उनका चरित कहा जाता है।। ६३।। इसी भरतक्त्रिके पश्चिम विदेह क्रेत्रमें एक मित्रनन्दी नामका राजा था, उसने अपने उपभाग करने योग्य समस्त पृथिवी अपने आधीन कर ली थी।। ६४।। प्रजा इसके साथ प्रेम रखती थी इसलिए यह प्रजाकी वृद्धिके लिए था श्रीर यह प्रजाकी रक्षा करता था त्रातः प्रजा इसकी वृद्धिके लिए थी-राजा और प्रजा दोनों ही सदा एक इसरेकी वृद्धि करते थे सो ठीक ही हैं क्योंकि परापकारके भीतर स्वोपकार भी निहित रहता है ।। ६५ ।। उस बुद्धिमानके लिए शत्रुकी सेना भी स्वसेनाके समान थी श्रोर जिसकी बुद्धि चक्रके समान फिरा करती थी-चंचल रहती थी उसके लिए कनका उल्लंघन होनेसे स्वसेना भी शत्रु-सेनाके समान हो जाती थी।।६६।। यह राजा समस्त प्रजाका संतुष्ट करके ही स्वयं संतुष्ट होता था सी ठीक ही है क्योंकि परोपकार करनेवाले मनुष्योंक दूसरोंको संतुष्ट करनेसे ही अपना संतोप होता है।। ६७।। किसी एक दिन वह बुद्धिमान् सुब्रत नामक जिनेन्द्रके पास पहुँचा ऋौर वहाँ धर्मका स्वरूप मुनकर अपने शरीर तथा भोगादिको नश्वर मानने लगा॥ ६८॥ वह साचने लगा—बड़े दु:ग्वकी बात है कि ये संसारके प्राणी परिप्रहके समागमसे ही पापोंका संचय करते हुए दु:खी हो रहे हैं फिर भी निष्परियह अवस्थाको प्राप्त नहीं होते—सब परियह छोड़ कर दिगम्बर नहीं होते । बड़ा अश्चर्य है कि ये सामनेकी बातको भी नहीं जानते ॥ ६६ ॥ इस प्रकार संसारसे विरक्त होकर उसने उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया और अन्त समयमें संन्यास धारण कर अनुत्तर विमानमें तैंतीस सागरकी स्रायुवाला ऋहमिन्द्र हुआ ॥ ७० ॥

वहाँ से चयकर द्वारावनी नगरिके राजा भद्रकी रानी सुभद्राके शुभ स्वप्न देखनेके बाद धर्म नामका पुत्र हुआ।। ७१।। इसी भारतवर्षके कुणाल देशमें एक श्रावस्ती नामका नगर था वहाँ पर भोगोंमें तल्लीन हुआ सुकेतु नामका राजा रहता था।। ७२॥ श्रशुभ कर्मके उदयसे वह बहुत कामी था, तथा यृत व्यसनमें आसक्त था। यद्यपि हित चाहनेवाले मन्त्रियों और कुटुम्बियोंने उसे बहुत बार रोका पर उसके बदले उनसे प्रेरित हुएके समान वह बार-बार जुआ खेलता रहा और कर्मोदयके विपरीत होनेसे वह अपना देश-धन-बल और रानी सब कुछ हार गया।। ७२-७४।। क्रोधसे उत्पन्न

१ द्वारावती क०, घ०।

महागुणेषु यत्सत्यमुक्तं प्राग् हार्यते हि तत् । धूतासक्तेन रूजाभिमानं पश्चात्कुरुं सुखम् ॥ ७६ ॥ सौजन्यं बन्धवो धर्मो द्रव्यं क्षेत्रं गृहं यशः । पितरौ दारका दाराः स्वयं चातिप्रसङ्गतः ॥ ७७ ॥ न स्नानं भोज़नं स्वापो निरोधाद्रोगमुच्छति । न यात्यर्थान् वृथा छेशी बहुदोणं चिनोत्यघम् ॥ ७८ ॥ करोति कुत्सितं कर्म जायते पारिपन्थिकः । याचतंऽन्येषु व्वार्थार्थमकार्येषु प्रवर्तते ॥ ७९ ॥ बन्धुभिः स परित्यक्तो राजभिर्याति यातनाम् । इति धृतस्य को दोपानुद्देष्टुमपि शक्नुयात् ॥ ८० ॥ सुकेतुरेव हप्टान्तो येन राज्यं च हारितम् । तस्माह्योकद्वयं वाच्छन् दूरतो धृतमुत्स्जेत् ॥ ८१ ॥ सुकेतुरिति सर्वस्वहानिशोकाकुर्लाकृतः । गत्वा सुदर्शनाचार्य पादमूर् श्रुतागमः ॥ ८२ ॥ सद्यो निर्विद्य संसारात्यव्यव्याप्यशुभाशयः । शोकाद्षं समुत्स्च्य तपीभिरतिदुष्करैः ॥ ८३ ॥ दीर्घकारुमस् तप्या कर्षागुणविद्य्यता । वर्लं चैतेन मे भूयात्तपसेत्यायुपः क्षये ॥ ८४ ॥ कृत्वा निदानं संन्यस्य लान्तवकल्पमास्थितः । तत्र दिव्यसुखं प्रापत्स चतुर्दशसागरम् ॥ ८५ ॥ ततः सोऽप्यवतीर्यात्र भद्रस्यैव महीभुजः । वभृव पृथिवीदेव्यां स्वयम्भूः स्नुपु प्रियः ॥ ८६ ॥ धर्मो बलः स्वयम्भूश्च केशवस्तौ परस्परम् । अभृतां प्रीतिसम्पन्नावन्वभृतां श्रियं चिरम् ॥ ८७ ॥ सुकेतुजातो धृतेन निर्जत्य बिलना हरात । स्वाकृतं येन तद्वाज्यं सोऽभूद्रत्नपुरे मपुः ॥ ८८ ॥ तज्जन्मवैरसंस्वारसमेतेनापुनामुना । तन्नामश्चितमात्रेण सकोपेन स्वयम्भुवा ॥ ८९ ॥

होनेवाले मध, मांस और शिकार इन तीन व्यसनोंमें तथा कामसे उत्पन्न होनेवाले जुन्ना, चोरी, वेश्या श्रीर पर-स्त्रीमेवन इन चार व्यमनोंमें जुत्रा खेलनेके समान कोई नीच व्यसन नहीं है ऐसा सब शास्त्रकार कहते हैं ॥ ७५ ॥ जो सत्य महागुणोंमें कहा गया है जुत्र्या खेलनेमें त्र्यासक्त मनुष्य उसे सबसे पहले हारता है। पीछे लजा, श्रभिमान, छल, सुख, सज्जनता, बन्धुवर्ग, धर्म, द्रव्य, त्रेत्र, घर, यश, माता-पिता, बाल-बन्ने, स्त्रियाँ और स्वयं अपने आपको हारता है – नष्ट करता है। जुन्ना खेलनेवाला मनुष्य अत्यासक्तिके कारण न स्नान करता है, न भोजन करता है, न सोता है और इन त्रावश्यक कार्योका रोध हो जानेसे रोगी हो जाना है। जुत्रा खेलनेसे धन प्राप्त होता हो सो बात नहीं, वह व्यर्थ ही क्रोश उठाता है, अनेक दोष उत्पन्न करनेवाले पापका संचय करता है, निन्य कार्य कर बैठना है, सबका शब्रु बन जाता है, दूसरे लागोंसे याचना करने लगता है और धनके लिए नहीं करने योग्य कर्मीमें प्रवृत्ति करने लगता है। वन्धुजन उसे छोड़ देते हैं - वरसे निकाल देते हैं, एवं राजाकी ऋोरसे उसे ऋनेक कष्ट प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जुऋाके दोपोंका नामोल्लेख करनेके लिए भी कौन समर्थ है ? ।। ७६-५० ।। राजा सुकेतु ही इसका सबसे ऋच्छा दृष्टान्त है क्योंकि वह इस जुआके द्वारा अपना राज्य भी हरा बैठा था। इसलिए जो मनुष्य ऋपने दोनों लोकोंका भला चाहता है वह जुत्राको दूरसे ही छोड़ देवे।। ८१।। इस प्रकार मुकेतु जब श्रपना सर्वस्व हार चुका तव शोकसे व्याकुल होकर सुदर्शनाचार्यके चरण-मूलमें गया। वहाँ उसने जिनागमका उपदेश सुना श्रीर संसारसे विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली। यद्यपि उसने दीक्षा धारण कर ली थी तथापि उसका त्र्याशय निर्मल नहीं हुत्र्या था। उसने शोकसे ऋत्र छोड़ दिया और अत्यन्त कठिन तपश्चरण किया ।। =२-=३ ।। इस प्रकार दीर्घकाल तक तपश्चरण कर उसने आयुके अन्तिम समयमें निदान किया कि इस तपके द्वारा मेरे कला, गुण, चतुरता और बल प्रकट हो ॥ ⊏४ ॥ ऐसा निदान कर वह संन्यास-मरणसे मरा तथा लान्तव स्वर्गमें देव हुन्ना। वहाँ चौदह सागर तक स्वर्गीय सुखका उप-भोग करता रहा ॥ ५५ ॥ वहाँ से चयकर इसी भरतत्त्रेत्रकी द्वारावती नगरीके भद्र राजाकी पृथिवी रानीके स्वयंभू नामका पुत्र हुआ। यह पुत्र राजाको सब पुत्रोंमें ऋधिक प्यारा था।। ⊏६।। धर्म बलभद्र था ऋौर स्वयंभू नारायण था। दोनोंमें ही परस्पर ऋधिक प्रीति थी ऋौर दोनों ही चिरकाल तक राज्यलद्मीका उपभोग करते रहे।। ५७ ।। सुकेतुकी पर्यायमें जिस बलवान राजाने जुआमें सुकेतुका राज्य छीन लिया था वह मर कर रत्नपुर नगरमें राजा मधु हुआ था ॥ ८८ ॥ पूर्व जन्मके

१ वा ऋर्थार्थे घनार्थम् । २ सुदर्शनाचार्यपाद ल० । ३-प्यशुभाशयं ग०, घ०, क०, ।

मधोः केनापि भृषे च प्रहितं प्रामृतं स्वयम् । चातियत्वोभयोर्दृतौ साधिक्षेपमगृद्धतः ॥ ९० ॥ प्रीत्यप्रीतिसमुत्यकः संस्कारो जायते स्थिरः । तस्मादप्रीतिमात्मज्ञो न कुर्यात्कापि कस्यचित् ॥ ९१ ॥ आकर्ण्य नारदाद् दूतमृत्युमावेशितकुधा । ययाविभिमुखं योद्धुं रामकेशवयोर्मधुः ॥ ९२ ॥ तौ च संप्रामसकदौ कुद्धौ युद्धविशारदौ । प्रापतुः सहसा हन्तुं तं यमानरुसिक्षभौ ॥ ९३ ॥ सैन्ययोरुभयोरासीत् संप्रामः संहरिष्ठव । परस्परं चिरं घोरः श्रूरयोभीरुभीप्रदः ॥ ९४ ॥ स्वयम्भुवं समुद्दिश्य तदा सोढा मधुः कुधा । ज्वरुचकं विवत्याश्च न्यक्षिपत्तिष्ठांसया ॥ ९५ ॥ तद्देवादाय सकोधः स्वयम्भूविद्विषं प्रति । विश्वहत्यादादस्स्तस्य कि न स्यात् सुकृतोदयात् ॥ ९७ ॥ अधिपत्यं तदावाष्य भरतार्द्धस्य केशवः । वासवो चोऽन्वभृद्धोगािक्षविष्यं स्वाप्रजान्वितः ॥ ९८ ॥ मधुः सत्त्वं समुत्सुज्य भृयः असंधितवान् रजः । बद्ध्यायुर्नारकं प्रापिक्षरयं स तमस्तमः ॥ ९८ ॥ केशवोऽपि तमन्वेष्टुमिव वैरानुबन्धनात् । तदेव ४ नरकं पश्चात्पाविक्षत् पापपाकतः ॥ १०० ॥ बलोऽपि तद्वियोगोत्थशोकसन्तसमानसः । निर्वय संस्तेः प्राप्य जिनं विमलवाहनम् ॥ १०० ॥ सामायिकं समादाय संयमं संयताप्रणीः । पविष्रहे विप्रहावोग्नं निर्वयमकरोत्तपः ॥ १०२ ॥ सद्वृत्तस्तेजसो मृतिर्धुन्वक्षभ्युद्तिस्तमः । असम्बाधमगादृर्ध्वं भास्वानिव बलोऽमलः ॥ १०३ ॥ सद्वृत्तस्तेजसो मृतिर्धुन्वक्षभ्युद्तिस्तमः । असम्बाधमगादृर्धं भास्वानिव बलोऽमलः ॥ १०३ ॥

वैरका संस्कार होनेसे राजा स्वयंभू मधुका नाम सुनने मात्रसे कुपित हो जाता था।। = १।। किसी समय किसी राजाने राजा मधुके लिए भेंट भेजी थी, राजा स्वयंभूने दानोंके दुनोंको मारकर तिर-स्कारके साथ वह भेंट स्वयं छीन ली।। हु०।। ऋाचार्य कहते हैं कि प्रेम ऋोर द्वेपसे उत्पन्न हुआ। संस्कार स्थिर हो जाता है इसलिए त्रात्मज्ञानी मनुष्यको कहीं किमीके साथ द्वेष नहीं करना चाहिए।। ६१।। जब मधुने नारदसे दतके मरनेका समाचार सुना तो वह क्रोधित होकर युद्ध करने-के लिए बलभद्र और नारायणके सन्मुख चला ॥ ६२ ॥ इधर युद्ध करनेमें चतुर तथा कुपित बलभद्र श्रीर नारायण युद्धके लिए पहलेसे ही तैयार बैठे थे अतः यमराज श्रीर श्रिभकी समानता रखनेवाले वे दोनों राजा मधुको मारनेके लिए सहसा उसके पास पहुँचे ।। ६३ ।। दोनों शूरकी सेनाओंमें परस्परका संहार करनेवाला तथा कायर मनुष्योंको भय उत्पन्न करनेवाला चिरकाल तक घमासान युद्ध हुआ।। ६४।। अन्तमें राजा मधुने कुपित होकर स्वयंभूको मारनेके उद्देश्यसे शीघ्र ही जलता हुं आ चक घुमा कर फेंका ।। ६५ ।। वह चक्र शीव्रताके साथ जाकर तथा प्रदक्षिणा देकर स्वयं भूकी दाहिनी भुजाके अग्रभाग पर ठहर गया। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो त्र्याकाशसे उतरकर सूर्यका विम्व ही नीचे आ गया हो ॥६६॥ उसी समय राजा स्वयंभूने कुपित होकर वह चक्र शत्रुके प्रति फेंका सो ठीक ही है क्योंकि पुण्योदयसे क्या नहीं होता १।। ६७।। उसी समय स्वयंभू-नारायण, आधे भरतत्तेत्रका राज्य प्राप्त कर इन्द्रके समान श्रपने बड़े भाईके साथ उसका निर्विच उपभोग करने लगा ॥ ६८ ॥ राजा मधुने प्राण छोड़कर बहुत भारी पापका संचय किया जिससे नर-कायु बाँध कर तमस्तम नामक सातवें नरकमें गया ॥ ६६ ॥ और नारायण स्वयंभू भी वैरके संस्कार-से उसे खोजनेके लिए ही मानो अपने पापोदयके कारण पीछेसे उसी नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥ १०० ॥ स्वयंभूके वियोगसे उत्पन्न हुए शोकके द्वारा जिसका हृदय संतप्त हो रहा था ऐसा वलभद्र धर्म भी संसारसे विरक्त होकर भगवान विमलनाथके समीप पहुँचा ।। १०१ ।। और सामायिक संयम धारण कर संयमियोंमें अप्रेसर हो गया। उसने निराकुल होकर इतना कठिन तप किया मानो शरीरके साथ विद्वेप ही ठान रक्ला हो ॥ १०२ ॥ उस समय वलभद्र ठीक सूर्यके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार सूर्य सद्वृत्त अर्थात् गोलाकार होता है उसी प्रकार बलभद्र भी सद्वृत्त सदाचार से युक्त थे, जिस प्रकार सूर्य तेजकी मूर्ति स्वरूप होता है उसी प्रकार बलभद्र भी तेजकी मूर्ति स्वरूप

१ स्थिति: ग०। २ प्रहित्य ऋदात् ऋसून् तस्य इति पदच्छेदः। ३ संस्रुतिबीजजम् स०। ४ नारकं क०, घ०। भ विग्रहे शरीरे । ६ विग्रही विद्वेषी ।

## वसन्ततिलका

श्रुतेन मोहविहितेन विधीः स्वयम्भः
यातो मधुश्च नरकं दुरिती दुरन्तम् ।
धर्मादिकं त्रितयमेव कुमार्गष्ट्रत्या
हेनुः श्रितं भवति दुःखपरम्परायाः ॥ १०४ ॥
कोधादिभिः सुतपसोऽपि भवेश्विदानं
तत्स्याद् दुरन्तदुरितोजितदुः वहेतुः ।
तेनाप मुक्तिपथगोऽप्यपथं सुकेतु—
स्याज्यं ततः खलसमागमविश्वदानम् ॥ १०५ ॥

### मालिनी

द्युतिविनिहतमित्रां मित्रनर्न्दां क्षितीशां यमसमितिसमग्रोऽनुत्तराधीश्वरोऽभूत् । अनुधरणिमितः सन् द्वारवत्यां भसुधर्मः परमपदमवापत्साधितात्मम्बरूपः ॥ १०६ ॥

### पृथ्वी

कुणालविषयं सुकेतुरधिराडभूद दुर्मतिस्ततः कृतत्तपाः मुरोऽजित सुखालये लान्तवे ।
कृतान्तसदृजो मधोरनुबभूव चक्रेश्वरस्ततश्च दुरितोद्यान्श्वितिमगान्स्वयम्भुरुषः ॥ १०७॥

जिनस्याम्येव तीर्थेऽग्यो गणेशो मेरमन्दरी । तुङ्गी स्थिरी सुरैः सेन्यी वश्यामश्चरितं तयोः ॥ १०८ ॥

थे, जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही। ऋन्यकारको नष्ट कर देता है। उसी प्रकार बलभद्रने मुनि होते ही। अन्तरङ्गके अन्धकारको नष्ट कर दिया था, जिस प्रकार सूर्य निर्मल होता है उसी प्रकार बलभद्र भी कर्ममलके नष्ट हो जानेसे निर्मल थे और जिस प्रकार सूर्य बिना किसी क्काबटके ऊपर आकाशमें गमन करता है उसी प्रकार बलभद्र भी विना किसी रुकावटके उत्पर तीन लोकके अग्रभाग पर जा विराजमान हुए ॥ १०३ ॥ देखां, माह वश किये हुए जुआसे मूर्ख स्वयंभू ऋौर राजा मधु पापका संचय कर दुखदायी नरकमें पहुँचे सो ठीक ही है क्योंकि धर्म, ऋर्थ, काम इन तीनका याद कुमार्ग वृत्तिसे सेवन किया जावे तो यह तीनों ही दुःख-परम्पराके कारण हो जाते हैं ॥ १०४ ॥ कोई उत्तम नपश्चरण करे और क्रोधादिक वशीभूत हो निदान-वंध कर ले तो उसका वह निदान-बन्ध अतिशय पापसे उत्पन्न दु:खका कारण हो जाता है। देखो, मुकेतु यद्यपि मोक्षमार्गका पथिक था तो भी निदान बन्धके कारण कुगतिका प्राप्त हुआ अतः दुष्ट मनुष्यकी संगतिके समान निदान-बन्ध दूरसे ही छोड़ने योग्य है।। १०५ ।। धर्म, पहले अपनी कान्तिसे सूर्यको जीतनेवाला मित्रनन्दी नामका राजा हुआ, फिर महाव्रत और सिमितियोंसे सम्पन्न होकर अनुत्तारिवमानका स्वामी हुआ, वहाँसे चयकर पृथिवीपर द्वारावती नगरीमें सुधर्म बलभद्र हुआ और तदनन्तर आत्म-स्वरूपको सिद्धकर मोक्ष पद-को प्राप्त हुआ ॥ १०६ ॥ स्वयंभू पहले कुणाल देशका मूर्ख राजा मुकेत हुन्या, फिर तपश्चरण कर सुखके स्थान-स्वरूप लान्तव स्वर्गमें देव हुआ, फिर राजा मधुको नष्ट करनेके लिए यमराजके समान चक्रपति-नारायण हुआ और तदनन्तर पापोदयसे नीचे सातवीं पृथिवीमें गया ॥ १०० ॥

श्रथानन्तर—इन्हीं विमलवाहन तीर्थंकरके तीर्थमें श्रात्यन्त उन्नत, स्थिर श्रौर देवोंके द्वारा सेवनीय मेरु और मन्दर नामके दो गणधर हुए थे इसलिए अब उनका चरित कहते हैं ॥ १०८ ॥

१ सुवर्मः ल० ।

द्वीपेऽपरविदेहेऽस्मिन् सीतोदानग्रदक्तटे । विषये गन्धमास्टिन्यां वीतशोकपुराधिपः ॥ १०९ ॥ वैजयन्तो नृपस्तस्य देव्याः सर्विश्रियः सुतौ । संजयन्तजयन्ताख्यौ राजपुत्रगुणान्वितौ ॥ ११० ॥ तावन्येशुरशोकाल्यवने तीर्थकृतोऽन्तिके । धर्म स्वयम्भुवः श्रुत्वा भोगनिर्वेदचोदितौ ॥ १११ ॥ संजयन्ततन्जाय वैजयन्ताय धीमते । दत्त्वा राज्यं समं पित्रा संयमं समवापतुः ॥ ११२ ॥ सप्तमे संयमस्थाने क्षीणाशेषकपायकः । सामरस्यं समाप्याप वैजयन्तो जिनेशिताम् ॥ ११३ ॥ पितुः कैवल्यसम्प्राप्तिकल्याणे ।धरणेशिनः । जयन्तो बीक्ष्य सौन्दर्यमैश्वर्यं च महन्मुनिः ॥ ११४ ॥ भरणेन्द्रोऽभवन्मृत्वा दुर्मीतः स निदानतः । अत्यरुपं बहुमौल्येन गृह्यतो न हि दुर्र्छभम् ॥ ११५ ॥ अन्येषुः सम्जयन्ताष्यं प्रतिमायोगधारिणम् । मनोहरपुराभ्यर्णभीमारण्यान्तरे यतिम् ॥ ११६ ॥ विगुइंप्टाह्मयो विद्याधरो वीक्ष्याक्षमो रुपा। १ पूर्वेवैरानुसन्धानस्मृत्युद्भृतातिवेगया ॥ ११७ ॥ उद्धृत्येलाल्ययाप्यद्रेर्भरतेऽपाग्दिगाश्रिता । नदी कुसुमवन्याल्या हरवन्यभिधा परा ॥ ११८ ॥ मुवर्णगजवत्यौ च चण्डवेगा च पञ्चमी । न्यक्षिपत्सङ्गमे तासामगाघे सलिले खलः ॥ ११९ ॥ अयं पापी महाकायो दानवो मानवाशनः । सर्वानस्मान् पृथग्दष्ट्वा खादित् निभृतं स्थितः ॥ १२० ॥ शरकुन्तादिशस्त्रौर्धेनिर्घृणं सर्वभक्षिणम् । वयं सर्वेऽपि सम्भूय हनामोऽखिलविद्विपम् ॥ १२१ ॥ उपेक्षितोऽयमचैव भुग्नकुक्षिर्बुभुक्षितः । भक्षयेलुक्षितोऽवश्यं निशायां स्त्रीः शिशून्पशून् ॥ १२२ ॥ तस्मान्मद्वचनं यृयं प्रतीत किमहं वृथा । सृपा भाषे किमेतेन वैरमस्यत्र मे पृथक् ॥ १२३ ॥ इति तेन खगा मुग्धाः पुनः सर्वेऽपि नादिताः । तथेति मृत्युसन्त्रस्ताः समस्ताः शस्त्रसंहतीः ॥ १२४ ॥ आदाय साधुमूर्धन्यं समाहितमहाधियम् । समन्ताद्धन्तुमारब्धा विश्रब्धं लुब्धकोपमाः ॥ १२५ ॥

जम्बूद्वीपके पश्चिम विदेह दोत्रमें सीतोदा नदीके उत्तर तटपर एक गन्धमालिनी नामका देश है उसके बीतशोक नगरमें वैजयन्त राजा राज्य करता था। उसकी सर्वश्री नामकी रानी थी श्रीर उन दोनोंक संजयन्त तथा जयन्त नामके दो पुत्र थे, ये दोनों ही पुत्र राजपुत्रोंके गुणोंसे सहित थे ॥ १०६--११० ॥ किसी दृसरे दिन ऋशोक वनमें स्वयंभू नामक तीर्थंकर पधारे । उनके समीप जाकर दोनों भाइयोंने धर्मका स्वरूप सुना और दोनों ही भागोंमे विरक्त हो गये ॥ १११॥ उन्होंने संजयन्त-के पुत्र वैजयन्तके लिए जो कि अतिशय बुद्धिमान् था राज्य देकर पिताके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ११२ ॥ संयमके सातवें स्थान अर्थात् वारह्वं गुणस्थानमें समस्त कपायांका क्षय कर जिन्होंने समरसपना—पूर्ण वीतरागता। प्राप्त बर ली है ऐसे वैजयन्त मुनिराज जिनराज अवस्थाको प्राप्त हुए ॥ ११३ ॥ पिताके केवलज्ञानका उत्सव मनानेके लिए सब देव आये तथा धरऐन्द्र भी श्राया । धरऐन्द्रके सौन्दर्य और बहुत भारी ऐश्वर्यको देखकर जयन्त मुनिने धरएन्द्र होनेका निदान किया। उस निदानके प्रवाहसे वह दुर्बुद्धि मर कर धरगेन्द्र हुआ सो ठीक ही है क्योंकि बहुत मूल्यसे श्रल्प मृत्यकी वस्तु खरीदन। दुर्लभ नहीं है ॥ ११४-११५ ॥ किसी एक दिन संजयन्त मुनि, मनोहर नगरके समीपवर्ती भीम नामक वनमें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे।। ११६॥ वहीं मे विद्युदंष्ट्र नामका विद्याधर निकता। वह पूर्वभवके वैरके स्मरणसे उत्पन्न हुए तीव्र वेगसे युक्त क्रोधसे आगे बढ़नेके लिए असमर्थ हो गया। वह दुष्ट उन मुनिराजको उठा लाया तथा भरतत्त्रेजके इला नामक पर्वतकी दक्षिण दिशाकी ओर जहाँ कुमुमवती, हरवती, सुवर्णवती, गजवती श्रीर चण्ड-वेगा इन नदियोंका समागम होता है वहाँ उन नदियोंके अगाध जलमें छोड़ आया ॥ ११७-११६ ॥ इतना ही नहीं उसने भोले-भाले विद्याधरोंको निम्नाङ्कित शब्द कहकर उत्तेजित भी किया। वह कहने लगा कि यह कोई बड़े शरीरका धारक, मनुष्योंको खानेवाला पापी राक्षस है, यह हम सबको मलग-अलग देखकर खानेके लिए चुपचाप खड़ा है, इस निर्दय, सर्वभक्षी तथा सर्वद्वेषी दैत्यको हम लोग मिलकर बाण तथा भाले आदि शस्त्रोंके समृहसे मारें, देखों, यह भूखा है, भूखसे इसका पेट भुका जा रहा है, यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह देखते-देखते आज रात्रिको ही सियों-बच्चों

१ पूर्ववैरानुसम्बन्धात् ग० । पूर्ववैरानुबन्धानु-स० ।

सोऽपि सर्वसहिष्णुः सन् बक्रकायोऽचलाकृतिः । निश्चलो निर्मृतिं यातः श्रुक्ष्यानेन श्रुद्धाः ॥१२६॥ सर्वे निर्वाणकृत्याणपूजां कर्नुं सुराधिपाः । चतुर्विधाः समं प्रापंस्तदा तद्वक्तिचोदिताः ॥ १२०॥ स्वाप्रजाङ्गेक्षणोद्भूततृतीयायगमः क्रुधा । नागेन्द्रो नागपाक्षेन तान् व्यन्धाखिलान् खगान् ॥ १२०॥ नास्माकं देव दोषोऽस्ति विद्युद्दंष्ट्रेण पापिना । विदेहादमुमानीय भयं चास्मात्खचारिणाम् ॥ १२०॥ प्रतिपाय जनैरेभिरकारि विविधो मुधा । महोपसर्ग इत्याहुस्तेषु केचिद्विचक्षणाः ॥ १३०॥ श्रुखा तन्नागराजोऽपि तेषु कालुष्यमुत्सूजन् । विद्युदंष्ट्रं पयोराशौ सबन्धुं क्षेष्तुमुचतः ॥ १३१॥ श्रादित्याभस्तदा देवो गुणहेतुस्तयोरभूत् । मध्ये ज्ञातानुबन्धो वा धातुप्रत्यययोः परः ॥ १३२॥ श्रुरादितीर्थकृत्काले भवद्वंशसमुद्धवैः । वंशोऽस्य निर्मितो दत्त्वा विद्याधरिक्षाम् ॥ १३४॥ पुरादितीर्थकृत्काले भवद्वंशसमुद्धवैः । वंशोऽस्य निर्मितो दत्त्वा विद्याधरिक्षाम् ॥ १३४॥ पुरादितीर्थकृत्काले भवद्वंशसमुद्धवैः । वंशोऽस्य निर्मितो दत्त्वा विद्याधरिक्षाम् ॥ १३५॥ पुराद्वतीर्थकृत्काले भवद्वंशसमुद्धवे । इत्यावालप्रसिद्धं कि न वेत्सि विषम्बत्यते ॥ १३५॥ इत्युक्तस्ते नागेन्दः प्रत्युवाच तपोधनम् । मद्यजमयं दुष्टो निर्हेतुकममीमरत् ॥ १३६॥ तद्धुवं मम हन्तव्यो न निर्पर्यं त्वयाधितम् । मयेति सहसा देवस्तमाह मितमान् वृथा॥ १३७॥ विश्वं वहसि ते भाता जातौ जातोऽयमेव किम्। विद्युद्वंष्ट्रां न कि भाता सक्षातः संस्तौ भमन् ॥१३८॥

तथा पशुत्रोंको खा जावेगा। इसलिए आप लोग मेरं वचनों पर विश्वास करो, मैं वृथा ही भूठ क्यों बोलूँगा ? क्या इसके साथ मेरा ढेप है ? इस प्रकार उसके द्वारा प्रेरित हुए सब विद्याधर मृत्युसे दर गय और जिस प्रकार किसी विश्वासपात्र सनुष्यको ठग लोग मारने लगते हैं उस प्रकार शास्त्रों-का समूह लंकर साधुशिरोमणि एवं समाधिमें स्थित उन संजयन्त मुनिराजको वे विद्याधर सब त्रोरसे मारने लगे ।। १२०-१२५ ।। जयन्त मुनिराज भी इस समस्त उपसर्गको सह गये. उनका शरीर बज्जके समान मुद्दढ़ था, व पर्वतके समान निश्चल खड़े रहे और झुक्रध्यानके प्रभावसे निर्मल ज्ञानके धारी माक्षको प्राप्त हो गये।। १२६।। उसी समय चारों निकायके इन्द्र उनकी भक्तिमे प्रेरित होकर निर्वाण-कल्याणककी पूजा करनेके लिए आये ॥ १२७॥ सब देवोंके साथ पूर्वोक्त धरएंन्द्र भी त्राया था, त्रपने बड़े भाईका शरीर देखनेसे उसे त्रवधिज्ञान प्रकट हो गया जिससे वह बड़ा कुपित हुआ। उसने उन समस्त विद्याधरोंको नागपाशसे बाँध लिया।। १२८।। उन विद्या-धरोंमें कोई-कोई बुद्धिमान् भी थे अतः उन्होंने प्रार्थना की कि हे देव ! इस कार्यमें हम लोगोंका दोष नहीं है, पापी विद्युद्दंष्ट्र इन्हें विदेह त्रेत्रमे उठा लाया ऋौर विद्याधरोंको इसने बतलाया कि इनसे तुम सबको बहुत भय है। ऐसा कहकर इसी दुष्टने हम सब लोगोंसे व्यर्थ ही यह महान् उपसर्ग करवाया है।। १२६-१३०।। विद्याधरोंकी प्रार्थना सुनकर धरऐन्द्रने उन पर क्रोध छोड़ दिया और परिवारसहित विद्युद्दंष्ट्रको समुद्रमें गिराने का उद्यम किया ॥ १३१ ॥ उसी समय वहाँ एक आदित्याभ नामका देव आया था जो कि विद्युद्दंष्ट्र और धरणेन्द्र दोनोंके ही गुण-लाभ-का उस प्रकार हेतु हुआ था जिस प्रकार कि किसी धातु और प्रत्ययके बीचमें आया हुआ अनुबन्ध गुण-व्याकरणमें प्रसिद्ध संज्ञा विशेषका हेतु होता हो ॥ १३२ ॥ वह कहने लगा कि हे नागराज ! यद्यपि इस विद्युद्दंष्ट्रने अपराध किया है तथापि मेरे अनुरोधसे इसपर क्षमा कीजिये। आप जैसे महापुरुषोंका इस जुद्र पशु पर क्रोध कैसा ? ।। १३३ ।। बहुत पहले, आदिनाथ तीर्थंकरके समय अ। पके वंशमें उत्पन्न हुए धरऐन्ट्रके द्वारा विद्याधरोंकी विद्याएं देकर इसके वंशकी रचना की गई थी। लोकमें यह बात बालक तक जानते हैं कि अन्य वृक्षकी बात जाने दो, विष-वृक्षको भी स्वयं बढ़ाकर स्वयं काटना उचित नहीं है, फिर हे नागराज! ऋाप क्या यह बात नहीं जानते?।।१३४-१३५॥ जब श्रादित्याभ यह कह चुका तब नागराज-धरऐन्द्रने उत्तर दिया कि 'इस दुष्टने मेरे तपस्वी बदे भाईको अकारण ही मारा है अतः यह मेरे द्वारा अवश्य ही मारा जावेगा। इस विषयमें आप मेरी इच्छाको रोक नहीं सकते। यह सुनकर बुद्धिमान देवने कहा कि-'आप वृथा ही वैर धारण कर

१ 'विषवृत्तेऽपि संवर्ध्य स्वयं छेनुमसाम्प्रतम्' इति कुमारसंभवे काविदासमहाकवेः।

बन्धुः कः को न वा बन्धुः बन्धुताबन्धुताद्वयम् । संसारे परिवर्तेत १विदामत्राग्रहः कुतः ॥ १३९ ॥ कृतापराधे भाता ते विद्युद्दंष्ट्रमदण्डयत् । ततोऽयं स्मृततज्जन्मा मुनेरस्यापकारकः ॥ १४० ॥ अग्रजं तव पापोऽयं प्राक्तजन्मचतुष्ट्यं । महावैरानुबन्धेन १ लोकान्तरमजीगमत् ॥ १४१ ॥ अस्मिन् जन्मन्यमुं मन्ये मुनेरस्योपकारकम् । खगमेतत् कृतं सोढायन्मुक्तिमयमेयिवान् ॥ १४२ ॥ आस्तां ताबदिदं भद्र भद्रं निर्शृतिकारणम् । प्राक्तनस्यापकारस्य वद् केन प्रतिक्रिया ॥ १४३ ॥ इत्याकण्यं फणीन्द्रस्तत्कथ्यतां सा कथा मम । कथमित्यन्वयुङ्कासावादित्यामं समुत्सुकाः ॥ १४४ ॥ श्रणु वैरं विस्त्र्यास्मिन् बुद्धिमन् श्रुद्धचेतसा । तत्प्रपञ्चं वदामीति देवो विस्पष्टमभ्यधात् ॥ १४५ ॥ द्वापेऽस्मिन् भारते सिंहपुराधीशो मर्हापति: । सिंहसेनः प्रिया तस्य रामदत्ताऽभवत्सती ॥ १४६ ॥ श्रीभूतिः सत्यधोपाङ्को मन्त्री तस्य महीपतेः । श्रुतिस्मृतिपुराणादिशास्त्रविद् बाह्मणोत्तमः ॥ १४० ॥ पद्मस्वण्डपुरे श्रेष्ठिसुदत्ताख्यसुमित्रयोः । भद्मित्रः सुतो रत्नद्वीपे पुण्योदयात्त्वयम् ॥ १४८ ॥ उपार्जितपराघोंश्वरतः सिंहपुरे स्थिरम् । तिष्टासुर्मन्त्रणं दृष्ट्वा सर्वमावेद्य तन्मतान् ॥ १४९ ॥ तस्य हस्ते स्वरतानि स्थपयित्वा स वान्धवान् । आनेतुं पद्मखण्डाख्यं गत्वा तस्मान्निवर्यं सः ॥१५०॥ पुनरस्येत्य रत्नानि सत्यवोपमयाचन । सोऽपि नद्मनमोहेन न जानामीत्यपाङ्कृत ॥ १५९ ॥ भद्मित्राः प्रकारं सर्वते नगरेऽकरोत् । सत्यघोपोऽपि पापिष्टेरेष चौरेरिभिद्रतः ॥ १५२ ॥

रहे हैं। इस संसारमें क्या यही तुम्हारा भाई है ? और संसारमें भ्रमण करना हुआ विद्युद्दंष्ट्र क्या आज तक तुम्हारा भाई नहीं हुआ। इस संसारमें कीन बन्धु है ? और कीन बन्धु नहीं है ? बन्धुता और अवन्धुता दोनों ही परिवर्त्तनशील हैं—आज जो बन्धु हैं यह कल अवन्धु हो सकता है और आज जो अवन्धु है वह कल बन्धु हो सकता है अतः इस विषयमें विद्वानोंको आप्रह क्यों होना चाहिये ? ।। १३६-१३६ ।। पूर्व जन्ममें अपराध करने पर तुम्हारे भाई संजयन्तने विद्युद्दंष्ट्रके जीवको दण्ड दिया था, आज इसे पूर्वजन्मकी यह बात याद आ गई अतः इसने मुनिका अपकार किया है ।। १४० ।। इस पापीने तुम्हारे बड़े भाईको पिछले चार जन्मोंमें भी महावैरके संस्कारसे परलांक भेजा है—मारा है ।। १४१ ।। इस जन्ममें तो मैं इस विद्याधरको इन मुनिराजका उपकार करनेवाला मानता हूँ क्योंकि, इसके द्वारा किये हुए उपसर्गको सहकर ही ये मुक्तिको प्राप्त हुए हैं ।। १४२ ।। हे भर्स ! इस कल्याण करनेवाले मोक्षके कारणको जाने दीजिये। आप यह किहये कि पूर्वजन्ममें किये हुए अपकारका क्या प्रतिकार हो सकता है ? ।। १४३ ।।

यह सुनकर धरणन्द्रने उत्सुक होकर आदित्याभसे कहा कि वह कथा किस प्रकार हें ? श्राप मुभसे किहये ॥ १४४ ॥ यह देव कहने लगा कि हे बुद्धिमान् ! इस विसुद्दंष्ट्र पर वैर छोड़कर भुद्ध हृदयसे सुनो, मैं वह सब कथा विस्तारसे साफ-साफ कहना हूँ ॥ १४५ ॥

इसी जम्बूईाप के भरतक्षेत्रमें सिंहपुर नगरका स्वामी राजा सिंहसेन था उसकी रामदत्ता नामकी पितवता रानी थी। १४६।। उस राजाका श्रीमूर्ति नामका मंत्री था, वह श्रुति स्मृति तथा पुराण खादि शास्त्रोंका जानने वाला था, उत्तम ब्राह्मण था ख्रीर अपने आपको सत्यघोष कहता था। १४७।। उसी देशके पद्माखण्डपुर नगरमें एक सुदत्त नामका सेठ रहता था। उसकी सुमित्रा स्त्रीसे मद्रमित्र नामका पुत्र हुआ उसने पुण्योदयसे रबद्दीपमें जाकर स्वयं बहुतसे बड़े-बड़े रब कमाये। उन्हें लेकर वह सिंहपुर नगर आया ख्रीर वर्ी स्थायी रूपसे रहनेकी इच्छा करने लगा। उसने श्रीमूर्ति मंत्रीसे मिलकर सब बात कही और उसकी संमितिसे अपने रब उसके हाथमें रखकर अपने भाई-बन्धुओं को लेनेके लिए वह पद्माखण्ड नगरमें गया। जब वहाँसे वापिस आया तब उसने सत्ययोषसे अपने रब माँगे परन्तु रहों के मोहमें पड़कर सत्ययोष बदल गया और कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता।। १४५–१५५।। तब भद्रमित्रने सब नगरमें रोना-चिल्लाना ग्रुरू किया और सत्ययोषने भी अपनी प्रामाणिकता बनाये रखनेके लिए लोगोंको यह बतलाया कि पापी चोरोंन इसका सब धन छट लिया है। इसी शोकसे इसका

१ विदामत्र ग्रहः कुतः ग०। विदामताग्रहः ल०। २ लोकोत्तार ल०।

सर्वस्वहरजोद्भृतशोकम्याकुछिताशयः । प्रलापीति जनानेतत् स्वप्रामाण्यादजिप्रहत् ॥ १५३ ॥ समक्षं भूपतेरात्मशुद्धवर्थं शपथं च सः । धर्माधिकृतनिर्दिष्टं चकाराचारदूरगः ॥ १५४ ॥ भद्रमित्रोऽपि पापेन विद्यतोऽहं निजातिना । द्विजातिनेत्यनाथोऽपि नामुञ्जन् पुरुतिं मुद्दः ॥ १५५ ॥ चतुर्विघोपघा शुद्धं युक्तं जात्यादिभिर्गुणैः । त्वां सत्यं सत्यघोपाङ्कं मत्वा मन्त्रिगुणोत्तमम् ॥ १५६ ॥ यथा न्यासीकृतं इस्ते तव रत्नकरण्डकम् । किमेवमपलापेन हेतुं तद्बृहि युज्यते ॥ १५७ ॥ सिंहसेनमहाराजप्रसादेन न तेऽस्ति किम् । छत्रसिंहासने मुक्त्वा ननु राज्यमिदं तव ॥ १५८ ॥ धर्मं यशो महत्त्वं च किं वृथैव विधातयेः । न्यासापह्नवदोपं किं न वेन्सि १स्प्रतिपृद्तिम् ॥ १५९ ॥ एतदेवार्थशास्त्रस्य नित्यमध्ययने फलम् । यत्परानतिसन्धत्ते नातिसन्धीयतं परैः ॥ १६० ॥ इत्यत्र परशब्दार्थे विपर्येपि परो मतः । तत्र शत्रुरहं किं भोः सत्यघोष रिपुस्तव ॥ १६१ ॥ सद्भावप्रतिपन्नानां बच्चने का विदम्धता । अङ्कमारुद्य<sup>्</sup>सुप्तस्य हन्तुः किं नाम पौरुपम् ॥ १६२ ॥ महामोहग्रहग्रस्त-श्रीभूते भाविजन्मना । त्वं तन्मा नीनशो देहि महां रत्नकरण्डकम् ॥ १६३ ॥ ईदृश्येतत्त्रमाणानि जातिस्तेपामियं स्वयम् । जानंश्च मम रत्नानि किमिन्येवमपह्नषे ॥ १६४ ॥ एवं <sup>3</sup>नित्यं निज्ञाप्रान्ते रोरीत्यारुह्य भूरहम् । कृत्ये कृष्क्षेऽपि सत्त्वाद्या न त्यजन्ति समुद्यमम् ॥१६५॥ ४मुहर्मुहस्तदाकर्ण्य महादेव्या मनस्यभूत् । जानेऽहं नायमुन्मत्तः सर्वदानुगतं वदन् ॥ १६६ ॥ इति सावेद्य भूपालं ध्तोपायेन मन्त्रिणम् । जित्वा यज्ञोपवीतेन सार्द्धं तन्नाममुद्रिकाम् ॥ १६७ ॥ दुःचा निषुणमत्याय्यधार्त्राकरतले मिथः । प्रहितं मन्त्रिणा देहि भद्रमित्रकरण्डकम् ॥ १६८ ॥

चित्त व्याकुल हो गया है और उमी दशामें वह यह सब बक रहा है। ॥ १५२-१५३ ॥ सदाचारसे दूर रहने वाले उस सत्ययोपने अपनी शुद्धता प्रकट करनेके लिए राजांके समक्ष धर्माधिकारियों— न्यायाधीशोंके द्वारा वतलाई हुई शपथ खाई ।। १५४ ।। भद्रमित्र यद्यपि ऋनाथ रह गया था तो भी उसने ऋपना रोना नहीं छोड़ा, वह बार-बार यही कहता था कि इस पापी विजाति ब्राह्मणने मुक्ते ठग लिया।। १५५॥ हं सत्ययाप ! मैंने तुक्ते चारों तरहसे शुद्ध जाति आदि गुणोंसे युक्त मंत्रियोंके उत्तम गुणोंसे विभूपित तथा सचमुच ही सत्ययोप समका था इसलिए ही मैंने अपना रबोंका पिटारा तेरे हाथमें सौंप दिया था, अब इस तरह तूँ क्यों बदल रहा है, इस बदलनेका कारण क्या है और यह सब करना क्या ठींक है ? महाराज सिंहसेनके प्रसादसे तेरे क्या नहीं है ? छत्र श्रीर सिंहासनको छोड़कर यह सारा राज्य तेरा ही तो है ।। १५६-१५=।। फिर धम, यश श्रीर बङ्ग्पनको व्यर्थ ही क्यों नष्ट कर रहा है ? क्या तू स्मृतियोंमें कहं हुये न्यासापहारके दोपको नहीं जानता ?।।१५६।। तूने जो निरन्तर अर्थशास्त्रका अध्ययन किया है क्या उसका यही फल है कि तू सदा दृसरोंको ठगता है त्र्रोर दृसरोंके द्वारा स्वयं नहीं ठगाया जाता ॥ १६०॥ त्र्रथवा तू पर शब्द का ऋर्थ विपरीत समभता है—पर का ऋर्थ दूसरा न लेकर शत्रु लेता है सा है सत्ययोप! क्या सचमुच ही मैं तुम्हारा शत्रु हूँ ?।। १६१ ।। सद्भावनासे पासमें आव हुए मनुष्योंको ठगने-में क्या चतुराई है ? गोद आकर सोयं हुएको मारने वालेका पुरुपार्थ क्या पुरुपार्थ है ? हे श्रीभूति ! तू महामोह रूपी पिशाचसे ग्रस्त हो रहा है, तू अपने भावी जीवनको नष्ट मत कर, मेरा रह्नोंका पिटारा मुक्ते दे दे ।। १६२-१६३ ।। मेरे रत्न ऐसे हैं, इतने बड़े हैं और उनकी यह जाति है, यह सब तू जानता है फिर क्यों इस तरह उन्हें छिपाता है ? ।। १६४ ।। इस प्रकार वह भद्रमित्र प्रति दिन प्रातः कालके समय किसी वृक्षपर चढ़कर वार-वार रोता था सो ठीक ही हैं क्यांकि धीर वीर मनुष्य कठिन कार्यमें भी उद्यम नहीं छोड़ते ॥ १६५ ॥ बार-बार उसका एक-सा रोना सुनकर एक दिन रानीके मनमें विचार आया कि चूँकि 'यह सदा एक ही सदृश शब्द कहता है अतः यह उन्मत्त नहीं है, ऐसा समभ पड़ता हैं।। १६६ ।। रानीने यह विचार राजासे प्रकट किये और मंत्रीके साथ जुआ खेलकर उसका यज्ञोपवीत तथा उसके नामकी अंगृठी जीत ली ॥ १६७॥ तदनन्तर उसके

१ स्मृतिनिन्दितम् ख०, ग०। स्मृतिदूषितम् ल०। २ सुप्तानां हेतुः (१) ल० । ३ नित्ये ल०। ४ घ-पुस्तकेऽयं श्लोक उज्जितः।

अभिज्ञानं च तस्यैतदित्युक्त्वा साक्षिधानृतः । तदानयेति सन्दिष्टय 'धात्रीमानीनयसदा ॥ १६९ ॥ तत्रान्यानि च रत्नानि क्षिप्त्वा क्षितिभुजा स्वयम् । भद्गमित्रं समाहूय रहस्येतद्ववेत्तव ॥ १७० ॥ व्हृत्युक्तः स भवेद्देव ममैव तत्करण्डकम् । किन्तु रत्नान्यनर्धाणि मिश्रितान्यत्र कानिचित् ॥ १७१ ॥ एतानि सन्ति मे नैव ममैतानीति ग्रुद्धाः । स्वरत्नान्येव सत्योक्तिज्ञाहोत्काप्रणीः सताम् ॥ १७२ ॥ सन्तुष्य भूपतिस्तम्मै सत्यघोपाङ्कसङ्गतम् । ज्येष्टं श्रेष्टिपदं मद्रमित्रायादित वेदिता ॥ १७३ ॥ सन्यघोपो मृवावादी पापी पापं समाचरन् । धर्माधिकरणोक्तेन दण्ड्यतामिति भूभुजा ॥ १७४ ॥ प्रेरितास्तेन मार्गेण सर्वस्वहरणं तथा । चपेटा वज्रमुष्टाख्यमहर्स्य त्रिश्चदूर्जिताः ॥ १७५ ॥ क्षेस्यपात्रश्रयापूर्णनवगोमयभक्षणम् । इति त्रिविधदण्डेन न्यगृक्कन् प्रेरक्षकाः ॥ १७६ ॥ न्येऽज्ञयन्धवैरः सन् मृत्वार्धध्यानदूषितः । हिजिह्योऽगन्धनो नाम भाण्डागारेऽजनिष्ट सः ॥ १७७ ॥ अन्यायेनान्यवित्तस्य स्वीकारश्रीर्यमुच्यते । नैसर्गिकं निमित्तोत्थं ४तदेवं द्विविधं स्मृतम् ॥ १७८ ॥ आग्रमाजन्मनो लोभनिकृष्टस्पर्द्धकोद्यात् । सत्यप्यर्थे गृदे स्वस्य कोर्टाकांव्यादिसङ्ख्यया ॥ १७९ ॥ न चौर्येण विना तोषः सत्याये सित च व्यये । तद्वतस्तादशो भावः सर्वेषां वा क्षुधादितः ॥ १८० ॥ ध्वासुतादिव्ययशक्तिविनार्थादितरद्भवेत् । तद्व लोभोदयेनैव दुविपाकेन केनचित् ॥ १८९ ॥

निपुणमती नामकी धायके हाथमें दोनों चीजें देकर उसे एकान्तमें समकाया कि 'तू श्रीभूति मंत्रीके घर जा और उनकी स्त्रीसे कह कि सुभे मंत्रीन भेजा है, तु मेरे लिए भट्रमित्रको पिटारा दे दे। पहिचानके लिए उन्होंने यह दोनों चीज भेजी हैं इस प्रकार भूठ मूठ ही कह कर तृ वह रत्नोंका पिटारा ले था, इस तरह सिखला कर रानी रामदत्ताने धाय भेजकर मंत्रीके घरमें वह रत्नोंका पिटारा बुला लिया ।। १६५-१६६ ।। राजाने उस पिटारमें और दूसरे रत डालकर भट्रमित्रकी स्वयं एकान्तमें बुलाया और कहा कि क्या यह पिटारा तुम्हारा है ? ॥ १७० ॥ राजाके ऐसा कहने पर भद्रमित्रने कहा कि हे देव ! यह पिटरा नो हमारा ही है परन्तु इसमें कुछ दूसरे अमूल्य रत मिला दियं गये हैं ॥१७१॥ इनमें ये रत मेर नहीं हैं और ये मेर हैं इस तरह कहकर सच बोलने-वाले. शुद्धवृद्धिके धारक तथा सज्जनोंमे श्रेष्ठ भद्रमित्रने ऋपने ही रत्न ले लिये ॥ १७२ ॥ यह जानन कर राजा बहुन ही संतुष्ट हुए और उन्होंने भद्रभित्रके लिए सत्यघोष नामके साथ अत्यन्त उत्कृष्ट सेठका पद दे दिया-भद्रमित्रका राजश्रेष्टी बना दिया श्रीर उसका 'सत्यवाप' उपनाम रख दिया ।। १७३ ।। सत्यघोप मंत्री भूठ बोलनेवाला है, पापी है तथा इसने बहुत पाप किये हैं इसलिए इसे दण्डित किया जावे इस प्रकार धर्माधिकारियोंके कहें अनुसार राजाने उसे दण्ड दिये जानेकी अनुमति दे दी ॥ १७४ ॥ इस प्रकार राजाके द्वारा प्रेरित हुए नगरके रक्षकांने श्रीभृति मंत्रीके लिए तीन दण्ड निश्चित किये-१ इसका सब धन छीन लिया जावे, २ बन्नमुष्टि पहलवानके मजबत तीस घूंसे दिये जावें, श्रोर ३ कांसेकी तीन थालोंमें रखा हुआ नया गोवर खिलाया जावे, इस प्रकार नगरके रक्षकोंने उसे तीन प्रकारके दण्डोंसे दण्डित किया ॥ १७५-१७६ ॥ श्रीभूति राजाके साथ बैर बाँधकर त्र्यार्तध्यानसे दृषित होना हुन्ना मरा त्रीर मरकर राजाके भाण्डारमें त्र्यान्धन नामका साँप हुआ।। १७७॥

ऋन्यायसे दृसरका धन ले लेना चोरी कहलाती है वह दो प्रकारकी मानी गई है एक जो स्वभावसे हो होती और दृसरी किसी निमित्तसे ।। १७८ ।। जो चोरी स्वभावसे होती है वह जन्मसे ही लोभ कषायके निक्कष्ट स्पर्धकोंका उदय होनेसे होती है। जिस मनुष्यके नैसर्गिक चोरी करनेकी आदत होती हैं उसके घरमें करोड़ोंका धन रहने पर भी तथा करोड़ोंका आय-व्यय होने पर भी चोरीक विना उसे संतोष नहीं होता। जिस प्रकार सबको जुधा आदिकी बाधा होती है उसी प्रकार उसके चोरीका भाव होता है।। १७६-१८०।। जब घरमें स्वी-पुत्र आदिका खर्च अधिक होता

१ घात्रीमानिधात्तदा (१) ल०। २ इत्युक्ते ख०। ३ निग्रह्मन् ल०। ४ तदेव ल०। ५ चुपादिकाः स०। ६ स्त्रीयुतादि क०, ल०, ग०, घ०।

ह्रयेन तेन बभ्नाति दुरायुर्दुष्टचेष्टया । दुर्गतौ तिष्वरं दुःखं दुरन्तं द्यनुभावयेत् ॥ १८२ ॥ सौजन्यं हन्यते भंशो विश्रम्भस्य धनादिषु । विपत्तिः प्राणपर्यन्ता मित्रबन्ध्वादिभिः सह् ॥ १८३ ॥ गुणप्रसवसन्दृष्ट्या कीर्तिरम्छानमालिका । लतेव दावसंश्चिष्टा सद्यक्षीर्येण हन्यते ॥ १८४ ॥ हृत्तादं जानता सर्वं सत्यघोषेण दुधिया । आद्यांशकेन चौर्येण साहसं तदनुष्टितम् ॥ १८५ ॥ सद्यो मन्त्रिपदाद् भण्टो निग्रहं ताहशं गतः । दुर्गति च पुनः प्राप्तो महापापानुवन्धिनात् ॥ १८६ ॥ हृत्यमात्यस्य दुर्वृतं राजाऽऽत्मिनि विचिन्तयन् । धर्मिछाख्याय विप्राय तत्साचिव्यपदं ददौ ॥ १८७ ॥ काछे गच्छित सत्येवमन्येयुरसनाटवी—। पर्यन्तिवमलायुक्तिकान्तारक्ष्माभृति स्थितम् ॥ १८८ ॥ वरधर्मयिति प्राप्य भद्दमित्रविण्यवरः । श्रुत्वा धर्मं धर्न दाने त्यजन्तमितमात्रया ॥ १८९ ॥ वरधर्मयिति प्राप्य भद्दमित्रविण्यवरः । श्रुत्वा धर्मं धर्न दाने त्यजन्तमितमात्रया ॥ १८९ ॥ यदच्छया वनं यातमवछोक्य दुराशया । साऽखादत्त्वसुनं कोपाचित्रं के जनादयमित्रनाम् ॥ १९२ ॥ स स्नेहाद्रामदत्तायाः सिंहचन्द्रः सुतोऽभवत् । पूर्णचन्द्रोऽनुजस्तस्य भूपतेस्तावितिप्रयौ ॥ १९२ ॥ भागडागारावछोकार्थं कदाचिन्तृपति गतम् । दशित स्म निजकोधाचश्चःश्चतिमान्यनः ॥ १९३ ॥ तदा गरुद्वत्वे सप्तिनहूय मन्त्रतः । निर्दोषोऽमुं प्रविश्या मे निर्गतः द्यदिमाप्नुयात् ॥ १९४ ॥ अन्यथा निग्रहीप्यामीत्युक्ता दिपधराः परे । जछाशयादिवाक्रेशान्नियानित स्म हुताशनात् ॥ १९५ ॥

हं श्राँर घरमें धनका श्रभाव होता है तब दूमरी तरहकी चोरी करनी पड़ती है वह भी लोभ कपाय श्रथवा किसी अन्य दुष्कर्मक उदयसे होती है।। १८१।। यह जीव दोनों प्रकारकी चोरियोंसे श्रशुभ श्रायुका बन्ध करता हे श्रार श्रपनी दुष्ट चेष्टासे दुर्गतिमें चिरकाल तक भारी दुःख सहन करता है।। १८२।। चोरी करनेवालेकी सज्जता नष्ट हो जाती है, धनादिके विषयमें उसका विश्वास चला जाता है, श्रोर मित्र तथा भाई-वन्धुओं साथ उसे प्राणान्त विपत्ति उठानी पड़ती है।।१८३॥। जिस प्रकार दावानलसे छुई हुई लगा शीन्न ही नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गुणक्षी फूलोंसे गुंथी हुई कीर्तिक्षी ताजी माला चोरीसे शीन्न हो नष्ट हो जाती है।। १८४॥ यह सब जानते हुए भी मूर्व सत्यघोष (श्रीभूति)ने पहली नेसर्गिक चोरीके द्वारा यह साहस कर डाला ॥ १८५॥ इस चारीके कारण ही वह मंत्री पदसे शीन्न ही भ्रष्ट कर दिया गया, उसे पूर्वीक कठिन तीन दण्ड भोगने पड़े तथा वड़ भारी पापसे वैधी हुई दुर्गतिमें जाना पड़ा।। १८६॥ इस प्रकार श्रपने हदयमें मंत्रीके दुराचारका चिन्तवन करते हुए राजा सिंहसेनने उसका मंत्रीपद धर्मिल नामक ब्राह्मणके लिए दे दिया।। १८७॥।

इस प्रकार समय व्यतीत होने पर किसी दिन असना नामके वनमें विमलकान्तार नामके पर्वत पर विराजमान वरधम नामके मुनिराजके पास जाकर सेट भर्रमित्रने धर्मका स्वरूप सुना और अपना बहुत-सा धन दानमें दे दिया। उसकी माता सुमित्रा इसके इतने दानकों न सह सकी अतः अत्यन्त क्रुद्ध हुं और अन्त में मरकर उसी असना नामके वनमें व्यात्री हुई ॥१८८८०। एक दिन भर्मित्र अपनी इच्छासे असना वनमें गया था उसे देखकर दुष्ट अभिप्राय वाली व्यात्रीने उस अपने ही पुत्रको खा लिया सो ठीक ही है क्योंकि क्रोधसे जीवोंका क्या भच्य नहीं हो जाता १॥ १६१॥ वह भर्मित्र मरकर स्नेहके कारण रानी रामदत्ताके सिंहचन्द्र नामका पुत्र हुआ तथा पूर्णचन्द्र उसका छोटा भाई हुआ। ये दोनों ही पुत्र राजाको अत्यन्त प्रिय थे॥१६२॥ किसी समय राजा सिंहसेन अपना भाण्डागार देखनेके लिए गये थे वहाँ सत्यधोषके जीव अगन्धन नामक सर्पने उसे स्वकीय क्रोधसे उस लिया॥ १६३॥ उस गरुइदण्ड नामक गारुइनि मन्त्रसे सब सर्पोको बुलाकर कहा कि तुम लोगोंमें जो निर्दाप हो यह अग्रिमें प्रवेश कर बाहर निकले और शुद्धता प्राप्त करें।। १६४॥ अन्यथा प्रवृत्ति करने पर मैं दिण्डत करूँगा। इस प्रकार कहने पर अगन्धनको छोड़ वाकी सब सर्प उस अग्निसे क्लेशके विना ही इस तरह बाहर निकल आये जिस तरह कि मानो किसी जलाशयसे ही बाहर निकल विना ही इस तरह बाहर निकल आये जिस तरह कि मानो किसी जलाशयसे ही बाहर निकल

१ साब्याली भूय– ल०। २ चिरंख०, घ०। ३ ऋाश्यं खाद्यम्।

अगन्धनस्तु तद्वह्नौ भिस्मतः कोपमानवान् । कालकाल्ये वने जज्ञे सलोभश्चमरो मृगः ॥ १९६ ॥ सिंहसेनोऽिप कालान्ते सामजः सल्लकीवने । सम्भूयाशिनघोषाल्यां समवाप मदोद्धुरः ॥ १९७ ॥ सिंहचन्द्रोऽभवद्वाजा यौवराज्येऽजनीतरः । भुञ्जानयोस्तयोर्लक्ष्मीं काले क्षण इवायित ॥ १९८ ॥ कदाचित्सिंहसेनोपरतवार्ताश्चनेरिते । इन्द्रं दान्तिहरण्यादिमती संयमसंयुते ॥ १९९ ॥ समीपे रामदत्तापि तयोः संयममाददी । तच्छोकात्सिंहचन्द्रोऽिप पूर्णचन्द्रयति श्चितः ॥ २०० ॥ श्रुत्वा धर्ममिदं जन्म यदि याति वृथा नृणाम् । कुतः पुनिरहोत्पत्तिर्धान्तिरेवेति चिन्तयन् ॥ २०१ ॥ श्रुत्वा राज्येऽनुजन्मानं द्वितीयं प्राप्य संयमे । गुणस्थानं विश्वद्वयन् अस ध्वमाद्वपरिवर्जनात् ॥२०२ ॥ कृत्वा राज्येऽनुजन्मानं द्वितीयं प्राप्य संयमे । गुणस्थानं विश्वद्वयन् अस्प्रमाद्वपरिवर्जनात् ॥२०२ ॥ सचोहरवनोद्याने विन्त्रिया विधिपूर्वकम् । तत्तपोविद्यसम्प्रभपर्यन्ते पुत्रवत्सला ॥ २०४ ॥ पूर्णचन्द्रः परित्यज्य धर्म भोगं कृतादरः । प्रत्येन्युत न वा धर्ममसावित्यन्वयुक्क् सा ॥ २०५ ॥ प्रत्याह सिंहचन्द्रोऽिप युष्मद्धर्म प्रहीप्यति । मा भृत्येदः कथां चास्य श्रुतान्यभवाश्चिताम् ॥ २०६ ॥ क्षित्रले वृद्धप्रामे नाम्ना मृगायणः । विप्रस्तस्याभवद्धर्मपनी च मधुराह्वया ॥ २०७ ॥ तत्सुता वारुणीसञ्ज्ञा जीवितान्ते मृगायणः । साकेताधीशिनो दिन्यवलस्य सुमतेश्च सः ॥ २०८ ॥ सुता हिरण्यवत्यसित्सुरम्यविपये पुरे । पोदनेऽधीशिने पूर्णचन्द्वायाद्यि सा सती ॥ २०९ ॥

आये हों।। १६५ ।। परन्तु अगन्धन क्रोध श्रीर मानमे भरा था श्रतः उस श्रिग्नेमं जल गया और मरकर कालक नामक वनमें लोभ सहित चमरी जातिका मृग हुआ।। १६६ ।। राजा सिंहसेन भी आयुके श्रन्तमं मरकर सल्लकी वनमें श्रशनिवोप नामका मदोन्मत्त हाथी हुआ।। १६७ ॥

इधर सिंहचन्द्र राजा हुन्त्रा और पूर्णचन्द्र युवराज वना । राज्यलच्मीका उपभाग करते हुए उन दोनोंका बहुत भारी समय जब एक क्षणके समान बीत गया ॥ १६८ ॥ तब एक दिन राजा मिंहसेनकी मृत्यके समाचार सननेसे दान्तमित और हिरण्यमित नामकी संयम धारण करनेवाली श्रार्थिकाएँ रानी रामदत्ताके पास आईं ॥ १६६ ॥ रामदत्ताने भी उन दोनोंके समीप संयम धारण कर लिया। इस शोकपे राजा सिंहचन्द्र पूर्णचन्द्र नामक मुनिराजक पास गया श्रीर धर्मोपदेश मुनकर यह विचार करने लगा कि यदि यह मनुष्य-जन्म व्यर्थ चला जाता है तो फिर इसमें उत्पत्ति किस प्रकार हो सकर्ता है, इसमें उत्पत्ति होनेकी आशा रखना श्रम मात्र है अथवा जाना योनियोंमें भटकना ही बाकी रह जाता है।। २००-२०१।। इस प्रकार विचार कर उसने छोटे भाई पूर्णचन्द्रको राज्यमं नियुक्त किया और स्वयं दीक्षा धारण कर ली। वह प्रमादको छोड़कर विशुद्ध होता हुआ संयमके द्वितीय गुणस्थान अर्थात् अप्रमत्त विरत नामक सप्तम गुणस्थानको प्राप्त हुआ ॥ २०२॥ तपके प्रभावसे उसे आकाशचारण ऋढि तथा मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ। किसी समय रामदत्ता सिंहचन्द्र मुनिको देखकर बहुत ही हर्पित हुई ।। २०३ ।। उसने मनोहरवन नामके उद्यानमें विधि पूर्वक उनकी वन्दना की, तपके निर्वित्र होनेका समाचार पृद्धा और अन्तमं पुत्रस्नेह के कारण यह पुद्धा कि पूर्णचन्द्र धर्मको छोड़कर भोगोंका आदर कर रहा है वह कभी धर्मको प्राप्त होगा या नहीं १॥ २०४-२०५॥ सिंहचन्द्र मुनिने उत्तर दिया कि खेद मत करो, वह अवस्य ही तुमसे अथवा तुम्हारे धर्मको प्रहण करेगा। मैं इसके अन्य भवसे सम्बन्ध रखने वाली कथा कहता हूं सो मुनो ॥ २०६॥

कोशल देशके दृद्ध नामक प्राममें एक मृगायण नामका ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्रीका नाम मधुरा था।। २०७॥ उन दोनोंके वारुणी नामकी पुत्री थी, मृगायण ब्रायुके अन्तमें मरकर साकेत-नगरके राजा दिव्यवल और उसकी रानी सुमितिके हिरण्यवती नामकी पुत्री हुई। वह सती

१ मरणवार्ताश्रवणात् इते— प्राप्ते समागतवत्यौ इत्यर्थः । २ संयमम् क०, ग०, घ० ! ३ सन् क०, ख०, ग०, घ०, स०, ल० । ४ प्रमादपरिमार्जनात् क०, घ० ।

मधुराऽपि तयोर्जाता रामद्त्ता त्वमुत्तमा । भद्रमित्रवणिक् सिंहचन्द्रस्ते स्नेहतोऽभवत् ॥ २१० ॥ वारुणी पूर्णचन्द्रोऽयं त्वित्यता भद्रबाहुतः । गृहीतसंयमोऽयात्र संवृत्तो गुरुरावयोः ॥ २११ ॥ माता ते दान्तमत्यन्ते दीक्षिता क्षान्तिरय ते । सिंहसेनोऽहिना दष्टः करीन्द्रोऽशनिष्ठोषकः ॥ २१२ ॥ भूत्वा बने अमन्भत्तो मामास्त्रोक्ष्य अधांसया । धावित स्म मयाऽऽकाशे स्थित्वाऽसौ प्रतिबोधितः ॥२१३॥ पृत्रैसम्बन्धमास्याय सर्वं सम्यक् प्रबुद्धवान् । संयमासंयमं भव्यः स्वयं सद्यः समग्रहीत् ॥ २१४ ॥ शान्तिचितः स निर्वेदो ध्यायन् कायाद्यसारताम् । कृत्वा मासोपवासादीन् शुष्कपन्नाणि पारयन् ॥२१५॥ कुर्वश्चेतं महासत्त्वश्चिरं घोरतरं तपः । १यूपकेसरिणीनामसरितीर्थे कृशो जलम् १ ॥ २१६ ॥ पातुं प्रविष्टरसं वीक्ष्य स सर्पश्चमरः पुनः । जातः ४कुक्कुटसर्पोऽन्न तदास्यारुद्ध मस्तकम् ॥ २१० ॥ दशित स्म गजोऽप्येतद्विषेण विगतासुकः । समाधिमरणाजन्त्रे सहस्त्रारे रविप्रिये ॥ २१८ ॥ विमाने श्रीधरो देवो धर्मिलश्चायुपः क्षये । तत्रैव वानरः सोऽभूत्सख्या तेन गजेश्चिनः ॥ २१९ ॥ वत्राः ध्वालवक्षाम धनमित्राय दत्तवान् । राजश्चेष्ठी च तौ ताश्च पूर्णचन्द्रमहीभुजे ॥ २२१ ॥ दशै दन्तिश्चेनासो व्यथात्पादचतुप्टयम् । पल्यङ्कस्यात्मनो मुक्ताभिश्च हारमधाच तम् ॥ २२२ ॥ ईदशं संसृत्भीवं भावयन् को विधीर्वं वेत् । रितं तनोति भोगेषु भवाभावमभावयन् ॥ २२३ ॥

हिरण्यवती पोदनपुर नगरके राजा पूर्णचन्द्रके लिए दी गई-व्याही गई ॥ २०५-२०६ ॥ भूगायण ब्राह्मणकी स्त्री मध्रा भी मर कर उन दोनों -- पूर्णचन्द्र और हिरण्यवतीके तू रामदत्ता नामकी पुत्री हुई थी, सेठ भट्रमित्र तेर स्नेहमे सिंहचन्द्र नामका पुत्र हुन्या था श्रीर वारुणीका जीव यह पूर्णचन्द्र हुआ है। तुम्हारे पिताने भद्रवाहुसे दीक्षा ली थी और उनसे मैंने दीक्षा ली थी इस प्रकार तुम्हारे पिता हम दोनोंके गुरु हुए हैं ॥ २१०-२११ ॥ तेरी माताने दान्तमतीके समीप दीक्षा धारण की थी और फिर हिरण्यवनी मानासे तूने दीक्षा धारण की है। आज तुमे सब प्रकारकी शान्ति है। राजा सिंहसेनको साँपने इस लिथा था जिससे मर कर वह वनमें ऋशनिघोप नामका हाथी हुआ। एक दिन वह मदोन्मच हाथी वनमें घूम रहा था, वहीं मैं था, मुक्ते देखकर वह मारनेकी इच्छासे दौड़ा, मुफे आकाशचारण ऋद्धि थी अतः मैंने आकाशमें स्थित हो पूर्वभवका सम्बन्ध बताकर उते समकाया। वह ठीक-ठीक सब समक गया जिससे उस भव्यने शीघ्र ही संयमासंयम-देशव्रत ग्रहण कर लिया ।। २१२-२१४ ।। श्रव उसका चित्त विलकुल शान्त हैं, वह सदा विरक्त रहता हुन्त्रा शरीर आदि की निःसारनाका विचार करना रहता है, लगातार एक-एक माहके उपवास कर सूखे पत्तोंकी पारणा करता है।। २१५।। इस प्रकार महान् धैर्यका धारक वह हाथी चिरकाल तक कठिन तपश्चरण कर श्रत्यन्त दुर्वल हो गया । एक दिन वह यूपकेसरिणी नामकी नदीके किनारे पानी पीनेके लिए घुसा। उसे देखकर श्रीभूति-सत्यघोपके जीवने जो मरकर चमरी मृग और वादमें कुर्कुट सर्प हुन्ना था उस हाथीके मस्तक पर चढ़कर उसे इस लिया। उसके विषसे हाथी मर गया, वह चूँ कि समाधिमरणसे मरा था ऋतः सहस्रार स्वर्गके रविप्रिय नामक विमानमें श्रीधर नामका देव हुन्ना। धर्मिल ब्राह्मण, जिसे कि राजा सिंहसेनने श्रीभूतिके बाद अपना मन्त्री बनाया था श्रायुके श्रन्तमें मर कर उसी वनमें वानर हुआ था। उस वानरकी पूर्वीक्त हाथीके साथ मित्रता थी त्रतः उसने उस कुर्कुट सर्पको मार डाला जिससे वह मरकर तीसरे नरकमें उत्पन्न हुन्ना। इधर शृगालवान नामके व्याधने उस हाथीके दोनों दाँत तोड़े और अत्यन्त चमकीले मोती निकाले तथा धनमित्र नामक सेठके लिए दिये। राजश्रेष्टी धनमित्रने वे दोनों दाँत तथा मोती राजा पूर्णचन्द्रके लिए दिये ॥ २१६-२२१ ॥ राजा पूर्णचन्द्रने उन दोनों दाँतोंसे अपने पलंगके चार पाये बनवाये श्रीर मोतियोंसे हार बनवाकर पहिना।। २२२।। वह मनुष्य सर्वथा बुद्धिरहित नहीं है अथवा

१ पयः केसरिणी ख०। २ कृशोत्रतः ख०, ख०। ३ पुरः ख०। ४ कुर्कुट ख०, ग०। ५ कुर्कुट ग०।६ तृतीये नरके ख०। ७ विगता घीर्यस्य स विभीः मूर्ख इत्यर्थः। ⊏ श्रविन्तयन्।

संसारके अभावका विचार नहीं करता है तो संसारके ऐसे स्वभावका विचार करनेवाला कौन मनुष्य है जो विषय-भोगोंमें प्रीति बढ़ानेवाला हो ?।। २२३।। इस तरह सिंहचन्द्र मुनिके समकाने पर रामदत्ताको बोध हुन्ना, वह पुत्रके स्नेहसे राजा पूर्णचन्द्रके पास गई त्र्योर उसे सब वातें कहकर समभाया।। २२४।। पूर्णचन्द्रने धर्मके तत्त्वको समभा श्रौर चिरकाल तक राज्यका पालन किया। रामदत्ताने पुत्रके स्नेहसे निदान किया श्रीर श्रायुके अन्तमें मरकर महाशुक्र स्वर्गके भास्कर नामक विमानमें देव पद प्राप्त किया। तथा पूर्णचन्द्र भी उसी स्वर्गके वैड्य नामक विमानमें वैड्य नामका देव हुआ ॥ २२५-२२६ ॥ निर्मल ज्ञानके धारक सिंहचन्द्र मुनिराज भी अच्छी तरह समाधिमरण कर नौवें प्रैवेयकके प्रीतिंकर विमानमें अहमिन्द्र हुए।। २२७।। रामदत्ताका जीव महाशुक्र स्वर्गसे चयकर इसी दक्षिण श्रेणीके धरणीतिलक नामक नगरके स्वामी ऋतिवेग विद्याधरके श्रीधरा नामकी पुत्री हुन्ना। वहाँ इसकी माताका नाम सुलक्ष्णा था। यह श्रीधरा पुत्री त्र्यलकानगरीके अधिपति दुर्शक नामक विद्याधरके राजाके लिए दी गई। पूर्णचन्द्रका जीव जो कि महाशुक्र स्वर्गके वैद्धर्य विमानमें वैदर्य नामक देव हुआ था वहाँसे चयकर इसी श्रीधराके यशोधरा नामकी वह कन्यो हुई जो कि पुष्करपुर नगरके राजा सूर्यावर्तके लिए दी गई थी।।२२८-२३०। राजा सिंहसेन अथवा अशनिघोष हाथीका जीव श्रीधर देव उन दोनों - सूर्यावर्त श्रीर यशोधराके रिमवेग नामका पुत्र हुआ। किसी समय मुनिचन्द्र नामक मुनिसे धर्मीपदेश सुनकर राजा सूर्यावर्त तपके लिए चले गये श्रीर श्रीधरा तथा यशोधराने गुणवती आर्यिकाके पास दीक्षा धारण कर ली ॥ २३१-२३२ ॥ किसी समय रिमवेग सिद्धकूट पर विद्यमान जिन-मन्दिरके दर्शनके लिए गया था, वहाँ उसने चारण-ऋढि धारी हरिचन्द्र नामक मुनिराजके दर्शन कर उनसे धर्मका स्वरूप सुना, उन्हींसे सम्यादर्शन और संयम प्राप्त कर मुनि हो गया तथा शीघ्र ही आकाशचारण ऋदि प्राप्त कर ली।। २३३-२३४॥ किसी दिन रिश्मवेग मुनि काञ्चन नामकी गुहामें विराजमान थे, उन्हें देखकर श्रीधरा श्रीर यशोधरा त्र्यार्थिकाएँ उन्हें नमस्कार कर वहीं बैठ गई।। २३५।।

इधर सत्यवोषका जीव जो तीसरे नरकमें नारकी हुआ था वहाँसे निकल कर पापके उदयसे चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा श्रोर अन्तमें उसी वनमें महान् अजगर हुआ।। २३६।।

१ दिशिताय ख॰। २ भान्कराख्यपुरे सूर्यावर्तायादाय्यसाविष ख॰, ग॰। ३ गजः श्रीघर ख॰, ग॰। गजः पाठान्तरं इति क-पुस्तके सूचितम्। ४ तपो जाते क॰, ग॰, घ॰। ५ यत्र क॰, ख॰। ६ चारणसंयमम् ख॰। ७ गमनगोवरम् ल॰।

ते च तं च निरीक्ष्येष स सूर्यप्रतिमं कुधा । सहागिलत् समाराध्य ते काण्ष्ये वभूवतुः ॥ २३७ ॥ रुचकाख्ये विमानेऽयं मुनिश्चार्कप्रभाद्वये । देवः पङ्कप्रभां प्रापत् पापादजगरोऽपि सः ॥ २३८ ॥ सिंहचन्द्रो दिवोऽभ्येत्य द्वीपेऽस्मिन् चक्रप्ःपतेः । अपराजितराजस्य सुन्दर्याश्च सुतोऽभवत् ॥ २३९ ॥ खक्रायुधस्ततांऽस्येष रिमनेगर्रच्युतो दिवः । सञ्जातिश्चयमालायां सुतो वज्रायुधाद्वयः ॥ २४० ॥ श्रीधरा चागता नाकात् पृथिवीतिलके पुरे । सुताऽभूत् प्रियकारिण्यामितिवेगमहीपतेः ॥ २४९ ॥ सर्वलक्षणसम्पूर्णा ग्रत्नमालातिविश्वता । वज्रायुधस्य सा देवी समजायत ग्रसम्मुदे ॥ २४२ ॥ यशोधरा तयो रत्नायुधः स्वुरजायत । एवमेते स्वपूर्वायकलमत्रापुरन्वहम् ॥ २४३ ॥ श्रुत्वाऽपराजितो धर्ममन्येद्यः पिद्वितासवात् । चक्रायुधाय साम्राज्यं दत्वाऽदीक्षिष्ट धीरधीः ॥ २४४ ॥ अप्रवाऽपराजितो धर्ममन्येद्यः पिद्वितासवात् । चक्रायुधाय साम्राज्यं दत्वाऽदीक्षिष्ट धीरधीः ॥ २४४ ॥ बज्रायुधे समारोप्य राज्यं कृत्वा चक्रायुधो नृपः । प्रावाजीत् स्विपतुः पार्श्वे स तज्जन्मिन मुक्तिभाक् ॥२४५॥ अधिरत्नायुधे राज्यं कृत्वा चक्रायुधोन्तके । वज्रायुधोऽप्यगाद्याद्यां कि न कुर्वन्ति सात्त्वकाः ॥ २४६ ॥ सक्तो रत्नायुधो भोगे त्यक्त्वा धर्मकथामपि । सोऽन्वभूदिति गृष्नुत्वात्सुखानि चिरमन्यदा ॥ २४७ ॥ मनोरममहोद्याने वज्रदन्तमहामुनि । व्यावर्ण्यमानलोकानुयोगश्रवणवृद्धिः ॥ २४८ ॥ पूर्वजन्मस्यतेमेघिवजयो ४योगधारणः । मांसादिकवलं नादाद् ध्यायन् संस्तिदुःस्थितिम् ॥२४९ ॥ व्यावङ्कित्रम्य मन्त्रवेद्यवरान् स्वयम् । पप्रच्छ को विकारोऽस्य गजस्येत्याहितादरः ॥ २५०॥

उन श्रीधरा तथा यशोधरा श्रार्थिकात्रोंको श्रीर सूर्यके समान दीप्तिवाले उन रिमवेग मुनिराजको देखकर उस अजगरने कोधसे एक ही साथ निगल लिया। समाधिमरण कर श्रार्थिकाएँ तो कापिष्ठ नामक स्वर्गके रुचक नामक विमानमें उत्पन्न हुई श्रीर मुनि उसी स्वर्गके श्रकेप्रभ नामक विमानमें देव उत्पन्न हुए। वह श्रजगरभी पापके उदयसे पङ्कप्रभा नामक चतुर्थ पृथिवीमें पहुँचा।।२३७--२३८॥ सिंहचन्द्रका जीव स्वर्गसे चय कर इसी जम्बूद्धीपके चक्रपुर नगरके स्वामी राजा श्रपराजित और उनकी सुन्दरी नामकी रानीके चक्रायुध नामका पुत्र हुश्रा।।।२३६॥ उसके कुछ समय बाद रिश्मवेगका जीव भी स्वर्गसे च्युत होकर इसी अपराजित राजाकी दूसरी रानी चित्रमालाके वन्नायुध नामका पुत्र हुआ।। २४०॥ श्रीधरा श्रार्थिका स्वर्गसे चयकर धरणीतिलक नगरके स्वामी अतिवेग राजाकी प्रियकारिणी रानीके समस्त लक्षणोंसे सम्पूर्ण रक्षमाला नामकी श्रत्यन्त प्रसिद्ध पुत्री हुई। यह रक्षमाला आगे चलकर वन्नायुधके श्रानन्दको बढ़ानेवाली उसकी प्राणप्रिया हुई।। २४१--२४२।। और यशोधरा श्रार्थिका स्वर्गसे चयकर इन दोनों—वन्नायुध श्रीर रक्षमालाके रक्षायुध नामका पुत्र हुई। इस प्रकारसे सब यहाँ प्रतिदिन श्रपने-अपने पूर्व पुण्यका फल प्राप्त करने लगे।। २४३।।

किसी दिन धीरबुद्धिके धारक राजा अपराजितने पिहितास्त्रव मुनिसे धर्मोपदेश सुना त्रौर चक्रायुधके लिए राज्य देकर दीक्षा ले ली ॥ २४४ ॥ कुछ समय बाद राजा चक्रायुध भी वक्रायुध पर राज्यका भार रखकर अपने पिताके पास दीक्षित हो गये और उसी जन्ममें मोक्ष चले गये ॥ २४५ ॥ अब वक्रायुधने भी राज्यका भार रबायुधके लिए सौंपकर चक्रायुधके समीप दीक्षा ले ली सो ठीक ही है क्योंकि सत्त्वगुणके धारक क्या नहीं करते ? ॥ २४६ ॥ रबायुध भोगोंमें आसक्त था। अतः धर्मकी कथा छोड़कर बड़ी लम्पटताके साथ वह चिरकाल तक राज्यके मुख भोगता रहा। किसी समय मनोरम नामके महोद्यानमें वक्रदन्त महामुनि लोकानुयोगका वर्णन कर रहे थे उसे सुनकर बड़ी बुद्धिवाले, राजाके मेघविजय नामक हाथीको अपने पूर्व भवका स्मरण हो आया जिससे उसने योग धारण कर लिया, मांसादि मास लेना छोड़ दिया और संसारकी दुःखमय स्थितिका वह विचार करने लगा ॥ २४७-२४६॥ यह देख राजा घबड़ा गया, उसने बड़े बड़े मन्त्र-वादियों तथा वैद्योंको बुलाकर स्वयं ही बड़े आदरसे पूछा कि इस हाथीको क्या विकार हो गया

१ संपूर्ण त्वर । २ संपदे कर, गर, घर । संमदे खर । ३-दितिगृष्नंत्वात् गर । ४ योगवारणः खर । यागवारणः गर । जागवारणः कर, घर । ५ मांसादिकवलानादाद् गर । ६ राजा तु लर ।

विचार्य ते त्रिदोषोत्थविकारानवलांकनात् । अनुमानादयं १ धर्मश्रुतेर्जातिस्मरोऽभवत् ॥ २५१ ॥ इति सत्पात्रनिष्पञ्चशुद्धाहारं घृतादिभिः। मिश्रितं न्यक्षिपत्क्षिसं तमभुङ्क द्विपोत्तमः॥ २५२ ॥ तदा सविस्मयो राजा गत्वाऽवधिविलोचनम् । वज्रदन्तं तदाख्याय तद्धेतुं पृच्छिति स्म सः ॥ २५३ ॥ मुनिर्बभाषे भो भूप श्र्णु तत्संविधानकम् । भरतेऽस्मिन्नृपः प्रीतिभद्रः छत्रपुराधिपः ॥ २५४ ॥ सुन्दर्यामभवत्तस्य सुतः प्रीतिङ्कराह्मयः । मन्त्री चित्रमतिस्तस्य कमला कमलोपमा ॥ २५५ ॥ गृहिणी तुम्बभूवास्या विधित्रमतिराख्यया । नृपमन्त्रिसुतौ श्रुत्वा धर्म धर्मरुचेर्यतः ॥ २५६ ॥ तदेव भोगनिविण्णौ द्वावप्याददतुस्तपः । श्लीरास्रविद्धरूत्पन्ना प्रीतिक्करमहामुनेः ॥ २५० ॥ साकेतपुरमन्येषुर्जम्मतुस्तौ यथाक्रमम् । विहरन्ताबुपोध्यास्त र तत्र मन्त्रिसुतो यतिः ॥ २५८ ॥ प्रीतिक्करः पुरे चर्या यान्तं स्वगृहसिक्काधी । गणिका बुद्धिपेणाख्या प्रणम्य विनयान्विता ॥ २५९ ॥ दानयोग्यकुला नाहमस्मीत्यातमानमुच्छुचा । निन्दन्ती वाढमप्राक्षीत्मुने कथय जन्मिनाम् ॥ २६० ॥ कुलरूपादयः केन जायन्ते संस्तुता इति । मद्यमांसादिकत्यागादित्युर्दार्थ मुनिश्च सः ॥ २६९ ॥ ततः प्रत्यागतः कस्मात् स्थितो हेतोश्चिरं पुरे । भर्वाानिति तमप्रार्श्नाद्विचित्रमतिरादरात् ॥ २६२ ॥ सोऽपि तद्गणिकावार्तां यथावृतं न्यवेदयत् । परंचुर्मन्त्रितुग् भिक्षावेलायां गणिकागृहम् ॥ २६३ ॥ प्राविशन्सापि तं दृष्टा समुत्थाय ससम्भमम् । वन्दित्वा पूर्ववद्धर्ममन्वयुङ्कः कृतादरा ॥ २६४ ॥ कामरागकथामेव व्याजहार स दुर्मीतः । तदिङ्गितज्ञ्यावज्ञा तथा तस्मिन्न्यधीयत ॥ २६५ ॥ प्राप्तापमानेन रुपा सूपशास्त्रोक्तिसंस्कृतात् । मांसारान्नगराधाशं गन्धमित्रमहीपतिम् ॥ २६६ ॥

हैं ?।। २५०।। उन्होंने जब वात, पित्त श्रौर कफसे उत्पन्न हुआ कोई विकार नहीं देखा तब अनुमानसे विचारकर कहा कि धर्मश्रवण करनेसे इसे जाति-स्मरण हो गया है इसलिए उन्होंने किसी अच्छे बर्तनमें बना तथा घृत त्र्यादिसे मिला हुत्रा। युद्ध त्र्याहार उसके सामने रक्खा जिसे उस गजराजने खा लिया ॥ २५१-२५२ ॥ यह देख राजा बहुत ही ऋार्ऋ्यको प्राप्त हुऋा । वह वऋदन्त नामक ऋवधिज्ञानी मुनिराजके पास गया और यह सब समाचार कहकर उनसे इसका कारण पृद्धने लगा ॥ २५३ ॥ मुनिराजने कहा कि है राजन ! मैं सब कारण कहता हूँ तू मुन । इसी भरतत्तेत्रमें छत्रपुर नगरका राजा प्रीतिभद्र था । उसकी सुन्दरी नामकी रानीसे प्रीतिङ्कर नामक पुत्र हुआ । राजाके एक चित्रमति नामक मंत्री था त्र्यौर लद्दमीक समान उसकी कमला नामकी स्त्री थी ।। २५४-२५५ ॥ कमलाके विचित्रमति नामका पुत्र हुत्रा । एक दिन राजा श्रीर मंत्री दोनोंके पुत्रोंने धर्मरुचि नामके मुनिराजसे धर्मका उपदेश सुना और उसी समय भागोंसे उदास होकर दोनोंने तप धारण कर लिया। महासुनि प्रीतिंकरको श्लीरास्त्रव नामकी ऋदि उत्पन्न हो गई ।। २५६-२५७ ।। एक दिन वे दोनों मुनि क्रम-क्रमसे विहार करते हुए साकेतपुर पहुँचे । उनमेंसे मंत्रिपुत्र विचित्रमित मुनि उपवासका नियम लेकर नगरके बाहर रह गये और राजपुत्र प्रीतिंकरमुनि चर्याके लिए नगरमें गये। अपने घरके समीप जाता हुआ देख बुद्धिपेणा नामकी वेश्याने उन्हें बड़ी विनयसे प्रणाम किया ॥ २५८-२५६ ॥ और मेरा कुल दान देने योग्य नहीं है इसलिए बड़ शोकसे अपनी निन्दा करती हुई उसने मुनिराजसे पूछा कि हे मुने, आप यह बताइये कि प्राणियोंको उत्तम कुल तथा रूप आदिकी प्राप्ति किस कारणसे होती है ? 'मदा मांसादिके त्यागसे हाती है' ऐसा कहकर वह मुनि नगरसे वापिस लौट आये। दसरे विचित्रमति मुनिने उनसे आदरके साथ पूछा कि आप नगरमें बहुत देर तक कैसे ठहरे ? ॥ २६०-२६२ ॥ उन्होंने भी वेश्याके साथ जो बात हुई थी वह ज्यों की त्यों निवेदन कर दी। दूसरे दिन मंत्रिपुत्र विचित्रमति मुनिने भिक्षाके समय वेश्याके घरमें प्रवेश किया। वंश्या मुनिको देखकर एकदम उठी तथा नमस्कार कर पहलेके समान बड़े आदरसे धर्मका स्वरूप पूछने लगी॥ २६३-२६४।। परन्तु दुर्बुद्धि विचित्रमति मुनिने उसके साथ काम और राग सम्बन्धी कथाएँ ही कीं। वेश्या उनके श्रभिप्रायको समक्ष गई श्रतः उसने उनका तिरस्कार किया ॥२६५॥ विचिन्नमति

१-द्यंश्वर्म-ल०। २ 'त्रास्त' इति कियापदम्।

वशिकृत्य ततो बुद्धिषेणा चात्मकृतामुना । स विचित्रमतिर्मृत्वा तवायमभवद्गजः ॥ २६७ ॥ अस्मिन् त्रिलोकप्रज्ञप्तिभवणाजातिसंस्मृतेः । निर्विण्णोऽयं समास्त्रविनेयो नाग्रहोद्विधाम् ॥ २६८ ॥ त्यागो भोगाय धर्मस्य काचायैव महामणेः । जनन्या इव दास्यर्थं तस्मात्तादक् त्यजेद् बुधः ॥ २६९ ॥ इति तव्भूभुगाकण्यं धिक्कामं धर्मदूषकम् । धर्म एव परं मित्रमिति धर्मरतोऽभवत् ॥ २७० ॥ तदैव दत्त्वा स्वं राज्यं स्वपुत्रायैत्य संयमम् । मात्रा सहायुपः प्रान्ते कल्पेऽन्तेऽनिमिषो पेऽभवत् ॥२७१॥ प्राक्तने नारकः पद्मप्रभाया निर्गतिश्वरम् । नानायोनिषु सम्भम्य नानादुःस्तानि निर्विशत् ॥ २७२ ॥ इह क्षत्रपुरे दारुणास्थस्य तनयोऽभवत् । मङ्गयां न्याधस्य पापेन प्राक्तनेनातिदारुणः ॥ २७३ ॥ वने प्रियङ्गुसण्डास्ये प्रतिमायोगधारिणम् । वञ्चायुघं स्वलस्तिस्मिक्कोन्तरमजीगमत् ॥ २७४ ॥ सोक्वा व्याधकृतं तीत्रमुपसर्गमसौ मुनिः । धर्मध्यानेन सर्वार्थसिद्धं संप्रापदिद्धधीः ॥ २७५ ॥ सममीं पृथिवीं पापादध्युवासातिदारुणः । प्राग्मागे धातकीखण्डे विदेहे पश्चिमे महान् ॥ २७६ ॥ देशोऽस्ति गन्धिलस्तस्मिक्चयोध्यानगरे नृपः । अर्हद्वासोऽभवत्तस्य सुन्नता सुखदायिनी ॥ २७७ ॥ रत्नमाला तयोरासीत्स्युनुर्वीतभयाद्धयः । तस्यैव जिनदत्त्वायामभूद्रत्नायुधः सुतः ॥ २७८ ॥ नाम्ना विभीषणां जातो तानुभौ रामकेशवौ । अविभज्य श्चियं दीर्घकालं मुन्त्वा यथोचितम् ॥ २७९ ॥ कालान्ते केशवोऽयासीद्वद्ध्वायुः शक्रराप्रभाम् । स हल्यिप निवृत्यन्तेवासित्वा लान्तवं ययौ ॥ २८० ॥ आदित्याभः स पृवादं द्वितीयपृथिवीस्थितम् । प्रविदय नरकं स्नेहाद्विभीषणमबोधयत् । ॥ २८९ ॥ आदित्याभः स पृवादं द्वितीयपृथिवीस्थितम् । प्रविदय नरकं स्नेहाद्विभीषणमबोधयत् । ॥ २८९ ॥

वश्यासे अपमान पाकर बहुत हां कुद्ध हुआ। उसने मुनिपना छोड़ दिया और राजाकी नौकरी कर ली। वहाँ पाकराास्त्रके कहे अनुसार बनाये हुए मांससे उसने उस नगरके स्वामी राजा गन्धमित्रको अपने वश कर लिया और इस उपायसे उस बुद्धिपेणाको अपने आधीन कर लिया। अन्त में वह विचित्रमित मरकर तुम्हारा हाथी हुआ है। १६६-२६०॥ मैं यहाँ त्रिलोकप्रक्षिपिका पाठ कर रहा था उसे मुनकर इसे जाति-स्मरण हुआ है। अब यह संसारसे विरक्त है, निकट भव्य है और इसीलिए इसने अशुद्ध भोजन करना छोड़ दिया है। १६६ ॥ भोगके लिए धर्मका त्याग करना ऐसा है जैसा कि काचके लिए महामणिका और दासीके लिए माताका त्याग करना है इसलिए विद्वानोंको चाहिये कि व भोगोंका सद। त्याग करें।। २६६ ॥ यह मुनकर राजा कहने लगा कि धर्मको दूषित करनेवाले कामको धिकार है, वास्तवमें धर्म ही परम मित्र हैं ऐसा कहकर वह धर्ममें तत्पर हो गया।। २७०॥ उसने उसी समय अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया और माताके साथ संयम धारण कर लिया। तपश्चरण कर मरा और आयुक अन्तमें सोलहवें स्वर्गमें देव हुआ।।२०१॥

सत्यघोषका जीव जो पङ्कप्रभा नामक चोथे नरकमें गया था वहाँ से निकलकर चिरकाल तक नाना योनियोंमें भ्रमण करता हुन्ना अनेक दुःख भोगता रहा ॥ २७२ ॥ एक बार वह पूर्वकृत पापके उदयसे इसी क्षत्रपुर नगरमें दारुण नामक व्याधकी मंगी नामक स्त्रीसे अतिदारुण नामका पुत्र हुन्ना ॥ २७३ ॥ किसी एक दिन प्रियङ्गुखण्ड नामके वनमें वन्नायुध मुनि प्रतिमायोग धारण कर विराजमान थे उन्हें उस दुष्ट भीलके लड़केने परलोक भेज दिया—मार डाला ॥ २७४ ॥ तीइण युद्धिके धारक वे मुनि व्याधके द्वारा किया हुआ तीव्र उपसर्ग सहकर धर्मध्यानसे सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त हुए ॥ २७५ ॥ श्रोर अतिदारुण नामका व्याध मुनिहत्याके पापसे सातवें नरकमें उत्पन्न हुन्ना।

पूर्व धातकीखण्डके पश्चिम विदेहक्षेत्रमें गन्धिल नामक देश है उसके श्वयोध्या नगरमें राजा अईद्दास रहते थे, उनकी सुख देने वाली सुत्रता नामकी स्त्री थी। रत्नमालाका जीव उन दोनोंके वीतभय नामका पुत्र हुन्त्रा। श्रीर उसी राजाकी दूसरी रानी जिनदत्ताके रत्नायुधका जीव विभीषण नामका पुत्र हुन्त्रा। वे दोनों ही पुत्र बलभद्र तथा नारायण थे श्रीर दीर्घकाल तक विभाग किये बिना ही राजलद्मीका यथायोग्य उपभोग करते रहे।। २७६-२७६।। श्रान्तमें नारायण तो नरकायुका बंध कर शर्कराप्रमामें गया श्रीर बलभद्र श्रान्तिम समयमें दीक्षा लेकर लान्तव स्वर्गमें उत्पन्न हुन्ता।। २८०॥ मैं वही आदित्याभ नामका देव हूं, मैंने स्नेहवश दूसरे नरकमें जाकर वहाँ

१ ऋनिमिषो देवः । २-मबोधयम् मः ।

बुदुष्वा ततः स निर्यातो द्वीपेऽस्मिन् विजये पुरे । ऐरावते महत्यासीदयोध्या तदधीश्वरः ॥ २८२ ॥ श्रीवर्माऽस्य सुसीमाख्या देवी तस्याः सुतोऽभवत् । ेश्रीधर्मासावनन्ताख्यमुनेरादाय संयमम् ॥२८३॥ ब्रह्मकल्पेऽभवद् देवो दिन्याष्टगुणभूपितः । सर्वार्थसिद्धिजः संजयन्तो वज्रायुघोऽभवत् ॥ २८४ ॥ ब्रह्मकल्पादिहागस्य त्वं जयन्तो निदानतः । मोहाद्विल्रप्तसम्यक्त्वोऽजनिष्ट नागनायकः ॥ २८५ ॥ श्राक्तनो नारकः प्रान्तपृथिबीतो विनिर्गतः । जधन्यायुरहिर्भृत्वा तृतीयां पृथिवीं गतः ॥ २८६ ॥ ततो निर्गत्य तिर्यक्षु त्रसेषु स्थावरेषु च । भान्त्वाऽस्मिन् भरते भूतरमणाख्यवनान्तरे ॥ २८७ ॥ पेरावतीनदीतीरे सृगश्रङ्गसुतोऽभवत् । गोश्टङ्गतापसाधीशः शङ्किकायां विरक्तधीः ॥ २८८ ॥ स पञ्चाप्रितपः कुर्वन् दिन्यादितिलकाभिपम् । लगं वीक्ष्यांद्यमालाल्यं निदानमकरोत्कुधीः ॥ २८९ ॥ मृत्वाऽत्र खगत्रीकोदक्श्रेण्यां गगनवल्लमे । बच्च दंष्ट्खगैत्रास्य प्रिया विद्युत्प्रभा तयोः ॥ २९० ॥ विद्युइंड्टः सुतो जातः सोऽयं वैरानुबन्धतः । बद्ध्वा कर्म चिरं दुःखमापदाप्स्यति चापरम् ॥२९१॥ एवं कर्मवशाजन्तुः संसारे परिवर्तते । पिता पुत्रः सुतो माता माता भ्राता स च स्वसा ॥ २९२ ॥ स्वसा नप्ता भवेत्का वा वन्धुसम्बन्धसंस्थितिः । कस्य को नापकर्ताऽत्र नोपकर्ता च कस्य कः ॥ २९३ ॥ तस्माद्वेरानुबन्धेन मा क्रथाः पापबन्धनम् । मुख्न वेरं महानाग ! विद्युष्टंब्टश्च मुज्यताम् ॥ २९४ ॥ इति तद्देववाक्सीधवृष्ट्या सन्तर्पितोऽहिराट् । देवाहं त्वत्प्रसादेन सद्धर्मं श्रद्धे स्म भोः ॥ २९५ ॥ किन्तु विद्यावलादेष विद्यद्दंष्टोऽघमाचरत् । तस्मादम्यान्वयस्यैव महाविद्यां छिनद्रयहम् ॥ २९६ ॥ इत्याहैतद्वयः श्रुत्वा देवो मद्नुरोघतः । त्वया नैतद्विधानन्यमित्याख्यन्फणिनां पतिम् ॥ २९७ ॥

रहनेवाले विभीषणको सम्बोधा था ॥ २८१ ॥ वह प्रतिबोधको प्राप्त हुआ ऋार वहाँ से निकलकर इसी जम्बृद्धीपके ऐरावत क्षेत्रकी अयोध्या नगरीके राजा श्रीवर्माकी मुसीमा देवीके श्रीधर्मा नामका पुत्र हुआ। ऋौर वयस्क होने पर अनन्त नामक मुनिराजसे संयम प्रहण कर ब्रह्मस्वर्गमें आठ दिव्य गुणोंसे विभूपित देव हुआ। वऋायुधका जीव जो सर्वार्थसिद्धिमें ऋहमिन्द्र हुआ था वहाँसे आकर संजयन्त हुआ।। २८२-२८४।। श्रीधर्माका जीव ब्रह्मस्वर्गसे त्राकर तू जयन्त हुआ था श्रीर निदान बाँधकर मोह-कर्मके उदयसे धरणीन्द्र हुन्ना ॥ २८५ ॥ सत्यघापका जीव सातवीं पृथिवीसे निकल कर जघन्य त्रायुका धारक साँप हुआ त्रारे फिर तीमरे नरक गया ॥ २८६ ॥ वहाँसे निकल कर त्रस स्थावर रूप तिर्यंच गतिमें भ्रमण करता रहा। एक बार भूतरमण नामक वनके मध्यमें ऐरावती नदीके किनारे गोश्वङ्ग नामक तापसकी शङ्किका नामक स्त्रीके मृगश्वङ्ग नामका पुत्र हुन्ना। वह विरक्त होकर पञ्चामि तप कर रहा था कि इतनेमें वहाँसे दिव्यतिलक नगरका राजा अंशुमाल नामका विद्याधर निकला उसे देखकर उस मूर्खने निदान वन्य किया ॥ २८७-२८ ॥ ऋन्तमें मर कर इसी भरतक्षेत्रके विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणी-सम्बन्धी गगनवल्लभ नगरके राजा वज्रद्रष्ट विद्याधरको विद्युत्प्रभा रानीके विद्युद्द्ष्ट्र नामका पुत्र हुआ। इसने पूर्व वैरके संस्कारसे कर्मबंध कर चिरकाल तक दुःख पाये श्रीर श्रागे भी पावेगा ॥ २६०-२६१ ॥ इस प्रकार कर्मके वश होकर यह जीव परिवर्तन करता रहता है। पिता पुत्र हो जाता है, पुत्र माता हो जाता है, माता भाई हो जाती है, भाई बहन हो जाता है श्रीर बहन नाती हो जाती है सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें बन्धु-जनोंके सम्बन्धकी स्थिरता ही क्या है ? इस संसारमें किसने किसका अपकार नहीं किया और किसने किसका उपकार नहीं किया ? इसलिए वैर बाँधकर पापका बन्ध मत करो । हे नागराज—हे धरगोन्द्र ! वैर छोड़ो और विद्युद्दंष्ट्रको भी छोड़ दो ॥२६२-२६४॥ इस प्रकार उस देवके वचनरूप अमृतकी वर्षासे धरऐन्द्र बहुत ही संतुष्ट हुन्त्रा। वह कहने लगा कि हे देव ! तुम्हारे प्रसादसे आज मैं समीचीन धर्मका श्रद्धान करता हूँ ।। २६५ ।। किन्तु इस विद्युद्दंष्ट्रने जो यह पापका आचरण किया है वह विद्याके बलसे ही किया है इसलिए मैं इसकी तथा इसके वंशकी महाविद्याको छीन लेता हूँ' यह कहा ।। २६६ ।। उसके वचन सुनकर वह देव धरऐन्द्रसे फिर कहने लगा कि ऋापको

१ श्रीधर्मास्य क०, ग०, घ०। श्रीधावा सा ल०, ख०।

सोऽपि यद्येवमैतस्य वंशानां मासिधन् महा-। विद्याः पुंसां स्त्रियः सञ्जयन्तभद्दारकान्तिके ॥ २९८ ॥ साधयन्त्वन्यथा दर्पादिमे दुष्टाः कुचेष्टिताः । भविष्यतां च साधूनां पापाः कुर्वन्त्युपद्रवम् ॥ २९९ ॥ पुषोऽपि पर्वतो विद्याधरह्रीक्रीडितः परः । ह्रीमन्नामेत्युदीर्यास्मन् भातृप्रतिनिधि व्यधात् ॥ ३०० ॥ विद्युरंट्टं च सामोक्तैर्धर्मन्यायानुयायिभिः । कृत्वा १प्रशान्तकालुष्यं देवं चाभ्यर्थ्य यातवान् ॥३०१॥ देषोऽपि स्वायुरन्तेऽस्मिन्नुशरे मधुरापुरे । अनन्तवीर्यराङ्मेरुमालिन्यां मेरुनामभाक् ॥ ३०२ ॥ तस्यैवामितवत्यां स धरणीन्द्रोऽपि मन्दरः । समभूतां सुतावेताविव शुक्रश्रृहस्पती ॥ ३०३ ॥ तावासम्बविनेयत्वात् श्रित्वा विमलवाहनम् । श्रुत्वा स्वभवसम्बन्धमजायेतां गणेशिनौ ॥ ३०४ ॥ इह प्रत्येकमेतेषां नामग्रहणपूर्वकम् । रैगतिभेदावली न्याख्या सञ्कलश्चामिधीयते ॥ ३०५ ॥ सिंहसेनोऽशनिघोषप्रान्तः श्रीघरसम्ज्ञकः । रशिमवेगः प्रभातार्को वज्रायुधमहानृपः ॥ ३०६ ॥ सर्वार्थसिद्धौ देवेन्द्रः सञ्जयन्तः ततश्च्युतः । इत्यष्टजन्मभिः प्रापत्सिहसेनः श्रियः पद्म् ॥ ३०७ ॥ मधुरा रामदत्तानु भास्करः श्रीधरा सुरः । रत्नमालाऽच्युते देवस्ततो वीतभयाह्वयः ॥ ३०८ ॥ आदित्याभस्ततां मेरुर्गणेशो विमलेशिनः । सप्तद्धिसमवेतः सन् प्रायासीत्परमं पदम् ॥ ३०९ ॥ वारुणी पूर्णचन्द्राख्यो वैद्वर्यास्माद्यशोधरा । कापिष्ठकल्पेऽनल्पाद्धिर्देवोऽभूद्रचकप्रभः ॥ ३१० ॥ रत्नायुघोऽन्त्यकल्पोत्थस्ततदच्युत्वा विभीपणः । द्वितीये नरके पापी श्रीधर्मा ब्रह्मकल्पजः ॥ ३११ ॥ जयन्तो धरणाधीशो मन्दरी गणनायकः । चतुर्ज्ञानधरः पारमवापजन्मवारिधेः ॥ ३१२ ॥ श्रीभूतिसचिवो नागश्रमरः कुक्कुटाहिकः । तृतीये नरके दःखी शयुः पङ्कप्रभोद्भवः ॥ ३१३ ॥

स्वयं नहीं तो मेरे अनुरोधमे ही एसा नहीं करना चाहिये॥ २६०॥ धरणेन्द्रने भी उस देवके वचन मुनकर कहा कि यदि एसा है तो इसके वंशके पुरुषोंको महाविद्याएँ सिद्ध नहीं होंगी परन्तु इस वंशकी स्वियाँ संजयन स्वामीके समीप महाविद्यात्र्योंको सिद्ध कर सकती हैं। यदि इन अपराधियों को इतना भी दण्ड नहीं दिया जावेगा तो ये दुष्ट अहंकारसे खोटी चेष्टाएँ करने लगेंगे तथा आगे होने वाले मुनियों पर भी ऐसा उपद्रव करेंगे॥ २६५-२६६॥ इस घटनासे इस पर्वत परके विद्याधर अत्यन्त लिजत हुए थे इसलिए इसका नाम 'हीमान्' पर्वत है ऐसा कहकर उसने उस पर्वत पर अपने भाई संजयन्त मुनिकी प्रतिमा बनवाई ॥ ३००॥ धर्म और न्यायके अनुसार कहे हुए शान्त वचनोंमे विद्युद्दंष्ट्रको कालुज्यरहित किया और उस देवकी पूजा कर अपने स्थान पर चला गया॥३०१॥ वह देव अपनी आयुके अन्तमें उत्तर मथुरा नगरीके अनन्तवीर्य राजा और मेरुमालिनी नामकी रानीके मेरु नामका पुत्र हुआ।। ३०२॥ तथा धरऐन्द्र भी उसी राजाकी अमितवती रानीके मन्दर नामका पुत्र हुआ।। ये दोनों ही भाई शुक्र और वृहस्पितके समान थे॥ ३०३॥ तथा अत्यन्त निकट भन्य थे इसलिए विमलवाहन भगवानके पास जाकर उन्होंने अपने पूर्वभवके सम्बन्ध सुने एवं दीक्षा लेकर उनके गणधर हो गये॥ ३०४॥ अब यहाँ इनमेंसे प्रत्येकका नाम लेकर उनकी गित और भवोंके समृहका वर्णन करता हूँ—॥३०५॥

सिंहसेनका जीव अशानिघोष हाथी हुआ, फिर श्रीधर देव, रिश्मवेग, अर्कप्रभदेव, महाराज वजायुध, सर्वार्थसिद्धिमें देवेन्द्र और वहाँसे चयकर सञ्जयन्त केवली हुआ। इस प्रकार सिंहसेनने आठ भवमें मोक्षपद पाया।। ३०६-३०७।। मधुराका जीव रामदत्ता, भास्करदेव, श्रीधरा, देव, रक्षमाला, अच्युतदेव, वीतभय और आदित्यप्रभदेव होकर विमलवाहन भगवान्का मेरु नामका गणधर हुआ और सात ऋद्धियोंसे युक्त होकर उसी भवसे मोक्षको प्राप्त हुआ।। ३०५-३०६।। वारुणीका जीव पूर्णचन्द्र, वैद्यदेव, यशोधरा, कापिष्ठ स्वर्गमें बहुत भारी ऋद्धियोंको धारण करनेवाला रुचकप्रभ नामका देव, रक्षायुध देव, विभीषण पापके कारण दूसरे नरकका नारकी, श्रीधर्मा, क्षास्वर्गका देव, जयन्त, धरणेन्द्र और विमलनाथका मन्दर नामका गणधर हुआ और चार ज्ञानका धरी होकर संसारसागरसे पार हो गया।। ३१०-३१२।। श्रीभृति—(सत्यघोष) मंत्रीका जीव

१ प्राशान्त क०, घ०। २ गतिर्भवावली व्याख्या ल०।

त्रसस्थावरसम्ब्रान्तः पश्चाजातोऽतिदारुणः । ततस्तमस्तमस्यासीत्सर्पस्तस्माच नारकः ॥ ३१४ ॥ बहुयोनिपरिभान्तो सृगश्कां सृतस्ततः । विद्युद्दंष्ट्रः खगाधीशः पापी पश्चात् प्रसचवान् ॥ ३१५ ॥ भद्रमित्रवणिक् सिंहचन्द्रः प्रीतिक्करः सुरः । चक्रायुधो विधूताष्टकर्मा निर्वाणमापिवान् ॥ ३१६ ॥

#### वसन्ततिलका

एवं चतुर्गतिषु ते चिरमुखनीचस्थानानि कर्मपरिपाकवशात् प्रपद्य ।
सौस्यं कचित् कचिदयाचितमुप्रदुःखमापंखयोऽत्र परमात्मपदं रेपसन्नाः ॥ ३१७ ॥

#### मालिनी

खलखगमकृतोय्रोपद्भवं कस्यचिद्वा

मनिस शमरसत्वान्मन्यमानो महेच्छः ।

शुचितरवरशुक्कथ्यानमध्यास्य शुद्धिं

समगमदमलो यः सल्जयन्तः स वोऽन्यात् ॥ ३१८ ॥

### रथोद्धता

मेरुमन्दरमद्दाभिधानको स्तामिनेन्दुविजयाद्वृतौजसौ ।
पूजितौ मुनिगणाधिनायकौ नायकौ नयमयागमस्य वः ॥ ३१९ ॥
हृत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिरुक्षणमहापुराणसंप्रहे विमलतीर्थकर-धर्म-स्वयम्भू-मधुसन्जयन्त-मेरुमन्दरपुराणं परिसमासम् एकोनपष्टितमं पर्व ॥ ५९ ॥

#### -----

सर्प, चमर, कुर्कुट सर्प, तीसरे नरकका दुःखी नारकी, श्वजगर, चौथे नरकका नारकी, त्रस और स्थावरोंके बहुत भव अति दारुण, सातवें नरकका नारकी, सर्प, नारकी, अनेक योनियोंमें भ्रमण कर मृगशृङ्ग और फिर मरकर पापी विद्युद्दंष्ट्र विद्याधर हुआ एवं पीछेसे वैररहित-प्रसन्न भी हो गया था।। ३१३-३१५।। भद्रमित्र सेठका जीव सिंहचन्द्र, श्रीतिकरदेव और चक्रायुधका भव धारण कर आठों कर्मोंको नष्ट करता हुआ निर्वाणको प्राप्त हुआ था।। ३१६।।

इस प्रकार कहे हुए तीनों ही जीव अपने-अपने कर्मोदयके वश चिरकाल तक उब-नीच स्थान पाकर कहीं तो सुखका अनुभव करते रहे और कहीं बिना माँगे हुए तीव्र दुःख भोगते रहे परन्तु अन्तमें तीनों ही निष्पाप होकर परमपदको प्राप्त हुए ॥ ३१७॥ जिन महानुभावने हृदयमें समता रसके विद्यमान रहनेसे दुष्ट विद्याधरके द्वारा किये हुए भयंकर उपसर्गको 'यह किसी विरले ही भाग्यवानको प्राप्त होता है' इस प्रकार विचार कर बहुत अच्छा माना और अत्यन्त निर्मल शुक्तध्यानको धारण कर शुद्धता प्राप्त की वे कर्ममल रहित संजयन्त स्वामी तुम सबकी रक्षा करें ॥३१न॥ जिन्होंने सूर्य और चन्द्रमाको जीतकर उत्कृष्ट तेज प्राप्त किया हैं, जो मुनियोंके समृहके स्वामी हैं, तथा नयोंसे परिपूर्ण जैनागमके नायक हैं ऐसे मेरु और मंदर नामके गणधर सदा आपलोगोंसे पूजित रहें—आपलोग सदा उनकी पूजा करते रहें ॥ ३१६॥

इस प्रकार त्र्यार्ष नामसे प्रसिद्धभगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें विमलनाथ तीर्थंकर, धर्म, स्वयंभू, मधु, संजयन्त, मेरु और मंदर गणधरका वर्णन करनेवाला उन- सठवाँ पर्व समाप्त हुआ।।

<sup>----</sup>

१ विद्युद्दंष्ट्रलगाधीराः क०, ला०, ग०, घ०। २ प्रपन्नाः स०।

## षष्टितमं पर्व

भनन्तोऽनन्तदोषाणां हन्ताऽनन्तगुणाकरः । हन्त्वन्तध्र्वान्तसन्तानमन्तातीतं जिनः स नः ॥ १॥ धातकीखण्डप्राग्भागमेरूद्विषये महत् । रम्यं पुरमिरिप्टाख्यमैकध्यमिव सम्पदाम् ॥ २ ॥ पितः पग्नरथस्तम्य पग्नासग्न स्वयं गुणैः । यस्मिन् महीं चिरं पाति प्रापन्प्रीति परां प्रजाः ॥ ३ ॥ पुण्योदयात्सुरूपादिसामग्रीसुखसाधिनी । जन्तोस्तदुदयस्तस्मिन्पुष्कलोऽस्ति निरर्गलः ॥ ४ ॥ प्रथ्योदयात्सुरूपादिसामग्रीसुखसाधिनी । जन्तोस्तदुदयस्तस्मिन्पुष्कलोऽस्ति निरर्गलः ॥ ४ ॥ तदिन्द्रियार्थसान्त्रिध्यसुद्भूतसुखेन सः । शक्तवत्सुष्ठु असन्तृप्यन्त्रसारसुखमन्त्रभृत् ॥ ५ ॥ अथान्यदा समासाच स्वयग्प्रभजिनाधिपम् । सप्रश्रयमभिष्ठुत्य श्रुत्वा धर्मं सुनिर्मलम् ॥ ६ ॥ संयोगो देहिनां देहैरक्षाणां च स्वगोचरैः । अनित्योऽन्यतराभावे सर्विपामाजवञ्जवे ॥ ७ ॥ आहितान्यमताः सन्तु देहिनो मोहिताशयाः । अहं ४निहतमोहारिमाहात्म्याईत्कमाश्रयः ॥ ८ ॥ करवाणि कथन्नारं मितमेतेषु निश्चलाम् । इति मोहमहाग्रन्थिसुदिचास्योचयौ मितः ॥ ९ ॥ ततः परीतदावाग्निशिखासन्त्रासितैणवत् । चिरोपिनां च संसारस्थलीं हातुं कृतोचमः ॥ १० ॥ स्नौ घनरथे राज्यं नियोज्यादाय संयमम् । एकादशाङ्गवारशिपारगो बद्धतीर्थकृत् ॥ ११ ॥ प्रान्ते स्वाराधनां प्राप्य परित्यक्तशरीरकः । अभूत् पर्यन्तकल्पेन्द्रः पुष्पोक्तरिमानजः ॥ १२ ॥ द्विश्वल्यामानायुर्टम्ताद्वीनधनुस्तनुः । शुक्रलेदयः श्रुस्त्रेकादशमासीस्तु सङ्ख्यया ॥ १३ ॥ द्विश्वल्यान्त्रद्वीनधन्ताद्वीनधनुस्तनुः । शुक्रलेदयः श्वसन्नेकादशमासीस्तु सङ्ख्यया ॥ १३ ॥

अथानन्तर जो अतन्त दोपोंको नष्ट करनेवाले हैं तथा अतन्त गुणोंकी खान-स्वम्बप हैं ऐसे श्री अनन्तनाथ भगवान हम सबके हृदयमें रहनेवाले मोहरूपी अन्यकारकी सन्तानको नष्ट करें ॥१॥ धानकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरुसे उत्तरकी ओर विद्यमान किसी देशमें एक अरिष्ट नामका बड़ा सुन्दर नगर है जो ऐसा जान पड़ता है भानो समस्त सम्पदात्रोंके रहनेका एक स्थान ही हो ॥ २ ॥ उस नगरका राजा पदारथ था, वह ऋपने गुणोंमे पद्मा-लद्दमीका स्थान था, उसने चिरकाल तक पृथिवीका पालन किया जिससे प्रजा परम प्रीतिका प्राप्त होती रही ॥ ३॥ जीवोंको सुख देनेवाली उत्तम रूप आदिकी सामग्री पुण्योदयसे प्राप्त होती हैं और राजा पद्मरथके वह पुण्यका उदय बहुत भारी तथा बाधारिहत था ।। ४ ।। इसलिए इन्द्रियोंके विषयोंके सान्निध्यसे उत्पन्न होने वाले सुखसे वह इन्द्रके समान संतुष्ट होता हुआ अच्छी तरह संसारके सुखका अनुभव करता था ॥ ५॥ किसी एक दिन वह स्वयंप्रभ जिनेन्द्रके समीप गया। वहाँ उसने विनयके साथ उनकी स्तृति की और निर्मल धर्मका उपदेश सुना ।। ६ ।। तदनन्तर वह चिन्तवन करने लगा कि 'जीवोंका शारीरके साथ और इन्द्रियोंका अपने विषयोंके साथ जो संयोग होता है वह अनित्य है क्योंकि इस संसारमें सभी जीवों-के ऋात्मा ऋौर शरीर तथा इन्द्रियाँ ऋौर उनके विषय इनमेंसे एकका ऋभाव होता ही रहता है ।।७।। यदि अन्य मतावलम्बी लोगोंका आशय मोहित हो तो भले ही हो मैंने तो मोहरूपी शबुके माहा-त्म्यको नष्ट करनेवाले अर्हन्त भगवान्के चरण-कमलोकाआश्रय प्राप्त किया है। मैं इन विषयोंमें अपनी बुद्धि स्थिर कैसे कर सकता हूँ --- इन विषयोंको नित्य किस प्रकार मान सकता हूँ ' इस प्रकार इसकी बुद्धि मोहरूपी महागाँठको खोलकर उद्यम करने लगी ॥ ५-६॥ तदनन्तर जिस प्रकार चारों श्रोर लगी हुई वनाग्निकी ज्वालात्र्योंसे भयभीत हुन्या हरिण ऋपने बहुत पुराने रहनेके स्थानको छोड़नेका उद्यम करता है उसी प्रकार वह राजा भी चिरकालसे रहनेके स्थान-स्वरूप संसाररूपी स्थलीको छोड़नेका उद्यम करने लगा।। १०।। उसने घनरथ नामक पुत्रके लिए राज्य देकर संयम धारण कर लिया और ग्यारह अंगरूपी सागरका पारगामी होकर तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया ॥ ११ ॥ अन्तमें सल्लेखना धारण कर शरीर छोड़ा और अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर विमानमें इन्द्रपद प्राप्त किया ॥ १२ ॥ वहाँ उसकी आयु बाईस सागर थी, शरीर साढ़े तीन हाथका था, शुक्रलेश्या थी, वह

१ सम्पदा ग॰, घ०। २ पतिपद्मरथस्तस्य ग०। ३ संतृत्य क∙, ग०, घ०। ४ विहत क०, घ०।

खन्नयायनपक्षोक्तवर्षेराहारमाहरत्। सुखी मनःप्रवीचारात्तमसः प्राग्गताविषः॥ १४॥ तत्माणबल्यस्तेजोविक्रियाभ्यां च तत्प्रमः। चिरं तन्न सुखं भुक्त्वा तिस्मन्नन्नागिष्यित ॥ १५॥ द्विरिवस्य दक्षिणे भागे साकेतनगरेषरः। इक्ष्वाकुः काश्यपः सिंहसेनो नाम महानृपः १६॥ जयश्यामा महादेवी तस्यास्या वेश्मनः पुरः। वसुधारां सुराः सारां मासषट्कीमपीपतन्॥ १७॥ कार्तिके मासि रेवत्यां प्रभातेऽह्नि तदादिमे। निरीक्ष्य पोढश स्वमान् विश्वन्तं वाऽऽननं गजम्॥ १८॥ अवगम्य फलं तेषां भूभुजोऽविधलोचनात्। गर्भिस्थताच्युतेन्द्रासौ परितोपमगात्परम्॥ १९॥ अवगम्य फलं तेषां भूभुजोऽविधलोचनात्। गर्भिस्थताच्युतेन्द्रासौ परितोपमगात्परम्॥ १९॥ सुखगर्भा जयश्यामा ज्येष्ठमास्यसिते सुतम्। हादश्यां भूषयोगेऽसौ सपुण्यमुद्रपादयत्॥ २९॥ सुखगर्भा जयश्यामा ज्येष्ठमास्यसिते सुतम्। द्वादश्यां भूषयोगेऽसौ सपुण्यमुद्रपादयत्॥ २९॥ तद्गगत्य मरुन्युख्या भिरुशैक्षेत्रोलेऽभिषच्य तम्। अनन्तजिनमन्वर्थनामानं विद्युर्मुद्रा॥ २२॥ तद्गात्य मरुन्युख्या भिरुशैक्षेति । धर्मेऽतीतार्हतो ध्वस्ते तद्भयन्तरजीवितः॥ २६॥ त्रिश्चक्षेत्रसमात्मायुः पद्वाश्चापसम्मितः। कनत्कनकसङ्काशः सर्वलक्षणलक्षितः॥ २४॥ खचतुष्केन्द्रियद्वतिक्वभिषेचनम्। राज्यस्यालभताभ्यर्व्यस्त नृखेशमरहृदैः॥ २५॥ खचत्रकेन्द्रियैकोक्तवर्षे राज्यव्यतिकमे। कदाचिदुल्काभ्यतनहेतुनोत्पन्नबोधिकः॥ २६॥ शक्तानर्वाजसंस्र्डामसंयममहीधताम्। प्रमादवारिसंसिक्तां कपायस्कन्ध्यप्तिकाम्॥ २०॥ योगालस्वनसंवृद्धां तिर्यगातिप्रथकृताम्। जराकुसुमसंल्खां बद्धामयपलाशिकाम्॥ २०॥

ग्यारह माहमें एक बार इवास लेता था, वाईस हजार वर्ष बाद आहार घहण करता था, मानसिक प्रवीचारसे सुखी रहता था, तमःप्रभा नामक छठवीं पृथिवी तक उसका अवधिज्ञान था और वहीं तक उसका वल, विक्रिया और तेज था। इस प्रकार चिरकाल तक सुख भोगकर वह इस मध्यम लोकमें आनेके लिए समुम्ख हुआ।। १३-१५॥

उस समय इस जम्बूद्वीपके दक्षिण भरतक्षेत्रकी अयोध्यानगरीमें इदवाकुवंशी काश्यपगोत्री महाराज सिंहसेन राज्य करतेथे।।१६।।उनकी महारानीका नाम जयश्यामा था। देवोंने उसके घरके स्त्रागे छह माह तक रबोंकी श्रेष्ठ धारा बरसाई ॥ १७॥ कार्तिक कृष्णा प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय रेवती नक्षत्रमें उसने सोलह स्वप्न देखनेके बाद मुँहमें प्रवेश करता हुआ हाथी देखा।। १८॥ अवधिज्ञानी राजासे उन स्वप्नोंका फल जाना। उसी समय वह अच्युतेन्द्र उसके गर्भमें आकर स्थित हुन्त्रा जिससे वह बहुत भारी सन्तोपको प्राप्त हुई ॥ १६ ॥ तदनन्तर देवींने गर्भकल्याणकका अभिषेक कर वस्त्र, माला और बड़े-बड़े आभूपणोंसे महाराज सिंहसेन और रानी जयश्यामाकी पूजा की।। २०।। जयश्यामाका गर्भ सुखसे बढ़ने लगा। नव माह व्यतीत होने पर उसने ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशीके दिन पूषायोगमें पुण्यवान पुत्र उत्पन्न किया ॥ २१ ॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर उस पुत्रका मेरु पर्वत पर त्र्याभिपेक किया त्र्यौर बड़े हर्षसे अनुन्तजित् यह सार्थक नाम रखा ॥ २२ ॥ श्रीविमल-नाथ भगवानके बाद नौ सागर और पौन पत्य बीत जाने पर तथा अन्तिम समय धर्मका विच्छेद हो जाने पर भगवान् त्र्यनन्त जिनेन्द्र उत्पन्न हुए थे, उनकी त्रायु भी इसी त्र्यन्तरालमें शामिल थी ॥२३॥ उनकी त्रायु तीन लाख वर्षकी थी, शरीर पचास धनुष ऊँचा था, देदीप्यमान सुवर्णके समान रङ्ग था श्रीर वे सब लक्ष्णोंसे सहित थे।। २४।। मनुष्य, विद्याधर और देवोंके द्वारा पूजनीय भग-वान् अनन्तनाथने सान लाख पचास हजार वर्ष बीत जाने पर राज्याभिषेक प्राप्त किया था।। २५॥ श्रीर जब राज्य करते हुए उन्हें पन्द्रह लाख वर्ष बीत गये तब किसी एक दिन उल्कापात देखकर उन्हें यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ २६ ॥ वं सोचने लगे कि यह दुष्कर्मरूपी वंल अज्ञानरूपी बीजसे उत्पन्न हुई है, असंयमरूपी पृथिवीके द्वारा धारण की हुई है, प्रमादरूपी जलसे सीची गई है, कपाय ही इसकी स्कन्धयष्टि है-वड़ी मोटी शाखा है, योगके आलम्बनसे बढ़ी हुई है, तिर्यक्र

१ पुष्य-ता०। २ मुख्यशोले ता०, ता०। १-अयर्थस्स तृपेशमरहरेः ता०।-अयर्थस तृपेशमनुद्धरेः ता०। ४-दुल्कापातेन ग०।

दुःखदुःफल्लसम्रज्ञां दुष्कर्मविषवल्लरीम् । ग्रुक्कध्यानासिनामूलं चिच्छित्सुः स्वार्ग्मसिद्धये ॥ २९ ॥ लौकान्तिकैः समस्येत्य प्रस्तुवद्भिः प्रपुजितः। अनन्तिविजये राज्यं नियोज्य विजयी तुजि ॥ ३० ॥ सुरैस्तृतीयकल्याणपूजां प्राप्याधिरूढवान् । यानं सागरदत्तास्यं सहेतुकवनान्तरे ॥ ३१ ॥ ज्येष्ठे षष्ठोपवासेन रेवत्यां द्वादर्शादिने । सहस्रेणासिते राज्ञामदीक्षिण्टापराह्मके ॥ ३२ ॥ सम्प्राप्तोपान्त्यसंज्ञानः ससामायिकसंयमः । द्वितीयेऽह्नि स चर्यायै साकेतं समुपेयिवान् ॥ ३३ ॥ विशाखभूपतिस्तस्मै द्त्वाऽसं कनकच्छविः । आश्चर्यपञ्चकं प्राप ज्ञापकं स्वर्गमोक्षयोः ॥ ३४ ॥ रावित्सरद्वये याते छाद्यस्थ्ये प्राक्तने वने । अश्वत्थपादपोपान्ते कैवस्यमुद्पीपदत् ॥ ३५ ॥ चैत्रेऽमामास्यहःप्रान्ते रेवत्यां सुरसत्तमाः । तदैव तुर्यकल्याणपूजां च निरवर्तयन् ॥ ३६ ॥ जयाल्यमुख्यपञ्चाशद्गणभृदुबृंहितात्मवाक् । सहस्रपूर्वभृद्धन्यः खद्गयद्वयप्तिवाद्यधीट् ॥ ३७ ॥ खद्वयेन्द्रियरन्ध्राग्निसङ्ख्यालक्षितिशक्षकः । शून्यद्वयत्रिवार्ष्युकतृतीयज्ञानपूजितः ॥ ३८ ॥ शुन्यत्रयेन्द्रियप्रोक्तकेवलावगमान्वितः । शुन्यत्रयवसृद्दिष्टविक्रियद्विविभूपितः ॥ ३९ ॥ शून्यत्रयेन्द्रियप्रोक्तमनःपर्ययबोधनः । पिण्डीकृतोक्तपट्षिष्टिसहस्रमुनिमानितः । ४० ॥ सलक्षाप्टसहस्रोक्तसर्वभ्याद्यायिकागणः । द्विलक्षश्रावकाभ्यच्यो द्विगुणश्राविकास्तुनः ॥ ४१ ॥ असङ्ख्य देवदेवीड्य स्तिर्यक्सङ्ख्यातसेविनः । इति द्वादशविष्यातभव्यवृन्दारकामणीः ॥ ४२ ॥ सदसद्वादसद्भावमाविष्कुर्वज्ञनन्तजित् । विहृत्य विश्वतान् देशान् विनेयान्योजयन् पथि ॥ ४३ ॥ सम्मेर्दागरिमासाद्य विहाय विहति स्थितः । मासं शताधिकैः पड्भिः सहस्रैः मुनिभिः सह ॥ ४४ ॥

गितके द्वारा फैली हुई हं, यद्वायस्थारूपी फूलोंसे ढकी हुई हं, अनेक रोग ही इसके पत्ते हैं, और दुःखरूपी दुष्ट फलोंसे मुक रही हं। मैं इस दुष्ट कर्मरूपी वलको युक्त ध्यानरूपी तलवारके द्वारा आत्म-कल्याणके लिए जड़-मूलसे काटना चाहता हूँ ॥ २७-२६ ॥ ऐसा विचार करते ही स्तुति करते हुए लौकान्तिक देव आ पहुँचे। उन्होंने उनकी पूजा की, विजयी भगवान्ने अपने अनन्तविजय पुत्रके लिए राज्य दिया; देवोंने तृतीय—दीक्षा-कल्याणककी पूजा की, भगवान् सागरदत्त नामक पालकी पर सवार होकर सहतुक वनमें गय और वहाँ वलाका नियम लेकर ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशीके दिन सायंकालके समय एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गये ॥ ३०-३२॥ जिन्हें मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो सामायिक संयमसे सहित हैं ऐसे अनन्तनाथ दूसरे दिन चर्याके लिए साकेतपुरमें गये॥ ३३॥ वहाँ सुवर्णके समान कान्ति वाले विशाख नामक राजाने उन्हें आहार देकर स्वर्ग तथा मोक्षकी सूचना देनेवाले पंचाअर्य प्राप्त किये॥ ३४॥ इस प्रकार तपअरण करते हुए जब छद्मस्थ अवस्थाके दो वर्ष वीत गये तब पूर्वोक्त सहेतुक वनमें अश्वत्थ—पीपल वृक्षके नीचे चैत्र कृष्ण अमायस्थाके दिन सायंकालके समय रेवती नक्षत्रमें उन्होंने केवलज्ञान उत्पन्न किया। उसी समय देवोंने चतुर्थ कल्याणककी पूजा की ॥ ३५-३६॥

जय आदि पचास गणधरोंके द्वारा उनकी दिव्य ध्वनिका विस्तार होता था, वे एक हजार पूर्वधारियोंके द्वारा वन्दनीय थे, तीन हजार दो सौ वाद करनेवाले मुनियोंके स्वामी थे, उनतालीस हजार पाँच सौ शिक्षक उनके साथ रहते थे, चार हजार तीन सौ अवधिज्ञानी उनकी पूजा करते थे, वे पाँच हजार केवलज्ञानियोंसे सहित थे, आठ हजार विकियाऋद्विके धारकोंसे विभूषित थे, पाँच हजार मनःपर्ययज्ञानी उनके साथ रहते थे, इस प्रकार सब मिलाकर छयासठ हजार मुनि उनकी पूजा करते थे। सर्वश्रीको आदि लेकर एक लाख आठ हजार आर्यिकाओंका समूह उनके साथ था, दोलाख आवक उनकी पूजा करते थे और चार लाख आविकाएँ उनकी स्तुति करती थीं। वे असंख्यात देव-देवियोंके द्वारा स्तुत थे और संख्यात तिर्यक्कोंसे सेवित थे। इस तरह बारह सभाओंमें विद्यमान भन्य समूहके अपणी थे।। ३०-४२।। पदार्थ कथंचित् सद्रूष्ट है और कथंचिद् असद्रूष्ट है इस प्रकार विधि और निषेध पक्षके सद्भावको प्रकट करते हुए भगवान अनन्तित्ने प्रसिद्ध देशोंमें विहार कर भव्य जीवोंको सन्मार्गमें लगाया।। ४३।। अन्तमें सम्मेद शिखर पर जाकर उन्होंने

१ संयुत्तः क०, घ०। २-मानतः क०।

प्रतिमायोगधारी सबमावस्थाप्ररात्रिभाक् । तुरीयध्यानयोगेन सम्प्रापत्परमं पदम् ॥ ४५ ॥ सबो वधुसत्समूद्दोऽपि सम्प्राप्यान्त्येष्टिमादरात् । विधाय विधिवत्स्वीकः स्वकीकं सर्वतो ययौ ॥४६॥ मालिनी

कुनयधनतमोऽन्धं कुश्रुतोल्ह्कविद्विट् सुनयमयमयुषेः विश्वमाञ्च प्रकाश्य । प्रकटपरमदीप्तिबीधयन् भन्यपद्मान् प्रदहतु स<sup>्</sup>जिनेनोऽनन्तजिद् दुष्कृतं वः ॥ ४७॥

वसन्ततिलका

प्राक्पालकः प्रथितपश्चरथः पृथिव्याः ४ पश्चाद्विनिश्चितमतिस्तपसाच्युतेन्द्रः । तस्माञ्चुतोऽभवदनन्तजिदन्तकान्तो

यः सोऽवताद् द्र्तमनन्तभवान्तकाद् वः ॥ ४८ ॥

तम्रैव सुप्रभो रामः केशवः पुरुषोत्तमः । व्यावर्ण्यते भवेपूषेः त्रिषु वृत्तकमेतयोः ॥ ४९ ॥ पुतिस्मन् भारते वर्षे पोदनाधिपतिः वृपः । वसुपेणो महादेवी तस्य नन्देस्यनिन्दिता ॥ ५० ॥ देवी पञ्चशतेऽप्यस्यां स राजा प्रेमनिर्भरः । रेमे वस्तन्तमन्जर्या चञ्चरीक इवोत्सुकः ॥ ५१ ॥ मलयाधिकरो नाम्ना कदाचिचण्डशासनः । आजगामं नृषं दृष्टुं तत्पुरं मित्रतां गतः ॥ ५२ ॥ नन्दासन्दर्शनेनासौ मोहितः पापपाकवान् । आहत्य तासुपायेन स्वदेशमगमन्कृषीः ॥ ५३ ॥ वसुषेणोऽप्यशक्तत्वात्तरराभवदुःखितः । चिन्तान्तकसमाकृष्यमाणप्राणः स्मृतंर्वलात् ॥ ५४ ॥

विहार करना छोड़ दिया और एक माहका योग निरोध कर छह हजार एकमी मुनियोंक साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया। तथा चैत्र कृष्ण अमावास्यांक दिन रात्रिक प्रथम भागमें चतुर्थ हुक ध्यानके द्वारा परमपद प्राप्त किया।। ४४-४५।। उसी समय देवोंके समूहने आकर वड़े आदरसे विधिपूर्वक अन्तिम संस्कार किया और यह सब क्रिया कर वे सब और अपने-अपने स्थानों पर चले गये।। ४६।। जिन्होंने मिण्यानयरूपी सघन अन्धकारसे भरे हुए समस्त लोकको सम्यङ नयरूपी किरणोंसे शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया है, जो मिण्या शास्त्ररूपी उन्हुओंसे हेप करनेवाले हैं, जिनकी उन्हुष्ट दीप्ति अत्यन्त प्रकाशमान है और जो भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेवाले हैं ऐसे श्री अनन्तजित् भगवान्रूपी सूर्य तुम सबके पापको जलावें।। ४७॥ जो पहले पद्मरथ नामके प्रसिद्ध राजा हुए, फिर तपके प्रभावसे निःशङ्क बुद्धिके धारक अच्युनेन्द्र हुए और फिर वहाँसे चयकर मरणको जीतनेवाले अनन्तजित् नामक जिनेन्द्र हुए वे अनन्त भवोंमें हानेवाले मरणसे तुम सबकी रक्षा करें।। ४५॥

अथानन्तर—इन्हीं अनन्तनाथके समयमें सुप्रभ बलभद्र श्रीर पुरुषोत्तम नामक नारायण हुए हैं इसलिए इन दोनोंके तीन भवोंका उत्कृष्ट चित्र कहता हूँ ॥ ४६ ॥ इसी भरत क्षेत्रके पोदनपुर नगरमें राजा वसुपेण रहते थे उनकी महारानीका नाम नन्दा था जो अतिशय प्रशंसनीय थी ॥ ५० ॥ उस राजा के यद्यपि पाँच सौ खियाँ थी तो भी वह नन्दाके ऊपर ही विशेष प्रेम करता था सो ठीक ही है क्यों कि वसन्त ऋतु में श्रमेक फूल होने पर भी भ्रमर श्राम्नमंत्ररी पर ही श्रधिक उत्सुक रहता है ॥ ५१ ॥ मलय देशका राजा चण्डशासन, राजा वसुपेणका मित्र था इसलिए वह किसी समय उसके दर्शन करनेके लिए पोदनपुर आया ॥ ५२ ॥ पापके उदयसे प्रेरित हुआ चण्डशासन नन्दाको देखनेसे उसपर मोहित हो गया श्रतः वह दुर्बुद्धि किसी उपायसे उसे हरकर अपने देश ले गया ॥ ५२ ॥ राजा वसुषेण श्रसमर्थ था श्रतः उस पराभवसे बहुत दुःग्वी हुआ, चिन्ता रूपी यमराज

१ दिवि स्वर्गे सीदन्तीति युसदस्तेषां सनूहः देवसमूहः । २ जिनसूर्यः । ३ तत् क०, घ० । ४ पृथिव्यां स०, ख० ।

श्रेयोगणधरं प्राप्य प्रवच्यां प्रतिपथ सः । सिंहिनःक्रीडितायुप्रं तपस्तप्त्वा महावलः ॥ ५५ ॥ यदि विश्वेत चर्यायाः फलमन्यत्र जन्मिन । अलङ्घ्यशासनः कान्तो भवामीत्यकरोन्मितम् ॥ ५६ ॥ ततो विहितसंन्यासः सहस्रारं जगाम सः । अप्टादशसमुद्रायुद्धादशं कल्पमुत्तमम् ॥ ५० ॥ अथ जम्बूमित द्वीपं प्राग्विदेहं महिद्धिके । नन्दनाल्ये पुरं प्रामृत्तराधीशो महावलः ॥ ५८ ॥ प्रजानां पालको भोक्ता सुलानामितधार्मिकः । श्रीमान् दिक्प्रान्तिविश्रान्तकीर्तिरातिहरोऽधिनाम् ॥५९॥ स कदाचिन्छरीरादियाथाल्यावगमोदयात् । विरक्तस्तेषु निर्वाणपदविष्रापणोत्सुकः ॥ ६० ॥ दत्वा राज्यं स्वपुत्राय प्रजापालार्ह्वन्तिके । गृहीतसंयमः सिंहिनिःक्रीडिततपः श्रितः ॥ ६१ ॥ संन्यस्यन्ति सहस्रारं प्राप्याप्टादशसागर- । स्थिति भोगांश्रिरं भुक्त्वा तदन्ते शान्तमानसः ॥ ६२ ॥ अथेह भारते द्वारवत्यां सोमप्रभप्रभोः । जयवत्यामभूत्मुनुः सुरूपः सुप्रभाह्नयः ॥ ६३ ॥ महायितः समुत्तुङ्गः सुरविद्याधराश्रयः । इवेतिमानं दधत् सोऽभाद् विजयार्द्धं इवापरः ॥ ६४ ॥ कलञ्कविकलः कान्तः सन्ततं सर्वचित्रहत् । पद्यानन्दविधायीत्थमितशेतं विधुं च सः ॥ ६५ ॥ तस्यव सुपेणाल्यः सीतायां पुरुपात्तमः । तोकोऽजिन जनानन्दविधायी विविधेर्गुणैः ॥ ६६ ॥

उसके प्राण खींच रहा था परन्तु उसे शास्त्रज्ञानका वल था अतः वह शान्त होकर श्रेय नामक गणधरके पाम जाकर दीक्षित हो गया। उस महावलवान्ने सिंहिनिष्क्रीडित ऋादि कठिन तपकर यह निदान किया कि यदि मेरी इस तपश्चर्या का बुद्ध फल हो तो मैं अन्य जन्ममें ऐसा राजा होऊँ कि जिसकी ऋाज्ञाका कोई भी उल्लंघन न कर सके।। ५४-५६॥ तदनन्तर संन्यासमरणकर वह सहस्तार नामक वारहवें स्वर्ग गया। वहाँ अठारह सागरकी उसकी आयु थी।। ५७॥

अथानन्तर-जम्बुई।पके पूर्विबदेह रेक्समें एक सम्पत्तिसम्पन्न नन्दन नामका नगर हैं। उसमें महा-बल नामका राजा राज्य करना था। वह प्रजाकी रखा करना हुआ सुखोंका उपभाग करता था, श्रात्यन्त धर्मात्मा था, श्रीमान था, उसकी कीर्ति दिशाश्रीके अन्त तक फैली थी, श्रीर वह याचकीं-र्का पीड़ा दूर करनेवाला था-वहुत दानी था।। ५८-५६॥ एक दिन उसे शरीरादि वस्तुओंके यथार्थ स्वरूपका वोध हो गया जिससे वह उनसे बिरक्त होकर मोक्ष प्राप्त करनेके लिए उत्सक हो गया।। ६०।। उसने अपने पुत्रके लिए राज्य दिया और प्रजापाल नामक अर्हन्तके समीप संयम धारण कर सिंहनिष्कीडित नामका तप किया ॥ ६१ ॥ अन्तमें संन्यास धारण कर अठारह सागरकी स्थितिवाले सहस्रार स्वर्गमें उत्पन्न हुन्या । वहाँ चिरकाल तक भाग भागता रहा । जब त्र्यन्तिम समय आया तव शान्तिचित्त होकर मरा ॥ ६२ ॥ और इसी जम्बृद्धीप सम्बन्धी भरत दात्रकी द्वार-वती नगरके स्वामी राजा सोमप्रभकी रानी जयवन्तीके सुप्रभ नामका सुन्दर पुत्र हुआ।। ६३॥ वह सुप्रभ दूसरे विजयार्थके समान सुशोभित हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार विजयार्थ महायति— बहुत लम्बा है उसी प्रकार सुप्रभ भी महायति — उत्तम भविष्यसे सहित था, जिस प्रकार विजयार्घ समुतुङ्ग-कॅचा है उसी प्रकार सुप्रभ भी समुतुङ्ग-उदार प्रकृति का था, जिस प्रकार विजयार्घ देव श्रीर विद्याधरोंका त्राश्रय-आधार-रहनेका स्थान है उसी प्रकार सुप्रम भी देव श्रीर विद्याधरोंका श्राश्रय-रक्षक था श्रौर जिस प्रकार विजयार्घ इवेतिमा-शुक्तवर्णको धारण करता है उसी प्रकार सुप्रभ भी इवेतिमा शुक्रवर्ण ऋथवा कीर्ति सम्बन्धी शुक्रताको धारण करता था ॥ ६४ ॥ यही नहीं, वह सुप्रभ चन्द्रमाको भी पराजित करता था क्योंकि चन्द्रमा कलङ्कसहित है परन्तु सुप्रभ कलङ्करहित था, चन्द्रमा केवल रात्रिके समय ही कान्त-सुन्दर दिखता है परन्तु सुप्रभ रात्रिदिन सदा ही मुन्दर दिखता था, चन्द्रमा सबके चित्तको हरण नहीं करता-चकवा श्रादिको प्रिय नहीं लगता परन्तु सुप्रभ सबके चित्ताको हरण करता था-सर्विप्रय था, श्रीर चन्द्रमा पद्मानन्द्विधायी नहीं है-कमलोंको विकसित नहीं करता परन्तु सुप्रभ पद्मानन्दविधायी था-लच्मीको आनिन्दत करनेवाला था।। ६५ ।। उसी राजाकी सीता नामकी रानीके वसुषेणका जीव पुरुपोत्तम नामका पुत्र

१ महाबलः ज० ।

सेक्यस्तेजस्विभिः सर्वैरविलङ्घयमहोन्नतिः । महारत्नसमुद्भासी सुमेरुरिव सुन्दरः ॥ ६७ ॥ शुक्ककृष्णित्विषौ लोकव्यवहारप्रवर्तकौ । पश्चाविव विभातः स्म युक्तौ तौ रामकेशवौ ॥ ६८ ॥ पञ्चाश्च तुरुच्छ्ययौ त्रिशक्ष्कसमायुषौ । समं समसुखौ कालं समजीगमतां चिरम् ॥ ६९ ॥ अथ भान्त्वा भवे दीर्घ प्राक्तनश्चण्डशासनः । चण्डांशुरिव चण्डोऽभूद्दिण्डतारातिमण्डलः ॥ ७० ॥ काशिदेशे नृपो वाराणसीनगरनायकः । मधुसूदनशब्दाख्यो विख्यातबलविकमः ॥ ७१ ॥ तौ तदोद्विनौ श्रुत्वा नारदादसिहण्णुकः । तृव मे प्रेषय प्रार्थ्यगजरत्नादिकं करम् ॥ ७२ ॥ तदाकर्णनकालान्तवातोद्धृतमनोऽम्बुधिः । युगान्तान्तकदुःप्रेक्ष्यश्चक्रोध पुरुषोत्तमः ॥ ७३ ॥ सुप्रभोऽपि प्रभाजालं विकरन् दिश्च चश्चयोः । ज्वालाविलिमव काधपावकाचिस्तताशयः ॥ ७४ ॥ न ज्ञातः कः करो नाम किं करो येन भुज्यते । तं दास्यामः स्फुरत्वङ्गं शिरसाऽसौ प्रतीच्छतु ॥ ७५ ॥ एतु गृह्वातु को दोष इत्याविष्कृततेजसौ । उभाववोचतामुचैनारदं परुषोक्तिभः ॥ ७६ ॥ ततस्तदवगम्यायात् संकुद्धो मधुसूदनः । इन्तुं तो तौ च हन्तुं तं रोषादगमतां प्रति ॥ ७७ ॥ सेनयोरुभयोरासीत्सप्रामः संहरन्तिव । सर्वानहंस्तदारिस्तं चक्रण पुरुषोक्तमः ॥ ७८ ॥

हुआ जो कि श्रनेक गुणोंसे मनुष्योंको श्रानिद्द करने वाला था।। ६६ ।। वह पुरुपोत्तम सुमेर-पर्वतके समान मुन्दर था क्योंकि जिस प्रकार सुमेरुपर्वत समस्त तेजिस्वयों—सूर्य चन्द्रमा आदि देवोंके द्वारा सेव्यमान है उसी प्रकार पुरुपोत्तम भी समस्त तेजिस्वयों—प्रतापी मनुष्योंके द्वारा सेव्यमान था, जिस प्रकार सुमेरु पर्वतकी महोत्रिति—भारी अँग्रता यथवा उदारताका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता उसी प्रकार पुरुपोत्तमकी महोत्रिति—भारी अँग्रता यथवा उदारताका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता और जिस प्रकार सुमेरु पर्वत महारहों—वड़े वड़े रहों से सुशोभित हैं उसी प्रकार पुरुपोत्तम भी महारहों—वहुमूल्य रहों अथवा श्रेष्ठ पुरुपोंसे सुशोभित था।। ६०।। वे बलभद्र और नारायण क्रमशः शुक्त और कृष्ण कान्तिके धारक थे, तथा समस्त लोक-व्यवहारके प्रवर्तक थे श्रतः शुक्तपक्ष और कृष्णपक्षके समान सुशोभित होते थे।। ६८।। उन दोनोंका प्रचास धनुप ऊँचा शरीर था, तीस लाख वर्षकी दोनोंकी श्रायु थी और एक समान दोनोंको सुख था अतः साथ ही साथ सुखोपभोग करते हुए उन्होंने बहुत-सा समय विता दिया।। ६६।।

श्रथानन्तर-पहले जिस चण्डशासनका वर्णन कर आये हैं वह अनेक भवोंमें घूमकर काशी देशकी वाराणसी नगरीका स्वामी मधुसूदन नामका राजा हुआ। वह सूर्यके समान ऋत्यन्त तेजस्वी था, उसने समस्त शत्रुत्रोंके समूहको दण्डित कर दिया था तथा उसका वल श्रीर पराक्रम बहुत ही प्रसिद्ध था।। ७०-७१।। नारदसे उस असहिष्णुने उन बलभद्र और नारायणका वैभव सुनकर उसके पास खबर भेजी कि तुम मेरे लिए हाथी तथा रत्न आदि कर स्वरूप भेजो ॥ ७२ ॥ उसकी खबर सुनकर पुरुपोत्तमका मनरूपी समुद्र ऐसा ज्ञुभित हो गया मानो प्रलय-कालकी वायसे ही ज़ुभित हो उठा हो, वह प्रलय कालके यमराजके समान दुष्प्रेच्य हो गया श्रीर श्रत्यन्त कोध करने लगा।। ७३।। बलभद्र सुप्रभ भी दिशान्त्रोंमें अपने नेत्रोंकी लाल-लाल कान्तिको इस प्रकार विखेरने लगा मानो कोधरूपी श्रिप्तिकी ज्वालाश्रोंके समूहको ही विखेर रहा हो ॥ ७४ ॥ वह कहने लगा-'मैं नहीं जानता कि कर क्या कहलाता है ? क्या हाथ को कर कहते हैं ? जिससे कि खाया जाता है। अच्छा तो मैं जिसमें तलवार चमक रही है ऐसा कर-हाथ दूँगा वह सिरसे उसे स्वीकार करे।। ७५।। वह आवे त्रीर कर ले जावे इसमें क्या हानि है ? इस प्रकार तेज प्रकट करनेवाले दोनों भाइयोंने कद्भक शब्दोंके द्वारा नारदको उच्च स्वरसे उत्तर दिया।। ७६।। तदनन्तर यह समाचार सुनकर मधुसूदन बहुत ही कुपित हुआ और उन दोनों भाइयोंको मारनेके लिए चला तथा वे दोनों भाई भी कोधसे उसे मारनेके लिए चले ।। ०० ।। दोनों सेनात्र्योंका ऐसा संप्राम हुआ माना सबका संहार ही करना चाहता हो। शत्रु-मधुसूदनने पुरुषोत्तामके ऊपर चक्र चलाया परन्तु वह चक्र पुरुषोत्तामका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अन्तमें पुरुषोत्तामने उसी चक्रसे सधुसुदनको

त्रिखण्डाश्विपतित्वं तौ चतुर्थौ रामकेशवौ । ज्योतिर्छोकाश्विनाथत्वमन्वभूतामिवेन्द्विनौ ।॥ ७९ ॥ केशवो जीवितान्तेऽगाववधिस्थानमायुषाम् । सुप्रभस्तद्वियोगोत्थशोकानरुसमन्वितः ॥ ८० ॥ प्रबोधितः प्रसन्नात्मा सोमप्रभजिनेशिना । दीक्षित्वा श्रेणिमारुद्ध स मोक्षमगमत्सुधीः ॥ ८१ ॥

#### वसन्ततिलका

सम्भूय पोदनपुरे वसुपेणनामा कृत्वा तपः सुरवरोऽजित शुक्कलेश्यः । तस्माच्च्युतोऽर्द्धभरताश्चिपतिर्हृतारिः प्रापान्तिमां क्षितिमधः पुरुषोत्तमाख्यः ॥ ८२ ॥

### वियोगिनी

मलयाधिपचण्डशासनो नृपतिः पापमतिर्भ्रमश्चिरम् । भववारिनिधावभूद्धः खळु गन्ता मधुसूदनाभिधः ॥ ८३ ॥

### वंशस्थवृत्तम्

महावलाल्यः पुरि नन्दने नृपः महातपा द्वादशकल्पजः सुरः। पुनर्बलः सुप्रभसंज्ञयाऽगमत् परं पदं प्रास्तसमस्तसङ्गकः॥ ८४॥

#### आर्या

साम्राज्यसारसौख्यं सुप्रभपुरूपोत्तमौ समं भुक्त्वा । प्रथमो निर्वाणमगादृपरोऽधो वृत्तिवैचित्र्यम् ॥ ८५ ॥ इत्यापे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंप्रहे अनन्तर्तार्थकर—सुप्रभपुरूपोत्तम-मधुमूदनपुराणं समासं पष्टितमं पर्व ॥ ६० ॥

#### - - - OO -

मार हाला ॥ ७८ ॥ दोनों भाई चींथे वलभद्र श्रीर नारायण हुए तथा तीन खण्डके श्राधिपत्यका इस प्रकार अनुभव करने लगे जिस प्रकार कि सूर्य और चन्द्रमा ज्योतिर्लोकके आधिपत्यका श्रनुभव करने हैं ॥ ७६ ॥ आयुके अन्तमें पुरुषोत्तम नारायण छठवें नरक गया श्रीर सुप्रभ बलभद्र उसके वियोगसे उत्पन्न शोकरूपी श्रिप्रसे बहुत ही संतप्त हुआ ॥ ५०॥ सोमप्रभ जिनेन्द्रने उसे समभाया जिससे प्रसन्नचित्ता होकर उसने दीक्षा ले ली और श्रन्तमें क्षपक श्रेणीपर श्रारूढ़ होकर उस बुद्धिमान्ने मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥ ५१॥

पुरुपात्तम पहले पोदनपुर नगरमें वसुषेण नामका राजा हुआ, फिर तप कर शुक्रलेश्याका धारक देव हुआ, फिर वहाँसे चयकर अर्धभरतकेत्रका स्वामी, तथा शत्रुओंका नष्ट करनेवाला पुरुपात्तम नामका नारायण हुआ एवं उसके बाद अर्धालांकमें सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न हुआ। पर ।। मलयदेशका अर्धपति पापी राजा चण्डशासन चिरकाल तक भ्रमण करता हुआ मधुसूदन हुआ और तदनन्तर संसाररूपी सागरके अर्धाभागमें निमम हुआ।। पर ।। सुप्रभ पहले नन्दन नामक नगरमें महाबल नामका राजा था फिर महान तप कर बारहवें स्वर्गमें देव हुआ, तदनन्तर सुप्रभ नामका बलभद्र हुआ और समस्त परिमह छोड़कर उसी भवसे परमपदको प्राप्त हुआ।। पर ।। देखा, सुप्रभ और पुरुपोत्तम एक ही साथ साम्राज्यके श्रेष्ठ सुखोंका उपभोग करते थे परन्तु उनमेंसे पहला—सुप्रभ तो मोक्ष गया और दूसरा—पुरुपोत्तम नरक गया, यह सब अपनी वृत्ति-प्रवृत्तिकी विचित्रता हैं।। पर ।।

इस प्रकार आर्प नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संप्रहमें अनन्तनाथ तीर्थंकर, सुप्रभ वलभद्र, पुरुषोत्तम नारायण और मधुसूदन प्रति-नारायणके पुराणका वर्णन करनेवाला साठवाँ पर्व पूर्ण हुद्या।

<sup>----</sup>

१ चन्द्रस्यों । २-मायुषा ल०। ३ नृपति ल०।

# एकषष्टितमं पर्व

धर्मे यस्मिन् समुद्भूता धर्मा दश सुनिर्मलाः । स धर्मः शर्म मे द्वाद्धमेमपहृत्य नः ॥ १ ॥ धातकीखण्डमारमागे प्राग्विदेहे सिराटे । दक्षिणे वस्सविषये सुसीमानगरं महत् ॥ २ ॥ पतिर्दशरथस्तस्य प्रज्ञाविकमदेववान् । स्ववशीकृतसर्वारः निर्व्यायामः समे स्थितः ॥ ३ ॥ सुखानि धर्मसाराणि प्रजापालनलालसः । बन्धुभिश्च सुहृद्भिश्च सह विश्वय्धमन्वभूत् ॥ ४ ॥ माधवे शुक्रपश्चान्ते सम्प्रवृत्तजनोत्सवे । चन्द्रोपरागमालोक्य सखो निर्विण्णमानसः ॥ ५ ॥ कान्तः कुवलयाह्यदी कलाभिः परिपूर्णवान् । ईदशस्यापि चेदीहगवस्थाऽन्यस्य का गितः ॥ ६ ॥ इति मत्वा सुते राज्यभारं कृत्वा महारथे । नैःसङ्गयाह्याध्वोपतमङ्गीकृत्य स स्यमम् ॥ ७ ॥ एकादशाङ्गधारी सन् भाविनद्वयप्टकारणः । निबद्धर्तार्थकृत्युण्यः स्वाराध्यान्ते विशुद्धधीः ॥ ८ ॥ श्रवाधिकात्समुद्वायुः एकहस्ततन्त्व्हृतिः । पञ्चरन्धचनुमानदिनैरुच्छ्वासवान् मनाक् ॥ ९ ॥ लोकनाल्यन्तरव्यापिविमलावधियोधनः । तत्क्षेत्रविकयातेजोबलसम्यत्समन्वितः ॥ १० ॥ श्रवाधिकात्रिकात्महत्त्वाद्धंः समाहरन् । मुहृतें मानसाहारं श्रुक्कलेक्याद्वयश्चिरम् ॥ ११ ॥ सर्वार्थसिद्धौ सन्सौख्यं निःप्रवीचारमन्त्रभूत् । ततो नृत्योकमेनस्मिन् पुण्यभाज्यागमिष्यति ॥ १२ ॥ द्विष्टिस्मन्भारते रत्नपुरार्धाशो महापतेः । कुरुवंशस्य गोत्रेण कादयपस्य महोजसः ॥ १३ ॥ देव्या भानुमहाराजसंज्ञस्य विप्रलीश्यः । सुप्रभायाः सुरार्नातवसुधारादिसम्पदः ॥ १४ ॥

जिन धर्मनाथ भगवान्से अत्यन्त निर्मल उत्तमक्ष्मा आदि दश धर्म उत्पन्न हुए वे धर्मनाथ भगवान् हमलोगोंका ऋथर्म दृर कर हमारे लिए सुख प्रदान करें ॥ १॥ पूर्व धानकीखण्ड द्वीपके पूर्वविदेह क्रेंत्रमें नर्दाके दक्षिण तट पर एक वत्स नामका देश है। उसमें सूसीमा नामका महानगर है ।।२।। वहाँ राजा दशरथ राज्य करना था, वह बुद्धि, बल और भाग्य नीनोंसे सहित था। चूँ कि उसने समस्त शत्रु अपने वश कर लिये थे इसलिए युद्ध आदिके उद्योगसे रहित होकर वह शान्तिसे रहता था।। ३।। प्रजाकी रक्षा करनेमें सदा उसकी इच्छा रहती थी और वह बन्धुओं तथा मित्रोंके साथ निश्चिन्तनापूर्वक धर्म-प्रधान मुखोंका उपभाग करना था।। ४।। एक बार वैशाख शुक्त पूर्णिमा के दिन सवलोग उत्सव मना रहे थे उसी समय चन्द्र प्रहण पड़ा उसे देखकर राजा दशरथका मन भोगोंसे एकदम उदास हो गया ॥ ५॥ यह चन्द्रमा सुन्दर है, कुवलयों -- नीलकमलों (पक्षमें--महीमण्डल ) को त्रानिन्दत करनेवाला है त्रीर कलाओंसे परिपूर्ण है। जब इसकी भी ऐसी त्रवस्था हुई हैं तब ऋन्य पुरुषकी क्या अवस्था होगी ।। ६ ॥ ऐसा मानकर उसने महारथ नामक पत्रके लिए राज्यभार सौंपा और स्वयं परिमहरहित होनेसे भारहीन होकर संयम धारण कर लियाँ ॥ ७ ॥ उसने ग्यारह अङ्गोंका श्रध्ययन कर सोलह कारण-भावनात्र्योंका चिन्तवन किया, तीर्थंकर नामक पण्य प्रकृतिका बन्ध किया श्रीर त्रायुके श्रन्तमें समाधिमरण कर श्रपनी बुद्धिको निर्मल बनाया ।। न ।। अब वह सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ, तैंतीस सागर उसकी स्थित थी, एक हाथ ऊँचा उसका शरीर था, चार सौ निन्यानवें दिन अथवा साढ़े सोलह माहमें एक बार कुछ हवास लेता था 11 ह ।। लोक नाड़ीके अन्त तक उसके निर्मल अवधिज्ञानका विषय था, उतनी ही दूर तक फलने-वाली विक्रिया तेज तथा बलरूप सम्पत्तिसे सिंहत था।। १०।। तीस हजार वर्षमें एक बार मानसिक श्राहार लेता था, द्रव्य श्रीर भाव सम्बन्धी दोनों शुक्रलेश्याश्रोंसे युक्त था ॥११॥ इसप्रकार वह सर्वार्थ-सिद्धिमें प्रवीचार रहित उत्तम मुखका अनुभव करता था। वह पृण्यशाली जब वहाँसे चयकर मनुष्य लोकमें जन्म लेनेके लिए तत्पर हुआ। ।। १२ ।। तब इस जम्बृद्धीपके भरतत्तेत्रमें एक रत्नप्र नामका नगर था उसमें कुरुवंशी काश्यपगोत्री महातेजस्वी श्रौर महालद्मीसम्पन्न महाराज भान राज्य करते थे उनकी महादेवीका नाम सुप्रभा था, देवोंने रत्नवृष्टि आदि सम्पदात्रोंके द्वारा उसका सम्मान

सितपक्षत्रयोद्द्यां वैशाखे रेवतीविधौ । निशान्ते षोबशस्वमाः समभूवत् रशोः स्पुटाः ॥ १५ ॥ सा "प्रबुध्य फलान्यास्मपतेरविष्ठोचनात् । तेषां विशाय सम्भूतसुतेवासीत्ससम्मदा ॥ १६ ॥ तदैतानुत्तरादम्त्यादस्या गर्भेऽभविद्वसुः । सुरेन्द्राश्चादिकल्याणमकुर्वत समागताः ॥ १७ ॥ धवल्रे नवमासान्ते गुरुयोगे त्रयोदशी । दिने माधे सुतं मासे साऽम्ताविधलोचनम् ॥ १८ ॥ तदैवानिमिषाधीशास्तं नीत्वाऽमरभुधरे । क्षीराव्धिवारिमिर्भूरकार्तस्वरघटोद्धतेः ॥ १९ ॥ अभिष्ठय विभूष्योधेर्धमाल्यमगदन्मुदा । सर्वभूतहितश्रीमत्सद्धर्मपथदेशनात् ॥ २० ॥ अनन्त्वजिनसन्ताने चतुःसागरसम्मिते । काले पर्यन्तपल्योपमार्द्धं धर्मेऽस्तमीयुपि ॥ २१ ॥ तदम्यन्तरवर्त्यायुर्धर्मनामोदयादि सः । दशलक्षसमाजीवी तप्तकाञ्चनसच्छविः ॥ २२ ॥ खाष्टेकहस्तसद्देहो अवयः कौमारमुद्धहन् । सार्द्धलक्षद्धयादन्ते लब्धराज्यमहोदयः ॥ २३ ॥ सद्भवादतिशुद्धत्वात्मेक्ष्यप्यान्महत्त्वतः । अशेषपोपकत्वाच मेघान्तजलदोपमः ॥ २४ ॥ भद्भत्वात बहुदानत्वात्सौलक्षण्यान्महत्त्वतः । सुकरत्वात्मुरेभत्वादपरो वा गजोत्तमः ॥ २५ ॥ निम्रहानुम्रहौ तस्य न द्वेषेच्छाप्रवित्तौ । गुणदोपकृतौ तस्माक्षिमुद्धत्विप पुत्रयते ॥ २६ ॥ क्षितिम्तस्य लता सत्यं नो चेद्वश्वविसपिणी । कथं कविवचोवारिषेकादद्यापि वर्द्वते ॥ २० ॥ धरित्री मुखसम्भोग्या तस्य स्वगुणरक्षिता । नायिकवेत्तामा काममर्भाष्टफलदायिनी ॥ २८ ॥

बढ़ाया था। रानी सप्रभाने वैशाख शुक्त त्रयोदशीके दिन रेवती नश्चत्रमें प्रातःकालके समय सोलह स्वप्न देखे ।। १३-१५ ।। जानकर उसने अपने अवधिज्ञानी पतिसे उन स्वप्नोंका फल मालूम किया श्रीर ऐसा हर्पका श्रनुभव किया मानो पत्र ही उत्पन्न हो गया हो ॥ १६॥ उसी समय अन्तिम अनुत्तरविमानसे - मर्वार्थसिद्धिसे चयकर वह अहिमन्द्र रानीके गर्भमें अवतीर्ण हुआ। इन्द्रोंने आकर गर्भकत्याणकका उत्पव किया ।। १७ ।। नव माह बीत जाने पर माघ शुक्का त्रयाँदशिके दिन गुरुयोगमें उसने अवधिज्ञानरूषी नेत्रोंके धारक पत्रको उत्पन्न किया ॥ १८॥ उसी समय इन्ह्रोंने रुमेरु पर्वत पर ले जाकर बहुत भारी सुवर्ण-कलशोंमें भरे हुए क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक कर आभूषण पहिनाये तथा हर्षमे धर्मनाथ नाम रक्खा ॥ १६॥ जब अनन्तनाथ भगवान्के बाद चार सागर प्रमाण काल बीत चुका और अन्तिम प्रलयका आधा भाग जब धर्मरहित हो गया तब धर्मनाथ भगवानका जन्म हुआ था, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी। उनकी आयु दशलाख वर्षकी थी, शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी, शरीरकी ऊँचाई एक सौ अस्सी हाथ थी। जब उनके कुमारकालके अदाईलाख वर्ष वीन गये नव उन्हें राज्यका अभ्युदय प्राप्त हुआ था।। २०-२३ ॥ वे ऋत्यन्त ऊँचे थे, ऋत्यन्त हुद्ध थे, दर्शनीय थे, उत्तम श्राश्रय देने वाले थे, श्रीर सबका पोपण करनेवाले थे त्रातः शरद्ऋतुके मेघके समान थे ॥ २४॥ त्राथवा किसी उत्तम हाथीके समान थे क्योंकि जिस प्रकार उत्तम हाथी भद्र जातिका होता है उसी प्रकार वे भी भद्र प्रकृति थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार बहु दान-बहुत मदसे युक्त होता है उसी प्रकार वे भी बहु दान-बहुत दानसे युक्त थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार मुलक्षण-अच्छे-अच्छे लक्ष्णोंसे सहित होता है उसी प्रकार वे भी मुलक्षण-श्रच्छे सामुद्रिक चिह्नोंसे सिहत थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार महान होता है उसी प्रकार वे भी महान् - श्रेष्ठ थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार सुकर - उत्तम सूँ इसे सहित होता है उसी प्रकार वे भी सुकर—उत्ताम हाथोंसे सिहत थे, श्रौर उत्ताम हाथी जिस प्रकार सुरेभ—उत्तम शब्दसे सहित होता है उसी प्रकार वे भी सुरेभ- उत्तम-मधुर शब्दोंसे सहित थे।। २५।। वे दुर्जनोंका निप्रह श्रीर सज्जनोंका श्रनुमह करते थे सो द्वेप श्रथवा इच्छाके वश नहीं करते थे किन्तु गुण और दोषकी श्रपेक्षा करते थे अतः निमह करते हुए भी व प्रजाके पृष्य थे।। २६।। उनकी समस्त संसारमें फैलने-वाली कीर्ति यदि लता नहीं थी तो वह कवियोंके प्रवचनक्षी जलके सेकसे आज भी क्यों बढ़ रही है ।। २७ ।। मुखसे संभाग करनेके योग्य तथा श्रपने गुणोंसे श्रहरक्त पृथिवी उनके लिए उत्तम

१ प्रबुध्वा ल० । २-मकुर्वन्त ल० । ३ स्वयं ल० । वयं क०, स्व०, ग० ।

धर्माद्रस्माद्रवाप्स्यन्ति कर्मारातिनिवर्हणात् । रार्म चेक्निमंछं भव्याः शर्मास्य किमुवण्यंते ॥ २९ ॥ पञ्चलक्षसमाराज्यकालेऽतीते कदाप्यसौ । उल्कापातसमुद्रभूतवैराग्यादित्यचिन्तयत् ॥ ३० ॥ कथं क कस्माजातो मे १ किम्मयः कस्य २ भाजनम् । कि भविष्यति कायोऽयमिति चिन्तामकुर्वता ॥३१॥ दुर्विद्रग्धेन साङ्गत्यमनेन सुचिरं कृतम् । अश्वता दुःखमावज्यं पापं पापविषाकतः ॥ ३२ ॥ दुःखमेव सुखं मत्वा दुर्मतिः कर्मचोदितः । शर्म शाश्वतमप्राप्य श्रान्तोऽहं जन्मसन्ततौ ॥ ३३ ॥ बोधाद्रयो गुणाः स्वेऽमी ममैतद्विकल्पयन् । रागादिकान् गुणान्मत्वा धिग्मां मितविषयात् ॥ ३४ ॥ मनेहमोहग्रहग्रस्तो मुहुर्बन्धुधनान्यलम् । रोपयक्वजयन्पापसञ्चयाद् दुर्गतीर्गतः ॥ ३५ ॥ एवमेनं स्वयं बुद्धं मत्वा लौकान्तिकाः सुराः । तुष्टुर्बुर्निष्ठतार्थस्यं देवाद्यत्पतिभक्तिकाः ॥ ३६ ॥ सुधर्मनाग्नि स ज्येष्टे पुत्रे निहितराज्यकः । ४ प्राप्तनिष्क्रमणारम्भकल्याणाभिपवोत्सवः ॥ ३६ ॥ सुधर्मनाग्नि स ज्येष्टे पुत्रे निहितराज्यकः । ४ प्राप्तनिष्क्रमणारम्भकल्याणाभिपवोत्सवः ॥ ३६ ॥ साधज्योत्क्रात्रयोदश्यामपराह्णे सुरसत्तमेः । सह शालवनोद्यानं गत्वा पष्टोपवासवान् ॥ ३८ ॥ माधज्योत्क्रात्रयोदश्यामपराह्णे तृपैः ६ समम् । सहस्रोण स पुष्यश्चें दीक्षां मौक्षीं समग्रहीत् ॥ ३९ ॥ चतुर्थज्ञानसम्पन्नो द्वितीयेऽह्मयिवश्यति । सोकनुं पाटलिपुत्राख्यां समुनद्वपतािककम् ॥ ४० ॥ ष्यन्ययेणमहीपालो दत्त्वाऽस्मै कनकद्यतिः । दानमुत्तमपात्राय प्रापदाश्चर्यपञ्चकम् ॥ ४९ ॥ वयैकवर्यच्छाम्थकालेऽतीते पुरातने । वने सप्तच्छद्म्याधः कृतपष्ठोपवासकः ॥ ४२ ॥ पूर्णमास्यां च पुष्यक्षें सायाह्ने प्राप केवलम् । आससाद च सत्पुतां तुर्येकल्याणमृचिनीम् ॥ ४३ ॥

नायिकाके समान इच्छानुसार फल देने वाली थी ॥ २८ ॥ जब अन्य भव्य जीव इन धर्मनाथ भगवान्के प्रभावसे अपने कर्मरूपी शबुद्धोंको नष्ट कर निर्मल सुख प्राप्त करेंगे तब इनके सुखका वर्णन कैसे किया जा सकता है १॥ २६॥

जब पाँच लाख वर्ष प्रमाण राज्यकाल बीत गया तब किसी एक दिन उल्कापात देखनेसे इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। विरक्त होकर वे इस प्रकार चिन्तवन करने लगे-भेरा यह शरीर कैसे, कहाँ और कि समे उत्पन्न हुआ हैं ? किमात्मक है, किसका पात्र हैं श्रीर आगे चलकर क्या होगा। ऐसा विचार न कर मुक्त मूर्खने इसके साथ चिरकाल तक संगति की। पापका संचय कर उसके उदयसे मैं आज तक दुःख भोगता रहा। कर्मसे प्रेरित हुए मुक्त दुर्मतिने दुःखको ही मुख मानकर कभी शाश्वत-स्थायी मुख प्राप्त नहीं किया। मैं व्यर्थ ही अनेक भवोंमें भ्रमण कर थक गया। ये ज्ञान दर्शन आदि मेरे गुण हैं यह मैंने कल्पना भी नहीं की किन्तु इसके विरुद्ध बुद्धिके विपरीत होनेसे रागादिको अपना गुण मानता रहा। स्नेह तथा मोहरूपी घहोंसे यसा हुआ यह प्राणी बार-बार परिवारके लोगों तथा धनका पोषण करता हुआ पाप उपाजन करता है और पापके संचयसे अनेक दुर्गतियोंमें भटकता हैं। इस प्रकार भगवानको स्वयं बुद्ध जानकर लौकान्तिक देव श्राये श्रीर वड़ी भक्तिके साथ इस प्रकार स्तृति करने लगे कि हे देव ! श्राज श्राप कृतार्थ-कृतकृत्य हुए ॥ ३०–३६ ॥ उन्होंने सुधर्म नामके ज्येष्ट पुत्रके लिए राज्य दिया, दीक्षा-कल्याणकके समय होने वाले ऋभिषेकका उत्सव प्राप्त किया, नागदत्ता नामकी पालकीमें सवार होकर ज्येष्ठ देवोंके साथ शालवनके उद्यानमें जाकर दो दिनके उपवासका नियम लिया श्रीर मावशुक्का त्रयोदशीके दिन सार्यकालके समय पुष्य नक्षत्रमें एकहजार राजाओं के साथ मोक्ष प्राप्त करानेवाली दीक्षा धारण कर ली।। ३७-३८।। दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न हो गया। वे दूसरे दिन त्राहार लेनेके लिए पताकात्र्योंसे सजी हुई पाटलिपुत्र नामकी नगरीमें गये ।। ४० ।। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले धन्यपेण राजाने उन उत्तम पात्रके लिए दान देकर पद्धाध्वयं प्राप्त किये ।। ४१ ॥ तदनन्तर छद्धस्थ श्रायस्थाका एक वर्ष वीत जाने पर उन्होंने उसी पुरातन वनमें सप्तच्छद वृक्षके नीचे दो दिनके उपवासका नियम लेकर योग धारण किया श्रौर पौपशुक्त पूर्णिमाके दिन सायंकालके समय पुष्य

१ किमात्मकः । २ भाजनः क०, घ० । भाजने ख० । ३ धनायलम् ल० । ४ प्राप्तः ल० । ५--सबम् ल० । ६ सह ख० । ७ धान्यभेण क०, घ० ।

अरिष्टसेनाद्यनलयुगमानगणाषिपः । शून्यद्वयनवपोक्तसर्वपूर्वधरावृतः ॥ ४४ ॥ शून्यद्वयद्विश्वाद्विश्वाद्विश्वमितशिक्षकलक्षितः । पट्गतित्रसहस्रोक्तत्रिविधावधिलोचनः ॥ ४५ ॥ शून्यद्वयद्विश्वाद्वभोधिप्रोक्तकेवलवीक्षणः । शून्यत्रिकमुनिज्ञार्ताविक्रयद्विन्यूपितः ॥ ४६ ॥ केवलज्ञानिमानोक्तमनःपर्ययविद्यृतः । खद्वयाष्टद्विविज्ञातवादिवृन्दाभिवन्दितः ॥ ४० ॥ पिण्डोकृतचतुःपष्टिसहस्रमुनिसाधनः । खलाव्धिपक्षपट्प्रोक्तसुव्वताद्यार्थिकाचितः ॥ ४८ ॥ द्विलक्षश्रावकोपेतो द्विगुणश्राविकावृतः । पूर्वोक्तदेवसन्दोहतिर्यक्सङ्क्ष्यातसंश्रितः ॥ ४९ ॥ इति द्वादश्वभेदोक्तगणसम्पत्समिवितः । धमें धमेमुपादिक्षद्धमेध्वजविराजितः ॥ ५० ॥ विहारमन्ते संहत्य सम्मेदे गिरिसत्तमे । मासमेकमयोगः सन्नवाष्टशतसंयतैः ॥ ५९ ॥ शुष्विशुक्रचतुर्थन्त उरात्रो ध्याति पृथगद्वयीम् । आपूर्य पुष्यनक्षत्रे मोक्षलक्ष्मामुपागमत् ॥ ५२ ॥ तदामृताशनाधीशाः सहसाऽऽगत्य सर्वतः । कृत्वा निर्वाणकल्याणमवन्दिपत तं जिनम् ॥ ५३ ॥

#### आर्या

निर्जित्य दशरथः स रिपून्नुपोन्त्याहमिन्द्रतां गत्वा । धर्मः स पातु पापैर्धर्मा युधि यस्य दशरथायन्ते ॥ ५४ ॥

#### मालिनी

निहतसकलघाती निश्चलामाववीधी गदिनपरमधर्मी धर्मनामा जिनेन्द्रः । त्रितयतनुविनाशा<sup>४</sup>क्विर्मलः शर्मसारो दिशतु सुखमनन्तं शान्तसर्वात्मको वः ॥ ५५ ॥

नक्षत्रमें कवलज्ञान प्राप्त किया। देवोंने चतुर्थ कल्याणककी उत्तम पृजाकी ॥४२-४३॥ वे ऋरिष्टसेनको आदि लेकर नैतालीस गणधरीके स्वामी थे, नौ सौ ग्यारह पूर्वधारियोंसे आवृत थे, चालीस हजार सात सी शिक्षकोंसे सिह्त थे, तीन हजार छह सी तीन प्रकारके अवधिज्ञानियोंसे युक्त थे, चार हजार पॉच सी केवलज्ञानी उनके साथ थे, सात हजार विकियाऋद्धिक धारक उनकी शोभा वढ़ा रहे थे, चार हजार पाँच सो मनःपर्ययज्ञानी उन्हें घेर रहते थे, दो हजार त्राठ सौ वादियोंक समृह उनकी वन्दना करते थे, इस तरह सब मिलाकर चौंसठ हजार मुनि उनके साथ रहते थे, सुब्रताको आदि लेकर बासठ हजार चार सौ ऋार्यिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, वे दो लाख श्रायकोंसे सहित थे, चार लाख श्राविकात्र्योंसे त्रावृत थे, त्रसंख्यात देव-देवियों त्र्योर संख्यात तिर्यक्रोंसे सेवित थे ॥४४-४६॥ इस प्रकार बारह सभात्रोंकी सम्पत्तिसे सहित तथा धर्मकी ध्वजासे मुशोभित भगवान्ने धर्मका उपदेश दिया ॥५० ॥ अन्तमें विहार बन्द कर वे पर्वतराज सम्मेदशिखर पर पहुँचे श्रीर एक माहका योग निरोध कर त्राठ सौ नौ मुनियोंके साथ ध्यानारूढ़ हुए। तथा ज्येष्ट्युक्ता चतुर्थीके दिन रात्रिके अन्त भागमें सूद्दमिकयाप्रतिपाती श्रीर व्युपरतिकयानिवर्ती नामक शुक्तध्यानको पूर्ण कर पुष्य नक्षत्रमें माक्ष-लदमीका प्राप्त हुए ॥ ५१-५२ ॥ उसी समय सब त्रोरसे देवोंने त्राकर निर्वाण कल्या-णकका उत्सव किया तथा वन्द्रना की ॥ ५३ ॥ जो पहले भवमें शत्रत्रोको जीतनेवाले दशरथ राजा हुए, फिर ऋहमिन्द्रताको प्राप्त हुए तथा जिनके द्वारा कहे हुए दश धर्म पापोंके साथ युद्ध करनेमें दश रथोंके समान आचरण करते हैं वे धर्मनाथ भगवान तुम सबकी रक्षा करें ॥ ५४ ॥ जिन्होंने समस्त घातिया कर्म नष्ट कर दिये हैं, जिनका केवलज्ञान अत्यन्त निश्चल है, जिन्होंने श्रेष्ठ धर्मका प्रतिपादन किया है, जो तीनों शरीरोंके नष्ट हो जानेसे अत्यन्त निर्मल है, जो स्वयं अनन्त सुखसे सम्पन्न है और जिन्होंने समस्त त्रात्मात्रोंको शान्त कर दिया है ऐसे धर्मनाथ जिनेन्द्र तुम सबके लिए श्रनन्त सुख प्रदान करें।। ५५॥

१ विवृतः छ० । २ समन्वितः छ० । ३-तुर्थ्यन्ते छ० । ४ विनाशो क०, घ० ।

अस्मिन्नेवाभवत्तीर्थं बकः श्रीमान् सुदर्शनः । केशवः सिंहशव्दान्तपुरुषः परिषद्धकः ॥ ५६ ॥ तथोराख्यानकं वक्ष्ये भवत्रयसमाश्रयम् । इह राजगृहे राजा सुमित्रो नाम गर्वितः ॥ ५७ ॥ भहामछो बहुन् जित्वा लव्धपुनः परीक्षकैः । नृणायमन्यमानोऽन्यानमाद्यद् दुप्टदन्तिवत् ॥ ५८ ॥ कदाविद्वाजसिंहाक्ष्यः महीनाथो मदोद्धतः । तद्द्पेशातनायागात्तां पुरीं मछ्युद्धवित् ॥ ५९ ॥ सुमित्रस्तेन रङ्गस्थो निर्जितः सुचिराद्यथा । उत्वातद्ग्तद्ग्तिव तदास्थाद्विदुःखितः ॥ ६० ॥ मानभङ्गेन भग्नः सन्नसौ राज्यभराक्षमः । नियुक्तवान् सुनं राज्ये मानप्राणा हि मानिनः ॥ ६९ ॥ कृष्णाचार्यं समासाद्य श्रुत्वा धर्मं वैयथोदितम् । प्रवद्याजातिनिर्विण्णस्तद्धि योग्यं मनस्विनाम् ॥ ६२ ॥ कृमेणोग्रं तपः कुर्वन् सिहनिःक्षीक्षितादिकम् । स्वपराजयसक्केशादिति प्रान्ते व्यचिन्तयन् ॥ ६२ ॥ फल्लं चेदस्ति चर्यायास्तया सोऽन्यत्र जन्मिन । अमम स्तां विद्विपो जेतुं महाबलपराक्रमौ ॥ ६२ ॥ कल्लं चेदस्ति चर्यायास्तया सोऽन्यत्र जन्मिन । निर्वादेविश्वरं भोगान् भुञ्जानः सुखमास्थितः ॥ ६५ ॥ द्विष्ये संन्यस्याभुच्च माहेन्द्रे सप्तसागर- । स्थितिर्देविश्वरं भोगान् भुञ्जानः सुखमास्थितः ॥ ६५ ॥ द्विष्या कोपद्वयापेतं राज्यमूर्जिनसौख्यभाक् । सदः सञ्जातिनिर्वेदोऽत्यजदमयरान्तिके ॥ ६७ ॥ स्वारतपसा दीर्वं गमयित्वाऽऽयुरात्मनः । सहसारं जगामाष्टदशसागरसंस्थितिः ॥ ६८ ॥ फल्लं भस्वानिमिपत्वस्य प्राप्यानारतलाकनान् । प्राणप्रियाणां पर्यन्ते शान्तचेता निजायुपः ॥ ६९ ॥ अस्मिन् खगपुराधीशसिंहसेनमहीपतेः । इक्ष्याकोविजयायाश्र तन्त्रोऽभूत्सुदर्शनः ॥ ७० ॥

अथानन्तर इन्हीं धर्मनाथ भगवान्के तीर्थम श्रीमान मुदर्शन नामका वलभद्र तथा सभामें सबसे बलवान् पुरुपसिंह नामका नारायण हुआ ॥ ५६ ॥ अतः यहाँ उनका तीन भवका चरित कहता हूं। इसी राजगृह नगरमें राजा सुमित्र राज्य करता था, वह पड़ा अभिमानी था, बड़ा मल्ल था, उसने बहुत मल्लोंको जीन लिया था इसलिए परीक्षक लोग उनकी वृजा किया करते थे— उसे पुज्य मानते थे, वह सदा दूमरोंका तृणके समान नुच्छ मानता था, श्रीर दृष्ट हार्थाके समान मदोत्मत्ता था ॥ ५७-५८ ॥ किसी समय मदसे उद्धत तथा मल्लयुद्धको जानने वाला राजसिंह नामका राजा उसका गर्व शान्त करनेके लिए राजगृह नगरीमें आया ॥ ५६ ॥ उसने बहुत देर तक युद्ध करनेके वाद रङ्गभूमिमें स्थित राजा सुमित्र को हरा दिया जिससे वह दाँत अवाड़ हुए हाथी-के समान बहुत दुःखी हुआ।। ६०।। मान भङ्ग होनेसे उसका हृदय एकदम टूट गया, वह राज्यका भार धारण करनेमें समर्थ नहीं रहा त्रातः उसने राज्य पर पुत्रकां नियुक्त कर दिया सां ठीक ही है ; क्योंकि मान ही मानियोंके प्राण हैं ।। ६१ ।। निर्वेद भरा हुआ राजा सुमित्र कृष्णाचार्यके पास पहुँचा और उनके द्वारा कह हुए धर्मीपदेशको सुनकर दीक्षित हो गया सो ठीक ही है क्योंकि मनस्वी मनुष्योंको यही योग्य है।। ६२।। यदापि उसने क्रम-क्रमसे िमहिनिष्कीडित आदि कठिन तप किये तो भी उसके हृदयमें अपने पराजयका संक्रोश बना रहा अतः अन्तमें उसने ऐसा विचार किया कि यदि मेरी इस तपश्चर्याका फल अन्य जन्ममें प्राप्त हो तो मुक्ते एसा महान् बल और पराक्रम प्राप्त होवे जिससे मैं शष्टुक्रोंको जीत सकूँ।। ६३-६४।। ऐसा निदान कर वह संन्याससे मरा और माहेन्द्र स्वर्गमें सात सागरकी स्थिति वाला देव हुआ। वह वहाँ भोगोंको भोगता हुआ चिरकाल तक सुखसे स्थित रहा ।। ६५ ।। तदनन्तर इसी जम्यूद्वीपमें मेरुपर्वतके पूर्वकी आंर वीतशोकापुरी नामकी नगरी है उसमें ऐश्वर्यशाली नरवृषभ नामका राजा राज्य करता था। उसने बाह्याभ्यन्तर प्रकृतिके कोपसे रहित राज्य भोगा, बहुत भारी सुख भोगे श्रौर अन्तमें विरक्त होकर समस्त राज्य त्याग दिया और दमवर मुनिराजके पास दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली ।। ६६-६७ ।। अपनी विशाल श्रायु कठिन तपसे बिताकर वह सहस्रार स्वर्गमें अठारह सागरकी स्थितिवाला देव हुन्ना ॥ ६८ ॥ प्राणप्रिय देवाङ्गनाओंको निरन्तर देखनेसे उसने अपने टिपकार रहित नेत्रोंका फल प्राप्त किया

१ महाबलो ग०। २ यथोचितम् ल०। ३ समस्तान् ल०। ४ पराक्रमे ल०। ५ इतशोकपुरीपतिः ग०। ६ संस्थितः क०, प०। ७ फलं स्वनिमियत्वस्य ल०।

अस्विकायां सुतोऽस्यैव सुमित्रः केशवोऽभवत् । पञ्चाविधघनुरुत्सेधौ दशलक्षासमायुपौ ॥ ७१ ॥ परस्परानुकूल्येन मित्रस्पबलान्वितौ । परानाक्रम्य सर्वान् स्वान् रक्षयामासतुर्गृणैः ॥ ७२ ॥ अविभक्तापि दोषाय भुज्यमाना तयोरभूत् । न लक्ष्मीः शुद्धचित्तानां शुद्धयै निखिलमप्यलम् ॥ ७३ ॥ अथाभूद्धारते क्षेत्रे विषये कुरुजाङ्गले । हास्तिनाल्यपुराधाशो मधुक्रीडो महीपितः ॥ ७४ ॥ राजसिंहचरो लिङ्किताखिलारातिसंहतिः । असहँरतौ रसमुद्यन्तौ तेजसा बलकेशवौ ॥ ७५ ॥ करं परार्ध्यरत्नानि याचित्वा प्राहिणोद्धली । दण्डगर्भाभिधानाभिशालिनं सचिवाप्रिमम् ॥ ७६ ॥ सद्भवःश्वणात्तौ च गजकण्टरवश्चतेः । कण्ठीरवौ वा संकुद्धौ रद्ध्वाऽहर्पतितेजसौ ॥ ७७ ॥ क्रीडितुं याचते मुद्धो गर्भव्यालं जडः करम् । समीपवर्तां चेत्तस्य समवर्ते तु दीयते ॥ ७८ ॥ इत्युक्तवन्तौ तत्कोपकठारोक्त्या स सत्वरम् । गत्वा तत्कार्यपर्यायमधुक्रीडमजिज्ञपत् ॥ ७९ ॥ सोऽपि तद्दुर्वचः श्रुत्वा कोपारुणितिवेग्रहः । विग्रहाय सहैताभ्यां प्रतस्थे बहुसाधनः ॥ ८० ॥ अभिगम्य तमाक्रम्य युद्धवा युद्धविशारदः । अच्छिनत्तस्य चक्रेण शिरः सद्यः स केशवः ॥ ८१ ॥ तौ विखण्डाधिपत्येन लक्ष्मीमनुवभूवतुः । अवधिस्थानमापन्नः केशवो जीवितावधौ ॥ ८२ ॥ हलायुथाऽपि तच्छोकाद्धर्मर्तार्थकरं श्रितः । प्रवस्थ प्राद्धुताघौघः प्राप्नोति स्म परं पदम् ॥ ८३ ॥ हलायुथाऽपि तच्छोकाद्धर्मर्तार्थकरं श्रितः । प्रवस्थ प्राद्धुताघौघः प्राप्नोति स्म परं पदम् ॥ ८३ ॥

#### मालिनी

#### प्रतिहतपरसैन्या मानशोण्डौ प्रचण्डौ फल्तिसुकृतसारौ नावखण्डीत्रण्खडौ।

श्रोर श्रायुके अन्तमें ,शान्तिचित्त होकर इसी जम्बूई।पके खगपुर नगरके इद्याकुवंशी राजा सिंहसेन-की विजया रानीसे सुदर्शन नामका पुत्र हुआ।। ६६-७०॥ इसी राजाकी अस्विका नामकी दूसरी रानीके सुमित्रका जीव नारायण हुआ। व दोनों भाई पैंतालीस धनुप ऊँचे थे श्रीर दश लाख वर्षकी श्रायुके धारक थे।। ७१।। एक दूसरेके अनुकूल बुद्धि, रूप श्रीर वलसे सिंहत उन दोनों भाइयोंने समस्त शत्रुओं पर श्राक्रमण कर आत्मीय लोगोंको श्रपने गुणोंसे अनुरक्त बनाया था।। ७२॥ यद्यपि उन दोनोंकी लद्दमी श्रविमक्त थी—परस्पर वाँटी नहीं गई थी तो भी उनके लिए कोई दोष उत्पन्न नहीं करती थी सो टीक ही है क्योंकि जिनका चित्त शुद्ध है उनके लिए सभी वस्तुएँ शुद्धताके लिए ही होती हैं॥ ७३॥

श्रथानन्तर इसी भरतचत्रके कुरुजांगल देशमें एक हस्तिनापुर नामका नगर है उसमें मधुकीड़ नामका राजा राज्य करना था। वह मुमित्रको जीतनेवाले राजसिंहका जीव था। उसने समस्त शत्रुओं के समूहको जीत लिया था, वह तेजसे वहते हुए वलभद्र और नारायणको नहीं सह सका इसलिए उस वलवान् ने कर-स्वरूप श्रनेकों श्रेष्ठ रक्ष माँगनिके लिए दण्डगर्भ नामका प्रधानमंत्री भेजा।। ७४-७६॥ जिस प्रकार हार्थाके कण्ठका शब्द मुनकर सिंह कुद्ध हो जाते हैं उसी प्रकार सूर्यके समान तेजके धारक दोनों भाई प्रधानमंत्री के शब्द मुनकर कुद्ध हो उठे ॥ ७७॥ श्रौर कहने लगे कि वह मूर्व खेलनेके लिए साँपों भरा हुआ कर माँगना है सो यदि वह पास श्राया तो उसके लिए वह कर अवस्य दिया जावेगा॥ ७८॥ इस प्रकार कोधसे वे दोनों भाई कठोर शब्द कहने लगे श्रौर उस मंत्रीने शीघ ही जाकर राजा मधुकीड़को इसकी खबर दी ॥ ७६॥ राजा मधुकीड़ भी उनके दुर्वचन सुनकर कोधसे लाल शरीर हो गया श्रौर उनके साथ युद्ध करनेके लिए बहुत बड़ी सेना लेकर बला॥ ६०॥ युद्ध करनेमें चतुर नारायण भी उसके सामने श्राया, उसपर श्राक्रमण किया, चिरकाल तक उसके साथ युद्ध किया श्रौर श्रन्तमें उसीके चलाये हुए चक्रसे शीघ ही उसका शिर काट ढाला॥ ६१॥ दोनों भाई तीन खण्डके श्रधीश्वर बनकर राज्यलदमीका उपभोग करते रहे। उनमें नारायण, श्रायुका श्रन्त होने पर सातवें नरक गया॥ ६२॥ उसके शोकसे बलभद्रने धर्मनाथ तीथेकरकी शरणमें जाकर दीक्षा ले ली श्रौर पापोंके समूहको नष्ट कर परम पद प्राप्त किया

१ विजये ला०। २ समुद्योतौ खा०।

किल खलविधिनेवं पश्य विश्लेपितौ धिग् दुरितपरवशत्वं केशवस्येव मोहात्॥ ८४॥

वसन्ततिलका

प्राग्भूभुजः (?) प्रथितराजगृहं सुमित्रो माहंन्द्रकल्पजसुरदच्युतवॉस्ततोऽस्मिन् । भूपोऽभवत्खगपुरे पुरुपादिसिंहः

पश्चात्ससममाहीं च जगाम भीमाम् ॥ ८५ ॥ प्रोहर्पदन्तिदमनेऽजिन राजिसिही भान्त्वा चिरं भववनेषु विनष्टमार्गः । दृष्टानुमार्गमजिन्द्य स हास्तिनाख्ये क्रीडाक्षरान्तमधुराप गति दुरन्ताम् ॥ ८६ ॥

पृथ्वी

नरादिश्वयभः पुरे विदिनवीतशोके महीट् तपश्चिरमुपास्य घोरमभवत्सहस्रारके । ततः खगपुरे बलः क्षयितशञ्चपक्षोऽगमत्

क्षमैकनिलयो विलीनविलयः सुखं क्षायिकम् ॥ ८७ ॥

तत्तिर्थस्यान्तरे चक्की तृतीयो मघवानभूत् । आतृतीयभवाशस्य पुराणं प्रणिगद्यते ॥ ८८ ॥ वासुपुत्र्यजिनेशस्य तीर्थेऽभून्नृपतिर्महान् । नाम्ना नरपतिर्भुक्त्वा भोगान् भाग्यसमिपतान् ॥ ८९ ॥ वैराग्यकाष्टामारुद्ध कृतोत्कृष्टतपा १व्यसुः । ग्रेवेयकेऽभवत्पुण्यादृह्मिन्द्रेषु मध्यमे ॥ ९० ॥ सप्तविशतिवाद्ध्यायुद्धिव्यभोगान्मनोहरान् । अनुभूय ततश्च्युत्वा धर्मतीर्थकरान्तरे ॥ ९१ ॥ क्रोशिष्ठे विषये रम्ये साकेतनगरीपतः । इक्ष्याकोः स सुमित्रस्य भद्रायाश्च सुनोऽभवत् ॥ ९२ ॥ मघवान्नाम पुण्यात्मा भविष्यन् भरताधिषः । पञ्चलक्षसमाजीवी कल्याणपरमायुपा ॥ ९३ ॥

॥ ५३ ॥ देखां, दोनों ही भाई शत्रुसेनाको नष्ट करने वाले थे, अभिमानी थे, श्रूर वीर थे, पुण्यके फलका उपभाग करनेवाले थे, और तीन खण्डके स्वामी थे फिर भी इस तरह दुष्ट कर्मके द्वारा अलग-अलग कर दिये गये। मोहके उदयसे पापका फल नारायणको ही प्राप्त हुआ। इसलिए पापों-की अधीनताको धिक्कार हैं।। ५४ ॥ पुरुपसिंह नारायण, पहले प्रसिद्ध राजगृह नगरमें सुमिन्न नामका राजा था, फिर माहेन्द्र स्वगंमें देव हुआ, वहाँसे च्युन होकर इस खगपुर नगरमें पुरुपसिंह नामका नारायण हुआ। और उसके पश्चान भयंकर सातवें नरकमे नारकी हुआ।। ६५ ॥ मधुक्रीइ प्रतिनारायण पहले मदोन्मत्त हाथियोंको वश करने वाला राजसिंह नामका राजा था, फिर मार्ग-अष्ट होकर चिरकाल तक संसाररूपी वनमें भ्रमण करता रहा, तदनन्तर धर्ममार्गका अवलम्बन कर हिस्तनापुर नगरमें मधुक्रीड हुआ। और उसके पश्चान दुर्गतिको प्राप्त हुआ।। ६६ ॥ सुदर्शन वलभद्र, पहले प्रसिद्ध वीतशोक नगरमें नरवृपभ नामक राजा था, फिर चिरकाल तक घोर तपश्चरण कर सहस्त्रार स्वगंमें देव हुआ, फिर वहाँसे चय कर खगपुर नगरमें शतुओंका पक्ष नष्ट करनेवाला बलभद्र हुआ। और फिर क्षमाका घर होता हुआ। मरणरिहत होकर क्षायिक सुखको प्राप्त हुआ।। ५०।।

इन्हीं धर्मनाथ तीर्थंकरके तीर्थमें तीसरं मुघवा चक्रवर्ती हुए इसलिए तीसरे भवसे लेकर उनका पुराण कहता हूँ ।। प्रा ।। श्रीवासुपूज्य तीर्थंकरके तीर्थमें नरपित नामका एक बड़ा राजा था वह भाग्योदयसे प्राप्त हुए भोगोंको भोग कर विरक्त हुआ और उत्कृष्ट तपश्चरण कर मरा । अन्तमें पुण्योदयसे मध्यम प्रैवेयकमें अहमिन्द्र हुआ ।। प्र-१-१०। सत्ताईस सागर तक मनोहर दिव्य भोगोंको भोगकर वह वहाँसे च्युत हुआ और धर्मनाथ तीर्थंकरके अन्तरालमें कोशल नामक मनोहर

१ बिगता ऋसवः प्राणा यस्य सः।

सार्दद्विचत्वारिश्वापोच्छितिः कनकण्वतिः । षट्षाण्डमण्डितां पृथ्वां प्रतिपाल्य प्रतापवान् ॥ ९४ ॥ चतुर्दशमहारत्नभूषणो विधिनायकः । नृखेचरसुराधीशाश्वमयन् क्रमयोर्युगम् ॥ ९५ ॥ स्वोक्तप्रमाणदेवीभिरनुभूय यथेप्सितम् । दशाङ्गभोगान् भूयिष्ठान् सुनिष्ठितमनोरथः ॥ ९६ ॥ सुधीर्मनोहरोद्याने स कदाचिश्रदृण्यया । विलोक्याभयघोषाल्यं केवलावगमद्युतिम् ॥ ९७ ॥ त्रिःपर्रात्याभिवन्धैनं श्रुत्वा धर्मं नदन्तिके । विदित्वा तत्त्वसद्भावं विरज्य विषयेष्वलम् ॥ ९८ ॥ त्रियमित्राय प्रत्राय दश्वा साम्राज्यसम्पदम् । स बाह्याभ्यन्तरग्रन्थाँस्त्यक्त्वा संयममाददौ ॥ ९९ ॥ श्रुद्धश्रद्धानचारित्रः श्रुतसम्पत्समन्वितः । द्वितीयश्रुक्षध्यानेन द्यातिश्रयविधातकृत् ॥ १०० ॥ नवकेवलल्वधाशो धर्मवद्धमदेवात्वत्तरः । विनेयनायकान्नीत्वा निर्वाणपद्वी पराम् ॥ १०१ ॥ ध्यानद्वयसमुन्मुर्छिताधातिकचतुष्ककः । पुण्यापुण्यविनिर्मोक्षादक्षयं मोक्षमाक्षिपत् ॥ १०२ ॥

#### मालिनी

नरपतिरिंह नाम्ना वासुप्ज्यस्य तीर्थे सशमगृरुचरित्रेणाहमिन्द्रो महिंद्धः। अभवद्गिलपुण्यश्चकवर्ती तृतीय-

स्तदनु च मववाच्यो मुख्यसौख्यं समापत् ॥ १०२ ॥ समनन्तरमेवास्य विनीतानगरेशिनः । नृपस्यानन्तवीर्यस्य सूर्यवेशशिखामणेः ॥ १०४ ॥ सहदेख्याश्च सम्भूतः कल्पादागन्य पोड्यात । स्नुः सनन्कुमाराख्यः प्रियश्चकाङ्कितश्चियः ॥ १०५ ॥ लक्षत्रयायुःप्वीक्तचकवित्समुच्छितिः । चामीकरच्छिवः स्वेच्छावशीकृतवसुन्धरः ॥ १०६ ॥

देशकी अर्थाध्यापुरीके स्वामी इद्याकुवंशी राजा सुमित्रकी भद्रारानीमे मघवान् नामका पुण्यात्मा पुत्र हुआ। यही आगे चलकर भरत क्षेत्रका स्वामी चक्रवती होगा। उसने पाँच लाख वर्षकी कल्याणकारी उत्कृष्ट आयु प्राप्त की थी। साढ़े चालीस धनुप ऊँचा उसका शरीर था, सुवर्णके समान शरीरकी कान्ति थी। वह प्रतापी छह खण्डोंसे सुशोभित पृथिवीका पालनकर चौदह महा-रहोंमे विभूषित एवं नौ निधियोंका नायक था। वह मनुष्य, विद्याधर श्रीर इन्द्रोंको श्रपने चरण-युगलमें भुकाता था। चक्रवर्तियोंकी विभूतिके प्रमाणमें कहीं हुई— छयानबे हजार देवियोंके साथ इच्छानुसार दश प्रकारक भागोंको भागता हुआ वह अपने मनोरथ पूर्ण करता था। किसी एक दिन मनाहर नामक उद्यानमें अकस्मात् अभयघाप नामक केवली पधारे। उस बुद्धिमान्ने उनके दर्शन कर तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, वन्दना की, धर्मका स्वरूप सुना, उनके समीप तत्त्वोंके सद्भावका ज्ञान प्राप्त किया, विषयों से अत्यन्त विरक्त होकर प्रियमित्र नामक पुत्रके लिए साम्राज्य पदकी विभूति प्रदान का ऋौर बाह्याभ्यन्तर परिप्रहका त्यागकर संयम धारण कर लिया॥ ६१-६६॥ वह शुद्ध सम्यग्दर्शन तथा निर्दोप चरित्रका धारक था, शास्त्रज्ञान रूपी सम्पत्तिसे सहित था, उसने द्वितीय शुक्तध्यानके द्वारा ज्ञानावरण, दर्शनावरण त्रीर त्रन्तराय इन तीन घातिया कर्मीका विघात कर दिया था।। १००।। अव वे नौ केवललव्धियोंके स्वामी हो गये तथा धर्मनाथ तीर्थ-करके समान धर्मका उपदेश देकर अनेक भव्य जीवोंको अतिशय श्रेष्ठ मोक्ष पद्वी प्राप्त कराने लगे ।। १०१ ।। अन्तमें शुक्तध्यानके तृतीय त्र्यौर चतुर्थ भेदके द्वारा उन्होंने ऋघाति चतुष्कका क्षय कर दिया और पुण्य-पाप कर्मोंसे विनिमुक्त होकर अविनाशी मोक्ष प्राप्त किया ॥ १०२॥ तीसरा चक्रवर्ती मघँवा पहले वासुपृज्य स्वामीके तीर्थमें नरपति नामका राजा था, फिर उत्ताम शान्तिसे युक्त श्रेष्ठ चारित्रके प्रभावसे वड़ी ऋदिका धारक ऋहिमन्द्र हुआ, फिर समस्त पुण्यसे युक्त मधवा नामका तीसरा चक्रवर्ती हुआ और तत्पश्चात मीक्षके श्रेष्ट सुखको प्राप्त हुन्ना ॥ १०३॥

अथानन्तर—मघवा चक्रवर्तीके बाद ही त्र्ययोध्या नगरीके अधिपति, सूर्य वंशके शिरोमणि राजा त्र्यनन्तवीर्यकी सहदेवी रानीके सालहवें स्वर्गसे त्र्याकर सनत्कुमार नामका पुत्र हुआ। वह चक्रवर्तीकी लक्ष्मीका प्रिय वल्लम था।। १०४-१०५।। उसकी आयु तीन लाख वर्षकी थी, और दशाङ्गमोगसम्भोगयोगसन्तिपैतेन्द्रयः। "समिथितिथिसङ्कल्पाऽनल्पकल्पमहीरुहः॥ १००॥ हिमवत्सागराघाटमहीमध्यमहीभुजाम्। आधिपत्यं समातन्वन्नम्यभूदिधिकां श्रियम्॥ १०८॥ प्रपात्येवं सुखेनास्य काले सौधर्मसंसिद् । सनत्कुमारदेवेन्द्ररूपस्यास्त्यत्र जित्वरः॥ १०९॥ कोऽपीति देवैः सम्पृष्टः सौधर्मेन्द्रोऽव्विदित्म् । सनत्कुमारश्चकेशो वाढं सर्वाङ्गसुन्दरः॥ ११०॥ स्वमेऽपि केनवित्तादरप्रपृर्वः कदाचन । नास्तीति तद्वचः श्रुत्वा सद्यः सञ्जातकौतुकौ ॥ १११॥ ही देवौ भुवमागत्य तद्र्पालोकनेच्छया। दृष्ट्वा तं शकसम्प्रोक्तं सत्यिमत्यात्तसम्मदौ ॥ ११२॥ सनत्कुमारचकेशं निजागमनकारणम् । बोधियत्वा सुधीश्चिकन् श्रुणु चित्तं समादधन् ॥ ११३॥ यदि रोगजरादुःखमृत्यवो न स्युरत्र ते । सौन्दर्येण "त्वमत्रैवमितशेषे जिनानपि ॥ ११४॥ इत्युक्त्वा तौ सुरौ सूक्तं अस्वधाम सहसा गतौ । काललब्ध्येव तद्वाचा प्रवुद्धो भूभुजां पतिः ॥११५॥ स्त्ययौवनसौन्दर्यसम्पत्सौख्यादयो नृणाम् । विद्युक्ततिवतानाच मन्ये प्रागेव नश्चराः॥ ११६॥ इत्यरीः सम्पदस्त्यक्त्वा जित्वरोऽहमिहैनसाम् । सत्वरं तनुमुन्दित्वा गत्वरोऽस्मीत्यकायताम्॥ ११०॥ समरन् देवकुमाराख्ये सुने राज्यं नियोज्य सः । शिवगुप्तजिनोपान्ते दीक्षां बहुभिराददे ॥ ११८॥ पञ्चभिः सद्वतैः पृज्यः पालितेयादिपञ्चकः। पद्यावदयकवश्यात्मानिरुद्धेन्द्रयसन्तिः॥ ११०॥ निश्चिलः कृतभूवासां दन्तधावनवर्जितः। उत्थायैदैकदाभोजी स्पुरत्मुलगुणैरलम्॥ १२०॥

शरीरकी ऊँचाई पूर्व चक्रवर्तीके शरीरकी ऊँचाईके समान साढ़े व्यालीम धनुष थी। सुवर्णके समान कान्तिवाले उस चक्रवर्तीने समस्त पृथिवीको अपने अधीन कर लिया था।।१०६॥ दश प्रकारके मोगके समागमसे उसकी समस्त इन्द्रियाँ सन्तृप्त हुई थीं। वह याचकोंके संकल्पको पूर्ण करनेवाला मानो बड़ा भारी कल्पग्रुस ही था।। १०७॥ हिमचान पर्वतसे लेकर दक्षिण समुद्र तककी पृथिवीके बीच जितने राजा थे उन सबके ऊपर आधिपत्यको विस्तृत करता हुआ वह बहुन भारी लद्मीका उपभोग करता था।। १०५॥

इस प्रकार इधर इनका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था उधर सौधर्म इन्द्रकी सभामें देवोंने सौधर्मेन्द्रसे पृद्धा कि क्या कोई इस लोकमें सनन्तुमार इन्द्रके रूपको जीतनेवाला है ? सौधर्मेन्द्रने उत्तर दिया कि हाँ, सनत्कुमार चक्रवर्ती सर्वाङ्ग मुन्दर है। उसके समान क्षावाला पुरुष कभी किसीने स्वप्नमें भी नहीं देखा है। सौधर्मेन्द्रके वचन सुनकर दो देवांको कोत्रहल उत्पन्न हुआ श्चोर वे उसका रूप देखनेकी इच्छासे पृथिवीपर आये। जब उन्होंने सनल्जमार चकवर्तीको देखा तब 'सोधर्मेन्द्रका कहना ठीक हैं। ऐसा कहकर वे बहुत ही हपित हुए ॥ १०६-११२ ॥ उन देवोंने सनल्यार चक्रवर्तीका अपने आनेका कारण बतलाकर कहा कि हे बुद्धिमन ! चक्रवर्तिन ! चित्रको सावधानकर सुनिये—यदि इस संसारमें आपके लिए राग, बुढ़ापा, दुःख तथा मरणकी सम्भावना न हो तो त्याप त्रपने सौन्दर्यसे तीर्थद्वरको भी जीत मकते हैं-११३-११४॥ ऐसा कहकर वे दोनों देव शीव ही ऋपने स्थानपर चले गये। राजा सनत्कुमार उन देवोंके वचनोंसे ऐसा प्रतिबुद्ध हुआ माना काललव्यिने ही आकर उमे प्रतिबुद्ध कर दिया हो ॥ ११५ ॥ वह चिन्तवन करने लगा कि मनुष्योंके रूप, योवन, सोन्दर्य, सम्पत्ति और सुख आदि विजलीरूप लनाके विस्तारसे पहले ही नष्ट हो जानेवाले हैं।। ११६।। मैं इन नश्वर सम्पत्तियोंको छोड़कर पापींका जीतनेवाला वनूँगा श्रीर शीव्र ही इस शरीरको छोड़कर अशरीर अवस्थाको प्राप्त होऊँगा ।। १५७ ।। ऐसा विचारकर उन्होंने देवकुमार नामक पुत्रके लिए राज्य देकर शिवगुप्त जिनेन्द्रके समीप अनेक राजाओं के साथ दीक्षा ले ली।। ११८।। वे ऋहिंसा आदि पाँच महाव्रतोंसे पूज्य थे, ईर्या ऋदि पाँच समितियोंका पालन करते थे, छह त्रावश्यकोंसे उन्होंने अपने आपको वश कर लिया था, इन्द्रियोंकी सन्तितिको रोक लिया था, बस्नका त्यागकर रखा था, वे पृथिवीपर शयन करते थे, कभी दातौन नहीं करते थे; खड़े-खंडे एक बार भोजन करते थे। इस प्रकार ऋडाईस मृलगुणों से श्रत्यन्त शोभायमान थे।।११६-१२०।।

१ सङ्गल्गोऽनल्य खरु। २ घात खरु। ३ त्वमदीव करु, खरु, गरु, घरु। ४ सुधाम करु, खरु, घरु।

विकालयोगवीरासनैकपार्थादिभाषितैः। उर्रादेश्च गुणैनित्यं यथायोग्यं समाचरन् ॥ १२१ ॥ श्वमावान् श्वमावान् श्वमावान् वा वारि वा श्विततापनुत्। १तिरोश इव निःकरणे निःसङ्गः परमाणुवत् ॥१२२॥ निलेपोऽम्बुदमार्गो वा गम्भीरो वाऽऽपगापितः। शशीव सर्वसंह्वादी मानुमानिव अभस्वरः॥ १२३॥ बाह्याभ्यन्तरसंग्रुद्धः सुधौतकलधौतवत्। आदर्शवत्समादशीं सङ्कोची कूर्मसिक्षभः॥ १२४॥ ४ अहिवां स्वाकृतावासः करीवाशब्दयानकः। श्वगालवत्पुरालोकी स शूरो राजसिंहवत्॥ १२५॥ सदा विनिद्दो स्वावत्सोढाशेपपरीषहः। उपसर्गसहो विकियायुक्तविविधांद्धकः॥ १२६॥ क्षपकश्रेणिमारुद्ध ध्यानद्वयसुसाधनः। घातिकर्माणि निद्धूय कैवल्यसुद्वपादयन् ॥ १२०॥ पुनविद्वत्य सद्धमदेशनाद्विपयान् बहुन् । विनेयान् सुक्तिसन्मार्गं दुर्गं दुर्मार्गवर्तिनाम् ॥ १२८॥ पक्षादन्तर्मुद्वर्त्वयुर्योगं स्द्ध्वा त्रिभेदकम् । सर्वकर्मक्षयावाप्यमावापन्मोक्षमक्षयम् ॥ १२९॥

#### वसन्ततिलका

जित्वा जिनेन्द्रवपुषेन्द्रसनत्कुमार-माक्रम्य विक्रमवलेन दिशां च चक्रम् । चक्रेण धर्मविहितेन हताधचको दिश्यान्स वः श्रियमिहाशु सनत्कुमारः ॥ १३० ॥

इत्यार्षे भगवदगुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे धर्मतीर्थकर-सुदर्शन-पुरुषसिंहमधु-क्रीडमधवनसनन्कुमारपुराणं परिसमाप्तम् एकपष्टितमं पर्वे ॥ ६१ ॥

तीन कालमें योगधारण करना, बीरासन आदि आसन लगाना तथा एक करवटसे सोना अपदि शास्त्रोंमं कहे हुए उत्तरगुणोंका निरन्तर यथायोग्य आचरण करते थे।। १२१।। व पृथिवीके समान क्षमाके धारक थे, पानीके समान आश्रित मनुष्योंके सन्तापको दूर करते थे, पर्वतके समान अकम्प थे, परमाणुके समान निःसङ्ग थे, आकाशके समान निर्लेप थे, समुद्रके समान गम्भीर थे, चन्द्रमाके समान सबको त्राह्मादित करते थे, सूर्यके समान देदीप्यमान थे, तपाये हुए सुवर्णके समान भीतर-वाहर शुद्ध थे, दर्पणके समान समदर्शी थे, कछुवेके समान सङ्कोची थे, साँपके समान कहीं अपना स्थिर निवास नहीं बनाते थे, हाथींके समाज चुपचाप गमन करते थे, शृगालके समान सामने देखते थे, उत्ताम सिंहके समान शूरवीर थे श्रौर हरिणके समान सदा विनिद्र-जागरूक रहते थे। उन्होंने सब परिपह जीत लिये थे, सब उपसर्ग सह लिये थे और बिकिया त्रादि अनेक ऋदियां प्राप्त कर ली थीं ।। १२२-१२६ ।। उन्होंने क्ष्यकश्रेणीपर त्रारूढ़ होकर दो शुक्रध्यानोंके द्वारा घातिया कर्मीको नष्टकर केवलज्ञान उत्पन्न किया था।। १२७।। तदनन्तर अनेक देशोंमें विहारकर श्रनेक भव्य जीवोंको समीचीन धर्मका उपदेश दिया श्रीर क्रुमार्गमें चलनेवाले मनुष्योंके लिए दुर्गम मोक्षका समीचीन मार्ग सबको बतलाया।। १२८।। जब उनकी आयु अन्तर्मुहूर्तकी रह गई तब तीनों योगोंका निरोध कर उन्होंने समस्त कमौंके क्षयसे प्राप्त होनेवाला अविनाशी मोक्षपद नाप्त किया।। १२६।। जिन्होंने श्रपने जिनेन्द्रके समान शरीरसे सनत्कुमार इन्द्रको जीत लिया, जिन्होंने अपने पराक्रमके बलसे दिशाओं के समूह पर आक्रमण किया और धर्मचक्र द्वारा पार्पोका समृह नष्ट किया वे श्रीसनत्कुपार भगवान् तुम सबके लिए शीव्र ही लहमी प्रदान करें।। १३०।।

इस प्रकार आर्प नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य विरचित त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें तीर्थंकर, सुदर्शन बलभद्र, पुरुषसिंह नारायण, मधुक्रीड़ प्रतिनारायण, मघवा और सनत्कुमार चक्रवर्ती के पुराणका वर्णन करनेवाला इकसठवाँ पर्व समाप्त हुआ।

<sup>----</sup>

१ गिरीन्द्र क०, घ०। २ श्राकाश इव। ३ भाम्करः ल०। ४ श्रहिर्वा स्वकृता ल०।

## द्विषष्टितमं पर्व

बुध्वा सपर्थंयं सर्वं बोध्याभावाद्भविष्ठदः। यस्याववोधो विश्रान्तः स शान्तिः शान्तयेऽस्तु वः ॥ १ ॥ वक्नृश्रीनृकथाभेदान् वर्णयित्वा पुरा बुधः। पश्चाद्धर्मकथां श्रृ्याद् गरभीरार्थां यथार्थदक् ॥ २ ॥ विद्वत्त्वं सच्चरित्रत्वं दयालुश्वं प्रगल्मता। वाक्सौभाग्येङ्गित्तत्त्त्त्वे प्रभक्षोद्दसहिष्णुता ॥ ३ ॥ सौमुख्यं लोकविज्ञानं ख्यातिप्जाद्यभीक्षणम् । मिताभिधानिमत्यादि गुणा धर्मोपदेप्टरि ॥ ४ ॥ तत्त्वज्ञेऽप्यपचारित्रे वक्तर्येतत्कयं स्वयम् । न चरेदिति तत्प्रोक्तं न गृह्णन्ति पृथग्जनाः ॥५ ॥ सच्चारित्रेऽप्यशास्त्रज्ञे वक्तर्येलपश्रुतोद्धना- । सहासयुक्तं सन्मागे विद्यत्यवधीरणाम् ॥ ६ ॥ विद्वत्त्वसचिरत्रत्वे मुख्यं वक्तरि लक्षणम् । अवाधितस्वरूपं वा जीवस्य ज्ञानदर्शने ॥ ७ ॥ युक्तमेतद्रयुक्तं चेत्युक्तं सम्यग्वचारयन् । स्थाने कुर्वन्नुपालम्भं भक्तया सुक्तं समाददन् ॥८॥ असारप्राग्यहीतार्थविशेषाविहितादरः । अहसन्स्विलतस्थाने गुरुभक्तः क्षमापरः ॥ ९ ॥ संसारभीरुराग्रेक्तवाग्धारणपरायणः । १ शुक्रमुद्धंससंप्रोक्तगुणः श्रोता निगद्यते ॥ १० ॥ जीवाजीवादितत्त्वार्थां यत्र सम्यग्निरूप्यते । तनुसंसृतिभोगेषु निर्वेदश्च हितैपिणाम् ॥ ११ ॥ दानपूजातपःशीलविशेषाश्च विशेषतः । बन्धमंक्षौ तयोहंतुफले वाऽसुस्तां पृथक् ॥ १२ ॥ घटामटित युक्त्यंव सदसत्त्वादिकल्पना । ख्याता प्राणिद्या यत्र मातेव हितकारिणी ॥ १३ ॥

संसारको नष्ट करनेवाले जिन शान्तिनाथ भगवान्का ज्ञान, पर्याय महित समस्त द्रव्योंको जानकर त्रागे जानने याग्य द्रव्य न रहनेसे विश्रान्त हो गया वे शान्तिनाथ भगवान तुम सबकी शान्तिके लिए हों ।। १ ॥ पदार्थके यथार्थस्वरूपको देखनेवाला विद्वान पहले बक्ता, श्रोता तथा कथाके मेदांका वर्णन कर पीछे गम्भीर ऋर्थसे भरी हुई धर्मकथा कहे ॥ २॥ विद्वान होना, श्रेष्ठ चारित्र धारण करना, दयालु होना, बुद्धिमान होना, बालनेमें चतुर होना, दसरींके इशारेको समक लेना, प्रशोंके उपद्रवका सहन करना, मुख अच्छा होना, लोक-व्यवहारका ज्ञाता होना, प्रसिद्धि तथा पूजासे युक्त होना ऋोर थोड़ा वोलना, इत्यादि धर्मीपदेश देने वालेक गुण हैं ॥ ३-४ ॥ यदि वक्ता तत्त्वोंका जानकार होकर भी चारित्रसे रहित होगा तो यह कहे अनुसार स्वयं आचरण क्यों नहीं करता ऐसा सोचकर साधारण मनुष्य उसकी बातको प्रहुण नहीं करेंगे ॥ ५ ॥ यदि वक्ता सम्यक् चारित्रसे युक्त होकर भी शास्त्रका ज्ञाता नहीं होगा तो वह थोड़में शास्त्र ज्ञानसे उद्धत हुए मनुष्यांके हास्ययुक्त वचनोंसे समीचीन माश्रमार्गकी हुँमी करावेगा ॥ ६ ॥ जिस प्रकार ज्ञान और दर्शन जीवका त्र्यबाधित स्वरूप है उसी प्रकार विद्वत्ता और सचरित्रता वक्ताका मुख्य लक्षण है।। ७॥ 'यह योग्य है ? ऋथवा ऋयोग्य हे ?' इस प्रकार वहीं हुई बातका अच्छी तरह विचार कर सकता हो, श्रवसर पर श्रयोग्य बातके दाप कह सकता हो, उत्तम बातको भक्तिसे प्रहण करता हो, उपदेश-श्रवणके पहले प्रहण किये हुए असार उपदेशमें जो विशेष आदर अथवा हठ नहीं करता हो, भूल हो जाने पर जो हँसी नहीं करता हो, गुरुभक्त हो, क्षमावान हो, संसारसे डरनेवाला हो, कहे हुए वचनोंको धारण करनेमें तत्पर हो, तोता मिट्टी अथवा हंसके गुणोंसे सहित हो वह श्रोता कहलाता है।। =-१०।। जिसमें जीव श्रजीव श्रादि पदार्थींका श्रच्छी तरह निरूपण किया जाता हो, हितेच्छु मनुष्योंको शरीर, संसार श्रीर भोगोंसे वैराग्य प्राप्त कराया जाता हो, दान पूजा तप और शीलकी विशेषताएँ विशेषताके साथ वनलाई जानी हों, जीवोंके लिए बन्ध, मोक्ष तथा उनके कारण श्रीर फलोंका पृथक-पृथक वर्णन किया जाता हो, जिसमें सत् श्रीर असत्की कल्पना युक्तिसे की जाती हो, जहाँ माताके समान हित करनेवाली दयाका खुब वर्णन हो और जिसके सुननेसे प्राणी सर्वपिर-

सर्वसङ्गपित्यागाचन्न यान्त्यिङ्गः शिवस् । तत्त्वधर्मकथा सा स्याद्याना धर्मकथापरा ॥ १४ ॥ एवं पृथिविविद्विय वक्त्रादित्रयकक्षणम् । अतः परं प्रवक्ष्यामि शान्त्राश्चारितं महत् ॥ १५ ॥ अथास्य द्वीपनाथस्य जम्बृद्वीपमहीपतेः । लवणाम्भोधिनीलाम्भो लसद्विपुलवाससः ॥ १६ ॥ वक्त्रलीलां द्धद्वाष्ट्यभीष्टं भरताङ्क्ष्यम् । षट्लण्डमण्डितं वार्षिद्विश्वाधातिसंक्षयात् ॥ १७ ॥ भोगभूभूतभोगादिदंशाङ्गश्चकिणामपि । तत्र तीर्थकृतां 'वेश्यं सिद्धिश्वाधातिसंक्षयात् ॥ १८ ॥ तस्माधान्नाकलोकाच्च वरिष्ठं वर्ण्यते बुधैः । ऐरावतसमं वृद्धिहानिभ्यां परिवर्तनात् ॥ १९ ॥ मध्ये तस्य गिरिभाति भरतार्श्वविभागकृत् । पूर्वापरायतस्तुङ्गो यशोराशिविवोऽज्वलः ॥ २० ॥ स्वर्गलोकज्वयाज्ञाततोषाया वसुधान्त्रियः । पुर्वापरायतस्तुङ्गो यशोराशिविवोऽज्वलः ॥ २० ॥ स्वर्गलोकज्वयाज्ञाततोषाया वसुधान्त्रियः । पुर्वाभूतः प्रहासो वा राजते राजताचलः ॥ २० ॥ सफला सर्वदा वृष्टिर्ममोपरि न जातुचित् । युष्माकमिति शैलेन्द्रान् हसर्ताव स्वतंजसा ॥ २२ ॥ खलस्वभावे कुटिले जलाक्ये जलधिप्रिये । रगुहास्यादिति नद्यौ योऽवमीदिति जगुप्पया ॥ २३ ॥ देवविद्याधरेः सेव्यः सदा स्वाश्रयवितिमः । सर्वेन्द्रियसुलस्थानमेष चिक्रणमन्वगात् ॥ २४ ॥ अपाच्यां चक्रवालान्तं प्रश्रेण्यां रथनूपुरम् । अस्वलाकमिव व्याम कुर्वती तत्र केतुभिः ॥ २५ ॥ विष्टिता रत्नशालेन या पयोधरचुम्बिना । रत्नवेदिकयेवेयं जम्बृद्वीपवसुन्धरा ॥ २६ ॥ वर्षन्ते यत्र धर्मार्थकामाः संहर्पणादित् । यस्यां द्रिद्रशब्दम्य बहिरङ्गार्थनिद्धतिः ॥ २० ॥

यहका त्यांग कर मोक्ष प्राप्त करते हों वह तत्त्वधर्म कथा कहलाती है इसका दूसरा नाम धर्मकथा भी है।। ११-१४।। इस प्रसार बक्ता, श्रोता और धर्मकथाके प्रथक् प्रथक् लक्षण कहे। अब इसके आगे शान्तिनाथ भगवानका विस्तृत चरित्र कहता हूँ।। १५॥

श्रयानन्तर—जो समस्त द्वीपोंका स्वामी है श्रीर लवणसमुद्रका नीला जल ही जिसक बड़े शोभायमान वस्त्र हैं एमे जम्बूडीपरूपी महाराजके मुखकी शोभाको धारण करनेवाला. छह खण्डों से सुशाभित, लवणसमुद्र तथा हिमवान् पर्वतके मध्यमें स्थित भरत नामका एक अभीष्ट नेत्र है ।। १६-१७ ।। वहाँ भोगभूमिमें उत्पन्न होने वाले भोगोंको आदि लेकर चक्रवर्ती दश प्रकारके भोग. तीर्थंकरोंका ऐश्वर्य श्रीर श्रघातिया कर्मीके भयसे प्रकट होनेवाली सिद्धि-मुक्ति भी प्राप्त होती है इसलिए विद्वान लोग उसे स्वर्गलोकसे भी श्रेष्ट कहते हैं। उस क्षेत्रमें एरावत क्षेत्रके समान बृद्धि श्रीर ह्वासके द्वारा परिवर्तन होता रहता है।। १८-१६।। उसके ठीक बीचमें भरतन्नेत्रका श्राधा विभाग करनेवाला, पूर्वसे पश्चिम तक लम्बा तथा ऊँचा विजयार्ध पर्वत सुशाभित होता है जो कि उज्ज्वल यशके समूहके समान जान पड़ता है।। २०॥ अथवा चाँदीका बना हुआ वह विजयार्ध-पर्वत ऐसा जान पड़ता है कि स्वर्ग लोकको जीतनेसे जिसे संतोष उत्पन्न हुन्ना है ऐसी पृथिवी रूपी स्त्रीका इकट्ठा हुआ माना हास्य ही हो।। २१।। हमार ऊपर पड़ी हुई वृष्टि सदा सफल होती है और तुम लोगोंके ऊपर पड़ी हुई वृष्टि कभी सफल नहीं होती इस प्रकार वह पर्वत अपने तेजसे सुमेरु पर्वतोंकी मानो हँसी ही करता रहता है।।२२।। य निदयाँ चक्कल स्वभाववाली हैं, कुटिल हैं. जलसे ( पक्षमें जड़-मृखेंसि ) ऋाट्य-सहित हैं, श्रौर जलिध-समुद्र ( पक्षमें जडिध-मूर्ख ) की प्रिय हैं इसलिए घृणासे ही मानो उसने गङ्गा-सिन्धु इन दो निदयोंको अपने गुहारूपी मुखसे वमन कर दिया था।। २३।। यह पर्वत चक्रवर्तीका अनुकरण करता था क्योंकि जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने आश्रयमें रहनेवाले देव श्रीर विद्याधरोंके द्वारा सदा सेवनीय होता है श्रीर समस्त इन्द्रिय-सुखोंका स्थान होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी अपने-अपने आश्रयमें रहनेवाले देव और विद्याधरोंसे सदा सेवित था श्रौर समस्त इन्द्रिय-सुखोंका स्थान था।। २४।। उस विजयार्थ पर्वत-की दक्षिण श्रेणीमें रथनूपुर चक्रवाल नामकी नगरी है जो अपनी पताकान्त्रोंसे आकाशको मानो षलाकात्र्योंसे सहित ही करती रहती है।। २५।। वह मेघोंको चूमने वाले रत्नमय कोटसे घिरी हुई है इसलिए ऐसी जान पड़ती है मानो रत्नकी वेदिकासे घिरी हुई जम्बृद्वीपकी भूमि ही हो ॥२६॥ वहाँ धर्म, अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ हर्षसे बढ़ रहे थे और दरिद्र शब्द कहीं वाहरसे भी नहीं

१ वा ऐश्यं ऐश्वर्यम् । २ गृहास्यादिति सा । ३ स्वर्गस्तोक सा ।

प्रमाणनयनिक्षेपानुयोगैरन्यदुर्गमैः। पदार्थानां परिक्षेव गोपुरैर्यावमासते ॥ २८ ॥ अशीलभूषणा यत्र न सन्ति कुल्योषितः। वाचो जिनेन्द्रविद्यायामिवाचारित्रदेशिकाः॥ २९ ॥ ज्वलनादिजटी तस्याः पतिः खगपितः कृती । मणीनामिव वाराशिगुणिनामाकरोऽभवत् ॥ ३० ॥ प्रतापाद्विद्विषो यस्य मम्लुर्वार्कस्य पल्लवाः। बृष्ट्याऽवर्द्धन्त वल्लयों वा नीत्या सफलाः प्रजाः॥ ३१ ॥ तन स्थाने यथाकालं शालयो वा सुयोजिताः। सामादयः सदोपायाः प्राफलन् बहुभोगतः॥ ३२ ॥ अतीतान् विश्वभूपेशान् सङ्ख्याभेदानिवोत्तरः। गुणस्थानकबृद्धिभ्यां विजित्य स महानभूत् ॥ ३३ ॥ असीतान् विश्वभूपेशान् सङ्ख्याभेदानिवोत्तरः। गैकोपद्रयव्यपेतत्वात्तन्त्रावार्पावमर्शनात् ॥ ३४ ॥ असिक्सिद्धवनुगामित्वाधोगक्षेमसमागमात् । पङ्गुणानुगुणत्वाद्य तद्वाज्यमुदितोदितम् ॥ ३५ ॥ शिल्ककान्तदिवीत्यासीत्पुरं तत्र महीपितः। चन्द्राभस्तित्यया नाम्ना सुभद्रेति तयोः सुता ॥ ३६ ॥ वायुवेगाजिताशेपवेगिविद्याधराधिपा। स्ववेगविद्यया प्रोद्यद्विद्युद्वयोतिवद्युतिः ॥ ३७ ॥ सस्य त्रिवर्गानिष्पत्ये सा विश्वगुणभूषणा। भूता पुरुपकारस्य सदैवस्येव शेमुपी ॥ ३८ ॥ प्रतिपद्यन्दरेखेव सा सर्वजनसंस्तुता। द्वितीयेव धरारक्ता भोग्या तेन स्वपौरुपात् ॥ ३९ ॥ लक्ष्मीः परिकरस्तस्या व्यधायि विविधाद्धिका। तत्त्रेमप्रेरणारोन वा लभ्ये न करोति किम् ॥ ४० ॥

दिखाई देता था-सदा छुपा रहना था।। २७।। जिस प्रकार ऋन्य मतावलम्बियोंके लिए दुर्गम-कठिन प्रमाण, नय, नित्तेप ऋौर ऋनुयोग इन चार उपायोंके द्वारा पदार्थीकी परीक्षा सुशोभित होती है उसी प्रकार शत्रुत्रोंके लिए दुर्गम-दुःखसे प्रवेश करनेक योग्य चार गोपुरीसे वह नगरी सुशोभित हो रही थी ॥ २८ ॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवानकी विद्यामें अचारित्र—असंयमका उपदेश देनेवाले वचन नहीं हैं उसी प्रकार उस नगरीमें शीलरूपी आभूपणसे रहित कुलवर्ता क्षियाँ नहीं थीं।। २६॥ ज्वलनजटी विद्याधर उस नगरीका राजा था, जो अत्यन्त कुशल था आरे जिस प्रकार मणियोंका आकर-खान समुद्र है उसी प्रकार वह गुणी मनुष्योंका त्राकर था।।३०।। जिस प्रकार सूर्यके प्रतापसे नये पत्ते मुरक्ता जाते हैं उसी प्रकार उसके प्रतापसे शत्रु मुरक्ता जाते थे—कान्ति हीन हो जाते थे और जिस प्रकार वर्षासे लताएँ बढ़ने लगती हैं उसी प्रकार उसकी नीतिसे प्रजा सफल होकर बढ़ रही थी।। ३१।। जिस प्रकार यथा समय यथा स्थान बोये हुए धान उत्तम फल देते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा यथा समय यथा स्थान प्रयोग किये हुए साम आदि उपाय बहुत फल देते थे।। ३२।। जिस प्रकार ऋागेकी संख्या पिछली संख्याऋोंसे बड़ी होती है उसी प्रकार वह राजा पिछले समस्त राजाओंको अपने गुणों त्रीर स्थानोंसे जीतकर वड़ा हुत्रा था ॥ ३३ ॥ उसकी समस्त सिद्धियाँ देव और पुरुषार्थ दोनोंके ऋाधीन थीं, वह मंत्री ऋादि मूल प्रकृति तथा प्रजा श्रादि बाह्य प्रकृतिके क्रोधसे रहित होकर स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्रका विचार करता था, उत्साह शक्ति, मन्त्र शक्ति और प्रमुत्व शक्ति इन तीन शक्तियों तथा इनसे निष्पन्न होने वाली तीन सिद्धियोंकी अनुकृततासे उसे सदा योग श्रीर चेमका समागम होता रहता था, साथ ही वह सन्धि विष्रह यान श्रादि छह गुणोंकी श्रमुकुलता रखता था इसलिए उसका राज्य निरन्तर बढ़ता ही रहता था ॥ ३४-३५ ॥

उसी विजयार्ध पर द्युतिलक नामका दूसरा नगर था। राजा चन्द्राभ उसमें राज्य करता था, उसकी रानीका नाम सुभद्रा था। उन दोनोंके वायुवेगा नामकी पुत्री थी। उसने ऋपनी वेग विद्याके द्वारा समस्त वेगशाली विद्याधर राजाओंको जीत लिया था। उसकी कान्ति चमकनी हुई विजलीके प्रकाशको जीतने वाली थी॥ ३६-३७॥ जिस प्रकार भाग्यशाली पुरुषार्थी मनुष्यकी बुद्धि उसकी त्रिवर्ग सिद्धिका कारण होती है उसी प्रकार समस्त गुणोंसे विभूषित वह वायुवेगा राजा ज्वलनजटीकी त्रिवर्गसिद्धिका कारण हुई थी॥ ३६॥ प्रतिपदाके चन्द्रमाकी रेखाके समान वह सव मनुष्योंके द्वारा स्तुत्य थी। तथा अनुरागसे भरी हुई द्वितीय भूमिके समान वह अपने ही पुरुषार्थसे राजा ज्वलनके भोगने योग्य हुई थी॥ ३६॥ वायुवेगाके प्रेमकी प्रेरणासे ज्वलन-

१ कोपोदयब्यपेतत्वात्तत्रा-का०।

कीलीन्यादनुरक्तत्वादभूत्सैकपितः सती । भूपतेश्रेकभार्यत्वं प्रेमाधिक्याज्ञगुर्जनाः ॥ ४९ ॥ रूपादिगुणसम्पित्तस्याः किं कथ्यते पृथक् । तस्य चेच्छक्रवच्छच्यां तस्यां प्रीतिरमानुर्पा ॥ ४२ ॥ द्यावबोधयोमोंक्ष इव सूनुस्तयोरभूत् । अर्ककीतिः स्वकीत्याभाप्रभासितजगत्त्रयः १ ॥ ४३ ॥ नीतिविक्रमयोर्छक्ष्मीरिव सर्वमनोहरा । स्वयम्प्रभाभिधानाऽऽसीत्प्रभेव विधुना सह ॥ ४४ ॥ मुखेनाम्भोजमिक्षम्यामुत्पलं मणिद्पेणम् । त्विपा कान्त्या विधुं जित्वा बभौ सा भूपताकया ॥ ४५ ॥ उत्पक्षं यौवनं तस्यां लितिकायां प्रस्नवत् । खगकामिषु पुष्पेषुज्वरश्चोत्थापितस्त्रया ॥ ४६ ॥ आपाण्डुगण्डभाभासिवक्त्रलोलिवलोचना । मध्याङ्गकादर्यसम्भृतसम्भान्त्येव स्वयम्प्रभा ॥ ४७ ॥ तन्त्र्या रोमावली तन्त्वी हरिनीलरुचिर्व्यभात् । आरुरुश्चरिवोद्धत्या नुङ्गपीनधनस्तनौ ॥ ४८ ॥ अनालीढमनोजापि व्यक्ततिद्वियये सा । सम्पन्नयौवनेनैव जनानामगमदृदशम् ॥ ४९ ॥ अवालीढमनोजापि व्यक्ततिद्वियये सा । सम्पन्नयौवनेनैव जनानामगमदृदशम् ॥ ४९ ॥ अथान्येद्यर्जगन्नन्ताभनन्दनचारणो । स्थितौ मनोहराद्याने ज्ञात्वा पितनिवेदकात् ॥ ५० ॥ चतुरङ्गकलोपेतः सपुत्रोऽन्तःपुरावृतः । गत्वाभिवन्य सद्धर्मश्रवणानन्तरं परम् ॥ ५९ ॥ सम्यव्दर्शनमादाय दानशीलादि वादरात् । प्रणम्य चारणौ भक्तया प्रत्येत्य प्राविशत्पुरम् ॥ ५२ ॥ स्वयम्प्रभापि सद्धर्मं तत्रादायेकदा मुदा । पर्वोपवासप्रम्लानतनुरभ्यर्च्यं वार्हतः ॥ ५३ ॥ स्वयम्प्रभापि सद्धर्मं तत्रादायेकदा मुदा । पर्वोपवासप्रम्लानतनुरभ्यर्च्यं वार्हतः ॥ ५३ ॥

जटीने अनेक ऋद्भियोंसे युक्त राजलदमीको उसका परिकर-दासी बना दिया था सो ठीक ही है क्योंकि अलभ्य वस्तुके विषयमें मनुष्य क्या नहीं करता है ? ॥ ४० ॥ वर्ड कुलमें उत्पन्न होनेसे तथा अनुरागसे युक्त होनेके कारण उस पतिव्रताके एक पतिव्रत था और प्रेमकी अधिकतासे उस राजाके एकपूर्वावत था ऐसा लोग कहते हैं ॥ ४१ ॥ जिस प्रकार इन्द्राणीमें इन्द्रकी लोकोत्तर प्रीति होती है उसी प्रकार उसमें ज्वलनजटीकी लोकोत्तर प्रीति थी फिर उसके रूपादि गुणोंका पृथक् पृथक् क्या वर्णन किया जावे ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार दया और सम्यग्झानके मोक्ष होता है उसी प्रकार उन दोनोंके अपनी कीर्तिकी प्रभासे तीनों लोकोंको प्रकाशित करने वाला अर्ककीर्ति नामका पुत्र उत्पन्न हुन्ना ।। ४३ ।। जिस प्रकार नीति न्नौर पराक्रमके लच्मी होती है उसी प्रकार उन दोनोंके सबका मन हरनेवाली स्वयंप्रभा नामकी पुत्री भी उत्पन्न हुई जो ऋर्ककीर्तिके साथ इस प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार कि चन्द्रमाके साथ उसकी प्रभा बढ़ती है। ४४।। वह मुख-से कमलको, नेत्रोंसे उत्पलको, आभासे मिएमय दर्पणको श्रीर कान्तिसे चन्द्रमाको जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो मींहरूप पताका ही फहरा रही हो ॥ ४५ ॥ लतामें फूलके समान ज्योंही उसके शरीरमें यौवन उत्पन्न हुन्त्रा त्योंही उसने कामी विद्याधरोंमें कामज्वर उत्पन्न कर दिया।। ४६ ।। कुछ कुछ पीले श्रौर सफेद कपालोंकी कान्तिसे सुशोभित सुखमण्डल पर उसके नेत्र बड़े चक्रल हा रहे थे जिनसे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो कमरको पतली देख उसके टूट जानेके भयसे ही नेत्रोंको चञ्चल कर रही हो ॥ ४७ ॥ उस दुबली पतली स्वयम्प्रभाकी इन्द्रनील मणि के समान कान्तिवाली पतली रोमावली एसी जान पड़ती थी मानो उञ्जलकर ऊँचे स्थल स्रौर निविड़ स्तनों पर चढ़ना ही चाहती हो।। ४८।। यद्यपि कामदेवने उसका स्पर्श नहीं किया था तथापि प्राप्त हुए यौवनसे ही वह कामदेवके विकारको प्रकट करती हुई-सी मनुष्योंके दृष्टिगोचर हो रही थी ॥ ४६ ॥

ऋथानन्तर किसी एक दिन जगन्नन्दन श्रौर नाभिनन्दन नामके दो चारण ऋद्धिधारी मुनिराज मनोहर नामक उद्यानमें श्राकर विराजमान हुए। उनके श्रागमनकी खबर देनेवाले वनपालसे यह समाचार जानकर राजा चतुरङ्ग सेना, पुत्र तथा श्रान्तः पुरके साथ उनके समीप गया। वहाँ वन्दना कर उसने श्रेष्ठ धर्मका स्वरूप सुना, बड़े श्रादरसे सम्यग्दर्शन तथा दान शील श्रादि व्रत प्रहण किये, तदनन्तर भिक्तपूर्वक उन चारणऋद्धिधारी मुनियोंको प्रमाण कर वह नगरमें वापिस आगाया।। ५०-५२।। स्वयंप्रभाने भी वहाँ समीचीन धर्म ग्रहण किया। एक दिन उसने पर्षके समय

१ दिगन्तरः स० ।

तत्पादपङ्कजश्लेषापविश्रां पापहां स्रजम् । चित्रां पित्रेऽदित द्वाभ्यां हस्ताभ्यां विनयानता ॥ ५४ ॥ तामादाय महीनाथो भक्त्यापश्यत्स्वयम्प्रभाम् । उपवासपरिश्रान्तां पारयेति विसर्ज्यं ताम् ॥ ५५ ॥ यौवनापूर्णसर्वाङ्गरमणीया प्रियात्मजा । कस्मै द्येयमित्येवमात्मन्येव वितर्कयन् ॥ ५६ ॥ ेमन्त्रिवर्गं समाहूय प्रस्तुतार्थं न्यवेदयत् । श्रुत्वा तत्सुश्रुतः प्राह परीक्ष्यात्मनि निश्चितम् ॥ ५७ ॥ अमुस्मिन्तुशरश्रेण्यामलकाल्यापुरेशितुः । मयूरप्रीवसंज्ञस्य प्रिया नीलाञ्जना तयोः ॥ ५८ ॥ अश्वप्रीवांऽप्रिमो नीलरथः कण्टान्तनीलसु । वज्राख्यातास्त्रयः सर्वेऽप्यभूवन् पञ्च सूनवः ॥ ५९ ॥ अश्वप्रीवस्य कनकचित्रा देवी सुतास्तयोः । ते ग्रीवाङ्गदचूडान्तरन्ना रत्नरथादिभिः ॥ ६० ॥ शतानि पञ्च मन्त्र्यस्य हरिश्मश्रः श्रताम्बुधिः । शतबिन्दुश्च नैमित्तिकोऽप्टाङ्गनिपुणो महान् ॥ ६१ ॥ इति सम्पूर्णराज्याय खगश्रेणीद्वयंशिने । अश्वयीवाय दातव्या कन्येत्येतद्विचारयन् ॥ ६२ ॥ अस्येव सुश्रुताख्यातं सर्वमित्यवनीपतिम् । इदं बहुश्रुतोऽवोचदुत्तरं स्वमनागतम् ॥ ६३ ॥ स्वाभिजात्यमरोगत्वं वयः शीलं श्रुतं वपुः । लक्ष्मीः पक्षः परीवारो वरे नव गुणाः स्मृताः ॥ ६४ ॥ अश्वप्रीवे त एतेऽपि सन्ति किन्तु वयोऽधिकम् । तस्मात्कोऽपि वरोऽन्योऽस्तु सवयास्तद्गुणान्वितः॥६५॥ राजा सिंहरथः ख्यातः पुरे गगनवल्लभे । परः पद्मरथो मेघपुरे चित्रपुराधिराट् ॥ ६६ ॥ अरिअयाख्यस्त्रिपुरे खगेशो ललिताङ्गदः । कनकादिरथो विद्याकुशलोऽश्वपुरेश्वरः ॥ ६७ ॥ महारत्नपुरे विश्वलगार्धाशो धनञ्जयः । कन्यैष्वेकतमायेयं दानब्येति विनिश्चितम् ॥ ६८ ॥ अवधार्यं वचस्तस्य विचार्यं श्रृतसागरः । स्मृतिचक्षुरिमां वाचं न्याजहार मनोहराम् ॥ ६९ ॥

डपवास किया जिससे उसका शरीर कुछ म्लान हो गया। उसने ऋहरत भगवानकी पूजा की तथा उनके चरण-कमलोंके संपर्कमे पत्रित्र पापहारिणी विचित्र माला विनयसे मुककर दोनों हाथोंसे पिताके लिए दी।। ५३-५४।। राजाने भक्ति पूर्वक वह माला ले ली। और उपवासमे थकी हुई स्वयंप्रभाकी श्रोर देख, 'जात्रों पारण करो' यह कर उसे विदा किया ॥ ५५ ॥ पुत्रीफ चले जाने पर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि जो यौवनं परिपूर्ण समस्त अङ्गोंसे सुन्दर है ऐसी यह पुत्री किसके लिए देनी चाहिये।। ५६।। उसने उसी सयय मन्त्रियर्गको बुलाकर प्रकृत बात कही, उसे मुनकर सुश्रुत नामका मंत्री परीक्षा कर तथा अपने मनमें निश्रय कर वोला।। ५७।। कि इसी विजयार्थकी उत्तर श्रेणीमें ऋलका नगरीके राजा मयूर्याव हैं, उनकी स्त्रीका नाम नीलाञ्जना है, उन दोनोंके अश्वष्रीव, नीलरथ, नीलकण्ठ, सुकण्ठ ख्रोर वज्रकण्ठ नामके पाँच पुत्र हैं। इनमें **श्चरवग्रीव सबसे वड़ा है।। ५८-५६।। श्चरवर्गावकी स्त्रीका नाम कनकचित्रा है उन दोनोंके रब-**त्रीव, रताङ्गद, रत्नचृढ तथा रत्नरथ आदि पाँच सौ पुत्र हैं। शास्त्रज्ञानका सागर हरिश्मश्र इसका मंत्री है तथा शतविन्दु निमिन्तज्ञानी है-पुराहित है जो कि अष्टाङ्ग निमित्तज्ञानमें अतिशय निपुण है।। ६०-६१।। इस प्रकार ऋश्वयीव सम्पूर्ण राज्यका अधिपति है और दोनों श्रेणियोंका स्वामी है अतः इसके लिए ही कन्या देनी चाहिये ॥ ६२ ॥ इसके वाद सुश्रुत मंत्रीके द्वारा कही हुई बातका विचार करता हुआ बहुश्रुत मंत्री राजासे अपने हृदयकी बात कहने लगा। वह बोला कि सुश्रुत मंत्रीने जो कुछ कहा है वह यद्यपि ठीक है तो भी निम्नाङ्कित बात विचारणीय है। कुलीनता, त्रारोग्य, त्रवस्था, शील, श्रुत, शरीर, लद्दमी, पश्च और परिवार, वर के ये नी गुण कहे गये हैं। अरवधीवमें यद्यपि ये सभी गुण विद्यमान हैं किन्तु उसकी खबस्था अधिक है, द्यतः कोई दूसरा वर जिसकी अवस्था कन्यांक समान हो और गुण अश्वप्रीवके समान हों, खोजना चाहिये ॥ ६३-६५ ॥ गगनवह्नभपुरका राजा चित्रस्थ प्रसिद्ध है, मेघपुरमें श्रेष्ठ राजा पद्मस्थ रहता है, चित्रपुरका स्वामी अरिञ्जय है। त्रिपुरनगरमें विद्याधरोंका राजा ललिताङ्गद रहता है, अश्व-पुरका राजा कनकरथ विद्यामें अत्यन्त कुशल है, श्रीर महारत्नपुरका राजा धनञ्जय समस्त विद्याधरोंका स्वामी है। इनमेंसे किसी एकके लिए कन्या देनी चाहिये यह निश्चय है।। ६६-६⊏।। बहुश्रुतके

१ नृपवर्ग ग०।

कुकारोग्यवयोरूपाणुपेताय यदीष्यते । दातुं कन्या मया किश्चिदुष्यते श्रूयतां मनाक् ॥ ७० ॥ पुरं सुरेन्द्रकान्तारसुदक्श्रेण्यां तदीश्वरः । मेघवाहननामास्य प्रियासून्मेघमालिनी ॥ ७१ ॥ तयोविधुत्प्रसः स्नुउयोतिर्माकामका सुता । खगाधीशो ननन्दाभ्यामिवायेन थिया च सः ॥ ७२ ॥ सिद्धकूटमगात्स्तोतुं कदाचिन्मेघवाहनः । तत्र दृष्ट्वाऽर्वाधज्ञानं वरधर्माक्ष्यचारणम् ॥ ७३ ॥ विन्दित्वा धर्ममाकण्यं स्वसूनोः प्राक्तनं भवम् । पप्रच्छ श्र्णु विद्याभृत्पणिधायेति सोऽव्यति ॥ ७४ ॥ द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहेऽस्ति विषयो वत्सकावती । पुरी प्रभाकरो राजा नन्दनः सुन्दराकृतिः ॥ ७५ ॥ सृनुविजयभद्रोऽस्य जयसेनोदरोदितः । सोऽन्यदा फिलतं चृतं वने वीक्ष्य मनोहरे ॥ ७६ ॥ विफलं तत्ससुद्भृतवैराग्यः पिहिताश्रवात् । गुरो सहस्त्रेभूपालेश्चतुर्भिः संयमं ययौ ॥ ७७ ॥ प्रान्ते माहेन्द्रकल्पेऽभूद्विमाने चक्रकाह्मये । सप्ताव्धिजीवितो दिव्यभोगांस्तन्नान्वभूष्विरम् ॥ ७८ ॥ ततः प्रच्युत्य सृनुस्तेऽजायतायं प्रयाति च । निर्वाणमिति संस्तोतुं मया यातेन तच्छूतम् ॥ ७९ ॥ तस्मौ वरगुणैः सर्वैः पूर्णायेयं प्रदीयताम् । ज्योतिर्मालां च गृह्णीम सपुण्यामकेकीत्ये ॥ ८० ॥ इति तद्वचनं श्रुत्वा सुमतिर्मितित्ताः । कन्यां सग्पार्थयन्तेऽमी खगाधीशाः पृथक् पृथक् ॥ ८९ ॥ तस्मान्नास्मै प्रदातच्या बहुवैरं भवेत्ताः । स्वयंवरविधः श्रेयानित्युक्त्वा विरराम सः ॥ ८२ ॥ तदंवानुमनं सर्वेस्ततः सग्पुत्य मन्त्रिणः । विसर्ज्यं लेचराधीशः सिम्भक्तश्रोतृसंज्ञकम् ॥ ८३ ॥

वचन हृदयमें धारण कर तथा विचार कर स्मृतिरूपी नेत्रको धारण करनेवाला श्रुत नामका तीसरा मन्त्री निम्नाङ्कित मनोहर वचन कहने लगा।। ६६॥ यदि कुल, आरोग्य, वय और रूप आदिसे सिहत वर के लिए कन्या देना चाहते हों तो मैं कुछ कहता हूं उसे थोड़ा सुनिये॥ ७०॥

इसी विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें सुरेन्द्रकान्तार नामका नगर है उसके राजाका नाम मेघवाहन है। उसके मेघमालिनी नामकी वल्लभा है। उन दोनोंके विद्युत्रभ नामका पुत्र और ज्योतिर्माला नामकी निर्मल पुत्री है। खगेन्द्र मेघवाहन इन दोनों पुत्र-पुत्रियोंसे ऐसा समृद्धिमान-सम्पन्न हो रहा था जैसा कि कोई पुण्य कर्म और सुत्रुद्धिसे होता है। अर्थान् पुत्र पुण्यके समान था और पुत्री वुद्धिके समान थी।।७१-७२।। किसी एक दिन मेघवाहन स्तुति करनेके लिए सिद्धकूट गया था। वहाँ वरधर्म नामके अवधिज्ञानी चारणऋद्धिधारी मुनिकी बन्दना कर उसने पहले तो धर्मका स्वरूप सुना और वादमें अपने पुत्रके पूर्व भव पृत्रे। मुनिने कहा कि हे विद्याधर! चित्त-लगाकर सुनो, में कहता हूँ।। ७३-७४।।

जम्बृद्वीपके पूर्व विदेह चेत्रमें वत्सकावती नामका देश है उसमें प्रभाकरी नामकी नगरी है बहाँ मन्दर त्राकार वाला नन्दन नामका राजा राज्य करता था।। ७५।। जयसेना स्त्रीके उदरसे उत्पन्न हुआ विजयभद्र नामका इसका पुत्र था। उस विजयभद्रने किसी दिन मनोहर नामक उद्यान-में फला हुआ आमका वृक्ष देखा फिर कुछ दिन बाद उसी वृक्षको फलरहित देखा। यह देख उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया और पिहितास्तव गुरुसे चार हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ।। ७६-७७ ।। आयुके अन्तमें माहेन्द्र स्वर्गके चक्रक नामक विमानमें सातसागर की आयु-बाला देव हुआ। वहाँ चिरकाल तक दिव्यभोगोंका उपभाग करता रहा ॥ ७८॥ वहाँसे च्यूत-होकर यह तुम्हारा पुत्र हुत्रा है और इसी भवसे निर्वाणको प्राप्त होगा। श्रृतसागर मन्त्री कहने लगा कि मैं भी स्तुति करनेके लिए सिद्धकूट जिनालयसे वटधर्म नामक चारण मुनिके पास गया था वहीं यह सब मैंने सुना है।। ७६।। इस प्रकार विद्युत्प्रभ वरके योग्य समस्त गुणोंसे सहित है उसे ही यह कन्या दी जावे और उसकी पुण्यशालिनी बहिन ज्यांतिर्मालाको हमलोग अर्ककीर्तिके लिए स्वीकृत करें।। ८०।। इस प्रकार श्रुतसागरके वचन सुनकर विद्वानोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ सुमति नामका मन्त्री बोला कि इस कन्याको पृथक्-पृथक् अनेक विद्याधर राजा चाहते हैं इसलिए विद्युत्प्रभको कन्या नहीं देनी चाहिये क्योंकि एसा करनेसे बहुत राजाओं के साथ वैर हो जानेकी सम्भावना है मेरी समभसे तो स्वयंवर करना ठीक होगा। ऐसा कहकर वह चुप हो गया।। 📭 🚾 ।। सब लोगोंने यही बात स्वीकृत कर ली, इसलिए विद्याधर राजाने सब मन्त्रियोंको विदा कर दिया श्रीर संभिन्नश्रोत नामक

स्वयस्त्रभायाः करचेतोवल्लभो भवतेति तम् । अपृच्छत् स पुराणार्थवेदीस्थं प्रत्युवाच तम् ॥ ८४ ॥ गुरुः प्रथमचक्रेशं प्राकपुराणनिरूपणे । आदिकेशवसम्बद्धमित्यवोचक्वथान्तरम् ॥ ८५ ॥ द्वीपेऽस्मिन पुष्कलावत्यां विषये प्राग्विदेहजे । समीपे पुण्डरीकिण्या नगर्या मधुके वने ॥ ८६ ॥ पुरुत्वा वनाधीशो मार्गभ्रष्टस्य दर्शनात् । मुनेः सागरसेनस्य पथः सञ्चितपुण्यकः ॥ ८७ ॥ मद्यमांसनिवृत्तेश्च कृतसीधर्मसम्भवः । ततः प्रच्युत्य तेऽनन्तसेनायाश्च सुतोऽभवत् ॥ ८८ ॥ मरीचिरेष दुर्मार्गदेशनानिरतश्चिरम् । भान्त्वा संसारचकेऽस्मिन् सुरम्यविषये पुरम् ॥ ८९ ॥ पोदनाक्यं पतिस्तस्य प्रजापतिमहानृपः । स तन्जो मृगावत्यां त्रिपृष्टांऽस्य भविष्यति ॥ ९० ॥ मग्रजोऽस्यैव भद्राया विजयो भविता सुतः । तावेतौ श्रेयसस्तीर्थे इत्वाऽश्वग्रीवविद्विषम् ॥ ९१ ॥ त्रिखण्डराज्यभागेशी प्रथमी बलकेशवी । त्रिपृष्टः संस्ती भान्त्वा भावी तीर्थकरोऽन्तिमः ॥ ९२ ॥ भवतोऽपि नमेः कच्छसुतस्यान्वयसम्भवात् । वंशजे नास्ति सम्बन्धस्तेन बाहुबछीशितुः ॥ ९३ ॥ त्रिप्रष्ठाय प्रदातन्या त्रिखण्डश्रीसुखेशिने । अस्तु तस्य मनोहत्री कन्या कल्याणभागिनी ॥ ९४ ॥ तेनैव भवतो भावि विश्वविद्याधरेशिता । निश्चित्येतद्नुष्ठेयमादितीर्थंकरोदिनम् ॥ ९५ ॥ इति तहुचनं चिरो विधाय तमसौ मुदा । नैमित्तिकं समापृज्य रथन्पुरभूपतिः ॥ ९६ ॥ सृदत्तिन्द्रनामानं सुलेखोपायनान्वितम् । प्रजापतिमहाराजं प्रतिसम्प्राहिणेत्तदा ॥ ९७ ॥ स्वयम्प्रभाषतिर्भावी त्रिष्टष्ट इति भूपतिः । नैमित्तिकाद्विदित्वैतज्जयगुप्तात्पुरैव सः ॥ ९८ ॥ खचराधिपद्तं खादवतीर्णं महोत्सवः । प्रतिगृह्य ससन्मानं वने पुष्पकरण्डके ॥ ९९ ॥

निमित्तज्ञानीसे पूछा कि स्वयंप्रभाका हृदयवहभ कीन होगा ? पुराणोंके अर्थको जाननेवाले निमित्त-ज्ञानीने राजाके लिए निम्नप्रकार उत्तर दिया ॥ ५३-५४ ॥ वह कहने लगा कि भगवान ऋषभदेवने पहले पुराणोंका वर्णन करते समय प्रथम चक्रवर्तीसे, प्रथम नारायणसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा कही थी। जो इस प्रकार है—

इसी जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह चेत्रमें एक पुष्कलावती नामका देश है उसकी पण्डरीकिणी नगरीके समीप ही मधुक नामके वनमें पुरुरवा नामका भीलोंका राजा रहता था। किसी एक दिन मार्ग भूल जानेसे इधर-उधर घूमते हुए सागरसेन मुनिराजके दर्शन कर उसने मार्गमें ही पुण्यका संचय किया तथा मद्य मांस मधुका त्याग कर दिया। इस पण्यके प्रभावसे वह सौधर्म स्वर्गमें उत्पन्न हुआ और वहांसे च्युत होकर तुम्हारी अनन्तसेना नामकी स्त्रीके मरीचि नामका पुत्र हुआ है। यह मिथ्या मार्गके उपदेश देनेमें तत्पर है इसलिए चिरकाल तक इस संसाररूपी चक्रमें भ्रमण कर सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरके स्वामी प्रजापित महाराजकी मृगावती रानीसे त्रिपृष्ठ नामका पत्र होगा ॥ =५-६०॥ उन्हीं प्रजापित महाराजकी दृसरी रानी भद्राके एक विजय नामका पुत्र होगा जो कि त्रिप्रप्रका बड़ा भाई होगा। ये दोनों भाई श्रेयान्सनाथ तीर्थंकरके तीर्थमें ऋश्वर्याव नामक शत्रको मार कर तीन खण्डके स्वामी होंगे और पहले बलभद्र नारायण कहलावेंगे। त्रिपृष्ठ संसारमें भ्रमण कर अन्तिम तीर्थंकर होगा ।। ६१-६२ ।। आपका भी जन्म राजा कच्छके पुत्र निमके वंशमें हुआ है अतः बाहुबली स्वामीके वंशमें उत्पन्न होनेवाले उस त्रिपृष्ठके साथ आपका सम्बन्ध है ही ॥ ६३ ॥ इसलिए तीन खण्डकी लक्ष्मी और सुखके स्वामी त्रिपृष्ठके लिए यह कन्या देनी चाहिये, यह कल्याण करने वाली कन्या उसका मन हरण करनेवाली हो ।। ६४ ।। त्रिपृष्टको कन्या देनेसे आप भी समस्त विद्याधरोंके स्वामी हो जावेंगे इसलिए भगवान् ऋादिनाथके द्वारा कही हुई इस बातका निश्चय कर आपको यह अवश्य ही करना चाहिये।। ६५ ।। इस प्रकार निमित्तज्ञानीके वचनों की हृदयमें धारण करण कर रथनूपूर नगरके राजाने बड़े हर्षसे उस निमित्तज्ञानीकी पूजाकी ॥ ६६ ॥ श्रीर उसी समय उत्तम लेख और मेंटके साथ इन्दु नामका एक दृत प्रजापित महाराजके पास भेजा ॥ ६७ ॥ 'यह त्रिपृष्ठ स्वयंप्रभाका पति होगा' यह बात प्रजापति महाराजने जयगुप्त नामक निमित्तज्ञानीसे पहले ही जान ली थी इसलिये उसने आकाशसे उतरते हुए विद्याधरराजके दृतका, पुष्पकरण्डक

स दूतो राजगेहं स्वं सम्प्रविश्य समागृहे । निजासने समासीनः प्राम्ट्रतं सविवापितम् ॥ १०० ॥ विलोक्य रागाद् भूपेन स्वानुरागः समिपतः । प्राम्ट्रतेनैव तुष्टाः सम इति दूतं प्रतोषयन् ॥ १०१ ॥ श्रिश्रिपृष्टः कुमाराणां वरिष्टः कन्ययाऽनया । स्वयम्प्रभाष्यया रुक्म्येवाद्यारुक्कियतामिति ॥ १०२ ॥ श्रुत्वा यथार्थमस्याविर्भूतिद्विगुणसम्मदः । वाचिकं च समाकर्ण्यं सुजाप्राक्रान्तमस्तकः ॥ १०२ ॥ स्वयमेव खगाधीशः स्वजामातुर्महोद्यम् । इमं विधातुमन्यक्व सिचन्तस्तत्र के वयम् ॥ १०४ ॥ इति दूतं तदायातं कार्यसिद्ध्या प्रसाधयन् । प्रपुज्य प्रतिदत्तं च प्रदायाञ्च व्यस्क्रयत् ॥ १०५ ॥ स दूतः सत्वरं गन्वा रथन्युरनायकम् । प्राप्य प्रणम्य कल्याणकार्यसिद्धं व्यजिञ्चपत् ॥ १०६ ॥ तच्छ्रता क्षेचराधीशः प्रप्रमोदप्रचोदितः । न कालहरणं कार्यमिति कन्यासमन्वितः ॥ १०७ ॥ महाविभूत्या सम्प्राप्य नगरं पोदनाह्वयम् । उद्बद्धतोरणं दत्तचन्दनच्छद्मुत्सुकम् ॥ १०८ ॥ केनुमालाचलहोभिराह्वयद्वातिसम्भमात् । प्रतिपातः स्वसम्पत्त्या महीशः प्राविशन्सुदा ॥ १०९ ॥ प्रविश्य स्वोचितस्थाने तेनैव विनिवेशितः । प्राप्तप्रपूर्णकाचारप्रसक्तहृद्याननः ॥ ११० ॥ विवाहोचितविन्यासैस्त्रिताशेपमृतलः । स्वयस्प्रभां प्रभां वान्यां त्रिपृष्ठाय प्रदाय ताम् ॥ ११२ ॥ सिहाहिविद्विद्वाहिन्यौ विद्ये साध्यतुं ददौ । ते तत्र सर्वे सम्भूय व्यगाहन्त सुखाम्बुधिम् ॥ ११२ ॥ इतोऽश्वप्रीयचक्रेशो विनाशिपश्चनः पुरे । उत्पातिस्विविधः प्रोक्तः सद्यः सममुदुद्ययौ ॥ ११३ ॥ अभृतप्वै तं द्व्या सहसा भीतिमान् जनः । पल्योपमाष्टभागोवशेषे वा भोगमृभुवः ॥ ११४ ॥

नामके वनमें वहें उत्सवसे स्वागत-सत्कार किया ।। ६८--६६ ।। महाराज उस दृतके साथ अपने राजभवनमं प्रविष्ट होकर जब सभागृहमं राजसिंहासन पर विराजमान हुए तब मन्त्रीने दृतके द्वारा लाई हुई भेंट समर्पित की। राजाने उस भेंटको बड़े प्रेमसे देखकर अपना अनुराग प्रकट किया श्रीर दृतको सन्तुष्ट करते हुए कहा कि हम तो इस भेंटसे ही सन्तुष्ट हो गये ॥ १००-१०१ ॥ तदनन्तर दृतने सन्देश सुनाया कि यह श्रीमान त्रिष्ट्रप्ट समस्त कुमारोंमें श्रेष्ठ है त्र्यतः इसे लच्मिके समान स्वयस्त्रमा नामकी इस कन्यासे आज सुशोभित किया जावे । इस यथार्थ सन्देशको सुनकर प्रजापति महाराजका हुप दुगुना हो गया। वे मस्तक पर भुजा रखते हुए बोले कि जब विद्याधरोंके राजा स्वयं ही अपने जमाईका यह तथा अन्य महोत्सव करनेके लिए चिन्तित हैं तब हमलोग क्या चीज हैं ? ।। १०२-१०४।। इस प्रकार उस समय त्र्याये हुए दृतको महाराज प्रजापतिने कार्यकी सिद्धिसे प्रसन्न किया, उसका सम्मान किया और बदलेकी भेंट देकर शीघ्र ही बिदा कर दिया।। १०५।। वह दृत भी शीघ ही जाकर रथनूपुरनगरके राजाके पास पहुँचा श्रीर प्रणाम कर उसने कल्याणकारी कार्य सिद्ध होनेकी खबर दी।। १०६।। यह सुनकर विद्याधरोंका राजा बहुत भारी हर्षसे प्रेरित हुआ और सोचने लगा कि 'इस कार्यमें विलम्ब करना योग्य नहीं हैं' यह विचार कर वह कन्या सहित बड़े ठाट-बाटसे पो इनपुर पहुँचा। उस समय उस नगरमें जगह-जगह तोरण बांधे गये थे, चन्दनका छिड़काव किया था, सब जगह उत्पुकता ही उत्पुकता दिखाई दे रही थी, और पताकाओंकी पंक्ति रूप चक्कल भुजात्र्योंसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो । महाराज प्रजापतिने अपनी सम्पत्तिके अनुसार उसकी अगवानी की। इस प्रकार उसने बड़े हर्षसे नगरमें प्रवेश किया।। १०७-॥ १०६ ॥ प्रवेश करनेके बाद महाराज प्रजापितने उसे स्वयं ही योग्य स्थान पर ठहराया और पाहनेके योग्य उसका सत्कार किया । इस सत्कारसे उसका हृदय तथा मुख दोनों ही प्रसन्न हो गये ॥ ११० ॥ विवाहके योग्य सामग्रीसे उसने समस्त पृथिवी तलको सन्तुष्ट किया और दृसरी प्रभाके समान अपनी स्वयंप्रभा नामकी पुत्री त्रिष्ट्रष्टके लिए देकर सिद्ध करनेके लिए सिंहवाहिनी और गरुड़वाहिनी नामकी दो विद्याएँ दीं। इस तरह वे सब मिलकर सुखरूपी समुद्रमें गोना लगाने लगे ।।१११-११२।। इधर अश्वमीव प्रतिनारायणके नगरमें विनाशको सूचित करनेवाले तीन प्रकारके उत्पात बहुत शीघ्र साथ ही साथ हाने लगे ॥ ११३ ॥ जिस प्रकार तीसरे कालके अन्तमें पल्यका

१-- मत्यन्त ख०।-मन्यच क०, ग०, घ०।

श्वस्त्रीवश्य सम्भान्तः समन्त्रं पृष्टवान् पृथक् । शतिबन्दुं निमित्तिः किमेतदिति तत्फलम् ॥ ११५ ॥ येन सिंहो हतः सिन्धुदेशे रूढपराक्षमः । अहारि प्राभृतं येन त्वां प्रति प्रहितं हठात् ॥ ११६ ॥ रथन्पुरनायेन भवचोग्यं प्रदायि च । यन्मे कीरत्नमेतस्मात्संक्षोभस्ते भविष्यति ॥ ११० ॥ तत्स्चकिमदं सर्वं कुर्वेतस्य १ प्रतिक्रियाम् । इति नैमित्तिकेनोक्तं कृत्वा हृदि त्वगाधिपः ॥ ११८ ॥ अरेगंदस्य चात्मज्ञः प्रादुर्भावनिषेधनम् । विद्याति तदस्याभिविस्मृतं सस्मर्यपृथा ॥ ११९ ॥ इदानीमप्यसौ दुष्टो युष्माभिरविलम्बतम् । विषाङ्कुरवदुच्छेय इत्यवादीत्स्वमन्त्रिणः ॥ १२० ॥ तंऽपि तत्सर्वमन्त्रिणः स्वगृद्धपृष्टितैश्वरैः । नैमित्तिकोक्तं निश्चित्य तस्य सिहवधादिकम् ॥ १२१ ॥ प्रिपृष्टो नाम द्रिष्टः प्रजापतिसुतः क्षितौ । विश्वक्षितीशानाकम्य विक्रमाद्विजिगीपतं ॥ १२२ ॥ परिक्षित्तव्यः सोऽस्मासु कीदश इति दक्षिणैः । दूतैरिति त्वगाधीशमवोचन्मन्त्रिणः पृथक् ॥ १२३ ॥ तदाकर्ण्यं तदैवासौ विन्तागतिमनोगती । दृतौ सम्प्रेपयामास त्रिपृष्टं प्रति विद्वरौ ॥ १२५ ॥ अश्वप्रीवेण देवेन त्वमद्याज्ञापितोऽस्यहम् । रथावक्तद्विमेष्यामि तमायातु भवानिति ॥ १२६ ॥ आश्वप्रीवेण देवेन त्वमद्याज्ञापितोऽस्यहम् । रथावक्तद्विमेष्यामि तमायातु भवानिति ॥ १२६ ॥ आश्वप्रीवाः करम्रीवाः क्रोख्यानास्तथापरे । दृष्टाः क्रमेलकम्रीवा नाप्वों नः स पश्यताम् ॥ १२८ ॥ अश्वप्रीवाः करम्रीवाः क्रोख्यावास्तथापरे । दृष्टाः क्रमेलकम्रीवा नाप्वों नः स पश्यताम् ॥ १२८ ॥ इत्याह तौ च कि युक्तमवमन्तुं त्वगेश्वरम् । विश्वरूपसमभ्यर्थं तं भवत्पक्षपातिनम् ॥ १२९ ॥

त्राठवाँ भाग वाकी रहने पर नई नई बातींका देखकर भागभूमिके लोग भयभीत होते हैं उसी प्रकार उन अभूतपूर्व उत्पातोंको देखकर वहांके मनुष्य सहसा भयभीत होने लगे ॥ ११४ ॥ अश्वयीव भी घबड़ा गया। उसने सलाह कर एकान्तमें शतविन्दु नामक निमित्तज्ञानीमें 'यह क्या है ? इन शब्दों द्वारा उनका फल पूछा ॥ ११५ ॥ शतबिन्दुने कहा कि जिसने सिन्धु देशमें पराक्रमी सिंह मारा है. जिसने तुम्हारे प्रति भेजी हुई भेंट जबर्दस्ती छीन ली और रथनुपुर नगरके राजा ज्वलनजटीन जिसके लिए आपके योग्य स्त्रीरत्न दे दिया है उसमे आपको क्षोभ होगा ॥११६-११७॥ ये सब उत्पात उर्साके सूचक हैं। तुम इसका प्रतिकार करो। इस प्रकार निमित्तज्ञानीके द्वारा कही बातको हृदयमें रखकर ऋश्वप्रीव ऋपने मन्त्रियोंसे कहने लगा कि आत्मज्ञानी मनुष्य शत्रु ऋार रागका उत्पन्न होते ही नष्ट कर देते हैं परन्तु हमने व्यर्थ ही अहंकारी रहकर यह बात भुला दी ११८-११६॥ अब भी यह दुष्ट आप लोगोंके द्वारा विपके अंकुरके समान शीव्र ही छेदन कर देनेके योग्य है।। १२०॥ उन मन्त्रियोंने भी ग्रप्त रूपसे भेजे हुए इतोंके द्वारा उन सवकी खोज लगा ली और निमित्तज्ञानीने जिन सिंहवध त्र्यादिकी वार्ते कही थीं उन सबका पता चला कर निश्चय कर लिया कि इस प्रथिवी पर प्रजापतिका पुत्र त्रिपृष्ठ ही वड़ा ऋहंकारी है। वह ऋपने पराक्रमसे सब राजाओं पर आक्रमणकर उन्हें जीतना चाहना है।। १२१-१२२।। वह हम लोगोंके विषयमें कैसा है १--अनुकूल प्रतिकूल कैसे विचार रखता है इस प्रकार सरल चित्त-निष्कपट दृत भेजकर उसकी परीक्षा करनी चाहिये। मन्त्रियोंने ऐसा पृथक-पृथक राजासे कहा ।। १२३ ।। उसी समय उसने उक्त वात सुनकर चिन्तागति और मनोगति नामके दो विद्वान् दृत त्रिपृष्ठके पास भेजे ॥ १२४ ॥ उन दृतोंने जाकर पहले अपने अपनेकी राजाके लिए सूचना दी, फिर राजाके दर्शन किये, अनन्तर विनयसे नम्रीभूत होकर यथा योग्य भेंट दी।। १२५।। फिर कहने लगे कि राजा अश्वमीवने आज तुम्हें आज्ञा दी है कि मैं रथावर्त नामके पर्वत पर जाता हूँ त्र्याप भी त्र्याइये ।। १२६ ।। हम दोनों तुम्हें लेनेके लिए त्र्याये हैं । त्र्यापको उसकी आज्ञा मस्तक पर रखकर आना चाहिये। ऐसा उन दोनोंने जोरसे कहा। यह सुनकर त्रिपृष्ठ बहुत कृद्ध हुआ और वहने लगा कि अधमीव (घोड़े जैसी गर्दनवाले) खरमीव, (गर्ध जैसी गर्दन वाले ) क्रीख्रमीव (क्रीख्र पक्षी जैसे गर्दन वाले ) अगेर क्रमेलक मीव (कॅंट जैसी गर्दनवाले ) ये सब मैंने देखे हैं। हमारे लिए वह अपूर्व आदमी नहीं जिससे कि देखा जावे।।१२७-१२८।। जब बह त्रिपृष्ठ कह चुका तब दृतोंने फिरसे कहा कि वह अश्वमीव सब विद्याधरोंका स्वामी है, सबके इत्याहतुः खगेशोऽस्तु पक्षपाती न वार्यते । नाहमेष्यामि तं द्रष्टुमिति प्रत्यववीदसौ ॥ १३० ॥ द्र्यादिदं न वक्तव्यमदृष्ट्वा चक्रवितेनम् । देहेऽपि न स्थितिर्भूमौ कः पुनः स्थातुमहृति ॥ १३१ ॥ इति श्रुत्वा वचो राज्ञा तयोश्रक्रेण वितेतुम् । शिलोऽसौ किं घटादीनां कारकः कारकाप्रणीः ॥ १३२ ॥ तस्य किं प्रेक्ष्यमित्युक्तौ तौ सकोपाववोचताम् । कन्यारत्निमदं चिक्रभोग्यं किं तेऽध जीर्यते ॥ १३३ ॥ रथन्पुरराजाऽसौ ज्वलनादिजटी कथम् । प्रजापतिश्र नामापि सन्धत्ते चिक्रणि द्विषि ॥ १३४ ॥ इति सद्यस्ततो दृतौ निर्पत्य द्वामामिनौ । प्राप्याश्र्ययोवमानस्य प्रोचतुस्तद्विज्ञस्मणम् ॥ १३५ ॥ खगेश्वरोऽपि तत्क्षन्तुमक्षमो रूश्ववीक्षणः । मेरीमास्पालयामास रणप्रारम्भक्षचिनीम् ॥ १३६ ॥ तद्ध्वनिध्योप दिक्षान्तान् हत्वा दिग्दन्तिनां मदम् । चक्रवितिन संकुद्धे महान्तः के न विश्यति॥१३७॥ चतुरक्रवलेनासौ रथावर्तमगात् गिरिम् । पेतुरुत्काश्रचालेला दिश्च दाहा जज्ञिमरं ॥ १३८ ॥ प्रजापतिसुनौ चैतद्विद्वत्वा विततौजसौ । प्रतियतुः प्रतापाग्निमस्मिनारीन्धनौचयौ ॥ १३८ ॥ प्रजापतिसुनौ चैतद्विद्वत्वा विततौजसौ । प्रतियत्वः प्रतापाग्निमस्मिनारीन्धनौचयौ ॥ १३८ ॥ उभयोः सेनयास्तत्र संप्रामः समभूत्महान् । समक्षयात्रयोः प्रापदन्तकः समवर्तिताम् ॥ १४० ॥ युद्ध्वा चिरं पदानीनां वृथा कि कियते क्षयः । इति त्रिपृष्ठो युद्धार्थमभ्यक्षप्रीवमेयिवान् ॥ ॥ १४० ॥ इयप्रीवाऽपि जन्मान्तरानुबद्धोरुवेरतः । आच्छाद्यद्विकुद्धः शरवर्पैविरोधिनम् ॥ १४२ ॥ इन्द्वयुद्धेन तौ जेतुमक्षमाविनरेतरम् । मायायुद्धं समार्व्यो महाविद्याबलोद्धतौ ॥ १४३ ॥ युद्ध्वा चिरं ह्रयप्रीवश्रकं न्यक्षिपदभ्यरिम्। तदैवादाय तद्ग्रीवामिच्छद्त् केशवः क्रुधा ॥ १४४ ॥

द्वारा पूजनीय है ऋौर आपका पक्ष करता है। इसिलए उसका ऋपमान करना उचित नहीं है।।१२६॥ यह सुनकर त्रिष्टप्रने कहा कि वह खग अर्थान् पक्षियोंका ईश है—स्वामी हैं इसलिए पक्ष अर्थान् पंखोंमें चले इसके लिए मनाई नहीं है परन्तु मैं उसे देखनेके लिए नहीं जाऊंगा।। १३०।। यह सुनकर दुतोंने फिर कहा कि अहंकारसे एमा नहीं कहना चाहिये। चक्रवर्तीके देखे विना शरीरमें भी स्थिति नहीं हो सकती फिर भूमि पर स्थिर रहनेके लिए कौन समर्थ है ?।। १३१ ।। दूतोंके वचन सुनकर त्रिष्टप्रने फिर कहा कि तुम्हारा राजा चक्र फिराना जानता है सो क्या वह घट आदिको बनाने वाला ( कुम्भकार ) कर्ना कारक है, उसका क्या देखना है ? यह सुनकर दृतोंको क्रोध आ गया । वे कुपित होकर बोले कि यह कन्यारत जो कि चक्रवर्तिके भोगने योग्य है क्या अब तुम्हें हजम हो जावेगा १ स्त्रोर चक्रवर्तीके कुपित होने पर रथनुपुरका राजा ज्वलनजटी तथा प्रजापित ऋपना नाम भी क्या सुरक्षित रख सकेगा। इतना कह वे दृत वहाँसे शीघ्र ही निकल कर अश्वयीवके पास पहुँचे और नमस्कार कर त्रिष्ठप्रके वैभवका समाचार कहने लगे ॥ १३२-१३५॥ अश्वप्रीव यह सब सुननेके लिए असमर्थ हो गया. उसकी आंखें रूखी हो गई श्रीर उसी समय उसने युद्ध प्रारम्भकी सूचना देने वाली भेरी बजवा दी ।। १३६ ।। उस भेरीका शब्द दिग्गजोंका मद् नष्टकर दिशाश्चोंके अन्त तक व्याप्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि चक्रवर्तीके कुपित होने पर ऐसे कौन महापुरुष हैं जो भयभीत नहीं होते हों।। १३७।। वह अश्वयीव चतुरङ्ग सेनाके साथ रथावर्त पर्वत पर जा पहुँचा, वहाँ उल्काएँ गिरने लगीं, पृथिवी हिलने लगी श्रीर दिशा श्रोंमें दाह दोष होने लगे ॥ १३८ ॥ जिनका श्रोज चारों श्रोर फैल रहा है श्रीर जिन्होंने अपने प्रतापरूपी श्राग्निके द्वारा शत्रुरूपी इन्धनकी राशि भस्म कर दी है ऐसे प्राजपतिके दोनों पुत्रोंको जब इस बातका पता चला तो इसके संमुख त्राये ॥ १३६ ॥ वहाँ दोनों सेनात्रोंमें महान संप्राम हुत्रा । दोनों सेनाओंका समान क्षय हो रहा था इसलिए यमराज सचमुच ही समवर्तिता—मध्यस्थताको प्राप्त हुआ था ।। १४० ।। चिरकाल तक युद्ध करनेके बाद त्रिपृष्ठने सोचा कि सैनिकोंका व्यर्थ ही क्षय क्यों किया जाता है। ऐसा सोचकर वह युद्धके लिए श्रश्वयीवके सामने श्राया।। १४१।। जन्मान्तरसे बँधे हुए भारी वैरके कारण अञ्चयीच बहुत कुद्ध था त्रातः उसने बाण-वर्षाके द्वारा शत्रुको त्राच्छादित कर लिया।। १४२।। जब वे दोनों द्वन्द्व युद्धसे एक दूसरेको जीतनेके लिए समर्थ न हो सके तब महा-विद्यात्र्योंके बलसे उद्धत हुए दोनों मायायुद्ध करनेके लिए तैयार हो गये ॥ १४३ ॥ अश्वयमिवने

१ निर्गम्य ।

तावर्कविश्वसद्भावी त्रिष्ट्रविजयौ विभू । मरताव्हिषिपत्येन भातः सम ध्वस्तविद्विषौ ॥१४५॥ नृपेन्द्रैः खेचराधिक्षेक्यंन्तरेर्मागधादिमिः । कृतामिषेकः सम्प्राप त्रिष्ट्रष्ठः पृष्ठतां क्षितेः ॥ १४६ ॥ आधिपत्यं द्वयोः श्रेण्योविततारादिकेशवः । हृष्टः स्वयम्प्रभापित्रे न स्यात्कि श्रीमदाश्रयात् ॥१४७॥ श्रासः शक्को शक्तिर्वेण्ढो गदाभवन् । रत्नानि सप्त चक्रेशा रिश्वतानि मरुद्रजैः ॥ १४८ ॥ रत्नमाला हलं भास्तद्वामस्य मुशलं गदा । महारत्नानि चत्वारि बभू तुर्भाविनिर्वृतेः ॥ १४८ ॥ देव्यः स्वयंप्रभामुख्याः सहस्राण्यस्य षोढशः । बलस्याष्ट्रसहस्राणि कुलक्षपगुणान्विताः ॥ १५० ॥ अर्ककीर्तेः कुमारस्य ज्योतिर्मालां खगाधिपः । प्राजापत्यविवाहेन महत्या सम्पदाप्रहीत् ॥ १५२ ॥ विष्णोः स्वयम्प्रभायां च सुतः श्रीविजयोऽजिन । ततो विजयभदाख्यः सुता ज्योतिःप्रभाद्वया ॥१५३ ॥ प्रजापतिमहाराजः भूरिप्राप्तमहोदयः । कदाचिजातसंवेगः सम्प्राप्य पिहिताश्रवम् ॥ १५४ ॥ भादाज्ञैनेश्वरं रूपं त्यक्त्वाऽशेषपरिग्रहम् । येन सम्प्राप्यते भावः सुखात्मपरमात्मनः ॥ १५४ ॥ भादाज्ञैनेश्वरं रूपं त्यक्त्वाऽशेषपरिग्रहम् । येन सम्प्राप्यते भावः सुखात्मपरमात्मनः ॥ १५४ ॥ साद्यात्व स्वामानावं प्रमादं सक्षायताम् । विशं तपस्यन् सिद्वित्तमायुरन्तं समादधत् ॥ १५६ ॥ मिथ्यत्वं संयमाभावं प्रमादं सक्षायताम् । विशं तपस्यन् सिद्वत्तमायुरन्तं समादधत् ॥ १५६ ॥ सिथ्यत्वं संयमाभावं प्रमादं सक्षायताम् । विशं तपस्यन्तं स सयोगत्वं त्यक्त्वाऽभूत्यस्य क्षात् ॥ १५७ ॥ सेवरेशोऽपि तच्छूत्वा राज्यं दस्वाऽर्ककीर्तये । निर्गन्थरूपमापन्नो जगन्नन्दनसिन्नचौ ॥१५८ ॥ अयाचितमनद्वानमार्जवं त्यागमस्यहाम् । क्रोधादिहापनं ज्ञानम्यसं ध्यानं च सोऽन्वयात्॥१५९॥

चिरकाल तक युद्धकर शत्रुके सन्मुख चक्र फेंका और नारायण त्रिपृष्ठने वही चक्र लेकर क्रांधसे उसकी गईन छेद डाली ॥ १४४ ॥ शत्रुत्रोंके नष्ट करने वाले त्रिपृष्ठ और विजय आधे भरत क्षेत्रका श्राधिपत्य पाकर सूर्य और चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे।। १४५ ।। भूमिगाचरी राजाओं, विद्याधर राजात्रों ऋौर मागधादि देवोंके द्वारा जिनका अभिषेक किया गया था ऐसे त्रिष्ठष्ठ नारायण प्रथिवीमें श्रेष्ठताको प्राप्त हुए ।। १४६ ।। प्रथम नारायण त्रिष्टुप्तने हुपिन होकर स्वयंप्रभाके पिताके लिए दोनों श्रेणियोंका आधिपत्य प्रदान किया सो ठीक ही है क्योंकि श्रीमानोंके आश्रयसे क्या नहीं होता है १॥ १४७ ॥ असि, शङ्क, धनुष, चक्र, शक्ति, दण्ड और गदा ये सात नारायणके रत्न थे। देवोंके समृह इनकी रक्षा करते थे।। १४८।। रत्नमाला, देदीप्यमान हल, मुसल और गदा ये चार मोक्ष प्राप्त करने वाले बलभद्रके महारत थे।। १४६।। नारायणकी स्वयंप्रभाको स्त्रादि लेकर सोलह हजार स्त्रियाँ थीं ऋौर बलभद्रकी कुलरूप तथा गुणोंसे युक्त ऋाठ हजार रानियाँ थीं।। १५०॥ ज्वलनजटी विद्याधरने कुमार अर्ककीर्तिके लिए ज्योतिर्माला नामकी कन्या बड़ी विभृतिके साथ प्राजापत्य विवाहसे स्वीकृत की ।। १५१ ।। अर्ककीर्ति और ज्योतिर्मालाके अमिततेज्ञ नामका पुत्र तथा सतारा नामकी पुत्री हुई । ये दोनों भाई-बहिन ऐसे सुन्दर थे मानो शुक्त पक्षके पिडवाके चन्द्रमा-की रेखाएँ ही हों।। १५२।। इधर त्रिष्ट्रष्ठ नारायणके स्वयंत्रभा रानीसे पहिले श्रीविजय नामका पुत्र हुआ, फिर विजयभद्र पत्र हुआ फिर, ज्योतिप्रभा नामकी पत्री हुई ॥ १५३ ॥ महान् अभ्यदयको प्राप्त हुए प्रजापित महाराजको कदाचित् वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे पिहितास्त्रव गुरुके पास जाकर उन्होंने समस्त परिमह्का त्याग कर दिया श्रीर श्रीजिनेन्द्र भगवान्का वह रूप धारण कर लिया जिससे सख स्वरूप परमात्माका स्वभाव प्राप्त होता है।। १५४-१५५।। छह बाह्य श्रीर छह श्राभ्य-न्तरके भेदसे बारह प्रकारके तपश्चरणमें निरन्तर उद्योग करनेवाले प्रजापित मुनिने चिरकाल तक तपस्या की और आयुके अन्तमें चित्तको स्थिर कर क्रम से मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, सकपा-यता तथा सयोगकेवली अवस्थाका त्याग कर परमोत्कृष्ट अवस्था-मोक्ष पर प्राप्त किया ॥ १५६-१५७ ।। विद्याधरोंके राजा ज्वलनजटीने भी जब यह समाचार सुना तब उन्होंने अर्ककीर्तिके लिए राज्य देकर जगन्नन्दन मुनिके समीप दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली ।। १५८ ।। याचना नहीं करना. बिना दिये कुछ प्रहण नहीं करना, सरलता रखना, त्याग करना, किसी चीजकी इच्छा नहीं रखना.

१ परिप्राप्त क०, ख०, ग०, घ० । २ आ कैवल्यं सयोगत्वं क०, ख० ।

तेतो निःशेषमंहांसि निहस्य निरुपोपधिः । निराकारोऽपि साकारो निर्वाणमगमत्परम् ॥ १६० ॥ त्रिपृष्ठो निष्द्रशरातिविजयो विजयानुगः । त्रिखण्डाखण्डगोमिन्याः कामं कामान्समन्वभृत ॥१६१॥ स कदाचित्स्वजामातुः सुतयाऽमित्रतेजसः । स्वयंवरविधानेन मालामासन्जयद्गले ॥ १६२ ॥ अनेनैव विधानेन सुतारा चानुरागिणी । स्वयं श्रीविजयस्यासीद्वश्नस्थलनिवासिनी ॥ १६३ ॥ इत्यन्योन्यान्वितापत्यसम्बन्धाः सर्वबान्धवाः । स्वच्छाम्भःपूर्णसम्फुलसरसः श्रियमभ्ययुः ॥ १६४ ॥ आयुरन्तेऽविधस्थानप्राप्तेऽर्द्धभरतेशिनि । विजयो राज्यमायोज्य सुते श्रीविजये स्वयम् ॥ १६५ ॥ द्रत्वा विजयभद्राय यौवराज्यपदं च सः । चिक्रशोकसमाकान्तस्वान्तो हन्तुमचद्विषम् ॥ १६६॥ सहस्रोः सप्तभिः सार्द्धं राजभिः संयमं ययौ । सुवर्णकुम्भमभ्येत्य सुनिमभ्यर्णनिर्वृतिः ॥ १६७ ॥ घातिकर्माणि निर्मृत्य कैवल्यं चोद्पाद्यत् । अभृत्निलिम्पसम्युज्यो व्यपेतागारकेवली ॥ १६८ ॥ तदाकर्ण्यार्ककीतिश्च निधायामिततेजसम् । राज्ये विपुलमत्याख्याचारणादगमत्तपः ॥ १६९ ॥ नष्टकर्माप्टकोऽभीष्टामसावापाष्टमीं महीम् । अनाप्यं नाम कि लक्तं व्यक्तमाशावधीरिणाम् ॥१७०॥ तयोरविकलप्रीत्या याति काले निराकुलम् । अखेनामितशब्दादितेजःश्रीविजयाख्ययोः ॥ १७३ ॥ कश्चिच्छाविजयाधीशं साशीर्वादः कदाचन । उपेत्य राजश्चिसं त्वं प्रणिधेहि ममोदिते ॥ १७२ ॥ पोदनाधिपतेर्मूर्ष्नि पतितेऽतं।ऽह्नि सप्तमे । महाशिनस्ततश्चिन्त्यः प्रतीकारोऽस्य सन्वरम् ॥१७३ ॥ इत्यब्रवीत्तराकर्ण्यं युवराजोऽरुणेक्षणः । वद कि पतिता सर्वविदस्ते मस्तके तदा ॥ १७४ ॥ इति नैमित्तिकं दृष्टा प्राक्षीत्सोऽप्याह मूर्जि मे । रत्नवृष्टिः पतेत्साकमभिषेकेण हीत्यदः ॥ १७५ ॥

कोधादिका त्याग करना, ज्ञानाभ्यास करना त्रीर ध्यान करना—इन सब गुणोंको वे प्राप्त हुए थे।। १५६॥ वे समस्त पापोंका त्याग कर निर्दृन्द्व हुए। निराकार होकर भी साकार हुए तथा उत्तम निर्वाण पदको प्राप्त हुए।। १६०॥

इधर विजय वलभद्रका अनुगामी त्रिष्टुष्ठ कठिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ तीन खण्डकी अखण्ड पृथिवीके भोगोंका इच्छानुसार उपभाग करता रहा।। १६१।। किसी एक दिन त्रिष्टुप्तने स्वयंवरकी विधिसे अपनी कन्या ज्यातिःप्रभाके द्वारा जामाता अमिततेजके गलेमें वरमाला डलवाई ॥ १६२ ॥ अनुरागसे भरी मृतारा भी इसी स्वयंवरकी विधिसे श्रीविजयके वक्षःस्थल पर निवास करनेवाली हुई ॥ १६३ ॥ इस प्रकार परस्परमें जिन्होंने अपने पुत्र-पुत्रियोंक सम्बन्ध किये हैं ऐसे ये समस्त परिवारके लोग स्वच्छन्द जलसे भरे हुए प्रफुह्नित सरोवरकी शोभाको प्राप्त हो रहे थे।। १६४।। त्रायुके त्रान्तमें त्रर्थचकवर्ती त्रिष्टुप्त तो सातवें नरक गया त्रीर विजय बलभद्र श्री-विजय नामक पुत्रके लिए राज्य देकर तथा विजयभद्रको युवराज वनाकर पापरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिए उद्यत हुए। यद्यपि उनका चित्त नारायणके शोकसे व्याप्त था तथापि निकट समयमें मोक्षगामी होनेसे उन्होंने सुवर्णकुम्भ नामक सुनिराजके पास जाकर सात हजार राजात्र्योंके साथ संयम धारण कर लिया।। १६५-१६७।। घातिया कर्म नष्ट कर केवलज्ञान उत्पन्न किया और देवोंके द्वारा पूज्य त्रनगारकेवली हुए ।। १६८ ।। यह सुनकर ऋर्ककीर्तिने अमित-तेजको राज्यपर बैठाया और स्वयं विपुलमति नामक चारणमुनिसे तप धारण कर लिया।। १६६॥ कुछ समय बाद उसने ऋष्ट कर्मीको नष्ट कर अभिवांछित अप्रम पृथिवी प्राप्त कर ली सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें जिन्होंने आशाका त्याग कर दिया है उन्हें कौन-सी वस्तु अप्राप्य है ? अर्थात कुछ भी नहीं ।। १७० ।। इधर अमिततेज श्रीर श्रीविजय दोनोंमें अखण्ड प्रेम था. दोनोंका काल विना किसी आकुलताके सुखसे व्यतीत हो रहा था।। १७१।। किसी दिन कोई एक पुरुष श्रीविजय राजाके पास आया और आशीर्वाद देता हुआ बोला कि हं राजन ! मेरी वात पर चित्त लगाइये ॥ १७२ ॥ आज से सातवें दिन पोदनपुरके राजाके मस्तक पर महावन्न गिरेगा, अतः शीघ ही इसके प्रतीकारका विचार कीजिये।। १७३।। यह सुनकर युवराज कुपित हुआ, उसकी आँखें क्रोधसे लाल हो गई। वह उस निमित्तज्ञानीसे वोला कि यदि तू सर्वज्ञ है तो बता कि उस समय तेरे मस्तक पर क्या पड़ेगा ? ।। १७४।। निमित्तक्षानीने भी कहा कि उस समय मेरे मस्तक पर अभि-

सावष्टम्मं वशः शुरुवा तस्य राजा सविस्मयः। भद्र न्ययाऽऽस्यतामस्मिन्नासने किञ्चिदुच्यते ॥ १७६ ॥ किंगोत्रः किंगुरुर्षृद्दि किंशास्तः किंनिमित्तकः। किंनाम किंनिमिर्गोऽयमादेश इति पृष्टवान् ॥ १७७ ॥ कुण्डलाख्यपुरे राजा नाम्ना सिंहरथो महान् । पुरोहितः सुरगुरुस्तस्य शिष्यो विशारदः ॥ १७८ ॥ तिष्ठिष्येण निमिर्गानि प्रव्रज्य हलिना सह । मयाऽष्टाङ्गान्यधीतानि सोपदेशश्रुतानि च ॥ १७९ ॥ अष्टाङ्गानि निमिर्गानि कानि किलक्षणानि चेत् । श्रुणु श्रीविजयायुष्मन् यथाप्रश्नं वर्वामि ते ॥ १८० ॥ अन्तरिक्षसभौमाङ्गस्वरव्यञ्जनलक्षणः । किन्नस्वप्रविभेदेन प्रोक्तान्यगमवेदिभिः ॥ १८२ ॥ तात्स्य्यात्साहचर्याद्वा अयोतिषामन्तरिक्षवाक् । चन्द्रादिपञ्चभेदानामुद्रयास्तमयादिभिः ॥ १८२ ॥ जयः पराजयो हानिर्श्वक्रिनेन्यः सजीवितः । लाभालाभौ निरूष्यन्ते यत्रान्यानि च तत्त्वतः ॥ १८३ ॥ भूमस्थानादिभेदेन हानिर्श्वक्रयादिक्षेष्मम् । भूम्यन्तः स्थितरनादिकथनं भौममिष्यते ॥ १८४ ॥ भृष्टदङ्गादिगजेन्द्रादिक्षेत्रनेतरसुस्वरैः । दुःस्वरैश्च स्वरोऽभीष्टानिष्टप्रापणसूचनः ॥ १८६ ॥ श्रुदङ्गादिगजेन्द्रादिचेतनेतरसुस्वरैः । दुःस्वरैश्च स्वरोऽभीष्टानिष्टप्रापणसूचनः ॥ १८६ ॥ श्रिद्वस्यव्यादिक्षम्यणादिभिः । व्यञ्जनं स्थानमानैश्य लाभालामादिवेदनम् ॥ १८७ ॥ श्रिव्यानुष्यक्षोविभागैर्वस्वानुष्याद्वप्राताङ्गात्तकथनं लक्षणं मनम् ॥ १८८ ॥ देवमानुषरक्षोविभागैर्वस्वानुष्यादिषु । भृषकादिकृतच्छेदैः छित्रं तत्फलभाषणम् ॥ १८९ ॥ द्वमानुषरक्षोविभागैर्वस्वानस्यन्यस्वानन्त्रणम् । स्वमो वृद्धिवनाशादियाथात्म्यकथनं मतः ॥ १८० ॥

षेकके साथ रत्नवृष्टि पड़ेगी ।। १७५ ।। उसके अभिमानपूर्ण वचन सुनकर राजाको आश्चर्य हुआ । उसने कहा कि हे भद्र ! तुम इस आसन पर बैठो, मैं कुछ कहता हूँ ॥ १०६ ॥ कहा तो सही, आप-का गांत्र क्या है १ गुरु कीन है, क्या-क्या शास्त्र आपने पढ़े हैं, क्या-क्या निर्मित्त आप जानते हैं, श्चापका क्या नाम हैं ? और त्र्यापका यह आदेश किस कारण हो रहा है ? यह मब राजाने पूछा ।। १७७ ।। निमित्तज्ञानी कहने लगा कि कुण्डलपुर नगरमें सिंहरथ नामका एक वड़ा राजा है । उसके पुरोहितका नाम सुरगुरु हैं और उसका एक शिष्य बहुत ही विद्वान हैं ।। १०⊏ ।। किसी एक दिन बलभद्रके साथ दीक्षा लेकर मैंने उसके शिष्यके साथ अष्टाङ्ग निमित्तज्ञानका अध्ययन किया है और उपदेशके साथ उनका श्रवण भी किया है।। १७६॥ अष्टाङ्ग निमित्त कौन हैं और उनके लक्षण क्या हैं ? यदि यह श्राप जानना चाहते हैं तो है आयुष्मन् विजय ! तुम सुनी, मैं तुम्हारं प्रश्नके श्रनुसार सब कहता हूँ ।। १८० ।। त्रागमके जानकार त्राचार्योंने त्रान्तरिक्ष, भौम, त्राङ्ग, स्वर, व्यञ्जन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न इनके भेदसे आठ तरहके निमित्त कहं हैं।। १८१।। चन्द्र, सूर्य, यह, नक्षत्र और प्रकीर्णक नारे ये पाँच प्रकारके ज्योतिषी आकाशमें रहते हैं अथवा आकाशके साथ सदा उनका साहचर्य रहता है इसलिए इन्हें अन्तरिक्ष-आकाश कहते हैं। इनके उदय अस्त आदिके द्वारा जी जय-पराजय, हानि, वृद्धि, शांक, जीवन, लाभ, ऋलाभ तथा ऋन्य बातोंका यथार्थ निरूपण होता है उसे अन्तरिभ्रनिमित्त कहते हैं ।। १८२-१८३ ।। पृथिवीकं जुदे-जुदे स्थान आदिके भेदसे किसीकी हानि वृद्धि त्र्यादिका बतलाना तथा पृथिवीके भीतर रखे हुए रत्न त्र्यादिका कहना सो भौमनिभित्त है।। १८४।। श्रद्ध-उपाङ्कके स्पर्श करने अथवा देखनेसे जो प्राणियोंके तीन कालमें उत्पन्न होनेवाले शुभ-ष्राश्मका निरूपण होता है वह अङ्ग-निमित्त कहलाता है।। १८५ ॥

मृदङ्ग स्त्रादि अचेतन और हाथी आदि चेतन पदार्थीके सुस्वर तथा दुःस्वरके द्वारा इष्ट-श्रानष्ट पदार्थकी प्राप्तिकी सूचना देनेवाला ज्ञान स्वर-निमित्त ज्ञान है।। १८६ ।। शिर मुख आदिमें उत्पन्न हुए तिल आदि चिह्न अथवा घाव आदिसे किसीका लाभ अलाभ आदि बतलाना सो व्यञ्जन-निमित्त है।। १८७ ।। शरीरमें पाये जानेवाले श्रीवृश्च तथा स्वस्तिक आदि एक सौ आठ लक्षणोंके द्वारा भोग ऐश्वर्य आदिकी प्राप्तिका कथन करना लक्षण-निमित्त ज्ञान है ।। १८८ ।। वस्न तथा शस्त्र आदिमें मूषक आदि जो छेद कर देते हैं वे देव, मानुष और राश्चसके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं उनसे जो फल कहा जाता है उसे छिन्न-निमित्त कहते हैं।। १८६ ।। शुभ-अशुभके भेदसे स्वप्त हो प्रकारके कहे गये हैं उनके देखनेसे मनुष्यों की वृद्धि तथा हानि आदि का यथार्थ कथन करना इत्युक्त्वा श्रुलिपासादिद्वावित्रातिपरीष हैः । पीडितोऽसहमानोऽहं पश्चिनीखेटमाययौ ॥ १९१ ॥ तत्र तन्मातुलः सोमशर्मा चन्द्राननां भसताम् । हिरण्यलोमासम्भूतां प्रीत्या मद्धं प्रदर्शवान् ॥ १९२ ॥ द्रव्यार्जनं पित्यज्य निमित्राभ्यासतत्परम् । सा मां निर्राक्ष्य निविण्णा पितृदत्तधनक्षयात् ॥ १९३ ॥ भोजनावसरेऽन्योधुर्धनमेतत्त्वद्जितम् । इति पान्नेऽक्षिपद्रोपान्मद्वराटकसञ्चयम् ॥ १९४ ॥ रिक्षितस्पटिके तत्र तपक्षाभीषुसिकिधिम् (१) । कान्ताक्षिप्तकरक्षालनाम्बुधारां च पश्यता ॥ १९५ ॥ मयाऽर्थलामं निश्चित्य तोषाभिषवपूर्वकम् । अमोघजिद्धनान्नाऽऽपमादेशस्तेऽधुना कृतः ॥१९६ ॥ इत्यन्वाल्यत् स तच्छूत्वा सयुक्तिकमसौ नृपः । चिन्ताकुलो विसर्व्यंनमुक्तवानिति मन्त्रिणः ॥ १९७ ॥ इदं प्रत्येयमस्योक्तं विचिन्त्येत्प्रतिक्रियाः । अभ्यणे मूलनाशे कः कुर्यात् कालविलम्बनम् ॥ १९८ ॥ तच्छूत्वा सुमितः प्राह त्वामम्भोधिजलान्तरे । लोहमञ्जूषिकान्तस्थं स्थापयामेति रिक्षितुम् ॥ १९९ ॥ मकरादिभयं तत्र विजयार्ज्यमुग्तिनरे । निद्धाम इति श्रुत्वा स सुचुद्धिरभाषत् ॥ २०० ॥ तद्वचोऽवसितौ प्राज्ञः पुरावित्तकवित्तदा । अथाल्यानकिमत्याल्यत्प्रसिद्धं बुद्धिसागरः ॥ २०० ॥ दृःशास्त्रश्रुतिद्दिष्टः सोमः सिहपुरे वसन् । परिवाट् स विवादार्थे जिनदासेन निर्जतः ॥ २०२ ॥ मृत्वा भत्रेव कालान्ते सम्भूय महिषा महान् । विणम्लवणदुभारिचरवाहवशिकृतः ॥ २०३ ॥ प्रत्वा परिवाद्दं सिति पश्चादुपेक्षितः । जातिम्मरः पुरे बद्धवैराऽप्यपगतासुकः ॥ २०३ ॥ प्रक्वा परिवाद्वितिः शितिति पश्चादुपेक्षितः । जातिम्मरः पुरे बद्धवैराऽप्यपगतासुकः ॥ २०३ ॥

स्वयनिमित्त कहलाता है।। १६०।। यह कहकर वह निमित्तज्ञानी कहने लगा कि चुधा प्यास श्रादि वाईस परिपहोंसे मैं पीडित हुआ, उन्हें सह नहीं सका इसलिए मुनिपद छोड़कर पद्मिनीखेट नामके नगरमें आ गया।। १६१।। वहाँ सोमशमा नामके मेरे मामा रहते थे। उनके हिरण्यलोमा नामकी स्त्रांसे उत्पन्न चन्द्रमाके समान मुख वाली एक चन्द्रानना नामकी पूत्री थी। वह उन्होंने सके दी ॥ १८२ ॥ मैं धन कमाना छोड़कर निरन्तर निमित्तशास्त्रके ऋध्ययनमें लगा रहता था ऋतः धीरं-बीरं चन्द्राननाके पिताके द्वारा दिया हुआ धन समाप्त हो गया । सुके निर्धन दंख वह बहुत विरक्त अथवा विक्र हुई।। १६३।। मैंने कुछ कौंड़ियां इकट्टी कर रक्ष्मी थीं। सरे दिन भोजनके समय 'यह तुम्हारा दिया हुआ धन है' ऐसा कह कर उसने क्रोधवश व सेव कौंड़ियां हमारे पात्रमें डाल दीं।। १६४ ।। उनमेंसे एक अच्छी कीड़ी स्फटिक-मणिके वने हुए सुन्दर थालमें जा गिरी, उसपर जलाई हुई अभिके फुलिझे पड़ रहे थे (?) उसी समय मेरी स्त्री मेर हाथ घुलानेके लिए जलकी धारा छोड़ रही थी उसे देख कर मैंने निश्चय कर लिया कि सुके संतोष पूर्वक अवश्य ही धनका लाभ होगा। आपके लिए यह आदेश इस समय अमोघजिह्न नामक मुनिराजने किया है। इसप्रकार निमित्तज्ञानीने कहा। उसके युक्तिपूर्ण वचन सुन कर राजा चिन्तासे व्यप्र हो गया। उसने निमित्तज्ञानीको तो विदा किया और मन्त्रियोंसे इस प्रकार कहा— कि इस निमित्तज्ञानीकी वान पर विश्वास करो श्रीर इसका शीघ ही प्रनिकार करो क्योंकि मूलका नाश उपस्थित होने पर विलम्ब कीन करना है ? ।। १६५-१६८ ।। यह मुनकर सुमित मन्त्री बोला कि आपकी रक्षा करनेके लिए त्रापका लोहेकी सन्दृक्के भीतर रखकर समुद्रके जलके भीतर बैठाये देते हैं ।। १६६ ।। यह सुनकर सुबुद्धि नामका मंत्री वोला कि नहीं, वहाँ नो मगरमच्छ आदिका भय रहेगा इसलिए विजयार्घ पर्वतकी गुफामें रख देते हैं ।। २०० ।। मुबुद्धिकी बात पूरी होते ही बुद्धिमान् तथा प्राचीन वृत्तान्तको जानने वाला बुद्धिसागर नामका मन्त्री यह प्रसिद्ध कथानक कहने लगा॥ २०१॥

इस भरत चेत्रके सिंहपुर नगरमें मिथ्याशास्त्रोंके सुननेसे अत्यन्त घमण्डी सोम नामका परिवाजक रहता था। उसने जिनदासके साथ वादिववाद किया परन्तु वह हार गया।। २०२॥ आयुके अन्तमें मर कर उसी नगरमें एक बड़ा भारी भैंसा हुआ। उसपर एक वैश्य चिरकाल तक नमकका बहुत भारी बोभ लादता रहा।। २०३॥ जब वह बोभ ढोनेमें असमर्थ हो गया तब उसके

१ शुभाम् ल०। २ कांक। जिप्तं ल०। ३ तथैव ग०। तवैव ल०।

इसशाने राक्षसः पापी तस्मिन्नेवोपपद्यत । तत्पुराधीशिनौ कुम्भभोगौ कुम्भस्य पाचकः ॥ २०५ ॥ रसायनादिपाकाख्यस्तद्भोग्यपिशितेऽसित । शिशोर्ज्यसोस्तदा मांसं स कुम्भस्य न्ययोजयत् ॥ २०६ ॥ तत्स्वादलोलुपः पापी तदाप्रभृति खादितुम् । मनुष्यमासमारब्ध सम्प्रेप्सुर्नारकीं गतिम् ॥ २०७ ॥ प्रजानां पालको राजा तावित्तष्ठतु पालने । खादत्ययमिति त्यक्तः स त्याज्यः सिवविदिभिः २०८ ॥ प्रजानां पालको राजा तावित्तिष्ठतु पालने । खादत्ययमिति त्यक्तः स त्याज्यः सिवविदिभिः २०८ ॥ प्रजाः स भक्षायामस प्रत्यहं परितो भमन् । ततः सर्वेऽपि सन्त्रस्ताः पौराः सन्त्यज्य तत्पुरम् ॥ २९० ॥ प्रजाः स भक्षायामस प्रत्यहं परितो भमन् । ततः सर्वेऽपि सन्त्रस्ताः पौराः सन्त्यज्य तत्पुरम् ॥ २९० ॥ नगरं प्राविद्यत् कारकटं नाम महाभिया । तत्राप्यागत्य पापिष्टः कुम्भाख्योऽभक्षयत्तराम् ॥ २९२ ॥ भततः प्रभृति तत्प्राहुः कुम्भकारकटं पुरम् । यथादृष्टनृभिक्षित्वाद्भित्विकशकटीदृनम् ॥ २९२ ॥ भततः प्रभृति तत्प्राहुः कुम्भकारकटं पुरम् । यथादृष्टनृभिक्षित्वाद्भित्विकशकटीदृनम् ॥ २९२ ॥ सोमश्रीस्तित्रिया भूतसमुपासनतिश्ररम् । मोण्डकौशिकनामानं तनयं ताववापतुः ॥ २९४ ॥ कुम्भाहाराय यातं तं कदाचिन्मुण्डकौशिकम् । शकटस्योपिर क्षिप्तं नीत्वा भूतैः प्रयायिभिः ॥ २९५ ॥ कुम्भानुयता दण्डहस्तेनाकम्य तर्जितेः । भयाद्विले विनिक्षमं जगाराजगरो द्विजम् ॥ २९६ ॥ विजयार्द्वगृहायां तिन्नक्षिपणमयुक्तकम् । पथ्यं तद्वचनं श्रुत्वा मूक्षमधीर्मतिसागरः ॥ २९७ ॥ भूपतेरशनेः पातां नोको नैमित्तिकेन तत् । पोदनाधिपतिः कश्चिदन्योऽवस्थाप्यतामिति ॥ २९८ ॥

पालकोंने उसकी उपेक्षा कर दी--खाना-पीना देना भी बन्द कर दिया। कारण वश उसे जाति-स्मरण हो गया श्रीर वह नगर भरके साथ वैर करने लगा। श्रन्तमें मर कर वहींके इमशानमें पापी राक्ष्म हुआ। उस नगरके कुम्भ और भीम नामके दो अधिपति थे। कुम्भके रसाइयाका नाम रसायनपाक था, राजा कुम्भ मांसभोजी था, एक दिन मांस नहीं था इसलिए रसोइयाने कुम्भको मरे हुए बच्चेका मांस खिला दिया।। २०४-२०६।। वह पापी उसके स्वादसे लक्षा गया इसलिए उसी समयसे उसने मनुष्यका मांस खाना शुरू कर दिया, वह बास्तवमें नरक गति प्राप्त करनेका उत्सुक था।। २०७।। राजा प्रजाका रक्षक है इसलिए जब तक प्रजाकी रक्षा करनेमें समर्थ है तभी तक राजा रहता है परन्तु यह तो मनुष्योंको खाने लगा है अतः त्याज्य है ऐसा विचार कर मन्त्रियोंने उस राजाको छोड़ दिया ॥ २०८ ॥ उसका रसाइया उसे नर-मांस देकर जीवित रखता था परन्तु किसी समय उस दुष्टने अपने रसाइयाको ही मारकर विद्या सिद्ध कर ली और उस राक्ष्मको वश कर लिया ॥ २०६ ॥ अब वह राजा प्रतिदिन चारों श्रोर घृमता हुआ प्रजाको खाने लगा जिससे समस्त नगरवासी भयभीत हो उस नगरको छोड़कर बहुत भारी भयके साथ कारकट नामक नगरमें जा पहुँचे परन्तु श्रात्यन्त पापी कुम्भ राजा उस नगरमें भी आकर प्रजाको खाने लगा ॥२१०-२१९॥ उसी समयसे लोग उस नगरको कुम्भकारकटपुर कहने लगे। मनुष्यांने देखा कि यह नरभक्षी है इसलिए डर कर उन्होंने उसकी व्यवस्था बना दी कि तुम प्रति दिन एक गाड़ी भात और एक मनुष्यको खाया करो । उसी नगरमें एक चण्डकौशिक नामका ब्राह्मण रहता था। सोमश्री उसकी स्त्री थी, चिरकाल तक भूतोंकी उपासना करनेके वाद उन दोनोंने मौण्डकोंशिक नामका पुत्र प्राप्त किया।। २१२-२१४॥ किसी एक दिन कुम्भके आहारके लिए मौण्डकौशिककी बारी आई। लोग उसे गाड़ी पर डाल कर ले जा रहे थे कि कुछ भूत उसे ले भागे, कुम्भने हाथमें दण्ड लेकर उन भूतोंका पीछा किया, भूत उसके आक्रमणसे डर गये, इसलिए उन्होंने मुण्डकौशिकको भयसे एक विलमें डाल दिया परन्तु एक अजगरने वहाँ उस बाह्मणको निगल लिया।। २१५-२१६।। इसलिए महाराजको विजयार्धकी गुहामें रखना ठीक नहीं है। बुद्धिसागरके ये हितकारी वचन मनकर सूद्म बुद्धिका धारी मनिसागर मंत्री कहने लगा कि निमित्तज्ञानीने यह तो कहा नहीं है कि महाराजके उपर ही वन्न गिरंगा। उसका तो कहना है कि जो पोदनपुरका राजा होगा उस पर वंश्र गिरेगा इसलिए किसी दूसरे मनुष्यको पोदनपुरका राजा बना देना

१ तत्प्रभृति तत्प्राद्यः ज० ।

जगाद भवता प्रोक्तं युक्तमित्यभ्युपेस्य ते । सम्भूय मन्त्रिणो यक्षप्रतिबिम्बं नृपासने ॥ २१९ ॥ निवेदय पोदनाधीशस्त्वमित्येनमपुजयत् । महीशोऽपि परित्यक्तराज्यभोगोपभोगकः ॥ २२० ॥ प्रारब्धपूजादानादिनिजप्रकृतिमण्डलः । जिनचैत्यालये शान्तिकर्म कुर्वन्नुपाविशत् ॥ २२१ ॥ सप्तमेऽहनि यक्षस्य प्रतिमायां महाध्वनिः । न्यपतिष्ठप्तुरं मूर्जि सहसा भीषणोऽशनिः ॥ २२२ ॥ तस्मिन्नुपद्भवे शान्ते प्रमोदात्पुरवासिनः । वर्द्धमानानकध्वानैरकुर्वन्नुत्सवं परम् ॥ २२३ ॥ १नैमित्तिकं समाहृय राजा सम्पूज्य दत्तवान् । तस्मै प्रामशतं पश्चिनीखेटेन ससम्मदः ॥ २२४ ॥ विश्राय विश्वितद्भक्त्या शान्तिपूजापुरस्सरम् । महाभिषेकं लोकेशामर्हतां सचिवोत्तमाः ॥ २२५ ॥ अप्टापदमयैः कुम्भैरभिपिच्य महीपतिम् । सिंहासनं समारोप्य सुराज्ये प्रत्यतिष्ठपत् ॥ २२६ ॥ एवं सुखसुखेनैव काले गच्छति सोऽन्यदा । विद्यां स्वमातुरादाय संसाध्याकाशगामिनीम् ॥ २२० ॥ सुतारया सह ज्योतिर्वनं गत्वा रिरंसया । यथेष्टं विहरंस्तत्र सलीलं कान्तया स्थितः ॥ २२८ ॥ इतश्रमरचञ्चास्यपुरेशोऽशनिघोषकः । आसुर्याश्च सुतो लक्ष्म्या महानिन्द्राशनेः खगः ॥ २२९ ॥ विद्यां स भामरीं नाम्ना प्रसाध्यायान्पुरं स्वकम् । सुतारां वीक्ष्य जातेष्क्रस्तामादातुं कृतोद्यमः ॥२३०॥ कृत्रिमैणच्छलात्तस्मादपनीय महीपतिम् । तद्रपेण निवृत्यैत्य सुतारां दुरिताशयः ॥ २३१ ॥ मृगोऽगाद् वायुवेगेन तं प्रहीतुमवारयन् । आगतोऽहं प्रयात्यस्तमकों यावः पुरं प्रति ॥ २३२ ॥ इत्युक्चाऽऽरोप्य तां खेटो विमानमगमत् ै शठः । गत्वाऽन्तरे स्वसौरूप्यशालिना दर्शितं निजम्॥२३३॥ रूपमालोक्य तन्कोऽयमिति सा विद्वलाऽभवत् । इतस्तत्त्रोक्तवैतालीं सुतारारूपधारिणीम् ॥२३४॥

चाहिये।। २१७-२१८।। उसकी यह बात सबने मान ली और कहा कि आपका कहना ठीक है। अनन्तर सब मन्त्रियोंने मिलकर राजाके सिंहासन पर एक यक्षका प्रतिविम्ब रख दिया और 'तुम्हीं पोदनपुरके राजा हो। यह कहकर उसकी पूजा की । इधर राजाने राज्यके भाग उपभाग सब छोड़ दिये, पूजा दान त्रादि सत्कार्य प्रारम्भ कर दिये त्र्योर त्रपने स्वभाव वाली मण्डलीका साथ लेकर जिन-चैत्यालयमं शान्ति कर्म करता हुआ बैठ गया।। २१६-२२१।। सातर्वे दिन उस यक्षकी मूर्ति पर बड़ा भारी शब्द करता[हुआ भयंकर वज्र अकस्मान् बड़ी कठोरतासे आ पड़ा ॥ २२२ ॥ उस उपद्रव-के शान्त होने पर नगरवासियोंने वड़े हर्पसे बढ़ते हुए नगाड़ोंके शब्दोंसे बहुत भारी उत्सव किया ।। २२३ ।। राजाने वड़े हर्षके साथ उस निमित्तज्ञानीका बुलाकर उसका सत्कार किया ऋौर पद्मिनी-खेटके साथ-साथ उसे मौ गाँव दिये ॥ २२४ ॥ श्रेष्ठ मंत्रियोंने तीन लोकके स्वामी अरहन्त भगवान्-की विधि-पूर्वक मक्तिके साथ शान्तिपूजा की, महाभिषेक किया और राजाको सिंहासन पर बैठा कर सर्वणमय कलशोंसे उनका राज्याभिषेक किया तथा उत्तम राज्यमें प्रतिष्ठित किया ॥ २२५-२२६ ॥ इसके।बाद उसका काल बहुत भारी सुखसे बीतने लगा। किसी एक दिन उसने अपनी मातासे श्राकाशगामिनी विद्या लेकर सिद्ध की श्रीर सुताराके साथ रमण करनेकी इच्छासे ज्योतिर्वनकी ओर गमन किया। वह वहाँ अपनी इच्छानुसार लीला-पूर्वक विहार करना हुआ रानीके साथ बैठा था, यहाँ चमरचंचपरका राजा इन्द्राशनि, रानी ऋामुरीका लक्ष्मीसम्पन्न ऋशनिघोष नामका विद्या-धरपत्र भ्रामरी विद्याको सिद्ध कर श्रपने नगरको लौट रहा था। बीचमें सुताराको देख कर उसपर उसकी इच्छा हुई और उसे हरण करनेका उद्यम करने लगा।। २२७-२३०।। उसने एक कृत्रिम हरिण-के छलसे राजाको सुताराके पाससे अलग कर दिया श्रौर वह दुष्ट श्रीविजयका रूप बनाकर सुतारा-के पास लौट कर वापिस त्राया ॥ २३१ ॥ कहने लगा कि हे प्रिये ! वह मृग तो वायुके समान वेग-से चला गया। मैं उसे पकड़नेके लिए असमर्थ रहा अतः लौट आया हूँ, अब सूर्य अस्त हो रहा है इसलिए हम दोनों अपने नगरकी श्रोर चलें।। २३२।। इतना कहकर उस धूर्त विद्याधरने सुताराको विमान पर बैठाया श्रौर वहाँसे चल दिया। बीचमें उसने श्रपना रूप दिखाया जिसे देख कर 'यह कौन हैं' ऐसा कहती हुई सुतारा बहुत ही विद्धल हुई। इधर उसी ऋशिनघोष विद्याधरके

१ निमित्तकं ग०। २-मगमत्ततः तः ।

स्थितां कुक्कुटस्पेंण दृष्टाहमिति सम्भमात् । भ्रियमाणामिवालोक्य विनिष्ट्रस्यागतः स्वयम् ॥२१५॥ भ्रहार्यं तद्विषं ज्ञास्वा मणिमन्त्रीयधादिभिः । सुक्रिन्धः पोदनाधीशो मतुं सह तयोत्सुकः ॥२१६॥ सूर्यकान्तसमुद्भृतदहनज्बल्तिन्धनः । चितिकां कान्तया सार्द्धमारुरोह शुचाकुलः ॥ २१७ ॥ तदेव खेचरी कौचित् तत्र सिक्षिहितौ तयोः । विद्याविच्छेदिनीं विद्यां स्मृत्वैकेन महौजसा ॥२३८ ॥ हताऽसौ भीतवैताली वामपादेन द्वित- । स्वरूपास्य पुरः स्थातुमशक्ताऽगाददृश्यताम् ॥ २३९ ॥ तद्विल्छोक्य महीपालो नितरां विस्मयं गतः । किमेतदित्यवोच्यां खचरश्चाह तत्कथाम् ॥ २४० ॥ द्विष्टोक्य महीपालो नितरां विस्मयं गतः । किमेतदित्यवोच्यां खचरश्चाह तत्कथाम् ॥ २४० ॥ द्वित्राम्य सर्वकल्याणी स्वुर्द्वीपशिखाद्धयः । एष मे स्वामिना गत्वा रथनृपुरभूभुजा ॥ २४२ ॥ संज्ञया सर्वकल्याणी स्वुर्द्वीपशिखाद्धयः । एष मे स्वामिना गत्वा रथनृपुरभूभुजा ॥ २४२ ॥ वहर्त्तुं विपुलोद्याने नलान्तशिखरश्रुते । ततो निवर्तमानः सन् स्वयानकविमानगाम् ॥ २४३ ॥ श्रत्याहं तत्र गत्वाऽऽल्यं कस्त्वं कां वा हरस्यमूम् । इत्यसौ चाह सक्रोधं चन्नान्तचमराधिपः ॥२४५ ॥ श्रत्याहं तत्र गत्वाऽऽल्यं कस्त्वं कां वा हरस्यमूम् । इत्यसौ चाह सक्रोधं चन्नान्तचमराधिपः ॥२४५॥ खगेशोऽशिनचोपाल्यो हठादेनां नयाम्यहम् । भवतो यदि सामर्थ्यमस्त्योद्दीति मोचय ॥२४६॥ तच्छूत्वा मत्यभोरेषा नीयते तेन सानुजा । सामान्यवत्कथं यामि हन्य्येनमिति निश्रयात् ॥२४७॥ योबुं प्रक्रममाणं मां निवार्यानेन मा कृथाः । वृथेति युद्धं निर्वन्धात्पोदनाख्यपुराधिपः ॥ २४८॥ ज्योतिकेन वियोगेन मम शोकानलाहतः । वर्तते तत्र गत्वा तं मदवस्थां निवेद्य ॥ २४८॥

द्वारा प्रेरित हुई वैताली विद्या सुताराका रूप रखकर वैठ गई॥ २३२-२३४॥ जब श्रीविजय वापिस लौटकर त्राया तब उसने कहा कि मुसे कुक्कुटसाँपने इस लिया है। इतना कह कर उसने बड़े संग्रमसे एसी चेष्टा बनाई जैसे मर रही हो। उसे देख राजाने जाना कि इसका विष मणि, मन्त्र तथा श्रीपिध त्रादिसे दूर नहीं हो सकता। अन्तमें तिराश होकर स्नेहसे भरा पोदनाधिपति उस कृत्रिम सुनाराके साथ मरनेक लिए उत्सुक हो गया। उसने एक चिता बनाई, सूर्यकान्तमणिसे उत्पन्न श्राप्तके द्वारा उसका इन्थन प्रज्वलित किया और शोकसे व्याकुल हो उस कपटी सुताराके साथ चिता पर त्राष्ट्रद हो गया।) २३५-२३७॥ उसी समय वहाँसे कोई दो विद्याधर जा रहे थे उनमें एक महा तेजस्वी था उसने विद्याविच्छेदिनी नामकी विद्याका स्मरण कर उस भयभीत वैतालीको बार्ये पेरसे ठोकर लगाई जिससे उसने अपना असली रूप दिखा दिया। अब वह श्री-विजयके सामने खड़ी रहनेके लिए भी समर्थ न हो सकी श्रतः अटश्यताको प्राप्त हो गई॥ २३८-२३६॥ यह देख राजा श्रीविजय वहुत भारी आश्चर्यको प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि यह क्या है ? उत्तरमें विद्याधर उसकी कथा इस प्रकार कहने लगा॥ २४०॥

इस जम्बूढीप सम्बन्धी भरत चेत्रके विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक ज्योतिः प्रभ नामका नगर है। मैं वहाँका राजा संभिन्न हूँ, यह सर्वकल्याणी नामकी मेरी छी है और यह दीपशिख नामका मेरा पुत्र है। मैं अपने स्वामी रथनूपुर नगरके राजा अमिततेजके साथ शिखरनल नामसे प्रसिद्ध विशाल उद्यानमें विहार करनेके लिए गया था। वहाँ से लौटते समय मैंने मार्गमें सुना कि एक छी अपने विमान पर बैठी हुई रो रही है और कह रही है कि 'मेरे स्वामी श्रीविजय कहाँ हैं ? हे रथनूपुरके नाथ! कहाँ हो ? मेरी रक्षा करें। ' इस प्रकार उसके करुण शब्द सुनकर मैं वहाँ गया और बोला कि तू कौन है ? तथा किसे हरण कर ले जा रहा है ? मेरी बात सुन कर वह बोला कि मैं चमरचक्क नगरका राजा अशनिघोष नामका विद्याधर हूँ। इसे जबर्दस्ती लिए जा रहा हूँ, यदि आप में शक्ति है तो आश्रो और इसे छुड़ाओ॥ २४१ –२४६॥ यह सुनकर मैंने निश्चय किया कि यह तो मेरे स्वामी अमिततेजकी छोटी बहिनको ले जा रहा है । मैं साधारण मनुष्यकी तरह कैसे चला जाऊँ ? इसे अभी मारता हूँ। ऐसा निश्चय कर मैं उसके साथ युद्ध करनेके लिए तत्पर हुआ ही था कि उस कीने सुके राककर कहा कि आग्रह वश छुथा युद्ध मत करो, पोदनपुरके राजा ज्योतिर्वनमें

१ विमानके क०, घ०। बिमानगे ग०। विमानगा ल०।

इति स्वस्कान्तवा राजन् प्रेषितोऽहमिहागतः । इयं त्वद्वैरिनिर्दिष्टदेवतेत्यादराद्धितः ॥ २५० ॥
अत्वा तत्योदनाधीशो सत्कृतं कथ्यतामिदम् । इतान्तं सत्वरं गत्वा सिन्मित्रेण त्वयाऽष्ठुना ॥ २५१ ॥
मजनन्यनुजादीनामित्युकोऽसी नभक्षरः । सुतं द्वीपशिष्ठं सद्यः प्राष्टिणोत्पोदनं प्रति ॥ २५२ ॥
अभवत्योदनाख्येऽपि बहुत्पातविजृम्भणम् । तद्दृष्ट्वाऽमोघजिद्धाख्यो जयगुप्तश्च सम्भमात् ॥ २५३ ॥
उत्पन्नं स्वामिनः किश्चिद् भयं तदिप निर्गतम् । आगमिष्यति चाद्येव कश्चित्कुशलवार्तया ॥ २५४ ॥
स्वस्थास्तिष्ठन्तु तरात्रभवन्तो मा गमन् भयम् । इति स्वयम्प्रभादींस्तानाश्वासं नयतः स्म तान् ॥२५५ ॥
स्वयं गगनादीपशिखोऽत्यागम्य भूतलम् । स्वयम्प्रभां सुतं चास्याः प्रणम्य विविधवत्सुधीः ॥२५६॥
क्षेमं श्रीविजयाधीशो भवजिस्त्यज्यतां भयम् । इति तद्वृत्तकं सर्वं यथावस्थं न्यवेद्यत् ॥ २५० ॥
महार्ताकर्णनाद्दावपरिम्छानळतोपमा । निर्वाणाभ्यर्णदीपस्य शिखेव विगतप्रभा ॥ २५८ ॥
श्रतमावृद्यन्थन्यनकलहंसीय शोकिनी । स्यद्वाद्वादिविध्वस्तदुःश्रुतिर्वाकुलाकुला ॥ २५९ ॥
तदानीमेव निर्गत्य चतुरक्रवलान्विता । स्वयम्प्रभाऽगात् सत्वगा ससुता तद्वनान्तरम् ॥ २६० ॥
अत्यान्तीं दृरतो दृष्ट्वा मातरं स्वानुजानुगाम् । प्रतिगत्यानमत्तस्याः पाद्योः पोदनाधिपः ॥ २६२ ॥
स्वयम्प्रभा च तं दृष्ट्वा वाल्पाविलविलोचना । उत्तिष्ट पुत्र दृष्टोऽसि मत्पुण्याचिरजीवितः ॥ २६२॥
इति श्रीविजयं दोभ्यामुत्थाप्यास्यृद्य तोषिणी । सुग्वासीनमथापुष्टुल्सुताराहरणादिकम् ॥ २६३ ॥
स्वगः सम्भिक्षनामाऽयं सेवकोऽमिनतेजसः । अनेनोपकृतियाऽद्य कृता साऽम्ब त्वरापि न ॥२६४॥

मेरं वियोगक कारण शांकारिम पी।इत हो रहे हैं तुम वहीं जाकर उनसे मेरी दशा कह दा। इस प्रकार हे राजन, मैं तुम्हारी स्त्रीके द्वारा भेजा हुऋ। यहाँ ऋाया हूँ । यह तुम्हारे वैरीकी आज्ञा-कारिणी वैताली देवी हैं। ऐसा उस हिनकारी विद्याधरने वड़े आदरसे कहा। इस प्रकार संभिन्न विद्याधरके द्वारा कही हुई बातको पादनपुरके राजाने वर्ड आदरसे सुना और कहा कि आपने यह बहुत अच्छा किया। त्राप मेरं सन्मित्र हैं अतः इस समय त्राप शीव्र ही जाकर यह समाचार मेरी माता तथा छोटे भाई त्रादिसे कह दीजियं। ऐसा कहनेपर उस विद्याधरने अपने दीपशिख नामक पुत्रको शीब्र ही पोदनपुरकी ऋार भेज दिया।। २४७-२५२।। उधर पोदनपुरमें भी बहुत उत्पातोंका विस्तार हो रहा था, उसे देखकर अमोघिजिह्न और जयगृप्त नामके निमित्तक्षानी बड़े संयमसे कह रहे थे कि स्वामीको कुछ भय उत्पन्न हुन्ना था परन्तु अव वह दूर हो गया है, उनका कुशल समाचार लेकर श्राज ही कोई मनुष्य श्रावेगा। इसलिए त्राप लांग स्वस्थ रहें, भयकां प्राप्त न हों। इस प्रकार वे दोनों ही विद्याधर, स्वयंप्रभा ऋादिको धीरज वँधा रहे थे ॥ २५३-२५५ ॥ उसी समय दीपशिख नामका बुद्धिमान् विद्याधर त्र्याकाशसे पृथिवी-नलपर त्र्याया त्र्यौर विधि-पूर्वक स्वयंप्रभा तथा उसके पुत्रको प्रणाम कर कहने लगा कि महाराज श्रीविजयकी सब प्रकारकी कुरालता है, स्त्राप लोग भय छोड़िये, इस प्रकार सव समाचार ज्योंके त्यों कह दिये।। २५६-२५७।। उस बातको सुननेसे, जिस प्रकार दावानलसे लता म्लान हो जाती है, अथवा बुभनेवाले दीपककी शिखा जिस प्रकार प्रभाहीन हो जाती है, अथवा वर्षा ऋतुके मेघका शब्द सुननेवाली कलहंसी जिस प्रकार शोक-युक्त हो जाती है अथवा जिस प्रकार किसी स्याद्वादी विद्वान्के द्वारा विध्वस्त हुई दुःश्रति ( मिथ्या-शास्त्र ) व्याकुल हो जाती है उसी प्रकार स्वयंप्रभा भी म्लान शरीर, प्रभारहिन, शोकयुक्त तथा श्रत्यन्त श्राकुल हो गई थी।। २५**५−२५**६॥ वह उस विद्याधरको तथा पुत्रको साथ लेकर उस वनके बीच पहुँच गई।। २६०।। पोदनाधिपतिने छोटे भाईके साथ आती हुई माताको दूरसे ही देखा श्रीर सामने जाकर उसके चरणोंमें नमस्कार किया ॥ २६१ ॥ पुत्रको देखकर स्वयंप्रभाके नेत्र हर्पाश्रन्त्रोंसे व्याप्त हो गये। वह कहने लगी कि 'हे पुत्र! उठ, मैंने अपने पुण्योदयसे तेरे दर्शन पा लिये, तू चिरंजीव रह' इस प्रकार कहकर उसने श्रीविजयको अपनी दोनों भुजाओंसे उठा लिया, उसका स्पर्श किया और बहुत भारी संतोषका श्रमुभव किया। अथानन्तर-जब श्रीविजय सुखसे बैठ गये तब उसने सताराके हरण त्रादिका समाचार पूछा ॥ २६२-२६३ ॥ श्री विजयने कहा कि यह संभिन्न

१-न्वत्तकं स॰।

ममेति शेषमण्याह ततोऽसावष्यन्द्रवम् । तन्जं पुररक्षायै निर्वत्यांप्रजान्विता ॥ २६५ ॥
रथन्पुरमुहिश्य गता गगनवर्त्मना । स्वदेशचरचारोक्त्या विदितामिततेजसा ॥ २६६ ॥
महाविभूत्या प्रत्येत्य मामिका परितृष्यता । प्रवेशिता सकेत्षेः पुरमाबद्धतोरणम् ॥ २६७ ॥
प्राघृणंकिविधि विश्वं विधाय विधिवत्तयोः । तदागमनकार्यं च ज्ञात्वा विद्याधराधिपः ॥ २६८ ॥
वृतं मरीचिनामानमिन्द्राशनिसुतं प्रति । प्रहित्य तन्मुखात्तस्य विदित्वा दुस्सहं वचः ॥ २६९ ॥
भालोच्य मन्त्रिभिः सार्द्धमुच्छेतुं तं मदोद्धतम् । मैथुनाय महेच्छाय निजायात्र समागतम् ॥ २७० ॥
युद्धवीर्यं प्रहरणावरणं वधमोचनम् । इति विद्यात्रयं शतुष्वंसार्थमदितादरात् ॥ २७१ ॥
रश्मिवेगसुवेगादिसहस्त्राद्धात्मजैः सह । पोदनेशं व्रजेत्युक्त्वा शत्रांस्परि दिपणः ॥ २७२ ॥
सहस्त्ररिमना सार्द्धं ज्यायसा स्वात्मजेन सः । महाज्वालाद्ध्यां २सर्वविद्याच्छेदनसंयुताम् ॥२७३॥
सम्जयन्तमहाचैत्यमूले साधयितुं गतः । हीमन्तं पर्वतं विद्यां विद्यानां साधनास्पदम् ॥ २७४ ॥
रश्मिवेगादिभिः सार्द्धं श्रुत्वा श्रीविजयागमम् । युद्धायाशनिवाषेण प्रेषिताः स्वसुताः कुधा ॥ २७५ ॥
सुघोषः शतघोषाख्याः स सहस्रादिघोपकः । युद्ध्वाऽन्येऽपि च मासार्द्धं सर्वे भक्तमुपामम् ॥२७६॥
तद् बुद्ध्वा क्रोधसन्तसो योद्धं स्वयमुपयिवान् । स्वनार्शापञ्चाशेषणोऽशनिघोषकः ॥ २७७॥
युद्धे श्रीविजयोऽप्येनं विधातुं प्राहरद् द्विधा । भामर्रा विद्यया सोऽपि द्विस्पः समजायत ॥ २७८॥
चतुर्गुणत्वमायातौ पुनस्तौ तेन खिण्डतौ । संग्रामोऽशनिघोषकमायाऽभूदिति खण्डनात् ॥ २७९॥

नामक विद्याधर अमिततेजका सेवक है। हे माता ! आज इसने मेरा जो उपकार किया है वह तुफने भी नहीं किया।। २६४।। ऐसा कहकर उसने जो-जो बात हुई थी वह सब कह सुनाई। तदनन्तर स्वयंत्रभाने छोटे पुत्रको तो नगरकी रक्षाके लिए वापिस लौटा दिया और बड़े पुत्रको साथ लेकर वह आकाशमार्गसे रथनूपुर नगरको चली। अपने देशमें घूमनेवाले गुप्तचराँके कहनेसे अमिततेजको इस बातका पता चल गया जिससे उसने यहे वैभवके साथ उसकी अगवानी की तथा संतुष्ट होकर जिसमें बड़ी ऊँची पताकाएँ फहरा रही हैं श्रीर तारण बाँधे गये हैं ऐसे अपने नगरमें उसका प्रवेश कराया ॥ २६५-२६७ ॥ उस विद्याधरोंक स्वामी अमिततेजने उनका पाहनेके समान सम्पूर्ण स्वागत-सत्कार किया और उनके आनेका कारण जानकर इन्द्राशनिके पुत्र अशनियोपके पास मरीचि नाम-का दूत भेजा। उसने दृतसे असह्य वचन कहे। दृतने वापिस आकर व सव वचन अमिनतेजसे कहे। उन्हें सुनकर अमिततेजने मन्त्रियोंके साथ सलाह कर मदसे उद्धत हुए उस अशनिघोषको नष्ट करने-का दृढ़ निश्चय कर लिया। उच्च अभिप्राय वाले अपने वहनोईको उसने शत्रुश्चोंका विध्वंस करनेके लिए वंशपरम्परागत युद्धवीर्य, प्रहरणावरण श्रौर बन्धमोचन नामकी तीन विद्याएँ बड़े श्रादरसे दीं ।। २६८-२७१ ।। तथा रिमनेग मुनेग श्रादि पाँचसौ पुत्रोंके साथ-साथ पोदनपुरके राजा श्रीविजयसे त्र्यहंकारी शत्रुपर जानेके लिए कहा ॥ २७२ ॥ त्रीर स्वयं सहस्रारिम नामक श्रपने बड़े पत्रके साथ समस्त विद्यात्रोंकां छेदनेवाली महाज्वाला नामकी विद्याकां सिद्ध करनेके लिए विद्याएँ सिद्ध करनेकी जगह हीमन्त पवत पर श्री सञ्जयन्त मुनिकी विशाल प्रतिमाके समीप गया।। २७३-२७४।। इधर जब श्रशनिघोपने सुना कि श्रीविजय युद्धके लिए रिमवेग श्रादिके साथ श्रा रहा है तब उसने क्रोधसे सुघोप, शतघोष, सहस्रघोप श्रादि श्रपने पुत्र भेजे । उसके व समस्त पत्र तथा अन्य लोग पन्द्रह दिन तक युद्ध कर अन्तमें पराजित हुए। जिसकी समस्त घोषणाएँ अपने नाशको सृचित करनेवाली हैं ऐसे ऋशनिघोपने जब यह समाचार सुना तब वह क्रोधसे सन्तप्त होकर स्वयं ही युद्ध करनेके लिए गया ॥ २७५-२७७ ॥ इधर युद्धमं श्रीविजयने अशनिघोषके दो दुकड़े करनेके लिए प्रहार किया उधर भ्रामरी विद्यासे उसने दो रूप बना लिये। श्रीविजयने नष्ट करनेके लिए उन दोनोंके दो-दो दुकड़े किये तो उधर अशनिघोषने चार रूप बना लिये। इस प्रकार वह सारी

१ अनु पश्चाद् उद्भवतीति अनुद्भवस्तम् अनुजिमिति यावत् । १ सार्व-ल ।

तदा साधितविद्यः सन् रथन्पुरनायकः । ए-(इ)-त्यादिशन्महाज्वालविद्यां तां सोहुमक्षमः ॥२८०॥
मासार्द्रकृतसंग्रामो विजयाल्यजिनेशिनः । नाभेयसीमनामादिगज्ञ्वजसमीपगाम् ॥ २८१ ॥
सभां भीत्वा खगेशोऽगात्कोपात्तेप्यनुयायिनः । मानस्तम्भं निर्शिक्ष्यासम् प्रसीदिष्वत्तृत्यायः ॥२८२॥
जिनं प्रदक्षिणीकृत्य त्रिः प्रणम्य जगत्पतिम् । वान्तवैरिवपाः सर्वे तत्रासिपत ते समम् ॥ २८३॥
तदागत्यासुरी देवी सती शीलवर्ता स्वयम् । सुतारां द्रुतमानीय परिम्लानलतोपमाम् ॥ २८४॥
मत्पुत्रस्य युवां क्षन्तुमपराधनमर्हतः । इत्युदीर्यापयत्मा श्रीविजयामिततेजसोः ॥ २८५॥
तिरश्चामि चेद्वेरमहार्यं जातिहेतुकम् । विनश्यति जिनाभ्याशे मनुष्याणां किमुच्यते ॥ २८६॥
कर्माण्यनादिबद्धानि मुच्यन्ते यदि संस्मृतेः । जिनानां सिक्चौ तेषां नाश्चर्यं वैरमोचनम् ॥ २८७॥
अन्तको दुर्निवारोऽत्र वार्यते सोऽपि हेल्या । जिनस्मरणमात्रेण न वार्योऽन्यः स को रिपुः ॥ २८०॥
तदन्तकप्रतीकारे स्मरणीयो मनीपिभिः । गजगत्त्रयैकनाथोऽर्हन् पुरेह च हितावहः ॥ २८९॥
अथ विद्याधराधीशः प्रणम्य प्राञ्जलिजिनम् । भक्त्या सद्धर्ममप्राश्चीत्स तत्त्वार्थनुभुत्सया ॥ २९०॥
महादुःखोर्मिसङ्कीर्णदुःसंसारपयोनिधेः । स्फुरत्कपायनक्रस्य पारः केनाप्यते जिनः ॥ २९१॥
प्रप्टव्यो नापरः कोऽपि र्तार्णसंसारसागरः । त्वमेवैको जगद्बन्धो विनेयाननुशाधि नः ॥ २९२॥
भवद्वापानृहन्नावा रत्नत्रयमहाधनाः । ३स्वस्थानं जन्मवाराशे रवापन्सुखसाधनम् ॥२९३॥

सेना ऋशनियापकी मायासे भर गई।। २७५-२७६।। इतनेमें ही रथनूपरका राजा अमिततेज वि द्या सिद्ध कर आ गया खोर त्याने ही उसने महाज्वाला नामकी विद्याका त्यादेश दिया। ऋशाने-घोप उस विद्याको सह नहीं सका॥ २८०॥ इसलिए पन्द्रह दिन तक युद्ध कर भागा और भयसे नाभेयसीम नामके पर्वत पर राजध्वजके समीपवर्ती विजय तीर्थंकरके समवसरणमें जा घुसा। श्रमिततंज तथा श्रीविजय आदि भी क्रोधित हो उसका पीछा करते-करते उसी समवसरणमें जा पहुँचे । वहाँ मानस्तम्भ देखकर उन सबकी चित्त-वृत्तियाँ शान्त हो गई । सबने जगत्पति जिनेन्द्र भगवानकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, उन्हें प्रणाम किया और बैररूपी विपको उगलकर वे सब वहाँ साथ-साथ वैठ गये ।। २८१-२८३ ।। उसी समय शीलवती श्रासुरीदेवी मुरमाई हुई लताके समान सुतारा-को शीघ ही लाई और श्रीविजय तथा अमिनतेजको समर्पण कर बोली कि आप दोनों हमारे पुत्रका श्रपराध क्षमा कर देनेके योग्य हैं ॥ २८४-२८५ ॥ तिर्यञ्जोंका जो जन्मजात बैर छूट नहीं सकता वह भी जब जिनेन्द्र भगवान्के समीप श्राकर छूट जाता है तब मनुष्योंकी तो बात ही क्या कहना हैं ? ।। २=६ ।। जब जिनेन्द्र भगवान्के स्मरणसे श्रनादि कालके बँधे हुए कर्म छूट जाते हैं तब उनके समीप बैर छूट जावे इसमें ऋश्वर्य ही क्या है ?।। २८०।। जो वड़े दुःखसे निवारण किया जाता है ऐसा यमराज भी जब जिनेन्द्र भगवान्के स्मरण मात्रसे अनायास ही रोक दिया जाता है तब दूसरा ऐसा कौन शत्रु है जो रोका न जा सके ?।। २८८।। इसलिए बुद्धिमानोंको यमराजका प्रतिकार करनेके लिए तीनों लोकोंके नाथ अईन्त भगवानका ही स्मरण करना चाहिये। वही इस लोक तथा परलोकमें हितके करनेवाले हैं।। २८६॥

श्रथानन्तर विद्याधरोंके स्वामी श्रमिततेजने हाथ जोड़कर बड़ी भक्तिसे भगवान्को नमस्कार किया श्रौर तत्त्वार्थको जाननेकी इच्छासे सद्धर्मका स्वरूप पूछा ॥ २६०॥ जिसमें कषायरूपी भगरमच्छ तेर रहे हैं श्रौर जो अनेक दुःखरूपी लहरोंसे भरा हुश्रा है ऐसे संसाररूपी विकराल सागरका पार कौन पा सकता है ? यह बात जिनेन्द्र भगवान्से ही पूछी जा सकती है किसी दूसरे से नहीं क्योंकि उन्होंने ही संसाररूपी सागरको पार कर पाया है । हे भगवन् ! एक श्राप ही जगत्के बन्धु हैं श्रतः हम सब शिष्योंको श्राप सद्धर्मका स्वरूप वतलाइये ॥ २६१-२६२ ॥ रत्रत्रय रूपी महाधनको धारण करनेवाले पुरुष श्रापकी दिव्यध्विन रूपी बड़ी भारी नावके द्वारा ही इस संसार-

१ जगत्त्रेलोक्यनाथोऽईन् ग०। २-ननु शास्मि नः ग०।-ननुसाधि नः **स०। ३ सस्थानं स०।** ४-रावापत् ल०।

इति तं च ततो देवोवाचा प्रोवाच दिन्यया। सन्तर्णन्ते यया भन्याः प्राच्या मृष्क्येव चातकाः ॥२९५॥ श्रणु भन्य भवस्यास्य कारणं कर्म कर्मणः । हेतवो हे खगाधीश मिथ्यात्वासंयमादयः ॥ २९५॥ मिथ्यात्वोदयसम्भूतपरिणामो विपर्ययम् । ज्ञानस्य जनयन् विद्धि मिथ्यात्वं बन्धकारणम् ॥ २९६॥ अज्ञानसंश्वयेकान्तविपरीतिवकस्पनम् । विनयेकान्तजं चेति तज्ज्ञस्तत्पञ्चधा मतम् ॥ २९०॥ पापधर्माभिधानावबोधवृरेषु जन्तुषु । मिथ्यात्वोदयपर्यायो मिथ्यात्वं स्यात्तदिमम् ॥ २९०॥ 'आसागमादिनानात्वात्तत्ते दोलायमानता । येन संशयमिथ्यात्वं तिहृष्धि बुधसत्तम ॥ २९०॥ इन्थपर्यायरूपे अङ्गे चाक्षयसाधने । तत्स्यादेकान्तमिथ्यात्वं येनैकान्तावधारणम् ॥ ३००॥ यो ज्ञानज्ञायकश्चेययाथात्म्ये निर्णयोऽन्यथा । स येनात्मिन तिहृष्धि मिथ्यात्वं विपरीतजम् ॥ ३००॥ मनोवाक्कायवृत्तेनप्रणतौ सर्ववस्तुषु । मुक्त्युपायमितर्येन मिध्यात्वं स्यात् तदन्तिमम् ॥ ३०२॥ अत्रत्त्व मनःकायवचोवृत्तिरसंयमः । तज्ज्ञैः सोऽपि द्विधा प्रोक्तः प्राणीन्द्रियसमाश्रयात् ॥ ३०२॥ अत्रत्याक्यानमोहानामुद्यो यावदङ्गिनाम् । आ चतुर्थगुणस्थानात्तावत्स वन्धकारणम् ॥ ३०४॥ कायवाक्चेतसां वृत्तिर्वतानां मलकारिणी । या सा षष्टगुणस्थाने प्रमादो वन्धकृत्यये ॥ ३०५॥ प्रोक्ताः पञ्चद्रौतस्य भेदाः संज्वलनोदयात् । चारित्रत्रययुक्तस्य प्रायश्चित्तस्य हेतवः ॥ ३०६॥ यः संज्वलनसंज्ञस्य चतुष्कस्योदयाज्ञवेत् । गुणस्थानचतुष्के स कपायो बन्धहेतुकः ॥ ३०७॥ स यः पोडशमेदेन कथायः कथितो जिनैः । उपशानतादितो हेतुर्वन्ते स्थित्यनुभागयोः ॥ ३०८॥

रूपी समुद्रसे निकल कर सुख देने वाले अपने स्थानको प्राप्त करते हैं ।। २८३ ।। एसा विद्याधरों-के राजाने भगवान्से पूछा । तद्नन्तर भगवान् दिव्यध्वनिके द्वारा कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार पूर्व वृष्टिके द्वारा चातक पक्षी संतोपको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार भव्य जीव दिव्यध्विन-के द्वारा संतोपको प्राप्त होते हैं।। २६४।। हे विद्याधर भव्य ! सुन, इस संसारके कारण कर्म हैं ऋौर कर्मके कारण मिथ्यात्व असंयम आदि हैं ॥ २६५ ॥ मिथ्यात्व कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ जो परि-णाम ज्ञानको भी विपरीत कर देता हैं उसे मिध्यात्व जानो । यह मिध्यात्व बन्धका कारण है ॥ २६६ ॥ ऋज्ञान, संशय, एकान्त, विपरीत श्रौर विनयके भेदसे ज्ञानी पुरुष उस मिध्यात्वको पांच प्रकारका मानते हैं।।२६७।। पाप और धर्मके नामसे दूर रहनेवाले जीवोंके मिथात्व कर्मके उदय-से जो परिणाम होता है वह अज्ञान मिश्यात्व हैं।। २६८।। आप्त तथा आगम आदिके नाना होने के कारण जिसके उदयसे तत्त्वके स्वरूपमें दोलायमानता—चञ्चलता बनी रहती है उसे हे श्रेष्ठ विद्वान् ! तुम संशय मिथ्यात्व जानो ।। २६६ ।। द्रव्य पर्यायरूप पदार्थमें अथवा मोक्षका साधन जो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र है उसमें किसी एकका ही एकान्त रूपसे निश्चय करना सो एकान्त मिध्यादरीन है।। ३००।। आत्मामें जिसका उदय रहते हुए ज्ञान ज्ञायक श्रीर क्रोयके यथार्थ स्वरूपका विपरीत निर्णय होता है उसे विपरीत मिश्यादर्शन जानो ॥ ३०१ ॥ मन. वचन और कायके द्वारा जहाँ सब देवोंको प्रणाम किया जाता है और समस्त पदार्थीको मोक्षका उपाय माना जाता है उसे विनय मिथ्यात्व कहते हैं।। ३०२।। व्रतरहित पुरुपकी जो मन वचन कायकी किया है उसे श्रसंयम कहते हैं। इस विषयंक जानकार मनुष्योंने प्राणी-श्रसंयम और इन्द्रिय-श्रसंयमके भेदसे श्रसंयमके दो भेद कहे हैं।। ३०३।। जब तक जीवोंके श्रप्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहका उद्य रहता है तब तक अर्थात् चतुर्थगुणस्थान तक असंयम बन्धका कारण माना गया है।। ३०४।। छठवें गुणस्थानोंमें व्रतोंमें संशय उत्पन्न करनेवाली जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति है उसे ब्रमाद कहतें हैं। यह प्रमाद छठवें गुणस्थान तक बन्धका कारण होता है।। ३०५।। प्रमादके पन्द्रह भेद कहे गर्ये हैं। ये संज्यलन कषायका उदय होनेसे हाते हैं तथा सामायिक, छेदोपस्थापना श्रीर परिहारिवशुद्धि इन तीन चारित्रोंसे युक्त जीवके प्रायश्चित्तके कारण बनते हैं।। ३०६।। सातर्वेसे लेकर दशवें तक चार गुणस्थानों में संज्वलन क्रोध मान माया लोभके उदयसे जो परिणाम होते हैं उन्हें कषाय कहते हैं। इन चार गुणस्थानों यह कषाय ही वन्धका कारण है।। ३०७।। जिनेन्द्र

१ क्रात्मागमादि ल०। २ ब्रायसत्तमम् ल०।

श्वात्मप्रदेशसञ्चारो योगो बन्धविधायकः । गुणस्थानत्रये श्लेयः सद्वेणस्य स एककः ॥ ३०९ ॥ मानसः स चतुर्भेदस्तावानेव वचःस्थितः । काये सप्तविधः सर्वो यथास्वं द्वयवन्धकृत् ॥ ३९० ॥ पद्धिभिवंध्यते मिथ्यावादिभिवंणितैः सदा । स विश्वतिश्वतेनार्यकर्मणां स्वोचिते पदे ॥ ३९१ ॥ जन्तुस्तैर्ध्रम्यते भूयो भूयो गत्यादिपर्ययः । आश्रितादिगुणस्थानसर्वजीवसमासकः ॥ ३९२ ॥ त्र्यशानदर्शनोपेतिश्वभावो वीतस्यमः । भन्योऽभन्यश्च संसारचक्षकावर्तगर्तगः ॥ ३९३ ॥ जन्ममृत्युगरारोगसुखदुःखादिभेदभाक् । अतीतानादिकालेऽत्र कश्चित्कालादिल्धितः ॥ ३९४ ॥ कश्चणत्रयसंशान्तसप्तप्रकृतिसञ्चयः । प्राप्तविच्छित्तसंसारः शमसम्भूतदर्शनः ॥ ३९५ ॥ अत्रत्याख्यानमिश्राख्यभावासद्वादशवतः । प्रत्याख्यानाख्यमिश्राख्यभावासमहावतः ॥ ३१६ ॥ सप्तप्रकृतिनिर्नाशल्यभाविकदर्शनः । मोहारातिविधानोत्थक्षायिकाचारमूपितः ॥ ३९० ॥ द्वितीयश्चकृतसद्भ्यानो धातित्रितयघातकः । नवकेवलभावाप्त्या स्नानकः सर्वेपुजितः ॥ ३९० ॥ वृतीयश्चकृतसद्भ्यानिरुद्धारोपयोगकः । समुच्छित्रक्रियायोगाद्विच्छित्वाशेषवन्धकः ॥ ३९० ॥ एवं त्रिक्षपसन्मार्गात् कमाप्ताद्ववारिधम् । भन्यो भवादशो भन्य समुत्तीर्येधते सदा ॥ ३२० ॥ एवं त्रिक्षपसन्मार्गात् कमाप्ताद्ववारिधम् । भन्यो भवादशो भन्य समुत्तीर्येधते सदा ॥ ३२० ॥ इति तां जन्मनिर्वाणप्रक्रियां जिनभापिताम् । श्रुत्वा पीतामृतो वाऽसौ विश्वविद्याधरेश्वरः ॥ ३२१॥

भगवान्ने इस कपायके सालह भेद कहं हैं। यह कपाय उपशान्तमोह गुणस्थानके इसी श्रोर स्थितिवन्य तथा अनुभागवन्यका कारण माना गया है।। ३०८।। आत्माके प्रदेशोंमें जो संचार होता है उसे योग कहते हैं। यह योग म्यारहवें, वारहवें त्रीर तेरहवें इन तीन गुणस्थानोंमें सातावदनीयके वन्धका कारण माना गया है। इन गुणस्थानोंमें यह एक ही बन्धका कारण है ।। ३०६ ।। मनोयोग चार प्रकारका है, बचन योग चार प्रकारका है श्रीर काय-योग सात प्रकारका है। ये सभी योग यथायाग्य जहाँ जितने संभव हो उतने प्रकृति और प्रदेश बन्धके कारण हैं। हे ऋार्य ! जिनका ऋभी वर्णन किया है ऐसे इन मिथ्यात्व ऋादि पाँचके द्वारा यह जीव अपने अपने योग्य स्थानोंमें एक सौ बीस कर्मप्रकृतियोंसे सदा वैंधता रहता है।।३१०-३११।। इन्हीं प्रकृतियोंके कारण यह जीव गति आदि पर्यायोंमें बार बार घूमता रहता है, प्रथम गुणस्थानमें इस जीवके सभी जीव समक्ष होते हैं, वहाँ यह जीव तीन अज्ञान और तीन अदर्शनोंसे सहित होता है, उसके औदियक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक ये तीन भाव होते हैं, संयमका श्रभाव होता है, कोई जीव भव्य रहता है और कोई अभव्य होता है। इस प्रकार संसारचकके भवरूपी गड्ढेमें पड़ा हुआ यह जीव जन्म जरा मरण रोग सुख दुःख आदि विविध भेदोंको प्राप्त करता हुआ अनादि कालसे इस संसारमें निवास कर रहा है। इनमेंसे कोई जीव कालादि लब्धियोंका निमित्त पाकर श्रधःकरण श्रपुर्वकरण श्रीर श्रमिवृत्तिकरण रूप परिणामोंसे मिध्यात्वादि सात प्रकृतियोंका उपशम करता है तथा संसारकी परिपाटीका विच्छेद कर उपराम सम्यग्दरान प्राप्त करता है। तद्नन्तर अप्रत्याख्याना-वरण कषायके क्ष्योपरामसे श्रायकके बारह ब्रत बहुण करता है। कभी प्रत्याख्यानावरण कषायके क्षयोपशमसे महाव्रत प्राप्त करता है। कभी अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ तथा मिध्यात्व सम्यङ्मिथ्यात्व स्रोर सम्यक्तव प्रकृति इन सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यक्दर्शन प्राप्त करता है। कभी मोहकर्मरूपी शत्रके उच्छेदसे उत्पन्न हुए क्षायिक चारित्रसे त्रलंकृत होता है। तदनन्तर द्वितीय शुक्रध्यानका धारक होकर तीन घातिया कर्मीका क्षय करता है, उस समय नव केवल-लब्धियोंकी प्राप्तिसे ऋईन्त होकर सबके द्वारा पूज्य हो जाता है। कुछ समय बाद तृतीय शुक्क ध्यान-के द्वारा समस्त योगोंको रोक देता है श्रीर समुच्छित्रक्रियाप्रतिपाती नामक चौथे शुक्क ध्यानके प्रभावसे समस्त कर्मबन्धको नष्ट कर देता है। इस प्रकार हे भव्य ! तेरे समान भव्य प्राणी क्रम-कमसे प्राप्त हुए तीन प्रकारके सन्मार्गके द्वारा संसार-समुद्रसे पार होकर सदा सुखसे बढ़ता रहता हैं ।। ३१२–३२० ।। इस प्रकार समस्त विद्याधरोंका स्वामी ऋमिततेज, श्रीजिनेन्द्र <mark>भगवान्</mark>के द्वारा

१ भातित्रय-ख॰।

कालागुक्तचतुर्भेद्भायोग्यप्रापणात्तः । सम्यक्ष्रद्धानसंशुद्धः श्रावकव्रतभूषितः ॥ ३२२ ॥
भगवन् किबिविष्णामि प्रष्टुमन्यश्व चेतसि । स्थितं मेऽर्शानघोषोऽयं प्रभावं तन्वतोऽनयन् ॥ ३२३ ॥
सुतारां मेऽनुजामेव हतवान् केन हेतुना । इत्यवाक्षीजिनेन्द्रोऽपि हेतुं तस्यैवमव्यति ॥ ३२४ ॥
जम्बूपलक्षिते द्वीपे विषये मगधाद्धये । अचलमामवास्तव्यो बाह्मणो घरणीजटः ॥ ३२५ ॥
अप्तिला गृहिणी तोकौ भूत्यन्तेद्राप्तिसंज्ञकौ । कपिलस्तस्य दासेरस्तद्देदाध्ययने स्वयम् ॥ ३२६ ॥
वेदान्स सूक्ष्मबुद्धित्वादक्षासीद् मन्यतोऽर्थतः। तं ज्ञात्वा बाह्मणः कृद्ध्वा त्वयाऽयोग्यमिदं कृतम्॥३२७॥
हति दासीसुतं गेहात्तदैव निरजीगमत्। कपिलोऽपि विषण्णत्वात्तस्माद्धन्तं पुरं ययौ ॥ ३२८ ॥
श्रुखाऽध्ययनसम्पत्तं योग्यं तं वीक्ष्य सत्यकः । विष्रः स्वतनुजां जम्बूसमुत्पत्तां समर्पयत् ॥३२९ ॥
स राजपूजितस्तत्र सर्वशास्त्रार्थसारिवन् । व्याख्यामखण्डितां कुर्वश्वनयत्कितिचित्समाः ॥ ३३० ॥
तस्य विष्रकुलायोग्यदुश्वरित्रविमर्शनात् । तद्वार्या सत्यभामाऽयं वक्ष्मनयत्कितिचित्समाः ॥३३० ॥
वार्तापरम्पराज्ञातस्वकीयप्राभवं विद्वज्ञम् । स्वदारिद्वयापनोदार्थं स्वान्तिकं समुपागतम् ॥ ३३२ ॥
दूरात् कपिलको दृष्ट्वा दुष्टात्मा धरिणीजटम् । कुपितोऽपि मनस्यस्मै प्रत्युत्थायाभिवाच च ॥२३३॥
समुष्वासनमारोप्य मातुर्भात्रोश्च किं मम । कुशलं वृत्व मद्भाग्याव्यमञ्जवमागताः ॥ ३३४ ॥

कही हुई जन्मसे लेकर निर्वाण पर्यन्तकी प्रक्रियाको मुनकर ऐसा संतुष्ट हुन्ना मानो उसने अमृतका ही पान किया हो ॥ ३२१ ॥ ऊपर कही हुई कालादि चार लिब्धयोंकी प्राप्तिमे उस समय उसने सम्यग्दर्शनसे शुद्ध होकर त्रपने त्रापको श्रावकोंके व्रतसे विभूपित किया ॥ ३२२ ॥ उसने भग-वान्से पूछा कि हे भगवन ! मैं त्रपने चित्तमें स्थित एक दृगरी वात त्रापमे पृह्रता चाहता हूं । बात यह है कि इस त्रशानियोपने मेरा प्रभाव जानते हुए भी मेरी छोटी बहिन सुताराका हरण किया है सो किस कारणसे किया है ? उत्तरमें जिनेन्द्र भगवान भी उसका कारण इस प्रकार कहने लगे ॥ ३२३-३२४ ॥

जम्बूद्वीपके मगध देशमें एक अचल नामका याम है। उसमें धरणीजट नामका ब्राह्मण रहता था।। ३२५।। उसकी स्त्रीका नाम अमिला था और उन दोनोंके इन्द्रभूनि तथा अमिभृति नामके दो पुत्र थे। इनके सिवाय एक कपिल नाम दासीपुत्र भी था। जय वह ब्राह्मण अपने पुत्रोंको वेद पढ़ाता था तब कपिलको अलग रखता था परन्तु कपिल इतना सृद्मवुद्धि था कि उसने श्रपने श्चाप ही शब्द तथा ऋथे-दोनों रूपसे वेदोंको जान लिया था। जब ब्राह्मणको इस बातका पता चला तब उसने कुपित होकर 'तूने यह अयोग्य किया' यह कहकर उस दामी-पुत्रको उसी समय घरसे निकाल दिया। कपिल भी दुःखी होता हुआ वहाँ से रत्नपुर नामक नगरमें चला गया।। ३२६-३२८ ।। रत्नपुरमें एक सत्यक नामक ब्राह्मण रहता था। उसने कपिलको ऋध्ययनसे सम्पन्न तथा योग्य देख जम्बू नामक स्त्रीसे उत्पन्न हुई अपनी कन्या समर्पित कर दी।। ३२६।। इस प्रकार राजपूज्य एवं समस्त शास्त्रोंके सारपूर्ण त्र्र्थके ज्ञाता कपिलने जिसको कोई खण्डन न कर सके ऐसी व्याख्या करते हुए रत्नपुर नगरमें कुछ वर्ष व्यतीत किये ॥ ३३० ॥ कपिल विद्वान् श्रवश्य था परन्तु उसका त्राचरण त्राह्मण कुलके योग्य नहीं था त्रानः उसकी स्त्री सत्यभामा उसके दुख्रितिका विचार कर सदा संशय करती रहती थी कि यह किसका पुत्र है ?।। ३३१।। इधर धरिणीजट दरिद्र हो गया। उसने परम्परासे कपिलके प्रभावकी सब वार्ते जान लीं इसलिए वह अपनी दरिद्रता दूर करनेके लिए कपिलके पास गया। उसे आया देख कपिल मन ही मन बहुत कुपित हुआ परन्तु वाह्यमें उसने उठकर अभिवादन-प्रणाम किया। उच त्रासन पर वैठाया और कहा कि कहिये मेरी माता तथा भाइयोंकी कुशलता तो है न ? मेरे सीभाग्यसे आप यहाँ पधारे यह

१ घरणीजड़: ख०, ल० । २ करयेत्यायत्तसंशयंम् क०, घ० । कस्येत्यायत्तसंशय: ल० । ३ द्विजः ग० । ४ घरिडीजडं ल० ।

इति पृष्ट्वा प्रतोष्यैनं स्नानवस्तासनादिभिः । स्वजात्युद्भेदभीतत्वात् सम्यक् तस्य मनोऽप्रहीत् ॥३३५॥ सोऽपि विद्रोऽतिदारिद्र्याभिद्रुतः पुत्रमेव तम् । प्रतिपद्याचरत्यायो नार्थिनां स्थितिपास्तनम् ॥३३६॥ दिनानि कानिचिद्यातान्येवं संवृतवृत्तयोः । नयोः कदाचित्तं विद्रां सत्यमामाधनार्धितम् ॥ ३३८॥ अप्रार्क्षात्तत्परोक्षेऽयं किं सत्यं दृन वः सुनः । एनत्कृत्सितचारित्रास्त्र प्रत्येमीति पुत्रताम् ॥ ३३८॥ स सुवर्णवसुर्गेहं वियासुरुचेतसा द्विपन् । गदित्वाऽगाद्यथावृत्तं दुष्टानां नास्ति दुष्करम् ॥ ३३८॥ अथ तत्त्रगराधीशः श्रीपेणः सिद्दनन्दिताऽ- । निन्दिता च प्रिये तस्य तयोरिन्द्रेन्दुसिसभौ ॥ ३४० ॥ इन्द्रंपिनदादिनेनान्तौ तन्ज्ञौ मनुजोनमौ । ताभ्यामितिविनीताभ्यां पितरः प्रीतिमागमन् ॥ ३४२ ॥ पापस्वपितना सत्यभामा सान्वयमानिनीं । सहवासमित्व्छन्ती भूपितं शरणं गता ॥ ३४२ ॥ वास्य विद्रात्तवृत्तान्तं स श्रीपेणमहीपितः । पापिष्ठानां विज्ञातीनां नाकार्यं नाम किञ्चन ॥ ३४२ ॥ वास्य विद्रातवृत्तान्तं स श्रीपेणमहीपितः । पापिष्ठानां विज्ञातीनां नाकार्यं नाम किञ्चन ॥ ३४४ ॥ एनदर्थं वृत्तानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम् । आदिमध्यावसानेषु न ते याम्यन्ति विक्रियाम् ॥ ३४५ ॥ स्वयंरक्तो विरक्तायां योऽनुरागं प्रयच्छित । ४हरिनीलमणौ वासौ तेजः काङ्क्षन्ति लोहितम् ॥ ३४६ ॥ इत्यादि चिन्तयन् सद्यम्तं दुराचारमात्मनः । देशाबिराकरोद्धम्यां न सहन्ते स्थितिक्षतिम् ॥ ३४६ ॥ कदाचित्र महापातः चारणहन्द्रमागतम् । प्रतीक्ष्यादित्यगत्याच्यमिरञ्जयमिप स्वयम् ॥ ३४८ ॥

अच्छ। किया इस प्रकार पृजकर स्नान यस आसन चादिसे उसे संतुष्ट किया और कहीं हमारी ज्ञानिका रोद कुन न जावे इस अयसे उसने उसके मनको अच्छी तरह यहण कर लिया॥ ३३२- ३३५॥ दरिद्रनामें पीड़िन हुआ पापी बाइण भी कपिलको अपना पुत्र कहकर उसके साथ पुत्र जैसा व्ययहार करने लगा सो ठीक है क्योंकि स्वार्थी गनुष्योंकी मर्यादाका पालन नहीं होता ॥ ३३६॥ इस प्रकार अपने सभाचारोंको हिपाते हुए उन पिता-पुत्रके कितने ही दिन निकल गये। एक दिन किपिलके परीक्षमें सन्यभामाने बाह्मणको बहुत-सा धन देकर पृद्धा कि आप सत्य कहिये। क्या यह आपका ही पुत्र हैं। इसके दुआरित्रसे मुक्ते विश्वास नहीं होता कि यह आपका ही पुत्र हैं। धरिणी-जट हद्यमें तो कपिलके साथ देप रखना ही था और इधर सत्यभामाके दिये हुए सुवर्ण तथा धनको साथ लेकर घर जाना चाहना था इसलिए सब बुत्तान्त सच-सच कहकर घर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि दुष्ट मनुष्योंक लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं हैं॥ ३३७-३३६॥

अथानन्तर उस नगरका राजा श्रीपेण था। उसके सिंहनन्दिना और अनिन्दिता नामकी दो रानियां थीं। उन दोनोंको इन्द्र श्रीर चन्द्रमाके समान सुन्दर मनुष्योंमें उत्तम इन्द्रसेन श्रीर उपेन्द्र-सेन नामके दो पुत्र थे। वे दोनों ही पुत्र श्रात्यन्त नम्न थे श्रातः माता-पिता उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे।। ३४०-३४१।। सत्यमामाको अपने वंशका श्राममान था अतः वह श्रपने पापी पतिके साथ सहवासकी इन्छा न रखती हुई राजाकी शरण गई।। ३४२।। उस समय श्रन्यायकी घोषणा करने वाला वह बनावटी ब्राह्मण कपिल राजाके पाम ही बैठा था, शोकके कारण उसने श्रपना हाथ अपने मस्तक पर लगा रक्का था, उसे देखकर और उसका सव हाल जानकर श्रीपेण राजाने विचार किया कि पापी विजातीय मनुष्योंको संसारमें न करने योग्य कुछ भी कार्य नहीं है। इसीलिए राजा लोग ऐसे कुलीन मनुष्योंका संग्रह करते हैं जो श्रादि मध्य और अन्तमें कभी भी विकारको प्राप्त नहीं होते।। ३४३-३४५।। जो स्वयं श्रनुरक्त हुश्रा पुरुप विरक्त स्त्रीमें अनुरागकी इन्छा करता है वह इन्द्रनील मणिमें लाल तेजकी इन्छा करता है।। ३४६।। इत्यादि विचार करते हुए राजाने उस दुरा-चारीको शीघ्र ही श्रपने देशसे निकाल दिया सो ठीक ही है क्योंकि धर्मात्मा पुरुप मर्यादाकी हानिको सहन नहीं करते।। ३४७।। किसी एक दिन राजाने घर पर श्राये हुए श्रादित्यगित और श्ररिक्षय नामके हो चारण मुनियोंको पिताह कर स्वयं श्राहार दान दिया, पञ्चाश्रये प्राप्त किये

१ द्विपं ग०, ता०। २ कपितावं क०, ख०, ग०, घ०, । ३ विज्ञान ता०। ४ इरिजीत ता०।

दल्लान्नदानमेताभ्यामवाप्याश्चर्यपञ्चकम् । उद्दक्कुर्वायुरमन्थात् वद्याङ्गतरुभागदम् ॥ ३४०॥ देन्यौ दानानुमोदेन सत्यभामा च सिक्तया । तदेवायुरवापुस्ताः किं न स्यात्साधुसङ्गमात् ॥ ३५०॥ अथ कौशाम्ज्यधीशस्य महावलमहीपतेः । श्रीमत्याश्च सुता नान्ना श्रीकान्ता कान्ततावधिः ॥३५१॥ राजा तामिन्द्रसेनस्य विवाहविधिना ददौ । तया सहागतानन्तमितः सामान्यकामिनी ॥ ३५२॥ प्रत्योपेन्द्रसेनस्य साङ्गत्यं स्नेहनिर्भरम् । अभूदभुष्व तद्धेतोस्तयोश्चानविनोः ॥ ३५३॥ युद्धोद्यमस्तदाकण्यं तौ निवारियतुं नृपः । गत्वा कामातुरौ कुद्धावसमर्थः प्रियात्मजः ॥३५४॥ सांदुं तनुजयोर्दुःखमार्द्राशयत्वा स्वयम् । अशङ्कवन् समाप्राय विषयुष्पं मृति ययौ ॥ ३५५॥ सांदुं तनुजयोर्दुःखमार्द्राशयत्वा स्वयम् । अशङ्कवन् समाप्राय विषयुष्पं मृति ययौ ॥ ३५५॥ सात्रकीखण्डपूर्वाद्धंकुरुप्ररनामसु । दम्पती नृपतिः सिहनन्दिना च वभूवतुः ॥ ३५७॥ अभूदनिन्दिताऽऽयोऽयं सत्यभामा च वछभा । तस्थः सर्वेऽपि ते तत्र भोगभूभोगभागिनः ॥३५८॥ अथ कश्चित्वगो मध्ये प्रविश्य नृपपुत्रयोः । वृथा किमिति युद्धयेतामनुजा युवयोरियम् ॥ ३५९॥ इत्याह तद्वः श्रुत्वा कुमाराभ्यां सविस्मयम् । कथं तदिति सम्यष्टः प्रत्याह गगनेचरः ॥ ३६०॥ धातकीखण्डप्राग्भाग् अनन्दरप्राच्यपुष्कला—। वती खगाद्वयपाक्श्रेणीगतादित्याभपूर्भुजः॥ ३६९॥ तन्जो मित्रसेनायां सुकुण्डलिखांशिनः । मणिकुण्डलनामाहं कदाचित्पुण्डरीकिणाम् ॥ ३६२॥ गतोऽमितप्रभाईद्भ्यः श्रुत्वा धर्मं सनातनम् । मत्पूर्वं भवसम्बन्धमप्रश्नमवद्ध ते ॥ ३६२॥ गतोऽमितप्रभाईद्भ्यः श्रुत्वा धर्मं सनातनम् । मत्पूर्वं भवसम्बन्धमप्रश्नमवद्ध ते ॥ ३६३॥

श्रीर दश प्रकारके कल्पवृक्षोंके भाग प्रदान करने वाली उत्तरकुरुकी आयु वांधी। राजाकी दोनों रानियोंने तथा उत्तम कार्य करनेवाली सत्यभामाने भी दानकी श्रनुमादनासे उसी उत्तरकुरुकी श्रायुका वन्य किया सो ठीक ही है क्योंकि साधुश्रोंके समागमसे क्या नहीं होता ? ॥ ३४५-३५०॥

त्रथानन्तर कोशाम्बी नगरी में राजा महावल राज्य करते थे, उनकी श्रीमती नामकी रानी थी त्रोर उन दोनोंके श्रीकान्ता नामकी पुत्री थी। वह श्रीकान्ता मानो सुन्दरनाकी सीमा ही थी। ३५१।। राजा महावलने वह श्रीकान्ता विवाहकी विधिपूर्वक इन्द्रसेनके लिए दी थी। श्रीकान्ताके साथ त्रान्तमित नामकी एक साधारण स्त्री भी गई थी। उसके माथ उपन्द्रसेनका स्नेहपूर्ण समागम हो गया और इम निमित्तको लेकर बगीचामें रहनेवाल दोनों भाइयोंमें युद्ध होनेकी तैयारी हो गई। जब राजाने यह समाचार सुना तब वे उन्हें रोकनेके लिए गये परन्तु वे दोनों ही कामी तथा कोधी थे श्रातः राजा उन्हें रोकनेमें असमर्थ रहे। राजाको दोनों ही पुत्र अत्यन्त प्रिय थे। साथ ही उनके परिणाम श्रात्यन्त आई-कामल थे श्रातः वे पुत्रोंका दुःख सहनमें समर्थ नहीं हो सके। फल यह हुश्रा कि वे विप-पुष्प सूँघ कर मर गये।। ३५२-३५५॥ यही विप-पुष्प सूँघकर राजाकी दोनों क्याँ तथा सत्यभामा भी प्राणरहिन हो गई सो ठीक ही है क्योंकि कर्मोंकी प्रेरणा विचित्र होती है।। ३५६।। धानकीखण्डके पूर्वार्ध भागमें जो उत्तरकुरु नामका प्रदेश है उसमें राजा तथा सिंहनिन्ता दोनों दम्पती हुए श्रीर श्रानिन्दता नामकी रानी श्रार्थ तथा सत्यभामा उसकी स्त्री हुई। इस प्रकार वे सब वहाँ भोगभूमिके भोग भोगते हुए सुखसे रहने लगे।। ३५७-३५६।।

त्राथानन्तर कोई एक विद्याधर युद्ध करनेवाले दोनों भाइयोंके बीच प्रवेश कर कहने लगा कि तुम दोनों व्यर्थ ही क्यों युद्ध करते हां ? यह तो तुम्हारी छोटी बहिन है। उसके बचन सुनकर दोनों कुमारोंने आश्चर्यक साथ पृष्ठा कि यह कैसे ? उत्तरमें विद्याधरने कहा ।। ३५६-३६० ।। कि धातकीवण्ड द्वीपके पूर्वभागमें मेरुपर्वतसे पूर्वकी श्रोर एक पुष्कलावती नामका देश है। उसमें विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणी पर श्रादित्याम नामका नगर है। उसमें सुकुण्डली नामका विद्याधर राज्य करता है। मुकुण्डलीकी स्त्रीका नाम भित्रतेना है। मैं उन दोनोंका मणिकुण्डल नामका पुत्र है। मैं किसी समय पुण्डरीकिणी नगरी गया था, वहाँ श्रामतप्रभ जिनेन्द्रसे सनातनधर्मका स्वरूप

१ - रग्रन्थत् ग०। -रग्रस्थान् ल०। २ समापुनिंगतासुताम् ख०। समीयुर्निगतासुकाम् ल०। ३ प्राग्मागं ख०।

तृतीये पुष्कराख्यातद्वीपऽपरसुराचलात् । प्रतीच्यां वीतशांकाख्यं सरिद्विषयमध्यगम् ॥ ३६४ ॥ पुरं चक्रध्वजस्तस्य पतिः कनकमालिका । देवी कनकपद्मादिलते जाते तयोः सुते ॥ ३६४ ॥ विद्युन्मत्याश्च तस्यैव देव्याः पद्मावर्ता सुता । याति काले सुखं तेषां कदाचित्काललिधाः ॥ ३६६ ॥ प्रपीतामितसेनाख्यागिणनीवाप्रसायना । सुते कनकमाला च कल्पेऽजनिपतादिमे ॥ ३६० ॥ सुराः पद्मावती वीक्ष्य गणिकां कामुकद्वयम् । प्रसाध्यमानां तिक्क्ताऽभूचत्र सुरलिका ॥ ३६८॥ ततः कनकमालित्य त्वमभूर्मणिकुण्डली । सुताद्वयं च तद्वत्नपुरेऽभूतां नृपात्मजौ ॥ ३६९ ॥ स्वरच्युत्वाऽनन्तमत्याख्या सुरवेदयाप्यजायत । तद्वेतार्वतते युद्धमद्य तद्वाजपुत्रयोः ॥ ३७० ॥ इति जैनीमिमां वाणीमाकण्यांन्यायकारिणौ । युवामज्ञातधर्माणौ निषेद्धमहमागतः ॥ ३०१ ॥ इति तद्वचनाद्वीतकलही जातसंविदौ । सद्यः सम्भूतिववेंगौ सुधर्मगुरुसिक्षयो ॥ ३०२ ॥ दिक्षामादाय निर्वाणमार्गपर्यन्तगानिनौ । क्षायिकानन्तवोधादिगुणौ निर्वृतिमापतुः ॥ ३०२ ॥ तदानन्तमतिश्चान्तः भरपूर्णश्रावकव्यता । नाकलोकमवापाप्यं न कि वा सदनुप्रहात् ॥ ३०४ ॥ सौधर्मकल्पं श्रीपेणो विमाने श्रीप्रभोऽ भवत । देवी श्रीनिलयेऽविद्युन्प्रभाऽभूत् सिंहनन्दिता ॥ ३०५ ॥ व्राह्मण्यनिन्दिते चाम्तां विमाने विमलप्रभे । देवी श्रुक्तमा नान्ना देवोऽत्र विमलप्रभः ॥ ३०६ ॥ पञ्चपन्योपसप्रान्ते श्रीषेणः प्रच्युतस्ततः । अर्ककार्तेः सुतः श्रीमानजनिष्ठा अस्वमीदशः ॥ ३०७ ॥ भव्यपन्योपसप्रान्ते श्रीषेणः प्रच्युतस्ततः । अर्ककार्तेः सुतः श्रीमानजनिष्ठा उत्त्वमीदशः ॥ ३०७ ॥ भव्यपन्योपसप्रान्ते श्रीषेणः प्रच्युतस्ततः । अर्ककार्तेः सुतः श्रीमानजनिष्ठा देवी श्रीविजयाह्वयः ॥३०० ॥

मनकर मैंने अपने पूर्वभव पूछे। उत्तरमें व कहने लगे-।। ३६१-३६३ ॥ कि तीसरे पुष्करवर द्वीपमें पश्चिम मेरुपर्वतसे पश्चिमकी त्यार सरिद् नामका एक देश है। उसके मध्यमें वीतशोक नामका नगर है। उसके राजाका नाम चक्रध्वज था, चक्रध्वजकी स्त्रीका नाम कनकमालिका था। उन दोनोंके कनकलता श्रीर पद्मलता नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई ॥ ३६४-३६५ ॥ उसी राजाकी एक विद्य-न्मति नामकी दूसरी रानी थी उसके पद्मावनी नामकी पुत्री थी। इस प्रकार इन सबका समय सुखसे वीत रहा था। किसी दिन काललब्धिक निमित्तमे रानी कनकमाला और उसकी दोनों पुत्रियोंने श्रमितसेना नामकी गणिनीके वचनरूपी रसायनका पान किया जिससे वे तीनों ही मरकर प्रथम स्वर्गमें देव हुए। इधर पद्मावतीन देखा कि एक वेश्या दी कामियोंकी प्रसन्न कर रही है उसे देख पद्मावर्ताने भी वैसे ही होनेको इच्छा की । मरकर वह स्वर्गमें ऋष्सरा हुई ॥ ३६६–३६= ॥ तदनन्तर कनकमालाका जीव, वहाँसे चयकर मणिकुण्डली नामका राजा हुआ है ऋार दोनों पुत्रियोंके जीव रत्नपुर नगरमें राजपुत्र हुए हैं। जिस अप्सराका उल्लेख उपर आ चुका है वह स्वर्गने चय कर श्रानन्तमित हुई है। इसी अनन्तमितको लेकर त्याज तुम दोनों राजपुत्रोंका युद्ध हो। रहा है।। ३६६-।। ३७०।। इस प्रकार जिनेन्द्रदेवकी कही हुई वाणी सुनकर, अन्याय करने वाले ऋौर धर्मको न जाननेवाले तुम लोगोंको रोकनेके लिए मैं यहाँ आया हूँ ॥ ३७१ ॥ इस प्रकार विद्याधरके वचनोंसे दोनोंका कलह दूर हो गया, दोनोंको आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, दोनोंको शीघ्र ही वैराग्य उत्पन्न हो गया, दानोंने सुधर्मगुरुके पास दीक्षा ले ली, दोनों ही माक्ष्मार्गके अन्त तक पहुँचे, दोनों ही क्षायिक अनन्तज्ञानादि गुणोंके धारक हुए और दोनों ही अन्तमें निर्वाणको प्राप्त हुए ॥३७२-३७३॥ तथा अनन्तमतिने भी हृदयमें श्रावकके सम्पूर्ण व्रत धारण किये और अन्तमें स्वर्गलोक प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंके अनुमहसे कौन सी वस्तु नहीं मिलती १॥ ३७४॥ राजा श्रीषेणका जीव भोगभूमिसे चलकर सौधर्म स्वर्गके श्रीप्रभ विमानमें श्रीप्रभ नामका देव हुआ, रानी सिंह-निन्द्ताका जीव उसी स्वर्गके श्रीनिलय विमानमें विद्युत्प्रभा नामकी देवी हुई ।। ३०५ ।। सत्यभामा ब्राह्मणी श्रीर श्रनिन्दिता नामकी रानीके जीव क्रमशः विमलप्रभ विमानमें शुक्तप्रभा नामकी देवी श्रौर विमलप्रभ नामके देव हुए ॥३७६॥ राजा श्रीषेणका जीवपांच पत्य प्रमाण आयुके श्रान्तमें वहाँसे चय कर इस तरहकी लच्मीसे सम्पन्न तू श्र्यकेकीर्तिका पुत्र हुत्र्या है।। ३७७।। सिंहनन्दिता तुम्हारी

१ तदानन्तमतिश्चार ख०, ग०। २ श्रीप्रमेऽभवत् ल०। ३-नजनिष्ट-ल०। ४ तव द्योतिः क०, घ०,। भवक्रयोतिः ल०।

सत्यभामा सुताराऽभूत्पाकतः कपिछः खरुः । सुचिरं दुर्गति भाव्या संभूतरमणे वने ॥ ३७९ ॥ ऐरावतीनदीतीरे समभूत्तापसाश्रमे । सुतश्रपरुवेगायां कौशिकान्मृगशङ्गवाक् ॥ ३८० ॥ कुतापसम्रतं दीर्घमनुष्ठाय दुराशयः । श्रियं चपलवेगस्य विलोक्य खचरेशिनः ॥ ३८१ ॥ निदानं मनसा मूढो विधाय बुधनिन्दितम् । जनित्वाऽश्वतिघोषोऽयं सुतारां स्नेहतोऽप्रहीत् ॥३८२॥ भवे भाव्यत्र नवमे पञ्चमश्रकवर्तिनाम् । ैतीर्थेशां पोडशः शान्तिर्भवान् शान्तिप्रदः सताम् ॥३८३॥ इति तजिनशीतांशुवाग्ज्योत्जाप्रसरप्रभा । प्रसङ्गाद्च्यकसत्त्वेचरेन्द्रहःकुमुदाकरः ॥ ३८४ ॥ तदैवाशनित्रोषाख्यां माता चास्य स्वयम्त्रभा । सुतारा च परे वापन्निविण्णाः संयमं परम् ॥ ३८५ ॥ अभिनन्य जिनं सर्वे त्रिःपरीत्य यथांचितम् । जग्मुश्रकितनृजाद्यास्ते सहामिततेजसा ॥ ३८६ ॥ अर्ककीर्तिसुतः कुर्वन्न सुक्तिं सर्वपर्वसु । स्थितिभेदे च तद्योग्यं प्रायश्चित्तं समाचरन् ॥ ३८७ ॥ महापूजां सदा कुर्वन् पात्रदानादि चादरात् । ददद्धर्मकथां श्रण्वन् भन्यान् धर्म प्रबाधयन् ॥ ३८८ ॥ निःशक्कादिगुणांस्तन्वन्दष्टिमाहानपोहयन् । <sup>३</sup>इनो वाऽमिततंजाः सन् सुखप्रेक्ष्योऽसृतांशुवत् ॥३८९॥ संयमीव शमं यातः पालकः पितृवत्प्रजाः । लांकद्वयहितं धर्म्यं कर्म प्रावर्तयत्सदा ॥ ३९० ॥ प्रज्ञप्तिकामरूपिण्यावथाप्रिस्तम्बनी परा । उदकस्तम्भिनी विद्या विद्या विश्वप्रवेशिनी ॥ ३९१ ॥ अप्रतीघातगामिन्या सहान्याकाशगामिनी । उत्पादिनी पराविद्या सा वशीकरणी श्रना४ ॥३९२॥ **आवेशिनी दशम्यन्या मान्या प्रस्थापनीति च । प्रमोहनी बहरणी संब्रामण्याख्ययोदिता ॥३९३॥** आवर्तनी संग्रहणी भक्षनी च विपाटनी । प्रावर्तनी प्रमोदिन्या सहान्यापि प्रहापणी ॥३९४॥

ज्योतिःप्रभा नामकी स्वी हुई है, देवी अनिन्दिताका जीव श्रीविजय हुआ है, सत्यभामा सुतारा हुई है श्रीर पहलेका दुष्ट कपिल चिरकाल तक दुर्गतियोंसे भ्रमण कर संस्तरमण सामके बनसे एरावती नदीके किनारे नापसियोंके श्राश्रममें कौशिक नामक नापसका चपलवेगा खीसे मृगशङ्क नामका पुत्र हुन्ना है।। ३७५–३५०।। वहाँ पर उस दुष्टने बहुत समय तक खोटे तापसियोंके ब्रत पालन किये। किसी एक दिन चपलवंग विद्याधरकी लद्दमी देखकर उस मूर्वने मनमें, विद्वान् जिसकी निन्दा करते हैं ऐसा निदान बन्ध किया। उसीके फलमें यह अशनियोप हुआ है और पूर्व स्नेहके कारण ही इसने सुताराका हरण किया है।। ३८१-३८२।। तेरा जीव आगे होनेवाल नीवें भवमें सज्जनोंको शान्ति देनेवाला पाँचवाँ चक्रवर्ती त्र्यार शान्तिनाथ नामका सालहवाँ नीर्थंकर होगा ॥ ३८३ ॥ इस प्रकार जिनेन्द्ररूपी चन्द्रमाकी फैली हुई वचनरूपी चाँदनीकी प्रभाके सम्बन्धसे विद्याधरोंके इन्द्र अमिततेजका हृदयरूपी कुमुदोंने भरा सरावर खिल उठा।। ३८४।। उसी समय श्रशनिघोप, उसकी माता स्वयम्प्रभा, स्तारा तथा अन्य किनने ही लोगोंने विरक्त होकर श्रेष्ट संयम धारण किया ॥ ३८५ ॥ चक्रवर्नीके पुत्रका आदि लेकर बाकीके सव लाग जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति कर तथा तीन प्रदक्षिणाएँ देकर ऋमिततेजक साथ यथायोग्य स्थान पर चले गये ॥ ३८६ ॥ इधर अर्कनीतिका पुत्र अमिततेज समस्त पर्वामें उपवास करता था, यदि कदाचिन अहण किये हुए बतकी मर्यादाका भंग होता था तो उसके योग्य प्रायश्चित्त लेता था, सदा महापूजा करता था, आदरसे पात्रदानादि करता था, धर्म-कथा सुनता था, भव्योंको धर्मीपदेश देता था, निःशङ्कित आदि गुणोंका विस्तार करता था, दर्शनमोहको नष्ट करता था, सूर्यके समान अपरिमित तेजका धारक था श्रीर चन्द्रमाके समान सुखसे देखने योग्य था ॥ ३८०-३८६ ॥ वह संयमीके समान शान्त था. पिताकी तरह प्रजाका पालन करता था और दोनों लोकोंके हित करनेवाले धार्मिक कार्योंकी निरन्तर प्रवृत्ति रखता था ।। ३६० ।। प्रज्ञप्ति, कामकृषिणी, अग्निस्तम्भिनी, उद्करतम्भिनी, विश्वप्रवेशिनी. अप्रतिचातगामिनी, त्राकाशगामिनी, उत्पादिनी, वशीकरणी, दशमी, आवशिनी, माननीयप्रस्था-पिनी, प्रमोहनी, प्रहरणी, संक्रामणी, अवर्तनी, संग्रहणी, भंजनी, विपाटिनी, प्रावर्तकी, प्रमोदिनी,

१ तीर्थेशः ख०। २ चापन्निर्विणाः ख०, ग०। ३ सूर्य इव। ४ स्तुता ल०।

प्रभावती प्रलापिन्या निश्लेपिण्या च या स्मृता । १शवरी परा चाण्डाली मातङ्गीति च कीर्तिता ॥३९५॥ गौरी पडक्किका श्रीमत्कन्या च शतसंकुला । कुभाण्डीति च विख्याता तथा विरलवेगिका ॥३९६॥ रोहिण्यतो मनोवेगा महावेगाद्धयापि च । चण्डवेगा सचपलवेगा लघुकरीति च ॥ ३९७ ॥ पर्णलच्चाख्यका वेगावतीति प्रतिपादिता। शीनोष्णदे च वेताल्यौ महाज्वालाभिधानिका ॥३९८॥ छेदनी सर्वविद्यानां युद्धवीर्वेति चोदिता । बन्धानां मोचनी चोक्ता <sup>२</sup>प्रहारावरणी तथा ॥३९९॥ भामर्या भोगिनीत्यादिकुरुजातिप्रसाधिता । विधास्तासामयं पारं गत्वा योगीव निर्बभौ ॥४००॥ श्रेणीद्वयाधिपत्येन विद्याधरधराधिपः । प्राप्य तच्चक्रवर्तित्वं चिरं भोगानभुङ्क सः ॥ ४०१ ॥ कदाचित्वचराधीशश्चारणाय यथाविधि । दानं दमवराख्याय दत्वाऽऽपाश्चर्यपञ्चकम् ॥ ४०२ ॥ अन्यदाऽमिततेजःर्श्राविजयौ विनताननौ । नत्वाऽमरगुरुं देवगुरुं च मुनिपुङ्गवम् ३ ॥ ४०३ ॥ दृष्ट्वा धर्मस्य याथात्म्यं ४ पीत्वा तद्वचनामृतम् । अजरामरतां प्राप्ताविव तोषमुपेयतुः ॥ ४०४ ॥ पुनः श्रीविजयोऽप्राक्षीद्भवसम्बन्धमात्मनः । पितुः स भगवान् प्राह् प्रथमः प्रास्तकल्मपः ॥४०५॥ साकल्येन तदाख्यातं विश्वनन्दिभवादितः । समाकण्यं तदाख्यानं भोगं कृतनिदानकः॥ ४०६ ॥ किञ्चिकालं समासाद्य सभूचरसुम्यामृतम् । विप्रलादिमतेः पार्श्वे विमलादिमतेश्च तौ ॥ ४०७ ॥ महीभुजौ निशम्येकमासमात्रात्मजीविनम् । द्वाऽर्कतेजमे राज्यं श्रीदत्ताय च सादरम् ॥ ४०८ ॥ कृताष्टाह्विकसत्पूजौ मुर्नाञश्चन्दने वने । समीपे नन्दनाब्यस्य त्यक्त्वा सङ्गं तयोः खगेट् ॥४०९॥ प्रायोपमममंन्यासिवधिनाराध्य ग्रुद्धर्धाः । नन्द्यावर्तेऽभवत्कल्पे रविचलस्त्रयोदशे ॥ ४१० ॥ अभूर्च्लाविजयांऽप्यत्र स्वस्तिके मणिर्कूलकः । विशायदध्युपमायुष्यौ जीविनावसिनौ ततः ॥ ४९९ ॥

प्रदापणी, प्रभावती, प्रलापिनी, निक्षेपणी, शर्वरी, चोंडाली, मातङ्की, गौरी, पडिङ्गिका, श्रीमत्कन्या, शतसंकुला, कुभाण्डी, विरलवेगिका, रोहिणी, मनोवंगा, महावंगा, चण्डवंगा, चपलवगा, लघुकरी, पर्णलघु, वेगावती, शीतदा, उष्णदा, वेताली, महाज्वाला, सर्वविद्याखेदिनी, युद्धवीर्या, बन्धमाचनी, प्रहारावरणी, भ्रामरी, अभोगिनी इत्यादि कुल और जातिमें उत्पन्न हुई अनेक विद्याएँ सिद्ध कीं। उन सब विद्याओंका, पारगामी होकर वह योगीके समान सुशोभित हो रहा ॥ ३६१-४०० ॥ दोनों श्रेणियोंका ऋधिपति होनेसे वह सब विद्याधरोंका राजा था और इसप्रकार विद्याधरोंका चक्रवर्तीपना पाकर वह चिरकाल तक भोग भोगता रहा।। ४०१।। किसी एक दिन विद्याधरोंके अधिपति अमित-तेजने दमवर नामक चारण ऋद्धिधारी मुनिको विधिपूर्वक ब्राहार दान देकर पश्चाश्चर्य प्राप्त किये ॥ ४०२ ॥ किसी एक दिन अमिततेज तथा श्रीविजयने मस्तक भुकाकर अमरगुरु और देवगुरु नामक दं श्रेष्ठ मुनियोंको नमस्कार किया, धर्मका यथार्थ स्वरूप देखा, उनके वचनामृतका पान किया और ऐसा संतोप प्राप्त किया मानो अजर-अमरपना ही प्राप्त कर लिया हो ॥ ४०३-४०४ ॥ तद्नन्तर श्रीविजयने अपने तथा पिताके पूर्वभवोंका सम्बन्ध पूछा जिससे समस्त पापोंको नष्ट करनेवाले पहले भगवान् अमरगुरु कहने लगे ॥ ४०५ ॥ उन्होंने विश्वनन्दीके भवमे लेकर समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुनकर अभिततेजने भोगोंका निदानवन्य किया ॥ ४०६ ॥ अभिततेज तथा श्रीविजय दोनोंने कुछ काल तक विद्याधरों तथा भूमि-गोचरियोंके सुखामृतका पान किया। तदनन्तर दोनोंने विपुलमति और विमलमति नामके मुनियोंके पास 'त्रपनी ब्रायु एक मास मात्रकी रह गई हैं' ऐसा सुनकर अर्कतेज तथा श्रीदत्ता नामके पुत्रोंकं लिए राज्य दे दिया, वड़ आदरसे आप्टाहिक पूजा की तथा नन्दन नामक सुनिराजके समीप चन्दनवनमें सब परिमहका त्याग कर प्रायोपगमन संन्यास धारण कर लिया । अन्तमें समाधिमरण कर शुद्ध बुद्धिका धारक विद्याधरींका राजा अमित-तेज तेरहवें स्वर्गकं नन्यावर्त विमानमें रिवचूल नामका देव हुआ। और श्रीविजय भी इसी स्वर्गके स्वस्तिक विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ। वहाँ दोनोंकी आयु वीस सागरकी थी। आय समाप्त होने पर वहाँसे च्युत हुए ॥ ४०७-४११ ॥

१ शवेरीया च ल० । २ प्रहाराचरणी ल० । ३ मुनिपुङ्गवौ ग० । ४ माहातम्यं ल० । ५ प्रथमं ग० ।

द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहस्थविलसद्वत्सकावती । देशे प्रभाकरीपुर्या पितस्तिमितसागरः ॥ ४१२ ॥ देवी वसुन्धरा जातस्त्रयोरादित्यचूलवाक् । देवोऽपराजितः सूर्गुनन्यावर्ताद् दिवरच्युतः ॥ ४१३ ॥ तस्यैवानुमतौ देव्यां मणिचूलोऽप्यभूत्सुतः । श्रीमाननन्तर्वार्याख्यो दिविजः स्वस्तिकाच्च्युतः ॥ ४१४ ॥ कान्त्या कुवलयाह्वादानृष्णातापापनोदनात् । कलाधरत्वाद्वातः स्म जम्बू द्वीपविध्यमौ ॥ ४१५ ॥ पद्मानन्दकरौ भास्वद्वपुर्यो ध्वस्ततामसौ । नित्योदयौ जगक्षेत्रे तावाद्यौ वा दिवाकरौ ॥ ४१६ ॥ न वद्मकौ कलावन्तौ सप्रतापौ न दाहकौ । करद्वयच्यपंतौ तो सत्करौ रेजनुस्तराम् ॥ ४१० ॥ नोपमानस्त्रयोः कामो रूपेणानङ्गतां गतः । नीत्या नान्योन्यजेतारौ गुरुशुक्रौ च तत्समौ ॥ ४१८ ॥ हीयते वर्द्धते चापि भास्करेण विनिर्मिता । वर्द्धते तत्कृता छाया वर्द्धमानस्य वा तरोः ॥ ४१९ ॥ न तथोविष्रहो यानं तथाप्यरिमर्हाभुजः । तत्प्रतापभयात्ताभ्यां स्वयं सन्धानुमुत्सुकाः ॥ ४२० ॥

उनमेंसे रविचूल नामका देव नन्दावर्त विमानसे च्युत होकर जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह नेत्रमें स्थित वत्सकावती देशकी प्रभाकरी नगरीक राजा स्तिमितसागर श्रौर उनकी रानी वसुन्धराके अपराजित नामका पुत्र हुआ।। मणिचूल देव भी स्वस्तिक विमानसे च्युत होकर उसी राजाकी अनुमति नामकी रानीसे अनन्तर्वार्य नामका लद्दमीसम्पन्न पुत्र हुत्रा ॥ ४१२-४१४ ॥ वे दोनों ही भाई जम्बुर्दापके चन्द्रमात्र्रोंके समान सुशोभित होते थे क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा कान्तिसे युक्त होता है उसी प्रकार वे भी उत्ताम कान्तिसे युक्त थे, जिस प्रकार चन्द्रमा कुवलय-नील कमलोंको आह्नादित करता है उसी प्रकार वे भी ख़बलय-पृथिवी-मण्डलको आह्नादित करते थे, जिस प्रकार चन्द्रमा तृष्ण-तृषा और आतापका दूर करता है। उसी प्रकार वे भी तृष्णा रूपी आताप-दःखको दूर करते थे और जिस प्रकार चन्द्रमा कलाधर-सोलह कलात्र्योंका धारक होता है उसी प्रकार वे भी श्रानैक कलाश्रों—श्रानेक चतुराइयोंक धारक थे।।४१५।। अथवा वे दोनों भाई वालसूर्यके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार बालसूर्य पद्मानन्दकर-कमलोंको आनन्दित करनेवाला होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी पद्मानन्दकर-लद्मीको आनन्दित करनेवाले थे, जिस प्रकार बालसूर्य भास्वद्वप-देदीप्यमान शरीरका धारक होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी देदीप्यमान शरीरके धारक थे, जिस प्रकार वालसूर्य ध्वस्तनामस-श्रन्धकारको नष्ट करनेवाला होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी ध्वस्ततामस-अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेवाले थे, जिस प्रकार बालसूर्य नित्याद्य होते हैं—उनका उद्गमन निरन्तर होता रहता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी नित्योदय थे—उनका ऐश्वर्य निरन्तर विद्यमान रहता था त्र्यौर जिस प्रकार बालसूर्य जगन्नेत्र-जगन्नज्ञ, नामको धारण करने-बाले हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई भी जगन्नेन-जगत्के लिए नेन्नेक समान थे।। ४१६।। वे दोनों भाई कलाबान थे परन्तु कभी किसीको ठगते नहीं थे, अताप सहित थे परन्तु किसीको दाह नहीं पहुँचाते थे, दोनों करों—दोनों प्रकार के टैक्सोंसे ( आयात और निर्यात करोंसे ) रहित होनेपर भी सत्कार-उत्ताम कार्य करनेवाले अथवा उत्तम हाथोंसे सहित थे इस प्रकार वे ऋत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥ ४१७ ॥ रूपकी श्रपेक्षा उन्हें कामदेवकी उपमा नहीं दी जा सकती थी क्योंकि वह अशरीरताको प्राप्त हो चुका था तथा नीतिकी अपेक्षा परस्पर एक दूसरेको जीतनेवाले गुरु तथा शुक्र उनके समान नहीं थे। भावार्थ-लाकमें मुन्दरताके लिए कामदेवकी उपमा दी जाती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके लिए कामदेवकी उपमा संभव नहीं थी क्योंकि व दोनों शरीरसे सहित थे श्रौर कामदेव शरीरसे रहित था। इसी प्रकार लोकमें नीतिविज्ञताके लिए गुरु--बृहस्पित और शुक्र-शुक्राचार्यकी उपमा दी जाती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके लिए उनकी उपमा लागू नहीं होती थी क्योंकि गुरु और शुक्र परस्पर एक दूसरेको जीतनेवाल थे परन्तु व दोनों परस्परमें एक दूसरेको नहीं जीत सकते थे ॥४१८॥ सूर्यके द्वारा रची हुई छाया कभी घटती है तो कभी बढ़ती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके द्वारा की हुई छाया बढ़ते हुए वृक्षकी छायाके समान निरन्तर बढ़ती ही रहती है।। ४१६।। वे न कभी युद्ध

१ ताम्यद्रपुषी स० ।

अविद्यातां तावेवं राज्यलक्ष्मीकटाक्षगौ । नवं वयः समासाथ शुक्राप्टम्यमृतांशुवत् ॥ ४२१ ॥ पर्यायो राज्यभोग्यस्य योग्ययोर्मतानूजयोः । इतीव रितमच्छैत्सीद्धांगेष्वेतित्पिताऽन्यदा ॥४२२ ॥ तदैव ती समाहूय कुमारावमरोपमौ । अभिषच्यापेयद्वाज्यं योवराज्यं च सोऽस्पृहः ॥ ४२३ ॥ स्वयं स्वयम्प्रभाख्यानिजनपादोपसेवनम् । संयमेन समासाद्य घरणेन्द्रिद्धदर्शनात् ॥ ४२४ ॥ निदानदूषितो बालतपा लोलुतया सुले । स्वकालान्ते विशुद्धात्मा जगाम धरणेशिताम् ॥ ४२५ ॥ भत्त्यदे तौ समासाद्य र्वाजमूलाङ्कराविव । नीतिवारीपर्रापेकात्सभूमौ वृद्धिमायतुः ॥ ४२६ ॥ अभ्युद्धतास्तयोः पूर्वं सप्रतापनयांशवः । आक्रम्य मस्तके चक्रुरास्पदं सर्वभूशताम् ॥ ४२७ ॥ लक्ष्मयौ नवे युवानौ यो तत्त्रीतिः समसंगमात् । भोगासिक व्यधाद्वाढं तयोग्द्रतपुण्ययोः ॥४२८॥ नर्तकी वर्वरीत्येका ख्यातान्या च त्रिलातिका । नृत्यविद्येव सामध्याद् रूपद्वयमुपागता ॥ ४२९ ॥ भूपनी तौ तयोर्नृत्यं कदाचिज्ञातसम्मदौ । विलोकमानावार्सानावागमन्नारदम्तदा ॥ ४३० ॥ सूर्याचन्द्रमसौ सैहिकेयो वा जनिताशुभः । नृत्तासङ्गान्कुमाराभ्यां करः सोऽविहिनादरः ॥ ४३० ॥ जाज्वल्यमानकोपागिशिशावासंसमातसः । चण्डांशुरिव मैमध्याद्वे जज्वाल श्रुचिसङ्गमात् ॥ ४३२ ॥ स तदेव सभामध्याद्वर्गत्य कलहप्रियः । द्वाक्ष्रपत्कोपवेगेन नगरे शिवमन्दिरे ॥ ४३३ ॥

करते थे खाँर न कभी शहुओं पर चढ़ाई ही करते थे फिर भी शहु राजा उन दोनोंके साथ सदा सन्धि करनेके लिए उत्मुक बने रहते थे।। ४२०।। इस तरह जिन्हें राज्य-लद्मी अपने कटाक्षोंका विषय बना रही है ऐसे व दोनों भाई नवीन अवस्थाको पाकर शुक्तपक्षकी अध्मीके चन्द्रमाके समान बढ़ते ही रहते थे।। ४२१।। 'अब मेर दोनों योग्य पुत्रोंकी अवस्था राज्यका उपभोग करनेके योग्य हो गई, ऐसा विचार कर किमी एक दिन इनके पिताने भागोंमें प्रीति करना छोड़ दिया।। ४२०।। उमी ममय इच्छा रहित राजाने देय तुन्य दोनों भाइयोंको बुलाकर उनका अभिषेक किया तथा एकको राज्य देकर दूसरेको युवराज बना दिया।। ४२३।। तथा स्वयं, स्वयंप्रभ नामक जिनेन्द्र-के चरणोंक ममीप जाकर संयम धारण कर लिया। धरऐन्द्रकी ऋदि देखकर उसने निदान बन्ध किया। उसमे दृपित होकर बालतप करता रहा। वह सांमारिक मुख प्राप्त करनेका इच्छुक था। आयुके अन्तमें विश्रुद्ध परिणामोंमें मरा और धरऐन्द्र अवस्थाको प्राप्त हुआ।। ४२४-४२५॥

इधर जिस प्रकार उत्तम भूमिमें बीज तथा उससे उत्पन्न हुए अंकर जलके सिंचनसे बृद्धिको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार व दोनों भाई राज्य तथा युवराजका पद पाकर नीति रूप जलके सिंचनसे वृद्धिको प्राप्त हुए ॥ ४२६ ॥ जिम प्रकार सूर्यकी तेजस्वी किरणें प्रकट होकर सबसे पहले समस्त पर्वतोंके मस्तकों-शिखरों पर अपना स्थान जमाती हैं उसी प्रकार उन दोनों भाइयोंकी प्रकट हुई प्रतापपूर्ण नीतिकी किरणोंने आक्रमण कर सर्व-प्रथम समस्त राजात्रोंके मस्तकों पर अपना स्थान जमाया था ।। ४२७ ।। जिनका पुण्य प्रकट हो रहा है ऐसे दोनों भाइयोंकी राजलिइमयाँ नई थीं ऋौर स्वयं भी दोनों तरुण थे इसलिए सदृश समागमक कारण उनमें जो प्रीति उत्पन्न हुई थी उसने उनकी भागासिकको ठीक ही बढ़ा दिया था।। ४२८।। उनके वर्बरी श्रीर चिलातिका नामकी दो मृत्यकारिणी थीं जो ऐसी जान पड़नी थीं मानों नृत्य-विद्याने ही ऋपनी सामर्थ्यस दो रूप धारण कर लियं हों।। ४२६।। किसी एक दिन दोनों राजा बड़े हर्षके साथ उन जत्यकारिणियोंका जृत्य देखते हुए सुखसे बैठे थे कि उसी समय नारदजी आ गये।। ४३०।। दोनों भाई नृत्य देखनेमें आसक्त थे श्रतः नारदजीका आदर नहीं कर सके। व क्रुर तो पहलेसे ही थे इस प्रकरणसे उनका अभिप्राय और भी खराब हो गया। वे उन दोनों भाइयोंके समीप आते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य श्रीर चन्द्रमाके समीप राहु श्रा रहा हो। अत्यन्त जलती हुई क्रोधानिकी शिखाश्रोंसे उनका मन संतप्त हो गया। जिस प्रकार जेठके महीनेमें दोपहरके समय सूर्य जलने लगता है उसी प्रकार उस समय नारदजी जल रहे थे-- अत्यन्त कुपित हो रहे थे। कलहुपेमी नारदजी उसी समय सभाके

१ तलदं क०, । २ मध्येहि ख०।

दिभितारि 'सभामध्ये सिविष्टं स्विष्टरे । 'अस्तमस्तकभास्यन्तिम्य प्रपतनोन्मुखम् ॥ ४३४ ॥ सद्यो विलोक्य सोऽप्याग्च प्रत्युत्यानपुरस्सरम् । प्रतिगृद्ध प्रणस्योखैविष्टरे सिविदेय तम् ॥ ४३५ ॥ दत्ताशिषं किमुद्दिश्य भवन्तो मामुपागताः । सम्पदं कि ममादेष्टुं प्राप्ताः कि वा महापदम् ॥ ४३६ ॥ इत्यप्राक्षीदसौ वास्य विकासिवदनाग्चुजः । सम्मदं जनयन् वाचमवोचत्प्रीतिविद्धनीम् ॥ ४३७ ॥ सारभूतानि वस्तृनि तवान्वेष्टुं परिश्रमन् । नर्तकिद्वयमद्राक्षं प्रेक्षायोग्यं तवैव तत् ॥ ४३८ ॥ अस्थानस्थं समीक्ष्येवमनिष्टं सोढुमक्षमः । आगतोऽहं कथं सद्धां पादे चूड़ामणिस्थितिः ॥ ४३९ ॥ सम्प्रत्यप्रतिमह्ये वा नृतनश्रीमदोद्धतौ । प्रभाकरीपुराधीशौ व्यलीकविजिगीपुकौ ॥ ४४० ॥ सम्प्रत्यप्रतिमह्ये वा नृतनश्रीमदोद्धतौ । त्रभाकरीपुराधीशौ व्यलीकविजिगीपुकौ ॥ ४४२॥ तद्द्वत्तप्रेपणादेव तवाद्यायाति हेल्या । कालहानिर्न कर्तव्या हस्नासन्नेऽतिदुर्लमे ॥ ४४२॥ हत्येवं प्रेरिनस्तेन सपापेन यमेन वा । दीमतारिः समासक्षमरणः श्रवणं ददौ ॥ ४४३ ॥ तद्देव नर्तकीवार्ताश्रुतिच्यामुग्धचेतनः । दृतं सोपायनं प्रस्तुतार्थसम्बन्धवेदिनम् ॥ ४४४ ॥ प्राहिणोद्दत्सकावत्याः महीशौ शौर्यशालिनौ । प्रति सोऽपि नृपादेशादन्तरेऽहान्यहापयन् ॥ ४४५ ॥ गत्वा जिनगृहे प्रोपधोपवाससमन्वतम् । अपराजितराजं च युवराजं च सुस्थितम् ॥ ४४६ ॥ द्रष्ट्रामात्यमुखाद्दृतो निवेदितनिजागमः । यथोचितं प्रदायाभ्यां स्वानीतोपायनं सुर्थाः ॥ ४४७॥ ज्वल्यस्य प्रतापानिदिन्यायस्पण्डभास्वरः । कृतदोपान् व्यलीकाभिमानिनो दहिन दुनम् ॥४४८॥

बीचसे बाहर निकल आये और क्रांधजन्य बगसे शीघ्र ही शिवमन्दिरनगर जा पहुँचे ॥४३१-४३३॥ वहाँ सभाके वीचमें राजा दमितारि अपने आसनपर बैठा था और ऐसा जान पड़ता था माना अस्ता-चलकी शिवरपर स्थित पतनोन्मुख सूर्य ही हो ॥ ४३४॥ उसने नारदजीको आता हुआ देख लिया श्रनः शीघ्र ही उठकर उनका पिंडगाहन किया, प्रणाम किया और ऊँचे सिंहासनपर बैठाया ॥ ४३५ ॥ जब नारदर्जी त्र्याशीर्वाद देकर बैठ गये तब उसने पृष्ठा कि त्र्याप क्या उद्देश्य लेकर हमार यहाँ पधारे हैं ? क्या मुक्ते सम्पत्ति देनेक लिए पधारे हैं अथवा कोई बड़ा भारी पद प्रदान करनेक लिए त्रापका समागम हुत्रा है ? यह मुनकर नारदर्जीका मुखकमल खिल उठा। वे राजाको हर्प उत्पन्न करते हुए प्रीति बढ़ानेवाले बचन कहने लगे ॥ ४३६-४३७॥ उन्होंने कहा कि हे राजन ! मैं तुम्हार लिए सारभूत वस्तुएँ खोजनेके लिए निरन्तर धूमता रहता हूँ। मैंने आज दो नृत्यकारिणी देखी हैं जो आपके ही देखने यांग्य हैं ॥ ४३८॥ व इस समय ठीक स्थानोंमें स्थित नहीं हैं। मैं एसी अनिष्ट बात सहनेके लिए समर्थ नहीं हूँ इसीलिए आपके पास आया हूँ, क्या कभी चूड़ामणिकी स्थिति चरणोंके बीच सहन की जा सकती है ?॥ ४३६ ॥ इस समय जिनसे कोई लड़नेवाला नहीं है, जो नवीन लक्ष्मीके मदसे उद्धत हो रहे हैं और जो भूठमूठके ही विजिगीपु बने हुए हैं ऐसे प्रभाकरी नगरीके स्वामी राजा अपराजित तथा अनन्तर्वार्थ हैं। व सप्त-व्यसनोमें आसक्त होकर प्रमादी हो रहे हैं इसलिए सरलतासे नष्ट किये जा सकते हैं। संसारका सारभूत वह नृत्यकारिणियों-का जोड़ा उन्हींके घरमें अवस्थित हैं। उसे आप मुखसे महण कर सकते हैं, रृत भेजनेसे वह आज ही लीलामात्रमें तुम्हारे पास त्रा जावेगा इसलिए ऋत्यन्त दुर्लभ वस्तु जब हाथके समीप ही विद्य-मान है तब समय बिताना अच्छा नहीं ॥ ४४०-४४२ ॥ इस प्रकार यमराजके समान पापी नारदने जिसे प्रेरणा दी है तथा जिसक। मरण अत्यन्त निकट है ऐसा दमितारि नारदकी बातमें आ गया ॥ ४४३॥ नृत्यकारिणीकी बात सुनते ही उसका चित्त मुग्ध हो गया। उसने उसी समय वत्सकावती देशके पराक्रमी राजा श्रपराजित श्रीर अनन्तवीर्यके पास प्रकृत अर्थको निवदन करनेवाला दृत भेटके माथ भेजा। नह दृत भी राजाकी आज्ञासे बीचमें दिन नहीं विनाता हुआ—शीव ही प्रभाकरीपुरी पहुँचा। उस समय दोनों ही भाई प्रोपधोपवासका व्रत लेकर जिनमंदिरमें वैठे हुए थे। उन्हें देखकर बुद्धिमान् दूतने मन्त्रीके मुखसे अपने आनेका समाचार भेजा और अपने साथ लाई हुई भेंट दोनों भाइयोंके लिए यथायोग्य समर्पण की ।। ४४४-४४० ।। वह कहने लगा कि दिव्य लोहेंके पिण्डके

१ सभास्थाने क०, ग०। २ श्रस्ताचलशिखरस्थितसूर्यमिव।

तस्य नाम्मैव निभिन्नहृद्याः प्राकृतद्विषः । वमन्ति वैरमस्यं वा विनम्ना भयविह्नलाः ॥ ४५९ ॥ न सन्ति सहजास्तस्य शत्रवः ग्रुख्वेतसः । विभज्यान्वयजैविश्वेस्तद्वाज्यं भुज्यते यतः ॥ ४५० ॥ कृत्रिमाः केन जायन्ते रिपवस्तस्य भूभुजः । मालेवाज्ञा हतावजैरुद्धाते यदि मूर्द्धिः ॥ ४५१ ॥ विनम्नविश्वविश्वेशमुकुटाग्रमणित्विषा । स पादपीठपर्यन्ते विधत्ते धनुरामरम् ॥ ४५२ ॥ यशः कृन्देन्नुनिर्भासि तस्यारातिजयार्जितम् । कन्या गायन्ति दिग्वन्तिदन्तपर्यन्तके कलम् ॥ ४५१ ॥ दुर्दमा विद्विपस्तेन भ्दान्ता यन्त्रेव दन्तिनः । दमितारिति स्थाति सन्धत्तेऽन्वर्थपेशलम् ॥ ४५४ ॥ सस्य शौयानलो भस्मिताखिलारातिरन्धनः । जाञ्चलीति तथाप्यग्निकुमारामरभीषणः ॥ ४५५ ॥ अपितः श्रीमना तेन देवेनाहं युवां प्रति । प्रीतये याचितुं तस्माद्दात्व्यं नर्तकीद्वयम् ॥ ४५६ ॥ युष्मदीयं भुवि स्थातं योग्यं तस्यैव तद्यतः । युवयोः स हि तदानात्सुप्रसन्तः फलिष्यति ॥ ४५० ॥ इत्यववीददः श्रुत्वा तमोवासं प्रहित्य तौ । कि कार्यमिति पृच्छन्ती स्थितावाहृय मन्त्रिणः ॥४५६ ॥ वयं युवाभ्यां संयोज्या अतिज्ञाभिन्नेतकर्भणि । ४अस्थाने माकुर्लाभूतामित्याहुश्चाहितादराः ॥ ४६० ॥ श्रुत्वेतद्वाज्यभारं स्वं निधाय निजमन्त्रिषु । नर्तर्कविप्रमादाय राज्ञाऽऽवां प्रेपिते ततः ॥ ४६० ॥ श्रुत्वेतद्वाज्यभारं स्वं निधाय निजमन्त्रिषु । नर्तर्कविप्रमादाय राज्ञाऽऽवां प्रेपिते ततः ॥ ४६० ॥

समान द्दीप्यमान राजा दमितारिकी प्रतापरूपी ऋग्नि निरन्तर जलती रहती है, वह अपराधी तथा सूठसृठके अभिमानी मनुष्योंको शीब ही जला डालती है।। ४४⊏ ॥ उसका नाम लेते ही स्वभावसे वैरी मनुष्योंका हृदय फट जाता है। वे भयमे इतने विह्नल हो जाते हैं कि विनम्र होकर शीघ ही वैर तथा श्रम्न दोनों ही छोड़ देते हैं।। ४४६।। उसका चित्त बड़ा निर्मल है, वह श्रपने वंशके सब लोगोंक साथ विभाग कर राज्यका उपभोग करता है इसलिए. परिवारमें उत्पन्न हुए शत्रु उसके हैं ही नहीं ॥ ४५० ॥ जब निरस्कारको न चाहनेवाले लोग उमकी आज्ञाको मालाके समान अपने मस्तक पर धारण करते हैं तब उस राजाके कृत्रिम शत्रु तो हो ही कैसे सकते हैं ?।। ४५१।। वह अपने चरणपीटकं समीप नम्रीभूत हुए समस्त विद्याधरोंके मुकुटकं अग्रभागमें मणियोंकी किरणोंसे इन्द्र-धनुष बनाया करता है।। ४५२।। शत्रुत्रोंको जीतनेसे उत्पन्न हुन्ना उसका यश उन्द पुष्प नथा चन्द्रमाके समान शोभायमान है, उसके ऐसे मनोहर यशको कन्याएँ दिग्गजोंके दाँतिके समीप निर-न्तर गानी रहनी हैं ॥ ४५३ ॥ जिस प्रकार महावनोंके द्वारा बड़े-बड़े दुर्जेय हाथी वश कर लिये जाते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा भी बड़े-बड़े दुर्जेय राजा वश कर लिये गर्वे थे इसलिए उसका 'दमितारि' यह नाम सार्थक प्रसिद्धिको धारण करता है।। ४५४॥ यद्यपि उसकी प्रतापरूपी अग्निने समस्त शत्रुरूपी इन्धनको जला डाला है तो भी अग्निकुमारदेवके समान भयंकर दिखनेवाली उसकी प्रताप-रूपी अग्नि ।नरन्तर जलती रहती हैं ।। ४५५ ।। उसी श्रीमान दमितारि राजाने दोनों नृत्यकारिणियाँ माँगनेके लिए मुफ्ते त्रापके पास भेजा है सो प्रीति वढानेके लिए त्रापको अवश्य देना चाहिए ॥ ४५६ ॥ त्रापकी नृत्यकारिणियाँ पृथिवीमें प्रसिद्ध हैं त्रतः उसीके योग्य हैं । नृत्यकारिणियोंके देने-से वह तम दोनोंपर प्रसन्न होगा और श्रच्छा फल प्रदान करेगा। इस प्रकार उस दतने कहा। राजाने उसे सुनकर दृतको तो विश्राम करनेकं लिए भेजा श्रीर मन्त्रियोंको बुलाकर पूछा कि इस परिस्थितिमें क्या करना चाहिए ? ।। ४५७-४५= ।। उनके पुण्य कर्मके उदयसे तीसरे भवकी विद्यादेवनाएँ शीघ ही आ पहुँचीं और अपना स्वरूप दिखाकर स्वयं ही कहने लगीं कि हमलोग त्रापके द्वारा त्रपने इष्ट कार्यमें लगानेके योग्य हैं। आप लोग अस्थानमें व्यर्थ ही व्याकुल न हों-ऐसा उन्होंने बड़े आदरसे कहा ॥ ४५६-४६० ॥ देवताओंकी बात सुन दोनों भाइयोंने अपना राज्य-का भार त्रपने मन्त्रियोंपर रखकर नर्तिकयोंका त्रेप धारण किया और दतसे कहा कि चलो चलें.

१ दाता यन्तेव (१) तः । २ तौ तः । ३ निजामिप्रेम-तः । ४ स्रास्थाने म्व० ।

यामेति १ दूतेनालप्य सम्प्राप्य शिवमन्दिरम् । समालोचितगृहार्थौ प्रविश्य नृपमन्दिरम् ॥४६२॥ दृष्टवन्तौ खगाधीशं १ यथौचित्यं प्रतुष्य सः । सम्भाष्य सामवाक्सारः पूजयित्वा दिने परे ॥४६३॥ अङ्गहारैः सकरणैः रस्नेभविर्मनोहरैः । नृत्यं तयोविलोक्याससम्मदः परितोषितः ॥ ४६४ ॥ भवन्नृत्यकलां 3 कल्यां वासु ४ शिक्षयतां सुताम् । मदीयामित्यदात्कन्यामेताभ्यां कनकश्रियम् ॥४६५॥ भआदाय तां यथायोग्यं १ वर्तनती नृपात्मजाम् । पेठनुर्गुणसंदृष्धभिति ते भाविचिक्रणः ॥४६६॥

### पृथ्वीच्छन्दः

गुणैः कुलबलादिभिर्भुवि विजित्य विश्वान् नृपान्-मनोजमिष लज्जयन् भववरो वषुःसम्पदा । विदग्धवनिताविलासललिनावलोकालयः क्षितेः पतिरनन्तवीर्यं इति विश्वतः पानु वः ॥ ४६७ ॥

#### अनुष्टुप्

तदा तच्छूतिमात्रेण मदनाविष्टविग्रहा । स्त्यते यः स को बृतमित्यप्राक्षीन्नृपात्मजा ॥ ४६८ ॥ प्रभाकरीपुराधीक्षोऽज्ञिनिस्तिमितसागरात् । महामणिरिव क्ष्माभृत्मौलिचूड्मणीयितः ॥ ४६९ ॥ कान्ताकल्पलतारोहरभ्यकल्पमहीरुहः । कामिनीभ्रमर्राभोग्यमुखाम्भोजविराजितः ॥ ४७० ॥ इति ८ तद्द्वयतद्व्यलावण्याद्यनुवर्णनात् । द्विगुणीभृतसम्प्रीतिरित्युवाच खगात्मजा ॥ ४७१ ॥ किमसौ सम्योत्वर्षे कृष्यं कन्यके सुष्ठु सम्यते । त्वयेत्यनन्तवीर्यस्य कृष्यं साक्षात्यद्शितम् ॥ ४७२ ॥

राजाने हम दोनोंका भेजा है। इस प्रकार दूतके साथ वार्तालाप कर व दानों शिवमन्दिरनगर पहुँचे ऋौर किसी गृढ़ ऋर्थकी आलोचना करते हुए राजभवनमें प्रविष्ट हुए।। ४६१-४६२।। बहाँ उन्होंने विद्यावरोंके राजा दिमनारिके यथायाग्य दर्शन किये। राजा दिमनारिने संतुष्ट होकर उनके साथ शान्तिपूर्ण शब्दोंमें संभाषण किया, उनका आदर-सत्कार किया, दूसर दिन मनकी हरण करनेवाले अङ्गहार, करण, रस और भावोंसे परिपूर्ण उनका नृत्य देखकर बहुत ही हुई तथा मंत्राप-का अनुभव किया ।। ४६३-४६४ ।। एक दिन उसने उन दोनोंमे कहा कि है मन्दरियो ! आप अपनी मन्दर नृत्यकला हमारी पुत्रीको मिग्वला दीजिये यह कहकर उसने अपनी कनकश्री नामकी पुत्री उन दोनोंके लिए सौंप दी ।। ४६५ ।। व दोनों उस राजपुत्रीको लेकर यथायोग्य नृत्य कराने लगे । एक दिन उन्होंने भावी चक्रवर्तीक गुणोंसे गुम्फित निम्न प्रकारका गीत गाया।। ४६६ ।। 'जिसने अपने कुल वल आदि गुणोंके द्वारा पृथिवी पर समस्त राजाओंको जीत लिया है, जो अपनी शरीर-की सम्पत्तिसे कामदेवको भी लज्जित करता है, संसारमें अत्यन्त श्रेष्ठ है, और जो सुन्दर स्त्रियोंके विलास तथा मनोहर चितवनोंका घर हैं, ऐसा अनन्तर्वार्य इस नामसे प्रसिद्ध पृथिवीका स्वामी तम सबकी रक्षा करें। । ४६७ ।। उस गीतके सुनते ही जिसके शरीरमें कामदेवने प्रवेश किया है ऐसी राजपुत्रीने उन दोनोंसे पूछा कि 'जिसकी स्तुति की जा रही है वह कीन है ?' यह कहिये ॥ ४६८ ॥ उत्तरमें उन्होंने कहा कि 'वह प्रभाकरीपुरीका अधिपति हैं, राजा स्तिमितसागरमे उत्पन्न हुआ है, महामणिके जमान राजात्रोंके मस्तक पर स्थित चूड़ामणिके समान जान पड़ता है, स्वीरूपी कल्प-लताके चढ़नेके लिए मानो कल्पवृक्ष ही है, और मीरूपी भ्रमरीके उपभाग करनेके योग्य मुखकमलसे मुशोभित हैं।।४६६-४७०।। इस प्रकार उन दोनोंके द्वारा अत्यन्तवीर्यके रूप तथा लावण्य आदिका वर्णन मनकर जिसकी प्रीति दुनी हो गई है ऐसी विद्याधरकी पुत्री कनकश्री बोली 'क्या वह देखनेको मिल सकता है ?!। उत्तारमें उन्होंने कहा कि 'हे कन्ये! तुमे अच्छी तरह मिल सकता हैं!। ऐसा

१ दूतमालप्य ख०, ग०, ल०। २ यथोचितं ल०। ३ कल्यामाशु शिष्यथतां मुताम् ख०, म०, घ०, म०। कुलाकल्यामाशु क०। ४ हे मुन्द्यों ! ५ त्रादीय ल०। ६ गृत्तथन्तौ ल०। ७ संदग्ध ख०। संदोह ल०। = तयोद्वयं तेन तस्य रूपलावण्याद्यनुवर्णनात्।

तहर्शनसमुद्भृतमदनज्वरविद्धलाम् । नर्तक्यो तां समादाय जग्मनुर्मरुतः पथा ॥ ४७३ ॥
तहार्तां खेचराधीशः धृत्वाऽन्तर्वशिकोदिनात । स्वभटान्प्रेपयामास तद्द्वयानयनं प्रति ॥ ४७४ ॥
तदागमनमालोक्य स निवर्त्य हली बली । न्ययुद्यतानुजं दूरे स्थापियत्वा सकन्यकम् ॥ ४७५ ॥
ते तेन सुचिरं युद्ध्वा कृतान्तोपान्तमाश्रिताः। दमिनारिः पुनः कृद्ध्वा युद्धशोण्डान् समादिशत् ॥४७६॥
तेऽपि तत्खद्वधारोरुवारिराशाविवाद्वयः । निमज्जन्ति स्म तच्छूत्वा खगाधीशः सविस्मयः ॥ ४७७ ॥
नर्तक्योर्न प्रभावोऽयं किमेतद् बृत मन्त्रिणः । इत्याह तं च तत्तत्वं स्वयं ज्ञात्वा न्यवेदयन् ॥ ४७८ ॥
तदा लब्धेन्धनो वाग्निः कुद्धो वा गजविद्विषः । दमिनारिः स्वयं योत्नुं चचाल स्वबलान्वितः ॥ ४७८ ॥
पुककोऽपि इली सर्वान् विद्याविक्रमसाधनः । दमिनारि विमुच्येतान् देहशेपांश्रकार सः ॥ ४८० ॥
दमिनारि यमं वैदं हन्तुमायान्तमग्रजम् । अनन्तवीर्यस्तं हृष्ट्वा केसरीव मद्दिपम् ॥ ४८२ ॥
अभ्येत्यानेकधा युद्ध्वा विद्यावलमदोद्धतम् । विमर्दाकृत्य निस्पन्दं व्यधादधिकविक्रमः ॥ ४८२ ॥
खांशश्रक्रमादाय श्विपति स्माभिभूभुजम् । दक्षिणाग्रकराभ्यणें तिस्थवत्तत्परीत्य तम् ॥ ४८२ ॥
मृत्युं वा धर्मचक्रेण योगी नं विचराधिपम् । अहँग्तनेव चक्रंण विक्रमी भाविकेशवः ॥ ४८४ ॥
इति युद्धान्तमासाद्य गगने गच्छतोस्तयाः । प्अरातिक्रमभीत्येव विमाने सहसा स्थितं ॥ ४८५ ॥
केनचित् कीलितो वेतो न यातः केन हेतुना । द्वित नौ परितो वीक्ष्य सदो दिव्यं व्यस्रोक्यत ॥ ४८६ ॥

कहकर उन्होंने अनुन्तर्वार्यका साक्षानु रूप दिखा दिया ॥ ४७१-४७२ ॥ उसे देखकर कनकश्री कामज्यरसे विद्वल हो गई और उसे लेकर वे दोनों नृत्यकारिणी त्राकाशमार्गसे चली गई।। ४७३।। विद्याधरोंके स्वामी दिमतारिन यह वात अन्तःपरके अधिकारियोंके कहनेसे सुनी और उन दोनोंको वापिस लानेके लिए अपने यांद्धा भेजे ॥ ४७४ ॥ वलवान् वलभद्रने यांद्धात्र्यांका त्र्यागमन देख. कन्या सहित छोटे भाईको दुर रक्त्या त्र्योर स्वयं लोटकर युद्ध किया।। ४०५ ॥ जब बलभट्रने चिर्-काल तक युद्ध कर उन योद्धात्र्योंको यमराजके पास भेज दिया तव दिमतारिने छपित होकर युद्ध करतेमें समय दूसर योद्धात्रोंको आज्ञा दी।। ४७६।। वे योद्धा भी, जिस प्रकार समुद्रमें पहाड़ इव जाते हैं उसी प्रकार बलमद्रकी खड़गधाराके विशाल पानीमें इव गये। यह मुनकर दमितारिको बड़ी अक्षार्व्य हुआ।। ४७७।। उसने मन्त्रियोंको बुलाकर कहा कि <sup>'</sup>यह प्रभाव नृत्यकारिणियोंका नहीं हो सकता. ठीक बात क्या है ? त्राप लोग कहें ? मन्त्रियोंने सब बात ठीक-ठीक जानकर राजासे कहीं ।। ৪৬८।। उस समय जिस प्रकार इन्धन पाकर अग्नि प्रज्यलित हो उठती है, अथवा सिंहका क्रोध भड़क उठता है उसी प्रकार राजा दिमतारि भी कुपित हो। स्वयं युद्ध करनेके लिए। श्रपनी सेना साथ लेकर चला ।। ४७६ ।। परन्तु विद्या श्रीर पराक्रमसे युक्त एक वलभद्रने ही उन सबको मार गिराया सिफं दिमतारिको ही बाकी छोड़ा।। ४८०।। इधर जिस प्रकार मदोन्मत्त हाथीके उत्पर सिंह आ इटता है उसी प्रकार बड़े भाईको भारनेके लिए त्राते हुए यमराजके समान दुमितारिको देखकर अनन्तर्वार्य उस पर ट्रट पड़ा ।। ४५१ ।। अधिक पराक्रमी अनन्तर्वार्यने उसके साथ अनेक प्रकारका यद्ध किया, तथा विद्या और वलके मदसे उद्धत उस दिमतारिको मद रहित कर निश्चेष्ट बना दिया था ।। ४८२ ।। श्रवकी बार विद्याधरोंके राजा दमिनारिने चक्र लेकर राजा श्रनन्तवीर्यके सामने फेंका परन्तु वह चक्र उनकी प्रदक्षिणा देकर उनके दाहिने कन्धेके समीप ठहर गया ॥ ४८३ ॥ जिस प्रकार योगिराज धर्मचक्रके द्वारा मृत्युको नष्ट करते हैं उसी प्रकार पराक्रमी भावी नारायणने उसी चक्रके द्वारा दमितारिको नष्ट कर दिया-मार डाला।। ४८४।। इस तरह युद्ध समाप्त कर दोनों भाई आकाशमें जा रहे थे कि पूज्य पुरुषोंका कहीं उल्लंघन न हो जाव इस भयसे ही माना उनका विमान सहसा रुक गया ।। ४८५ ।। यह विमान किसीने कील दिया है अथवा किसी अन्य कारणसे आगे नहीं जा रहा है ऐसा सोचकर वे दोनों भाई चारों श्रोर देखने लगे। देखते ही उन्हें समवसरण

१ खचराधिपम् ख०।

मानस्तरभा सरांस्येतान्यंतद्वनच्छ्ष्यम् । मध्येगन्थकुटी नूनं जिनेन्द्रः कोऽपि तिष्ठति ॥ ४८० ॥ इति तन्नावतीर्थेप शिवमन्दिरनायकः । सुतः कनकपुङ्कस्य जयदेख्याश्च निश्चितः ॥ ४८८ ॥ दिमतारेः पिता कीर्तिथरं नाम्ना विरक्तवान् । प्राप्य शान्तिकराभ्यासे प्रवज्यां पारमेश्वरीम् ॥ ४८९ ॥ भरंवत्सरं समादाय प्रतिमायोगमागम् । केवलावगमं भक्त्या सुनासीरादिपूजितः ॥ ४९० ॥ इत्युक्तवैव परीत्य ग्रिः प्रप्रणम्य जिनेश्वरम् । श्रुतधर्मकथौ तन्न तस्थतुर्ध्वस्तकल्मपौ ॥ ४९१ ॥ कनकश्चीः सहाभ्येत्य ताभ्यां भक्त्या पितामहम् । वन्दित्वा घातिहन्तारमप्राक्षीत्स्वभवान्तरम् ॥४९२ ॥ इति पृष्टो जिनाधीशो निजवागमृताम्बुनिः । तां तर्पयितुमित्याह परार्थेकफले हितः ॥ ४९३ ॥ अत्र जम्बूद्भुमालक्ष्यद्वीपेऽस्यां भरतावनौ । शङ्काल्यनगरे वैश्यो देविलस्तत्सुतामवः ॥ ४९४ ॥ बन्धुश्चियां वत्वमेवैका श्रीदत्ता ज्यायसी सती । सुताः पराः कनीयस्यः कुटी पङ्क कुणी तथा ॥४९५ ॥ विधरा कुक्जका काणा खञ्जा पोपिका स्वयम् । त्वं कदाचिन्मुनि सर्वयश्मसं सर्वशैलगम् ॥ ४९६ ॥ भिवन्य शमं याता हिसाविरमणवतम् । गृहीत्था धर्मचक्राल्यमुपवासं च शुद्धधीः ॥ ४९७ ॥ भन्यदा सुव्रताल्याये गणिन्ये विधिपुर्वकम् । दत्वाऽबदानमेतस्या वमने सत्युपोषितात् ॥ ४९८ ॥ सम्यक्त्वाभावतस्तत्र विचिकित्सामगात्ततः । सौधर्मे जीवितत्रयान्ते भूत्वा सामानिकामरी ॥ ४९८ ॥ ततो मन्दरमालिन्यां दिमतारेः सुताभवः । प्रण्याद् व्रतोपवासान्ताद्विचिकित्साफलं न्विदम् ॥ ५०० ॥ सबलं पितरं इत्वा प्रत्या नीतासि दुःविनी । विचिकित्सां न कुर्वन्ति नम्मान्साधौ सुधीधनाः ॥५०९॥

दिखाई दिया ॥ ४=६ ॥ 'यं मानस्तम्भ हें, यं सरोवर हें, यं चार वन हें आर यं गन्धकुर्राकं बीचमें कोई जिनराज विराजमान हैं' ऐसा कहते हुए अनन्तर्वार्य और उनके भाई बलदेव वहाँ उतरे। उत्तरते ही उन्हें माल्र्म हुआ कि ये जिनराज, शिवमन्दिरनगरके स्वामी हें, राजा कनकपुद्ध और रानी जयदेविके पुत्र हें, दिमतारिके पिता हैं और कीर्तिधर इनका नाम है। इन्होंने विरक्त होकर शान्तिकर मुनिराजके समीप पारमेश्वरी दीक्षा धारण की थी। एक वपका प्रतिमायोग धारण कर जब इन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ तव इन्द्र आदि देवोंने वड़ी भक्तिये इनकी पूजा की थी। ऐसा कह कर उन दोनों भाइयोंने जिनराजकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, वार वार नमस्कार किया, धर्मकथाएँ सुनों और अपने पापोंको नष्ट कर दोनों ही भाई वहाँ पर बैठ गये॥ ४=०-४६५॥ कनकश्री भी उनके साथ गई थी। उसने अपने पितामहको भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और घातिया कर्मीको नष्ट करनेवाले उक्त जिनराजसे अपने भवान्तर पूछ ॥ ४६२॥ ऐसा पूछने पर परापकार करना ही जिनकी समस्त चेष्टाओंका कल है ऐसे जिनेन्द्रदेव अपने वचनामृत रूप जलसे कनकश्रीको संतुष्ट करनेके लिए इस प्रकार कहने लगे ॥ ४६३॥

इसी जम्बृद्दीपके भरतंत्रका भूमि पर एक शक्क नामका नगर था। उसमें देविल नामका वैश्य रहता था। उसकी वन्धुश्री नामकी स्त्रीसे तू श्रीदत्ता नामकी वड़ी खाँर सर्ता पुत्री हुई थी। तेरी खाँर भी छोटो विहनें थीं जो कुष्टी, लँगड़ी, टांटी, वहरी, कुबड़ी, कानी और खंजी थीं। तू इन सबका पालन स्वयं करता थी। तूने किसी समय सर्वशेल नामक पर्वत पर स्थित सर्वयश मुनिराजकी वन्दना की, शान्ति प्राप्त की, अहिंसा व्रत लिया, और परिणाम निर्मल कर धर्मचक्र नामका उपवास किया। ४६४-४६७॥ किसी दूसरे दिन तूने सुवता नामकी आर्यिकाके लिए विधिपूर्वक आहार दिया, उन आर्यकाने पहले उपवास किया था इसलिए आहार लेनेके बाद उन्हें वमन हो गया और सम्यग्दर्शन न होनेसे तूने उन आर्यकासे घृणा की। तूने जो ऋहिंसा व्रत तथा उपवास धारण किया था उसके पुण्यसे तू आयुके अन्तमें मर कर सौधर्म स्वर्गमें सामानिक जातिकी देवी हुई और वहांसे चय कर राजा दिमतारिकी मन्दरमालिनी नामकी रानीसे कनकश्री नामकी पुत्री हुई हैं। तूने आर्थिकामे जो घृणा की थी उसका फल यह हुआ कि ये लोग तरे बलवान पिताको मारकर तुमे जबर्दस्ती ले आये तथा तूने दुःख उठाया। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग कभी

१ सांबरसरं घ०। २ त्वमेकैव क०, घ०, ग०। त्वमेवैक-ख०। ३ कुणिस्तथा क०, ख०, घ०। कुणीस्तथा ग०।

श्रुग्वैतद्तिशोकार्ता वंन्दित्वा निनपुङ्गवम् । प्रभाकरीमगात्ताभ्यां सह सा खेचरात्मजा ॥ ५०२ ॥ सुघोपविद्युद्दंष्ट्राख्यौ भातरौ कनकश्रियः । तत्पुरेऽनन्तसेनेन युध्यमानौ बलोद्धतौ ॥ ५०३ ॥ विलोक्य विहितकोधौ बन्नतुर्बलकेशवौ । तिश्वशम्य खगाधीशतन्जा सोढुमक्षमा ॥ ५०४ ॥ प्रमृद्धतेजसा यूना भानुनेव हतद्यतिः । "युताऽसाविन्दुरेखेव क्षीणा पक्षबलाद्विना ॥ ५०५ ॥ शोकदावानलम्लाना दूनेव बनवल्लरा । न्युच्छिन्नकामभोगेच्छा चिच्छित्युर्दुःखसन्तितम् ॥ ५०६ ॥ मोचियत्वानुबुध्यैतौ सम्प्रार्थ्य बलकेशवौ । स्वयम्प्रभाल्यतीर्थेशात्पीतधर्मरसायना ॥ ५०७ ॥ सुप्रभागणिनीपार्श्वे दीक्षित्वा जीवितावधौ । सौधर्मकल्य देवोऽभृचित्रं विलसितं विधेः ॥ ५०८ ॥

#### हरिणी

सुविहितमहोपायो विद्याबलाद्बहुपुण्यको व्यजननुतौ सुप्रारम्भी परस्परसङ्गतौ ॥ हतपृथुरिपुद्यान्तात्मनौ यथानयविक्रमौ सममविद्यातो सिद्धार्थौ तो पुरी परमोत्सवाम् ॥ ५०९ ॥

#### वसन्ततिलका

जित्वा प्रसिद्धस्वचरान् खचराधिमर्गुरध्यास्य तद्वलधरत्वमलङ्घ्यशक्तिः ।
ब्यक्तीचकार सुचिरादपराजितत्वं
भावेन चैनदिति नैव निजेन नाम्ना ॥ ५१० ॥
चक्रेण तस्य युधि तं दिमितारिशक्तिः
हत्वा त्रियण्डपतिनां असमवाष्य तम्मात ।

साधुत्राम घृणा नहीं करते हैं ॥ ४६५-५०१ ॥

यह मुनकर विशाधरकी पुत्री शोकसे बहुत ही पीड़ित हुई। अनन्तर जिनेन्द्रदेवकी बन्दना कर नारायण और वलभद्रके साथ प्रभाकरीपुरीको चली गई।। इधर मुघोप और विद्युद्दंष्ट्र कनकश्रीके भाई थे। वे बलसे उद्धत थे और शिवमन्दिरनगरमें ही नारायण तथा बलभद्रके द्वारा भेजे हुए अनन्तसेनके साथ युद्ध कर रहे थे। यह देख कर वलभद्र तथा नारायणको बहुत क्रोध आया, उन्होंने उन दोनोंको बाँध लिया। यह सुनकर कनकश्री उनके दुःखको सहन नहीं कर सकी श्रौर जिस प्रकार बढ़ते हुए तेजवाले तरुण सूर्यसे युक्त चन्द्रमार्का रेखा कान्तिहीन तथा क्षीण हो जाती हैं उसी प्रकार वह भी पक्षवलके विना कान्तिहीन तथा क्षीण हो गई।। ५०२-५०५।। शोकह्मपी दावा-नलसे मुरफाकर वह वनलताके समान दुःखी हो गई। उसने काम-भोगकी सब इच्छा ब्रोड़ दी, वह केवल भाइयों का दुःख दूर करना चाहती थी। उसने दोनों भाइयोंको समकाया तथा बलभद्र ऋौर नारायणको प्रार्थना कर उन्हें बन्धनसे छुड़वाया। स्वयंप्रभनामक तीर्थकरसे धर्म रूपी रसायन का पान किया श्रीर सुप्रभ नामकी गणिनीके समीप दीचा धारण कर ली। अन्तमें आयु समाप्त होने पर सौधर्मस्वर्गमें देव पर प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि कर्मका उदय बड़ा विचित्र है ॥ ५०६–५०= ॥ जिन्होंने विद्याके बलसे बड़े-बड़े उपाय कियं हैं, जो बहुत पुण्यवान् हैं, विद्वान लोग जिनकी स्तुति करते हैं, जो अच्छे कार्य ही प्रारम्भ करते हैं, परस्पर मिले रहते हैं. बड़े-बड़े शत्रुओंको मारकर जिनकी त्रात्माएं शान्त हैं और नीतिके अनुसार ही जो पराक्रम दिखाते हैं ऐसे उन दोनों भाइयोंने फ़ुतफ़ुत्य हो कर बहुत भारी उत्सवोंसे युक्त नगरीमें एक साथ प्रवेश किया ॥ ५०६ ॥ अलंघ्य शान्तिको धारण करने वाले अपराजितने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्याधरोंको जीत कर विद्याधरोंके स्वामीका पद तथा बलभद्रका पद प्राप्त किया श्रीर इस तरह केवल नामसे ही नहीं किन्तु भावसे भी अपना अपराजित नाम चिरकाल तक प्रकट किया।। ५१०।। शत्रुओंकी शक्ति

१ श्रुत्वा तदति ल०। २ सुतासाविन्दु-स्व०, क०। प्लुतासा-ग०। युक्तासा-ग०। ३ समवाप ख०।

वीर्येण सूर्यविजयीत्थमनन्तवीर्यो धुर्योऽभवद् भुवि स शौर्यपरेषु शूरः ॥ ५११ ॥ शार्दृलिविक्रीडितम्

नित्यालोचितमन्त्रशक्त्यनुगतः स्फूर्जन्प्रतापानलः-ज्वालाभस्मितवैरिवंशगहनस्त्वं चिक्रणामग्रणीः । यस्त्वां कोपयति क्षणादिरसौ कालज्वलज्ज्वालिना लीढो लिह्यत एव लक्ष्यत इति स्तुत्यस्तदा विन्दिभिः ॥ ५१२ ॥

## मालिनीच्छन्दः

गतधनरिपुरोधः स्वामजोदिष्टमार्गः समुपगतविश्चिद्धः काललब्ध्या स चक्री । रविरिव निजदीष्ट्या व्यासदिक्चक्रवालः शरदमिव पुरी स्वामध्युवासोम्रतेजाः ॥ ५१३ ॥

इत्यार्पे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे अपराजितानन्तर्वार्याभ्युदयवर्णर्न नाम द्विपध्टितमं पर्व ॥ ६२ ॥



को दमन करने वाल दिमतारिको जिसने युद्धमें उसीके चक्रसे मारकर उसमें तीन खण्डका राज्य प्राप्त किया, जो अपने वीयमें सूर्यको जीतना था तथा श्रुर्द्वारों में खत्यन्त श्रूर्था ऐसा अनन्तवीर्य पृथिबी में सर्व श्रेष्ठ था ॥ ५११ ॥ वन्दी जन उस अनन्तवीर्य नारायणकी उस समय इस प्रकार स्तुति करते थे कि तू निरन्तर खालाचना की हुई मन्त्रशक्तिक अनुमार चलता है, देवीष्यमान प्रतापाप्रिकी ज्वालाखांसे तूने शत्रुखोंके वंश रूपी वांसोंक वनको भस्म कर डाला है, तू सब नारायणोंमें श्रेष्ठ नारायण है; जो शत्रु तुभे कुपित करता है वह खणभरमें यमराजकी जलती हुई ज्वालाखांसे खालीड— व्याप्त हुआ दिखाई देना है ॥ ५१२ ॥ जिसके शत्रु रूपी वादलोंका उपरोध नष्ट हो गया है, जो सदा खपने बड़े भाईके बतलाये हुए मार्गपर चलता है, काललव्यसे जिसे विशुद्धता प्राप्त हुई है, जिसने खपनी दीप्रिसे समस्त दिइमण्डलको व्याप्त कर लिया है और जिसका तेज खत्यन्त उम्र है ऐसा वह नारायण खपनी नगरीमें उस प्रकार निवास करता था जिस प्रकार कि सूर्य शरद्ऋतु में निवास करता है ॥ ५१३ ॥

इस प्रकार आर्पनामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत, त्रिपष्टित्तक्षण महापुराण संग्रहमें अपराजित बलभद्र और अनन्तर्वार्य नारायणके अभ्युद्यका वर्णन करने वाला बासठवां पर्व समाप्त हुआ।



# त्रिषष्टितमं पर्व

सिंहासने समासीनो विज्यमानप्रकीर्णकः । अर्द्धचकी व्यराजिष्ट यथा पट्खण्डमण्डितः ॥ ३ ॥ अथापराजिनोप्यात्मयोग्यरत्नाद्यधिश्वरः । बलदेवपदं प्राप्य प्रत्यक्षं वृद्धिमाननोत् ॥ २ ॥ एवं भवान्तरावद्धविवृद्धस्नेहयोस्तयोः । काले गच्छत्यविच्छिन्नस्वच्छन्दसुखसारयोः ॥ ३ ॥ विजयायां हलेशस्य बभूव सुमितः सुता । ज्योत्स्नेव प्रीणिनाशेषा ग्रुक्कुपक्षेन्दुरेखयोः ॥ ४ ॥ सान्वहं कुर्वती वृद्धि स्वस्याः पित्रोरिष स्वयम् । गुणेराह्णाद्दनैः प्रीति व्यधात्कृवलयोप्सताम् ॥ ५ ॥ दानाद्दमवराख्याय चारणाय यथोचितम् । साश्रयंपञ्चकं प्राप तत्र दृष्ट्या निजात्मजाम् ॥ ६ ॥ कृष्णे केवलनेयं भृषिता यौवनेन च । वरं प्रार्थयते वाला संश्रिता कालदेवताम् ॥ ७ ॥ इति सिञ्चन्त्य तौ श्रावितस्वयंवरघोषणौ । कृत्वा स्वयंवृतः शालां प्रवेदयात्र वरोत्तमान् ॥ ८ ॥ सुनां च स्यन्दनारूढां सुप्रीतौ नम्यनुस्तदा । काचिद्विमानमारुद्ध श्वागना सुरसुन्दरी ॥ ९ ॥ अभिजानासि कि देवलंकेऽहं त्वं च कन्यके । वित्स्यावस्तत्र संज्ञानात्समभूत् स्थितरावयोः ॥१०॥ या प्रागवनरद्वात्रीं तामन्या बोध्यत्विति । वृत्रे नौ भवसम्बन्धं सन्निधाय मनः श्रणु ॥ ११ ॥ पुष्करद्वीपप्रवार्द्धभरते नन्दने पुरं । नयविक्रमसम्पन्नो महीशोऽमितविक्रमः ॥ १२ ॥ एतस्यानन्दमत्याध्य धनानन्तिश्रयो मृते । भूत्वा वां सिञ्चकृदस्थनन्दनाख्ययतिश्वरात् ॥ १३ ॥ एतस्यानन्दमत्याध्य धनानन्तिश्रयो मृते । भूत्वा वां सिञ्चकृदस्थनन्दनाख्ययतीश्वरात् ॥ १३ ॥

जिरापर चमर इर रहे हैं ऐसा सिंहासनपर बैठा हुआ अर्द्धचर्का-नारायण अनन्तवीर्य इस प्रकार सुशाभित हो रहा था माना छह खण्डोंने सुशाभित पूर्ण चक्रवर्ती ही हो ॥१॥ इसी प्रकार अप-राजित भी अपने योग्य रत्न आदिका स्वामी हुआ था और बलभद्रका पद प्राप्तकर प्रतिदिन बृद्धिको प्राप्त होता रहता था।। २।। जिनका स्नेह दूसरे भवींसे सम्बद्ध होनेके कारण निरन्तर बढ़ता रहता हें और जो स्वच्छन्द रीतिमें अम्बण्ड श्रेष्ट सुखका अनुभव करते हैं ऐसे उन दोनों भाइयोंका काल कमसे व्यतीत हो। रहा था।। ३।। कि वलभद्रकी विजया रानीसे सुमति नामकी पुत्री उत्पन्न हुई। वह शक्तपक्षके चन्द्रमाकी रखात्रोंमे उत्पन्न चांद्रनीके समान सबको प्रसन्न करनी थी।। ४॥ वह कन्या प्रतिदिन अपनी वृद्धि करती थी और आह्नादकारी गुणोंक द्वारा माता-पिताके भी कुवलय-िसत-पृथिवीमण्डलमें इष्ट अथवा अमुदोंको इष्ट प्रेमको बढ़ानी थी।। ५ ।। किसी एक दिन राजा अपराजितने दमदरनामक चारणऋढिधारी मुनिका आहार दान दे कर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये। उसी समय उन्होंने अपनी पुत्रीको देखा और विचार किया कि अव यह न केवल रूपसे ही विभूषित है किन्तु यौवनसे भी विभूषित हो गई है। इस समय यह कन्या कालदेवताका आश्रय पाकर वरकी प्रार्थना कर रही है अर्थान् विवाहके योग्य हो गई है।। ६-७।। ऐसा विचार कर उन दोनों भाइयोंने स्वयंवरकी घोषणा सबको सनवाई श्रीर स्वयंवरशाला बनवा कर उसमें श्रच्छे-श्रक्छे मनुष्योंका प्रवेश कराया॥ = ॥ पुत्रीको स्थपर बैठा कर स्वयंवरशालामें भेजा श्रीर त्राप दोनों भाई भी वहीं बैठ गये। कुछ समय बाद एक देवी विमानमें बैठ कर त्राकाशमार्गमे त्राई और मुमति कन्यामे कहने लगी।। ह।। क्यों याद है हम दोनों कन्याएं स्वर्गमें रहा करती थीं। उस समय हम दोनोंके बीच यह प्रतिज्ञा हुई थी कि जो पृथिवीपर पहले अवतार लेगी उसे दूसरी कन्या समकावेगी। मैं दोनोंके भवोंका सम्बन्ध कहती हूं सो तुम चित्त स्थिर कर सुनो ॥ १०-११ ॥

पुष्कर द्वीप सम्बन्धी भरतत्त्रके नन्दनपुर नामक नगरमें वय और पराक्रमसे सुशोभित एक अभितिबक्रम नामका राजा राज्य करता था। उसकी आनन्दमती नामकी रानीसे हम दोनों धनश्री

१ वीज्यमानः प्रकीर्णकैः ख०, ग०, म० । २ खगता ख०, ग० ।-मारुह्य गता ल० । ३ वस्यावः ल० ।

श्रुत्वा धर्म व्रतैः सार्द्रभुपवासांश्च संविदा। समग्रहीप्टां नौ दृष्ट्वा कदाचित् त्रिपुराधिपः ॥ १४ ॥ मनोहरवनेऽगच्छत् सहवज्राङ्गदः खगः। कान्तया वज्रमालिन्या समासक्तमतिस्तदा ॥ १५ ॥ पुरीं प्रापय्य कान्तां स्वां सहसा पुनरागतः। गृहीत्वाऽऽवां व्रजन्नाग्छ निजाभिप्रायवेदिनीम् ॥ १६ ॥ आगतामन्तरे दृष्ट्वा दूरात्तां वज्रमालिनीम् । त्यक्त्वा वेणुवने भीत्या तस्याः स्वपुरमीयिवान् ॥१७॥ आवां संन्यस्य तन्नैव सौधर्मेन्द्रस्य ग्रुद्धर्थाः। व्रतोपवासपुण्येन देवी नविमकाभवम् ॥ १८ ॥ त्वं च देवी कुबेरस्य रत्याख्या समजायथाः। अन्योन्यमवगत्येत्य नन्दिश्वरमहामहम् ॥ १९ ॥ अथ मन्दरपर्यन्तवने निर्जन्तुके स्थितम् । चारणं प्रतिपेणाख्यं समाश्रित्य प्रणम्य १तम् ॥ २० ॥ आवामप्रश्नयावेदं कदा स्थान्मुक्तिरावयोः। इत्यथो मुनिरप्याह जन्मनीतश्चर्यके ॥ २१ ॥ अवद्ययं युवयोर्मुक्तिरिति तस्मान्महामते। सुमते नाकिनां लोकान्वां बोधियतुमागता ॥ २२ ॥ इत्यवोचत्त्वर्कण्यं सुमतिर्गाम सार्थकम् । कुर्वती पितृनिर्मुक्ता भावाजीत्सुवतान्तिके ॥ २२ ॥ आधिपत्यं त्रिखण्डस्य विधाय विविधैः सुर्वैः । प्राविश्वत्केशवः पापान् प्रान्ते रत्नप्रमां क्षितिम् ॥२५॥ तच्छोकार्त्सारपाणिश्च राज्यलक्ष्मीं प्रवुद्धर्थाः। प्रदायानन्तसेनाय यशोधरमुनिश्वरात् ॥ २६ ॥ आदाय संयमं प्राप्य तृतीयावगमं शमी । त्रिशिद्वससंन्यासादच्युताधीश्वरोऽभवत् ॥ २७ ॥ धरणेन्द्रात् पितु उर्वुध्वा प्राप्तससम्यक्त्वरत्कः। संत्यानवर्षैः प्रच्युत्य नरकाद् दृरितच्युतेः॥ २८ ॥ धरणेन्द्रात् पितु उर्वुध्वा प्राप्तसम्यक्त्वरत्कः। संत्यानवर्षैः प्रच्युत्य नरकाद् दृरितच्युतेः॥ २८ ॥

तथा अनन्तर्शा नामकी दां पुत्रियां उत्पन्न हुई थीं। किसी एक दिन इम दानोंने सिद्धकृटमें विराज-मान नन्दन नामके मुनिराजमे धर्मका स्वरूप सुना, ब्रत ग्रहण किये तथा सम्यग्ज्ञानके साथ-साथ अनेक उपवास किये। किसी दिन त्रिपुरनगरका स्वामी वन्नाङ्गद विद्याधर अपनी वन्नमालिनी स्त्रीके साथ मनोहर नामक वनमें जा रहा था कि वह हम दोनोंको देखकर आमक्त हो गया। वह उसी समय लौटा त्रौर त्रपनी स्वीको अपनी नगरीमें भेजकर शीव्र ही वापिस आ गया। इधर वह हम दोनोंको पकड़कर शीव ही जाना चाहता था कि उधरमे उसका अभिप्राय जाननेवाली वज्रमालिनी आ धमकी। उसे दूरमें ही आती देख वज्राङ्गद डर गया अतः वह हम दोनोंको र्वश-वनमें छोड़कर ऋपने नगरकी ओर चला गया।। १२–१७।। हम दोनोंने उसी वनमें संन्यासमरण किया। जिससे शुद्ध बुद्धिको धारण करने वाली मैं तो ब्रत और उपवासके पुण्यसे सौधर्मेन्द्रकी नविभका नामकी देवी हुई अौर तू छुवरकी रित नामकी देवी हुई। एक बार हम दोनों परस्पर मिलकर नर्न्दाश्चर द्वीपमें महामह यज्ञ देखनेके लिए गई थीं वहाँ से लौटकर मेरुपर्वतके निकटवर्ती जन्तुरहित वनमें विराजमान धृतिपेण नामक चारणमुनिराजके पास पहुँची थीं और उनसे हम दोनोंने यह प्रश्न किया था कि हे भगवन्! हम दोनोंकी मुक्ति कब होगी ? हम लोगोंका प्रश्न सुननेके बाद सुनिराजने उत्तर दिया था कि इस जन्मसे चौथे जन्ममें तुम दोनोंकी अवश्य ही मुक्ति होगी। हे बुद्धिमती सुमते! मैं इस कारण ही तुम्हें समभानेके लिए स्वर्गलोकसे यहाँ ऋाई हूं।। १८-२२।। इस प्रकार उस देवीने कहा। उसे सुन कर सुमित अपना नाम सार्थक करती हुई पितासे लुड़ी पाकर मुत्रता नामकी आर्थिकाके पास सात सौ कन्या-ऋोंके साथ दीक्षित हो गई। दीचित हो कर उसने बड़ा कठिन तप किया खोर आयुके अन्तमें मर कर आनत नामक तेरहवें स्वर्गके अनुदिश विमान में देव हुई ॥ २३-२४ ॥

इधर अनन्तवीर्य नारायण, अनेक प्रकारके सुखोंके साथ तीन खण्डका राज्य करता रहा और अन्तमें पापोदयसे रत्नप्रभा नामकी पहिली पृथिवीमें गया।। २५।। उसके शोकसे बलभद्र अपराजित, पहले तो बहुत दुःखी हुए फिर जब प्रबुद्ध हुए तब अनन्तसेन नामक पुत्रके लिए राज्य देकर यशोधर मुनिराजसे संयम धारण कर लिया। वे तीसरा अवधिज्ञान प्राप्तकर अत्यन्त शान्त हो गये और तीस दिनका संन्यास लेकर अच्युत स्वर्गके इन्द्र हुए।। २६-२७।। अपराजित और

१ ताम् ल०। २ प्रवाजीत् ल०। ३ कन्यकालिशतैः ल०। ४ लब्ध्या म०, ल०।

द्वीपेऽस्मिन्भारते खेचराद्र युदक्श्रेणिविश्रुते । मेघवाहनविद्याधरेशो गगनवहामे ॥ २९ ॥ देन्यां तुग्मेघमालिन्यां मेघनादः लगाधियः । श्रेणीद्वयाधिपत्येन भोगांश्चिरममुङ्क सः ॥ ३० ॥ कत्वाचिन्मन्दरे विद्यां प्रज्ञसिं नन्दने वने । साधयन्मेघनादोऽयमच्युतेशेन बोधितः ॥ ३१ ॥ लन्धयुर्नन्दाना स्वाधितः भ्राप्तरगुरुं यमम् । स्वुगुसिसमितीः सम्यगादाय चिरमाचरन् ॥ ३२ ॥ अन्ययुर्नन्दाना स्वाधितः प्रतिमायोगमागमत् । अश्वप्रीवानुको भान्त्वा सुकण्ठाख्यो भवाणेवे ॥३३॥ असुरत्वं समासाद्य दृष्ट्वे मुनिसत्तमम् । विधाय बहुधा क्रोधादुपसर्गानवारयन् ॥ ३४ ॥ महायोगात्प्रतिज्ञातात् स्वाधितः साव्यावतुं खलः । पल्जातिरस्करिण्येव सोऽन्तर्धानमुपागतः ॥३५॥ महायोगात्प्रतिज्ञातात् सिथरं चालयितुं खलः । पल्जातिरस्करिण्येव सोऽन्तर्धानमुपागतः ॥३५॥ महायोगात्प्रतिज्ञातात् सोऽन्युतेऽगात्प्रतीन्द्रताम् । इन्द्रेण सह सम्प्रीत्या सप्रवीचारभोगमाक् ॥३६॥ प्राक्पच्युत्याच्युताधीशो द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहके । विषये मङ्गलावत्यां स्थानीये रत्नसञ्चये ॥ ३७ ॥ राज्ञः क्षेमकराख्यस्य कृतपुण्योऽभवत्सुतः । श्रोमान् कनकचित्रायां भासो वा मेघविद्युतोः ॥ ३८ ॥ आधानप्रीतिस्रपीतिस्तिमोदिप्रयोद्धव । प्रभृत्युक्तिक्ष्योपेतो धीमान् वन्नायुधाद्धयः ॥ ३९ ॥ नन्मातरीय तज्जन्मतोपः सर्वेष्वभूद् बहुः । भवेच्छचीशदिश्येव कि प्रकाशोऽद्यमालिनः ॥ ४० ॥ अवधिष्ट वपुस्तस्य सार्वं रूपादिसम्पदा । भूषितोऽ विभिषो वासौ भूषणैः सहजैर्गुणैः ॥ ४९ ॥

अनन्तवीर्यका जीव मरकर धरऐन्द्र हुआ था। उसने नरकमें जाकर अनन्तवीर्यको समकाया जिससे प्रतिबुद्ध हो कर उसने सम्यग्दर्शन रूपी रत्न प्राप्त कर लिया । संख्यात वर्षकी आयु पूरी कर पापका उदय कम होनेके कारण वह वहाँसे च्युत हुऋ। ऋौर जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी में प्रसिद्ध गगनवहुभ नगरके राजा मेघवाह्न विद्याधरकी मेघमालिनी नामकी रानीमें मेघनाद नामका विद्याधर पुत्र हुआ। वह दोनों श्रेणियोंका आधिपत्य पाकर चिरकालतक भोगोंको भोगता रहा ॥ २५-३० ॥ किसी समय यह मेघनाद मेरु पर्वतके नन्दन वनमें प्रज्ञप्ति नामकी विद्या सिद्ध कर रहा था, वहाँ अपराजितके जीव अच्युतेन्द्रने उसे समफाया ॥ ३१ ॥ जिससे उसे त्र्यात्मज्ञान हो गया। उसने मुरामरगुरु नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली तथा उत्तम गुप्तियों त्रोर सिमितियोंको लेकर चिर कालतक उनका त्राचरण करता । रहा ॥ ३२ ॥ किसी एक दिन यही मुनिराज नन्दन नामक पर्वतपर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे। अश्वमीव का छोटा भाई सुकण्ठ संसार रूपी समुद्रमें चिर काल तक भ्रमणकर श्रमुर श्रवस्था को प्राप्त हुआ था। वह वहाँसे निकला और इन श्रेष्ठ मुनिराजको देखकर कोधके वश अनेक प्रकारके उपसर्ग करता रहा ।।३३-३४ ।। परन्तु वह दुष्ट उन टढ़प्रतिज्ञ मुनिराजको प्रहण किये हुए व्रतसे रंच मात्र भी विचलित करनेमें जब समर्थ नहीं हो सका तब लज्जारूपी परदाके द्वारा ही मानो अन्तर्धानको प्राप्त हो गया—छिप गया ।। ३५ ।। वे मुनिराज संन्यासमरणकर श्रायुके अन्तमें ऋच्युतस्वर्गके प्रतीन्द्र हुए त्र्यौर इन्द्रके साथ उत्तम प्रीति रखकर प्रवीचार सुखका अनुभव करने लगे ।। ३६ ।। त्र्यपराजित का जीव जो इन्द्र हुआ था वह पहले च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी पूर्वविदेहत्तेत्रके रत्नसंचय नामक नगरमं राजा होमंकरकी कनकचित्रा नामकी रानीसे मेघकी विजलीसे प्रकाशके समान पुण्यात्मा श्रीमान् तथा बुद्धिमान् वज्रायुध नामका पुत्र हुन्ना । जब यह उत्पन्न हुआ था तब श्राधान प्रीति सुप्रीति धृति-मोह प्रियोद्भव आदि क्रियाएं की गई थीं ॥ ३७ -३६ ॥ उसके जन्मसे उसकी माताके ही समान सबको बहुत भारी संतोप हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि सूर्यका प्रकाश क्या केवल पूर्व दिशा में ही होता है १ भावार्थ-जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशासे उत्पन्न होता है परन्तु उसका प्रकाश सब दिशात्रोंमें फैल जाता है उसी प्रकार पुत्रकी उत्पत्ति यद्यपि रानी कनकचित्राके ही हुई थी परन्तु उससे हर्ष सभीको हुआ था॥ ४०॥ रूप आदि सम्पदाके साथ उसका शरीर बढ़ने लगा और जिस प्रकार स्वाभाविक श्राभूषणोंसे देव सुशोभित होता है उसी प्रकार स्याभाविक

१ सुरामरगुरूपमात् ६०, ख०, घ०। सुरामरगुरुं पुमान् ग०। २ सुसुप्तिसुमिति म०। सुगुप्तिं समितिं स०। ३ नन्दनाख्येऽद्रौ स०, म०। ४ प्रतिज्ञानात् ख०, म०, घ०। ५ त्रपानेपथ्येन। ६ देव इव।

जनानुरागः प्रागेव तिस्मस्तस्योदयादभूत् । सन्ध्याराग इवार्कस्य महाभ्युद्यसूषनः ॥ ४२ ॥ विश्वाशा व्यानशे तस्य यशो विशदयद् भृतम् । काशप्रसवसङ्काशमाधासितजनभृति ॥ ४३ ॥ राज्यलक्ष्म्या व्यामहास्मीमत्या/वाष्यनवं वयः। असौ पक्षान्तरं कान्त्या ज्योत्क्वयावाप्य वा विषुः ॥४४॥ सुनुस्तयोः प्रतीन्द्रोऽभृत्सहस्तायुधनामभाक् । वासरादेः प्रतीच्यां वा धर्मदीसिः कनद्युतिः ॥४५॥ अभिणायां सुतस्तस्य इतान्तान्तकनकोऽजनि । एवं क्षेमङ्करः पुत्रपौत्रादिपरिवारितः ॥ ४६ ॥ अप्रतीपप्रतापोऽयंगनतभूपकदम्बकः । कदाचिद्वीज्यमानोऽस्थाद्यामरेः सिहविष्टरे ॥ ४७ ॥ तदामरसदस्यासीदीशानस्तुतिगांचरः । वज्रायुधो महासम्यग्दर्शनाधिक्यतः कृती ॥ ४८ ॥ देवो विचित्रचृत्वास्यस्तत् स्तवं सोदुमक्षमः । अभिवज्रायुधं प्रापत्यत्वले द्यन्यस्तवासदः ॥ ४९ ॥ दृष्या रूपपरावृत्त्या महीनाथं यथोचितम् । वादकण्डूययाऽवोचन्सौत्रान्तिकमते स्थितः ॥ ५० ॥ त्यं जीवादिपदार्थानां विद्वान् किल विचारणे । वद पर्यायिणो भिन्नः पर्यायः कि विपर्ययः ॥ ५९ ॥ भिन्नश्वचेच्छृन्यताप्राप्तिस्तयोराधारहानितः । तथा चाव्यपदेशत्वान्त्रायं पक्षो घटामटेन् ॥ ५२ ॥ ऐकत्वसङ्गरेऽप्येतक्ष युक्तिपदवीं वजेत् । अन्योन्यगोचरेकत्वनानात्वाचन्तसङ्गरात् ॥ ५२ ॥ अस्ति चेद् वृच्यमेकंक्ष्ते पर्यायाः बहवो मताः । एकात्मकमपीत्येप सङ्गरं भङ्गमाष्त्रयात् ॥ ५४ ॥ अस्ति चेद् वृच्यमेकंक्ष्ते पर्यायाः बहवो मताः । एकात्मकमपीत्येप सङ्गरं भङ्गमाष्त्रयात् ॥ ५४ ॥ नित्यत्वेऽपि तयोः पुण्यपापपाकात्मताच्युतेः । तद्वेतुवन्धनाभावान्माक्षाभावां न वार्यते ॥ ५५ ॥

गुणोंसे वह सुशांभित होने लगा।। ४१।। जिस प्रकार सूर्यके महाभ्युद्यका सूचित करने वाली उषाकी लालिमा सूर्योदयके पहले ही प्रकट हो जाती है उसी प्रकार उस पुत्रके महाभ्यदयको सूचित करने वाला मनुष्योंका अनुराग उसके जन्मके पहले ही प्रकट हो गया था।। ४२ ।। सब लोगोंके कानोंको त्राश्वासन देने वाला त्रीर काशके फूलके समान फैला हुन्त्रा उसका उज्ज्वल यश समस्त दिशाओंमें फैल गया था।। ४३।। जिस प्रकार चन्द्रमा शुक्रपक्ष की पाकर कान्ति तथा चन्द्रिकासे सुशोभित होता है उसी प्रकार वह बन्नायुध भी नूनन-नरुण अवस्था पाकर राज्यलदमी तथालदमी-मती नामक स्त्रीसे सुशोभित हो रहा था।। ४४।। जिस प्रकार प्रातःकालके समय पूर्व दिशासे देदी-प्यमान सूर्यका उदय होता है उसी प्रकार उन दोनों - वत्रायुध और लच्मीमतीके अनन्तवीर्य त्रयंवा प्रतीन्द्रका जीव सहस्रायुध नामका पुत्र उत्पन्न हुन्छ। ॥ ४५ ॥ सहस्रायुधके श्रीपेणा स्त्रीसे कनकशान्त नामका पुत्र हुआ। इस प्रकार राजा चेमंकर पुत्र पौत्र आदि परिवारसे परिवृत हो कर राज्य करते थे। उनका प्रताप प्रतिद्वन्द्वीसे रहित था, और अनेक राजाओं के समृह उन्हें नमस्कार करते थे। किसी एक दिन वे सिंहासन पर विराजमान थे, उनपर चमर डोले जा रहे थे।। ४६-४७॥ ठीक उसी समय देवोंकी सभामें ऐशान स्वर्गके इन्द्रने वज्रायुधकी इस प्रकार स्तुति की—इस समय वज्रा-युध महासम्यन्दर्शनकी अधिकतासे अत्यन्त पुण्यवान् है।। ४८।। विचित्रचूल नामका देव इस स्तुति को नहीं सह सका अतः परीक्षा करनेके लिए वन्नायुधकी ऋोर चला सो ठीक ही है क्योंकि दुष्ट मनुष्य दूसरेकी स्तुतिको सहन नहीं कर सकता।। ४६।। उसने रूप बदल कर राजाके यथायोग्य दरीन किये त्र्यौर शास्त्रार्थ करनेकी खुजलीसे सौत्रान्तिक सतका त्राश्रय ले इस प्रकार कहा।। ५०॥ हे राजन । ऋाप जीव ऋादि पदार्थीके विचार करनेमें विद्वान हैं इसलिए कहिये कि पर्याय पर्यायीसे भिन्न है कि अभिन्न ? ।। ५१ ।। यदि पर्यायीसे पर्याय भिन्न है तो शून्यताकी प्राप्ति होती है क्योंकि दोनोंका ऋलग-ऋलग कोई ऋाधार नहीं है और यह पर्यायी है यह इसका पर्याय है इस प्रकारका व्यवहार भी नहीं वन सकता त्रातः यह पक्ष संगत नहीं बैठता ।। ५२ ।। यदि पर्यायी त्रीर पर्यायको एक माना जावे तो यह मानना भी युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि परस्पर एकपना श्रीर अनेकपना दोनोंके मिलनेसे संकर दोष त्याता है।। ५३।। 'यदि द्रव्य एक है त्यीर पर्यायें बहुत हैं 'ऐसा त्यापका मत है तो 'दोनों एक स्वरूप भी हैं' इस प्रतिज्ञाका भङ्ग हो जावेगा ।। ५४ ।। यदि द्रव्य श्रीर पर्याय दोनोंको नित्य मानेंगे तो फिर नित्य होनेके कारण पुण्य पापरूप कर्मीका उदय नहीं हो सकेगा. कर्मोंके उदयके विना बन्धके कारण राग द्वेष आदि परिणाम नहीं हो सर्केंगे, उनके अभावमें कर्मीका १ 'बासरादेरिव प्राच्यां' इति पाठः सुन्दु प्रतिभाति ।

कात्या क्षणिकत्वं चैत्तयोरभ्युपगम्यते । तवाभ्युपगमत्यागः पक्षसिद्धिश्च मे भवेत् ॥ ५६ ॥ ततो भवन्मतं भद्र बौद्धकैः परिकल्पितम् । १ कल्पनामात्रमत्रस्थं मा कृथास्त्वं वृथा श्रमम् ॥५७॥ इत्याकर्ण्यं तदोक्तं तद्वुधो वद्धायुधोऽभणत् । १८ णु चित्तं निधायोचौर्माध्यस्थं प्राप्य सौगत् । ५८ ॥ जिनेन्द्रवदनेन्दृत्थस्याद्वादामृतपायिनाम् । स्वकर्मफलभोगादिग्यवद्वारिवरोधिनम् ॥ ५९ ॥ क्षणिकैकान्तदुर्वादमवलम्ब्य प्ररूपितः । त्वया दोषो न वाधायै कल्पते धर्मधर्मिणोः ॥ ६० ॥ संज्ञाप्रज्ञास्विद्वादिभेदैभिक्षत्वमेत्रयोः । एकत्वं चापृथक्त्वापणनयैकावलम्बनात् ॥ ६९ ॥ कार्यकारणभावेन कालित्रत्यवर्तिनाम् । स्कन्धानामन्यवच्छेदसन्तानोऽभ्युपगम्यते ॥ ६२ ॥ स्कन्धानां क्षणिकत्वेऽपि असद्भावात्कृतकर्मणः । युक्तः फलोपभोगादिरस्माकमिति ते गतिः ॥ ६३ ॥ एतेम परिहारेण भवतः पक्षरक्षणम् । वातारितरुबन्धेन रोधो वा मत्तदन्तिनः ॥ ६४ ॥ सन्तानिभ्यः ससन्तानः पृथक् किवाऽपृथगमतः । पृथक्त्वे कि न पश्यामः सन्तानिभ्यः पृथक् न तत्॥६५॥ अथेच्टोऽन्यतिरेकेण सन्तानिभ्यः स्वकल्पितः । सन्तानः श्रून्यतां तस्य सुगतोऽपि न वारयेत् ॥६॥।

बन्ध नहीं हो सकेगा और जब बन्ध नहीं होगा तब मोक्षके अभावको कौन रोक सकेगा ? ॥ ५५॥ यदि कुछ उपाय न देख पर्याय-पर्यायीको चिणिक मानना स्वीकृत करते हैं तो आपके गृहीत पक्षका त्याग और हमारे पक्षकी सिद्धि हो जावेगी ॥ ५६॥ इसिलए हे भद्र ! आपका मत नीच बौद्धेंके द्वारा किल्पत है तथा कल्पना मात्र है इसमें आप व्यर्थ ही परिश्रम न करें॥ ५७॥

इस प्रकार उसका कहा सुनकर विद्वान बन्नायुध कहने लगा कि है सीगत! चित्तको ऊंचा रत्वकर तथा माध्यस्थ्य भावको प्राप्त हांकर सुन ॥ ५८ ॥ अपने द्वारा किया हुआ कर्म और उसके फलको भोगन। आदि व्यवहारसे विरोध रखने वालं चिणकैकान्तरूपी मिथ्यामतको लेकर तूने जो दाप बनलाया है वह जिनेन्द्र भगवानुके मुखरूपी चन्द्रमासे निकले हुए स्याद्वाद रूपी अमृतका पान करने वाले जेनियोंको कुछ भी बाया नहीं पहुँचा सकता। क्योंकि धर्म और धर्मीमें -गुण और गुणीमें संज्ञा-नाम तथा बुद्धि त्रादि चिह्नोंका भेद होनेसे भिन्नता है और 'गुण गुणी कभी त्रलग नहीं हो सकतें इस एकत्व नयका अवलम्बन लेनेसे दोनोंमें अभिन्नता है- एकता है। भावार्थ-द्रव्यार्थिक नयकी ऋषेत्ता गुण ऋोर गुणी, ऋथवा पर्याय ऋोर पर्यायीमें ऋभेद हैं-एकता है परन्तु व्यवहार नयकी त्रपेक्षा दोनोंमें भेद हैं। अनेकता है।। ५६-६१।। भूत भविष्यत् वर्तमान रूप तीनों कालोंमें रहने वाले स्कन्धोंमें परस्पर कारण-कार्य भाव रहता है अर्थान् भूत कालके स्कन्धोंसे वर्तमान कालके स्कन्धोंकी उत्पत्ति है इसलिए भूत कालके स्कन्ध कारण हुए श्रीर वर्तमान कालके स्कन्ध कार्य हुए । इसी प्रकार वर्तमान कालंके स्कन्धोंसे भविष्यत् काल सम्बन्धी स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है अतः वर्तमान काल सम्बन्धी स्कन्ध कारण हुए और भविष्यत् कालसम्बन्धी स्कन्ध कार्य हुए। इस प्रकार कार्य कारण भाव होनेसे इनमें एक श्रखण्ड सन्तान मानी जाती है। स्कन्धोंमें यद्यपि चणिकता है तो भी सन्तानकी अपेक्षा किये हुए कर्मका सद्भाव रहता है। जब उसका सद्भाव रहता है तब उसके फलका उपभोग भी हमारे मतमें सिद्ध हो जाता है'। ऐसा यदि आपका मत है तो इस परिहारसे त्रापको श्रपने पक्षकी रत्ता करना एरण्डके वृत्तसे मत्त हाथीके वांधनेके समान हैं। भावार्थ—जिस प्रकार एरण्डके वृक्षसे मत्त हाथी नहीं वांधा जा सकता उसी प्रकार इस परिहारसे श्रापके पत्तकी रचा नहीं हो सकती ॥ ६२-६४ ॥ हम पूछते हैं कि जो संतान स्कन्धोंसे उत्पन्न हुई है वह संतान संतानीसे भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न है तो हम उसे सन्तानीसे पृथक् क्यों नहीं देखते हैं ? चूं कि वह हमें पृथक नहीं दिखाई देती है इसलिए संतानीसे भिन्न नहीं है ॥ देपू ॥ यदि त्राप त्रपनी कल्पित संतानको संतानीसे त्रभिन्न मानने हैं तो फिर उसकी शून्यताको बुद्ध भी नहीं रोक सकते: क्योंकि संतानी चिणक है अतः उससे अभिन्न रहने वाली संतान भी चिणक ही

१ कल्पनामात्रमात्रास्थं ख०, ग०। २ सौगतः ख०, ग०। ३ तन्द्रावात् ख० (१)।

प्रश्वंसाबास्यितिकान्तः क्षणो भाष्यप्यनुक्रवात् । भवत्क्षणस्वस्पासिष्यासो नामोति सन्तितम् ॥६७॥ यदि किब्बिखतुर्थोऽस्ति सन्तानस्य तवास्तु सः । ततः सन्तानवादोऽयं भवव्यसनसन्तितः ॥६८॥ इति देवोऽप्यसौ तस्य वाग्वश्रेण विचूणितम् । वचो विचिन्त्य स्वं भग्नमानः कालादिल्लिकाः ॥६९॥ सद्यः सम्यक्त्वमादाय सम्पूज्य धरणीश्वरम् । निजागमनवृत्तान्तर्माभधाय दिवं गतः ॥ ७० ॥ अथ क्षेमङ्करः पृथ्व्याः क्षेमं योगं च सन्द्धत् । लब्धवोधिर्मितिज्ञानक्षयोपश्चमनावृतः ॥ ७९ ॥ वष्प्रायुषकुमारस्य कृत्वा राज्याभिषेचनम् । प्राप्तलौकान्तिकस्तोशः परिनिष्कम्य गेष्टतः ॥ ७२ ॥ अनावरणमस्थानमप्रमादमनुत्कमम् । असङ्गमकृताहारम १ नाहार्यमनेकधा ॥ ७३ ॥ अकषायमनारम्भमनवद्यमखण्डितम् । अनारतश्रुताभ्यासं प्रकुर्वन् स तपश्चिरम् ॥ ७४ ॥ विमंतं निरहधूतरं निःशास्यं निर्वितेतिन्द्रयाम् । निःक्रोधं निश्चलं चित्तं निर्वृत्ये निर्मलं व्यधात् ॥७५॥ कमाल्वेवलमप्याप्य व्याहृतपुरुहृतकम् । गणान् द्वादश वाऽऽत्मीयान् वाग्वसर्गादतीतृपत् ॥ ७६ ॥ वश्वायुषेऽथ भूनाये सुपुण्यफलितां महीम् । पात्यागमन्मधुर्मासो मदनोन्माददीपनः ॥ ७७ ॥ कोकिलानां कलालापो ध्वनिश्च मधुरोऽलिनाम् । अहरत्काममन्त्रो वा प्राणान् प्रोपितयोपिताम् ॥७८॥ कोकिलानां कलालापो ध्वनिश्च मधुरोऽलिनाम् । अहरत्काममन्त्रो वा प्राणान् प्रोपितयोपिताम् ॥७८॥

रहेगी। इस तरह अभेदवादमें सन्तानकी शून्यता बलात् सिद्ध होती है। जो चए बीत चुका है उसका अभाव हो गया है जो आगे आने वाला है उसका अभी उद्भव नहीं हुआ है और जो वर्तमान चण है वह अपने स्वरूपमें ही अतिव्याप्त है अतः इन तीनों चणोंसे सन्तानकी उत्पत्ता संभव नहीं है। यदि इनके सिवाय कोई चौथा चण माना जावे तो उससे संतानकी सिद्धि हो सकती है परन्तु चौथा चण आप मानते नहीं है क्योंकि चौथा चण माननेसे तीन चण तक स्कन्धकी सत्ता माननी पड़ेगी और जिससे चणिकवाद समाप्त हो जावेगा। इस प्रकार आपका यह सन्तानवाद संसारके दुःखोंकी सन्तित मालूम होती है।। ६६–६६।।

इस प्रकार उस देवने जब विचार किया कि हमारे वचन वजायुथके वचनरूपी वज्रसे खण्ड-खण्ड हो गये हैं तब उसका समस्त मान दूर हो गया। उसी समय कालादि लब्धियोंकी श्रतकुलतासे उसे सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया । उसने राजाकी पृजा की, श्रपने श्रानेका वृत्तान्त कहा श्रीर फिर वह स्वर्ग चला गया ॥ ६६-७० ॥ अथानन्तर त्तेमंकर महाराज योग त्रीर त्रेमका समन्वय करते हुए चिरकाल तक पृथिवीका पालन करते रहे । तद्नन्तर किसी दिन उन्होंने मितज्ञाना-वरणके क्षयोपशमसे युक्त होकर त्रात्म-ज्ञान प्राप्त कर लिया ।। ७१ ।। वत्रायुधकुमारका राज्याभिषेक किया, लौकान्तिक देवोंके द्वारा स्तुति प्राप्त की श्रीर घरसे निकल कर दीचा धारण कर ली।। ७२।। उन्होंने निरन्तर शास्त्रका अभ्यास करते हुए चिरकाल तक अनेक प्रकारका तपश्चरण किया। वे तप-श्चरण करते समय किसी प्रकारका त्रावरण नहीं रखते थे, किसी स्थान पर नियमित निवास नहीं करते थे, कभी प्रमाद नहीं करते थे, कभी शास्त्रविद्दित क्रमका उल्लंघन नहीं करते थे, काई परिप्रह पास नहीं रखते थे, लम्बे-लम्बे उपवास रखकर आहारका त्याग कर देते थे, किसी प्रकारका आभू-षण नहीं पहिनते थे, कभी कषाय नहीं करते थे, कोई प्रकारका आरम्भ नहीं रखते थे, कोई पाप नहीं करते थे, श्रीर गृहीत प्रतिज्ञाश्रोंको कभी खण्डित नहीं करते थे, उन्होंने निर्वाण प्राप्त करनेके लिए श्रपना चित्त ममतारहित, अहंकाररहित, शठतारहित, जितेन्द्रिय, क्रोधरहित, चक्रवतारहित, श्रीर निर्मल बना लिया था ।। ७३-७५ ।। क्रम-क्रम से उन्होंने केवलज्ञान भी प्राप्त कर लिया. इन्द्र आदि देवता उनके ज्ञान-कल्याणकके उत्सवमें आये और दिव्यध्वनिके द्वारा उन्होंने अपनी बारहों सभात्रोंको संतुष्ट कर दिया।। ७६॥

इधर राजा वन्नायुध उत्तम पुण्यसे फली हुई पृथिवीका पालन करने लगे। धीरे-धीरे कामके उत्मादको बढ़ाने वाला चैतका महीना आया। कोयलोंका मनोहर त्रालाप और भ्रमरोंका मधुर शब्द कामदेवके मंत्रके समान विरहिणी स्त्रियोंके प्राण हरण करने लगा। समस्त प्रकारके फूल

१-मङ्गत्याहार-क०, घ०। २ प्राणमन्त्रो वा ख०।

वनास्यिप मनोजाय त्रिजगिहिंजिगीपवे । यस्मिन् पुष्पकरे स्वैरं दृदुः सर्वस्वमात्मनः ॥७९॥ तस्मिन् काले वने रन्तुं 'स्वदेवरमणे मितम् । ज्ञात्वा सुदर्शनावक्त्राद्धारिण्याचात्मयोपिताम् ॥८०॥ श्रीत्मुक्ताराहनं गत्वा सुदर्शनसरोवरे । जलकीडां स्वदेवीभिः प्रवर्तयित भूभुजि ॥८१ ॥ श्रीत्मुक्ताराहनं गत्वा सुदर्शनसरोवरे । जलकीडां स्वदेवीभिः प्रवर्तयित भूभुजि ॥८२ ॥ श्रीत्मुक्ताय सरः सचः कश्चिद्विद्याधरः सलः । शिल्या नागपाशेन तमवन्नान्नृपोऽप्यसौ ॥८२ ॥ श्रीत्मुलं शर्त्व श्रीत्मुलं श्रीत्मुलं । विद्याधरोऽपि दुच्यात्मा तदानीं प्रपलायितः ॥८३॥ एष प्रवेभवे शत्रुतिंचु इंष्ट्रामिधानकः । वज्रायुधोऽपि देवीभिः सह स्वपुरमागमत् ॥८४ ॥ एषं सुष्येन भूभर्तुः काले गच्छत्ययोदयात् । निधयो नव रत्नानि चतुर्दश्च तदाऽभवन् ॥८५॥ चक्कवितिश्चयं प्राप्य निविद्यं सिहविष्यरे । कश्चिद्विद्याधरो भीतः शरणं तमुपागतः ॥८६ ॥ तस्यौवानुपदं काचिदुत्वातासिलता लगी । क्रोधानलश्चिखेवागात् द्योतयन्ती "सभावनीम् ॥८७॥ तस्याश्चानुपदं कश्चित्त्स्थितरः स गदांधरः । समागत्य महाराज दुरात्मेष खगाधमः ॥८८ ॥ व्वं दुष्टनिप्रहे शिष्टपालने च निरन्तरम् । वजागितं निप्रहः कार्यस्त्वयास्यान्यायकारिणः ॥८९ ॥ कोऽसावन्याय इत्येतत् ज्ञातुमिच्छा तवास्ति चेत् । वदामि देव सम्यक् त्वं प्रणिधाय मनः श्रणु ॥९०॥ काम्बद्विपमुकच्छात्वपये ८ खचराचले । श्रेण्यामुत्तरिग्जायां छुकम्प्रभपुराधिपः ॥ ९२ ॥ खगाधीडिन्द्रदत्ताख्यः प्रिया तस्य यशोधरा । नयोरहं सुतो वायुवेगो विद्याधर्मतः ॥ ९२ ॥ तत्र किक्षरगीताख्यनगराधपतिः खगः । विद्याचूलः सुता तस्य सुकान्ता मे प्रियाऽभवत् । ॥१३॥

उत्पन्न करनेवाले उस चैत्रके महानेमें फूलांसे लंद हुए वन ऐसे जान पड़ते थे मानो त्रिजगद्विजयी कामदेवके लिए अपना सर्वस्व ही दे रहं हों।। ७७-७६ ।। उस समय उसने सुदर्शना रानीके सुखसे तथा धारिणी आदि अपनी खियोंकी उत्मुकतासे यह जान लिया कि इस समय इनकी अपने देव-रमण नामक वनमें कीड़ा करनेकी इच्छा है इसलिए वह उस वनमें जाकर सुदर्शन नामक सरावरमें अपनी रानियोंके साथ जलक्रीड़ा करने लगा ।। ५०-५१ ।। उसी समय किसी दुष्ट विद्याधरने ऋाकर उस सरोवरको शीव्र ही एक शिलासे ढक दिया और राजाको नागपाशसे बाँध लिया। राजा वजायुधने भी अपने हाथकी हथेलीसे उस शिला पर ऐसा आधान किया कि उसके सौ दुकड़े हो गये । दृष्ट विद्याधर उसी समय भाग गया । यह विद्याधर श्रीर कोई नहीं था—पूर्वभवका शत्रु विद्यु-द्दंष्ट्र था। बज्रायुध अपनी रानियोंके साथ अपने नगरमें वापिस आ गया। इस प्रकार पुण्यादयसे राजाका काल मुखसे बीत रहा था। कुछ समय बाद नो निधियाँ और चौदह रत्न प्रकट हुए।। =२-५५ ॥ वह चक्रवर्तीकी विभूति पाकर एक दिन सिंहासन पर बैठा हुआ था कि उस समय भयभीत हुऋा एक विद्याधर उसकी शरणमें ऋाया ।। ⊏६ ।। उसके पीछे ही एक विद्याधरी हाथमें तलवार लिये क्रोधाग्निकी शिखाके समान सभाभूमिको प्रकाशित करती हुई आई ॥ ५७ ॥ उस विद्याधरीके पीछे ही हाथमें गदा लिये एक वृद्ध विद्याधर त्राकर कहने लगा कि हे महाराज ! यह विद्याधर दुष्ट नीच है, आप दुष्ट मनुष्योंके निग्रह करने और सत्पुरुषोंके पालन करनेमें निरन्तर जागृत रहते हैं इसलिए आपको इस अन्याय करने वालेका निग्नह अवश्य करना चाहिये ॥ ८८-८६ ॥ इसने कीन-सा अन्याय किया है यदि आपको यह जाननेकी इच्छा है तो हे देव ! मैं कहता हूँ, आप चित्तको अच्छी तरह स्थिर कर सुनें ॥ ६० ॥

जम्बूद्वीपके सुकच्छ देशमें जो विजयार्ध पर्वत है उसकी उत्तरश्रेणीमें एक शुक्रंप्रभ नामका नगर है। वहाँ विद्याधरोंके राजा इन्द्रदत्त राज्य करते थे। उनकी रानीका नाम यशोधरा था। मैं उन दोनोंका पुत्र हूँ, वायुवेग मेरा नाम है त्र्यौर सब विद्याधर मुफे मानते हैं।। ६१-६२।। उसी देश में किन्नरगीत नामका एक नगर है। उसके राजाका नाम चित्रचूल है। चित्रचूलकी पुत्री सुकानता

१ स्वे देव-क०, ख०, ग०, व०, म०, । २ मूभुजे ल०। ३ पुण्योदयात् । ४ चक्रवर्तिश्रियः म०, ल०। ५ सभावनिम् ग०। सभावतिम् ल०। ६ जागर्ति ल०। ७ जम्बूद्वीपे क०, ख०, ग०, घ०, म०। खेचराचरे ल०। ६ चित्रसेनः म०, ल०। १० भवेत् क०, ग०, घ०।

सुता मम सुकान्तायाश्चेषा शान्तिमतिः सती । विद्याः साधियतुं याता मुनिसागरपर्वतम् ॥९४॥ विद्यासाधनिवार्थं पापोऽयं समुपस्थितः । पुण्योदयात्तदैवास्या विद्या सिद्धिमुपागता ॥९५॥ तम्रयात्वामयं पापकर्मकृत्समुपाभयत् । विद्यापुजां समादाय तदैवाहं समागमम् ॥ ९६ ॥ अदृष्ट्वा मस्तुतां तम्र तन्मार्गं क्षिप्रमन्वितः । इत्यवादीत्स तत्सर्वं श्रुत्वाऽविधिविलोचनः ॥ ९७ ॥ आनाम्यहं महत्वास्य विद्याया विष्रकारणम् । इति वज्रायुघो व्यक्तमेवं प्रोवाच तां कथाम् ॥ ९८ ॥ अस्मिन्नैरावते। त्याते गान्धारविपये नृपः । विन्ध्यसेनः पतिविन्ध्यपुरस्य विलसन् गुणैः ॥९९॥ सुलक्षणायां तस्यामृत्युन्तिलिनकेतुकः । तत्रैव धनमित्रस्य श्रीदत्तायां सुतो वणिक् ॥ १०० ॥ सुदत्तो नाम तस्यासीद्वार्या प्रीतिङ्कराह्वयात् । दृष्ट्वा निलनकेतुस्तां कविद्वनिद्वाहारिणीम् ॥१०२॥ मदनानलसन्तसतद्दाहं सोद्वमक्षमः । न्यायवृत्तिं समुलङ्घ्य यलादहत दुर्मतिः ॥१०२॥ सुदत्तान्तिन निर्विण्णः सुव्रतात्वाचितः। तत्र भोगोंश्चिरं सुक्त्वा ततः प्रच्युत्य पुण्यभाक् ॥१०२॥ संन्यस्येशानकल्पेऽभूदेकसागरजीवितः । तत्र भोगोंश्चिरं सुक्त्वा ततः प्रच्युत्य पुण्यभाक् ॥१०४॥ सम्बद्धीपसुकच्छाल्यविजयार्द्वाचलोत्तरः । श्रेण्यां पुरेऽभवत्काद्वनाद्यन्तिलकाह्वये ॥१०५॥ महेन्द्विक्रमस्येष्टतन्जोऽजितसेनवाक् । अभववद्योलवेगायां विद्याविक्रमदुर्गतः ॥ १०६ ॥ इतो निक्नकेतुश्च वीद्वयोल्कापातमात्मवान् । निर्विद्य प्राक्तनात्मीयं दुश्चरित्रं विनिन्दयन् ॥१०७॥ सीमक्करमुर्ति श्रित्वा दीक्षामादाय ग्रुद्धिः। क्रमात्कैवल्यमुत्पाद्य सम्प्रापिक्वितिमप्टमीम् ॥१०८॥

मेरी स्त्री है।। ६३।। मेरे तथा सुकान्ताके यह शान्तिमती नामकी सती पुत्री उत्पन्न हुई है। यह विद्या सिद्ध करनेके लिए सुनिसागर नामक पर्वतपर गई थी।। ६४।। उसी समय यह पापी इसकी विद्या सिद्ध करनेमें विन्न करनेके लिए उपस्थित हुन्ना था परन्तु पुण्यकर्मके उदयसे इसकी विद्या सिद्ध हो गई।। ६५।। यह पापी विद्याके भयसे ही श्रापके शरण श्राया है। मैं विद्याकी पूजाकी सामग्री ले कर उसी समय वहाँ आया था परन्तु वहाँ श्रापनी पुत्रीको न देख शीन्न ही उसी मार्गसे इनके पीछे श्राया हूँ। इस प्रकार उस वृद्ध विद्याधरने कहा। यह सब सुनकर अवधिज्ञानहृषी नेत्रको धारण करने वाले राजा बन्नायुध कहने लगे। कि 'इसकी विद्यामें विन्न हानका जो बड़ा भारी कारण है उसे मैं जानता हूं' ऐसा कहकर वे स्पष्ट रूपसे उसकी कथा कहने लगे।। ६६-६८॥।

उन्होंने कहा कि 'इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत तेत्रमें एक गान्धार नामका देश है उसके विन्ध्यपुर नगरमें गुणोंसे सुशोभित राजा विन्ध्यसेन राज्य करता था। उसकी सुलत्तणा रानीसे निलनकेतु नामका पुत्र हुआ था। उसी नगरमें एक धनिमत्र नामका विणक् रहता था। उसकी श्रीदत्ता स्त्रीसे सुदत्ता नामका पुत्र हुआ था। सुदत्तकी स्त्रीका नाम प्रीतिकरा था। एक दिन प्रीतिकरा किसी वनमें विहार कर रही थी। उसी समय राजपुत्र निलनकेतुने उसे देखा और देखते ही कामाग्निसे एसा संतप्त हुआ कि उसकी दाह सहन करनेमें असमर्थ हो गया। उस दुर्बुद्धिने न्यायवृत्तिका उह्जन कर बलपूर्वक प्रीतिकराका हरण कर लिया॥ ६६-१०२॥ सुदत्ता इस घटनासे बहुत ही विरक्त हुआ। उसने सुव्रत नामक जिनेन्द्रके समीप दीन्ना ले ली और चिर काल तक घोर नपश्चरण कर आयुके अन्तमें संन्यासमरण किया जिससे ऐशान स्वर्गमें एक सागरकी आयुवाला देव हुआ। वह पुण्यात्मा चिर काल तक भोग भोग कर वहाँ से च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी सुकच्छ देशके विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीपर काञ्चनतिलक नामक नगरमें राजा महेन्द्रविक्रम और नीलवेगा नामकी रानीके अजितसेन नामका प्यारा पुत्र हुआ। यह विद्या और पराक्रमसे दुर्जेय है।।१०३-१०६॥

इधर निलन्केतुको उल्कापात देखनेसे आत्मज्ञान हो गया। उसने विरक्त हो कर अपने पिछले दुश्चरित्रकी निन्दा की, सीमंकर मुनिके पास जाकर दीना ली, बुद्धिको निर्मल बनाया, कम कमसे केवलज्ञान उत्पन्न किया और अन्तमें अष्टम भूमि—मोन्न स्थान प्राप्त कर लिया ॥१०७-१०=॥

१ विद्यां पूजां क०, व०। २ तं दाहं ल०। ३ अप्रमूदनिलवेगायां म०, ल०।

प्रीतिक्करापि 'निर्वेगास्तंश्रित सुक्रतान्तिकम् । गृहसङ्गपरित्यागास्कृत्वा चानद्रायणं परम् ॥१०९॥ प्रान्ते संन्यस्य सा प्रायात्कल्पमीशाननामकम्। तत्र स्वायुः स्थिति नीत्वा दिब्यैभोगैस्तवश्च्युता ॥११०॥ 'तवाजिन तन्ज्ञेयमयं विद्याविघातकृत् । तत्सम्बन्धादिति प्रोक्तं सर्वमाकण्यं भूभुजा ॥१११॥ निर्विद्य संस्तेः शान्तिमती क्षेमद्भराह्मयात् । तीर्थेशाह्ममासाद्य सद्यः प्राप्य सुलक्षणाम् ॥११२॥ गणिनीं संयमं श्रित्वा संन्यस्येशानसंज्ञके । नाके निलिम्पो भूत्वा स्वकायपूजार्थमागमत् ॥११२॥ तद्यानीमेव कैवल्यं प्रापत् पवनवेगवाक् । सहैवाजितसेनेन कृत्वा पूजां तयोरयात् ॥ ११४ ॥ तथा चक्रपरे राज्यलक्ष्म्यालिङ्गितविघहे । दशाङ्गभोगसाद्भृते पाति पट्लण्डमण्डलम् ॥११५॥ विद्याधराद्रयपाभागे शिवमन्दिरभूपतिः । मेघवाहननामास्य विमलाल्या प्रिया तयोः ॥११६॥ सुता कनकमालेति कल्याणविधिपूर्वकम् । जाता कनकशान्तेः सा क्षपकेनुं सुखावहा ॥ १९७ ॥ तथा वसन्तसेनाऽपि बभूवास्य कनीयसी । ताभ्यां निर्वृतिमापासौ द्याद्ययेन वा ॥११८॥ प्रिया वसन्तसेनाऽपि बभूवास्य कनीयसी । ताभ्यां निर्वृतिमापासौ द्याद्ययेन वा ॥११९॥ कन्दमूलफलान्वेपी निधि वा सुकृतोद्यात् । कुमारो मुनिमद्राक्षीद्विपने विमलप्रभम् ॥१२१॥ तं त्रिः परीत्य वन्दित्वा ततस्तत्वं प्रबुद्धवात् । मनोरजः समुद्ध्य गुद्धं बुद्धंस्पासदत् ॥१२२॥ तद्वानीमेव तं दीक्षालक्ष्मीश्र स्ववशं व्यधात् । शम्पलीव वसन्तश्रीरज्ञायन तपःश्रियः ॥ ॥१२६॥

श्रीतिकरा भी विरक्त हो कर सूत्रता आर्थिकांक पास गई आर घर तथा परिप्रहका त्याग कर चान्द्रा-यण नामक श्रेष्ठ तप करने लगी। अन्तमें संन्यासमरण कर एशान स्वर्गमें देवी हुई। वहाँ दिव्य भोगोंके द्वारा अपनी आयु पृरी कर वहाँ से च्युत हुई और अब तुम्हारी पुत्री हुई है। पूर्व पर्यायके सम्बन्धसे ही इस विद्याधरने इसकी विद्यामें वित्र किया था? । इस प्रकार राजा वजायधके द्वारा कही हुई सब बात मुनकर शान्तिमती संसारसे विरक्त हो गई। उसने हेमंकर नामक तीथंकरसे धर्म श्रवण किया और शीघ ही सुलवणा नामकी आर्यिकाके पास जा कर संयम धारण कर लिया। अन्तमें संन्यास मरण कर वह एशान स्वर्गमें देव हुई। वह अपने शरीरकी पूजाके लिए आई थी उसी समय पवनवेग और अजितमेन मुनिकां केवलज्ञान प्राप्त हुआ सा उनकी पूजा कर वह अपने स्थान पर चली गई।। १०६-११४।। इस प्रकार जिनका शरीर राज्यलर्च्मासे आलिङ्गित हो रहा है ऐसे चक्रवर्ती बन्नायुध दश प्रकारक भागांके आधीन हांकर जब छहा खण्ड पृथिवी का पालन करते थे ॥ ११५ ॥ तत्र विजयार्ध पर्वतका द्त्रिण श्रेणीके शिवमन्दिर नगरमें राजा मेघवाहन राज्य करते थे उनकी स्त्रीका नाम विमला था। उन दोनोंके कनकमाला नामकी पुत्री हुई थी। उसके जन्मकालमें अनेक उत्सव मनाये गये थे। तरुणी होनेपर वह राजा कनकशान्तिको कामसुख प्रदान करने वाली हुई थी अर्थान् उसके साथ विवाही गई थी।। ११६-११७।। इसके सिवाय वस्त्वोकसार नगरके स्वामी समुद्रसेन विद्याधरकी जयसेना रानीके उदरसे उत्पन्न हुई वसन्तसेना भी कनकशान्तिकी छोटी स्त्री थी। जिसप्रकार दृष्टि और चर्या-सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रसे निर्वृति-निर्वाण-मोज्ञ प्राप्त होता है उसी प्रकार उन दानों स्त्रियोंसे राजा कनकशान्ति निर्वृति-सुख प्राप्त कर रहा था ॥ ११८-११६ ॥ किसी समय राजा कनकशान्ति कोयलोंके प्रथम आलापसे बुलाये हुएके समान कौतुक वश ऋपनी स्त्रियोंके साथ वनविहारके लिए गया था।। १२०।। जिस प्रकार कन्द्रमूल फल ढंढने वालेको पुण्योदयसे खजाना मिल जाय उसी प्रकार उस कुमारको वनमें विमलप्रभ नामके मनिराज दीख पड़े ।। १२१ ।। उसने उनकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं, वन्दना की, उनसे तत्त्वज्ञान प्राप्त किया श्रीर ऋपने मनकी धूलि उड़ाकर बुद्धिको शुद्ध किया।। १२२।। उसी समय दीश्रा-लक्सीने उसे अपने वश कर लिया अर्थात उसने दीक्षा धारण कर ली इसलिए कहना पड़ता है कि वसन्त-लक्मी मानो तपोलक्मीकी दृती ही थी। भावार्थ-जिसप्रकार दृती, पुरुषका स्त्रीके साथ समागम

१ प्रीतिकरातिनिर्वेगात् ख०। प्रीतिकरापि संवेगात् म०, ल०। २ तदाजनि म०। ३ वास्त्वोकसा-राख्य-क०, ग०, घ०, वस्त्वौक-म०। ४ कोकिलप्रथमा-क०, ख०, घ०। ५ तपःश्रियम् क०, घ०।

देक्यौ विमक्रमत्यास्यगणिनीं ते समाश्रिते । अदीक्षेतां सहैतेन युक्तं तत्कुरूयोषिताम् ॥१२४॥ सिद्धाचर्छे कदाचित्तं प्रतिमायोगधारिणम् । खगो वसन्तसेनाया बद्धदैरेण मैथुनः ॥१२५॥ विलोक्य चित्रचूलाक्यः कोपारुणितवीक्षणः । प्रारिष्मुरूपसर्गाय तर्जितः वेश्वदेश्वरैः ॥१२६॥ अन्यदा रत्नसेनात्वयो नृपो रत्नपुराधिपः । दत्त्वाऽऽप पद्मकाश्र्यं भिक्षां कनकशान्तये ॥१२०॥ वित्रचृक्तः पुनश्रास्य प्रतिमायोगधारिणः । वने सुरनिपातात्वये विघातं कर्तुमुद्यतः ॥१२०॥ विस्मन् कोपं परित्यज्य घातिघाता यतीश्वरः । केवलावगमं प्रापत्काऽपि कोपो न धीमताम् ॥१२९॥ देवागमनमालोक्य भीत्वा स लगपापकः । तमेव शरणं यातो नीचायां वृत्तिरीद्दशी ॥१३०॥ अथ बज्रायुधाधीशो ४नप्नुकैवल्यदर्शनात् । लब्धबोधिः सहस्रायुधाय राज्यं प्रदाय तत् ॥१३१॥ दिक्षां क्षेमङ्कराख्यान पर्तार्थकर्तुरुपान्तगः । प्राप्य सिद्धिगरी वर्षप्रतिमायोगमास्थितः ॥१३२॥ तस्य पादी समालम्ब्य वाल्मीकं बह्ववर्तत । वर्द्धयन्ति महात्मानः पादलमानिप द्विपः ॥१३३॥ व्यक्तिनं तं व्यत्योऽपि माद्वं वा समीप्सवः । गादं रूढाः समासेदुराकण्ठमभितस्तनुम् ॥१३४॥ अश्वप्रीवसुतौ रत्नकण्ठरत्नायुधाभिधौ । भ्रान्त्वा वजन्मन्यतिबलमहावलसमाल्यया ॥१३५॥ भूत्वाऽसुरौ तमभ्येत्य तद्विधातं चिक्षिक्षेते । रम्भातिलोत्ताने द्व्या तर्जीयत्वाऽतिभक्तितः ॥१३६॥

करा देती हैं उसी प्रकार वसन्तलद्दमीने राजा कनकशान्तिका तपोलद्दमीके साथ समागम करा दिया था।। १२३।। इसीके माथ इसकी दानों खियोंने भी विमलमती आर्थिकाके पास जाकर दीन्ना धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि कुलीन खियोंको ऐसा करना उचित ही हैं।। १२४।। किसी समय कनकशान्ति मुनिराज सिद्धाचलपर प्रतिमायोगसे दिराजमान थे वहीं पर उनकी खी वसन्त-सेनाका भाई चित्रचूल नामका विद्याधर आया। पूर्वजन्मके वंथे हुए वैरके कारण उसकी आँखे क्रोधसे लाल हो गई। वह उपसर्ग प्रारम्भ करना ही चाहता था कि विद्याधरोंके अधिपतिने ललकार कर उसे भगा दिया।। १२४-१२६।। किसी एक दिन रत्नपुरके राजा रत्नसेनने मुनिराज कनकशान्तिके लिए आहार देकर पद्धाश्चर्य प्राप्त किये।। १२७।। किसी दृसरे दिन वही मुनिराज सुरनिपात नामके वनमें प्रतिमायोग धारणकर विराजमान थे। वह चित्रचृल नामका विद्याधर फिरसे उपसर्ग करनेके लिए तत्पर हुआ।। १२०।। परन्तु उन मुनिराजने उसपर रंचमात्र भी क्रोध नहीं किया बल्कि धातिया कर्मोंका नाशकर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमानोंको किसी पर क्रोध करना उचित नहीं है।। १२६।। केवलज्ञानका उत्सव मनानेके लिए देवोंका आगमन हुआ। उसे देख वह पापी विद्याधर दरकर उन्हीं केवली भगवानकी शरणमें पहुंचा सो ठीक ही है क्योंकि नीच मनुष्योंकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है।। १३०।।

अथानन्तर नातीके केवलज्ञानका उत्सव देखनेसे वन्नायुध महाराजको भी आत्मज्ञान हो गया जिससे उन्होंने सहस्रायुधके लिए राज्य दे दिया और त्रेमंकर तीर्थंकरके पास पहुँचकर दीना धारण कर ली। दीन्ना लेनेके बाद ही उन्होंने सिद्धिगिरि नामक पर्वतपर एक वर्षके लिए प्रतिमायोग धारण कर लिया।। १३१-१३२।। उनके चरणोंका आश्रय पाकर बहुतसे बमीठे तैयार हो गये सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुप चरणोंमें लगे शत्रुओंको भी बढ़ाते हैं।। १३३।। उनके शारीरके चारों आर सबन रूपसे जमी हुई लनाएं भी मानो उनके परिणामोंकी कोमलता प्राप्त करनेके लिए ही उन मुनिराजके पास तक जा पहुँची थीं॥ १३४॥ अश्वप्रीवके रतकण्ठ और रत्नायुध नामके जो दो पुत्र थे वे चिरकाल तक संसारमें भ्रमण कर अतिबल और महाबल नामके असुर हुए। वे दोनों ही असुर उन मुनिराजका विघात करनेकी इच्छासे उनके सम्मुख गये परन्तु रम्भा और तिलोत्तमा नामकी देवियोंने देख लिया अतः डांटकर भगा दिया तथा दिव्य गन्ध आदिके द्वारा बड़ी भक्तिसे उनकी पूजा की। पूजाके बाद वे देवियां स्वर्ग चली गईँ। देखों कहाँ दो स्नियाँ और

१ तर्जितं ख०। २ त्वचरेश्वरैः ल०। ३ रत्नचूलः ख०। ४ नप्तृकैवल--ल०। ५-क्यात--ल०। ६ जम्मानि स०।

गन्धादिभिर्यति दिव्येरभ्यव्यं दिवमीयतुः । क वा ते काऽसुरी पुण्ये सति कि न घटामटेत् ॥ १३७॥ किञ्चित्कारणमुद्दित्रय वज्रायुधसुतोऽपि तत् । राज्यं शतबिलन्युचैनिधाय निहतस्पृहः ॥१३८॥ संयमं सम्यगादाय मुनीन्द्रात् पिहिताश्रवात् । योगावसाने स प्रापद्वज्ञायुधमुनीश्वरम् ॥१३९॥ ताबुमी सुचिरं कृत्वा प्रवज्यां सह दुःस्सहाम् । वैभारपर्वतस्याग्रे विग्रहेऽप्यकृताग्रही ॥१४०॥ ऊर्ध्वप्रैवेयकस्याघोऽभृतां सौमनसाह्नये । एकान्नन्निशदब्ध्यायुपौ विमाने महद्धिकौ ॥१४१॥ ततो।वज्रायुधश्च्युत्वा द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहगे । विषये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी ॥१४२॥ पतिर्घनरथस्तस्य देवी कान्ता मनोहरा । तयोर्मेघरथाख्योऽभूदाधानाद्याप्तसस्क्रियः ॥१४३॥ तस्यैवान्योऽहमिन्द्रोऽपि सुतो दृढरथाह्नयः। जातो मनोरमायां ताविव चन्द्रदिवाकरी ॥१४४॥ तयोः पराक्रमप्रज्ञाप्रश्रयप्राभवक्षमाः । सत्यत्यागादयोऽन्ये च प्रादुरासन् गुणाः स्थिराः ॥१४५॥ सुतौ तौ यौवनापूर्णौ प्राप्तेश्वर्याविव द्विपौ । विलोक्य तद्विवाहार्थं महीशो विहितस्सृतिः ॥१४६॥ ज्येष्ठमृनोविवाहेन प्रियमिन्नामनोरमे । कनीयसोऽपि सुमति विद्ये चित्तवहामाम् ॥१४०॥ अभवन्त्रियमित्रायां तनुजो नन्दिवर्द्धनः । सुमत्यां वरमेनाख्यः सुतो दृढरथस्य च ॥१४८॥ इति स्वपुत्रपौत्रादिसुखसाधनसंयुतः । सिंहविष्टरमध्यास्य शक्रलीलां समावहन् ॥१४९॥ तदात्र प्रियमित्रायाः सुपेणा नाम चेटिका । कृकवार्क् समानीय १घनतुण्टाभिधानकम् ॥१५०॥ दर्शयित्वाऽऽह यक्षेनं जयेयुः कृकवाकुकाः । परेपां प्रददे तेभ्या दीनाराणां सहस्रकम् ॥१५१॥ इति देव्या कर्नायस्याः श्रत्वा तद्रणिकाऽऽनयत् । काञ्चना वज्रतुण्डाम्यं कुक्कुटं योधने तयोः ॥१५२॥

कहाँ दो ऋँगुर फिर भी उन स्त्रियोने ऋगुरोको भगा दिया सो ठीक है क्योंकि पुण्यके रहते हुए कौनसा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता १ ॥ १३५-१३७ ॥

इधर वज्रायुधके पुत्र महक्तायुधकों भी किसी कारणसे वैराग्य हो गया, उन्होंने अपना राज्य शतवलीके लिए दे दिया, सब प्रकारकी इच्छाएं छोड़ दीं और पिहितास्त्रव नामके मुनिराजसे उत्तम संयम प्राप्त कर लिया। जब एक वर्षका योग समाप्त हुआ तब वे अपने पिता-वज्रायुध मुनिराजके समीप जा पहुँचे।। १३८-१३६।। पिता पुत्र दोनोंने चिरकाल तक दुःसह तपस्या की, अन्तमें वे वैभार पर्वतके अधभागपर पहुँचे। वहाँ उन्होंने शरीरमें भी अपना आयह छोड़ दिया अर्थात् शरीरसे स्नेहरहित हो कर संन्यासमरण किया और ऊर्ध्वप्रवेयकके नीचेके सौमनस नामक विमान में बड़ी ऋदिके धारक अहमिन्द्र हुए, वहाँ उनतीस सागरकी उनकी आयु थी।। १४०-१४१।।

इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह हेन्नमें पुष्कलावती नामका देश हैं। उसकी पुण्डरीकिणी नामकी नगरीमें राजा घनरथ राज्य करते थे। उनकी मनोहरा नामकी मुन्दर रानी थी। वन्नायुधका जीव मैंबेयकसे च्युत होकर उन्हीं दोनोंके मेघरथ नामका पुत्र हुन्ना। उसके जन्मके पहले गर्भाधान त्रादि कियाएं हुई थीं।। १४२-१४३।। उन्हीं राजा घनरथकी दूसरी रानी मनोरमा थी। दूसरा अहमिन्द्र (सहस्रायुध का जीव) उसीके गर्भसे दृढरथ नामका पुत्र हुन्ना। ये दोनों ही पुत्र चन्द्र त्र्योर सूर्यके समान जान पड़ते थे।। १४४।। उन दोनोंमें पराक्रम, बुद्धि, विनय, प्रभाव, क्षमा, सत्य, त्याग त्रादि अनेक स्थायी गुण प्रकट हुए थे।। १४५।। दोनों ही पुत्र पूर्ण युवा हो गये त्र्योर एश्वर्य प्राप्त गजराजके समान सुशोभित होने लगे। उन्हों देख राजाका ध्यान उनके विवाहकी त्र्योर गया।। १४६।। उन्होंने बड़े पुत्रका विवाह प्रियमित्रा त्र्योर मनोरमाके साथ किया था तथा मुमतिको छोटे पुत्रकी हृदयम्बलभा बनाया था।। १४७।। इस्मार मेघरथकी प्रियमित्रा स्त्रीसे नित्वर्धन नामका पुत्र हुत्रा त्र्योर हृदरथकी मुमति नामकी स्त्रीसे वरसेन नामका पुत्र हुत्रा त्रीर हृदरथकी मुमति नामकी स्त्रीसे वरसेन नामका पुत्र हुत्रा । १४८।। इस प्रकार पुत्र पीत्र त्रादि मुखके समस्त साधनोंसे युक्त राजा घनरथ सिंहासन पर वैठकर इन्द्रकी लीला धारण करता था। १४९।। उसी समय प्रियमित्राकी मुषेणा नामकी दासी घनतुण्ड नामका मुर्गा लाकर दिखलाती हुई बोली कि यदि दूसरोंके मुर्गे इसे जीत लें तो मैं एक हजार दीनार हुँगी। यह सुनकर छोटी स्त्रीकी काक्ष्यना नामकी दासी एक वक्रतुण्ड नामका मुर्गा ले त्राई। दोनोंका युद्ध होने लगा, वह युद्ध

१ वज्रतुण्डाभिधानकं क०, ख०, ग०, घ०।

स्रन्योन्यदुःखहेतुत्वादेतयोः पश्यतामि । हिंसानन्दादिकं द्रष्टुमयोग्यं धर्मवेदिनाम् ॥१५३॥ इति स्मरंश्र भन्यानां बहूनामुपशान्तये । स्वकीयपुत्रमाहात्त्यप्रकाशनिधया च तत् ॥ १५४ ॥ युद्धं धन्तरथाघीशो लोकमानो दृदकुधोः। स मेधरथमप्राक्षीत् बलमेतत्कुतोऽनयोः ॥१५५॥ इति तेन स एप्टः सन् विशुद्धावधिलोचनः । तयोस्तादृशयुद्धस्य हेतुमेवमुदाहरत् ॥१५६॥ अस्मिन्नेरावते रन्नपुरे शाकटिको कुधा । सोद्यों भद्रभन्याख्यौ बर्लावदंनिमित्ततः ॥१५०॥ पापिष्टौ भ्रीनद्तिरि हत्वा मृत्वा परस्परम् । काञ्चनाख्यसरित्तिरे श्वेतताम्रादिकर्णकौ ॥१५८॥ स्वपूर्वजन्मपापेन जायेतां चनवारणौ । तत्रापि भवसम्बद्धकोधाद्यध्या मृति गतौ ॥१५९॥ अयोध्यापुरवास्तव्यो नन्दिमिन्नोऽस्ति त्रब्छवः । महिपीमण्डले तस्य जज्ञाते गवलोग्तमौ ॥१६०॥ इसीस्तन्नापि संरम्भसम्भृतौ तौ परस्परम् । बभूवतुश्चिरं युद्ध्वा श्रङ्गामाकृष्टजीवितौ ॥१६१॥ युद्ध्वाऽन्योन्यं गतप्राणौ सञ्जातौ कुक्कुटाविमौ । न्वविद्याध्यासितावेतौ गृदौ योधयतः खगौ ॥१६३॥ युद्ध्वाऽन्योन्यं गतप्राणौ सञ्जातौ कुक्कुटाविमौ । न्वविद्याध्यासितावेतौ गृदौ योधयतः खगौ ॥१६३॥ युद्ध्वारश्चेण्यां कनकादिनि भूपतिः । खगो गरुद्देगाख्यो धनिपेणास्य वल्लमा ॥ १६५॥ पुरेऽभृदुत्तरश्लेण्यां कनकादिनि भूपतिः । खगो गरुद्देगाख्यो धनिपेणास्य वल्लमा ॥ १६५॥ रिलकान्तिदिवश्चन्द्रितलकश्च सुतौ तयोः । सिद्धकृटे समासीनं चारणहन्द्रमाश्चितौ ॥१६६॥ स्तुत्वा स्वजन्मसम्यन्धं सप्रश्रयमपृच्लताम् । ज्येष्टा मुनिन्तयोरेवं तत्प्रपद्यमभापत ॥१६७॥

दोनों मुर्गोंके लिए दुःखका कारण था तथा देखने वालोंके लिए भी हिंसानन्द आदि रोद्रध्यान करने वाला था ऋतः धर्मात्मात्रोंके देखने योग्य नहीं है।। १५०-१५३।। एसा विचार कर बहुतसे भव्य जीवोंको शान्ति प्राप्त कराने तथा अपने पुत्रका माहात्म्य प्रकाशित करनेकी वृद्धिसे राजा घनस्थ उन दोनों क्रांबी मुर्गोंका यद्ध देखते हुए मेचरथसे पृद्धने लगे कि इनमें यह बल कहाँसे आया ? ॥ १५४-१५५ ॥ इस प्रकार घनरथके पूछने पर विद्युद्ध अवधिज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करने वाला मेचरथ, उन दोनों मुर्गीके वैसे यद्भका कारण कहने लगा ॥ १५६ ॥ उसने इस प्रकार कहना हारू किया कि इसी जम्बूढीपके ऐरावर्त जेबमें एक रबपुर नामका तगर है उसमें भद्र और धन्य नामके दो संगे भाई थे। दोनों ही गाड़ी चलानेका कार्य करने थे। एक दिन वे दोनों ही पापी श्रीनदीके किनारे वैलके निमित्तमे लड़ पड़े और परस्पर एक दूसरेको सार कर मर गये। अपने पूर्व जन्मके पापसे मर कर वे दोनों काञ्चन नदीवे किनार खेतकर्ण और नाम्रकर्ण नामक जंगली हाथी हुए। वहांपर भी वे दोनों पूर्व भवके ,बॅबे हुए क्रोधमें लड़कर मर गये ।। १५७-१५६ ।। मर कर अयोध्या नगरमें रहने वाले निद्मित्र नामक गोपालकी भैसोंके भुण्डमें दो उत्तम भैंपे हुए।। १६०।। दोनों ही श्रहंकारी थे श्रतः परस्परमें बहुत ही कुपित हुए श्रीर चिरकाल तक युद्धकर सींगोंक अप्रभाग की चोटसे दोनोंक प्राण निकल गये।। १६१ ।। अवर्का वार वे दोनों उसी अयोध्या नगरमें शक्तीवर-सेन और शब्दवरसेन नामक राजपुत्रोंके मेढा हुए। उनके मस्तक वल्रके समान मजवृत थे। मेढे भी परस्परमें लड़े और मर कर ये मुर्गे हुए हैं। अपनी अपनी विवाओंसे युक्त हुए दो विद्याधर छिप कर इन्हें लड़ा रहे हैं।। १६२ - १६३।। उन विद्याधरोंक लड़ानेका कारण क्या है १ श्रीर वे कौन हैं ? हे राजन, यदि यह अाप जानना चाहते हैं तो सुनें। इसी जम्बूढीप सम्बन्धी भरतन्नेत्रके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणी पर एक कनकपुर नामका नगर है। उसमें गरुडवेग नामका राजा राज्य करता था। धृतिपेणा उसकी स्त्रीका नाम था। उन दोनोंके दिवितिलक और चन्द्रतिलक नामके दो पुत्र थे। एक दिन ये दोनों ही पुत्र सिद्धकूट पर विराजमान चारणयुगलके पास पहुँचे ॥ १६४-१६६ ॥ ऋौर स्तुति कर बड़ी विनयके साथ ऋपने पूर्वभवके सम्बन्ध पृछने लगे । उनमें जो वड़े मुनि थे वे इस प्रकार विस्तारसे कहने लगे ॥ १६७ ॥

१ नदीतीर्थे ख०। गोपालः।

धातकीखण्डप्राग्मागे पुरमेरावते मुवि । तिलकाख्यं पतिस्तस्य बमूवाभयघोषवाक् ॥१६८॥
सुवर्णतिलका तस्य देवी जातौ सुतौ तयोः । विजयोऽन्यो जयन्तश्च सम्पन्ननयविकमौ ॥१६९॥
खगादिदक्षिणश्रेणीमन्दाराख्यपुरेशिनः । शङ्कस्य जयदेव्याश्च पृथिवीतिलका सुता ॥१७७॥
तस्य त्वभयघोपस्य साऽभवत्प्राणवल्लमा । व्यक्तं संवत्सरं तस्यामेवासक्तेऽन्यदा विभौ ॥१७१॥
सुवर्णतिलका सार्द्वं विहर्तुं भवना वनम् । व्यक्तिति नृपति चन्नत्वलान्त्यादिनिलकोऽवदन् ॥१७२॥
सुवर्णतिलका सार्द्वं विहर्तुं भवना वनम् । व्यक्तितिलका स्मयं वनमञ्जेव दर्शये ॥१०३॥
स्वति तत्कालजं सर्वं वनवस्तु प्रदर्श्य सा । तेन शक्तुवती रोद्धं मानभङ्गेन पीडिता ॥१७४॥
सुमति गणिनीं प्राप्य प्रवज्यामाददे सती । हेतुरासक्षभव्यानां मानश्च हिनसिद्धये ॥१७५॥
भक्त्या दमवराख्याय दत्वा दानं महीपितः । आश्चर्यपञ्चकं प्राप्य कदाचिदभयाह्म्यः ॥१७५॥
अवाप्य सह सृतुभ्यामनन्तगुरुसिचिम् । लव्यवोधिः समादत्त दुस्सहं स महाव्रतम् ॥१७७॥
कारणं तीर्थकुक्षाम्नो भावित्वाऽऽयुपोऽवधौ । सम्यगाराध्य पुत्राभ्यामच्युतं कल्पमात्मवान् ॥१७८॥
हाविशत्यव्यमानायुर्भुक्त्वा मोगांश्च तौ ततः । जीवितान्तं भवन्तौ तौ जातौ नृपकुमारकौ ॥१७८॥
हति तत्सम्यगाकण्यं भगवन्नावयोः पिना । क्वेति पृष्टो सुनिस्नाभ्यामवर्वादिति तत्कथाम् ॥ १८० ॥
ततः प्रच्युत्य ४कल्पात्ताद् हेमाङ्गदमहीपतेः । सुनोऽभूनमेघमालिन्यां देव्यां घनरथाह्मयः ॥ १८० ॥
हदानीं पुण्डरीकिण्यां युद्धं कुककुटयोरसौ । "प्रेक्षमाणः स्थितः श्रीमान् देवीसुतसमन्वितः ॥ १८२ ॥

धातकी खण्ड द्वीपके पूर्व भागमें जो ऐरावन चेत्र है उसकी भूमिपर एक तिलक नामका नगर है। उसके स्वामीका नाम अभयधीप था श्रीर उनकी स्त्रीका नाम सूवर्णतिलक था। उन दोनों-के विजय और जयन्त नासके दो पुत्र थे । वे दोनों ही पुत्र नीति और पराक्रमसे सम्पन्न थे । इसी क्षेत्रके विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें स्थित सन्दारनगरके राजा शङ्ख श्रौर उनकी रानी जयदेवीके ष्ट्रिथिवीतिलका नामकी पुत्री थी ।। १६८-१७० ।। वह राजा स्रभयघोपकी प्राणवहमा हुई थी । राजा अभयघोष उसमें आसक्त होनेसे एक वर्ष तक उसीके यहाँ रहे आये ॥ १७१ ॥ एकदिन चक्रत्कान्ति-तिलका नामकी दासी त्राकर राजामे कहने लगी कि रानी सूवर्णतिलका आपके साथ वनमें विहार करना चाहती हैं।। १७२ ।। चेटीके वचन सुनकर राजा वहाँ जाना चाहता था परन्तु पृथिवीतिलका राजासे मनोहर वचन वोली और कहने लगी कि वह यहीं दिखलाये देती हूँ ।। १७३ ।। ऐसा कह कर उसने उसम्समयमें होनेवाली वनकी सब वस्तुएँ दिखला दीं और इस कारण वह राजाको रोकने-में समर्थ हा सकी। रानी सुवर्णतिलका इस मानभङ्गसे बहुत दु:खी हुई। अन्तमें उस सतीने सुमति नामक त्रार्यिकाके पास दीक्षा ले ली सो ठीक ही है क्योंकि निकट भन्यजीवोंका मानहित सिद्धिका कारण हो जाता है।। १७४-१७५।। अभयघोप राजाने किसी दिन दमवर नामक मुनिराजके लिए भक्ति-पूर्वक दान देकर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये ॥ १७६ ॥ वह एक दिन अपने दोनों पुत्रोंके साथ अनन्त नामक गुरुके समीप गया था वहाँ उसे ज्यात्मज्ञान हो गया जिससे उसने कठिन महाव्रत धारण कर लिये ।। १७७ ।। नीथंकर नामकर्मके वन्धमें कारणभून सोलह कारण भावनात्र्योंका चिन्तवन किया श्रीर त्रायुके त्रन्तमें समाधिमरण कर ऋपने दोनों पुत्रोंके साथ ऋच्यतस्वर्गमें देव हुआ।। १७८॥ बाईस सागरकी त्रायु पाकर वे तीनों वहाँ मनोवाञ्छित भाग भोगते रहे। त्रायुके त्रान्तमें वहाँसे च्युत होकर दोनों ही विजय श्रौर जयन्त राजकुमारके जीव तुम दोनों उत्पन्न हुए हो ॥ १७६ ॥ यह सब अच्छी तरह सुनकर वे दोनों ही फिर पृष्ठने लगे—िक हे भगवन् ! हमारे पिता कहाँ हैं ? ऐसा पृद्धे जानेपर वे पिताकी कथा इस प्रकार कहने लगे—।। १५० ।। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता-का जीव अच्युतस्वर्गसे च्युत होकर हमाङ्गद् राजाकी मेघमालिनी नामकी रानीके घनरथ नागका पुत्र हुन्त्रा है वह श्रीमान् इस समय रानियों तथा पुत्रोंके साथ पुण्डरीकिणी नगरीमें मुर्गीका युद्ध

१ एक म०, ल०। २ वश् कान्तौ कामयते इच्छतीत्यर्थः । ३ ताम् क०, ख०, ग०, घ०, म०, छ०। ४ कल्पान्ते ल०। ५ प्रेच्यमाणः ख०।

तदाकर्णं भवत्मीत्या खगौ तावागताविमौ । इति मेघरथात्सर्वमाकर्णात्मीयविग्रहम् ॥ १८३ ॥ प्रकटीकृत्य तौ भूपं कुमारं चाभिपूज्य तम् । गत्वा गीवर्द्धनोपान्ते दीक्षासिद्धिमवापताम् ॥ १८४ ॥ स्वपूर्वभवसम्बन्धं विदित्वा कुक्कुटौ च तौ । मुक्त्वा परस्पराबद्धवैरं संन्यस्य साहसात् ॥ १८५ ॥ अभूतां भूतदेवादिरमणान्तवनद्वये । ताम्रादिचूरुचूरुान्तकनकी भूतजातिजी ॥ १८६ ॥ तदैवागत्य तौ देवौ प्रीत्या मेघरथाह्वयम् । सम्पूज्याख्याय सम्बन्धं स्वजन्मान्तरजं स्फूटम् ॥ १८७ ॥ मानुषोत्तरमुद्यान्तर्वित्तं विश्वं विलोकय । एष एव तवाबाभ्यामुपकारो विधीयताम् १ ॥ १८८ ॥ इत्युदीर्यं कुमारं तं स्यात्तथेति प्रतिश्रतम् । सार्दं स्वासैः समारोप्य विमानं विविधिद्धिकम् ॥ १८९ ॥ सम्प्राप्य गगनाभोगं मेघमालाविभूपितम् । दर्शयामास तुर्यान्तौ कान्तान् देशान्यथाक्रमम् ॥ १९० ॥ भरतः प्रथमो देशस्ततो हैमवतः परः । हरिवर्षो विदेहश्च रम्यकः पञ्चमो मतः ॥ १९१ ॥ हैरण्यवतसंज्ञश्च परश्चेरावताह्नयः। पश्येते सप्त भूमृति विभक्ताः सप्तभिविमो ॥ १९२ ॥ हिमवान् महाहिमवान् निषघो मन्दरो महान् । नीलो रुक्मी शिखर्याल्यो विख्याताः कुलपर्वताः॥१९३॥ इमा रम्या महानचश्चतुर्दशसमुद्रगाः । पद्मादिहृदसम्भूता नानास्रोतस्विनीयुताः ॥ १९४ ॥ गङ्गा सिन्धुक्च राहिच रोहितास्या<sup>3</sup> हरित्परा । हरिकान्ता परा सीता सीतोटा चाष्टमी नदी ॥ १९५ ॥ नारी च नरकान्ता च कुलान्ता ४स्वर्णसंज्ञिका। ततोऽन्या रूप्यकुलाख्या रक्ता रक्तोदया सह ॥ १९६॥ हृदाः पोडशसङ्ख्याः स्युः कुशेशयविभूपिताः । पश्य पश्चो महापश्चास्तिगन्छः केसरी महा-॥ १९७ ॥ पुण्डरीकस्तथा पुण्डरीको निषधनामकः । परो देवकुरुः सुर्यः "सुरुसो दशमः स्मृतः ॥ १९८ ॥ विद्युत्प्रभाद्भयः ख्यातो नीलवान् कुरुरुत्तरः। चन्द्रश्चेरावतो माल्यवांश्च विख्यातसंज्ञकः॥ १९९ ॥ तेषामाचेषु पर्सु स्युस्ताः श्रीहीष्टतिकीर्तयः । बुद्धिर्लक्ष्मीश्च शकस्य व्यन्तयीं वल्लभाङ्गनाः ॥ २०० ॥

देखता हुआ बैठा है ।। १८१–१८२ ।। उन मुनिराजसे ये सब वार्ते मुनकर ये दोनों ही विद्याधर श्रापके प्रेमसे यहाँ त्राये हैं। इस तरह मेघरथसे सब समाचार सुनकर उन विद्याधरोंने त्रपना स्वरूप प्रकट किया, राजा घनरथ और कुमार मेघरथकी पूजा की तथा गोवर्धन मुनिराजके समीप जाकर दीक्षा प्राप्त कर ली ।। १८३-१८४ ।। उन दोनों सुर्गीने भी ऋपना पूर्वभवका सम्बन्ध जानकर परस्पर का बँधा हुआ बैर छोड़ दिया और अन्तमें साहसके साथ संन्यास धारण कर लिया। और भूतरमण तथा देवरमण नामक वनमें ताम्रचूल और कनकचूल नामके भूतजातीय व्यन्तर हुए॥ १८५-१८६॥ उसी समय वे दोनों देव पुण्डरीकिणी नगरीमं अपये और बड़े प्रेमसे मेघरथकी पूजा कर अपने पूर्व जन्मका सम्बन्ध स्पष्ट रूपसे कहने लगे ।। १८७ ।। अन्तमें उन्होंने कहा कि आप मानुषात्तर पर्वतके भीतर विद्यमान समस्त संसारको देख लीजिये। हमलोगोंके द्वारा आपका कमसे कम यही उपकार हो जावे ।। १८८ ।। देवोंके ऐसा कहनेपर कुमारने जब तथास्त कहकर उनकी बात स्वीकृत कर ली तब देवोंने कुमारको उसके त्राप्तजनोंके साथ अनेक ऋद्वियोंसे युक्त विमानपर बैठाया श्रीर मेघमालासे विभूषित त्राकाशमें ले जाकर यथाक्रमसे चलते चलते, मुन्दर देश दिखलाये।। १८६-१६० ॥ वे वतलाते जाते थे कि यह पहला भरतक्षेत्र है, यह उसके आगे हैमवत क्षेत्र है, यह हरिवर्ष क्तेत्र है, यह विदेह क्तेत्र है, यह पॉचवॉ रम्यक क्तेत्र है, यह हैरण्यवत क्तेत्र है और यह ऐरावत क्तेत्र है। इस प्रकार हे स्वामिन ! सात अ कुलाचलोंसे विभाजित ये सात त्रेत्र हैं ।।। १६१-१६२ ।। हिमवान्, महाहिमवान्, निषध, महामेर, नील, रुक्मी श्रीर शिखरी ये सात प्रसिद्ध कुलाचल हैं १६३॥ ये पद्मश्रादि सरोवरोंसे निकलने वाली, समुद्रकी श्रोर जानेवाली, श्रानेक नदियोंसे युक्त, मनोहर चौदह महानदियाँ हैं, ॥ १६४ ॥ गङ्गा, सिन्धु, रोहित, रोहितास्या, हरित्, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकान्ता, सुवर्णकूला, रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा ये उनके नाम हैं।। १६५-१६६ ।। देखो, कमलोंसे मुशोभित ये सोलह ह्नद-सरोवर हैं । पद्म, महापद्म, तिगब्छ, केसरी, महा-पुण्डरीक, पुण्डरीक, निपध, देवकुरु, सूर्य, दशवाँ सुलस, विद्युत्प्रभ, नीलवान्, उत्तरकुरु, चन्द्र, ऐरावत और माल्यवान ये उन सोलह हदोंके नाम हैं।।१६७-१६६।। इनमेंसे आदिके छह हदोंमें कमसे श्री.

१ विश्रीयते ल०। २ विभुक्ताः ल०। ३ रोहितास्या ल०। ४ सुवर्ण ल०। ५ सुलभोः ल०।

नागाः शेषेषु तन्नामधेयाः सन्ततवासिनः । परयामी च महाभाग प्रेक्ष्या चक्षारपर्वताः ॥ २०१ ॥ चित्रपद्मादिकूटाख्यौ कूटान्तनिलनः परः । एकशैलिखिकूटश्च कूटो वैश्रवणादिक रः ॥ २०२ ॥ अन्जनात्माञ्जनौ श्रद्धावांश्च विजया<sup>२</sup>वती । आशीविषाभिधानश्च सुखावहसमाह्वयः ॥ २०३ ॥ चन्द्रमालस्तथा सूर्यमालो नागादिमालवाक् । देवमालः परो गन्धमादनो माल्यवार्नाप ॥ २०४ ॥ विद्यात्रभः सीमनसः प्रलयोत्पत्तिदृरगाः । विभङ्गनद्यो ह्याताश्च स्वच्छास्त्रपरिपूरिताः ॥ २०५ ॥ ह्रदाह्रदवतीसंज्ञे परा पक्षवतीति च । तप्तमत्तजलाभ्याञ्च सहोन्मत्तजलाह्नया ॥ २०६ ॥ क्षीरोदा च संशीतोदा स्रोतोऽन्तवाहिनी परा । <sup>3</sup>गन्धादिमालिनी फेनमालिन्युम्यादिमालिनी॥ २०७ ॥ अमी च विषयाः कच्छसुकच्छपरिभापितौ । महाकच्छा तथा कच्छकावत्यावर्तलाङ्गलाः ॥ २०८ ॥ पुष्कला पुष्कलावत्यो वत्सा नाम्ना च कीर्तिता । सुवत्सा च महावत्सा विख्याता बत्सकावती ॥२०९॥ रम्या च रम्यकाख्या रमणीया मङ्गलावती । पद्मा सुपद्मा महापद्मा <sup>४</sup>पद्मावत्यभिख्यया ॥ २१० ॥ शह्ला च निलनान्या च कुमुदा सरिता परा । वधा सुवमा च महावमया वप्रकावती ॥ २११ ॥ गन्धा मुगन्धा <sup>६</sup>गन्धावत् सुगन्धा गन्धमालिनी । एताश्च राजधान्योऽत्र कुमारालोकयस्फुटम् ॥२१२॥ क्षेमा क्षेमपुरी चान्याऽरिष्टाऽरिष्टपुरी परा । खङ्गाव्यया च मञ्जूषा "चौषधी पुण्डरीकिणी ॥ २१३ ॥ सुसीमा कुण्डला सार्द्धमपराजितसंज्ञ्या । प्रभङ्कराङ्कवत्याख्या पद्मावत्यभिधोदिता ॥ २१४ ॥ द्युभा<sup>८</sup> शब्दाभिधाना च नगरी रलसञ्चया । अश्वसिंहमहापुर्यो विजयादिपुरी परा ॥ २१५ ॥ अरजा विरजारचैवमशोका वीतशोकवाक् । विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता ॥ २१६ ॥ अथ चक्रपुरी खङ्गपुर्ययोध्या च वर्णिता । अवध्येन्यथ सीतांत्तराभागान्मंरुसन्निधेः ॥ २१७ ॥ प्राद्क्षिण्येन वक्षाराद्र ादींश्च प्रतिपादितान् । समुद्रादिवनादीनि भूतोद्दिप्टानि भुभुजा ॥ २१८ ॥

ह्वी, घृति, कीर्ति, बुद्धि स्त्रीर लक्ष्मी ये इन्द्रकी बहुमा व्यन्तर देवियाँ रहती हैं।। २००।। बाकीके दश हुदोंमें उसी नामके नागकुमारदेव सदा निवास करते हैं। हे महाभाग ! इधर देखों, ये देखने योग्य वक्षार पर्वत हैं ॥२०१॥ चित्रकृट, पद्मकृट, निलनकूट, एकशैल, त्रिकृट, वैश्रवणकूट, अञ्जनात्म, त्राञ्चन, श्रद्धावान, विजयावनी, त्राशीविप, सुखावह, चन्द्रमाल, सूर्यमाल, नागमाल श्रीर देवमाल ये सोलह इनके नाम हैं। इनके सिवाय गन्धमादन, माल्यवान, विरात्प्रभ और सौमनस्य ये चार गजदन्त हैं। ये सब पर्वत उत्पत्ति तथा विनाशसे दूर रहते हैं-श्रनादिनिधन हैं । इधर स्वच्छ जलसे भरी हुई ये विभङ्ग निद्याँ हैं ।। २०२–२०५ ।। हुदा, हुदवती, पङ्कवती, वप्तजला, मत्तजला, उन्मत्तजला, श्लीरोदा, शीनोदा, स्रोतोऽन्तर्वाहिनी, गन्धमालिनी, फेनमालिनी श्रीर ऊर्मिमालिनी ये बारह इनके नाम हैं ॥२०६-२००॥ हे कुमार ! म्पष्ट देखिये, कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लाङ्गला, पुष्कला, पुष्कलावती, वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सकावती, रम्या, रम्यका, रमणीया, मङ्गलावती, पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मावती, राङ्का, नलिना, कुमुदा, सरिता, वप्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गन्धा, सुगन्धा, गन्धावत्सुगन्धा और गन्ध-मालिनी ये वत्तीस विदेइत्तेत्रके देश हैं। तथा त्रेमा, त्रेमपुरी, त्र्रारिष्टा, अरिष्टपुरी, खङ्ग, मञ्जपा, श्रौषधी, पुण्डरीकिणी, सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रमंकरा, अंकवती, पद्मावती, शुभा, रत्नसञ्चया, अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, ऋरजा, विरजा, ऋशोका, वीतशोका, विजया, वैजयन्ती, जयंती, अपराजिता, चकपुरी, खङ्गपुरी, अयोध्या और अवध्या ये बत्तीस नगरियाँ उन देशोंकी राजधानियाँ हैं। ये वचार पर्वत, विभंग नदी और देश आदि सब सीता नदीके उचारकी ओर मेरु पर्वतके समीपसे प्रदक्षिणा रूपसे वर्णन किये हैं। इनके सिवाय उन व्यन्तर देवोंने समुद्र, वन श्रादि जो जो दिखलाये थे वे सब राजकुमारने देखे। इच्छानुसार मानुषोत्तार पर्वत देखा श्रौर उसके बीचमें रहनेवाले समस्त प्रिय स्थान देखे। श्रपना तेज प्रकट करनेवाले राजकुमारने बड़ी

१ वैश्रवणादिमः ल०। २ विकटावती ग०। विजयावता ल०। ३ गम्भीरमालिनी ग०, ल०, म०। ४ पद्मकावत्यभिख्यया ल०। पद्मावत्यभिधोदिताम् ग०। ५ निलनाख्या च ल०। ६ गन्धवती शब्दा ल०। ७ बौषधी ल०।—त्यौषधी घ०। बौषधि म०। म श्रुभशब्दाभिधाना च ल०, ग०।

पद्यतान्यानि च स्वैरं मानुपोरारभुभृतः । मध्यवतींनि सर्वाणि प्रीत्याविष्कृततेजसा ॥ २१९ ॥ अकृत्रिमजिनागाराण्यभ्यस्यं स्तुतिभिश्चिरम् । वस्तुत्वाऽध्याभिनिवृत्यापि स्वपुरं परमोत्सवम् ॥ २२०॥ दिव्याभरणदानेन परिपृज्य महीपितम् । सामोक्तिभिश्च तौ व्यन्तेरेशौ स्वावासमीयतुः ॥ २२९ ॥ यः कर्मव्यतिहारेण नोपकाराणवं तरेत् । स जीवन्नपि निजींवो विर्मन्धप्रसवोपमः ॥ २२२ ॥ कृतवाकू च चेदेवमुपकारिवदौ कथम् । मनुष्यो जरयत्यक्ने न चेदुपकृतं खलः ॥ २२३ ॥ कदाचित्काललाभेन नृपो धनरथाह्वयः । चोदितः स्वगतं धीमानिति देहाद्यचिन्तयत् ॥ २२४ ॥ धिकृष्टिमिष्टिमत्येतत् शरीरं जन्तुरावसेत् । अवस्करगृहाचैनं नापैत्यितज्ञगुप्सितम् ॥ २२५ ॥ तपंकाणि सुखान्यादुः काभि तान्यत्र देहिनाम् । मोहः कोऽप्यतिदुःखेषु सुखास्था पापहेतुषु ॥ २२६ ॥ जन्माधन्तर्भुद्वतं चेजीवितं निश्चितं ततः । न क्षणे च कृतो जन्मी जायेत न हिते रतः ॥ २२० ॥ बन्धवो बन्धनान्येते सम्पदो विपदोऽङ्गिनाम्४ । न चेदेवं कृतः सन्तो वनान्तं प्रकृताः गताः ॥२२८॥ वितर्कयन्तित्येनं प्राप्य लौकान्तिकामगः । विज्ञायावधिविज्ञानादनुवक्तुं तदीष्सितम् ॥ २२९ ॥ देव देवस्य को वक्ता देव प्वावगच्छति । साधु हेयमुपादेयं चार्यमित्यादिसंस्तवैः ॥ २३० ॥ स्तुत्वा सतामभिष्दुत्यमभ्यर्घ्य प्रसवैनिजेः । नियोगमनुपाल्य स्वं स्वं धामेतुं नभोऽगमन् ॥ २३१ ॥ ततो मेष्वप्रसामभिषेकपुरस्सरम् । नियोगमनुपाल्य स्वं स्वयं चाष्याप संयमम् ॥ २३२ ॥

प्रीतिसे अकृत्रिम जिन-मन्दिरींकी पूजा की, अर्थपूर्ण स्तुतियोंसे स्तुति की और तदनन्तर बड़े उत्सवोंसे युक्त अपने नगरमें वापिस आ गये।। २०५-२२०।। वहाँ आकर उन व्यन्तर देवोंने दिव्य आभरण देकर तथा शान्तिपूर्ण शब्द कहकर राजाकी पूजा की और उसके वाद व निवासस्थान पर चले गये।। २२१।। जो मनुष्य वदलेंके कार्यसे उपकार रूपी समुद्रको नहीं तिरता है अर्थात् उपकारी मनुष्यका प्रत्युपकार नहीं करना है वह गन्ध रहित फूलके समान जीता हुआ भी मरेके समान है।। २२२।। जब ये दो मुर्गे इस प्रकार उपकार मानने वाले हैं तब फिर मनुष्य अपने शरीरमें जीर्ण क्यों होता है ? यदि उसने उपकार नहीं किया तो वह दुष्ट ही है।। २२२।।

किसी एक दिन काललब्धिसे प्रेरित हुए बुद्धिमान् राजा धनरथ अपने मनमें शरीरादिका इस प्रकार विचार करने लगे।। २२४।।इस जीवको धिकार है। बड़े दुःखर्का बात है कि यह जीव शारीरको इष्ट समभक्तर उसमें निवास करता है परन्तु यह इस रारीरको विष्ठांके घरमे भी अधिक घुणास्पद नहीं जानता ॥२२५॥ जो संतोष उत्पन्न करनेवाले हों उन्हें सुख कहते हैं । परन्तु ऐसे सुख इस संसारमें प्राणियोंको मिलते ही कहाँ हैं ? यह कोई मोहका ही उदय समकता चाहिए कि जिसमें यह प्राणी पापके कारणभूत दुःखोंको सुख समभने लगता है।। २२६।। जन्मसे लेकर अन्तमहर्त पर्यन्त यदि जीवके जीवित रहनेका निश्चय होता तो भी टीक है परन्तु यह क्षणभर भी जीवित रहेगा जब इस बातका भी निश्चय नहीं है तब यह जीव आत्महित करनेमें तत्पर क्यों नहीं होता ? ॥ २२७ ॥ ये भाई-बन्ध एक प्रकारके बन्धन हैं और सम्पदाएँ भी प्राणियोंके लिए विपत्ति रूप हैं। यदि ऐसा न होता तो पहलेके सज्जन पुरुप जङ्गलके मध्य क्यों जाते १॥ २२८॥ इधर महाराज घनरथ ऐसा चिन्तवन कर रहे थे कि उसी समय अवधिज्ञानसे जानकर लौकान्तिक देव उनके इष्ट पदार्थका समर्थन करनेके लिए आ पहुँचे ।। २२६ ।। व कहने लगे कि हे देव ! आपके लिए हितका उपदेश कौन दे सकता है ? आप स्वयं ही हेय उपादेय पदार्थका जानते हैं। इस प्रकार सज्जनोंके द्वारा स्तुति करने योग्य भगवान् घनरथकी लोकान्तिक देवोंने स्तुति की। स्वर्गीय पुष्पोंसे उनकी पूजा की, अपना नियोग पालन किया और यह सब कर वे अपने-अपने स्थान पर जानेके लिए त्र्याकाशमें जा पहुँचे ।। २३०-२३१ ।। तदनन्तर भगवान् धनरथने त्र्यभिषेक-पूर्वक मेघरथके लिए राज्य दिया, देवोंने उनका अभिषेक किया और इस तरह उन्होंने स्वयं संयम धारण कर लिया

१ स्तुःवार्थ्याभिर्निवृत्याविशारपुरं ल० । २ निर्गन्धकुसुमोपमः ल० । ३ श्रवास्करगृहाचैतन्नानेत्यति-सा० । ४ विपदाङ्गिनाम् ल० । ५ वनान्ते ख०, ग० । ६ मेघरथे ल० ।

मनोवाक्कायसंग्रुद्धि विद्धद्विजितेन्द्रियः । कपायविषम १ स्वन्तमव १ मोहं वमन् सुधीः ॥ २३३ ॥ १ आवश्रेणीं समारु कमारूमीण निर्ममः । निर्मूल्य निर्मलं भावमद्यापावगमस्य सः ॥ २३४ ॥ तदा कैवल्यसम्प्राप्ति ४ प्रभावात्किं पितासनाः । निलिम्पाः सर्वसम्पत्त्या पत्युः पूजामकुर्वत ॥ २३५ ॥ स देवरमणोद्याने समं मेघरथोऽन्यदा । स्वदेवीभिविद्दत्यास्थाचन्द्रकान्तिशलातले ॥२३६॥ सिविच्टं तं समाक्रम्य गच्छन्किद्वसभयचरः । गण्डोपल इव व्योमिन सरु सुविमानकः ॥२३७॥ शिलां रुष्ट्रा नृपारू त्यापित्र सुद्धाः । नृपाङ्क द्याप्रित्त स्वाक्षमो गाद्यमाकन्दाकरणस्वनम् । तदा तत्त्वचरी प्राप्य नाथानाथाऽस्मि ७ नाथ्यसे ॥२३९॥ पतिभक्षां ददस्वेति १ प्राह प्रोत्थापितक्रमः । किमेतदिति भूनाथ संस्पृष्टः प्रियमित्रया ॥२४०॥ विजयाद्धिककास्येशो विद्य इंष्ट्रक्याधिपः । प्राणेशाऽनिलवेगाऽस्य सुतः सिहरथस्तयोः ॥२४९॥ अभिवन्द्य जिनाधीशमायञ्चमितवाहनः । ममोपरि विमाने स्वे रुद्धे नायाति केनचित् ॥२४२॥ । १ विलोक्य मां दृष्ट्वा स्वद्यात् कोपवेपितः । १ अस्मान् शिलातलेनामा १ प्रोत्थापितनुसु समी ॥ पादितोऽयं मद्दू हेनैपाप्यस्य १ मनोरमा । इत्यव्वित्ति स्वण्यं कि कोपस्यास्य कारणम् ॥२४४॥ पादितोऽयं मद्दू हेनैपाप्यस्य १ मनोरमा । इत्यव्वित्ति स्वण्यं कि कोपस्यास्य कारणम् ॥२४४॥ पादितोऽयं मद्दू हेनैपाप्यस्य १ मनोरमा । इत्यव्वित्ति स्वण्यं कि कोपस्यास्य कारणम् ॥२४४॥

॥ २३२ ॥ उन्होंने मन-वचन कायको शुद्ध बना लिया था, इन्द्रियोंको जीत लिया था, जिसका फल ध्रच्छा नहीं ऐसे नीच कहे जानेवाल कपाय रूपी विपको उगल दिया था, उत्तम बुद्धि प्राप्त की थी, सब ममता छोड़ दी थी, ज्यकश्रेणीपर चढ़कर कम-क्रममें सब कर्मोंको उखाड़ कर दूर कर दिया था ख्रोर केवलज्ञान प्राप्त करनेक योग्य निर्मल भाव प्राप्त किये थे।। २३२-२३४॥ उस समय भगवान् को केवलज्ञान प्राप्त होनेसे देवोंके ख्रासन कम्पित हो गये। उन्होंने ख्राकर सर्व वैभवके साथ उनकी पूजा की।। २३५॥

किसी एक समय राजा सेवरथ अपनी रानियोंके साथ विहारकर देवरमण नामक उद्यानमें चन्डकान्त मणिके शिलातलपर बैठ गया।। २३६।। उसी समय उसके उत्परसे कोई विद्याधर जा रहा था। उसका विमान त्राकाशमें ऐसा रुक गया जैसा कि मानो किसी वड़ी चट्टानमें त्राटक गया हो ।। २३७ ।। विमान रुक जानेसे वह बहुत ही कुपित हुआ । राजा मेघरथ जिस शिलापर बैठे थे षह उसे उठानेके लिए उदात हुआ। परन्तु राजा मंघरथने अपने पेरके अंगृठासे उस शिलाको दवा दिया जिससे वह शिलाके भारसे बहुत ही पीड़ित हुआ।। २३८।। जब वह शिलाका भार सहन फरनेमें असमर्थ हो गया तब करण शब्द करता हुआ चिहाने लगा। यह देख, उसकी स्त्री विद्याधरी ष्पाई ऋोर कहने लगी कि हे नाथ ! मैं अनाथ हुई जाती हूं, मैं याचना करती हूं, मुक्ते पति-भिद्या दीजिये। ऐसी प्रार्थना की जानेपर मेचरथने अपना पैर ऊपर उठा लिया। यह सब देख प्रियमित्राने राजा मेघरथसे।पूछा कि है नाथ ! यह सब क्या है ? ॥ २३६-२४०॥ यह सुन राजा मेघरथ कहने लगा कि विजयार्धपर्वतपर अलका नगरीका राजा विदाद्दंष्ट्र विद्याधर है। अनिलंबगा उसकी स्त्रीका नाम है। यह उन दोनोंका सिंहरथ नामका पुत्र है। यह जिनेन्द्र भगवान्की वन्दनाकर अमित नामक विमानमें बैठा हुआ आ रहा था कि इसका विमान किसी कारणसे मेरे उपर रुक गया, आगे नहीं जा सका। जब उसने सब दिशाश्चोंकी श्रोर देखा नो मैं दिख पड़ा। मुक्त देख ऋहंकारके कारण उनका शरीर कोधसे काँपने लगा। वह शिलातलके साथ हम सब लोगोंको उठानेके लिए उद्यम फरने लगा। मैंने पैरका अँगूठा दवा दिया जिससे यह पीड़ित हो उठा। यह उसकी मनोरमा नामकी स्त्री है। राजा मेघरथने यह कहा। इसे मुनकर प्रियमित्रा रानीने फिर पृछा कि इसके इस क्रोधका

इतमेव किमस्यन्यदन्नान्यत्रापि भनेत्यसौ । तयोक्तो नान्यदित्यस्य प्राग्जन्मेत्युपदिष्टवान् ॥२४५॥ द्वीपे द्वितीये पूर्वस्मिन्नीरावतसमाह्नये । देशे शङ्गपुरे राजा भाजात्रोहिस्य शङ्किका ॥२४६॥ भायां तौ शङ्क्षरीलस्थात्सर्वगृप्तमुनीश्वरात् । आसौ जिनगुणस्थातिमुपोषितविधि समम् ॥२४७॥ भिक्षाचरमथान्येषुर्धतिषेणयतीश्वरम् । निरीक्ष्य भिक्षां दत्वाऽस्मै वसुधाराचवापताम् ॥२४८॥ समाधिगुप्तमासाद्यं संन्यस्याभृत्सं भूपतिः । ब्रह्मेन्द्रः स्वायुषोत्कृष्टः तस्मात् सिंहरथोऽजिन ॥२४९॥ शङ्किका च परिश्वस्य संसारे तपसाऽगमत् । देवलोकं तत्रश्च्युत्वा खगभूसृद्रपाक्तटे ॥२५०॥ वस्वालयपुरे सेन्द्रकेतोरासीदियं सुता । सती मदनवेगास्या सुप्रभाया स तच्छूतेः ॥२५९॥ परितुष्य नृपं श्रित्वा पूजयित्वा यथोचितम् । सुवर्णतिलके राज्यं नियोज्य बहुभिः सह ॥२५२॥ दिक्षां घनरथाभ्यणें जैनीं सिंहरथोऽप्रहीत् । प्रियमित्राभिधां प्राप्य गणिनीं गुणसिक्षिम् ॥२५३॥ सुधीर्मदनवेगा च कृच्छूमुच्चाचरत्तपः । कोपोऽपि काऽपि कोपोपलेपनापनुदे मतः ॥२५४॥ अथ स्वपुण्यकर्मासप्राज्यराज्यसहोदयात् । त्रिवर्गफलपर्यन्तपरिपूर्णमनोरथम् ॥२५५॥ अथस्वपुण्यकर्मासप्राज्यराज्यसहोदयात् । त्रिवर्गफलपर्यन्तपरिपूर्णमनोरथम् ॥२५५॥ अस्तसपरमस्थानभागिनं भन्यभास्करम् । नृपं मेघरथं दारदारकादिनिपेवितम् ॥२५७॥ सुसस्यपरमस्थानभागिनं भन्यभास्करम् । नृपं मेघरथं दारदारकादिनिपेवितम् ॥२५७॥ कृत्वा नान्दीश्वरीं पूर्जा जैनधर्मोपदेशिनम् । सोपवासमवाप्यैकः कपोतः तं सवेपथुः ॥२५८॥

कारण क्या है ॥ २४१-२४४॥ यही है कि श्रीर छुछ है ? इस जन्म सम्बन्धी या श्रन्य जन्म सम्बन्धी ? प्रियमित्राके ऐसा पूछनेपर मेघरथने कहा कि यही कारण है। अन्य नहीं है, इतना कहकर बहु उसके पूर्वभव कहने लगा॥ २४५॥

दूसरे धातकीखण्डद्वीपके पूर्वार्धभागमें जो ऐरावत क्षेत्र है, उसके शक्ष्यपुर नगरमें राजा राजगुप्त राज्य करता था। उसकी स्नीका नाम शिक्क्षका था। एक दिन इन दोनों ही पित-पित्नयोंने शक्षशैल नामक पर्वतपर स्थित सर्वगुप्त नामक मुनिराजसे जिनगुणख्याति नामक उपवास साथ-साथ
प्रहण किया। किसी दूसरे दिन धृतिषेण नामके मुनिराज भिक्षाके लिए घूम रहे थे। उन्हें देख दोनों
दम्पतियोंने उनके लिए भिक्षा देकर रत्नष्टिष्ट श्रादि पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये। २४६-२४६।। तदनन्तर
राजा राजगुप्तने समाधिगुप्त मुनिराजके पास संन्यास धारण किया जिससे उत्कृष्ट श्रायुका धारक
ब्रह्मेन्द्र हुआ। वहाँसे चयकर सिंहरथ हुआ है। शिक्क्षका भी संसारमें श्रमणकर तपके द्वारा स्वर्ग गई।
वहाँसे च्युत होकर विजयार्धपर्वतके दक्षिण तटपर वस्त्वालय नामके नगरमें राजा सेन्द्रकेतु और
उसकी सुप्रभा नामकी स्त्रीसे मदनवेगा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई है।। २४६-२५१।। यह सुनकर राजा
सिंहरथ बहुत ही सन्तुष्ट हुआ। उसने पास जाकर यथायोग्य रीतिसे राजा मेघरथकी पूजा की, सुवर्णतिलक नामक पुत्रके लिए राज्य दिया और बहुतसे राजाओंके साथ घनरथ तीर्थकरके समीप जैने
दीचा प्रहण कर ली। इधर बुद्धिमती मदनवेगा भी गुणोंकी भाण्डार स्वक्रप प्रियमित्रा नामकी
श्रायिकाके पास जाकर कठिन तपश्चरण करने लगी। सो ठीक ही है क्योंकि कहींपर क्रोध भी
कोधका उपलेप दृर करनेवाला माना गया है।। २५२-२५४।।

अथानन्तर—अपने पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए श्रेष्ठ राज्यके महोदयसे त्रिवर्गके फलकी प्राप्ति पर्यन्त जिसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, जो शुद्ध सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न हे, व्रतशील आदि गुणोंसे युक्त हैं, विनय सिहत है, शास्त्रको जाननेवाला है, गम्भीर हैं, सत्य बोलनेवाला है, सात परम स्थानोंको प्राप्त हैं, भव्य जीवोंमें देदीप्यमान हैं तथा खी पुत्र आदि जिसकी सेवा करते हैं ऐसा राजा मेघरथ किसी दिन आष्टाहिक पूजाकर जैनधर्मका उपदेश दे रहा था और स्वयं उपवासका नियम लेकर बैठा था कि इतनेमें काँपता हुआ। एक कब्तर आया और उसके पीछे ही बड़े वेगसे चलनेवाला एक गीध आया। वह राजाके सामने खड़ा होकर बोला कि हे देव! मैं बहुत भारी भूखकी वेदनासे पीड़ित हो रहा हूं इसलिए आप, आपकी शरएग्रें आया हुआ। यह मेरा भद्दय

१ चैत्यसौ ल०। २ रितगुतोऽस्य ग०। ३ सम्पन्नवतशील ग०। ४ वल्भमाधितम् ल०। ५ देशिनीम् स०।

तस्यानुपदमेवान्यो गृद्धो बद्धजवः पुरः । स्थित्वा नृपस्य १देवाहं महाक्षुद्धेदनातुरः ॥२५९॥ ततः कपोतमेतं मे भक्ष्यं त्वच्छरणागतम् । ददस्य दानग्रूर त्वं न चेद्विद्वयत्र मां मृतम् ॥२६०॥ इत्यवादीरादाकर्ण्यं युवा दृढरथोऽत्रवीत् । पूज्य बृहि वद्त्येपे गृधः केनास्मि विस्मितः ॥२६१॥ इति स्वानुजसम्प्रश्नादित्यवोचन्मर्हापतिः । <sup>२</sup>इह जम्बूदमद्वीपे क्षेत्रे मेरोरुदग्गते ॥२६२॥ नगरे पश्चिनीखेट वणिक सागरसेनवाक । तस्यामितमितः प्रीता तयोर्छघुतरौ सुतौ ॥२६३॥ धनमित्रोऽभवस्नन्दिषेणः स्वधनहेतुना । हत्वा परस्परं मृत्वा खगावेतौ बभूवतुः ॥२६४॥ देवः सम्निहितः कश्चित् गृधस्योपरि कः स चेत्। त्वया हेमरथो नाम्ना दमितारिरणे हतः ॥२६५॥ परिश्वस्य भवे भूयः केलासादितटेऽभवत् । उपर्णकान्तानदीतीरे धीमांश्चन्द्राभिधानकः ॥२६६॥ श्रीदत्तायां केशास्त्रज्ञस्तनुजः सोमतापसात् । <sup>४</sup>तपः पञ्चाग्नि सन्तप्य <sup>प</sup>द्योतिरुक्तिऽमरोऽजनि ॥२६७॥ स कदाचिद्दिवं गत्वा द्वितीयेन्द्रसभासदैः । दाता मेघरथान्नान्यः क्षितावस्तीति संस्तुतम् ॥२६८॥ श्रव्वा प्रोद्यदमर्पेण मां परीक्षितुमागतः । श्रृणु चेतः समाधाय भातर्दानादिरुक्षणम् ॥२६९॥ अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानं विदोऽवदन् । अनुग्रहोऽपि स्वान्योपकारित्वमभिधीयते ॥२७०॥ दाता च शक्तिविज्ञानश्रद्धादिगुणलक्षितः । देयं वस्त्वप्यपीडाभाक् तद्द्वयोर्गुणवर्द्धनम् ॥२७१॥ साधनं क्रमशो मुक्तेराहारा भेपजं श्रुतम् । सर्वप्राणिदया शुद्धं देयं सर्वज्ञभाषितम् ॥२७२॥ मोक्षमार्गे स्थितः पाता स्वस्थान्येषां च संस्तेः । पात्रं दानस्य सोऽभीष्टो निष्ठितार्थेनिरक्षनैः ॥२७३॥ कृतार्थः ६ सन् जगत्त्रातं निरवधं वचोऽवदत् । भष्येभ्यः स हि दाता तद्देयं तत्पात्रमुरामम् ॥२७४॥

कवृतर मुर्फ दे दीजिये । हे दानवीर ! यदि आप यह कवृतर मुर्फ नहीं देते हैं तो वश, मुर्फ मरा ही समिभयं।। २५५-२६०।। गीधके यह वचन मुनकर युवराज टढ़रथ कहने लगा कि हे पूज्य ! कहियं तो, यह गीध इस प्रकार क्यों बोल रहा है, इसकी बोली सनकर तो मुक्ते बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अपने छोटे भाईका यह प्रश्न सुनकर राजा मेघरथ इस प्रकार कहने लगा कि इस जम्बृद्वीपमें मेरुपर्वतके उत्तरकी स्रोर स्थित एरावत चेत्रके पद्मिनीखट नामक नगरमें सागरसेन नामका वैश्य रहता था। उसकी स्त्रीका नाम अमितमति था। उन दोनोंके सबसे छोटे पुत्र धनमित्र और नन्दि-पेण थे। अपने धनके निमित्तासे दोनों लड़ पड़े और एक दृसरेको मारकर ये कवृतर तथा गीध नामक पक्षी हुये हैं।। २६१-२६४।। गीधके ऊपर कोई एक देव स्थित है। वह कौन है १ यदि यह जानना चाहते हो तो मैं कहता हूँ । दुमितारिके युद्धमें तुम्हारे द्वारा जो हेमरथ मारा गया था वह संसारमें भ्रमणकर कैलाश पर्वतके तटपर पर्णकान्ता नदीके किनारे सोम नामक नापस हुआ। उसकी श्रीदत्ता नामकी स्त्रीके मिश्र्याशास्त्रोंको जाननेवाला चन्द्र नामका पुत्र हुन्त्रा। वह पञ्चाग्नि तप तपकर ज्योति-लींकमें देव उत्पन्न हुन्ना।।।२६५-२६७।। वह किसी समय स्वर्ग गया हुन्ना था वहाँ ऐशानेन्द्रके सभासदोंने स्तुति की कि इस समय पृथिवीपर मेघरथसे बढ़कर दूसरा दाता नहीं है। मेरी इस स्तुतिको मुनकर इसे वड़ा क्रांध त्र्याया। यह उसी क्रोधवश मेरी परीक्षा करनेके लिए यहाँ त्र्याया हैं। हे भाई ! चित्तको स्थिरकर दान आदिका लक्ष्ण मुनो ॥ २६८--२६८ ॥ ऋनुम्रह करनेके लिए जो कुछ अपना धन या अन्य कोई वस्तु दी जाती है उसे ज्ञानी पुरुपोंने दान कहा है श्रीर अनुप्रह शब्दका ऋर्थ भी ऋपना ऋौर दूसरेका उपकार करना बनलाया जाता है।। २७०।। जो शक्ति विज्ञान श्रद्धा श्रादि गुणोंसे युक्त होता है वह दाता कहलाता है और जो वस्तु देनेवाले तथा लेनेवाले दोनोंके गुणोंको बढ़ानेवाली है तथा पीड़ा उत्पन्न करनेवाली न हो उमे देय कहते हैं ।। २७१ ।। सर्वज्ञ देवने यह देय चार प्रकारका बतलाया है त्र्याहार, औषि, शास्त्र तथा समस्त प्राणियोंपर दया करना। ये चारों ही शुद्ध देय हैं तथा क्रम-क्रमसे मोक्षके साधन हैं ॥ २०२ ॥ जो मोक्षमार्गमें स्थित हैं और अपने आपकी तथा दूसरोंकी संसार भ्रमणसे रत्ता करता है वह पात्र है ऐसा कर्ममल रहित कृतकृत्य जिनेन्द्रदेवने कहा है।। २७३।। श्रथवा जो कृतकृत्य होकर जगत्की रक्षा करनेके लिए भव्य जीवोंको

१ देवाह ल । २ त्रात्र जम्बूमित द्वीपे ख । ३ पर्णकाशनदी ल ०, ग०, म०। ४ ततः ख । ५ ज्योतिलोंकेऽमरो म०, ल ०। ६ स ल ०।

न तु मांसादिकं देयं पात्रं नास्य प्रतीच्छकः । तहातापि न दातेमौ ज्ञेयौ नरकनायकौ ॥ २७५ ॥
ततो गृश्रो न तत्पात्रं नायं १देयः कपोतकः । तथा मैवरथीं वाणीमाकण्यं ज्यौतिपामरः ॥२०६॥
असि दानविभागज्ञो दानश्र्रत्य पाथिव । इति स्तुत्वा प्रदर्श्य स्वं तं उप्रपूज्य जगाम सः ॥२०७॥
द्विजद्वयमपि ज्ञात्वा तदुक्तं त्यक्तदेहकम् । अरण्ये देवरमणे स्तां सुरूपातिरूपकौ ॥ २७८ ॥
देवौ मेघरथं पत्रचात्त्वत्प्रसादात्कुयोनितः । निरगाव नृपेत्युक्त्वा पूज्यं सम्पूज्य जग्मतुः ॥२०९॥
कदाचित्स नृपो दानं दस्वा दमवरेशिने४। चारणाय परिप्राप्तपञ्चात्त्वर्यविधिः सुधीः ॥२८०॥
नन्दीश्वरेभ महापूजां विधायोपोपितं श्रितः । निशायां प्रतिमायोगे ध्यायञ्जस्थादिवादिराद् ॥२८९॥
ईशानेन्द्रो ६विदित्वैतन्मरुत्सद्सि ग्रुद्धदक् । धैर्यसारस्त्वमेवाच चित्रमित्यववीन्मुदा ॥२८२॥
स्वगतं तं स्तवं श्रुत्वा देवैः कस्य स्तुतिः सतः । त्वयाऽकारोत्यसौ ग्रुष्टः प्रत्याहेति सुरान् प्रति॥२८३॥
धीरो मेघरथो नाम ग्रुद्धदक् पाथिवाप्रणीः । प्रतिमायोगधार्यंच तस्य भक्त्या स्तुतिः कृता ॥२८४॥
ततुदीरितमाकण्यं नत्परीक्षातिदक्षिणे । अतिरूपासुरूपाख्ये देव्यावागत्य भूपतिम् ॥२८५॥
विलासेविश्रमैह्विभाविगीतैः प्रजल्पितेः । अन्येदच मद्नोन्मादहेतुभिस्तन्मनोबलम् ॥ २८६॥
विद्युक्षतेव देवादिं ते चालितुयमक्षमे । सत्यमीशानसम्प्राक्तमिति स्तुत्वा भित्तरीयतुः ॥ २८७॥

निर्दोप वचन कहते हैं वही उत्तम दाता हैं, वही उत्तम देय हैं और वही उत्तम पात्र हैं ॥ २७४ ॥ मांस आदि पदार्थ देय नहीं है, इनकी इच्छा करनेवाला पात्र नहीं है, और इनका देनेवाला दाता नहीं है। ये दोनों तो नरक के अधिकारी हैं ॥ २०५ ॥ कहनेका सारांश यह है कि यह गीध दानका पात्र नहीं है और यह कत्रतर देने योग्य नहीं है । इस प्रकार मेघरथकी वाणी मुनकर वह ज्योतिपी देव अपना असली रूप प्रकटकर उसकी स्तुति करने लगा और कहने लगा कि है राजन ! तुम अवश्य ही दानके विभागको जाननेवाले हो तथा दानके अर्हो । इस तरह पृजाकर चला गया ॥ २०६ -२०० ॥ उन गीध और कत्रतर दोनों पक्षियोंने भी मेवरथकी वही सब बातें समर्भी और अन्तमें शरीर छोड़कर वे दोनों देवरमण नामक बनमें मुरूप तथा अतिरूप नामके दो व्यन्तर देव हुए ॥ २०५ ॥ तदनन्तर राजा मेघरथके पास आकर वे देव इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे राजन ! आपके प्रसादसे ही हम दोनों कुयोनिसे निकल सके हैं । ऐसा कटकर तथा पूज्य मेघरथकी पूजाकर वे दोनों देव यथास्थान चले गये ॥ २०६ ॥

किसी समय उस बुद्धिमान राजाने चारण ऋद्धिधारी दमयर स्वामीके लिए दान देकर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये।। २०।। किसी दूसरे दिन राजा मेघरथ नर्दाश्वर पर्वमें महापूजा कर और उपवास धारण कर रात्रिके समय प्रतिमायोग द्वारा ध्यान करता हुआ सुमेरु पर्वतंक समान विराजमान था।। २०१।। उसी समय देवींकी सभामें ईशानेन्द्रने यह सब जानकर वड़े हर्पते कहा कि अहा ? आश्चर्य है आज संसारमें तू ही शुद्ध सम्यग्दृष्टि हे और तू ही धीर-वीर हं।। २०२।। इस तरह अपने आप की हुई स्तुतिको सुनकर देवोंने ईशानेन्द्रसे पृष्ठा कि आपने किस सजनकी स्तुति की हें ? उत्तरमें इन्द्र देवोंसे इस प्रकार कहने लगा कि राजाओंमें अपणी मेघरथ अत्यन्त धीरवीर हे, शुद्ध सम्यग्दृष्टि हे, आज वह प्रतिमायोग धारण कर बैठा है। मैने उसीकी भक्तिमे स्तुति की है।। २०३-२०४।। इशानेन्द्रकी उक्त वातको सुनकर उसकी परीक्षा करनेमें अत्यन्त चतुर अतिकृषा और सुकृषा नामकी दो देवियाँ राजा मेघरथके पास आई और विलास, विभ्रम, हाव-भाव, गीत, बातचीत तथा कामके उन्मादको बढ़ानेवाले अन्य कारणोंसे उसके मनोबलको विचलित करनेका प्रयन्न करने लगी परन्तु जिस प्रकार विज्ञलीकृषी लता सुमेरु पर्वतंको विचलित नहीं कर सकती उसी प्रकार वे देवियाँ राजा मेघरथके मनोबलको विचलित नहीं कर सकती । अन्तमें वे 'ईशानेन्द्रके द्वारा कहा हुआ सच हैं इस प्रकार स्तुति कर स्वर्ग चली गई।। २०५-२०।।

१ देयं कपोतकम् घ०। देयं कपोतकः ल०। २ ज्योतिपोऽमरः म०, ल०। ३ संपूज्य क०, ल०, घ०। ४ दमवरेशिनः ख०। ५ नन्दीक्षर ख०, ल०। ६ विदित्वैनं ग०। ७ स्वः स्वर्गे ईयतुः जग्मतुः।

ैशन्यदैशानकल्पेशो मरुन्मध्ये यदच्छया। समस्तौत्प्रियमित्राया रूपमारूण्यं तत्स्तवम् ॥२८८॥
रितिषेणा रितद्देन्य देव्यो तद्र्पर्माक्षितुम् । ऐतां मजनवेलायां गन्धतेलाकदेहिकाम् ॥२८९॥
निरूप्येन्द्रवचः सम्यक् श्रद्धायाप्यभिभापितुम् । तया सहैत्य कन्याकृती धत्वा तां समूचतुः ॥२९०॥
त्वामिध्यकन्यके दृष्टुमैतामिति सखीमुखात् । ताम्यामुक्तं समारूण्यं प्रमदादस्तु तिष्ठताम् ॥२९१॥
तार्वादत्यात्मसंस्कारं कृत्वाऽऽहूयाभ्यदर्शयत् । तां निशम्याहतुस्ते च प्राग्वत्कान्तिनं चाधुना ॥२९२॥
हति सा तद्धचः श्रुत्वा प्रियमित्रा महीपतेः । वक्यं व्यलोकयत् प्राह् सोऽपि कान्तं तथेति ताम् ॥२९२॥
देव्यो अस्यं रूपमादाय निजागमनवृत्तकम् । निवेध रूपमस्याश्च धिग्वलक्षणभङ्गुरम् ॥२९४॥
अत्र नामङ्गुरं किर्म्चिदिति निर्विद्य चेतसा । तां सम्पूज्येयतुः स्वर्ग स्वर्शास्वयमहिक्तदे ॥२९५॥
भदेवीं तद्धेतुना पित्रज्ञां नित्यानित्यात्मकं जगत् । सर्वमन्तः शुचं मा गा इत्याश्वास्य महीपितः॥२९६॥
राज्यभोगैः स्वकान्ताभिनितान्तं निर्वृतिं वजन् । गत्वा मनोहरोद्यानमन्येधुः स्वगुरुं जिनम् ॥२९७॥
सर्वभव्यक्तिं समासीनं सुरासुरपरिष्कृतम् । समस्तपरिवारेण त्रिःपरीत्याभिवन्य च ॥२९८॥
सर्वभव्यहितं वाञ्चल् पप्रच्लोपासकित्रयाम् । प्रायः कल्पद्रमस्येव परार्थं चेप्टितं सताम् ॥२९९॥
प्रागुक्तैकादशोपासकस्थानानि विभागतः । उपासकित्रयाबद्वोपासकाध्ययनाद्ध्यम् ॥३००॥
विभागक्तैकादशोपासकस्थानानि विभागतः । उपासकित्रयाबद्वोपासकाध्ययनाद्ध्यम् ॥३००॥
विभानवयित्वयाः पूर्वं ततो दीक्षान्वयित्रयाः । कर्मान्वयित्रयाश्चान्या स्तत्सङ्ख्याश्चानु रै तत्त्वतः ॥३०२॥
गर्भान्वयित्वयाः पूर्वं ततो दीक्षान्वयित्रयाः । कर्मान्वयित्वयाश्चान्या स्तत्सङ्ख्याश्चानु रै तत्त्वतः ॥३०२॥

किसी दुसरे दिन ऐशानेन्द्रने देवोंकी सभामें अपनी इच्छासे राजा मेवरथकी रानी प्रियमित्रा-के रूपकी प्रशंसा की । उसे सुनकर रितपेणा और रित नामकी दो देवियाँ उसका रूप देखनेके लिए त्र्याईं। वह स्नानका समय था त्रातः प्रियमित्राके शारीरमें सुगन्धित तेलका मर्दन हो रहा था। उस समय प्रियमित्राको देखकर देवियोंने इन्द्रके वचन सत्य सममे । अनन्तर उसके साथ वातचीत करनेकी इच्छाप्ते उन देवियोंने कन्याका रूप धारण कर सम्बीकं द्वारा कहला भेजा कि दो धनिक कन्याएँ - सेठकी पुत्रियाँ त्रापके दर्शन करना चाहती हैं। उनका कहा सुनकर प्रियमित्राने हर्पसे कहा कि 'वहृत अच्छा, ठहरें' इस प्रकार उन्हें ठहराकर रानी प्रियमित्राने अपनी सजावट की । फिर उन कन्याओंको बुलाकर अपने आपको दिखलाया—उनसे भेंट की। रानीको देखकर दोनों देवियाँ कहने लगी कि 'जैसी कान्ति। पहले थी अब वैसी नहीं हैं'। कन्याओं के वचन सुनकर प्रियमित्रा राजाका मुख देखने लगी । उत्तरमें राजाने भी कहा कि हे प्रियं ! बात ऐसी ही है ॥ २८८−२६३ ॥ तद्नन्तर देवियोंने अपना असली रूप धारण कर अपने आनेका समाचार कहा और इसके विलक्षण किन्तु नश्चर रूपको धिक्कार हो। इस संसारमें कोई भी वस्तु श्रमङ्गुर नहीं है इस प्रकार हृदय से विरक्त हो रानी प्रियमित्राकी पूजा कर व देवियाँ अपनी दीप्तिसे दिशाओंके तटको व्याप्त करती हुई स्वर्गको चली गईं ॥ २६४-२६५ ॥ इस कारणसे रानी प्रियमित्रा खिन्न हुई परन्तु 'यह समस्त संसार ही नित्यानित्यात्मक है अतः हृदयमें छुछ भी शोक मत करो हस प्रकार राजाने उसे समका दिया।। २६६ ।। इस तरह अपनी स्त्रियोंके साथ राज्यका उपभाग करते हुए राजा मेघरथ बहुत ही आनन्दको प्राप्त हो रहे थे। किसी दूसरे दिन वे मनोहर नामक उद्यानमें गये। वहाँ उन्होंने सिंहासन पर विराजमान तथा देव अौर धरऐन्द्रोंसे परिवृत अपने पिता घनरथ तीर्थंकरके दर्शन किये। समस्त परिवारके साथ । उन्होंने तीन प्रदिश्वणाएँ दीं, वन्दना की श्रीर समस्त भव्य जीवोंक हितकी इच्छा करते हुए श्रावकोंकी किया पूछी सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंकी चेटा कल्पट्रक्षके समान प्रायः परोपकारके लिए ही होती है।। २६७-२६६ ॥ हे देव ! जिन श्रावकोंके ग्यारह स्थान पहले विभाग कर वतलाये हैं उन्हों श्रावकोंकी क्रियात्र्योंका निरूपण करनेवाला उपासकाध्ययन नामका सातवाँ अङ्ग, हितकी इच्छा करनेवाले आवकोंके लिए कहिए। इस प्रकार राजा मेघरथके पूछने पर मनोरथको पूर्ण करनेवाले घनरथ तीर्थंकर निम्न प्रकार वर्णन करने लगे।। ३००-३०१।। उन्होंने कहा

१ अन्यदेशान—ख०, ग०, म०। २ धनाळ्यकन्यके। ३ खरूप-ल०। ४ देवी ल०। ५ खिना ज०। ६ क्रियाः म०, त०। ७ प्राप्य त०। ६ अक्ससम ल०। ६ तत्संख्यास्य द्व त०।

गर्माधानादिनिर्वाणपर्यन्ताः प्रथमिकयाः । प्रोक्ताः "प्राक्तास्विपञ्चाशास्तम्यग्दर्शनशुद्धिषु ॥ ३०३ ॥ दिश्वान्वयिकयाश्वाष्ट्वस्वादिशत् प्रकीर्तिता । अवतारादिक विशृत्यन्ता निर्वाणसाधिकाः ॥ ३०४ ॥ सद्गृहि त्वादिसिद्धयन्ताः सस कर्त्रन्वयिकयाः । सम्यक् स्वरूपमेतासां विधानं फलमण्यदः ॥३०५॥ तमुपासकसद्धमें श्रुत्वा घनरथोदितम् । नत्वा मेघरथो भक्त्या मुक्त्ये शान्तान्तरङ्गकः ॥ ३०६ ॥ शरीरभोगसंसारदौःस्थित्यं चिन्तयनमुद्धः । संयमाभिमुखो राज्ये तिष्ठ त्य न्वुजमादिशत् ॥ ३०७ ॥ स्वया राज्यस्य यो दोषो दृष्टोऽदिशि मयाऽप्यसौ । त्याज्यं तच्चेद् गृहीत्वाऽपि प्रागेवाग्रहणं वरम्॥३०८॥ प्रक्षालनाद्धि पञ्चस्य दूरादस्पर्शनं "वरम् । इति तिस्मिस्तदादानिवमुख्त्वमुपागते ॥ ३०९ ॥ सुताय मेघसेनाय दस्वा राज्यं यथाविधि । सहस्रैः सप्तिः सार्द्धं सानुजो जगतीपितः ॥ ३९० ॥ तृपैः दीक्षां समादाय क्रमादेकादशाङ्गवित् । प्रत्ययास्तीर्थकृशाम्नः पोडशैतान भावयत् ॥ ३९० ॥ नृपैः दीक्षां समादाय क्रमादेकादशाङ्गवित् । प्रत्ययास्तीर्थकृशाम्नः पोडशैतान भावयत् ॥ ३९० ॥ मार्गेऽस्मिन्वर्तमानस्य यदुक्तं तद्भवेश्व वा । इति शङ्कापरित्यागं शङ्कारिततां विदुः ॥ ३९२ ॥ दिल्लोकभोगमिष्याष्टक्काङ्काङ्काङ्कावृत्तरागमे । द्वितीयमङ्गमाख्यातं वि श्विद्वर्दर्शनाश्रिता ॥ ३९४ ॥ देहाषश्चिसद्भावमवगम्य शुचीति यः । सङ्कल्पस्तस्य सन्त्यागः सा स्याश्विदिचिकित्सता ॥ ३९४ ॥

कि 'श्रावकोंकी क्रियाएँ गर्भान्वय, दीक्षान्वय और क्रियान्वयकी ऋषेत्ता तीन प्रकारकी हैं इनकी संख्या इस प्रकार है।। ३०२।। पहली गर्भान्वय क्रियाएँ गर्भाधानको ऋादि लेकर निर्वाण पर्यन्त होती हैं इनकी संख्या त्रेपन है, ये सम्यन्दर्शनकी ग्रुद्धनाको धारण करनेवाले जीवांके होती हैं तथा इनका वर्णन पहले किया जा चुका है।। ३०३।। श्रवतारसे लेकर निर्वाण पर्यन्त होनेवाली दीक्षान्वय क्रियाएँ अड़तालीस कही गई हैं। ये मोच्च प्राप्त कराने वाली हैं॥ ३०४॥ और सद्गृहित्वको ऋादि लेकर सिद्धि पर्यन्त सान कर्त्रन्वय क्रियाएँ हैं। इन सबका ठीक-ठीक स्वरूप यह है, करनेकी विधि यह है तथा फल यह है। इस प्रकार घनरथ तीर्थंकरने विस्तारसे इन सब क्रियात्र्योंका वर्णन किया। इस तरह राजा मेघरथने घनरथ तीर्थंकरके द्वारा कहा हुआ श्रायक धर्मका वर्णन सन कर उन्हें भक्ति-पूर्वक नमस्कार किया श्रीर मोच प्राप्त करनेके लिए अपने हृदयको अत्यन्त शान्त बना लिया ॥ ३०५--३०६ ॥ शरीर, भोग और संसारकी दुर्दशाका बार-बार विचार करते हुए वे संयम धारण करनेके सम्मुख हुए । उन्होंने छोटे भाई टढ़रथमें कहा कि तुम राज्य पर बैठा । परन्तु टढ़रथने उत्तर दिया कि श्रापने राज्यमें जो दोप देखा है वही दोप मैं भी तो देख रहा हूँ। जब कि यह राज्य प्रहण कर बादमें छोड़नेके ही याग्य है तब उसका पहलेसे ही प्रहण नहीं करना अच्छा है। लोकमें कहाबत है कि कीचड़को धोनेकी अपेत्ता उसका दूरसे ही स्पर्श नहीं करना अच्छा है। ऐसा कह कर जब हृद्रथ राज्य प्रहण करनेसे विमुख हो गया तब उन्होंने मेघसेन नामक अपने पुत्रके लिए विधिपूर्वक राज्य दे दिया ऋौर छोटे भाई तथा सात हजार अन्य राजांऋौंक साथ दीचा धारण कर ली। वे क्रम-क्रमसे ग्यारह श्रङ्गके जानकार हो गये। उसी सयम उन्होंने तीर्थंकर नामकर्मके बन्धमें कारणभूत निम्नांकित सोलह कारण भावनात्र्योका चिन्तयन किया ॥ ३०७-३११ ॥ जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए निर्धन्य मोत्तमार्गमें रुचि होना सो दर्शनिवशुद्धि है। उसके निःशङ्कता त्रादि आठ श्रङ्ग हैं।। ३१२।। मोचमार्गमं प्रवृत्ति करनेवाले मनुष्यके लिए जो फल बतलाया है वह होता है या नहीं इस प्रकारकी शंकाका त्याग निःशङ्कता कहलाती है।। ३१३।। मिथ्यादृष्टि जीव इस लोक और पर-लोक सम्बन्धी भोगोंकी जो आकांचा करता है उसका त्याग करना आगममें निःकांचित नामका दसरा श्रद्ध बतलाया है। इससे सम्यग्दर्शनकी विद्युद्धता होती है।। ३१४।। शरीर श्रादिमें श्रद्युचि-अपवित्र पदार्थोंका सद्भाव है ऐसा जानते हुए भी 'मैं पवित्र हूँ' ऐसा जो संकल्प होता है उसका त्याग

१ प्रोक्ताः सत्यस्त्रिपञ्चाशत् म०, ल०। २ त्रवतारादिका निर्दृत्यन्ता क०, ख०, घ०, म०, । ३ सद्गृहीशादि। ४ तिष्ठत्वनुज-त्त०। ५ यथा ल०, क०, ग०, घ०। ६ -नभाषयत् ल०। ७ परित्यागः ल०। = विशुद्धेदेशंनिश्रयः म०।

सथवाऽहंन्मते नेदं चेत्सर्वं युक्तमित्यसत् । आग्रहः क्वािप तरवागः सा स्याित्विचिकित्सता ॥ ३१६॥ तर्वविद्यासमानेषु बहुदुर्णयवर्त्मसु । युक्ति रभाविद्यमोहत्वमाहुर्देष्टेरम्ढताम् ॥ ३१७ ॥ वृद्धिकियात्मधर्मस्य भावनाभिः क्षमािद्रिमः । अभीष्टं दर्शनस्याङ्गं सुद्यिमस्यग्नंहणम् ॥ ३१८ ॥ धर्मध्वंसिनिमित्तेषु या उक्तपायोदयादिषु । धर्मव्यवनसंरक्षा स्वान्ययोः सा स्थितिकिया ॥ ३१९ ॥ जनप्रणीतसद्धर्ममृतिनित्यातुरागता । वात्सल्यं मार्गमाहात्म्यभावना ४ स्यात्प्रभावना ॥ ३२० ॥ ज्ञानादिषु च तहत्सु चादरो निःकपायता । तद्द्वयं विनयस्याहुः सन्तः सम्पन्नतां स्फुटम् ॥ ३२१ ॥ क्रतशिल निविष्टेषु भेदेषु निरवद्यता । शिलव्यतानतीचारः धर्मकः स्कृतिदां वरैः ॥ ३२२ ॥ ज्ञानोपयोगाऽभीक्ष्णोऽसौ या नित्यश्रुतभावना । संवेगः संस्तेर्दुःत्वाद् दुस्सहाित्रत्यभीस्ता ॥३२३ ॥ आहारािदत्रयोत्सर्गः पात्रेभ्यस्त्याग इष्यते । यथागमं यथावीर्यं कायक्षेशस्तपो भवेत् ॥ ३२४ ॥ कदािचन्युनिसहस्य बाह्याभ्यन्तरहेतुभिः । सन्धारणं समाधिः स्यात्प्रत्यूहे तपसः सित ॥ ३२५ ॥ गृणिनां निरवद्येन विधिना दुःलनिर्दृतिम् । वैयावृत्य किया प्रायः साधनं तपसः परम् ॥ ३२६ ॥ गृणिनां निरवद्येन विधिना दुःलनिर्दृतिम् । वैयावृत्य किया प्रायः साधनं तपसः परम् ॥ ३२० ॥ सामायिकादिपद्कस्य यथाकालं प्रवर्तनम् । भवेदावदयकाहािनर्यथांक्तिधिना मुनेः ॥ ३२८ ॥ द्वानेन नपसा जैनपुजयाऽन्यन चािष वा । धर्मप्रकाशनं प्राज्ञाः प्राहुर्मार्गप्रभावनाम् ॥ ३२९ ॥

करना निर्विचिकित्सा नामका अङ्ग है ॥३१५॥ यदि यह बात अर्हन्तक मनमं न होती तो सब ठीक होता इस प्रकारका त्राप्रह मिथ्या आग्रह है उसका त्याग करना सो निर्विचिकित्सा अङ्ग है ॥३१६॥ जो वास्तयमें तत्त्व नहीं है किन्तु तत्त्वकी तरह प्रतिभासित होते हैं ऐसे बहुतसे मिध्यानयके मार्गोमें 'यह ठीक हैं' इस प्रकार मोहका नहीं होना अमृद दृष्टि अङ्ग कहलाता है।। ३१७॥ ज्ञमा आदिकी भावनात्रोंसे त्रात्म धर्मकी वृद्धि करना सो सम्यग्दष्टियोंको श्रिय सम्यग्दर्शनका उपब्रंहण नामका ऋङ्ग है।। ३१८।। कपायका उत्य आदि होना धर्मनाशका कारण है। उसके उपस्थित होने-पर अपनी या दूसरकी रहा करना अर्थान् दोनोंको धर्मसे च्युन नहीं होने देना सो स्थितिकरण श्रङ्ग है।। ३१६।। जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए समीचीन धर्मरूपी श्रमृतमें निरन्तर श्रनुराग रखना सो वात्सल्य अङ्ग है और मार्गक माहात्म्यकी भावना करना-जिन-मार्गका प्रभाव फैलाना सो प्रभावना ऋङ्ग हैं ॥ ३२० ॥ सम्यग्ज्ञानादि गुणों तथा उनके धारकोंका आदर करना और कषाय रहित परिणाम रखना इन दोनोंको सज्जन पुरुप विनयसम्पन्नता कहते हैं।। ३२१।। ब्रत तथा शीलसे यक्त चारित्रके भेदोंमं निर्दोपना रखना-श्रतिचार नहीं लगाना, शास्त्रके उत्तमज्ञाता पुरुषोंके द्वारा शीलव्रतानतीचार नामकी भावना कही गई है।। ३२२।। निरन्तर शास्त्रकी भावना रखना सो श्रभीच्ण ज्ञानोपयोग है। संसारके दुःसह दुःखसे निरन्तर डरते रहना संवेग कहलाता है।। ३२३।। पात्रोंके लिए त्राहार, त्रभय और शास्त्रका देना त्याग कहलाता है। त्रागमके त्रानुकूल अपनी शक्तिके अनुसार कायक्रोरा करना तप कहलाता है।। ३२४।। किसी समय बाह्य और आभ्यन्तर कारणोंसे मुनिसंबके तपश्चरणमें विन्न उपस्थित होनेपर मुनिसंबकी रक्षा करना साधुसमाधि हैं ॥ ३२५ ॥ निर्दोप विधिसे गुणियोंके दुख दूर करना यह तपका श्रष्ठ साधन वैयावृत्त्य हैं ॥ ३२६ ॥ अरहन्त देव, आचार्य, बहुअत तथा आगममें मन वचन कायसे भावोंकी शुद्धतापूर्वक अनुराग रखना क्रमसे अर्हद्रक्ति, त्राचार्यभक्ति, बहुश्रतभक्ति त्रौर प्रवचनभक्ति भावना है।। ३२७।। मुनिके जो सामायिक त्रादि छह त्रावश्यक बतलाये हैं उनमें यथा समय त्रागमके कहे त्रनुसार प्रवृत्त होना सो त्रावश्यकापरिहाणि नामक भावना है।। ३२८।। ज्ञानसे, तपसे, जिनेन्द्रदेवकी पूजासे. अथवा अन्य किसी उपायसे धर्मका प्रकाश फैलानेको विद्वान लोग मार्गप्रभावना कहते हैं।। ३२६।।

१-मित्ययम् ख०, ग०। २ युक्तिर्भव- म०। ३ कपायोपपादिषु ल०। ४ भावनं क०, घ०, म०। ५ निबद्धेषु ल०। ६ प्राहुः ल०। ७ भावः शुद्धयानु-व०। ६ दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयैश्च जिनधर्मः। श्चात्मा प्रभावनीयो स्तन्त्रयतेजसा सततमेव ॥ पुरुषार्थसिद्धवृपायेऽमृतचन्द्रसूरेः।

वत्से धेनारिव स्नेहो यः सधर्मण्यकृतिमः । तद्वात्सल्यं प्रशंसन्ति प्रशंसापारमाश्रिताः ॥ ३३० ॥ इत्येतानि समस्तानि व्यस्तानि च जिनेश्वराः । कारणान्यामनन्त्यन्त्यनामः षोडश बन्धने ॥३३१॥ एतद्वावनया बद्धवा र्तार्थकृत्वाम निर्मलम् । येन त्रेलोक्यसङ्क्षोभस्तत् स मेघरथा मुनिः ॥ ३३२ ॥ क्रमेण विहरन्देशान् प्राप्तवान् श्रीपुराह्वयम् । श्रीषेणस्तत्पतिस्तस्मै द्रश्वा भिक्षां यथोचितम् ॥ ३३३॥ पश्चा बन्दपुरे नन्दनाभिधानश्च भाक्तमान् । तथैव पुण्डरीकिण्यां सिहसेनश्च ग्रुद्धक् ॥ ३३४ ॥ ज्ञानदर्शनचारित्रतपसां पर्ययान् बहून् । सम्यग्वर्द्धयते प्रापुः पञ्चाश्चर्याण पार्थवाः ॥ ३३५ ॥ संयमस्य परां कोटिमारग्रु स मुनीश्वरः । इतो दृदरथेनामा नमस्तिलकपर्वते ॥ ३३६ ॥ मासमात्रं परित्यज्य शर्रारं शान्तकल्मणः । प्रायोपगमनेनाप्तः प्राणान्तेनाहमिन्दताम् ॥ ३३० ॥ एतौ तत्र त्रयिद्धशस्तागरोपमजीवितौ । विध्ज्ज्वलतरारिनशरीरौ ग्रुकुलेश्यकौ ॥ ३३८ ॥ मासैः पोडशिमः सार्द्धमा स्तिनिःश्वासमीयुषो । त्रयिद्धशत्तहस्त्वाव्दराहृतामृतभाजनौ ॥ ३३९ ॥ निःप्रवीचारसौल्याद्धौ लोकनाड्यन्तराश्रित—। स्वगोचरपरिच्छेदप्रमाणावधिलोचनौ ॥ ३४० ॥ नाःप्रवीचारसौल्याद्धौ लोकनाड्यन्तराश्रित—। स्वगोचरपरिच्छेदप्रमाणावधिलोचनौ ॥ ३४० ॥ अथास्मिन् भारते वर्षे विषयः कुरुजाङ्गलः । आर्यक्षेत्रस्य मध्यस्थः सर्वधान्याकरो महान् ॥३४२॥ तत्र ताम्बृलवस्यन्ताः सफलाः क्रमुकद्वमाः । पुन्दारदारकाश्लेपसुखं प्रख्यापयन्ति वा ॥ ३४३ ॥ महाफलप्रदास्तुङ्गा बद्धमूला मनोहराः । सुराजविद्वराजन्ते सत्पत्राश्चोचभूरहाः ॥ ३४४ ॥

श्रीर बळड़ेमें गायके समान सहधर्मी पुरुपमें जो स्वाभाविक प्रेम है उसे प्रशंसाके पारगामी पुरुष बात्सल्य भावना कहते हैं।। ३३०।। श्री जिनेन्द्रदेव इन सोलह भावनात्र्योंको सब मिलकर अथवा श्रालग श्रालग रूपसे र्तार्थंकर नामकर्मके वन्धका कारण मानते हैं।। ३३१।। मेचरथ मुनिराजने इन भावनात्रोंसे उस निर्मल तीर्थंकर नामकर्मका वन्ध किया था कि जिससे तीनों लोकोंमें चौभ हो जाता है ॥ ३३२ ॥ वे क्रम-क्रमसे अनेक देशोंमें विहार करते हुए श्रीपुर नामक नगरमें गये । वहाँ के राजा श्रीषेणने उन्हें योग्य विधिसे त्राहार दिया। इसके पश्चान् नन्दपुर नगरमें नन्दन नामके भक्तिवान् राजाने आहार दिया और तदनन्तर पुण्डरीकिणी नगरीमें निर्मल सम्यग्दृष्टि सिंह्सेन राजाने आहार कराया । वे मुनिराज ज्ञान, दर्शन, चारित्र खोर तपकी अनेक पर्यायोंका अच्छी तरह बढ़ा रहे थे। उन्हें दान देकर उक्त सभी राजात्र्योंने पद्धाश्चर्य प्राप्त किये।। ३३३-३३५।। अत्यन्त धीर वीर मेघ-रथने दृद्रथके साथ-साथ नभस्तिलक नामक पर्वतपर श्रेष्ठ मंयम धारणकर एक महीने तक प्रायोप-गमन संन्यास धारण किया त्रीर त्रान्तमें शान्त परिणामोंसे शरीर छोड़कर अहमिन्द्र पद प्राप्त किया ।। ३३६-३३७ ।। वहाँ इन दोनोंकी तैंनीम सागरकी आयु थी । चन्द्रमाके समान उज्ज्वल एक हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्त लेश्या थी, वे साढ़े मालह माहमें एक बार श्वास लेते थे, नेतीस हजार वर्ष बाद एक बार ऋमृतमय आहार घहण करते थे, प्रवीचाररिंद्दित सुखसे युक्त थे, उनके अविद्यान रूपी नेत्र लोकनाडीके मध्यवर्ती यांग्य पदार्थीको देखते थे, उनकी शक्ति दीप्ति तथा विक्रियाका क्षेत्र भी अवधिज्ञानके क्षेत्रके वरावर था। इस प्रकार वे वहाँ चिरकालतक स्थित रहे। वहाँ से च्यत हो एक जन्म धारणकर वे नियमसे मोञ्जलक्ष्मीका समागम प्राप्त करेंगे ॥ ३३८-३४१॥

श्रथानन्तर-भरत क्षेत्रमें एक कुरुजाङ्गल नामका देश हैं, जो श्रार्य चेत्रके ठीक मध्यमें स्थित है, सब प्रकार के धान्योंका उत्पत्तिस्थान है और सबसे बड़ा है।। ३४२।। वहाँ पर पानकी बेलोंसे लिपटे एवं फलोंसे युक्त सुपारीक बुच्च ऐसे जान पड़ते हैं मानो पुरुष और बालकोंके आलिंगनका सुख ही प्रकट कर रहे हों।। ३४३।।

वहाँ चोच जातिके वृक्ष किसी उत्तम राजाके समान मुशोभित होते हैं क्योंकि जिस प्रकार उत्तम राजा महाफल—भागोपभोगके उत्तम पदार्थ प्रदान करता है उसी प्रकार चोच जातिके वृत्त महा

१ यथोचिताम् ल०, ल०, म० । २-इरापुरे म० ल० । ३ प्रापन् क०, ल०, घ० । ४ इटरथैनाम। -इटरथेन ग्रमा सह । इटरथे नामा ल० । ५ सार्द्धमासनिःश्वास ल० । ६ स्त्रेत्रे ख०, ग० ।

सद्दश्या सौकुमार्येण छायया रसवत्तया । कदस्यः सर्वसौन्दर्याः सम्प्रीत्ये रमणीसमाः ॥ ३४५ ॥ आम्राः कम्राः फलैर्नम्राः पल्लवप्रसवोज्ज्वलाः । कोकिलालापवाचाला लोलालिकुलसङ्कुलाः ॥३४६ ॥ स्थूलपक्कफलाः प्रोद्यद् गन्धान्धीकृतपट्पदाः । पनसाः प्रचुरा रेजुरामूलाएफलदायिनः ॥ ३४० ॥ गुल्मवलीद्रमाः सर्वे प्रसृत्मरमङ्गुराः । कीडागारितभाः भान्ति कामनाममहीसुनः ॥ ३४८ ॥ निर्भूमिच्छिद्रमच्छिद्रं निःपापाणं निरूसरम् । निर्नेष्टाष्टभयं भूरिभृतलं सफलं सदा ॥ ३४९ ॥ अप्रमादोरुचाः प्रायश्चित्तमिव द्विजाः । न दण्डभयमुच्छन्ति प्रजाः स्वस्थितिपालनात् ॥ ३५९ ॥ महाजलाशया नित्यमच्छाः स्वच्छाम्बुसम्भृताः । नानाप्रसवसंख्या जहुज्योतिर्जगच्छ्यम् ॥ ३५९ ॥ पुष्पनेत्राः समुत्तुङ्गा विटपायतबाह्वः । भूरुहा भूमिपायन्ते सदा चारुफलावहाः ॥ ३५२ ॥ पछ्वोच्छाः प्रमृनाक्ष्यास्तन्वन् ग्रोऽलिकुङालकाः । सत्पन्नाश्चित्रवक्षयों रमण्य इव रेजिरे ॥ ३५३ ॥

फल-वड़े-बड़े फल प्रदान करते हैं, जिस प्रकार उत्तम राजा तुङ्ग-उदारचित्ता होता है उसी प्रकार चोच जातिक वृत्त तुङ्ग- ऊँचे थे, जिस प्रकार राजा बद्धमूल-पक्की जड़ वाले होते हैं उसी प्रकार चांच जातिके वृत्त भी बद्धमूल-पक्की जड़ वाले थे। जिस प्रकार उत्ताम राजा मनोहर-श्रत्यन्त सुन्दर होते हैं उसी प्रकार चोच जातिके वृत्त भी मनोहर-अत्यन्त सुन्दर थे, और जिस प्रकार उत्ताम राजा सत्पत्र--अर्च्छी अरुछी सवारियोंसे युक्त होते हैं उसी प्रकार चोच जातिके वृत्त भी सत्पत्र-अन्छे अन्छे पत्तीमे युक्त थे।। ३४४।। वहाँके केलेके वृत्त स्त्रियोंके समान उत्तमप्रीति करनेवाले थे क्यांकि जिस प्रकार केलेके वृक्ष सदद्धि--देखने में अच्छे लगते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ भी सब्दृष्टि--अच्छी आँखों वाली थीं, जिस प्रकार केलेके वृत्त मुकुमार होते हैं उसी प्रकार स्नियाँ भी एकमार थीं, जिस प्रकार केलेके वृत्त छाया-अनातपसे युक्त होते हैं उसी प्रकार स्नियाँ भी द्याया-कान्तिमे युक्त थीं, जिस प्रकार केलेके युक्त रसीले होते हैं उसी प्रकार स्नियाँ भी रसीली-श्रुङ्गारमे युक्त थीं, श्रीर फेलेंके वृद्ध जिस प्रकार सबसे अधिक सुन्दर होते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ सबसे श्रिधिक मन्दर थीं ॥ ३४५ ॥ वहाँ के मुन्दर आमके वृक्ष फलोंसे भुक रहे थे, नई नई कोंपलों तथा तथा फुलोंने उज्ज्वल थे, कोकिलाओंक वार्तालापसे मुखरित थे, और चक्कल भ्रमरोंके समृहसे व्यम्र थे।। ३४६।। जिनमें बड़े-बड़े पके फल लगे हुए हैं, जिनकी निकलती हुई गन्धसे भ्रमर अंधे हो रहे थे. और जो मूलमे ही लेकर फल देनेवाले थे एसे कटहलके वृत्त वहाँ अधिक सुशोभित होते थे।। ३४७।। फुलोंके भारसे मुकी हुई वहाँकी कािनयाँ, लताएँ त्रोर वृत्त सभी ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेव रूपी राजाके क्रीड़ाभवन ही हों॥ ३४८॥ वहाँकी भूमिमें गड्ढे नहीं थे, छिद्र नहीं थे. पत्थर नहीं थे, ऊपर जमीन नहीं थी, आठ भय नहीं थे किन्तु इसके विपरीत वहाँकी भूमि सदा फल देती रहती थी।। ३४६।। जिस प्रकार प्रमादरहित श्रेष्ठ चारित्रका पालन करनेवाले द्विज कभी प्रायश्चित्त नहीं प्राप्त करते उसी प्रकार वहाँकी प्रजा अपनी-अपनी मर्यादाका पालन करनेसे कभी दण्डका भय नहीं प्राप्त करती थी।। ३५०।। जिनमें निरन्तर मच्छ-जलचर जीव रहते हैं, जो स्वच्छ जलमे भर हुए हैं, त्रौर त्रानेक प्रकारके फुलोंसे त्राच्छादित हैं ऐसे वहाँके सरीवर ज्योतिर्लोककी शोभा हरण करते हैं ।। ३५१ ।। वहाँ के वृक्ष ठीक राजात्र्योंके समान त्र्याचरण करते थे क्योंकि जिस प्रकार राजा पुष्पनेत्र-कमलपुष्पके समान नेत्रोंवाले होते हैं उसी प्रकार वहाँके वृत्त भी पुष्पनेत्र-पुष्प रूपी नेत्रोंने युक्त थे, जिस प्रकार राजा समुक्तङ्ग-उदाराशय होते हैं उसी प्रकार वहाँ के वृद्ध भी समुत्तक्क-बहुत कॅचे थे, डिस प्रकार राजा विटपायतबाहु होते हैं-शाखात्र्योंके समान लम्बी भजात्र्योंसे यक्त होते हैं उसी प्रकार वहाँ के युत्त भी विटपायतबाहवः-शाखाएँ ही जिनकी लम्बी भजाएँ हैं ऐसे थे त्रीर जिस प्रकार राजा सदा उत्तमफल प्रदान करते हैं उसी प्रकार वहाँ के वृक्ष भी सदा सुन्दर फलोंको धारण करनेवाले थे।। ३५२।। वहाँकी अनेक प्रकारकी लताएँ स्नियोंके समान सशोभित हो रही थीं क्योंकि जिस प्रकार स्त्रियोंके लाल लाल श्रोठ होते हैं उसी प्रकार वहाँकी

१ सदाचारफलावहाः ।

आमध्यं रसिकामृह्णात्पर्यन्ते विरसास्ततः । पीढ्यन्ते सुतरां यन्त्रैरिक्षवो नितदुर्जनाः ॥ ३५४ ॥ शब्दनिष्पादने लोपः प्रध्वंसः पापबृत्तिषु । दाहो विरहिष्गीपु वेधः श्रवणयोर्ह्ये ॥ ३५५ ॥ दण्डो दारुषु शक्षेषु निक्षिशोक्तिस्तपस्विषु । निर्धनत्वं विदानत्वं महापाये न दन्तिषु ॥ ३५६ ॥ सुरतेषु विल्उजत्वं कान्तकन्यासु याचनम् । तापोऽनलोपजीवेषु मारणं रसवादिषु ॥ ३५० ॥ नाकाण्डसृत्यवः सन्ति नापि दुर्मार्गगामिनः । सुक्ता विप्रहिणो सुक्तमारणान्तिकविमहात् ॥ ३५८ ॥ प्राच्यवृत्तिविपर्यासः संयमप्राहिणोऽ भवत् । न षट्कर्मसु कस्यापि वर्णानां दुर्णयद्विपाम् ॥ ३५९ ॥ शाल्यो लीलया वृद्धिसुपेताः सर्वतिर्पणः । विनम्नाः फलसम्प्रासौ भेजः सद्भूमिपोपमाम् ॥ ३६० ॥ क्षरन्ति वारिदाः काले दुहते धेनवः सदा । फलन्ति भृष्हाः सर्वे पुष्पन्ति च लतास्तताः ॥ ३६९ ॥ नित्योत्सवाः निरातक्का निर्वन्था धनिकाः प्रजाः । निर्मला नित्यकर्माणो नियुक्ताः स्वासु वृत्तिषु ॥३६२॥

लतात्र्योंमें लाल पहुव थे. जिस प्रकार स्वियाँ मन्द मन्द मुसकानसे सहित होती हैं उसी प्रकार वहाँकी लताएँ फुलोंसे सहित थीं, जिस प्रकार िमयाँ तन्बङ्गी-पतली होनी हैं उसी प्रकार बहाँकी लताएँ भी तन्वज्ञी-पतली थीं, जिस प्रकार स्त्रियाँ काले काले केशोंसे युक्त होती हैं उसी प्रकार वहाँकी लताएँ भी काले काले भ्रमरोंसे यक्त थीं. श्रीर जिस प्रकार स्त्रियाँ सत्पत्र-उत्तमोत्तम पत्र-रचनाओं से सहित होती हैं उसी प्रकार वहाँकी लताएँ भी उत्तमोत्तम पत्रोंसे युक्त थी।। ३५३।। जो मुलसे लंकर मध्यभाग तक रिसक हैं अौर अन्तमें नीरस हैं ऐसे दुर्जनोंको जीतनेवाले ईख ही बहाँपर यन्त्रों द्वारा श्रन्छी तरह पीड़ जाते थे।। ३५४।। वहाँपर लोप-अनुबन्ध आदिका अदर्शन शब्दोंके सिद्ध करनेमें होता था अन्य दूसरेका लोप-नाश नहीं होता था. नाश पापरूप प्रवृत्तियोंका होता था, दाह विरही मनुष्योंमें होता था और बेध अर्थान छेदना दोनों कानोंमें होता था, दसरी जगह नहीं ॥ ३५५ ॥ दण्ड केवल लकड़ियोंमें था । वहाँ के प्रजामें दण्ड अर्थान् जुर्माना नहीं था, निश्चिशता अर्थान तीरणता केवल शस्त्रोमें थी वहाँकी प्रजामें निश्चिशता अर्थान दुष्टना नहीं थी, निर्धनता अर्थात् निष्परिग्रहता तपस्वियोंमें ही थी वहाँ के मनुष्योमें निर्धनता अर्थात् गरीबी नहीं थी श्रीर विदानत्व अर्थान् मदका अभाव, मद सूख जानेपर केवल हाथियोंमें ही था वहाँकी प्रजामें विदानत्व अर्थात् दान देनेका अभाव नहीं था।। ३५६।। निर्लज्जपना केवल संभोग क्रियाओं में था. याचना केवल सुन्दर कन्यात्रोंकी होती थी, ताप केवल ऋप्रिसे आजीविका करनेवालों में था और मारण केवल रसवादियोंमें था - रसायन आदि वनानेवालोंमें था ॥ ३५७ ॥ वहाँ कोई श्रसमयमें नहीं मरते थे, कोई कुमार्गमें नहीं चलते थे और मुक्त जीवों तथा मारणान्तिक समुद्यात करनेवालोंको क्लोडकर अन्य कोई विमही-शरीर रहित तथा मोड़ासे रहित नहीं थे।। ३५८।। मिथ्या नयसे द्वेप रखनेवाले चारों ही वर्णवाले जीवोंके देवपूजा त्रादि छह कर्मोंमें कहीं प्राचीन प्रवृत्तिका उड़ंधन नहीं था अर्थात देवपूजा आदि प्रशस्त कार्योंकी जैसी प्रवृत्ति पहलेसे चली ऋाई थी उसीके अनुसार सब प्रवृत्ति करते थे। यदि प्राचीन प्रवृत्तिके क्रमका उहाँघन था तो संयम प्रहण करनेवालेके ही था अर्थात संयमी मतुप्य ही पहलेसे चली आई असंयमरूप प्रवृत्तिका उहुंघनकर संयमकी नई प्रवृत्ति स्वीकृत करता था ।। ३५६ ।) लीलापूर्वक वृद्धिको प्राप्त हुए एवं सबको सन्तष्ट करनेवाले धान्यके पौधे, फल लगनेपर अत्यन्त नम्र हो गयं थे-नीचेको भुक गये थे अतः किसी अच्छे राजाकी उपमाको धारण कर रहे थे।। ३६०।। वहाँ मेघ समयपर पानी बरसाते थे, गायें सदा दथ देती थीं, सब वृक्ष फलते थे श्रीर फैली हुई लनाएँ सदा पुष्पोंसे युक्त रहती थीं ।। ३६१ ।। वहाँकी प्रजा नित्योत्सव थी अर्थात् उसमें निरन्तर उत्सव होते रहते थे. निरातङ्क थी उसमें किसी प्रकारकी बीमारी नहीं होती थी, निर्वन्ध थी हठ रहित थी, धनिक थी, निर्मल थी, निरन्तर उद्योग करती थी और अपने अपने कर्मोंमें लगी रहती थी।। ३६२।।

१ बेर्घ ख०। २ भवेत् ख०, ख०। ३ निर्मदा क०, ख०, घ०।

हास्तिनाख्या पुरी तस्य ग्रुभा नाभिरिवाबभौ । सृशं देशस्य देहस्य महती मध्यवितिनी ॥ ३६१॥
भूरिनीरभवानेकप्रस्नोदितभूतिभिः । तिसृभिः परिखाभिस्तन्नगरं परिवेप्टितम् ॥ ३६४॥
विभाति गोपुरोपेनद्वाराष्टालकपङ्क्तिभः । वप्रप्राकारदुर्लङ्घं सुरुजैः किपशिर्पिकैः ॥ ३६५॥
इन्द्रकांशैर्वृहरान्त्रेयुं क्तं देवपथादिभिः । भहाश्चद्वाग्रिमद्वार्गवीथिभिर्वेहुभिश्च तन् ॥ ३६६॥
राजमार्गा विराजन्ते सारवस्तुसमन्विताः । स्वगापवर्गमार्गाभाः सञ्चरच्चारवृत्तयः ॥ ३६०॥
न नेपथ्यादिभिर्भेदस्तद्भवां सारवस्तुजैः । कुलजातिवयोवर्णवचांवोधादिभिर्भिदा ॥ ३६८॥
तत्पुर्यां सौधकृदाप्रवद्धध्वजनिरोधनात् । नातपम्य प्रवेशोऽस्ति विवानाकदिनेष्वपि ॥ ॥ ३६९॥
पुष्पाङ्गरागधूपादिसौगन्ध्यान्धीकृतालिभिः । अमद्भिस्तत्र खे प्रावृद्शङ्का गृहशिखण्डिनाम् ॥ ३७०॥
स्वरावण्यकान्त्यादिगुणैर्युवितिभिर्युताः । युवानम्तेश्च ताम्तत्र वत्त्रन्योन्यसुखावहाः ॥ ३७९॥
मदनोद्दीपनद्वव्यैर्निसर्गवेमनो गुणैः । कान्त्यादिभिश्च दम्पत्योः प्रीतिम्तत्र निरन्तरम् ॥ ३७२॥
अहिसालक्षणो धर्मो यत्तयो विगतस्पृहाः । देवोऽर्हक्षेव निद्येपस्तत्सर्वेऽप्यत्र धार्मिकाः ॥ ३७३॥
यिकिञ्चित् सञ्चितं पापं पञ्चगुनादिवृत्तिभः । पात्रदानादिभः सद्यस्तिहलम्पन्त्युपासकाः ॥ ३७४॥
नयाय्यो नृषः प्रजा धम्या ४निजैन्तु क्षेत्रमन्यहम् । स्वाध्यायम्तत्युरं तस्मान्तत्यजनित यतीश्वराः॥३७५॥
नानापुष्प'पललानम्नस्रीजैनीन्द्नैवैनैः । नन्दनं च विजीयत तत्पुरोपान्तवर्तिभिः ॥ ३७६॥

जिस प्रकार रारीएके मध्यमें बड़ी भारी नाभि होती है उसी प्रकार उस कुरुजाङ्गल देशके मध्यमें एक हम्तिनापुर नामकी नगरी है।। ३६३।। अगाव जनमें उत्पन्न हुए अनेक पुष्पीं-द्वार। जिनकी शोभा बढ़ रही है ऐसी तीन परिवाओंने वह नगर बिरा हुआ था।। २६४।। धुलिके ढेर श्रीर कोटकी दीवारोंने दुर्लङ्घ वह नगर गोपुरोंने युक्त दरवाजों. अहालिकात्रोंकी पंक्तियों तथा बन्दरोंके शिर जैमे आकारयाल ब्रजोंसे बहुत ही अविक सुशामित हो रहा था।। ३६५ ।। बहु नगर, राज-मार्गमें ही मिलने वाले डरानेके लिए बनाये हुए हाथी, घोड़े ऋादिके चित्रों तथा बहुत छोटे दरवाजों वाली बहुत-सी गलियोंसे युक्त था।। ३६६।। जो सार वस्तुओंसे सहित हैं तथा जिनमें सदाचारी मनुष्य इधरमे उधर टहला करते हैं एमे वहाँके राजमार्ग स्वर्ग और मोचके मार्गके समान सुशोभित होते थे ॥ ३६७॥ वहाँ उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंमें श्रेष्ठ वस्त्रश्रोंसे उत्पन्न हुए नेपश्य—वस्त्राभुषणादि से कुछ भी भेद नहीं था केवल कुल, जाति, अवस्था, वर्ण, वचन और ज्ञानकी अपेक्षा भेद शा ।।३६८।। उस नगरमें राजभवनींक शिखरींक अधभाग पर जो ध्वजाएँ फहरा रही थीं उनसे रुक जानेके कारण जब सूर्यपर बादलोंका आवरण नहीं रहता उन दिनोंमें भी धपका प्रवेश नहीं हो पाता या।। ३६८॥ पुरप, अङ्गराग तथा ध्प आदिकी सुगन्धिसे अन्ये हं।कर जो भ्रमर त्राकाशमें इधर-उधर उड़ रहे थे उनसे घरके मयूरोंका वेपाऋतुकी शङ्का हो रही थी।। ३७०।। वहाँ रूप, लावण्य तथा कान्ति श्रादि गुणोंसे युक्त युक्क युक्तियोंके साथ और युक्तियाँ युक्कोंके साथ रहती थीं तथा परस्पर एक दुसरेको सुख पहुँचानी थीं ।। ३७१ ।। बहुँ कामको उर्दापिन करनेवाले पदार्थ, स्वाभाविक प्रेम, तथा कान्ति आदि गुणोंसे स्त्री-पुरुपोंमें निरन्तर प्रीति वनी रहती थी।। ३७२।। वहाँ धर्म अहिंसा रूप माना जाना था, मुनि इच्छारहित थे, और देव रागादि दोपोंसे रहिन अईन्त ही माने जाते थे इसलिए वहाँ के सभी मनुष्य धर्मात्मा थे।। ३७३।। वहाँ के श्रावक, चर्का चूला आदि पाँच कार्यसि जो थोड़ा-सा पाप संचित करते थे उसे पात्रदान आदि है द्वारा शीघ्र ही नष्ट कर डालने थे।। ३७४॥ वहाँका राजा न्यायी था, प्रजा धर्मात्मा थी, क्त्र जीवरहित-प्रामुक था, और प्रतिदिन स्वाध्याय होता रहता था इसलिए मुनिराज उस नगरको कभी नहीं छोड़ते थे।। ३०५।। जिनके वृक्ष अनेक पुष्प और फलोंसे नम्र हो रहे हैं नथा जो सबको ऋ।नन्द देनेवाले हैं ऐसे उस नगरके समीपवर्ती

१ महात्तुद्रापि राद्हारेः ख०। महात्तुद्राणि मद्द्वारेः म०, ग०। महाक्षुद्रादिसद्द्वारेः क०, घ०। २ विभावदिनेष्वपि (१) छ०। ३ तत्तेऽन्योत्यसुखावहाः क०,घ०,म०। धत्तेऽन्योऽन्यसुखावहः ग०। सुखावहं ख०। ४ निर्जन्तः छ०। ५ छतानम्र—छ०।

निष्पन्नसारवस्तुनां निःशेषाणां निजोज्ञव-। स्थानेष्यनुपभोग्यत्वात्तदेवायान्ति सर्वतः ॥ ३७७ ॥ तत्रस्थेरेव भुज्यन्ते तानि दानेन चेह्नहिः । निर्यान्ति यान्तु तत्ताह्म् त्यागिभोगिजनैश्चितम् ॥ ३७८ ॥ तत्र तादात्विकाः सर्वे तन्न दोषाय कल्पते । तत्पण्यात् सर्ववस्तुनि वर्द्धन्तं प्रत्यष्टं यतः ॥ ३७९ ॥ व्यवस्थानोत्तरे भागे भुवोऽभूदाजमन्दिरम् । महामेश्निभं भास्वद्भद्भशालादिभूषितम् ॥ ३८० ॥ यथास्थानिवेशेन परितो राजमन्दिरम् । उद्भिन वो ज्वलद्भग्यहम्यण्यन्यानि वा बभुः ॥ ३८९ ॥ तद्भाजधानीनाथस्य काश्यपान्वयभास्वतः । भूपस्याजितसेनस्य चित्तनेत्रप्रियप्रदा ॥ ३८२ ॥ श्वालचन्द्रादिशुस्वप्नद्धिती प्रयद्श्वा । ब्रह्मकल्पच्युतं सूनुं विश्वसेनमजीजनत् ॥ ३८३ ॥ गन्धारविषयख्यात गान्धारनगरेशिनः । अजितश्चयभूभर्तुरजितायां सुता गता ॥ ३८४ ॥ सनन्तुभारादेशल्या विश्वसेनप्रियाऽभवत् । श्रीद्रीष्ट्यादिसंसेच्या नगस्ये कृष्ण³सप्तर्मा ॥ ३८५ ॥ दिने भर्राणनक्षत्रे यामिनीतुर्यभागगा । स्वमान् पोडश साऽऽद्राक्षीत्साक्षात्पुत्रभक्तप्रदान् ॥ ३८६ ॥ दरनिद्रासमुद्भृत्वबोधा शुद्धमुवासना । तदनन्तरमक्षिष्ट प्रविष्टं वदनं गजम् ॥ ३८७ ॥ तदैवासौ दिवो देवस्तनां मेधरथाभिधः। तस्यामवतरद् गर्भे शुक्तौ गुक्ताद्विन्दुवत् ॥ ३८८ ॥ तदैव यामभेरी च तत्त्वप्रशुभस्चिनी । जजुग्भे मधुरं मुप्तां बोधयन्तीव मुन्दर्शम् ॥ ३८९ ॥ पश्चिनीव तदाकण्ये विकसम्मुत्वपङ्कजा । शय्यागृहात्समुत्थाय कृतमङ्गलमज्ञना ॥ ३९० ॥

वनोंसे इन्द्रका नन्दनवन भी जीता जाता था।। ३७६।। संसारमें जितनी श्रेष्ठ वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं उन सबका ऋपनी उत्पत्तिके स्थानमें उपभोग करना ऋनुचित हैं इसलिए सब जगहकी श्रेष्ठ वस्तुएँ उसी नगरमें आती थीं और वहाँ के रहनेवाले ही उनका उपभाग करते थे। यदि कोई पदार्थ वहाँ से बाहर जाते थे तो दानसे ही बाहर जा सकते थे इस तरह वह नगर पूर्वीक्त त्यागी तथा भोगी जनोंसे व्याप्त था।। ३७७-३७८।। उस नगरके सब लोग तादात्विक थे-सिर्फ वर्तमानकी ओर दृष्टि रखकर जो भी कमाते थे उसे खर्च कर देते थे। उनकी यह प्रवृत्ति दोपावायक नहीं थी क्योंकि उनके पुण्यसे सभी वस्तुएँ प्रतिदिन बढ़ती रहती थीं ।। ३७६ ।। उस नगरमें ब्रह्मस्थानके उत्तरी भूभागमें राजमन्दिर था जो कि देदीप्यमान भद्रशाल—उत्तमकाट आदिमे विभूपित था ख्रीर भद्रशाल आदि वनोंसे सुशोभित महामरुके समान जान पड़ता था।। ३८०॥ उस राजमन्दिरके चारों स्रोर यथा-योग्य स्थानों पर जो अन्य देवीप्यमान सुन्दर महल वने हुए थे वे मेरूके चारों त्र्योर स्थित नक्षत्रोंके समान सशोभित हो रहे थे।। ३८१।। उस हास्तिनापुर राजवानीमें काश्यपगोत्री देदीप्यमान राजा अजितसेन राज्य करते थे। उनके चित्त तथा नेत्रोंका आनन्द देनीवाली प्रियदर्शना नामकी स्त्री थी। उसने बालचन्द्रमा आदि शुभ स्वप्न देखकर ब्रह्मस्वर्गसे च्युत हुए विश्वसेन नामक पुत्रको उत्पन्न किया था ॥ ३८२-३८३ ॥ गन्धार देशके गान्धार नगरके राजा अजितख्रयके उनकी अजिता रानीसे सनत्कमार स्वर्गसे आकर ऐरा नामकी प्रत्री हुई थी और यही ऐरा राजा विश्वसेनकी प्रिय रानी हुई थी। श्री ही धृति आदि देवियाँ उसकी सेवा करती थीं। भादों बदी सप्तमीके दिन भरणी नक्षत्रमें रात्रिके चतुर्थ भागमें उसने साक्षान पुत्र रूप फलको देनेवाले सोलह स्वप्न देखे।। ३८४-३८६।। अल्पनिद्राके बीच जिसे कुछ-कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है तथा जिसके मुखसे शुद्ध सुगन्धि प्रकट हो रही है ऐसी रानी ऐराने सोलह स्वप्न देखनेके बाद अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा ॥ ३८७॥ उसी समय मेघरथका जीव स्वर्गसे च्युत होकर रानी ऐराके गर्भमें श्राकर उस तरह अवर्तार्ण हो गया जिस तरह कि शुक्तिमें मोती रूप परिणमन करनेवाली पानीकी बूँद अवतीर्ण होती है ॥ ३८८ ॥ उसी समय सोती हुई मुन्दरीको जगानेके लिए ही भाना उसके शुभ स्वप्नोंको सचित करनेवाली अन्तिम पहरकी भेरी मधुर शब्द करने लगी।। ३८६।। उस भेरीको सनकर रानी एराका मख-कमल, कमलिनीके समान खिल उठा। उसने शय्यागृहसे उठकर मङ्गल-स्नान किया,

१ बाला चन्द्रादि—ल॰ । २ गन्धार क०, ग०, म०, ल० । ३ सप्तमे ल० । ४ साह्यात्सत्य—ल०, सा०, ग०, म०। ५ वदने ल० । ६ स्वातौ ल०।

त्रकालोचितनेपथ्या कल्पवछीव जङ्गमा । सितातपत्रवित्रासितार्कवालां ग्रुमालिका ॥ ३९१ ॥ प्रकीर्णंकपिश्मेपप्रपश्चितमहोदया । जनैः कितपयैरेव प्रत्यासक्षैः पिरष्कृता ॥ ३९२ ॥ साऽविश्ववन्दरेखाभा सभामिव विभावरीम् । कृतोपचार्रावनयां विभामादांसनमापयत् ॥ ३९३ ॥ मृपं साभिनिवेद्यात्महष्ट विभावलीं क्रमात् । तत्फलान्यप्यवाधिष्ट राज्ञः सावधिलोचनात् ॥३९४॥ स्वर्गात्तदेव देवेन्द्राः सह देवेश्चतुर्विदैः । स्वर्गावतारकल्याणं सम्प्राप्य समुपादयन् ॥ ३९५ ॥ त्रिविष्टपेष्वरे गर्भे वर्द्धमाने महोदयैः । अभ्येत्य नवमं मासं माता विजगदीशितुः ॥ ३९६ ॥ मासान् पञ्चदश प्राप्तरत्ववृष्ट्याऽमरार्चना । ग्रुचौ कृष्णचतुर्दश्यां याम्ययोगे निशात्यये ॥ ३९७ ॥ नन्दनं जगदीनन्दसन्दोहिम् सुन्दरम् । असृतामलसद्वोधित्रतयोज्ज्वललोचनम् ॥ ३९८ ॥ शङ्कभिरीगजारातिधण्टारावावधोधिताः । जैनं अन्योत्सवं देवाः सम्भूय समवर्द्धयन् ॥ ३९८ ॥ तद्म शची महादेवी प्रद्योतितदिगन्तरा । गर्भगेहं प्रविश्योचीर्मागिनद्रावशिकृतवालका॥ ४०० ॥ जिनेन्द्रजननीमैरां कुमारसिहतां सतीम् । विपरित्य प्रप्रणम्याच्यां मायाविष्कृतवालका॥ ४०० ॥ त्रिलोकमातुः पुरतो निवेश्य परमेश्वरम् । कुमारवरमादाय विश्वामरनमरकृतम् ॥ ४०२ ॥ सृदुबाहुयुगाञ्चीत्वा स्वपतेरकरोत्करे । ऐरावनगजस्कन्धमारोप्य महतां पतिः ॥ ४०३ ॥ पृदुबाहुयुगाञ्चीत्वा स्वपतेरकरोत्करे । ऐरावनगजस्कन्धमारोप्य महतां पतिः ॥ ४०३ ॥ पृरवे तं सुराद्देर्मस्तकापितम् । अभिषिच्यास्त्रिभः क्षीरमहाम्भोनिधिसम्भवैः ॥ ४०४ ॥

उस समयके योग्य वस्त्राभूषण पहने और चलती-फिरती कल्पलताके समान राजसभाको प्रस्थान किया। उस समय वह अपने ऊपर लगाये हुए. सफेद छत्रसे बालसूर्यकी किरणोंके समूहको भयभीत कर रही थी, दूरते हुए चमरोंसे अपना बड़ा भारी अभ्युदय प्रकट कर रही थी, और पासमें रहनेवाले कुछ लोगोंसे सहित थी। जिस प्रकार रात्रिमें चन्द्रमाकी रखा प्रवेश करती है उसी प्रकार उसने राजसभामें प्रवेश किया। औपचारिक विनय करनेवाली उस रानीको राजाने अपना आधा आसन दिया ।। ३६०-३६३ ।। उसने अपने द्वारा देखी हुई स्वप्नावली क्रम-क्रमसे राजाको सनाई और अवधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले राजासे उनका फल मालुम किया ॥ ३६४ ॥ उसी समय चतर्णिकायके देवोंके साथ स्वर्गसे इन्द्र आये और आकर गर्भावतारकल्याणक करने लगे।। ३८५॥ उधर रानीके गर्भमें इन्द्र बड़े अभ्युद्यके साथ बढ़ने लगा श्रीर इधर त्रिलाकीनाथकी माना रानी पन्द्रह माह तक देवोंके द्वारा की हुई रत्नवृष्टि आदि पूजा प्राप्त करती रही। जब नवाँ माह आया तब उसने ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशीके दिन याम्ययागमें प्रातःकालकं समय पुत्र उत्पन्न किया। वह पुत्र ऐसा सुन्दर था मानो समस्त संसारके आनन्दका समूह ही हो । साथ ही अत्यन्त निर्मल मित-श्रत-अवधिज्ञानरूपी तीन उज्ज्वल नेत्रोंका धारक भी था।। ३६६-३६८।। शङ्कनाद, भेरीनाद, सिंहनाद और घंटानादसे जिन्हें जिन-जन्मकी सूचना दी गई है ऐसे चारों निकायींक देवोंने मिल कर जिनेन्द्र भगवान्का जन्मोत्सव बढ़ाया।। ३६६ ।। उस समय दिशाओं कं मध्यका प्रकाशित करने-बाली महादेवी इन्द्राणीने गर्भ-गृहमें प्रवेश किया श्रीर कुमारसहित पतिव्रता जिनमाता ऐराको मायामयी निद्राने वशीभूत कर दिया। उसने पूजनीय जिनमाताको प्रदक्षिणा देकर प्रणाम किया श्रीर एक मायामयी बालक उसके सामने रख कर जिन्हें सर्वदेव नमस्कार करते हैं ऐसे श्रेष्ठ क्रमार जिन-बालकको उठा लिया तथा श्रपनी दोनों कोमल भुजाओंसे ले जाकर इन्द्रके हाथोंमं सौंप दिया। इन्द्रने उन्हें ऐरावत हाथीके कन्ये पर विराजमान किया और पहले जिस प्रकार भगवान् आदिनाथको समेरु पर्वतके मस्तक पर विराजमान कर क्षीर-महासागरके जलसे उनका श्रिभिपेक किया था इसी प्रकार इन्हें भी सुमेरु पर्वतके मस्तक पर विराजमान कर क्षीर-महासागरके जलसे इनका अभिषेक

१ वामार्धासन-तः । २ दृष्टां स्वमावर्ती ग०, स०, म०, तः । ३ वर्धमानमहोदयैः क०, घ०। ४ सैनजन्मोत्सवं क०, घ०, स०। जिनजन्मोत्सवं ग०। ५ शची तः, म०, क०, घ०। ६ परीत्य त्रिः प्रणम्यान्यं मायाविष्कृतवालकम् तः ।

किया ।। ३६६-४०४ ।। यद्यपि भगवान स्वयं उत्तमोत्तम आभूषणोंमंसे एक आभूषण थे तथापि इन्द्रने केवल आचारका पालन करनेके लिए ही उन्हें आभूषणोंसे विभूषित किया था ।। ४०५ ।। 'ये भगवान् सबको शान्ति देनेवाले हैं इसलिए 'शान्ति' इस नामको प्राप्त हों। एसा सोच कर इन्द्रने अभिषेकके बाद उनका शान्तिनाथ नाम रक्ष्या ।। ४०६ ।। तदनन्तर धर्मेन्द्र सब देवोंके साथ बड़े प्रेमसे सुभेरु पर्वतसे राजमन्दिर आया और मानासे सब समाचार कह कर उसने वे त्रिलोकीनाथ माताको सौंप दिये ।। ४००॥। जिपे आनन्द प्रकट हो रहा है तथा जिसके अनेक भावों और रसोंका उदय हुआ है ऐसे इन्द्रने नृत्य किया सो ठीक ही हे क्योंकि जबहर्ष मर्यादाका उल्लंघन कर जाता है तो किस रागी मनुष्यको नहींनचा देता ? ।। ४०५ ॥ यथि भगवान ीन लोकके रक्षक थे तो भी इन्द्रने उन बालक रूपधारी महात्माकी रक्षा करनेके लिए लोकपालोंको नियुक्त किया था ॥ ४०६ ॥ इस प्रकार जन्मकल्याणकका उत्सव पूर्ण कर समस्त देव इन्द्रके साथ अपने-अपने स्थान पर चले गये ॥ ४१०॥

धर्मनाथ तीर्थकरकं बाद पीन पल्य कम तीन सागर बीत जाने तथा पाव पत्य तक धर्मका विच्छेद हो लेनेपर जिन्हें मनुष्य और इन्द्र नमस्कार करते हैं एमे शान्तिनाथ भगवान उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसीमे सम्मिलित थी।। ४११-४१२।। उनकी एक लाल वर्षकी आयु थी, चालीस धनुप कँचा शरीर था, सुवर्णके समान कान्ति थी, ध्वजा, तीरण, सूर्य, चन्द्र, शङ्क और चक्र आदिके चिह्न उनके शरीरमें थे।। ४१३।। पुण्यकर्मक उद्यसे दृद्रथ भी दीर्घकाल तक अहमिन्द्र-पनेका अनुभवकर राजा विश्वसेनकी दूसरी रानी यशस्वतीके चक्रायुध नामका पुत्र हुआ।। ४१४॥ जिस प्रकार समुद्रमें महामणि बढ़ता है, मुनिमें गुणोंका समृह बढ़ता है और प्रकट हुए अभ्युद्यमें हर्ष बढ़ता है उसी प्रकार वहाँ बालक शान्तिनाथ बढ़ रहे थे॥ ४१५॥ उनमें अनेक गुण, अवयवोंके साथ स्पर्धा करके ही मानो कम-कमसे बढ़ रहे थे और कीर्ति, लक्ष्मी तथा सरस्वती इस प्रकार बढ़ रही थीं मानो सगी बहिन ही हों॥ ४१६॥ जिस प्रकार पूर्णिमांके दिन विकलता—खण्डावस्थासे रहित चन्द्रमाका मण्डल सुशोभित होता है उसी प्रकार पूर्ण योवन प्राप्त होनेपर उनका रूप सौन्दर्य प्राप्तकर अधिक सुशोभित हो रहा था॥ ४१७॥ उनके मस्तकपर इक्ष्ट हुए अमरोंके समान, कोमल पतले, चिकने, काले और घूँघरवाले शुभ वाल बड़े ही अच्छे जान पड़ते थे॥ ४१६॥ उनका शिर

१ ग्रथ शान्ति म०, ल०। २ चोहतानन्दो ल०। ३ प्रमोदो ल०। ४ यथा विधाय क०, ख०, ग०, घ०, म०, । ५ सकुञ्जिताः ग०, म०, ल०, ।

लक्ष्मीर्ललाटपट्टेऽस्मिस्तस्य पट्टद्वयाचिता। राजतामिति वा तुक्कं विस्तीर्णं च व्यथाद्विधिः॥,४२०॥ सुरूपे कुटिले चास्य भुवी वेदयेव रेजतुः। कुटिलेति न रेखा कि पीयूपांशाविराजते॥ ४२१॥ आधिक्यं चक्षुषोः प्राहुः श्रुभावयवचिन्तका। वीक्ष्य तम्रक्षुपी व्यक्तमितीयमनयोः स्तृतिः॥ ४२२॥ कर्णो तस्य न वर्ण्येते निःशेपश्रुनपात्रताम्। यातो चेद् दुर्लभं तत्तु शोभान्यत्रापि विद्यते॥ ४२३॥ अथं विनिर्जिताशेपं मोहमल्लं विजेप्यते। भात्वप्रेवेति वा तुक्का सङ्गता नासिका कृता॥ ४२५॥ कर्पोलफल्को श्रुक्षणी धात्रा वा विदुली कृतो। तद्वक्त्रजसरस्वत्या विनोदेन विलेखितुम्॥ ४२५॥ स्मितभेदाः सरस्वत्याः कि कि खुद्धाक्षराविलः। श्रुक्कामिति सिताः स्मित्याः द्यास्तेतुर्द्विजाः समाः ४२६ वटविम्यप्रवालादि परेषां भवतूपमा। नास्याधरस्य तेनायं स्मर्यते नाधरोऽधरः॥ ४२०॥ भवेचिबुकमन्येषां भाविदमश्रुक्किमप्यदः। सदा ध्रयमिदं भावादित्यकारीय शोभनम्॥ ४२८॥ क्षयी कलङ्की पङ्कोत्यं रजसा दूषितं ततः। नैतद्वक्त्रस्य साधम्यं धत्तः समेन्दुसरोरहे॥ ४२९॥ ध्वनिक्षेत्रिर्गतस्तम्माद्विच्यो विधार्थदर्पणः। पृथक् सुकण्टता तस्य कण्टस्य किम्र वर्ण्यतं॥ ४३०॥ स्पर्दमानभुजाधाभ्यां नौङ्ग्येन शिरसा समम्। त्रिकृटहाटकादिवां सोऽभात्त्रभुवनप्रभुः॥ ४३९॥ वाहू बहुतरं तस्य भातः स्माजानुलम्बनी । धात्रीं सन्धर्नुकामो वा केयुरादिविभूषणी॥ ४३२॥ व्यधायि वेधसा तस्य विद्वर्णां वक्षसः स्थलम्। असम्बाधं वसन्त्वस्मित्रित वा बहवः थ्रियः॥ ४३३॥

मेरुपर्वतके शिखरके समान भुशाभित होता था अथवा इस विचारसे ही ऊँचा उठ रहा था कि यद्यपि इनका ललाट राज्यपट्टको। प्राप्त होगा। परन्तु उसमें ऊँचा तो में ही हूँ ॥ ४१६ ॥ उनके इस लल।टपट्टपर धर्मपट्ट और राज्यपट्ट दोनोंसे पृजित लक्ष्मी सुशोभित होगी इस विचारसे ही मानो विधाताने उनका ललाट ऊँचा तथा चौड़ा बनाया था।। ४२०।। उनकी मुन्दर तथा कुटिल भौहें वेश्याके समान सुशोभित हो रही थीं। 'कटिल हैं' इसलिए क्या चन्द्रमाकी रेखा सुशोभित नहीं होती अर्थात अवश्य होती है।। ४२५।। अस अवयवींका विचार करनेवाले लोग नेत्रींकी दीर्घताको श्राच्छ। कहते हैं सो मालुम पड़ता है कि भगवानके नेत्र देखकर ही उन्होंने ऐसा विचार स्थिर किया होगा। यही उनके नेत्रोंकी स्तृति है।। ४२२।। यदि उनके कान समस्त शास्त्रोंकी पात्रताको प्राप्त थे तो उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता क्योंकि संसारमें यही एक बात दुर्जभ है। शोभा तो दूसरी जगह भी हो। सकती है।। ४२३।। 'यं भगवान, सबको जीवनैवाल मोहरूपी महको जीवेंगे इसलिए उँची नाक इन्होंमें शोभा दे सकेगी? ऐसा विचारकर ही मानी विधाताने उनकी नाक कुछ उँची बनाई थी।। ४२४।। उनके मुखसे उत्पन्न हुई सरस्वती विनोद्से छुद्र लिखेगी यह विचार कर ही मानो विधाताने उनके कपोलरूपी पटिये चिकने और चौंड बनाये थे ॥ ४२५॥ उनके सफेद चिकने सधन और एक बराबर दांत यही शहू। उत्पन्न करते थे कि क्या ये सरस्वतीक मन्द हास्य-के भेद हैं अथवा क्या युद्ध अक्षरोंकी पंक्ति ही हैं।। ४२६।। बरगदका पका फल, विम्बफल और मुंगा आदि दूसरोंके आंठोकी उपमा भले ही हो जावें परन्तु उनके आंठकी उपमा नहीं हो सकते इसीलिए इनका अधर - आंठ अधर - नीच नहीं कहलाता था ॥ ४२७॥ अन्य लोगोंका चित्रक तो आगे होने वाली डार्ड़ासे टक जाता है परन्तु इनका चित्रुक सदा दिग्बाई देता था इसमे जान पड़ता है कि वह केवल शोभाके लिए ही बनाया गया था।। ४२=।। चन्द्रमा चर्या है तथा कलङ्कमे युक्त हैं और कमल कीचड़से उत्पन्न हैं तथा रजसे दृषित है इसलिए दोनों ही उनके मुखकी सह-शता नहीं धारण कर सकते ।। ४२६ ।। यदि उनके कण्ठसे दर्पणके समान सब पदार्थीको प्रकट करने बाली दिव्यध्वनि प्रकट होगी तो फिर उस कण्ठकी सुकण्ठताका अलग वर्णन क्या करना चाहिए ? ॥ ४३० ॥ वे त्रिलोकीनाथ ऊंचाइके द्वारा शिरके साथ स्पर्धा करनेवाले अपने दोनों कन्धोंसे ऐसे सुशोभित होते थे मानो तीन शिखरोंबाला सुवर्णगिरि ही हो ॥ ४३१ ॥ घुटनों तक लम्बी एवं केयुर क्यादि आभूषणोंसे विभूषित उनकी दोनों भुजाएँ बहुत ही ऋधिक सुशोभित हो रही थीं और एंसी जान पड़ती थीं माना पृथिवीको उठाना ही चाहती हो।। ४३२।। बहत-सी लिंहमयाँ

१-लम्बितौ ल०।

स्यासमध्यमणिच्छायाहारं वक्षो व्यधाराम् । मध्यीकृतार्कसन्ध्याधहेमादितदसिक्षमम् ॥ ४३४ ॥
तन्मध्यं मुप्टिसम्मायि विभल्पृद्ध्वंतनोर्भरम् । गुरं निराकुलं तस्य तानवं तेन शोभते ॥ ४३५ ॥
गम्भीरा दिविणावर्ता तस्याभ्युद्यस्विनी । नाभिः सपग्रा मध्यस्था स्यात्पदं न स्तुतेः कुतः ॥४३६॥
कटोतटी कटीसृत्रधारिणी द्यारणी भृशम् । सवेदिकास्थली वास्य जम्बृद्धीपस्य भासते ॥ ४३० ॥
द्यते श्रक्षणे सुखस्पर्शे स्तां रम्भास्तम्भसिक्षमे । किन्त्वस्योरू सदादत्तफले गुरुभरक्षमे ॥ ४३८ ॥
मर्यादाकारि यश्तमात्तदेतस्योर्जङ्वयोः । शस्यं जानुद्वयं सिद्धः सिद्ध्यं किन्न शस्यते ॥ ४३९ ॥
निमताशेषदेवेनदी पादपभी श्रिया श्रितौ । तयोरुपरि चेज्ञङ्घे तस्य का वर्णना परा ॥ ४४० ॥
गुरुफयोरिव मन्त्रस्य गृहतेव गुणोऽभवत् । फलदा सा ततः सर्व फलकृत्वाद् गुणि स्मृतम् ॥ ४४१ ॥
कूर्मपृष्टौ कमौ तस्य श्रित्वा तौ सुस्थिता धरा । धता कूर्मण धात्रीति श्रुवं रुदिन्ततांऽभवत् ॥४४२॥
पीनावग्रोक्षतौ सुस्थौ तस्यांगृष्टौ सुम्बाकरौ । रेजनुर्दर्शयन्तौ वा मार्ग स्वगापवर्गयोः ॥ ४४३ ॥
अध्यावंगुलयस्तस्य वसुः श्रिष्टाः परस्परम् । कमाण्यप्टावपद्वोतुं निर्गता एव शक्तयः ॥ ४४४ ॥
दश्चिमाः पुरेवैनं तद्व्याजनेव सेवितुम् । कमो समाश्रितास्तम्य व्यराजन्त नखाः सुखाः ॥ ४४५ ॥
अस्यावयवभावात्ते वासवाद्या नमन्ति नौ । इतीव रागिणौ तस्य पादौ पह्नवसिक्षमौ ॥ ४४६ ॥

एक दुसरेकी वाधांक विना ही इसमें निवास कर सकें यह सीचकर ही मानो विधाताने उनका वक्ष:-स्थल बहुत चौड़ा बनाया था।। ४३३।। जिसके मध्यमें मणियोंकी कान्तिमें स्शोभित हार पड़ा हुआ है ऐसा उनका बद्धाःस्थल, जिसके मध्यमें संध्याके लाल लाल वादल पड़ रहं हैं ऐसे हिमाचलके तटके समान जान पड़ता था।। ४३४।। मुद्धांमें समानेक योग्य उनका मध्यभाग चुकि उपरिवर्ती शरीरके बहुत भारी बोमको बिना किसी आञ्चताके धारण करता था अतः उसका पतलापन ठीक ही शोभा देता था।। ४३५ ।। उनकी नाभि चुँ कि गर्मार थी, दक्षिणावर्तसे सिंहत थी। अभ्यद्य, को सचित करने वाली थी, पद्मचिह्नमें सहित थी और मध्यस्थ थी अतः स्तुतिका स्थान-प्रशंसा-का पात्र क्यों नहीं होती ? अवश्य होती ॥ ४३६ ॥ करधनीको धारण करनेवाली उनकी सुन्दर कमर बहुत ही ऋधिक मुशोभित होती थी और जम्बूडीपकी वेदीमहित जगतीके समान जान पड़ती थी ॥ ४३७ ॥ उनके उरु केलेक स्तम्भक समान गोल, चिकने तथा स्पर्श करने पर सुख देने वाले थे अन्तर केवल इतना था कि केलेंक स्तम्भ एक बार फल देते हैं परन्तु वे बारबार फल देते थे और केलंके स्तम्भ वाम धारण करनेमें समर्थ नहीं हैं परन्तु व बहुत भारी वाम धारण करनेमें समर्थ थे।। ४३= ।। चुंकि उनके घुटनोंने ऊरु और जंबा दोनोंक बीच मर्यादा कर दी थी—दोनोंकी सीमा बांध दी थी इसलिए वे सत्पुरुपोंके द्वारा प्रशंसनीय थे सो ठीक ही है क्योंकि जो अच्छ। कार्य करता है उसकी प्रशंसा क्यों नहीं की जावे ? अवस्य की जावे ।। ४३६ ।। उनके चरणकमल समस्त इन्द्रोंको नमस्कार कराते थे तथा लद्दमी उनकी मेवा करती थी। जब उनके चरणकमलोंका यह हाल था तब जङ्घाएँ तो उनके अपर थीं इसलिए उनका और वर्णन क्या किया जाय ? ॥ ४४० ॥ जिस प्रकार मन्त्रमें गृहता गुण रहता है उसी प्रकार उनके दोनों गुल्फों--एड़ीके ऊपरकी गांठोंमें गृहता गुण रहता था परन्तु उनकी यह गुणता फल देने वाली थी सो ठीक ही है क्योंकि सभी पदार्थ फलदायी होनेसे ही गुणी कहलाते हैं ॥ ४४१ ॥ उनके दोनों चरणोंका प्रथमाग कञ्जएके समान था श्रीर यह पृथिवी उन्हींका त्राश्रय पा कर निराकुल थी। जान पड़ता है कि 'पृथिवी कछुएके द्वारा धारण की गई है, यह रूढि उसी समयसे प्रचलित हुई है ॥ ४४२ ॥ उनके दोनों अंगूठे स्थल थे, आगेको उठे हुए थे, अच्छी तरह स्थित थे, सुखकी खान थे स्रीर ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वर्ग तथा मोक्षका मार्ग ही दिखला रहे हों ।। ४४३ ।। परस्परमें एक दूसरेसे सटी हुई उनकी आठों अँगुलियाँ ऐसी जान पड़नी थीं मानो आठों कर्मोंका अपह्नव करनेके लिए आठ शक्तियाँ ही प्रकट हुई हों।। ४४४।। उनके चरणोंका आश्रय लेनेवाले सुखकारी दश नख ऐसे सुशोभित होते थे मानो उन नखोंके बहाने उत्तम समा आदि दशधर्म उनकी सेवा करनेके लिए पहलेसे ही आ गये हों।। ४४५ ।। इस भगवान्के शरीरके व्यवयव हैं इसीलिए इन्द्र आदि देव इस दोनोंको नमस्कार

नामृतांशोनिशासङ्गादुष्णत्वाङ्गास्करस्य घ । तेजस्तस्योपमानं स्याद् भ्यूपणक्ष्माजतेजसः ॥४४७॥ कान्तेः का वर्णना तस्य यदि शकः सहस्रहक् । शर्वावदनपङ्केजविमुखस्तं निरीक्षते ॥ ४४८ ॥ भूषणानां कुलं लेभे शोभां तस्याङ्गसङ्गमात् । महामणिनिबद्धेद्धमुधौतकलघौतवत् ॥ ४४९ ॥ स्वनामश्रुतिसंशुष्यन्मदारिकरिसंहतेः । रवोऽराजत राजेशो राजकण्ठीरवस्य वा ॥ ४५० ॥ कीतिंवल्ली जगस्मान्तं प्राप्य प्रागेव जन्मनः । तदीयालम्बनाभावादिव तावित सुस्थिता ॥ ४५१ ॥ कुलक्ष्यवयःशीलकलाकान्त्यादिभूषणाः । कन्यकाम्तिपता तेनायोजयद्रनिदायिनीः ॥ ४५२ ॥ कामिनीनीलनीरेजदलोज्जवलिलोचनैः । प्रेमामृताम्ब्रसंसिक्तेर्मुहुराह्णादिताशयः ॥ ४५३ ॥ वल्लभाविलतालोललीलललीलालमेत्रिनः । स्वमनोधनलुण्टाकेरखण्डं स शमेयिवान् ॥ ४५४ ॥ अपश्र ॥ साम्राज्यसम्ब्राव्दकाले गतवतीशितः । कौमारेण सुन्वेरेव दिव्यमानुपगोचरः ॥ ४५४ ॥ ततोऽनु तत्प्रमाणेन विश्वसेनसमपिते । राज्येऽप्यच्लिक्शभोगस्य काले विगलिते तदा ॥ ४५६ ॥ साम्राज्यसन्धनान्यस्य चकादीनि चतुर्दश । रत्नानि निधयोऽभूवक्षव चाविष्कृतोजसः ॥ ४५७ ॥ सोम्राज्यसन्धनान्यस्य चकादीनि चतुर्दश । रत्नानि निधयोऽभ्वक्षव चाविष्कृतोजसः ॥ ४५८ ॥ पुरोधाः स्थपितः सेनापितर्गृहपतिश्र ते । हास्तिनाख्यपुरे कन्यागजाश्राः खगभूषरे ॥ ४५९ ॥ नवापि निधयः पृत्र्या नर्दासागरसङ्गमे । तदानीमेव देवेशैरानीताः पुण्यचादितैः ॥ ४६० ॥ ह्याधिपत्यमासाद्य दशमोगाङ्गसङ्गतः । तावत्येव गतं काले स्वालङ्कारालयान्तरे ॥ ४६० ॥

करते हैं यह मोचकर ही मानो नवीन पत्तोंके समान उनके दोनों पेर रागी-रागसहित अथवा लालरंगके हो रहे थे।। ४४६।। चन्द्रमाके साथ रात्रिका समागम रहता है और सूर्य उप्ण है अतः ये दोनों ही उनके तेजकी उपमा नहीं हो सकते। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि उनका तेज भूषणांग जातिके करूपदृक्के तेजके समान था ॥ ४४७ ॥ जब कि हजार नेत्रवाला इन्द्र इन्द्राणीके मखकमलमे विमुख होकर उनकी श्रीर देखता रहता है तब उनकी कान्तिका क्या वर्णन किया जावं १॥ ४४८॥ जिस प्रकार महामणियांसे नियद्ध देवीध्यमान उज्वल सुवर्ण सुशाभित होता है उसी प्रकार उनके शरीरके समागमसे त्राभूषणोंका समृह सुशोभित होता था ॥ ४४६ ॥ अपने नामके सुनने मात्रमे ही जिन्होंने शत्रुम्प्पी हाथियांके समृहका मद सुखा दिया है ऐसे राजाधिराज भगवान शान्तिनाथका शब्द सिंहके शब्दके समान सुशामित होता था।। ४५०।। उनकी कीर्तिह्रपी लता जन्मसे पहले ही लोकके अन्त तक पहुँच चुकी थी परन्तु उसके आगे आलम्बन न मिलने से वह वहीं पर स्थित रह गई ।। ४५१ ।। उनके पिताने कुल, रूप, अवस्था, शील, कला, कान्ति आदिसे विभूपित सुख देनेवाली अनेक कन्याओंका उनके साथ समागम कराया था-अनेक कन्याओंके साथ उनको विवाह कराया था।। ४५२।। प्रेमामृतरूपी जलसे सीचे हुए स्त्रियोंके नीलकमलदलके समान नेत्रोंसे वे ऋपना हृदय वार-वार प्रसन्न करते थे।। ४५३।। अपने मनरूपी धनको छुटनेवाली स्तियोंकी तिरछी चञ्चल लीलापूर्वक और त्रालसभरी चिनवनोंसे वे पूर्ण सुखको प्राप्त होते थे।। ४५४।। इस तरह देव और मनुष्योंके मृत्व भागते हुए भगवानके जब कुमारकालके पश्चीस हजार वर्ष बीत गये तब महाराज विश्वसेनने उन्हें अपना राज्य समर्पण कर दिया। क्रम-क्रमसे ऋखण्ड भोग भोगते हुए जब उनके पर्चास हजार वर्ष श्रीर व्यतीत हो गये तब तेजको प्रकट करनेवाले भगवान्के साम्राज्यके साधन चक्र आदि चौदह रत्न और नौ निधियाँ प्रकट हुई ॥ ४५५-४५७ ॥ उन चौदह रबोमेंसे चक्र, छत्र, तलवार और दण्ड, ये आयुधशालामें उत्पन्न हुए थे. काकिणी, चर्म और चूड़ामणि श्रीगृहमें प्रवट हुए थे, पुराहित, स्थपति, सेनापित श्रीर गृहपित हस्तिनापुरमें मिले थे और कन्या गज तथा ऋश्व विजयार्ध पर्वत पर प्राप्त हुए थे ॥ ४५५-४५६ ॥ पूजनीय नौ निधियाँ भी पुण्यसे प्रेरित हुए इन्द्रोंक द्वारा नदी और सागरके समागम पर लाकर दी गई थीं।। ४६०।। इस प्रकार चक्रवर्तीका साम्राज्य पाकर दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करते हुए जब

१ भूपणाङ्गकलपद्वते जसः । २ शम् सुखम् एयिवान् प्राप्तवान् । १ पञ्चविंशत् ल० ।

अलक्कुविक्वजच्छायाद्वयमालोक्य द्र्णणे । साश्चर्य चिन्तयन्नेतिकिमित्यन्तर्गतं कृती ॥ ४६२ ॥ लव्धबोधिर्मितिज्ञानश्चयोपशमसम्पदा । स्वजन्मान्तर भिन्तानं स्मृत्वा निर्वेदमासवान् ॥४६६॥ धनच्छायासमाः मर्वसम्पदः सशराहित- । विद्युदृद्युतिवल्लक्ष्मीः कायो मायामयोऽपि वा ॥ ४६४ ॥ प्रातः छायायुरात्मीयाः परकीया वियोगवत् । संयागो हानिवद्युद्धिर्जन्मदं पूर्वजन्मवत् ॥ ४६५ ॥ प्रति चेतसि सम्पश्यन् सर्वमेतन्महीपितः । निर्गन्तुमुद्ययौ गेहाद् दूर्शकृतदुराशयः ॥ ४६६ ॥ तदा लौकान्तिकाः प्राप्य धर्मतीर्थस्य वर्द्धने । कालोऽयं तव देवस्य चिरविच्छिकसन्ततेः ॥ ४६० ॥ द्रत्योचन्वचस्तेपामनुमन्य महामितः । नारायणाय तद्वाज्यं स्नवेऽश्राणयन्मुदा ॥ ४६८ ॥ ततः सुरगणाधीशविहिताभिषवोत्सवः । युक्तिमद्वचनैर्बन्धृन् मोचिन्त्वामर्णाः सताम् ॥ ४६८ ॥ सर्वार्थसिद्धि शिविकामारुद्ध स मरुद्धताम् । सहस्राम्नवनं प्राप्य कमनीयशिलातले ॥ ४७० ॥ कृष्यरिद्धमुखो बद्धपत्यञ्जसन्ति संस्वान् । उपेष्ट्य मास्यसितं पक्षे २चतुर्वश्यपराह्मके ॥ ४७१ ॥ सङ्को पष्टोपवासेन भरण्यां प्रणिधानवान् । जतरूपं सस्त्वस्यस्यक्तवस्राद्य सः ॥४७२ ॥ पञ्चमुद्धिमरुक्तुण्च्य केशान् कृशानिवायतान् । जातरूपं सस्त्व दीप्या जातरूपमवाप्य सः ॥४७३॥ सद्यः सामयिकी द्यस्ति समनः पर्ययामगात् । केशान्तदेव देवेशो ज्वलन्परिलकाश्चितान् ॥४७४॥ यथा बहुगुणीभृतानामोदमिलितालिभः । पञ्चमाव्धितरङ्गणां भिरभागे व्यधात्तराम् ॥ ४७५ ॥ चक्रायुधादि तद्वाज्ञां सहस्रं सह संयमम् । शान्तिनाथेन सम्प्रापदापदापदामन्तकारिणा ॥ ४७६ ॥

उनके पचीस हजार वर्ष और व्यतीत हो गये तव एक दिन वे ऋपने ऋलंकार-गृहके भीतर ऋ<mark>लंकार</mark> धारण कर रहे थे उसी समय उन्हें दर्पणमें अपने दो प्रतिविम्व दिग्वे। वे बुद्धिमान भगवान् आश्चर्यके साथ अपने मनमें विचार करने लगे कि यह क्या है ? ॥ ४६१-४६२ ॥ उसी समय उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया श्रीर मितज्ञानावरण कर्मके अयोपशमरूप सम्पदासे वे पूर्व जन्मकी सब वार्ते जान कर वैराग्यको प्राप्त हो गये ॥ ४६३ ॥ व विचार करने लगे कि समस्त सम्पदाएँ मेघोंकी छायाके समान हैं, लक्सी इन्द्रधनुप और विजलीकी चमकके समान हैं, शरीर मायामय है, आयु प्रातःकाल-की छायाके समान है—उत्तरात्तर घटनी रहनी है, अपने लोग परके समान हैं, संयोग वियोगके समान है, यृद्धि हानिके समान है और यह जन्म पूर्व जन्म के समान है ॥४६४-४६५॥ ऐसा विचार करते द्वार चक्रवर्ती शान्तिनाथ अपने समस्त दुर्भाव दूर कर घरसे वाहर निकलनेका उद्योग करने लगे ॥ ४६६ ॥ उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर कहा कि हे देव! जिसकी चिरकालसे सन्तति द्वटी हुई है ऐसे इस धर्मरूप तीर्थके प्रवर्तनका आपका यह समय है ॥ ४६७ ॥ महाबुद्धिमान् शान्ति-नाथ चक्रवर्तीने लौकान्तिक देवोंकी वाणीका अनुमादन कर अपना राज्य बड़े हर्पसे नारायण नामक पुत्रके लिए दे दिया।। ४६८।। तदनन्तर देवसमूहके अधिपति इन्द्रने उनका दीक्षाभिषक किया। इस प्रकार सज्जनोंमें अप्रेसर भगवान युक्तिपूर्ण वचनोंके द्वारा समस्त भाई-वन्धुत्र्योंको छोड़कर देवताओंके द्वारा उठाई हुई सर्वार्थमिद्धि नामकी पालकीमें आरुढ़ हुए और सहस्राम्रवनमें जाकर सुन्दर शिलातल पर उनरकी ओर मुख कर पर्यकासनसे विराजमान हो गये। उसी समय उयेष्ठकृष्ण चतुर्दशीके दिन शामके वक्त भरणी नक्षत्रमें बेलाका नियम लेकर उन्होंने अपना उपयोग स्थिर किया, सिद्ध भगवानको नमस्कार किया, वस्त्र आदि समस्त उपकरण छोड़ दियं, पञ्चमुहियोंके द्वारा लम्बे क्लेशोंके समान केशोंका उखाड़ डाला। अपनी दीप्रिसे जातरूप-सूर्वर्णकी हँसी करते हुए उन्होंने जातरूप-दिगम्बर मुद्रा प्राप्त कर ली, श्रार शीब ही सामायिक चारित्र सम्बन्धी विशुद्धता तथा मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्द्रने उनके केशोंको उसी समय देदीप्यमान पिटारेमें रख लिया । सुगन्धिके कारण उन केशों पर आकर बहुतसे अमर बैठ गये थे जिससे ऐसा जान पड़ता था कि वे कई गुणित हो गये हों। इन्द्रने उन केशोंको आ्रासागरकी तरङ्गोंके उस स्रोर क्षेप दिया ॥ ४६६-४७५ ॥ चक्रायुधको आदि लेकर एक हजार राजाओंने भी विपत्तिको अन्त करनेवाले श्री

१ संजान म०। २ चतुर्दश्यां पराह्नके म०,। चतुर्ध्यामपराह्नके न०।३ प्रणिप्रणिधानवत् त०। ४ परं भागं ख०।

भ्यादस्माकमप्येवमित्याशासनतत्थराः। "पुण्यपण्यं समादाय र भक्तिमौत्येन भाक्तिकाः॥ ४७०॥ पाकशासनमुख्याश्च नाकलोकोन्मुखा ययुः। ४ स्वाशनाद् विश्वलोकेशे पवित्रं मन्दरं पुरम् ॥४०८॥ प्रविष्टाय प्रदायान्तं प्रामुकं परमोत्सवात्। सुमित्राख्यमहीपालः प्रापदाश्चर्यपश्चकम् ॥४०९॥ कमादेवं तपः कुर्वन्तुर्वीं सर्वां पवित्रयन्। तन्कृतकषायः सन् मोहारातिजिगीषया ॥ ४८०॥ बहुमिर्मुनिभिः सार्वं श्रीमान् षकायुषादिभिः। सहस्राम्नवनं प्राप्य नन्यावर्ततरोरशः॥ ४८१॥ श्रेष्ठः षष्ठोपवासेन घवले दशमीदिने। पौषे मासि दिनस्यान्ते पल्यक्कासनमास्थितः॥ ४८१॥ प्राक्तुखो बाह्यसामप्रीं नैर्प्रन्थादिमवासवान्। कारणत्रयसम्प्राप्त श्वपकश्रेणमध्यगः॥ ४८१॥ आरूद्युखो बाह्यसामप्रीं नैर्प्रन्थातिकान्। ध्यानासिहतमोहारिर्वीतरागोऽन्त्यसंयमः॥ ४८४॥ इतियज्ञक्वसद्ध्यानचकविच्छिष्ठस्थातिकः। एवं षोष्ठशवर्षाणि छाद्यस्थं भावमाश्चितः॥ ४८५॥ विग्रन्थो नीरजा वीतिविन्नो विश्वकेबान्धवः। केवलज्ञानसाम्नाज्यश्चयं शान्तामश्चित्रयत्॥ ४८५॥ तदा तीर्थकराख्योरुप्रण्यकर्ममहामस्त् । संक्षोभितचतुर्भेदसुराम्भोधिविज्ञितः॥ ४८०॥ स्वसमुद्भृतसद्भक्तितरङ्गानीतप्जनः। रत्नावलीभिरित्यतं प्रार्थयप्राणभृत्यतिम्॥ ४८८॥ चक्रायुधादयश्चास्य पर्श्चिश्चर्गाणनायकाः। शतान्यष्टौ समाख्याताः पूर्वाणां पारदिश्चनः॥ ४८०॥ श्वन्यद्वितयवस्वेकचतुर्तिमितशिक्षकाः। त्रिसहस्रावधिज्ञानसमुञ्ज्वलविलोचनाः॥ ४९०॥

शान्तिनाथ भगवान्के साथ संयम धारण किया था।। ४७६।। हमारे भी ऐसा ही संयम हो इस प्रकारकी इच्छ। करते हुए इन्द्रादि भक्त देव, भक्तिरूपी मूल्यके द्वारा पुण्य रूपी सौदा खरीद कर स्वर्गलोकके सन्मुख चले गये।। ४७७।।

इधर त्राहार करनेकी इच्छासे समस्त लांकके स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान् मन्दिरपुर नगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ सुमित्र राजाने बड़े उत्सवके साथ उन्हें प्रासुक आहार देकर पद्धाश्चर्य प्राप्त किये ॥ ४७५-४७६॥ इस प्रकार अनुक्रमसे तपश्चरण करते हुए उन्होंने समस्त पृथिवीको पवित्र किया त्र्यौर मोहरूपी शत्रुको जीतनेकी इच्छासे कषायोंको कृश किया॥ ४८०॥ चक्रायुध आदि श्रनेक सुनियोंके साथ श्रीमान् भगवान् शान्तिनाथने सहस्राम्रवनमें प्रवेश किया और नन्यावर्त वृक्षके नीचे तेलाके उपवासका नियम लेकर वे विराजमान हो गये। ऋत्यन्त श्रेष्ठ भगवान् पौष शुक्ष दशमीके दिन सायंकालके समय पर्यंकासनसे विराजमान थे। पूर्वकी त्रोर मुख था, निर्प्रन्थता त्रादि समस्त बाह्य सामगी उन्हें प्राप्त थी, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन करणोंसे प्राप्त हुई त्तपक श्रेणीके मध्यमें वे अवस्थित थे, सूत्तमसाम्पराय नामक चतुर्थ चारित्रह्णी रथ पर आह्र हु थे, प्रथम शुक्तध्यानरूपी तलवारके द्वारा उन्होंने मोहरूपी शत्रुको नष्ट कर दिया, अब वे वीतराग होकर यथाख्यातचारित्रके धारक हो गये। अन्तमु हूर्न बाद उन्होंने द्वितीय शुक्रध्यानरूपी चक्रके द्वारा धातिया कर्मोंको नष्ट कर दिया, इस तरह वे सोलह वर्ष तक छद्मस्थ अवस्थाको प्राप्त रहे। मोहनीय कर्मका त्त्रय होनेसे वे निर्मन्थ हो गये, ज्ञानावरण, दर्शनावरणका श्रभाव होनेसे नीरज हो गये. अन्तरायका क्षय होनेसे वीतविन्न हो गये और समस्त संसारके एक बान्धव होकर उन्होंने अत्यन्त शान्त केवलज्ञानरूपी साम्राज्यलद्दमीको प्राप्त किया ॥ ४८१-४८६ ॥ उसी समय तीर्थंकर नामका बड़ा भारी पुण्यकर्मरूपी महावायु, चतुर्णिकायके देवरूपी समुद्रको ज्ञुभित करता हुन्ना बड़े वेगसे बढ़ रहा था।। ४८७।। अपने आपमें उत्पन्न हुई सद्भक्ति रूपी तरङ्गोंसे जो पूजनकी सामग्री लाये हैं ऐसे सब लोग रत्नावली आदिके द्वारा, सब जीवोंके नाथ श्री शान्तिनाथ भगवान्की पूजा करने

उनके समवसरणमें चक्रायुधको ऋादि लेकर छत्तीस गणधर थे, आठ सौ पूर्वेकि पारदर्शी थे, इकतालीस हजार आठ सौ शिक्षक थे, श्रीर तीन हजार ऋवधिज्ञानरूपी निर्मल नेत्रोंके धारक थे

१ पुण्यं पण्यं ल । २ भक्तिमूल्येन ग० । ३ लोकोत्सुका म०,ल० । ४ स्वाश्रमान् विश्वलोकेशः त्त० । ५ सम्प्राप्ति म०, त्त० । ६ श्रेण्यां घर्म्यध्यानं न भवति, श्रतः 'श्रुक्काभिघानभाग्' इति पाटः सुद्धु प्रतिभाति ।

चतुःसहस्रसङ्ख्योक्कवेवस्रायगमेश्वराः। षट्सहस्राणि सम्प्रोक्तविक्रियांद्वावभूषिताः॥ ४९१॥

सनःपर्ययसद्बोधसहस्राणां चतुष्ट्यम् । शून्यद्वयचतुःपक्षस्रिताः पूच्यवादिनः॥ ४९२॥

ते द्विपष्टिसहस्राणि सर्वेऽपि मुनयो मताः। आर्थिका हरिषेणाद्याः सद्वयत्रिस्वषद्मिताः॥ ४९३॥

श्रावकाः सुरकीर्त्वाद्या स्थाह्यनिरूपिताः। अर्हहास्यादिकाः प्रोक्ताः श्राविका द्विगुणास्ततः॥ ४९४॥

देवा देग्योऽप्यसङ्ख्यातास्तिर्यक्ताः । सङ्ख्ययामिताः। इति द्वादशिमः सार्द्धं गणैः सद्धर्ममादिशत् ४९५

विहरन्यासमात्रायुः सम्मेदाचस्रमागतः। न्यपेतन्याहितयोगमास्थायाचित्रतं विभुः॥ ४९६॥

प्रवेष्ठकृष्णचतुर्दश्यां पूर्वरात्रेः कृतिक्रयः। तृतीयशुक्रध्यानेन रुद्धयोगो विवन्धनः॥ ४९०॥

"अकारपञ्चकोचारमाश्रकाले वियोगकः। चतुर्थश्रुक्रध्यानेन निराकृततनुत्रयः॥ ४९८॥

अगाद्वरणिनक्षत्रे स्रोकागं गुणविप्रहः। अतीतकाले ताः सिद्धा यत्रानन्ता निरन्जनाः॥ ४९९॥

चतुर्विधामसः सेन्द्राः निस्तन्द्रा सन्द्रभक्तयः। कृत्वान्त्येष्टि तद्दागस्य स्वं स्वमावासमाश्रयन् ॥५००॥

चक्रायुधादयोप्येवमाध्यायान्त्यतनुत्रयम्। हित्वा नव सहस्राणि निवृतिं यतयोऽगमन् ॥ ५०९॥

#### मालिनी

इति परममवाप्य ज्ञानदक्सौल्यवीर्य-रफुरिततनुनिवासन्याहृतिस्थानमुन्नैः । सुरपतिदृढपुज्यः शान्तिभट्टारको वो दिशतु परमसप्तस्थानसम्याप्तिमासः ॥ ५०२ ॥ शार्दृलिविक्रीडितम्

कर्माण्यष्ट सकारणानि भसकलान्युन्मूल्य नैर्मल्यवान् सम्यक्त्वादिगुणाष्टकं निजमजः स्वीकृत्य कृत्यान्तगः।

॥ ४८६-४६० ॥ वे चार हजार केवलज्ञानियोंके स्वामी थे और छह हजार विकियाऋद्धिके धारकों-से सुशोभित थे।। ४६१।। चार हजार मनःपर्यय ज्ञानी और दो हजार चार सी पूज्यवादी उनके साथ थे। ४६२ ।। इस प्रकार सब मिलाकर वासठ हजार मुनिराज थे, इनके सिवाय साठ हजार तीन सौ हरिषेणा त्रादि त्रार्थिकाएँ थीं, सुरकीर्तिको आदि लेकर दो लाख श्रावक थे, ऋईहासीको त्रादि लेकर चार लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यान देव-देवियाँ थीं और संख्यान तिर्यक्त थे। इस प्रकार बारह गणोंके साथ-साथ वे समीचीन धर्मका उपदेश देते थे॥ ४६३-४६५॥ विहार करते-करते जब एक माहकी आय शेष रह गई तब वे भगवान सम्मेदिशाखर पर आये और विहार दन्द कर वहाँ अचल योगसे विराजमान हो गये।। ४६६।। ज्येष्ठ कृण चतुर्दर्शाकं दिन रात्रिकं पूर्व भागमें उन कृतकृत्य भगवान् शांतिनाथने तृतीय शुक्रध्यानके द्वारा समस्त योगोंका निरोध कर दिया, वन्धका अभाव कर दिया श्रीर श्रकार श्रादि पाँच लघु अक्षरोंके उचारणमें जितना काल लगता है उतने समय तक अयोगकेवली अवस्था प्राप्त की। वहीं चतुर्थ शुक्षध्यानके द्वारा वे नीनों शरीरोंका नाश कर भरणी नक्षत्रमें लोकके त्राप्रभाग पर जा विराजे । उस समय गुण ही उनका शरीर रह गया था । अतीत कालमें गये हुए कर्ममलरिहत अनंत सिद्ध जहाँ विराजमान थे वहीं जाकर वे विराजमान हो गये ॥ ४६७-४६६ ॥ उसी समय इन्द्र सहित, त्रालस्यरहित और बड़ी भक्तिको धारण करनेवाले चार प्रकारके देव त्राये और अन्तिम संस्कार-निर्वाणकल्याणककी पूजा कर ऋपने-अपने स्थान पर चले गये।। ५००।। चक्रायुधको त्रादि लेकर अन्य नौ हजार मुनिराज भी इस तरह ध्यान कर तथा औदारिक तैजस और कार्मण इन तीन शरीरोंको छोड़ कर निर्वाणको प्राप्त हो गये।। ५०१।।

इस प्रकार जिन्होंने उत्तम ज्ञान दर्शन-सुख श्रीर वीर्यसे सुशोभित परमौदारिक शरीरमें निवास तथा परमोत्कृष्ट विहारके स्थान प्राप्त किये, जो श्रारहन्त कहलाये श्रीर इन्द्रने जिनकी हढ़ पूजा की ऐसे श्री शान्तिनाथ भट्टारक तुम सबके लिए सात परम स्थान प्रदान करें।। ५०२।। जो

१ तिर्यक्काः ला । २ इकार ख०, म०, ल० । ३ सफलान्यु-ख०, ग०, म०, ख०, ।

स्वाकारं विगतादिभृतसमये नध्टं समाध्य स्फुटं शान्तीशस्त्रिजगच्छिखामणिरभृदाविभवत्थाभवः ॥ ५०३ ॥ श्रीपेणः कुरुजः सुरः खगपतिर्देवो हलेशोऽमरो यो वज्रायुभचकभृत्सुरपितः भगष्याहामन्द्रं पदम् । पश्चान्मेघरथो सुनीन्द्रमहितः सर्वार्थसिद्धं श्रितः

शान्तीशो जगदेकशान्तिरतुलां दिश्याच्छ्रियं वश्चिरम् ॥ ५०४ ॥ आदावनिन्दिताभोगभूमिजो विमलप्रभः । ततः श्रीविजयो देवोऽनन्तवीर्योऽनु नारकः ॥ ५०५ ॥ मेघनादः प्रतीन्द्रोऽभूत्तत्सहस्रायुषोऽजनि । ततोऽहमिन्द्रकल्पेशोऽनल्पद्धिरभवत्ततः ॥ ५०६ ॥ च्युतो दृढरथो जञ्चे प्राज्ञो मेघरथानुजः । अन्त्यानुत्तरजश्चकायुषो गणधरोऽक्षरः ॥ ५०७ ॥

#### मालिनी

र्झात हितकृतवेदी बद्धसौहार्दभावः सकलजगद्धीशा शान्तिनाथेन सार्द्धम् । परमसुखपदं सम्प्राप चकायुधाह्यो<sup>२</sup> भवति किमिह नेप्टं सम्प्रयोगान्सहद्धिः ॥ ५०८ ॥

### शार्द्**लविको**डितम्

अन्ये ताविदृहासतां भगवतां मध्येऽपि तीर्थेशिनां कोऽसी द्वादशजन्मसु प्रतिभवं प्रापत्प्रवृद्धिं पराम् ।

कारणोंसे सिंहत समस्त आठों कर्मोंको उखाड़ कर अत्यन्त निर्मल हुए थे, जो सम्यक्त्व आदि आठ आत्मीय गुणोंको स्वीकार कर जन्म-मरणसे रहित तथा कृतकृत्य हुए थे, एवं जिनके श्रष्ट महाप्राति-हार्यरूप वैभव प्रकट हुआ था वे शान्तिनाथ भगवान् अनादि भूतकालमें जो कभी प्राप्त नहीं हो सका ऐसा स्वस्वरूप प्राप्त कर स्पष्ट रूपसे तीनों लोकोंके शिखामणि हुए थे।। ५०३।। जो पहले राजा श्रीषेण हुए, फिर उत्तम भोगभूमिमें आर्थ हुए, फिर देव हुए, फिर विद्याधर हुए, फिर देव हुए, फिर बलभद्र हुए, फिर देव हुए, फिर वजायुध चक्रवर्ती हुए, फिर अहमिन्द्र पद पाकर देवोंके स्वामी हुए, फिर मेघरथ हुए, फिर मुनियोंके द्वारा पूजित होकर सर्वार्थसिद्धि गये, ऋौर फिर वहाँसे श्राकर जगतको एक शान्ति प्रदान करनेवाले श्री शान्तिनाथ भगवान हुए वे सोलहवें तीर्थंकर तुम सबके लिए चिरकाल तक अनुपम लद्मी प्रदान करते रहें।। ५०४।। जो पहले अनिन्दिता रानी हुई थी, फिर उत्तम भोगभूमिमें त्रार्य हुआ था, फिर विमलप्रभ देव हुत्रा, फिर श्रीविजय राजा हुचा, फिर देव हुआ, फिर अनन्तवीर्य नारायण हुच्या, फिर नारकी हुआ, फिर मेघनाद हुच्चा, फिर प्रतीन्द्र हुआ, फिर सहस्रायुध हुआ, फिर बहुत भारी ऋद्धिका धारी अहमिन्द्र हुआ, फिर वहाँसे च्युत होकर मेघरथका छोटा भाई बुद्धिमान् दृढरथ हुआ, फिर अन्तिम अनुत्तर विमानमें श्रहमिन्द्र हुआ, फिर वहाँसे आकर चक्रायुध नामका गणधर हुआ, फिर अन्तमें अक्षर-अविनाशी-सिद्ध हुन्ना।। ५०५-५०७।। इस प्रकार ऋपने हित और किये हुए उपकारको जाननेत्राले चक्रायुधने श्रपने भाईके साथ सौहार्द धारण कर समस्त जगत्के स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान्के साथ-साथ परमसुख देनेवाला मोक्ष पद प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुपोंकी संगतिसे इस संसारमें कौन-सा इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होता ?।। ५०८।। इस संसारमें श्रन्य लोगोंकी तो बात जाने दीजिये श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रको छोड़कर भगवान् तीर्थंकरोंमें भी ऐसा कौन है जिसने बारह भवोंमें से प्रत्येक भवमें बहुत भारी बृद्धि प्राप्त की हो ? इसलिए हे विद्वान् लोगो, यदि तुम शान्ति चाहते हो

१-पतिर्व्याप्याहमिन्द्रं त० । २ चकायुषांको त०।

मुक्तवा शान्तिजिनं ततो बुधजनाः ध्यायन्तु सर्वोत्तरं १
रसार्वं शान्तिजिनेन्द्रमेव सततं शान्ति स्वयं प्रेप्सवः ॥५०९॥
ध्वस्तो मुक्तिपथः पुरुप्रसृतिभिर्देवैः पुनर्देशितः
किन्त्वन्तं प्रथितावधेर्गमयितुं कोऽपि प्रभुनीभयत् ।
देवेनाभिहितस्त्वनेन समगादन्याहतः स्वावधि
तथ्छान्ति समुपेत तन्नभवतामाधं गुरुं घीघनाः ॥५१०॥
इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे शान्तिचक्रधरतीर्थकरपुराणं
परिसमासं न्निषष्टितमं पर्व ॥ ६३ ॥

-----

तो सबसे उत्ताम और सबका मला करनेवाले श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रका ही निरन्तर ध्यान करते रहो। ।। ५०६ ।। भोगभूमि आदिके कारण नष्ट हुआ मोक्षमार्ग यद्यपि ऋषभनाथ आदि तीर्थंकरोंके द्वारा फिर-फिरसे दिखलाया गया था तो भी उसे प्रसिद्ध अवधिके अन्त तक ले जानेमं कोई भी समर्थ नहीं हो सका। तदनन्तर भगवान् शान्तिनाथने जो मोक्षमार्ग प्रकट किया वह विना किसी बाधाके अपनी अवधिको प्राप्त हुआ। इसलिए हे बुद्धिमान् लोगो! तुम लोग भी आद्यगुरु श्री शान्तिनाथ भगवान्की शरण लो। भावार्थ—शान्तिनाथ भगवान्ने जो मोक्षमार्ग प्रचलित किया था वही आज तक अखण्ड रूपसे चला आ रहा है इसलिए इस युगके आद्यगुरु श्री शान्तिनाथ भगवान् ही हैं। उनके पहले पन्द्रह तीर्थंकरोंने जो मोक्षमार्ग चलाया था वह बीच-वीचमें विनष्ट होता जाता था।। ५१०।।

इस प्रकार ऋषिनामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिपष्टिलच्चण महापुराणसंप्रहमें शान्तिनाथ तीर्थकर तथा चक्रवर्तीका पुराण वर्णन करनेवाला त्रेसठवाँ पर्व समाप्त हुआ।



# चतुःषष्टितमं पर्व

प्रन्थान् कन्थामिव त्यक्त्वा सद्ग्रन्थान् मोक्षगामिनः ।

रक्षन् स्थांश्च कुन्थुभ्यः कुन्थुः पान्थान् स पातु वः ॥ १ ॥ द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहस्य सीतादक्षिणकूलां । वस्साख्यविषये राजा सुसीमानगराधिपः ॥ २ ॥ अभूत् सिंहरथो नाम श्रीमान् सिंहपराक्रमः । संहतानिष विद्विष्टान् महिन्नैव वशं नयन् ॥ ३ ॥ भयादिव तमंहांऽरिर्वृहितन्यायकृतकम् । विण्डताखिलभूचकं नाढोकिष्टातिदूरतः ॥ ४ ॥ भोगानुभव एवास्मै शास्त्रमार्गानुसारिणे । अदितामुत्रिकीं सिद्धिमैहिकीं चास्तविद्विषे ॥ ५ ॥ स कदाचिद् दिवोल्कायाः पातमालोक्य कल्पयन् । इयं मोहमहाराति विघातायेति चेतसा ॥ ६ ॥ तदैवापेत्य धनत्वापिवृष्यमं यतिपूर्वकम् । श्रुत्वा तदुदितं भक्त्या "धर्मतत्त्वस्य विस्तरम् ॥ ७ ॥ स्यां समाहितमोहांऽहं यद्युल्कास्चितापदः । ममेवेति विचिन्त्याद्य सुर्धामोहिजहासया ॥ ८ ॥ राज्यभारं समारोप्य सुते सह महीभुजैः (?) । बहुभिः संयमं प्राप्य विद्वद्वेकाङ्गदशाङ्गकः ॥ ९ ॥ बद्धा तत्कारणेस्तीर्थकरनामादिकं द्युभम् । स्वायुरन्ते समाराध्य प्रापान्तिममनुत्तरम् ॥ ९० ॥ अन्वभूदप्रवीचारं सुन्वं "तत्रात्तकौतुकम् । मानसं माननीयं यन्मुनीनां चापरागजम् ॥ ९९ ॥ इह जम्बृमति द्विषे भरते दुरुजाङ्गले । "हिस्तनाल्यपुशार्थाशः कौरवः काश्यपान्वयः ॥ ३२ ॥

जिन्होंने कन्थाक समान सब परिश्रहोंका त्याग कर माक्ष प्राप्त करानेवाले सद्यन्थोंकी तथा कुन्थुसे ऋधिक सूच्म जीवोंकी रहा की वे कुन्युनाथ भगवान् मोक्ष नगर तक जानेवाले तुम सब पथिकोंकी रक्षा करें।। १।। इसी जम्बूद्वीपके पूर्वविदेहक्तेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तट पर एक वत्स नामका देश है। उसके सुसीमानगरमें राजासिंहस्य राज्य करता था। वह श्रीमान् था, सिंहके समान पराक्रमी था श्रीर बहुतसे मिले हुए शत्रुशांको अपनी महिमासे ही वश कर लेता था।। २-३।। न्यायपूर्ण त्र्याचारकी वृद्धि करनेवाले एवं समस्त पृथिवीमण्डलको दण्डित करनेवाले उस राजाके सम्मुख पापरूपी शत्रु मानो भयसे नहीं पहुँचते थे -- दृर-दृर ही बने रहते थे।। ४।। शास्त्रमार्गके <del>त्र्यनुसार चलनेवाले त्र्यौर शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उस राजाके लिए जो मोगानुभव प्राप्त था वही</del> उसकी इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी सिद्धिको प्रदान करता था।। ५।। वह राज। किसी समय आकाशमें उल्कापात देखकर चित्तमें विचार करने लगा कि यह उल्का मेरे मोहरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिए ही मानो गिरी है।। ६।। उसने उसी समय यतिवृषभ नामक मुनिराजके समीप जाकर उन्हें नमस्कार किया त्रीर उनके द्वारा कहे हुए धर्मतत्त्वके विस्तारका बड़ी भक्तिसे सुना ।। ७ ।। वह बुद्धिमान् विचार करने लगः कि मैं मोहसे जकड़ा हुऋ। था, इस उत्काने ही मुफ्ते ऋापत्ति की सूचना दी है ऐसा विचार कर मोहको छोड़नेकी इच्छासे उसने अपना राज्यभार शीघ ही पुत्रके लिए सौंप दिया और बहुतसे राजात्रोंके साथ संयम धारण कर लिया। संयमी होकर उसने ग्यारह अंगोंका ज्ञान प्राप्त किया तथा सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीर्थकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया । श्रायुके श्रन्तमें समाधिमरण कर वह श्रन्तिम श्रनुत्तर विमान—सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुआ।। ५-१०।। वहाँ उसने वड़े कौतुकके साथ प्रवीचाररहित उस मानसिक सुखका ऋनुभव किया जो मुनियोंको भी माननीय था तथा बीतरागतासे उत्पन्न हुन्ना था।। ११।।

इसी जम्बूढीपके भरतचेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशमें हस्तिनापुर नामका नगर है उसमें

१ बत्साख्यविजये (१) ग०,। वत्साख्यनगरे (१) ख०। २ दर्पिताखिल — क०, ख०, घ०। काङ्क्तिताखिल – म०। ३ श्रादिता-क०, घ०। ४ नत्वर्षि ख०, ग०। नन्वर्षि ल०। ५ धर्मतीर्थस्य ख०। ६ स्चितापदः ल०। ७ तत्रास्तकौदुकम् ख०। ८ हास्तिनाख्य ख०, ग०, ल०।

स्रसेनो महाराजः श्रीकान्ताऽस्याप्रवहामा । देवेभ्यो वसुधारादिपूजामासवती सती ॥ १६ ॥ भगो मनोहरे यामे दशस्यां निशि पश्चिमे । श्रावणे बहुले पक्षे नक्षन्ने कृत्तिकाह्म्ये ॥ १४ ॥ सर्वार्थसिह्निदेवस्य स्वर्गावतरणक्षणे । हप्यपेडशसुस्वमा गजं वक्त्रप्रवेशिनम् ॥ १५ ॥ निशस्य यामभेर्यादिमङ्गल्ण्वनिवाधिता । कृतनित्यिक्रया खाखा धनमङ्गलमण्डना ॥ १६ ॥ आसे: कितपयेरेव कृता विद्युद्विलासिनी । द्योतयन्ती सदोव्योम साक्षाल्लक्ष्मीरिवापरा ॥ १७ ॥ कृतानुरूपविनया भर्तुरुर्वासने स्थिता । स्वप्नावलीं निवेद्यासमाद्विदित्वावधिवाक्षणात् ॥ १८ ॥ फलान्यनुक्रमारोपां विकसद्वदनाम्बुजा । निलनीवांशुसंस्पर्शांदुष्णांशोरनुपराम् ॥ १९ ॥ पद्विवानिमपाधीशाः कल्याणाभिषवं तयोः । विधाय वहुधाभ्यव्यं तोपयित्वा ययुद्विम् ॥ २० ॥ स्वमे मासि वैशाखशुक्तपक्षादिमे दिने । साऽस्ताग्नेययोगे वा विधुं तमपरा दिशा ॥ २२ ॥ नवमे मासि वैशाखशुक्तपक्षादिमे दिने । साऽस्ताग्नेययोगे वा विधुं तमपरा दिशा ॥ २२ ॥ सासिद्वेशयाय समभ्येत्य सुरासुराः । सुमेरुमर्भकं नीत्वा क्षीरसेन्धववारिभिः ॥ २३ ॥ अभिष्वय विभूष्येनं कुन्धुमाद्व्य संज्ञ्या । समानीय समप्यायन् पित्रोशावासमात्मनः ॥ २४ ॥ शान्तीशतीर्थसन्तानकालेऽजनि जिनेश्वरः । पत्थापमार्खे पुण्याव्धिसतदभ्यन्तरजीवितः ॥ २५ ॥ समाः पञ्चसहस्रोनलक्षाः संवत्सरिधितः । पञ्चित्रशस्तुनः कायो निष्टसाष्टापद्युतिः ॥ २६ ॥ खपञ्चमुनिविद्विद्विममसंवत्सरान्तरे । नीत्वा कौमारमेतावत्येव काले च राजताम् ॥ २० ॥

कौरववंशी काश्यपगोत्री महाराज सूरसेन राज्य करते थे। उनकी पट्टरानीका नाम श्रीकान्ता था। उस पतिव्रताने देवोंके द्वारा की हुई रबवृष्टि आदि पूजा प्राप्त की थी।। १२-१३।। आवण कृष्ण दशमीके दिन रात्रिके पिछले भाग सम्बन्धी मनोहर पहर श्रीर कृत्तिका नच्निमें जब सर्वार्थिमिद्धिके उस अहमिन्द्रकी श्राय समाप्त होनेको आई तब उसने सोलह स्वप्न देखकर अपने मुँहमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा ॥ १४-१५ ॥ प्रातःकाल भेरी आदिके माङ्गलिक शब्द सुनकर जगी. नित्य कार्यकर स्नान किया, माङ्गलिक आभूषण पहिने और कुछ प्रामाणिक लोगोंसे परिवृत होकर बिजलीके समान सभारूपी आकाशको प्रकाशित करती हुई दूसरी लद्मीके समान राजसभामें पहुँची । वहाँ वह ऋपनी योग्यनाके अनुमार विनयकर पनिक अर्थासनपर विराजमान हुई । अवधि-ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले पतिको सब स्वप्न मुनाये और उनसे उनका फल माल्यम किया। श्चनक्रमसे स्वप्नोंका फल जानकर उसका मुखकमल इस प्रकार खिल उठा जिस प्रकार कि सूर्यकी किरणोंके स्परीसे कमलिनी खिल उठती है।। १६-१६।। उसी समय देवोंने महाराज शरसेन और महारानी श्रीकान्ताका गर्भकल्याणक सम्बन्धी अभिषेक किया, बहुत प्रकारकी पूजा की ऋौर सन्तृष्ट होकर स्वर्गकी श्रोर प्रयाण किया।।२०।। जिस प्रकार मुक्ताविशेषसे सीप गर्सिणी होती है उसी प्रकार उस पुत्रसे रानी श्रीकान्ता गर्भिणी हुई थी और जिस प्रकार चन्द्रमाको गोदीमें धारण करनेवाली मेघोंकी रेखा सुशोभित होती है उसी प्रकार उस पुत्रको गर्भमें धारण करती हुई रानी श्रीकान्ता सुशोभित हो रही थी ॥ २१ ॥ जिस प्रकार पश्चिम दिशा चन्द्रमाको उदित करती है उसी प्रकार रानी श्रीकान्ताने नव मास व्यनीत होने पर वैशास शुक्त प्रतिपदाके दिन श्राग्नेय योगमें उस पुत्रको उदित किया-जन्म दिया ॥ २२ ॥ उसी समय इन्द्रको आगे कर समस्त देव और धरऐन्द्र आये, उस वालकको सुमेक पर्वत पर ले गये. क्षीर-सागरके जलसे उनका अभिषेक किया, अलंकारोंसे अलंकृत किया, कुन्धु नाम रखा, वापिस लाये. माता-पिताको समर्पण किया श्रीर श्रन्तमें सब अपने स्थान पर चले गये॥ २३-२४॥ श्रीशान्तिनाथ तीर्थंकरके मोत्त जानेके बाद जब त्र्याधा पत्य वीत गया तब पुण्यके सागर श्रीकुन्धु-नाथ भगवान् उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी।। २५।। पद्धानवे हजार वर्षकी उनकी आयु थी, पैंतीस धनुष ऊँचा शरीर था ऋौर तपाये हुए सुवर्णके समान कान्ति थी।। २६।। तेईस हजार सात सौ पचास वर्ष कुमारकालके बीत जानेपर उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था

१ भोगे ल०। २ च ल०।

निजनम्मिते विकल्क्षमी सम्प्राप्य सम्मदान् । दशाङ्गभोगाविर्विय निःप्रतीपं निरम्तरम् ॥२८॥ यङ्गबलसंयुक्तः कदाचिक्कीडितुं वनम् । गत्वा रंत्वा चिरं स्वैरं निष्टृत्यायन्पुनः पुरम् ॥ २९ ॥ सृनिमातपयोगेन स्थितं किञ्चित्वरूपयन् । मिन्त्रिणं प्रति तर्जिन्या पश्य पश्येति चक्रभृत् ॥ ३० ॥ स तं निरीक्ष्य तन्नैव भक्त्यावनतमस्तकः । देवैवं दुष्करं कुर्वस्तपः किं फलमाप्स्यिति ॥ ३१ ॥ इत्यप्राक्षीन्नृपोऽप्यस्य भूयः स्मेरसुलोऽवदन् । भवेऽस्मिन्नैव निर्मृत्य कर्माण्यामोति निर्वृतिम् ॥३२॥ न चेदेवं सुरेन्द्रत्वचक्रवर्तित्वगोचरम् । सुखमभ्युदयं सुक्त्वा क्रमाच्छाश्वतमेण्यति ॥ ३३ ॥ अपित्यक्तसङ्गस्य भये पर्यटनं भवेत । इत्युचैर्युक्तसंसारकारणं परमार्थवित ॥ ३३ ॥ अपित्यक्तसङ्गस्य भये पर्यटनं भवेत । इत्युचैर्युक्तसंसारकारणं परमार्थवित ॥ ३५ ॥ विरज्य राज्यभोगेषु निर्वाणसुखिलप्सया । स्वातीतभववाधेन लब्धबोधिर्युधोत्तमः ॥ ३६ ॥ सारस्वतादिसंस्तोत्रमिप सम्भाव्य सादरम् । स्वजं नियोज्य राज्यस्य भारं निष्क्रमणोत्सवम् ॥३७॥ स्वयं सम्प्राप्य देवेन्द्रैः शिविकां विजयाभिषाम् । आरुद्धामरसंवाद्धां सहेतुकवनं प्रति ॥ ३८ ॥ गत्वा पष्टोपवासेन संयमं प्रत्यपद्यत । जन्ममाःपक्षदिवसे कृत्तिकायां नृपोत्तमैः ॥ ३९ ॥ सहस्रोणप तुर्याववाधं च दिवसात्यये । पुरं हास्तिनमन्येद्युस्तस्मै गतवतेऽदित ॥ ४० ॥ आहारं धर्ममित्राख्यः प्राप चाश्चर्यपञ्चकम् । कुर्वन्नेवं तपो वोरं नीत्वा पोडशवत्सरान् ॥ ४१ ॥ विजदीक्षावने पर्यन्तेपवासेन शुद्धिभाक् । तिल्कदुममूलस्थरचैत्रज्योत्क्रापराह्वके ॥ ४२ ॥

श्रीर इतना ही समय बीत जानेपर उन्हें श्रपनी जन्मतिथिके दिन चक्रवर्तीकी लद्दमी मिली थी। इसप्रकार व बड़े हर्पसे वाधारहित, निरन्तर दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करते थे।। २७-२८॥ किमी ममय वे पडङ्ग सेनासे संयुक्त होकर क्रीडा करनेके लिए वनमें गये थे वहाँ चिरकाल तक इच्छानसार कीडाकर व नगरको वापिस लीट रहे थे ॥ २६ ॥ कि मार्गमें उन्होंने किसी मुनिको आतप यांगमे स्थित देखा और देखते ही मन्त्रीके प्रति तर्जनी अंगुलीमे इशारा किया कि देखो. देखा । मन्त्री उन मुनिराजको देखकर वहींपर भक्तिसे नतमस्तक हो गया और पृद्धने लगा कि हे देव ! इस तरहका कठिन तप तपकर ये क्या फल प्राप्त करेंगे ? ।। ३०-३१ ।। चक्रवर्ती कुन्धुनाथ हँसकर फिर कहने लगे कि ये मुनि इसी भवमें कर्मोंको नष्टकर निर्वाण प्राप्त करेंगे। यदि निर्वाण न प्राप्तकर सकेंगे तो इन्द्र श्रीर चक्रवर्तीके सुख तथा एश्वर्यका उपभोगकर क्रमसे शाश्वतपद-मोच्च स्थान प्राप्त करेंगे ।। ३२-३३ ।। जो परिग्रहका त्याग नहीं करता है उसीका संसारमें परिश्रमण होता है। इस प्रकार परमार्थको जाननेवाल भगवान कुन्धुनाथने मोच तथा संसारके कारणोंका निरूपण किया ।। ३४ ।। उन महानुभावने सुखपूर्वक आयुका उपभोग करते हुए जितना समय मण्डलेश्वर रहकर व्यतीन किया था उतना ही समय चक्रवर्तीपना प्राप्तकर व्यतीन किया था।। ३५।। तदनन्तर, अपने पूर्वभवका स्मरण होनेसे जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे विद्वानींमें श्रेष्ठ भगवान कुन्थनाथ निर्वाण-सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे राज्यभागोंमें विरक्त हो गये।। ३६।। सारस्वत आदि लीकान्तिक देवोंने त्र्याकर बड़े त्र्यादरसे उनका स्तवन किया। उन्होंने त्र्यपने पुत्रको राज्यका भार देकर इन्द्रोंके द्वारा किया हुन्ना दीक्षा-कल्याणकका उत्सव प्राप्त किया। तदनन्तर देवोंके द्वारा ले जाने योग्य विजया नामकी पालकीपर सवार होकर वे सहेतुक वनमें गये। वहाँ तेलाका नियम लेकर जन्मके ही मास पत्त और दिनमें अर्थात् वैशाखशुक्ष प्रतिपदाके दिन कृत्तिका नन्तत्रमें सायंकालके समय एक हजार राजाओं के साथ उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। उसी समय उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन वे हस्तिनापुर गये वहाँ धर्ममित्र राजाने उन्हें आहार दान देकर पद्धाश्चर्य प्राप्त किये। इस प्रकार घोर तपश्चरण करते हुए उनके सोलह वर्ष बीत गये।। ३७-४१।। किसी एक दिन

१ चिक्रिलच्मों इति पाठः शुद्धो भाति। २ निःप्रतीपं इति पाठो भवेत् । ३ कारणं ल० । ४ जिनदीचा ल० ।

कृत्तिकायां तृतीयायां कैवल्यमुद्दपाद्वत् । मुदा तत्कालसम्प्राप्तसर्वामरसमयितम् ॥ ४३॥ प्राथ्यं चतुर्थंकल्याणप्जाविधिमवाप सः। तस्य स्वयम्भूनामाद्याः पञ्चित्रंत्रद्रणेश्चिनः॥ ४४॥ शतानि सप्त पूर्वाणां संविदो मुनिसत्तमाः। खपन्चैकत्रिवाद्र्र्प्युक्ताः शिक्षकाः लक्षिताशयाः॥ ४५॥ खद्वयेन्द्रियपक्षोक्तास्तृतीयावगमामलाः। श्रून्यद्वयद्विवह्वयुक्ताः केवल्ज्ञानभास्वराः ॥ ४६॥ खद्वयेकेन्द्रियज्ञातविक्रियद्धिविभूषणाः। त्रिश्चतत्रिसहस्त्राणि चतुर्थज्ञानधारिणः।॥ ४७॥ पञ्चाशद्द्विसहस्त्राणि ख्यातानुत्तरवादिनः। सर्वे ते पिण्डिताः पिट्सहस्त्राणि यमेश्वराः॥ ४८॥ भाविताद्यार्थिकाः श्रून्यपञ्चविद्वखपण्मताः। त्रिलक्षाः आविका लक्षद्वयं सर्वेऽप्युपासकाः॥ ४९॥ ४देवदेव्यस्त्वसङ्ख्यातास्तिर्यञ्चः सङ्ख्यया मिताः। दिव्यप्विनामीयां कुर्वन्धर्मोपदेशनाम्॥ ५०॥ देशान् विहत्य मासायुः सम्मेदाचलमास्थितः। प्रतिमायोगमादाय सहस्रमुनिभिः सद्द॥ ५९॥ वैशाखज्यौत्क्रपक्षादिदिने राश्चेः पुरातने। भागे कर्माणि निर्मूल्य कृत्तिकायां निरन्जनः॥५२॥ प्राप्तगीर्वाणनिर्वाणपुजः प्रापत्यरं पदम्। संशुद्धज्ञानवैराग्यसाबाधमविनश्वरम्॥ ५३॥

### शार्द्लिविक्रीडितम्

आसीत् सिंहरथो नृपः पृथुतपाः सर्वार्थसिद्धीश्वरः कल्याणद्वयभाक् पडङ्गशिविरखेलोक्यमुख्याचितः । प्राप्तात्माष्टगुणस्त्रिविष्टपशिखाप्रोद्धासिच्डामणि— दिश्याद्वः श्रियमप्रतीपमहिमा कुन्थुजिनः शास्वतीम् ॥ ५४ ॥

विशुद्धताको धारण करनेवाले भगवान तेलाका नियम लेकर अपने दीक्षा लेनेके वनमें तिलकवृत्तके नीचे विराजमान हुए। वहीं चैत्रशुक्ता तृतीयाके दिन सायंकालक समय कृत्तिका नक्षत्रमें उन्हें केवल-ज्ञान उत्पन्न हो गया । उसी समय हर्पके साथ सब देव आये । सबने प्रार्थनाकर चतुर्थकल्याणककी पूजा की । उनके स्वयंभूको त्रादि लेकर पैंतीस गणधर थे, सात सौ मुनिराज पूर्वोंके जानकार थे. तेंतालीस हजार एक सो पचास मर्मवदी शिक्षक थे, दो हजार पाँच सी निर्मल अवधिज्ञानके धारक थे तीन हजार दो सौ केवलज्ञानसे देदीप्यमान थे, पाँच हजार एक सौ विक्रियाऋद्भिके धारक थे. तीन हजार तीन सो मनःपर्ययज्ञानी थे, दां हजार पचास प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ वादी थे, इस तरह सब मिलाकर साठ हजार मुनिराज उनके साथ थे।।४२-४८।। भाविताको त्रादि लेकर साठ हजार तीन सौ पचास आर्यिकाएँ थीं, तीनलाख श्राविकाएँ थीं, दो लाख श्रावक थे, असंख्यान देव-देवियाँ थीं श्रीर संख्यात तिर्यञ्च थे। भगवान्, दिव्यध्वनिके द्वारा इन सबके लिए धर्मीपदेश देते हुए विहार करते थे।। ४६-५०।। इस प्रकार अनेक देशोंमें विहारकर जब उनकी आयु एक मासकी बाकी रह गई तब वे सम्मेद्शिखरपर पहुंचे। वहाँ एक हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण कर लिया ऋौर वैशाख शुक्क प्रतिपदाके दिन रात्रिके पूर्वभागमें कृत्तिका नक्षत्रका उदय रहते हुए समस्त कर्मोंको उलाइकर परमपद प्राप्त कर लिया। अब वे निरञ्जन-कर्मकलङ्कसे रहित हो गये। देवोंने उनके निर्वाण-कल्याणक की पूजा की । उनका वह परमपद अत्यन्त शुद्ध ज्ञान श्रीर वैराग्यसे परिपूर्ण तथा स्रविनाशी था ॥ ५१~५३॥

जो पहले भवमें राजा सिंहरथ थे, फिर विशाल तपश्चरणकर सर्वार्थसिद्धिके स्वामी हुए, फिर तीर्थंकर और चक्रवर्ती इसप्रकार दो पदोंको प्राप्त हुए, जो छह प्रकारकी सेनाओं के स्वामी थे, तीनों लोकोंके मुख्य पुरुष जिनकी पूजा करते थे, जिन्हें सम्यक्त्व आदि आठ गुण प्राप्त हुए थे, जो तीन लोकके शिखरपर चूड़ामणिके समान देदीत्यमान थे और जिनकी महिमा वाधासे रहित थी ऐसे

१-मुपपादयत् ल० । २ समर्थितः ख० । ३ भास्कराः ल० । ४ देव्यस्त्वसंख्याता म०, घ०, देवा- देव्योऽप्यसंख्या-ल० । ५ तिर्यन्जाः ग०, ख०, म०, तिर्यन्काः ल० ।

देहज्योतिषि यस्य शक्रसहिताः सर्वेऽपि मग्नाः सुरा ज्ञानज्योतिषि पञ्चतत्त्वसहितं लग्नं नभश्चाखिलम् । लक्ष्मीधामदघद्विधूतविततध्वान्तः स धामद्वय-पन्थानं कथयत्वनन्तगुणभृत्कुन्धुर्भवान्तस्य वः ॥ ५५ ॥

इत्यार्थे त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते कुन्थुचक्रधरतीर्थकरपुराणं परिसमासं चतुःपष्टितमं पर्व ॥ ६४ ॥



श्रीकुन्थुनाथ भगवान तुम सबके लिए श्रविनाशी-मोत्तलद्दमी प्रदान करें।। ५४।। जिनके शरीरकी कान्तिमं इन्द्र सिंहत समस्त देव निमग्न हो गये, जिनकी ज्ञानरूप ज्योतिमें पञ्चतत्त्व सिंहत समस्त त्राकाश समा गया, जो लद्मीक स्थान हैं, जिन्होंने फेला हुआ श्रज्ञानान्धकार नष्ट कर दिया, श्रोर जो श्रवन्तगुलोंक धारक हैं ऐसे श्रीकुन्थुनाथ भगवान तुम सबके लिए मोत्तका निश्चय श्रीर व्यवहार मार्ग प्रदर्शित करें।। ५५।।

इस प्रकार आर्प नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिपष्टिलच्चण महापुराण संग्रहमें कुन्धुनाथ तीर्थकर और चक्रवर्तीका वर्णन करनेवाला चोसठवाँ पर्व समाप्त हुआ।। ६४॥



## पञ्चषष्टितमं पर्व

सरतारं परं सारं १ नरनाथकृतानितम् । अगाधासारसंसारसागरोत्तारकारणम् ॥ १ ॥ द्वीपे जन्द्रद्भुमख्याते सीतोत्तरतद्वाश्चिते । कच्छाख्यविषये क्षेमपुराधीशो महीपितः ॥ २ ॥ नामना धनपितः पाता प्रजानां जनताप्रियः । धात्री धेनुः स्वयं तस्य दुग्धे स्म प्रस्नुतानिशम् ॥३॥ विनाथिभिरिप त्यागी विनाप्यरिभिरुद्यमी । तिर्पेताथिनि धृतारौ तिस्मिन्तौ सहजो गुणौ ॥ ४ ॥ व्यव्यत्यनुगमेनैव वर्गत्रयनिपेविणः । राजा प्रजाश्च राज्येऽस्मिस्तक् धर्मव्यतिकमः ॥ ५ ॥ कदाचिद्यरणीधर्ता पीत्वाहिकन्दतीर्थकृद् । दिव्यध्वनिसमुद्भृतं धर्मसाररसायनम् ॥ ६ ॥ विरज्य राज्यभोगात्तरसाद्राज्यं निजात्मजे । नियोज्य मंखु प्रवज्यां जैनीं जन्मान्तकारिणीम् ॥ ७ ॥ आसाद्येकादशाङ्गोरुपारावारस्य पारगः । द्वयप्यकारणसम्बद्धतीर्थकृत्वामपुण्यकृत् ॥ ८ ॥ ४ प्रायोपगमनेनापत्स जयन्तेऽहमिन्द्रताम् । त्रयखिशत्समुद्रोपमायुर्हस्ततजुप्रमः ॥ ९ ॥ अमृतं निःप्रवीचारसुग्वसागरपारगः । स्वावधिज्ञानिर्णातलोकनाद्वर्थविस्नृतिः ॥ १० ॥ अमृतं निःप्रवीचारसुग्वसागरपारगः । स्वावधिज्ञानिर्णातलोकनाद्वर्थविस्नृतिः ॥ १२ ॥ स्वावधिक्षेत्रनिर्णीतप्रकाशवलविकियः । अतिप्रशान्तरागादिरासन्नीकृतनिर्वृतिः ॥ १२ ॥ सद्वेषोदयसम्भूतमन्वभूत् भोगमुत्तमम् । उदितोदिनपर्याप्तिपर्यन्तोपान्तमास्थितः ॥ १३ ॥ सद्वेषोदयसम्भूतमन्वभूत् भोगमुत्तमम् । उदितोदिनपर्याप्तिपर्यन्तोपान्तमास्थितः ॥ १३ ॥

अथानन्तर जो अगाध और असार संसाररूपी सागरसे पार कर देनेमें कारण हैं, अनेक राजा जिन्हें नमस्कार करते हैं और जो अत्यन्त श्रेष्ठ हैं ऐसे अरनाथ तीर्थंकरकी तुम सब लेग सेवा करो- उनकी शरणमें जाओ ॥ १ ॥ इस जम्बूद्वीपमें सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छ नामका देश है। उसके त्तेमपुर नगरमें धनपिन नामका राजा राज्य करता था। वह प्रजाका रत्तक था श्रौर लोगोंको अत्यन्त प्यारा था। पृथिवीरूपी घेनु सदा द्रवीभूत होकर उसके मनोरथ पूर्ण किया करती थी। १-३ ।। याचकोंको संतुष्ट करनेवाले और शतुः ओंको नष्ट करनेवाले उस राजामें ये दो गुण स्वामाविक थे कि वह याचकोंके विना भी त्याग करता रहता था और शत्रुओंके न रहने पर भी उद्यम किया करता था ॥४॥ उसके राज्यमें राजा-प्रजा सब लोग ऋपनी-ऋपनी वृत्तिके अनुसार त्रिवर्ग-का सेवन करते थे इसलिए धर्मका व्यतिक्रम कभी नहीं होता था।। ५।। किसी एक दिन उस राजा-ने ऋहेन्तन्दन तीर्थंकरकी दिव्यध्वनिसे उत्पन्न हुए श्रेष्टवर्मरूपी रसायनका पान किया जिससे राज्य-सम्बन्धी भोगोंसे विरक्त होकर उसने अपना राज्य अपने पुत्रके लिए दे दिया और शीघ ही जन्म-मरणका अन्त करनेवाली जैनी दीक्षा धारण कर ली ॥ ६-७ ॥ ग्यारह अङ्गरूपी महासागरके पार-गामी होकर उसने सोलह कारणभावनात्र्योंके द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य कर्मका बन्ध किया। अन्तमें प्रायोपगमन संन्यासके द्वारा उसने जयन्त विमानमें ऋहमिन्द्र पद प्राप्त किया। वहाँ तैंतीस सागर प्रमाण उसकी ऋायु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य ऋौर भावके भेदसे दोनों प्रकारकी शुक्र लेश्याएँ थीं, वह साढ़े सोलह माहमें एक बार रवास लेता था, श्रीर तेंतीस हजार वर्षमें एक बार मानसिक अमृतमय त्राहार प्रहण करता था। प्रवीचाररहित मुखरूपी सागरका पारगामी था, श्रपने श्रवधिज्ञानके द्वारा वह लोकनाड़ीके भीतर रहने वाले पदार्थीके विस्तारको जानता था। ॥ ५-११ ॥ उसके अवधिज्ञानका जितना चेत्र था उतने ही क्षेत्र तक उसका प्रकाश, बल और विकिया ऋदि थी। उसके राग-द्वेष आदि अत्यन्त शान्त हो गये थे और मोच उसके निकट आ चुका था।। १२।। वह साता वेदनीयके उदयसे उत्पन्न हुए उत्तम भागोंका उपभाग करता था।

१ नरनाथाकृतानितम् घ० । २ स्ववृत्त्यातु-ल०। ३ समुद्भूत-ल०। ४ प्रायोगगमनादापत् म०, ल०।

द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे देशोऽस्ति कुरुजाङ्गलः । १हस्तिनाल्यं पुरं तस्य पितर्गोत्रेण काश्यपः ॥१४॥ सोमवंशसमुद्भूतः २ सुदर्शनसमाद्धयः । मित्रसेना महादेवी प्राणेभ्योऽप्यस्य वल्लमा ॥ १५ ॥ वसुधारादिकां पूजां प्राप्य अप्रीतानुफल्गुने । मासेऽसिततृतीयायां रेवत्यां निशि पश्चिमे ॥ १६ ॥ भागे जयन्तदेवस्य स्वर्गावतरणक्षणे । दृष्टपोडशसुस्वप्ता फलं तेषु निजाविषम् ॥ १७ ॥ अनुयुज्याविधज्ञानतदुक्तफल्संश्रुतेः । प्राप्तत्रैलोक्यराज्येव १ प्रासीदत्यरमोद्या ॥ १८ ॥ भतदा गतामराधीशकृतकल्याणसम्मदा । निर्वृता निर्मदा नित्यरम्या सौम्यानना श्रुचिः ॥ १९ ॥ संवाह्ममाना देवीभिस्तत्कालोचित वस्तुभिः । मेघमालेव सद्गर्भमुद्धहन्ती जगद्धितम् ॥ २० ॥ मार्गशीर्षे सिते पक्षे पुष्ययोगे चतुर्दशी । तिथौ त्रिविधसद्धोधं तन्जमुद्रपीपदत् ॥ २१ ॥ तस्य जन्मोत्सवस्यालं वर्णनाय मरद्धराः । यदि स्वर्ग समुद्धास्य सर्वेऽप्यत्र सजानयः ॥ २२ ॥ अत्यल्पं तृप्तिमापन्ना दीनानाथवनीपकाः । इतीदिमह सम्प्रासं यदि तृप्ति जगत्त्रयम् ॥ २३ ॥ कुन्थुतीर्थशसन्ताने पत्ये तुर्थाशसम्मिते । सहस्रकोटिवर्पोने तदभ्यन्तरजीवितः ॥ २४ ॥ अरो जिनोऽ जिन श्रीमानर्शाति चनुरत्तराम् । वत्सराणां सहस्राणि परमायुः समुद्धहन् ॥ २५ ॥ श्रिशच्चापननृत्सेधः चारुवामीकरच्छिवः । लावण्यस्य परा कोटिः सौभाग्यस्याकरः परः ॥ २६ ॥ सौन्दर्यस्य समुद्रोऽयमालयो रूपसम्पदः । गुणाः किमस्मिन् सम्भूताः किं गुणेप्वस्य सम्भवः ॥ २७ ॥ सौन्दर्यस्य समुद्रोऽयमालयो रूपसम्पदः । गुणाः किमस्मिन् सम्भूताः किं गुणेप्वस्य सम्भवः ॥ २७ ॥

इस तरह प्राप्त हुए भोगोंका उपभोग करता हुआ आयुके अन्तिम भागको प्राप्त हुआ—वहाँसे च्युत होनेके सम्मुख हुआ।। १३।।

अथानन्तर इसी जम्बूद्वीपके भरतत्तेत्रमें कुरुजांगल नामका देश हैं। उसके हस्तिनापुर नगर-में सोमवंशमें उत्पन्त हुआ काश्यप गोत्रीय राजा सदुर्शन राज्य करता था। उसकी प्राणोंसे भी श्रिधिक प्यारी मित्रमेना नामकी रानी थी ॥ १४-१५ ॥ जर धनपतिके जीव जयन्त विमानके श्रहमिन्द्रका स्वर्गसे अवतार लेनेका समय आया तव राती मित्रसेनाने रत्नवृष्टि आदि देवकृत सत्कार पाकर बड़ी प्रमन्ननामे फाल्ग्न कृष्ण तृतीयाके दिन रेवनी नव्नत्रमें रात्रिके पिछले प्रहर सोलह स्वप्न देखे। सबेरा होते ही उसने अपने अवधिज्ञानी पतिसे उन स्वप्नोंका फल पूछा। तदनन्तर परम वैभवको धारण करनेवाली रानी पितके द्वारा कहे हुए स्वप्नका फल सुनकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो उसे तीन लोकका राज्य ही मिल गया हो ॥ १६–१≂ ॥ उसी समय इन्द्रादि देवोंने जिसके गर्भकल्याणकका उत्मव किया है, जो अत्यन्त संतुष्ट हैं, मद रहित है, निरन्तर रमणीक है, सौम्य मुखवाली है, पवित्र है, उस समयके योग्य स्तुतियोंके द्वारा देवियां जिसकी स्तुति किया करती हैं, श्रीर जो मेघमालाके समान जगन्का हित करनेवाला उत्तम गर्भ धारण करती है ऐसी रानी मित्रमेनाने मगसिर शुक्त चतुर्दशीके दिन पुष्य नक्षत्रमें तीन। ज्ञानोंसे सशोभित उत्तम पत्र उत्पन्न किया ।। १६-२१ ।। उनके जन्मके समय जो उत्सव हुन्ना था उसका वर्णन करनेके लिए इतना लिखना ही बहुत है कि उसमें शामिल होनेके लिए अपनी-अपनी देवियों सहित समस्त उत्तम देव स्वर्ग खालीकर यहाँ त्राये थे।। २२।। उस समय दीन त्रमाथ तथा याचक लोग सन्तोषको प्राप्त हुए थे यह कहना बहुत छोटी बात थी क्योंकि उस समय तो तीनों लोक ऋत्यन्त सन्तोषको प्राप्त हुए थे।। २३।। श्रीकुन्थुनाथ तीर्थकरके तीर्थक वाद जब एक हजार करोड़ वर्ष कम पल्यका चौथाई भाग बीत गया था तब श्रीत्ररनाथ भगवानका जन्म हुन्ना था। उनकी त्रायु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी। भगवान् श्ररनाथकी उत्कृष्ट-श्रेष्ठतम श्रायु चौरासी हजार वर्षकी थी, तीस धनुष ऊँचा उनका शरीर था, सुवर्णके समान उनकी उत्तम कान्ति थी, वे लावण्यकी अन्तिम सीमा थे, सौभाग्यकी श्रेष्ठ खान थे, भगवानको देखकर शङ्का होती थी कि ये सौन्दर्य सागर हैं या सौन्दर्य सम्पत्तिके घर हैं, गुण इनमें उत्पन्न हुए हैं या इनकी गुणोंमें उत्पत्ति हुई है अथवा ये स्थयं गुणमय हैं-गुणहूप

१ हास्तिनाख्यं ख०, ग० । २ समुद्रभृतस्-ल० । ३ प्रीत्यानु-व०, ल० । ४ प्रसीदत् ल० । ५ तती गर्ता ल० । ६ संस्तुभिः ल० । ७-मुद्रयीययत् ल० । ८ समुद्धास्य क०, ख०, ग०, घ० । ६-जिनश्री-ल० ।

अभृद्गुणमयः कि वेत्याशक्कां १संनयन् जनान् । अवर्द्धतं समं लक्ष्म्या बालकल्पद्रमोपमः ॥ २८ ॥ तस्य श्रुन्यत्रिकैकद्विप्रमाणामितवन्सरैः । गते कुमारकालेऽभूद्वाज्यं माण्डलिकोचितम् ॥ २९ ॥ तावत्येव गते काले तस्मिन् सकलचिकता । भोगान्समन्वभूद्वागे तृतीये स निजायुपः ॥ ३० ॥ कदाचिष्छारदाम्भोदिविलय रेप्रतिलोकनात् । समुद्भृतस्वजन्मोपयोगबोधिः सुरोत्तमैः ॥ ३१ ॥ प्रबोधितोऽनुवादेन दत्वा राज्यं स्वसूनवे । अरविन्दकुमाराय सुरैरूढामधिष्ठितः ॥ ३२ ॥ शिबिकां वैजयन्त्याख्यां सहेतुकवर्नं गतः । दीक्षां पष्टोपवासेन रेवत्यां दशमीदिने ॥ ३३ ॥ शुक्केऽगान्मार्गर्शार्षस्य सायाह्ने भूभुजां असह । सहस्रेण चतुर्ज्ञानधारी च समजायत ॥ ३४ ॥ सम्यगेवं तपः कुर्वन् कदाचित्पारणादिने । प्रायाच्चक्रपुरं तस्मै द्व्वासमपराजितः ॥ ३५ ॥ महीपतिः सुवर्णामः प्रापदाश्चर्यपञ्चकम् । छाद्मस्थ्येनागमंस्तस्य मुनेर्वर्णाण पोडश ॥ ३६ ॥ ततो दीक्षावने मासे कार्तिके द्वादशीदिने । रेवत्यां शुक्कपक्षेऽपराह्के चृततरोरघः ॥ ३७ ॥ षष्ठोपवासेनाहत्य घातीन्याईन्त्यमासदत् । सुराइचतुर्थकल्याणे सम्भूयैनमपूजयन् ४ ॥ ३८ ॥ कुम्भार्याचा गणेशोऽस्य त्रिशत्पूर्वाङ्गचेदिनः । शून्यैकपटमिताः श्रेया शिक्षकाः सूक्ष्मबुद्धयः ॥ ३९ ॥ पञ्चवह्नयष्टपञ्चाग्निमितास्त्रिज्ञानधारिणः । शून्यद्वयाष्टपक्षोक्ताः केवलज्ञानलोचनाः ॥ ४० ॥ तावन्तः खद्वयाग्न्यब्धिनिमिता" विक्रियद्धिकाः । करणेन्द्रियखद्वयुक्ता मनःपर्ययबोधनाः ॥ ४९ ॥ शतानि पर्सहस्रं च तत्रानुत्तरवादिनः । सर्वे ते सन्चिताः पञ्चाशत् सहस्राणि संयताः ॥ ४२ ॥ द्वेयाः पष्टिसहस्राणि यक्षिलाप्रमुखार्थिकाः । लक्षाः पष्टिसहस्राणि श्रावका श्राविकाश्च ताः ॥ ४३ ॥

ही हैं। इस प्रकार लोगोंको शङ्का उत्पन्न करते हुए, वाल कल्पवृक्षकी उपमा धारण करनेवाले भगवान् लदमीके साथ-साथ वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे।। २४-२८।। इस प्रकार कुमार अवस्थाके इकीस हजार वर्ष बीत जानेपर उन्हें मण्डलेश्वरके योग्य राज्य प्राप्त हुआ था और इसके बाद जब इतना ही काल और बीत गया तत्र पूर्ण चक्रवर्तीपद प्राप्त हुआ था। इस तरह भोग भागते हुए जब आयुका तीसरा भाग बाकी रह गया तब किसी दिन उन्हें शारद्ऋतुके मेवोंका अकस्मान विलय हो जाना देखकर श्रपने जन्मको सार्थक करनेवाला त्रात्मज्ञान उत्पन्न हो गया। उसी समय लौकान्तिक देवोने उनके विचारोंका समर्थनकर उन्हें प्रवाधित किया और वे ऋरविन्दकुमार नामक पुत्रके लिए राज्य देकर देवोंके द्वारा उठाई हुई वैजयन्ती नामकी पालकीपर सवार हो सहेतुक वनमें चले गये । वहाँ तेलाका नियम लेकर उन्होंने मगिसर झुका दशमीके दिन रेवती नक्त्रमें सन्ध्याके समय एक हजार राजात्र्योंक साथ दीचा धारण कर ली। दीचा धारण करते ही व चार ज्ञानके धारी हो गये।। २६-३४।। इस प्रकार तपश्चरण करते हुए वे किसी समय पारणाके दिन चक्रपुर नगरमें गये वहाँ सूवर्णके समान कान्तिवाले राजा अपराजितने उन्हें आहार देकर पख्चाश्चर्य प्राप्त किये। इस तरह मुनिराज अरनाथके जब ब्रद्धस्थ त्रवस्थाके सोलह वर्ष व्यतीत हो गये।। ३५-३६।। तव व दीचावनमें कार्तिक शुक्क द्वादशीके दिन रेवती नचत्रमें सायंकालके समय त्राम्रवृत्तके नीचे तेलाका नियम लेकर विराजमान हुए। उसी समय घातिया कर्म नष्टकर उन्होंने ऋहन्तपद प्राप्त कर लिया। देवोंने मिलकर चतुर्थ कल्याणकमें उनकी पूजा की ।। ३७-३८ ।। कुम्भार्यको त्रादि लेकर उनके तीस गणधर थे, छहसौ दश ग्यारह अंग चौदह पूर्वके जानकार थे, पैंतीस हजार आठ सी पैंतीस सूच्म बुद्धिको धारण करनेवाले शित्तक थे।। ३६।। ऋडाईस सौ अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, नैतालीस सौ विक्रिया-ऋदिको धारण करनेवाले थे, वीस सौ पचपन मनःपर्ययज्ञानी थे।। ४०-४१।। श्रीर सोलह सौ श्रेष्ठ-बादी थे। इस तरह सब मिलाकर पचासहजार मुनिराज उनके साथ थे।। ४२।। यद्मिलाको श्रादि लेकर साठ हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख साठ हजार श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, ऋसंख्यात देव थे और संख्यात तिर्येख्न थे। इस प्रकार इन बारह सभात्रोंसे चिरे हुए अतिशय बुद्धिमान भगवान

१ जनयन् ल०।-मानयत् ल०। २ विलायप्रतिलोकनात् ग०। विलासप्रविलोनात् म०। ३ सृभुवैः

रूझं त्रयं विनिर्दिष्टा देवाः पूर्वोक्तमानकाः । तिर्यग्मेदाश्च सङ्ख्याता वृतो द्वादशिमर्गणैः ॥ ४४ ॥ प्रिधिमीपदेशार्थं व्यव्हरद्विपयान् वैसुधीः । मासमात्रावशेषायुः सम्मेदिगिरिमस्तके ॥ ४५ ॥ सहस्रमुनिभिः सार्द्धं प्रतिमायोगमास्थितः । चैत्रकृष्णान्तरेवःयां पूर्वरात्रेऽगमच्छित्रम् ॥ ४६ ॥ तदाऽऽगत्य सुराधीशाः कृतनिर्वाणपूजनाः । स्तुत्वा स्तुतिशतैर्भक्त्या स्वं स्वमोकः समं ययुः ॥ ४७ ॥

शार्दृलविक्रीडितम्

त्यक्तं येन कुलालचक्रमिव तन्त्वकं धराचकचित्, श्रीश्चासौ घटदासिकेव परमश्रीधर्मचकेष्सया । युष्मान्भक्तिभरानतान्स दुरितारातरवध्वंसकृत्, पायाद्भव्यजनानरो जिनपतिः संसारभीरून् सदा ॥ ४८ ॥

#### वसन्ततिलकाष्ट्रतम्

श्चनृट्भयादिगुरुकर्मकृतोरुदोपा-नप्टादशापि सनिमित्तमपास्य शुद्धिम् ।

यो लब्धवांस्त्रिभुवनैकगुरुर्गराया–

नष्टादशों द्रिशतु शीघ्रमरः शिवं वः ॥ ४९ ॥

### शाद्रेलविकीडितम्

श्राग्योऽभृजृपतिर्महान् धनपितः पश्चाद्वतानां पितः, स्वर्गाग्रे विलस्जयन्तजपितः प्रोचत्सुखानां पितः । षट्खण्डाधिपतिश्चतुर्दशलसद्रवेनिधीनां पितः,

त्रेठांक्याधिपतिः पुनान्वरपतिः सन् स श्रितान् वश्चिरम् ॥५०॥ अथास्मिन्नेव र्तार्थेऽभृत्सुभौमो नाम चक्रभृत् । <sup>ब</sup>तृर्ताये जन्मन्यत्रेव भरतेऽसौ भुवः पतिः ॥ ५९ ॥ '

अरताथने धर्मीपदेश देनेके लिए अनेक देशीमें बिहार किया। जब उनकी आयु एक माहकी बाकी रह गई तब उन्होंने सम्मेदाचलकी शिष्वरपर एकहजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया तथा चैत्र कृष्ण अमावस्थाके दिन रेवती नक्षत्रमें राजिके पूर्वभागमें मोच प्राप्त कर लिया ॥४३-४६॥ उसी समय इन्द्रोने आकर निर्वाणकल्याणककी पूजा की। भक्तिपूर्वक सेकड़ों स्तुतियोंके द्वारा उनकी स्तुति की, और तदनन्तर वे सब अपने-अपने स्थानोंपर चले गये॥ ४७॥

जिन्होंने परम लक्ष्मी और धर्मचकको प्राप्त करनेकी इच्छापे पृथिवीमण्डलको सिश्चित करनेवाला अपना सुदर्शनचक छुम्भकारके चक्रके समान छोड़ दिया और राज्य-लक्ष्मीको घटदासी (पनहारिन) के समान त्याग दिया। तथा जो पापरूपी राष्ट्रका विध्वंस करनेवाल हैं ऐसे अरनाथ जिनेन्द्र भक्तिके भारसे नम्रीभूत एवं संसारमें भयभीत तुम सब भव्य लोगोंकी सदा रत्ता करें ॥४=॥ सुधा, तृपा, भय श्रादि बड़े-बड़े कर्मोंके द्वारा किये हुए छुधा तृपा आदि श्रठारहों दोषोंको उनके निमित्त कारणोंके साथ नष्टकर जिन्होंने विद्युद्धता प्राप्त की थी, जो तीनों लोकोंके एक गुरु थे तथा अतिशय श्रेष्ठ थे ऐसे अठारहवें तीर्थकर श्ररनाथ तुम लोगोंको शीघ ही मोक्ष प्रदान करें ॥ ४६ ॥ जो पहले धनपित नामके बड़े राजा हुए, फिर ब्रतोंके स्वामी मुनिराज हुए, तदनुन्तर स्वर्गके श्रमभागमें मुशाभित जयन्त नामक विमानके स्वामी सुखी श्रहमिन्द्र हुए, फिर छहों खण्डके स्वामी होकर चौदह रत्नों और नौ निधियोंके अधिपति—चक्रवर्ती हुए तथा श्रन्तमें तीनों लोकोंके स्वामी श्रराथ तीर्थकर हुए वे श्रतिशय श्रेष्ठ श्रठारहवें नीर्थकर अपने श्राश्रित रहनेवाल तुम सबको चिरकालतक पवित्र करते रहें ॥ ५०॥

ऋथानन्तर-इन्हीं ऋरनाथ भगवान्के तीर्थमं सुभौम नामका चकवर्ती हुः श्रा था। वह तीसरं

१ वृत्तो ल०। २ मधु। ३. तृतीय ल०।

भूपालो नाम संप्रामे बिलिनिविजिगीषुनिः। "प्राप्ताभिमानमङ्गः सन् भृषां निविद्य संस्तेः॥ ५२॥ दीक्षां जैनेश्वरीमादात्सं भूतगुरुसिक्षियौ । कदाचित्स तपः कुर्विष्तदानमकरोत्कुषीः ॥ ५३॥ भूयान्मे चक्रवित्वमिति मोगानुषञ्जनात् । श्लीरं विषेण वा तेन मनसा द्षितं तपः॥ ५४॥ स तथैवाचरन् घोरं तपः स्वास्यायुषः श्लये । समाधाय महाग्रुक्षे संन्यासेनोदपद्यत ॥ ५५॥ तत्र षोढशावाराशिमानायुः सुखमास्त ॥ सः। द्वीपेऽस्मिन् भारते कौशलाख्ये । राष्ट्रे गुणान्विते ॥५६॥ सहस्रवादुरिक्ष्वाकुः साकेतनगराधिपः। राज्ञी तस्याभविष्त्रमत्याख्या हृदयप्रिया॥ ५७॥ । कन्याकुञ्जमहीशस्य "पारताख्यस्य सात्मजा। तस्यां सुतः सुपुण्येन कृतवीराधिपोऽभवत्॥ ५८॥ तत्र प्रवर्द्धमानेऽस्मिष्वदमन्यदुदीयते । सहस्रभुजभूभर्तः पितृव्याच्छत्विन्दुतः॥ ५९॥ पारताख्य महीशस्य श्रीमत्यस्तनयः स्वसुः। जमदिनः सरामान्तः कौमारे मातृमृत्युतः॥ ६०॥ "निर्वेगात्तापसो भूत्वा पञ्चान्नितपसि स्थितः। दृद्धप्राहिमहीशस्य विशेण हरिशर्मणा॥ ६१॥ अभूदखण्डितं सख्यमेवं काले प्रयात्यसौ । दृद्धप्राही तपो जैनममहीद् ब्राह्मणोऽपि च ॥ ६२॥ तापस्त्रतमन्तेऽभूज्ज्योतिलोंके द्विजोत्तमः। दृद्धप्राही च सौधर्मे सोऽविधज्ञानचक्षुपा॥ ६३॥ मिध्यात्वाज्ज्योतिषां लोके समुत्पन्नं द्विजोत्तमम् । विज्ञाय जैनसद्धमें तं प्राह्यितुमागमत्॥ ६४॥ दृष्ट्वा तं तत्र मिध्यात्वात्त्वमेवं कुत्सितोऽभवः। । १० ज्ञुद्धसम्यक्त्वाद्देवभूयमन्नं गतः॥ ६५॥ ।

जन्ममें इसी भरतत्त्रेत्रमें भूपाल नामका राजा था।। ५१।। किसी समय राजा भूपाल, युद्धमें विजयकी इच्छा रखनेवाले विजिगीप राजाश्रीके द्वारा हार गया। मान भंग होनेके कारण वह संसारसे इतना विरक्त हुन्ना कि उसने संभूत नामक गुरुके समीप जैनेश्वरी दीन्ना धारण कर ली। उस दुईद्धिने तपश्चरण करते समय निदान कर लिया कि मेरे चक्रवर्तीपना प्रकट हो। उसने यह सब निदान भोगोंमें आसक्ति रखनेके कारण किया था। इस निदानसे उसने अपने तपको हृदयमे ऐसा दृष्वित बना लिया जैसा कि कोई विषसे दूधको दूषित बना लेता।है।। ५२-५४।। वह उसी तरह घोर तपश्चरण करता रहा । त्रायुके त्रान्तमं चित्तको स्थिरकर संत्याससे मरा जिसमे महाशुक्र स्वर्गमं उत्पन्न हुआ।। ५५ ।। वहाँ सोलह सागर प्रमाण आयुको धारण करनेवाला वह देव सुखसे निवास करने लगा। इधर इसी जम्बुद्धीपके भरतक्षेत्रमें अनेक गुणोंसे सिंहत एक कोशल नामका देश हैं। उसके श्रयोध्या नगरमें इच्वाकुवंशी राजा सहस्रवाह राज्य करता था। हद्यका प्रिय लगनेवाली उसकी चित्रमती नामकी रानी थी। वह चित्रमती कन्याकुटज देशक राजा पारतकी पुत्री थी। उत्तम पुण्यके उदयसे उसके कृतवीराधिप नामका पुत्र हुन्त्रा।। ५६-५८।। जो दिन प्रतिदिन बढ्ने लगा। इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा श्रीर कही जाती है जो इस प्रकार है-राजा सहस्रवाहके काका शतबिन्दसे उनकी श्रीमती नामकी स्त्रीकं जमदिम नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था। श्रीमती राजा पारतकी बहिन थी। छुमार अवस्थामें ही जमद्गिकी माँ मर गई थी इसलिए विरक्त होकर वह तापस हो गया श्रीर पद्धाप्ति तप तपने लगा। इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा श्रीर है। एक दृढमाही नामका राजा था । उसकी हरिशर्मा नामके ब्राह्मणके साथ ऋखण्ड मित्रता थी । इस प्रकार उन दोनोंका समय बीतता रहा। किसी एक दिन दृढ़प्राही राजाने जैन तप धारण कर लिया श्रीर हरिशर्मा ब्राह्मणने भी तापसके व्रत ले लिये। हरिशर्मा ब्राह्मण ब्यायुके अन्तमें मरकर ज्योतिर्लोकमें उत्पन्न हुआ-- अ्योतिषी देव हुआ और टढ़पाही सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ। उसने अवधिज्ञानरूपी नेम्रसे जाना कि हमारा मित्र हरिशर्मा ब्राह्मण मिथ्यात्वके कारण ज्योतिप लोकमें उत्पन्न हुआ है श्रतः वह उसे समीचीन जैनधर्म धारण करानेके लिए आया ॥ ५६-६४ ॥ हरिशर्माके जीवको देख-कर दृढ़पाहीके जीवने कहा कि तुम मिध्यात्वके कारण इस तरह निन्धपर्यायमें उत्पन्न हुए हो श्रीर

१. प्राप्तोऽ-ल०। २ स भूत-ल०। ३ सुधी ति०। ४ सुखमाप सः ख०। ५ कौशल्याख्ये क०, घ०। ६ कान्यकुब्ज ति०। ७ परताख्यस्य क०, घ०। ६ निर्वेदात्तापसी म०, ति०। ६ द्योतिषां क०, घ०, स्योतिषे ति०। १० उत्कृष्टशुद्ध ति०।

तस्मादुपेहि मोक्सस्य मार्गमित्यवविक्तः । तापसानां तपः कस्मादग्रुद्धमिति संशयात् ॥ ६६ ॥ अन्वयुक्क स तं सोऽपि दर्शयाम्येहि भूतलम् । इत्यन्योन्यं समालोच्य कीचकद्वन्द्वतागतौ ॥ ६० ॥ जमदिममुनेदीं भ क्षां विद्याम्येहि भूतलम् । इत्यन्योन्यं समालोच्य कीचकद्वन्द्वतागतौ ॥ ६० ॥ जमदिममुनेदीं भ क्षां विद्यामरकीचकीम् । एतद्वनान्तरं गत्वा प्रत्यायास्याम्यहं प्रिये ॥ ६० ॥ प्रतीक्षस्वात्र मां स्थित्वेत्यसी चाहागमं तव । न श्रद्धधामि मे देहि शपथं यदि यास्यसि ॥ ७० ॥ इत्यतः सोऽव्यविद् बृहि पातकेषु किमिच्छिस । पञ्जमु त्वमहं तस्मिन् दास्यामि तदिति स्फुटम् ॥ ७९ ॥ साप्याह तेषु मे वाल्छा किमिश्वन्तैव देहि मे । तापसस्यास्य यास्यामि गति नैप्याम्यहं यदि ॥ ७२ ॥ इतीमं शपथं गन्तुं मुञ्जामि त्वां प्रियेति "ताम् । तच्छू त्वा कीचकः प्राह मुक्त्वैनं किञ्चिदीप्सितम् ॥७३॥ बृह्यन्यमिति तद्वन्द्विसंवादं स तापसः । श्रुत्वा कोधेन सन्तसो विघूणितविलोचनः ॥ ७४ ॥ इस्ताम्यां हन्तुमु कोर्याद् गृहीत्वा निश्चलं हिजो । मद्दुद्धं रतपः प्राप्य भाविलोकोऽनभीप्सितः ॥७५॥ युवाभ्यां केन तद्वाच्यमि त्याहातः खगोऽव्यति । मागमः कोपमेतेन सौजन्यं तव नश्यति ॥ ७६ ॥ भ्यातज्वनतक्रेण पयोऽल्पेन न कि क्षतिम् । श्र्णुते दुर्गतेहेतुं चिरं चोरं तपस्यतः ॥ ७० ॥ कोमारव्रह्मचारित्वं तव सन्तन्तिविच्छिदे । सन्तानघातिनः पुंसः का गतिर्नरकाद्विना ॥ ७८ ॥ अपुत्रस्य गतिर्नाम्तित्यापं कि न त्वया श्रुतम् । कुतोऽविचारयन्ने वं क्षिश्चनासि जडधीरिति ॥ ७९ ॥ अपुत्रस्य गतिर्नाम्तिः विद्यापं कि न त्वया श्रुतम् । कुतोऽविचारयन्ने वं क्षिश्चनासि जडधीरिति ॥ ७९ ॥

मैं सम्यक्त्वके कारण उत्कृष्ट देवपर्यायको प्राप्त हुन्ना हूं।। ६५ ॥ इसलिए तुम मोक्षका मार्ग जो सम्यग्दर्शन हैं उसे धारण करो । जब हड़प्राहीका जीव यह कह चुका तब हरिशर्माके जीवने कुछ संशय रखकर उसमे पृद्धा कि नापसियोंका तप अशुद्ध क्यों है ? उसने भी कहा कि तुम पृथिवी तलपर चला में सब दिखाता हूं। इस प्रकार सलाहकर दोनोंने चिड़ा और चिड़ियाका रूप बना लिया।। ६६-६७।। पृथिवीपर आकर वे दोनों ही जमद्ग्नि मुनिकी बड़ी-बड़ी दाँडी ऋौर मँछमें रहने लगे। वहाँ कुछ समयतक ठहरनेके वाद मायाको जाननेवाला सम्यग्रृष्टि चिड्नका जीव, चिड्नि-याका रूप धारण करनेवाले ज्योतिपी देवमे बोला कि हे प्रिये! मैं इस दूसर वनमें जाकर श्रभी वापिम त्राता हं मैं जब तक त्राता हूँ तबतक तुम यहीं ठहरकर मेरी प्रतीक्षा करना । इसके उत्तरमें चिड़ियाने कहा कि मुक्ते तेरा विश्वास नहीं हैं यदि तू जाता ही है तो सौगन्ध दे जा ॥ ६८-७०॥ तब वह चिड़ा कहने लगा कि बोल तू पाँच पापोंमेंसे किसे चाहती है मैं तुमे उसीकी सौगन्ध दे जाऊँगा ।। ७१ ।। उत्तरमें चिड़िया कहने लगी कि पाँच पापोंमेंसे किसीमें मेरी इच्छा नहीं है । तू यह सौगन्व दे कि यदि मैं न आऊँ तो इस तापसकी गतिको प्राप्त होऊँ।। ७२।। हे प्रिय! यदि तू सुमे यह सौगन्ध देगा तो मैं तुमे अन्यत्र जानेके लिए छोड़ँगी अन्यथा नहीं । चिड़ियाकी बात सनकर चिड़ाने कहा कि तू यह छोड़कर और जो चाहती है सो कह, मैं उसकी सौगन्ध दुँगा। इस प्रकार चिड़ा और चिड़ियाका वार्तालाप सुनकर वह तापस क्रोधसे संतप्त हो गया, उसकी आँखें धूमने लगीं, उसने करता वश दोनों पिचयोंको मारनेके लिए हाथसे मजबूत पकड़ लिया, वह कहने लगा कि मेरे कठिन तपसे जो भावी लोक होने वाला है उसे तुम लोगोंने किस कारणसे पसन्द नहीं किया ? यह कहा जाय । तापसके ऐसा कह चुकनेपर चिड़ाने कहा कि आप क्रोध न करें इससे आपकी सज्जनता नष्ट होती है।। ७३-७६।। क्या थोड़ी सी जामिनकी छाँचसे द्रध नष्ट नहीं हो जाता ? यद्यपि श्राप चिरकालसे घोर तपश्चरण कर रहे हैं तो भी आपकी दुर्गतिका कारण क्या है ? सो सुनिये ॥ ७७ ॥ त्राप जो कुमार कालसे ही ब्रह्मचर्यका पालन कर रहे हैं वह संतानका नाश करनेके लिए है। संतानका घात करनेवाले पुरुषकी नरकके सिवाय दूसरी कौन-सी गति हो सकती है १।। ७८।। श्ररे 'पुत्र रहित मनुष्यकी कोई गति नहीं होती' यह आपवाक्य-वेदवाक्य क्या श्रापने नहीं सना १ यदि सना है तो फिर बिना विचार किये ही क्यों इस तरह दुर्बुद्धि होकर क्रोश

१ द्वन्द्वमागतौ तः । २ दीर्घश्मश्र्वाश्रा-कः , खः , घः । दीर्घ स्मृत्वाश्रय खः । ३ तम् मः , तः । ४-मुत्कोपाद् तः । ५-मित्यहोतः खगोऽ-तः । ६ (श्रातञ्चनतकेण श्रमृततकेण दुग्धस्य दिधकरणहेतुभूत-तकण, इति 'क' पुस्तके टिप्पणी )

शुल्बा तद्वचनं मन्दिमिति निश्चित्य तत्तथा । वधूजनेषु सक्तानाममज्ञानतपसः क्षितिः ॥ ८० ॥

ममोपकारकावेताविति मुक्त्वा द्विजद्वयम् । विश्वतोऽगात्कुधीस्ताभ्यां कन्या कुठजाधिपं प्रति ॥ ८१ ॥

स्थास्तु नाज्ञानवैराग्यमित्यत्राधोषयश्विव । दृष्ट्वा पारतभूपालमात्ममातुलमञ्गपः ॥ ८२ ॥

आकारेणैव कन्यार्थागमनं स निवेदयन् । आसनद्वयमालोक्य सरागासनमास्थितः ॥ ८३ ॥

निजागमनवृत्तान्तं महीपितमजीगमत् । तदाकण्यं नृपः खेदाद्धिग्धिगज्ञानमित्यमुम् ॥ ८४ ॥

कन्याद्यातं ममास्त्यत्र या त्वामिच्छति साऽस्तु तं । इत्यवोचदसौ चागात्कन्यकास्तं निरीक्ष्य ताः ॥८५॥

अर्द्धदग्धदावं मत्वा तपोदग्धदारिकम् । जुगुप्सयाऽपलायन्त काश्चित्काश्चिद्वयाहिताः ॥ ८६ ॥

बीह्या पीद्वितः सोऽपि तास्त्यक्त्वा बालिकां सुताम् । तस्यैवालोक्य मृद्धात्मा पांसुर्काडापरायणाम् ॥८७॥

कद्विभक्तमादद्ये प्राह्व मामिच्छतीति ताम् । वाञ्छामीत्यश्चवत्सा च मामियं वाञ्छतीति ताम् ३ ॥८८॥

कपुर्ण निवेद्य संगुद्ध समायासीद्वनं प्रति । पदं प्रति जनैनिन्द्यमानो दीनतमो जडः ॥ ८९ ॥

कर्णुकत्यिभधां तस्या विधाय स्वीचकार सः । प्रवृत्तिर्धर्म इत्येपा तदा प्रसृति वागभूत् ॥ ॥ ९० ॥

क्षेधी श्रद्धा विद्येपस्य भेदी वा तपसो यतेः । बाह्याभ्यन्तरनामानौ तावभूतां सुतौ स्तुतौ ॥ ९१ ॥

इन्दः श्वेतश्च रामान्तौ अचन्दादित्यसमित्वपौ । कामाथौं वा जनाभीष्टौ युक्तौ वा नयविक्रमौ ॥ ९२ ॥

"प्रयात्येवं तथोः काले सुनिरन्येषुरागतः" । अरिक्षयोऽप्रजां गेहं रेणुक्यास्तिहृदक्षया ॥ ९३ ॥

उठा रहे हैं ?॥ ७६ ॥ उसके मन्द वचन मुनकर उस तापसने उसका वैसा ही निश्चय कर लिया सी ठीक ही है क्योंकि स्वीजनोंमें आसक्त रहनेवाले मनुष्योंके अज्ञान तपकी यही भूमिका है।। दा 'ये दोनों पक्षी मेरा उपकार करनेवाले हैं ऐसा सममकर उसने दोनों पक्षियोंको छोड़ दिया। इस प्रकार उन दोनों देवोंके द्वारा ठगाया हुआ दुर्बृद्धि तापस कन्याकुटज नगरके राजा पारतकी त्रोर चला। वह मानो इस बातकी घोषणा ही करता जाता था कि अज्ञान-पर्ण वैराग्य स्थिर नहीं रहता। वहाँ अपने मामा पारतको देखकर उस निर्लजने अपने आकार मात्रसे ही यह प्रकट कर दिया कि मैं यहाँ कन्याके लिए ही आया हूँ। राजा पारतने उसकी परीक्षाके लिए दो अामन रक्य-एक रागरहित और दूसरा रागसहित। दोनों आसनोंको देखकर वह रागसहित आसन पर वैठ गया ॥ =१-=३॥ उसने अपने आनेका वृत्तान्त राजाके लिए बतलाया । उसे सुनकर राजा पारत बड़े खेदसे कहने लगा कि इस अज्ञानको धिकार हो. धिकार हो।। 58।। फिर राजाने कहा कि मेरे सौ पुत्रियाँ हैं इनमेंसे जो तुमे चाहेगी वह तेरी हो जायगी। राजाके ऐसा कहनेपर जमदिम कन्यात्रोंके पाम गया। उनमेंसे कितनी ही कन्याएँ जिसका शरीर तपसे जल रहा है ऐसे जमदिशको अधजला मुर्दा मानकर ग्लानिसे भाग गई श्रीर कितनी ही भयसे पीड़ित होकर चली गई।। ८५-८६।। लजासे पीड़िन हुआ वह मूर्य तापस उन सब कन्यात्र्योंको छोड़कर धलिमें खेलनेवाली एक छोटी-सी लड़कीके पास गया त्र्रीर केलाका फल दिखाकर कहने लगा कि क्या तू मुक्ते चाहती है ? लड़कीने कहा कि हाँ चाहती हूँ। तापसने जाकर राजासे कहा कि यह लड़की मुफे चाहती है। इस प्रकार वह लड़कीको लेकर वनकी ओर चला गया। पद-पद पर लोग उसकी निन्दा करते थे, वह अत्यन्त दीन तथा मूर्ख था॥ ५७-५६॥ जमदिमने उस लड़कीका रेणुकी नाम रखकर उसके साथ विवाह कर लिया। उसी समयसे ऐसी प्रवृत्ति-स्त्रियोंके साथ तपश्चरण करना ही धर्म है यह कहावत प्रसिद्ध हुई है ।। १० ।। जिस प्रकार श्रद्धा विशेषके मतिज्ञान श्रौर शुतज्ञान ये दो ज्ञान उत्तान होते हैं अथवा किसी मुनिराजके तपके बाह्यतप श्रीर श्राभ्यन्तर तप ये दो भेद प्रकट होते हैं उसी प्रकार जमद्भिके इन्द्र श्रीर इवेतराम नामके दो स्तुत्य पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों ही पुत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो लोगोंको प्रिय काम ऋौर ऋर्थ ही हों ऋथवा मिले हुए नय और पराकम ही हों ।। ६१-६२ ।। इस प्रकार उन दोनोंका

१ कन्यकुन्जा-ल०। २ सिन्नवेदयन् क०,ल०, म०। ३ तम् ल०। ४ तृष्यावेद्य ल०। ५ रेसुकात्यभि-ल०। ६ बोधो अदा विशेषस्य मेदो वा तपसः पते ल०। ७ इन्द्रादित्य ल०। = प्रत्यात्येवं ल०। ६-रायशी ल०।

१९ व्याप्यारेण मुनि भर्ग्प्रचोदिता। पूज्य! महानकाले में दर्त कि भवता धनम् ॥ ९४ ॥ धर्वत्याह ततस्तेन मया दर्ग न किञ्चन। इदानीं दीयते भद्गे त्रिजगत्स्विप दुर्लभम् ॥ ९५ ॥ गृहाण येन प्राप्तोषि त्वं सुल्लानां परम्पराम् । सम्यन्त्वं क्रतसंतुक्तं शिलमालासमुज्ज्वलम् ॥ ९६ ॥ इत्युक्त्वा कालल्ल्ब्प्येव तद्वाचा चोदिता सती। सम्यग्गृहीतिमत्याक्यन्युनीशक्षातितुष्टवान् ॥९७ ॥ कामभेन्वभिधां विद्यामीप्तितार्थप्रदायिनीम् । तस्यै विश्राणयाञ्चके समन्त्रं पर्द्युं च सः ॥ ९८ ॥ अथान्यदा ययौ साद्धं कृतविरेण तिपता। तपोवनं सनाभित्वाद् भुक्त्वा गन्तव्यमित्यमुम् ॥ ९९ ॥ सहस्रवाहुं सम्भाष्य जमद्विरसोजयत् । महाराजकुलेऽप्येषा सामग्री नास्ति भोजने ॥ १०० ॥ तपोवनिविष्यानामागता भवतां कुतः । इति स्वमातुरनुजामप्राक्षीद्रेणुकीं विधः ॥ १०१ ॥ कृतविरोऽववित्साऽपि तद्विद्यालम्भनादिकम् । सोऽपि मोहोदयाविष्यस्तां घेनुमकृतज्ञकः ॥ १०२ ॥ होमघेनुत्यं तात वर्णाश्रमगुरोस्तव । याचनैषा न युक्तेति तदुक्त्या कोपवेगतः ॥ १०३ ॥ परार्द्वं यद्धनं लोके तद्योग्यं पृथिवीभुजाम् । न घेनुरीद्दशी भोग्या कन्दमूलफलाशिभिः ॥ १०४ ॥ इत्यस्या घेनुमादाय हठात्कारेण गच्छतः । ४अवस्थितं पुरस्तातं जमद्रम् महीपितः ॥ १०४ ॥ इत्यस्या घेनुमादाय हठात्कारेण गच्छतः । स्वन्ति विश्वत्यतं प्रस्तातं जमद्रम् महीपितः ॥ १०४ ॥ इत्यस्या घेनुमादाय हठात्कारेण गच्छतः । स्वन्तीं विश्वलां भर्तमरणात् प्रहतोदरीम् ॥ १०६ ॥ अथ पुत्रौ वनारपुष्यकन्दमूलफलादिकम् । आदायालोक्य सम्प्राप्तौ किमेतदिति विस्मयात् ॥ १०७ ॥

काल मुखसे बीत रहा था। एक दिन ऋरिक्षय नामके मुनि जो रेणुकीके बड़े भाई थे उसे देखनेकी इच्छासे उसके घर त्र्याये ॥ ६३ ॥ रेणुकीने विनयपूर्वक मुनिके दर्शन किये । तदनन्तर पतिसे प्रेरणा पाकर उसने मुनिसे पूछा कि है पूज्य! मेरे विवाहके समय आपने मेरे लिए क्या धन दिया था ? ॥ ६४ ॥ सो कहो, रेणुकीके ऐसा कहने पर मुनिने कहा कि उस समय मैंने कुछ भी नहीं दिया था। हे भद्रे ! अब ऐमा धन देता हूँ जोकि तीनों लोकोंमें दुर्लभ है। तू उसे प्रहण कर । उस धनके द्वारा तू सुखोंकी परम्परा प्राप्त करेगी। यह कहकर उन्होंने ब्रतसे संबुक्त तथा शीलकी माला उज्ज्वल सम्यक्त्वरूपी धन प्रदान किया और काललब्धिक समान उनके बचनोंसे प्रेरित हुई रेणुकीने कहा कि मैंने त्रापका दिया सम्यग्दर्शन रूपी धन प्रहण किया। मुनिराज इस बातसे बहुत ही संतुष्ट हुए। उन्होंने मनोवांछित पदार्थ देनेवाली कामधेत नामकी विद्या श्रीर मन्त्र सहित एक फरशा भी उसके लिए प्रदान किया ।। ६५-६८ ।। किसी दूसरे दिन पुत्र कृतवीरके साथ उसका पिता सहस्र-बाहु उस तपावनमें श्राया। भाई होनेके कारण जमद्भिने सहस्रबाहुसे कहा कि भोजन करके जाना चाहिये। यह कह जमदिमिने उसे भोजन कराया। कृतवीरने श्रपनी माँकी छोटी बहिन रेणुकीसे पूछा कि भोजनमें ऐसी सामगी तो राजात्र्योंके घर भी नहीं होती फिर तपोवनमें रहनेवाले आप लोगोंके लिए यह साममी कैसे प्राप्त होती है ? उत्तरमें रेणुकीने कामधेत विद्याकी प्राप्ति आदिका सब समाचार सुना दिया । मोहके उदयसे आविष्ट हुए उस अकृतज्ञ कृतवीरने रेणुकीसे वह कामधेनु विद्या माँगी। रेणुकीने कहा कि हे तात! यह कामधेनु तुम्हारे वर्णाश्रमोंके गुरु जमदिपकी होम-धेनु है अतः तुम्हारी यह याचना उचित नहीं है। रेणुकीके इतना कहते ही उसे क्रोध आ गया। वह कोधके वेगसे कहने लगा कि संसारमें जो भी श्रेष्ठ धन होता है वह राजात्र्योंके योग्य होता है। कन्द मूल तथा फल खानेवाले लोगोंके द्वारा ऐसी कामधेनु भोगने योग्य नहीं हो सक्ती ॥ ६६-१०४।। ऐसा कह कर वह कामधेनुको जबरद्स्ती लेकर जाने लगा तब जमद्ग्नि ऋषि रोकनेके लिए उसके सामने खड़े हो गये। कुमार्गगामी राजा कृतवीर जमद्ग्रिको मारकर तथा ऋपना मार्ग उल्लंघकर नगरकी और चला गया। इधर कृशोदरी रेणुकी पतिकी मृत्युसे रोने लगी। तद्दनन्तर उसके दोनों पुत्र जब फूल, कन्द, मूल तथा फल आदि लेकर वनसे लौटे तो यह सब देख आश्चयसे पूछने लगे कि यह क्या है ? ।। १०५-१०६ ।। सब बातको ठीक-ठीक समम कर उन्हें कोध आ गया। स्वाभाविक पराक्रमको धारण करनेवाले दोनों भाइयोंने पहले तो शोकसे भरी हुई माताको

१ यष्ट्रा क०, घ०। २ रेशुकाम् त०, क०, घ०। ३ इत्युक्त्वा म०, स०। ४ श्रक्करियतं त०। ५ परोन्मुखः क०, घ०। ६ रेशुकां ल०।

ेपृष्ट्वा विज्ञाय तत्सर्व सकोपौ शोकिनर्भराम् । निर्वाप्य युक्तिमद्वाग्भिस्तौ नैस्गिकिविक्रमौ ॥ १०८ ॥ ध्वजिक्तिनिशातोप्रपरश्च यमसिश्मौ । गोमहे मरणं पुण्यहेतुरित्यविगानतः ॥ १०९ ॥ भ्रूयते तरायैवास्तां कः सहेत पितुर्वभम् । इत्युक्त्वानुगताशेपिक्वद्यन्मुनिकुमारकौ ॥ ११० ॥ तद्वतं मार्गमन्वेत्य साकेतनगरान्तिकम् । सम्प्राप्य कृतसंप्रामौ कृतवीरेण भूपितम् ॥ १११ ॥ सहस्रवाहुमाहत्य सायाह्वेऽविक्षतां पुरम् । हालाह्लोपमान्याशु अवाराद्वःस्कृतितान्यलम् ॥ ११२ ॥ फलन्त्यकार्यचर्याणां दुःसहां दुःखसन्तितम् । सहस्रवाहुसन्तानिःशेषीकरणोत्सुकम् ॥ ११३ ॥ शाल्वा परशुरामीयमभिन्नायं महीपतिः । भूपालचरदेवेन निदानविषदूषितात् ॥ ११४ ॥ समुद्र्वेन तपसो महाशुकेऽत्र जन्मिना । राज्ञीं सगर्मां चित्रमतीं तां शाण्डिल्यतापसः ॥ ११५ ॥ तद्मजः समादाय गत्वा विज्ञातचर्यया । स सुबन्ध्वाल्यनिर्भन्धमुनेरविद्यवृत्तकम् ॥ ११६ ॥ तत्समीपे निधायार्य मठे मे नास्ति कश्चन । "तत्र गत्वा समीक्ष्यागमिष्याग्येषाऽत्र तिष्ठतु ॥ ११७ ॥ देवीति गतवांस्तस्मात्तदैवासृत सा सुतम् । तदानीमेव तं तत्र भविष्यद्वरताधिपः ॥ ११८ ॥ विज्ञोऽयमिति ज्ञानास्वीचकु वनदेवताः । ताभिः प्रपाल्यमानोऽयमनावाधमवर्दत् ॥ ११९ ॥ दिनानि कानिचिक्षीत्वा महीमाश्चिष्य जातवान् । बालकोऽयं कथम्भावी भद्दारक, शुभाशुभम् ॥१२०॥ अनुगृह्वास्य वक्तव्यमिति देव्योदितो सुनिः । एप चक्री भवेदम्य वत्सरे षोडशे ध्रुवम् ॥ १२१ ॥ साग्निजुल्लीगतस्थूल किलासपृतमध्यगान् । "उष्णाप्पानुपादाय भक्षयिष्यति वालकः ॥ १२२ ॥ साग्निजुल्लीगतस्थूल किलासपृतमध्यगान् । "उष्णाप्पानुपादाय भक्षयिष्यति वालकः ॥ १२२ ॥

युक्तिपूर्ण वचनोंसे संतुष्ट किया फिर तीच्ण फरशाकां ध्वजा बनानेवाले, यमतुरुय दोनों भाइयोंने परस्पर कहा कि गायके प्रहणमें यदि मरण भी हा जाय तो वह पुण्यका कारण है ऐसा शास्त्रोंमें सना जाता है ऋथवा यह बात रहने दो, पिताके मरणको कौन सह लेगा ? ऐसा कहकर दोनों ही भाई चल पड़े। स्नेहसे भरे हुए समस्त मुनिकुमार उनके साथ गये।। १०७-११०॥ राजा सहस्त-बाहु और कृतवीर जिस मार्गसे गये थे उसी मार्गपर चलकर वे अयोध्यानगरके समीप पहुँच गये। वहाँ कृतवीरके साथ संप्रामकर उन्होंने राजा सहस्रवाहुको मार डाला श्रीर सायंकालके समय नगर-में प्रवेश किया सो ठीक ही है क्योंकि जो अकार्यमें प्रवृत्ति करते हैं उनके लिए हलाहल विषके समान भगंकर पापोंके परिपाक श्रमहा दुःखोंकी परम्परा रूप फल शीघ ही प्रदान करते हैं। इधर रानी चित्रमतीके बढ़े भाई शाण्डिल्य नामक तापसको इस बातका पता चला कि परशुराम, सहस्वबादु-की समस्त सन्तानको नष्ट करनेके लिए उत्सुक है और रानी चित्रमती, निदानरूपी विषसे दृषित तपके कारण महाशुक्र स्वर्गमें उत्पन्न हुए राजा भूपालके जीव स्वरूप देवके द्वारा गर्भवती हुई है अर्थात उक्त देव रानी चित्रमतीके गर्भमें आया हैं। ज्यों ही शाण्डिल्यको इस बातका पता चला त्यों ही वह बहिन चित्रमतीको लेकर अज्ञात रूपसे चल पड़ा और सुबन्धु नामक निर्मन्थ मुनिके पास जाकर उसने सब समाचार कह सुनाये। 'हे आर्य ! मेरे मठमें कोई नहीं है इसलिए मैं वहाँ जाकर वापिस आऊंगा। जब तक मैं वापिस आऊं तब तक यह देवी यहाँ रहेगी? यह कहकर वह चित्रमती-को सबन्धु मुनिके पास छोड़कर अन्यत्र चला गया ॥ १११-११७॥

इथर रानी चित्रमतीने पुत्र उत्पन्न किया। यह वालक भरतत्तेत्रका भावी चक्रवर्ती है यह विचारकर वन-देवतात्रोंने उसे शीघ्र ही उठा लिया। इस प्रकार वन-देवियाँ जिसकी रक्षा करती हैं ऐसा यह बालक धीरे-धीरे बढ़ने लगा।। ११५-११६।। जब कुळ दिन व्यतीत हो गये तब एक दिन रानीने मुनिसे पूछा कि हे स्वामिन ! यह बालक पृथिवीका आश्लेषण करता हुआ उत्पन्न हुआ था अतः अनुमह करके इसके शुभ-अशुभका निरूपण कीजिये। इस प्रकार रानीके कहने पर मुनि कहने लगें कि हे अम्ब ! यह बालक सोलहवें वर्षमें अवश्य ही चक्रवर्ती होगा और चक्रवर्ती होनेका यह चिह्न होगा कि यह वालक अमिसे जलते हुए चूल्हेके उपर रखी कढ़ाईके घीके मध्यमें

१ ह्या ला । २ पुरीम् ला । ३ घोराहः एकूर्जितान्यसम् ला । ४ चित्रमतिम् ला । ५ 'तत्र गला समागिम्बाम्येषा त्वत्र तिष्ठतुं ता । ६ स्थाल ला । ७ उष्णान् पूपान् समादाय, का, गा । उष्णान-पूपानादाय ला । उष्णान् पूपानुपादाय ला । ।

अभिज्ञानिमिदं भावि चिकित्वस्थास्य निश्चितम् । तस्मान्मा स्म भयं यासीरिति तामिति दुःखिताम् १२३ सुबन्ध्वाख्यो खृशं स्वास्थ्यमनैर्पात्करुणात्मकः । ततस्तद्यजोऽभेत्य तां नीत्वा १गृहमात्मनः ॥ १२४ ॥ समुद्भूतोऽयमाश्चिष्य मेदिनीमिति तस्य सः । सुभौम इति सम्प्रात्या चके नाम कृतोत्सवः ॥१२५॥ तत्र शाखाणि सर्वाणि सप्रयोगाणि सन्ततम् । सोपदेशं समभ्यस्यन् वर्द्धते स्म स गोपितः ॥ १२६ ॥ अय तौ रेणुकीपुत्रौ प्रवृद्धोप्तपाकमौ । त्रिः समकृत्वो निर्मूलमापाव १शित्रयान्वयम् ॥ १२७ ॥ स्वहस्ताखिलभूपाकशिरांसि स्थापनेच्छ्या । शिलास्तम्भेषु सङ्गृद्ध वद्धतेरौ गुरोर्वधात् ॥ १२८ ॥ सार्वमौमीं श्रियं सम्यक् सम्भूयानुवभूवतुः । निमित्तकुशाले नाना कदाचित्स निमित्तवित् ॥ १२९ ॥ भवतः शशुक्तपत्तः प्रयणोऽत्र विधीयताम् । कः प्रत्ययोऽस्य चेहच्मि विध्वस्ताखिलभूभुजाम् ॥१३०॥ दन्ता यस्याशनं भूत्वा परिणंस्यत्यसौ रिषुः । इतीन्द्ररामं राजानं परश्वीशमबृद्धध्य ॥ १३१ ॥ श्रुत्वा यथावश्चैमित्तिकोक्तं चेतिस धारयन् । कृत्वा परश्चुरामोऽपि दानशालां सुभोजनाम् ॥ १३२ ॥ तत्परीक्षाधंमायान्तु येऽत्र विश्वणनाधिनः । इत्याघोपयित स्मैतत् श्रुत्वा तेऽपि समागमन् ॥ १३३ ॥ तेषां पात्रस्थतदन्तान् सम्भददर्यं परीक्षितुम् । तान् भोजयित भूपाले प्रत्यहं स्वनियोगिमिः ॥ १३२ ॥ पितुर्मरणवृत्तान्तं स्वमानुरवद्धद्धवान् । स्वचक्रेशित्वसम्प्राप्तिकाल्यानं च तत्त्वतः ॥ १३५ ॥ भुसिद्धमुनिनिर्दिष्टसंवृत्तात्मस्वरूपकः । परिव्राजक्षवेषेण स्वरहस्यार्थवेदिना ॥ १३६ ॥ राजपुत्रसमृहेन सुभौमोऽध्यागमत्पुरम् । सभाग्यांश्चोदयन्येव काले कल्याणकृद्धिः ॥ १३७ ॥

स्थित गरम गरम पुत्रोंको निकालकर खा लेगा। इसलिए त् किसी प्रकारका भय मत कर। इस-प्रकार दयासे परिपूर्ण सुबन्धु सुनिने दुःखिनी रानी चित्रमतीको अत्यस्त सुखी किया।

तदनन्तर वड़ा भाई शाण्डिल्य नामका तापस आकर उस चित्रमतीको अपने घर ले गया। यह बालक पृथिवीको छूकर उत्पन्न हुन्ना था इसलिय शाण्डिल्यने बड़ा भारी उत्सव कर प्रेमके साथ उसका सुभौम नान रक्खा ।। १२०-१२५ ।। वहाँ पर वह उपदेशके अनुसार निरन्तर प्रयोग सहित समस्त शास्त्रोंका अभ्यास करना हुआ गुप्तरूपसे बढ़ने लगा ॥ १२६॥ इधर जिनका उम पराक्रम बढ़ रहा है ऐसे रेणुकीके दानों पुत्रोंने इक्कीस बार अत्रिय वंशको निर्मूल नष्ट किया ॥ १२७॥ पिताके मारे जानेमे जिन्होंने वैर बाँघ लिया है ऐसे उन दोनों भाइयोंने अपने हाथसे मारे हुए समस्त राजात्र्योंके शिरोंका एकत्र रखनेकी इच्छासे पत्थरके खम्भोमें संगृहीतकर रक्खा था ॥ १२८ ॥ इस तरह दोनों भाई मिलकर समस्त पृथिवीकी राज्यलदमीका श्रच्छी तरह उपभोग करते थे। किसी एक दिन निमित्तकुशल नामकं निमित्तज्ञानीने फरशाके स्वामी राजा इन्द्ररामसे कहा कि आपका शत्रु उत्पन्न हो गया है इसका प्रतिकार कीजियं। इसका विश्वास कैसे हो ? यदि श्राप यह जानना चाहते हैं तो मैं कहता हूं । मार हुए राजाओं के जो दांत आपने इकट्टे किये हैं वे जिसके लिए भोजन रूप परिणत हो जावेंगे वही तुम्हारा शत्रु होगा।। १२६-१३१।। निमित्त-क्वानीका कहा हुआ सुनकर परशुरामने उसका चित्तमें विचार किया और उत्तम भोजन करानेवाली दानशाला खुलबाई ।। १३२ ।। साथमें यह घोषणा करा दी कि जो भोजनाभिलापी यहाँ आवें उन्हें पात्रमें रक्खे हुए दाँत दिखलाकर भोजन कराया जावे। इस प्रकार शत्रुकी परीक्षाके लिए वह प्रतिदिन अपने नियोगियों--नौकरोंके द्वारा श्रमंक पुरुषोंको भाजन कराने लगा ।। १३३-१३४॥ इधर सुभौमने अपनी मातासे अपने पिताके मरनेका समाचार जान लिया, वास्तवमें उसका चक्र-वर्तीपना प्राप्त होनेका समय आ चुका था, श्रातिशय निमित्ताज्ञानी सुवन्धु सुनिके कहे श्रनुसार उसे अपने गुप्त रहनेका भी सब समाचार विदित हो गया अतः वह परित्राजकका वप रखकर अपने रहस्यको समभनेवाले राजपुत्रोंके समृहके साथ अयोष्या नगरकी आरे चल पड़ा सो ठीक ही है क्योंकि कल्याणकारी देव भाग्यशाली पुरुषोंको समय पर प्रेरणा दे ही देता है।। १३५-१३७।। उस

१ गेहमात्मनः म०, ल०। २ स्तियान्वहम् ल०। १ त्वद्ध्वस्ताखिल-ख०, ग०। त्वद्धताखिल-ल०। ४ भोजनार्थिनः । ५ सुबन्धुमुनि ग०।

तदा साकेतवास्तव्यदेवताक्रन्दां महत् । महीकम्पो दिवा ताराद्दव्यादिरभवत्ये ॥ १३८ ॥

"तयागत्य कुमारोऽसौ शालां भोक्तुमुपागतः । "तमाहू य निवेश्योश्वरासने इतम्भुजाम् ॥ १३९ ॥

नियुक्ता दर्शयन्ति सम दन्तांस्तस्यानुभावतः । " कलभाषां तदासंस्ते तद्दष्ट्वा परिचारिणः ॥ १४० ॥

व्यजिक्तपष्ट्रपं सोऽपि स एत्वा नीयतामिति । समर्थान्प्राहिणोद् भृत्यांस्तेऽपि तं प्राप्य निष्टुराः ॥१४१॥

शाहूतोऽसि महीशेन त्वमेद्धाश्वरुद्दाहरन् । नाहं यूयमिवास्यादां जीविकां तत्तदन्तिकीम् ॥ १४२ ॥

किमित्येष्यामि यातेति तर्जितास्तत्यभावतः । भटा भयज्वरप्रस्ता ययुः सर्वे यथायथम् ॥ १४२ ॥

शुत्वा परश्चरामस्तत्कुद्ध्वा सन्नद्धाधनः । "समागतस्तदालोक्य सुभौमोऽभिमुलं ययौ ॥ १४४ ॥

शुत्वा परश्चरामः तं तत्मात्तस्याधनः । "समागतस्तदालोक्य सुभौमोऽभिमुलं ययौ ॥ १४४ ॥

रिक्षत्वाऽस्थारकुमारं तं तस्मात्तस्याप्रतो बलम् । स्थातुमक्षममालोक्य स्वयं गजमचोदयत् ॥ १४६ ॥

सहस्तेव सुभौमस्याप्यभवद् गन्धवारणः । चकं च सिक्वधौ दिव्यं सार्वभौमत्वसाधनम् ॥ १४० ॥

सहस्रदेवतारक्ष्यं किन्न स्यात् सम्मुलं विधौ । वारणेन्द्रं समारुद्धा पूर्वाद्विमित्र भास्तरः ॥ १४८ ॥

सहस्रदेवतारक्ष्यं किन्न स्थात् सम्मुलं विधौ । तं रष्ट्वा रुट्यान् हन्तुं जामदग्न्योऽस्युपागमत् ॥ १४८ ॥

सहस्रारं करे कृत्वा कुमारश्वक्रमावभौ । तं रष्ट्वा रुट्यान् हन्तुं जामदग्न्योऽस्युपागमत् ॥ १४९ ॥

यक्रेण तं कुमारोऽपि लोकान्तरमजीगमत् । अकरोष्वान्यसैन्यस्य तदैवाभयघोषणाम् ॥ १५० ॥

अरेशतीर्यसन्ताक्काले द्विशतकोटियु । स द्वात्रिशस्य जातेऽभूत्सुभौमो वत्सरेष्वयम् ॥ १५९ ॥

समय अयोध्या नगरमें रहनेवाले देवता बड़े जोरसे रोने लगे, पृथिवी काँप उठी और दिनमें तारे आदि दिखने लगे ॥ १३८ ॥ सुभौम कुमार भोजन करनेके लिए जब पर्शुरामकी दानशालामें पहुँचे तो वहांके कर्मचारियोंने बुलाकर उन्हें उच्च आसनपर बैठाया और मारे हुए राजाओंके संचित दाँत दिखलाये परन्तु सुभौमके प्रभावसे वे सब दाँत शालि चावलोंके भातरूपी हो गये। यह सब देखकर वहांके परिचारकोंने राजाके लिए इसकी सूचना दी। राजाने भी 'उसे पकड़कर लाया जावे' यह कहकर मजबूत नौकरोंको भेजा। अत्यन्त कर प्रकृतिवाले भृत्योंने सुभौमके पास जाकर कहा कि तुम्हें राजाने बुलाया है अतः शीघ्र चलो । सुभौमने उत्तर दिया कि मैं तुम लोगोंके समान इससे नौकरी नहीं लेता फिर इसके पास क्यों जाऊँ ? तुम लोग जात्रां? ऐसा कहकर उसने उनकी तर्जना की, उसके प्रभावसे वे सब नौकर भयरूपी ज्वरसे प्रस्त हो गये और सब यथास्थान चले गये ॥ १३६-१४३ ॥ यह सुनकर परशुराम बहुत कुपित हुआ। वह युद्धके मद साधन तैयार कर आ गया । उसे आया देख सुभौम भी उसके सामने गया ।। १४४ ।। परशुरामने उसके साथ युद्ध करनेके लिए अपनी सेनाको आज्ञा दी। परन्तु भरतचेत्रके अधिपति जिस ब्यन्तरदेवने जन्मसे लेकर सुभौमकुमारकी रक्षा की थी उसने उस समय भी उसकी रक्षा की श्रातः परश्रामकी सेना उसके सामने नहीं ठहर सर्वा। यह देखकर परशुरामने सुभौमकी आर स्वयं ऋपना हाथी बढ़ाया परन्तु उसी समय सुभौमके भी एक गन्धराज-मदोन्मत्त हाथी प्रकट हो गया। यही नहीं, एक हजार देव जिसकी रक्षा करते हैं श्रीर जो चक्रवर्तीपनाका साधन है ऐसा देवोपनीत चक्ररत भी पास ही प्रकट हो गया सो ठीक ही है क्योंकि भाग्यके सन्मुख रहते हुए क्या नहीं होता ? जिस प्रकार पूर्वाचल पर सूर्य आहृद् होता है उसी प्रकार उस गजेन्द्रपर आहृद् होकर सुभौमकुमार निकला। यह हजार आहे-वाले चकरतको हाथमें लेकर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था। उसे देखकर परशराम बहत ही कुपित हुआ श्रीर सुभौमको मारनेके लिए सामने आया ॥ १४५-१४६ ॥ सुभौम कुमारने भी चक्र-द्वारा उसे परलोक भेज दिया-मार डाला तथा वाकी बची हुई सेनाके लिए उसी समय अभय-घोषणा कर दी ॥ १५०॥

श्री अरनाथ तीर्थंकरके बाद दो सौ करोड़ बत्तीस वर्ष व्यतीत हो जानेपर सुभौम चक्रवर्ती

१ तदागत्य म०, त०। २ समाहूय क०, घ०। ३ शालिभोजनम्।४ समागतं तदालोक्य म०। समागमं तदालोक्य ल०। ५ पर्युरामस्तत्तेन ल०। ६ समादिशत् ल०, ग०, म०। ७ पूर्वेन्द्र इव ल०। द शोषयाम् क०, त०, ग०।

अभिभूतािखकाराितरष्टमश्चकवितिष् । समा पिटसहकायुरप्टाविशितिचापमः ॥ १५२ ॥
जातरूपच्छिवः श्रीमािनक्षवाकुळ्ळकेसरी । विराजमानो विस्पष्टचक्रादिश्चभळक्षणैः ॥ १५३ ॥
ततो रत्नािन शेषाणि निधयोऽपि नवाभवन् । पट्खण्डस्यािधपत्येन प्रादुरासीत्स चक्रश्त्त् ॥ १५४ ॥
चक्रवितित्वसम्प्राप्यान् भोगान् दश्विधािश्चरम् । अन्वभृदिव देवेन्द्रो दिवि दिन्याननारतम् ॥ १५५ ॥
अन्येषुः सूपकारोऽस्य नान्नाऽस्तरसायनः । "रसायनािहकामस्मै सुदाऽदादिस्ककां हितः ॥ १५६ ॥
तक्षामश्रुतिमात्रेण तद्गुणस्याविचारकः । तद्वैरिचोदितः "कोपाद् भूपतिस्तमदण्डयत् ॥ १५० ॥
सोऽपि तेनैव दण्डेन म्नियमाणोऽतितीव्रकट् । वध्यासं नृपमित्यात्तिनदानः पुण्यछेशतः ॥ १५८ ॥
ज्योतिलोंकेऽमरो भूत्वा विभक्नज्ञानवीक्षणः । अनुस्मृत्य रूपा वैरं जिघांसुः स महीपितम् ॥ १५२ ॥
जिह्वालोलुपमालक्ष्य सन्धत्य विणगाकृतिम् । सुस्वादुफलदानेन प्रत्यहं तमसेवत ॥ १६० ॥
निहिता विफलानोित कदाचित्तेन भाषितः । आनेतन्यािन तान्येव गत्वेत्याख्यकृपोऽपि तम् ॥ १६१ ॥
आनेतुं तान्यशक्यािन प्राङ्मयाराध्य देवताम् । तद्वनस्वािमनीं दीर्घं छ्वधान्येतािन कािनचित् ॥१६२ ॥
आसिकस्तेषु चेदस्ति देवस्य तहनं मया । सह तत्र त्वमायािह यथेष्टं तािन भक्षय ॥ १६३ ॥
हति प्ररूमभनं तस्य विश्वास्य प्रतिपन्नवान् । राजा प्रक्षीणपुण्यानां विनश्यित विचारणम् ॥ १६४ ॥
एतद्वाज्यं परित्यज्य रसनेनिद्वयलोलुपः । मत्स्यवित्व विनप्देति मिन्त्रभिर्वारितोऽप्यसौ ॥ १६५ ॥

उत्पन्न हुन्त्रा था।। १५१।। यह सुभौम समस्त शत्रत्र्योंको नष्ट करनेवाला था त्र्यौर चक्रवर्तियोंमं श्राठवाँ चक्रवर्ती था । उसकी साठ हजार वर्षकी श्राय थी, श्रष्टाईस धनुष कॅंचा शरीर था, सुवर्णके समान उसकी कान्ति थी, वह लद्दमीमान् था, इद्वाकु वंशका सिंह था-शिरोमणि था, अत्यन्त स्पष्ट दिखनेवाले चक्र त्रादि शुभ लक्तणोंसे सुशोभित था॥ १५२-१५३॥ तदनन्तर बाकीके रत्न तथा नौ निधियाँ भी प्रकट हो गई इस प्रकार छह खण्डका आधिपत्य पाकर वह चक्रवर्तीके रूपमें प्रकट हुआ।। १५४।। जिस प्रकार इन्द्र स्वर्गमें निरन्तर दिव्य भोगोंका उपभोग करता रहता है उसी प्रकार सुभौम चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती पद्में प्राप्त होने योग्य दश प्रकारके भोगोंका चिरकाल तक उपभोग करता रहा ।। १५५ ।। सुभौमका एक अमृतरसायन नामका हितैर्पा रसोइया था उसने किसी दिन बड़ी प्रसन्नतासे उसके लिए रसायना नामकी कड़ी परासी।। १५६।। सुभौमने उस कड़ीके गुणोंका विचार तो नहीं किया, सिर्फ उसका नाम सुनने मात्रसे वह कुपित हो गया। इसीके बीच उस रसोइयाके शत्रुने राजाको उल्टी प्रेरणा दी जिससे क्रोधवश उसने उस रसोइयाको दण्डित किया। इतना अधिक दण्डित किया कि वह रसोइया उस दण्डसे म्रियमाण हो गया। उसने अत्यन्त कद्ध होकर निदान किया कि मैं इस राजाको अवस्य माहूँगा। थोड़ेसे पुण्यके कारण वह मरकर ज्योतिर्लोकमें विभङ्गावधिज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाला देव हुआ। पूर्व वैरका स्मरण कर वह क्रोधवश राजाको मारनेकी इच्छा करने लगा।। १५७-१५६।। उसने देखा कि यह राजा जिह्नाका लोभी है अतः वह एक व्यापारीका वेष रख मीठे-मीठे फल देकर प्रतिदिन राजाकी सेवा करने लगा।। १६०।। किसी एक दिन उस देवने कहा कि महाराज! वे फल तो अब समाप्त हो गये। राजाने कहा कि यदि समाप्त हो गये तो फिरसे जाकर उन्हीं फलोंको ले आश्रो ।। १६१ ।। उत्तरमें देवने कहा कि वे फल नहीं लाये जा सकते। पहले तो मैंने उस यनकी स्वामिनी देवीकी ऋाराधना कर कुछ फल प्राप्त कर लिये थे।। १६२।। यदि त्रापकी उन फलोंमें त्रासक्ति है-न्त्राप उन्हें त्राधिक पसन्द करते हैं तो आप मेरे साथ वहाँ स्वयं चिलये और इच्छानुसार उन फलोंको खाइये।।१६३।। राजाने उसके मायापूर्ण वचनोंका विश्वास कर उसके साथ जाना स्वीकृत कर लिया सो ठीक ही हैं क्योंकि जिनका पुण्य ज्ञीण हो जाता है उनकी विचार-शक्ति नष्ट हो जाती है।। १६४।। यद्यपि मन्त्रियोंने उस राजाको रोका था कि श्राप मत्स्यकी तरह रसना इन्द्रियके लोभी हो यह राज्य छोड़-

१ रसायनाधिकामस्मै म०। रसायनाङ्किकामस्मै ग०। रसायनाभिषामस्मै ख०। २ चोदितस्तस्मात् क•, घ०। ३ भाषिते म०, ख०। ४ भवतः। ५ विश्वस्य ख०। ६ विचारणा ख०।

तदुक्तमितिलक्ष्याञ्चः पोतेनागाहताम्ब्रिधम् । तदा रत्नानि तद्गेहात् न्यपेतान्यिखलान्यपि ॥ १६६ ॥ सहस्वयक्षरक्षाणि प्रत्येकं निधिभिः समम् । तद्विदित्वा विणिग्वैरी नीत्वा मध्येऽम्ब्रुधि १दिषम् ॥ १६७ ॥ स्वप्राग्जन्माकृति तस्य प्रकटीकृत्य दुर्वेचः । उक्त्वा वैरानुबन्धं च क्रूरश्चित्रवधं व्यधात् ॥ १६८ ॥ सुमौमोऽपि विपद्यान्ते रौद्रध्यानपरायणः । श्वाभी गति समापक्षो दौर्मत्याक्षित्र जायते ॥ १६९ ॥ छोभात्सहस्त्रबाहुश्च प्राप तिर्यगति सतुक् । जमदिमसुतौ हिंसापरतन्त्रौ गतावधः ॥ १७० ॥ तत एव त्यजन्त्येतौ रागद्विषौ मनीषिणः । तत्यागादामुवन्त्यावक्षाप्त्यन्ति च परं पदम् ॥ १७१ ॥

## वसन्ततिलका

एकोऽपि सिंहसरशः सकलावनीको हत्वा पितृवंधक्र<sup>२</sup>तौ जमद्ग्निस्नू । कीर्त्या स्वया धविकताऽखिलदिक् सुभौम्-

श्रकी सुदुर्नयव<sup>3</sup>शासरकेऽष्टमोऽभूत् ॥ १७२ ॥

भूपा**लभूपतिरसद्य**तपोविधायी

शुक्केंऽभवन्महति षोडशसागरायुः।

च्युत्वा ततः सकलचक्रधरः सुभौमो

रामान्तकृषारकनायकतां जगाम ॥ १७३ ॥

मन्दिषेणो बलः पुण्डरीकोऽर्द्धभरताधिपः । राजपुत्राविमौ जातौ तृतीयेऽत्र भवान्तरे ॥ १७४ ॥ सुकेत्वाश्रयश्रत्येन तपः कृत्वायुपोऽवधौ । भाधे कल्पं समुत्पद्य ततः प्रच्युत्य चिक्रणः ॥ १७५ ॥ पश्चात्वद्छतकोठ्यन्दातीतौ नत्रौव भारते । राज्ञश्चकपुराधीशादिक्ष्वाकोर्वरसेनतः ॥ १७६ ॥

कर क्यों नष्ट होते हो तथापि उस मूर्खने एक न मानी। वह उनके वचन उल्लंघन कर जहाज द्वारा समुद्रमें जा घुसा। उसी समय उसके घरसे जिनमें प्रत्येककी एक-एक इजार यत्त रत्ता करते थे एसे समस्त रत्न निधियोंके साथ-साथ घरसे निकल गये। यह जानकर वैश्यका वेप रखनेवाला शत्रु भूतदेव श्रपने शत्र राजाको समुद्रके वीचमें ले गया ॥ १६५-१६७ ॥ वहाँ ले जाकर उस दुष्टने पहले जन्मका अपना रसोइयाका रूप प्रकट कर दिखाया और अनेक दुर्वचन कह कर पूर्वबद्ध वैरके संस्कारसे उसे विचित्र रीतिसे मार डाला ॥ १६८ ॥ सुभीम चक्रवर्ती भी त्र्यन्तिम समय रौद्रध्यानसे मर कर नरकगतिमें उत्पन्न हुन्या सो ठीक ही है क्योंकि दुर्बुद्धिसे क्या नहीं होता है ?।। १६६ ।। सहस्रबाहु लोभ करनेसे अपने पुत्रके साथ-साथ तियं ऋ गतिमें गया और हिंसामें तत्पर रहनेवाले जमदिग्न ऋषिके दोनों पुत्र श्रधागित-नरकगितमें उत्पन्न हुए।। १७०।। इसीलिए बुद्धिमान् लोग इन राग-द्वेष दोनोंको छोड़ देते हैं क्योंकि इनके त्यागसे ही विद्वान् पुरुष वर्तमानमें परमपद प्राप्त करते हैं, भूतकालमें प्राप्त करते थे अौर आगामी कालमें प्राप्त करेंगे ॥ १७१ ॥ देखो, आठवाँ चक्रवर्ती सुभौम यद्यपि सिंहके समान एक था-अकेला ही था तथापि वह समस्त पृथिवीका स्वामी हुआ। उसने अपने पिताका धघ करनेवाले जमदग्निके दोनों पुत्रोंको मारकर अपनी कीर्तिसे समस्त दिशाएँ उज्ज्वल कर दी थीं किन्तु स्वयं दुर्नीतिके वश पड़कर नरकमें उत्पन्न हुत्रा था।।१७२॥ सुभौम चक्रवर्तीका जीव पहले तो भूपाल नामका राजा हुआ फिर असह। तप-तपकर महाशुक्र स्वर्गमें सोलह सागरकी ऋायुवाला देव हुआ। वहाँसे च्युत होकर परशुरामको मारनेवाला सुभौम नामका सकल चक्रवर्ती हुआ श्रीर अन्तमें नरकका अधिपति हुआ।। १७३।।

श्रयानन्तर इन्हींके समय निन्दिषेण बलभद्र और पुण्डरीक नारायण ये दोनों ही राजपुत्र हुए हैं। इनमें से पुण्डरीकका जीव तीसरे भवमें सुकेतुके त्राश्रयसे शल्य सहित तप कर आयुके अन्तमें पहले स्वर्गमें देव हुआ था, वहाँसे च्युत होकर सुभीम चकवर्तीके बाद छह सी करोड़ वर्ष बीत जाने

१ द्विषः स० । २— र्वेषकृते क०, घ०, । ३ वशो स०।

वैज्ञयन्त्यां बलो देवो छक्मीमत्यामजायत । पुण्डरीकस्तयोरायुः खत्रयस्वैन्त्रियाव्यवत् ॥ १७० ॥ पर्ड्विशतितन्त्सेषौ धनुषां नियतायुषोः । स्वतपःसञ्जितात्पुण्यात्काले यात्यायुषोः सुखम् ॥ १७८ ॥ अन्यदोपेन्द्रसेनाल्यमहीडिन्द्रपुराधिपः । पद्मावतीं सुतां स्वस्य पुण्डरीकाय दत्तवान् ॥ १७९ ॥ अथ दपीं दुराचारः सुकेतुः प्राक्तनो रिपुः । निजोपाजितकर्मानुरूपेण भवसन्ततौ ॥ १८० ॥ आन्त्वा क्रमेण सिद्धत्य ग्रुभं तदनुरोधतः । भूत्वा चक्रपुराधीशो वशीकृतवसुन्धरः ॥ १८१ ॥ प्रीप्मार्कमण्डलाभत्वादसोढा परतेजसाम् । तिद्ववाहश्रुतेः कृद्धः सन्नद्धारेपसाधनः ॥ १८२ ॥ निग्रुभ्भो मारकोऽरीणां नारकेभ्योऽपि निर्द्यः । प्रात्थितालण्डविकान्तः पुण्डरीकं जिघांसुकः ॥१८२ ॥ निग्रुभ्भो मारकोऽरीणां नारकेभ्योऽपि निर्द्यः । प्रात्थितालण्डविकान्तः पुण्डरीकं जिघांसुकः ॥१८२ ॥ ताबुभाविव चन्द्राकों संयुक्तौ लोकपालकौ । स्वप्रभाकान्तदिक् चकौ पालितासुरयादधः ॥ १८५ ॥ अविभक्तिश्रयौ प्रीति परमां प्रापतुः पृथक् । न्यासचक्षुविशेषौ वा रम्यैकविषयेपसणौ ॥ १८६ ॥ वयोर्भवत्रयायातपरस्परसमुद्भवात् । प्रमणस्तृसेरयाकाशमपि तृप्तिनृपत्वजा ॥ १८० ॥ पुण्डरीकश्चिरं भुक्त्वा भागांस्तत्रातिसिकतः । वध्वायुर्नारकं घोरं बद्धारम्भपरिग्रहः ॥१८८ ॥ प्रान्ते रोद्दाभिसन्धानाद्वविभव्यात्वभावनः । प्राणैस्तमःप्रमां "मृत्वा प्राविशत्यापपपाकवान् ॥ १८९ ॥ प्रान्ते रोद्दाभिसन्धानाद्वविभव्यात्वभावनः । प्राणैस्तमःप्रमां "मृत्वा प्राविशत्यापपपाकवान् ॥ १८९ ॥

पर इसी भरत इंत्र सम्बन्धी चक्रपुर नगरके स्वामी इच्याकुवंशी राजा वरसेनकी लच्मीमती रानीसे पुण्डरीक नामका पुत्र हुआ था तथा इन्हीं राजाकी दूसरी रानी वैजयन्तीसे निन्द्षेण नामका बलभद्र उत्पन्न हुआ था । उन दोनोंकी आयु छप्पन हजार वर्षकी थी, शरीर छव्वीस धनुष्**करेंचा था, दोनों** की श्राय नियत थी श्रीर श्रपने तपसे सिश्चित हुए पुण्यके कारण उन दोनोंकी श्रायुका काल सुखसे व्यतीत हो रहा था।। १७४-१७८।। किसी एक दिन इन्द्रपुरके राजा उपेन्द्रसेनने अपनी पद्मावती नामकी पुत्री पुण्डरीकके लिए प्रदान की ।। १७६ ।। अथानन्तर पहले भवमें जो सुकेत नामका राजा था वह अत्यन्त अहङ्कारी दुराचारी और पुण्डरीकका शत्रु था। वह अपने द्वारा उपार्जित कर्मीके श्रतसार श्रनेक भवोंमें धूमता रहा। अन्तमें उसने कम-क्रमसे कुछ पुण्यका सख्चय किया था उसके अनुरोधसे वह पृथिवीको वश करनेवाला चकपुरका निशुम्भ नामका ऋधिपति हुआ। उसकी आभा मीच्म ऋतुके सूर्यके मण्डलके समान थी। वह इतना तेजस्वी था कि दूसरेके तेजको बिलकुल ही सहन नहीं करता था। जब उसने पुण्डरीक और पद्मावतीके विवाहका समाचार सुना तो वह बहत ही ऋषित हुआ। उसने सब सेना तैयार कर ली, वह शत्रुश्चों को मारने वाला था, नारिकयों से भी कहीं अधिक निर्देय था, और अखण्ड पराक्रमी था। पुण्डरीकको मारनेकी इच्छासे वह चल पड़ा। जिसका तेज निरन्तर बढ़ रहा है ऐसे पुण्डरीकके साथ उस निशुम्भने चिरकाल तक बहुत प्रकारका युद्ध किया श्रीर श्रन्तमें उसके चक्ररूपी वश्रके घातसे निष्पाण होकर वह श्रधोगितमें शया—नरकमें जाकर उत्पन्न हुआ।। १८०-१८४।। सूर्य चन्द्रमाके समान अथवा मिले हुए हो लोकपालोंके समान वे दोनों अपनी प्रभासे दिङ्मण्डलको व्याप्त करते हुए चिरकाल तक पृथिवीका पालन करते रहे।। १८५।। वे दोनों ही भाई विना बाँटी हुई लच्मीका उपभोग करते थे, परस्परमें परम प्रीतिको प्राप्त थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी एक मनोहर विषयको देखते हुए अलग-श्रालग रहनेवाले दो नेत्र ही हों।। १८६।। उन दोनोंकी राज्यसे उत्पन्न हुई तृप्ति, तीन भवसे चले आये पारस्परिक प्रेमसे उत्पन्न होनेवाली तृप्तिके एक अंशको भी नहीं प्राप्त कर सकी थी। भावार्थ-उन दोनोंका पारस्परिक प्रेम राज्य-प्रेमसे कहीं अधिक था।।१८०।। पुण्डरीकने चिरकाल तक भोग भोगे श्रीर उनमें श्रत्यन्त श्रासक्तिके कारण नरककी भयंकर त्रायुका बन्ध कर लिया। वह बहुत श्रारम्भ ऋौर परिग्रहका धारक था, अन्तमें रौद्र ध्यानके कारण उसकी मिध्यात्व रूप भावना भी जागृत हो छठी जिससे मर कर वह पापोदयसे तमःप्रभा नामक छठवें नरकमें प्रविष्ट हुआ।। १८८-१८६।।

१ प्रस्थिताखण्डविकान्तिः म०, ख०। २ वहुविधेनासौ तेनोदयततेजसा ख०। ३ घातितासुः + श्रयात् + श्रय इतिच्छेदः। ४ वृपत्वजाम् ख०, म०। ५ क्रीत्वा ख०, म०। कृत्वा क०, घ०।

इस्त्रमृशद्वियोगेन जातनिर्वेग मसारियः। शिवघोषयति प्राप्य संयमं प्रत्यपद्यतः॥ १९०॥ स बाह्याभ्यन्तरं ग्रुद्धं तपः कृत्वा निराकुरुः। मूलोशराणि कर्माणि निर्मूक्यावाप निर्वृतिम् ॥ १९१॥

## वसन्ततिलका

जाती तृतीयजनने धरणीशपुत्रौ

पश्चात्सुरौ प्रथमकल्पगतावभृताम् ।

श्रीनन्दिषेणहरूभृत्सुनिशुम्भशत्रुः

षष्ठिक्षिखण्डधरणीट्सु च पुण्डरीकः ॥ १९२ ॥

इत्यार्षे त्रिषच्छिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीतेऽरतीर्थंकरचक्रधर-सुभौमचक्रवर्तिनन्दि-षेणवलदेव-पुण्डरीकार्द्धचक्रवर्तिनिशुम्भनामप्रतिशत्रुपुराणं परिसमासं पञ्चषष्टितनं पर्व ॥ ६५ ॥

#### -----

उसके वियोगसे निन्दिपेण बलभद्रको बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुन्ना उससे प्रेरित हो उसने शिवघोष नामक मुनिराजके पास जाकर संयम धारण कर लिया।। १६०॥ उसने निर्द्धन्द्व होकर बाह्य और त्राभ्यन्तर दोनों प्रकारका शुद्ध तपश्चरण किया और कमोंकी मूलोत्तर प्रकृतियोंका नाश कर मोक्ष प्राप्त किया।। १६१॥ ये दोनों ही तीसरे भवमें राजपुत्र थे, फिर पहले स्वर्गमें देव हुए, तदनन्तर एक तो निन्दिषण बलभद्र हुन्ना और दूसरा निशुम्भ प्रतिनारायणका शत्रु पुण्डरीक हुआ। यह तीन खण्डके राजाओं—नारायणोंमें छठवाँ नारायण था।। १६२॥

इस प्रकार ऋषि नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्यश्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण संग्रहमें ऋरनाथ तीर्थेकर चक्रवर्ती, सुभौम चक्रवर्ती, निन्द्रिण बलभद्र, पुण्डरीक नारायण और निशुम्भ प्रतिनारायणके पुराणका वर्णन करनेवाला पेंसठवाँ पर्व समाप्त हुआ।।



# षट्षष्टितमं पर्व

मोहमहाममहां यो व्यजेष्टानिष्टकारिणम् । करीन्द्रं वा हरिः सोऽयं मिहः शल्यहरोऽस्तु नः ॥ १ ॥ जम्बूपलिक्षतं द्वीपमेरोः प्राक् कष्णकावती । विषये वीतशोकाख्यपुरे १वैश्रवणाद्ध्यः ॥ २ ॥ महावंशो मही तस्य महागुणमहीयसः । कुम्भकारकरालप्रमृत्केव वशवित्ती ॥ ३ ॥ योगस्ताम्यो महास्तस्य प्रजानां प्रेमकारिणः । ता यस्मादुपयुज्यन्ते कोशदुर्गवलादिभिः ॥ ४ ॥ महाभयेषु सन्धतुं सिद्धनोति धनं प्रजाः । धत्ते दण्डं च सन्मार्गे सम्प्रवर्तयितुं स ताः ॥ ५ ॥ हित प्रशृद्धपुण्यानुभावसम्पादितां श्रियम् । प्रियामिव नवोद्धां तामुत्प्रीत्यानुभवंश्चिरम् ॥ ६ ॥ कदाचित्प्राशृहारम्भे जृम्भमाणां वनावलीम् । विलोकितुं पुरस्यायादुपशल्यमुदासधीः ॥ ७ ॥ तत्र शाखोपशाखाः स्वाः प्रसार्येव नृपो महान् । अवगाह्य महीं तस्यौ न्यप्रोधः सेवितो द्विजैः ॥ ८ ॥ तं विलोक्य महीपालः पश्य पश्यास्य विस्तृतिम् । तुङ्गत्वं बद्धमूलत्वं वहन्नन्वेति मामयम् ॥ ९ ॥ दर्शयित्ति १सश्चर्यं प्रियाणां पार्श्ववंतिनाम् । गत्या वनान्तरे भान्त्वा तनेवायात् अपनः पथा ॥१०॥ आमृ्लाद् भिस्ततं वीक्ष्य वज्रपातेन तं वटम् । कस्यात्र बद्धमूलत्वं कस्य का वात्र विस्तृतिः ॥ १९ ॥ कस्य का नृङ्गता नाम यद्यस्यपिद्वशी गतिः । इति चिन्तां असमापन्नः सन्त्रस्तः संस्तिस्थितेः ॥१२॥ कस्य का नृङ्गता नाम यद्यस्यपिद्वशी गतिः । इति चिन्तां असमापन्नः सन्त्रस्तः संस्तिस्थितेः ॥१२॥

जिस प्रकार सिंह किसी हाथीको जीतता है उसी प्रकार जिन्होंने अनिष्ट करनेवाले मोहरूपी महको अमहकी तरह जीत लिया वे महिनाथ भगवान हम सबके शल्यको हरण करनेवाले हों।। १।। इसी जम्बृद्वीपमें मेरुपर्वतसे पूर्वकी त्रोर कच्छकावती नामके देशमें एक वीतशोक नामका नगर है उसमें वैश्रवण नामका उच्च कुलीन राजा राज्य करता था। जिस प्रकार कुम्भकारके हाथमें लगी हुई मिट्टी उसके वश रहती है उसी प्रकार बड़े-बड़े गुणोंसे शोभायमान उस राजाकी समस्त पृथिबी उसके वश रहती थी।। २-३।। प्रजाका कल्याण करनेवाले उस राजासे प्रजाका सबसे बड़ा योग यह होता था कि वह खजाना किला तथा सेना ऋादिके द्वारा उसका उपभोग करता था।। ४।। वह किसी महाभयके समय प्रजाकी रत्ता करनेके लिए धनका संचय करता था श्रीर उस प्रजाको सन्मार्गमें चलानेके लिए उसे दण्ड देता था।। ५।। इस प्रकार बढ़ते हुए पुण्यके प्रभावसे प्राप्त हुई लच्मीका वह नव विवाहिता स्त्रीके समान वड़े हुपेंसे चिरकाल तक उपभोग करता रहा ॥ ६॥ किसी एक दिन उदार बुद्धिवाला वह राजा वर्षाके प्रारम्भमं बढ़ती हुई वनावलीको देखनेके लिए नगरके बाहर गया ।। ७ ।। वहाँ जिस प्रकार कोई बड़ा राजा अपनी शाखाओं और उपशाखात्र्योंको फैलाकर तथा पृथिवीको व्याप्तकर रहता है और अनेक द्विज-ब्राह्मण उसकी सेवा करते हैं उसी प्रकार एक वटका वृक्ष त्रपनी शाखात्रों और उपशाखाओंको फैलाकर तथा पृथिवीको व्याप्तकर खड़ा था एवं श्रमेक द्विज-पक्षीगण उसकी सेवा करते थे।। = ।। उस वटवृक्षको देखकर राजा समीपवर्ती लोगोंसे कहने लगा कि देखो देखो, इसका विस्तार तो देखो । यह ऊँचाई श्रीर बद्धमूलताको धारण करता हुआ ऐसा जान पड़ता है मानो हमारा अनुकरण ही कर रहा हो ॥ ६ ॥ इस प्रकार समीपवर्ती प्रिय मनुष्योंको आश्चर्यके साथ दिखलाता हुआ वह राजा दूसरे वनमें चला गया और घूमकर फिरसे उसी मार्गसे वापिस आया।। १०।। लौट कर उसने देखा कि वह वटवृक्ष वन्न गिरनेके कारण जड़ तक भस्म हो गया है। उसे देख कर यह विचार करने लगा कि इस संसारमें मजबूत जड़ किसकी है ? विस्तार किसका है ? श्रौर ऊँचाई किसकी है ? जब इस बद्धमूल, विस्तृत और उन्नत वट वृक्ष्-की ऐसी दशा हो गई तब दूसरेका क्या विचार हो सकता है ? ऐसा विचार करता हुआ वह संसार की स्थितिसे भयभीत हो गया। उसने अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया और श्रीनाग नामक पर्वत

विश्रवणाह्नयः ग० । २ चाश्चर्यं ल० । ३ तेनैवायत् पुरः पथा ल० । ४ चिन्तासमापन्नः ल० ।

प्रदाय राज्यं पुत्राय श्रीनागनगवर्तिनम् । श्रीनागपतिमासाच पीतधर्मरसायनः ॥ १३ ॥ राजभिर्बेहुभिः सार्द्धमवाप्यात्युवातं तपः । अङ्गान्येकादशाङ्गानि विधाय विधिना थिया ॥ ३४ ॥ सम्पाच तीर्थक्कन्नाम गोत्रं चोपात्तभावनः । तपस्यन्सुचिरं प्रान्ते प्रास्ताशेपपरिप्रहः ॥ १५ ॥ सोऽतुत्तरविमानेषु सम्बभूवापराजिते । त्रयांबाशत्समुद्रोपमायुईस्तोच्छितिः कृती ॥ १६ ॥ मासान् पोडश मासार्दं चातिवाद्यं मनाक् सकृत् । १श्वसित्याहारमादत्ते मनसा योग्यपुद्गलान् ॥ १७ ॥ त्रयस्त्रिशत्सहस्त्रोक्तवत्सराणां व्यतिक्रमे । भोगोऽस्य निःप्रवीचारो लोकनाल्यन्तरावधेः ॥ १८ ॥ तरक्षेत्रमितभाशक्तिविकियस्यामरेशितुः । तस्मिन् पण्मासशेषायुष्यागिमध्यति भृतलम् ॥ १९ ॥ अन्नैव भरते वङ्गविषये मिथिलाधिषः । इक्ष्वाकुर्भूपतिः कुम्भनामा काश्यपगोन्नजः ॥ २० ॥ प्रजावती महादेवी तस्य लक्ष्मीरिवापरा । पीयृषाशिकृताचिन्त्यवसुधारादिवैभवा ॥ २१ ॥ चैत्रमासे र सिते पक्षे निशान्ते प्रतिपद्दिने । अश्विन्यां पोडश स्वप्नान् व्यलोकिष्टेष्टसूचिनः ॥ २२ ॥ तदैव मङ्गलान्युचैः पेठुर्मङ्गलपाठकाः । हता प्रभातभेरी च दरनिद्वाविधातिनी ॥ २३ ॥ प्रबुध्याधिकसन्तोपात्स्नात्वा मङ्गलवेषधक् । पति प्रति गता रेखा चन्द्रस्येव तदातनी ॥ २४ ॥ संसत्कुमुद्वर्ता<sup>3</sup> सा विकासयन्ती स्वतेजसा । आनन्दयद्विलोक्येनामधीशोऽप्यासनादिभिः ॥ २५ ॥ सुरिथताऽर्द्धासने सापि स्वमांस्तांस्तमवेदयत् । फलान्यमीपां शुश्रुषुः परितोपकराण्यतः ॥ २६ ॥ यथाकमं नृपोऽप्युक्तवा फलं तेषां पृथक् पृथक् । गजवन्त्रप्रवेशावलोकनात्रभैमाश्रितः ॥ २० ॥ तवाहमिन्द्र "इत्येनामानयत्प्रमदं परम् । कुर्वन्तस्तद्वचः सत्यं समन्तादमरेश्वराः ॥ २८ ॥

पर विराजमान श्रीनाग नामक मुनिराजके पास जाकर उनके धर्मरूपी रसायनका पान किया ॥ ११-१३ ॥ अनेक राजाओं के साथ श्रेष्ठ तप धारण कर लिया, यथाविधि बुद्धिपूर्वक ग्यारह अङ्गोंका अध्य-यन किया, सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया, चिरकाल तक तपस्या की और अन्तमें समस्त परिग्रहका त्याग कर ऋतुत्तर विमानोंमेंसे अपराजित नामक विमानमें देव पद प्राप्त किया। वहाँ उस कुराल अहमिन्द्रकी तैंतीस सागरकी स्थिति थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था. साढ़े सोलह माह बीत जाने पर वह एक बार थोड़ी-सी श्वास ग्रहण करता था, तैंतीस हजार वर्ष बीत जाने पर एक बार मानसिक आहार यहण करता था, इसका काम-भोग प्रवीचारसे रहित था, लोकनाडी पर्यन्त उसके अवधिज्ञानका विषय था और उतनी ही दूर तक उसकी दीप्ति, शक्ति, तथा विक्रिया ऋदि थी। इस प्रकार भोगोपभाग करते हुए उस ऋहमिन्द्रकी आयु जब छह माहकी **होष रह गई** ऋौर वह पृथिवी पर ऋानेके लिए सन्मुख हुआ तब इसी भरत चेत्रके बङ्ग देशमें मिथिला नगरीका स्वामी इत्त्वाकुवंशी, काश्यपगोत्री, कुम्भ नामका राजा राज्य करता था ॥१४-२०॥ उसकी प्रजावती नामकी रानी थी जो दूसरी लच्मीके समान जान पड़ती थी। देवोंने उसका रब-बृष्टि आदि अचिन्त्य वैभव प्रकट किया था।। २१।। उसने चैत्रशुक्त प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय अश्विनी नचत्रमें इष्ट फलको सूचित करनेवाले सोलह स्वप्न देखे।। २२।। उसी समय मङ्गल पढ़ने वाले लोग उच स्वरसे मङ्गल पढ़ने लगे और अल्प निद्राका विघात करनेवाली प्रात:-कालकी भेरी वज उठी ।। २३ ।। प्रजावती रानीने जागकर वड़े सन्तोपसे स्नान किया, मङ्गलवेष धारण किया, श्रीर चन्द्रमाकी रेखा जिस प्रकार चन्द्रमाके पास पहुँचती है उसी प्रकार वह अपने पतिके पास पहुँची ।। २४ ।। वह अपने तेजसे सभारूपी कुमुदिनीको विकसित कर रही थी। राजाने उसे आती हुई देख आसन आदि देकर आनिन्दत किया ।। २५ ।। तदनन्तर अर्धासन पर बैठी हुई रानीने वे सर्व स्वप्न पतिके लिए निवेदन किये - कह सुनाये क्योंकि वह उनसे उन स्वप्नोंका सुख-दायी फल सुनना चाहती थी।। २६।। राजाने भी कम-क्रमसे उन स्वप्नोंका पृथक्-पृथक् फल कहकर बतलाया कि चूँ कि तूने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा है अतः अहिभिन्द्र तेरे गर्भमें

१ श्वसन्नाहार-क०, घ०। २ चैत्रे मासे क०, घ०। ३ संसत् कुमुदिनीं क०, घ०। कुमुद्रती ल०। इ इलोता क०, घ०।

समागत्य तयोः कृत्या स्वर्गावतरणोत्सवम् । कल्याणभागिनोः पित्रोयंयुस्तोषात्स्वमाध्यम् ॥ २९ ॥ समादाबोदरं तस्या निर्वाधं भासते स्म तत् । संक्रान्तपूर्णशितां ग्रुसम्मु वीनतलोपमम् ॥ ३० ॥ सुसेन नवमे मासि पूर्णे पूर्णेन्दुभास्वरम् । विभक्तसर्वावयवं सर्वलक्षणलिशतम् ॥ ३० ॥ भागिशीर्षसितैकावशीदिनेऽधिनीसङ्गमे । त्रिज्ञानलोचनं देवं तं प्रास्त प्रजावती ॥ ३२ ॥ तदामृताशिनः सर्वे सम्प्राप्य प्राप्तसम्मदाः । तेजःपिण्डं समादाय बालं बालार्कसिक्षमम् ॥ ३३ ॥ गत्वाऽचलेशे संस्थाप्य पञ्चमान्धिपयोजलैः । अभिष्यय विभूत्योधौर्मिलनामानमाजगुः ॥ ३४ ॥ भते पुनस्तं समानीय नामश्रावणपूर्वकम् । मातुरङ्केण व्यवस्थाप्य स्वित्रवासान् प्रपेदिरे ॥ ३५ ॥ भरेशतीर्थसन्तानकालस्यान्ते स पुण्यभाक् । सहस्रकोटिवर्षस्य तद्भयन्तरजीव्यभूत् ॥ ३६ ॥ समानां पञ्चपद्याशत् सहस्राण्यस्य जीवितम् । पञ्चविंशतिवाणासनोच्छितः कनक वृतोः ॥ ३७ ॥ शतसंबत्सरे याते कुमारसमये पुरम् । चलित्रतम्ताकाभिः सर्वत्रोद्बद्धतोरणैः ॥ ३८ ॥ विचित्ररङ्गविद्याशिक्षिणकुसुमोक्करैः । निर्जितामभोनिधिध्वानैः प्रध्वनत्यदहादिभिः ॥ ३९ ॥ मिर्छिनिजविवाहार्थं भूयो वीक्ष्य विभूषितम् । स्मृत्वापराजितं रम्यं विमानं पूर्वजन्मनः ॥ ४० ॥ सा वीतरागता प्रीतिरुक्तिता प्राहमा च सा । कुतः कुतो विवाहोऽयं सतां कज्जाविधायकः ॥ ४९ ॥ सा वीतरागता प्रीतिरुक्तिता प्रसिन्त च सा । कुतः कुतो विवाहोऽयं सतां कज्जाविधायकः ॥ ४९ ॥

श्राया है। इधर यह कहकर राजा, रानीको श्रत्यन्त हिप्त कर रहा था उधर उसके वचनोंको सत्य करते हुए इन्द्र सब श्रोरसे श्राकर उन दोनोंका स्वर्गावतरण—गर्भकल्याणकका उत्सव करने लगे। भगवान्के माता-पिता श्रनेक कल्याणोंसे युक्त थे, उनकी श्रर्चा कर देव लोग बड़े सन्तोपसे श्रपनेश्रपने स्थानों पर चले गये।। २०-२६।। माताका उदर जिन-वालकको धारण कर बिना किसी बाधाके ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो जिसमें चन्द्रमाका पूर्ण प्रतिविम्त्र पड़ रहा है ऐसा दर्पणका तल ही हो।। ३०।। सुखसे नौ मास व्यतीत होने पर रानी प्रजावतीने मगिसर सुदी एकाद्दशिके दिन श्रिश्वनी नक्षत्रमें उन देवको जन्म दिया जो कि पूर्ण चन्द्रमाके समान देदीप्यमान था, जिसके समस्त अवयव श्रन्छी तरह विभक्त थे, जो समस्त लक्ष्णोंसे युक्त था श्रोर तीन ज्ञानकृषी नेत्रोंको धारण करनेवाला था।। ३१-३२।। उसी समय हर्षसे भरे हुए समस्त देव श्रा पहुँचे श्रीर प्रातःकाल के सूर्यके समान तेजके पिण्ड स्वकृष उस वालकको लेकर पर्वतराज सुमेरु पर्वत पर गये। वहाँ उन्होंने जिन-वालकको विराजमान कर चीरसागरके दुग्ध रूप जलसे उनका श्रभिषंक किया, उक्तम आभूषण पहिनाये श्रीर मिहनाथ नाम रखकर जोरसे स्तवन किया।। ३३-३४।।

वे देवलोग जिन-बालकको वहाँसे वापिस लाये और इनका 'महिनाथ नाम हैं' ऐसा नाम सुनाते हुए उन्हें माताकी गोदमें विराजमान कर श्रपने-श्रपने स्थानों पर चले गये ॥ ३५॥

श्ररनाथ तीर्थंकरके बाद एक हजार करोड़ वर्ष वीत जानेपर पुण्यवान महिनाय हुए थे। उनकी इश्रायु भी इसीमें शामिल थी।। ३६।। पचपन हजार वर्पकी उनकी श्रायु थी, पचीस धनुष ऊँचा शारीर था, सुवर्णके समान कान्ति थी।। ३७।। कुमारकालके सौ वर्प वीत जाने पर एक दिन भगवान् महिनाथने देखा कि समस्त नगर हमारे विवाहके लिए सजाया गया है, कहीं चक्रिल सफेद पताकाएँ फहराई गई हैं तो कहीं तोरण बाँधे गये हैं, कहीं चित्र-विचित्र रङ्गावलियाँ निकाली गई हैं तो कहीं फूलोंके समूह बिखेरे गये हैं श्रीर सब जनहं समुद्रकी गर्जनाको जीतनेवाले नगाड़े श्रादि बाजे मनोहर शब्द कर रहे हैं। इस प्रकार सजाये हुए नगरको देखकर उन्हें पूर्वजन्मके सुन्दर अपराजित विमानका स्मरण श्रा गया। वे सोचने लगे कि कहाँ तो वीतरागतासे उत्पन्न हुआ प्रेम श्रीर उससे पकट हुई महिमा श्रीर कहाँ सजानोंको लजा। उत्पन्न करनेवाल। यह विवाह ? यह एक विडम्बना है,

१- भागिनः तः । २ संमुखे भवं संमुखीनं दर्पणस्तस्य तसस्योपमा यम्य तत् । ३ मार्णशीर्षे तः । ४ तैः म०, तः । ५ मापुरङ्गे तः । ६- नोच्छितः स० । ७ कनकद्युतिः तः ० । ८ प्रीतिवर्जिता महिमा च सः वः । प्रीतिवर्जिता महिमा च सः वः । प्रीतिवर्जिता महिमा च सः कः , म० । प्रीतिव्रतिज्ञाता महिमे च सा वः ।

विद्यम्बनिदं सर्वं प्रकृतं प्राकृतेजंनैः । निन्दमिति निर्विद्य सोऽभूषिष्कमणोद्यतः ॥ ४२ ॥ तदा धुमुनयः प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिविस्तराः । अनुमस्य मतं तस्य ययुः खेन तिरोहिताः ॥ ४३ ॥ तीर्थकृत्स्विप केषाञ्चिदेवासीदीदशी मितः । दुष्करो विषयत्यागः कौमारे महतामि ॥ ४४ ॥ इति भक्त्या कृतालापा नभोभागे परस्परम् । परनिःकान्तकल्याणमहाभिषवणोत्सवम् ॥ ४५ ॥ सोत्सवाः प्रापयन्ति स्म कुमारममरेष्वराः । कुमारोऽपि जयन्ताभिधानं यानमधिष्ठितः ॥ ४६ ॥ गत्वा श्वेतवनोद्यानमुपवासद्वयान्वितः । स्वजन्ममासनक्षत्रदिनपक्षसमाश्रितः ॥ ४७ ॥ कृतसिद्धनमस्कारः परित्यकोपधिद्वयः । सायाद्वे त्रिशतैभूपः सह सम्प्राप्य संयमम् ॥ ४८ ॥ संयमप्रत्ययोत्पक्षचतुर्थज्ञानभास्वरः । मार्गोऽयमिति सिद्धन्त्य सम्यग्जानप्रचोदितः ॥ ४९ ॥ मिथिलां प्राविश्वस्त्रस्मै नन्दिषेणनराधिपः । प्रदाय प्रासुकाहारं प्राप धुन्नखृतिः द्युमम् ॥ ५० ॥ भिथिलां प्राविश्वस्त्रस्मै नन्दिषेणनराधिपः । प्रदाय प्रासुकाहारं प्राप धुन्नखृतिः द्युमम् ॥ ५० ॥ भृत्वाद्वे जन्मनीवात्राप्यस्य सत्सु दिनादिषु । घातित्रितयनिर्णाशात्केवलावगमोऽभवत् ॥ ५२ ॥ प्रविद्यत्ति जन्मनीवात्राप्यस्य सत्सु दिनादिषु । घातित्रितयनिर्णाशात्केवलावगमोऽभवत् ॥ ५२ ॥ भृत्वाद्वेतत्रस्यासन् विशाखाद्या गणाधिपाः । स्वपञ्चिन्द्रयमानोका मुनयः पूर्वधारिणः ॥ ५४ ॥ भृत्यात्रत्यस्यसन् विशाखाद्या गणाधिपाः । स्वपञ्चिन्द्रयमानोका मुनयः पूर्वधारिणः ॥ ५४ ॥ भृत्यत्रत्रत्रयसन्त्रद्विपोक्तसङ्ख्यानिरिक्षकाः । द्विश्वतिद्वसहस्रोक्ततृतीयावगमस्तुताः ॥ ५५ ॥ स्वपन्नित्रयस्त्रानाः खद्वयान्ध्येकवादिनः । श्रून्यद्वयनवद्वयुक्तविक्रियदित्विभूविताः । ५५ ॥ सावन्तः प्रद्वयनवद्वयुक्तविक्रयदित्विभूविताः । ५५ ॥

साधारण-पामर मनुष्य ही इसे प्रारम्भ करते हैं बुद्धिमान् नहीं। इस प्रकार विवाहकी निन्दा करते हुए वे विरक्त होकर दीचा धारण करनेके लिए उद्यत हो गये।। ३८-४२।। उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर विस्तारके साथ उनकी स्तुति की, उनके दीचा लेनेके विचारका अनुमोदन किया श्रोर यह सब कर वे आकाश-मार्गसे अदृश्य हो गये।। ४३।। अन्य साधारण मनुष्योंकी बात जाने दो तीर्थंकरोंमें भी किन्हीं तीर्थंकरोंकी ही ऐसी बुद्धि होती है सो ठीक ही है क्योंकि कुमारायस्थामें विषयोंका त्याग करना महापुरुपोंके लिए भी कठिन कार्य हैं।। ४४।। इस प्रकार भक्तिपूर्वक आकाश में वार्तालाप करते एवं उत्सवसे भरे इन्द्रोंने मिलनाथ कुमारको दीक्षाकल्याणकके समय होनेवाला श्रभिषेक-महोत्सव प्राप्त कराया- उनका दीक्षाकस्याणक-सम्बन्धी महानिषेक किया तथा महिनाथ कुमार भी जयन्त नामक पालकी पर आरुढ़ होकर श्वेतवनके उद्यानमें पहुँचे। वहाँ उन्होंने दो दिनके उपवासका नियम लेकर अपने जन्मके ही मास नक्ष्त्र दिन और पत्तका आश्रय महण कर अर्थान श्चगहन सुदी एकादशीके दिन अश्विनी नक्षत्रमें सायंकालके समय सिद्ध भगवानको नमस्कार किया. बाह्याभ्यन्तर—दोनों प्रकारके परिप्रहोंका त्याग कर दिया श्रीर तीन सौ राजाश्रोंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ४५-४८ ॥ वे उसी समय संयमके कारण उत्पन्न हुए मनःपर्ययज्ञानसे देदीप्यमान हो उठे। 'यह सनातन मार्ग हैं' ऐसा विचार कर सम्यग्ज्ञानसे प्रेरित हुए महामुनि महिनाथ भगवान पारणाके दिन मिथिलापुरीमें प्रविष्ट हुए। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले नन्दिषेण नामके राजाने उन्हें प्राप्तुक श्राहार देकर शुभ पक्राश्चर्य प्राप्त किये ।। ४६-५० ।। छद्मस्थावस्थाके छह दिन व्यतीत हो जानेपर उन्होंने पूर्वोक्त वनमें अशोक वृक्षके नीचे दा दिनके लिए गमनागमनका त्याग कर दिया-दो दिनके उपवासका नियम ले लिया। वहीं पर जन्मके समान शुभ दिन और शुभ नक्षत्र श्रादिमें उन्हें प्रातःकालके समय ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंका नाश होनेसे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया।। ५१-५२।। उसी केवलज्ञानसे मानो जिन्हें प्रबोध प्राप्त हुआ है ऐसे समस्त इन्द्रोंने एक साथ आकर उन सर्वज्ञ भगवान्की पूजा की ॥ ५३ ॥

उनके समवसरणमें विशासको आदि लेकर अट्टाईस गणधर थे, पाँच सी पचास पूर्वधारी थे, उदतीस हजार शिक्षक थे, दो हजार दो सी पूज्य अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, एक हजार चार सी वादी थे, दो हजार नी सी विक्रिया ऋदिसे विभूषित थे श्रीर एक हजार सात सी

२ विस्तरैः ख॰, ग॰, फ॰। १ भास्करः ख॰। २ सम्यग्हाने प्रचोदितः ख॰। ३ नन्दिषेणो मराभिपः ख॰। ४ दिने षट्के ख॰।

श्रूचपञ्चमुनी १-द्रेकमनःपर्ययवोधनाः । चत्वारिंशत्सहस्राणि सर्वे सङ्कलनां श्रिताः ॥ ५० ॥ खग्रयेन्द्रियपञ्चोक्ता बन्धुपेणादिकार्यिकाः । श्रावकाः लक्षमाः प्रोक्ताः श्राविकास्त्रिगुणास्ततः ॥ ५८ ॥ देवा देव्यस्त्वसङ्ख्याताः उगण्या कण्ठीरवादयः । एवं द्वादशमिर्देवो गणैरेभिः परिष्कृतः ॥ ५९ ॥ मुक्तिमार्गं नयन् भव्यपथिकान् प्रथितध्वनिः । विजहार महादेशान् भव्यसत्त्वानुरोधतः ॥ ६० ॥ ततो मासावशेषायुःसम्मदाचलमाश्रितः । प्रतिमायोगमादाय मुनिभिः सह पञ्चभिः ॥ ६१ ॥ सहस्रीध्यानमास्थाय भरण्यां पूर्वरात्रतः । फाल्गुनोज्जलपञ्चम्यां तनुवातं समाश्रयत् ॥ ६२ ॥ कल्पाश्चिर्वाणकल्याणभनन्वेत्यामरनायकाः । गन्धादिभिः समभ्यस्यं तत्क्षेत्रमपवित्रयन् ॥ ६३ ॥

### मालिनी

जननमृतितरङ्गाद् दुःखदुर्वारिपूर्णाः-दुपचितगुणरको दुःस्पृहावर्तगर्तात् । स कुमतविशुवृद्धाद् ध्याति नावा भवाब्धे--रभजत भुवनाग्रं विग्रहग्राहमुक्तः ॥ ६४ ॥

#### स्वागता

येन शिष्टमुरुवर्स विमुक्ते—
र्यं नमन्ति नमिताखिललोकाः ।
यो गुणैः स्वयमधारि समग्रैः

स श्रियं दिशतु मिह्नरशस्यः॥ ६५॥ द्वतिनिलम्बितवृत्तम्

अजनि वैश्रवणी धरणीश्वरः

पुनरनुत्तरनाम्न्यपराजिते ।

पचास मनःपर्ययज्ञानी थे। इस प्रकार सब मिलाकर चालीस हजार मुनिराज उनके साथ थे ॥ ५४-५७ ॥ बन्धुपंणाको त्रादि लेकर पचपन हजार त्रायिकाएँ थीं, श्रावक एक लाख थे ऋौर श्राविकाएँ तीन लाख थीं, देव-देवियाँ असंख्यात थीं, और सिंह आदि तिर्यक्क संख्यात थे। इस प्रकार महिनाथ भगवान् इन वारह सभात्रोंसे सदा सुशोभित रहते थे।। ५५-५६।। जिनकी दिन्य ध्विन श्रात्यनत प्रसिद्ध है ऐसे भगवान् महिनाथन भन्य जीवरूपी पथिकोंको. मुक्तिमार्गमें लगाते हुए, भन्य जीवोंके अनुरोधसे अनेक बड़े-बड़े देशोंमें विहार किया था॥ ६०॥ जब उनकी आयु एक माहकी बाकी रह गई तब वे सम्मेदाचल पर पहुंचे। वहाँ पाँच हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमायोग धारण किया त्र्यौर फील्गुन शुक्रा सप्तमिक दिन भरणी नक्षत्रमें सन्ध्याके समय तनुवात वलय-मोक्षस्थान प्राप्त कर लिया।। ६१-६२।। उसी समय इन्द्रादि देवोंने स्वर्गसे आंकर निर्वाण-कल्याणकका उत्सव किया और गन्य आदिके द्वारा पूजा कर उस त्तेत्रको पवित्र बना दिया।। ६३॥ जिसमें जन्म-मरणरूपी तरङ्गे उठ रही हैं, जो दु:खरूपी खारे पानीसे लवालव भरा हुआ है. जिसमें खोटी इच्छाएँ रूपी भँवर पड़नेके गड्ढे हैं श्रीर जो मिध्यामतरूपी चन्द्रमासे निरन्तर बढ़ता रहता है ऐसे संसार रूपी सागरसे, गुणरूपी रत्नोंका संचय करनेवाले महिनाथ भगवान् शरीररूपी मगर-मच्छको दूर छोड़कर ध्यानरूपी नावके द्वारा पार हो लोकके अमभाग पर पहुँचे थे।। ६४।। जिन्होंने मोक्षका श्रेष्ठ मार्ग बतलाया था, जिन्हें समस्त लोग नमस्कार करते थे, श्रीर जी समप्रगुणोंसे परिपूण थे वे शस्य रहित मिलनाथ भगवान तुम सबके लिए मोक्ष-लद्मी प्रदान करें।। ६५।। जो पहले वैश्रवण नामके राजा हुए, फिर अपराजित नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुए और फिर अतिशय

3.,

१ मुनीन्दूतः म०, त्त० । २ रमृताः त्व०, ग० । ३ संख्याताः गुण्याः म० । ४-मत्रेत्यामर-त्त० । ५ भुवनामे त्व० । .

#### जितस्रळाखिलमोहमहारिपु-१

दिशतु मलिरसावतुलं सुखम् ॥ ६६ ॥

मह्नेजिनस्य सन्तानेऽभूत्यक्यो नाम चक्रमृत् । द्विपेऽस्मिन् प्राच्यसौ मेरोः सुकच्छिवषये मृपः ॥ ६७ ॥ श्रीपुरेशः प्रजापालस्तृतीयेऽजिन जन्मिन । स्वामिप्रकृतिसम्प्रोक्तगुणानामुसमाश्रयः ॥ ६८ ॥ सुराज्ञस्तस्य नाभ्वन्दाज्येऽस्यायुक्तिका विभिः । प्रजानां पञ्चभिर्वाधास्तदव वर्षन्त ताः सुस्म ॥ ६९ ॥ शिक्तित्रयसम्पर्या ४ शत्रू विजित्यः । विश्रान्तिवप्रहो भोगान् धर्मेणार्थेन चान्वभूत् ॥ ७० ॥ स कदाचित् विलोक्योक्कापातं जातावबोधनः । आपातरमणीयत्वमाकल्य्येष्टसम्प दम् ॥ ७१ ॥ स्थास्तुबुद्धया विमुख्यत्वादन्वभूविममांश्रिरम् । न चेदुक्काप्रपातोऽयं भूयो भान्तिर्भवार्णवे ॥ ७२ ॥ स्थास्तुबुद्धया विमुख्यत्वादन्वभूविममांश्रिरम् । न चेदुक्काप्रपातोऽयं भूयो भान्तिर्भवार्णवे ॥ ७२ ॥ समुत्कृष्टाष्टग्रुद्धीद्धता कृत्वाधुभाश्रयः । प्रमाकालान्तमासाय सुसमाहितमानसः ॥ ७४ ॥ समुत्कृष्टाष्टग्रुद्धीद्धता कृद्धाधुभाश्रयः । क्रमात्कालान्तमासाय सुसमाहितमानसः ॥ ७४ ॥ विजराज्येन संकीतं स्वहस्तप्राप्तमच्युतम् । तृतोष कल्पमालोक्य जितक्रयो हि तृत्यति ॥ ७५ ॥ द्विशित्यिविधमेयायुः प्रान्तेऽसावच्युताधिपः । द्वीपेऽत्र भरते काशी वाराणस्यां महीभुजः ॥ ७६ ॥ द्विश्वाकोः पद्मनाभस्य रामायाश्राभवत्सुतः । पद्माभिधानः पद्मादिप्रशस्ताशेवलक्षणः ॥ ७० ॥ त्रिश्वद्विसद्वायुद्वीविशतिधनुस्तनः । सुरसम्प्रार्थ्यकान्त्यादिः कार्तस्वरिविभास्वरः ॥ ७८ ॥

दुष्ट मोहरूपी महारिपुको जीतनेवाले तीर्थंकर, हुए वे मिहनाथ भगवान् तुम सबके लिए अनुपम सुख प्रदान करें।। ६६।।

अथानन्तर-मिक्कनाथ जिनेन्द्रके तीर्थमें पद्म नामका चक्रवर्ती हुआ है वह अपनेसे पहले तीसरे भवमें इसी जम्बूद्वीपके मेरुपर्वतसे पूर्वकी श्रीर मुकच्छ देशके श्रीपुर नगरमें प्रजापाल नामका राजा था। राजाओंमें जितने प्राकृतिक गुण कहे गये हैं वह उन सबका उत्तम आश्रय था।। ६०-६⊏।। श्रच्छे राजाके राज्यमें प्रजाको अयुक्ति अ।दि पाँच तरहकी वाधाओं मेंसे काई प्रकारकी बाधा नहीं थी श्रतः समस्त प्रजा सुखसे बढ़ रही थी।। ६८।। उस विजयीने तीन शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वारा समस्त शत्रुत्रोंको जीत लिया था, समस्त युद्ध शान्त कर दिये थे स्रीर धर्म तथा ऋर्थके द्वारा समस्त भोगोंका उपभाग किया था।। ७०।। किसी समय उन्कापात देखनेसे उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया । श्रव वह इष्ट सम्पत्तियोंको त्र्रापात रमणीय—प्रारम्भमें ही मनोहर समभने लगा ॥ ७१ ॥ वह विचार करने लगा कि मैंने मूर्खतावश इन भोगोंको स्थायी समभकर चिरकाल तक इनका उपभोग किया। यदि आज यह उल्कापान नहीं होता तो संसार-सागरमें मेरा भ्रमण होता ही रहता ।। ७२ ।। ऐसा विचार कर उसने पुत्रके लिए राज्य सींप दिया और स्वयं शिवगुप्त जिनेश्वरके पास जाकर परमपद पानेकी इच्छासे निश्चय त्रीर व्यवहारके भेदसे दोनों प्रकारका संयम धारण कर तिया।। ७३।। अत्यन्त उत्कृष्ट त्राठ प्रकारकी शुद्धियोंसे उसका तप देवीत्यमान हो रहा था, उसने अशुभ कर्मीका आस्त्रव रोक दिया था और क्रम-क्रमसे आयुका अन्त पाकर अपने परिणामीकी समाधियुक्त किया था। ]७४।। वह अपने राज्यसे खरीदे एवं अपने हाथसे — पुरुपार्थसे प्राप्त हुए श्राच्युत स्वर्गको देखकर वहुन ही सन्तुष्ट हुआ सो ठीक ही है क्योंकि अल्प मूल्य देकर श्रिधिक मुल्यकी वस्तुको खरीदनेवाला मनुष्य सन्तुष्ट होता ही है।। ७५।। वहाँ वाईस सागरकी उसकी आयु थीं। यह अच्युतेन्द्र आयुके अन्तमें वहाँ से च्युत होकर कहाँ उत्पन्न हुआ इसका वर्णन करते हैं—

इसी जम्बृद्धीपके भरत त्रेत्रमें एक काशी नामक देश हैं। उसकी वाराणसी नामकी नगरीमें इस्वाकुवंशीय पद्मनाभ नामका राजा राज्य करता था। उसकी स्त्रीके पद्म त्रादि समस्त बच्चणोंसे सिंहण पद्म नामका पुत्र हुत्रा था। तीस हजार वर्षकी उसकी आंयु थी, वाईस धनुष ऊँचा शरीर था, वह सुवर्णके समान देदीप्यमान था, और उसकी कान्ति त्रादिकी देव लोग भी प्रार्थना करते थे

१ मोहरिपुविर्मु—ख०, म०, ग०। २ मुक्तिवादिभिः म०। ३ तदवर्तन्त म०, स०। ४ शत्रु' नि-जित्य क०, घ०। अ संपदाम् म०, स०। ६ पतुमिच्छुः। ७ तपोरुद्धा क०, घ०।

पुण्योद्यास्क्रमेणाप्य चिक्रस्यं विक्रमार्जितम् । दशाङ्गभोगाश्विःशङ्गममङ्गानम्यभृष्ठिरम् ॥ ७९ ॥ पृथिवीसुन्द्रासुरुवास्तस्याप्टौ पुत्रिकाः सतीः । सुकेतुखचराधीश १पुत्रेभ्योऽदारप्रसम्भवान् ॥ ८० ॥ पृवं सुखेन १कालेऽस्य याति सत्यम्बुदोऽम्बरे । प्रेक्ष्यः प्रमोद्युत्पाद्य सखोऽसौ विकृति ययौ ॥ ८९ ॥ तं वीक्ष्य न विपक्षोऽस्य तयाप्येपोऽगमस्र्यम् । सम्पत्सु सर्वविद्विद्यु का स्थैर्यास्था विवेकिनः ॥ ८२ ॥ इति चक्री समालोच्य संयमेऽभूवतस्तदा । सुकेतुः कुलबृद्धोऽस्य नामा दुश्वरितोऽमवीत् ॥ ८३ ॥ राज्यसम्प्राप्तिकालस्ते कनीयान् नवयौवनः । भोगान् भुङ्क्ष्य न कालोऽयं तपसः किं विधीर्भवेः ॥८४॥ केमापि तपसा कार्यं किं वृथाऽऽयासमात्रकम् । नात्र किञ्चित्पलं नैव परलोकश्च कश्चन् ॥ ८५ ॥ कथन्न परलोकश्चदमावात्परलोकिनः । पञ्चभूतात्मके कार्ये चेतना मदशक्तिवत् ॥ ८६ ॥ पिष्टिकिण्वादिसंयोगे तदात्मोक्तिः खपुष्पवत् । ततः प्रेत्योपभोगादिकाङ्क्षा स्वकृतकर्मणः ॥ ८७ ॥ वन्ध्यास्तनमध्यस्येव खपुष्पापीडिलिप्सनम् । आप्रहोऽयं परित्याज्यो राज्यं कुरु निराकुलम् ॥ ८८ ॥ सत्यप्यात्मिन कौमारे सुकुमारः कथं तपः । सहसे निष्दुरं देव अपुष्करेपि दुष्करम् ॥ ८९ ॥ इत्युक्तं तदमात्यस्य स श्रुत्वा श्रुत्यवादिनः । रूपादिरूप एवात्र भूनसङ्घोऽभिलक्ष्यते ॥ ९० ॥ सुखदुःखादिसंवेशं चेतन्यं तद्विलक्षणम् । तद्वान् देहादिहान्योऽर्थ स्वसंवित्वानुभूयते ॥ ९० ॥ सुखदुःखादिसंवेशं चेतन्यं तद्विलक्षणम् । तद्वान् देहादिहान्योऽर्थ स्वसंवित्वानुभूयते ॥ ९० ॥

।।७६-७=।। पुण्यकं उदयसे उसने क्रमपूर्वक अपने पराक्रमके द्वारा अर्जित किया हुआ चक्रवर्तीपना प्राप्त किया था तथा चिरकाल तक बाध। रहित दश प्रकारके भोगोंका आसक्तिके बिना ही उपभोग किया था।। ७६।। उसके . पृथिवीमुन्दरीको आदि लेकर आठ सती पुत्रियाँ थीं जिन्हें उसने बड़ी प्रसन्नताके साथ सुकेतु नामक विद्याधरके पुत्रोंके लिए प्रदान किया था।। ५०।। इस प्रकार चक्रवर्ती पद्मका काल सुन्वसे व्यतीत हो रहा था। एक दिन आकाशमें एक सुन्दर वादल दिखाई दिया जो चक्रवर्तीको हुपं उत्पन्न कर शीन्न ही नष्ट हो गया।। ८१।। उसे देखकर चक्रवर्ती विचार करने लगा कि इस बादलका यदापि कोई राशु नहीं है तो भी यह नष्ट हो गया फिर जिनके सभी शशु हैं ऐसी सम्पत्तियों में विवेकी मनुष्यको स्थिर रहनेकी श्रद्धा कैसे हो सकती है ? ॥ ८२ ॥ ऐसा विचार कर चक्रवर्ती संयम धारण करनेमें तत्पर हुआ ही था कि उसी समय उसके कुलका वृद्ध दुराचारी मुकेतु कहने लगा कि यह तुम्हारा राज्य-प्राप्तिका समय है, अभी तुम छोटे हो, नवयौवनके धारक हो, अतः भोगोंका अनुभव करो, यह समय तपके योग्य नहीं हैं, व्यर्थ ही निवृद्धि क्यों हो रहे हो ? ॥ =३-प्र II किसी भी तपसे क्या कुछ कार्य सिद्ध होता है। व्यर्थ ही कष्ट उठाना पड़ता है, इसका कुछ भी फल नहीं होता और न कोई परलोक ही है।। = 411 परलोक क्यों नहीं है यदि यह जानना चाहते हो तो सुनो, जब परलोकमें रहनेवाले जीवका ही अभाव है तब परलोक कैसे सिद्ध हो जावेगा ? जिस प्रकार त्र्याटा और किण्व आदिके संयोगसे मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी त्रकार पञ्चभूतसे बने हुए शरीरमें चेतना उत्पन्न हो जाती है इसलिए श्रात्मा नामका कोई पदार्थ हैं एसा कहना आकाश-पुष्पके समान है। जब आत्मा ही नहीं है तब मरनेके बाद अपने किये हुए कर्मका फल भोगने आदिकी आकांदा। करना वन्ध्यापुत्रके आकाश-पुष्पका सेहरा प्राप्त करनेकी इच्छाके समान है। इसलिए यह तप' करनेका आग्रह छोड़ो और निराकुल होकर राज्य करो ।। ८६-८८ ।। इसके सियाय दूसरी बात यह है कि यदि किसी तरह जीवका श्रम्तित्व मान भी लिया जाय तो इस कुमाराधस्थामें जब कि आप अत्यन्त सुकुमार हैं जिसे प्रौढ़ मनुष्य भी नहीं कर सकते ऐसे कठिन तपको किस प्रकार सहन कर सकेंगे ? ।। ८६ ।। इस प्रकार शून्यवादी मन्त्रीका कहा सुनकर चक्रवर्ती कहने लगा कि इस संसारमें जो पञ्चभूतोंका समूह दिखाई देता है वह रूपादि रूप हैं—स्पर्श रस गन्ध श्रीर वर्ण युक्त होनेके कारण पुद्गलात्मक है। मैं मुखी हूं मैं दुःखी हूँ इत्यादिके द्वारा जिसका वेदन होता है वह चैतन्य भूत समूहसे भिन्न है-पृथक् है। हमारे इस शरीरमें शरीरसे पृथा चैतन्य गुण युक्त जीव नामका पदार्थ विद्यमान है इसका स्वसंवेदनसे अनुभव होता है और

१ लचराधीशः पुत्रेभ्यो ग०, म०, ल०। २ कालस्य लः०। ३ इति प्रौटेः 'पुकलस्तु पूर्णभेष्ठे' क०, म०, टिप्प्याम् । दुष्करैः ल०।

बुद्धिपूर्विक्रियालिङ्गादम्बन्धाययमुमीयते । अस्त्यात्मा भाविकोक्श्य सम्बाधातीतसंस्मृतेः ॥ ९२ ॥ इत्वादि पूर्विक्रियोजिन्मिनां सताम् । बुद्धिकारणकार्यौ स्तां चैतन्यान्मध्यभिति ॥ ९३ ॥ इत्यादि युक्तिवादेम चक्री तं झून्यवादिनम् । अद्धाप्यात्मास्तितां "सम्यक् कृतवन्ध्विसर्जनः ॥ ९४ ॥ नियोज्य स्वात्मजे राज्यं सुकेत्वादिमहीसुजैः । जिनात्समाधिगुप्ताख्यात्समं संयममाद्दौ ॥ ९५ ॥ विश्वद्धिपरिणामानामुत्तरोत्तरभाविनाम् । प्राप्य क्रमेण पर्यन्तं पर्यन्तं प्राप्य धातिनाम् ॥ ९६ ॥ नवकेवललक्षीद्धविश्वद्धस्याद्वतीश्वरः । काले कायश्चयं हित्वा पदेऽभृत्पारमेश्वरेशे ॥ ९७ ॥ अद्ययाद्वीद्यादस्य घरणीधरणीमुदः । तानवं तानवं किश्वत्सम्पदं सम्पदं श्चितः ॥ ९८ ॥ नापश्चापद्मभोगेम मामतो मामतोद्याः । सपश्चाख्यः सपद्माख्यः सक्रमः सक्षमः सत्तम् ॥ ९९ ॥ मन्दराग इवोत्तुक्षो मन्दरागोऽरिधारिणाम् । राजते राजतेजोभिर्नवमोऽनवमो मुदा ॥ १०० ॥

वुद्धिपूर्वक किया देखी जाती हैं इस हेतुमें अन्य पुरुषोंके शरीरमें भी श्रात्मा है—जीव है, यह अनुमानसे जाना जाता है। इसिलए आत्मा नामका पृथक पदार्थ है यह मानना पड़ता है साथ ही परलोकका श्रम्सित्व भी मानना पड़ता है क्योंकि श्रमीत जन्मका स्मरण देखा जाता है।। ६०-६२।। जिस प्रकार मिदरापान करनेसे बिद्धिमें जो विकार होता है वह कहाँ से श्राता है १ पूर्ववर्ती चैतन्यसे ही उत्पन्न होता है इसी प्रकार संसारके समस्त जीवोंके जो कारण और कार्यक्रप बुद्धि उत्पन्न होती है वह कहाँ से श्राता है १ पूर्ववर्ती चैतन्यसे ही उत्पन्न होती है इसिलए जीवोंका यदापि जन्म-मरणकी अपेक्षा श्रादि-श्रन्त देखा जाता है परन्तु चैतन्य सामान्यकी श्रपेक्षा उनका श्रस्तित्व श्रनादि सिद्ध है। इत्यादि युक्तिवादके द्वारा चक्रवर्तीने उस श्रून्यवादी मन्त्रीको श्रात्माके श्रस्तित्वका अच्छी तरह श्रद्धान कराया, परिवारको विदा किया, श्रपने पुत्रके लिए राज्य सौंपा और समाधिगुप्त नामक जिनराजके पास जाकर मुकेतु आदि राजाश्रोंके साथ संयम महण कर लिया—जिन-दीक्षा ले ली।। ६३-६५।। उन्होंने श्रनुक्रमसे श्रागे-श्रागे होनेवाले विशुद्ध रूप परिणामोंकी पराकाशको पाकर घातिया कर्मोका अन्त प्राप्त किया—घातिया कर्मोका चय किया।। ६६।। श्रव वे नव केयल-लिध्योंसे देदीप्यमान हो उठा और विशुद्ध दिन्यध्वनिके स्वामी हो गये। जब श्रन्तिम समय आया तब औदारिक, तैजस श्रीर कार्मण इन तीन शरीरोंको छोड़कर परमेश्वर सम्बन्धी पद्में—सिद्ध क्रेत्रमें अधिष्ठित हो गये।। ६७।।

ैश्रनेक मुकुटबद्ध राजाओसे हिष्त होनेवाले एवं उत्कृष्ट पद तथा सातिशय सम्पत्तिको प्राप्त हुए चक्रवर्ती पद्मके पुण्योदयसे शरीर सम्बन्धी कुछ भी कृशता उत्पन्न नहीं हुई थी ॥ ६= ॥ "जिन्हें अनेक भोगोपभोग प्राप्त हैं ऐसे पद्म चक्रवर्तीको केवल बदमी ही प्राप्त नहीं हुई थी किन्तु कीर्तिके साथ-साथ श्रनेक श्रभ्युद्य भी प्राप्त हुए थे। इस तरह लद्मी सहित वे पद्म चक्रवर्ती सज्जनोंके लिए सन् पदार्थीका समागम प्राप्त करानेवाले हों ॥ ६६ ॥ को मन्दराचलके समान उन्नत थे—उदार थे,

१ सम्यक्कृतविसर्जनः म० । २ परमेश्वरे म०, ख० । परमेश्वरः छ० । ३ उदयादुदयान्तस्य क०, घ० । ४ धरणीधरा राजानः तान् नयन्ति, इति धरणीधरण्यः श्रेष्ठराजा सुकुटबद्धाइति यावत्, तैमोंदते इति धरणीधरणीमुद्, तस्य । संसदं समीचीनगद्वीम् , संपदं सम्पत्तिम् . श्रितः -श्रयतीति श्रित् तस्य प्राप्तवतः, श्रस्य पद्मचक्रवर्तिनः,
उदयात्, उत्कृष्टः श्रयः उदयः श्रेष्ठपुण्यं तम्मात् . तानवं तनोरिदं तानवं शरीरसम्बन्धि, तानवं काश्ये, न उदयात्
न उदितं न प्राप्तमिति यावत् । ५ श्रापत्रभोगेन प्राप्तभोगेन सह, या लच्मीः, केवलम्, न श्रापत् न प्राप्ता किन्तु
मा लच्मीस्तया मता श्राहता उदया श्रम्युदया श्रापि श्रापत् प्राप्ताः, यमिति शेषः । पद्मा च श्राख्या च इति
पद्माख्ये तान्यां सहितः सम्बाख्यः लच्मीप्रसिद्धिसहितः, मतः पूजितः, संगमयतीति संगमः समीचीनवन्तुप्रापकः,
पद्म इति श्राख्या यस्य स पद्माख्यः पद्मनामचेयः, सः चक्रवर्तो, सतां सज्जनानां, संगमः संगमनशीलः, भवत्विति
शेषः । ६ मन्दरश्वासावगश्चेति मन्दरागः सुमेहरिव, उत्तुङ्गः उन्नतः उदाराशयः, मन्दो रागोयस्य मन्दरागः,
श्रष्टारागयुक्तः, श्रनासक्व हति यावत्, श्ररिधारिणाम् श्रराः सन्ति यसिमन् स श्ररी चक्रं तद् धस्तीति शीला
श्ररिधारिणस्तेषां चक्रवर्तिनाम्, नवमः नवमसंख्याकः, राजतेजोभिः-राजप्रतापैः, श्रनवमः नान्यः श्रनवमः श्रेष्ट
इति यावत्, एवम्भृतः पद्मचक्रवर्तां, सुद्रा हर्षेण, राजते शोमते ॥

## षट्षष्टितमे पर्व

#### मालिनी

प्रथममजनि राजा यः प्रजापाळनामा

शमितकरणवृत्या प्रान्तकल्पेश्वरोऽभृत्।

सबलभरतनाथः शर्मणः सद्य पद्यः

परमपद्मवापत्सोऽमलं शं क्रियासः ॥ १०१ ॥

तीर्थेंऽस्मिश्वेव १सम्मूतौ सप्तमौ रामकेशवौ । १०२॥ अप्रियत्वात्पिता त्यक्त्वा तौ स्रहेन कनीयसे । आत्रे,स्वस्मै द्दौ यौवराज्यं पदमकल्पितम् ॥ १०२॥ मिन्त्रिणैव कृतं सर्वेमिदमित्यतिकोपिनौ । अमात्ये बद्धवैरौ तौ धर्मतीर्थान्वयानुगौ ॥ १०४॥ शिवगुसमुनेरन्तेवासितामेत्य संयमम् । विधाय सुविशालाल्ये सौधर्मेंऽमरतां गतौ ॥ १०५॥ ततः प्रच्युत्य भूपस्य वाराणस्यां बभ्वतुः । इक्ष्वाकुतिलकस्याधिशिखस्य तनयौ पियौ ॥ १०६॥ माताऽपराजिता केशवती च क्रमशस्तयोः । नन्दिमित्राह्वयो ज्येष्टः कनिष्ठो दत्तसंज्ञकः ॥ १०७॥ द्वात्रिशत्ववत्रयाव्दानौ हाविशतिधनुस्तन् । चन्द्रेन्द्रनीलसङ्काशाववर्द्धेतामनुगरौ ॥ १०८॥ ततो मन्त्री च प्वोक्तो आन्त्वा संसारसागरे । क्रमेण विजयार्द्धाद्विमन्दराख्यपुराधिपः ॥ १०९॥ विल्वान्द्राभिधया ख्यातो जातो विद्याधराधिपः । सोऽन्येद्युर्ववयोर्भद्रक्षीरोदाख्योऽस्ति विश्रुतः ॥ ११०॥ महान्ममैव योग्योऽसौ दीयतां। गन्धवारणः । द्वित दर्पात्पतिष्टम्भी प्राहिणोष्पति तौ वचः ॥ ११२॥ श्रुत्वा तहचनं तौ च तेनावाभ्यां सुते स्वयम् । देये चेदीयते दन्ती नोचेत्सोऽपि न दीयते ॥ ११२॥

मन्दरागके धारक थे, राजाश्रोंके योग्य तेजसे श्रेष्ठ थे, और चक्रवर्तियोंमें नौवें चक्रवर्ती थे ऐसे पद्म बड़े हर्षसे सुशोमित होते थे।। १००॥

जो पहले प्रजापाल नामका राजा हुआ था, फिर इन्द्रियोंको दमन कर अच्युत स्वर्गका इन्द्र हुआ, तदनन्तर समस्त भरत चेत्रका स्वामी और अनेक कल्याणोंका घर पद्म नामका चक्रवर्ती हुआ, फिर परमपदको प्राप्त हुआ ऐसा चक्रवर्ती पद्म हम सबके लिए निर्मल सुख प्रदान करे।। १०१।।

अथानन्तर—इन्हीं मिहनाथ तीर्थंकरके तीर्थमें सातवें बलभद्र और नारायण हुए थे वे अपनेसे पूर्व तीसरे भवमें अयोध्यानगरके राजपुत्र थे।। १०२।। वे दोनों पिताके लिए प्रिय नहीं थे इसलिए पिताने उन्हें छोड़कर स्नेहवश अपने छोटे भाईके लिए युवराज पद दे दिया। यदापि छोटे भाईके लिए युवराज पद दे दिया। यदापि छोटे भाईके लिए युवराज पद दे दिया।। १०३।। दोनों भाइयोंने समका कि यह सब मन्त्रीने ही किया है इसलिए वे उसपर बहुत कुपित हुए और उसपर वेर बाँध कर धर्मतीर्थके अनुगामी बन गये। उन्होंने शिवगुप्त मुनिराजकी शिष्यता स्वीकृत कर संयम धारण कर लिया। जिससे आयुके अन्तमें मरकर सौधर्म स्वर्गके सुविशाल नामक विमानमें देव पदको प्राप्त हो गये।। १०४-१०५।। वहाँसे च्युत होकर बनारसके राजा इदवाकुवंशके शिरोमणि राजा अप्रिशिखके प्रिय पुत्र हुए।। १०६।। कमशः अपराजिता और केशवती उन दोनोंकी माताएँ थीं। निन्दिमित्र बढ़ा भाई था और दत्त छोटा भाई था।। १००।। बत्तीस हजार वर्षकी उनकी आयु थी। बाईस धनुष के च्या शरीर था, कमसे चन्द्रमा और इन्द्रनील मणिके समान उनके शरीरका वर्ण था और दोनों ही श्रेष्टतम थे।। १०५।।

तदनन्तर—जिसका वर्णन पहले आ चुका है ऐसा मन्त्री, संसार-सागरमें भ्रमण कर क्रमसे विजयार्थ पर्वत पर स्थित मन्दरपुर नगरका स्वामी बलीन्द्र नामका विद्याधर राजा हुआ। किसी एक दिन बाधा डालनेवाले उस बलीन्द्रने अहंकारवश तुम्हारे पास सूचना भेजी कि तुम दोनोंके पास जो भद्रक्षीर नामका प्रसिद्ध बड़ा गन्धगज है वह हमारे ही योग्य है खतः हमारे लिए ही दिया जावे।। १०६-१११।। दूतके वचन सुनकर उन दोनोंने उत्तार दिया कि यदि तुम्हारा स्वामी बलीन्द्र हम

१ सम्भूताम् ल०। २ म पुस्तके एवं पाठः 'सोऽन्येयुर्यु वयोर्भद्र चीरोदाख्योऽतिविश्वृतिः। वलीन्द्राभिषया ख्यातो जातो विद्याषराधिपः'।। ११०॥

इति प्रत्याहतुः कर्णंकदुकं तदुदीरितम् । समाकण्यं बळीन्द्राख्यो बिभत्काळानुकारिताम् ॥ ११३ ॥ योद्युमाम्यां समं भीमकोपः सम्बद्धाँस्तदा । लगेन्द्रो दक्षिणश्रेण्यां भुरकान्तारपः पतिः ॥ ११४ ॥ केशक्या महाभाता सम्मेदाद्रौ सुसाधिते । सिंहपक्षीन्द्रवाहिन्यौ वमहाविधे यथाविधि ॥ ११५ ॥ दत्वा ताभ्यां कुमाराभ्यां नामा केसरिविकमः । तदीयकार्यसाहाध्यं क्युत्वेनावमन्यत ॥ ११६ ॥ तयोस्तुमुळयुक्ते वळान्द्रतन्यं कुषा । ४ मुखं शतबिकं मृत्योः सीरपाणिरनीनयत् ॥ ११० ॥ तत्र मायामये युद्धे बळीन्द्रतन्यं कुषा । ४ मुखं शतबिकं मृत्योः सीरपाणिरनीनयत् ॥ ११० ॥ बळीन्द्रेणापि तं दृष्ट्वा समुत्पन्नरुपात्मनः । प्रहितं चक्रमु दृश्य केशवं कौशिकोपमम् ॥ ११९ ॥ तत्तं प्रदक्षिणीकृत्य दक्षिणं, बाहुमाश्रितम् । तदेवादाय दत्तोऽपि हत्वा तं तिच्छरोऽप्रहीत् ॥ १२० ॥ युद्धान्ते तौ तदा वीरो प्रदत्ताभयघोषणौ । त्रिखण्डधरणीचकं सचकं चक्रतुः स्वकम् ॥ १२१ ॥ विरं राज्यसुखं भुक्त्वा स्वायुरन्ते स चक्रभृत् । वद्ध्वायुर्नारकं घोरम विधस्थानमेयिवान् ॥ १२२ ॥ तिक्ववेदेन रामोऽपि सम्भृतजिनसन्निधौ । द्राक्षित्वा वहिमभूष्रेरभृद्धिमृत्विवर्णा ॥ १२३ ॥

#### स्रग्धरा

जातौ साकेतपुर्या प्रथितन्त्रपसुतौ तौ समादाय दीक्षां
प्रान्ते सौधर्मकल्पे प्रणिहितमनसौ देवभावप्रयातौ ।
वाराणस्यामभृतां पुरुकुलतिलकौ नन्दमित्रश्च दत्तो
दत्तोऽसौ सप्तमीं क्ष्मां समगमदपरोऽप्याप कैवल्यलक्ष्मीम् ॥ १२४ ॥

दोनोंके लिए अपनी पुत्रियाँ देवे तो उसे यह गन्धगज दिया जा सकता है अन्यथा नहीं दिया जा सकता।। ११२।। इस प्रकार कानोंको अप्रिय लगनेवाला उनका कहना सुनकर वलीन्द्र ऋत्यन्त कुपित हुआ। वह यमराजका अनुकरण करता हुआ उन दोनोंके साथ युद्ध करनेके लिए तैयार हो गया। उस समय दक्षिणश्रेणीकं मुरकान्तार नगरके स्वामी केसरिविक्रम नामक विद्याधरोंके राजाने जो कि दत्तकी माता केशवतीका वड़ा भाई था सम्मेदिराखर पर विधिपूर्वक सिंहवाहिनी ऋौर गरुड़वाहिनी नामकी दो विद्याएँ उक्त दोनों छुमारोंके लिए दे दी और भाईपना मानकर उनके कार्यमें सहायता देना स्वीकृत कर लिया ॥ ११३-११६ ॥ तदनन्तर उन दोनोंकी बलवान् सेनाओंका प्रलयकालके समान समस्त प्रजाका संहार करनेवाला भयङ्कर संपाम हुआ।। ११७॥ वलीन्द्रके पुत्र शतविल श्रीर वलभद्रमें खूव ही मायामयी युद्ध हुन्या। उसमें बलभद्रने शतबिलको क्रोधवश यम-राजके मुखमें पहुंचा दिया ।। ११८ ।। यह देख, वर्लान्द्रको कोध उत्पन्न हो गया । उसने इन्द्रके तुस्य नारायणदत्तको लच्य कर अपना चक्र चलाया परन्तु वह चक्र प्रदित्तणा देकर उसकी दाहिनी भूजा पर आ गया। दत्तानारायणने उसी चक्रको लेकर उसे मार दिया श्रीर उसका शिर हाथमें ले लिया ॥ ११६-१२० ॥ युद्ध समाप्त होते ही उन दोनों वीरोंने अभय घोषणा की और चक्र सहित तीनों खण्डोंके पृथिवी-चक्रको श्रपने आधीन कर लिया ॥ १२१ ॥ चिरकाल तक राज्य मुख भोगनेके बाद चक्रवर्ती—नारायणदत्ता, नरकगति सम्बन्धी भयद्वर त्रायुका वन्ध कर सातवें नरक गया ॥ १२२ ॥ भाईके वियोगसे बलभद्रको बहुत वैराग्य हुआ अतः उसने सम्भूत जिनेन्द्रके पास अनेक राजाओंके साथ दीक्षा ले ली तथा अन्तमें केवली होकर मोक्ष प्राप्त किया ॥ १२३ ॥

जो पहले श्रयोध्यानगरमें प्रसिद्ध राजपुत्र हुए थे, फिर दीक्षा लेकर आयुके श्रन्तमें सौधर्म-स्वर्गमें देव हुए, वहाँसे च्युत होकर जो बनारस नगरमें इदवाकु वंशके शिरोमणि नन्दिमित्र और दत्त नामके बलभद्र तथा नारायण हुए। उनमेंसे दत्त तो मर कर सातवीं भूमिमें गया और नन्दियेण

१ दिश्वणाश्रेण्यां क०, घ०। १ महाविधी ल०। ३ बिलनोर्श्वलेनोरभूत् ल०। ४ मुखे म०। ५-मुद्यम्य ल०। ६-मनिषस्थान-ल०। ७-रभृद्गृह-ल०।

### वसन्ततिलका

मन्त्री चिरं जननवारिनिधौ भमित्वा

पश्चाद् बलीन्द्र इति नामधरः खगेशः।

द्शादवासमरणो नरकं दुरन्तं

प्रापत्ततः परिहरन्त्वनुबद्धवैरम् ॥ १२५ ॥

इत्यापे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे मिल्लिर्वार्थंकर—पद्मचिक्र-निन्दिमित्र-बलदेव-दत्तनामवासुदेव-बलीन्द्राख्यप्रतिवासुदेवपुराणं परिसमाप्तम् ॥ ६६ ॥

<del>---</del>:器o器:---

कैवल्य-लक्ष्मीको प्राप्त हुआ।। १२४।। मंत्रीका जीव चिरकाल तक संसार-सागरमें भ्रमण कर पीछे बलीन्द्र नामका विद्याधर हुआ और दत्त नारायणके हाथसे मरकर भयंकर नरकमें पहुँचा, इसलिए सज्जन पुरुषोंको बेरका संस्कार छोड़ देना चाहिये।। १२५।।

इस प्रकार ऋषि नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराणसंपहमें मिलनाथनीर्थंकर, पद्मचकवर्नी, निन्दिमित्र वलदेव, दत्ता नारायणश्चीर बलीन्द्र प्रति-नारायणके पुराणका वर्णन करने वाला छयासठवाँ पर्व समाप्त हुआ।



# सप्तषष्टितमं पर्व

निवृत्ती व्रतशब्दार्थो यस्याभृत् सर्ववस्तुषु । देयात्तः स व्रतं स्वस्य सुव्रतो मुनिसुव्रतः ॥ १ ॥ वृत्तीये जन्मनीहासीजिनेन्द्रो मुनिसुव्रतः । भारतेऽङ्गारूयविषये नृपश्चम्पापुराधिपः ॥ २ ॥ हिरवर्माभिषोऽन्येषुरथोषाने जिनेश्वरम् । भनन्तवीर्यनात्रासावनगारं विवन्दिषुः ॥ ३ ॥ गत्वात्मपरिवारेण ससपर्यः परीत्य तम् । त्रिः समभ्यर्थ्य वन्दित्वा प्राक्षीद्धमं सनातनम् ॥ ४ ॥ संसारी मुक्त इत्यात्मा वृद्धिश कर्मभिरष्टभिः । बद्धं संसारिणं प्राहुस्तैर्मुक्तो मुक्त इष्यते ॥ ५ ॥ मूलभेदेन तान्यप्टौ ज्ञानावृत्त्यादिनामभिः । ज्ञेयान्युत्तरभेदेन वस्व विष्यत्वादिर्विज्ञतितः ॥ ७ ॥ वस्यव्रद्धप्रकारः स्यात्प्रकृत्यादिविक्विपतः । प्रत्ययोऽपि चतुर्भेदो मिथ्यात्वादिर्विज्ञोदितः ॥ ७ ॥ वद्यादिविक्विपेन कर्मावस्था चतुर्विथा । संसारः पञ्चधा प्रोक्तो वृष्यक्षेत्रादिलक्षणः ॥ ८ ॥ व्यव्यदिविक्विपेत कर्मावस्था चतुर्विथा । संसारः पञ्चधा प्रोक्तो वृष्यक्षेत्रादिलक्षणः ॥ ८ ॥ कृत्सकर्मक्षयो मोक्षो निर्जरा त्वेकदेशतः । वृरीयशुक्तप्यानेन मोक्षः सिद्धस्ततो भवेत् ॥ ९ ॥ कृत्सकर्मक्षयो मोक्षो निर्जरा त्वेकदेशतः । वृरीयशुक्तप्यान्तमात्यमात्वान्तकं सुखम् ॥ ९० ॥ कृत्सकर्मक्षयो मोक्षो निर्जरा त्वेकदेशतः । वृत्रीयशुक्तप्यान्तमात्वानां प्रवोध्वरः ॥ ११ ॥ सोऽपि तत्तत्वसद्भावमवगम्य यथोदितम् । निर्विष्य संस्तेज्येष्ठपुत्रे राज्यं नियोज्य तत् ॥ १२ ॥ प्रम्यद्वयपरित्यागे पदुश्चदुलमाययौ । संयमं बहुभिः सार्द्धं मूर्धन्यैरूर्ध्वगामिभिः ॥ १३ ॥ अवाद्यिपर्वेकादशाङ्गान गुरुसङ्गमात् । अवधनार्तार्थकृद्धान्ते अद्याद्वप्रविभावनः ॥ १४ ॥

जिनके नामके व्रत शब्दका अर्थ सभी पदार्थीका त्याग था और जो उत्ताम व्रतके धारी थे एसे श्री मुनिमुबत भगवान् हम सबके लिए अपना ब्रत प्रदान करें ॥ १ ॥ भगवान् मुनिमुबतनाथ इस भवसे पूर्व तीसरे भवमें इसी भरतचेत्रके अंग देशके चम्पापुर नगरमें हरिवर्मा नामके राजा थे। किसी एक दिन वहाँ के उद्यानमें अनन्तवीर्य नामके निर्घन्य मुनिराज पधारे। उनकी वन्दना करने की इच्छासे राजा हरिवर्मा अपने समस्त परिवारके साथ पूजाकी सामग्री लेकर उनके पास गये। वहाँ उन्होंने उक्त मुनिराजकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं, तीन वार पूजा की, तीनवार वन्दना की और तदन-न्तर सनातन धर्मका स्वरूप पृद्धा ॥ २-४ ॥ सुनिराजने कहा कि यह जीव संसारी और मुक्तके भेद्से दो प्रकारका है। जो आठ कर्मोंसे वद्ध है उसे संसारी कहते हैं श्रीर जो श्राठ कर्मांसे मुक्त है-रिहत है उसे मुक्त कहते हैं ॥ ५ ॥ उन कर्मों के ज्ञानावरणादि नामवाले आठ मूल भेद हैं और उत्तर भेद एक सौ अड़तालीस हैं।।६।। प्रकृति आदिके भेदसे बन्धके चार भेद हैं और मिध्यात्व अविरति कषाय तथा योगके भेदसे प्रत्यय-कर्मबन्धका कारण भी चार प्रकारका जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है।। ७।। उदय, उपशम, चय और चयोपशमके भेदसे कर्मीकी श्रवस्था चार प्रकारकी होती है तथा द्रव्य क्षेत्र काल भव और भावकी अपेक्षा संसार पाँच प्रकारका कहा गया है।। 🗆 🛭 गुप्ति श्रादिके द्वारा उन कर्मोंका संवर होता है तथा तपके द्वारा संवर और निर्जरा दोनों होते हैं। चतुर्थ शक्तध्यानके द्वारा मोक्ष होता है और मोच होनेसे यह जीव सिद्ध कहलाने लगता है।। ह ।। सम्पूर्ण कर्मीका क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है श्रीर एकदेश क्षय होना निर्जरा कही जाती है! मुक्त जीवका जो सुख है वह अतुल्य अन्तरायसे रहित एव आत्यन्तिक-अन्तातीत होता है॥ १०॥ इस प्रकार अपने वचनरूपी किरणोंकी जालसे भन्यजीवरूपी कमलोंको विकसित करनेवाले भगवान् अनन्तवीर्य मुनिराजने राजा हरिवर्माको तत्त्वका उपदेश दिया ॥ ११ ॥ राजा हरिवर्मा भी मुनिराजके द्वारा कहे हुए तत्त्वके सद्भावको ठीक-ठीक समभकर संसारसे विरक्त हो गये। उन्होंने श्रपना राज्य बड़े पुत्रके लिए देकर बाह्याभ्यन्तरके भेदसे दोनों प्रकारके परिप्रहका त्याग कर दिया श्रौर शीव ही

१ श्रनन्तवीर्यं नाम्ना ल०। २ द्वेषा क०, घ०, म०। ३ वस्वब्येकसंख्यया ल०। ४ युक्तस्य ल०।

चिरमेवं तपः कृत्वा प्रान्ते स्वाराधनाविधिः । भविष्यत्पञ्चकल्याणः प्राणतेन्द्रोऽभविद्विधः ॥ १५ ॥ सागरोपमविद्यास्यामतायुः झुक्कष्ठेष्यकः । सार्द्वारितन्त्रयोग्सेघो मासेर्वद्याभिरुञ्ज्वसन् ॥ १६ ॥ संवत्सरसहस्राणां विद्यात्माहिताहृतिः । मनाग्मनःप्रवीचारभोगोऽष्टिस्सिमन्वतः ॥ १७ ॥ भापञ्चमावनेरात्मगोचरन्यावृताविधः । तत्क्षेत्रमितदाक्त्यादिश्चिरं तत्रान्वभूत् सुखम् ॥ १८ ॥ तिस्मन् वण्मासद्योग्युष्वगामिष्यति भृतकम् । जन्मगेहाङ्गणं तस्य रत्नवृष्ट्याचितं सुरैः ॥ १९ ॥ अत्रैव भरते पराजा पुरे राजगृहाङ्क्षये । सुमित्रो मगधाघित्रो हिर्वक्षित्रास्ताणाः ॥ २० ॥ गोत्रेण काद्यपस्तस्य देवी सोमाङ्क्षया सुरैः । पृजिता श्रावणे मासि नक्षत्रे श्रवणे दिने!॥ २१ ॥ स्वमान् कृष्णद्वितीयायां स्वर्गावतरणोन्मुखे । प्राणताधीश्वरेऽपद्यत् पोडदोष्ट्रार्थस्चकान् ॥ २२ ॥ गजराजं च वक्त्रं स्वं प्रविद्यान्तं प्रभाविनम् । तेनैव परितोषेण प्रवुद्धा श्रुद्धवेषध्त् ॥ २२ ॥ गजराजं च वक्त्रं स्वं प्रविद्यान्तं प्रभाविनम् । तेनैव परितोषेण प्रवुद्धा श्रुद्धवेषधत् ॥ २२ ॥ गजराजं च वक्त्रं स्वं प्रविद्यन्त्रक्रा । साविधः सोऽप्यभाषिष्ट सम्भूतिं त्रिजगत्पतेः ॥ २४ ॥ गतद्वाक्ष्यवणसम्फुक्तमनोवदनपङ्कजा । तदैवायातदेवेन्द्रकृताभिषवणोत्सवा ॥ २५ ॥ सुरोपनीतभोगोपभोगैः वैद्यर्गसुखावदैः । नवमं मासमासाय सुखेनास्त अप्रजाम् ॥ २६ ॥ संवत्सरचतुःपञ्चाद्यक्षप्रमितं व्याप्तदिक्युद्धैः । मेरौ मुरेन्द्रेः सम्प्राप मुनिसुवतसुश्रुतिम् ॥ २८ ॥ सजल्यसमसमयायातैः स्वदीक्षित्याप्तदिक्युद्धैः । मेरौ मुरेन्द्रेः सम्प्राप मुनिसुवतसुश्रुतिम् ॥ २८ ॥

स्वर्ग अथवा मोत्त जानेवाले राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया ॥ १२-१३ ॥ उन्होंने गुरुके समागमसे ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया और दर्शनिवज्ञद्धि आदि भावनाओं का चिन्तवन कर तीर्थंकर गोत्रका बन्ध किया ॥ १४ ॥ इस तरह चिर कालतक तपकर आयुके अन्तमें समाधिमरणके द्वारा, जिसके आगे चलकर पाँच कल्याणक होनेवाले हैं ऐसा प्राणत स्वर्गका इन्द्र हुआ ॥ १५ ॥ वहाँ बीस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, शुक्र लेश्या थी, साढ़े तीन हाथ ऊंचा शरीर था, वह दश माहमें एक वार श्वास लेता था, बीस हजार वर्षमें एक वार आहार प्रहण करता था, मन-सम्बन्धी थोड़ासा कामभोग करता था, और आठ ऋद्वियोंसे सहित था॥ १६-१७ ॥ पाँचवीं पृथ्वी तक उसके अवधिज्ञानका विषय था और उतनी ही दूर तक उसकी दीप्ति तथा शक्ति आदिका संचार था। इस प्रकार वह वहाँ चिरकाल तक मुखका उपभोग करता रहा। जब उसकी आयु छह-माहकी बाकी रह गई और वह वहाँ पृथिवी तलपर आने वाला हुआ तब उसके जन्मगृहके आंगनकी देशोंने रज्ञवृष्टिके द्वारा पूजा की ॥ १५-१६ ॥

इसी भरतचेत्रके मगधदेशमें एक राजगृह नामका नगर है। उसमें हरिवंशका शिरोमणि सुमिन्न नामका राजा राज्य करता था।। २०।। यह काश्यपगात्री था, उसकी रानीका नाम सामा था, देषोंने उसकी पूजा की थी। तदनन्तर श्रायण कृष्ण द्वितीयाके दिन श्रवण नक्त्रमें जब पूर्वोक्त प्राण-तेन्द्र स्वर्गसे अवतार लेनेके सन्मुख हुआ तब रानी सोमाने इष्ट अर्थको सूचित करने वाले सोलह स्वप्र देखे और उनके बाद ही अपने मुहमें प्रवेश करता हुआ एक प्रभाववान हाथी देखा। इसी इर्षसे वह जाग उठी और शुद्ध वेषको धारणकर राजाके पास गई। वहाँ फल सुननेकी इच्छासे उसने राजाको सब स्वप्र सुनाये॥ २१-२३॥ अवधिज्ञानी राजाने बनलाया कि तुम्हारे तीन जगन्के स्वामी जिनेन्द्र भगवान्का जन्म होगा॥२४॥ राजाके वचन सुनते ही रानीका हृदय तथा मुखकमल खिल उठा। उसी समय देवोंने आकर उसका अभिषेकोत्सव किया॥२५॥ स्वर्गीय मुख प्रवान करने वाले देवोपनीत भोगोपभोगोंसे उसका समय आनन्दसे बीतने लगा। अमुकमसं नवमा माह पाकर उसने सुखसे उत्तम बालक उत्पन्न किया॥२६॥ श्रीमिल्लनाथ तीर्थकरके बाद जब चौवन लाख वर्ष बीत चुके तब इनका जन्म हुआ था, इनकी आयु भी इसीमें शामिल थी॥२०॥ जन्म-समयमें आये हुए एवं अपनी प्रभासे समस्त दिङ्मण्डलको व्याप्त करने वाले इन्द्रोंने सुमेर पर्वतपर

१ राज्ञां ल॰। २ भौगेश्वर्थं म०, ल०। ३ सुप्रजाम् ल०। ४ प्रमितन्न जन् ल०।

त्रिश्वत्सहस्तवर्षासुश्वापिवंशितसिमितः। १सप्रिश्वनगरुच्छायः सम्पन्नासिरुक्ष्मणः॥ २९॥ खद्वयेन्द्रियससाङ्कवर्षेः कौमारिनर्गमे। राज्याभिषेकं सम्प्राप्य प्राप्तानन्द्परम्परः॥ १०॥ शून्यत्रिकेन्द्रियौकोक्तसंवत्सरपरिक्षये। गर्जद्वनगर्दारोपसमये यागहस्तिनः॥ ११॥ वनस्मरणसन्त्यक्तकवलप्रहणं नृपः। निरीक्ष्याविषेनेत्रेण विज्ञातेतन्मनोगतः॥ ११॥ तत्पूर्वभवसंबद्धं कौन्हलवतां नृणाम्। अवोचद् शृत्तिमित्युक्षेः स मनोहरया गिरा॥ ११॥ पृत्रं तालपुराधीशो नाना नरपतिनृपः। महाकुलाभिमानादिदुर्लेश्याविष्टिचिश्वः॥ १५॥ पात्रापात्रविशेषानभिन्नः कुज्ञानमोहितः। दत्त्वा किमिच्छकं दानं तत्फलात्समभृदिमः॥ १५॥ नाज्ञानं स्मरित प्राच्यं न राज्यं प्रयसम्पदम्। कुद्रानस्य च नैःफल्यं वनं स्मरित दुर्मतिः॥ १६॥ तद्वचःश्रवणोत्पन्नस्वपृद्धंभवसंस्मृतः। संयमासंयमं सद्यो जश्राह गजसत्तमः॥ १०॥ तत्प्रत्यसमुत्पन्नवोधिस्त्यागोन्मुखो नृपः। लौकान्तिकेस्तदैवेत्य प्रस्तुतोक्त्या प्रतिश्रुतः॥ १८॥ स्वराज्यं युवराजाय वितर्ययं वितर्ययं त्वार्ये सः। सुरैः सम्प्राप्तनःकान्तिकल्याणद्भाधीगुणः (१)॥ १९॥ अपराजितनामोरुशिबिकामधिरूढवान्। रूटकीर्तिः क्षरस्मृदिरूढो नरखगा अतिश्रेतः॥ ४०॥ प्राप्य पश्चेपवासेन वनं नीलाभिधानकम्। वैशाखे बहुले पक्षे श्रवणे दश्मीदिने॥ ४९॥ सहस्रमृपैः सायाद्धे सहर संयममम्रहीत्। कैश्वयमीशः सुरेशानां सुरेशो विश्वदक्षनः॥ ४२॥ सहस्रमृपैः सायाद्धे सहर संयममम्रहीत्। कैश्वयमीशः सुरेशानां सुरेशो विश्वदक्षनः॥ ४२॥

ले जाकर उनका जन्माभिषेक किया और मुनिसुब्रतनाथ यह नाम रक्खा ॥ २८ ॥ उनकी ऋायु तीस हजार वर्षकी थी, शरीरकी ऊंचाई बीस धनुपकी थी, कान्ति मयूरके कण्ठके समान नीली थी, श्रीर स्वयं वे समस्त लक्षणोंसे सम्पन्न थे ।। २६ ।। कुमार कालके स्नात हजार पाँच सी वर्ष बीत जानेपर वे राज्याभिषेक पाकर त्रानन्दकी परम्पराको प्राप्त हुए थे।। ३०।। इस प्रकार जब उनके पन्द्रह हजार वर्ष बीत गये तब किसी दिन गर्जती हुई घन-घटाके समय उनके यागहस्तीने वनका स्मरण कर प्राप्त उठाना छोड़ दिया-स्वाना पीना बन्द कर दिया। महाराज मुनिसुव्रतनाथ, अपने श्चविद्यान रूपी नेत्रके द्वारा देख कर उस हार्थीके मनकी सब बात जान गये। वे कुनूहलसे भरे हुए मनुष्योंके मामने हाथावे पूर्वभवसे सम्बन्ध रखने वाला वृत्तान्त उच्च एवं मनोहर वाणीसे इस प्रकार कहने लगे ।। ३१-३३ ।। पूर्व भवमें यह हाथी तालपुर नगरका स्वामी नरपति नामका राजा था, वहाँ अपने उच्च कुलके अभिमान आदि खोटी-खोटी लेश्याओंसे इसका चिन्न सदा घिरा रहता था, वह पात्र और अपात्रकी विशेषतासे अनिभन्न था, मिण्या ज्ञानसे सदा सोहित रहता था। वहाँ इसने किमिच्छक दान दिया था उसके फलसे यह हाथी हुआ है।। ३४-३५।। यह हाथी इस समय न तो अपने पहले अज्ञानका स्मरण कर रहा है, न पूज्य सम्पदासे युक्त राज्यका ध्यान कर रहा है और न कुदानकी निष्फलनाका विचार कर रहा है।। ३६।। भगवान्के वचन सुननेसे उस उत्तम हाथीको श्रपने पूर्व भवका स्मरण हो आया इस लिए उसने शीघ ही संयमासंयम 🕜 धारण कर लिया ॥ ३७॥ इसी कारणसे अगवान् महिनाथको त्र्यात्मज्ञान उत्पन्न हो गया जिससे वे समस्त परिप्रहोंका त्याग करनेके लिए सम्मुख हो गये। उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति की तथा उनके विचारोंका समर्थन किया॥ ३८॥ उन्होंने युवराज विजयके लिए अपना राज्य देकर देवोंके द्वारा दीचा-कल्याणकका महोत्सव प्राप्त किया ॥ ३६ ॥ जिनकी कीर्ति प्रसिद्ध हैं, जिनका मोहकर्म दृर हो रहा हैं, और मनुष्य विद्याधर तथा देव जिन्हें ले जा रहे हैं ऐसे वे भगवान् श्रपराजिन नामकी विशाल पालकीपर सवार हुए ॥ ४०॥ नील नामक वनमें जाकर उन्होंने वेलाके उपवासका नियम लिया और वैशाख कृष्ण दशमिक दिन श्रवण नच्चमें सायंकालके समय एक हजार राजाश्चोंके साथ संयमधारण कर लिया। शाश्वतपद-मोच 1व प्राप्त करनेकी इच्छा करने वाले सौधर्म इन्द्रने सर्वदर्शी भगवान् मिहनाथके बालोंका समृह पद्धम-

१ सहसान ल०, म०। सर्पाशनः सहसानश्च, उभयोर्मयूरोऽर्थः। २ युवराज्याय ल०। ३ खगाविषैः क०, घ०। ४ समं म०, ल०।

शास्वतं पदमन्विच्छन् प्रापयत्यसमान्तिभ्यः। चतुर्थावगमः श्रुद्धमताप्सीत् सोऽप्यछं तपः ॥ ४३ ॥ समभावनया तृप्यन् तृसोऽपि तनुसंस्थितः। कदाचित्यारणाकाछे प्रायाद्वाजगृहं पुरम् ॥ ४४ ॥ प्रदाय प्रासुकाहारं तस्मै चामीकरच्छिवः। नृपो वृषमसेनाख्यः पद्धाध्यमवापिवान् ॥ ४५ ॥ मासोनवत्सरे याते छाद्यस्थ्ये स्वतपोवने। चम्पकद्भममूळस्यो विहितोपोपितद्वयः ॥ ४६ ॥ स्वदिक्षापक्षनक्षत्रसहिते नवमीदिने। सायाद्वे केवळज्ञानं सद्ध्यानेनोदपादयत् ॥ ४० ॥ तदैवागत्य देवेन्द्रास्तत्कल्याणं व्यथुर्मुद्धः। मानस्तम्भादिविन्यासविविधिद्धंविम् वितम् ॥ ४८ ॥ मास्त्रम्तयोऽभ्वत्वष्टादशगणेशिनः। द्वादशाङ्गक्षराः पद्धशतानि परमिष्टनः ॥ ४९ ॥ शिक्षकास्तस्य सद्वन्द्याः सहस्राण्येकविश्रातिः। भर्त्तुरप्टशतं प्रान्तसहस्रमवधीक्षणाः ॥ ५० ॥ तावन्तः केवळज्ञानाः विकियद्धंसमृद्धयः। द्विशतद्विसहस्राणि चतुर्थज्ञानधारिणः॥ ५० ॥ भसहस्राद्धं सहस्रं तु वादिनां द्विशताधिकम्। भहस्रं पिण्डितास्थिशत्सस्याणि मुनीश्वराः॥ ५२ ॥ भएतस्वत्रद्धं सहस्रं तु वादिनां द्विशताधिकम्। भक्ताः श्रावकाः लक्ष्याः त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥ ५३ ॥ असङ्ख्यातो मरुत्सद्धः सङ्ख्यातो द्वादशो गणः। एषां धर्म ब्रुवन्नार्यक्षत्राणि व्यदर्श्वरम् ॥ ५२ ॥ असङ्ख्यातो मरुत्सद्धः सङ्ख्यातो द्वादशो गणः। एषां धर्म ब्रुवन्नार्यक्षेत्राणि व्यदर्श्वरम् ॥ ५२ ॥ काल्गुने श्रवणे कृष्णद्वादश्यां निश्चि पश्चिमे। भागे हित्वा तनुं मुक्तिमवापन्मुनिसुन्नतः॥ ५६ ॥ काल्गुने श्रवणे कृष्णद्वादश्यां निश्चि पश्चिमे। भागे हित्वा तनुं मुक्तिमवापन्मुनिसुन्नतः॥ ५६ ॥ कृत्वा पञ्चमकल्याणसपर्याम्(जितोदयम् । विनदत्वा सुरवन्दारुत्वन्दं यातं यथायथम् ॥ ॥ ५० ॥

शाद्लिविकीडितम् ब्यासं त्वत्त्रभया सदो विजयते नीलोत्पलानां वनं ध्वान्तं वाक् च मनोगतं धुतवतीमां भानुजां भासुराम् ।

सागर-इं।रमागर भेज दिया। दीचा लेते ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया ऋौर इस तरह उन्होंने दीर्घकाल तक शुद्ध तथा निर्मल तप किया।। ४१-४३।। यद्यपि वे समभावसे ही तुप्त रहते थे तथापि किसी दिन पारणाके समय राजगृह नगरमें गये।। ४४।। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले वृषभनेन नामक राजाने उन्हें प्रामुक आहार देकर पश्चाश्चर्य प्राप्त किये।। ४५ ।। इस प्रकार तश्चपरण करते हुए जब छद्मस्थ अवस्थाके ग्यारह माह बीत चुके तब वे अपने दीक्षा लेनेके बनमें पहुँचे। वहाँ उन्होंने चम्पक वृत्तके नीचे स्थित हो कर दो दिनके उपवासका नियम लिया और दीक्षा लेनेके मास पत्त नक्षत्र तथा तिथिमें ही अर्थात् वैशाख कृष्ण नत्रमीके दिन श्रवण नत्त्रत्रमें शामके समय उत्तम ध्यानके द्वारा केवलज्ञान उत्पन्न कर लिया।। ४६-४०॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर बड़े हर्पसे इं!नकस्य णकका उत्सव किया और मानस्तम्भ आदिकी रचना तथा अनेक ऋद्वियों सम्पदा-श्रोंसे विभूपित समवसरणकी रचना की।। ४८।। उन परमेष्टीके महिको त्रादि ले कर श्रठारह गणधर थे, पांच सौ द्वादशांगके जानने वाले थे, सज्जनोंके द्वारा वन्दना करनेके योग्य इक्कीस हजार शिचक थे, एक हजार आठसौ अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, दो हजार दो सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, एक हजार पांचसों मनःपर्ययज्ञानी थे, श्रौर एक हजार दो सौ वादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर तीस हजार मुनिराज उनके साथ थे।। ४६-५२।। पुष्पदन्ताको आदि लेकर पचास हजार आर्यिकाएं थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएं थीं, संख्यात तिर्यञ्च श्रीर श्रासंख्यात देव देवियोंका समूह था। इस तरह उनकी बारह सभाएं थीं। इन सबके लिए धर्मका उपदेश देते हुए उन्होंने चिरकालतक आर्य चेत्रमें विहार किया। विहार करते-करते जब उनकी त्रायु एक माहकी वाकी रह गई तव सम्मेदशिखरपर जाकर उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया ऋौर फाल्गुन कृष्ण द्वादशीके दिन रात्रिके पिछले भागमें शरीर छोड़कर मोत्त प्राप्त कर लिया ।। ५३-५६ ।। उसी समय श्रेष्ठ देवोंके समूहने आकर पद्धमकल्याणककी पूजा की, बड़े वैभवके साथ वन्दना की श्रीर तदनन्तर सब देव यथास्थान चले गये।। ५७॥

१ सहार्थेन सहस्रं तु क०, घ०। २ पिण्डिताः पण्डितास्त्रिशत् ल०। ३ पुष्पदत्तादयः ल०। ४-मूर्णितोद्याम् ल०। ५ यथातथम् ल०।

बोधश्रास्तिकां तमो व्यवहरद् प्रवनं जगद्वन्तितं,
वन्दे तन्युनिसुन्नतस्य भगवन्सार्स् तवेण्द्राविभिः ॥ ५८ ॥
कार्यं कारणतो गुणं च 'गुणिनो मेदं च सामान्यतो
वन्त्येकः पृथगेव कोऽप्वपृथगित्येकान्ततो न द्वयम् ।
तत्सर्वं घटते तवैव नयसंयोगासतस्यं सता—
मासोऽभूर्मुनिसुन्नताय भगवंस्तुम्यं नमः कुर्मेहे ॥ ५९ ॥
प्रागासीद्धरिवर्मनामनृपतिर्लंब्ध्वा तपो बद्धवान्
नामान्त्यं बहुभावनः शुचिमतिर्थः प्राणतेन्द्रोऽभवत् ।
च्युत्वाऽस्मान्युनिसुन्नतो हरिकुरुब्योमामलेन्दुर्जिनो
भूत्वा भव्यकुमुद्वतीं व्यकचयल्लक्ष्मीं प्रदिश्यात्मनः ॥ ६० ॥

तत्तीर्थं एव चक्रेशो हरिषेणसमाह्नयः । स <sup>२</sup> तृतीयभवेऽनन्तजिनतीर्थे नृपो महान् ॥ ६१ ॥ कृत्वा तपः समुत्कप्टं कोऽपि केनापि हेतुना । सनत्कुमारकत्पेऽभूत्सुविशालविमानके ॥ ६२ ॥ पट्सागरोपमात्मायुर्भुक्त्वा भोगाननारतम् । ततः प्रच्युत्य तीर्थेऽस्मिन् राज्ये भोगपुरेशितुः ॥ ६३ ॥ प्रभोरिक्ष्वाकुवंशस्य पद्मनाभस्य भामिनी । ४ऐराऽनयोः सुतो जातो हरिपेणः सुरोश्तमः ॥ ६४ ॥ समायुत्तमितात्मायुः "कनकच्छूरसच्छविः । धनुविशतिमानाङ्गः "क्रमेणापूर्णयौवनः ॥ ६५ ॥ कदाचित्तेन गत्वाऽमा पद्मनाभमदीपतिः" । जिनं मनोहरोद्यानेऽनन्तवीर्याभिधानकम् ॥ ६६ ॥ अभिवन्य ततः शुत्वा वत्त्वं संसारमोक्षयोः । सन्त्यज्य १राजसी वृत्तिं शमे स्थातुं समुत्सुकः ॥६०॥

हे प्रभो! आपके शारीरकी प्रभासे व्याप्त हुई यह सभा ऐसी जान पड़ती है मानो नील कमलोंका वन ही हो, हृदयगत अन्धकारको नष्ट करने वाले आपके वचन सूर्यसे उत्पन्न दीप्तिको पराजित करते हैं, इसी तरह आपका ज्ञान भी संसारके समस्त पदार्थों से उत्पन्न हुए अज्ञानान्धकारको नष्ट करता है इसलिए हे भगवन मुनिसुव्रतनाथ! जिसे इन्द्रादि देवोंके साथ-साथ सब संसार नमस्कार करता है मैं आपके उस ज्ञानरूपी सूर्यको सदा नमस्कार करता हूँ ॥ ५८ ॥ कोई तो कारणसे कार्यको, गुणीसे गुणको और सामान्यसे विशेषको पृथक वतलाते हैं और कोई एक —अपृथक वतलाते हैं ये दोनों ही कथन एकान्तवादसे हैं अतः घटित नहीं होते परन्तु आपके नयके संयोगसे दोनों ही ठीक ठीक घटित हो जाते हैं इसीलिए हे भगवन! सज्जनपुरुष आपको आप्त कहते हैं और इसीलिए हम सब आपको नमस्कार करते हैं ॥ ५८ ॥ जो पहले हरिवर्मा नामके राजा थे, फिर जिन्होंने तप कर तथा सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीर्थंकर नामकर्मका वन्ध किया, तदनन्तर समाधिमरणसे शरीर छोड़कर प्राणतेन्द्र हुए और वहाँ से आकर जिन्होंने हरिवंशरूपी आकाशके निर्मल चन्द्रमास्वरूप तीर्थंकर होकर भव्यजीवरूपी छुमुदिनियोंको विकसित किया वे श्री मुनिसुव्रतनाथ जिनेन्द्र हम सबके लिए अपनी लहमी प्रदान करें॥ ६० ॥

इन्हीं मुनिसुत्रतनाथ तीर्थकरके तीर्थमें हरिषेण नामका चक्रवर्ती हुआ। वह अपनेसे पूर्व तीसरे भवमें अनन्तनाथ तीर्थकरके तीर्थमें एक वड़ा भारी राजा था। वह किसी कारणसे उत्कृष्ट तप कर सनत्कुमार स्वर्गके सुविशाल नामक विमानमें छह सागरकी आयुवाला उत्तम देव हुआ। वहाँ निरन्तर भोगोंका उपभोग कर वहाँसे च्युत हुआ और श्रीमुनिसुत्रत नाथ तीर्थकरके तीर्थमें भोग पुर नगरके स्वामी इच्वाकुवंशी राजा पद्मनाभकी रानी ऐराके हरिषेण नामका उत्तम पुत्र हुआ। ।।६१-६४।। दशहजार वर्षकी उसकी आयु थी, देदीयमान कच्छूरसके समान उसकी कान्ति थी, चौबीस धनुष अंचा शरीर था और कम-कमसे उसे पूर्ण यौवन प्राप्त हुआ था।। ६५।। किसी एक दिन राजा पद्मनाभ हरिषेणके साथ-साथ मनोहर नामक उद्यान में गये हुए थे वहाँ अनन्तवीर्य नामक जिनेन्द्र

१ गुणितो ल०। २ तृतीया ल०। ३ सुविशालविमानकः त०। ४ ऐरा तयोः ल०। ५ कनकच्छूरस ल०। ६ कमेण ल०। ७ महामति ल०। ८ तत्त्वे क०, घ०, म०। ६ राजसां त०।

"राज्यभारं समारोप्य सुते भूपतिभिः समम् । बहुभिः संयमं प्रापत्पित्सः परमं पदम् ॥६८॥ हिर्पेणोऽप्युपादाय श्रावकवत्रभुत्तमम् । मुक्तेद्वितीयसोपानमिति मत्वाऽिवशत्पुरम् ॥ ६९ ॥ तपस्यतिश्वरं घोरं पद्मनाभमहामुनेः । दीक्षावनेऽभूत्कैवल्यं प्रतिमायोगधारिणः ॥ ७० ॥ आसंश्वकातपत्रासिदण्डरत्नानि तिहेने । हरिषेणमहीशस्य तदैवायुध्वेश्मनि ॥ ७१ ॥ श्रीगृहे कािकणीचर्ममणिरत्नानि चाभवन् । युगपणुष्टचित्तोऽसौ नत्वा तद्वय्यविस्ते ॥ ७२ ॥ प्राप्ता तृष्टिधनं प्रायाजिनप्जाविधित्सया । प्रायत्वाभिवन्धैनं जिनं प्रति निवर्त्यं सः ॥ ७३ ॥ पुरं प्रविश्य चक्रस्य कृतप्जाविधिदिशः । जेतुं समुचतस्तस्य तदानीमभवत्पुरे ॥ ७४ ॥ पुरोहितो गृहपतिः स्थपतिश्च चम्पतिः । हस्त्यश्वकन्यारत्नानि खगाद्रेशनयन्त्वगाः ॥ ७५ ॥ । नदीमुखेषु सम्भूताश्ववापि महतो निधीन् । आनिन्यिरे "स्वयं भक्त्या गणबद्धाभिषाः सुराः ॥७६॥ स तैः श्वाध्यपडक्वेन बलेन प्रस्थितो दिशः । जित्वा तत्साररणानि स्वीकृत्य विजिताखिलः ॥ ७७ ॥ स्वराजधान्यां संसेव्यः सुरभूपखगाधिपैः । दशाङ्गभोगाञ्चिव्यंगं निविशन् सुचिरं स्थितः ॥ ७८ ॥ कदाचित्वातिके मासे नन्दीश्वरितेप्वयम् । कृत्वाऽष्टस् महापूजां सोपवासोऽन्तिमे दिने ॥ ७९ ॥ हर्म्यपृष्ठे सभामध्ये शारदेन्दुरिवाम्बरे । भासमानः समालोक्य राहुप्रासीकृतं विधुम् ॥ ८० ॥ धगस्त संस्तेर्भावं ज्योतिलोकैकनायकः । प्रस्तस्तारापितः कप्टं पूर्णः स्वैवैध्तितोऽप्ययम् ॥ ८० ॥

की बन्दना कर उन्होंने उनसे संसार और मोचका स्वरूप सुना जिससे वे राजसी वृत्तिको छोड़ कर शान्त वृत्तिमें स्थित होनेके लिए उत्सुक हो गये।। ६६-६७।। परमपद मोक्ष प्राप्त करनेके इच्छक राजा पद्मनाभने राज्यका भार पुत्रके लिए सौंपा और बहुतसे राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ६८ ॥ 'यह मोक्ष महल की दूसरी सीढ़ी हैं। ऐसा मानकर हरिपेणने भी श्रावकके उत्तम ब्रत धारण कर नगरमें प्रवेश किया ।। ६६ ।। इधर चिर कालनक घोर तपश्चरण करते हुए पद्मनाभ मुनिराजने दीचावनमें ही प्रतिमायांग धारण किया श्रीर वहीं उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया।। ७०॥ उसी दिन राजा हरिषेणकी आयुधशालामें चक्र, अत्र, खङ्ग, अतेर दण्ड ये चार रत्न प्रकट हुए तथा श्रीगृह में काकिणी, चर्म, और मणि ये तीन प्रकट हुए। समाचार देने वालोंने दोनों समाचार एक साथ सुनाये इसलिए हरिपेणका चित्त बहुत ही संतुष्ट हुआ। वह समाचार सुनानेवालोंके लिए बहुत-सा पुरस्कार देकर जिन-पूजा करनेकी इच्छामे निकला और जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना कर वहाँ से वापिस लोट नगरमें प्रविष्ट हुन्ना। वहाँ चकरत्नकी पूजा कर वह दिग्विजय करनेके लिए उद्यत हुआ। ही था कि उसी समय उसी नगरमें पुरोहित, गृहपति स्थपति, और सेनापति ये चार रत प्रकट हुए तथा विद्याधर लोग विजयार्ध पर्वतसे हाथी घोड़ा और कन्या रत ले आये ॥७१-७५॥ गणबद्धनाम के देव नदीमुखों-नदियों के गिरनेके स्थानों में उत्पन्न हुई नौ बड़ी बड़ी निधियाँ भक्ति पूर्वक स्वयं ले त्राये ॥ ५६ ॥ उसने छहं प्रकार की प्रशंसनीय सेनाके साथ प्रस्थान किया, दिशाओं को जीतकर उनके सारभूत रत महण किये, सब पर विजय प्राप्त की ऋौर ऋन्तमें देव, मनुष्य तथा विद्याधर राजात्र्योंके द्वारा सेवित होते हुए उसने ऋपनी राजधानीमें प्रवेश किया। वहाँ वह दश प्रकारके भोगों का निराकुलतासे उपभोग करता हुआ चिरकाल तक स्थित रहा ।। ७६-७८ ।।

किसी एक समय कार्तिक मासके नन्दीश्वर पर्व सम्बन्धी आठ दिनोंमें उसने महा पूजा की और अन्तिम दिन उपवासका नियम ले कर वह महलकी छतपर सभाके बीचमें बैठा था और ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो आकाशमें शरद ऋतुका चन्द्रमा सुशोभित हो। वहीं बैठे-बैठे उसने देखा कि चन्द्रमाको राहुने पस लिया है।। ७६-५०।। यह देख वह विचार करने लगा कि संसार की इस अवस्थाको धिकार हो। देखो, यह चन्द्रमा ज्योतिलोंकका मुख्य नायक है, पूर्ण है और अपने परिवारसे घिरा हुआ है फिर भी राहुने इसे मस लिया। जब इसकी यह दशा है तब जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ऐसा समय आनेपर दूसरोंकी क्या दशा होती होगी। इस

१ राजभारं क०, घ० । २ महाभक्त्या म०, ल० ।

अत्र का गतिरन्येषां प्राप्ते कालेऽविलिङ्घिति । विधौ विलस्तित्यात्तिर्वेदो भरतािष्यः ॥ ८२ ॥ अनुप्रेक्षास्वरूपाल्या मुखेन स्वसभारियतात् । धर्मसारं निरूप्याशु कृत्वा तस्वार्थवेदिनः ॥ ८३ ॥ दत्त्वा राज्यं सतां पुज्यो महासेनाय स्नवे । तत्प्रार्थितेन सम्तप्यं दीनानाथवनीपकान् ॥ ८४ ॥ श्रीनागजिनमासाथ सीमन्ताचलसुस्थितम् । यथोक्तविधिना त्यक्त्वा सङ्गं व्यङ्गमनङ्गजित् ॥ ८५ ॥ भवहिमिः सह सम्प्राप्य संयमं शमसाधनम् । क्रमेण भग्नासबङ्गिद्धरायुरन्ते चतुर्विधाम् ॥ ८६ ॥ आराधनां समाराभ्य प्रायोपगमनं श्रितः । श्रीणपापः कृपामृतिरापान्तिममनुत्तरम् ॥ ८७ ॥

भूपः कोऽपि पुरा श्रिया श्रितवपुः पापोपछेन्नाद् भृतां विभ्यत्प्राप्य तपो भवस्य न्नारणं मत्वा तृतीयेऽभवत् । कल्पेऽन्ते सुवमेत्य चिक्रपदवीं सम्प्राप्य सुक्त्वा सुखं

स श्रीमान् हरिषेणराजवृष्यः सर्वार्थसिसिंद् ययौ ॥ ८८ ॥
तीर्थेऽस्मिन्नेव सम्भूतावष्टमौ रामकेशवौ । रामलक्ष्मणनामानौ तत्पुराणं निगचते ॥ ८९ ॥
इहैय भारते क्षेत्रे राष्ट्रे मलयनामनि । प्रजापतिमहाराजोऽजनि रत्नपुराधिषः ॥ ९० ॥
तत्रुक् तस्य गुणकान्तायां चन्द्रचूलसमाह्न्यः । विजयाख्येन तस्यासीत्सम्प्रीतिमैन्त्रिसृतुना ॥ ९१ ॥
पितृसल्लालितौ बालौ कुलादिमदचोदितौ । अभूतां दुष्टचारित्रौ दन्तिनौ वा निवर्तिनौ ॥ ९२ ॥
अन्येद्युस्तत्पुरे गौतमा-वैश्रवणसम्भव । श्रीदत्ताख्याय मुख्याय कुबेरेणात्मजां सतीम् ॥ ९३ ॥
दीयमानां समालोक्य पाण्यम्भःसेकपूर्वकम् । कुबेरदत्तां केनाऽपि महापापविधायिना ॥ ९४ ॥

प्रकार चन्द्रमहण देखकर चक्रवर्ती हरिपेणको वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने अनुप्रेक्षाओं के स्वरूप का वर्णन करते हुए अपनी सभामें स्थित लोगोंको श्रेष्ठ धर्मका स्वरूप वतलाया और शीव ही उन्हें तत्त्वार्थका ज्ञाता बना दिया।। -?-=> ।। सत्पुरुपों के द्वारा पूजनीय हरिपेणने अपने महासेन नामक पुत्रके लिए राज्य दिया, मनोवाञ्छित पदार्थ देकर दीन अनाथ तथा याचकोंको संतुष्ट किया। तदनन्तर कामको जीतने वाले उसने सीमन्त पर्वतपर स्थित श्रीनाग नामक मुनिराजके पास जाकर विविध प्रकारके परिप्रहका विधिपूर्वक त्याग कर दिया। उसने अनेक राजाओंके साथ शान्ति प्राप्त करनेका साधनभूत संयम धारण कर लिया, कम-कमसे अनेक ऋदियाँ प्राप्त की और आयुक्ते अन्तमें चार प्रकारकी आराधनाएं आराध कर प्रायोपगमन नामक संन्यास धारण कर लिया। जिसके समस्त पाप श्रीण हो गये हैं तथा जो दयाकी मूर्ति स्वरूप हैं ऐसा वह चक्रवर्ती अनितम अनुत्तर विमान—सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुआ।। -१--1 ॥ श्रीमान हरिपेण चक्रवर्तीका जीव पहले जिसका शरीर राजलक्ष्मीसे आलिंगित था ऐसा कोई राजा था, फिर पापसे अत्यन्त भयभीत हो उसने संसारका शरण मानकर तप धारण कर लिया जिससे तृतीय स्वर्गमें देव हुआ, फिर आयुके अन्तमें वहाँसे प्रथिवीपर आकर हरिपेण चक्रवर्ती हुआ और सुख भोगकर सर्वार्थ-सिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ।। -1

अथानन्तर—इन्हीं मुनिसुत्रतनाथ तीर्थंकरके तीर्थमें राम और लक्ष्मण नामके आठवें बल-भद्र और नारायण हुए हैं इसलिए यहाँ उनका पुराण कहा जाता है।। में ।। उसी भरतक्षेत्रके मलय नामक राष्ट्रमें रत्नपुर नामका एक नगर है। उसमें प्रजापित महाराज राज्य करते थे।। ६०।। उनकी गुणकान्ता नामकी स्त्रीसे चन्द्रचूल नामका पुत्र हुआ था। उन्हीं प्रजापित महाराजके मंत्रीका एक विजय नामका पुत्र था। चन्द्रचूल और विजयमें बहुत भारी काह था। ये दोनों ही पुत्र अपने-अपने पिताओं को अत्यन्त प्रिय थे, बड़े लाइसे उनका लालन-पालन होता था और कुल आदिका घमंड सदा उन्हें प्रेरित करता रहता था इसलिए वे दुर्दान्त हाथियों के समान दुराचारी हो गये थे।।६१-६२।। किसी एक दिन उसी नगरमें रहनेवाला कुनेर सेठ, उसी नगरमें रहने वाले वैश्रवण सेठकी गोतमा स्त्रीसे उत्यन्न श्रीदत्त नामक श्रेष्ठ पुत्रके लिए हाथमें जलधारा छोड़ता हुआ अपनी कुनेरदत्ता नामकी

१ बाहुभिः ल० । २ प्राप्तसप्ति मि० । ३ उक्तस्य ल० ।

तस्याः स्वानुचरेणोकां अल्ला रूपाविसम्पदम् । कुमारे तां स्वसात्कर्तं सह मित्रे समुद्यते ॥ ९५ ॥ विणक्सहुसमाक्रोशध्विमाकण्यं भूपितः । स्वतन्जदुराचारदारूयस्कंपपावकः ॥ ९६ ॥ पुररक्षकमाहृय दुरात्मानं कुमारकम् । लोकान्तरातिथि सद्यो विधेहीति समादिशन् ॥ ९७ ॥ तद्वंव सोऽपि राजाञ्चाचोदितस्तुमुलाह्मये । जीवपाहं गृहीत्वैनमानयिककटं विभोः ॥ ९८ ॥ तदालोक्य किमित्येष पापीहानीयते वृतम् । निशातश्लुलमारोप्य श्मशाने स्थाप्यतामिति ॥ ९९ ॥ राज्ञोक्ते प्रस्थितो हन्तुं कुमारं पुररक्षकः । न्यायानुवर्तिनां युक्तं न हि स्नेहानुवर्तनम् ॥ १०० ॥ तदामात्योत्तमः पौरान्पुरस्कृत्य महीपितम् । व्यिजजपदिति व्यक्तमुत्क्षित्तकरकुड्मलः ॥ १०२ ॥ कृत्याकृत्यिविवेकोऽस्य न बाल्यादेव विचते । प्रमादोऽस्माकमेवायं विनेयाः पितृभिः सुताः ॥ १०२ ॥ न दान्तोऽयं नृभिर्दन्ती शैशवे चेद् यथोचितम् । प्राप्तेथयों न कि कुर्यादसौ दर्पप्रहाहितः ॥ १०२ ॥ न बुद्धिमान् न तुर्वुद्धिने वधं दण्डमहीति । आहार्यबुद्धिरेपोऽतः शिक्षणीयोऽधुनाप्यसम् ॥ १०४ ॥ न कोपोऽस्मिस्तवास्ययेव न्यायमार्गे निनीपया । निगृह्वास्येक एवायं राज्यसन्तिसंवृती ॥ १०५॥ अन्यत्संधित्सत्वारुत्रम्यस्यव्युतं तदिति श्रुतिः । सा तवाद्य समायाति सन्तानोष्छेदकारिणः ॥ १०५॥ पृतरपुकाशतो ज्येष्ठं तन्जमवधीन्तृपः । इत्यवाच्यभयप्रस्ताः पौराश्रेते पुरःस्थिताः ॥ १०७॥ तत्समस्यापराधं मे महीक्षप्राधितोऽस्यमुम् । एतन्तमिन्त्रवचः श्रुत्वा विक्षपकपुदीरितम् ॥ १०८॥

पुत्री दे रहा था। उसी समय महापापके करने वाले किसी अनुचरने राजकुमार चन्द्रचूलसे कुबेर-दत्तके रूप त्रादिकी प्रशंसा की । उसे सुनकर वह अपने मित्र विजयके साथ उस कन्याको बलपूर्वक श्रपने आधीन करनेके लिए तत्पर हो गया।। ६३-६५।। यह देख, वैश्योंका समूह चिह्नाता हुआ महाराजके पास गया। उसके रोने-चिहानेका शब्द सुनते ही महाराजकी क्रांधान्नि अपने पुत्रके दुराचाररूपी ईन्धनसे अत्यन्त भड़क उठी। उन्होंने नगरके रक्षककी बुलाकर आज्ञा दी कि इस दुराचारी कुमारको शीघ्र ही लोकान्तरका श्रातिथि बना दो-मार डालो ।। ६६-६७ ।। उसी समय राजाज्ञामे प्रेरित हुआ नगररत्तक वहुत भारी भीड़मेंसे इस राजकुमारका जीवित पकड़कर महाराजके समीप ले आया ।। ६८ ।। यह देख राजाने विचार किया कि इस पार्पाको शीव्र ही किसप्रकार मारा जाय ? कुछ देर तक विचार करनेके बाद उन्होंने नगररक्षकका आदेश दिया कि इसे इमशानमें ले जाकर पेनी शूलीपर चढ़ा दो ॥ ६६ ॥ राजांके कहते ही नगररक्षक कुमारको मारनेके लिए चल दिया । सो ठीक ही है क्योंकि न्यायके अनुसार चलने वाले पुरुपीको स्नेहका अनुसरण करना उचित नहीं है।। १००।। इधर यह हाल देख प्रधान मन्त्री नगरवासियोंको आगे कर राजाके समीप गया श्रीर हस्तरूपी कमल अपर उठाकर इस प्रकार निवेदन करने लगा।। १०१।। हे देव ! इसे कार्य श्रीर श्रकार्यका विवेक बाल्य-श्रवस्थासे ही नहीं है, यह हमलोगोंका ही प्रमाद है क्योंकि माता-पिताके द्वारा ही बालक सुशिच्चित और सदाचारी बनाये जाते हैं।। १०२।। यदि हाथीको बाल्या-वस्थामें यथायोग्य रीतिसे बशमें नहीं किया जाता तो फिर वह मनुष्योंके द्वारा वशमें नहीं किया जा सकता; यही हाल वालकोंका है। यदि ये वाल्यावस्थामें वश नहीं किये जाते हैं तो वे आगे चलकर ऐश्वर्य प्राप्त होनेपर अभिमानरूपी प्रहसे त्राक्रान्त हो क्या कर गुजरंगे इसका ठिकाना नहीं ।। १०३ ।। यह कुमार न तो बुद्धिमान है और न दुबुद्धि ही है इसलिए प्राणदण्ड देनेके योग्य नहीं है। अभी यह आहार्य बुद्धि हैं—इसकी बुद्धि बदली जा सकती है अतः इस समय इसे अच्छी तरह शिक्षा देना चाहिये।। १०४।। कुमार पर श्रापका कोप तो है नहीं, श्राप तो न्यायमार्गपर ले जानेके लिए ही इसे दण्ड देना चाहते हैं परन्तु आपको इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि राज्यकी संतति धारण करनेके लिए यह एक ही है-आपका यही एक मात्र पुत्र है।। १०५।। यहि आप इस एक ही संतानको नष्ट कर देंगे तो 'कुछ करना चाहते थे और कुछ हो गया' यह लोकोक्ति श्राज ही आप रुशिर श्रा पड़ेगी ॥ १०६ ॥ दूसरी बात यह है कि इन लोगोंके रोने-चिहानेसे महाराजने अपने बड़े पुत्रको मार डाला इस निन्दाके भयसे प्रस्त हुए ये अभी नगरवासी आपके

१-वर्तिनम् सः । २ विवेकश्च सः । ३ तथास्येव मः , सः । ४ संधृती खः , गः । संतती सः ।

अविश्वितिव शासार्थं भविद्धः श्रुतपारणैः । दुष्टानां निप्रष्टः शिष्टपालनं भूभुजां मतम् ॥ १०९ ॥ नीतिशास्त्रेषु तस्स्नेहमोहासक्तिभयादिभिः । अस्माभिर्लिङ्कते न्यायं भवन्तस्तस्य वर्तकाः ॥११०॥ तस्मादयुक्तं युष्माकं मां योजयितुमुत्पये । दुष्टो दक्षिणहस्तोऽपि स्वस्य छेद्यो महीभुजा ॥१११॥ कृत्याकृत्यविवेकातिद्शे मूढो महीभुजः । स साङ्ख्यपुरुषस्तेन कृत्यं १नात्रापरत्र च ॥११२॥ तस्मान्न प्रतिषेध्योऽहमिति राज्ञाभिभाषिते । पौरास्तदैव जानाति देव एवेत्ययुर्भयात् ॥११३॥ सुते निःस्निग्धतां भर्तुर्जानन् देवाहमेव तम् । दण्डियष्यामि मत्वेति निर्णम्यः तदनुज्ञ्या ॥ ११४ ॥ प्राप्य स्वराज्यपुत्राभ्यां वनिर्णादिमम्बतीत् । हे कुमार तवावश्यं मरणं समुपस्थितम् ॥११५ ॥ प्राप्य स्वराज्यपुत्राभ्यां वनिर्णादिमम्बतीत् । हे कुमार तवावश्यं मरणं समुपस्थितम् ॥११५ ॥ विभीः शक्नोषि किं अर्तुमित्यवादीत्म चेष्शम् । विभीम चेद्रहं मृत्योः किमित्येतदनुष्ठितम् ॥११६॥ सिक्कं वा मृषार्तस्य शतिकं मरणं मम । तत्र का भीरिति व्यक्तं तदुक्तमवद्युध्य सः ॥११०॥ नागरेभ्यो महीभन्नं कुमारायात्मनेऽपि च । लोकह्यहितं कार्यं निश्चित्य सचिवाप्रणीः ॥११८॥ तदिमस्तकं गत्वा महाबक्षगणेशिनम् । अभिवन्ध श्रीजायातकार्यं चास्मै न्यवेदयत् ॥११९॥ मनःपर्ययस्त्रानश्वद्धः स गणनायकः । मा भैषीद्वाविमी रामकेशवाविह भाविनी ॥१२०॥ मृतीयजन्मनीत्याह तच्कू त्वा सचिवो मुदा । तौ तन्नानीय संश्राच्य धर्म संयममापयत् ॥१२२ ॥ ततो मूपितमासाष्य मन्त्रीतीदमबोधयत् । वारणारेरिवाभीरारेरकेकस्य गुहाश्चितः ॥१२२॥

सामने खड़े हुए हैं ।। १०७ ॥ इसलिए हे महाराज ! हम प्रार्थना करते हैं कि हमलोंगांका यह अपराध समा कर दिया जाय। मंत्रीके यह धचन मुनकर राजाने कहा कि आपका कहना ठीक नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि अपपलोग शास्त्रके पारगामी हो कर भी उसका अर्थ नहीं जानते हैं। दुष्टोंका निमह करना श्रीर सज्जनोंका पालन करना यह राजाश्रोंका धर्म, नीतिशास्त्रोंमं बनलाया गया है। स्नंह, मोह, त्र्यासक्ति तथा भय त्रादि कारणोंसे यदि हम ही इस नीतिमार्गका उल्लंघन करते हैं ता श्राप लोग उसकी प्रवृत्ति करने लग जावेंगे। इसलिए आप लोगोंका मुक्ते उन्मार्गमें लगाना अच्छा नहीं है। यदि अपना दाहिना हाथ भी दृष्ट-दोपपूर्ण हो जाय तो राजाको उसे भी काट डालना चाहिये। जो मूर्व राजा करने योग्य त्रीर नहीं करने योग्य कार्यों के विवेकसे दूर रहना है वह सांख्यमतमें माने हुए पुरुषके समान हैं। उससे इस लांक ऋौर परलांक सम्बन्धी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १०५-११२ ॥ इसलिए इस कार्यमें मुक्ते रोकना ठीक नहीं है । महा-राजके इस प्रकार कहने पर लोगोंने समका कि महाराज सब बात स्वयं जानते हैं ऐसा समक सब लोग भयसे ऋपने-अपने घर चले गये ॥ ११३ ॥ पुत्रपर महाराजक। प्रेम नहीं है एसा जानते हुए मंत्रीने राजासे कहा कि हे देव ! मैं इसे दण्ड स्वयं दूंगा। इस प्रकार राजाकी आज्ञा लेकर मंत्री भी चला गया ॥ ११४ ॥ वह ऋपने पुत्र ऋौर राजपुत्रको साथ लेकर वनगिरि नामके पर्वत पर गया और वहाँ जाकर कुमारसे कहने लगा कि हे कुमार, अब अवश्य ही आपका मरण समीप आ गया है, क्या आप निर्भय हो मरनेके लिए तैयार हैं ? उत्तरमें राजकुमारने कहा कि यदि मैं मृत्युसे इस प्रकार डरता तो ऐसा कार्य ही क्यों करता। जिस प्रकार प्याससे पीडित मनुष्यके लिए ठण्डा पानी श्रच्छा लगता है उसी प्रकार मुभ्ते मरण श्रच्छा लग रहा है इसमें भयकी कौनसी बात हैं ? इस तरह कुमारकी बात सुनकर मुख्य मंत्रीने महाराज, राजकुमार त्रौर स्वयं श्रपने दोनों लोकोंका हित करने वाला कोई कार्य करनेका निश्चय किया ॥ ११५-११८॥ तदनन्तर मंत्रीने उसी पर्वतकी शिखापर जाकर महाबल नामके गणधरकी वन्दना की श्रौर उन्हें अपने श्रानेका सब कार्य भी निवेदन किया ॥११६॥ मनःपर्यय ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करने वाले उन गणधर महाराजने कहा कि तुम भयभीत मत हो, ये दोनों ही तीसरे भवमें इस भरतत्तेत्रके नारायण ऋौर बलभद्र होने वाले हैं ॥ १२०॥ यह सुनकर मंत्री उन्हें बड़ी प्रसन्नतासे घर ले आया और धर्म श्रवण कराकर उसने उन दोनोंको संयम धारण करा दिया॥ १२१॥ तदनन्तर वह मन्त्री राजाके समीप त्र्याया और यह

१ नात्रापरत्र च ल० । २ निर्गत्य ल० । ३-मिवाबादीत् ल० । ४ निजायान-क०, प० । ५-मापयन् फ०, भ०, ।

अनाहतस्वसौख्यस्य कस्यचिद्वनवासिनः । स्वकार्येष्वतिनीव्रस्य जनस्यात्युमचेष्टितुः ॥ १२३ ॥ ताविपंती मया सोऽपि "तावाह कृतदीपयोः । भवतोनं सुलं स्मार्यं दुःखं भोग्यं सुदुष्करम् ॥ १२४ ॥ स्मर्त्तम्या देवता चिरो परलोकनिमिरातः । इत्येतत्तौ च भद्र त्वं मा कृथाः कष्टदण्डनम् ॥ १२५ ॥ अम्तां निव्वत्यास्यामावयोः कार्यमित्यात्मकरभाविताम् । वेदनां तीव्रमापाद्य परलोकोन्मुखावुभौ ॥ १२६ ॥ अभूतां तद्विलोक्याहमभिप्रेतार्थनिष्ठितम् " । असुविधायागतो देव सिद्धं भवदुदीरितम् ॥ १२७ ॥ अख्वा तद्वचनं राजा महादुःखाकुलो मनाक् । निवातस्तिमितक्ष्माजसमानो निश्चलं स्थितः ॥ १२९ ॥ अल्याना मन्त्रिभिर्वन्युजनश्चालोच्य निश्चितम् । कार्यं हितमनुष्ठेयं तत्प्राद्मानुष्ठितं त्वया ॥ १२९ ॥ करजालमितकान्तिमव सिप्महीरहे । प्रस्नमिव संग्रुष्कं कार्यं कालातिपातितम् ॥ १३० ॥ तत्र शोको न कर्तव्यो वृथेति सिचवोदितम् । श्रुत्वा तद्वचनं वृह्वि तर्वे तद्वस्यकं कथम् ॥ १३१ ॥ हत्यप्राक्षीरातोऽस्याभिप्रायवित्सचिवोऽवदन् । यतयो वनिर्योद्वगुहागहनवासिनः ॥ १३२ ॥ धैर्यासिघारानिभिन्नकपायविपयद्विपः । स्थूलमूक्ष्मासुमृद्वक्षानितान्तोग्यतवृत्त्तयः ॥ १३३ ॥ भिया भियेव कोपेन कोपेनेवानिताशयाः । असंयतेषु भोगोपभोगेष्विव निरादराः ॥ १३४ ॥ लोभ्यस्तौ धर्मसद्भावं श्रुत्वा निर्वेग्च दीक्षितौ । इति विस्पष्टतद्वाक्यात्परितुष्टो महीपतिः ॥ १३५ ॥ लोक्षद्वयहितो नान्यस्त्वमेवेत्यभिनन्य तम् । दुष्पुत्र हव भोगोऽयं भ्षापापलापकारणम् ॥ १३६ ॥

कहने लगा कि कोई एक वनवासी गुहामें रहना था, वह सिंहके समान निर्भय था, उसने अपने मुखोंका अनादर कर दिया था, वह ऋपने कार्योमं ऋत्यन्त तीव्रथा श्रोर उम्र चेष्टाका धारक था। मैंने वे दोनों ही कुमार उसके लिए सौंप दिये । उस गुहावासीने भी उनसे कहा कि आप दोनोंने बहुत भारी दोष किया है अतः अब आप लोग सुखका स्मरण न करें, श्रव तो आपको कठिन दुःख भोगना पड़ेगा। परलाकके निमित्त हृदयमें इष्ट देवताका स्मरण करना चाहिये। यह सुनकर उन दोनोंने मुक्तसे कहा कि 'हे भद्र! आप हम दोनोंके लिए कष्टकर दण्ड न दीजिये, यह कार्य तो हम दोनों स्वयं कर रहे हैं अर्थान् स्वयं ही दण्ड लेनेके लिए तत्पर हैं। यह कह व दोनों अपने हाथसे उत्पादित तीव्र बंदना प्राप्त कर परलोककं लिए तैयार हो गये। यह देख मैं इष्ट अर्थकी पूर्ति कर वापिस चला त्राया हूं। हे राजन ! इस तरह आपका त्रभिप्राय सिद्ध हो गया।। १२२-१२७॥ मन्त्रीके वचन मुनकर राजा महादुःखंसे व्यप्र हो गया श्रीर कुछ देर तक हवारहित स्थानमें निष्पन्द खड़े हुए वृक्षके समान निश्चल बैठा रहा॥ १२५॥ तदनन्तर राजाने ऋपने ऋाप, मंत्रियों तथा बन्धजनोंके साथ निश्चय किया और तत्पश्चान् मंत्रीसे कहा कि तुम्हें सदा हिनकारी कार्य करना चाहिये, श्राज जो तुमने कार्य किया है वह पहले कभी भी तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया।। १२६ ॥ मन्त्रीने कहा कि जिस प्रकार जो किरणोंका समूह अतीन हो चुकता है और जो फूल सांप वाले वृत्तपर लगा-लगा सूख जाता है, उसके विषयमें शांक करना उचित नहीं होता है उसी प्रकार यह कार्य भी अब कालातिपाती—अतीत हो चुका है अतः अब आपको इसके विषयमें शोक नहीं करना चाहिये। मंत्रीके वचन सुनकर राजाने पूछा कि यथार्थ बात क्या है ? तदनन्तर राजाका अभि-प्राय जानने वाला मन्त्री बाला कि वनिगरि पर्वतकी गुफात्र्यों त्र्यौर सघन वनोंमें बहुतसे यति-मुनि रहते हैं उन्होंने ख्रपने धेर्य रूपी तलवारकी धारासे कपाय और विषयरूपी शत्रुओंको जीत लिया है, क्या स्थूल क्या सूद्तम—सभी जीवोंकी रक्षा करनेमें व निरन्तर तत्पर रहते हैं। उनके हृदयसे भय मानो भयसे ही भाग गया है और कोध माना कोधके कारण ही उनके पास नहीं आता है। वे भोग-उपभोगके पदार्थीमें असंयमियोंकं समान सदा निरादर करते रहते हैं। वे दोनों ही कुमार उन यतियोंसे धर्मका सद्भाव सुनकर विरक्त हो दीक्षित हो गये हैं। इस प्रकार मंत्रीके स्पष्ट वचन सुनकर राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ।। १३०-१३५।। 'दोनों लोकोंका हिन करने वाला तू ही हैं' इस प्रकार मन्त्रीकी प्रशंसा कर राजाने विचार किया कि ये भोग कुपुत्रके समान पाप और निन्दाके

१ तबाह ल०। २ निष्ठितौ ल०। ३ सुविधाय यातो ल०। ४ पापालापायकारणम् क०, घ०।

इति स्वकुलयोग्याय।दत्तराज्यमहाभरः । गत्वा गणेशमभ्यस्यं वनाद्रौ नवसंयतौ ॥ १३७ ॥

मया कृतो महान् दोषः तं क्षमेयां युवामिति । निगद्शावयोलां कृद्वितीयंकगुरुर्भवान् ॥१३८ ॥

संयमोऽयं त्वयेवापि ताभ्यां सम्प्राप्य संस्तवम् । बहुभिर्मूभुकः । सार्वः त्यक्तसङ्गः स संयमम् ॥१३९॥

प्राप्य क्रमेण ध्वस्तारिर्धातिकर्मविधातकृत् । केवलावगमग्रयोतिलांकाप्रे व्यशुत्तराम् ॥ १४० ॥

तो समुत्कृष्ट्यारित्रौ द्वौ खङ्गपुरबाद्यगौ । आतापयोगमादाय तस्यतुस्यक्तविप्रहौ ॥ १४१ ॥

तत्पुराधिपसोमप्रभाद्भयस्य सुदर्शना । सीता च देव्यौ तत्स्यनुः सुप्रभः सुप्रभाङ्गध्त् ॥ १४२ ॥

पुरुषोत्तमनामा च गुणेश्र पुरुषोत्तमः । मधुसूदनमुच्छिय कृतदिग्जयपूर्वकम् ॥ १४३ ॥

यत्त्रचूलमुनिर्दृष्ट्वा निदानमकृताङ्गकः । जीवनावसितौ सम्यगाराध्योभौ चतुर्विधम् ॥ १४५ ॥

सनत्कुमारकल्पस्य विमाने कनकप्रभे । विजयः स्वर्णचूलेऽन्यो मणिचूलो मणिप्रभे ॥ १४६ ॥

सातवन्तौ तदुत्कृष्टसागरोपमितायुषौ । सुचिरं भुक्तसम्भोगौ ततदच्युत्वेह भारते ॥ १४० ॥

वाराणसीपुरार्धाशो राज्ञो दशरयश्रुतेः । सुतः सुबालासंज्ञायां शुभस्यप्नपुरस्सरम् ॥ १४८ ॥

कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां फाल्गुने मास्यजायत । मधायां हलभुद्धावी चूलान्तकनकामरः ॥ १४८ ॥

कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां फाल्गुने मास्यजायत । सघायां हलभुद्धावी चूलान्तकनकामरः ॥ १४८ ॥

स्रयोदशसहस्वाब्दो रामनामानताखिलः । तत पुत्र महीभर्तुः कैकेय्यामभवत्पुरः ॥ १५० ॥

सरःस्र्येन्दुकलमक्षेत्रसिंहान् महाफलान् । स्वप्तान् संदश्यं माधस्य शुक्तपक्षादिमे दिने ॥ १५९ ॥

कारण हैं। ऐसा विचार कर उसने अपने कुलके यांग्य किसी पुत्रको राज्य का महान् भार सौंप दिया श्रीर वनगिरि नामक पर्वत पर जाकर गणधर भगवान्का पूजा की। वहींपर नवदीक्षित राजकुमार तथा मंत्रि-पुत्रको देखकर उसने कहा कि मैंने जो वहा भारी अपराध किया है उसे आप दोनों क्षमा कीजिये। राजोंके वचन मुनकर नवदीक्षित मुनियोंने कहा कि आप ही हमारे दोनों लोंकोंके गुरु हैं, यह संयम आपने ही प्रदान कराया है। इस प्रकार उन दोनोंसे प्रशंसा पाकर राजाने सब परिमहका त्याग कर अनेक राजाओंके माथ संयम धारण कर लिया।। १३६-१३६।। क्रम-क्रमसे मोह कमका विध्वंसकर अवशिष्ट धानिया कर्मीका नाश किया और केवलज्ञान रूपी ज्योतिको प्राप्तकर वे लोकके अप्रभागमें देदीध्यमान होने लगे।। १४०।।

इधर उत्कृष्ट चारित्रका पालन करते हुए व दोनों ही कुमार आतापन योग लेकर तथा शरीरसे ममत्व छोड़ कर खड़पुर नामक नगरके बाहर स्थित थे।। १४१।। उस समय खड़पुर नगरके राजाका नाम सोमप्रभ था। उसके सुदर्शना और सीता नामकी दो कियाँ थीं। उन दोनोंकं उत्तम कान्तिवाले शरीरका धारण करने वाला सुप्रभ और गुणोंके द्वारा पुरुषोंमें श्रेष्ठ पुरुषोत्तम इस प्रकार दो पुत्र थे। इनमें पुरुषोत्तम नारायण था वह दिग्विजयके द्वारा मधुसूदन नामक प्रति नारायण को नष्ट कर नगरमें प्रवेश कर रहा था। मनुष्य विद्याधर और देवेन्द्र उसके ऐश्वर्यको बढ़ा रहे थे, उसका शरीर भी प्रभापूर्ण था।। १४१-१४४।। नगरमें प्रवेश करते देख अज्ञानी चन्द्रचूल सुनि (राजकुमारका जीव) निदान कर वैठा। अन्तमें जीवन समाप्त होनेपर दोनों सुनियोंने चार प्रकारकी आराधना की। उनमेंसे एक तो सनत्कुमार स्वर्गके कनकप्रभ नामक विमानमें विजय नामक देव और दूसरा मणिप्रभ विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ। वहाँ उनकी उत्कृष्ट आयु एक सागर प्रमाण थी। चिर कालतक वहाँ के सुख भोग कर व वहाँ से च्युत हुए।। १४५-१४७।।

श्रथानन्तर इसी भरतचेत्रके बनारस नगरमें राजा दशस्य राज्य करते थे। उनकी सुबाला नामकी रानी थी। उसने शुभ स्वप्न देखे और उसीके गर्भसे फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशीके दिन मचा नच्छ में सुवर्णचूल नामका देव जो कि मन्त्रीके पुत्रका जीव था, होनहार बलभद्र हुआ। उसकी तेरह हजार वर्षकी आयु थी, राम नाम था, और उसने सब लोगोंका नम्रीभूत कर रक्खा था। उन्हीं राजा दशस्थकी एक दूसरी रानी कैंकेबी थी। उसने सरोवर, सूर्य, चन्द्रमा, धानका खेत और

१ भूभुजाम् ख॰ । २ चतुर्विधाम् क०, घ० ।

विशालक्षें स चक्राक्को मणिचूकोऽस्ताज्ञनः । पड्गुणद्विसहलाब्दजीवितो लक्ष्मणाङ्कयः ॥ १५२ ॥ तौ पद्मदश्चचापोक्षौ द्वाविद्रश्चरूक्षणान्वितौ । आदिसंहननी संस्थानं चाभुदादिमं तयोः ॥१५३॥ अमेयवीयौ हंसांशानीकोत्पलसमित्वयौ । तयोः सपञ्चपञ्चाशत्-पञ्चाश्चर्षसमिते ॥ १५४॥ कुमारकाले निःकान्ते दिनतान्तपरमोदये । भारतेऽस्मिन्नयोध्यायां अस्तादिमहीशितुः ॥ १५५॥ गतेष्विक्ष्वाकुमुक्येषु सक्त्यातीतेष्वनन्तरम् । हरिषेणमहाराजे दशमे चक्रवितिने ॥ १५६॥ सर्वार्थसिद्वावुत्पन्ने संवत्सरसङ्क्षके । काले गतवित प्राभृत् सगराक्यो महीपितः ॥ १५०॥ सर्वार्थसिद्वावुत्पन्ने संवत्सरसङ्क्षके । काले गतवित प्राभृत् सगराक्यो महीपितः ॥ १५०॥ वृष्यलक्षमायमित्वुक्त्वा निरास्थ कृपमध्यगम् । सगरे बद्धवैरः सन् निःकम्य मधुपिङ्गलः ॥ १५०॥ सल्जः संयमी भृत्वा महाकालासुरोऽभवत् । सोऽसुरः सगराधीशवंशितम्कृलनोवतः ॥ १६०॥ द्विजवेपं समादाय सम्प्राप्य सगराङ्क्यम् । "अथवंवेद्विहितं प्राणिहिंसापरायणम् ॥ १६०॥ कुरु यागं श्रियो कृद्धगै शत्रुविच्छेदनेष्ट्यम । इति तं दुर्मति भूपं पापामीरुर्व्यमोहयत् ॥ १६२॥ अनुद्वाय तथा सोऽपि प्राविशत्पापिनां श्वितिम् । निर्मूलं कुलमप्यस्य नष्टं दुर्मार्गवर्तनात् ॥ १६२॥ श्रुत्वा तत्सात्मजो रामिपतास्माकं क्रमागतम् । साक्रेतपुरमित्येत्य तद्ध्यास्यान्वपालयत् ॥ १६४॥ तश्चास्य देव्यां कस्याञ्चिद्वमवद्भरताङ्कयः । शत्रुष्तन्त्रश्चान्वप्रवेतं दशाननवधादशः ॥ १६५॥ । तश्चस्य देव्यां कस्याञ्चद्वस्यद्वरताङ्कयः । शत्रुष्तन्त्रश्चान्वप्रवेतं दशाननवधादशः ॥ १६५॥

सिंह ये पाँच महाफल देनेवाले स्वप्न देखे और उसके गर्भसे माघ शुक्का प्रतिपदाके दिन विशाखा नक्षत्रमें मणिचूल नामका देव जो कि मन्त्रीके पुत्रका जीव था उत्पन्न हुन्ना। उसके शरीरपर चक्रका चिह्न था, बारह हजार वर्षकी उसकी ऋायुंथी ऋोर लद्दमण उसका नाम था।। १४८-१५२।। व दोनों ही भाई पन्द्रह धनुप ऊंचे थे, बत्तीस लक्षणोंसे सहित थे, वच्चष्टपभनाराचसंहननके धारक थे और उन दोनोंके समचतुरस्रसंस्थान नामका पहला संस्थान था ॥ १५३ ॥ वे दोनों ही ऋपरि-मित शक्तिवाले थे, उनमेंसे रामका शरीर हंसके अंश अर्थान् पंखके समान सफोद था ऋौर लदमण का शरीर नील कमलके समान नील कान्तिवाला था ! जब रामका पचपन और लच्मणका पचास वर्ग प्रमाण, अप्रत्यन्त श्रेष्ठ ऐश्वर्यसे भरा हुआ कुमारकाल व्यतीत हो गया तव इसी भरतन्नेत्र की अयोध्यानगरीमें एक सगर नामक राजा हुआ था। वह सगर तब हुआ था जब कि प्रथम चक्रवर्ती भरत महाराजके वाद इद्दवाकुवंशके शिरामणि असंख्यात राजा हो चुके थे और उनके वाद जब हरिपेण महाराज नामक दशवां चक्रवर्नी मरकर सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हो गया था तथा उसके बाद जब एक हजार वर्ष प्रमाण काल व्यतीत हो चुका था। इस प्रकार काल व्यतीत हो चुकने पर सगर राजा हुआ था। वह अखण्ड राष्ट्रका स्वामी था, तथा वड़ा ही क्रोधी था। एकवार उसने मुलसाके स्वयंवरमें त्र्याये हुए एवं राजात्र्योंके वीचमें बैठे हुए मधुपिङ्गल नामके श्रेष्ठ राजकुमारको 'यह दुष्ट लत्त्रणोंसे युक्त हैं' ऐसा कहकर सभाभूमिसे निकाल दिया । राजा मधुपिङ्गल सगर राजाके साथ वैर बांधकर लजाता हुआ स्वयंवर मण्डपसे बाह्र निकल पड़ा। अन्तमें संयम धारणकर वह महाकाल नामका अमुर हुआ। वह अमुर राजा सगरके बंशको निर्मृल करनेमें तत्पर था॥१५४-१६०।। वह ब्राह्मणका वेप रखकर राजा सगरके पास पहुँचा श्रोर कहने लगा कि तू लच्मीकी वृद्धिके लिए, रात्रुश्रोंका उच्छेद करनेके लिए अथर्ववेदमें कहा हुआ प्राणियोंकी हिंसा करने वाला यज्ञ कर । इस प्रकार पापसे नहीं डरने वाल उस महाकाल नामक व्यन्तरने उस दुर्वुद्धि राजाको मोहित कर दिया।। १६१-१६२।। वह राजा भी उसके कहे अनुसार यज्ञ करके पापियोंकी भूमि अर्थात नरकमें प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार कुमार्गमें प्रवृत्ति करनेसे इस राजाका सबका सब कुल नष्ट हो गया। इधर राजा दशरथने जब यह समाचार सुना तब उन्होंने सोचा कि ऋयोध्यानगर तो हमारी वंशपरम्परासे चला ऋ।या है। ऐसा विचारकर वे ऋपने पुत्रोंके साथ अयोध्या नगरमें गये श्रीर वहीं रह कर उसका पालन करने लगे।। १६३-१६४।। वहीं इनकी किसी श्रन्य रानीसे भरत

१ चापाङ्गी क०, घ०। २ नितान्तपरमोदयी छ०। नितान्तपरमोदयम् छ०। ३ भरतादिमहीभुजि छ०। भारतादिमहीशिद्धः छ०। ५ श्रपूर्व म०, छ०। ६ भृतं छ०।

कारणं प्रकृतं भावि रामळक्ष्मणयोरिदम् । मिथिळानगराधीशो जनकस्तस्य वस्त्रभा ॥ १६६ ॥
सुरूपा वसुषादेवी विनयादिविभूषिता । सुता सीतेत्यभूत्तस्याः सम्प्राझनवयौवना ॥ १६० ॥
तां वरीतुं समायातनृपद्तान् महीपतिः । ददामि तस्मै दैवानुकृत्यं यस्येति सोऽमुचत् ॥ १६० ॥
नृपः कदाचिदास्थानीं विद्वजनविराजिनीम् । आस्थाय कार्यकुशालं कुशलादिमतिं हितम् ॥ १६९ ॥
सेनापति समप्राक्षीत् प्राक्ष्ममृत्तं कथान्तरम् । पुरा किलात्र सगरः सुलसा चाहुतोकृता ॥ १७० ॥
परे चाचादयः प्रापन् सशरीराः सुरालयम् । इतीदं श्र्यतेऽद्यापि यागेन यदि गम्यते ॥ १७१ ॥
स्वलंकः कियतेऽस्माभिरिपे याश्चे यथोचितम् । इति तद्वचनं श्रुत्वा स सेनापतिरव्यति ॥ १७२ ॥
नागासुरैः सदा कृद्धमात्सर्येण परस्परम् । अन्योन्यारव्यकार्याणां प्रतिघातो विधीयते ॥ १७३ ॥
अयं चाद्य महाकालेनासुरेण नवो विधिः । याश्चो विनिर्मितस्तस्य विघातः शङ्कयतेऽरिभिः ॥ १७४ ॥
नागराद्वपकर्ताऽभूत्रमेश्च विनमेरिप । ततो यागस्य हन्तारः खगास्तत्पक्षपातिनः ॥ १७५ ॥
यागः सिद्धयति शक्तानां तद्विकारव्यपोहने । यद्यप्येतन्न बुध्येरन् रूप्यशैलनिवासिनः ॥ १७६ ॥
निश्चितो । रावणः शौर्यशाली मानप्रहाहितः । तस्मात्प्रापि शङ्कास्ति स कदाचित् विधातकृत् ॥१७७॥
स्यातद्वामाय शक्ताय दास्यामः कन्यकामिमाम् । इति तद्वचनं सर्वे तुष्टुवुस्तत्सभासिनः ॥ १७८ ॥
निरिचन्वंश्च भूपेन सार्व तत्वार्यमेव ते । तदैव जनको दृतं प्राहिणोद्वामलक्ष्मणौ ॥ १७९ ॥
मर्वाययागरक्षार्थं प्रहेतव्यौ कृतत्वरम् । रामाय दास्यते सीता चेति शासनहारिणम् ॥ १८० ॥

तथा शत्रुघ्न नामके दो पुत्र श्रीर हुए थे। रावणकां मारनेसे राम श्रीर लच्चमणका जो यश होने वाला था उसका एक कारण था—वह यह कि उसी समय मिथिलानगरीमें राजा जनक राज्य करते थे। उनकी अत्यन्त रूपवती तथा विनय श्रादि गुणोंसे विभूषित वसुधा नामकी रानी थी। राजा जनक की वसुधा नामकी रानीसे सीता नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी। जब वह नवयौवनकां प्राप्त हुई तब उसे बरनेके लिए अनेक राजाओंने श्रपने-अपने दृत भेजे। परन्तु राजाने यह कह कर कि मैं यह पुत्री उसीके लिए दूंगा जिसका कि दैव श्रनुकूल होगा, उन श्राये हुए दूतोंको विदा कर दिया।।१६५-१६६॥

अथानन्तर-किसी एक समय राजा जनक विद्वज्जनोंसे मुशाभित सभामें बैठे हुए थे। वहीं पर कार्य करनेमें कुशल तथा हित करनेवाला कुशलमति नामका सेनापनि बैठा था। राजा जनकने उससे एक प्राचीन कथा पूछी। वह कहने लगा कि 'पहले राजा सगर रानी सुलसा तथा घोड़ा ऋादि अन्य कितने ही जीव यज्ञमें होमे गये थे। वे सब शरीर सहित स्वर्ग गये थे यह बात सुनी जाती है। यदि आज कल भी यज्ञ करनेसे स्वर्ग प्राप्त होता हो तो हमलोग भी यथा योग्य रीतिसे यज्ञ करें। राजाके इस प्रकार बचन सुनकर सेनापित कहने लगा कि सदा क्रोधित हुए नागकुमार और श्रसुरकुमार परस्परकी मत्सरतासे एक दूसरेके प्रारम्भ किये हुए कार्यों में विच्न करते हैं ॥१६६-१७३॥ चं कि यज्ञ की यह नई रीति महाकाल नामक असुरने चलाई है अतः प्रतिपिच्चियोंके द्वारा इसमें विव्र किये जानेकी त्राशंका है।। १७४।। इसके सिवाय एक बात यह भी है कि नागकुमारोंके राजा धररोन्द्रने नमि तथा विनमिका उपकार किया था इसलिए उसका पक्षपान करने वाले विद्याधर अवस्य ही यज्ञका विघात करेंगे ।। १७५ ।। यज्ञ उन्हींका सिद्ध हो पाता है जो कि उसके विद्य दर करनेमें समर्थ होते हैं। यदापि विजयार्थ पर्वतपर रहने वाले विद्याधरोंको इसका पता नहीं चलेगा यह ठीक है तथापि यह निश्चित हैं कि उनमें रावण बड़ा पराक्रमी और मानरूपी महसे अधिष्ठित है उससे इस बातका भय पहलेसे ही है कि कदाचिन् वह यज्ञमें विन्न उपस्थित करे।। १७६-१७७॥ हाँ, एक उपाय हो सकता है कि इस समय रामचन्द्रजी सब प्रकारसे समर्थ हैं उनके लिए यदि हम यह कन्या प्रदान कर देंगे तो वे सब विन्न दूर कर देंगे। इसप्रकार सेनापतिके वचनोंकी सभामें बैठे हुए सब लोगोंने प्रशंसा की ।। १७८ ।। राजा जनकके साथ ही साथ सब लोगोंने इस कार्यका निश्चय कर लिया श्रौर राजा जनकने उसी समय सत्पुरुष राजा दशरथके पास पत्र तथा भेंटके साथ

१ निश्चिन्तो क०।

सलेखोपायनं सन्तं तृपं दृश्तर्थं प्रति । तथान्यांश्च महीट्स्नृत् दूतानानेतुमादिशत् ॥ १८१॥ अयोध्येशोऽपि लेखार्थं दूतोक्तं चावधारयन् । तत्प्रयोजनिविश्वत्यं मिन्त्रणं पृच्छिति स्म सः ॥ १८२ ॥ जनकोक्तं निवेद्यात्र किं कार्यं क्रियतामिति । इदमागमसाराख्यो मन्त्र्यवोचहचोऽ ध्रुमम् ॥ १८३ ॥ निरन्तरायसंसिद्धौ यागस्योभयखोकजम् । हितं कृतं भवेत्तस्माद्गतिरस्त्वनयोरिति ॥ १८४ ॥ वचस्यवसिते तस्य तदुक्तमवधार्यं सः । प्रजलपित स्मातिशयमत्याख्यो मन्त्रिणां मतः १८५ ॥ धर्मो यागोऽयमित्येतत्प्रमाणपदवीं वचः । न प्राप्नोत्यत प्रवात्र न वर्तन्ते मनीपिणः ॥ १८६॥ प्रमाणभूयं वाक्यस्य वक्तृप्रामाण्यतो भवेत् । सर्वप्राणिवधाशंसियज्ञागमविधायनः ॥ १८८ ॥ कथमुन्मचकस्येव प्रामाण्यं विप्रवादिनः । विरुद्धालपितासिद्धानेति चेद्वेदवादिनः ॥ १८८ ॥ सर्वेद्वेच्यतिक्षेच्यनात् । स्वयंभृत्वाददोपोऽस्य विरोधे सत्यपीत्यसत् ॥ १८९ ॥ प्रप्टब्योऽसि स्वयम्भृत्वं कीद्दशं तु तदुच्यताम् । बुद्धिमत्कारणस्पन्दसम्बन्धनिरपेक्षणम् ॥ १९० ॥ स्वयम्भृत्वं भवेन्मेघभेकादीनां च सा गतिः । ततः सर्वजनिर्दिष्टं सर्वप्राणिहितात्मकम् ॥ १९१ ॥ स्वयम्भृत्वं भवेन्मेघभेकादीनां च सा गतिः । ततः सर्वजनिर्दिष्टं सर्वप्राणिहितात्मकम् ॥ १९१ ॥ स्वयमगममञ्चदाख्यं सर्वदोपविवर्जितम् । वर्तते विज्ञवाद्वस्य दानदेवपिष्जयोः ॥ १९२ ॥ यज्ञवद्वाभिधेयोग्दानप्जास्यक्रपकात् । धर्मात्पुण्यं समावर्ज्यं तत्पाकादिविजेश्वराः ॥ १९३ ॥ यज्ञवद्वाभिधेयोग्दानप्जास्यक्रपकात् । धर्मात्पुण्यं समावर्ज्यं तत्पाकादिविजेश्वराः ॥ १९४ ॥

एक दृत भेजा तथा उससे निम्न सन्देश कहलाया। आप मेरी यज्ञकी रश्लाके लिए शीव ही राम तथा लक्ष्मणकां भेजिये। यहाँ रामके लिए सीता नामक कन्या दी जावेगी। राम-लक्ष्मणके सिवाय अन्य राज्यपुत्रोंको बुलानेके लिए भी अन्य अन्य दत भेजे।। १७६-१८१।। श्रयोध्याके स्वामी राजा दशरथने भी पत्रमें लिखा अर्थ समभा, दृतका कहा समाचार सुना ऋौर इस सबका प्रयोजन निश्चित करनेके लिए मन्त्रीसे पृद्धा ॥ १८२ ॥ उन्होंने राजा जनकका कहा हुआ सब मन्त्रियोंको सुनाया और पूछा कि क्या कार्य करना चाहिये ? इसके उत्तरमें आगमसार मन्त्री निम्नाङ्कित अशुभ वचन कहने लगा कि यज्ञके निर्विघ्न समाप्त होनेपर दोनों लोकोंगें उत्पन्न होनेवाला हिन होगा और उमसे इन दोनों कुमारोंकी उत्तम गति होगी॥ १८३-१८४॥ त्रागमसारके वचन समाप्त होनेपर उसके कहं हुएका निश्चयकर अतिशयमित नामका श्रेष्ठ मन्त्री कहने लगा कि यज्ञ करना धर्म है यह वचन प्रमाणकोटिको प्राप्त नहीं है इसीलिए बुद्धिमान पुरुप इस कार्यमें प्रवृत्त नहीं होते हैं ।। १८५-१८६ ।। वचनकी प्रमाणता वक्ताकी प्रमाणतासे होती है । जिनमें समस्त प्राणियोंकी हिंसाका निरूपण है ऐसे यहप्रवर्तक आगमका उपदेश करनेवाले विरुद्धवादी मनुष्यके वचन पागल पुरुषके वचनकं समान प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं। यदि वेदका निरूपण करनेवाले परस्पर विरुद्धभाषी न हों तो उसमें एक जगह हिंसाका विधान और दूसरी जगह उसका निषेध ऐसे दोनों प्रकारके वाक्य क्यों मिलते १ कदाचित यह कहा कि वद स्वयंभू है, अपने आप बना हुआ है अतः परस्पर विरोध होनेपर भी दोष नहीं है। तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि आपसे यह पूछा जा सकता है कि स्वयंभूपना कैसा है-इसका क्या श्रर्थ है ? यह तो किह्ये। यदि बुद्धिमान् मनुष्यरूपी कारणके हलन-चलनरूपी सम्बन्धसे निरपेक्ष रहना ऋर्थान किसी भी बुद्धिमान मनुष्यके हलन-चलनरूपी व्यापारके बिना ही वेद रचा गया है अतः स्वयंभू है। स्वयंभूपनका उक्त अर्थ यदि आप लेते हैं तो मेघोंकी गर्जना श्रीर मंढकोंकी टर्रटर्र इनमें भी स्वयंभूपन श्रा जावंगा क्योंकि ये सब भी तो अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए आगम वही है-शास्त्र वहीं है जो सर्वज्ञके द्वारा कहा हुआ हो, समस्त प्राणियोंका हित करनेवाला हो और सब दोपोंसे रहित हो। यह शब्द, दान देना तथा देव ऋौर ऋषियोंकी पूजा करने ऋर्थमें आता है।। १८०-१६२।। याग, यज्ञ, ऋतु, पूजा, सपर्या, इज्या, अध्वर, मख, और मह ये सब पूजाविधिके पर्यायवाचक शब्द हैं।। १६३।। यज्ञ शब्दका वाच्यार्थ जो बहुत भारी दान देना श्रीर पूजा करना है तत्स्वरूप धर्मसे ही लोग पुण्यका सञ्चय

१ वचः शुभम् ख०। १ यत्र ल०।

शतकतुः शतमखः शताध्वर इति श्रुताः । प्रादुर्भूताः प्रसिद्धास्ते लोकेषु समयेपुढूँच ॥ १९५ ॥ हिंसार्थो यज्ञशब्दश्रेत्तरःकर्तुर्नारकी गतिः । प्रयाति सोऽपि चेल्स्वर्गं विहिंसानामधोगतिः ॥ १९६ ॥ तव स्वादित्यिमप्रावो हिंस्यमानाङ्गिदानतः । तद्वधेन च देवानां प्रत्यत्वाद्यज्ञ इत्ययम् ॥ १९७ ॥ वर्तते देवप्जायां दाने चान्वर्थतां गतः । एतत्स्वगृहमान्यं ते यद्यस्मिषेष रहत्यपि ॥ १९८ ॥ हिंसायामिति धात्वर्थपाठे किं न विधीयते । न हिंसा यज्ञशब्दार्थो यदि प्राणवधात्मकम् ॥ १९९ ॥ यज्ञं कथं चरन्त्यायां इत्यिधित्तलक्षणम् । आर्षानार्षविकल्पेन यागो द्विविध इष्यते ॥ २०० ॥ वर्तिर्थेशा जगदाखेन परमवद्यणोदिते । वेदे जीवादिषडद्वन्यभेदे याथात्म्यदेशने ॥ २०१ ॥ त्रयोऽप्रयः समुद्दिष्टाः क्रोधकामोदराप्रयः । तेषु क्षमाविरागत्वानशनाहुतिभिवने ॥ २०१ ॥ त्रयोऽप्रयः समुद्दिष्टाः क्रोधकामोदराप्रयः । तेषु क्षमाविरागत्वानशनाहुतिभिवने ॥ २०२ ॥ तथा तीर्थगणाधीशशेषकेवलिसद्वपुः । संस्कारमहिताभीन्द्रमुकुटोत्थाभिषु त्रिषु ॥ २०४ ॥ परमात्मपदं प्राप्ताक्रजान् पितृपितामहान् । उद्दिय भाक्तिकाः पुष्पगन्धाक्षतफलादिभिः ॥ २०५ ॥ आर्पोपासकवेदोक्तमन्त्रोधारणपूर्वकम् । दानादिसिक्तयोपेता गेहाश्रमतपस्विनः ॥ २०६ ॥ नित्यमिष्ट्वेन्द्रसामानिकादिमान्यपदोदिताः । लीकान्तिकाश्र भूत्वामरिद्वजा ध्वस्तकल्मपाः ॥ २०७ ॥

करते हैं ऋौर उसीके परिपाकसे देवेन्द्र होते हैं। इसलिए ही लोक और शास्त्रोंमें इन्द्रके शतकतु, शतमख और शताध्वर ऋादि नाम प्रसिद्ध हुए हैं तथा सब जगह सुनाई देते हैं।। १६४-१६५।। यदि यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा करना ही होता है तो इसके करनेवालेकी नरक गति होनी चाहिये। यदि एसा हिसक भी स्वर्ग चला जाता है तो फिर जो हिंसा नहीं करते हैं उनकी अधागित होना चाहिये- उन्हें नरक जाना चाहिये ॥ १८६ ॥ कदाचिन् आपका यह अभिप्राय हो कि यज्ञमें जिमकी हिंसा की जाती है उसके शरीरका दान किया जाता है अर्थान् सबको वितरण किया जाता है और उसे मारकर देवोंकी पूजा की जाती हैं इस तरह यज्ञ शब्दका अर्थ जो दान देना और पूजा करना है उसकी सार्थकता हो जाती है ? तो आपका यह अभिप्राय ठीक नहीं है क्योंकि इस तरह दान और पूजाका जो ऋर्थ ऋापने किया है वह ऋापके ही घर मान्य होगा, सर्वत्र नहीं। यदि यज्ञ शब्दका श्रये हिंसा ही है तो फिर धानुपाठमें जहाँ धानुत्रोंके अर्थ बतलाय हैं वहाँ यजधानुका अर्थ हिंसा क्यों नहीं बतलाया ? वहाँ तो मात्र 'यज देवपूजासंगतिकरणदानेपु' अर्थात् यज धातु, देवपूजा, संगतिकरण श्रीर दान देना इतने अर्थोमें श्राती है। यही बतलाया है। इसलिए यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा करना कभी नहीं हो सकता। कदाचित् आप यह कहें कि यदि हिंसा करना यज्ञ शब्दका अर्थ नहीं है तो आर्य पुरुष प्राणिहिंसासे भरा हुआ यज्ञ क्यों करते हैं ? ता आपका यह कहना अशि-न्नित अथवा मूर्यका लक्तण है-चिह्न है। क्योंकि आर्य ऋौर अनार्यके भेदसे यज्ञ दो प्रकारका माना जाता है।। १६७-२००।। इस कर्मभूमि रूपी जरान्के आदिमें होनेवाले परमब्रह्म श्रीवृपभदेव तीर्थ-करके द्वारा कहे हुए वेदमें जिसमें कि जीवादि छह द्रव्योंके भेदका यथार्थ उपदेश दिया गया है क्रोधाप्ति, कामाप्ति श्रीर उदराप्ति ये तीन श्रप्तियाँ वतलाई गई हैं। इनमें ज्ञमा वैराग्य श्रीर श्रन-शनकी आहु नियाँ देनेवाले जो ऋषि यति मुनि और अनगाररूपी श्रेष्ट द्विज वनमें निवास करते हैं वे स्नात्मयज्ञकर इष्ट अर्थको देनेवाली अष्टम पृथिवी-मान्न स्थानको प्राप्त होते हैं॥२०१-२०३॥ इसके सिवाय तीर्थंकर गणधर तथा अन्य केवलियोंक उत्तम शरीरके संस्कारसे पूज्य एवं अग्निकुमार इन्द्रके मुकुटसे उत्पन्न हुई तीन अग्नियाँ हैं उनमें अत्यन्त भक्त तथा दान त्रादि उत्तमोत्तम क्रियाओंको करनेवाले तपस्वी, गृहस्थ, परमात्मपदको प्राप्त हुए अपने पिता तथा प्रिपतामहको उद्देशकर ऋषिप्रणीत वेदमें कहे मन्त्रोंका उचारण करते हुए जो श्रक्षत गन्ध फल श्रादिक द्वारा श्राहृति दी जाती है वह दूसरा आर्प यज्ञ कहलाता है। जो निरन्तर यह यज्ञ करते हैं वे इन्द्र सामानिक आदि

१ श्रुतिः ल०। २ इष्यते म०, ल०। ३ ख पुस्तके २०१-२०२ पद्ययोः क्रमपरिवर्तो विद्यते। ४ स्थित्वार्ष ल०। ५ श्रुनगाराः।

द्वितीय वानवेदस्य सामान्येन सतः सदा । द्रव्यक्षेत्रादिभेदेन कर्नुणां तीर्थदेशिनाम् ॥ २०८ ॥ पञ्चकत्याणभेदेपु वेदयज्ञविधानतः । चितपुण्यफलं मुक्ता क्रमेणाप्स्यन्ति सिद्धताम् ॥ २०९ ॥ यागोऽयमृषिभिः प्रोक्तो यत्यगारिद्वयाश्रयः । आद्यो मोक्षाय साक्षात्स्यात्स्यात्स्यात्परम्परया परः ॥२५०॥ एवं परम्परायातदेव व्यक्तविधिष्वह । द्विलोकहितकृत्येषु वर्तमानेषु सन्ततम् ॥ २५२ ॥ मृतिसुव्यत्तीर्थेशसन्ताने सगरिद्वयः । महाकालासुरो हिंसायक्रमज्ञोऽन्यशादसुम् ॥ २५२ ॥ कथं तदिति चेदस्मिन् भारते चारणादिके । युगले नगरे राजाऽजित नाना सुयोधनः ॥ २५३ ॥ देवी तस्यातिथिख्यातिस्तन्जा सुलसाऽनयोः । तस्याः स्वयंवरार्थेन दूतोक्त्या पुरमागते ॥ २५४ ॥ महीशमण्डले साकेतिशनं सगराह्वयम् । सन्नागन्तुं समुशुक्तमन्यदा है स्विशरोक्हाम् ॥ २५५ ॥ कलापे पलितं प्राच्यं ज्ञात्वा तैलोपलेपिना । निर्विध विमुखं बाते विलोक्य कुशला तदा ॥ २१६ ॥ धात्री मन्दोदरी नाम तमित्वा पलितं नवम् । पवित्रं द्रव्यलाभं ते वदतीत्यत्यव्यक्षुष्वत् ॥ २५० ॥ सन्त्रोदरी नाम तमित्वा पलितं नवम् । पराङ्मुखी सा त्वामेव सुलसाभिलपत्यलम् ॥ २५० ॥ यथा तथाहं कर्तास्म कौशलेनेत्यभापत । तद्वचःश्रवणात्यीतः साकेतनगराधिपः ॥ २५९ ॥ यगुरङ्गवलेनामा सुयोधनपुरं ययौ । दिनेषु केपुचित्तत्र "यातेषु सुलसाऽन्तिके ॥ २२०॥ मन्दोदर्याः कुलं रूपं सौन्दर्यं विक्रमो नयः । विनयां विभवो बन्धुः सम्पदम्ये च ये स्तुताः ॥ २२९ ॥ गुणा वरस्य तेऽयोध्यापुरेशे राजपुत्रिका । तत्सर्वमवगम्यासीत्रास्मिक्रासंजिताशया ॥ २२२ ॥ गुणा वरस्य तेऽयोध्यापुरेशे राजपुत्रिका । तत्सर्वमवगम्यासीत्रास्मिक्रासंजिताशया ॥ २२२ ॥

माननीय पदापर अधिष्ठित होकर लोकान्तिक नामक देव ब्राह्मण होते हैं और अन्तमें समस्त पापोंको नष्टकर मांच प्राप्त करते हैं।। २०४-२०७॥ दृसरा श्रुतज्ञानरूपी वेद सामान्यकी अपेचा सदा विद्यमान रहता है, उसके द्रव्य चत्र आदिके भेदसे अथवा तीर्थकरोंके पद्ध कल्याणकोंके भेदसे अनेक भेद हैं, उन सबके समय जो श्री जिनेन्द्रदेवका यज्ञ ऋर्थात् पूजन करते हैं वे पुण्यका सञ्चय करते हैं और उसका फल भागकर क्रम क्रमसे शिसद्ध अवस्था — माक्ष प्राप्त करते हैं ॥ २०५-२०६ ॥ इस प्रकार ऋषियोंने यह यज्ञ मुनि ऋौर गृहस्थंक आश्रमसे दो प्रकारका निरूपण किया है इनमेंसे पहला मोक्षका साक्षान् कारण है। श्रीर दूसरा। परम्परासे मोत्तका कारण है।। २१०।। इस प्रकार यह देवयज्ञकी विधि परम्परासे चली ऋाई है, यही दोनों लोकोंका हित करनेवाली है और यही निरन्तर विद्यमान रहती है।। २११।। किन्तु श्री मुनिसुब्रतनाथ तीर्थंकरके तीर्थमें सगर राजासे द्वेप रखने-वाला एक महाकाल नामका असुर हुआ। उसी अज्ञानीने इस हिंसा यज्ञका उपदेश दिया है।।२१२।। महाकालने एसा क्यों किया। यदि यह जाननेकी इच्छा है तो सुन लीजिये। इसी भरतत्त्रेत्रमें चारणयुगल नामका नगर है। उसमें सुर्योधन नामका राजा राज्य करता था ॥ २१३ ॥ उसकी पट्टरानीका नाम अतिथि था, इन दोनोंके सुलसा नामकी पुत्री थी। उसके स्वयं-वरके लिए दूर्तोंके कहनेसे अनेक राजाओंका समूह चारणयुगल नगरमें आया था। अयोध्याका राजा सगर भी उस स्वयंवरमें जानेके लिए उदात था परन्तु उसके बालोंके समूहमें एक वाल सफेद था, तेल लगानेवाले सेवकसे. उसे विदित हुआ कि यह बहुत पुराना है यह जानकर वह स्वयंवरमें जानेसे विमुख हो गया, उसे निर्वेद वैराग्य हुआ। राजा सगरकी एक मन्दोद्दरी नामकी धाय थी जो बहुत ही चतुर थी। उसने सगरके पास जाकर कहा कि यह सफेद वाल नया है श्रौर तुम्हें किसी पवित्र वस्तुका लाभ होगा यह कह रहा है। उसी समय विश्वभू नामका मन्त्री भी वहाँ आ गया श्रीर कहने लगा कि यह मुलसा श्रन्य राजाओं से विमुख होकर जिस तरह श्रापको ही चाहेगी उसी तरह मैं कुशलतासे सब व्यवस्था कर दूँगा। मन्त्रीके वचन सुननेसे राजा सगर बहुत ही प्रसन्न हुआ।। २१४-२१६।। वह चतुरङ्ग सेनाके साथ राजा सुयोधनके नगरकी ओर चल दिया और **कुछ** दिनोंमें वहाँ पहुँच भी गया। सगरकी मन्दोदरी धाय उसके साथ श्राई थी। उसने मुलसाके पास जाकर राजा सगरके कुल, रूप, सौन्दर्य, पराक्रम, नय, विनय, विभव, बन्धु, सम्पत्ति तथा योग्य

१ यज्ञवेदस्य सु०। २ देवा यज्ञ स०। ३ वेदयज्ञ स्व०। ४ स्वशिरोरह-म०। ५ याते स०।

तिद्वित्वाऽतिथियुंकिमद्वचोभिः प्रदूष्य तम् । सुरम्यविषये पोदनाधोड् बाहुबल्लिशिनः ॥ २२३ ॥ कुले महीसुजो ज्येष्ठो मद्भाता,गृणपिङ्गलः । तस्य सर्वयशा देवी तयोस्तुग्मधुपिङ्गलः ॥ २२४ ॥ सर्वेवरंगुणैर्गण्यो नवे वयसि वर्तते । स त्वया माल्या माननीयोऽद्य मदपेक्षया ॥२२५॥ साकेतपितना किं ते सपिनदुःखदायिना । इत्याहैतद्वचः सापि भाषरोधाऽभ्युपागमत् ॥ २२६ ॥ तदा प्रभृति कन्यायाः समीप गमनादिकम् । उपायेनातिथिदेवी मन्दोदर्या न्यवारयत् ॥ २२० ॥ भाष्री च प्रस्तुतार्थस्य विघातमवदद्विभोः । नृपोऽपि मन्त्रिणं प्राह यदस्माभिरभीप्सितम् ॥ २२८ ॥ तत्वया सर्वथा साध्यमिति सोऽप्यभ्युपेत्य तत् । वरस्य लक्षणं शस्तमप्रशस्तं च वर्ण्यते ॥ २२९ ॥ येन तादिवधं प्रन्थं समुत्पाद्य विचक्षणः । स्वयंवरविधानात्वयं विधायारोप्य पुस्तके ॥ २३० ॥ वैन तादिवधं प्रन्थं समुत्पाद्य विचक्षणः । स्वयंवरविधानात्वयं विधायारोप्य पुस्तके ॥ २३० ॥ दिनेषु केषुचिद्यातेषुद्यानावनान्तरे । धरातिरोहितं कृत्वा न्यधादविदितं परेः ॥ २३१ ॥ दिनेषु केषुचिद्यातेषुद्यानावनिशोधने । हलाग्रेणोद्धतं मन्त्री मया दृष्टं यदच्छया ॥ २३२ ॥ पुरातनमिदं शास्त्रमित्यजानिक्षव स्वयम् । विस्मितां राजपुत्राणां समाजं तदवाचयत् ॥ २३३ ॥ सम्भावयतु पिङ्गाक्षं कन्यावरकदम्बके । न माल्या मृतिस्तस्याः सा तं चेत्समबीभवत् ॥ २३४ ॥ तेनापि न प्रवेष्टक्या सभाहोभीत्रपावता । प्रविष्टोप्यत्र यः पार्पा ततो निर्धात्यतामिति ॥ २३५ ॥ तदासौ सर्वमाकर्णं लक्ष्या मधुपिङ्गलः । तद्गुणत्वाक्षतो गत्वा हरियेणगुरोस्तपः ॥ २३६॥

वरमें जो ऋन्य प्रशंसनीय गुण होते हैं उन सबका व्याख्यान किया। यह सब जानकर राजकुमारी मुलसा राजा सगरमें त्रासक्त हो गई।। २२०-२२२।। जब मुलसाकी माता अतिथिको इम बातका पता चला तब उसने युक्तिपूर्ण वचनोंसे राजा सगरकी बहुत निन्दा की श्रोर कहा कि सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरका राजा बाहुवलीके वंशमें होनेवाले राजात्र्योंमें श्रेष्ठ तृणिपञ्जल नामका मेरा भाई है। उसकी रानीका नाम सर्वयशा है, उन दोनोंके मधुपिङ्गल नामका पुत्र है जो वरके योग्य समस्त गुर्णोसे गणनीय हैं—प्रशंसनीय हैं ऋौर नई ऋवस्थामें विद्यमान है। आज तुफे मेरी ऋपेक्षासे ही उसे वरमाला डालकर सन्मानित करना चाहिये ॥ २२३-२२५ ॥ सौतका दुःख देनेवाले अयोध्या पति—राजा सगरसे तुमे क्या प्रयोजन है ? माता ऋतिथिने यह वचन कहे जिन्हें मुलसाने भी उसके श्राप्रह्वश स्वीकृत कर लिया ॥ २२५ ॥ उसी समयसे अतिथि देवीने किसी उपायसे कत्यांक समीप मन्दोदरीका त्राना जाना आदि विलकुल रोक दिया।। २२६।। मन्दोदरीने अपने प्रकृत कार्यकी रकावट राजा सगरसे कही त्रोर राजा सगरने अपने मन्त्रीसे कहा कि हमारा जो मनोरथ है वह तुम्हें सब प्रकारसे सिद्ध करना चाहिय । युद्धिमान् मन्त्रीने राजाकी बात स्वीकार कर स्वयंवर विधान नामका एक ऐसा प्रन्थ बनवाया कि जिसमें वरके अच्छे और बुरं लच्चण वताय गये थे। उसने वह प्रन्थ पुस्तकके रूपमें निबद्धकर एक सन्दृकचीमें रक्खा और वह सन्दृकची उसी नगर सम्बन्धी उद्यानके किसी वनमें जमीनमें छिपाकर रख़ दी। यह कार्य इतनी सावधानीसे किया कि किसीको इसका पता भी नहीं चला ॥ २२७-२३१ ॥ कितने ही दिन बीन जानेपर वनकी प्रथियी खोदते समय उसने हलके अग्रभागसे वह पुस्तक निकाली और कहा कि इच्छानुसार खोदते हुए मुक्ते यह सन्दृकची मिली है। यह फोई प्राचीन शास्त्र है इस प्रकार कहता हुआ वह आश्चर्य प्रकट करने लगा, मानो कुछ जानता ही नहीं हो। उसने वह पुस्तक राजकुमारोंक समृहमें बचवाई। उसमें लिखा था कि कन्या और वरके समुदायमें जिसकी ऋाँख सफेद ऋौर पीली हो, मालाके द्वारा उसका सत्कार नहीं करना चाहियं। श्रान्यथा कन्याकी मृत्यु हो जाती है या वर मर जाता है। इसलिए पाप डर ख्रीर लजावाले पुरुपको सभामें प्रवेश नहीं करना चाहिये। यदि कोई पापी प्रविष्ट भी हो जाय तो उसे निकाल देना चाहिये।। २३२-२३५।। मधुपिङ्गलमें यह सब गुण विद्यमान थे ऋतः वह यह सब सुन लज्जावश वहाँ से बाहर चला गया और हरिषेण गुरुके पास जाकर उसने तप धारण कर लिया।

१ सापराधा ख०।२ समीपे गमनादिकम् म०, ल०। ३ मञ्जूषायां कुधीः शास्त्रं विनिद्धिप्य बनान्तरे क्र०, म०।

प्रपन्नस्तिदित्वा गुर्मुदं सगरभूपितः । विश्वभूश्रेप्टसंसिद्धावन्ये च कुटिलाशयाः ॥ २३० ॥ सन्तस्तद्बान्धवाश्चान्ये विपादमगर्भस्तदा । न पश्यन्त्यर्थिनः पापं वञ्चनासिञ्चतं महत् ॥ २३८॥ अथ कृत्वा महापूजां दिनान्यप्टौ जिनेशिनाम् । तदन्तेऽभिपवं चैनां सुलसां कन्यकोत्तमाम् ॥ २३९ ॥ स्वातामलंकृतां शुद्धतिथिवारादिसिन्ध्यो । पुराधा रथमाराप्य नीत्वा चारभटावृताम् ॥ २४० ॥ तृपान् भद्रासनारूढान् स स्वयंवरमण्डपं । यथाक्रमं विनिर्दिश्य कुल्जात्यादिभिः पृथक् ॥ २४१ ॥ व्यरमत् सा समासक्ता साकेतपुरनायकम् । अकरोत्कण्डदेशे तं मालालंकृतविश्वस् ॥ २४२ ॥ अनयोरनुरूपंऽयं सङ्गमो वेधसा कृतः । इत्युक्त्वा मत्सरापेतमनुष्यद्भूपमण्डलम् ॥ २४३ ॥ अनयोरनुरूपंऽयं सङ्गमो वेधसा कृतः । इत्युक्त्वा मत्सरापेतमनुष्यद्भूपमण्डलम् ॥ २४३ ॥ कल्याणविधिपर्याप्तौ स्थत्वा तत्रैव कानिधित् । दिनानि सागरः श्रीमान् सुलेन सुलसान्वतः ॥२४४॥ सक्तिनगरं गत्वा भोगाननुभवन् स्थितः । मधुपिङ्गलसाधोश्च वर्तमानस्य संयमे ॥ २४५ ॥ पुरमेकं तनुस्थित्ये विश्वातो वीक्ष्य लक्षणम् । किश्वन्नसिन्त्रत्वाकण्यं परोऽप्यवमभापन् ॥ २४७ ॥ एय राज्यश्चियं सुल्या स्था सगरमन्त्रिणा । कृत्रिमागममा दृश्य वृत्वितः सन् हिया तपः ॥ २४८ ॥ प्रपन्नवान् गते चास्मिन् सुलसां सगरमन्त्रिणा । कृत्रिमागममा दृश्य वृत्वतः सन् हिया तपः ॥ २४८ ॥ प्रपन्नवान् गते चास्मिन् सुलसां सगरान्वयम् । सर्वं निर्मूलयामीति विर्धाः कृतिनदानकः ॥ २५० ॥ मृत्वासावसुरेन्द्रस्य महिपानीक आदिमे । कक्षाभेदे चतुःपव्यिसहन्नासुरनायकः ॥ २५० ॥

यह जानकर अपनी इष्टसिद्धि होनेसे राजा सगर, विश्वभू मन्त्री, तथा छटिल अभिप्रायवाले अन्य मनुष्य हर्पको प्राप्त हुए ॥ २३६-२३७ ॥ मधुपिङ्गलके भाई-बन्धुत्रोंको तथा अन्य सज्जन मनुष्योंको उस समय दुःख हुआ। देखो स्त्रार्था मनुष्य दृसरोको ठगनेसे उत्पन्न हुए बड़े भारी पापको नहीं देखते हैं।। २३८।। इथर राजा सुर्याधनने आठ दिनतक जिनेन्द्र भगवानुकी महापूजा की, और उसके अन्तमें अभिषेक किया। तदनन्तर उत्तम कन्या मुलसाको स्नान कराया, आभूषण पहिनाये, और शुद्ध तिथि वार आदिके दिन अनेक उत्तम योद्धाओंसे विरी हुई उस कन्याको पुराहित रथमें बैठाकर स्वयंवर-मण्डपमें ले गया ॥ २३६–२४० ॥ वहाँ अनेक राजा उत्तम उत्तम ऋासनोंपर समा-रूढ़ थे। पुरोहित उनके कुल जाति अपिदका पृथक पृथक कम पूर्वक निर्देश करने लगा परन्तु छलसा अयोध्याके राजा सगरमें आसक्त थी। अतः उन मब राजाओं को छोड़ती हुई आगे। बढ़ती गई और सगरके गलेमें ही माला डालकर उसका शरीर भालासे अलंग्नत किया ॥ २४१-२४२ ॥ 'इन दोनोंका समागम विधाताने ठीक ही किया हैं। यह कहकर वहाँ जो राजा इंप्यो रहित थे व बहुत ही सन्तुष्ट हुए ॥ २४३ ॥ विवाहकी विधि समाप्त होनेपर लद्मीसम्पन्न राजा २ गर मुलसाके साथ वहीपर कुछ दिनतक मुखसे रहा ॥ २४४ ॥ तदनन्तर ऋयोध्या नगरीमें जाकर भीगोंका ऋनुभव करता हुआ सुखसे रहने लगा। इधर मधुपिङ्गल साधु-संयम धारण कर रहे थे। एक दिन वे खाहारके लिए किसी नगरमें गये थे। वहाँ कोई निमित्तज्ञानी उनके लक्षण देखकर कहने लगा कि 'इस युवाके चिह्न तो पृथिवीका राज्य करनेके योग्य हैं परन्तु यह भित्ता भोजन करनेवाला है इससे जान पड़ता है कि इन सामुद्रिक शास्त्रोंसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? ये सब व्यर्थ हैं'। इस प्रकार उस निमित्तज्ञानीने लच्चणशास्त्र—सामुद्रिक शास्त्रकी निन्दा की। उसके साथ ही दूसरा निमित्तज्ञानी था वह कहने लगा कि 'यह तो राज्यलर्च्माका ही उपभाग करता था परन्तु सगर राजाके मन्त्रीने भूठ भूठ ही कृतिमशास्त्र दिखलाकर इसे दूषित ठहरा दिया और इसीलिए इसने लजावश तप धारण कर लिया। इसके चले जानेपर सगरने मुलसाकी स्त्रीकृत कर लिया। उस निमिनज्ञानीक वचन सुनकर मध्यपिङ्गल भुनि क्रांधाप्रिसे प्रज्वलित हो गये।। २४५-२४६॥ मैं इस तपके फलसे दूसरे जन्ममें राजा सगरके समस्त वंशका निमूल कहँगा। एसा उन बुद्धिद्दान मधुपिङ्गल मुनिने

१ विदित्वागात् ख०, म०। विदित्वापु-ल०। २ पर्वातो ल०। ३ देहतः ब०। ४-गमे ख०। ५ श्रियो ग०।६-माकण्यं ल०।-माकल्य म०।

महाकालोऽभवत्तत्र देवैरावेप्टितो निजै: । देवलोकिममं केन प्राप्तोऽहमिति संस्मरन् ॥ २५२ ॥ ज्ञात्वा विभक्षज्ञानोपयोगेन प्राक्तने भवे । प्रवृत्तमिखलं पापी कोपाविष्कृतचेतसा ॥ २५३ ॥ तस्मिन् मन्त्रिणि भूपे च रूढवेरोऽपि तो तदा । अनिच्छन् हन्तुमत्युमं सुचिकीपुरहं तयोः ॥ २५४ ॥ तदुपायसहायांश्च सिद्धन्त्य समुपस्थितः । नाचिन्त्यन् महत्पापमात्मनो धिग्विमृदताम् ॥ २५५ ॥ इदं प्रकृतमन्नान्यपादिभप्रायसाधनम् । द्वीपेऽत्र भरते देशे धवले स्वस्तिकावती ॥ २५६ ॥ पुरं विश्वावसुस्तस्य पालको हरिवंशजः । देश्यस्य श्रीमती नान्ना वसुरासीत्सुतोऽनयोः ॥ २५७ ॥ तन्नैव बाह्यणः पुज्यः सर्वशास्त्रविद्वारदः । अभूत्क्षीरकदम्याख्यां विख्यातोऽध्यापकोत्तमः ॥ २५८ ॥ भसमीपे तस्य तत्स्तुनुः पर्वतोऽन्यश्च नारदः । देशान्तरगतच्छात्रस्तुग्वसुश्च महीपतेः ॥२५९॥ एते त्रयोऽपि विद्यानां पारमापत्स पर्वतः । तेष्वधीविंपरीतार्थग्राहीमोहिवपाकतः ॥२६०॥ शेषौ यथोपदिष्टार्थग्राहिणौ ते त्रयोऽप्यगुः । वनं दर्भादिकं चेतुं सोपाध्यायाः कदाचन ॥२६१॥ गुरुः श्रुतधरो नाम तत्राचलशिलातले । स्थितो मुनिन्नयं तस्मात्कृत्वाष्टाङ्गनिमित्तकम् ॥२६२॥ तस्मासौ स्तुति कृत्वा सुस्थितं तक्षिरीक्ष्य सः । तज्ञेःपुण्यपरीक्षार्थं समप्रच्छन्मुनीश्वरः ॥२६२॥ पठच्छान्त्रवस्यस्य नाम कि कस्य कि कृत्य । को भावः का गतिः प्रान्ते भवद्धिः कथ्यतामिति ॥२६४॥ तेष्वेकोऽभाषतात्मज्ञः श्रुण्वित्यस्मत्समीपगः । वसुः क्षितिपतेः सूनुः तीवरागादिदृत्यतः ॥२६५॥ तेष्ववेकोऽभाषतात्मज्ञः श्रुण्वत्यस्मत्समीपगः । वसुः क्षितिपतेः सूनुः तीवरागादिदृत्वतः ॥२६५॥

निदान कर लिया। अन्तमें मरकर वे असुरेन्द्रकी महिप जातिकी सेनाकी पहिली कक्षामें चींसठ हजार असुरोंका नायक महाकाल नामका असुर हुआ। वहाँ उत्पन्न होते ही उसे अनेक आत्मीय देवोंने घेर लिया। मैं इस देव लोकमें किस कारणसे उत्पन्न हुआ हूँ। जब वह इस बातका समरण करने लगा तो उसे विभङ्गावधिज्ञानके द्वारा अपने पूर्वभवका सब समाचार याद आ गया। याद आते ही उस पापीका चित्त क्रांधसे भर गया । मन्त्री ऋौर राजांके ऊपर उसका वैर जम गया । यद्यपि उन दोनोंपर उसका वैर जमा हुआ था तथापि वह उन्हें जानसे नहीं मारना चाहता था, उसके वदले यह उनसे कोई भयङ्कर पाप करवाना चाहता था।। २५०-२५४।। वह असुर इसके योग्य उपाय तथा सहा-यकोंका विचार करता हुआ पृथिवीपर आया परन्तु उसने इस वातका विचार नहीं किया कि इससे मुक्ते बहुत भारी पापका सख्चय होता है। ऋाचार्य कहते हैं कि एसी मूढ़ताके लिए धिकार हो।।२५५॥ उधर वह अपने कार्यके यांग्य उपाय और सहायकोंकी चिन्ता कर रहा था इधर उसके अभिप्रायको ्र**सिद्ध करने**वाली दूसरी घटना घटिन हुई जो इस प्रकार है । इसी जम्बृढीप सम्बन्धी भरतक्त्रके धवल देशमें एक स्वस्तिकावती नामका नगर हैं। हरिवंशमें उत्पन्न हुआ राजा विश्वावम् उसका पालन करता था । इसकी स्त्रीका नाम श्रीमती था । उन दोनोंके वस नामका पुत्र था ।। २५६-२५७॥ उसी नगरमें एक चीरकदम्ब नामका पूज्य ब्राह्मण रहता था। वह समस्त शास्त्रोंका विद्वान था और प्रसिद्ध श्रेष्ठ ऋध्यापक था ॥ २५८ ॥ उसके पास उसका लड़का पर्वत, दूसरे देशसे ऋाया हुआ नारद और राजाका पुत्र वसु ये तीन छात्र एक साथ पढ़ते थे।। २५६ ॥ ये तीनों ही छात्र विद्यात्र्योंके पारको प्राप्त हुए थे, परन्तु उन नीनोंमं पर्वन निर्द्धि था. वह मोहके उदयसे सदा विपरीन ऋर्थ महण करता था । बाकी दो छात्र, पदार्थका स्वरूप जैसा गुरु बताते थे वैसा ही प्रहण करते थे । किसी एक दिन ये तीनों अपने गुरुके साथ कुशा आदि लानेके लिए वनमें गये थे।। २६०-२६१।। वहाँ एक पर्वतकी शिलापर श्रुतधर नामके गुरु विराजमान थे। अन्य तीन मुनि उन श्रुतधर गुरुसे अष्टाङ्ग-निमित्तज्ञानका अध्ययन कर रहे थे। जब ऋष्टाङ्गनिमित्त ज्ञानका ऋध्ययन पूर्ण हो गया तब वे तीनों मुनि उन गुरुकी स्तुनि कर बैठ गयं। उन्हें बैठा देखकर श्रुतधर मुनिराजने उनकी चतुराईकी परीक्षा करनेके लिए पृद्धा कि 'जो ये तीन छात्र बैठे हैं इनमें किसका क्या नाम है ? क्या कुल है ? क्या श्रभिप्राय है ? और अन्तमें किसकी क्या गति होगी ? यह आप लोग कहें।। २६२-२६४।। उन तीन मुनियोंमें एक आत्मज्ञानी मुनि थे। व कहने लगे कि सुनियं, यह जो राजाका पुत्र वस

१ समये ल०।

हिंसाधर्म विनिश्चित्य 'नरकावासमेण्यति । व्परोऽब्रवीद्यं मध्यस्थितो ब्राह्मणपुष्रकः ॥२६६॥ पर्वताख्यो विधीः कृरो महाकालोपदेशनात् । पिठत्वाथर्वणं पापशाखं दुर्मागैदेशकः ॥२६७॥ हिंसैव धर्म इत्यक्तो शैद्रध्यानपरायणः । बहुँस्तत्र प्रवर्त्यास्मिन् नरकं यास्यतीत्यतः ॥२६८॥ तृतीयोऽपि तृतोऽवादीदेष पश्चाद्वस्थितः । नारदाख्यो द्विजो धीमान् धर्मध्यानपरायणः ॥२६९॥ अहंसालक्षणं धर्ममाश्रितानामुदाहरन् । पतिगिरितटाख्यायाः पुरो भृत्वा परिम्रहम् ॥२७०॥ परित्यज्य तपः प्राप्य प्रान्तानुत्तरमेष्यति । इत्येवं तैक्विभिः प्रोक्तं श्रुत्वा सम्यग्मयोदितम् ॥२७९॥ सोपदेशं एतं सर्वेरित्यस्तावीत्मुनिश्च तान् । सर्वमेतदुपाध्यायः प्रत्यासक्तदुमाश्रयः ॥२७२॥ प्रणिधानात्तदाकर्ण्यं तदेतद्विधिचेष्टितम् । एतयोरश्चमं धिर्धिक् किं मयात्र विधीयते ॥२७३॥ विचिन्त्येति यतीन् भक्त्या तत्स्य प्वाभिवन्य तान् । वैमनस्येन तैश्च्छात्रेर्नगरं प्राविशत् समम्॥२७४॥ शास्त्रबालत्वयोरेकवत्सरे परिपुरणे । वसोः पिता स्वयं पष्टं वध्वा प्रायात्तपोवनम् ॥२७५॥ यसुः निष्कण्टकं पृथ्वीं पालयन् हेलयान्यदा । वनं विहर्तुमभ्येत्य पयोधरपथाद् द्विजान् ॥२७६॥ प्रस्कल्य पतितान् वीक्ष्य विसमयादिति खाद् द्वुतम् । पततां हेतुनावश्यं भवितन्यमिति स्फुटम् ॥२७७॥ मत्वाकृष्यधनुर्वाणममुञ्चनत्यदेशिवत् । स्वलित्वा अपिततं तस्मानं सर्माक्ष्य महोपितः ॥२७८॥ नत्यत्रेशं स्वयं गत्वा रिथकेन सहास्पृशत् । आकाशस्परिकस्तरमं विज्ञायाविदितं परेः ॥२७८॥

टमारं पास बैठा हुआ है वह तीव्र रागादिइपित है अतः हिंसारूप धर्मका निश्चयकर नरक जावेगा। तदनन्तर बीचमें बैठे हुए दूसरे मुनि कहने लगे कि यह जो बाह्यणका लड़का है इसका पर्वत नाम है, यह निर्वृद्धि है, कर है, यह महाकालके उपदेशमे अथर्ववेद नामक पापप्रवर्तक शास्त्रका अध्ययन-कर खोटे मार्गका उपदेश देगा, यह अज्ञानी हिसाको ही धर्म समकता है, निरन्तर राद्रध्यानमें तत्पर रहता है और बहुत लोगोंको उसी मिथ्यामार्गमें प्रवृत्त करता है अतः नरक जावेगा ॥ २६५-२६८ ।। तदनन्तर तीसरे मुनि कहने लगे कि यह जो पीछे बैठा है इसका नारद नाम है, यह जातिका बाह्मण है, बुद्धिमान् है, धर्मध्यानमें तत्पर रहता है, अपने आश्रित लोगोंको अहिंमारूप धर्मका उपदेश देता है, यह आगे चलकर गिरितट नामक नगरका राजा होगा और अन्तमें परिप्रह छोड़-कर तपम्बी होगा तथा त्र्यान्तिम अनुत्तरिवमानमें उत्पन्न होगा। इस प्रकार उन तीनों मुनियोंका कहा सुनकर श्रुतधर मुनिराजने कहा कि तुम लागोंने मेरा कहा उपदेश ठीक ठीक ग्रहण किया है। ऐसा कहकर उन्होंने उन तीनों मुनियोंकी स्तुति की। इधर एक वृक्षके आश्रयमें बैठा हुआ क्षीर-कद्भ्य उपाध्याय, यह सब वड़ी सावधानींसे सन रहा था। सुनकर वह विचारने लगा कि विविक्ती लोला बड़ी ही विचित्र है, देखों, इन दोनोंकी—पर्वत और वसुकी अशुभगति होनेवाली है, इनके अञ्चभ कर्मको धिकार हो, धिकार हो, मैं इस विषयमें कर ही क्या सकता हूँ १॥ २६६-२७३॥ ऐसा विचारकर उसने उन मुनियांका वहीं वृत्तके नीचे बैठे बैठे भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और फिर बड़ी उदासीनतासे उन तीनों छात्रोंके साथ वह अपने नगरमें आ गया।। २७४।। एक वर्षके वाद शास्त्रा-ध्ययन तथा बाल्यावस्था पूर्ण होनेपर वसके पिता विश्वावस, वसको राज्यपट्ट 'बाँधकर स्वयं तपो-वनके लिए चले गये ।। २०५ ।। इधर वम् पृथिवीका अनायाम ही निष्कण्टक पालन करने लगा । किसी एक दिन वह विदार करने के लिए वनमें गया था। वहीं क्या देखता है कि बहुतसे पत्ती अ।काशमें जाते-जाते टकराकर नीचे गिर रहे हैं। यह देख उसे बढ़ा आश्चर्य हुआ। वह विचार करने लगा कि आकाशमें जो ये पत्ती नीचे गिर रहं हैं इसमें कुछ कारण अवश्य होना चाहिये ।। २७६-२७७ ।। यह विचार, उसने उस स्थानका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए धनुप खींचकर एक वाण छोड़ा वह बाण भी वहाँ टकराकर नीचे गिर पड़ा। यह देख, राजा वसु वहाँ स्वयं गया श्रीर सारथिके साथ उसने उस स्थानका स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उसे मालूम हुआ कि यह त्राकाश स्फटिकका स्तम्भ है, वह स्तम्भ आकाशके रङ्गसे इतना मिलता जुलता था कि किसी दूसरेको

१ नारकावास म०, ल० । २ पुरो क०, ख०, घ० । ३ पतिर्तस्मात् ल० (१) ।

अताय्य तेन निर्माप्य पृथुपाद्चतुष्ट्यम् । तिसंहासनमारु सेव्यमानो नृपादिभिः ॥२८०॥ वसुः सत्यस्य माहात्म्यास्थितः से सिंहविष्टरे । इति विस्मयमानेन जनेनाघोषितोन्नतिः ॥२८१॥ तस्थावेवं प्रयात्यस्य कालं पर्वतनारदो । सिमत्पुष्पार्थमस्येत्य वनं नद्याः प्रवाहजम् ॥२८२॥ जलं पीत्वा मयूराणां गतानां मार्गदर्शनात् । बभाषे नारदस्तत्र हे पर्वत शिखावलः ॥२८३॥ तेप्वेकोऽस्ति ख्रियः सस्वेवेति तष्ट्यवणादसौ । मृषेत्यसोढा चित्तेव न्यधात् पणितबन्धनम् ॥२८४॥ भात्वा ततोऽन्तरं किञ्चित् सद्भूतं नारदोदितम् । विदित्वा विस्मयं सोऽगान्मनागस्मात्पुरोगतः ॥२८५॥ भक्रेणुमार्गमालोक्य सस्मितं नारदोऽवदत् । अन्धवामेक्षणा हस्तिवशैकात्राधुना गता ॥२८६॥ अन्धसप्विलायानमिव ते पूर्वभाषितम् । आसीद्यादिष्टलं सत्यमिदं तु परिहास्यताम् ॥२८०॥ प्रयाति तव विज्ञानं मया विदितमस्ति किम् । इति स्मितं स सास्यं चित्ते विस्मयमाप्तवान् ॥२८८॥ सम्भाको गृहमागत्य नारदोक्तं सविस्मयः । मातरं बोधयित्वाह नारदस्येव मे पिता ॥२९०॥ सम्भाको गृहमागत्य नारदोक्तं सविस्मयः । मातरं बोधयित्वाह नारदस्येव मे पिता ॥२९०॥ विदार्य प्राविक्तत्यायाद्विपरीतावमर्शनात् । बाह्मणी तद्वचित्रतेनावधार्य द्यवं निशितास्वत् ॥२९१॥ विदार्य प्राविक्रात्यायाद्विपरीतावमर्शनात् । बाह्मणी तद्वचित्रतेनावधार्य द्यवं गता ॥२९२॥ कृत्व स्नानाग्निहोत्रादि भुक्त्वा स्ववाह्मणे स्थिते । अत्रवीत् पर्वतप्रोक्तं तिन्नक्तम्य विदां वरः ॥२९३॥ निर्विशेपोपदेशोऽहं सर्वेषां पुरुषं प्रति । विभिन्ना वुद्धयस्तस्मान्नारदः कुशलोऽभवत् ॥२९४॥

ब्राजनक उसका बोध नहीं हुत्रा था॥ २७५-२७६॥ राजा वसुने उस स्तम्भको घर लाकर उसके चार बड़े बड़े पाये, बनवाये त्रोर उनका सिंहासन बनवाकर वह उसपर त्रारूढ़ हुआ। उस समय अनेक राजा आदि उसकी सेवा करते थे। लाग बड़े आधर्यसे उसकी उन्नतिकी घापणा करते हुए कहते थे कि देखो, राजा वसु सत्यके माहात्स्यसे सिंहासनपर अधर आकाशमें बैठता है ॥२५०-२५१॥ इस प्रकार इधर राजा वसुका समय बीत रहा था उधर एक दिन पर्वत और नारद, समिधा तथा पुष्प लानेके लिए बनमें गये थे। यहाँ वे क्या देखते हैं कि कुछ मयूर नर्दाके प्रवाहका पानी पीकर गये हए हैं। उनका मार्ग देखकर नारदने पर्वतसे वहा कि हे पर्वत ! ये जो मयूर गये हुए हैं उनमें एक तो पुरुष है और वाकी सान स्त्रियाँ हैं। नारदकी बात सुनकर पर्वतने कहा कि तुम्हारा कहना भूठ है, उसे मनमें यह बात सहा नहीं हुई अतः उसने कोई शर्त बाँध ली।। २८२-२८४।। तदनन्तर हुळ श्रामे जाकर जब उसे इस बातका पता चला कि नारदका कहा सच है तो वह श्राध्ययको प्राप्त हुआ। वे दोनों वहाँसे कुछ और त्रामे बढ़े नो नारद हाथियोंका मार्ग देखकर मुसकराना हुत्रा बोला कि यहाँ से जो अभी हस्तिनी गई है उसका बाँया नेत्र अन्धा है ॥ २८५-२८६ ॥ पर्वतने कहा कि तुम्हारा पहला कहना ऋन्ये साँपका यिलमें पहुंच जानेके समान यों ही सच निकल आया यह ठीक है परन्तु तुम्हारा यह विज्ञान हँसीको प्राप्त होता है। मैं क्या ममभूँ ? इस तरह हँमने हुए ईर्प्याके साथ उसने कहा और चित्तमें त्राश्चर्य प्राप्त किया ॥ २५७-२५५ ॥ तदनन्तर नारदको भूठा सिद्ध करनेके लिए वह हस्तिनीके मार्गका अनुसरण करता हुआ आगे वड़ा और नगरतक पहुँचनेके पहले ही उसे इस बातका पता चल गया कि नारदने जो कहा था वह सच है।। २८६।। अब तो पर्वतके शोकका पार नहीं रहा। वह शोक करता हुआ वड़े आश्चर्यसे घर आया और नारदकी कही हुई सब बात मातासे कहकर कहने लगा कि पिताजी जिस प्रकार नारदको शास्त्रकी यथार्थ वात बतलाते हैं उस प्रकार मुक्ते नहीं बतलाते हैं। ये सदा मेरा अनादर करते हैं। इसनरह पापादयसे विपरीत विचार करनेके कारण पुत्रके वचन, तीदणशासके समान उसके हृदयकी चीरकर भीतर घुन गये। ब्राह्मणी पुत्रके वचनांका विचारकर हृदयसे शांक करने लगी ॥ २६०-२६२ ॥ जब ब्राह्मण क्षीरकदम्ब स्नान; अग्नि होत्र तथा भोजन करके वैठा तब बाह्मणीने पर्यतके द्वारा कही हुई सब बात कह सुनाई। उसे

१ इति सर्वत्र पुस्तकेषु पाठः । त्व० पुग्तके तु अष्टो विपर्यग्तो वा । २ पुरा तज्ञारदोहिष्ट ख०, ग० । पुरोऽन्तर्नारदोहिष्ट म० । पुरोन्तर्नारदादिष्ट त्व० ।

प्रकृत्या त्वत्सुतो मन्दो नास्यास्मन् विश्वीयताम् । इति तत्प्रत्ययं कर्तुं नारदं सुतसिश्वो ॥२९५॥ वद केन वने भाग्यन्पर्वतस्योदयादयः । विस्मयं बिद्धित प्राह सोऽपि सप्रश्रयोऽभ्यधात् ॥२९६॥ वनेऽहं पर्वतेनामा गच्छक्तर्मकथारतः । शिल्निं पीतवारीणां सद्यां नद्या निवर्तने ॥२९७॥ स्वचन्द्रककलापाग्गोमध्यमज्जनगौरवात् । भीत्वा व्यावृत्य विसुखं कृतपश्चात्पदस्थितिः ॥२९८॥ कलापी गतवानेकः शेषश्च तज्जलादिताः । पत्रभागं विध्यागुरतं दृष्ट्वा समभापिषि ॥२९९॥ पुमानेकः ख्वियश्चान्या इति मत्वानुमानतः । ततो वनान्तरात्किञ्चदागत्य पुरसिश्वो ॥३००॥ तथा करिण्याः पादाभ्यां पश्चिमाभ्यां प्रयाणके । स्वमृत्रघट्टनाद्वागे दक्षिणे तस्वीरुधाम् ॥३०९॥ मङ्गेन मार्गात्प्रच्युत्य श्रमादारूढयोपितः । शतिष्छायाभिलापेण सुप्तायाः पुलिनस्थले ॥३०९॥ उद्रस्पर्शमार्गेण दश्चा गुरुमशक्त्या । करिणीश्चितगेहाप्रसितोधल्केतनेन च ॥३०६॥ मया तदुक्तमित्येतद्वचनाद् द्विजसत्तमः । निजापराधमावस्याभावमाविरभावयत् ॥३०९॥ तद्य पर्वतमातापि प्रसन्नाभृत्पुनश्च सः । तस्यास्तन्मुनिवाश्चार्थसम्प्रत्ययविधित्सुकः ॥३०५॥ स्वपुत्रछात्रयोभावपरीक्षाये द्विजायणीः । स्थित्वा सर्जानरेकान्ते कृत्वा पिष्टेन वस्तकौ ॥३०६॥ देशेऽचित्वा पराद्वये गन्धमाल्यादिमङ्गलेः । कर्णच्छेदं विधार्यतावर्थवानयतं युवाम् ॥३०६॥ देशेऽचित्वा पराद्वये गन्धमाल्यादिमङ्गलेः । कर्णच्छेदं विधार्यतावर्थवानयतं युवाम् ॥३०७॥ इत्यवार्तातः पापी पर्वतोऽस्ति न करचन । वनेऽस्मित्वति विच्छ्य कर्णो पितरमागतः ॥३०८॥

मुनकर ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण कहने लगा कि मैं ता सबको एकसा-उपदेश देता हूं परन्तु प्रत्येक पुरुपकी बुद्धि भिन्न भिन्न हुन्न। करनी है यही कारण है कि नारद छुराल हो गया है। तुम्हारा पुत्र स्वभावसे ही मन्द हैं, इसलिए नारदपर व्यर्थ ही ईप्यों न करो। यह कहकर उसने विश्वास दिलानेके लिए पुत्रके समीप ही नारदमें कहा कि कहा, आज वनमें घूमते हुए तुमने पर्वतका क्या उपद्रव किया था १ गुरुकी वात सुनकर वह कहने लगा कि वड़ा आश्चर्य है १ यह कहते हुए उसने वड़ी विनयसे कहा कि मैं पर्वतके साथ विनोद-वार्ता करता हुआ वनमें जा रहा था। वहाँ मैंने देखा कि कुछ मयूर पानी पीकर नदीसे अभी हाल लौट रहे हैं।। २६३-२६७।। उनमें जो मयूर था वह अपनी पूँछके चन्द्रक पानीमें भीगकर भारी हो जानेके भयसे अपने पैर पीछेकी खोर रख फिर मुँह फिराकर लौटा था श्रीर वाकी जलसे भीगे हुए अपने पह्ल फटकारकर जा रहे थे। यह देख मैंने अनुमान द्वारा पर्वतसे कहा था कि इनमें एक पुरुष है और बाकी स्त्रियाँ हैं। इसके बाद बनके मध्यसे चलकर किसी नगरके समीप देखा कि चलते समय किसी हस्तिनीके पिछले पैर उसीके मुत्रसे भीगे हुए हैं इससे मैंने जाना कि यह हस्तिनी हैं। उसके दाहिनी ओरके वृक्ष श्रीर लताएँ टूटी हुई थीं इससे जाना कि यह हथिनी वाँई आँखसे कानी है। उमपर बैठी हुई स्त्री मार्गकी थकावटसे उतरकर शीतल छायाकी इच्छासे नदीके किनारे साई थी वहाँ उसके उदरके स्पर्शसे जो चिह्न बन गये थे उन्हें देखकर मैंने जानता था कि यह स्त्री गर्भिणी है। उसकी साड़ीका एक छोड़ किसी काड़ीमें उलक्कर लग गया था इससे जाना था कि वह सफेद साड़ी पहने थी। जहाँ हिस्तनी ठहरी थी उस घरके श्रमभागपर सफेद ध्वजा फहरा रही थी इससे अनुमान किया था कि इसके पुत्र होगा। इसप्रकार ऋनुमानसे मैंने ऊपरकी सब वातें कही थीं। नारदकी ये सब वातें सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने ब्राह्मणीके समज्ञ प्रकट कर दिया कि इसमें मेरा ऋपराध बुद्ध भी नहीं है-मैने दोनोंको एक समान उपदेश दिया है।। २६५-३०४।। उस समय पर्वतकी माता भी यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुई थी। तदनन्तर उस ब्राह्मणने पर्वतकी माताको उन मुनियोंके वचनोंका विश्वास दिलानेकी इच्छा की। वह अपने पुत्र पर्वत श्रौर विद्यार्थी नारदके भावोंकी परीक्षा करनेके लिए स्त्रीसहित एकान्तमें बैठा। उसने आटेके दो वकरे बनाकर पर्वत श्रीर नारदको सौंपते हुए कहा कि जहाँ कोई देख न सके ऐसे स्थानमें ले जाकर चन्दन तथा माला आदि माङ्गलिक पदार्थोंसे इनकी पूजा करो और फिर कान काटकर इन्हें आज ही यहाँ ले श्रास्त्रो ।। ३०५-३०७ ।। तदनन्तर पापी पर्वतने सोचा कि इस वनमें कोई नहीं है इसलिए वह एक

१ विश्रीयते म०, ल०। २ कर्मकथारतः क०, घ०। नर्मकथान्तरम् ल०। ३ तजलाद्वितं ख०, म०। ४ विश्रायेना-ल०।

त्वया पूज्य वयथोहिष्टं तत्त्रश्रैव मया कृतम् । इति वीतष्टणो हर्गात्स्वप्रेपणमबूबुधन् ॥३०९॥
नारदोऽपि वनं यातोऽदृश्यदेशेऽस्य कर्णयोः । कर्तव्यश्चछेद् इत्युक्तं गुरुणा चन्द्रभास्करो ॥३१०॥
नक्षत्राणि प्रहास्तारकाश्च पश्यन्ति देवताः । वस्त्रा सिष्ठिता सन्ति पश्चिणो मृगजातयः ॥३११॥
नैते शक्त्या निराकर्तुमित्येत्य गुरुस्तिष्ठिम् । भव्यात्माऽदृष्टदेशस्य वने केनाष्यसम्भवात् ॥३१२॥
नामादिचतुरर्थेषु पापापख्यातिकारणः । क्रियायामविध्यत्वाश्चाहमानीतवानिमम् ॥३१३॥
इत्याह तद्वत्यः श्रुत्वा स्वसुतस्य जहात्मताम् । विचिन्त्यंकान्तवाद्युक्तं सर्वथा कारणानुगम् ॥३१४॥
हत्यह तद्वत्यः श्रुत्वा स्वसुतस्य जहात्मताम् । विचिन्त्यंकान्तवाद्युक्तं सर्वथा कारणानुगम् ॥३१४॥
हति स्याद्वाद्सन्दृष्टं सत्यमित्यभितुष्ट्वान् । शिष्यस्य योग्यतां चित्तं निधाय बुधसत्तमः ॥३१६॥
हे नारद त्वमेवात्र सूक्ष्मप्रक्तो यथार्थवित् । इतः प्रशृत्युपाध्यापपदे त्वं स्थापितो मया ॥३१७॥
व्याख्येयानि त्वया सर्वशाख्वाणीति प्रपुत्र्य तम् । प्रावर्द्वयद् गुणेरेव प्रीतिः सर्वत्र धीमताम् ॥३१८॥
निजाभिमुखमासीनं तन्जं चैवमव्यति । विनाङ्गत्वं विवेकेन ध्यधाद्येतद्विख्पकम् ॥३१९॥
कार्याकार्यविवेकस्ते न श्रुताद्दि विद्यते । कथं जीवित्त मद्यक्षः गत्यिति ॥३२०॥
एवं पित्रा सशोकेन कृतशिक्षोऽविचक्षणः । नारदे बद्धवैरोऽभूत्कुधियामीदृशी गतिः ॥३२१॥
स कदाचिदुपाध्यायः सर्वसङ्कान् परित्यजन् । पर्वतस्तस्य माता च मन्दवृद्धां तथापि तौ ॥३२२॥

वकरेके दोनों कान काटकर पिताके पास वापस आ गया और कहने लगा कि हे पूज्य ! आपने जैसा कहा था मैंने वेसा ही किया है। इसप्रकार द्याहीन पर्वतने वड़ हर्पटे अपना कार्य पूर्ण करनेकी सूचना पिताको दी ॥३०५-३०६॥ नारद भी वनमें गया श्रौर मोचने लगा कि 'श्रदृश्य स्थानमें जाकर इसके कान काटना हैं ऐसा गुरुजीने कहा था परन्तु यहाँ अटश्य स्थान है ही कहाँ ? देखों न, चन्द्रमा, सूर्य, नत्त्वत्र, प्रह ऋोर तारं छादि देवता सव छोरमे देख रहे हैं। पत्ती तथा हरिण आदि श्रानेक जङ्गली जीव सदा पास ही रह रहे हैं। ये किसी भी तरह यहाँसे दर नहीं किये जा सकते। एसा विचारकर वह भव्यात्मा गुरुके पाम वापिम आ गया और कहने लगा कि वनमें ऐसा स्थान मिलना श्रसम्भव है जिसे किसीने नहीं देखा हो । इसके मिवाय दूसरी बात यह है कि नाम स्थापना दृब्य ऋौर भाव इन चारों पदार्थीमें पाप तथा निन्दा उत्पन्न करनेवाली क्रियाएँ करनेका विधान नहीं हैं इसलिए मैं इस वकराको एसा ही लेता आया हूँ ॥ ३१०-३१३ ॥ नारदके वचन सुनकर उस ब्राह्मणने अपने पुत्रकी मूर्खताका विचार किया श्रीर कहा कि जो एकान्तवादी कारणके श्रनुमार कार्य मानते हैं वह एकान्तवाद है और मिथ्यामन है, कहीं तो कारणके अनुसार कार्य होता है और कहीं इसके विपरीत भी होता है। ऐसा जो स्याद्वादका कहना है वहीं सत्य हैं। देखों मेरे परिणाम सदा दयासे ऋार्द्र रहते हैं परन्तु मुफ्तसे जो पुत्र हुआ। उसके परिणाम अत्यन्त निर्दय हैं। यहाँ कारणके श्रनुसार कार्य कहाँ हुआ। ? इस प्रकार वह अप्र विद्वान् वहुत ही सन्तुष्ट हुआ और शिष्यकी योग्यता का हृदयमें विचार कर कहने लगा कि हे नारद ! तू ही सूच्मबुद्धिवाला और पदार्थको यथार्थ जाननेवाला है इसलिए आजसे लेकर मैं तुमे उपाध्यायक पद्पर नियुक्त करता हूं। आजसे तू ही समस्त शास्त्रोंका व्याख्यान करना । इस प्रकार उसीका सत्कार कर उसे बढ़ावा दिया सो ठीक ही है क्योंकि सब जगह विद्वानोंकी पीति गुणोंसे ही होती है ॥ ३१४-३१८ ॥ नारदसे इतना कहनेके बाद उसने सामने वैठे हुए पुत्रसे इस प्रकार कहा —हं पुत्र ! तूने विवेकके विना ही यह विरुद्ध कार्य किया है। देख. शास्त्र पढ़ने पर भी तुमे कार्य श्रीर अकार्यका विवेक नहीं हुश्रा! तू निर्बुद्धि है अतः मेरी आँखोंके आभल होने पर कैसे जीवित रह संकंगा ? इस प्रकार शोकसे भरे हुए पिताने पर्वतको शिक्षा दी परन्तु उस मूर्ग्व पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। वह उसके विपरीत नारदसे वैर रख़ने लगा सो ठीक ही है क्योंकि दुर्वृद्धि मनुष्योंकी ऐसी ही दशा होती है।। ३१६-३२१।। किसी

१ यथादिष्टं ल॰, म॰। २ तथा म॰। ३ सिन्नधौ म॰, ल॰। ४ विधार्थेतदिरूपकम् क॰, घ॰, ख॰, म॰। विधा होतदिरूपकम् ल॰।

पालनीयौ त्वया भद्र मत्परोक्षेऽपि सर्वथा । इत्यवोचत्वसुं सोऽपि प्रीतोऽस्मि त्वद्नुप्रहात् ॥३२३॥ अनुक्तसिख्मेततु वक्तन्यं किमिदं मम । विधेयः संशयो नात्र प्र्यपाद यथोचितम् ॥३२४॥ परलोकमनुष्टानुमर्हसीति द्विजोग्तमम् । मनोहरकथाम्लानमालयाभ्यर्चयन्तृपः ॥३२५॥ ततः क्षीरकदम्बे च सम्यक् सम्प्राप्य संयमम् । प्रान्ते संन्यस्य सम्प्राप्ते नाकिनां लोकमुत्तमम् ॥३२६॥ पर्वतोऽपि पितृस्थानमभ्यास्याशेषशास्त्रवित् । शिक्षाणां विश्वदिकानां न्याख्यातुं रितमातनोत् ॥३२०॥ तिस्मन्नेव पुरे नारदोऽपि विद्वज्ञनान्वितः । सृक्ष्मधीविद्वितस्थानो बभार व्याख्यया यशः ॥३२०॥ गच्छत्येवं तयोः काले कदाचित्साधुसंसदि । अजैहोतक्यमित्यस्य वाक्यस्यार्थप्ररूपणे ॥३२०॥ विवादोऽभून्महांस्तत्र विगताङ्कुरशक्तिकम् । यववीजं त्रवर्षस्थमजित्यभिधीयते ॥३३०॥ तद्विकारेण सप्तार्विमुंखे देवार्चनं विदः । वदन्ति यज्ञमित्याख्यदनुपद्धति नारदः ॥३३१॥ पर्वतोप्यज्ञघट्ने यश्चभेदः "प्रकारितः । यज्ञंद्रशौ तद्वकारेण होन्नमित्यवदद्विधीः ॥३३२॥ भद्वयोर्चचनमाकर्ण्यं दुरात्मा पर्वतोऽवर्वात् । भप्ततोऽयमयोग्योऽतः सह सम्भापणादिभिः ॥३३२॥ प्रतिष्ठायितुं धाच्यां दुरात्मा पर्वतोऽवर्वात् । भपतितोऽयमयोग्योऽतः सह सम्भापणादिभिः ॥३३४॥ इति हम्ततललस्कालनेन निर्भन्त्यं तं कुधाण । घोपयामासुरत्रेव दुर्बुद्धेरीदशं फलम् ॥३३५॥ एवं बहिः कृतः सर्वेम्निमङ्गाद्गाद्वनम् । तत्र बाह्मणवेपेण वयसा परिणामिना ॥३३६॥

एक दिन चीरकदम्बकने समस्त परिम्रहोंके त्याग करनेका विचार किया इसलिए उसने राजा बसुसे कहा कि यह पर्वत और उसकी माता यद्यपि मन्दबुद्धि हैं तथापि हे भद्र! मेरे पीछे भी तुम्हें इनका सब प्रकारमें पालन करना चाहिये। उत्तरमें राजा वसुने कहा कि मैं आपके अनुम्रहसे प्रसन्न हूं। यह कार्य तो विना कहे ही करने योग्य है इसके लिए आप क्यों कहते हैं? हे पृज्यपाद! इसमें थोड़ा भी संशय नहीं कीजिये, आप यथायोग्य परलोकका साधन कीजिये। इस प्रकार मनोहर कथा ह्या अम्लान मालाके द्वारा राजा वसुने उस उत्तम बाह्मणका खुद ही सन्कार किया।। ३२२-३२५॥ तदनन्तर श्रीरकदम्बकने उत्तम संयम धारण कर लिया और अन्तमें संन्यासमरण कर उत्तम स्वर्ग लोकमें जन्म प्राप्त किया।। ३२६॥

इधर समस्त शास्त्रोंका जाननेवाला पर्वन भी पिताके स्थान पर बैठकर सब प्रकारकी शिक्षात्र्योंकी व्याख्या करनेमें द्वेपेस करने लगा ।। ३२७ ।। उसी नगरमें सूच्म बुद्धिवाला नारद भी अनेक विद्वानोंके माथ निवास करता था और शास्त्रोंकी व्याख्यांके द्वारा यश प्राप्त करता था ॥३२८॥ इस प्रकार उन दोनोंका समय बीत रहा था। किसी एक दिन साधुओंकी सभामें 'त्राजैहींतव्यम' इस वाक्यका अर्थ निरूपण करनेमें वड़ा भारी विवाद चल पड़ा। नारद कहना था कि जिसमें अङ्कर उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट हो गई है ऐसा तीन वर्षका पुराना जो अज कहलाता है श्रीर उससे बनी हुई वस्तुर्ख्योंक द्वारा अप्निक मुखमें देवताकी पूजा करना—आहुनि देना यज्ञ कहुलाना है। नारदका यह व्याख्यान यद्यपि गुरुपद्धतिके अनुसार था परन्तु निर्वृद्धि पर्वन कहना था कि अज शब्द एक पशु विशेषका बाचक है अतः उससे वर्ना हुई वस्तुओंक द्वारा अग्निमें होम करना यज्ञ कहलाता है ॥ ६२६-३३२ ॥ उन दोनोंके वचन अनकर उनम प्रदर्शत वाले साधु पुरुष कहने लगे कि इस दुष्ट पर्वतकी नारदके साथ ईप्यो है इसीलिए यह प्राणवधसे धर्म होता है यह बात पृथिवी पर प्रतिष्ठा-पित करनेके लिए कह रहा है। यह पर्वत बड़ा ही दुष्ट है, पतित है अतः हम सब लोगोंके साथ वार्तालाप आदि करनेमें अयोग्य है।। ३३३-३३४।। इस प्रकार सबने क्रोधवश हाथकी हथेलियोंके ताइनसे उस पर्वतका तिरस्कार किया और घोषणा की कि दुर्वुद्धिका ऐसा फल इसी लोकमें मिल जाता है।। ३३५ ।। इसप्रकार सबके द्वारा बाहर निकाला हुन्त्रा पर्वत मान-भङ्ग होनेसे वनमें चला गया। वहाँ महाकाल नामका ऋसुर ब्राह्मणका वेप रखकर भ्रमण कर रहा था। उस समय वह वृद्ध

१ विषेषं ल०, म०। २ सम्प्राप्तो क०, घ०। ३ पदैन ल०। ४ प्रकील्येते ल०। ५ तयोर्वेचन-म०, ल०। ६ परितोऽयमयोग्यो नः क०, घ०। ७ हुध्या क०, घ०, म०। हुधात् ल०।

श्कृतान्तारोहणासस्स्तोपानपदवीरिव । वलीरुद्रहता भूयः स्खलतेवान्धचक्कुपा ॥३३७॥
विरलेन शिरोजेन सितेन द्धता ततम् । राजतं वा शिरक्षाणमन्तिकान्तकजाञ्चयात् ॥३३८॥
जराङ्गनासमासङ्ग अमुखाद्वामीलचक्कुषा । चलच्छिष्ठकरेणेव करिणा कुपिताहिना ॥३३९॥
इवोर्ध्वक्षासिना राजवल्लभेनेव नाम्रतः । प्रस्फुटं पश्यता भम्रपृष्टेनापटुभाषिणा ॥३४०॥
राज्ञेव योग्यदण्डेन शमेनेव तन्मृता । विश्वभूनुपकन्यासु वद्धकाधिमवात्मनः ॥३४१॥
वक्तुं धारयता यज्ञोपवीतं त्रिगुणीकृतम् । तेन स्वाभिमतारम्भसिद्धिहेतुगवेषिणा ॥३४२॥
महाकालेन दृष्टः सन् पर्वतः पर्वते भमन् । प्रतिगम्य तमानम्य सोऽभ्यधादभिवादनम् ॥३४३॥
महाकालः समाश्वास्य स्वस्ति तेऽस्त्विति सादरम् । तमविज्ञातपूर्वत्वाकुतस्त्रयस्वं वनान्तरे ॥३४४॥
परिभ्रमणमेतन्ते ब्रूहि मे केन हेतुना । इत्यपृच्छदसौ चाह निजवृत्तान्तमादितः ॥३४५॥
तं निश्चत्य पापात्मा धविप्रलम्भनएण्डितः । त्विपता स्थण्डिलो विष्णुरूपमन्युरहं च भोः ॥३४७॥
इति निश्चित्य पापात्मा धविप्रलम्भनएण्डितः । त्विपता स्थण्डिलो विष्णुरूपमन्युरहं च भोः ॥३४७॥
धरीमोपाध्यायसाक्तिध्ये शास्ताभ्यासमकुर्वहि । त्विपता मे ततो विद्धि धर्मभाता तर्माक्षितुम् ॥३४८॥
ममागमनमेतच वैफल्यं समपद्यत । मा भैषीः शत्रुविध्वंसे सहायस्ते भवाग्यहम् ॥३४९॥
इति क्षीरकदम्बात्मजेष्टार्थानुगताः स्वयम् । अथवंणगताषिट्सहस्त्रप्रमिताः पृथक् ॥३५०॥

श्रवस्थाके रूपमें था, वह बहुत-सी बिल श्रर्थात् शरीरकी मिकुइनोंको धारण कर रहा था वे सिकुइनें ऐसी जान पड़ती थीं मानो यमराजके चढ़नेके लिए सीढ़ियोंका मार्ग ही हो। अन्येकी तरह वह बार-बार लड़खड़ाकर गिर पड़ता था, उसके शिर पर विरले विरले सफेद बाल थे, वह एक सफेद रङ्गकी पगड़ी धारण कर रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो यमराजके भयसे उसने चाँदीका टोप ही लगा रक्खा हो, उसके नेत्र कुछ-कुछ बन्द थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो बृद्धावस्था रूपी स्त्रीके समागमसे उत्पन्न हुए सुखसे ही उसके नेत्र बन्द हो रहे थे, उसकी गति सूँड कटे हुए हार्थीके समान थी, वह कुद्ध साँपके समान लम्बी-लम्बी श्वास भर रहा था, राजाके प्यारं मनुष्यके समान वह मदसे आगे नहीं देखता था, उसकी पीठ दृटी हुई थी। वह स्पष्ट नहीं बोल सकता था, जिस प्रकार राजा योग्य दण्डसे सहित होता है अर्थान् सबके लिए योग्य दण्ड-सजा देता है उसी प्रकार बह भी योग्य दण्डसे सिहत था-अर्थान् अपने अनुकृत दण्ड-लाठी लियं हुए था, ऊपरसे इतना शान्त दिखता था मानो शरीरधारी शम-शान्ति ही हो, विश्वमू मन्त्री, सगर राजा ऋौर सुलसा कन्याके ऊपर हमारा बैर वँघा हुआ है यह कहनेके लिए ही मानो वह तीन लड़ की यज्ञोपयीत धारण कर रहा था, वह अपना अभिपाय सिद्ध करनेके लिए योग्य कारण खोज रहा था। ऐसे महाकालने पर्वत पर घूमते हुए चीरकदम्बकके पुत्र पर्वतको देखा। ब्राह्मण वेपधारी महाकालने पर्वतके सम्मुख जाकर उसे नमस्कार किया ऋौर पर्वतने भी उसका ऋभियादन किया ॥ ३३६-३४३ ॥ महाकालने आश्वासन देते हुए श्रादरके साथ कहा कि तुम्हारा भला हो। तदनन्तर श्रजान वनकर महाकालने पर्वतसे पूछा कि तुम कहाँसे आये हो और इस वनके मध्यमें तुम्हारा भ्रमण किस कारणसे हो रहा हैं ? पर्वतने भी प्रारम्भसे लेकर अपना सब वृत्तान्त कह दिया। उस सुनकर महाकालने सोचा कि यह मेरे वैरी राजाका निर्वश करनेके लिए समर्थ है, यह मेरा साधर्मी है। ऐसा विचार कर ठगनेमें चतुर पापी महाकाल पर्वतसे कहने लगा कि हे पर्वत ! तुम्हारे पिताने, स्थण्डिलने, विष्णुने, उपमन्यु ने और मैंने भौम नामक उपाध्यायके पास शास्त्राभ्यास किया था इसलिए तुम्हारे पिता मेरे धर्म-भाई हैं। उनके दर्शन करनेके लिए ही मेरा यहाँ त्राना हुत्रा था परन्तु खेद है कि वह निष्फल हो गया। तुम डरो मत-शत्रुका नाश करनेमें मैं तुम्हारा सहायक हूँ ।। ३४४-३४६ ।। इस प्रकार उस महाकालने सीरकदम्बकके पुत्र पर्वतके इष्ट अर्थका ऋनुसरण करनेवाली ऋथर्ववेद सम्बन्धी साठ

९ कृतान्त ल॰। २ पदवीमिय ल॰। ३ समासन्न ल॰, म॰। ४ कान्तासु ग॰, ल०। ५ प्रविलम्भन म॰, ल॰। ६ भीमोपाध्याय ल॰। ७ श्रयवर्ण ग॰, म०।

ऋचो वेदरहस्यानीत्युत्पाद्याध्याप्य पर्वतम् । शान्तिपुष्ट्यभिचारात्मिक्रयाः पूर्वोक्तमन्त्रणैः ॥३५१॥ निशिताः पवनोपेतवह्मिज्वालासमाः फलम् । इष्टंरुत्पादमिष्यन्ति प्रयुक्ताः पशुहिंसनात् ॥३५२॥ ततः साकेतमध्यास्य शान्तिकादिफलप्रदम् । हिंसायागं समारम्य प्रभावं विद्धामहे ॥३५३॥ इत्युक्त्वा वैरिनाशार्थमात्मीयान् दितिपुत्रकान् । तीब्रान् सगरराष्ट्रस्य बाघां तीव्रज्वरादिभिः ॥३५४॥ कुरुध्वमिति सम्प्रेष्य सद्विजस्तन्पुरं गतः । सगरं मन्त्रगर्भाशीर्वादेनालोक्य पर्वतः ॥३५५॥ स्वप्रभावं प्रकाश्यास्य त्वहेशविषमाशिवम् । १शममिष्यामि यज्ञेन २समन्त्रेणाविलम्बितम् ॥३५६॥ यज्ञाय वेधसा सुट्टा पश्चवस्तिद्विहिंसनात् । न पापं पुण्यमेव <sup>3</sup>स्यात्स्वर्गोरुसुखसाधनम् ॥३५७॥ इति ४प्रत्याच्य तं पापः पुनरप्येवमद्यवीत् । त्वं पञ्चनां सहस्नाणि पप्टि यागस्य सिद्धये ॥३५८॥ कुरु संग्रहमन्यच द्रव्यं तद्योग्यमित्यसी । राजापि सर्ववस्तूनि तथैवास्मै समर्पयत् ॥३५९८ प्रारभ्य पर्वतो यागं प्राणिनोऽमन्त्रयत्तता । महाकालः शरीरेण सह स्वर्गमुपागतः ॥३६०॥ इत्याकाशे विमानैस्ताबीयमानानदर्शयत् । देशाशियोपसर्गं च तदेवासी निरस्तवान् ॥३६१॥ तद्दष्ट्वा देहिनो मुग्धास्तत्प्रलम्भेन मोहिताः। तां गति प्रेप्सवो यागमृतिमाकांक्षयञ्चलम् ॥३६२॥ तशज्ञावसितौ जात्यं हयमेकं विधानतः । इयाज सुलसां देवीमपि राजाज्ञ्या खलः ॥३६३॥ प्रियकान्तावियोगोत्थशोकदावानलिंचेषा । परिप्छुप्टतन् राजा राजधानीं प्रविष्टवान् ॥३६४॥ शय्यातले विनिक्षिप्य शरीरं प्राणिहिंसनम् । बृत्तं महदिदं धर्मः किमधर्मोऽयमित्यसौ ॥३६५॥ संशयामस्तयान्येद्युर्मुनि यतिवरानिधम् । अभिवन्द्य मयारव्धं भट्टारक यथास्थितम् ॥३६६॥

हजार ऋचाएँ पृथक्-पृथक् स्वयं वनाई। ये ऋचाएँ वेदका रहस्य वनलानेवाली थीं, उसने पर्वतके लिए इनका अध्ययन कराया और कहा कि पूर्वोक्त मन्ध्रोंसे वायुके द्वारा बढ़ी हुई अग्निकी ज्वालामें शान्ति पुष्टि श्रोर श्रमिचारात्मक क्रियाएँ की जावें तो पशुत्रांकी हिंसासे इष्ट फलकी प्राप्ति हो जाती हैं। तदनन्तर उन दोनोंने विचार किया कि हम दोनों ऋयोध्यामें जाकर रहें और शान्ति ऋादि फल प्रदान करनेवाला हिसात्मक यज्ञ प्रारम्भ कर अपना प्रभाव उत्पन्न करें ॥ ३५०-३५३ ॥ ऐसा कहकर महाकालने वैरियोंका नाश करनेके लिए अपने कर अमुरोंका युलाया और आदेश दिया कि तुम लोग राजा सगरके देशमें नीव ज्यर अदिक द्वारा पीड़ा उत्पन्न करो। यह कहकर असुरोंको भेजा और स्वयं पर्वतको साथ लेकर राजा सगरके नगरमें गया। वहाँ मन्त्र मिश्रित त्र्राशीर्वादके द्वारा सगरके दर्शन कर पर्वतने अपना प्रभाव दिखलाते हुए कहा कि तुम्हारे राज्यमें जो घार असंगल हो रहा है मैं उसे मन्त्रसहित यज्ञके द्वारा शीघ्र ही शान्त कर दूँगा ।। ३४४–३५६ ।। विधाताने पशुत्रोंकी सृष्टि यज्ञके लिए ही की है अतः उनकी हिंसासे पाप नहीं होता किन्तु स्वर्गके विशाल सुख प्रदान करनेवाला पुण्य ही होता हैं ॥ ३५७ ॥ इस प्रकार विश्वास दिलाकर वह पापी फिर कहने लगा कि तुम यज्ञकी सिद्धिके लिए साठ हजार पशुत्रोंका तथा यज्ञके योग्य त्रान्य पदार्थीका संग्रह करो । राजा सगरने भी उसके कहे अनुसार सब वस्तुएँ उसके लिए सौंप दीं ॥ ३५८-३५६ ॥ इधर पर्वतने यज्ञ आरम्भ कर प्राणियोंका मन्त्रित करना शुरू किया-मन्त्रोचारण पूर्वक उन्हें यज्ञ-कुण्डमें डालना शुरू किया । उधर महाकालने उन प्राणियोंको विमानोंमें बैठाकर शरीर सहित त्र्याकाशमें जाते हुए दिखलाया और लोगोंको विश्वास दिला दिया कि ये सत्र पद्य स्वर्ग गये हैं। उसी समय उसने देशके सब श्रमङ्गल श्रौर उपसर्ग दूर कर दिये ।। ३६०-३६१ ।। यह देख बहुतसे भोले प्राणी उसकी प्रतारणा-मायासे मोहित हो गयं और स्वर्ग प्राप्त करनेकी इच्छासे यज्ञमें मरनेकी इच्छा करने लगे ।। ३६२ ।। यज्ञके समाप्त होने पर उस दुष्ट पर्वतने विवि-पूर्वक एक उत्तम जातिका घोड़ा तथा राजाकी त्राज्ञासे उसकी सुलसा नामकी रानीको भी होम दिया।। ३६३।। प्रिय स्त्रीके वियोगसे **उत्पन्न हुए शोक रूपी दावानलकी** ज्वालासे जिसका शरीर जल गया है ऐसा राजा सगर राजधानीमें प्रविष्ट हुआ ।। ३६४ ।। वहाँ शय्यातल पर अपना शरीर डाल कर वह संशय करने लगा कि यह जो बहुत भारी प्राणियोंकी हिंसा हुई है सो यह धर्म है या ऋधर्म ?।। ३६५ ।। ऐसा संशय करता हुआ

१ शेषयिष्यामि ल०। २ सुमित्रेणा-ल०। ३ पुण्यमेवास्य ख०। ४ प्रत्याद्य क०, ख०, ग०, घ०।

बृहि कि कर्म पुण्यं मे पापं चेदं विचार्य तत् । इत्यवोचदसौ चाह धर्मशास्त्रबहि:कृतम् ॥३६७॥ एतदेव विभातारं सप्तमीं प्रापयेत्क्षितिम् । तस्याभिज्ञानमप्यस्ति दिनेऽस्मिन् सप्तमे शनिः ॥३६८॥ पतिष्यति ततो यिद्धि सप्तमी घरणीति ते । तदुक्तं भूपतिर्मत्वा ब्राह्मणं तं न्यवेदयत् ॥३६९॥ तन्मृषा किमसौ वेशि नग्नः क्षपणकस्ततः । १शङ्कास्ति चेशवैतस्या शान्तिरत्र विधीयते ॥३७०॥ इत्युक्तिभिर्मनस्तस्य सन्धार्य शिथिलीकृतम् । यज्ञं पुनस्तमारब्धं रे स ततः सप्तमे दिने ॥३७९॥ मायचाऽसुरपापस्य सुरूसा नर्भासं स्थिता । देवभावं गता प्राच्यपञ्चभेदपरिष्कृता । ३०२॥ यागमृत्युफलेनैपा है लब्धा देवगतिर्मया । तं प्रमादं तवाख्यातं विमानेऽहमिहागता ॥२७३॥ यज्ञेन प्रीणिता देवाः पितरवचेत्यभाषत । तद्भचःश्रवणाद् दृष्टं प्रत्यक्षं यागमृत्युजम् ॥३७४॥ फलं जैनमुनेर्वाक्यमसत्यभिति भूपतिः । तीर्विहसानुरागेण सद्धर्मद्वेषिणोदयात् ॥३७५॥ सम्भतपरिणामेन मूलोत्तरिकल्पितात् । तत्प्रायोग्यसमुत्कृष्टदुष्टसंह्रोशसाधनात् ॥३७६॥ नरकायुःप्रमृत्यष्टकर्मणां स्वोचितस्थितेः । अनुभागस्य बन्धस्य निकाचितनिबन्धने ॥३७७॥ विभीषणशनित्वेन तत्काले 'पतिते रिपौ । 'तत्कर्मणि प्रसक्ताखिलाङ्गिभः सगरः सह ॥३७८॥ रौरवेऽजनि दुष्टात्मा महाकालोऽपि तत्क्षणे । स्ववैरपवनापूरणेन गत्वा रसातलम् ॥३७९॥ तं दुण्डयितुमुत्कोघस्तृतीयनरकावधौ । अन्विष्यानवलोक्येनं विश्वभूप्रसृतिद्विपम् ॥३८०॥ मृतिप्रयोगसम्पादी ततो निर्गत्य निर्घृणः । पर्वतस्य प्रसादेन सुलसासहितः सुखम् ॥३८१॥ प्राप्तोऽहमिति शंसन्तं विमानेऽरिमदर्शयत् । तं दृष्टा तत्परोक्षेऽत्र विश्वम्ः सचिवः स्वयम् ॥३८२॥

बह यतिवर नामक मुनिके पास गया और नमस्कार कर पृछने लगा कि हं स्वामिन ! मैने जो कार्य प्रारम्भ किया है वह त्रापको ठीक-ठीक विदित है। विचार कर आप यह किह्ये कि मेरा यह कार्य पुण्य रूप है अथवा पाप रूप ? उत्तरमें मुनिराजने कहा कि यह कार्य धर्मशास्त्रपे बहिप्कृत है, यह कार्य ही ऋपने करनेवालेको सप्तम नरक भेजेगा। उसकी पहिचान गह है कि ऋ।जसे सातव दिन वज्र गिरेगा उससे जान लेना कि तुमें सातवीं पृथिवी प्राप्त हुई है । सुनिराजका कहा ठीक मान कर राजाने उस ब्राह्मण-पर्वतसे यह सब बात कही।। ३६६-३६८।। राजाकी यह बात सुनकर पर्वत कहने लगा कि वह भूठ है, वह नंगा साधु क्या जानता है ? फिर भी तुमे यदि शंका है तो इसकी भी शांति कर डालते हैं।। ३७०।। इस तरहके वचनोंसे राजाका मन स्थिर किया और जो यज्ञ शिथिल कर दिया था उसे फिरसे प्रारम्भ कर दिया । तदनन्तर सातवें दिन उस पापी श्रामुरने दिखलाया कि सलसा देव पर्याय प्राप्त कर आकाशमें खड़ी है, पहले जो पशु होमे गये थे वे भी उसके साथ हैं। वह राजा सगरसे कह रही है कि यज्ञमें मरनेके फलसे ही मैंने यह देवगति पाई है, मैं यह सब हर्पकी बात आपको कहनेके लिए ही विमानमें बैठ कर यहाँ आई हूँ । यहासे सब देवता प्रसन्न हुए हैं और सब पितर तृप्त हुए हैं। उसके यह बचन सुनकर मगरने विचार किया कि यज्ञमें मरनेका फल प्रत्यज्ञ दिखाई दे रहा है अतः जैन मुनिके वचन असत्य हैं। उसी समय अनुराग रखनेसे एवं सद्धर्मके साथ द्वेप करने वाले कर्मकी मूल-प्रकृति तथा उत्तर प्रकृतियोंके भेदसे उत्पन्न हुए परिणामीसे, नरकायुकी आदि लेकर आठों कर्मोंका अपने याग्य उत्कृष्ट स्थितिवन्य एवं उत्कृष्ट अनुभागवन्य एवं गया। उसी समय भयद्वर बन्नपात हुन्ना, वह उन सब शत्रुओं पर पड़ा और उस कार्यमें लगे हुए सब जीवोंके साथ राजा सगर मर कर रीरच नरक—सातर्वे नरकमें उत्पन्न हुन्या । ऋत्यन्त दुष्ट महाकाल भी तीव्र क्रोध करता हुआ अपने वेरहपी वायुके भँकोरेसे उसे दण्ड देनेके लिए नरक गया परन्तु उसके नीचे जानेकी अवधि तीसरे नरक तक ही थी। वहाँ तक उसने उसे खोजा परन्तु जब पना नहीं चला तब वह निर्देश वहाँ से निकला और विश्वभू मंत्री खादि शबुत्रोंको सारनेका उपाय करने लगा। उसने मायासे दिखाया कि राजा सगर मुलसाके साथ विमानमें बैठा हुआ कह रहा है कि मैं पर्वतके

१ शङ्काचेत्तावैतया ल०। २ समारब्धः ल०। ३ पुरम्झत म०, ल०। ४ फलेनैव ल०। ५ पतितौ ६ तत्कर्मणि तत्तत्कमंप्रसक्ता ल०।

विषयिधिपितिर्मृत्वा महामेथे कृतोषमः । विमानान्तर्गता देवा पितरश्च नभोऽक्नणे ॥३८३॥ सर्वेषां द्रिंता ब्यक्तं महाकालस्य मायया । महामेथस्वया यागो मन्त्रिन् पुण्यवता कृतः ॥३८४॥ इति विश्वभुत्रं भूषः सम्भूयास्ताविषुस्तदा । नारदस्तापसाद्यक्तिदाकण्यैषं दुरात्मना ॥३८५॥ "दुर्मागों द्विषतानेन थिक् लोकस्य प्रकाशितः । निवायोंयमुपायेन केनिवत्यापपण्डितः ॥३८६॥ इति सर्वेषि सङ्गत्त्य साकेतपुरमागताः । यथाविधि समालोक्य सचिवं पापिनो नराः ॥३८७॥ नितान्तमर्थकामार्थं कुर्वन्ति प्राणिनां वधम् । न के "ऽपि कापि धर्मार्थं प्राणिनां सन्ति धातकाः ॥३८८॥ वेदविद्वरहिसोक्ता उवेदे ब्रह्मनिरूपिते । कल्पवछीव मातेव सखीव जगते हिता ॥३८९॥ इति भ्पूर्विषवाक्यस्य त्वया प्रामाण्यमिच्छता । त्याज्यमेतद्वधप्रायं कर्म कर्मनिवन्धनम् ॥३९०॥ तापसंरभ्यधार्याति सर्वप्राणिहतैपिभः । विश्वभूरिद्माकण्यं तापसा भोः कथं मया ॥३९९॥ वस्यस्यक्षातुं साक्षात्स्यर्भस्य साधनम् । इति बुवन् पुनर्नारदेनोकः पापभीरुणा ॥३९२॥ जमात्योत्तम विद्वांस्त्वं किमिति स्वर्गसाधनम् । सगरं सपरीवारं निर्मूलयितुमिच्छता ॥३९२॥ उपायोऽयं प्रत्यक्षफलदर्शनात् । केनिचत्कुदुकज्ञेन मुग्धानां मोहकारणम् ॥३९४॥ तनः शीलोपवासादिविधमार्यागमोदिनम् । आचरेति स नं प्राह पर्वतं नारदोदितम् ॥३९४॥ अतु त्वयेत्यसो शास्त्रेणामुरोक्तेन दुर्मितः । मोहितो नारदेनापि प्रागिदं कि न वा श्रुतम् ॥३९६॥ ममास्य च गुर्कान्यो "मित्वैवातिगवितः । समत्सरतयाप्येप मय्यद्य किमिवोच्यते ॥३९७॥

प्रसादमें ही मुखको प्राप्त हुन्या हूं। यह देख, विश्वभू मन्त्री जो कि सगर राजाके पीछे स्वयं उसके देशका स्वामी बन गया था महामध यज्ञमं उथम करने लगा। महाकालकी मायासे सब लोगोंको साफ साफ दिग्वाया गया था कि आकाशाङ्गणमें वहुतमे देव तथा पितर लोग अपने ऋपने विमानोंमें बैठ हुए हैं। राजा सगर नथा अन्य लोग एकत्रित होकर विश्वभू मन्त्रीकी स्तुति कर रहे हैं कि मन्त्रिन ! तम बड़े पुण्यशाली हो, तुमने यह महामेध यज्ञ प्रारम्भ कर बहुत अच्छा कार्य किया। इधर यह सब हो रहा था उधर नारद तथा। तपस्चियोंने जब यह समाचार सुना तो वे कहने लगे कि इस दुष्ट शत्रुने लोगोंके लिए यह मिण्या मार्ग बनलाया है अतः इसे धिकार है। पाप करनेमें अत्यन्त चतुर इस पर्वतका किसी उपायसे प्रतिकार करना चाहिये । ऐसा विचार कर सब लोग एकत्रित हो अयोध्या नगरमें आये । वहाँ उन्होंने पाप करते हुए विश्वभू मन्त्रीको देखा और देखा कि बहुतसे पापी मनुष्य अर्थ और कामके लिए बहुतसे प्राणियोंका वध कर रहे हैं। तपस्वियोंने विश्वभू मंत्रीसे कहा कि पापी मनुष्य अर्थ और कामके लिए तो प्राणियोंका विवात करते हैं परन्तु धर्मके लिए कहीं भी कोई भी मनुष्य प्राणियांका घान नहीं करते। वेदके जानने वालोंने ब्रह्मनिरूपित वेदमें श्रहिंसाको करूप लताके समान, श्रथवा सर्खाके समान जगन्का हिन करनेवाली बनलाया है। हे मंत्रिन् ! यदि तुम पूर्व ऋषियोंके इस वाक्यको प्रमाण मानते हो तो तुम्हें हिंसासे भरा हुआ यह कार्य जो कि कर्मवन्धका कारण है अवश्य ही छोड़ देना चाहिए॥ ३७१-३६०॥ सब प्राणियोंका हित चाहने वाले तपस्वियोने इसप्रकार कहा परन्तु विश्वभू मन्त्रीने इसे सुन कर कहा कि हे तपस्वियो ! जो यह प्रत्यक्ष ही स्वर्गका साधन दिखाई, दे रहा है उसका अपलाए किस प्रकार किया जा सकता है ? तदनन्तर इस प्रकार कहने बाले विश्वभू मंत्रीरो पापभीरु नारदने कहा कि हे उत्तम मंत्रिन् ! तू तो विद्वान् है, क्या यह सब स्वर्गका साधन है ? ऋर, राजा सगरको परिचार सहित निर्मूल नष्ट करनेकी इच्छा करने वाले किसी मायावीने इस तरह प्रत्यच फल दिग्वाकर यह उपाय रचा है, यह उपाय केवल मूर्ख मनुष्योंको ही मोहित करनेका कारण है।।३८१-३८४।।इसलिएन् ऋषि प्रणीत ऋगममें कही हुई शील तथा उपवास ऋहि की विधिका अाचरण कर। इस प्रकार नारदके वचन सुनकर विश्वभूने पर्वतसे कहा कि तुमने नारदका कहा सुना ? महाकाल असुरके द्वारा कहे शास्त्रसे मोहित हुआ दुईद्धि पर्वत कहने लगा कि

१ दुर्मागोंऽधिकृतोऽनेन म० ल०। २ कोऽपि ल०। ३ वेदे ब्रह्मनिरूपितः म०। वेदो ब्रह्मनिरूपितः ल०। ४ पूर्वार्पवाक्यस्य ल०। ५ मतित्यै वाति ल० (१)

सश्रुतो मद्गुरोर्घर्मभाता जगित विश्रुतः । स्थविरस्तेन च श्रीतं रहस्यं प्रतिपादितम् ॥३९८॥
यागमृत्युफलं साक्षान्मयापि प्रकटीकृतम् । न चेते प्रत्ययो विश्ववेदाम्भोनिधिपारगम् ॥३९९॥
वसुं प्रसिद्धं सत्येन प्रच्छेरित्यन्वभापत । तच्छ्त्वा नारदोऽवादोत्को दोपः प्रच्छयतामसौ ॥४००॥
इदं ताविद्वचाराईं वधरचेद्धर्मसाधनम् । अहंसादानशिलादि भवेत्पापप्रसाधनम् ॥४०१॥
अस्तु चेन्मत्स्यबन्धादिपापिनां परमा गतिः । सत्यधर्मतपोव्यद्धारिणो यान्त्वधोगितम् ॥ ४०२ ॥
यत्ते पशुवधाद्धर्मो नेतरत्रेति चेश्व तत् । वधस्य दुःखहेतुत्वे सादश्यादुभयत्र वा ॥४०३॥
फलेनापि समानेन भाव्यं कस्तविषेधकः । अथ त्वमेवं मन्येथाः 'पद्मसप्टेः स्वयम्भवः ॥४०४॥
२ यज्ञार्यत्वात्व वत्स्यातिविनियोक्तुरधागमः । ४ इत्येवं चातिमुग्धाभिलाषः साधुविगिर्हतः ॥४०५॥
तत्सर्गस्येव साधुत्वादस्त्यन्यच्चात्र "दुर्घटम् । यद्धं यद्धि तस्यान्यथोपयोगेऽर्थकृत्व तत् ॥४०६॥
यथान्यथोपयुक्तं स श्लेप्मादिशमनौषधम् । यज्ञार्थपश्चित्रभौण क्रयविक्रयणादिकम् ॥४०७॥
तथान्यथा प्रयुक्तं 'तन्महादोषाय कल्पते । दुर्बलं वादिनं दृष्टा वृमः त्वामभ्युपेत्य च ॥४०८॥
यथा शक्षादिभिः प्राणिन्यापादी वध्यतेऽहसा । मन्त्रेरपि पश्चत् हन्ता वध्यते निविशेषतः ॥४०९॥
पश्चादिलक्षणः सर्गो व्यज्यते क्रियतेऽथवा । क्रियते चेत्वपुष्पादि चासक्व क्रियते कृतः ॥४००॥

यह शास्त्र क्या नारदने भी पहले कभी नहीं सुना । इसके और मेर गुरु पृथक नहीं थे. मेर पिता ही तो दोनोंके गुरु थे फिर भी यह अधिक गर्व करता है। मुक्त पर ईर्घ्या रखता है अतः आज चाहे जो कह बैठता है। विद्वान स्थिवर मेर गुरुके धर्म भाई तथा जगतमें प्रसिद्ध थे, उन्हींने मुक्ते यह श्रितयोंका रहस्य बतलाया है। यज्ञमें मरनेसे जो फल होता है उसे मैंने भी आज प्रत्यच् दिखला दिया है फिर भी यदि तुके विश्वास नहीं होता है तो समस्त वेदकर्पी समुद्रके पारगामी राजा वसूसे जो कि सत्यके कारण प्रसिद्ध है, पूछ सकते हो। यह सुनकर नारदने कहा कि क्या दोप है बसुसे पूछ लिया जावे ॥३६५-४०० ॥ परन्तु यह बात विचार करनेके योग्य है कि यदि हिंसा. धर्मका साधन मानी जायगी तो ऋहिंसा दान शील ऋादि पापके कारण हो जावेंगे।। ४०१।। हो जावें यदि यह आपका कहना है तो मछलियाँ पकड़नेवाले आदि पापी जीवोंकी शुभ गित होनी चाहिये और सत्य. धर्म, तपश्चरण तथा ब्रह्मचर्यका पालन करनेवालेको अधोगिनमें जाना चाहिए॥ ४०२॥ कदाचिन आप यह कहें कि यज्ञमें पशु वध करनेसे धर्म होता है अन्यत्र नहीं होता ? तो यह कहना भी ठीक नहीं हैं क्योंकि वध दोनों ही स्थानोंमें एक समान दुःखका कारण है अतः उसका फल समान ही होना चाहिए इसे कौन रोक सकता है ? कदाचित आप यह मानते हों कि पशुओंकी रचना विधाताने यज्ञके लिए ही की है, त्रातः यज्ञमें पशु हिंसा करनेवालेकं लिए पाप-बन्ध नहीं होता तो यह मानना ठीक नहीं है क्योंकि यह मूर्ख जनकी अभिलापा है तथा साधुजनोंके द्वारा निन्दित है ॥४०३-४०॥। यज्ञके लिए ही ब्रह्माने पशुत्रोंकी सृष्टि की है यदि यह आप ठीक मानते हैं तो फिर उनका अन्यन्न डपयोग करना उचित नहीं हैं क्योंकि जो वस्तु जिस कार्यके लिए बनाई जाती है उसका अन्यथा उपयोग करना कार्यकारी नहीं होता। जैसे कि श्लेष्म आदिका शमन करनेवाली औपधिका यदि अपन्यथा उपयोग किया जाता है तो वह विपरीतफलदायी होता है। ऐसे ही यज्ञके लिए बनाये गये पश्चांसी यदि ऋय-विक्रय आदि कार्य किया जाता है तो वह महान् दोप उत्पन्न करनेवाला होना चाहिए। तू बाद करना चाहना है परन्तु दुर्वल है- युक्ति बलसे रहिन है अतः तेरे पास आकर हम कहते हैं कि जिस प्रकार शस्त्र आदिकं द्वारा प्राणियोंका विघात करनेवाला मनुष्य पापसे बद्ध होता है उसी प्रकार मन्त्रों के द्वारा प्राणियोंका विघात करनेवाला भी बिना किसी विशेषताके पापसे बद्ध होता है।। ४०६-४०६।। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा जो पशु आदिको बनाता है वह प्रकट करता है अथवा नवीन बनाता है ? यदि नवीन बनाता है तो आकाशके फल आदि असन पदार्थ

१ पशुस्तृष्टिः म०, ता०। २ यजार्थत्वं न तस्यास्ति क०, घ०। ३ तस्याति त्ता०। ४ इत्ययं त्ता०। ४ दुर्घटा ता०। ६ प्रयुक्तं तु म०, ता०। ७ चासनाः ता०।

भश्यभिन्यज्यते तस्य वाच्यं प्राक्पतिबन्धकम् । प्रदीपज्यलगाल्प्वं घटादेरन्धकारवत् ॥४११॥
भस्तु वा नाहतन्यक्तिस्विट्वादो विश्रीयते । इति अत्वा वचस्तस्य सर्वे ते तं समस्तुवन् ॥४११॥
बसुना चेद् द्वयोवांदे विच्छेदः सोऽभिगम्यताम् । इति ताभ्यां समं संसदगच्छस्विस्तकावतीम्॥४१३॥
तस्सर्वं पर्वतेनोक्तं ज्ञात्वा तज्जननी तदा । सह तेन वसुं हृष्ट्वा पर्वतस्त्वपरिग्रहः ॥४१४॥
तपोवनोन्मुखेनायं गुरुणापि तवापितः । नारदेन सहास्येह तवाश्यक्षे भविष्यति ॥४१५॥
४विवादो यदि भक्नोऽत्र भावी भावियमाननम् । विद्ध्यस्य शरणं नान्यदित्याख्यत्सोऽपि सादरम् ४१६
विधित्सुर्गुरुशुथ्वामम्य मासमात्र शक्कथाः । जयमस्य विधास्यामीत्यस्या भयमपाकरोत् ॥४१७॥
अन्येधुर्वसुमाकाशस्यविकांह्रयुद्धतासनम् । सिंहाक्कितं समारह्या स्थितं समुपगम्यते ॥४१८॥
सम्युर्वसुमाकाशस्यविकांह्रयुद्धतासनम् । त्वतः प्रागप्यहिंसादिधमंरक्षणतत्पराः ॥ ४१९॥
चत्वारोऽत्र महीपाला भूता हिममहासम् । वस्वादिगिरिपर्यन्तनामानो हरिवंशानः ॥ ४२०॥
पुरा चेपु व्यतीतेषु विश्वावसुमहामहीट् । अभूततो भवांश्चासीदहिंसाधमंरक्षकः ॥ ४२१॥
त्वमेव सत्यवादीति प्रघोपो भुवनत्रये । विषवहितुलादेश्यो वस्तुसन्देहसिंबाचौ ॥ ४२२॥
त्वमेव प्रत्ययोत्पादी छिन्दि नः संशयं विभो । अहिंसालक्षणं धर्मं नारदः प्रत्यपद्यतः ॥ ४२३॥
पर्वतस्तिहिपर्यासमुपाध्यायोपदेशनम् । यादक् तादक् तथया विच्यमित्यसौ चार्थितः पुरा ॥ ४२४॥।

क्यों नहीं बना देता ? ।। ४१० ।। यदि यह कहो कि ब्रह्मा पशु आदिको नवीन नहीं बनाता है किन्तु प्रकट करता है ? तो फिर यह कहना चाहिए कि प्रकट होनेके पहले उनका प्रतिबन्धक क्या था ? उन्हें प्रकट होनेसे रोकनेवाला कीन था ? जिस प्रकार दीपक जलनेके पहले अन्धकार घटादिको रोकनेवाला है उसी प्रकार प्रकट होनेके पहले परा आदिको रोकनेवाला भी कोई होना चाहिए ॥ ४११ ॥ इस प्रकार श्रापके सृष्टिवादमें यह व्यक्तिवाद श्रादर करनेके याग्य नहीं है। इस तरह नारदके वचन सुनकर सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ ४१२ ॥ सब कहने लगे कि यदि राजा वसके द्वारा तुम दोनोंका विवाद विश्रान्त होता है तो उनके पास चला जावे। ऐसा कह समाके सब लोग नारद श्रीर पर्वतके साथ स्वस्तिकावती नगर गये ॥ ४१३ ॥ पर्वतके द्वारा कही हुई यह सब जब उसकी माताने जानी तब वह पर्वतको साथ लेकर राजा वसुके पास गई और राजा वसुके दर्शन कर कहने लगी कि यह निर्धन पर्वत तपावनके लिए जाते समय तुम्हारे गुरुने तुम्हारे लिए सौंपा था। आज तुम्हारी श्रभ्यज्ञतामें यहाँ नारदके साथ विवाद होगा। यदि कदाचिन उस वादमें इसकी पराजय हो गई तो फिर यमराजका मुख ही इसका शरण होगा अन्य कुछ नहीं, यह तुम निश्चित समभ लो, इस प्रकार पर्वतकी माताने राजा वसुसे कहा। राजा वसु गुरुकी सेवा करना चाहता था अतः बड़े आदरसे बोला कि दे माँ ! इस विषयमें तुम कुछ भी शंका न करो । मैं पर्वतकी ही विजय कराऊँगा। इस तरह कहकर उसने पर्वतकी माका भय दूर कर दिया। ॥ ४१४-४१७॥ दूसरे दिन राजा वसु आकाश-स्फटिकके पार्थोंसे खड़े हुए, सिंहासनपर आरूढ़ होकर राज-सभामें विराजमान था उसी समय वे सब विश्वभू मन्त्री श्रादि राजसभामें पहुँच कर पूछने लगे कि श्रापसे पहले भी अहिंसा आदि धर्मकी रत्ता करनेमें तत्पर रहने वाले हिमगिरि, महागिरि, समगिरि और वसुगिरि नामके चार हरिवंशी राजा हो गये हैं ॥४१८-४१६॥ इन सबके अतीत होने पर महाराज विश्वा-बस हए श्रीर उनके बाद श्रहिंसा धर्म की रक्षा करनेवाले श्राप हुए हैं। श्राप ही सख्यवादी हैं इस प्रकार तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं। किसी भी दशामें संदेह होने पर आप विष अग्नि और तुलाके समान हैं। हे स्वामिन ! त्राप ही विश्वास उत्पन्न करने वाले हैं त्रातः हम लोगोका संशय दूर कीजिये। नारदने अहिंसालक्षण धर्म बतलाया है और पर्वत इसमें विपरीत कहता है अर्थात् हिंसाको धर्म बतलाता है। श्रव उपाध्याय-गुरुमहाराजका जैसा उपदेश हो वैसा आप कहिये।

१ प्रतिबन्धनम् ल० । २ सोऽभिगम्यते ल०, म० । ३ तज्जनो ज० । ४ विधादे यदि भङ्गोऽच् भावी भावि यमाननम् । विद्वयस्य शरणं ( विद्वि श्रस्य इति पद्च्छेदः ) म० । ५ वंशजा इरेः म० । ६ याच्य-ल० ।

गुरुपल्यासिनिर्देष्टं बुध्यमानोऽपि भूपतिः। महाकालमहामोहेनाहितो दुःपमावधेः॥ ४२५॥ सामीप्याद्रक्षणानन्दरीद्रध्यानपरायणः। पर्वताभिहितं तस्तं दृष्टं काऽनुपपन्नता॥ ४२६॥ स्वर्गमस्यैव यागेन सानिः सगरोऽप्यगात्। ज्वलस्मदीपमन्येन को दीपेन प्रकाशयेत्॥ ४२७॥ पर्वतोक्तं भयं हित्वा कुरुध्वं स्वर्गसाधनम्। इति हिंसानृतानन्दाद् वध्वायुर्नारकं प्रति॥ ४२८॥ मध्यापापपवादाभ्यामभीरुरभणीदिदम्। अहो महीपतेर्वक्षादपूर्वं घोरमीदशम्॥ ४२९॥ निर्यातमिति वैषम्यादुक्तं नारदतापसेः । आक्रोशदम्बरं नद्यः प्रतिकृलजल्खवाः॥ ४२०॥ सद्यः सरोसि शुक्काणि रक्तवृष्टिरनारता। तीन्नांशोरंशवो मन्दा विश्वाशाश्च मलीमसाः॥४३१॥ वस्नुदः प्राणिनः कम्पमादधुर्भयविद्वलाः। तदा महाध्वनिर्धान्नी द्विधाशाश्च मलीमसाः॥४३२॥ वसोस्निस्तन् महारुश्चे न्यमजलिसहिवप्टरम्। तद्दृष्ट्वा देवविद्याधरेशा घनपथे स्थिताः॥ ४३२॥ अतिकम्बादिमं मार्गं वसुराजमहामते । धर्मविष्यंसनं मार्गं माभिधा इत्यवोषयन्॥ ४३४॥ पर्वतं वसुराजं च सिहासनिमजनात्। परिम्लानमुखौ दृष्ट्वा महाकालस्य किङ्कराः॥ ४३५॥ वापसाकारमादाय भयं माऽत्र सम गच्छतम्। कृत्यात्मोत्थापितं चास्या दर्शयन् हरिविष्टरम् ॥४३६॥ नृपोऽप्यहं कथं तत्त्वविद्विभेम्यमृषं वचः। पर्वतस्येव निश्चिन्वित्र्याकण्ठं निमन्नवान्॥ ४३७॥ अनेनेयमवस्थाभून्मिश्यावादेन भूपते। त्यजेममिति सम्प्राधितोऽपि यत्नेन साधुभिः॥ ४३८॥ अनेनेयमवस्थाभून्मिश्यावादेन भूपते। त्यजेममिति सम्प्राधितोऽपि यत्नेन साधुभिः॥ ४३८॥।

इस प्रकार सब लोगोंने राजा वसुसे कहा । राजा वसु यदापि त्राप्त भगवान्के द्वारा कहे हुए धर्मनत्त्वको जानता था तथापि गुरुपत्नी उससे पहले ही प्रार्थना कर चुकी थी, इसके सिवाय वह महाकालके द्वारा उत्पादित महामाहसे युक्त था, दुःपमा नामक पञ्चम कालकी सीमा निकट थी, श्रीर वह स्वयं परिष्रहानन्द रूप रीद्र ध्यानमें तत्पर था अतः कहने लगा कि जो तत्त्व पर्वतने कहा है बही ठीक है। जो वस्तु प्रत्यच्च दिख रही है उसमें वाधा हो ही कैसे सकती है।। ४२०-४२६।। इस पर्वनके बताये यज्ञसे ही राजा सगर अपनी रानी सिहत स्वर्ग गया है। जो दीपक स्वयं जल रहा है—स्वयं प्रकाशमान है भला उसे दुसरे दीपकके द्वारा कौन प्रकाशित करेगा ?।। ४२७।। इसलिए तुम लोग भय छोड़कर जो पर्वत कह रहा है वही करा, वही स्वर्गका साधन है इस प्रकार हिंसानन्दी और मृपानन्दी रौद्र ध्यानके द्वारा राजा वसुने नरकायुका वन्ध कर लिया तथा असत्य भाषणके पाप श्रीर लोकनिन्दासे नहीं डरने वाले राजा वसुने उक्त वचन कहे । राजा वसुकी यह बात सुनकर नारद श्रीर तपस्वी कहने लगे कि श्राश्चर्य हैं कि राजाके मुखसे ऐसे सयंकर शब्द निकल रहे हैं इसका कोई विषम कारण अवश्य है। उसी समय आकाश गरजने लगा, निद्योंका प्रवाह उलटा बहने लगा, तालाब शीघ्र ही सुख गये, लगानार रक्तकी वर्षा होने लगी, सूर्यकी किरणें फीकी पढ़ गई. समस्त दिशाएँ मिलन हो गई, प्राणी भयसे विद्वल होकर काँपने लगे, बड़े जोरका शब्द करती हुई पृथिवी फटकर दो दूक हो गई और राजा वसका सिंहासन उस महागर्तमें निमग्न हो गया। यह देख आकाशमार्गमें खड़े हुए देव त्रौर विद्याधर कहने लगे कि हं बुद्धिमान राजा वसु ! सनातन मार्गका उल्लंबन कर धर्म का विध्वंस करने वाले मार्गका निरूपण मत करो ॥४२८-४३४॥ प्रथिवीमें सिंहासन घुसनेसे पर्वत और राजा वसुका मुख फीका पड़ गया। यह देख महाकालके किंकर ताप-सियोंका वेष रखकर कहने लगे कि आप लोग भयका प्राप्त न हों। यह कहकर उन्होंने वसका सिंहा-सन अपने आपके द्वारा उठाकर लोगोंको दिखला दिया। राजा वसु यद्यपि सिंहासनके साथ नीचे धॅस गया था तथापि जोर देकर कहने लगा कि मैं तत्त्वोंका जानकार हूँ अत: इस उपद्रवसे कैसे हर सकता हूं १ मैं फिर भी कहता हूं कि पर्वतके वचन ही सत्य हैं। इतना कहते ही वह कण्ठ पर्यन्त प्रथिवीम धँस गया । उस समय साधुत्रोंने—तापिसयोंने वड़े यहनसे यद्यपि प्रार्थना की थी कि है राजन ! तेरी यह अवस्था असत्य भाषणते ही हुई हैं इसलिए इसे छोड़ दे तथापि वह अज्ञानी यह-

१ योगेन त०। २ हिंसानृतानन्दो क०, ख०। ३ नरकं त०। ४ तापसाः त०। ५ भक्ति-म०, त०।६ महापते त०।७ इत्यात्यस्थापितं क०, स०, त०।

सथापि बक्तमेवाज्ञः सन्मार्गं प्रतिपादयम् । भुवा कुपित एवासौ निर्माणोंऽन्त्यामगास्थितिम् ॥४३९ ॥ अथासुरो जगत्प्रत्ययायादाय नरेन्द्रयोः । दिश्यं रूपमयापावावां यागश्रद्धया दिवम् ॥ ४४० ॥ नारदोक्तमपाकण्यमित्युक्त्वापद्दरयद्धाम् । शोकाश्चर्यवतागात्स्वर्वसुनिहि महीमिति ॥ ४४१ ॥ संविसंवदमानेन जनेन महता सह । प्रयागे विश्वभूर्गत्वा राजम्यविधि व्यधात् ॥ ४४२ ॥ महापुराधिपाद्याश्च निन्दन्तो जनमृदताम् । परमश्रद्धानिदिष्टमार्गरक्ता मनाक् स्थिताः ॥ ४४१ ॥ नारदेनैव धर्मस्य मर्यादेत्यमिनन्द्य तम् । अधिष्ठानमदुस्तस्मै पुरं गिरितदाभिश्वम् ॥ ४४४ ॥ तापसाश्च द्याधर्मविध्वंसविधुराश्चराः । कलयन्तः कालं कालं विचेत्तः स्वं स्वमाश्रमम् ॥ ४४५ ॥ ततोऽन्येषुः खगो नाजा देवो दिनकरादिमः । पर्वतस्याखिलप्राणिविरुद्धाचिरतं त्वया ॥ ४४६ ॥ निरुध्यतामिति प्रीत्या निर्दिष्टो नारदेन सः । करिष्यामि तथेतीत्वा नागान् । गंधारपञ्चगान् ॥ ४४७ ॥ स विद्यया समाह्नृतास्तत्प्रपञ्चं यथास्थितम् । अवोचत्तेऽपि संप्रामे भंक्ता दैत्यमकुर्वतः ॥ ४५८ ॥ यज्ञविद्यं समालोक्य विश्वभूपर्वताङ्कयौ । शरणान्वेषणोद्यक्तौ महाकालं यद्दन्त्यमकुर्वतः ॥ ४५८ ॥ पुरः सिन्निहतं दृष्ट्वा यागविद्यं तमूचतुः । बागेहीपिभरस्माकं विहितोऽयमुपद्वः ॥ ४५० ॥ नागविद्याश्च विद्यानुप्रवादे परिभापिताः । निपिद्धं जिनविम्यानामुपर्यासां विज्ञमणम् ॥ ४५९॥ ततो युवां जिनाकारान् सुरूपान् दिक्चतुष्टये । निवेश्याभ्यर्व्यं यज्ञस्य प्रक्रमेथामिमं विधिम् ॥ ४५२॥ इत्युपायमसावाह तौ च तक्तकुस्तथा । पुनः खगाधिपोऽभ्यत्य यज्ञविद्यविधित्सया ॥ ४५३ ॥

को ही मन्मार्ग बनलाना रहा। अन्तमं पृथिवीने उसे कुपित होकर ही माना निगल लिया और वह मरकर सातवें नरक गया। १४५५-४३६॥ तदनन्तर वह अमुर जगन्को विश्वास दिलानेके लिए राजा मगर और वसुका मुन्दर रूप धारण कर कहने लगा कि हम दोनों नारदका कहा न सुनकर यज्ञकी श्रद्धामें ही स्वर्गको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कहकर वह अदृश्य हो गया। इस घटनासे लोगोंको बहुत शांक और आश्चर्य हुआ। उनमें काई कहना था कि राजा सगर स्वर्ग गया है और कोई कहना था कि नहीं, नरक गया है। इस तरह विवाद करते हुए विश्वम्भू मन्त्री अपने घर चला गया। तद्नन्दर प्रयागमें उसने राजसूय यज्ञ किया। इसपर महापुर आदि नगरोंके राजा मनुष्योंकी मूहताकी निन्दा करने लगे और परम ब्रह्म-परमात्माके द्वारा बतलाय मार्गमें तल्लीन होते हुए थोड़े दिन तक यों ही ठहरे रहे। १४४०-४४३।। इस समय नारदके द्वारा ही धर्म की मर्यादा स्थिर रह सकी है इसलिए सब लोगोंने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसके लिए गिरितट नामका नगर प्रदान किया। १४४४। नापसी लोग भी दया धर्म का विध्वंस देख बहुत दुखी हुए और कलिकालकी महिमा समभते हुए अपने-अपने आश्रमोंमें चले गये। १४४५।।

तदनन्तर किसी दिन, दिनकरदेव नामका विद्याधर आया, नारदेन उससे बड़े प्रेमसे कहा कि इस समय पर्वत समस्त प्राणियों के विरुद्ध आचरण कर रहा है इसे आपको राकना चाहिये। उत्तरमें विद्याधरने कहा कि अवस्य राकूँगा। ऐसा कहकर उसने अपनी विद्यासे गंधारपन्नग नामक नागकुमार देवों को बुलाया और विद्य करनेका सब प्रपश्च उन्हें यथा योग्य बतला दिया। नागकुमार देवों ने भी संप्राममें देखों को मार भगाया और यहामें विद्य मचा दिया। विश्वम्भू मन्त्री और पर्वत यहामें होनेवाला विद्य देखकर शरणकी खोज करने लगे। अनायास ही उन्हें सामने खड़ा हुआ महाकाल असुर दिख पड़ा। दिखते ही उन्हों ने उससे यहामें विद्य आनेका सब समाचार कह मुनाया, उसे सुनते ही महाकालने कहा कि हम लोगों साथ द्वेष रखनेवाले नागकुमार देवोंने यह उपद्रव किया है। नागविद्याओंका निरूपण विद्यानुवादमें हुआ है। जिनविम्बोंक ऊपर इनके विस्तारका निषेध बतलाया है अर्थान् जहाँ जिनविम्ब होते हैं वहाँ इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है।। ४४६–४५१।। इसलिए तुम दोनों चारों दिशाओंमें जिनेन्द्रके आकारकी सुन्दर प्रतिमाएँ रखकर उनकी पूजा करो और तदनन्तर यहाकी विधि प्रारम्भ करो।। ४५२।। इस प्रकार महाकालने यह उपाय कहा और उन

१ नागा तं भार स० (१)।

दृष्ट्या जैनेन्द्रविस्वानि विद्याः क्रामन्ति नात्र में । नारदाय निवेद्येति स्वस्वधाम समाश्रयन् ॥ ४५४ ॥ निर्विग्नं यक्तिनृष्ट्यो विश्वभूः पर्वतश्च तौ । जीवितान्ते चिरं दुः लं नरकेऽनुयभूवतुः ॥ ४५५ ॥ महाकालोऽप्यमिमेतं साधियत्वा स्वरूपप्टत् । प्राग्मवे पोदनार्धाशो नृपोऽहं मधुपिक्नलः ॥ ४५६ ॥ मयैवं सुलसाहेतोर्महत्पापमनुष्ठितम् । अहिसालक्षणो धर्मो जिनेन्द्रैरिमभाषितः ॥ ४५७ ॥ अनुष्ठेयः स धर्मिष्ठैरित्युक्त्वासौ तिरोद्धत् । स्वयं चादात्स्वदुक्षचेष्टाप्रायिक्षत्तं दर्यार्द्वधाः ॥ ४५८ ॥ भन्द्रिमेव सम्मोहाद्विहितात्पापकर्मणः । विश्वभूप्रमुखाः सर्वे हिसाधर्मप्रवृत्तकाः ॥ ४५९ ॥ प्रययुक्ते गति पापात्रारकीमिति केचन । दिख्यवाधाः समाकर्ण्य मुनिभिः समुदाहृतम् ॥ ४६० ॥ पर्वतोदिष्टदुर्मार्गं नोपेयुः पापभीरवः । केचित्तु दीर्घसंसारास्तस्मक्षेव व्यवस्थिताः ॥ ४६१ ॥ इत्यनेन स मन्त्री च राजा चागममाहतम् । समासीनाश्च सर्वेऽपि मन्त्रिणं तुष्टुबुस्तराम् ॥ ४६२ ॥ तदा सेनापतिर्नात्रा महीशस्य महाबलः । पुण्यं भवतु पापं वा यागे नस्तेन किं फलम् ॥ ४६३ ॥ प्रभावदर्शनं श्रेयो भूशृन्मध्ये कुमारयोः । इत्युक्तवांस्ततो राजा पुनक्षतत् विचारवत् ॥ ४६४ ॥ इति मत्वा विस्कृत्यतान् मन्त्रिसेनापतीन् पुनः । हितोपदेशिनं प्रवनं तमपुच्क्रपुरोहितम् ॥ ४६५ ॥ गतयोर्जनकागारं स्यात्र वेष्टं कुमारयोः । इति सोऽपि पुराणेषु निमित्तेषु च लक्षितम् ॥ ४६६ ॥ विस्पाक्तमारयोस्तत्र यागे भावी महोदयः । संश्वापेऽत्र न कर्तव्यस्त्वयान्यचेदमुच्यते ॥४६६ ॥ अधास्मिन् भारते क्षेत्रे मनवस्तीर्थनायकाः । चक्रेशास्विविधारामा भविष्यन्ति महौजसः ।। ४६८॥ अधास्मिन् भारते क्षेत्रे मनवस्तीर्थनायकाः । चक्रेशास्विविधारामा भविष्यन्ति महौजसः ।। ४६८॥

दोनोंने उसे यथाविधि किया। तदनन्तर विद्याधरोंका राजा दिनकरदेव यज्ञमें विन्न करनेकी इच्छासे आया और जिनम्रतिमाएँ देखकर नारदमें कहने लगा कि यहाँ मेरी विद्याएँ नहीं चल सकतीं ऐसा कहकर वह श्रपने स्थान पर चला गया॥ ४५३-४५४॥ इस तरह वह यज्ञ निर्विन्न समाप्त हुआ और विश्वभू मन्त्री तथा पर्वत दोनों ही आयुके अन्तमें मरकर चिरकालके लिए नरकमें दुःख भोगने लगे॥ ४५५॥

श्रन्तमें महाकाल श्रमुर श्रपना श्रमिप्राय पूरा कर श्रपने श्रमली रूपमें प्रकट हुआ और कहने लगा कि मैं पूर्व भवमें पादनपुरका राजा मध्यिङ्गल था। मैने ही इस तरह मलसाके निमित्त यह बड़ा भारी पाप किया है। जिनेन्द्र भगवानने जिस अहिंसालक्षण धर्मका निरूपण किया है धर्मात्मात्रोंको उसीका पालन करना चाहिये इतना कह वह अन्तर्हित हो गया और दयासे आर्द्र बुद्धि होकर उसने अपनी दुष्ट चेष्टाओंका प्रायश्चित्त स्वयं महण किया।। ४५६-४५८।। मोह वश किये हुए पाप कर्मसे निवृत्ति होना ही प्रायश्चित्त कहलाता है। हिंसा धर्ममें प्रवृत्त रहने वाले विश्वभू श्रादि समस्त लोग पापके कारण नरकगतिमें गये श्रीर पापसे दरनेवाले कितने ही लोगोंने सम्याज्ञानके धारक मनियोंके द्वारा कहा धर्म सनकर पर्वतके द्वारा कहा मिध्यामार्ग स्वीकृत नहीं किया और जिनका संसार दीर्घ था ऐसे कितने ही लोग उसी मिध्यामार्गमें स्थित रहे आये ॥ ४५६-४६१ ॥ इस प्रकार अतिशयमित मंत्रीके द्वारा कहा हुआ आगम सुनकर प्रथम मंत्री, राजा तथा अन्य सभा-सद लोगोंने उस द्वितीय मन्त्रीकी बहुत भारी स्तुति की।। ४६२।। उस समय राजा दशरथका महाबल नामका सेनापित बोला कि यक्षमें पुण्य हो चाहे पाप, हम लोगोंको इससे क्या प्रयोजन है १ हम लोगोंको तो राजाओंके बीच दोनों कुमारोंका प्रभाव दिखलाना श्रेयस्कर है। सेनापतिकी यह बात सुनकर राजा दशरथने कहा कि अभी इस बात पर विचार करना है। यह कह कर उन्होंने मंत्री श्रीर सेनापतिको तो विदा किया श्रीर तदनन्तर हितका उपदेश देनेवाले पुरोहितसे यह प्रश्न पूछा कि राजा जनकके घर जाने पर दोनों कुमारोंका इष्ट सिद्ध होगा या नहीं ? उत्तरमें प्रोहित भी पुराणों और मिमित्तशास्त्रोंके कहे अनुसार कहने लगा कि हमारे इन दोनों कुमारोंका राजा जनकके उस यहामें महान् ऐश्वर्य प्रकट होगा इसमें आपको थोड़ा भी संशय नहीं करना चाहिये। इसके सिवाय एक बात श्रीर कहता हूँ ॥ ४६३-४६७ ॥ वह यह कि इस भरत क्षेत्रमें मनु-कुलकर, तीर्थंकर,

१ निष्टत्तिरेव त्त० । २ स्त्रस्मात्कुमारयो-ता० ।

इम्याख्याताः पुराणज्ञेर्सुनीशैः प्राग्मया श्रुताः । <sup>१</sup>तेप्वप्टमाविमौ रामकेशवौ नः कुमारकौ ॥ ४६९ ॥ भाविनौ रावणं इत्वेत्यवादीज्ञाविविद्गिरः । तूरातुक्तं तदाकण्यं परितोपमगासूपः ॥ ४७० ॥

शार्वेलविक्रीडितम्

कृत्वा पापमदः कुधा पशुवधस्योत्स्त्रमाभूतलं,

हिंसायज्ञमवर्तयत् कपटधीः कूरो महाकालकः ।

तेनागात्सवसुः सपर्वतखलो घोरां घरां नारकीं

दुर्मार्गान् दुरितावहान्विद्घतां नैतन्महत्पापिनाम् ॥ ४७१ ॥

व्यामोहात्सुलसात्रियस्ससुलसः सार्द्धं स्वयं मन्त्रिणा

शत्रुच्छद्मविवेकसून्यहृदयः सम्पाध हिसाकियाम्।

नप्टो गन्तुमधः क्षितिं दुरितिनामक्रनाशं सुधा

दुःकर्माभिरतस्य किं हि न भवेदन्यस्य चेदग्विधम् ॥४७२॥

वसन्ततिलकाष्ट्रतम्

स्वाचार्यवर्यमनुस्त्य हितानुशासी

वादं समेल्य वुधसंसदि साधुवादम् ।

श्रीनारदो विहितभूरितपाः कृतार्थः

सर्वार्थसिद्धिमगमन्सुधियामधीशः॥ ४७३॥

इत्यार्थे भगवद्गणभद्गाचार्थप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे दुर्मार्गप्रवर्तनप्रपञ्चन्यावर्णनं नाम सप्तपष्टं पर्व ॥ ६७ ॥

तीन प्रकारके चक्रवर्ता (चक्रवर्ता, नारायण क्रांर प्रितिनारायण) क्रांर महा प्रतापी वलमद्र होते हैं ऐसा पुराणोंके जाननेवाल मुनियोंने कहा है तथा मैंने भी पहले मुना है। हमारे ये दोनों कुमार उन महापुरुषोंमें आठवें वलमद्र और नारायण होंगे।।४६८-४६६।। तथा रावणको मारेंगे। इस प्रकार भिवण्यको जाननेवाले पुरोहितके वचन मुनकर राजा सन्तोपको प्राप्त हुए।। ४७०॥ कपट रूप बुद्धिको धारण करनेवाले कूरपरिणामी महाकालने कोधवश समस्त संसारमें शास्त्रोंके विरुद्ध और अत्यन्त पाप रूप पशुआंकी हिंसामे भरे हिंसामय यज्ञकी प्रवृत्ति चलाई इसी कारणसे वह राजा वसु, दुष्ट पर्वतके साथ घोर नरकमें गया सां ठीक ही है क्योंकि जो पाप उत्पन्न करनेवाले मिण्यामार्ग चलाते हैं उन पापियोंके लिए नरक जाना कोई बड़ी बात नहीं है।। ४७१॥ मोहनीय कर्मके उदयसे जिसका हदय शतुओंका छल समभनेवाले विवक्तमें शत्य था ऐसा राजा सगर रानी मुलसा और विश्वभू मन्त्रीके साथ स्वयं हिंसामय कियाएँ कर अधोगितमें जानेके लिए नष्ट हुआ सो जब राजाकी यह दशा हुई तब जो अन्य साधारण मनुष्य अपने कृर परिणामोंको नष्ट न कर व्यर्थ ही दुष्कर्ममें तहीन रहते हैं उनकी क्या ऐसी दशा नहीं होगी ? अवश्य होगी।। ४७२।। जिसने अपने श्रेष्ट आचार्य-गुरुका अनुसरण कर हितका उपदेश दिया, विद्वानोंकी सभामें शास्त्रार्थ कर जिसने साधुवाद-उनम प्रशंसा प्राप्त की, जिसने बहुत भारी तप किया और जो विद्वानोंमें श्रेष्ट था ऐसा श्रीमान नारद कृतकृत्य होकर सर्वार्थसिद्ध गया।। ४७३।।

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत, त्रिपष्टि लक्षण महापुराण संग्रहमें मिथ्या-मार्गकी प्रवृत्तिके विस्तारका वर्णन करनेवाला सङ्सठवाँ पर्व समाप्त हुआ।

**₹**0%0**₹** 

१ भूतेष्व-ल०।

## अष्टषष्टं पर्व

पुराहितः पुनश्चासौ तत्कथां श्रोतुमर्हसि । इति सम्बोध्य भूपालं ततो वक्तुं प्रचक्कमे ॥ १ ॥ क्रमेण श्रव्यशब्दार्थसारवाणिर्भवावलीम् । दशास्यस्य दशाशास्यप्रकाशिस्वयशःश्रियः ॥ २ ॥ अथास्ति । नक्लेकाभो धातकीखण्डपूर्वभाग् । भारते भूगुणैर्युक्तो देशः सारसमुख्यः ॥ ३ ॥ तस्मिक्षागपुरे । क्रयातो नरदेवो महीपतिः । स कदाचिदनन्ताख्यगणेशात्कृतवन्दनः ॥ ४ ॥ भृतधर्मकथो जातिनवेदो ज्येष्ठस्तवे । प्रदाय भोगदेवाय राज्यमापक्रसंयमः ॥ ५ ॥ खरंस्तपः समुद्धन्दरं हृष्ट्वा विद्याधराधिपम् । सद्यश्चपलवेगाख्यं निदानमकरोद्धीः ॥ ६ ॥ प्रान्ते संन्यस्य सौधर्मकल्पेऽभृदम्ताशनः । अथास्मिनभारते क्षेत्रे विजयाद्धमहाचले ॥ ७ ॥ खनेशो दक्षिणश्चेण्यां मेधकूटपुराधिपः । विनम्यन्वयसम्भूतः सहस्रप्रीवत्वेचरः ॥ ८ ॥ क्रुधात्मश्चातृपुत्रोरुबलेनोत्सादितस्ततः । गत्वा लङ्कापुरं । त्रिशन्सहस्नाव्दान्यपालयत् ॥ ९ ॥ तस्य पुत्रः शतग्रीवस्तत्वदंशोनवन्सरान् । पाति स्म तत्सुतः पञ्चाशद्ग्रीवोप्यन्वपालयत् ॥ १ ॥ वत्सराणां सहस्राणि विशतिं तस्य चात्मजः । पुलरत्यक्ति भेवेकवर्णयुस्तस्य बल्लमा ॥ १ ॥ मेधश्रीरनयोः स्तुः स देवोऽभूद्शाननः । चतुर्दशसहस्राव्दपरमायुर्महीनलम् ॥ १२॥ पालयक्रन्यदा कान्तासहायः क्रीडितुं वनम् । गत्वा लङ्केश्वरः खेवराचलस्थालकेशितुः ॥ १३॥ पालयक्रन्यदा कान्तासहायः क्रीडितुं वनम् । गत्वा लङ्केश्वरः खेवराचलस्थालकेशित्राः ॥ १२॥ पालयक्रन्यदा कान्तासहायः क्रीडितुं वनम् । गत्वा लङ्केश्वरः खेवराचलस्थालकेशित्राः ॥ १३॥

तदनन्तर जिसके शब्द और अर्थ मुनने योग्य हैं तथा वाणी सारपूर्ण हूं ऐसा पुराहित, भहाराज आप यह कथा अवण करनेके योग्य हैं इस प्रकार महाराज दशरथको सन्वोधित कर अपने यशक्षणी लद्द्मीसे दशों दिशाओं के मुखको प्रकाशित करनेवाल रावणके भवान्तर कहने लगा ॥१-२॥ उसने कहा कि धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व भरतचेत्रमें स्वर्गलोकके समान आभावाजा एवं प्रथिविके गुणोंसे युक्त सारसमुचय नामका देश हूं ॥ ३॥ उसके नागपुर नगरमें नरदेव नामका राजा राज्य करता था। वह किसी एक दिन अनन्त नामक गणधरके पास गया, उन्हें वन्दना कर उसने उनसे धर्म-कथा मुनी और विरक्त होकर भागदेव नामक बढ़ पुत्रके लिए राज्य दे दिया तथा संयम धारण कर उत्कृष्ट तपश्चरण किया। तपश्चरण करते समय उस मूर्यने कदाचित चपलवेग नामक विद्याधरोंके राजाको देखकर शीघ ही निदान कर लिया। जब आयुका अन्त आया तव संन्यास धारण कर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ।

श्रथानन्तर-इसी जम्यूद्वीपके भरतचेत्रमें जो विजयार्थ नामका महान् पर्वत है उसकी दक्षिण श्रेणीमें मेघकूट नामका नगर है। उसमें राजा विनिमिके वंशमें उत्पन्न हुआ सहस्रमीव नामका विद्याधर राज्य करता था। उसके भाईका पुत्र बहुन वलवान् था इसिलए उसने कांधित होकर सहस्रमीवकों बाहर निकाल दिया था। वह सहस्रमीव वहाँ से निकल कर लङ्का नगरी गया और वहाँ तीस हजार वर्ष तक राज्य करता रहा।। ४-६॥ उसके पुत्रका नाम शतमीव था। सहस्रमीवके बाद उसने वहाँ पच्चीस हजार वर्ष तक राज्य किया था। उसका पुत्र पद्धाशन्त्रीव था उसने भी शतमीवके बाद बीस हजार वर्ष तक पृथिवीका पालन किया था, तदनन्तर पद्धाशद्मीवके पुलस्त्य नामका पुत्र हुआ उसने भी पिताके बाद पन्द्रह हजार वर्ष तक राज्य किया। उसकी स्त्रीका नाम मेघश्री था। उन दोनोंके वह देव रावण नामका पुत्र हुआ। चौदह हजार वर्षकी उसकी उत्कृष्ट आयु थी, पिताके बाद भी पृथिवीका पालन करने लगा। एक दिन लङ्काका ईश्वर रावण अपनी स्त्रीके साथ कीड़ा करनेके

१-मईति क॰, ल०। २ भवावितम् ल०। ३ अथास्मिन् क०, ख०, ग०, घ०। ४ नाकपुरे ल०, ग०। ५ लङ्कापुरीम् क०, घ०। ६ त्रिखमेर्नेक (१५०००) क०, ख०, ग०, घ०, म०। त्रिखनेक ल० (१)। ७ खेनराचस्रकेशितः ल०।

सुत्तामितवेगस्य विद्यासाधनतत्पराम् । छोछो मणिमति वीक्ष्य काममोहवशिकृतः ॥ १४ ॥ तां दुरात्माऽऽत्मसास्कतु तिहृद्यासिद्धिमभ्यहन् । सापि द्वादशवर्षोपवासक्केशकृशीकृता ॥ १५ ॥ तिसिद्धिविमहेतुत्वात् कुपित्वा खेचरेशिने । पुत्रिकास्यैव भूत्वेमं वध्यासमिति दुर्मतिम् ॥ १६ ॥ कृत्वा भवान्ते भन्दांदरीगर्भं समधिष्ठिता । भूकम्पादिमहोत्पातैस्तज्जन्मसमयोद्भवैः ॥ १७ ॥ विनाशो रावणस्येति नैमित्तिकवचःश्रुतेः । दशाननोऽतिभीतः सन्यत्र कचन पापिनीम् ॥ १८ ॥ त्यजेमामिति मारीचमाञ्चापयदसावभीः । सोऽपि मन्दोदरीगेहं गत्वा देवस्य देवि मे ॥ १९ ॥ कमैंवं निर्णृणस्यासीदिति तस्यै न्यवेदयत् । सापि देवनिदेशस्य नाहमस्मि निवारिका ॥ २० ॥ हति प्रभूतद्ववयेण मञ्जूषायां उनिधाय ताम् । तत्सिद्धिधानपत्रेण सहोक्त्वेदं च तं मुहुः ॥ २१ ॥ मारीच मानसे द्वित्यः प्रकृत्या बालिकामिमाम् । बाधाविरहिते देशे निक्षिपेति गलज्जले ॥ २२ ॥ मारीच मानसे द्वित्यः प्रकृत्या बालिकामिमाम् । बाधाविरहिते देशे निक्षिपेति गलज्जले ॥ २२ ॥ धशन्तः कृतमञ्जूषो विषण्णो न्यवृतच्छुचा । तस्मिन्नेव दिने दृष्टा गहिनिर्मापणं प्रति ॥ २४ ॥ भूमिसंशोधने लाङ्गलाप्रलमां नियागिनः । मङ्गूपामेतदाध्यंमिति भूपमबोधयन् ॥ २५ ॥ सुकृपां वालिकां वीक्ष्य तदभ्यन्तरवर्तिनीम् । नृपस्तद्वतारार्थं विलेखाद्वबुध्य सः ॥ २६ ॥ सल्युविपरसम्बन्धमेषा सीताभिधानिका । सुता भवेत्वत्येतां वसुधाये ददौ मुदा ॥ २७ ॥

लिए किसी वनमें गया था। वहाँ विजयार्ध पर्वतके स्थालक नगरके राजा अमितवेगकी पुत्री मणि-मती विद्या सिद्ध करनेमें नत्पर थी उसे देखकर चक्चल रावण काम ऋौर मोहके वश हो गया । उस कन्याको अपने आधीन करनेके लिए उस दुष्टने मणिमतीकी विद्या इरण कर ली। वह कन्या उस विद्याकी सिद्धिक लिए बारह वर्षसे उपवासका क्लेश उठानी अत्यन्त दुर्वल हो गई थी। विद्याकी सिद्धिमें विन्न होता देख वह विद्याधरोंके राजा पर बहुत छपित हुई। छपित होकर उसने निदान किया कि मैं इस राजाकी पुत्री होकर इस दुर्बुद्धिका यथ अवश्य करूँगी ॥ १०-१६ ॥ ऐसा निदान कर वह ऋायुके अन्तमें मन्दादरीके गभमें उत्पन्न हुई। जब उसका जन्म हुआ तब भूकम्प आदि बड़े-बड़े उत्पात हुए उन्हें देख निमित्तज्ञानियोंने कहा कि इस पुत्रीसे रावणका विनाश होगा। यद्यपि रावण निर्भय था तो भी निमित्ताज्ञानियोंके वचन सुनकर ऋत्यन्त भयभीत हो गया। उसने उसी क्षण मारीच नामक मन्त्रीका आज्ञा दी कि इस पापिनी पुत्रीको जहाँ कहीं जाकर छोड़ दो। मारीच भी रावणकी आज्ञा पाकर मन्दोदरीके घर गया और कहने लगा कि हे देवि, मैं बहुत ही निर्दय हु अतः महाराजने मुक्ते एसा काम सौंपा है यह कह उसने मन्दादरीके लिए रावणकी आज्ञा निवेदित की - सूचित की । मन्दोदरीने भी उत्तर दिया कि मैं महाराजकी आज्ञाका निवारण नहीं करती हूँ ॥ १७-२० ॥ यह कह कर उसने एक सन्दृक्चीमें बहुत-सा द्रव्य रखकर उस पुत्रीको रक्खा, श्रीर मारीचसे बार-बार यह शब्द कहे कि हे मारीच! तेरा हृदय स्वभावसे ही स्नेह पूर्ण है अतः इस बालिकाको ऐसे स्थानमें छोड़ना जहाँ किसी प्रकारकी वाधा न हो। ऐसा कह उसने जिनसे अश्र भर रहे हैं ऐसे दोनों नेत्र पोंछकर उसके लिए वह पुत्री सौंप दी। मारीचने ले जाकर वह सन्दुकची मिथिलानगरीके उद्यानके निकट किसी प्रकट स्थानमें जमीनके भीतर रख दी श्रीर स्वयं शोकसे विपाद करता हुआ वह लीट गया। उसी दिन कुछ लोग घर बनवानेके लिए जमीन देख रहे थे, वे इल चलाकर उसकी नोंकसे वहाँकी भूमि ठीक कर रहे थे। उसी समय वह सन्दूकची हलके अप्रभागमें आ लगी। वहाँ जो अधिकारी कार्य कर रहे थे उन्होंने इसे आश्चर्य समभ राजा जनकके लिए इसकी सूचना दी ॥ २१-२५ ॥ राजा जनकने उस सन्द्रकचीके भीतर रखी हुई सुन्दर कन्या देखी और पत्रसे उसके जन्मका सब समाचार तथा पूर्वापर सम्बन्ध ज्ञात किया। तदनन्तर उसका सीता नाम रखकर 'यह तुम्हारी पुत्री होगी' यह कहते हुए उन्होंने बड़े हुषसे वह पुत्री वसुधा रानीके

१-मभ्यहरन् ला । १-दथान्धधीः खा । ३ विधाय ताम् ला । ४ पात्रेण का , घा । ५ मन्य मे रिनग्धः खा , गा । मान्य मे रिनग्ध मा । मान्यसे रिनग्ध ला । ६ समाप्यत् ला ।

वसुधा वसुधा भोहे गुणयन्ति कलागुणान् । अवर्द्धयिमां गृढां १ लक्क्षेशोऽपि न वेस्यमुम् ॥ १८ ॥ वार्ता जनकथागस्य तस्माक्षात्रागमिष्यति । दास्यत्यवद्यं रामाय तां कन्यां मिथिलेधरः ॥ २९ ॥ तत्कुमारौ प्रहेतव्याविति नैमिसिकोक्तितः । राज्ञाखिलबलेनामा प्रहितौ रामलक्ष्मणौ ॥ ३० ॥ प्रत्युद्धातौ महीक्षेन जनकेनानुरागिणा । प्राग्जन्मसिद्धातामेयस्वपुण्यपरिपाकतः ॥ ३१ ॥ स्पादिगुणसम्पत्त्या सत्यमेतौ गतोपमौ । इति पौरेः प्रशंसिद्धः प्रेक्ष्यमाणौ समं ततः ॥ ३२ ॥ पुरं प्रविक्य भूपोक्ते स्थाने न्यवसतां सुखम् । दिनैः कतिपयेरेव नृपमण्डलसिक्षधौ ॥ ३३ ॥ विर्मातिमतं यज्ञविधानं तदनन्तरम् । महाविभृतिभिः सीतां ददौ रामाय भूपतिः ॥ ३५ ॥ दिनानि कानिचित्तत्र सीतयेव श्रिया समम् । नवप्रेमसमुद्भृतं सुखं रामोऽन्वभृद् भृक्षम् ॥ ३५ ॥ तदा दशस्थाभ्यर्णादायातसचिवोक्तिभिः । जनकानुमतः श्रुद्धातथौ परिजनान्वितः ॥ ३६ ॥ अभ्ययोध्यां पुरीं सीतासमेतो जातसम्मदः । लक्ष्मणेन च गत्वाश्च स्वानुजाभ्यां स्वयन्धिः ॥ ३० ॥ परिवारेश्च स प्रत्यगम्यमानो निजां पुरीम् । विभृत्या दिविजेन्द्रो वा विनीतां प्राविद्याज्यौ ॥ ३८॥ दृष्ट्वा यथोचितं प्रीत्या पितरौ प्रातचेतसौ । तस्थौ प्रवर्द्धमानश्रीः सिष्रयः सानुजः सुखम् ॥ ३९ ॥ वदा तदुत्सवं भूयो वर्द्धयक्षात्मना मधुः । कोकिलालिकु लालापडिण्डिमो मण्डयन् दिशः ॥ ४० ॥ सिन्धं तपोधनैः सार्वं विप्रहं शिथिलवतैः । प्रकुर्वाणस्य कामस्य सामवायिकतां वहन् ॥ ४९ ॥ सिन्धं तपोधनैः सार्वं विप्रहं शिथिलवतैः । प्रकुर्वाणस्य कामस्य सामवायिकतां वहन् ॥ ४९ ॥

लिए दे दी ।। २६-२७ ।। रानी वसुधाने भूमिगृहके भीतर रहकर उस पुत्रीका पालन-पोषण किया है तथा उसके कलारूप गुणोंकी वृद्धि की है। यह कन्या इतनी गुप्त रखी गई है कि लङ्केश्वर रावणको इसका पता भी नहीं है। इसके सिवाय राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं यह खबर भी रावणका नहीं है श्चतः वह इस उत्सवमें नहीं आवेगा। ऐसी स्थितिमें राजा जनक वह कन्या रामके लिए अवश्य देवेंगे। इसलिए राम और लदमण ये दोनों ही कुमार वहाँ अवश्य ही भेजे जानेके योग्य हैं। इस प्रकार निमित्तज्ञानी पुरोहितके कहनेसे राजा समस्त सेनाके साथ राम श्रीर लदमणको भेज दिया ॥ २६-३०॥ ऋनुरागसे भरे हुए राजा जनकने उन दोनोंकी ऋगवानी की। 'पूर्व जन्ममें संचित अपने अपरिमिति पुण्यके उदयसे जो इन्हें रूप आदि गुणोंकी सम्पदा प्राप्त हुई हैं उससे ये सचमुच ही अनुपम हैं- उपमा रहित हैंं इस प्रकार प्रशंसा करते हुए नगरके लोग जिन्हें देख रहे हैं ऐसे दोनों भाई साथ ही साथ नगरमें प्रवेश कर राजा जनकके द्वारा वतलाय हुए स्थान पर सुखके ठहर गये। कुछ दिनोंके बाद जब अनेक राजाओंका समृह आ गया तब उनके सिन्नधानमें राजा जनकने अपने उष्ट यज्ञकी विधि पूरी की श्रीर वड़े वैभवके साथ रामचन्द्रके लिए सीता प्रदान की ।।३१-३४।। रामचन्द्रजीने कुछ दिन तक लच्मीके समान सीताके साथ वहीं जनकपुरमें नये प्रेमसे उत्पन्न हुए सातिशय सखका उपभोग किया ।। ३५ ।। तदनन्तर राजा दशरथके पाससे आये हुए मन्त्रियोंके कहनेसे रामचन्द्रजीने राजा जनककी त्राज्ञा ले शुद्ध तिथिमें परिवारके लोग, सीता तथा लच्मणके साथ बड़े हर्षसे श्रयोध्याकी श्रोर प्रस्थान किया श्रौर शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये। वहाँ पहुँचने पर दोनों छोटे भाई भरत श्रीर शत्रुव्रने, बन्धुत्रों तथा परिवारके लागोंने उनकी श्रगवानी की। जिस प्रकार इन्द्र बड़े वैभवके साथ अपनी नगरी अमरावतीमं प्रवेश करता है उसी प्रकार विजयी राम-चन्द्रजीने बड़े वैभवके साथ अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया ॥ ३६-३८ ॥ वहाँ उन्होंने प्रसन्न चित्तके धारक माता-पिताके दर्शन यथायोग्य प्रेमसे किये। तदनन्तर जिनकी लदमी उत्तरोत्तर बढ रही है ऐसे रामचन्द्रजी सीता तथा छोटे भाइयोंके साथ सुखसे रहने लगे ॥ ३६ ॥

उसी समय अपने द्वारा उनके उत्सवको बढ़ाता हुआ। वसन्त ऋतु आ पहुँचा। कोयलों और भ्रमरोंके समृह जो मनोहर शब्द कर रहे थे वही मानो उसके नगाड़े थे, वह समस्त दिशाओंको सुशोभित कर रहा था। जो कामदेव, तपोधन-साधुआंके साथ सन्धि करता है और शिथिल वर्तो-

१ च सुधागेहे ला । २ गूटं म०, ला । ३ प्रेचमाणी ला (१)। ४ श्रम्ययोध्या पुरं ग । । भ को किलालिकलालाप-म०।

ैकामिनां खण्डयन्मानं वियुक्तान् दण्डयन् भृष्ठाम्। संयुक्तान् पिण्डितान् कुर्वन् प्रचण्डः प्राविश्वज्ञगत्॥४२॥ तदागमनमान्नेण सद्दनस्पतिजातयः। काश्चिद्कुरिताः काश्चित्सानुरागाः स्पष्ठवैः॥ ४३॥ काश्चित्कारं काश्चित्सहासाः कुसुमोत्करैः। स्वावध्यायातिचित्तेन्नाः कान्ता इव निरन्तरम्॥ ४४॥ हिमानीपटलोन्मुक्तं सुन्यक्तं चन्द्रमण्डलम्। ज्योत्कां प्रसारयामास दिश्च लक्ष्मीविधायिनीम्॥ ४५॥ सारमामादमादाय विकिरन्पुष्पर्जं रजः। सरोवारिकणैः सार्द्धमणच्य प्रवनो ववौ ॥ ४६॥ तदान्याभिश्च रामस्य रामाभिः सप्तमिर्नृपः। प्रक्ष्याभिर्लक्ष्मणस्यापि पृथिवीदेविकादिभिः॥ ४०॥ प्रीत्या पोडन्नमानाभिर्जिनप्जापुरस्सरम्। तनृजाभिर्नरेन्द्राणां विवाहमकरोत्कृती ॥ ४८॥ ततः सर्वर्तृपु प्रेम्णा ताभिस्तौ सुख्यायतुः। ताश्च ताभ्यामयो यरमाद्वाह्यहेतोः सुख्यदः॥ ४९॥ एवं स्वपुण्यपाका विवाहमकरोत्कृती ॥ ४८॥ प्रवं स्वपुण्यपाका विवाहमकरोत्कृती ॥ ५०॥ काश्चित्रेने कमायातमस्मत्पुरवरं पुरा। वाराणसी तद्धाभूदन्धिष्ठितनायकम्॥ ५१॥ भ०॥ काश्चित्रेने कमायातमस्मत्पुरवरं पुरा। वाराणसी तद्धाभूदन्धिष्ठितनायकम्॥ ५१॥ भ०॥ भिर्वोगमेतयोः सोद्धमक्षमा भरताद्यः। अस्मद्वंश्चम महीनाथाः स्थित्वात्रेव पुरे पुरा॥ ५२॥ पद्वण्डमण्डितां पृथ्वीं बह्वोऽपालयंश्चरम्। एकदेशस्थयोरेव सूर्याचन्द्रमसोरिव॥ ५४॥ विश्वास्ति भवतोस्तेजां च्यामोति महिमण्डलम्। ततः कि तत्प्रयाणेन मा यार्तामिति सोऽव्रवीत ॥५५॥

शिथिलाचारियोंक साथ विग्रह रखना है उस कामदेवक साथ वह वसन्त ऋतू ऋपना खास सम्बन्ध रखता था। वह वसन्त कामी मनुष्योंका मान खण्डित करता था, विरही मनुष्योंको ऋथन्त दण्ड देता था, और संयुक्त मनुष्योंका परस्परमें सम्बद्ध करता था। इस प्रचण्ड शक्तिवाले बसन्त ऋतुने मंसारमें प्रवेश किया ॥ ४०-४२ ॥ वसन्त ऋतुके आते ही वनमें जो उत्तम वनस्पतियोंकी जातियाँ थीं उनमेंसे कितनी है। अङ्करित हो उठीं और कितनी ही अपने पहचौंसे सानुराग हो गई, कितनी ही वनस्पतियों पर कलियाँ आ गई थीं, और कितनी ही वनस्पतियाँ, जिनके प्राणवहास अपनी अवधिवे भीतर आ गये हैं एसी स्त्रियोंके समान फुलोंके समुहमें निरन्तर हँसने लगीं॥ ४३-४४॥ उस समय चन्द्रमाका मण्डल वर्फक पटलसे उन्मुक्त होनेक कारण अध्यन्त स्पष्ट दिखाई देता था त्र्योर सब दिशाओं में शोभा बढ़ानेवाली अपनी चाँदनी फैला रहा था ॥ ४५ ॥ दिलाण दिशाका वायु श्रेष्ठ मुगन्धिको लेकर फूलोंसे उपन्न हुई परागको विग्वेरता हुन्त्रा सरीवरके जलके कणोंके साथ बह रहा था।। ४६।। उमी समय अतिशय कुशल राजा दशरथने श्रीजिनेन्द्रदेवकी पृजापूर्वक अन्य सात मुन्दर कन्याओं के साथ रामचन्द्रका तथा पृथिवी देवी श्रादि सोलह राजकन्यात्रों के साथ लद्मणका विवाह किया था।। ४७-४८।। तदनन्तर राम त्रीर लक्ष्मण दोनों भाई समस्त ऋतुत्रोंमें उन स्त्रियोंके साथ प्रेमपूर्वक मुख प्राप्त करने लगे और व स्त्रियाँ उन दोनोंके साथ प्रेमपूर्वक सुखका उपभाग करने लगीं सो ठीक ही है क्योंकि पुण्य बाह्य हेतुओंसे ही मुखका देनेवाला होता है।। ४६॥ इस प्रकार पुण्योदयसे श्रेष्ठ सुखका अनुभव करनेमें तत्पर रहनेवाले दोनों भाई किसी समय अवसर पाकर राजा दशरथसे इस प्रकार कहने लगे ॥ ५०॥ कि काशीदेशमें वाराणसी ( वनारस ) नामका उत्तम नगर हमारे पूर्वजोंकी परम्परामे ही हमारं आधीन चल रहा है परन्त वह इस समय स्वामि रहित हो रहा है। यदि त्रापकी त्राज्ञा हो तो हम दोनों उसे बढ़ते हुए वैभवसे युक्त कर दें। उनका कहा सुनकर राजा दशरथने कहा कि भरत श्रादि तुम दोनोंका वियोग सहन करनेमें असमर्थ हैं। पूर्व-कालमें हमारे वंशज राजा इसी अयोध्या नगरीमें रहकर ही चिरकाल तक प्रथिवीका पालन करते रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा यद्यपि एक स्थानमें रहते हैं तो भी उनका तेज सर्वत्र व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार आप दोनोंका तेज एक स्थानमें स्थित होने पर भी समस्त पृथिवी-मण्डलमें

निषिद्धाविष तौ तेन पुनश्चैवमवोचताम् । आवयोरेव देवस्य स्नेहो यामनिषेधनम् ॥ ५६ ॥ शौर्यस्य सम्भवो यावद्यावत्पुण्यस्य च स्थितिः । तावदुत्साहसन्नाहं न मुञ्जन्त्युद्याधिनः ॥ ५७ ॥ वृद्धि शिक्तमुपायं च जयं गुणविकल्पनम् । सम्यक्पकृतिभेदांश्च विदित्वा राजमृतुना ॥ ५८ ॥ महोबोगो विधातन्यो विरुद्धान्विजिगीपुणा । स्वभावविनयोद्धृता द्विधा बुद्धिनिगद्यते ॥ ५९ ॥ मन्त्रोत्साहयभूका च त्रिधा शक्तिरुद्धाहता । प्रजाङ्गमन्त्रनिणीतिर्मन्त्रशक्तिर्मतागमे ॥ ६० ॥ शौर्योजिनत्वादुत्साहशक्तिः शक्तिसम्मता । प्रभुशक्तिर्महांभक्तुराधिक्यं कोशदण्डयोः ॥ ६१ ॥ शौर्योजिनत्वादुत्साहशक्तिः शक्तिसमम्मता । प्रभुशक्तिर्महांभक्तुराधिक्यं कोशदण्डयोः ॥ ६२ ॥ प्रयं हितं वचः कायपरिष्वङ्गादि साम तत् । हम्यश्वदेशरन्नादि दत्ते सोपणदा मता ॥ ६३ ॥ कृत्यानामुपजापेन स्वीकृति भेदमादिशेत् । शप्पमुष्टिवधं दाहलोपविध्यंसनादिकम् ॥ ६४ ॥ शत्रक्षयकरं कर्म उपण्डितैर्ग्डमध्यते । इन्द्रियाणां निजार्थेषु प्रवृत्तिर्दाधर्ना ॥ ६४ ॥ शत्रक्षयकरं कर्म उपण्डितैर्ग्डमध्यते । इन्द्रियाणां निजार्थेषु प्रवृत्तिर्राधर्ना ॥ ६५ ॥ कामादिशत्रुविश्वासो ४वा जयो जयशालिनः । सन्धिः स्तियहस्योः पश्चात्केनचिद्धनुना नयोः ॥ ६६ ॥ द्वैधीभावश्च पर् प्रोक्ता गृणाः प्रणयिनः श्रियः । कृतविश्वदयोः पश्चात्केनचिद्धनुना नयोः ॥ ६६ ॥ मैश्चीभावः स सन्धिः स्यान्सावधिविगताविधः । परस्परापकारोऽरिविजिगीष्ताः स विग्रहः ॥ ६८॥ मैश्चीभावः स सन्धः स्वात्सवधिविगताविधः । परस्परापकारोऽरिविजिगीष्तां स विग्रहः ॥ ६८॥

व्याप्त हो रहा है इसलिए वहाँ जानेकी क्या आवश्यकता है ? मत जाओ ? यदापि महाराज दशरथने उन्हें बनारम जानेसे राक दिया था तो भी वे पुनः इस प्रकार कहने लगे कि महाराजका हम दोनों पर जो महान प्रेम है वही हम दोनोंके जानेमें बाघा कर रहा है ॥ ५१-५६ ॥ जब तक इस्वीरताका होना सम्भव है और जब तक पुण्यकी स्थिति बाकी रहती है तब तक अभ्यद्यके इच्छुक पुरुष उत्माहकी तत्परताको नहीं छोड़ते हैं ॥ ५७ ॥ जो राजपुत्र विरुद्ध-शत्रुआको जीतना चाहते हैं उन्हें वृद्धि, शक्ति, उपाय, विजय, गुणोंका विकल्प और प्रजा अथवा मन्त्री आदि प्रकृतिके मेदोंका श्राच्छी तरह जानकर महान उद्योग करना चाहिये। उनमेंने बुद्धि दो प्रकारकी कही जाती है एक स्वभावसे उत्पन्न हुई और इसरी विनयसे उत्पन्न हुई।। ५५-५६ ।। शक्ति नीन प्रकारकी कही गई है एक मन्त्रशक्ति, इसरी उत्माद-शक्ति और नीमरी प्रमुख-शक्ति । महायक, साधनके उपाय, देश-विभाग, काल-विभाग और वाधव कारणोंक। प्रतिकार इन पांच अहाँके द्वारा मन्त्रका निर्णय करना त्र्यागमभें मन्त्रशक्ति वनलाई गई है।। ६०।। शक्तिके जाननेवाले शुर-वारतामे उत्पन्न हुए उत्साहकां उत्साह-राक्ति मानते हैं। राजाके पास कोश (खजाना) श्रीर दण्ड (मेना) की जो अधिकता होती है उसे प्रभुत्व-शक्ति कहते हैं ॥ ६१ ॥ नीतिशास्त्रके विद्वान् साम, दान, भेद और दण्ड इन्हें चार उपाय कहते हैं। इनके द्वारा राजा लोग अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं।। ६२।। प्रिय तथा हिनकारी वचन बोलना और शरीरमे आलिङ्गन आहि करना साम कहलाता है। हाथी, घोड़ा, देश नथा रज आदिका देना उपप्रदा-दान कहलाना है। उपजाप अर्थान् परस्पर फट डालनेक द्वारा अपना कार्य स्वीकृत करना—सिद्ध करना भेद कहलाता है। शत्रुके घास आदि आवश्यक सामग्री की चौरी करा लेना, उनका वध करा देना, आग लगा देना, किभी वस्तुको छिपा देना अथवा सर्वथा तष्ट कर देना इत्यादि शब्दुओंका क्षय करनेवाले जितने कार्य हैं उन्हें पण्डित लोग दण्ड कहते हैं। इन्द्रियोंकी अपने-अपने योग्य विषयोंमें विरोध रहित प्रवृत्ति होना तथा कामादि शत्रओंको भयभीत करना जयशाली मनुष्यकी जय कहलाती है।। ६३-६५।। मन्धि, विश्रह, आसन, यान, संश्रय और हैधीभाव ये राजांके छह गुण कह गय हैं। ये छहों गुण लक्ष्मीक स्नेही हैं। युद्ध करनेवाले दो राजाओंका पीछे किसी कारणसे जो मैत्रीभाव हो जाता है उसे सन्धि कहते हैं। यह सन्धि दो प्रकारकी है अवधि सहित-जुद्ध समयके लिए श्रीर श्रवधि रहित-सदाके लिए। शत्र तथा उसे जीननेबाला दूसरा राजा ये दोनों परस्परमें जो एक दूसरेका अपकार करते हैं उसे विमह कहते हैं

१ 'सहायः माधनापायी विभागी देशकालयोः । विनिपातप्रतीकारः सिद्धेः पञ्चाङ्गमिष्यते' । २ साम, श्रायम्य उपप्रदा दानमिति यायत्, भेदं, दण्डञ्च, चतुर उपायान् बदन्ति । ३ दण्डितैः ल०। ४ विजयो क०,घ०।

मामिहान्योऽहमण्यन्यमशक्तां हन्तुमिल्यसो । तृर्णीभावो भवेन्नेतुरासनं वृद्धिकारणम् ॥ ६० ॥ स्ववृद्धौ शयुहानो वा द्वयावाम्युग्रमं स्मृतम् । अरि प्रति विभोषानं तायन्मात्रफलप्रदम् ॥ ७० ॥ अनन्यशरणस्याहुः संश्रयं सत्यसंश्रयम् । सन्धिवप्रह्यानृतिहें धीभावो द्विपा प्रति ॥ ७३ ॥ स्वाम्यमान्यौ जनस्थानं कोशो दण्डः सगृप्तिकः । मिन्नं च भूमिपालस्य सप्त प्रकृतयः म्मृताः ॥०२॥ इमे राज्यस्थितेः प्राज्ञैः पदार्था हेतवो मताः । तेषूपायवती शक्तिः प्रधानव्यवसायिनी ॥ ७३ ॥ पानीयं स्वननाद्वह्वर्मथनादुपलभ्यते । अदृश्यमि सम्प्राप्यं सत्प्रलं व्यवसायतः ॥ ७४ ॥ फलप्रसवहीनं वा सहकारं विद्वङ्गमाः । विवेकवन्तो नामोपदिष्टं वा कृत्मिनागमम् ॥ ७५ ॥ राजपुत्रमनुत्साहं त्यजन्ति विपुलाः श्रियः । स्वकीययाधसामन्तमहामात्याद्योऽपि च ॥ ७६ ॥ पुत्रं पिताप्यनुग्रोगं मत्वायोग्यं विपीद्ति । इति विज्ञापनं शुत्वा तयोनरेपितस्तदा ॥ ७० ॥ युवाभ्यामुक्तमेवेदं प्रत्यपादि कुलाचितम् । इत्याविष्कृतहपाप्तिभाविसीरस्यतः स्वयम् ॥ ७८ ॥ अविन्यस्य राज्ययोग्योक्तमुकुटं लक्ष्मणस्य च । प्रवध्य योवराज्याधिपत्यपष्टं महीजसः ॥ ७८ ॥ महाभ्युद्यसम्पाद्दिसत्यार्शीभः प्रवर्द्धयन् । पुत्रौ प्रस्थापयामास पुरी वाराणसी प्रति ॥ ८० ॥ गत्वा प्रविश्य तामुच्चः पौरान् जानपदानिप । दानमानादिभः सम्यक् सदा तोपयतोस्त्रयोः ॥ ८५ ॥ दुष्टिनप्रहिशिष्टानुपालनप्रविधानयोः । अविलङ्घयतोः पूर्वमयादां नीतिवेदिनोः ॥ ८२ ॥ प्रजापालनकार्यैकिनप्रयोत्योः । काले गच्छित कल्याणैः कल्पैः निःशस्य सौष्यपैः । ८२ ॥ प्रजापालनकार्यैकिनप्रयोतिष्ठितार्थयोः । काले गच्छित कल्याणैः कल्पैः निःशस्य सौष्यदैः ॥ ८३ ॥

।। ६६-६:: ।। इस समय सुभेः कोई दूसरा ऋौर में किसी इसरेको नष्ट करनेके लिए समथ नहीं हूं एसा विचार कर जो राजा चप बैठ रहता है उपे अपसन कहते हैं । यह अपसन नामका गुण राजाओं-की बृद्धिका कारण है।। ६६।। अपनी बृद्धि और शत्रकी टानि होने पर दोसोंका शत्रके प्रति जो उद्यम है--शत्रु पर चढ़कर जाना है उपे यान बहते हैं। यह यान अपनी वृद्धि और शत्रुकी हानि रूप फलको देनेवाला है।। ७८।। जिसका कोई शरण नहीं है उमे अपनी शरणमें रखना संश्रय नामका गुण है और शबुआंधें सन्धि नथा बिबह करा देना देवीभाव नामका गुण है।। ७१।। स्वामी, मन्त्री, देश, खजाना, दण्ड, गढ़ खोर भित्र ये राजाकी सात प्रकृतियाँ कहलाती हैं।। ७२॥ बिद्वान लोगोंने ऊपर कहे हुए ये. सब पदार्थ, राज्य स्थिर रहनेके कारण साने हैं। यद्यपि ये सब कारण हैं तो भी साम त्रादि उपायोंके साथ शक्तिका अयोग करना अधान कारण है।। ७३।। जिस प्रकार खोदनेसे पानी और परस्परकी रगड़से अप्नि उत्पन्न होती है उसी प्रकार उद्योगसे, जो उत्तम फल अदृश्य है—दिखाई नहीं देना वह भी प्राप्त करनेके योग्य हो जाना है।। ७४।। जिस प्रकार फल और फुलोंसे रहित आमके बृक्षको पत्ती छोड़ देते हैं और विवेकी मनुष्य उपदिष्ट मिण्या आगमको छोड़ देते हैं उसी प्रकार उत्साहहीन राजपुत्रको विशाल लच्मी छोड़ देती है। यही नहीं. अपने योद्धा सामन्त और महामन्त्री आदि भी उमे छोड़ देते हैं ॥ ७५-७६ ॥ इसी तरह पिता भी उद्यम रहित पुत्रको अयोग्य समभकर दुर्खा होता है। राम और लद्दमणकी ऐसी प्राथना सनकर महाराज दशरथ उस समय बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम दोनोंने जो कहा है वह श्रपने कुलके योग्य ही कहा है। इस प्रकार हुए प्रकट करते हुए। उन्होंने भाषी बलभद्र-रामचन्द्रके शिर पर स्वयं अपने हाथोंसे राज्यके योग्य विशाल मुकुट बाँधा और महाप्रतापी लद्मणके लिए योधराज-र्का त्राधिपत्य पट्ट प्रदान किया । तदनन्तर महान वैभव सम्पादन करनेवाले सन्य त्राशीर्वादके द्वारा वढ़ाते हुए राजा दशरथने उन दोनों पुत्रोंको बनारस नगरके प्रति भेज दिया।। ७७-५०।। दोनों भाइयोंने जाकर उस उत्कृष्ट नगरमें प्रवेश किया और वहाँ के रहनेवाले नगरवासियों तथा देशवासियों को दोनों भाई सदा दान मान श्रादिके द्वारा मन्तुष्ट करने लगे। व सदा दुधोंका निम्नह और सज्जनों-का पालन करते थे, नीतिके जानकार थे तथा पूर्व मर्यादाका कभी उल्लंघन नहीं करते थे। उनका प्रजा पालन करना ही मुख्य कार्य था। वे कृतकृत्य हो चुके थे-सब कार्य कर चुके थे अथवा किसी भी कार्यको प्रारम्भ कर उसे पूरा कर ही छोड़ने थे। इस प्रकार शल्यरहित उत्तम सुख प्रदान करने-

१ स्वाम्यमात्यो ल०, द०। २ मित्रं सूमिपालस्य ल०। ३ विनस्य ल०।

इतो लङ्कामिषष्टाय त्रिखण्डभरतावनेः। अधीश्वरोऽहमेवेति गर्वपर्वतभास्करम्॥ ८४॥ सम्भावयन्तमात्मानं रावणं शत्रुरावणम्। निजतेजः प्रतापापहसितोष्णां श्चमण्डलम्॥ ८५॥ दण्डोपनतसामन्तविनम्रमुकुटाग्रम→। स्फुरन्मणिमयृखाम्बुविकसच्चरणाम्बुजम्॥ ८६॥ निजासने समासीनं कीर्यमाणप्रकीर्णकम्। अवतीर्णं धराभागिमव नीलनवाम्बुदम्॥ ८७॥ आभाषमाणमाक्षिप्य भस्त्रभक्तं भयक्करम्। अनुजैरात्मजैमौंलेर्भटेश्च परिवारितम्॥ ८८॥ पिक्रोत्तुक्वज्ञाज्द्रप्रभापिक्वरिताम्बरः। इन्द्रनीलाक्षस्त्रोरुवलयालक्कृताक्कृतिः॥ ८९॥ तीर्थाम्बुत्तास्त्रासिपद्यरागकमण्डलुः। सुवर्णसृत्रयज्ञोपवीतपृत्तानजाकृतिः ॥ ९०॥ खादेत्य नारदोऽन्येद्युः सोपद्वारं असमेक्षतः। तदालोक्य चिरात्रद्व दृष्टोऽसीति व्वयास्यताम्॥ ९९॥ कौतस्कुतः किमर्थं वा तवागमनित्यसौ। रावणेनानुयुक्तः सन् कुधीरिदमभापतः॥ ९२॥ दसदुर्जयभूपोग्रकरिकण्ठीरवायित। एतन्मनः समाधाय दशास्य श्रोतुमर्हसि॥ ९३॥ वाराणसीपुराद्य ममान्नागमनं विभो। तत्पुरीपितिरिक्ष्वाकुवंशाम्बरिदवाकरः॥ ९४॥ सुतो दशस्थाख्यस्य रामनामातिविश्रुतः। कुलक्षपवयोज्ञानशौर्यसत्याद्भिगीर्णः॥ ९५॥ स्वनामश्रवणादेयगिर्वकामुकवेतसम्भाः। तस्यै यज्ञापदेशेन स्वयमाद्व्य कन्यकाम्॥ ९६॥ स्वनामश्रवणादेयगिर्वकामुकवेतसम्भाः। पर्वासक्वीगुणकथ्यवृत्तिसम्पत्कृताकृतिम्॥ ९७॥ स्वनामश्रवणादेयगिर्वकामुकवेतसम्भाः। पर्वासक्वीगुणकथ्यवृत्तिसम्पत्कृताकृताकृतिम्॥ ९७॥

वाले श्रेष्ठ कल्याणों से उनका समय व्यतीत हो रहा था ॥ ५५-५३ ॥ इधर रावण, त्रिम्वण्ड भरतत्त्रेत्र-का मैं ही स्वामी हूँ इस प्रकार अपने आपको गर्वरूपी पर्वत पर विद्यमान सूर्यके समान समभने लगा। वह रात्रुओंको रुलाता था इसलिए उसका रावण नाम पड़ा था। अपने तेज और प्रतापके द्वारा उसने सूर्य मण्डलको निरस्कृत कर दिया था। दण्ड लेनेके लिए पास आये हुए सामन्तीके नम्रीभूत मुकुटोंके अवभागमें जो देवीप्यमान मणि लगे हुए थे उनके किरणरूपी जलके भीतर उस रावणके चरणकमल विकसित हो रहे थे। वह अपने सिंहामन पर वैठा हुआ था, उस पर चमर दुराये जा रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था माना पृथिवी पर अवतीर्ण हुआ नीलमेच ही हो। वह भौंह टेढ़ी कर लोगोंसे वार्तालाप कर रहा था जिससे बहुत ही भयद्भर जान पड़ता था। छोटे भाई, पुत्र, मृतवर्ग तथा बहुतसे योद्धा उसे घेर हुए थे।। =४-==।। ऐसे रावणके पास किसी एक दिन नारदेजी आ पहुँचे। व नारदेजी अपनी पीली तथा ऊँची उठी हुई जटाओं के समूहकी प्रमासे त्र्याकाशको पीनवर्ण कर रहे थे, इन्द्रनीलमणिके बने हुए अक्त्यूत्र-जयमालाको उन्होंने अपने हाथमें किसी वड़ी चूड़ीके आकार लंपट रक्खा था जिससे उनकी अङ्गुलियाँ वहुत ही सुशोभित हो रही थीं, तीर्थोदकमें भरा हुआ उनका पद्मराग निर्मित्त कमण्डलु वड़ा भेला मालूम होता था और मुवर्ण-सूत्र निर्मित यज्ञोपवीतसे उनका शरीर पवित्र था। आकाशसे उतरते ही नारदर्जीने द्वारके समीप रावणको देखा। यह देख रावणने नारदसे कहा कि हे भद्र, बहुत दिन बाद दिखे हो, बैठिये, कहाँसे आ रहे हैं ? और आपका आगमन किसलिए हुआ है ? रावणके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर दुर्बुद्धि नारद यह कहने लगा।। ८८-६२।। अहङ्कारी तथा दुर्जय राजारूपी कृद्ध हस्तियोंको नष्ट करनेमें सिंहके समान हे दशानन ! जो मैं कह रहा हूं उसे तू चित्त स्थिर कर मुन ॥ ६३ ॥ हे राजन ! **त्र्याज मेरा बनारससे यहाँ** त्र्याना हुत्र्या है। उस नगरीका स्वामी इच्चाकुवंशारूपी त्र्याकाशका सूर्य राज। दशरथका ऋतिशय प्रसिद्ध पुत्र राम है। वह कुल, रूप, वय, ज्ञान, शूरवीरता तथा सत्य अ।दि गुणोंसे महान हैं और अपने पुण्यादयसे इस समय अभ्युदय-एश्वर्यके सन्मुख है। मिथिलाके राजा जनकने यहके बहाने उसे स्वयं बुलाकर साद्यान् लद्दमीके समान अपनी सीता नामकी पुत्री प्रदान की हैं। वह इतनी सुन्दरी हैं कि अपना नाम सुनने मात्रसे ही बड़े-वड़े अहङ्कारी कामियोंके चित्तको प्रहण कर लेती हैं--वश कर लेती हैं, संसारकी सब स्त्रियोंके गुणोंको इकट्टा करके उनकी

१-माभाष्य **ल०, म०,। २**-बीतपूर्जानिजाङ्गतिः ल०। ३ सोपन्तारं ख०। ४ भ्रमणीयः **ल०।** ५ चेतसा क०, व०।

नेत्रगोचरमात्राखिलानद्गसुखदायिनीम् । जेतुं सम्भोगरत्यन्ते शक्तां मुक्तिवधूमपि ॥ ९८ ॥ स्वामनाहत्य योग्यां १ ते त्रिखण्डाखण्डसम्पदम् । स्वीरलं स्वात्मजां लक्ष्मीमिवादान्मिथलाधिपः ॥९८॥ तस्य भोगोपभोगैकनिष्ठस्य विपुलिश्रयः । पार्वे स्थित्वा सहिष्णुत्वाद्भवन्तमवलोकितुम् ॥१०० ॥ इह प्रेम्णागतोऽस्मीति नारदोक्त्या खगेशिना । इच्छा परयति नो चक्षुः कामिनामित्युदीरितम् ॥१०१॥ सत्यं प्रकुर्वता सद्यः सीतासम्बन्धवाक्श्रुतेः । अनद्भशरसम्पाताज्ञर्जरीकृतचेतसा ॥ १०२ ॥ धन्यान्यत्र न सा स्थातुं योग्या भाग्यविहीनके । मन्दाकिन्याः स्थितिः क स्यात्प्रविहत्य महाम्बुधिम्॥१०२॥ श्वलात्कारेण तां तस्मादपहत्यातिदुर्बलात् । रलमालामिवालोलां करिष्यामि ममोरसि ॥ १०४ ॥ इति कामाग्नित्रभेन तेन उपापन संसदि । स्वस्यामगार्यनार्येण दुर्जनानामियं गतिः ॥ १०५ ॥ स नारदः पुनस्तत्र प्रदीप्तं कोपपावकम् । प्रज्वालयितुमस्येदमाचचक्षेऽतिपापर्धाः ॥ १०६ ॥ परिप्राक्षोदयो रामो महाराज्यपदे स्थितः । योवराज्यपदे तस्य लक्ष्मणोऽस्थान्सहोद्भवः ॥ १०७ ॥ वाराणसीं प्रविष्टाभ्यां ताभ्यां विश्वनरेश्वराः । १ स्वसुतादानसम्मानिताभ्यां सम्बन्धमादधुः ॥ १०८ ॥ तत्सते तेन समेण लक्ष्मणाविष्कृतौजसा । न युद्धं युज्यतेऽस्माभिस्त्यज्यतां विग्रहाग्रहः ॥ १०९ ॥ इत्येतदुक्तमाकण्यं कृपितस्मितमुद्धहन् । मत्प्रभावं मुने मंक्षु श्रोष्यर्सानि विग्रज्य तम् ॥ १९० ॥ मन्त्रशालां प्रविदयात्मगतिमध्यममन्यत । उपायसाध्यमेतिद्ध कार्यं निह वलाकृते ॥ ११२ ॥

सम्पदासे ही मानो उसका शरीर बनाया गया है, वह नेत्रोंके सामने आते ही सब जीवोंको काम सुख प्रदान करती है और सम्भोगमें होनेवाली तृप्तिके बाद तो मुक्तिस्पी स्वीको भी जीतनेमें समर्थ है। वह स्वीकृषी रन्न सर्वथा तुम्हार योग्य था परन्तु मिथिलापितने तीन खण्डकी अखण्ड सम्पदाको धारण करनेवाले तुम्हारा अनादर कर रामचन्द्रके लिए प्रदान किया है।। ६४-६६।। भोगोपभोगमें निमन्न रहनेवाले तथा विपुल लद्दमीके धारक रामके पास रह कर में आया हूँ। में उसे सहन नहीं कर सका इसिलए आपके दर्शन करनेके लिए प्रेमवश यहाँ आया हूँ। नारदर्जीकी बात मुनकर विद्याधरोंके राजा रावणने कामी मनुष्योंकी इच्छा ही देखती है नेत्र नहीं देखते हैं। इस लोकोक्तिको सिद्ध करते हुए कहा। उस समय मीता सम्बन्धी बचन मुननेसे रावणका चित्त कामदेवके बाणोंकी वर्षामें जर्जर हो रहा था। रावणने कहा कि वह भाग्यशालिनी मेरे सिवाय अन्य भाग्यहीनके पास रहनेके योग्य नहीं है। महासागरको छोड़कर गङ्गाकी स्थित क्या कहीं अन्यत्र भी होती है १ मैं अन्यन्न दुर्वल रामचन्द्रसे सीताको जवर्दस्ती छीन लाऊँगा और स्थायी कान्तिको धारण करनेवाली रत्नमालाके समान उसे अपने बचास्थल पर धारण करूँगा।। १००-१०४।। इस प्रकार कामान्निसे सन्तम हुए उस अनार्य-पापी रावणने अपनी सभामें कहा सो ठीक ही है क्योंकि दुर्जन मनुष्योंका ऐसा स्वभाव ही होता है।।१०५।।

तदनन्तर पाप-बुद्धिका धारक नारद, रावणकी प्रज्वलित कोधाप्तिका और भी अधिक प्रज्वलित करनेके लिए कहने लगा कि जिसका एश्वर्य निरन्तर बढ़ रहा है एसा राम ता महाराज पद्के योग्य है और भाई लदमण युवराज पद्पर नियुक्त है।। १०६-१०७।। जबसे ये दोनों भाई बनारसमें प्रविष्ट हुए हैं तबसे समस्त राजाओंने अपनी-अपनी पुत्रियाँ देकर इनका सम्मान बढ़ाया है और इनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया है।। १०८।। इसलिए लद्मणसे जिसका प्रताप बढ़ रहा है ऐसे रामचन्द्रके साथ हमलोगोंको युद्ध करना ठीक नहीं है अतः युद्ध करनेका आग्रह छोड़ दीजिये।। १०६।। नारदकी यह बात मुनकर रावण कोधित होता हुआ हँसा और कहने लगा कि हे मुने ! तुम हमारा प्रभाव शीव्र ही सुनोगे। इतना कह कर उसने नारदको तो विदा किया और स्वयं मन्त्रशालामें प्रवेश कर मनमें ऐसा विचार करने लगा कि यह कार्य किसी उपायसे ही सिद्ध करनेक योग्य है, बलपूर्वक सिद्ध करनेमें इसकी शोभा नहीं है। विद्वान लोग उपायके द्वारा बड़ेसे बड़े पुरुषकी भी लद्मी हरण कर लेते हैं। ऐसा विचार उसने मन्त्रीको बुलाकर कहा कि राजा दशरथके लड़के राम

१ योग्यं ला । २ बलात्कारेण तम्मा-ला । ३ पापेन तेन क०, घ० । ४ विश्वतृपेश्वराः म०, ला ० ।

श्रीर लक्सण बढ़े श्रहङ्कारी हो गये हैं। ये हमारा पद जीवना चाहते हैं इसलिए शीघ ही उनका उच्छेद करना चाहिए। दृष्ट रामचन्त्रकी सीता नामकी स्त्री हैं। मैं उन दोनों माइयोंको मारनेके लिए उस सीताका हरण कहुँग। । तुम इसका उपाय सोचा । जब रावण यह कह चुका तब मारीच नामका मन्त्री विनयमे हाथ जोड़ना हुआ बोला ॥ ११०-११४ ॥ कि हे पुज्य स्वासिन ! हिनकारी कार्यमें प्रवृत्ति कराना श्रौर अहितकारी कार्यका निषेध करना मन्त्रीके वही हो कार्य हैं।। ११५।। आपने जिस कार्यका निरूपण किया है वह अपथ्य है-अहिनकारी है, अर्कानि करनेवाला है, पापानुबन्धी है, द:माध्य है, अयोग्य है, सज्जनोंके हारा निस्तिय है, पराधीका अपहरण करना सब पापीमें बड़ा पाप है, उत्तम कुलमें उत्पन्न हुन्ना ऐसा कीन पुरुष होगा जो कभी इस त्रकार्यका विचार करेगा ॥ ११६-११७॥ फिर उनका उन्हेंद्र करनेके लिए दुसरे उपाय भी विद्यमान हैं अतः स्थापका वंश नष्ट करनेके लिए धुमकंतुके समान इस इक्टरवंक करनेसे क्या लाभ है ? ।। ११८ ।। इस प्रकार मारीचने सार्थक वचन कहे परन्तु जिस प्रकार निकटकालमें सरनेवाला मनुष्य श्रीपथ प्रहण नहीं करता उसी प्रकार निर्वृद्धि रावणने उसके बचन ब्रहण नहीं किये ॥ ११६ ॥ वह मारीचमे कहने लगा कि 'हम तुम्हारी बात नहीं मानते' यही तुमने क्यों नहीं कहा १ है मन्त्रिन ! इष्ट बम्तुका घात करने बाले इस विपरीत बचनसे क्या लाभ है ?।। १२० ।। हे आर्थ ? यदि आप सीता-हरणका कोई उपाय जानते हैं तो मेरे लिए कहिये। इस प्रकार रावणके बचन सुन मारीच कहने लगा कि यदि श्रापका यही निश्चय है नो पहले दुर्नाके द्वारा इस वानका पना चला लीजिये कि उस सनीका आपमें अनुराग है या नहीं ? यदि उसका आपमें अनुराग है तो वह स्नेहपूर्ण किसी सुखकर उगयसे ही लाई जा सकती हैं ऋोर यदि आपमें विरक्त है तो फिर है देव, हठ पूर्वक उसे ले आना चाहिए। मारीचके बचन मुनकर रावण उसकी प्रशंसा करता हुआ 'ठीक-ठीक' एसा कहने लगा ॥१२१-१२३॥ उसी समय उस कायरने अर्पणयाका वुलाकर कहा कि त किसी उपायसे सीताका मुक्तमें अनुरक्त कर ॥ १२४ ॥ इस प्रकार उसने वर्ड आदरसे कहा । शूर्पणवा भी इस कार्यकी प्रतिज्ञा कर उसी समय वेगमे आकाशमें चल पड़ी श्रोर बनारम जा पहुँची।। १२५।। उस समय बसन्त ऋतु थी अतः रामचन्द्रजी नन्द्रन यनसे भी अधिक सुन्द्र चित्रकृट नामक वनमें रमण करनेके लिए सीताके

सध्येवनं परिकास्य वीक्ष्य नानांवनस्पतिम् । सप्रमुनां सहासां वा सरागां वा सपलवाम् ॥ १२७ ॥ लतां समुत्मुकम्तन्वां तन्वीमन्यामिव प्रियाम् । आलांकमानां जानक्यालांकितः स सकांपया ॥ १२८ ॥ कृषितेयं विना हेतोः प्रसाखेल्येवमन्नवीत् । परय चन्द्रानने सृष्टं लतायाः कृष्मुमे सृशम् ॥ १२९ ॥ तवास्ये मामिवासकः तत्र तर्पयितुं स्वयम् । रागं पिण्डांद्रुमाः पुण्पेरुद्धिरन्तांव नृतनेः ॥ १३० ॥ मम नेत्रालिनाः प्रीत्ये वश्वेभिश्चित्रशेल्यम् । स्वह्स्तेन प्रिये मेऽमूनलक्कुः शिरोस्हान् ॥ १३९ ॥ एतत्पुष्पेः प्रवालेश्च भूपणानि प्रकल्पये । तवापि त्यं विभास्येतेर्जङ्गमेव लताऽपरा ॥ १३२ ॥ इत्युक्तिभिरिमां मूकीभूतामालोक्य कामिनीम् । पुनश्चेतमभाविष्ट सृष्टंष्टवचनो तृषः ॥ १३३ ॥ त्वद्यक्त्रं दर्पणे वीक्ष्य चक्षुषी ते कृतार्थकं । त्यदास्यसौरभेणेय तृप्ता ते नासिका भृश्चम् ॥ १३४ ॥ त्वद्यक्त्रं दर्पणे वीक्ष्य चक्षुषी ते कृतार्थकं । त्यदास्यसौरभेणेय तृप्ता ते नासिका भृशम् ॥ १३४ ॥ परिरभ्य करौ तृप्ती तव त्वत्विद्यस्तां । मनाऽपीन्द्रियसंतृप्ता संतृप्तं नितरां प्रियं ॥ १३६ ॥ परिरभ्य करौ तृप्ती तव त्वत्वदिद्यस्तां । मनाऽपीन्द्रियसंतृप्ता संतृप्तं नितरां प्रियं ॥ १३६ ॥ स्वस्यामेवं स्वयं तृप्ता सिद्धाकृतिरिवाधुना । कोपम्ते युक्त गृवेति सीतां स चतुरोक्तिःः ॥ १३७॥ ततः प्रसन्त्या सार्वं मुवं सर्वेन्द्र्योद्धवम् । सम्प्राप्य नृतनं भृषः कोपोऽपि सुव्वतः कचित् ॥ १३८ ॥ तत्रेव लक्ष्मणोऽप्यं स्वप्ति सर्वादासः सहारमत । इत्यौ तदा मुद्ध कामरतेर्थोऽभ्यर्थमतः सुत्यस् ॥ १३९ ॥ गृवं रामश्चरं पर्त्वा कात्ते पर्त्य रिवः वर्षः । सर्वान् वृद्धि सर्वावः कस्यात्र शान्तवे ॥ १३९ ॥ गृवं रामश्चरं पर्त्वा कात्ते पर्त्य रिवः वर्षः । सर्वान् वृद्धि सर्वावः कस्यात्र शान्तवे ॥ १३९ ॥ गृवं रामश्चरं पर्तिस्थाः कस्यात्र शान्तवे ॥ १३९ ॥

साथ गर्च हुए थे ॥ १२६ ॥ पहाँ ने अनके बीचमें घृम-घृमकर नाता यत्तम्पतियोको देख रहे थे । बहाँ एक लोगा था जो फूलोंने सहित होनेके कारण ऐसी जान पड़नी थी मानों हस ही रही हो तथा पन्लचोंने महित होने के करण ऐसी माउभ दोशी थी। भानी अनुसमने सिंदत दी हो। वह पतली थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो छहा शरीग्याली कोई उसरी खी ही हो । वे उसे बड़ी उत्सवता से देख रहे थे। उस जनाको देखने हुए राजचन्द्रजोके प्रति साजाने जुड़ कोध युक्त होकर देखा। उमे देखते ही रागणरूने कहा कि यह विना काम्ण ही छुपित ही रही है अतः उसे प्रसन्न करता चाहिए। व कटने लगे कि है चन्द्रमुखि! देख, जिस प्रकार में तुम्हारे मुख पर श्रासक रहता हूं उसी प्रकार इधर यह भ्राग इस लता है फून पर छैसा आसक हो रहा है ? उधर ये असीक उन रुवयं सन्तृष्ट करनेके लिए नये नये पुलोंके द्वारा मानी अपना अनुसार ही प्रकट कर रहे हैं।।१२७--१३०।। है शिये ! सेरे वेबरूपी अवसंकी सन् ुर करनेके लिए तु इन फूलोंके हारा चिब-विचित्र सहरा वॉवकर अपने हाथते गरे इन केशोको चलंकत कर । मै तेरे लिए भी इन पुष्पों खीर प्रवालींचे भूषण बनाता हूं। इन फूलों और प्रवालींसे तू सचमुच ही एक चलती-फिरती लताके समान रुशोभित होगी।। १३१-१३२।। इस प्रकार रामने यशीप कितने ही शब्द वहे तो भी सीता. क्रोधवश चुप ही बैठी रही। यह देख मिछ तथा इछ बचन बोलनेबाले राम फिर भी इस प्रकार कहने लगे ॥ १३३ ॥ हे प्रिये ! तेरे नेत्र दर्पणसे तेरा मुख देखकर कुतकृत्य हो चुके हैं और तेरी नाक तेरे मुखकी सुगन्धिमें ही मानो अत्यन्त छन हो गई है।। १२४॥ तेरे सुनने तथा गाने योग्य उत्तम शब्द सुनकर कान रममे लुवालव भर गये हैं। तेरे अधर-विम्वका स्वाद लेकर ही तेरी जिह्ना अन्य पदार्थिक रसवे ति:स्पृद्ध हो। गई है।। १३५।। तेर हाथ तेरे कठिन स्वनोका। स्पर्श कर सन्तुष्ट हो गये हैं इसी प्रकार हे प्रिये! तेरी समस्त इन्द्रियों के सन्तुष्ट हो। जाने में तेरा मन भी खब सन्तुष्ट हो गया है। इस तरह तू इस समय अपने आपमें तुम हो रही हैं। इसलिए तेरी आकृति ठीक सिद्ध भगवानके समान जान पड़ती है फिर भी है जिये ! तुफे कोच करना पया उचित है। इस प्रकार चतुर शब्दोंके द्वारा रामने सीताको समकाया । तदनन्तर प्रसन्न हुई सीताके साथ राजा रामचन्द्रने समस्त इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए अभूतपूर्व सुखका अनुभव किया। सो ठीक ही है क्योंकि कहीं-वहीं क्रोध भी मुखदायी हो जाता है।। १३६-१३८।। वहीं पर लक्ष्मण भी इसी तरह अपनी स्वियोंके साथ रमण करते थे। उस समय कामदेव वड़े हर्षसे उन सबके लिए। इच्छानुसार सुख प्रदान करता था ॥१३६॥ इस प्रकार रामचन्द्र चिरकाल तक कीड़ा कर सीतासे कहने लगे कि है प्रिये! यह सूर्य अपनी लक्ष्मणाक्रमविकान्तिविजितारातिसिक्षिमाः । छायामात्मिनि सिल्लीनां प्रकुर्वन्ति महीरहः ॥ १४१ ॥ वैराज्यपरिवारो वा सृगरूपः सञ्चावकः । काप्य श्लेब्धाश्रयस्त्राते भाग्यतीतस्त्ततोऽपि च ॥ १४२ ॥ इति चेतोहरैः सीतां मोद्यन् स तया सह । शचीदेव्येव देवेशः क्रुत्वा वनविनोदनम् ॥ १४३ ॥ किञ्चित् खिन्नामिवालक्ष्य तां जलाश्यमासदत् । तत्र सिञ्चन् प्रियां शित्येन्त्रमुक्तपयःकणैः ॥ १४४ ॥ ईपिन्नमीलितालोलन्यनेन्दीवरोज्ज्वलम् । तद्वन्त्रकमलं पश्यन्नसावल्पं तदातुषत् ॥ १४५ ॥ विश्वोदन्नमसौ वारि प्राविश्वत्सिस्मतां प्रियाम् । परिरम्भोत्सुकां विहान् रिक्तिज्ञा हि नागराः ॥ १४६ ॥ भमराः कञ्जकं मुक्त्वा कान्तास्याब्जेऽपतन्समम् । तैराकुलीकृतां हृष्ट्वा खेदी ह्वादी च सोऽभवत् ॥१४०॥ एवं जले चिरं उत्त्वा तत्रापूर्य मनोरथम् । सान्तःपुरो वने रम्यप्रदेशे स्थितिमात्रजत् ॥ १४८ ॥ तदा सूर्पणखागत्य तयोर्नृपतन्जयोः । वीक्ष्यमाणाऽतुलां लक्ष्मीमनुरक्ता सिवस्मयम् ॥ १४९ ॥ प्रभूतप्रसवानम्रकन्नाशोकमहीरहः । अधस्थां सुन्धिनां सीतां हरिन्मणिशिलातले ॥ १५० ॥ वनलक्ष्मीमिवालोक्य भूष्यमाणां सखीजनैः । युक्तमेव खगेशस्य प्रेमास्यामिति वादिनी ॥ १५२ ॥ वस्त्व स्थितरा हृप्यावतंनिवद्यया । सीताविलाससन्दर्शसम्भूत्रबीडयेव सा ॥ १५२ ॥ तद्वपं व्यावनित्यं सकौतुकममन्यत । स्वर्शद्वशेशलादेतन्कृतं रूपं न वेधसा ॥ १५२ ॥ यादिन्छकं न चेदन्यत्किमकार्राति नेदशम् । शेषदेव्यो जरार्जाणां तां हृष्ट्वा यौवनोद्धताः ॥ १५४ ॥ यादिन्छकं न चेदन्यत्विमकार्राति नेदशम् । शेषदेव्यो जरार्जाणां तां हृष्ट्वा यौवनोद्धताः ॥ १५४ ॥

किरणोंसे सबको जला रहा है सो ठीक ही है क्योंकि मस्तक पर स्थित हुआ उम्र प्रकृतिका धारक किसकी शान्तिके लिए होता है १॥ १४०॥ लद्मणके आक्रमण और पराक्रमसे पराजित हुए शबुके समान ये ब्रच अपनी छायाको अपने आपमें लीन कर रहे हैं।। १४१।। शबु राजाओंक परिवारोंके समान इन वज्ञों सहित हरिणोंको कहीं भी त्राश्रय नहीं मिल रहा है इसलिए ये सन्तप्त होकर इधर-उधर घम रहे हैं। १४२॥ इस प्रकार चित्त हरण करनेवाले शब्दोंसे सीताको प्रसन्न करते हुए रामचन्द्र, इन्द्राणीके साथ इन्द्रके समान, सीताके साथ वन-कीडा करने लगे।। १४३॥ रामचन्द्र सीनाको कुछ खेद-खिन्न देग्व सरोवरके पास पहुँचे और सीनाको यन्त्रसे छोड़ी हुई जलकी ठण्डी बॅदोंसे सींचने लगे ॥ १४४ ॥ उस समय कुछ-उछ वन्द हुए चञ्चल नेत्ररूपी नीलकमलोंसे उज्ज्वल सीताका मुख-कमल देखते हुए रामचन्द्रजी बहुत तुझ सन्तुष्ट हुए थे।। १४५ ।। व बुद्धिमान राम-चन्द्रजी त्रालिङ्गन करनेमें उत्सक तथा मन्द्र हास्य करती हुई सीताके समीप छाती तक पानीमें घुस गये थे सो ठीक ही है क्योंकि चतुर मनुष्य इशारोंको अन्छी तरह समभते हैं॥ १४६॥ वहाँ बहुतसे भ्रमर कमल छोड़कर एक साथ सीताके मुखकमल पर आ भपटे उनसे वह व्याकुत हो उठी। यह देख रामचन्द्रजी <u>दु</u>छ खिन्न हुए तो दुछ प्रसन्न भी हुए ।। १४७ ।। इस तरह जलमें चिर-काल तक कीड़ा कर और मनारथ पूर्ण कर रामचन्द्रजी अपने अन्तःपुरके साथ वनके किसी रमणीय स्थानमें जा बैठे ॥ १४८ ॥ उसी समय वहाँ शूर्पणखा छाई छौर दोनों राजकुमारोंकी अनुपम शोभाको बढ़े आश्चर्यके साथ देखती हुई उन पर त्रानुरक्त हो गई।। १४६।। उस समय सीता वहत-भारी फूलोंके भारसे भुके हुए किसी सुन्दर अशोक बृचकं नीचे हरे मणिके शिला-तल पर वैठी हुई थी. श्रास-पास बैठी हुई सिखयाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं जिससे वह वन-लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी. उसे देख शूर्पणखा कहने लगी कि इसमें रावणका प्रेम होना ठीक ही है।।१५०-१५१॥ रूप-परावर्तन विद्यासे वह बुढ़िया बन गई उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो सीताका विलास देखनेसे उत्पन्न हुई लज्जाके कारण ही उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया हो ॥ १५२ ॥ किय लोग उसके रूपका ऐसा वर्णन करते थे, श्रीर कौतुक सहित ऐसा मानते थे कि विधाताने इसका रूप श्रपनी बुद्धिकी कुरालतासे नहीं बनाया है अपित अनायास ही बन गया है। यदि ऐसा न होता तो वह इसके समान ही दूसरा रूप क्यों नहीं बनाता ?।। १५३।। सीताको छोड़ अन्य रानियाँ यौवनसे उद्धत हो, बद्धावस्थाके कारण अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण दिखनेवाली उस बुढ़ियाको देख हुँसी करती हुई

१ लब्बा ल०। २ वत्तःप्रमाणम् । ३ रत्वा क०, घ०। ४ वर्णयतीत्र्यं ल०।

का त्वं वद कुतस्या वेत्यवोचन्हासप्वंकम् । उधानपारुकस्याहं मातात्रवेति सा पुनः ॥ १५५ ॥ तासां चित्तपरीक्षार्थममां वाचमुदाहरत् । युष्मदपुष्यभागिन्यो मान्याः सन्त्यन्ययोषितः ॥ १५६ ॥ यस्मादाभ्यां कुमाराभ्यां सह भोगपरायणाः । युष्माभिः 'प्राक्कृतं किं वा पुष्यं तन्मम कथ्यताम् ॥१५०॥ तत्करिष्यामि येनास्य राज्ञी भूत्वा महीपतेः । इमं विरक्तमन्यासु विधास्यामीति तद्वचः ॥ १५८ ॥ श्रुत्वा ताश्चित्तमेतस्यास्तरुणं स्मरविद्वक्ष्म् । वपुरेव जराम्रस्तमित्यलं सहसाऽहस्त् ॥ १५९ ॥ 'मा हासः कुल्सौरूप्यकलागुणयुजामिह । सम्प्रेम अत्व्यासेः किमन्यजन्मनः फल्म् ॥ १६० ॥ वदतेति वदन्तीं तां पुनर्भो जन्मनः फल्म् । तवेदमेव चेदस्मद्विभुना विधिना वयम् ॥ १६१ ॥ भ्रत्वामद्य योजयिष्यामः परिमुक्तविचारणम् । महादेवी भवेत्यासां हासवाणशरव्यताम् ॥ १६२ ॥ उपयान्तीमिमां वीक्ष्य कारुण्याजनकात्मजा । किमित्याकांश्वसि क्वात्वं त्वं हितानववोधिनी ॥ १६२ ॥ अति। मनुभवन्तीभिरत्रामृभिरनीप्तितम् । प्राप्तं प्राप्यं च दुर्बुद्धे महापापफलं श्रुणु ॥ १६४ ॥ अतिष्टलक्षणादन्यैरम्राद्धात्वाच्छुचा गृहे । स्वे वासो मृत्युपर्यन्तं कुलरक्षणकारणात् ॥ १६५ ॥ अपत्यजननाभावे प्रविष्टोत्पन्नगेहयोः । शोकोत्पादनबन्ध्यत्वं निर्भाग्यत्वादगौरवम् ॥ १६६ ॥ दुर्भगत्वेन कान्तानां परित्यागात्पराभवः । अस्पृहयत्वं रजोदोपात् खण्डनात्कलहादिभिः ॥ १६७ ॥ दुःखदावाग्निसन्तापो वन्यानामिव भूरुहाम् । चक्रवर्तिसुतानां च परपादोपसेवना ॥ १६८ ॥

बोलीं कि बतला तो सही तू कान है ? श्रीर कहाँसे श्राई है ? इसके उत्तरमें बुढ़िया कहने लगी कि मैं इस वर्गीचाकी रचा करनेवालेकी माता हूँ ऋौर यहीं पर रहती हूँ ॥ १५४–१५५॥ तदनन्तर उनके चित्तकी परीचा करनेके लिए वह फिर कहने लगी कि है माननीयों ! आप लोगोंके सिवाय जो अन्य स्त्रियाँ हैं वे अपुण्यभागिनी हैं, आप लोग ही पुण्यशालिनी हैं क्योंकि इन छुमारोंके साथ श्राप लोग भोग भोगनेमें सदा तत्पर रहती हैं। त्र्याप लोगोंने पूर्वभवमें कौन-सा पुण्य कर्म किया था, वह मुफसे किह्ये। मैं भी उसे कहाँगी, जिससे इस राजाकी रानी होकर इसे अन्य रानियोंसे विरक्त कर दंगी। इस प्रकार उसके यचन सुन सब रानियाँ यह कहनी हुई हँसने लगीं कि इसक शरीर ही बुढ़ापामे प्रस्त हुआ है चित्त तो जवान है और कामसे विद्वल है।। १५६-१५६।। इसके उत्तरमं बुढ़िया बोली कि आप लोग कुल, उत्तम रूप तथा कला आदि गुणोंसे युक्त हैं अतः आपको हँसी करना उचित नहीं है। श्राप सबको एक समान प्रेम रूपी फलकी प्राप्ति हुई हैं इससे बढ़कर जन्मका दूसरा फल क्या हो सकता है ? आप लोग ही कहें। इस प्रकार कहती हुई बुढ़ियासे वे फिर कहने लगीं कि यदि तेरे जन्मका यही फल हैं तो हम तुमे अपने-अपने पतिके साथ विधिपूर्वक मिला देंगी। तू बिना किसी विचारके इनकी पट्टरानी हो जाना। इस प्रकार उन स्त्रियोंकी हँसी रूपी वाणोंका निशाना बनती हुई बुढ़ियाको देख सीता दयासे कहने लगी कि तू स्त्रीपना क्यों चाहती हैं ? जान पड़ता हैं तू अपना हित भी नहीं समकती।। १६०-१६३।। स्त्रीपनेका अनुभव करती हुई ये सब रानियाँ इसलोकमें अनिष्ट फल प्राप्त कर रही हैं। हे दुर्बुद्धे ! यह स्त्रीपर्याय महापापका फल हैं। मुनो, यदि कन्याके लच्चण अच्छे नहीं हुए तो उसे कोई भी पुरुष प्रहण नहीं करता इसलिए शोकसे उसे अपने घर ही रहना पड़ता है। इसके सिवाय कन्याको मरण पर्यन्त कुलकी रच्चा करनी पड़ती है।। १६४-१६५।। यदि किसीके पुत्र नहीं हुआ तो जिस घरमें प्रविष्ट हुई और जिस घरमें ज्त्पन्न हुई--जन दोनों ही घरोंमें शोक छाया रहता है। यदि भाग्यहीन होनेसे कोई वन्ध्या हुई तो उसका गौरव नहीं रहता ॥ १६६ ॥ यदि कोई स्त्री दुर्भगा श्रथवा कुरूपा हुई तो पति उसे छोड़ देता है जिससे सदा तिरस्कार उठाना पड़ता है। रजोदोषसे वह श्रम्पृश्य हो जाती है—उसे कोई छूता भी नहीं है। यदि कलह आदिके कारण पति उसे छोड़ देता है तो वनमें उत्पन्न हुए वृत्तोंके समान उसे दु:खरूपी दावानलमें सदा जलना पड़ता है। श्रीरकी बात जाने दो चक्रवर्तीकी पुत्रीको भी

१ प्राकृतं सः । २ महायुः मः । ३ समप्रेमहिलप्राप्तेः सः । ४ त्वमद्य सः ।

मानमङ्गः सपनीषु दृष्टोत्कर्षेण केनिवत् । स्वभाववक्त्रवाकायमनोभिः कुटिलात्मता ॥ १६९ ॥
गर्भस्तिसमुत्पत्तरोगादिपरिपीडनम् । शोचनं स्नीसमुत्पत्तावपत्यमरणाऽ मुखम् ॥ १७० ॥
रहस्यकार्यवाद्यस्यं सर्वकार्येष्वतन्त्रता । विधवात्वे महादुःखपात्रस्यं दुष्टचेष्ट्या ॥ १७१ ॥
दानशीलोपवासादिपरलोकहितक्रिया । विधानेष्वप्रधानत्वं सन्तानार्थानवापनम् ॥ १७२ ॥
कुलनाशोऽगतिर्मुक्तं रित्याचन्यव दृषितम् । साधारणिमदं सर्वस्नीणां कस्मासवामवत् ॥ १७३ ॥
तस्मिन्सुखाभिलापित्वं वयस्यस्मिन् गतत्रये । न चिन्तयसि ते भाविहितं मतिविपर्ययात् ॥ १७४ ॥
स्वीत्वे सतित्वमेवैकं स्त्राच्यं तत्पतिमात्मनः । विरूपं व्याधितं निःस्वं दुःस्वभावमवर्तकम् ॥ १७५ ॥
त्यक्त्वान्यं चेदशं वास्तां चिक्रणं वाभिलापिणम् । पश्यन्तः कुष्टिचाण्डालसद्दशं नाभिलापुकाः ॥१७६ ॥
तमप्याक्रम्य मेगोगेच्छं सचो दृष्टिविषोपमाः । नयन्ति भस्मसाद्रावं यहलात् कुल्योपितः ॥१७७ ॥
दृत्याह तद्वचः श्रुत्वा मन्दरोऽद्विश्च चाल्यते । शक्यं चालयतुं नास्याश्चित्तमित्याकुलाकुला ॥ १७८ ॥
गत्वानिष्ठतकार्यत्वाद्विपण्णा रावणं प्रति । अशक्यारम्भवृत्तीनां क्रेशादन्यत्कृतः फलम् ॥ १८० ॥
दृष्ट्या तं स्वोचितं देव सीता शिल्यती न सा । वज्रयप्टित्वान्येन भेतुं केनापि शक्यते ॥ १८२ ॥
इति स्वगतवृत्तान्तमुक्त्वा तेऽभिमतं मया । नोक्तं शीलवती कोपविद्विभोत्येति साववीत् ॥ १८२ ॥

दूसरेके चरणोंकी सेवा करनी पड़ती है।। १६७-१६८।। श्रौर सपितयोंमें यदि किसीकी उत्कृष्टता हुई तो सदा मानभङ्गका दुःख उठाना पड़ता है। स्वभाव, मुख, वचन, काय, श्रीर मनकी अपेत्ता उनमें सदा कुटिलता बनी रहती है।। १६८।। गर्भधारण तथा प्रसृतिके समय उत्पन्न होनेवाले अनेक रोगादिकी पीड़ा भोगनी पड़ती है। यदि किसीके कन्याकी उत्पत्ति होती है तो शोक छ। जाता है, किसीकी सन्तान मर जाती है तो उसका दुःख भागना पड़ता है।। १७०।। विचार करने योग्य खास कार्योमें उन्हें बाहर रखा जाता है, समस्त कार्योमें उन्हें परतन्त्र रहना पड़ता है, दुर्भाग्यवश यदि कोई विधवा हो गई तो उसे महान दु:खांका पात्र होना पड़ता है। दानशील उपवास आदि परलोकका हित करनेवाले कार्यों के करनेमें उसकी कोई प्रधानता नहीं रहती। यदि स्त्रीके सन्तान नहीं हुई तो कुलका नाश हो जाता है और मुक्ति तो उसे हाती ही नहीं है। इनके सिवाय और भी अनेक दाप हैं जो कि सब स्त्रियोंमें साधारण रूपसे पाये जाते हैं फिर क्यों तुमे इस निन्द स्त्रीपर्यायमें सुखर्का इच्छा हो रही है। हे निर्लज़ ! तू इस अवस्थामें भी अपने भावी हितका विचार नहीं कर रही हैं इससे जान पड़ता है कि तेरी बुद्धि विपरीत हो गई है।। १७१-१७४।। स्त्री पर्यायमं एक सर्तापना ही प्रशंसनीय है और वह सतीपना यही है कि अपने पतिका चाह वह कुरूप हो, बीमार हो, दरिद्र हो, दृष्ट स्वभाववाला हो, अथवा बुरा वर्ताव करनेवाला हो, छोड़कर ऐसे ही किसी दृसरेकी बात जाने दो. चक्रवर्ती भी यदि इच्छा करता हो तो उसे भी कोढ़ी अथवा चाण्डालके समान नहीं चाहना। यदि कोई ऐसा पुरुप जबर्दस्ती आक्रमण कर भागकी इच्छा रखता है तो उसे कुलवती श्चियाँ दृष्टिविष सर्पके समान अपने सतीत्वके बलसे शीघ्र ही भस्म कर देती हैं।। १०५-१००॥ इस प्रकार सीताके वचन सुनकर शूर्पणखा मनमं विचार करने लगी कि कदाचित् मन्द्रगिरि-सुमेरु पर्वत तो हिलाया जा सकता है पर इसका चित्त नहीं हिलाया जा सकता। ऐसा विचार कर वह बहुत ही ज्याकुल हुई ॥ १७= ॥ ऋौर कहने लगी कि हे देवि ! आपके वचन सुननेसे मैं घरका कार्य भूल कर दुःखी हुई, श्रव जाती हूं ऐसा कहकर तथा उसके चरणोंको नमस्कार कर वह चली गई ॥१७६॥ कार्य पूरा न होनेसे वह राजणके पास खंद-खिन्न होकर पहुंची सो ठीक ही है क्योंकि जिन कार्योंका प्रारम्भ करना ऋशक्य है उन कार्योंका क्लेशके सिवाय श्रीर क्या फल हो सकता है १॥ १८०॥ शूर्पणखाने पहले तो यथायोग्य विधिसे उस रावणके दर्शन किये और तदनत्तर निवंदन किया कि हे देव ! सीता शीलवती है, वह वज्रयष्टिके समान किसी अन्य स्त्रीके द्वारा भेदन नहीं की जा सकती ।। १८१ ।। इस तरह अपना वृत्तान्त कह कर उसने यह कहा कि मैंने शीलवतीकी क्रोधामिके भयसे

१ मरणेऽमुखं ल०। २ भोनेच्छं ग०। भोगोत्थं ल०।

शुःखा तद्वचनं सर्वमसत्यमयधारयन् । प्रकटीकृतकोपाग्निरिद्धिताकारवृत्तिभिः ॥ १८३ ॥
सुग्धे फणीन्द्रनिश्वासभोगाटोपविकोकनात् । भीत्वा तद्ग्रहणं को वा विपवादी विमुन्नति ॥ १८४ ॥
बाह्यस्थैर्यवयः श्रुत्वा भीत्वा तस्यास्त्वमागता । गजकणंचला क्षीणां चित्तवृत्तिनं नेत्सि किम् ॥ १८५ ॥
नास्याश्चित्तं त्वयाभेदि न जाने केन हेतुना । उपायकुशलाभासीत्यसौ तामभ्यतर्जयत् ॥ १८६ ॥
भोगोपभोगद्वारेण रञ्जयेयं मनो यदि । तत्र यद्वस्तु नान्यत्र तत्स्वमेऽप्युपलभ्यते ॥ १८७ ॥
भय शौयादिभी रामसहशो न कचित्पुमान् । वीणादिभिश्चेत्सा सर्वकलागुणविशारदा ॥ १८८ ॥
समुत्तानियतुं शक्ता ससमुद्रा वसुन्धरा । भेतुं शीलवतीचित्तं न शक्यं मन्मथेन च ॥ १९० ॥
समुत्तानियतुं शक्ता ससमुद्रा वसुन्धरा । भेतुं शीलवतीचित्तं न शक्यं मन्मथेन च ॥ १९० ॥
हत्याख्यत्साप्यदः पापादनकण्यं स रावणः । निर्मलैः केतनैद्रात्पश्यतां जनयद्भृशम् ॥ १९१॥
हंसावलीति सन्देहं नवनिर्मोकहासिभिः । दिशो मुखरयद्धे मघण्टाचटुलनिःस्वनैः ॥ १९२ ॥
कुर्वद्घनैर्घनाश्चेपं विश्वलप्टैरिव बन्धुभिः । ययौ पुष्पकमारुद्ध गगने सह मन्त्रिणा ॥ १९३ ॥
भैध्वजदण्डाप्रनिभिन्नवारिद्च्युतवार्लवैः । मन्दगन्धवहानीतैविनीताध्वपरिश्रमः ॥ १९४ ॥
सीतोत्सुकस्तथा गच्छन् दृदशे पुष्पकस्थितः । शरद्दलाहकान्तःस्थो वासौ नीलवलाहकः ॥ १९५ ॥
सम्प्राप्य चित्रकृटाख्यं श्रधानं नन्दनं वनम् । प्रविष्ट इव सीतायाश्चित्तं तुष्टिमगादलम् ॥ १९६ ॥

तुम्हारा ऋभिमत उसके सामने नहीं कहा।। १८२॥ शूर्पणखाके वचन सुन रावणने वह सब भूठ समभा और अपनी चेष्टा तथा मुखाकृति आदिसे क्रांधाग्तिको प्रकट करता हुआ। वह कहने लगा कि हे मुखे ! ऐसा कौन विषवादी—गारुडि़क हैं जो सर्पका निःश्वास तथा फणाका विस्तार देख उसके भयमे उसे पकड़ना छोड़ देता है।।१⊏३-१⊏४।। उसकी वाह्य धीरताके वचन सुनकर ही तू उससे इर गई और यहाँ वापिस चली आई। स्त्रियोंकी चित्तवृत्ति हाथीके कानके समान चक्कल होती है यह क्या तू नहीं जानती ? ।। १८५ ।। मैं नहीं जानता कि तूने इसका चित्त क्यों नहीं भेदन किया । तृ उपायमें कुशल नहीं है किन्तु कुशल जैसी जान पड़ती है। ऐसा कह रावणने शूर्पणखाको खुब डाँट दिखाई।। १८६।। इसके उत्तरमें शूर्पणखा कहने लगी कि यदि मैं भोगोपभोगकी वस्तुत्र्योंके द्वारा उसका मन अनुरक्त करनी तो जो वस्तु वहाँ रामचन्द्रके पास हैं वे अन्यत्र स्वप्नमें भी नहीं मिलती हैं।। १८७ ।। यदि शूर-वीरता त्रादिके द्वारा उसे अनुरक्त करती तो रामचन्द्रके समान शूर-बीर पुरुष कहीं नहीं है। यदि बीणा आदिके द्वारा उसे वश करना चाहती तो वह स्वयं समस्त कला श्रौर गुणोंमें विशारत है। भूमि पर खड़े हुए लोगोंके द्वारा अपनी हथेलीसे सूर्यमण्डलका पकड़ा जाना सरल है, एक बालकभी पाताल लाकसे शपनागका हरण कर सकता है ॥१८८-१८।। श्रीर समुद्र सहित पृथिवी उठाई जा सकती है परन्तु शीलवती स्त्रीका चित्त कामसे भेदन नहीं किया जा सकता। शूर्पणखाके बचन सुनकर रायण पापकर्मके उदयसे पुष्पक विमान पर सवार हो मन्त्रीके साथ आकाशमार्गसे चल पड़ा । पुष्पक विमान पर साँपकी नई काँचलीकी हँसी करनेवाली निर्मल पता-काएँ फहरा रही थीं उनसे वह लोगोंको 'यह हंसोंकी पंक्ति हैं' ऐसा सन्देह उत्पन्न कर रहा था। सुवर्णकी बनी छोटी छोटी घण्टियोंके चक्रल शब्दोंसे वह पुष्पक विमान दिशाश्रोंका सुखरित कर रहा था और मेघोंके साथ ऐसा गाढ़ आलिङ्गन कर रहा था मानो बिछुड़े हुए बन्धुओंके साथ ही आलिङ्गन कर रहा हो ।। १६०-१६३ ।। उस पुष्पक विमान पर जो ध्वजा-दण्ड लगा हुआ था उसके अग्रभागसे मेघ खण्डित हो जाते थे, उन खण्डित मेघोंसे पानीकी छोटी-छोटी बूँदे भड़ने लगती थीं, मन्द-मन्द वायु उन्हें उड़ा कर ले आती थी जिससे रावणका मार्गसम्बन्धी सब परिश्रम दूर होता जाता था ॥ १६४ ॥ सीतामें उत्सुक हो पुष्पक विमानमें वैठकर जाता हुआ रावण ऐसा दिखाई देता था मानो शरद ऋतुके मेघोंके बीचमें स्थित नीलमेघ ही हो ॥ १६५ ॥ जब वह चित्रकूट नामक आनन्ददायी प्रधान वनमें प्रविष्ट हुन्ना तब ऐसा सन्तुष्ट हुन्ना मानी सीताके मनमें ही प्रवेश पा चुका

१ ध्यजमण्टाग्र-म० । २ चित्रकूटारूयनन्दनं नन्दनस्वनम् ख० ।

तदाज्ञयाथ मारीचः परार्ष्यमणिनिर्मितः । भूत्वा हरिणपोसोऽसौ सीतायाः स्वमदर्शयत् ॥ १९० ॥
तं मनोहारिणं दृष्ट्वा पश्य नायातिकौतुकम् । हरिणिश्चित्रवर्णोऽयं रक्षयत्यक्षसा मनः ॥ १९८ ॥
इति सीतावचः श्रुत्वा विनेतुं तत्कृत्हरूष् । तदानिनीषया गत्वा रामो वामे विधौ विधीः ॥ १९९ ॥
श्रीवाभङ्गेन वा पश्यन् कुर्वन् दूरं पुनः श्रुतिम् । वस्तान्धावन् क्षणं खादन् विभयो वातृणाङ्करम् ॥२००॥
हस्तप्राद्यमिवात्मानं कृत्वोद्द्यातिवृर्गः । वृथा कर्षति मां मायामृगो वैपोऽतिदुर्गहः ॥ २०१ ॥
वद्शित्यन्वगात्सोऽपि सृगोऽगाद्गगनाङ्गणम् । कुतः कृत्यपरामशः स्रीवशिकृतचेतसाम् ॥ २०२ ॥
लोकमानो नभो रामस्तनुतामितिह्षयन् । तस्थौ तथैव विभान्तो घटान्तरगताहिवन् ॥ २०३ ॥
'अथातो रामरूपेण परिवृत्तो दशाननः । सीतामित्वा पुरोधत्वा प्रहितो हरिणो मया ॥ २०४ ॥
बार्लादिक् प्रिये पश्य विभ्वमेषांग्रुमालिनः । सिन्दूरतिरूकं न्यस्तं विभतीव विराजते ॥ २०५ ॥
अरोह शिविको तस्मादाशु सुन्दरि वन्धुराम् । २पुरीगमनकालोऽयं वर्तते सुखरात्रये ॥ २०६ ॥
हत्यवादीरादाकण्यं सा मायाशिविकाकृति । विमानं पुष्पकं मोहादाहरोह धरासुता ॥ २०७ ॥
समं वा तुरगाह्रदमात्मनं स्म प्रदर्शयन् । महीगतिमत्र भान्ति जनयन् दुहितुमेहेः ॥ २०८ ॥
तां भुजङ्गीमिवानैषीदुपायेन स्वमृत्यवे । पतित्रताप्रगां पापी मायाञुञ्जर्दशाननः ॥ २०९ ॥
कमाह्यद्वामवान्यैनामवतार्यं वनान्तरे । सथो मायां निराकृत्य ज्ञापितानयनकमम् ॥ २१० ॥

हो ॥ १६६ ॥ तदनन्तर रावणकी आज्ञासं मारीचने श्रेष्ठ माणयोंसे निर्मित हरिणकं बच्चेका रूप बनाकर अपने ज्ञापको सीताके सामने प्रकट किया ॥ १६७ ॥ उस मनोहारी हरिणको देग्वकर सीता रामचन्द्रजीमे कहने लगो कि हे नाथ ! यह बहुत भारी कौतुक देग्वियं, यह ज्ञानेक वर्णांवाला हरिण हमारे मनको अनुरक्षित कर रहा है ॥ १६८ ॥ इस प्रकार भाग्यक प्रतिकृत होने पर बुद्धि रहित रामचन्द्र सीताके वचन सुन उसका कुत्हल दूर करनेके लिए उस हरिणको लानेक इच्छासे चल पड़े ॥ १६६ ॥ वह हरिण कभी तो गरदन मोड़ कर पीछेकी श्रोर देखना था, कभी दूर तक लम्बी छलाङ्ग भरता था, कभी धीरे-धीरे चलता था, कभी दौड़ता था, श्रोर कभी निर्भय हो घासके श्रक्कुर खाने लगता था ॥ २०० ॥ कभी अपने आपको इनने पास ले श्राता था कि हाथसे पकड़ लिया जावे श्रोर कभी उछल कर बहुत दूर चला जाता था । उसकी ऐसी चेष्टा देख रामचन्द्रजी कहने लगे कि यह कोई मायामय मृग है मुफ्ते व्यर्थ ही खींच रहा है श्रोर कठिनाईसे पकड़नेक योग्य है । ऐसा कहते हुए रामचन्द्रजी उसके पीछे-पीछे चले गये परन्तु कुछ समय बाद ही वह उछल कर आकाशांगणमें चला गया सो ठीक ही है क्योंकि जिनका चित्त स्त्रीके वश है उन्हें करने योग्य कार्यका विचार कहाँ होता है १ ॥ २०१-२०२ ॥ जिस प्रकार घड़के भीतर रखा हुआ। साँप दुखी होता है उसी प्रकार रामचन्द्रजी आकाशकी श्रोर देखते तथा श्रपनी हीनताका वर्णन करते हुए वहीं पर आश्चर्यसे चिकत होकर ठहर गये ॥ २०३ ॥

अथानन्तर—रावण रामचन्द्रजीका रूप रखकर स्तीताके पास आया और कहने लगा कि मैंने उस हरिणको पकड़कर आगे भेज दिया है।। २०४॥ हे प्रिये! अब सन्ध्याकाल हो चला है। देखो, यह पश्चिम दिशा सूर्य-विम्वको धारण करती हुई ऐसी सुशांभित हो रही है मानो सिन्दृरका तिलक ही लगाये हो।। २०५॥ इसलिए हे सुन्दरि! अब शीव ही सुन्दर पालकीपर सवार होओ, सुख-पूर्वक रात्रि वितानके लिए यह नगरीमें वापिस जानेका समय है।। २०६॥ रावणने ऐसा कहा तथा पुष्पक विमानको मायासे पालकीके आकार बना दिया। सीता आन्तिवश उसपर आरूढ़ हो गई॥ २०७॥ सीताको व्यामोह उत्पन्न करते हुए रावण अपने आपको ऐसा दिखाया मानो घोड़ेपर सवार पृथिवीपर रामचन्द्रजी ही चल रहे हों॥ २०५॥ इस प्रकार मायाचारमें निपुण पापी रावण उपाय द्वारा पतिव्रताओं अप्रगामिनी—श्रेष्ठ सीताको सिर्णणिके समान अपनी मृत्युके लिए ले गया॥ २०६॥ कम कमसे लङ्का पहुँचकर उसने सीताको एक वनके बीच उतारा और शीव ही माया

१ अथेतो क०, ग०, घ०। २ पुरोगमन ल०। ३ कमात् प०। क्रमः ल०, ख०, म०।

इन्द्रनीलच्छींव देहं गृहार्थ शिष्यसन्ततेः। आचार्यो वा स तस्याः स्वं सुचिरात्समदर्शयत् ॥ २११ ॥
भयेन लज्जया रामविरहोत्थश्चचा च सा । अगाङ्गाजसुता मृर्च्छामितिकृच्छूप्रतिकियाम् ॥ २१२ ॥
सद्यः शिल्वतीस्पर्शाद्विशा गनगगामिनी । विनश्यतीति भीत्वाऽसौ जानकीं स्वयमस्पृशन् ॥ २१३ ॥
विद्याधरीः समाहृय शीताम्बुपवनादिभिः । मृर्च्छामस्या निराकुर्युरिति दक्षा न्ययोजयत् ॥२१४ ॥
उपायैस्ताभिरुद्धतमृर्च्छाऽबोचद्धरासुता । यूयं काः कः प्रदेशोऽयमिति शङ्काकुलाशया ॥ २१५ ॥
विद्याधर्यो वयं लङ्कापुरमेतन्मनोहरम् । वनं रावणराजस्य त्रिखण्डाधिपतेरिदम् ॥ २१६ ॥
त्वाहशी वनिता लोके न काचित्पुण्यभागिनी । महेन्द्रमिव पौलोमी सुभद्देवादिभूपतिम् ॥ २१० ॥
श्रीमती वञ्जजहं वा त्वमेनं कुरु ते पतिम् । स्वामिनी भव सौभाग्याद्वावणस्य महाश्रियः ॥ २१८ ॥
आगलेभ्योऽप्यधिकान् का वा विकीणन्ति गुणान् श्रिया । श्रिखण्डस्याधिपोऽस्त्वस्तु पट्खण्डस्याखिलस्य वा
कि तेन यदि शिलस्य खण्डनं मण्डनस्य मे । प्राणाः सतां न हि प्राणाः गुणाः प्राणाः प्रियास्ततः ॥२२१॥
तद्दश्ययात्पालयाम्येतान् गुणप्राणाच जीविकाम् । मृतिविनश्वरी यातु विनाशमविनश्वरम् ॥ २२२ ॥
विनश्यति न मे शीलं कुलशौलानुकारि तत् । इति प्रत्युसरं दत्वा गृहीत्वा सा श्रतं तदा ॥ २२३॥
विदिण्यामि न भोक्ष्ये च यावक्ष श्रूयते मया । रामस्य क्षमवार्तेति मनसालोच्य सुष्ठता ॥ २२५॥
अवबोधितवैधव्यविरुद्धस्वल्पभूपणा । यथार्थं चिन्तयन्त्यास्त सन्ततं संस्तेः स्थितम् ॥ २२५॥

दरकर उसके लानेका क्रम सूचित किया। जिस प्रकार कोई आचार्य अपनी शिष्य-परम्पराके लिए किसी गृढ़ ऋर्थको बहुत देर बाद प्रकट करता है उसी प्रकार उसने इन्द्रनील मणिके समान कान्ति वाला अपना शरीर बहुत देर बाद सीताको दिखलाया।। २१०-२११।। उसे देखते ही राजपुत्री सीता, भयसे, लजासे, त्रौर रामचन्द्रकं विरहसे उत्पन्न शोकसे तीत्र दुःखका प्रतिकार करनेवाली मुर्च्छाको प्राप्त हो गई।। २१२।। शीलवती पतिव्रता स्त्रीके स्पर्शसे मेरी त्र्याकाशगामिनी विद्या शीघ्र ही नष्ट हो जावेगी इस भयसे उसने सीताका स्वयं स्पर्श नहीं किया।। २१३।। किन्तु चतुर विद्याधरियोंको बुलाकर यह त्रादेश दिया कि तुमलांग शीतल जल तथा हवा आदिसे इसकी मुच्छां दर करो ॥२१४॥ जब उन विद्याधिरयोंक अनेक उपायोंसे सीताकी मुच्छी दर हुई तब शङ्कासे व्याकुल-हृद्य होती हुई वह उनसे पृछने लगी कि आप लोग कौन हैं ? और यह प्रदेश कौन है ? ।। २१५ ।। इसके उत्तरमें विद्याधिरयाँ कहने लगीं कि हम लोग विद्याधिरयाँ हैं, यह मनोहर लङ्कापुरी है, ऋौर यह तीन खण्डके स्वामी राजा रावणका वन है। इस संसारमें आपके समान कोई दूसरी स्नी पुण्यशालिनी नहीं है क्योंकि जिस प्रकार इन्द्राणीने इन्द्रको, सुभद्राने भरत चक्रवर्ती को त्र्यौर श्रीमतीने वजजङ्को श्चपना पति वनाया था उसी प्रकार त्र्याप भी इस रावणको त्र्यपना पति बना रही हैं। त्र्याप सौभाग्यसे महालद्दमीके धारक रावणकी स्वामिनी होन्त्रो ॥ २१६-२१८ ॥ इस प्रकार विद्याधिरयोंके कहनेपर सीता बहुत ही दुःग्वी हुई, उसका मन दीन हो गया। वह कहने लगी कि क्या इन्द्राणी श्रादि स्त्रियाँ अपना शील भङ्गकर इन्द्र आदि पतियोंको प्राप्त हुई थीं ?।। २१६ ।। ऐसी कौनसी कियाँ हैं जो प्राणोंसे भी ऋधिक ऋपने गुणोंको लद्मीके बदले बेच देती हों। रावण तीन खण्डका स्वामी हो, चाहे छह खण्डका स्वामी हो श्रीर चाहे समस्त लोकका स्वामी हो।। २२०।। यदि वह मेरे श्राभूषण स्वरूप शीलका खण्डन करनेवाला है तो मुफ्ते उससे क्या प्रयोजन है ? सजनोंको प्राण प्यारे नहीं, किन्तु गुण प्राणोंसे भी अधिक प्रिय होते हैं।। २२१।। मैं प्राण देकर अपने इन गुणरूपी प्राणोंकी रचा कहँगी जीवनकी नहीं। यह नश्वर शरीर भले ही नष्ट हो जावे परन्तु कुला-चलोंका अनुकरण करनेवाला मेरा शील कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रत्युत्तर देकर उत्तम शील व्रतको धारण करनेवाली सीताने मनसे विचार किया और यह नियम ले लिया कि जवतक रामचन्द्रजीकी कुशलताका समाचार नहीं सुन हुँगी तबतक न बोहुँगी और न भोजन ही कहँगी ॥ २२२–२२४ ॥ वैधव्यपना प्रकट न हो इस विचारसे जिसने ऋपने शरीरपर थोड़ेसे ही ऋाभूषण रख होड़े थे बाकी सब दूरकर दिये थे ऐसी सीता वहाँ संसारकी दशाका विचार करती हुई रहने

प्रादुरासंस्तदोत्पाता छङ्कायां किङ्करा इव । तद्ध्वंसिकालराजस्य समन्ताज्ञयदायिनः ॥ २२६ ॥ उत्पन्नमायुधागारे चर्कं वा कालचकवत् । यज्ञशालाप्रवद्धस्य वस्तकस्यैव शाङ्वलम् ॥ २२० ॥ तदुत्पशिफलस्यास्या नवबोद्धः खगेशिनः । ज्वलदारं महाचकं महाताषमजीजनत् ॥ २२८ ॥ रामो नाम बलो भावी छक्ष्मणोऽप्यनुजातवान् । तस्य रूढप्रतापौ तौ द्वाप्यभिमुखादयौ ॥ २२९ ॥ सीता शीलवती नेयं जीवन्ती ते भविष्यति । अभिभूतिः सशीलानामन्नैव फलदायिनी ॥ २३० ॥ उत्पाताश्च पुरेऽभूवन् बह्वोऽग्रुभस्चकाः । लोकद्वयाहितं वाढमयशश्च युगाविध ॥ २३१ ॥ मुच्यतां मंद्दिवयं यावक्व चेदं रुढिमुच्छति । इति युक्तिमतीं वाणीमुक्तो मन्त्र्यादिभिस्तदा ॥ २३२ ॥ प्रत्यभाषत रुङ्केशो यूयं युक्तिविरोधि किम् । अस्मुत्या वदतेवं च प्रत्यक्षे का विचारणा ॥ २३३ ॥ प्रकारणं समुत्यक्वं सीतापहरणेन मे । चप्रत्यव्यव्यविधिपत्यं च तेन चिन्त्यं करस्थितम् ॥ २३४ ॥ स्वयं गृहागतां लक्ष्मीं हन्यापादेन को विधीः । इति तद्धापितं श्रुत्वा व्यरमन् हितवादिनः ॥ २३५ ॥ हतः परिजनो रामं मायामणिमृगानुगम् । विपिने नष्टदिग्भागं स्वेंऽस्ताचलमेयुपि ॥ २३६ ॥ भद्यानिवष्य सीतां च वैमनस्यमगासराम् । सक्च उस्तनोवियोगोऽपि स्वामिनः केन सक्चतं ॥ २३७ ॥ भानाबुद्यमायाति मर्त्यलोकैकचक्षुपि । ध्वान्ते भियेव निर्याते दलन्तीष्वव्यराशिषु ॥ २३८ ॥ घटामटित कोकानां युग्मे युग्मद्विषा मुद्दा । अर्थः शब्देन वा योगं साधुना जानकीप्रियः ॥ २३८ ॥

लगी ॥ २२५ ॥ उसी समय लङ्कामें उसे नष्ट करनेवाले यमराजके किंकरोंके समान भय उत्पन्न करनेवाले अनेक उत्पात सब खोर होने लगे ॥ २२६ ॥ जिस प्रकार यज्ञशालामें वेंबे हुए बकराके समीप हरी घास उत्पन्न हो उसी प्रकार रावणकी आयुधशालामें कालचक्रके समान चकरत्न प्रकट हुआ। विद्याधरोंका राजा रावण उसके उत्पन्न होनेका फल नहीं जानता था—उसे यह नहीं माळूम था कि इससे हमारा ही घात होगा अतः जिसके अरोंका समृह देदीप्यमान हो रहा है ऐसे उस महाचक्रने उसे बहुत भारी सन्ताप उत्पन्न किया॥ २२७-२२ ॥

तद्नन्तर मिन्त्रयोंने उसे समकाया कि 'रामचन्द्र होनहार बलभद्र हैं, और उनका छोटा भाई लद्मण नारायण होनेवाला है। इस समय उन दोनोंका प्रताप वह रहा है और दोनों ही महान् अभ्युद्यके सन्मुख हैं। सीता शीलवती स्त्रीहे, यह जीते जी तुम्हारी नहीं होगी। शीलवान पुरुपका तिरस्कार इसी लोकमें फल दे देता है। इसके सिवाय नगरमें अग्रुभकी सूचना देनेवाले बहुन भारी उत्पात भी हो रहे हैं इसलिए दोनों लोकोंमें अहित करने एवं युगान्ततक अपयश बढ़ानेवाले इस कुकार्यको उसके पहले ही शीघ छोड़ दो जबतक कि यह बात सर्वत्र प्रसिद्धिको प्राप्त होती हैं'। इस प्रकार मिन्त्रयोंने युक्तिसे भरे बचन रावणसे कहे। रावण प्रत्युक्तरमें कहने लगा कि 'इस तरह आप लोग बिना कुछ सोचे-विचार ही युक्ति-विरुद्ध बचन क्यों कहने हैं ? अरे, प्रत्यक्ष बस्तुमें विचार करनेकी क्या आवश्यकता है ? देखो, सीताका अपहरण करनेसे ही मेरे चकरत्न प्रकट हुआ है, इसलिए अब तीन खण्डका आधिपत्य मेरे हाथमें ही आगया यह सोचना चाहिये। ऐसा कीन मूर्ख होगा जो घरपर आई हुई लक्ष्मीको पैरसे दुकरावेगा'। इस प्रकार रावणका उत्तर सुनकर हितका उपदेश देनेवाले सब मन्त्री चुप हो गये।। २२६-२३५।।

इधर रामचन्द्रजी मणियोंसे वने मायामय मृगका पीछा करते-करते वतमें बहुत आगे चले गये वहाँ वे दिशाओंका विभाग भूल गये और सूर्य अस्ताचलपर चला गया। परिवारके लोगोंने उन्हें तथा सीताको बहुत हूँ दूँ। पर जब वे न दिखे तो बहुत ही खेद-खिन्न हुए। सो ठीक ही है क्योंकि शरीरका वियोग तो सहा जा सकता है परन्तु स्वामीका वियोग कौन सह सकता है।।२३६-२३७।। सबेरा होनेपर मनुष्य-लोंकके चन्नुस्वरूप सूर्यका उद्य हुआ, अन्धकार मानो भयसे भाग गया, कमलोंके समूह फूल उठे, रात्रिक कारण परस्पर द्वेष रखनेवाल चकवा-चकवियोंके युगल हर्षसे मिलने लगे और जिस प्रकार अर्थ निर्दोष शब्दके साथ संयोगको प्राप्त होता है अथवा

१-नात्रैयं घ० ।-नात्रेदं ख०,ग०, । २ घट्खण्डम्याधिपत्यं ल०। ३ सद्यस्तनोर्वि ख०,सद्यः स्नोनि-स० ।

स्वयं परिजनेनापि भास्करो दिवसेन वा । दृष्ट्वा तं मित्रया कैति तृपः प्रपृच्छ साकुछः ॥ २४० ॥ देव देवी च देवो वा नास्माभिरवछोकितः । देवी छायेव ते तस्मात्त्वमवैपीति सोऽभ्यधात् ॥ २४१ ॥ १६ति तद्वचनाहुन्धरन्धा रामं समग्रहीत् । मृन्छां सीतासपणीव मोहयन्ती मनः क्षणम् ॥ २४२ ॥ तदा शीतिकिया सीतासखीव सहसा नृपम् । न्यश्चेषयत्तः सोऽपि क सीतेति प्रबुद्धः न् ॥ २४३ ॥ देवीं परिजनः सर्वः समन्तात्प्रतिभूरुहम् । अन्वेषयन् विकोक्योत्तरीयं वंशविदारितम् ॥ २४४ ॥ तस्यास्तदा तदानीय राघवाय समर्पयत् । उत्तरीयां कुकं देन्या भवत्येतिदतः कुतः ॥ २४५ ॥ इति विज्ञाततत्तर्त्वं शोकन्याकुछमानसः । सहानुजन्ततिश्वन्तां कुवंश्ववंश्वरः स्थितः ॥ २४६ ॥ तत्क्षणे सम्भमाकान्तो दृतो दशरथान्तिकात् । तं प्राप्य विनतो मूर्त्रा कार्यमित्यमभापत ॥ २४७ ॥ गृहीत्वा राहिणीं राही प्रयाते गगनान्तरम् । पृकािकनं तुपारांशुं आग्यन्तं समछोकिपि ॥ २४८ ॥ गृहीत्वायात्स मायावी रामः स्वामी च कानने । तां समन्वेषितुं शोकादाकुछो आग्यित स्वयम् ॥२५०॥ गृहीत्वायात्स मायावी रामः स्वामी च कानने । तां समन्वेषितुं शोकादाकुछो आग्यित स्वयम् ॥२५०॥ मङ्कु हृतमुखादेतत्प्रापणीयमिति स्फुटम् । तद्वाजाज्ञागतोऽस्मीति छेखगर्भकरण्डकम् ॥ २५१॥ न्यधाचाग्रे तदादाय शिरसा रघुनन्दनः । विमोच्य पत्रमन्नस्थं स्वयमित्थमवाचयत् ॥ २५२ ॥ हतो विनीतानगरात् श्रीमतः श्रीमतां पतिः । प्रेमप्रसारितात्मीयभुजाभ्यां स्विपयात्मजो ॥ २५३ ॥

सूर्य दिनके साथ आ मिलता है उसी प्रकार जानकीयहम रामचन्द्रजी परिवारके लोगोंके साथ अ। मिले। परिजनको देखकर राजा रामचन्द्रजीने वड़ी व्ययनासे पूछा कि हमारी प्रिया-सीता कहाँ हैं १ परिजनने उत्तर दिया कि है देव ! हम लोगोंने न आपको देखा है और न देवीको देखा है । देवी तो छायांके समान आपके पास ही थी अतः आप ही जाने कि वह कहाँ गई ? इस प्रकार परिजनके वचनोंसे प्रवेश पाकर चण भरके लिए मनको मोहित करती हुई सीताकी सपन्नीके समान मुर्च्छाने रामचन्द्रको पकड़ लिया- उन्हें मृर्च्छा आ गई।। २३६-२४२।। तदनन्तर-मीताकी सर्खाके समान शीतापचारकी कियाने राजा रामचन्द्रको मुच्छांसे जुदा किया और 'सीता कहाँ हैं' ? ऐसा कहते हुए वे प्रवृद्ध-सचेत हो गये।। २४३।। परिजनके समस्त लोगोंने साताको प्रत्येक वृक्षके नीचे खोजा पर कहीं भी पता नहीं चला। हाँ, किसी वंशकी भाड़ीमें उसके उत्तरीय वस्त्रका एक टुकड़ा फटकर लग रहा था परिजनके लोगोंने उसे लाकर रामचन्द्रजीको सौंप दिया। उसे देखकर वे कहने लगे कि यह तो सीताका उत्तरीय वस्न हैं, यहाँ कैसे आया ?।। २४४-२४५ ।। थोड़ी ही देरमें राम-चन्द्रजी उसका सब रहस्य समक गये। उनका हृदय शोकसे व्याकुल हो गया ऋौर वे छोटे भाईके साथ चिन्ता करते हुए वहीं बैठ रहे।। २४६।। उसी समय संभ्रमसे भरा एक दृत राजा दशरथके पाससे आकर उनके पास पहुँचा और मस्तक भुकाकर इस प्रकार कार्यका निवेदन करने लगा ॥ २४७ ॥ उसने कहा कि आज महाराज दशरथने स्वप्न देखा है कि राहु रोहिणीको हरकर दूसरे आकाशमें चला गया है और उसके विरहमें चन्द्रमा अकला ही वनमें इधर-उधर भ्रमण कर रहा है। स्वप्न देखनेके बाद ही । महाराजने पुरोहितसे पूछा कि 'इस स्वप्नका क्या फल हैं' ? पुरोहितने उत्तर दिया कि त्राज मायावी रावण सीताको हरकर ले गया है और स्वामी रामचन्द्र उसे खोजनेके लिए शोकसे आद्यल हो वनमें स्वयं भ्रमण कर रहे हैं। ट्लके मुखसे यह समाचार स्पष्टरूपसे शीघ ही उनके पास भेज देना चाहियं। इस प्रकार पुरोहितने महाराजसे कहा श्रीर महाराजकी आज्ञानुसार मैं यहाँ आया हूं। ऐसा कह दूतने जिसमें पत्र रखा हुआ था ऐसा पिटारा रामचन्द्रके सामने रख दिया। रामचन्द्रने उसे शिरसे लगाकर उठा लिया और खोलकर भीतर रखा हुआ पत्र इस प्रकार बाँचने लगे।। २४८-२५२।। उसमें लिखा था कि इधर लद्मीसम्पन्न अयोध्या नगरसे लद्मीवानोंके स्वामी महाराज दशरथ प्रेमसे फैलाई हुई अपनी दानों भुजाओंके द्वारा अपने प्रिय पुत्रोंका आलि-**ङ्गनकर तथा उनके शरीरकी कुशल-वार्ता पूछकर यह आज्ञा देते हैं कि यहाँ से दक्षिण दिशाकी ओर** 

१ ऋथ फ०, ख०, ग०।

परिष्वज्यानुयुज्याङ्गक्षेमवार्यं ततः परम् । इत्माज्ञापयत्यत्र दक्षिणाय्यन्तरस्थिताः ॥ २५४ ॥ पट्पञ्चाक्षन्महाद्वीपाश्चकवर्यंनुवर्तिनः । केशवाश्च स्वमाहात्म्यात्तर्द्वपरिरक्षिणः ॥ २५५ ॥ द्वीपोऽस्ति तेषु छङ्काख्याक्षिक्टाद्विवभूषितः । तस्मिन् विनमिसन्तानविद्याधरधरेशिनाम् ॥ २५६ ॥ खतुष्टये व्यतिक्रान्ते प्रजापालनलोलुपे । रावणाख्यः खलो लोककण्टकः खीषु लम्पटः ॥ २५० ॥ तत्तेऽभूदन्यदा तस्य नारदेन रणेच्छुना । रूपलावण्यकान्त्यादिकथितं क्षितिजाभितम् ॥ २५८ ॥ तदेव मदनामोधवाणनिर्मित्रमानसः । पौलस्त्यो ध्वस्तधीधैयों मायावी न्यायदूरगः ॥ २५९ ॥ व्यवस्ववेद्यमागत्य सोपायं स्वां पुरीं सतीम् । अनैषीद्यावदस्माकमुद्योगसमयो भवेत् ॥ २६० ॥ वावस्वकायसंरक्षा कर्तव्येति प्रयां प्रति । प्राहिणोतु कुमारोऽध्यं दूतं स्वं धीरयिज्ञति ॥ २६२ ॥ पिनृलेखार्थमाध्याय रुद्धशोकः कुधोद्धतः । अन्तकस्याङ्गमारोहुं स लङ्कशः किमिच्छति ॥ २६२ ॥ शत्त्रस्य सिहपोतेन किं विरोधेऽस्ति जीविका । सत्यमासम्रस्यूनां सद्यो विध्वंसनं मतेः ॥ २६३ ॥ इत्युद्धतोदितैः कोपमाविश्वक्रेऽथ लक्ष्मणः । जनको भरतः शत्रुष्टश्च अतद्वृत्तकश्चतेः ॥ २६४ ॥ सम्प्राप्य राघवं सोपचारमालोक्य युक्तिमद् । वावयैः शोकं समं नेतुं तदैवं ते सम्बुवन् ॥ २६५ ॥ स्वीर्येण रावणस्यैव परदारापहारिणः । पराभवः परिद्रोग्धा दुरात्माऽधर्मवर्तनः ॥ २६६ ॥ सिताशापेन दाद्योऽसी निर्वचार्यमकार्यकृत् । महापापकृतां पापमस्मिन्नेव फलिष्यति ॥ २६० ॥ उपायश्चिन्त्यां कोऽपि सीताप्रत्ययनं प्रति । इति तैर्वोधितो । रामः सुसोत्थित इवाभवन् ॥ २६० ॥

समुद्रके वीचमें स्थित छप्पन महाद्वीप विद्यमान हैं जो चक्रवर्तीके ऋनुगामी हैं अर्थान् उन सबमें चक्रवर्तीका शासन चलता है। नारायण भी अपने माहात्म्यसे उन द्वीपोंमेंसे आधे द्वीपोंकी रज्ञा करते हैं ॥ २५३-२५५ ॥ उन द्वीपोंमें एक लङ्का नामका द्वीप है, जो कि त्रिकटाचलसे सुशोभित है। उसमें क्रम-क्रमसे राजा विनिमकी सन्तानके चार विद्याधर राजा, जो कि प्रजाकी रक्षा करनेमें सद। तत्पर रहते थे, जब व्यतीन हो चुके तब रावण नामका वह दुष्ट राजा हुआ है जो कि लोकका कण्टक माना जाता है और स्त्रियोंमें सदा लम्पट रहता है।। २५६-२५७।। तदनन्तर युद्धकी इच्छा रखने वाले नारदने किसी एक दिन रावणके सामने सीताके रूप लावण्य और कान्ति आदिका वर्णन किया। उसी समय रावणका मन कामदेवके श्रमोघ वाणोंसे खण्डित हो गया। उसकी बुद्धिकी धीरता जाती रही। न्यायमार्गसे दूर रहनेवाला वह मायावी जिस तरह किसी दूसरेको पता न चल सके इस तरह-गुप्तरूपसे त्राकर सर्वा सीताको किसी उपायसे अपनी नगरीमें ले गया है सो जबतक हम लोगोंके उद्योग करनेका समय त्राता है तबतक अपने शरीरकी रच्चा करनी चाहिये इस प्रकार प्रिया-सीताके प्रति उसे समकानेके लिए कुमारको अपना कोई श्रेष्ठ दत भेजना चाहियें। ऐसा महाराज दशरथने अपने पत्रमें लिखा था। पिताके पत्रका मतलब सममकर रामचन्द्रका शोक तो रुक गया परन्तु वे क्रोधसे उद्धत हो उठे। वे कहने लगे कि क्या रावण यमराजकी गोदमें चढना चाहता है ॥ २५८-२६२ ॥ सिंहके बच्चेके साथ विरोध करनेपर क्या खरगोशका जीवन बच सकता है ? सच है कि जिनकी मृत्यु निकट त्रा जाती है उनकी बुद्धि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है।। २६३।। इस प्रकार रोष भरे शब्दों द्वारा रामचन्द्रने कोध प्रकट किया। तदनन्तर-लक्ष्मण, जनक, भरत श्रीर शत्रुघ्न यह समाचार सुनकर रामचन्द्रजीके पास आये और बड़ी विनय सिंहत उनसे मिलकर युक्तिपूर्ण राज्दों द्वारा उनका शोक दूर करनेके लिए सब एक साथ इस प्रकार कहने लगे।। २६४-२६५।। उन्होंने कहा कि रावण चोरीसे परस्त्री हर कर ले गया है इसरो उसीका तिरस्कार हुआ है। वह द्रोह करने वाला है, दुष्ट है और अधर्मकी प्रवृत्ति चलानेवाला है। उसने चूंकि बिना विचार किये ही यह श्रकार्य किया है श्रतः वह सीताके शापसे जलने योग्य है। महापाप करनेवालोंका पाप इसी लोकमें फल देता है।। २६६-२६७।। श्रव सीताको वापिस लानेका कोई उपाय सोचना चाहिए। इस प्रकार उन सबके द्वारा समभाये जानेपर रामचन्द्रजी सोयेसे उठे हुएके समान सावधान हो

१ लोलुपः । २ अपनन्यवेष ल० । ३ तद्वृत्तकश्रुतः ल० । ४ वीधतो ल० ।

तत्काले खेचरद्वन्द्वं दौवारिकविवेदितम् । नृपानुगतमागत्य यथोचितम रलोकत ॥ २६९ ॥ भविष्यद्वलदेवोऽपि कृततद्योगसम्पदः । एतदागमनं कस्मात्कौ भवन्तौ कुमारकौ ॥ २७० ॥ इत्यन्वयुक्तः सुप्रीवस्तत्रेदं सम्यगत्रवीत् । खगादिदक्षिणश्रेण्यां पुरं किलकिलाह्मयम् ॥ २७१ ॥ तद्वीशो बलीन्द्राख्यो विख्यातः खचरेष्वसौ । प्रियङ्गसुन्दरी तस्य प्रिया तस्यां तन्द्ववौ ॥ २०२ ॥ बालिसुग्रीवनामानावजायावहि भूभुजाम् । पितर्युपरतेऽजायताग्रजस्याधिराजता ॥ २७३ ॥ मसापि युवराजत्वमजनिष्ट क्रमागतम् । एवं गच्छति तत्स्थानमपह्त्य मद्ग्रजः ॥ २०४ ॥ स्रोभाकान्ताशयो देशात् स निर्वासयति स्म माम् । एषोऽपि दक्षिणश्रेण्यां विद्युत्कान्तापुरेशिनः ॥२७५॥ प्रभञ्जनखगाधीशस्तन् जोऽमिततेजवाक् । त्रिधाविद्योऽञ्जनादेग्यामन्याहतपराक्रमः ॥ २७६ ॥ नभश्ररकुमाराणां समुदाये परस्परम् । कदाचिदात्मिविधानामनुभावपरीक्षणे ॥ २७७ ॥ विजयार्द्धगिरेर्मुति क्रमं विन्यस्य दक्षिणम् । वामपादेन भास्वन्तमपहाय पुनस्तदा ॥ २७८ ॥ त्रसरेणुप्रमाणं स्वं शरीरमकृताङ्गतम् । ततः प्रसृति विद्येशैविस्मर्यादितमानसैः ॥ २७९ ॥ अणुमानिति हर्षेण निखिलैरभ्यधाय्ययम् । पीतन्याकरणाम्भोधिः सखा प्राणाधिको मम ॥ २८० ॥ गत्वा कदाचिदेतेन सह सम्मेदपर्वतम् । सिद्धकूटाभिषे तीर्थक्षेत्रेऽईत्प्रतिमा बहुः ॥ २८१ ॥ भभ्यर्च्य भक्त्या वन्दित्वा स्थितोऽस्मिन् ग्रुभभावनः । जटामुकुटसन्धारी रैमुक्तायज्ञापवीतकः ॥२८२॥ काषायवस्त्रः कक्षावलम्बरन्नकमण्डलुः । करोद्धतानपत्राणो नैष्टिकब्रह्मसद्वतः ॥ २८३ ॥ नारदो <sup>अ</sup>विश्विखारूढो रीद्रध्यानपरायणः । अवतीर्यं नभोभागात्परीत्य जिनमन्दिरम् ॥ २८४ ॥

गये।। २६= ॥ उसी समय द्वारपालींने दो विद्याधरींके ऋानेका समाचार कहा। राजा रामचन्द्रने उन्हें भीतर बुलाया और उन्होंने योग्य विनयके साथ उनके दर्शन किये ॥ २६६ ॥ होनहार बलभद्र रामचन्द्र भी उनके संयोगसे हर्षित हुए श्रौर पूछने लगे कि आप दोनों कुमार यहाँ कहाँसे श्राये हैं १ ऋौर ऋाप कौन हैं १ इसके उत्तरमें सुन्नीव कहने लगा कि विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक किलिकल नामका नगर है। विद्याधरोंमें अतिशय प्रसिद्ध बलीन्द्र नामका विद्याधर उस नगरका स्वामी था। उसकी प्रियङ्गसुनदरी नामकी खी थी। उन दोनोंके हम बाली श्रीर सुग्रीव नामके दों पुत्र उत्पन्न हुए । जब पिताका देहान्त हो गया तब बड़े भाई बालीको राज्य प्राप्त हुआ और मुमे क्रमप्राप्त युवराज पद मिला। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर मेरे वड़े भाई वालीके हृदयको लोभने धर दवाया इसलिए उसने मेरा स्थान छी।नकर मुभे देशसे बाहर निकाल दिया। यह तो मेरा परिचय हुआ अब रहा यह साथी। सो यह भी दिला श्रेणीके विद्युतकान्त नगरके स्वामी प्रभक्षन विद्याधरका अमिततेज नामका पुत्र है। यह तीनों प्रकारकी विद्याएँ जानता है, अञ्जना देवीमें उत्पन्न हुन्ना है, और अखण्ड पराक्रमका धारक है।। २७०-२७६।। किसी एक समय विद्याधर-कुमारोंके समृहमें परस्पर अपनी-अपनी विद्यात्रोंके माहात्म्यकी परीचा देनेकी बात निश्चित हुई। उस समय इसने विजयार्ध पर्वतके शिखर पर दाहिना पैर रखकर बायें पैरसे सूर्यके विमानमें ठोकर लगाई। तदनन्तर उसी क्षण त्रसरेणुके प्रमाण अपना छोटा-सा शरीर बना लिया। यह देख. विद्याधरोंके चित्त आश्चर्यसे भर गये, उसी समय समस्त विद्याधरोंने बड़े ह्र्षसे इसका 'अणुमान् यह नाम रक्खा। इसने विक्रियारूपी समुद्रका पान कर लिया है अर्थात् यह सब प्रकारकी विकिया करनेमें समर्थ है, यह मेरा प्राणोंसे भी अधिक प्यारा मित्र है ॥ २०७–२८०॥ मैं किसी एक दिन इसके साथ सम्मेदशिखर पर्वतपर गया था वहाँ सिद्धकूट नामक तीर्थन्तेत्रमें ऋईन्त भगवान्की बहुत सी प्रतिमात्रोंकी भक्ति पूर्वक पूजा वन्दनाकर वहींपर शुभ भावना करता हुन्ना बैठ गया। उसी समय वहाँपर विमानमें बैठे हुए नारदर्जी त्रा पहुँचे। वे जटाओंका मुकुट धारण कर रहे थे, मोतियोंका यक्कोपवीत पहिने थे, गेरुवा वस्त्रोंसे सुशोभित थे, उनकी वगलमें रस्नोंका कमण्डलु लटक रहा था, वे हाथमें छत्ता लिये हुए थे, नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, श्रीर सदा रौद्रध्यानमें

१ यथातिमत त्तर (१)। २ शुभयज्ञोपबीतकः तर । ३०ऽत्रिशिखारूटः तर । (विमानारूदः )।

समुपाविश्वदेकत्र जिनस्तवनपूर्वकम् । समुपेत्य तमप्राक्षं किं मुने स्थानमात्मनः ॥ २८५ ॥ सम्पद्यते न वेत्येतद्वचनाद्ववीदसी। रामछक्षणयोरर्द्धभरतस्वामिताचिरात्॥ २८६॥ भविष्यति कृतप्रेषणस्य ताम्यां तवेप्सितम् । सम्पत्स्यते च तत्प्रेष्यं किञ्चिदामनोरमाम् ॥ २८७ ॥ विहरन्ती वने वीक्ष्य रावणो माययाऽग्रहीत् । तद्रामलक्ष्मणावद्य लङ्काभिगमनोचितम् ॥ २८८ ॥ अन्वेषितारौ पुरुषं तिष्ठतः स्वार्थसिद्धये । इति तद्वचनात्तोपाद्देवास्मि त्वां प्रतीयिव ।। २८९ ॥ तौ च तद्वचनात्पुजामुचितां चक्रतुस्तयोः । अथ विज्ञापयामास प्रमञ्जनतन्द्ववः ॥ २९० ॥ तवादेशोऽस्ति चे इंच्याः स्थानमन्वेषयाम्यहम् । तत्प्रत्ययार्थमारूयेयमभिक्षानं महीपते ॥ २९१ ॥ इति तेनोक्तमाकण्यं विनम्यन्वयखेन्द्रुना । यथाभिप्रेतभेतेन प्रसेत्स्यत्यस्तसंशयम् ॥ २९२ ॥ इति मत्वा स्वनामाङ्कमुद्रिकां मन्प्रियेदशी । वर्णादिभिरिति व्यक्तमुक्त्वा तस्मै ददौ नृपः । १९३॥ स रामचरणाम्भोजं विनम्य गगनान्तरम् । समुत्पत्य समुङ्ख्य समुद्धं सन्निकूटकम् ॥ २९४ ॥ द्विषट्कयोजनायामं नवयोजनविस्तृतम् । द्वात्रिशत्गोपुरोपेतं रत्नप्राकारवेष्टितम् ॥ २९५ ॥ नानाभवनसंकीर्णं मणितोरणभास्वरम् । महामेरुसमुनुङ्गं रावणावासभाजितम् ॥ २९६ ॥ अलिपुंस्कोकिसालापैर्लसत्कुसुमपल्लवैः । सरागहासं गायद्भिरिवोद्यानैर्मनोहरम् ॥ २९७ ॥ रुद्धानगरमासाद्य सीतान्वेपणतत्परः । गृहीतभमराकारो दशाननसभागृहम् <sup>१</sup> ॥ २९८ ॥ इन्द्रजित्प्रमुखान् भूपकुमारान् वीक्ष्य सादरम् । मन्दोदरीप्रभृत्येतद्वनिताश्च निरूपयन् ॥ २९९ ॥ नताखिळखगाधीशमौलिमालाचितक्रमम् । मध्ये सिंहासनं सिंहविक्रमं शकसिंकभम् ॥ ३०० ॥

तस्पर रहते थे। उन्होंने त्र्याकाशसे उनरकर पहले तो जिन-मन्दिरोंकी प्रदक्षिणा दी, फिर जिनेन्द्र भगवानका स्तवन किया और तदनन्तर वे एकान्त स्थानमें बैठ गये। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि हे सने ! क्या कभी सुमे अपना पद भी प्राप्त हो सकेगा ? इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि राम और लक्सणका बहुत ही शीघ्र आधे भरतका स्वामीपना प्रकट होनेवाला है ॥ २८१-२८६॥ यदि तू उनके दूतका कार्य कर देगा तो उन दोनोंके द्वारा तेरा मनोरथ सिद्ध हो जावेगा। उन्हें दूत भेजने का कार्य यों आ पड़ा है कि रामकी स्त्री वनमें विहार कर रही थी उसे रावण छल पूर्वक हरकर ले गया है। इसलिए आज राम और लद्मण अपना कार्य सिद्ध करनेके लिए लङ्का भेजने योग्य किसी पुरुपकी खोज करते हुए वैठे हैं। इस प्रकार नारदके बचन सुनकर हे देव ! बड़े सन्तोपसे हम दोनों श्रापके पास आयं हैं।। २८७-२६ ।। दोनों विद्याधरोंके उक्त वचन सुनकर राम-लद्दमणने उनका उचित सत्कार किया । तदनन्तर प्रभञ्जनके पुत्र ऋणुमान् ( हनुमान् ) ने प्रार्थना की कि यदि आपकी श्राज्ञा हो तो मैं सीता देवीके स्थानकी खांज करूँ। हे राजन ! देवीको विश्वास उत्पन्न करानेके लिए आप कोई चिह्न बतलाइये ॥ २६०-२६१ ॥ इस प्रकार उसका कहा सुनकर रामचन्द्रजीको विश्वास हो गया कि विनमिके वंशरूपी आकाशके चन्द्रमास्वरूप इस विद्याधरके द्वारा हमारा अभिप्राय निःसन्देह सिद्ध हो जावेगा ॥ २६२ ॥ ऐसा मान राजाने मेरी प्रिया रूप रङ्ग आदिमें ऐसी है यह स्पष्ट बताकर उसके लिए अपने नामने चिह्नित मुद्रिका (अंगृठी ) दे ही ॥ २६३ ॥ अणुमान् रामचन्द्रके चरण-कमलोंको नमस्कार कर आकाशके वीच जा उड़ा और समुद्र तथा त्रिकृटाचलको लांघकर लङ्का नगरमें जा पहुँचा। वह लङ्का नगर बारह योजन लम्बा और नौ योजन चौड़ा था, बत्तीस गोषुरोंसे सहित था, रत्नोंके कोटसे युक्त था, महामेरुके समान ऊँचा था, रावणके महलोंसे सुशामित था, एवं जिनमें भ्रमर श्रीर पुंस्कोकिलाएँ मनोहर शब्द कर रही हैं तथा फूल श्रीर पत्ते सुशोभित हैं अतएव जो राग तथा हासके साथ गाते हुएसे जान पड़ते हैं ऐसे बाग-वगीचोंसे मनोहर था, ऐसे लङ्का नगरमं जाकर सीताकी खोजमें तत्पर रहनेवाले अणुमान्ने भ्रमरका रूप रख लिया और क्रम-क्रममे वह रावणके सभागृह, इन्द्रजित् आदि राजकुमारों तथा मन्दोदरी आदि रावणकी स्त्रियोंको बड़े आदरसे देखता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ रावण विद्यमान था।। २६४-२६६॥ तहनन्तर नमस्कार करते हुए समस्त विद्याधर राजाश्रोंक मुकुटोंकी मालाओंसे जिसके चरण-

१ प्रतीत सः ग०, व०। प्रतीय वः क०। प्रतीत्य ल०। २ नमः त०। ३ सभाग्रहे म०, ल०,।

भीलाद्विमिव गङ्गोस्तरङ्गेश्च महीरहै: । 'दोध्यमानमालोक्य रावणं रावितद्विपम् ॥ ३०१ ॥ अहो पापस्य कोऽप्येप विपाकोऽयमपीद्दाः । किल विग्धर्ममुलङ्ग्य परदाराभिलाषुकः ॥ ३०२ ॥ भुवं तक्षारदेनोक्तमकालमरणं ध्रुवम् । भावीति भावयन् सीतां तत्सभायामलक्षयन् ॥ ३०३ ॥ मन्दमन्दप्रभे भानौ दीने सित दिनात्यये । सहायसम्पदं प्रायो मन्वानः सम्पदावहाम् ॥ ३०४ ॥ उदयास्तमयौ नित्यं देहिनामिति रावणम् । रिवर्ययौ निरूप्येव समन्तादिति चिन्तयन् ॥ ३०५ ॥ वृत्तो रामस्य गत्वाऽन्तःपुरपश्चिमगोपुरम् । आरुद्ध लोकमानोऽयं अभरारावराजितम् ॥ ३०६ ॥ वनं सर्वर्तुकं नाम नन्दनं नन्दनोपमम् । फलप्रसवभारावनम्रकम्रमहीरहैः ॥ ३०७ ॥ मन्दगन्धवहाद्धृतनानाप्रसवपाद्धुभिः । कृतकाद्विसरोवापीलतालालितमण्डपैः ॥ ३०८ ॥ मदनोद्दीपनैदेशैरन्येश्चातिमनोहरम् । दृष्ट्वा तत्र मनाक् स्थित्वा सप्रमोदः सकौतुकः ॥ ३०८ ॥ सदनोद्दीपनैदेशैरन्येश्चातिमनोहरम् । दृष्ट्वा तत्र मनाक् स्थित्वा सप्रमोदः सकौतुकः ॥ ३०८ ॥ पर्यातां शिशिपाक्ष्माजमूले शोकाकुलीकृताम् । ध्यायन्तीं निभृतां मृत्वा शीर्त्वापि कुलरक्षणे ॥ ३१९ ॥ सयकां शीलमालां वा समालोक्य धरात्मजाम् । इयं सा रावणानीता सीता ज्ञाताभिराणितैः ॥ ३१२ ॥ अभिज्ञानैर्चृपन्द्रेण मम पुण्योद्यादिति । तद्शेनसमुत्यक्षरागो रावणपापिना ॥ ३१३ ॥ कल्पवलीव दावेन तापितयं सतीत्यलम् । शोकाभितसचित्तोऽपि नीतिमार्गविशारदः ॥ ३१४ ॥

कमल पूजित हैं, जो सिंहासनके मध्यमें बैठा है, सिंहके समान पराक्रमी है, इन्द्रके समान है, हुरते हुए चमरोंसे जो एसा जान पड़ता है मानो गङ्गाकी विशाल तरङ्गोंसे सुशोभित नीलाचल ही हो और जिसने समस्त शत्रुत्रोंको रुला दिया है ऐसे रावणका देखकर अणुमानने सोचा कि इस पापीके यह एसा ही विचित्र कर्मका उदय है जिससे प्रेरित हो इसने धर्मका उद्घंघनकर परस्त्रीकी इच्छा की।। ३००-३०२।। नारदने जो कहा था कि इसका अकालमरण होनेवाला है सो ठीक ही कहा था । इस प्रकार विचार करते हुए अणुमान्ने रावणकी सभामें सीता नहीं देखी ॥ ३०३ ॥ धीरे-धीरे सूर्यकी प्रभा मन्द पड़ गई, दिन अस्त हो गया श्रीर सूर्य रावणके लिए यह सूचना देता हुआ। ही मानो अस्ताचलकी त्रोर चला गया कि संसारमें जितने सहायक हैं वे सब प्राय: सम्पत्तिशा-लियोंकी ही सहायता करते हैं और संसारमें जितने प्राणी हैं उन सबका उदय और अस्त नियमसे होता है।। ३०४-३०५।। इस प्रकार सब खोरसे चिन्तवन करता हुख्रा वह रामचन्द्रका दूत अणुमान् अन्तःपुरके पश्चिम गोपुरपर चढ़कर नन्दन नामका वन देखने लगा। वह नन्दन वन भ्रमरोंके शब्दसे सुशोभित था, उसमें समस्त ऋतुओंकी शोभा बिखर रही थी. साथ ही नन्दन-वनके समान जान पड़ता था, फल श्रौर फूलोंके बोभसे भूके हुए सुन्दर सुन्दर बुश्रों, मन्दमन्द वायुसे उड़ती हुई नाना प्रकारके फूलोंकी परागों, कत्रिम पर्वतों, सरोवरों, बावलियों, तथा लताओंसे सुशाभित मण्डपों श्रीर कामको उद्दीपित करनेवाले श्रन्य श्रनेक स्थानोंसे श्रन्यन्त मनोहर था। उसे देख वह श्रणुमान् कुछ देर तक हर्ष श्रौर कौतुकके साथ वहां खड़ा रहा ॥ ३०६-३०६ ॥ वहीं किसी समीपवर्ती स्थानमें उसने सीताको देखा। उस सीताको साम ऋादि उपायोंके द्वारा वश करनेके लिए अभिग्रा-यानुकूल चेष्टात्र्योंको जानने वाली अनेक विद्याधरियाँ घेरे हुई थी। वह शिशपा वृक्तके नीचे शोकसे व्याकुल हुई बैठी थी, चुप चाप ध्यान कर रही थी, मरकर अथवा जीर्ण शीर्ण होकर भी कुलकी रक्षा करनेमें प्रयत्नशील थी, तथा ऐसी जान पड़ती थी मानो शीलकी-पातिब्रह्य धर्मकी माला ही हो। ऐसी सीताको देख श्रणुमान्ने विचार किया कि यह वही सीता है जिसे रावण हरकर लाया है । उसने राजा रामचन्द्रजीके द्वारा बतलाये हुए चिह्नोंसे उसे पहिचान लिया ऋौर साथ ही यह विचार किया कि मेरे पुण्योदयसे ही मुक्ते आज इस सतीके दर्शन हुए हैं। दर्शन करनेसे उसे बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ। उसने समभा कि जिस प्रकार दावानलके द्वारा कल्पलता संतापित होती है उसी प्रकार पापी रावणके द्वारा यह सती सन्तापित की गई है। इस प्रकार उसका चित्त बदापि शांकसे सन्तम हो

१ दुध्यमान स॰ (१)।

प्रारुधकार्यसंसिद्धावुद्यतस्य विवेकिनः । प्राहुनीतिविदः कोपं व्यसनं कार्यविष्ठकृत् ॥ ३१५ ॥ तस्मादस्थानकोपेन कृतमित्याहितक्षमः । निजागमन वार्तां तामवबोधियतुं सतीम् ॥ ३१६ ॥ मनागवसरावेक्षा स्थितस्ताविष्ठवाकरः । उदयक्ष्माभृदुद्धासिचूढामिणिनभां बमौ ॥ ३१७ ॥ दृष्ठाननोऽप्यतिक्रान्ते तन्नास्या दिनसम्के । सीता की दृणवस्थेति चिन्तयन् दीपिकावृतः ॥ ३१८ ॥ दृष्ठावक्ष्यदुमोपेतनीलादिरिव जक्षमः । निरीक्षितुं तथैवायात् सोत्कण्ठोऽन्तःपुरान्वितः ॥ ३१९ ॥ मद्धतुं कुशलोदन्तं संश्रोप्यामि कदा निर्वति । मत्वा तां स्तिमिताकारां चिरं वीक्ष्य सविस्मयः ॥३२०॥ न काचिष्वेदशी क्वीयु पतिभक्ते ति चिन्तयन् । अपसृत्य स्थितः किञ्चिद् वूर्ता मक्तरिकाभिधाम् ॥३२९॥ प्राहिणोशदिभिप्रायं परिज्ञातुं विवेकिनीम् । जानकीं विनयेनासौ प्रपथ प्रश्रु महत्त्रः ॥ ३२२ ॥ महारिके खगेन्द्रस्य खेचरेन्द्रप्रियात्मजाः । देव्यः पञ्चसहस्राणि त्वत्समाना मनोरमाः ॥ ३२२ ॥ तसासां त्यं स्वामिनी भृत्वा महादेवीपदे स्थिता । त्रिखण्डाधिपतेर्भूयाः सश्चीर्वद्यःस्थले चिरम् ॥ ॥३२४॥ विकलं मा कृथा विद्युष्टपलं तच यौवनम् । हस्तात्पुलस्तिपुत्रस्य रामस्त्वा नेष्यतीत्यदः ॥ ३२५ ॥ वितर्कण कदम्बोद्दवनं वा विद्धि निष्फलम् । ध्रुधातानेकपारातिवक्त्रान्तर्वीतनं मृगम् ॥ ३२६ ॥ परित्याजयितुं बृद्धि कः समर्थतमः पुमान् । इत्यभ्यधारादाकण्ये निश्चला वसुधासुता ॥ ३२७ ॥ वसुधेव स्थितौ भेतुं के वा शक्ताः पनिवताम् । वत्तं द्वा स्वराधीदाः स्वयमागत्य कातरः ॥ ३२८ ॥ कुलं चेद्वित्तितुं तिष्टेर्नं विचारक्षमं हि तत् । कजा चेद्वीनसम्बन्धात्सा तस्याः प्रसवोऽत्र न ॥ ३२९ ॥

गया तथापि वह नीतिमार्गमें विशारद होनेसे सोचने लगा कि जो विवेकी मनुष्य अपने प्रारम्भ किये हुए कर्मको सिद्ध करनेमें उद्यत रहता है उसे क्रोध करना एक प्रकारका व्यसन है और कार्यमें विघ्न करनेवाला है ऐसा नीतिज्ञ मनुष्य कहते हैं। इसलिए असमयमें क्रोध करना व्यर्थ है ऐसा विचारकर उसने समा धारण की और उस पतिव्रताको अपने त्यानेका समाचार वतलानेके लिए अवसरकी प्रतीक्षा करता हुन्ना वह वहीं कुछ समयके लिए खड़ा हो गया। उसी समय चन्द्रमाका उदय हो गया स्रोर वह उदयाचलके शिखर पर चूडामणिके समान सुशोभित होने लगा ॥ ३१०-३१७॥ उसी समय 'ब्राज सीताको लाये हुए सात दिन बीत चुके हैं अतः देखना चाहिये कि उसकी क्या दशा हैं! ऐसा विचार करता हुआ रावण वहाँ आया। वह अनेक दीपिकाओंसे आवृत था— उसके चारों त्र्योर अनेक दीपक जल रहे थे इसलिए वह ऐसा जान पड़ता था मानो देदीध्यमान कल्पवृक्षोंसे सिद्द्त चलता फिरना नीलगिरि ही हो। वह उत्कण्ठासे सिद्दत था तथा अन्तःपुरकी **क्षियोंसे युक्त था।। ३१८-३१६।। 'मैं अपने प**िनका कुशल समाचार कव सुनूँगी' ऐसा विचार करती हुई सीता चुपचाप स्थिर वैठी हुई थी। उमे रावण वड़ी देर तक आश्चर्यसे देखता रहा श्चौर क्रियोंके बीच ऐसी पतित्रता स्त्री कोई दूसरी नहीं है ऐसा विचार कर वह कुछ पीछे हटकर दूर खड़ा रहा। वहींसे उसने सीताका ऋभिप्राय जाननेके लिए अपनी मञ्जरिका नामकी विवेकवर्ती द्ती उसके पास भेजी। वह दूती सीताके पास आकर विनयसे कहने लगी कि हे स्वामिनी, विद्याधरोंके राजा रावणकी पाँच हजार स्त्रियाँ हैं जो विद्याधर राजाश्रोंकी पुत्रियाँ हैं श्रीर तुम्हारे ही समान मनोहर हैं। तुम उन सबकी स्वामिनी होकर महादेवीक पद्पर स्थित होओं श्रीर तीन खण्डके स्वामी रावणके बत्तःस्थलपर चिरकाल तक लद्दमीके साथ साथ निवास करो ॥ ३२०-३२४॥ बिजलीके समान चक्रल श्रपने इस यौवनको निष्फल न करो। 'रावणके हाथसे राम तुम्हें बापिस ले जावेगा' इस विचारको तुम कदम्बके विशाल वनके समान निष्फल समभो । भूखसे पीड़ित सिंहके मुखके भीतर वर्तमान मृगको छुड़ानेके लिए कौन मनुष्य समर्थ है ? इस प्रकार उस मञ्जरिका नामकी दूतीने कहा सही परन्तु सीता उसे सुनकर पृथिवीके समान ही निश्चल बैठी रही सो ठीक ही है क्योंकि पतिव्रता स्वीको भेदन करनेके लिए कौन समर्थ हो सकता है ? उसे निश्चल देख रावण स्वयं डरते डरते पास आकर कहने लगा कि यदि तू कुलकी रत्ता करनेके लिए बैठी है तो यह बात विचार करनेके योग्य नहीं है। यदि लज्जा भाती है तो वह नीच मनुष्योंके संसर्गसे

१ निजागमनवृत्तान्त-म॰, स॰ । २ पतिं भक्तेति स॰ । ३ तद्दृष्ट्या स॰ ।

रामे चेत्रोम तद्विद्धि जन्मान्तिरत्सिक्षभम् । चिरं परिचितं कस्माद्विस्मराग्यथुनैव तम् ॥ ३३० ॥ इति चेत्रसंस्तौ जन्तौ केन कस्य न संस्तवः । परिखावारिधिर्दुर्गीस्रक्टाद्धिः खगेश्वराः ॥ ३३१ ॥ दुर्गपालाः पुरं छक्का मेघनादावयो भटाः । नायकोऽहं कथं तस्य तव भर्तुः प्रवेशनम् ॥ ३३२ ॥ तस्मारादाशामुन्त्रित्वा मदाशां पूर्य प्रिये । अवश्यं भाविकार्येऽस्मिन् किं कालहरणेन ते ॥ ३३३॥ हसन्त्याश्च तदम्त्याश्च तव प्रापृणिकोऽस्म्यहम् । मन्कान्तकान्तासन्ताने कान्ते चूलामणिर्भव ॥ ३३४ ॥ न चेदसि विभाग्यत्वादखेव घटदासिका । अतिथिवां भव प्रेतनाथावासितवासिनाम् ॥ ३३५ ॥ इति तां भामिवापुण्यः स्वकर्तुं व्यथमव्यवित् । तदाकण्यापि भूभूता समाहितमनास्तदा ॥ ३३६ ॥ ध्याति धर्म्यव नैर्मल्यमादघानाभवित्थरा । खगेशवक्त्रनिर्यातवाग्जालज्वलनावली ॥ ३३७ ॥ स्विताचैर्याम्बुधि प्राप्य सद्धः शान्तिमगारादा । विक्रमेण यथा पुंसः सर्वसौभाग्यसम्पदा ॥ ३३८ ॥ स्विताचैर्यामुधि प्राप्य सद्धः शान्तिमगारादा । विक्रमेण यथा पुंसः सर्वसौभाग्यसम्पदा ॥ ३३८ ॥ सद्याः सीतालतां दग्धुं जुम्भमाणं मनोरणे । मन्दोदर्श हितश्च्यवचनामृतवारिभिः ॥ ३४० ॥ प्रशमय्य किमस्थाने जनवत्कोपवान् भवेः । विचिन्तय किमेषा ते दण्डयोग्याऽवभासते ॥ ३४९ ॥ मन्दारप्रसवारव्धमालाग्निक्षेपमहीतं । सत्तीनां परिभूत्याश्च खगामिन्यादिका अधुवम् ॥ ३४२ ॥ विद्याविनाशमायान्ति तत्स्या विर्वा विपक्षकः ॥ । पुरा स्वयग्यभाहेतोरश्वप्रीवःखगाधिपः ॥ ३४२ ॥ पद्मावतींनिमित्तेन प्रसिद्धो मधुसूदनः । समासकः सुतारायां विधीरशनिघोपकः ॥ ३४४ ॥ ३४२ ॥

होती है अतः यहाँ ज्सकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती ॥ ३२५-३२६ ॥ यदि राममें तेरा प्रेम हैं तो तू उसे अब मरे हुएके समान समक । जो चिरकालमे परिचित है उसे इस समय एकदम फैसे भूल जाउँ ? यदि यह तरा कहना है नो इस मंसारमें किसका किसके साथ परिचय नहीं है ? कदाचित यह सोचती हो कि राम यहाँ आकर मुफे ले जावेंगे सो यह भी ठीक नहीं हैं क्योंकि समुद्र तो यहाँकी खाई है, त्रिकुटाचल किला है, विद्याधर लोकपाल हैं, लङ्का नगर है, मेघनाद आदि योद्धा हैं ऋौर मैं उनका स्वामी हूँ फिर तुम्हार रामका यहाँ प्रवेश ही कैसे हो। सकता है ?।। ३३०–३३२।। इसलिए है प्रिये ! रामकी आशा छोड़कर मेरी आशा पूर्ण करो । जो कार्य अवश्य ही पूर्ण होने-वाला है उसमें समय बितानेसे तुसे क्या लाभ है ?।। ३३३ ।। तू चाहे रो और चाहे हँस, मैं तो तेरा पाइना हो चुका हूं। हे सुन्दर्रा ! तू मेरी सुन्दर स्त्रियोंके समूहमें चूडामणिके समान हो।। ३३४॥ यदि तू अभाग्य वश मेरा कहना नहीं मानेगी तो तुभे आज ही मेरी घटदासी बनना पड़ेगा श्रथवा यमराजके घर रहनेवालोंका अतिथि होना पड़िगा।। ३३५।। इस तरह जिस प्रकार पुण्यहीन मनुष्य लद्मीको वश करनेके लिए व्यर्थ ही वकवास करता है उसी प्रकार उस रावणने सीताको वश करनेके लिए व्यर्थ ही वकवास किया। उसे मुनकर सीता निश्चल चित्त हो धर्म्यध्यानके समान निर्मलता धारण करती हुई निश्चल बैठी रही। रावणके मुख्यसे निकले हुए बचन-समृहरूपी ऋग्निकी पंक्ति सीताके धैर्यह्मपी समुद्रको पाकर शीव ही उसी समय शान्त हो गई। उस समय रावण सोचने लगा कि 'मैं जिस प्रकार पराक्रमके द्वारा समस्त पुरुषोंको जीतता हूँ उसी प्रकार अपनी सौभाग्य-रूपी सम्पदाके द्वारा समस्त श्वियोंको भी जीतता हूं - उन्हें अपने वश कर लेता हूं फिर भी यह सीता मेरा तिरस्कार कर रही हैं ऐसा विचारकर रावण क्रोध करने लगा। सीतारूपी लताको शीघ ही जलानेके लिए रावणके मनरूपी युद्धस्थलमें जो प्रचण्ड कोधरूपी दावानल फैल रही थी उसे मन्दोदरीने हितकारी तथा सुननेके योग्य वचनरूपी अमृत जलसे शान्तकर कहा कि आप इसतरह साधारण पुरुषके समान अस्थानमें क्यों कोध करते हैं ? जरा सोचा तो सही, यह स्त्री क्या आपके दण्ड देने योग्य माळूम होती है ? अरे, मन्दारवृक्षके फूलोंसे बनी हुई माला क्या अग्निमें डाली जानेके योग्य है ? आप यह याद रिखये कि सती स्त्रियोंका तिरस्कार करनेसे आकाशगामिनी आदि विद्याएँ निश्चित ही नष्ट हो जाती हैं और ऐसा होनेसे आप पत्तरहित पत्तीके समान हो जावेंगे। पहले

१ मामिव लक्ष्मीमिव । २ र्स:ता । ३ खगामित्वादिका म० । ४ विः पद्मो । ५ विपक्षकः पद्मरहितः ।

पराभवं परिप्रासो मा भूस्त्वमि ताहशः। मा मंत्था मां सपत्नीति मह्नचस्त्वं प्रमाणयन् ॥ ३४५ ॥ त्युक्तेरुत्तरं वाक्यमिश्यातुमशक्तुवन् ॥ ३४६ ॥ समं प्राणिरियं त्याज्येत्यगात्स कृपितः पुरम् । मन्दोदरी परित्यक्तनिजपुत्रीशुगाहिता ॥ ३४० ॥ सीतां मिथः श्रिताभाविविदादेशभयात् श्रितौ । यां निश्लेपयति स्मेति मया कलहकारणात् ॥ ३४८ ॥ आगतामेव मत्पुत्रीं तां त्वां मे मन्यते मनः । पापेन विधिनाऽऽनीता भद्रे त्वं दुःलकारिणा ॥ ३४९ ॥ अलह्वयं केनचिचात्र प्रायेण विधिचेष्टितम् । इह जन्मिन किं बन्धुः किं वा त्वं मेऽन्यजन्मिन ॥ ३५० ॥ न जाने त्वां विलोक्याच मम स्नेहः प्रवद्धते । यदि मजननीत्वं त्वं पद्मनेत्रेऽवबुध्यते ॥ ३५१ ॥ त्वां मे भावियतुं विष्ट सपत्नीं खचराधियः । तेन वाले मृति वापि याहि मा गास्तदीप्तितम् ॥३५२ ॥ स्तनप्रसृतिमित्येवं विद्नती प्रायदुःसुका । तस्याः पयोधरहन्द्रमिभ्षेक्तुमिवापतत् ॥ ३५३ ॥ तद्दिय जानकी सर्वं प्राप्ता स्वामिव सातरम् । जायते स्मार्द्रहृद्या वाष्पाविलविलोचना ॥ ३५५ ॥ तद्दिय जानकी सर्वं प्राप्ता स्वामिव सातरम् । जायते स्मार्द्रहृद्या वाष्पाविलविलोचना ॥ ३५५ ॥ कृताक्षिलरहं याचे गृहाणाहारमिन्वके । सर्वस्य साधनो देहस्तस्याहारः त्र सुसाधनम् ॥ ३५६ ॥ कृताक्षिलरहं याचे गृहाणाहारमिन्वके । सर्वस्य साधनो देहस्तस्याहारः त्र सुसाधनम् ॥ ३५७ ॥ वदन्ति तिपुणाः क्ष्माजे प्रस्वादि कृतोऽसति । स्थिते वपुपि रामस्य स्वामिनस्तव वीक्षणम् ॥३५८ ॥ व चेतहर्शनं साध्यं वपुरेव महत्त्वः। । च चेन्यह्वनं प्राह्मं त्वयाहमपि भ्राजनम् ॥ ३५९ ॥

स्वयंप्रभाके लिए अध्वयाव विद्याधर, पद्मावतीकं कारण राजा मधुसूद्त और सुतारामें आसक्त हुआ निर्बुद्धि अशनिघोष पराभवको पा चुका है अतः आप भी उन जैसे मत होत्रों। ऐसा मत सम-ि कि मैं सौतके भयसे एसा कह रही हूँ। आप मेर वचनका प्रमाण मानते हुए सीता सम्बन्धी मोह छोड़ दीजिये। ऐसा मन्दीदरीने रायणमे कहा। रावण उसके वचनोंका उत्तर देनेमें समर्थ नहीं हो सका श्रत: यह कहता हुआ कुपित हो नगरमें वापिस चला गया कि श्रव तो यह प्राणोंके साथ ही छोड़ी जा संकंगी ।। ३३६-३४७ ।। इधर जो अपनी छोड़ी हुई पुत्रीके शोकसे युक्त है ऐसी मन्दोदरी सीतासे एकान्तमं कहने लगी कि जिस पुत्रीको मैंने निमित्तज्ञानीके आदेशके डरसे पृथिवीमें नीचे गड़वा दिया था वही कलह करनेके लिए मेरी पुत्री तू आ गई है ऐसा मेरा मन मानता है। हे भद्रे ! तू दुःख देने वाले पापी विधानाके द्वारा यहाँ लाई गई है। सो ठीक ही है क्यों कि इस लोकमें प्रायः विधानाकी चेष्टाका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। मालूम नहीं पड़ता कि तू मेरी इस जन्मकी सम्बन्धिनी है अथवा पर जन्मकी सम्बन्धिनी है। न जाने क्यों तुमे देखकर आज मेरा स्नेह बढ़ रहा है। हे कमललोचने ! बहुत कुछ सम्भव है कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी पुत्री है, यह तू भी समभ रही है। परन्तु यह विद्याधरोंका राजा तुमे मेरी सौत बनाना चाहता है इसलिए हे बच्चे ! चाहे मरणको भले ही प्राप्त हो जाना परन्तु इसके मनारथको प्राप्त न होना, इसकी इच्छानुसार काम नहीं करना। इस प्रकार कहती हुई मन्दोदरी बहुत ही उत्सुक हो गई। उसके स्तनोंसे दूध करने लगा और उसके स्तनयुगल सीताका अभिषेक करनेके लिए ही मानो नीचेकी श्रोर भुक गये ॥ ३४५-३५३ ॥ उसका कण्ठ गर्गद हो गया, दोनों नेत्रोंसे स्नेहको सूचित करनेवाला जल गिरने लगा और उस समय उसका मुखकमल शोकरूपी अग्निसे मिलन हो गया ॥ ३५४॥ यह सब देख सीताको ऐसा लगने लगा मानो मैं अपनी माताके पास ही आ गई हूं, उसका हृदय त्रार्द्र हो गया ऋौर नेत्र ऋाँसुओंसे भर गये।। ३५५।। उसका अभिप्राय जानकर रावणकी पट्टरानी मन्दोदरी कहने लगी कि यदि तू अपना कार्य अच्छी तरह सिद्ध करना चाहती है तो हे माँ! मैं हाथ जोड़कर याचना करती हूँ, तू आहार प्रहण कर, क्योंकि सबका साधन शरीर है भौर शरीरका साधन आहार है।। ३५६-३५७॥ चतुर मनुष्य यही कहते हैं कि यदि वृक्ष नहीं होगा तो फूल आदि कहाँ से आवेंगे ? इसी प्रकार शरीरके रहते ही तुक्ते तेरे स्वामी रामचन्द्रका दर्शन हो सकेगा।। ३५८।। यदि उनका दर्शन साध्य न हा तो इस शरीरसे महान तप ही करना

१ वदती हा० । २ तथाहारः हा० । ३ वृक्ते ।

स्वजामीत्यवद्द्सीताप्येतस्र त्वावधार्यं च । ममामातापि मातेव मषुःखे दुःखिताऽजनि ॥ १६० ॥ धृति चित्ते विनम्यैतखरणी खिग्धमैक्षत । मक्षृयास्थापनाकाले मत्युताया इवेक्षितम् ॥ १६१ ॥ धृतन्मां मधुरं सत्याः सन्तापयित सर्वतः । इति प्रलयमापन्ना तदा रावणवल्लभा ॥ १६२ ॥ धार्मेर्दुःखेन तद्दुःखाद् विनीता प्राविशत्युरम् । शिशिपास्थस्ततोऽभ्येत्य दूतः प्रवगविद्यया ॥ १६१ ॥ प्रावृत्या कपेमेर्द्यां स्वयं निद्रात्यभिद्रतान् । विधाय रक्षकान् देव्याः पुरस्तात्समवस्थितः ॥ १६४ ॥ प्रणम्य तां स्ववृत्तान्तं सर्वं संश्राव्य वानरः । रामस्वामिनिदेशेन लेखगर्भकरण्डकम् ॥ १६५ ॥ मयाऽऽनीतिमदं देवीत्यमेऽस्याः स तद्क्षिपत् । १तं दृष्टा किमयं मायाविप्रहो रावणोऽधमः ॥ १६६ ॥ श्राक्कभानेति सा वीक्ष्य तत्र श्रीवत्सलाल्लनम् । रत्नाङ्गुलीयकं चात्मपतिनामाक्षराक्कितम् ॥ १६७ ॥ ममेदमपि भात्येव मायेवास्य दुरात्मनः । को जानाति तथाप्येतत्पत्रं तस्यैव वा भवेत् ॥ १६८ ॥ मद्राग्यादिति निर्भिद्य मुद्रां उपत्रमवाचयत् । ४वाचनानन्तरं वीतशोकया क्रिथविक्षया ॥ १६९ ॥ जीविताहं त्वया स्थानमधितिष्ठसि मे पितुः । इत्युक्तः सीतया कर्णो पिधाय पवनात्मनः ॥ १७०॥ मत्यामिनो महादेवी मातर्नेहान्यकल्पना । त्वै नेतुं मम सामर्थ्यमधैवास्ति पतिव्रते ॥ १७९ ॥ नास्ति भष्टारक्रस्याज्ञा स्वयमेव महीपितः । हत्वैत्य रावणं तस्य त्वां नेष्यित सह श्रिया ॥ १७२ ॥ तत्साहसेन तत्कीतिव्याप्यास्ताम् भुवनत्रयम् । ततः शरीरसन्धारणार्थमाहारमाहर ॥ ३७३ ॥

चाहिये। यह सब कहनेके बाद मन्दोदरीने यह भी कहा कि यदि मेरे वचन नहीं मानती है तो मैं भी भोजन छोड़े देती हूं। मन्दोदरीके वचन मुनकर सीताने विचार किया कि यदापि यह मेरी माता नहीं है तथापि माताके समान ही मेरे दुःखसे दुःखी हो रही है। ऐसा विचारकर वह मन ही मन मन्दादरीके चरणोंको नमस्कारकर उनकी श्रीर बड़े स्त्रेहसे देखने लगी। उसे ऐसी देख मन्दोदरी सोचने लगी कि मंजूपामें रखते समय जिस प्रकार मेरी पुत्री मेरी स्रोर देख रही थी उसी प्रकार श्राज यह सीना मेरी श्रोर देख रही है। इस पनिव्रनाका यह मधुर दर्शन मुक्ते सब श्रोरसे सन्तप्त कर रहा है। इस प्रकार शांकको प्राप्त हुई मन्दोदरीने सीनाके दुःखसे विनम्न हो आप्तजनोंके साथ साथ नगरमें बड़े दुःखमे प्रवेश किया। तदनन्तर उसी शिशपा वृक्षपर बैठे हुए दृत अणुमान्ने प्रवग नामक विद्याके द्वारा अपना बन्दर जैसा रूप बना लिया श्रीर वनकी रत्ता करनेवाले पुरुषोंको निद्रासे युक्तकर वह स्वयं सीतादेवीके आगे जा खड़ा हुआ।। ३५६-३६४॥ वानर रूपधारी अणु-मान्ने सीनाको नमस्कारकर उसे अपना सव वृत्तान्त सुना दिया श्रीर कहा कि मैं राजा रामचन्द्र-जीके स्त्रादेशसे, जिसके भीतर पत्र रखा हुआ है ऐसा यह एक पिटारा ले स्त्राया हूं। इतना कह उसने वह पिटारा सीता देवीके आगे रख दिया। वानरका देखकर सीताको सन्देह हुआ कि क्या यह मायामयी शारीरको धारण करनेवाला नीच रावण ही है ? ॥ ३६५-३६६ ॥ इस प्रकार सीता संशय कर रही थी कि उसकी दृष्टि श्रीवत्सके चिह्नसे चिह्नित एवं अपने पतिके नामाक्षरोंसे श्रङ्कित रत्नमयी अंगूठीपर जा पड़ी। उसे देख वह फिर भी संशय करने लगी कि मुक्ते तो ऐसा जान पड़ता है कि यह दुष्ट रावएकी ही माया है। क्या है ? यह कौन जाने, परन्तु यह पत्र तो उन्हींका है श्रीर मेरे भाग्यसे ही यहाँ आया है ऐसा सोचकर उसने पत्रपर लगी हुई मुहर तांड़कर पत्र बाँचा। पत्र बाचते ही उसका शोक नष्ट हो गया। वह स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखकर कहने लगी कि तूने मुक्ते जीवित रक्खा **है अतः मेरे पि**ताके पदपर अधिष्ठित है—मेरे पिताके समान है। जब सीताने उक्त वचन क**हे** तब पवनपुत्र ऋणुमान्ने अपने कान ढककर उत्तर दिया कि हे माता ! आप मेरे स्वामीकी महादेवी हैं, इसपर अन्य कल्पना न कीजिये। हे पतिव्रते ! यद्यपि तुम्हें अगज ही ले जानेकी मेरी शक्ति है तथापि स्वामीकी श्राज्ञा नहीं है। राजा रामचन्द्रजी स्वयं ही त्याकर रावणको मारेंगे श्रीर उसकी लच्मीके साथ साथ तुम्हें ले जावेगें। उस साहसपूर्ण कार्यसे उनकी कीर्ति तीनों लोकोंमें व्याप्त होकर रहेगी

१ तद्दृष्ट्वा म०, ल०। २- भवत् ल०, म०। ३ पत्रं विवाचयत् ल०। ४ वचनानन्तरं ल०। ९ व्याप्यताम् ल०।

भगवायत्र को दोषो राज्ञा ते सङ्गमोऽचिरात् । इत्याक्यत्सा ततस्यक्ता वैमनस्यं महीसुता ॥ ३७४ ॥ १ कायस्थितिसमादानं चाम्युपेत्य कृतत्वरम् । तत्काळोचितकायोंक्तिकुश्ला तं व्यस्तंपत् ॥ ३७५ ॥ प्रणम्य सोऽपि तत्पाद्पङ्कां भास्करोद्ये । गत्वा ततो झटित्याप रामं स्वागमनोन्मुखम् ॥३७६॥ बदनाव्जप्रसादेन कार्यसिद्धं न्यवेदयत् । प्रणम्य स्वामिना सम्यक् परिरम्योदितासनः ॥ ३७७ ॥ उपविष्टो सुदा तेन पृष्टो इष्टेति मित्रिया । ससपञ्चसुदीयों बैवंचत्तःप्रीतिहेतुकम् ॥३७८ ॥ निसर्गादावणो इसश्रकं चान्यत्समुद्ययौ । छङ्कायां दुनिमित्तानि चासन् र कृत्याश्च खेचराः ॥ ३७९ ॥ सन्ति तत्सेवकाः सर्वमेतदाळोच्य मन्त्रिभिः । जानक्यानयनोपायो निश्चितव्यो यथा तथा ॥ ३८० ॥ इतीदमुचितं कार्यमवदत्पवनात्मजः । तदुक्तं चेतसा सम्यगवधायोंजिताशयः ॥ ३८१ ॥ ३८१ ॥ उत्तः सेनापति पद्दबन्धेनानिस्तनन्दनम् । कृत्वाधिराज्यपद्दं च सुप्रीवस्य महीसुजः ॥ ३८२ ॥ सह ताभ्यां समप्राक्षीन्मन्त्रिणं कृत्यनिर्णयम् । तत्रेयमङ्गदोऽयोचदेव श्रेषा महीसुजः ॥ ३८२ ॥ स्रोधमासुराङ्कादिविजयान्ताभिधानकाः । प्रथमे दानमन्यस्मिन् सामान्त्ये भेददण्डने ॥ ३८४ ॥ लोभधमासुराङ्कादिविजयान्ताभिधानकाः । प्रथमे दानमन्यस्मिन् सामान्त्ये भेददण्डने ॥ ३८४ ॥ भेददण्डौ प्रयोक्तव्यौ तत्त्रस्मिन्तिवेदिभिः । क्रमस्तथापि नोस्तङ्घः साम तावत्प्रयुज्यताम् ॥ ३८६॥ भेददण्डौ प्रयोक्तव्यौ तत्त्रस्मिन्त् सम्प्रधारणे । दक्षतादिगुणोपता वहवः सन्ति भूचराः ॥ ३८७ ॥ इत्यस्तिन्त्रयोक्तव्यौ इत्यस्मिन् सम्प्रधारणे । दक्षतादिगुणोपता वहवः सन्ति भूचराः ॥ ३८७ ॥

श्रतः शरीर धारण करनेके लिए त्राहार प्रहण करो ॥ ३६५-३७३ ॥ हे भगवति ! त्राहार प्रहण करनेमें क्या दोष है १ राजा रामचन्द्रके साथ तुम्हारा समागम शीव ही हो जावगा। इस प्रकार जब अणुमान्ने कहा तब सीताने उदासीनता छोड़कर शीघ ही शरीरकी स्थितिके लिए आहार प्रहण करना स्वीकृत कर लिया और उस समयके याग्य कार्यों के कहनेमें कुशल सीताने उस दूनको शीघ ही बिदा कर दिया ।।३७४-३७५।। दृत-ऋणुमान् भी सीताके चरणकमलोंको नमस्कार कर सूर्योदयके समय चला और श्रपने श्रागमनकी प्रतीक्षा करनेवाले रामचन्द्रके समीप शीघ ही पहुँच गया ॥३७६॥ उसने पहुँचते ही पहले अपने मुखकमलकी प्रसन्नतासे रामचन्द्रजीको कार्यसिद्धिकी सूचना दी फिर उन्हें प्रणाम किया। स्वामी रामचन्द्रने उसे अच्छी तरह आलिङ्गन कर आसन पर बैठनेके लिए कहा।जब वह हुए पूर्वक आसत पर बैठ गया तब रामचन्द्रने उससे पूछा कि क्यों मेरी प्रिया देखी है? उत्तरमें अणुमानने राम-चन्द्रको प्रीति उत्पन्न करनेवाले उत्कृष्ट वचन विस्तारके साथ कहे। वह कहने लगाकि रावण स्वभावसे ही श्रद्धारी है फिर उसके चकरत्न भी प्रकट हो गया है। इसके सिवाय लङ्कामें बहुतसे अपशक्तन हो रहे हैं श्रीर उसके विद्याधर सेवक बहुत ही कुशल हैं। इन सब बातोंका मन्त्रियोंके साथ श्रच्छी तरह विचार कर जिस तरह सम्भव हो उसी तरह सीताको लानेके उपायका शीघ्र ही निश्चय करना चाहिये। इस प्रकार यह योग्य कार्य अणुमान्ने सूचित किया। विलष्ट अभिप्रायको धारण करनेवाले रामचन्द्रने ऋणुमान्के कहे वचनोंका हृदयमें श्रच्छी तरह विचार किया। उसी समय उन्होंने ऋणुमान्-को सेनापतिका पर बाँधा ऋौर सुमीवको युवराज बनाया ॥ ३००-३८२ ॥ तद्नन्तर उन्होंने उन दोनोंके साथ-साथ मन्त्रीसे करने योग्य कार्यका निर्णय पूछा । उत्तरमें अङ्गदने कहा कि हे स्वामिन ! राजा तीन प्रकारके होते हैं - १ लोभ-विजय, २ धर्म-विजय और ३ अमुर-विजय। नीतिके जानने-वाले विद्वान् अपना कार्य । सिद्ध करनेके लिए, पहलेके लिए दान देना, दूसरेके साथ शान्तिका व्यवहार करना और तीसरेके लिए भेद तथा दण्डका प्रयोग करना यही ठीक उपाय बतलाते हैं। इन तीन प्रकारके राजाओं में रावण अनितम-श्रमुरविजय राजा है। वह नीच होनेसे कर कार्य करने-वाला है इसलिए नीतिज्ञ मनुष्योंको उसके साथ भेद श्रीर दण्ड उपायका ही यद्यपि प्रयोग करना चाहिये तो भी क्रमका उल्लङ्कन नहीं करना चाहिए। सर्वे प्रथम उसके साथ सामका ही प्रयोग करना चाहिए।। ३८३-३८६।। यदि त्राप इसका निश्चय करना चाहते हैं कि ऐसा सामका जाननेवाला

१ 'क्षानवक्षार्चनं कृत्वा मन्दोदर्शुपरोधतः' इति म पुरतकेऽधिकः पाटः । २-वासन् ल । ३ 'सेनापितं पहवन्येनाकृतानिजनन्दनम्' ल । ४ मन्त्रिणं कर्मनिर्णयम् म । मन्त्रिणः कर्मनिर्णयम् ल । ५ मेदद्ख्वमम् ल ।

किन्तु नाकाशगामित्वसामध्यें तेषु विद्यते । तस्मात्सेनापतिः प्रेष्यस्वयायं नृतनः कृतः ॥ ३८८ ॥ इप्टमार्गः पराष्ट्रध्यः सिद्धकार्यः श्रुतागमः । जात्यादिविद्यासम्पद्धः स्याद्स्मात्कार्यनिर्णयः ॥ ३८९ ॥ इप्येतदुपदेशेन मनोवेगाभिधानकम् । विजयं कुमुदाख्यानं ख्यातं रिवगितं हितम् ॥ ३९० ॥ सहायीकृत्य सम्पूज्य कृमार भवतोऽपरः । कार्यविकार्यकृश्वास्ति नात्रेति श्लाघयञ्चपः ॥ ३९१ ॥ पवमानात्मजं वाच्यस्त्वयेवं स विभीषणः । अत्र त्वमेव धर्मज्ञः प्राज्ञः कार्यविपाकवित् ॥ ३९२ ॥ हितो लक्केश्वरायास्मे सूर्यवंशाप्रिमाय च । सीताहरणमन्याय्यमाकल्पमयशस्करम् ॥ ३९३ ॥ अपध्यमिति संश्राच्य रावणं रितमोहितम् । मोचनीया त्वया सीता तथा सित भवत्कुलम् ॥ ३९४ ॥ त्वयेव रिक्षतं पापादपायादपवादनः । इति सामोक्तिभिस्तिस्मन् स्वीकृते स्वीकृता द्विपः ॥ ३९५ ॥ विभवा सह सीतापि वेत्सि दृतीन्तापरम् । त्वमेव कृत्यं निर्णाय हिद्दृत्वनं शीव्रमेहि माम् ॥ ३९६ ॥ इत्यमुज्ञत्सहार्येन्ते स कुमारः प्रणस्य तम् । गत्वाप्य सहसा लक्को ज्ञातो वीक्ष्य विभीषणम् ॥ ३९७ ॥ रामभद्दारकेणाहं प्रेषितो भवदन्तिकम् । इति सप्रश्रयं सर्व नदुक्तं तमजीगमत् ॥ ३९८ ॥ इतं च स्वयमाहासो स्वामिसन्देशहारिणम् । प्रापय त्वं खगाधीश मां नम्मै हितकारिणम् ॥ ३९९॥ रामाभिन्नकार्यस्य त्वया सिद्धिन्तथासित । कार्यमेतन् अमद्हारा विधातं भवतो भवेत ॥ ४०८॥ त्वयोक्तेऽपि न चेत्सीतां विमुञ्चति स मन्दर्थाः । नापराधन्तवापुण्यः स्वयमेव विनंध्यति ॥ ४०९॥ त्वयोक्तेऽपि न चेत्सीतां विमुञ्चति स मन्दर्थाः । नापराधन्तवापुण्यः स्वयमेव विनंध्यति ॥ ४०९॥

कीन है जिसे वहाँ भेजा जावे ? तो उसका उत्तर यह है कि यदापि दत्तता—चतुरता आदि गुणौंसे र्माहत त्र्यनेक भूमिगोचरी राजा हैं। परन्तु उनसे आकाशमें चलनेकी सामर्थ्य नहीं है इसलिए आपने जो यह नया सेनापति बनाया है इसे ही सेजना चाहिए।। ३८७-३८८।। इस अणुसानने सार्ग देख। है, हमें दूसरे दूबा नहीं सकते, एक बार | यह कार्य सिद्ध कर आया है, अनेक शास्त्रोंका जान-कार है तथा जानि ऋदि विद्याश्रामें महित हैं, इमिलए इससे कार्यका निर्णय ऋवश्य ही हो जावेगा ।।३८८।। अङ्गद्के उस उपदेशमे रामचन्द्रने मनोवेस, विजय, छुमुद् और हितकारी रविगतिको महायक वनाकर अणुमानका अवस्-संकार कर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे कुमार ! यहाँ आपके सिवाय कार्यको जाननेवाला तथा कायको करनेवाला इमरा नहीं है। राजा रामचन्द्रने ऋणुमानसे यह भी कहा कि तुम संवेप्रथम विभीपर्णमें कहना कि इस लड्डा द्वीपमें आपही वर्मके जानकार हैं, विद्वान हैं च्यार कार्यकं परिपाक-फलको जाननेवाले हैं। लङ्काके ईश्वर रावण च्यार सूर्ववंशके प्रधान रामचन्द्र दोनोंका दित करनेवाले हैं, इसलिए आप रावणसे कहिए—जो तू सीताको हरकर लाया है सो तेरा यह कार्य अन्यायपूर्ण है, कन्यान्तकाल तक अपयश करनेवाला है, तथा आंहतकारी है। इस प्रकार रतिसे मोहित रावणको सुनाकर त्राप सीताको छुड़ा दीजिये। एसा करने पर त्राप बापने कुलकी पापसे, विनाशसे तथा अपवादसे स्वयं ही रत्ता कर लेंगे । इस प्रकारकी सामोक्तियोंसे यदि विभी-पण वशमें हो गया तो शत्रु ऋपने वशमें ही समिक्ष्ये । हे दृतोत्तम ! इतना ही नहीं, लद्दमीके साथ-साथ सीता भी त्राई हुई ही समिमए। इसके सिवाय त्रीर जो कुछ करने योग्य कार्य ही उनका तथा शत्रुके समाचारोंका निर्णय कर शीघ्र ही मेरे पास वापिस आश्रो ॥ ३६०-३६६ ॥ इस प्रकार कह-कर रामचन्द्रने अणुमानको सहायकोंके साथ विदा किया । कुमार अणुमान भी रामचन्द्रको नमस्कार कर गया और शीघ्र ही लङ्का पहुँच गया। वहाँ उसने सब समाचार जानकर विभीपणके दर्शन किये और विनयपूर्वक कहा कि 'मैं राजा रामचन्द्रके द्वारा आपके पास भेजा गया हूँ ऐसा कहकर उसने, रामचन्द्रने जो बुद्ध कहाथा वह सब वड़ी विनयके साथ विभीपणमे निवेदन कर दिया ॥३६७-३६=॥ साथ/ही उसने अपनी ख्रारसे यह वात भी कही कि है विद्याधरोंके ईश! आप स्वामीका सन्देश लानेवाले तथा हित करनेवाले मुक्तकां रावणके पास तक भेज दीजियं। त्रापसे रामचन्द्रके इष्ट-कार्यकी सिद्धि अवश्य हो जावेगी ओर ऐसा हो जानेपर यह कार्य मेरे द्वारा आपमे ही सिद्ध हुआ। कहलावेगा ॥ ३६६-४०० ॥ आपके द्वारा एमा कहे जानेपर भी वह मूर्ख यदि सीताको नहीं छोडता

१ लच्म्या 'लच्मीर्गोमिनीन्दिरा' इति कोशः । २-मेहि तम् ल० । ३ गलाह ख० । महाचा ग० ।

वर्दमानिश्रयं दृष्ट्वा रामं तत्पुण्यचोदितम् । इतो द्वितयलोकैकहितं यायामधीधरम् ॥ ४०२ ॥ इति रक्तं स्वयं भूयो रणधीगोचरं बलम् । पद्धाशत्कोटिसंयुक्तं लक्षाचतुरशितिकम् ॥ ४०३ ॥ भसाईत्रिकोटिस्द्वुयातं खेचरानीकमप्यदः । बलेन तेन् सम्प्राप्य स नृसिंहः सलक्ष्मणः ॥ ४०४ ॥ इतुंमयैव सीतां वा सीतां च खचरेशिनः । समर्थः किन्तु दाक्षिण्यं विभानेंसिर्गिकं स्विय ॥ ४०५ ॥ ततोऽह प्रेपितस्तेन त्वं च किं वेत्सि नेदशम् । इति तद्वचनं श्रुत्वा कार्यविद्वावणानुजः ॥ ४०६ ॥ तदानीमेव तं नीत्वा दशाननमजिश्चपत् । वचोहरोऽयं रामेण प्रहितो देवसिक्षिम् ॥ ४०७ ॥ इत्यसाविष योग्येन कमेणालोक्य रावणम् । तदादिष्टासने स्थित्वा प्रामृतार्पणपूर्वकम् ॥ ४०८ ॥ श्रव्येहितमितालापैः श्रणु देवेति बोधयन् । प्राज्ञां विज्ञाययामास प्रस्पप्टमधुरध्वनिः ॥ ४०८ ॥ अयोध्यामधुनाध्यास्य वर्द्धमानो निजोजसा । भारताभिगामिकप्रज्ञासाहसो गृणभूषणः ॥ ४९० ॥ राघवः कुशली देवं त्रिखण्डाखण्डनायकम् । कुशलोदन्तसम्प्रश्चपूर्वमित्यमभापन ॥ ४९९ ॥ सीतान्यस्येति नीता सावस्मर्द्ययत्वानता । किं जानं नास्ति दोषो द्वाक् प्रेपणीया मनीपिणा ॥४९२॥ च चेद्विनिमिवंशैकभूषणस्य महाध्मनः । नानारूपमिदं कर्म धर्म-शर्मविघातकृत् ॥ ४९३ ॥ भक्तलपुत्रमहाम्भोधेनं युक्तं मलधारणम् । सीताविमोचनोत्तुक्रतरङ्गेः क्षिप्यनां विहः ॥ ४९४ ॥ इति तत्प्रोक्तमाकण्यं प्रत्युवाच खर्मेथरः । सीतां नानवन्नध्याहमानैपं किन्तु भसूभुजः ॥ ४९५ ॥

है तो इसमें आपका ऋपराध नहीं है वह पापी अपने आप ही नष्ट होगा।। ४०१।। इस समय जिनकी लक्ष्मी बढ़ रही है ऐसे रामचन्द्रको देख उनके पुण्यसे प्रेरित हुई तथा 'हम लोगोंको दोनों लोकोंका एक कल्याण करनेवाले राभचन्द्रजीकी शरण जाना चाहिए, इस प्रकार अनुरागसे भरी रणकी भायनासे श्रीवशीव प्रचास करोड़ चीरासी लाख भूमिगीचरियोंकी सेना श्रीर साढ़े तीन करोड़ विद्यावरोंकी सेना स्वयं ही उनसे आ मिली हैं। वे रामचन्द्र इतनी सब सेना तथा लहमणको साथ लेकर स्वयं ही यहाँ आ पहुँचेंगे । यद्यपि वे सीतार्क समान विद्याधरींके राजा रावणकी लद्मीको भी बाज ही हरनेमें समर्थ हैं किन्तु उनका अपियं स्वाभाविक प्रेम है इसीलिए उन्होंने मुक्ते भेज। है। क्या श्राप इस तरहके सब समाचार नहीं जानते ? इस प्रकार त्रणुमानके वचन सुनकर कार्यको जाननेवाला विभीपण उसी समय उसे रावणके समीप ले जाकर निवेदन करने लगा कि हे देव ! रामचन्द्रने यह 'दृत त्र्यापके पास भेजा है।। ४०२-४०७।। बुद्धिमान तथा स्पष्ट त्र्योर मधुर शन्द बोलुनेबाले अणुमानने भी विनयपूर्वक रावणके दर्शन किये, योग्य भेंट समर्पित की । तद्नन्तर रावणके द्वारा बतलाये हुए त्रासन पर बैठकर श्रवण करनेके योग्य हित मित शब्दों द्वारा उसने इस प्रकार कहना शुरू किया कि हे देव,सुनिय।।४०५-४०६॥ जो अपने तेजसे बढ़ रहे हैं, जिनकी,बुद्धि तथा साहस सबको अपने अनुकूल बनानेवाला है, गुण ही जिनके आभूपण हैं तथा जो कुशल युक्त हैं ऐसे राजा रामचन्द्रने इस समय अयोध्यानगरमें ही विराजमान होकर तीन खण्डके एक स्वामी आपका पहले तो कुशल-प्रश्न पञ्जा है और फिर यह कहला भेजा है कि आप सीताको किसी दूसरेकी समभ कर ले आये हैं। परन्तु वह मेरी हैं, आप विना जाने लाये हैं इसलिए कुछ विगड़ा नहीं हैं। आप बद्धिमान हैं अतः उसे शीघ मेज दीजिए ॥ ४१०-४१२ ॥ यदि आप सीताको न भेजेंगे तो विनमि बंश्रार एक रत्न और महात्मा स्वरूप आपका यह विचित्र कार्य धर्म तथा सुखका विधात करनेवाला होगा।। ४१३।। कुलीन पुत्ररूपी महासागरको यह कलङ्क धारण करना उचित नहीं है। ऋतः मीनाको छोड़ने रूप वड़ी-वड़ी तरङ्गोंके द्वारा इसे बाहर फेंक देना चाहिए।। ४१४।। अणुमानक यह वचन सुनकर रावणने उत्तर दिया कि मैं सीताको विना जाने नहीं लाया हूं किन्तु जानकर छाया है। मैं राजा है अतः सर्व रत्न मेरं ही हैं और विशेष कर स्वारत्न तो मेरा ही हैं। तुम्हारं राजा

१ सार्धतितयसंख्या ता । २ स्वां ख०, ग०, घ०। ३ त्रात्माभिगामकप्राज्ञोत्साहश्च गुणभूषणः ख०, ग०, घ०। त्रात्माभिगामिकप्रज्ञासाहसगुणभूषणः ल०। ४ कुलपुत्रमिवाम्भोषे-ल०। ५ भूभुजाम् ख०, घ०, म०।

ममैव सर्वरत्नानि खारत्नं तु विशेषतः । प्रेषयत्विति कि वक्तुं युक्तं मां ते महापतः । ॥४१६॥ जिल्वा मां विग्रहेणाछु र मुह्णीयात्केन वार्यते । इति तक्षाशसंस् चिवचनं देवचादितम् ॥ ४१०॥ श्रुत्वा रामोदयापादिनिमित्तं छुभस् चकम् । इदमेवात्र नोऽभीष्टमिति चित्तेऽनिलात्मजः ॥ ४१८॥ व्याजहार दुरात्मानं दुश्चरित्रं दशाननम् । अन्यायस्य निषेद्धा त्वं निषेध्यश्चेक्षिपेद्धरि ॥ ४६९॥ वाडवाग्निरिवाग्भोधौ केन वा स निषिध्यतं । अभेधेय महं क्यानो राघवः सिहविकमः ॥ ४२०॥ अभितिनिष्फलाऽऽचन्द्रमिति समर्तुं तवोचितम् । मया बन्धुत्वसम्बन्धात्तव पथ्यमुदाहतम् ॥४२९॥ प्रभो गृहाण चेतुम्यं रोचतं चेत्र मा गृहीः । इति दृतवचः श्रुत्वा पौलस्यः पुनरत्नवीत् ॥ ४२२॥ रत्नं ममानिवेद्येदं जनकेन समर्पितम् । दर्णदाशरथौ तस्मादाहतेयं मया रुषा ॥ ४२३॥ मद्योग्यवस्तुस्वीकारादकीते श्रेद्धवेन्मम् । चकरत्नं च मद्यस्तादाददातु स् राघवः ॥ ४२४॥ इत्यन्वतोऽञ्जनासूनुरवोचदशकन्धरम् । वचः प्रसन्धगग्भीरं तत्त्वदुक्त्यनुसारि यत ॥४२५॥

रामचन्द्रने जो कहला भेजा है कि सीताको भेज दो सो क्या ऐसा कहना उसे योग्य है ॥ ४१५-४१६ ॥ विह अभिमानियोंमें बड़ा अभिमानी मालूम होता है। वह मेरी श्रेष्ठ-ताको नहीं जानता है। 'मेरे चक्ररत्न उत्पन्न हुन्ना है' यह समाचार क्या उसके कानोंक समीप तक नहीं पहुँचा है ? भूमिगाचिरियों तथा विद्याधर राजाश्रीक मुकुटों पर मेरे चरण-युगल, स्थल-कमल-गुलाबके समान सुशांभित होते हैं यह बात आबाल-गोपाल प्रसिद्ध है--बड़ेसे लेकर छोटे तक सब जानते हैं। सीता मेरी है यह बात तो बहुत चौड़ी है किन्तु समस्त विजयार्ध पर्वत तक मेरा है। मेरे सिवाय सीता किसी अन्यकी नहीं हो सकती। तुम्हारा राजा जो इसे प्रहण करना चाहना है वह पराकर्मा नहीं है--शूर-वीर नहीं है। इस मीनाका अथवा श्रान्य किसी स्वीको ग्रहण करनेकी उसमें शक्ति है तो वह यहाँ आये और युद्धके द्वारा मुक्ते जीत कर शीव ही सीताको ले जाव । कीन मना करता है ? ] इस प्रकार भाग्यकी प्रेरणासे रावणके नाशको सुचित करनेवाले वचन सुनकर अणुमानने मनमें विचार किया कि इस समय रामचन्द्रके अभ्यद्यको प्रकट करनेवाले शुभ सूचक निमित्त हो रहे हैं अंतर इस विषयमें मुभे भी यही इष्ट हे—मैं चाहता हूँ कि रामचन्द्र यहाँ त्राकर युद्धमें रावणको परास्त करें और अपना अभ्युद्य बढ़ावें ॥ ४१७-४१८ ॥ तद्नन्तर वह ऋणुमान रामचन्द्रकी स्त्रारसे दुए और दुराचारी रावणसे फिर कहने लगा कि 'आप अन्यायको रोकनेवाले हैं, यदि रोकनेवालेको ही रोकना पर्व तो समुद्रमे बङ्बानलके समान उमे कौन रोक सकता है ? यह सीता अभेदा है-इसे कोई विचलित नहीं कर सकता और मैं सिहके समान पराक्रमी प्रसिद्ध रामचन्द्र हूँ ॥ ४१६-४२०॥ इस त्रकार्यके करनेसे जब तक चन्द्रमा रहेगा तबतक आपकी निष्प्रयोजन अकीर्ति वर्ता रहेगी इस धातका भी आपको विचार करना उचित है। मैंने भाईपनेके सम्बन्धसे श्रापंक लिए हिनकारी वचन कहे हैं। हे स्वामिन ! यदि श्रापंको रुचिकर हों तो ग्रहण कीजिए अन्यथा मत कीजिये।' इस प्रकार दृत-अणुमान्के।वचन सुनकर रावण फिर कहने लगा।। ४२१-४२२।। कि 'चूँ कि राजा जनकने अहंकार वश मुक्ते सूचना दिये विना ही यह सीता रूपी रत्न रामचन्द्रके लिए दिया था इसलिए क्रोधसे मैं इसे ले आया हूं ॥ ४२३ ॥ मेरे योग्य वस्तु स्वीकार करनेसे यदि मेरी अर्कार्ति होती है तो हो। वह रामचन्द्र तो मेरे हाथसे चकरन भी प्रहण करना चाहता हैं' इस प्रकार रावणने कहा । तद्नन्तर श्रणुमान रावणके कहे अनुसार उससे प्रसन्न तथा गम्भीर वचन कहने लगा कि सीता मैंने हरी है यह आप क्यों कहते हैं ? यह सब जानते

१ [ दिष्ठानामसी प्रष्ठो ज्येष्ठतां मे न बुध्यतं । चक्रोत्पत्तिर्म कि तस्य अवणीपान्तथितिनो । भूनभश्चरभूषा-लमीलिमालास्थलाग्बुजम् । मत्कमद्वन्द्वमित्येतदागीपालप्रसिद्धिमत् ॥ सीता ममेयमित्यल्यमेतदालचराचलात् । सीता नान्यस्य तां नासौ जिष्टृक्तुस्वि विक्रमी ॥ इमां च तांच यद्यन्ति शक्तिस्त्रैत्य सववः । ] इत्ययं कोष्ठकान्तरातः पाठः क० ख० ग० घ० पुस्तकेषु मूलनिबद्धो वर्तते किन्तु 'ल०' पुस्तके नान्ति । २ विद्यहेणामा क०, ख०, ग०, घ०, म० । ३ अभेद्योऽय-क०, ख०, ग०, घ० । ४ निर्मिता म० । ५-दादातु ल० । ६ तदुक्त्यनु-ल० ।

सीता मया•ृहतेत्येतिक विश्व विदितं जनैः। करे कस्य स्थिता मेति विभो त्वद्धरणक्षणे ॥ ४२६ ॥ किमेतेन भवच्छीर्य वदात्र प्रकटीभवेत् । कि बृथोक्त्या प्रियेणैव राज्ञी मंश्च १त्वयार्ण्यताम् ॥ ४२७ ॥ इति तद्गृहहासोक्तिविद्ध²सन्तापिताशयः। पुष्पकाधिपतिर्देष्टि विपाहीन्द्रफणामणिम् ॥ ४२८ ॥) आदानुमिच्छतो गन्तुं गतिं रामोऽभिवाव्छति । दूतस्त्वं १तश्च वध्योऽसि याहि याहीत्यतर्जयत् ॥४२९ ॥ विजित्य सिन्धुरारातिं गर्जितेनोर्जिता कुथा । ततः कुम्भनिकुम्भोऽप्रकुम्भकणदिभिर्भेटैः ॥ ४३० ॥ इन्द्रजित्सेन्द्रचर्मातिकन्यार्कखरवृपणैः । खरेण दुर्मुखाख्येन महामुखखगिशाना ॥ ४३१ ॥ कुद्धैः कुमारैरन्येश्च तर्ज्यमानोऽनिलात्मजः । गर्जितेन बृथानेन विताजनसम्मुखम् ॥ ४३२॥ कि कृत्यमत्र संग्रामे मदीयं श्रणुरोत्तरम् । इत्यवादीत्तदा नेद्मुचितं दुर्ज्दारितम् ॥ ४३३ ॥ इति तान् वारयम् कुद्धान् नयवेदी विभीषणः । याहि भद्रानिवार्योऽयमकार्यखरदृपणैः ॥ ४३४ ॥ स्वाग्रुभविपाकानां भाविनां को निवारकः । इत्युवाचाणुमांश्वेत्य जानकीं वर्जिताशमाम् ॥ ४३५ ॥ सन्दोद्युपरुध्यास्या द्राग्द्युप पारणाविधिम् । ततो वाराशिमुलङ्गय रामाभ्यर्णमुपागतः ॥ ४३६ ॥ मन्दोद्युपरुध्यास्या द्राग्द्युप कृतज्ञाः क्षिप्रकारिताम् । इत्याहादाय तत्याक्तिमक्ष्वाकुकुलकंसर्त ॥ ४३८ ॥ श्रसन्ति निश्चितं कृत्ये कृतज्ञाः क्षिप्रकारिताम् । इत्याहादाय तत्याक्तिमक्ष्वाकुकुलकंसर्त ॥ ४३८ ॥ चतुरङ्गव्हेनामा चित्रकृद्धवनान्तरं । कालमेव बलं मत्वाऽनैर्पाहर्पर्मुमित्वरः ॥ ४३९ ॥

🕏 कि जिस समय आपने सीता हरी थी उस समय वह किसके हाथमें थी-किसके पास थी ? आप मीताको हर कर नहीं लाये हैं किन्तु चुरा कर लाये हैं । अतः यह कहिये कि इस कार्यसे क्या ऋापकी इर-वीरना प्रकट होती है ? अथवा इन व्यर्थकी वातींमें क्या लाम है । आप मीट वचनांमें ही रानी सीताको शीघ्र वापिस कर दीजिये ॥ ४२४-४२७ ॥ इस प्रकार त्र्रणुमान्से उत्पन्न हुए निरस्कार सुचक रूपी अग्निसे जिसका हृद्य संतप्त हो रहा है ऐसा पुष्पक विमानका स्वामी रावण कहने लगा। कि 'रामचन्द्र, दृष्टिविष सर्पके फणामणिको ब्रहण करनेकी इच्छा करनेवाल पुरुषकी गतिको प्राप्त करना चाहता है--मरना चाहता है। तू दृत होनेक कारण मारने योग्य नहीं है अत: यहाँसे चला जा. चला जा, इस प्रकार रायणने सिंहको जीतनेयाली अपनी गर्जनासे अणुमानुको ललकारा। तदनन्तर कुम्भ, निकुम्भ एवं क्रर प्रकृतियाले कुम्भकर्ण आदि योद्धाओंने इन्द्रजित , इन्द्रचर्म, अति-कन्यार्क, खरदृपण, खर, दुर्मुख, महामुख आदि विद्याधरोने और क्रुड हुए अन्य कुमारोने अणुमान् को बहुत ही ललकारा । तब अणुमानने कहा कि माजनोंके मामने इस व्यर्थकी गर्जनासे क्या लाभ है १ इससे कोनसा कार्य सिद्ध होता है १ अपप लोग मेरा उत्तर संप्राममें ही स्तिये । यह सून नयोंके जाननेवाले विभीपणने उन कुछ विद्याधरीको रोकते हुए कहा कि यह दुवचन कहना ठीक नहीं है। विभाषणने ऋणुमानमें भी कहा कि है भद्र ! तुम अपने घर जाओं । अकार्य करनेके कारण जिसे अपर्य मनुष्योंने छोड़ दिया है ऐसे इस रावणको कोई नहीं रोक सकता--यह किसीकी बात मानने-वाला नहीं है। ठांक ही है आगे आने वाले शुभ-अशुभ कर्मके उदयको भला कीन रोक सकता है ? इस प्रकार विभीषणने कहा तब ऋणुमान, जिसने आहार पानी छोड़ रक्ष्या था एसी सीताके पास गया ॥ ४२६-४३५ ॥ मन्दोदर्राके उपरोधसे सीताने कुब्र थोड्।-सा खाया था उसे देख ऋणमान शीघ्र ही समुद्रको पार कर रामचन्द्रके समीप आ गया ॥ ४३६ ॥ और नमस्कार कर कहने लगा कि बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? सबका सारांश यह है कि रावण सी तको नहीं छोड़ेगा इसलिए इसके अनुस्प कार्य करना चाहिए, विलम्ब मन कीजिए, क्योंकि बुद्धिमान् मनुष्य निश्चिन किये हुए कार्यमें शीव्रता करनेकी प्रशंसा करते हैं--जो कार्य निश्चित किया जा चुका है उसे शीव्र ही कर डालना चाहिए। त्र्रणुमान्की वात सुनकर इत्वाकु वंशके सिंह रामचन्द्र त्र्रपनी चतुरङ्ग सेनाके साथ चित्रकट नामक वनमें जा पहुँचे । व यद्यपि शीव्र ही लंकाकी त्र्योर प्रयाण करना चाहते थे तथापि समयको

१ तबापिताम् क०, घ० । त्ययापिता **चा०** । २ संतपिताशयः ल०। ३ दृष्ट्रग्०। ४ यस् **च०, घ०, म०**।

तत्रत्यं वालिनो दृतः समीक्ष्य रघुनन्द्नम् । प्रणम्यापायनं दृत्वेत्यव्रवीद्रविमोहितम् ॥ ४४० ॥ विज्ञापयित मत्स्वामां बार्लात बल्वानलम् । प्रथपादां यदि प्रेष्यं मामिच्छित महीपतिः ॥ ४४१ ॥ १न प्रताच्छतु स्थल्वं सुप्रीवानिलपुत्रयोः । यावत किञ्चित्करावार्यो वेत्ति वैतत्पराक्रमम् ॥ ४४२ ॥ तिष्ठत्वत्रैव देवोऽहं गत्वा लङ्कां द्वाननम् । मानभङ्गे नियोज्यार्यामानयेऽद्येव जानकीम् ॥ ४४३ ॥ इत्याकणिततहाक्यः रप्रप्राक्षीलक्ष्मणाप्रजः । सामभेद्विदां वाच्यं किष्किन्धेशः किमुत्तरम् ॥ ४४४ ॥ इति मन्त्रिगणं सर्वसम्भतः संस्तुतोङ्गदः । शत्रुमित्रमुदासीन इति भूपाख्यये मताः ॥ ४४५ ॥ रावणस्तेषु नः शत्रुबोली मित्रस्य विद्विषः । उन कुर्मो यदि तत्कार्यं सम्बर्ण्नायात्म शत्रुगा ॥ ४४६ ॥ तथा चोपचयः शत्रादुंरुच्छेदो हि तेन सः । अथ बालियचः कुर्मः कर्म तत्त्वार्य दुष्करम् ॥ ४४७ ॥ तत्रो हटात्तवायातं किष्किन्धेशविनाशनम् । प्राक् पक्षाच्छिक्तसम्पत्त्या मुखोच्छेद्यां द्शाननः ॥ ४४८ ॥ इत्यववीत्तदाय दृतमाहूय भूपतिः । महामेघाभिधानं मे प्रदायानेकपाप्रिमम् ॥ ४४९ ॥ सहाम्येतु मया लङ्का चच्यं पक्षात्तद्यित्वम् । इत्युक्त्वामामुनात्मायमिष दृतं व्यसर्जयत् ॥ ४५० ॥ गत्वा तो रामसन्देशात्सुप्रीवस्याप्रजन्मनः । कोपमानयतः स्मासावित्यवोचन्मदोद्धतः ॥ ४५९ ॥ एवं प्रार्थयमाना मां रामो रामापहारिणम् । निर्मृत्यातीय सीतां कि यशो दिश्च विक्रिणवान् ॥ ४५२॥ एवं प्रार्थयमाना मां रामो रामापहारिणम् । निर्मृत्यातीय सीतां कि यशो दिश्च विक्रिणवान् ॥ ४५२॥

बलवान् मानकर उन्होंने वर्षाऋतु वहीं बिताइ।। ४३%-४३६।। जब रामचन्द्र चित्रकृट वनमें निवास कर रहे थे तब राजा बालिका दृत उनके पास आया और प्रणाम करनेके अनन्तर भेंट समर्पित करता हुआ बड़ी सावधानीसे यह कहने लगा।। ४४०।। कि हे देव! मेरे स्वामी राजा बाली बहुत ही बलवान हैं । वे द्यापसे इस प्रकार निवेदन कर रहे हैं--कि यदि पृज्यपाद महाराज रामचन्द्र मुक्ते दन बनाना चाहते हैं तो सुर्याव त्र्यार अणुमानको दन न बनावें क्यांकि वे दोनों बहुत थोड़ा कार्य करते हैं । यदि आप मेरा पराक्रम देखना चाहते हैं तो आप यहीं ठटरिये, मैं अकेला ही लङ्का जाकर श्रीर रावणका मानभक्त कर आयां जानकांको आज ही लिये आता है।। ४४१-४४३।। इस प्रकार वालिके दुवके वचन सुनकर रामचन्द्र ने साम और भेदको जानने वाले मन्त्रियोंसे पृछ। कि किष्किन्धा नगरके राजा वालीको क्या उत्तर दिया जावे ॥ ४४४ ॥ इस प्रकार मन्त्रि-समृहसं पृद्धा । तब सर्वेष्रिय एवं सर्व प्रशंसित अञ्जदने कहा कि शब्र, मित्र और उदासीनके भेदमें राजा तीन प्रकारके होते हैं। इन तीन प्रकारके राजाओंसे रावण हमारा शब्रु है, और वालि मित्रका शब्रु है। यदि हम लोग उसके कहे अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो वह शत्रुक साथ सन्धि कर लेगा--उसके साथ मिल जावेगा ॥ ४४५-४४६ ॥ और ऐसा होनेसे शबुकी शक्ति बढ़ जायगी जिससे उसका उच्छेद करना दुःख-साध्य हो जायगा। यदि वालिकी वात मानते हैं तो यह कार्य आपके लिए कठिन है।। ४४७॥ इसलिए सबसे पहले किष्किच्या नगरीके स्वामीक नाश करनेका काम जबर्दस्ती आपके लिए आ पड़ा है इसके बाद शक्ति और सम्पत्ति बढ़ जानेमें रावणका नाश सुखपूर्वक किया जा सकेगा ॥ ४४८ ॥ इस प्रकार अंगद्के वचन स्वीकृत कर रामचद्रने वालिके दनको बुलाया श्रीर कहा कि आपके यहाँ जो महामेघ नामका श्रेष्ट हाथी है वह मेरे लिए समर्पित करें। तथा मेरे साथ लड्डाके लिए चला, पीछे त्रापके इष्ट कार्यकी चर्चा की जायगी। ऐसा कह कर उन्होंने वालिके दृतको विदा किया और उसके साथ ही अपना इत भी भेज दिया।। ४४६-४५०।। व दोनों ही इत जाकर सुमीवके बड़ भाई वालिके पाम पहुँचे और उन्होंने रामचन्द्रका संदेश सुनाकर उसे वहुत ही कुपित कर दिया। तब मदसे उद्धन हुआ बालि कहने लगा कि इस तरह मुभपर आक्रमण करनेवाले रामचन्द्र क्या स्त्रीको अपहरण करनेवाल रावणको नष्ट कर तथा सीताको वापिस लाकर दिशाओं में अपना यश

१ मा ल०, म०। २ सोऽप्राचीत् ल०। ३ कुमां यदि ल०। ४ ऋभियाति, 'याञ्चायामभिषाने च प्रार्थना कथ्यते बुधंः ॥ इति केशवः । यहा ऋवरणदि, इत्यर्थः । प्रा ऋर्थयते । 'प्रा स्याचाञ्चा- वरोषयोः' इत्यभिषानात् । प्रा ऋवरोषेन, प्रा इति तृतीयान्तम्, ऋगकारान्तस्य प्राशब्दस्य योगविभागात् 'ऋगतो षातोः' इत्यालोपः ।

दशास्ये साम सामोक्त्या सर्माप्सौ सामवायिके। परुपोक्तिर्मर्यात्यस्य धीशौर्ये पदय कीहरो ॥ ४५६ ॥ इमां तद्वर्वदुर्भाषां श्रुत्वा राघवसेविना। चौर्येण परदाराणां नेतुरुत्मार्गगामिनः॥ ४५४ ॥ दोषद्वयानुरूपं त्वं दण्डं द्रक्ष्यसि चाचिरात्। किं तेन तव चेत्पथ्यमिच्छेरिच्छय दुर्मदम् ॥ ४५५ ॥ दत्वा गजं कुरूपासं स्वामिनो वृद्धिमेष्यति। अवश्यमचिरेणेति दृतेनोद्दीपितः कुघा ॥ ४५६ ॥ बाली कालानुकारी तं प्रत्याह परुषं वचः। वारणाशां त्यजत्विस्त चेदाशा नास्ति वा रणम् ॥ ४५० ॥ यातु मत्पादसेवां स मयामा यातु वारणम् । तदा तस्याञ्चभां वाणीं तद्विनाशिवधायिनीम् ॥ ४५८ ॥ श्रुत्वा दृतोऽभ्युपेत्यैषद्वलिनं बालिनोऽन्तकम् । प्रातिकृल्येन बाली वः कृत्रिमः शत्रुरुत्थितः ॥४५९॥ पारिपन्थिकवन्मार्गो दुर्गस्तिसम् विरोधिनि । इत्यवविद्यते रामः सुप्रीवप्रमुखं बलम् ॥ ४६० ॥ लक्ष्मणं नायकं कृत्वा प्राहिणोत्खादिरं वनम् । गत्वा वैद्यायरं सेन्यं बालिनोऽभ्यागतं बलम् ॥ ४६९॥ जघानेव वनं वन्नं प्रज्वलच्छक्तसन्ति । स्वयं सर्वबलेनामा योद्धं बाली तदागमत् ॥ ४६२ ॥ पुनस्तयोरभूद् युद्धं बलयोः काललीलयोः। प्रलये वान्तकस्तन्न प्रायस्तृप्तिमुपेयिवान् ॥ ४६३ ॥ आकर्णाकृष्टनिर्मुक्तिदात्तिसतपत्रिणा। लक्ष्मणेन शिरोऽप्राहि तालं वा बालिनः फलम् ॥ ४६४ ॥ तदा स्वस्थानमापन्नौ सुप्रीवानिलनन्दनौ । सद्यः फलिन संसेवा प्रायेण प्रभुमाश्रिता ॥ ४६५॥ ततः सर्वेऽगमम् रामस्वामिनं सोऽप्यनीयत । न्वस्थानं सवलो भक्त्या सुप्रीवेण सहानुजः ॥ ४६६ ॥

फैला लेंगे १ ॥ ४५४-४५२ ॥ स्त्रीका अपहरण करनेवाले रावणके लिए तो इन्होंने शान्तिके वचन कहला भेजे हैं और जो मिलकर इनके साथ रहना चाहता है ऐसे मेरे लिए ये कठार शब्द कहला रहं हैं। इनकी बुद्धि और शूर-वीरता तो देखों कैसी हैं ?॥ ४५३ ॥ गर्वसे भरी हुई वालिकी इस नीच भाषाको सुनकर रामचन्द्रके दुनने कहा कि रावण चोरीमे परस्त्री हर कर ले गया है मी उस उन्मार्गगामीको दोनों अपराधोंके अनुरूप जो दण्ड दिया जावगा उसे आप शीव ही देखेंग । अथवा इससे ऋापको क्या प्रयोजन १ यदि ऋापको महामेघ हाथी देना इष्ट है तो इस दुष्ट ऋहंकारको छोड़-कर वह हाथी दे दं। त्रोर स्वामीकी सेवा करों । ऐसा करनेसे आप अवश्य ही शीघ्र बृद्धिको प्राप्त होंगे । इस प्रकार कह कर दूतने वालिको क्रोधमे प्रज्वलित कर दिया ॥ ४५४-४५६ ॥ तब यमराजका अनुकरण करनेवाला वालि उत्तरमें निम्न प्रकार कठार वचन कहने लगा। उसने कहा कि 'यदि राम-चन्द्रको जीनेकी ऋाशा है तो हाथीकी आशा छोड़ दें, यदि जीनेकी ऋाशा नहीं है तो युद्धमें मेरे सामने आवें और उन्हें हाथी पर वैठनेकी ही इच्छा है तो मेरे चरणोकी सेवाको प्राप्त हों फिर मेरे साथ इस हाथी पर बैठ कर गमन करें।' इस प्रकार वालिका विनाश करनेवाली उसकी अशभ वाणी को सुनकर वह दृत उसी समय वालिको नष्ट करनेवाले बलवान् रामचन्द्रके पास बापिस आ गया ऋौर कहने लगा कि बालि प्रतिकृलतासे आपका कृत्रिम शत्रु प्रकट हुआ है।। ४५७-४५६।। उस विरोधीके रहते हुए आपका मार्ग चोरोंके मार्गक समान दुर्गम है अर्थान् जब तक आप उसे नष्ट नहीं कर देते हैं नव तक आपका लङ्काका मार्ग मुगम नहीं है। इस प्रकार जब दृत कह चुका तब रामचन्द्रने लद्दमणको नायक बनाकर सुप्रीय आदिकी सेना खदिर-वनमें भेजी। जिसमें शस्त्रोंक समृह देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसी विद्याधरोंकी सेनाने सामने ऋाई हुई वालिकी सेनाको उस तरह काट डाला जिस तरह कि वज्र वनको काट डालता है-नष्ट कर देता है। जब सेना नष्ट हो चुकी तब बालि ऋपनी सम्पूर्ण शक्ति अथवा समस्त सेनाक साथ स्वयं युद्ध करनेकं लिए आया।। ४६०-४६२ ।। कालके समान लीला करनेवाली दोनों सेनाओंमें फिरसे भयंकर युद्ध होने लगा और काल उस युद्धमें प्रलयके समान प्रायः तृप्त हो गया ॥ ४६३ ॥ अन्तमे लद्दमणने कान तक खींच कर छोड़े हुए तीच्या सफेद वार्यासे वाल वृक्षके फलके समान वालिका शिर काट डाला ॥ ४६४ ॥ उसी समय मुमीव और अणुमानको अपना स्थान मिल गया सो ठीक ही है क्योंकि अर्च्छी तरह की हुई प्रभुकी सेवा प्रायः शीव्र ही फल देनी है ।। ४६५ ।। तदनस्तर सब लोग राजा रामचन्द्रके पास गये । सुप्रीव,

१ खदिरं स०।

विभोर्मनाहेरोद्याने किष्किन्धे शरदागमे। यहं चतुर्दशाक्षोहिणीप्रमं भूभृतामभूत्॥ ४६०॥ लक्ष्मणश्च जगत्पादिगरी निरशनस्तदा। सप्ताहं शिवद्यापाख्यमोक्षस्थाने कृतार्चनः॥ ४६८॥ प्रज्ञाप्ति साध्यामास भटाष्टशतरक्षितः। सुप्रीवोऽपि महाविद्याः पूज्यामास पुजामकुर्वन ॥ ४६०॥ सोपवासो गिरी सम्मेदाख्ये सिद्धशिलानले। तथान्येऽपि स्विवद्यानां खगाः पूजामकुर्वन ॥ ४७०॥ एवं भूषंचराधीशं बलं चिलतकेतनम्। रामलक्ष्मणसुर्यावमरुष्वन्तायकम् ॥ ४७९॥ करीन्द्रमकराकीणं तुरङ्गमतरङ्गकम् । प्रल्याम्भोधिसङ्गाशं लङ्कां प्रति चचाल तत् ॥ ४७९॥ लङ्कापुरेऽष्यणुमतो विनिवृत्तौ दशाननः। कुम्भकणीदिभिनान्मसुप्रवंशस्य भास्तरः॥ ४७३॥ कर्मेद्रमुचितं ख्यातपौरुपस्य तव प्रभो। ख्रीरन्तमेतदुच्छिष्टं तदस्मद्रमुरोधतः॥ ४७४॥ विसुज्यतामिति प्रोक्तोऽष्यासक्तस्यवतुमक्षमः। भूयस्तृणमनुष्यस्य रामनाम्नो बलं किल ॥ ४७५॥ सीनां नेतुमतोऽस्माकमुपर्यागच्छतीति वाक्। ध्रूयतेऽद्य कथं सीतामोक्षः कुलकलङ्कृत्॥ ४७६॥ इत्याख्यसङ्चः सोद्धमक्षमो रावणानुजः। प्रूर्यवंशस्य शोर्यं कि रामस्तृणमनुष्यकः॥ ४७०॥ न श्रणोसि वचः पथ्यं बन्धृतां मदनान्धकः। परदारार्पणं देषं चवन् द्रायविद्वद्यः॥ ४००॥ परस्वाग्रहणं शार्यं त्यदुपज्ञं भवेद् भुवि। सिथ्योत्तरेण कि मार्गविष्वन्सान्मार्गवर्तनम् ॥ ४००॥ दुर्द्यं तय दुर्युद्धेल्लोकह्यभयावहम्। विययाननिषिद्धांश्च परित्यक्तं वयस्तव ॥ ४४०॥

रामचन्द्रको लहमण और सब सेनाके साथ-साथ वड़ी भक्ति अपने नगरमें ले आया और किष्किन्धा नगरके मने हर उद्यानमें उन्हें ठहरा दिया। उस समय शरद्-ऋतु आ गई थी और रामचन्द्रके साथ राजाओंकी चौदह अक्षोहिणी प्रमाण मेना इकटों हो गई थी। । ४६६-४६०।। जहाँ में शिवलीय मुनिने गोश प्राप्त किया था ऐसे जग पाद नागक पर्वत पर जाकर लहमणने सात दिन तक निराहार रहकर पृजा की और प्रक्रित नामकी विद्या सिद्ध की। विद्या सिद्ध करने समय एक सो आठ योद्धाओंने उसकी रहा की थी। इसी प्रकार सुर्यावने भी उस समय उत्तम व्रत और उपवास धारण कर सम्मेदाचल पर सिद्धशिलाके उपर सहाविद्याओंकी पृजा की। इस प्रकार विद्याओंकी पृजा की। इस प्रकार जिसमें धवाए फहरा रही हैं, राम, लहमण, सुर्याव और अणुमान जिसमें प्रधान हैं, जो बेड़ बेड़ हाथीस्थी मगरमच्छोंसे व्याप्त हैं, और घोड़ ही जिसमें बड़ी-बड़ी तरंगे हैं ऐसे प्रलयकालके समुद्रके समान वह भूमिगोचरी तथा विद्याधर राजाओंकी सेना लड़ाके लिए रवाना हुई।। ४६६-४०२।।

अथानन्तर—जब अणुमान लङ्कामे लौट आया था नव कुम्भकण आदि भाइयोंने रावणसे कहा था कि है प्रमा ! आप हमार उच्च वंशमें सूर्वके समान देवीप्यमान हैं और आपका पौरुप भी सर्वत्र प्रसिद्ध हैं अतः आपका यह कार्य करना उचित नहीं हैं। यह खीरत्न उच्छिष्ट हैं इसलिए हमलागोंके अनुरोधसे आप इसे छोड़ दीजिए।' इस प्रकार सबने कहा परन्तु चूँ कि रावण सीतामें आसक्त था इसलिए उमे छाड़ नहीं सका। वह फिर कहने लगा कि रामचन्द्र तृण-मनुष्य हैं—तृणके समान अत्यन्त तुच्छ हैं, 'उनकी सेना मीताको लेनेक लिए यहाँ हमारे ऊपर आ रही हैं' ऐसे शब्द आज सुनाई दे रहे हैं इसलिए सीताको कैपे छोड़ा जा सकता है, यह बात तो छलको कलङ्क लगाने वाली है।। ४७३-४७६।। रावणका छोटा भाई विभीषण उसकी यह बात सह नहीं सका अतः कहने लगा कि आप रामचन्द्रको तृणमनुष्य मानते हैं पर सूर्यवंशीय रामचन्द्रको क्या शूर-वीरता है इसका आपको पता नहीं है। आप कामने अन्ये हो रहे हैं इसलिए भाइयोंक हितकारी वचन नहीं सुन रहे हैं। आप परस्त्रिके समर्पण करनेको दोप बचला रहे हैं इसलिए माल्यूम होता है कि आप दोषोंके जानकारोंमें अन्न हैं? (व्यज्ञ्य)।। ४७७-४७०।। परस्त्रीमहण करना शूर-वीरता है, संसारमें इस बातका प्रारम्भ आपसे ही हो रहा है। आप जो अपनी दुर्बुद्धिसे मिथ्या उत्तर दे रहे हैं उससे क्या दोनों लोकोंमें भय उत्पन्न करनेवाल एवं दुर्घर उन्मार्गकी प्रवृत्ति नहीं होगी और मुमार्ग-

१ सन्नतः घ०, ख० । २--वर्तिनम् ख० ।

परामृशात्र कि युक्तं निषिद्धिविषयेषणम् । विद्धि वैद्याधरीं लक्ष्मीमिमां तव गुणिप्रयाम् ॥ ४८१ ॥ अनर्पयन्तं सीतां त्वां त्यजत्यवैव निर्गुणम् । अकार्पकारिणामत्र भगणनायां किमिप्रमम् ॥ ४८२ ॥ स्वं करोष्यिभिलापायमकार्येण परयोषिति । प्रतिकूलोऽसि पुण्यस्य दुर्शृत्या पापसञ्चयात् ॥ ४८३ ॥ ततोऽननुगुणं दैवं विना दैवात्कृतः श्रियः । परस्नीहरणं नाम पापं पापेषु दुस्तरम् ॥ ४८४ ॥ विस्तरेण किमुक्तेन नेष्यत्येनो महातमः । आस्तां तावददो भावि शापैः शिलालयस्त्रियः ॥ ४८५ ॥ अलमामृलतां दग्धुं कुलं कोधविधायिनाम् । नानिष्कृतीं प्रतीच्छामीत्येकमेव तव व्रतम् ॥ ४८६ ॥ पोतभूतं भवाविध भतारितुं कि विनाशयेः । प्राणैरिप यशः क्रेयं सतां प्राणेश्च तेन च ॥ ४८७ ॥ पापं कल्पान्तरस्थायि क्रीणास्यञ्चोऽप्रशक्ष िक् । कस्येयं दुहिता सीता कि तक्ष ज्ञायते त्वया ॥४८८ ॥ स्ज्ञानमप्यविज्ञेयं कामव्यामुग्धमानसैः । अत्यौत्मुक्यमनासेषु प्राप्तेषु परितोषणम् ॥ ४८९ ॥ भज्यमानेषु वैरस्यं विषयेषु न वेत्सि किम् । अयोग्यायामनाथायां नाशहेती वृथा रितम् ॥ ४९० ॥ मा कृथाः पापदुःखापलेपभाक् परयोपिति। आदेशः कीदशः सोऽपि समार्यो वा भाविवेदिनाम् ॥४९० ॥ चक्रस्य परिपाकं च प्रादुर्भूतं च भावय । बलानामप्यमं रामं लक्ष्मणं चार्द्वकिणाम् ॥ ४९२ ॥ आमनन्ति प्राणज्ञाः प्राज्ञ तच्च विचिन्तय । यादशार्पयतो दोपस्तादगर्पयतस्तथा ॥ ४९३ ॥ सीतां नेति विनिश्चित्य तां रामाय समर्पय । इति लक्ष्मीलतावृद्धिसाधनं धर्मशर्मदम् ॥ ४९४ ॥

का विनाश नहीं होगा ? जो विषय निषद्ध नहीं है उनका भी त्याग करनेकी आपकी अवस्था है फिर जरा विचार तो कीजिये इस अवस्थामें निषिद्ध विषयकी इच्छा करना क्या ग्रापक योग्य है ? न्नापयह निश्चित समिभये कि यह विद्याधरोंकी लद्मी अपके गुणोंकी प्रिया है। यदि आप सीताको वापिस नहीं करेंगे तो निर्मण समक कर यह आपको आज ही छोड़ देगी। पर-स्त्रीकी अभिलापा करने रूप इम अकार्यसे आप अपने आपको अकार्य करनेवालोंमें अप्रणी-मुखिया क्यों बनाते हैं ? इस समय आप इस टप्ट प्रवृत्तिसे पापका संचय कर पुण्यके प्रतिकृत हो रहे हैं, पुण्यके प्रतिकृत रहनेमे दैव अनुकृत नहीं रहता और दैवके विना लद्मी कहाँ प्राप्त हो सकती है ? पर-स्त्रीका हरण करना यह पाप सब पापोंसे बड़ा पाप है।। ४७६-४२४।। अधिक विस्तारके साथ कहनेसे क्या लाभ है ? यह पाप त्रापको सातवें नरक ले जावेगा । अथवा इसे जाने दो, यह पाप पर भवमें दुःख देगा परन्त शीलकी भाण्डारभूत।सियाँ अपने प्रति कांध करनेवालांक जलका शापके द्वारा इसी भवमें त्रामुल नष्ट करनेके लिए समर्थ रहती हैं। त्रापने बन लिया था कि जो स्त्री मुक्ते नहीं चाहेगी मैं उसे नहीं चाहुंगा। आपका यह एक बन ही आपका संसाररूपी समुद्रसे पार करनेके लिए जहाजके समान है इसे क्यों नष्ट कर रहे हो ? सज्जन पुरुषोंका प्राण देकर यश खरीदना चाहिए परन्तु त्राप ऐसे ऋज्ञानी हैं कि प्राण और यश देकर दूसरे कल्प काल तक टिकनेवाला पाप तथा अपयश खरीद रहे हैं अत: आपके लिए धिकार है। यह सीता किसकी पुत्री है यह क्या आप नहीं जानते ? ठीक ही है जिनका चित्त कामसे मंहित रहता है उनके लिए जानी हुई बात भी नहीं जानीके समान होती है। क्या आप यह नहीं जानते कि ये पञ्चेन्द्रियोंके विषय जवतक प्राप्त नहीं हो। जाते तब तक इनमें उत्सकता रहती है, प्राप्त हो जानेपर सन्तोप होने लगता है, श्रीर जब इनका उपभोग कर चुकते हैं तब नीरसता त्रा जाती है। इसलिए अयोग्य, अनाथ, विनाशका कारण, पाप और दुःखका सम्बय करनेवाली परस्रीमं व्यर्थका प्रेम मत कीजिए। भविष्यतुकी वात जाननेवाले निमित्तज्ञानियोंने कैसा श्रादेश दिया था--क्या कहा था इसका भी त्रापको स्मरण करना चाहिए।। ४८५-४६१।। तथा चक्र उत्पन्नके फलका भी विचार कीजिए। पुराणोंके जाननेवाले रामको आठवाँ बलभद्र श्रौर लदमणको नौवाँ नारायण कहते हैं। हे विद्वन ! आप इसका भी विचार कीजिए। सीताको नहीं मींपनेमें जैसा दोष है वैसा दोष उसके सौंपनेमें नहीं है ॥ ४८२-४८३ ॥ इसलिए इन सब बातोंका

१ गणनीयं ता०। २ ऋनुकूलम् । ३ नेष्यते तत्तमस्तमं ग०, घ०। ४ शापः शीतातायश्रियः ता०। ५ किं तत्तरीतुं ता०, म०। ६ भुजमाीपु ता०। ७ भावि निवेदिनाम् ता०।

वचीऽवोचिद्वचार्येचेर्यसः कर्तुं शिशप्रभम् । भाषा विभीषणायैषं भाषमाणाय भीषणः ॥ ४९५ ॥ रिकितो शवणो ह्तं नैकत्वमुष्णस्य मे । पराभवं समामध्ये प्रावृह्यहम्मणीजनः ॥ ४९६ ॥ सम्प्रमणि दुक्कोऽहं त्वया सहमताबलात् । अवश्यो गाहि महेशादित्वभाषत निष्ठुरम् ॥ ४९० ॥ सोऽपि दुव्वदितस्यास्य नाशोऽवश्यं भविष्यति । सहानेन विनाशो मां दूवयत्ययशान्तरः ॥ ४९८ ॥ सोऽपि दुव्वदितस्यास्य नाशोऽवश्यं भविष्यति । सहानेन विनाशो मां दूवयत्ययशान्तरः ॥ ४९८ ॥ पृण्यान्पमाण सम्पन्ना यामि रामकमाम्बुजम् । इत्यन्तर्गतमालोच्य विनिश्चत्य विभीषणः ॥ ५०० ॥ जल्केर्जल्युल्ह्य्य सौजन्यमिव सत्वरम् । महानशेप्रवाहो वा वारिषि राममासदत् ॥ ५०९ ॥ कदमणप्रमुखान्युल्यान् वेलालीलावहान् बहून् । प्रत्युद्रमय्य विलग्नय तमानीय परीक्षया ॥ ५०२ ॥ सोऽपि ज्ञातानुभावत्वादेकीभावमुपागमन् । ततः कनिपयेरेव प्रयाणेर्गतवहल्यम् ॥ ५०३ ॥ जल्क्षेत्तरमाश्चित्य सिव्विष्टं समन्ततः । तदा तत्राणुमानित्यं रामं विज्ञापयन्मिथः ॥ ५०४ ॥ देवादेशोऽस्ति चेद्रत्वा लङ्कां शौर्योजिहिर्षया । वनभङ्गेन ते शत्रोर्मानभङ्कं करोम्यहम् ॥ ५०५ ॥ लङ्कादाहेन दाहं च देहस्याहितकारिणः । तथा सित स मानित्वादसौ चेद्रागमिष्यति ॥ ५०६ ॥ स्थानभ्रशात्मुलोच्छेद्यो नागच्छेरोजसः क्षतिः । इति श्रुत्वास्य विज्ञित्तं तद्तस्त्वत्यवद्वस्य ॥ ५०० ॥ सहार्योश्चादिशसस्य विद्येशान् श्रीवशालनः । लब्धाजः सोऽपि सन्तुष्य सद्यो वानरविद्यया ॥ ५०८ ॥ प्रादुर्भावितदुःशैक्ष्यनान।वानरक्षत्रया । दत्रं वाराशिमुलङ्कय विक्रमाहनपालकान् ॥ ५०९ ॥ प्रादुर्भावितदुःशैक्ष्यनान।वानरसेनया । दत्रं वाराशिमुलङ्कय विक्रमाहनपालकान् ॥ ५०९ ॥

निश्चय कर सीता रामचन्द्रके लिए सौंप दीजिये। इस प्रकार विभीषणने श्रन्छी तरह विचार कर यशको चन्द्रमांक समान उज्ज्वल करनेके लिए लद्मीरूपी लताको बढ़ानेवाले तथा धर्म और सुख देनेवाले उत्कृष्ट बचन कहे । परन्तु इस प्रकारके उत्तम बचन कहनेवाले विभीपणके लिए वह भयद्वर रात्रण कुपित होकर कहने लगा कि 'तूने दतक साथ मिलकर पहले सभाके बीच मेरा असहनीय तिरस्कार किया था और इस समय भी तृ दुर्वचन बाल रहा है। इतू मेरा भाई होनेसे मारने योग्य नहीं हैं इसलिए जा मेरे देशसे निकल जा? । इस प्रकार रावणने बहुत ही कठोर शब्द काहे ॥ ४६४-४६७॥ रावणकी वात सनकर विभीषणने विचार किया कि इस दुराचारीका नाश अवश्य होगा, इसके माथ भेरा भी नाश होगा ऋौर यह ऋषयश करनेवाला नाश मुम्हे दुषित करेगा।। ४६ न। इसने तिरस्कार कर मुफ्ते देशसे निकाल दिया है यह अच्छा ही किया है क्योंकि मुफ्ते यह इप्ट ही है। 'वादल जङ्गलमें ही बरसे' यह कहावत आज मेरे पुण्यसे सम्पन्न हुई है। अब मैं रामचन्द्रके चरणकमलोंके समीप ही जाता हूँ। इस प्रकार चित्तमें विभीषणने विचार किया और ऐसा ही निश्चय कर लिया ॥ ४६६-५०० ॥ वह शीघ्र ही सीजन्यकी तरह समुद्रके जलका उल्लब्धन कर गया और जिस प्रकार किसी महानदीका प्रवाह समुद्रके पास पहुँचता है उसी प्रकार वह रामचन्द्रके समीप जा पहुँचा ।। ५०१ ।। रामचन्द्रने तरङ्गोंकी लीला धारण करनेवाले लद्मण आदि अनेक बड़े-बड़े योद्धाओं को विभीषणकी ऋगवानी करनेके लिए भेजा और वे सब परीचा कर तथा विश्वास प्राप्त कर उसे ले आये। विभीषण भी रामचन्द्रके प्रभावको समभता था अतः उनके साथ एकीभावको प्राप्त हो गया—हिलमिल गया। तदनन्तर कुछ ही पड़ाब चलकर रामचन्द्रकी सेना समुद्रके तटपर आ पहुंची धौर चारों स्रोर ठहर गई। उस समय ऋणुमान्ने परस्पर रामचन्द्रसे इस प्रकार कहा कि है देव! यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी शूर-धीरता प्रकट करनेकी इच्छासे लङ्कामें जाऊँ श्रीर वनका नाश कर आपके शत्रुका मान भङ्ग कहा। ५०२-५०५।। साथ ही लङ्काको जलाकर शत्रुके शरीरमें दाह उत्पन्न कहूँ। ऐसा करने पर वह ऋहङ्कारी रावण अभिमानी होनेसे यहाँ आवेगा और उस दशामें स्थान-भ्रष्ट होनेके कारण वह सुखसे नष्ट किया जा सकेगा। यदि यहाँ नहीं भी श्रावेगा तो उसके प्रतापकी स्रति तो स्ववस्य होगी। स्वणुमान्की यह विक्रप्ति युनकर राजा रामचन्द्रने वैसा करनेकी अनुमति दे दी और शूर-वीरतासे सुशोभित अनेक विद्याधरोंको उसका सहायक बना दिया। रामचन्द्रकी आज्ञा पाकर ऋणुमान् बहुत सन्तुष्ट हुआ। उसने वानर-विद्याके द्वारा शीघ ही अनेक भगकूर वानरोंकी सेना बनाई स्नीर उसे साथ ले शीघ ही समुद्रका उहहान किया। वहाँ वह

आग्नहं निग्नहं कृत्वा वनभन्नं स्वधात् कृषा । "उद्दर्विकृतकरा घोरं क्रोसन्तो वनवालकाः ॥ ५१० ॥ प्राविशायारीं घोरां आव्यक्तोऽभुलभुतिम् । तवा राक्षणिकालक्ष्यं प्राविश्ताः ॥ ५१ ॥ अभियाता प्रशास्था वोतुं प्रवनस्थनम् । अधाविकानुत्रविष्य वावराणिकालकाः ॥ ५१ ॥ तानभक्षन् सञ्ज्ञकृष्य प्रहृत्य वनपाद्षैः । तवः स्कृत् अहात्वाकविषयभावती वहिः पुरम् ॥ ५१ ॥ तानभक्षन् सञ्ज्ञकृष्य प्रहृत्य वनपाद्षैः । तवः स्कृत् अहात्वाकविषयभावती वहिः पुरम् ॥ ५१ ॥ प्रोत्मूव्य वानरानीकनावको राममाययो । स्वाधा राजवः स्थिका वर्ष संज्ञामसम्बुक्षम् ॥ ५१५ ॥ नागतो रावणः केव हेतुवेति विश्वीपवाम् । अप्राक्षीत्य सोध्याव्यक्षक्षायां नास्ति रावणः ॥ ५१६ ॥ वाकिकोकान्तरापति सुभीवाणुमतोरपि । विधावकावकेषित्यवव्यक्षकायं स्वर्थं च सः ॥ ५१० ॥ निवेश्य निजरक्षायां सुन्तिमृत्रविद्यक्षयम् । अष्टोपवासमासाच सम्यभिवमितेन्त्रवः ॥ ५१८ ॥ आदित्यपादशैकेन्त्रे विधाः संसाथयन् स्थतः । राक्षसादिमहाविधासिदानुप्रिता भवेत्र ॥ ५१८ ॥ तहिम्रपूर्वकं लक्कामवष्टभ्य निवेशनम् । प्रयोजनीमित अह्थन्तं सीतापति प्रति ॥ ५२० ॥ नायकाभ्यां ततः सुन्नीवाणुमन्तौ स्वसाधिताः । दस्ता गरुवसिदाविधानकृतविमानेन महावकम् ॥ ५२२ ॥ एतरा । वस्ति विधावकृतविमानेन महावकम् ॥ ५२२ ॥ कक्कापुरविधानकाश्वयः स्वर्थं वश्यक् पृथक् पृथक् । प्रतिविधाविकृतविमानेन महावकम् ॥ ५२२ ॥ कक्कापुरविधानेक्षत्रविधानेक्षत्रविधानेत्रति सक्काधा । ५२२ ॥ सम्प्राप्य युद्धमानेषु रावणस्याप्रसृतुना । सम्भूयेन्द्रकिता यूर्वं वृध्यक्षमिति संकृष्ण ॥ ५२४ ॥ सम्प्राप्य युद्धमानेषु रावणस्याप्रसृतुना । सम्भूयेन्द्रकिता यूर्वं वृध्यक्षमिति संकृष्ण ॥ ५२४ ॥

अपने पराक्रमसे वन-पालकोंको पकड़ कर उनका निम्नह करने लगा और क्रोधसे उसने रावणका समस्त वन नष्ट कर डाला । तब वनके रक्षक लोग अपनी भुजाएँ ऊँची कर जोर-जोरसे चिहाते हुए नगरीमें गये श्रीर जो कभी नहीं सुने थे उन भयक्कर शब्दोंको सुनाने लगे। उस समय राज्ञस-विद्याके प्रभावसे फहराती हुई ध्वजात्रोंके समूहसे उपलच्चित नगरके रचक लोग श्रणुमानसे युद्ध करनेके लिए उसके सामने त्राये। यह देख त्राणुमान्ने भी वानर-सेनाके सेनापितयोंको श्राक्षा दी श्रीर तद्तुसार वे सेनापति लोग वनके कृत्त उखाड़कर उन्हींसे प्रहार करते हुए उन्हें मारने लगे। तदनन्तर बलवान् अणुमानने नगरके वाहर स्थित राज्ञसांकी रूखी सेनाका अपनी देदीप्यमान महाज्याल नामकी विद्यासे वहाँका वहीं भस्म कर दिया। इस प्रकार वानर सेनाका सेनापति अणुमान्, राक्ण के दुवार प्रताप रूपी ऊँचे वृक्तको उलाइ कर रामचन्द्रके समीप वापिस आ गया। इधर रामचन्द्र तवतक सेनाको तैयार कर युद्धके सन्मुख खड़े हो गये ॥ ५०६-५१५ ॥ उस समय उन्होंने विभीषण से पूछा कि रावण किस कारणसे नहीं आया है ? तदनन्तर विभीषणने उत्तर दिया कि इस समय राक्ण लङ्कामें नहीं है। बालिका परलोक गमन और सुनीय तथा श्रणुमानके विद्यावलका आभिमान सुनकर उसने अपनी रक्षाके लिए इन्द्रजित नामक पुत्रको नियुक्त किया है तथा आठ दिनका उपवास लेकर और इन्द्रियोंको श्रन्छी तरह यश कर आदित्यपाद नामके पर्वत पर विद्याएँ सिद्ध करता हुआ बैठा है। राज्ञसादि महाविद्यात्रोंके सिद्ध हो जानेपर वह बहुत ही शक्तिसम्पन्न हो जावेगा। इसलिए इस समय हम लोगोंका यही काम है कि उसकी विद्यासिद्धिमें विघ्न किया जाय श्रीर लङ्काको घेरकर ठहरा जाय, इस प्रकार विभीषणने रामचन्द्रसे बहा । तदनन्तर सुन्नीव और श्रणुमान् ने अपने द्वारा सिद्ध की हुई गरुड़वाहनी, सिंहवाहनी, बन्धमोचनी और हननावरणी नामकी चार विद्याएँ अलग-अलग रामचन्द्र और लदमणके लिए दीं। इसके बाद दोनों भाइयोंने प्रक्राप्त नामकी विद्यासे बनाये हुए अनेक विमानोंके द्वारा अपनी उस बड़ी भारी सेनाको लङ्कानगरीके बाहर मैक्नकों ले जाकर खड़ी कर दी। उसी समय कितने ही विद्याधर क्रमार रामचन्द्रकी आज्ञासे आदित्यपाद नामक पर्वत पर जाकर उपद्रव करने लगे । तब रावणके बड़े पुत्र इन्द्रजित्ने क्रोधमें आकर विद्याधर राजाओं तथा पहले सिद्ध किये हुए समस्त देवताओंको यह आदेश देकर भेजा कि तुम सब लोग मिलकर इससे युद्ध करो । इन्द्रजित्की बात सुनकर विद्या-देवताओंने कहा कि हमलोगोंने भावके

१ मुद्धीकृत-ल०। २ सुतादिष्टा ल०। १ तत्र स०। ४-ममत् स०।

त्रेषिताः खचराधीशाः प्राच्याः सर्वाश्च देवताः । इयन्तं काळ्यस्माभिर्धवन्युण्यवलोद्यात् ॥ ५२५ ॥ स्वयामिलियतं कार्यं साधितं युण्यसंभवे । समर्थां नेत्यसावुक्तो व्यक्तं ताभिर्दशाननः ॥ ५२६ ॥ भवतीमिर्वराक्षीभवतं कं मम साध्यते । इन्त्र्यहं पौरुषेणैव नृष्णाम् सह सेचरात् ॥ ५२० ॥ सहायैः साधितं कार्यं रूजायै ननु मानिनाम् । इति कुद्धः पुरीमागात्तदैवासौ सहेन्द्रजित् ॥ ५२० ॥ दुश्चेष्टस्वास्तपुण्यस्य । भृतं भावि विनश्यति । परिवारमुक्ताद् क्रात्वा परेल्क्क्षेपरोधनम् ॥ ५२० ॥ हिर्णेष्टिरास्यः पश्च कालविषर्ययम् । अथ वाससम्यत्यूनां भवेत्यकृतिविधमः ॥ ५३० ॥ दृत्वायास्काल्यतां भेरी अधुष्काश्चयावहा । इत्यादिष्टस्तदैवासौ तथा कृत्वाखिलं बलम् ॥ ५३२ ॥ युद्धायास्काल्यतां भेरी अधुष्कश्चयावहा । इत्यादिष्टस्तदैवासौ तथा कृत्वाखिलं बलम् ॥ ५३२ ॥ सक्काल्ये काळवृत्तो वा सहसैकीचकार तत् । अथ निर्मत्य लक्काया विभक्तनिजसाधनः ॥ ५३३ ॥ सुकुम्भेन विकुम्भेन कुम्भक्षेन चार्यरेः । सहजैरिन्द्रजिन्मुक्वेनेन्द्राल्येनेन्द्रकितिना ॥ ५३४ ॥ सुकुम्भेन विकुम्भेन कुम्भक्षेन चार्यरेः । सहजैरिन्द्रजिन्मुक्वेनेन्द्राल्येनेन्द्रकितिना ॥ ५३४ ॥ सुकुम्भेन विकुम्भेन कुम्भक्षेत्र खनेश्वरे । महामुखातिकायाल्य उद्घृत्वाल्येमेहावलेः ॥ ५३५ ॥ सहकृत्याल्यम्यमुखे कार्यरेः । "इव कृत्यहंभास्याखेदायः परिवारितः ॥ ५३६ ॥ तिल्यः क्राभोमायू कि पुनः सहतौ हरेः । अरावणं भवेद्य जगदेतस्तनोस्तयोः ॥ ५३८ ॥ सहावश्यमहं ताभ्यां पाल्यामि मही नहि । इत्याचतिकीतायातिजामङ्गलमालपन् ॥ ५३८ ॥ सहावश्यमहं ताभ्यां पाल्यामि मही नहि । इत्याचतिकीतायातिजामङ्गलमालपन् ॥ ५३८ ॥

पुण्योदयसे इतने समय तक आपका वाञ्छित कार्य किया परन्तु अब आपका पुण्य चीण हो गया हैं इसिलए आपके कहे अनुसार कार्य करनेमें हम समये नहीं हैं। जब उक्त विद्या-देवताश्चोंने रावण-से इस प्रकार स्पष्ट कह दिया तब रावण उनसे कहने लगा कि श्राप लोग जा सकती हैं, आप नीच देवता हैं, आपसे मेरा कौन-सा कार्य सिद्ध होनेवाला है ? मैं अपने पुरुषार्थसे ही इन मनुष्य रूपी हरिणोंको विद्याधरोंके साथ-साथ अभी मार डालता हूं।। ५१६-५२७।। सहायकोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ कार्य अभिमानी मनुष्योंके लिए लजा उत्पन्न करता है। इस प्रकार कुद्ध होकर रावण उसी समय इन्द्रजित्के साथ नगरमें आ गया। देखों, जिसका पुण्य नष्ट हो चुकता है ऐसे दुश्चरित्र मनुष्यका भूत और भावी सब नष्ट हो जाता है। नगरमें आनेपर उसने परिवारके लोगोंसे ज्ञात किया कि शत्रश्रोंने लङ्काको घेर लिया है।। ५२५-५२६ ।। उस समय राषण कहने लगा कि समयकी विपरीतना तो देखो, हरिणोंने सिंहको घेर लिया है। अथवा जिनकी मृत्यु निकट आ जाती हैं उनके स्वभावमें विश्रम हो जाता है।। ५३०।। इस प्रकार किसी ऊँचे हाथी पर त्राक्रमण करनेवाल सिंहके समान गरजते हुए रावणने हरिणकी ध्वजा धारण करनेवाले अपनी रिवकीर्ति नामक सेनापितको आदेश दिया ॥ ५३१॥ कि युद्धके लिए शत्रुपक्का चय करनेवाली भेरी बजा दो। उसने उसी प्रकार रणभेरी बजा दी और कस्पकालके अन्तमें यमराजके दूतके समान अपनी समस्त सेना इकड़ी की। तद्मन्तर सेनाका श्रलग-श्रलग विभाग कर रावण लङ्कासे बाहर निकला ॥ ५३२-५३३ ॥ उस समय वह सुकुम्भ, निकुम्भ, कुम्भकर्ण तथा अन्य भाइयोंमें सबसे मुख्य इन्द्रजित्, इन्द्रकीर्ति, इन्द्रवर्मा तथा अन्यराजपुत्रोंसे एवं महाबलवान महामुख, अतिकाय, दुर्मुल, स्वरदूषण और धूम आदि प्रमुख विद्याधरोंसे घिरा हुआ था अतः दुष्ट महोंसे घिरे हुए मीव्य ऋतुके सूर्यके समान जान पड़ता था और तीनों जगत्को प्रसनेके लिए सतृष्ण यमराजकी लीलाको बिडन्बित कर रहा था। वह कह रहा था कि राम और लक्ष्मण मेरे सामने खड़ा होनेके लिए समर्थ नहीं हैं। अरे, बहुतसे खरगोश भीर शृगाल इकड़े हो जावें तो क्या वे सिंहके सामने साई रहे सकते हैं ? आज उनके जीते जी यह संसार रावणसे रहित भले ही हो जाय परन्तु मैं उनके साथ इस पृथिषीका पालन कदापि नहीं कहूँगा । इस प्रकार अतर्कित रूपसे उपस्थित अपने अमञ्जलको

१ बुक्षेष्ठस्यासपुण्यम्य सा० । २ च नश्यति सा० । ३ कार्याक्कः सा०,४०,घ०, म० । कामार्कः ग० । ४ इति ग० ।

कालमेधमहागन्धगजस्कन्धमिषिहतः । प्रतिवातहतप्रोधद्वाश्चस्थ्वजराजितः ॥ ५४० ॥

'अग्रेसरस्कुरबक्षश्च्यत्थात्मस्करः । नानागृनानकथ्वानिमक्काशानेकपश्चतिः ॥ ५४२ ॥

खेवराधिश्वरो योद्धं सर्बद्धोऽस्थान्मदोद्धतः । इता रामस्तदायानकथाकर्णनघृष्णितः ॥ ५४२ ॥

दुनिवारो रिपुं कोपपावकेनेव निर्दृहन् । चक्षुः प्रान्तिविनिर्गच्छत्ज्वलद्वीशाधिखावर्षाः ॥ ५४२ ॥

दुनिवारो रिपुं कोपपावकेनेव निर्दृहन् । चक्षुः प्रान्तिविनिर्गच्छत्ज्वलद्वीशाधिखावर्षाः ॥ ५४२ ॥

दुन्धकालिरिवायोद्धं विश्विपन् दिक्षुमंश्चु सः । महाविधासमृहासपञ्चमाङ्गवलान्वतः ॥ ५४७ ॥

तालथ्वजः समारुद्ध गजमञ्जनपर्वतम् । लक्ष्मणो 'वल्यालिग्विवपश्चरक्षम्बनः ॥ ५४० ॥

दुद्धादिमिबारुद्ध गजं विजयपर्वतम् । जिनेशिनं प्रणम्येतौ विश्वविद्यविनाशनम् ॥ ५४० ॥

सुग्नीवानिलपुत्रादिखगेशैः परिवेष्टितौ । स्वांचन्द्रमसौ वैरितमो हन्तुं समुचतौ ॥ ५४० ॥

भासमानौ नयौ बोमौ दसदुर्मेतिघातिनौ । रावणाभिमुखं बोद्धं विभज्य ध्वजिनीं निजाम् ॥ ५४८ ॥

युद्धभूमिमिधिष्ठाय तस्थतुकासितद्विषौ । तत्र तूर्यमहाध्वानाः प्रतिसेनानकध्वनिम् ॥ ५४९ ॥

विर्मत्संयन्तो बोदण्डिनष्टरप्रहतेर्भयान् । गुहागद्धरदेशादीन् विशन्तो वा समन्ततः ॥ ५५० ॥

गजवृद्धितवाहोरुहेषाघोपाविशेषतः । वर्द्धयन्तो भटानां च सुतरां शौर्यसम्पदम् ॥ ५५९ ॥

दिषां भयं प्रकुर्वन्तो नभोभागमरोधयन् । तदाविष्कुतसंरम्भाः कलन्नाणीव दुर्जयाः ॥ ५५२ ॥

इस्ताप्रसितमध्यानि नवाम्भोदकुलानि वा । सशराणि मनांसाव गुणमञ्चाणि र्थामताम् ॥ ५५३ ॥

वह रावण स्वयं कह रहा था।। ५३४-५३६।। उस समय वह कालमेघ नामक मदा मदान्मन हाथीके अपर सवार था, प्रतिकूल ( सामनेकी ऋोरसे आनेवाली ) वायुसे ताड़ित होकर फहराती हुई राक्षस-ध्वजाओंसे सुशोभित था, उसके आगे-आगे चक्ररत देवीप्यमान हो रहा था, उसके अन्नसे सूर्य आच्छादित हो गया था - सूर्यका त्राताप रुक गया था और उसने अपने अनेक प्रकारक बड़े-बड़ नगाड़ोंके शब्दसे दिगाजोंके कान वहिरे कर दिये थे। इस प्रकार उस ऋोर मदसे उद्धत हुआ राषण युद्धके लिए तैयार होकर खड़ा हो गया और इस ओर रामचन्द्र उसके आनेकी बात सुनकर क्रोधसे भूमने लगे ॥ ५४०-५४२ ॥ वह उस समय अत्यन्त दुर्निवार थे और क्रोध रूपी अग्निक द्वारा माना शत्रको जला रहे थे। उनके नेत्रोंके समीपसे जो जलती हुई दृष्टि निकल रही थी वह वाणोंके समान जान पड़ती थी और उसे वे जलते हुए अंगारोंके समान युद्ध करनेके लिए दिशाश्रोंमें वड़ी शीव्रतासे फेंक रहे थे। महाविद्याओंकं समृहसे जो उन्हें सेनाका पाँचवाँ अङ्ग प्राप्त हुऋा था व उससे सहित थं। उनकी तालकी ध्वजा थी और वे ऋञ्जनपर्वत नामक हाथी पर सवार होकर निकले थे। साथ ही, जिसकी ध्वजामें वलयाकार साँपको पकड़ हुए गरुड़का चिह्न बना है ऐसा लच्मण भी विजय-पर्वत नामक हाथी पर सवार होकर निकला। इन दोनोंने पहले तो समस्त विन्न नष्ट करनेवाले श्री जिनेन्द्रदेवको नमस्कार किया खोर फिर दोनों ही मुगीव तथा श्रणुमान श्राद्धि विद्याधरोंसे विष्ठित हो सूर्य-चन्द्रमाके समान शब्रु कृषी अन्यकारको नष्ट करनेके लिए चल पड़े ॥ ५४३-५४७॥ वे दोनों भाई नयोंके समान सुशोभित थे और हम तथा दुर्बुद्धियोंका घात करनैवाले थे। रावणके सामने युद्ध करनेके लिए उन्होंने अपनी सेनाका विभाग कर रक्खा था, इस प्रकार शत्रुओंको भय-भीत करते हुए वे युद्ध-भूमिमें जाकर ठहर गये। वहाँ इनके नगाड़ाके बड़े भारी शब्द शत्रुओं के नगाड़ोंके शब्दोंका तिरस्कृत कर रहे थे सो ऐसा जान पड़ता था कि मानो व शब्द ऊँचे उठते हुए दण्डोंके कठार प्रहारसे भयभीत हो गुहा अथवा गढ़े आदि देशोंमें सब आरसे प्रवंश कर रहे हीं-छिप रह हो ॥ ५४५-५५० ॥ हाथियोंकी चिंघाई और घोड़ोंके हीसनेके शब्द बिशेष रूपसे योद्धाओं की शूर-वीरता रूप सम्पत्तिको अच्छी तरह बढ़ा रहे थे।। ५५१।। उस समय जो आरम्भ प्रकट हो रहे थे व राष्ट्रओंका भयभीत करते हुए आकाश-मार्गको रोक रहे थे और स्वियोंक समान दुर्जीय थे ॥ ५५२ ॥ धनुष धारण करनेवाले लाग ऋपने-ऋपने धनुष लेकर निकले थे । उन धनुषींका मध्यम

<sup>्</sup>र श्रव्यसर घ० । २ 'वजयाकारसपेम्राहतगरुडपताकाः' (म पुन्तके टिप्पणी) 'लङ्गमणोऽपि मुखालम्बिनिप-धुगुगदुरुवजः' ल० ।

दुरुक्तवस्तानीव हृदिमेदीनि दूरतः । दिग्व्यापिमौबीनादस्वाद कोपहुक्कारवन्ति वा ॥ ५५४ ॥ कर्णभ्यर्णप्रवित्तिस्वाधिगदन्तीव सन्त्रणम् । कृष्ण्कृत्वेष्यभक्षस्वास्त्रक्षतानीव सज्जनेः ॥ ५५५ ॥ शरासनानि सन्धार्य निरगच्छन् धनुर्धराः । खड्गवर्मधरा १धीरमहास्र पटुराटिनः ॥ ५५६ ॥ धनान् सतिदतः कृष्णाम् गर्जिनो विजिगीयवः । १तानाप्रहरणोपेता नानायुद्धविद्यारदाः ॥ ५५७ ॥ परे च परितः प्रापुर्योबुं परवर्छ भटाः । अतिद्वृताः खुराधातैर्दारयन्त इवावनिम् ॥ ५५८ ॥ स्वामरा महीशा वा समहामणिपीठकाः । आस्त्रतेरिष्टस्त्रत्या वा स्वस्वामिहितकारिणः ॥ ५५२ ॥ स्वामरा महीशा वा समहामणिपीठकाः । आस्त्रतेरिष्टस्त्रत्या वा स्वस्वामिहितकारिणः ॥ ५५२ ॥ सपक्षा इव सम्पक्षकद्वरा गगनीन्तरम् । छिलङ्क्षियवो अलालाजकफेनप्रस्तर्कः ॥ ५६२ ॥ सपक्षा इव सम्पक्षकद्वरा गगनीन्तरम् । छिलङ्क्षियवो अलालाजकफेनप्रस्तर्कः ॥ ५६२ ॥ स्वपद्वरत्वात्रक्ष्यां ध्रविकसत्त्राधिष्ठिताः । महासैन्याविधसम्भूततरक्षामा विनिर्गताः ॥ ५६२ ॥ स्कुरदुत्सातसद्वात्रक्षेत्र प्रोताः प्रचेलः एथवो स्थाः । चक्रेणैकेन चेषकी विक्रमी नस्तयोर्द्वयम् ॥ ५६५ ॥ संप्रामामभोनिधः प्रोताः प्रचेलः प्रथवो स्थाः । चक्रेणैकेन चेषकी विक्रमी नस्तयोर्द्वयम् ॥ ५६५ ॥ सम्वेति वा द्वतं पेतुर्दिक्षकाकमिणो स्थाः । नायकाधिष्ठिता शक्षः सम्पूर्णस्तूर्णवाजिनः ॥ ५६६ ॥

भाग हाथके अग्रभागके बराबर था, व नये बादलोंक समूहके समान जान पड़ते थे, बाण सहित थे, बुद्धिमान पुरुषोंक मनके समान गुण--डोरी ( पत्तमें दया दान्तिण्य आदि गुणों ) से नम्र थे, कठोर वचनोंके समान दूरसे ही हृदयका भेदन करनेवाले थे, उनकी प्रत्यञ्चाका शब्द दिशाश्चोंमें फैल रहा था अतः ऐसे जान पड़ते थे मानो क्रांध वश हङ्कार ही कर रहे हों, खिंचकर कानोंके समीप तक पहुँचे हुए थे इसलिए ऐसे जान पड़ते थे माना कुछ मन्त्र ही कर रहे हों, और सज्जनोंकी संगतिके समान वे कठिन कार्य करते हुए भी कभी अग्न नहीं होते थे ऐसे धनुषोंको धारण कर धनुर्धारी लोग बाहर निकले । कुछ धीर वीर योद्धा तलवार और कवच धारण कर जोर-जोरसे चिहा रहे थे जिससे वे एसे जान पड़ते थे मानो विजली सहित गरजते हुए काले मेघोंको ही जीतना चाहते हो । इनके सिवाय नाना प्रकारके हथियारोंसे सहित नाना प्रकार युद्ध करनेमें चतुर अन्य अनेक योद्धा भी चारों श्रोरसे शत्रुत्रोंकी सेनाके साथ युद्ध करनेके लिए श्रा पहुँचे। उनके साथ जो घोड़े थे वे बड़े वेगसे चल रहे थे और खुरोंके आवातसे मानो पृथिवीको बिदार रहे थे।। ४५३-५५८।। वे घोड़े चमरोंसे महित थे तथा महामणियोंसे वनी हुई पीठ (काठी ) से युक्त थे अतः राजाके समान जान पड़ते थे। अथवा किसी इष्ट-विश्वासपात्र सेवकके समान मरण-पर्यन्त अपने स्वामीका हित करनेवाले थे ॥५५६॥ उनके मुखमें घासके शास लग रहे थे जिससे भोजन करते हुएसे जान पड़ते थे और छोटी-छोटी घंटियोंके मनोहर शब्दोंसे ऐसे मालूम हो रहे थे माना निरन्तर अपनी जीतकी घोषणा ही कर रहे हों।। ५६०।। वे घोड़े कवच पहने हुए थे इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो पंखोंसे युक्त होकर श्राकाशके मध्यभागको ही लाँघना चाहते हों। उनके मुखोंसे लार रूपी जलका फेन निकल रहा था जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने पैररूपी नटोंके नृत्य करनेके लिए फलोंसे पृथिवीकी पूजा ही कर रहे हों। वे घोड़े यूनान, काश्मीर और वाल्हीक आदि देशोंमें उत्पन्न हुए थे, उन पर ऊँची उठाई हुई देदीप्यमान तलवारोंकी किरणोंसे सुशोभित घुड़सवार बैठे हुए थे, वे महासेना रूपी समुद्रमें उत्पन्न हुई तरंगोंके समान इधर-उधर चल रहे थे, और जोर-जोरसे हींसनेके शब्द रूपी श्राभूषणोंसे रात्रुश्रोंको भयभीत करनेके लिए ही माना निकले हुए थे। इनके सिवाय वायु जिनके अनुकूल चल रही है जिसमें शक्ष रूपी वर्तन भरे हुए हैं, जिनपर ऊँचे दण्ड वाली पनाकाएँ फहरा रही हैं, ऋौर संप्राम रूपी समुद्रके जहाजके समान जान पड़ते हैं एसे बड़े-बड़े रथ भी वहाँ चल रहे थे। चक्रवर्नी रावण यदि एक चक्रसे पराक्रमी है तो हमार पास ऐसे दो चक्र विद्यमान हैं ऐसा समभ कर समस्त दिशाओंमें आक्रमण करनेवाले रथ वहाँ बड़ी तेजीसे त्रा रहे थे। जिनके भीतर

१ घोरमटाश्च घ०। २ नानाप्रहारणोपेता ता०। ३ जीन्ता स०।

सबदाः सन्तु मो बुद्धे बद्धकक्षाः कथं रथाः । धावन्तु पत्तवो वाहा गजाविभः किमातुरैः ॥ ५६० ॥ जयोऽस्मास्विति वा मन्दं सगराः स्वन्दमा ययुः । सन्मार्गगामितिः शक्कपारिभिक्षकवितिः ॥ ५६८ ॥ रथैित्वकमाक्रम्य तैर्द्धिषकं किमुण्यते । महीधरिनिः पूर्वकायैरीद्प्रप्रधारिषः ॥ ५६९ ॥ पत्रात्मसारिताप्राक्षकी किलहुः व स्वपेषकाः । अग्मोल्हाकरा बोधव्रकपुष्वरकोभिनः ॥ ५७० ॥ परमणेयपृत्तित्वाद्रभेकानुविधाभिनः । रुपेवोत्थापयन्तोऽकीन् कर्णतालैः करस्थिताम् ॥ ५७९ ॥ सवकाका इवाम्भोदाः समुखद्यकर्थवैः । केष्यत्वरमदामोदमान्नायामभोद्यस्त्रीति ॥ ५०२ ॥ करैः प्रविकसत्तुष्वर्थस्त्रीत्वं समुख्याः । निधितोद्ध्वाद्वर्श्वाद्यात्वर्श्ववर्धात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्यात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्थात्वर्यत्वर्थात्वर्यत्वर्थात्वर्यात्वर्थात्वर्यात्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यात्वर्यत्वर्यात्वर्यात्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यात्वर्यत्वर्यात्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यात्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्यत्वर्

उनके स्वामी बैठे हुए हैं, जो अनेक शस्त्रोंसे परिपूर्ण हैं और जिनमें शीघ्रतासे चलनेवाले वेगगामी बोड़े जुते हुए हैं ऐसे तैयार खड़े हुए हमारे रथ युद्धकं लिए बद्धकक्त क्यों न हों ? पैदल चलनेवाल सिपाही, बोंड़े और हाथी मले ही आगे दौड़ते चले जावें पर इन व्यप्न प्राणियोंसे क्या होनेवाला हैं? विजय तो हम लोगोंपर ही निर्भर है। यह साचकर ही माना बोफसे भरे रथ धीर-धीरे चल रहे थे। सन्मार्ग पर चलनेवाले, शस्त्रोंके धारक एक चक्रवाले चक्रवर्तियोंने जब समस्त दिशाओं पर अ।क्रमण किया था तब दो चक्रवाले रथोंने समस्त दिशाओं पर आक्रमण किया इसमें आश्चर्य ही क्या है ? इसी प्रकार पर्वतके समान जिनका अमभाग कुछ ऊँचा उठा हुआ था, पीछेकी आंर फैली हुई पूँछसे जिनकी पूँछका उपान्त भाग कुछ खुल रहा था, जो अपरकी श्रोर उठते हुए सूँ इके लाल लाल अग्र-भागसे सुशोभित थे श्रीर इसीलिए जो कमलोंके सरोवरके समान जान पड़ते थे। जिनकी वृत्ति पर-प्रऐच थी-दूसरोंके आधीन थी अतः जो वसोंकं समान जान पड़ते थे, जो अपने गण्डस्थलों पर स्थित भ्रमरोंको मानो कोधसे ही कान रूपी पंखोंकी फटकारसे उड़ा रहे थे। उड़ती हुई सफेद ध्वजाश्रोंसे जो वगलाओंकी पंक्तियों सहित काले सेघोंके समान जान पड़ते थे, जिनमें कितने ही हाथी दूसरे हाथियोंके मदकी सुगन्ध सूंधकर त्राकाशमें खिले हुए कमलके समान जिनका त्रावभाग विकसित हो रहा है ऐसी सूँ डोंसे युद्ध करनेके लिए तैयार हो रहे थे, जो पंनी नोकवाले अंकुशोंकी चोटसे अपाङ्ग प्रदेशमें घायल होनेके कारण युद्ध-क्रियासे रोके जा रहे थे, जो हथिनियोंके समूहके समीप बार-बार अपना मस्तक हिला रहे थे, जिनका सब क्रोंच शान्त हो गया था, जिनपर प्रधान पुरुष बैठे हुए थे और जो उन्नत शरीर होनेक कारण समस्त संसार पर श्राक्रमण करते हुएसे जान पड़ते थे ऐसे चलते फिरते पर्वतींके समान ऊँचे-ऊँचे हाथी सब श्रोरसे निकल कर चल रहे थे।।५६१-५७५ ॥ उस समय अनुकृत पवनसे प्रेरित ध्वजाएँ शत्रुओंकी और ऐसी जा रही थीं मानो इण्डोंको झोड़कर पहले ही युद्ध करनेके लिए उद्यत हो रही हों।। ५७६ ।। अथवा सूर्यकी किरणोंको टकनेवाली वे ध्वजाएँ ऐसी जान पदती थीं मानो निर्मल आकाशमें जो मेघरूपी मैल छाया हुआ था उसे ही दूर कर रही हों।। ५७० ।। अथवा वे ध्वजाएँ दण्ड धारण कर रही थीं अर्थात् दण्डोंमें लगी हुई बीं इसलिए वृद्ध पुरुषोंका अनुकरण कर रही थीं अथवा समय पर मुक्त होती थी-लोलकर फहराई जाती थीं इसलिए मुनिमार्गका अनुसरण करती थीं ॥ ५७८ ॥ उस समय पूलि उदकर चारों जोर फैल गई थी और वह ऐसी जान पड़ती थी मानो सेनाके बोमसे खिन हुई पृथिबी साँस ही ले रही

१ 'उल्के करिणः पुञ्जमूलोपान्ते च पेचकः' इत्यमरः । २ 'श्रपाङ्गदेशो निर्याणम्' इत्यमरः । ३ 'महामात्राः प्रधानानि' इत्यमरः । ४ विद्याः तः ।

महाअवे वा सम्मासे रणविक्रविधायिकी। पुरावर्धितपुण्ये वा समस्तवयवाप्तिये॥ ५८० ॥
रक्षस्येवं नभीभागकिश्वित्यादितरंहित। सृष्ठितं गर्भवं कुक्किकितं चातिशय्य तत्॥ ५८२ ॥
वर्तं "कक्कसं किकिद्विषेष्यमभवादा। विध्यस्तवैरिभूपाकिषिधकोस्रोधोपमे श्रानैः॥ ५८२ ॥
एयौ तस्मिन् रजःश्रोभे प्रवास्त्रे सति सक्षुधः। प्रस्पष्टहित्सखाराः सेवावायकवीदिताः॥ ५८२ ॥
मति प्रपातसंख्या ववाय्या वा धनुर्थराः। शरृष्टि विश्वक्षस्त्रो हृद्यानि विशेषिनाम् ॥ ५८४ ॥
कुर्वन्ति स्मापरागािच सम्मदानां रणाङ्गणे। युद्धग्रन्ते स्माहवोत्साहात्तेऽपि तैरिव चोदिताः॥ ५८५ ॥
कुर्वन्ति स्मापरागािच समदानां रणाङ्गणे। युद्धग्रन्ते स्माहवोत्साहात्तेऽपि तैरिव चोदिताः॥ ५८५ ॥
विश्वतो वा न सम्बाधिक्यकिः स्वात्सहृद्धः सताम्। मया मजीवितुं दातुं नृपाकीवितमादवे ॥ ५८६ ॥
तस्य काक्ष्येऽयमित्वेको व्यतरराहणं रणे। भृत्यकृत्यं यशः शूरगतिश्वात्र प्रयं कक्षम्॥ ५८७ ॥
पुरुवार्थव्यं वैतदेवेत्यन्योन्ययुभ्यते । नारमहरूषे मृति विशे कस्यापि स पराभवः॥ ५८० ॥
ममिति मन्यमानोऽन्यः प्रान्युध्वाक्रियत स्वयम्। अयुध्यन्तैवमुक्कोधाः सर्वश्ववैरनारतम्॥ ५८९ ॥
सन्वापसन्यमुक्तार्थसुकाखुक्तिरवाकुरुम् । अभितामार्गणेनैव मार्गणा मार्गमात्मनः॥ ५९० ॥
मध्ये विधाय गत्वा हाक् ४वस्त्र पतिताः परे। "दूरं त्यक्त्वा गुणान्वाणैस्तीक्ष्णैः श्रीणितपायिकाः॥५९० ॥
आसुत्वाजहिरे प्राणान् गुणोऽपि न गुणः खले। न वैरं न फर्ल किश्वित्त्याप्यक्षन् शराः परान् ॥ ५९२ ॥

हो । अथवा पूर्ण ज्ञानको न श करनेका कारण मिश्याज्ञान ही फैल रहा हो ।। ५७६ ।। अथवा युद्धमें विव्र करनेवाला कोई बड़ा भारी भय ही श्राकर उपस्थित हुआ था। जिसने पूर्वभवमें पुण्य संचित नहीं किया ऐसा मनुष्य जिस प्रकार सबके नेत्रोंके लिए अप्रिय लगता है इसी प्रकार वह धूलि भी सर्व हे नेत्रोंके लिए श्रिप्रिय लग रही थी।। ५८०।। इस प्रकार वेगसे भरी धूलि आकाशको उल्लंघन कर रही थी अर्थान् समस्त आकाशमें फैल रही थी। उस धूलिके भीतर समस्त सेना ऐसी हो गई मानो मृर्निञ्चत हो गई हो अथवा गर्भमें स्थित हो, अथवा दीवाल पर लिखे हुए चित्रके समान निश्चेष्ट हो गई हो। उसका समस्त कलकल शान्त हो गया। जिस प्रकार किसी पराजित राजाके चित्तक। क्षोभ धीरे-धीरे शान्त हो जाना है उसी प्रकार जब वह धूलिका बहुत भारी क्षोभ धीरे-धीरे शान्त हो गया श्रीर दृष्टिका कुछ-कुछ संचार होने लगा तव सेनापतियोंके द्वारा जिन्हें प्रेरणा दी गई है ऐसे क्रोधसे भरे योद्धा गमन करनेसे शुद्ध हुए नये बादलोंके समान धनुष धारण करते हुए बाणोंकी वर्षा करने लगे और युद्धके मैदानमें शत्रु-योद्धाओंके हृदय रागरहित करने लगे। सेनापितयोंके इ।रा प्रेरित हुए योद्धा बड़े उत्साहसे युद्ध कर रहे थे ॥ ५८१-५८५ ॥ सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनों का बल शत्रुसे प्रकट नहीं होता किन्तु मित्रसे प्रकट होता है। मैंने अपना जीवन देनेके लिए ही राजासे आजीविका पाई है-वेतन प्रहण किया है। अब उसका समय आ गया है यह विचार कर कोई योद्धा रणमें वह ऋण चुका रहा था। युद्ध करने में एक तो सेवकका कर्तव्य पूरा होता है, दूसरे यश की प्राप्ति होती है और तीसरे शूर-वीरोंकी गति प्राप्त होती है ये तीन फल मिलते हैं ॥ ५=६-५८७॥ तथा हम लोगोंके यही तीन पुरुषार्थ हैं यही सोचकर कोई योद्धा किसी दूसरे योद्धासे परस्पर लड़ रहा था। मैं अपनी सेनामें किसीका मरण नहीं देखूँगा क्योंकि वह मेरा ही पराभव होगा। यह मानता हुन्ना कोई एक योद्धा स्वयं सबसे पहले युद्ध कर मर गया था। इस प्रकार तीव कोध करते हुए सब योद्धा, दाय-वायें दोनों हाथोंसे छोड़ने योग्य, आधे छोड़ने योग्य, और न छोड़ने योग्य सब तरहके शस्त्रोंसे विना किसी आकुलताके निरन्तर युद्ध कर रहे थे। दोनों आरसे एक दूसरेके सन्मुख छोड़े जानेवाले वाण, बीचमें ही ऋपना मार्ग चनाकर बड़ी शीघतासे एक दूसरेकी सेनामें जाकर पढ़ रहे थे। गुण अर्थात् धनुषकी डोरीको छोड़कर दूर जानेवाले, तीच्ण एवं खून पीने-वाले बाण सीधे होनेपर भी प्राणोंका घात कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि दुष्ट पुरुषमें रहनेवाले गुण, गुण नहीं कहलाते हैं। बाणोंका न तो किसीके साथ वैर या और न उन्हें कुछ फल ही मिलता था तो भी वे शत्रुओंका घात कर रहे थे।।५८५-५६१।। सो ठीक ही है क्योंकि

१ (क्यक्तं यथा स्थात् , क० टि० ) कालकलां कांचित् ख० । २ फलक्ष्यम् ख० । ३ ऋजित-ल०, म० । ४ परं प्रपतिताः ल० । ५ दूरे ख० ।

परप्रेरितकृषीनां तीक्ष्णानामीद्दशी गतिः। 'खगाः खगैः खगात् जमुर्वंद्वशः खगा इव ॥ ५९३ ॥
नृणाय मन्यमानाः स्वान् प्राणान् पापाः परस्परम् । 'लक्ष्यबद्धारमध्यान्वितासुपातिशितैः शरैः ॥५९४॥
धन्वनः पातयन्ति स्म गिरीन्वा करिणो वहून् । एक्षेनैकः शरेणेभमवधीन्मभंभेदिना ॥ ५९५ ॥
स्वीकुर्वन्यत एवान्यमभँज्ञान् विजिगीषवः । प्रधातमृर्षेक्षतः कश्चित्पवहल्लोहितो भटः ॥ ५९६ ॥
आपतद् गृद्धपक्षानिल्लोत्थितोऽहन्बहून् पुनः । नीयमानमिवात्मानं वीक्ष्यान्यो देवकन्यया ॥ ५९७ ॥
सोत्सवः सहसोवस्थात्महासो दरमृष्ठितः । वाणाङ्कितं रणनूर्यरणरङ्गे 'वहल्लास्थवार्थितः ॥ ५९० ॥
नृत्यत्कवन्थके सद्यः शर्ष्वादितमण्डपे । बद्यान्त्रज्ञालमालोऽन्यो 'वहल्लासासवार्थितः ॥ ५९० ॥
राक्षसेन विवाहेन वीरलक्ष्मी समाक्षिपत् । डाक्षिन्यश्चटुलं नेदुराख्वन् भैरवं शिवाः ॥ ६०० ॥
उर्ध्ववन्त्रवमवद्विविद्युक्तिकृतिभीषणाः । । उत्थित्तकृतिकाजालश्चल्लोलकपालभृत् ॥ ६०२ ॥
कतिपातनिपीतास्त्रमवमीद्राक्षसीगणः । निशातकारनाराचचकायुपनिपातनात् ॥ ६०२ ॥
विःप्रमं निःप्रतापं च तदाभूदर्कमण्डलम् । स्याहादिभिः समाकान्तकुवादिकुल्वचादा ॥ ६०३ ॥
दशाननवल्लान्यापन् भङ्गं राधवसैनिकैः । इति प्रकृते संग्रामे सुचिरं तद्रणाङ्गणे ॥ ६०४ ॥
स्वाः केचित्पुनः केचित् प्रहताः प्राणमोक्षणे । अक्षमाः पापकर्माणः स्थिताः कण्डगतासवः ॥ ६०५ ॥
समवतींनरान् सर्वान् प्रस्तान् जरिवतुं तदा । निःशक्तिवीन्तवानेतानिति शङ्काविधायनः ॥ ६०६ ॥

जिनकी वृत्ति दूसरोंके द्वारा प्रेरित रहती हैं ऐसे तीच्ण ( पैने-कुटिल ) पदार्थोंकी ऐसी ही अवस्था होती है। जिनका परस्पर वैर वँघा हुआ है ऐसे अनेक विद्याधर पश्चियोंके समान अपने शर्णोंको तुणके समान मानते हुए बाणोंके द्वारा परस्पर विद्याधरोंका घात कर रहे थे।। ५६२-५६४।। धनुष धारण करनेवाले कितने ही योद्धा लच्य पर लगाई हुई ऋपनी दृष्टिके साथ ही साथ शीघ पड्नेवाले तीक्ण बाणोंके द्वारा पर्वतोंके समान बहुतसे हाथियोंको मारकर गिरा रहे थे। किसी एक योद्धाने अपने मर्मभेदी एक ही बाणसे हाथीको मार गिराया था सो ठीक ही है क्योंकि सीलिए तो विजय-की इच्छा करनेवाले शूर-त्रीर दूसरेका मर्भ जाननेवालोंको स्वीकार करते हैं-श्रपने पक्षमें मिलाते हैं। कोई एक योद्धा चोटसे मृच्छित हो खूनसे लथ-पथ हो गया था नथा आये हुए गृद्ध पिचयोंके पंखों-की वायसे उठकर पुनः अनेक योद्धात्रोंका मारने लगा था। कोई एक अल्प मुर्च्छित योद्धा, अपने आपको देवकन्या द्वारा ले जाया जाता हुन्ना देख उत्सवके साथ हँसता हुआ ऋकस्मान् उठ खड़ा हुआ। जो वाणोंसे भरा हुआ हैं, जिसमें रणके मारू बाजे गूँज रहे हैं, जिसमें निरन्तर शिर रहित धड़ नृत्य कर रहे हैं, श्रीर जिसमें वाणोंका मण्डप छाया हुआ है ऐसे युद्ध-स्थलमें जिसकी सब अँतड़ियोंका समूह वैंध रहा है श्रीर जो बहुतसे खूनके प्रवाहसे पूजित है ऐसे किसी एक योद्धाने राज्ञस-विवाहके द्वारा वीर-लक्मीको अपनी ओर खींचा था। उस युद्धस्थलमें डाकिनियाँ बड़ी चपलतावे नृत्य कर रही थीं और शृगाल भयद्भर शब्द कर रहे थे। वे शृगाल अपरकी ओर किये हए मुखोंसे निकलनेवाले अग्निके तिलगोंसे बहुत ही भयहूर जान पड़ने थे। जिसकी कैंचियोंकः समूह उपरकी श्रोर उठ रहा है और जो चक्कल कपालोंको धारण कर रहा है ऐसा राक्षि सयोंका समृद्द बहुत श्रधिक पिये हुए खुनको उगल रहा था। अत्यन्त तीच्या बाण नाराच और चक्र श्रादि शर्खोंके पड़नेसे उस समय सूर्यका मण्डल भी प्रभादीन तथा कान्ति रहित हो गया था। जिस प्रकार स्याद्वादियोंके द्वारा त्राकान्त हुत्रा मिध्यावादियोंका समूह पराजयको प्राप्त होता है उसी प्रकार उस समय रामचन्द्रजीके सैनिकोंके द्वारा त्राकान्त हुई रावणकी सेनाएँ पराजयको प्राप्त हो रही थीं। इस प्रकार उस रणाङ्गणमें संप्राम प्रयुत्त हुए बहुत समय हो गया।। ५६५-६०४।। उस युद्धमें कितने ही लोग मर गये, कितने ही घायल हो गये, ऋौर कितने ही पापी, प्राण छोड़नेमें असमर्थ हो कण्ठगत प्राण हो गये।। ६०५ ।। उस समय वे मरणासन पुरुष ऐसा सन्देह उत्पन्न कर रहे थे कि यमराज

१ नाना लगाः लगैः ल०। २ सच्यानदा ख०, स०, घ०, ग०, म०। ३ निरन्तरे ख०, ग०। ४ प्रचुरक्षिरचुरणचर्षितः । ५ विभीषणः छ०।

इतस्ततो भदा व्यस्ताः सक्षरे वर्षशक्ताः। जनयन्ययस्यकस्यापि 'विक्रमाणस्य मीरसम् ॥ ६०० ॥ वाजिनोऽत्र समुव्छिक्तपरणाः सम्बद्धान्छिनः। अक्षेत्रैय समुत्यानुमुद्यन्त स्मोजितौजसः ॥ ६०८ ॥ वक्षायवयवैभैजैविक्षिसा सर्वतो रथाः। भान्ति स्म भिक्षपोता वा तत्संप्रामाव्धिमध्यगाः ॥ ६०० ॥ वक्षायवयवैभैजैविक्षिसा सर्वतो रथाः। भान्ति स्म भिक्षपोता वा तत्संप्रामाव्धिमध्यगाः ॥ ६०० ॥ विनान्येवं वहून्यासीत् संप्रामो बक्ष्योद्वंथोः। प्रायेण विमुखे त्रैवे स्वं वलं वीक्ष्यभक्तुरम् ॥ ६१० ॥ सन्ततो मायया सीताशिरवक्षेदं दशाननः। विधाय तव देवीयं गृहाणेति रुपक्षिपत् ॥ ६१२ ॥ विरस्तत्ववयतो भर्त्तुद्दं मोद्दे कृतास्यदे । क्षेत्रदेशस्यस्य समीक्ष्य समरोत्सवम् ॥ ६१३ ॥ सीतां शिक्षवतीं किष्वति स्प्रवृदं त्वया विना । शक्तो नास्ति दशास्यस्य मायेयं मात्रगाः ग्रुचम् ॥६१४॥ नायेति राघवं तथ्यमव्रवीद्रावणानुजः। विभीषणस्य तद्वास्यं श्रद्धाय रघुनन्दनः ॥ ६१५ ॥ ग्रजारिर्गजयूयं वा भास्करो वा तमस्ततिम् । बर्छ विभेदयामास सद्यो विद्याघरेशिनः ॥ ६१६ ॥ प्रकाशयुद्धमुज्जित्वा मायायुद्धविचित्सया । स पुत्रैः सह पौक्ष्ययो कङ्घते स्म नभोऽङ्गणम् ॥ ६१७ ॥ सं वीक्ष्य तङ्गणे दक्ष्मौ दुरीक्ष्यं रामकक्ष्मणौ । गजारिविनतासूनु वाहिनीभ्यां समुद्यते ॥ ६१८ ॥ सुप्रीवाणुमदाधार्त्मवद्याधरबक्षान्वतौ । रावणेन समं रामो रूक्ष्मणोप्यग्रस्नुना ॥ ६१९ ॥ सुप्रीवः कुम्भकर्णेन मरुणुप्रविक्षितिना । करेण केषुरव्जादिरङ्गदक्षेन्द्वकेतुना ॥ ६१० ॥

खाते समय तो सबको खा गया परन्तु वह खाये हुए समस्त लोगोंको पचानेमं समर्थ नहीं हो सका. इसलिए ही मानो उसने उन्हें उगल दिया था।। ६०६।। जिनके श्रङ्ग जर्जर हो रहे हैं ऐसे कितने ही योद्धा उस युद्धस्थलमें जहाँ-तहाँ बिखरे पड़े हुए थे और वे देखनेवाले यमराजको भी भयानक रस उत्पन्न कर रहे थे—उन्हें देख यमराज भी भयभीत हो रहा था।। ६०७।। जिनके पैर कट गये हैं ऐसे कितने ही प्रतापी एवं बलशाली घोड़े अपने शरीरसे ही उठनेका प्रयत्न कर रहे थे।। ६०८।। याद्वात्र्योंके द्वारा छोड़े हुए वाणों और नाराचोंसे कीलित हाथी ऐसे सुशोभित हो रहे थे माना जिनसे गेरूके निर्भर भर रहे हैं श्रीर जिनपर छोटे-छोटे बाँस लगे हुए हैं ऐसे पर्वत ही हों ॥ ६०६ ॥ चक्र त्रादि अवयवोंके दूट जानेसे सब श्रोर बिखरे पड़े रथ एसे जान पड़ते थे मानो उस संप्राम रूपी समुद्रके बीचमें चलनेवाले जहाज ही दूटकर बिखर गये हों।। ६१०।। इस प्रकार उन दोनों सेनाओंमें बहुत दिन तक युद्ध होता रहा। एक दिन रावण भाग्यके प्रतिकूल होनेसे अपनी सेनाको नष्ट होती देख बहुत दु:खी हुआ। उसी समय उसने मायासे सीताका शिर काट कर 'लो, यह तुम्हारी देवी है महण करीं यह कहते हुए क्रोधसे रामचन्द्रजीके सामने फेंक दिया ।। ६११-६१२ ।। इधर सीताका कटा हुन्ना शिर देखते ही रामचन्द्रजीके हृदयमें मोहने त्र्यपना स्थान जमाना शुरू किया त्रीर उधर रावणकी सेनामें युद्धका उत्सव होना शुरू हुआ। यह देख, विभीपणने रामचन्द्रजीसे सच बात कही कि शीलवती सीताको आपके सिवाय कोई दूसरा छूनेके लिए भी समर्थ नहीं है। है नाथ, यह रावणकी माया है अतः श्राप इस विषयमें शोक न कीजिए। विभीषणकी इस बातपर विश्वास रख कर रामचन्द्रजी रावणकी सेनाको शीघ ही इस प्रकार नष्ट करने लगे जिस प्रकार कि सिंह हाथियोंके समृह्को श्रथवा सूर्य श्रन्धकारके समृह्को नष्ट करता है।। ६१३-६१६।। श्रव रावण खुला युद्ध छोडकर माया-युद्ध करनेकी इच्छासे श्रापने पुत्रोंके साथ आकाश रूपी श्राँगनमें जा पहुँचा ।।६१७।। उस माया-युद्धमें रावणको दुरीच्य (जो देखा न जा सके) देख कर, अत्यन्त चतुर राम श्रीर लद्मण, सिंहवाहिनी तथा गरुड़वाहिनी विद्यात्रोंके द्वारा अर्थात् इन विद्यात्रोंके द्वारा निर्मित— आकाशगामी सिंह स्पीर गरुड़ पर आरुढ़ होकर युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए। सुमीव, अणुमान् आदि अपने पत्तके समस्त विद्याघरोंकी सेना भी उनके साथ थी। रावणके साथ रामचन्द्र, इन्द्रजीतके साथ लद्मण, कुम्मकर्णके साथ सुमीव, रविकीर्तिके साथ अणुमान; खरके साथ कमलकेतु, इन्द्रकेतके

१ बीद्यमाग्रस्य क०, ख०, ग०, म०। २ 'श्रभान् इभाः' शंत पदच्छेदः । श्रभान्-शोभन्ते रम्, इमा गजाः । ३ विनीताम्यां ल०।

इन्ज्रवर्माभिधानेन कुमुदो युद्धविश्रतः । खरदूषणनाज्ञापि नीक्षे मायाविशारदः ॥ ६२१ ॥
एवमन्येऽपि तैरन्ये राममृत्या रणोद्धताः । दशास्यनायकैः सार्वं मायायुद्धमकुर्वत । ॥ ६२२ ॥
तदा रामेण संप्रामे परिभूतं र दशाननम् । अवकोक्षेत्र्वजिन्मध्यं प्राविश्वद्धारय जीवितम् ॥ ६२३ ॥
तं उशक्यापातयद्वामस्तं निरीक्ष्य खगाधिपः । कृपित्वाऽधाबदुद्दिष्य सशक्षं स्वक्ष्मणाप्रजम् ॥ ६२४ ॥
तन्मध्ये स्वक्ष्मणस्तूर्णममृत्यं दशकन्धरः । मायागजं समारुद्ध व्यधाकाराचपक्षरे ॥ ६२५ ॥
अपद्वारावरणेनापि प्रतापी गरुद्धवजः । सिंहपोत इव दक्षो दुनिवारोऽरिवारणैः ॥६२६॥
तत्पक्षरं विभिद्यासौ निर्ययौ निजविद्यमा । दृष्ट्वा तद्वावणः कृद्धवा प्रतीतं चक्रमादिशत् ॥ ६२० ॥
सिंहनादं तदा कुर्वन् गगने नारदाद्यः । बाही प्रदक्षिणीकृत्य दक्षिणे स्वस्य तिष्ठता ॥६२८ ॥
चक्रेण विक्रमेणेय मूर्तीभूतेन चिक्रणा । तेन तेन शिरोऽप्राहि त्रिखण्डं वा खगेशितुः ॥६२९ ॥
सोऽपि प्रागेव बद्धायुर्दुराचारादधोगतिम् । प्रापदापत्करीं घोरां पापिनां का परागतिः ॥६३०॥
विजयाद्धं समापूर्यं केशवो विश्वविद्वपाम् । अभयं घोषयामास स धर्मो जितभूभुजान् ॥६३१ ॥
कत्याविश्वरिष्ठस्यमहामात्राद्वयोऽलिवत् । मिलना वलचक्रेशपाद्धक्रनमाध्रयन् ॥६३२ ॥
मन्दोद्यादितद्देवीदुःखनोदनपूर्वकम् । विभीषणाय स्वद्धं स्वपद्धवन्धं विधाय तौ ॥६३३ ॥
दशकण्डान्वयायातिवश्वति वितरतः । "अभूतां च त्रिखण्डेशौ प्रचण्डौ बलकेशवौ ॥६३४ ॥

साथ श्रद्धन, इन्द्रवर्माक साथ युद्धमें प्रसिद्ध कुमुद श्रीर खर-दृष्णके साथ माया करनमें चतुर नील युद्ध कर रहे थे। इसी प्रकार युद्ध करनेमें ऋत्यन्त उद्धत रामचन्द्रजीके ऋन्य भृत्य भी रावणके मुखिया कोगोंके साथ मायायुद्ध करने लगे ।। ६१≒-६२२ ।। उस समय इन्द्रजीतने देखा कि रामचन्द्रजी युद्धमें रावणको दबाये जा रहे हैं--उसका तिरस्कार कर रहे हैं तब वह रावणके प्राणोंके समान बीचमं आ बुसा ॥ ६२३ ॥ परन्तु रामचन्द्रज्ञाने उते शक्तिकां चाटते गिरा दिया । यह देख रावण कुनित **होकर** शक्तों में सुशोभित रामचन्द्रजीकी स्रोर दोड़ा।। ६२४।। इसी बीचमें लद्दमण बड़ा शाबजाते उन दोनांके बीचमें आ गया श्रीर रावणने मायामयी हाथीपर सवार हाकर उते नाराच-पञ्जरमें घेर लिया । ऋर्थात् लगातार वाण वर्षा कर उसे ढंक लिया ॥ ६२५ ॥ परन्तु गरुड़की ध्वजा फहरानेवाला लदमण प्रहरणावरण नामकी विधाने बड़ा प्रतारी था। वह सिंह ह बच्चे हे समान द्वा बना रहा और शत्रुरूपी हाथी उसे रोक नहीं सके।। ६२६।। वह अपनी विद्यासे नाराच-पञ्जरको तोड़कर बाहर निकल त्राया। यह देख रावण बहुत कुपित हुआ। श्रीर उसने कोधित होकर विश्वासपात्र चकरत्नके लिए त्रादेश दिया ॥ ६२० ॥ उसा सनय नारद् ऋादि आकारामें सिंहनाद् करने लगे । वह चकरत मृतिधारी पराक्रमके समान प्रदक्षिणा देकर लदमणके दाहिन हाथ पर आकर ठहर गया। तदनन्तर चक्ररस्तको धारण करनेवाले लद्मणने उसी चक्ररत्नसे तीन खण्डके समान रावणका शिर काटकर श्चपने त्र्याधीन कर लिया ।। ६२८-६२६ ।। रावण, त्र्यपने दुराचारके कारण पहले ही नरकायुका बन्ध कर चुका था। ऋतः, दुःख देनेवाली भयंकर ( अधोगित ) नरक गतिका प्राप्त हुआ सा ठीक ही है; क्योंकि, पापी मनुष्योंकी और क्या गति हो सकती हैं ?।। ६३०।। तदनन्तर लदमणने विजय-शङ्ख बजाकर समस्त शत्रुओंको अभयदानकी घोषणा की सो ठीक ही है। क्योंकि, राजाओंको जीतनेवाले विजयी राजात्र्योंका यही धर्म है।। ६३१।। उसी समय रावणके बचे हुए महामन्त्री आदिने भ्रमरोंके समान मलिन होकर रामचन्द्र तथा लद्मणके चरण-कमलोंका त्राश्रय लिया।। ६३२।। रावणकी मन्दांदरी आदि जो देवियाँ दुःखसे रो रही थीं उनका दुःख दूर कर राम और लद्दमणने विभीषणको लंकाका राजा बनाया तथा रावणकी वंश-परम्परासे ऋाई हुई समस्त विभूति उसे प्रदान कर दी। इस प्रकार दोनों भाई बलभद्र और नारायण होकर तीन खण्डके बलशाली स्वामी हुए ॥ ६३३-६३४ ॥

१ मायायुद्धं व्यकुर्वत, म०, ल०। २ परिभूतदशाननम् ख०। ३ शक्त्याघातयद्राम त०। ४ प्रहारा-रावणेनाशु क०, ख०, घ०; प्रहारे रावणेनाशु ग०। ५ विजयशङ्कम्। ६ सदावशिष्ट त०। ७ तङ्कर्यपदवन्धं घ०। प्रश्नानुतां त०।

अय सीलवर्ती सीतामशोकवनमण्यगाम् । संप्रामिवजयाकर्णनोदीर्णप्रमदान्विताम् ॥ ६३५ ॥
रावणामुजसुप्रीवपवमानात्मजादयः । गत्वा यथोचितं दृष्ट्वा ज्ञापयित्वा जयोत्सवम् ६३६ ॥
समयुक्षतं रामेण समं छक्ष्मीमिवापराम् । महामणि वा हारेण कुश्वाहाः कवयोऽयवा ॥६३० ॥
वाचं मनोहरार्थेन सन्तौ धर्मेण वा धियम् । "सङ्गृत्यमित्रसम्बन्धाद्भवन्तीप्सितसिद्धयः ॥ ६३८ ॥
वहन्ती जानकी दुःखमा प्राणप्रियदर्भवात् । रामोऽपि तद्वियोगोत्थशोकव्याकुछिताशयः ॥६३० ॥
तौ परस्परसन्दर्शात्परं प्रीतिमवापतुः । तृतीयप्रकृति प्राप्य नृपो वा सापि वा नृपम् ॥ ६४० ॥
आरम्य विरहाह्रतं यद्यत्तादपृच्छताम् । अन्योन्यसुखदुःखानि निवेद्य सुखिनः प्रियाः ॥ ६४३ ॥
कृतदोषो हतः सीता निर्देषिति निरूप्य ताम् । स्थ्यकरोद्राधवः सन्तो विचारानुचराः सदा ॥ ६४२ ॥
तत्तोऽरिखेपुरोऽगच्छत्पुरत्पीठिगरौ स्थितः । अन्रवाभिषवं प्राप्य सर्वतीर्थाम्बुसम्मृतैः ॥ ६४३ ॥
कर्ष्टोर्यरसहस्रोरुसुवर्णकळश्चीद्वा । देवविद्याधराधीशैः स्वहस्तेन समुद्धतैः ॥ ६४४ ॥
कोटिकाख्यशिकां तस्मिषुज्ञहे राधवानुजः । तन्माहात्म्यप्रनुष्टः सन् सिहनादं व्यधाद्वलः ॥ ६४५ ॥
तिवासी सुनन्दाख्यो यक्षः सम्पृत्य तौ मुदा । असि सौनन्दकं नान्ना समानं चिक्रणोऽदित ॥६४६॥
अनुगङ्गं ततो गत्वा गङ्गाद्वारसमीपगे । वने निवेदय शिविरं रथमारुद्ध चक्रमृत् ॥ ६४० ॥
गोपुरेण प्रविद्याब्धि निजनामाङ्कितं शरम् । मागधावासमुद्दिश्य व्यमुञ्चत् कृञ्चितक्रमः ॥ ६४८ ॥
मागधोऽपि शरं वीक्ष्य मत्वा स्वं स्वल्पपुण्यकम् । अभिष्टुवन् महापुण्यश्चक्रवर्तीति लक्ष्मणम् ॥ ६४९ ॥

तदनन्तर जो अशोक वनके मध्यमें वैठी हैं, श्रीर संप्राममें रामचन्द्रजीकी विजयके समाचार मुननेसे प्रकट हुए हर्षने युक्त है ऐसी शीलवती सीताके पास जाकर विभीषण, मुमीब तथा अणु-मानु स्रादिने उसके यथा योग्य दर्शन किये त्र्यौर विजयोत्सवकी खबर सुनाई।। ६३५-६३६।। तत्पश्चान जिस प्रकार छुशल कारीगर महामणिको हारके साथ, अथवा छुशल कवि शब्दको मनोहर अर्थके साथ अथवा मजन पुरुष अपनी बुद्धिको धर्मके साथ मिलाते हैं उसी प्रकार उन विभीषण त्रादिने इसरी लद्मीके समान सीताजीको रामचन्द्रजीके साथ मिलाया। सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम भृत्य और मित्रोंके सम्बन्धसे इष्ट-सिद्धियाँ हो ही जाती हैं।। ६३७-६३८।। उधर जब तक रामचन्द्रजीका दर्शन नहीं हो गया था तव तक सीता दुःखको धारण कर रही थी श्रीर इधर राम-चन्द्रजीका हृदय भी सीताके वियोगसे उपन्न होनेवाले शोकसे व्याकुल हो रहा था। परन्तु उस समय परस्पर एक-इसरेके दर्शन कर दोनों ही परम श्रीतिको प्राप्त हुए। रामचन्द्रजी तृतीय प्रकृति-वाली शान्त स्वभाववाली सीनाको और सीना शान्त स्वभाववाले राजा रामचन्द्रजीको पाकर बहुत प्रसन्न हुए ।। ६३६-६४० ।। विरहसे लेकर अब तकके जो-जो बृत्तान्त थे वे सब दोनोंने एक-दूसरेसे पुद्धे सो ठीक ही है क्योंकि स्नी-पुरुष परस्पर एक-इसरेको अपना मुख-दुःख बतलाकर ही मुखी होते हैं ॥ ६४१ ॥ 'जिसने दोष किया था ऐसा रावण मारा गया, रही सीता, सो यह निर्दोष हैं? ऐसा विचार कर रामचन्द्रजीने उसे स्वीकृत कर लिया। सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन हमेशा विचारके अनुसार ही काम करते हैं ॥ ६४२ ॥ तदनन्तर-दोनों भाई लंकापुरीसे निकलकर अतिशय-सुन्दरपीठ नामके पर्वत पर ठहरे वहाँ पर देव और विद्याधरोंके राजाश्रोंने अपने हाथसे उठाते हुए सुवर्णके एक हजार आठ बड़े-बड़े कलशोंके द्वारा दोनोंका बड़े हर्षसे अभिवेक किया। वहीं पर लक्ष्मणने कोटि-शिला उठाई श्रीर उसके माहात्म्यसे सन्तुष्ट हुए रामचन्द्रजीने सिंहनाद किया ।। ६४३-६४५ ।। वहाँ के रहनेवाले सुनन्द नामके यत्तने उन दोनोंकी बड़े हर्षसे पूजा की खीर लक्ष्मण के लिए बड़े सन्मानसे सौनन्दक नामकी तलवार दी।। ६४६।। तदनन्तर दोनों भाइयोंने गङ्गा नदीके किनारे-किनारे जाकर गङ्गाद्वारके समीप ही वनमें सेना ठहरा दी। लदमणने रथपर सवार हो गोपुर द्वारसे समुद्रमें प्रवेश किया श्रीर पैरको बुछ टेढ़ाकर मागध देवके निवास स्थानकी स्रोर अपने नामसे चिह्नित वाण छोड़ा ॥ ६४७-६४८ ॥ मागध देवने भी वाण देखकर अपने आपको

१ सद्भृत्यामित्र—घ०। २-मप्राण-क०।

रत्नहारं तिरीटं च कुण्डलं सरमण्यमुम् । तीर्थाम्बुप्रंकुम्भान्तर्गतमस्मै द्वौ सुरः ॥ ६५० ॥
ततोऽनुजलिंधं गत्वा वैजयन्ताल्यगोपुरे । वशिक्षत्य यथा प्राच्यं तथा वरतनुं च तम् ॥ ६५२ ॥
कटकं साङ्गदं च्लामणि मौलिविभूषणम् । प्रैवेयकं तत्क्षकी कटीस्त्रं च लव्धवान् ॥ ६५२ ॥
ततः प्रतीचीमागत्य सबलः सिन्धुगोपुरे । प्रविश्वयाविध प्रभासं च विनतीकृत्य पूर्ववत् ॥ ६५२ ॥
मालां सन्तानकाल्यानां मुकाजालप्रक्षकम् । खेतच्छत्रं ततो भूषणान्यम्यान्यपि चाददौ ॥ ६५४ ॥
सतः सिन्धोस्तटे गच्छन् प्रतीचीलण्डवास्तिनः । स्वकीयां आविष्यवाक्षां सारवस्त्र्नि चाददत् ॥६५५॥
ऐन्द्रस्याभिमुखो भृत्वा विजयाविष्वस्तिनः । विनमय्य गजाश्वाखविद्याधरकुमारिकाः ॥६५६॥
रत्नानि चात्मसत्तकृत्य पूर्वलण्डनिवासिनः । विधाय करदान् म्लेच्छान् विजयां निर्गतस्तः ॥६५७॥
द्विगुणाष्टसहस्राणि भ्यष्टबन्धान् महीसुजः । दशोसरशताल्यातपुराधीशान् खगेशिनः ॥६५८ ॥
त्रिलण्डवासिदेवांक्ष विधायाज्ञाविधायिनः । क्रूपत्रार्थिक्षद्वन्त्रत्ते परिनिष्ठितदिग्जयः ॥६५८ ॥
कृताल्जिभिरासेम्यो देवलेचरभूचरैः । अम्रजामेसरक्षकी सचकः सर्वप्जितः ॥६६० ॥
कृतमङ्गलनेपथ्यां प्रार्थमानसमागमाम् । क्षान्तामित्र विनीतां तां शक्षवत्माविशत्युरीम् ॥६६० ॥
कृतमङ्गलनेपथ्यां प्रार्थमानसमागमाम् । क्षान्तामित्र विनीतां तां शक्षवत्माविशत्युरीम् ॥६६० ॥
कृतमङ्गलनेपथ्यां प्रार्थमानसमागमाम् । क्षान्तामित्र विनीतां तां शक्षवत्माविशत्युरीम् ॥६६० ॥
क्षानेचरसंग्रुद्यस्त्रभवेलादिसिक्षवो । नरविद्याधरा व्यन्तराधिपप्रमुखाः समम् ॥६६२ ॥
सिहासनं समारोष्य श्रीमन्तौ रामलक्ष्मणौ । तीर्थाम्बुपूर्णसीवर्णसहस्ताव्यस्योत्रवरे ॥६६३ ॥
अभिष्य त्रिल्लक्षित्राचे सम्पृजितौ युवाम् । प्रवर्द्यमानकक्ष्मीकावाशास्त्रप्रशोज्यो ॥ ६६४ ॥

श्ररुप पुण्यवाक् माना श्रौर यह महापुण्यशाली चक्रवर्ती है ऐसा समफकर लद्दमणकी स्तुति की। यहां नहीं, उसन रत्नोंका हार, मुकुट, कुण्डल श्रीर उस वाणको तीर्थ-जलसे भरे हुए कलशके भीतर रखकर लक्ष्मणके लिए भेंट किया ।। ६४६-६५० ।। तद्नन्तर समुद्रके किनारे-किनारे चलकर वैजयन्त नामक गोपुर पर पहुँचे ऋौर वहाँ पूर्वकी भाँति वरतनु देवको वश किया।। ६५१।। उस देवसे लक्सणने कटक, केयर, सस्तकको सुशोभित करनेवाला चुडामणि, हार और कटिसूत्र प्राप्त किया ॥ ६५२ ॥ तदनन्तर रामचन्द्रजीके साथ ही साथ लद्दमण पश्चिम दिशाकी ओर गया श्रीर वहाँ सिन्धु नदीके गोपुर द्वारसे समुद्रमें प्रवेश कर उसने पूर्वकी ही भांति प्रभास नामके देवको वश किया ॥ ६५३ ॥ प्रभास देवसे लद्दमणने सन्तानक नामकी माला, जिस पर मोतियोंका जाल लटक रहा है ऐसा सफेद छन्न, और श्रन्य-अन्य श्राभूषण प्राप्त किये।। ६५४।। तत्पश्चात् सिन्धु नदीके किनारे-किनारे जाकर पश्चिम दिशाके म्लेच्छ खण्डमें रहनेवाले लोगोंको अपनी आज्ञा सुनाई और वहाँकी श्रेष्ठ वस्तुओंको महण किया।। ६५५।। फिर दोनों भाई पूर्व दिशाकी स्रोर सन्मुख होकर चले स्रौर विजयार्थ पर्वत पर रहनेवाले लोगोंको वश कर उसने हाथी, घोड़े, अस, विद्याधर कन्याएँ एवं अनेक रत्न प्राप्त किये, पूर्व खण्डमें रहनेवाले म्लेच्छोंको कर देनेवाला बनाया श्रीर तदनन्तर विजयी होकर वहाँ से बाहर प्रस्थान किया ।। ६५६-६५७ ।। इस प्रकार लच्मणने सोलह हजार पट्टवन्ध राजाश्चोंको, एक सौ दश नगरियोंके स्वामी विद्याधरोंको और तीन खण्डके निवासी देवोंको आज्ञाकारी बनाया था। उसकी यह दिग्विजय व्यालीस वर्षमें पूर्ण हुई थी। देव, विद्याधर तथा भूमिगोचरी राजा हाथ बोइकर सेवा करते थे। इस तरह बड़े भाई रामचन्द्रजीके आगे-आगे चलने वाले चक्ररत्नके स्वामी एवं सबके द्वारा पूजित लच्मणने, माङ्गलिक वेषभूषासे सुशोभित तथा समागमकी प्रार्थना करनेवाली कान्ताके समान उस आयोध्या नगरीमें इन्द्रके समान प्रवेश किया।। ६५६-६६१।। तहनन्तर किसी शुद्ध लग्न और शुभ मुहूर्तके आनेपर मनुष्य, विद्याधर और व्यन्तर देवोंके मुखिया लोगोंन एकत्रित होकर श्रीमान राम आरे लद्मणको एक ही साथ सिंहासन पर विराजमान कर उनका तीर्थ-जलसे भरे हुए सुवर्णके एक हजार आठ बड़े-बड़े कलशोंसे अभिषेक किया। इस प्रकार उन्हें तीन ख़क्दके साम्राज्य पर विराजमान कर प्रार्थना की कि आपकी लक्सी बढती रहे और आपका यहा दिशाओं के अन्त तक फैल जावे। प्रार्थना करनेके बाद उन्हें रत्नोंके बढ़े-बढ़े मुकुट बाँघे, मिमस

१ पदममान् घ०। २ ऋयोध्याम्।

इत्यारोपितरत्नोहमुकुटौ मणिभूषणी । अलंकृत्य महाशींभः "पूजनामासुरुत्सुकाः ॥ ६६५ ॥ पृथिवीसुन्दरीमुख्याः केशवस्य मनोरमाः । द्विगुणाष्ट्रसहस्राणि देव्यः सत्योऽभवन् श्रियः ॥ ६६६ ॥ सीतायष्टसहस्राणि रामस्य प्राणवल्लभाः । द्विगुणाष्टसहस्राणि देशास्तावन्महीभुजः ॥ ६६७ ॥ शून्यं पञ्चाष्टरन्श्रोक्तव्याता होणमुखाः स्मृताः । पश्चानि सहस्राणि पञ्चविंशतिसङ्ख्या ॥ ६६८ ॥ कर्वटाः खत्रयद्वयेकप्रमिताः प्राथितार्थवाः । मटम्बास्तत्प्रमाणाः स्युः सहस्राज्यष्ट खेटकाः ॥ ६६९ ॥ भून्यसप्तकास्विष्यमिता प्रामा महाप्रलाः । उभाष्टाविशमिता द्वीपाः समुद्रान्तर्वतिनः ॥ ६७० ॥ शून्यपञ्चकपक्षाव्धिमितास्तुक्रमतक्क्ष्माः । रथवर्यास्तु तावन्तो नवकोळ्यस्तुरक्रमाः ॥ ६७१ ॥ स्तराकद्विवार्ध्युक्ता युद्धशीण्डाः पदातयः । देवाश्राष्ट्रसहस्राणि गणबद्धाभिमानकाः ॥ ६७२ ॥ हलायुधं महारत्नमपराजितनामकम् । अमोघाख्याः ४शरास्तीक्ष्णाः संज्ञ्या कौमुदी गदा ॥ ६७३॥ रत्नावतंसिका माला रत्नाम्येतानि सौरिणः । तानि यक्षसहस्रेण रक्षितानि पृथक् पृथक् ॥ ६७४ ॥ चकं सुदर्शनाख्यानं कौमुदीत्युदिता गदा । असिः सौनन्दकोऽमोघमुखी<sup>भ</sup> शक्तिः शरासनम् ॥ ६०५ ॥ शाह पञ्चमुखः पाञ्चजन्यः शह्नो महाध्वनिः । कौस्तुमं स्वप्रभाभारभासमानं महामणिः ॥ ६७६ ॥ रत्नान्येतानि ससैव केशवस्य पृथक् पृथक् । सदा यक्षसहस्रेण रक्षितान्यमितशुतेः ॥ ६७७ ॥ एवं तयोर्महाभागधेययोर्भोगसम्पदा । निमप्तयोः सुखाम्भोधी काले गच्छत्यथान्यदा ॥ ६७८॥ जिनं मनोहरोचाने शिवगुत्तसमाङ्खयम् । विनयेन समासाच पूजायिखाभिवन्य तम् ॥ ६७९ ॥ श्रद्धालुर्धर्ममप्राक्षीद्धीमान् रामः सकेशवः । प्रत्यासञ्चात्मनिष्ठत्वाश्विष्ठितार्धं \* निरञ्जनम् ॥ ६८० ॥

स्राभूषण पहिनाये स्रौर बड़े-बड़े स्राशीर्वादोंसे ऋलंकृत कर उत्मुक हो उनकी पूजा की ।।६६२-६६५।। लक्ष्मणके पृथिवीमुन्दरीको स्रादि लेकर लक्ष्मीके समान मनोहर सोलह हजार पतिव्रता रानियाँ थीं स्रौर रामचन्द्रजीके सीताको आदि लेकर स्राठ हजार प्राण्यारी रानियाँ थीं । सोलह हजार देश स्रौर सोलह हजार राजा उनके स्राधीन थे। नौ हजार स्राठ सौ पचास द्रोणमुख थे, पच्चीम हजार पत्तन थे, इच्छानुसार फल देनेवाले वारह हजार कर्वट थे, बारह हजार मटंव थे, आठ हजार खेटक थे, महाफल देनेवाले स्राइतालीस करोड़ गाँव थे, समुद्रके भीतर रहनेवाले स्राइडंस द्वीप थे, व्यालीस लाख बड़े-बड़े हाथी थे, इतने ही श्रेष्ठ रथ थे, नवकरोड़ घोड़े थे, युद्ध करनेमें शूर्-वीर व्यालीस करोड़ पैदल सैनिक थे स्रौर स्राठ हजार गणबद्ध नामके देव थे।। ६६६-६७२।। रामचन्द्रजीके स्रपराजित नामका हलायुध, स्रमोध नामके तीक्ष्ण वाण, कौमुदी नामकी गदा स्रौर रत्नावतंसिका नामक माला ये चार महारत्न थे। इन सब रत्नोंकी स्रलग-स्रलग एक-एक हजार यस्त्वेच रक्षा करते थे।। ६७३-६७४।। इसी प्रकार मुदर्शन नामका चक्र, कौमुदी नामकी गदा, सौनन्दक नामका खड़ग, अमोधमुखी शक्ति, शार्क्ष नामका धनुष, महाध्वित करनेवाला पाँच मुखका पास्त्रजन्य नामका शङ्क और स्रपनी कान्तिके भारसे शोभायमान कौस्तुभ नामका महामणि ये सात रत्न स्रपरिमित कान्तिको धारण करनेवाले लक्ष्मणके थे और सदा एक-एक हजार यस्त देव उनकी प्रयक्-पृथक रस्ता करते थे।। ६०५-६७७।।

इस प्रकार सुख रूपी सागरमें निमग्न रहनेवाले महाभाग्यशाली दोनों भाइयोंका समय भोग श्रीर सम्पदाश्रोंके द्वारा व्यतीत हो रहा था कि किसी समय मनोहर नामके उद्यानमें शिवगुप्त नामके जिनराज पधारे। श्रद्धासे भरे हुए बुद्धिमान राम श्रीर लद्दमणने बड़ी विनयके साथ जाकर उनकी पूजा-वन्दना की। तदनन्तर आत्म-निष्ठांके अत्यन्त निकट होनेके कारण कृतकृत्य एवं कर्ममल

१ वर्षयामासु खन्, ग०, घ०। २ म पुस्तकेऽयं पाठो मूले मिलितः, क पुस्तके त्यञ्चलिकायो लिखितः, अन्यत्र नास्येव। 'आमो वृत्यावृतः स्याकगरमुरुचतुर्गोपुरोद्धासिमालं, खेटं नचद्विवेष्टं परिवृतमभितः कर्वटं पत्तनेन। आमैर्यु कं मटम्बं दिलितदशशतैः पक्षनं रक्षयोनिः, द्रोणास्यं सिन्धुवेलावलयवलयितं वाहनं चिद्धि- स्द्रम्'। ३ अष्टद्विसमिता-ल०। ४ खगास्तीद्दणा ल०। ५ मेघमुखी क०, ग०, ख०। ६-वन्द्यतो ख०। ७ निष्ठितार्थनिरञ्जनं क०, ख०। निष्ठितार्थी निरञ्जनः छ०।

भन्यानुग्रहमुख्यात्मप्रवृत्तिः सोऽप्यभाषत । स्ववाक् प्रसरसञ्जयोत्स्ना समाह्वादिततत्स्मः ॥ ६८१ ॥ प्रमाणनयनिक्षेपानुयोगैर्ज्ञानहेतुभिः । गुणमुख्यनयादानविशेषबळ्ळाभतः ॥ ६८२ ॥ स्याच्छव्दळाष्ट्रिकास्तित्वास्तित्वाधन्तसन्ततम् । जीवादीनां पदार्थानां तत्त्वमासस्वळक्षणम् ॥ ६८३ ॥ मार्गणा गुणजीवानां समासं संस्तिस्थितिम् । अन्यच्च धर्मसम्बद्धं व्यक्तं युक्तिसमाश्रितम् ॥ ६८४ ॥ कर्मभेदान् फळं तेषां सुखदुःखादिभेदकम् । बन्धमोचनयोहेतुं स्वरूपं मुक्तियोः ॥ ६८५ ॥ इति धर्मविशेषं तत् ततः श्रुत्वा मनीषिणः । सर्वे रामाद्योऽभूवन् गृहीतोपासकव्यताः ॥ ६८६ ॥ निदानशल्यदोषेण भोगासकः स केशवः । बध्वायुर्नारकं घोरं नागृहीदर्शनादिकम् ॥ ६८० ॥ एवं संवत्सराज्ञीत्वा साकेते कतिचित्सुखम् । तदाधिपत्यं भरतश्रय्नाभ्यां प्रदाय तौ ॥ ६८८ ॥ स्वयं स्वपरिवारेण गत्वा वाराणसीं पुरीम् । प्राविक्षतामधिक्षिप्य शक्तळीळां स्वसम्पदा ॥ ६८९ ॥ स्वयं स्वपरिवारेण गत्वा वाराणसीं पुरीम् । प्राविक्षतामधिक्षिप्य शक्तळीळां स्वसम्पदा ॥ ६८९ ॥ स्वयं स्वपरिवारेण गत्वा वाराणसीं पुरीम् । प्राविक्षतामधिक्षिप्य शक्तळीळां स्वसम्पदा ॥ ६८९ ॥ स्वयं स्वपरिवारेण गत्वो तो छतोदयौ । नयतःस्म सुखं काळं त्रिवर्णफळशाळिनौ ॥ ६९१ ॥ कर्ताचिल्लस्मणो नागवाहिनीशयने सुखम् । भन्नसो न्यग्रोधवृक्षस्य भन्तनं मत्तदन्तना ॥६९२ ॥ सैहिकेयनिगीर्णार्करसातळनिवेशनम् । सुधाधविक्तोत्त्वज्ञप्रासादैकांशविच्युनिम् ॥ ६९३ ॥ स्वप्ने द्याय समासाच निजायजम् । स्वप्नान् संप्रश्रयं सर्वान् यथाद्दानन्यवेदयत् ॥६९४॥ पुरोहितस्तदाकण्यं फळं तन्नेत्यमव्यति । व्यग्रोधोन्मूळनाव् व्याधिमसाध्यं केशवो व्यते व्यत्रथा प्रतिकर्ता वित्रया प्रतिकर्ता वित्रया समासाच निजायजम् । स्वप्नोचन्यस्त्रयं सर्वान् यथाद्दानन्यवेदयत् ॥६९४॥ पुरोहितस्तव्याकर्णकर्ताः फळं तन्नसेवाय्वति । व्यग्रोधोन्मूळनाव् व्याधिमसाध्यं केशवो व्यते वित्रया वित्रया

कल्कुसे रहित उक्त जिनराजमे धर्मका स्वरूप पृद्धा ।। ६७८-६८० ।। भव्य जीयोंका ऋनुग्रह करना ही जिनका मुख्य कार्य है ऐसे शिवगुप्त जिनराज भी अपने वचन-समृह रूपी उत्तम चिन्द्रकासे उस सभाको आह्नादित करते हुए कहने लगे।। ६८१।। कि इस संसारमें जीवादिक नौ पदार्थ हैं उनका प्रमाण नय नित्तेप तथा निर्देश ऋादि अनुयोगोंसे जो कि ज्ञान प्राप्तिके कारण हैं बांध होना है। गौण और मुख्य नयोंके स्त्रीकार करने रूप वलके मिल जानेमे 'स्यादस्ति', 'स्यात्रास्ति' त्यादि भङ्गों द्वारा प्रतिपादित धर्मोंसे वे जीवादि पदार्थ सदा युक्त रहते हैं। इनके सिवाय शिवगुप्त जिनराजने श्राप्त भगवान्का स्वरूप, मार्गणा, गुणस्थान, जीवसमास, संसारका स्वरूप, धर्मसे सम्बन्ध रखने-बाले अन्य युक्ति-युक्त पदार्थ, कर्मीके भेद, सुख-दुःखादि अनेक भेद रूप कर्मीके फल, वन्ध और मोक्षका कारण, मुक्ति और मुक्त जीवका स्वरूप आदि विविध पदार्थोंका विवेचन भी किया। इस प्रकार उनसे धर्मका विशेष स्वरूप सुनकर रामचन्द्रजी आदि समस्त बुद्धिमान पुरुपोंने आवकके व्रत प्रहण किये ।। ६=२-६=६ ।। परन्तु भोगोंमें त्रासक्त रहनेवाले लक्ष्मणने निदान शल्य नामक दोषके कारण नरककी भयङ्कर आयुका बन्ध कर लिया था इमलिए उसने सम्यग्दर्शन आदि कुछ भी प्रहण नहीं किया।। ६८७।। इस प्रकार राम और लदमणने कुछ वर्ष तो अयोध्यामें ही मुखसे विताये तद्दनन्तर वहाँका राज्य भरत और शत्रुच्नके लिए देकर वे दोनों अपने परिवारके साथ बनारस चले गये और श्रपनी सम्पदासे इन्द्रकी लीलाको तिरस्कृत करते हुए नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥ ६८८-६८ ॥ रामचन्द्रके देवके समान विजयराम नामका पुत्र था और लच्मणके चन्द्रमाके समान पृथिवीचन्द्र नामका पुत्र उत्पन्न हुन्ना था।। ६६०।। जिनका ऋभ्युदय प्रसिद्ध है और जो धर्म, ऋर्य, काम रूप त्रिवर्गके फलसे सुशोभित हैं ऐसे रामचन्द्र श्रोर तद्मण अन्य पुत्र-पौत्रादिकसे युक्त होकर सुखसे समय विताते थे।। ६६१।। किसी एक दिन लच्मण नागवाहिनी शय्या पर सुखसे सोया हुआ था। वहाँ उसने तीन स्वप्न देखे-पहला मत्त हाथीके द्वारा वट वृत्तका उखाड़ा जाना, दूसरा राहुके द्वारा निगले हुए सूर्यका रसातलमें चला जाना श्रीर तीसरा चूनासे सफेद किये हुए ऊँचे राजभवनका एक-देश गिर जाना । इन स्वप्नोंको देखकर वह उठा, बड़े भाई रामचन्द्रजीके पास गया श्रीर विनयके साथ सब स्वप्नोंको जिस प्रकार देखा था उसी प्रकार निवेदन कर गया।। ६६२-६६४।। पुरोहितने सुनते ही उनका फल इस प्रकार कहा कि, वट वृक्षके उखड़नेसे लच्मण असाध्य बीमारीको प्राप्त होगा,

राहुमस्तार्कसम्पाताद् भाग्यभोगायुपां क्षयः । तुक्रप्रासादभक्षेत्र त्वं प्रयाता तपोववस् ॥ ६९६ ॥ इत्येकान्ते वश्वस्तस्य श्रुत्वा रामो यथार्थवित् । धीरोदात्तत्या नायात् मनागपि मनःक्षतिम् ॥६९०॥ क्षोकद्वयहितं मत्वा कारयामास विधिणाम् । प्राणिनो नहि हन्तव्याः कैश्विखेति द्यांद्यतः ॥६९८॥ श्वकार शान्तिपूजां च सर्वज्ञसवनाविधम् । ददी दानं च दीनेभ्यो येन यद्यद्मीप्सितम् ॥६९८॥ अभूत क्षीणपुण्यस्य ततः कितपयैदिनैः । केशवस्य महाव्याधिरसातोदयचोदितः ॥ ७०० ॥ दुःसाध्येनामयेनाऽसौ माघे मास्यसितेऽन्तिमे । दिने तेनागमचकी पृथ्वी पक्षप्रभाभिधाम् ॥७०१॥ तद्वियोगेन शोकाशिसन्तसहदयो यकः । कथं कथमपि ज्ञानात्सन्ध्यायोत्मानमात्मना ॥ ७०२ ॥ कृत्वा शरीरसंस्कारमनुजस्य यथाविधिः । सर्वान्तःपुरदुः खं च प्रश्नमय्य प्रसन्नवाक् ॥७०३॥ सर्वप्रकृतिसाक्षिध्ये पृथिवी अमुन्दरीसुतं । ज्येष्टे राज्यं विधायोचीः सपष्टं केशवात्मजे ॥७०४॥ अष्टौ विजयरामाद्याः सीतायाः सात्विकाः सुताः । कदम्ममनिभवावन्कत्रसु तेषां ज्येष्टेषु सप्तसु ॥७०५॥ तत्वाजितक्षयाख्याय यौवराज्यं कनीयसे । मिथिलामर्पयित्वात्मं त्रिनिधेदपरायणः ॥७०६॥ साकेतपुरमभ्यत्य वने सिद्धार्थनामनि । वृप्यभस्वामिनिष्कान्तितीर्थभूमौ महोजसः ॥७०७॥ शिवगुप्ताभिधानस्य समीपे केवलेशिनः । संसारमाक्षयार्थेतु सम्यक् प्रबुद्धवान् ॥७०८॥ निद्यनश्वत्यसंपेण चनुर्यो नारकी भुत्रम् । केशवः प्राप्त इत्येतद्बुध्वाऽस्मादेवे शुद्धधीः ॥७०८॥ निद्यतत्रत्तरनेहिविधराभिनिवोधिकात् । वेदात्प्रादुर्भवद्वाधः सुप्रीवाणुमदादिभः ॥७९०॥

राहुके द्वारा प्रस्त सूर्यके गिरनेसे उसके भाग्य, भाग और आयुका चय सूचित करता है तथा ऊँचे भवनके गिरनेमे आप नपोवनको जावेंगे ॥ ६६५—६६६ ॥ पदार्थीके यथार्थ स्वरूपको जानने वाले रामचन्द्रजीने पुरोहितके यह वचन एकान्तमें मुने परन्तु धीर-बीर होनेके कारण मनमें कुछ भी विकार-भावको प्राप्त नहीं हुए ॥ ६६७ ॥ तदनन्तर द्यामें उद्यत रहनेवाले रामचन्द्रजीने दोनों लोकोंका हितकर मान कर यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करे ॥ ६८८ ॥ इसके सिवाय उन्होंने सर्वज्ञ देवका स्तपन तथा शान्ति-पूजा की श्रीर दीनोंके लिए जिसने जो चाहा वह दान दिया।। ६६६।। तदनन्तर जिसका पुण्य चीण हो गया है ऐसे लह्मणको कुछ दिनोंके बाद असाता वेदनीय कर्मके उदयसे प्रेरित हुआ महारोग उत्पन्न हुआ।। ७००।। उसी त्र्यसाध्य रोगके कारण चक्ररत्नका स्वामी लद्मण भरकर माघ कृष्ण त्र्यमावस्याके दिन चौथी पङ्क-प्रभा नामकी पृथिवीमें गया ॥ ७०१ ॥ लक्ष्मणके वियोगसे उत्पन्न हुई शोक-रूपी अग्निसे जिनका हृदय सन्तप्त हो रहा है ऐसे रामचन्द्रजीन ज्ञानके प्रभावसे किसी तरह अपने आप श्रात्माको सन्धिर किया, छोट भाई लद्मणका विधि पूर्वक शरीर संस्कार किया और प्रसन्नतापूणे वचन कहकर समस्त अन्तःपुरका शोक शान्त किया।। ७०२-७०३।। फिर उन्होंने सब प्रजाके सामने पृथिवीसुन्दरी नामकी प्रधान रानीसे उत्पन्न हुए लक्ष्मणके बड़ पुत्रके लिए राज्य देकर अपने ही हाथसे उसका पढ़ बाँधा।। ७०४।। सात्त्विक वृत्तिको धारण करनेवाले सीताके विजयराम त्रादिक आठ पुत्र थे। उनमें से सात बड़े पुत्रोंने राज्यलक्ष्मी लेना स्वीकृत नहीं किया इसलिए उन्होंने अजितञ्जय नामके छोटे पुत्रके लिए युवराज पद देकर मिथिला देश समर्पण कर दिया और स्वयं संसार, शरीर तथा भोगोंसे विरक्त हो गय ।। ७०५-७०६ ।। विरक्त होते ही व अयाध्या नगरीके सिद्धार्थ नामक उस वनमें पहुँचे जो कि भगवान व्रपभदेवके दीचाकत्याणकका स्थान होनेसे तीर्थस्थान हो गया था। वहाँ जाकर उन्होंने महाप्रतापी शिवगुप्त नामके केवलीके समीप संसार और मोक्षके कारण तथा फलको श्रच्छी तरह समभा ॥ ७०७-७०८ ॥ जब उन्हें इन्हीं केवली भगवान्से इस बातका पता चला कि लदमण निदान नामक शल्यके दोषसे चौथे नरक गया है तब उनकी बुद्धि और भी अधिक निर्मल हो गई। तदनन्तर जिन्होंने लद्मणका समस्त स्नेह छोड़ दिया है और आभिनिबोधिक-मतिज्ञानसे

१ योग्यभोगा—ल०। २ घोषणम् ग०, म०, ल०। ३ सुन्दरे सुते ल०। ४ परायणैः स० ५ बुदा देशे विशुद्धाः ल०।

## वसन्ततिलका

प्रोह्णकृष्य गोपदिमिवाम्बुनिधि स्वसैन्यै-रुद्ध्वा रिपोः पुरमगारिमवैकमल्पम् । निर्मृह्य वैरिकुलमादिवव सस्यमीय--

छक्ष्म्या सह क्षितिसुतामपहृत्य शत्रोः॥ ७२४॥

जिन्हें रत्नत्रयकी प्राप्ति हुई है ऐसे रामचन्द्रजीने सुप्रीव, अणुमान् और विभीषण आदि पाँच सौ राजाओं तथा एक सौ अस्सी अपने पुत्रोंके साथ संयम धारण कर लिया।। ७०६-७११।। इसी प्रकार सीता महादेवी श्रीर पृथिवीयुन्दरीमे सहित अनेक देवियोंने अतवती श्रार्थिकाके समीप दीचा घारण कर ली ।। ७१२ ।। तदनन्तर जिन्होंने श्रावकके ब्रत महण कियं हैं ऐसे राजा तथा यव-राजने जिनेन्द्र भगवान्के चरण-युगलको अच्छी तरह नमस्कार कर नगरीमें प्रवेश किया।। ७१३।। रामचन्द्र स्त्रीर अणुमान दोनों ही मुनि, शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक मोक्षमार्गका अनुष्ठान कर श्रतकेवली हुए ॥ ७१४ ॥ शेप बचे हुए मुनिराज भी बुद्धि आदि सात ऋद्धियोंके ऐश्वर्यको प्राप्त हुए। इस प्रकार जब छद्मस्थ अवस्थाके तीन सी पंचानवे वर्ष बीत गये तव शुक्क ध्यानके प्रभावसे घातिया कर्मीका त्त्य करनेवाले मुनिराज रामचन्द्रको सूर्य-विम्बके समान केवलज्ञान उत्पन्न हन्ना ॥ ७१५-७१६ ॥ प्रकट हुए एकछत्र आदि प्रातिहार्योंसे विभूपित हुए केवल रामचन्द्रजीने धर्ममयी वृष्टिके द्वारा भव्य-जीवरूपी धान्यके पौधोंको सीचा ॥ ७१७ ॥ इस प्रकार केवलज्ञानके द्वारा उन्होंने छह सी वर्ष बिताकर फाल्गुन शुक्त चतुर्दशीके दिन प्रातःकालके समय सम्मेदाचलकी शिखर पर तीसरा शक्कथ्यान धारण किया और तीनों योंगोंका निरोधकर समुच्छिन्नित्रियाप्रतिपाती नामक चौथे शक्त ध्यानके आश्रयसे समस्त अधातिया कर्मोका त्त्य किया। इस प्रकार श्रौदारिक, तैजस श्रीर कार्मण इन तीन शरीरोंका नाश हो जानेसे उन्होंने अणुमान श्रादिके साथ उन्नत पद-सिद्ध क्रेत्र प्राप्त किया ।। ७१५-७२० ।। विभीषण आदि कितने ही मुनि अनुदिशको प्राप्त हुए और रामचन्द्र तथा लदमणकी पट्टरानियाँ सीता तथा पृथिवीसुन्दरी आदि कितनी ही आर्यिकाएँ अच्यत स्वर्गमें उत्पन्न हुई' ॥ ७२१ ॥ शेष रानियाँ प्रथम स्वर्गमें उत्पन्न हुई' । तद्मण नरकसे निकल कर क्रम-क्रमसे संयम घारण कर मोच-लच्मीको प्राप्त होगा ।। ७२२ ।। सो ठीक ही है क्योंकि जीवोंके इसी प्रकारकी विचित्रता होती है।। ७२३।। जिन्होंने समुद्रको गोपदके समान उल्लङ्कन किया, जिन्होंने श्रपनी सेनासे शत्रके नगरको एक छोटेसे घरके समान घेर लिया, जिन्होंने शत्रके समस्त वंशको धानके

१ पदमुन्नतम त्तर, मरु । २ अरमदुपत्तव्यसर्वपुरतकेष्वस्य श्रक्कोकस्य पूर्वाची नारित ।

**शार्द्**लविक्रीडित्म्

आनम्रामरभूनभश्चरशिरःपीठोद्धताङ्बिद्वयौ,

निष्कण्टीकृतदक्षिणार्धभरताखण्डत्रिखण्डाधिपौ ।

साकेतं समधिष्ठितौ इतशुचित्रोद्धासिभास्वत्यभौ

दिक्षान्तद्विप वर्षसर्पशासनन्यप्रोप्रवीरश्रियौ ॥ ७२५ ॥

सीरादिप्रभृतिप्रसिद्धविकसद्भवनावलीरिकत-

श्रीसम्पादितभोगयोगसुखिनौ सर्वाधिसन्तर्पकौ ।

चन्द्राकाविव तेजसा स्वयशसा विश्वं प्रकाश्य स्फुटं

श्रीमन्तौ बलकेशवौ क्षितिमिमां सम्पाल्य सार्द्धं चिरम् ॥७२६॥

## वसन्ततिलका

एकक्षिलोकशिखरं सुखमध्यतिष्ठ-

दन्यश्चतुर्थनस्कावनिनायकोऽभूत्।

भोग्ये समेऽपि परिणामकृताद्विशेषा-

न्मा तद्व्यधादबुधवत्सुबुधो निदानम् ॥७२७॥

देशे सारसमुचये नरपतिर्देवो नरादिस्ततः

सौधर्मेंऽ<sup>3</sup>निमिषोऽभवत्सुखनिधिस्तस्माच्च्युतोऽस्मित्रभृत् ।

आक्रान्ताबिलखेचरोज्ज्वलशिरोमालो विनम्यन्वये

स्त्रीलोलो निजर्वशकेतुरहिसाचाराग्रणी रावणः ॥७२८॥

आसीदिहेव मलये विपये महीश-

म्तुक् चन्द्रचूल इति दुश्चरितः समाप्य।

पश्चात्तपोऽज्ञनि सुरः स सनन्कुमारं

नस्मादिहैत्य समभृद्विभुरर्द्धचकी ॥ ७२९ ॥

खेतके समान शीघ्र ही निर्मृल कर दिया, जिन्होंने लदमीके साथ-साथ शत्रुसे सीताको छीन लिया, जिनके दोनों चरण, नम्रीभूत देव, भूमिगोचरी राजा तथा विद्याधरोंके मँस्तकरूपी सिंहासन पर सदा विद्यमान रहते थे, जिन्होंने दक्षिण दिशाके अर्धभरत दंत्रको निष्कण्टक बना दिया था, जो समस्त तीन खण्डोंके स्वामी थे, अयोध्या नगरीमें रहते थे, जिनकी प्रभा ज्येष्ठ मासके सूर्यकी प्रभाको भी तिरस्कृत करती थी। जिनकी वीरलदमी दिशात्रोंके अन्तमें रहनेवाले दिग्गजोंके गर्व-रूपी सर्पको शान्त करनेमें सदा व्यप्न रहती थी, हल आदि प्रसिद्ध तथा सुशोभित रत्नोंकी पंक्तिपे अनुरक्षित लक्ष्मीके द्वारा प्राप्त कराये हुए भोगोंके संयोगसे जो सदा सुखी रहते थे, जो समस्त याचकोंको संतुष्ट रखते थे, जा तेजसे चन्द्र श्रीर सूर्यके समान थे. श्रीर जिन्होंने श्रपने यशसे समस्त संसारको श्रत्यन्त प्रकाशित कर दिया था ऐसे श्रीमान् बलभद्र श्रीर नारायण पदवीके धारक रामचन्द्र श्रीर लक्ष्मण चिरकाल तक साथ ही साथ इस पृथिवीका पालन करते रहे। उन दोनोंमेंसे एक तो भोगोंकी समानता होनेपर भी परि-णामोंके द्वारा की हुई विशेषतासे तीन लोकके शिखर पर सुखसे विराजमान हुआ और दूसरा चतुर्थ नरककी भूमिका नायक हुआ। इसलिए श्राचार्य कहते हैं कि विद्वानोंको मूर्खके समान कभी भी निदान नहीं करना चाहिये।। ७२४-७२७।। रावणका जीव पहले सारसमुच्चय नामके देशमें नरदेव नामका राजा था। फिर सौधर्म स्वर्गमें सुखका भाण्डार-स्वरूप देव हुत्रा श्रौर तदनन्तर वहाँ से च्युत होकर इसी भरतन्नेत्रके राजा विनमि विद्याधरके वंशमें समस्त विद्याधरोंके देदीप्यमान मस्तकोंकी मालापर आक्रमण करनेवाला, स्त्रीलम्पट, अपने वंशको नष्ट करनेके लिस केतु ( पुच्छलतारा ) के समान तथा दुराचारियोंमें अमेसर रावण हुआ।। ७२८।। लद्मणका जीव पहले

१ दिपसर्पदर्पशमन-ल०। २ प्रबुधो क०, घ०। ३ देवः।

## **द्युतिल्लिम्बितम्**

मणिमतिः खचरी गुणभूषणा

कृतनिदानमृतेरति <sup>१</sup>कोपिनी ।

ततयशा समभूदिह सुवता

परिस्ता जनकेशसुना सती ॥ ७३० ॥

## मालिनी

इह सचिवतन्जश्रनद्वचूलस्य मित्रं

विजयविदितनामाऽज्ञायत ैस्वस्तृतीये।

कथितकनकचुलो लालितो दिव्यभोगै-

रभवदमितर्वार्यः सूर्यवंशे स रामः ॥ ७३१ ॥

जनयतु बलदेवो देवहेवो दुरन्ताद

दुरितदुरुदयोत्थाद्दूप्यदुःखाइवीयान् ।

अवनतभुवनेशो विश्वदश्वा विरागो<sup>3</sup>

निखिलसुखनिवासः सोऽष्टमोऽभीष्टमस्मान् ॥ ७३२ ॥ इत्यार्षे भगवद्गुणभद्भाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे मुनिसुब्रततीर्थंकर-हरिषेणचक्रवर्ति-रामबलदेवलक्ष्मीधरकेशवसीतारावणपुराणं परिसमासमप्टपष्टं पर्व ॥ ६८ ॥



इसी त्रेत्रके मलयदेशमें चन्द्रचूल नामका राजपुत्र था, जो अत्यन्त दुराचारी था। जीवनके पिछले भागमें तपश्चरण कर वह सनत्कुमार स्वर्गमें देव हुआ फिर वहाँ से आकर यहाँ अर्धचकी लदमण हुआ था।। ७२६।। सीता पहले गुणरूपी आभूपणोंसे सिहत मिणमित नामकी विद्याधरी थी। उसने अत्यन्त कुपित होकर निदान मरण किया जिससे यशको विस्तृत करनेवाली तथा अच्छे व्रतोंका पालन करनेवाली जनकपुत्री सती सीता हुई।। ७३०।। रामचन्द्रका जीव पहले मलय देशके मंत्रीका पुत्र चन्द्रचूलका मित्र विजय नामसे प्रसिद्ध था फिर तीसरे स्वर्गमें दिन्य भोगोंसे लालित कनकचूल नामका प्रसिद्ध देव हुआ। और फिर सूर्यवंशमें अपरिमित वलको धारण करनेवाला रामचन्द्र हुआ।। ७३१।। जो दुःखदायी पापकर्मके दुष्ट उदयसे उपन्न होनेवाले निन्दनीय दुःखसे बहुत दूर रहते थे, जिन्होंने समस्त इन्द्रांको नम्र बना दिया था, जो सर्वज्ञ थे, वीतराग थे, समस्त मुखोंक भीण्डार थे और जो अन्तमं देवोंके देव हुए—सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए ऐसे अष्टम बलभद्र श्री रामचन्द्रजी हम लोगोंकी इष्ट-सिद्ध करें।। ७३२।।

इस प्रकार आर्थ नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलच्चणमहापुराणके संमहमें मुनिमुब्रतनाथ तीर्थकर, हरिपेण चकवर्ती, राम वलभद्र, लच्मीधर (लच्मण) नारायण, सीता तथा रायणके पुराणका वर्णन करनेवाला अइस्मठवाँ पर्व समाप्त हुआ।। ६८।।



# एकोनसप्ततितमं पर्व

यस्य नामापि धर्मुणां मुक्त्ये हृदयपङ्कते । निर्मामयताङ्गमान् मोक्षलक्ष्मीं स मंख्रु नः ॥ १ ॥ हिग्गिऽस्मिन् भारते वर्षे विषये वस्सनामनि । कौशाम्ब्यां नगरे राजा पार्थिवाख्यो विभुविशाम् ॥ २ ॥ चक्षुरिक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीं वक्षःस्थले द्धन् । साक्षाधकीव दिक् चक्रमाक्रम्याभास्स विक्रमी ॥ ३ ॥ तन्नस्तस्य सुन्दर्थां देव्यां सिद्धार्थनामभाक् । मुनि मनोहरोद्याने परमाविधिक्षणम् ॥ ४ ॥ दृष्ट्वा मुनिवराख्यानं कदाचिद्विन्यानतः । सम्पृद्ध्य धर्मसद्भावं यथावरादुदीरितम् ॥ ५ ॥ समाकण्यं समुत्पद्धसंवेगः स महीपितः । मृतिमृलधनेनाधमणों मृत्योरिहासुभृत् ॥ ६ ॥ वहन् दुःखानि तद्वृद्धिं सर्वो जन्मिन दुर्गतः । रत्नत्रयं समावर्यं तस्मै यावद्ध दास्यति ॥ ७ ॥ ऋणं सबृद्धिकं तावत्कृतः स्वास्थ्यं कृतः सुखम् । इति निश्चित्य कर्मारीविहन्तुं विहितोद्यमः ॥ ८ ॥ सुताय श्रुतशास्त्राय प्रजापालनशालिने । सिद्धार्थाय समर्थाय दत्वा राज्यमुदार्थाः । ९ ॥ प्राव्वाजित्यस्य मुनेर्मुनिवरश्रुतेः । पादमृलं समासाद्य सत्तां साः वृत्तिरीद्दशी ॥ १० ॥ सिद्धार्थो व्याससम्यक्त्वो गृहीनाणुव्रतादिकः । भोगान् सुखेन भुञ्जानः प्रचण्डोऽपालयत्प्रजाः ॥ ११ ॥ काले गच्छित तस्यैवं कदाचित्स्वगुरोर्मुनेः । श्रुत्वा शरीरसंन्यासं विच्छित्रविपयस्पृहः ॥ १२ ॥ सद्यो मनोहरोद्याने बुद्धतत्त्वार्थविस्तृतिः । अम्बाक्णाभिधाल्यातात्केवलावगमेक्षणात् ॥ १३ ॥

अथानन्तर - भक्त लोगोंके हृदय-कमलमें धारण किया हुआ जिनका नाम भी मुक्तिके लिए पर्याप्त है- मुक्ति देनेमें समर्थ है एमे निमनाथ स्वामी हम सबके लिए शीव ही मोच्च-लद्मी प्रदान करें ॥ १ ॥ इसी जम्बुद्वीप सम्बन्धी भरत नेत्रके वत्स देशमें एक कौशाम्बी नामकी नगरी हैं । उसमें पार्थिव नामका राजा राज्य करता था।। २।। वह इच्चाकु वंशके नेत्रके समान था, लच्मीको अपने वत्तःस्थल पर धारण करना था, ऋतिशय पराक्रमी था और सब दिशाओं पर आक्रमण कर साक्षान् चक्रवर्तीके समान सुशामित होता था।। ३।। उस राजाके सुन्दरी नामकी रानीसे सिद्धार्थ नामका पुत्र हुआ था। एक दिन वह राजा मनोहर नामके उद्यानमें गया था। वहाँ उसने परमावधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक मुनिवर नामकं मुनिके दर्शन कियं श्रीर विनयसे नम्र होकर उनसे धर्मका स्वरूप पूछा । मुनिराजने धर्मका यथार्थ स्वरूप वनलाया उन्ने सुनकर राजाका वैराग्य उत्पन्न हो आया । वह विचार करने लगा कि संसारमें प्राणी मरण-रूपी मृलधन लेकर मृत्युका कर्जदार हो रहा है।।४-६।। प्रत्येक जन्ममें अनेक दुःखोंका भागता और उस कर्जकी वृद्धि करता हुआ यह प्राणी दुर्गत हो रहा है-दुर्गतियोंमें पड़कर दुःख उठा रहा है श्रथवा दरिद्र हो रहा है। जब तक यह प्राणी रत्नत्रय रूपी धनका उपार्जन कर मृत्यु रूपी साहकारके लिए व्याज सहित धन नहीं दे देगा तब तक उसे स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो सकता है ? वह सुखी कैसे रह सकता है ? ऐसा निश्चय कर वह कर्मरूपी शत्रुश्चोंको नष्ट करनेका उद्यम करने लगा ॥ ७-- ॥ उत्कृष्ट बुद्धिके धारक राजा पार्थिवने, अनेक शास्त्रोंके सुनने एवं प्रजाका पालन करनेवाले सिद्धार्थ नामके अपने समर्थ पुत्रके लिए राज्य देकर पूज्यपाद मुनिवर नामके मुनिराजके चरण-कमलोंके समीप जिनदीक्षा धारण कर ली सा ठीक ही है क्योंकि सःपुरुषोंकी ऐसी ही प्रवृत्ति होती है।। ६-१०।। प्रतापी सिद्धार्थ भी सम्यग्दर्शन प्राप्त कर तथा अणुव्रत आदि व्रत धारण कर सुखपूर्वक भोग भोगना हुआ प्रजाका पालन करने लगा ॥ ११ ॥

इस प्रकार समय व्यतीत हो रहा था कि एक दिन उसने अपने पिता पार्थिव मुनिराजका समाधिमरण सुना। समाधिमरणका समाचार सुनते ही उसकी विषय-सम्बन्धी इच्छा दूर हो गई। उसने शीव ही मनोहर नामके उद्यानमें जाकर महाबल नामक केवली भगवान्से तत्त्वार्थका विस्तारके

१-शीलने ल०। २ श्रियं मुधीः ल०। ३ महात्रलाभिधाख्यानकेवला-घ०, म०। महाबलाभिधाना-ख्यात् केवला-ल०।

राज्यभारं समारोप्य श्रीदत्ते स्वसुते सति । लब्धश्लायिकसम्यक्त्यः शमी संयममाददे ॥ १४ ॥ स एन्वैकादशाङ्गानि बद्ध्या पोढशकारणैः । अन्त्यनामादिकर्माणि पुण्यानि पुरुषोत्तमः ॥ १५ ॥ स्वायुरन्ते समाराध्य विमाने कल्वसत्तमः । देवोऽपराजिते पुण्यादुत्तरेऽनुत्तरेऽभवत् ॥ १६ ॥ अयिकारप्योदध्यायुरेकारिनसमुष्टिकृतिः । निश्वासाहारलेश्यादिभावैस्तन्नोदितैर्युतः ॥ १७ ॥ जिवितान्तेऽहिमन्द्रेऽस्मिन् षण्मासैरागमिष्यति । जम्बूपलक्षिते हीपे विषये वङ्गनामिन ॥ १८ ॥ मिथिलायां महीपालः श्रीमान् गोन्नेण काश्यपः । विजयादिमहाराजो विख्यातो वृषभान्वये ॥ १९ ॥ अनुरक्तं व्यथात् कृत्वमुखश्चिव रविजंगत् । स्विवरागाद्विरक्तं तत् सोऽतपत्तस्य तादशम् ॥ २० ॥ अश्वणीत गुणालिस्तं लक्ष्मीश्च सुकृतोदयात् । पुष्कलाविष्क्रियं तस्मिन् पुरुषार्थत्रयं ततः ॥ २९ ॥ तस्य राज्ये रवावेव तापः कोपोऽपि कामिषु । विग्रहाल्या तनुष्वेव मुनिष्वेव विरागता ॥ २२ ॥ परार्थग्रहणं नाम कुकविष्वेव बन्धनम् । काव्येष्वेव विवादश्च विद्वत्स्वेव जयायिषु ॥ २३ ॥ शरद्याप्तिः सरित्स्वेव ज्योतिःष्वेवानवस्थितः । कौर्यं कृरमहेष्वेव देवेष्वेव पिशाचता ॥ २४ ॥

साथ स्वरूप समका।। १२-१३।। तदनन्तर श्रीदत्त नामक पुत्रकं लिए राज्य देकर उसने क्षायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया श्रीर शान्त होकर संयम धारण कर लिया ॥ १४ ॥ उस पुरुषात्तामने ग्यारह अङ्ग धारण कर सोलह कारण भावनात्र्योंके द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य कर्मका बन्ध किया ॥ १५ ॥ श्रीर श्रायुके श्रन्तमं समाधिमरण कर श्रपराजित नामके श्रेष्ठ श्रनुत्तर विमानमं श्रतिशय शोभायमान देव हुआ।। ५६।। वहाँ उसकी तैंतीस सागरकी आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, तथा स्वासोच्छवास, श्राहार, लेख्या आदि भाव उस विमान-सम्बन्धी देवींक जितने बतलाये गये हैं बह उन सबसे सहित था।। १७।। जब इस ऋहीमन्द्रका जीवनका ऋन्त आया और वह छह माह बाद यह वहाँसे चलनेके लिए तत्पर हुआ तब जम्बुवृक्षसे सुशांभित इसी जम्बुद्वीपके वङ्ग नामक देशमें एक मिथिला नामकी नगरी थी। वहाँ भगवान् वृपभदेवका वंशज, काश्यपगात्री विजयमहाराज नामसे प्रसिद्ध सम्पत्तिशाली राजा राज्य करता था।। १८-१६।। जिस प्रकार उदित होता हुन्ना सूर्य संसारको अनुरक्त-लालवर्णका कर लेता है उसी प्रकार उसने राज्यगद्दी पर त्राह्मह होते ही समस्त संसारको अनुरक्त--- त्रसन्न कर लिया था त्र्योर ज्यों-ज्यों सूर्य स्वयं राग--लालिमासे रहित होता जाता है त्यों-त्यों वह संसारको विरक्त-लालिमासे रहित करता जाता है इसी प्रकार वह राजा भी ज्यों-ज्यों विराग-प्रसन्नतासे रहित होता जाता था त्यों-त्यों संसारको विरक्त-प्रसन्नतासे रहित करता जाता था। सारांश यह है कि संसारकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता उसीपर निर्भर थी सो ठीक ही है क्योंकि उसने वैसा ही तप किया था और वैसा ही उसका प्रभाव था।। २०।। चूं कि पुण्य कर्मके उदयसे अनेक गुणोंके समृह तथा लद्दमीने उस राजाका वरण किया था इसलिए उसमें धर्म, अर्थ, कामरूप तीनों पुरुषार्थ अच्छी तरह प्रकट हुए थे।। २१।। उस राजाके राज्यमें यदि ताप-उष्णत्व था तो सूर्यमें ही था अन्यत्र ताप-दुःख नहीं था, क्रोध था तो सिर्फ कामी मनुष्योंमें ही था वहाँ के अन्य मनुष्योंमें नहीं था, विमह नाम था तो शरीरोंमं ही था अन्यत्र नहीं, विरागता-वीतरागता यदि थी तो मुनियोंमें ही थी वहाँ के अन्य मनुष्योंमें विरागता-स्नेहका अभाव नहीं था। परार्थ प्रहण-अन्य कवियोंके द्वारा प्रतिपादित अर्थका प्रहण करना कुकवियोंमें ही था अन्य मनुष्योंमें परार्धप्रहण-दूसरेके धनका प्रहण करना नहीं था। वन्धन-हरवन्ध, छत्रवन्ध त्रादिकी रचता काट्योंमें ही थी वहाँ के अन्य मनुष्योंमें बन्धन-पाश आदिसे बाँधा जाना नहीं था। विवाद-शास्त्रार्थ यदि या तो जिजयकी इच्छा रखनेवाले विद्वानोंमें ही था वहाँ के अन्य मनुष्योंमें विवाद--कलह नहीं था। शरव्याप्ति-एक प्रकारके तृणका विस्तार निद्योंमें ही था वहाँ के मनुष्योंमें शरव्याप्ति-वाणोंका विस्तार नहीं था। अनवस्थिति—अस्थिरता यदि थी तो ज्यौतिष्क देवोंमें ही थी—व ही निरन्तर

१ अहमिन्द्रः । २ ७० पुस्तके तु 'श्रवृणीत गुणानेव सर्वान् सुकृतोदयात्' इति पाटः । श्रत्र द्वितीय-बादे छन्दोभङ्गः ।

विष्णला तन्महादेवी वसुभारादिपूजिता । श्रीह्रीशृत्यादिभिः सेन्या सुखसुसानिशावधौ ॥ २५ ॥ श्रारदादिद्वितीयायां नक्षत्रेष्वादिमे सति । स्वर्गावतरणे भर्तुर्द्वष्ट्वा स्वमान् पुरोदितान् ॥ २६ ॥ स्ववकाङजप्रविष्टेभमप्यालोक्य विनिद्विका । प्रभातपटहृष्वानश्रवणाविष्कृतोत्सवा ॥ २७ ॥ अपृष्ण्वत् फलमेतेषां नृपं देशावधीक्षणम् । सोऽप्यवादीद्ववद्वभें भावितार्थकृदित्यदः ॥ २८ ॥ तदैवागस्य देवेन्द्राः स्वर्गावतरणोत्सवम् । विधाय स्वनियोगेन निजधामागमत्समम् ॥ २९ ॥ आषाढे स्वातियोगे तं कृष्णपक्षे महौजसम् । दशम्यां विश्वलोकेशमस्त तनुजोत्तमम् ॥ ३० ॥ देवा द्वितीयकल्याणमप्यभ्येत्य तदा व्यष्ठः । निमनामानमप्येनं व्याहरन् मोहभेदिनम् ॥ ३१ ॥ सुनिसुव्यतीर्थेशसन्ताने वर्षमानतः । गतेषु पष्टिलक्षेषु निमनाथसमुद्भवः ॥ ३२ ॥ आयुदर्शसहस्ताणि वर्षाणां परमं मतम् । उत्सेधो धनुषां पञ्चदश चान्याभिधीयते ॥ ३३ ॥ जातरूपद्यतिः सार्द्वद्विसहस्ताव्यस्तम्मते । गते कृमारकालेऽभिषेकमापत्सराज्यकम् ॥ ३४ ॥ राज्ये पञ्चसहस्ताणि वत्सराणामगृविभोः । तदा प्रावृद्धवनाटोपसङ्कटे गगनाङ्गणे ॥ ३५ ॥ श्वेषं वनविहाराय गतवन्तं महोदयम् । गजस्कन्धसमारूढं भानुमन्तमिवापरम् ॥ ३६ ॥ नभस्तलगतौ देवकुमारौ विहितानती । एवं विज्ञापयामासतुर्वद्वकरपङ्कजौ ॥ ३७ ॥ द्विपोरिसम् प्राग्विदेहेऽस्ति विषयो वत्सकावती । सुसीमा नगरी तत्र विमानादपराजितात् ॥ ३८ ॥ द्विपोरिसम् प्राग्विदेहेऽस्ति विषयो वत्सकावती । सुसीमा नगरी तत्र विमानादपराजितात् ॥ ३८ ॥

गमन करते रहते थे वहाँ के मनुष्योंमें अनवस्थित--अस्थिरता नहीं थी। करता यदि थी तो दुष्ट प्रहोंमें ही थी वहाँ के मनुष्योंमें करता—दृष्टता—निर्दयता नहीं थी और पिशाचिता—पिशाच जाति यदि थी तो देवोंमें ही थी वहाँ के मनुष्योंमें पिशाचता—नीचता नहीं थी।। २२-२४।। विजय-महाराजकी महादेवीका नाम विष्पला था, देवोंने रत्नवृधि आदिसे उसकी पूजा की थी, श्री, ही, घृति त्रादि देवियाँ उसकी सेवा करती थीं। शरद् ऋतुकी प्रथम द्वितीया त्र्यर्थान् त्राश्विन कृष्ण द्वितीयाके दिन अश्विनी नक्षत्र और रात्रिके पिछलं पहर जब कि भगवानका स्वर्गावतरण हो रहा था तब सुखसे सोई हुई महारानीने पहले कहें हुए संालह स्वप्न देखे ।। २५.-२६ ।। उसी समय उसने श्रपने मुखमें प्रवेश करना हुन्ना एक हाथी देखा। देखते ही उसकी निद्रा दूर हो गई श्रीर प्रातः-कालके बाजोंका शब्द सुननेसे उसके हर्पका ठिकाना नहीं रहा।। २७।। उसने देशावधि ज्ञानरूपी नेत्रको धररण करनेवाले राजासे इन स्वप्नोंका फल पृछा त्र्यौर राजाने भी कहा कि तुम्हारे गर्भमें भावी तीर्थंकरने अवतार लिया है।। २८।। उसी समय इन्होंने त्र्यांकर त्रपने नियागके त्रानुसार भगवानका स्वर्गावतरण महोत्सव-गर्भकत्याणकका उत्सव किया श्रीर तदनन्तर सव साथ ही साथ श्रपने श्रपने स्थानपर चले गये ॥ २६ ॥ विष्यला महादेवीने श्रापाढ कृष्ण दशमीके दिन स्वाति नक्षत्रके योगमें समस्त लाकके स्वामी महाप्रतापी जेप्रपुत्रको उत्पन्न किया।। ३०।। देवोंने उसी समय त्राकर जन्मकल्याणकका उत्सव किया त्रीर मोह शत्रुको भेदन करनेवाले जिन-वालकका निमनाथ नाम रक्खा ।। ३१ ।। भगवान् मुनिसुव्रतनाथ तीर्थंकरकी तीर्थ-परम्परामें जब साठ लाग्व वर्ष दीत चुके थे तब निमनाथ तीर्थंकरका जन्म हुआ था।। ३२।। भगवान निमनाथकी आयु दश हजार वर्षकी थी. शरीर पन्द्रह धनुष ऊँचा था श्रीर कान्ति सुवर्णके समान थी। जब उनके कुमारकालके श्रदाई हजार वर्ष बीत गये तब उन्होंने श्रभिपेकपूर्वक राज्य प्राप्त किया था।। ३३-३४।। इस प्रकार राज्य करते हुए भगवानको पाँच हजार वर्ष बीत गये। एक दिन जब कि श्राकाश वर्षा-ऋतुके बादलोंके समृहसे व्याप्त हो रहा था तब महान् अभ्युदयके धारक भगवान् निमनाथ दूसरे सूर्यके समान हाथीके कन्धेपर आरुढ़ होकर वन-विहारके लिए गये।। ३५-३६।। उसी समय श्राकाशमार्गसे श्राये हुए दो देवकुमार हस्तकमल जोड़कर नमस्कार करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे।। ३७।। वे कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह चेत्रमें एक वत्सकावती नामका

१ शारदादि-म०। २ वनं वनविहाराय म०। एवं वनविहाराय ग०, त०।

अवतीर्य समुत्पन्नस्तीर्यनाथोऽपराजितः । तस्य केवलपुजार्थ देवेन्द्राः समुपागताः ॥ १९॥
तत्समायाममूत् प्रश्नः किमस्ति भरतेऽधुना । कश्चित्तीर्थकृदित्याइ सोप्येवं सकलार्थद्व ॥ ४०॥
वङ्काक्यदेवे मिथिलानगरे निमनायकः । भावितीर्थकरः पुण्याद्वतीर्णोऽपराजितात् ॥ ४१॥
देवोपनीतभोगानां भोक्ता सम्प्रति साध्विति । तपः प्राग्धातकीखण्डे कृत्वा सौधर्मनामनि ॥ ४२॥
सम्भूयेतौ द्वितीयेऽद्धि गत्वा तद्वचनश्रुतेः । भवन्तमीक्षितुं पृज्यमावामैव । सकौतुकौ ॥ ४३॥
इति सोऽपि समासन्नकेवलावगमोद्यः । चित्ते विधाय तत्सर्वं महीशः प्राविशतपुरम् ॥ ४४॥
तत्र स्वमवसम्बन्धं समृत्वा तीर्थकरं च तम् । आजवं जवसंजातसन्नावं भावयन्मुद्धः ॥ ४५॥
अनादिबन्धनैर्गादं वध्वात्मात्मानमात्मना । कायकारागृहे स्थित्वा पापी पक्षीव पक्षरं ॥ ४६॥
कुक्षरो वापितालानो कलयत्पलमात्मनः । नाना दुःलानि भुक्षानो भूयस्तैरेव रक्षितः ॥ ४७॥
इन्द्रियार्थेषु संसक्तो रतितीव्रतरोदयात् । अग्रुचिष्वेवसम्बृद्धतृष्णोऽवस्करकीटवत् ॥ ४८॥
विभ्यन्मृत्योस्तमाधावन् वर्ज्यदुःखस्तदर्जयत् । विपर्यस्तमितः कप्टमार्तरोद्राहिताश्चरा ॥ ४९॥
सर्वे भाम्यत्यविश्वाम्यन् प्रताम्यन् पापपाकतः । इत्यं निक्रदां धिङ्मृतिमभीष्टार्थविद्यातिनीम् ॥ ५०॥
इति निर्वेद संयोगान्नोगरागतिद्रगः । सारस्वतादिसवापरागामरसमित्तिः ॥ ५१॥
क्षयोपशमसम्प्राप्तशस्त असंज्वलनोदयः । लब्धबोधः सुतं राज्यं निक्र संयोज्य सुप्रमम् ॥ ५२॥

देश हैं। उसकी सुसीमा नगरीमें अपराजित विमानसे अवतार लेकर अपराजित नामके तीर्थद्वर उत्पन्न हुए हैं। उनके केवलज्ञानकी पूजाके लिए सब इन्द्र त्यादि देव त्याये थे।। ३८-३६।। उनकी समामें प्रश्न हुआ कि क्या इस समय भरतक्षेत्रमें भी कोई तीर्थक्कर है ? सर्वेदशी अपराजित भगवान ने उत्तर दिया कि इस समय बङ्गदेशके मिथिलानगरमं निमनाथ स्वामी ऋपराजित विमानसे अवतीर्ण हुए हैं वे श्रपने पुण्यादयसे तीर्थकर होनेवाले हैं ।। ४०-४१ ।। इस समय वे देवोंके द्वारा लाये हुए भागोंका व्यर्च्छा तरह उपभाग कर रहे हैं – गृहस्थावस्थामें विद्यमान हैं। हे देव! हम दोनों अपने पूर्व जन्ममें धानकीखण्ड द्वीपके रहनेवाले थे वहाँ तपश्चरण कर सौधर्म नामक स्वर्गमें उत्पन्न हुए हैं। दूसरे दिन हमलोग अपराजित केवलीकी पूजाके लिए गये थे। वहाँ उनके वचन सननेसे पूजनीय त्रापके दरान करनेके लिए कांतुकवश यहा त्राये हैं ॥ ४२-४३ ॥ जिन्हें निकट-कालमें ही केवलज्ञानकी प्राप्ति होनेवाली है एसे भगवान निमनाथ देवांकी उक्त समस्त वातोंको इदयमें धारण कर नगरमें लीट आये ॥ ४४ ॥ वहाँ वे विदेह क्षेत्रके अपराजित तीर्थंकर तथा उनके साथ अपने पूर्वभवके सम्बन्धका स्मरण कर संसारमें हानेवाले भाविका बार-बार विचार करने लगे ॥ ४५ ॥ वे विचार करने लगे कि इस आत्माने अपने आपको अपने आपके ही द्वारा अनादि-कालसे चले श्राये बन्धनों से श्रच्छी तरह जकड़ कर शरीर-मूर्पा जेलखानेमें डाल रक्खा है और जिस प्रकार पिंजड़ेके भीतर पापी पर्झा दु:खी होता है अथवा आलान-खम्मेसे वँघा हुआ हाथी दःखी होता है उसी प्रकार यह आतमा निरन्तर दुःखी रहता है। यह यद्यपि नाना दुःखींको भोगता हैं तो भी उन्हीं दुःखोंमें राग करता है । रित नोकपायके ऋत्यन्त तीव्र उदयरो यह इन्द्रियोंके विषयमें **अ।**सक्त रहता है और विष्ठांके कीड़ांके समान अपिवत्र पदार्थोंमें तृष्णा बढ़ाता रहता है ।। ४८।। यह प्राणी मृत्यसे दरता है किन्तु उसी श्रोर दौड़ता है, दुःखोंने छूटना चाहता है किन्तु उनका ही सञ्जय करता है। हाय-हाय, बड़े दु:खकी बात है कि त्रार्त और रौद्र ध्यानसे उत्पन्न हुई तृष्णासे इस जीवकी बुद्धि विपरीत हो गई हैं। यह बिना किसी विश्रामके चतुर्गतिरूप भवमें भ्रमण करता है श्रीर पापके उदयसे दुःखी होता रहता है। इष्ट श्रर्थका विघात करनेवाली, टढ़ और श्रनादि कालसे चली ऋाई इस मूर्खनाको भी धिकार हो ॥ ४६-५०॥

इस प्रकार वैराग्यके संयोगसे वे भोग तथा रागसे बहुत दूर जा खड़े हुए। उसी समय सारस्वत आदि समस्त वीतराग देवोंने—लोकान्तिक देवोंने उनकी पूजा की।। ५१।। कर्मोंका

१ मायामैवः ख०, ग०, मावामेवं म०, ल० ( श्रावाम्, ऐव, इण् घातोर्लङ् तमपुरुषद्वितीयवचनस्य रूपम्-स्रावाम् श्रागतौ इति भावः )। २ निर्वेदसंवेगात् ल० । ३ प्रशस्त ल० पाठे छन्दोमङ्गः ।

साभिषेकं सुरैः <sup>१</sup>प्राप्य परिनिःक्रान्तिप्जनम् । यानमुत्तरकुर्वाख्यं समारुद्ध सनोहरम् ॥ ५३ ॥ गत्वा <sup>१</sup>वैत्रवनोषानं षष्टोपवसनं श्रितः । आषाढकालपक्षेऽश्विनक्षत्रे दशमीिने ॥ ५४ ॥ अपराह्मे सहस्रेण क्षत्रियाणां सहाप्रहीत् । संयमं सयमापाद्यं अज्ञानं च चतुर्थंकम् ॥ ५५ ॥ भोक्तुं वीरपुरं तस्मै दत्तो गतवते नृपः । सुवर्णवर्णो दश्वाक्षमवापाश्चर्यपञ्चकम् ॥ ५६ ॥ छाष्प्रस्थ्येन ततः काले प्रयाते नववत्सरे । निजदीक्षावने रग्ये मूले वकुलभूरुहः ॥ ५० ॥ तस्य षष्टोपवासस्य नक्षत्रे ऽश्वाभिधानके । मार्गशीर्पञ्चते पक्षे दिनान्ते केवलं विभोः ॥ ५८ ॥ दिने नृतीयनन्दायामभूदिखलगोचरम् । श्वाकनायकसञ्चार्यतुर्यकल्याणभागिनः ॥ ५९ ॥ सुप्रभार्यादयः ससदशासन् गणनायकाः । चतुःशतानि पञ्चाशत् सर्वपूर्वधरा मताः ॥ ६० ॥ श्वाक्षकाः पट्शतहादशसहस्राणि सद्यताः । त्रिज्ञानधारिणां सङ्ख्या सहस्रं पट् शताधिकम् ॥ ६९ ॥ श्वाक्तः पञ्चमज्ञाना मुनयो विकियद्धिकाः । सर्वे सार्द्धसहस्रं स्युर्भनःपर्ययबोधनाः ॥ ६२ ॥ श्वाक्तातः स्युः सहस्राणि मिन्निग्रमुखार्यकाः । चन्वारिशत्सहस्राणि तद्यद्वाधिका मताः ॥ ६३ ॥ विज्ञतिः स्युः सहस्राणि मिन्निग्रमुखार्यकाः । चन्वारिशत्सहस्राणि तद्यद्वाधिका मताः ॥ ६३ ॥ श्वाक्ता लक्षमेकं तु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः । देवा द्वोप्यसङ्ख्यातास्त्रियञ्चः सङ्ख्या मिताः ॥ ६५ ॥ एवं हादशसङ्ख्यान भाणेनञ्चेनीभिथरः । सद्भिद्दान कृर्वक्षार्यक्षेत्राणि सर्वतः ॥ ६६॥ एवं हादशसङ्ख्यान भाणेनञ्चेनीभिथरः । सद्भिद्दानं कृर्वक्षार्यक्षेत्राणि सर्वतः ॥ ६६॥

क्षयोपशम होनेसे उनके प्रशस्त संज्वलनका उद्य हो गया। अर्थात प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लाभका क्षयापशम और संज्वलन क्रांध मान माया लाभका मन्द उदय रह गया जिससे रत्नत्रयको प्राप्त कर उन्होंने सुप्रभ नामक पुत्रको अपना राज्य-भार सींप दिया ॥ ५२ ॥ तदनन्तर देवोंके द्वारा कियं हुए अभिषेकके साथ-साथ दीचा-कल्याणकका उत्सव प्राप्त कर वे उत्तरक्रुरु नामकी मनोहर पालकी पर सवार हो चैत्रवन नामक उद्यानमें गये। वहाँ उन्होंने बेलाका नियम लेकर आपाढकृष्ण दशमीके दिन अश्विनी नक्षत्रमें सायंकालके समय एक हजार राजात्र्योंके साथ संयम धारण कर लिया और उसी समय संयमी जीवोंके प्राप्त करनेके योग्य चतुर्थ--मनःपर्ययज्ञान भी प्राप्त कर लिया ॥ ५३-५५ ॥ पारणाके लिए भगवान वीरपुर नामक नगरमें गये वहाँ सवर्णके समान कान्तिवाले राजा दत्तने उन्हें त्राहार दान देकर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये।। ५६।। तदनन्तर जब छद्मस्थ त्रबस्थाके नव वर्ष बीत गय तब व एक दिन अपने ही दीचावनमें मनाहर व्युल वृच्चके नीचे वेलाका नियम लेकर ध्यानारूढ़ हुए। वहीं पर उन्हें मार्गर्शार्प द्युकापक्षकी क्ष तीसरी नन्दा तिथि अर्थान् एकादशीके दिन सायंकालके समय समस्त पदार्थोंका प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुन्ना-उसी समय इन्द्र आदि देवोंने चतुर्थ-ज्ञानकल्याणका उत्मव किया ॥ ५७-५६ ॥ सुप्रभार्यको आदि लेकर उनके सन्नह गणधर थे। चार सौ पचास समस्त पूर्वीके जानकार थे, बारह हजार छह सौ अच्छे ब्रतींको धारण करने वाले शिक्तक थे, एक हजार छह सौ अवधिज्ञानके वारकोंकी संख्या थी, इतने ही अर्थात एक हजार छह सी ही केवल ज्ञानी थे, पन्द्रह सी विकियाऋद्विके धारक थे, वारह सी पचास परिप्रह रहित मनःपर्ययज्ञानी थे श्रीर एक हजार वादी थे। इस तरह सब मुनियोंकी संख्या बीस हजार थी। मिक्किनीको आदि लेकर पैतालीस हजार आर्थिकाएं थीं, एक लाख आवक थे, तीन लाख आविकाएं थीं, श्रसंख्यात देव देवियां थीं और संख्यात तिर्यक्ष थे।।६०-६५।। इस प्रकार समीचीन धर्मका उपदेश करते हुए भगवान् निमनाथने नम्रीभूत वारह समाओं के साथ आर्य नेत्रमें सब अंगर विहार किया। जब उनकी आयका एक माह बाकी रह गया तब वे विहार बन्द कर सम्मेदशिखर पर जा विराज-

१ प्राप्तपरिनिष्कान्तिपृजनः ख०, घ०। २ चित्रवनोद्यानं म०, ज०, । ३ संयमासाद्यं घ०। ४ नायनायक घ०, ज०। ५ मोगिनः म०। ६ संख्यात म०, घ०।

<sup>\*</sup> ज्योतिष शास्त्रमं 'नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिथयः क्रमात्' इस श्लोकके क्रमानुसार प्रतिपदा ब्रादि तिथियांके क्रमसे नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता ब्रीर पूर्णा नाम हैं। षष्टीसे दशमी तककी तथा एकादशीसे पूर्णिमा तककी तिथियोंके भी यही नाम हैं इस प्रकार तीसरी नन्दा तिथि एकादशी होती है।

विहत्य विहतिं त्यक्त्वा मासं सम्मेदपर्वते । सहस्त्रमुनिभिः सार्ह्य प्रतिमागोगमास्थितः ॥ ६७ ॥ वैशाखे मासि कृष्णायां चतुर्दश्यां निशात्यये । मुक्तिमश्च्याह्ननक्षत्रे १निमस्तीर्थकरोऽगमत् ॥ ६८ ॥ अकुर्वन्पञ्चमं देवाः कल्याणं चाखिलेशिनः । स्वं स्वमोकश्च सम्प्राप्तपुण्यपण्याः प्रपेदिरे ॥ ६९॥

#### **पृथ्वीच्छन्दः**

कनत्कनकविप्रहो विहितविप्रहो घातिभिः

सहाहितजयो<sup>२</sup> जयेति च नुतो नतैर्नाकिभिः।

भियं भवभवां 3 बहुं नयतु नः क्षयं नायको

विनेयविदुषां स्वयं विहत्तविग्रहोऽन्ते निमः ॥ ७० ॥

### शार्वृत्तविक्रीडितम्

कौशाम्ब्यां प्रथितस्तृतीयजनने सिद्धार्थनामा नृपः

कृत्वा तत्र तपोऽतिघोरमभवन्तर्येऽमरोऽनुनारे ।

तस्मादेत्य पुरे बभूव मिथिलानाम्नीन्द्रवद्यो निम-

र्स्तार्थेशिक्वजगद्धितार्थयचनव्यक्त्यैकविंशो जिनः॥ ७९॥

### **पृथ्वीवृत्तम्**

नमिर्नमितसामरामरपतिः पतश्चामरो

श्रमद्श्रमरविश्रमश्रमितपुष्पवृष्ट्यःकरः।

करोतु चरणारबिन्दमकरन्दसम्पायिनां

विनेयमधुपायिनामविस्तोर्तृप्तिं जिनः ॥ ७२ ॥

जगस्त्रयजयोत्सिक्तमोहमाहात्म्यमर्दनात् । एकविंशो जिनो रुव्धलक्ष्मीर्लक्ष्मी ददातु नः ॥ ७३ ॥

मान हुए। वहाँ उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमा याग धारण कर लिया और वैशाखकृष्ण चतुर्दशीके दिन रात्रिके अन्तिम समय अश्विनी नत्त्रत्रमें मोक्ष् प्राप्त कर लिया।। ६६-६८।। उसी समय देवोंने त्राकर सबके स्वामी श्री निमनाथ तीर्थंकरका पद्धम-- निर्वाणकल्याणकका उत्सव किया श्रीर तदनन्तर पुण्यरूपी पदार्थको प्राप्त हुए सब देव अपने-श्रपने स्थानको चले गये॥ ६६॥ जिनका शरीर सुवर्णके समान देदीप्यमान था, जिन्होंने घातिया कर्मीके साथ युद्ध किया था, समस्त श्रदितोंको जीता था अथवा विजय प्राप्त की थी, नम्रीभूत देव जय-जय करते हुए जिनकी स्तुति करते थे. जो विद्वान शिष्योंके स्वामी थे और अन्तमें जिन्होंने शरीर नष्ट कर दिया था--मोच्च प्राप्त किया था वे श्री निमनाथ स्वामी हम सबके संसार-सम्बन्धी बहुत भारी भयका नष्ट करें।। ७०।। जो तीसरे भवमें कौशाम्बी नगरमें सिद्धार्थ नामके प्रसिद्ध राजा थे, वहाँ पर घोर तपश्चरण कर जो अनुत्तरके चतुर्थ अपराजित विमानमें देव हुए श्रीर वहाँसे त्राकर जो मिथिला नगरीमें इन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय तीनों जगन्के हितकारी वचनोंका प्रकट करनेके लिए निमनाथ नामक इक्कीसवें तीर्थंकर हुए, जिन्होंने देवों सहित समस्त इन्द्रोंसे नमस्कार कराया था, जिनपर चगर ढोरे जा रहे थे श्रीर जिनपर उड़ते हुए भ्रमरोंसे सुशांभित पुष्पवृष्टियोंका समृह पड़ा करता था ऐसे श्री निमनाथ भगवान चरण-कमलके मकरन्द-रसको पान करनेवाले शिष्य रूपी भ्रमरोंक लिए निरन्तर संतोप प्रदान करते रहें ।।७१-७२।। तीनों जगत्को जीतनसे जिसका गर्व वढ़ रहा है ऐसे मोहका माहात्म्य मर्दन करनेसे जिन्हें मोक्ष-लदमी प्राप्त हुई है ऐसे श्री निमनाथ भगवान हम सबके लिए भी मोक्ष-लदमी प्रदान करें।। ७३ ।।

१ निमतीर्थ-म०, ल०। २ श्रक्तिानां जयः, श्रथवा श्राहितो पृतो जयो येन सः। ३ भवः संसारो भवः कारणं यस्यास्ताम् भियम्।

हीपेऽस्मिनुत्तरे भागे महत्यैरावताह्वये । लक्ष्मीमान् श्रीपुराधीशो वसुन्धरमहीपतिः ॥ ७४ ॥ पद्मावतीवियोगेन सृशं निर्विण्णमानसः । वने मनोहरे रस्ये वरवर्माखिलेकियाः ॥ ७५ ॥ निर्णीय धर्मसद्भावं तनये विनयन्धरे । १निवेशितात्मभारः १सन् बहुभिर्भूभुनैः समम् ॥ ७६ ॥ संयमं सम्यगादाय चारित्रं दुश्चरं चरन् । स्वाराधनविधानेन महाशुक्रे सुरोऽभवन् ॥ ७७ ॥ पोडशाब्ध्युपमस्वायुर्दित्यान् भोगान् सुभुज्य सः । ततः प्रच्युत्य तत्तीर्थं वत्साख्यविपयेऽजिन ॥ ७८ ॥ गृपस्येक्ष्वाकुवंशस्य कीशाम्बीनगरेशितः । तन्जो विजयाख्यस्य १प्रभाकर्यां प्रमाधिकः ॥ ७९ ॥ सर्वेलक्षणसम्पूर्णे जयसेनसमाह्वयः । त्रिसहस्रशस्त्रीवी पष्टिहस्तसमुच्छितः ॥ ८० ॥ तस्यामीकरच्छायः स चतुर्दशरनभाक् । निधिभर्नविभः सेख्यो भोगीर्दशिवधैः भुस्वम् ॥ ८९ ॥ वर्षमेकादशश्चक्रधरः कालमजीगमत् । अन्येशुस्तुक्रसीधाये सुसुप्तोऽन्तःपुरावृतः ॥ ८२ ॥ उर्वन् पर्वशशाङ्काभो दिगन्तरिकलेकनम् । उल्काभिपतनं वीक्ष्य सुनिर्वेगपरायणः ॥ ८३ ॥ उर्चःस्थितमिदं पश्य भास्वरं पर्ययद्वयम् । परित्यज्य सुसम्प्रापद्धोगितिमपप्रभम् ॥ ८४ ॥ उत्रतमूजितं तेजो ममेति मदमावहन् । अनाचरन् हितं मृदः पारलौकिकमात्मने ॥ ८५ ॥ विपयेषु विपक्तः सक्तधुवेप्ववितरिषु । प्रयाति गतिमेतस्य परोऽप्यत्र प्रमादवान् ॥ ८६ ॥ हत्याकलय्य कालादिलव्या चक्रेडवक्रधीः । त्यक्तं चक्रादिसाम्राज्यं १परिच्छिद्योच्छितेच्छया ॥ ८७ ॥ ६ वर्षा राज्यमनिच्छत्म महायःस्, कनीयसे । दत्वा पुत्राय साम्राज्यं वरदत्ताभिधायिनः ॥ ८८ ॥

अथानन्तर—इसी जम्ब्रुडीपके उत्तर भागमें एक एरावत नामका बड़ा भारी त्रेत्र है उसके श्रीपुर नगरमें लदमीमान वसुन्वर नामका राजा रहता था।। ७४।। किसी एक दिन पद्मावनी स्त्रीके वियोगमे उसका मन ऋत्यन्त विरक्त हो गया जिससे वह अत्यन्त सुन्दर मनोहर नामके बनमें गया । वहाँ उसने वरचर्म नामके सर्वज्ञ भगवान्से धर्मके सद्भावका निर्णय किया फिर विनयन्धर नामके पुत्रके लिए अपना सब भार सींपकर अनेक राजाओंके साथ, संयम घारण कर लिया। नदनन्तर कटार तपश्चरण कर समाधि मरण किया जिससे महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ।। ७५-७७॥ बहाँ पर उसकी सोलह सागरकी आयु थी, दिब्य भोगोंका अनुभव कर बहु बहाँसे च्युत हुआ और इन्हीं निमनाथ तीर्थेकरके तीर्थमे वत्स देशकी कौशाम्बी नगरीके अधिपति, इच्वाकुवंशी राजा विजयकी प्रभाकरी नामकी देवींसे कान्तिमान पुत्र हुआ ।। ७८-७६ ॥ वह सर्व लक्षणोंसे हुक्त था, जयसेन उसका नाम था, नीन हजार वर्षकी उसकी ऋायु थी. साठ हाथकी ऊँचाई थी, नपाये हुए सुवर्णके समान कान्ति थी, वह चौदह रत्नोंका स्वामी था, नौ निधियाँ सदा उसकी सेवा करती थीं, ग्यारहवाँ चक्रवर्ती था और दश प्रकारके भोग भोगता हुआ। मुखसे समय विताता था। किसी एक दिन वह ऊँचे राजभवनकी छत पर ऋन्तःपुरवर्ती जनोंके साथ लेट रहाथा।।⊏०–≒२।। पौर्णमासीके चन्द्रमाके समान वह समस्त दिशाओंको देख रहा था कि इतनेमें ही उसे उस्कापात दिखाई दिया। उसे देखते ही विरक्त होता हुआ वह इस प्रकार विचार करने लगा कि देखो यह प्रकाशमान वस्तु अभी तो उत्पर थी और फिर शीघ्र ही अपनी दो पर्यायें छोड़कर कान्तिरहित होती हुई नीचे चली गई।। = ३-=४।। 'मेरा तेज भी बहुत ऊँचा है, तथा बलवान हैं' इस तरहरू मदको धारण करता हुआ जो मृद प्राणी ऋपनी आत्माके लिए हिनकारी परलोक सम्बन्धी कार्यका आचरण नहीं करता है ऋार उसके विपरीत नश्वर तथा संतुष्ट नहीं करनेवाले विषयोंमें आसक्त रहता है वह प्रमादी मनुष्य भी इसी उल्काकी गतिको प्राप्त होता है अर्थान् तेज रहित होकर अधोर्गातको जाता है।। ५५-६६।। ऐसा विचार कर सरल बुद्धिके धारक चक्रवर्तीने काल ऋदि लब्धियोंकी अनुकूलनासे चक्र श्रादि समस्त साम्राज्यको छोड़नेका निश्चय कर लिया। वह श्रपने बड़े पुत्रोंके लिए राज्य देने लगा परन्तु उन्होंने तप धारण करनेकी उदात्त इच्छासे राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की तब उसने छोटे

१ निर्विशितात्म-ल० । २ स-ल० । ३ चित्रयः पाठः ( भृभुग्भिर्बाहुभिः समम् ) । ४ प्रभंक्षणे ख०, ग० । ५ 'हायनोऽस्त्री शरत्समाः' इत्यमरः । ६ वरैः घ०, ख० । ७ परिच्छेद्य यहच्छया व० । ६ पुत्रेषु 'तुक् तोकं चात्मजः प्रजाः ।'

केवलावगमात्प्राप्य संयमं बहुभिः समम् । श्रुतबुद्धितपोविकियौषधिद्धिविभूषितः ॥ ८९ ॥ चारणत्वमपि प्राप्य प्रायोपगमनं श्रितः । सम्मेदे चारणोत्तुक्क्ट्टे स्वाराधनाविधिः ॥ ९० ॥ जयन्तेऽनुरारे जातो विमाने लवसरामः । पुण्योरामानुभागोत्थमन्वभूसुचिरं सुखम् ॥ ९१ ॥

### **पृथ्वीवृत्तम्**

वसुन्धरमहीपतिः प्रथमजन्मनि प्राप्त स—
सपाः समजनिष्ट पोडश समुद्रमित्याकुषा ।
पुरोऽजनि जनेश्वरोऽनुजप्रसेननामा ततो
वभूव बलसत्तमः सुखनिधिर्जयन्ते विभुः ॥ ९२ ॥

इत्यार्पे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिरुक्षणमहापुराणसंग्रहे नमितीर्थकरजयसेन-चक्रवितेपुराणं परिसमाप्तं पुकोनसप्ततितमं पर्व ॥ ६९ ॥

---t&: •:&t---

पुत्रके लिए राज्य दिया और अनेक राजाओं के साथ वरदत्त नामके केवली भगवान्से संयम धारण कर लिया। वह कुछ ही समयमें श्रुत बुद्धि तप विकिया और औपध आदि ऋद्धियोंसे विभूषित हो गया।। ५०-६।। चारण ऋद्धि भी उसे प्राप्त हो गई। अन्तमें वह सम्मेदिशावरके चारण नामक ऊँचे शिखरपर प्रायोपगमन संन्यास धारण कर आत्माकी आराधना करता हुआ जयन्त नामक अनुत्तर विमानमें अहिमन्द्र हुआ और वहाँ उत्तम पुण्यकर्मके अनुभागमे उत्पन्न हुए मुखका चिरकालके लिए अनुभव करने लगा।। ६०-६१।। जयसेनका जीव पहले भवमें चमुन्धर नामका राजा था फिर समीचीन तपश्चरण प्राप्त कर सोलह सागरकी आयुवाला देव हुआ।, वहाँसे चय कर जयसेन नामका चक्रवर्ती हुआ और फिर जयन्त विमानमें सुम्बका भाण्डार स्वरूप आहिमन्द्र हुआ।। ६२।।

इस प्रकार त्र्यार्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराणके संप्रहमं निमनाथ तीर्थंकर तथा जयसेन चक्रवर्तीके पुराणका वर्णन करनेवाला उनहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ।



## सप्ततितमं पर्व

क्षान्यादिदश धर्माशलम्बनं यमुदाहरन् । सन्तः सद्धर्मचकस्य स नेमिः शंकरोऽस्तु नः ॥ १ ॥ संवेगजननं पुण्यं पुराणं जिनचिकणाम् । बलानां च श्रुतज्ञानमेतद् वन्दे त्रिशुद्धये ॥ २ ॥ पूर्वानुप्र्यां वक्ष्येऽहं कृतमङ्गलसिक्यः । पुराणं हरिवंशाख्यं यथाष्ट्रतं यथाश्रुतम् ॥ ३ ॥ अथ जम्बूमित द्वीपे विदेहेऽपरनामनि । सितोदोद्दक्टे देशे सुगन्धिलसमाह्भये ॥ ४ ॥ धरे सिंहपुरे ख्यातो भूपोऽहं द्वाससंज्ञकः । देग्यस्य जिनदशाख्या तथोः पूर्वभवार्जितात् ॥ ५ ॥ पुण्योदयान् समुद्भूतकामभोगैः सनुसयोः । काले गच्छल्यथान्येशुरईतां परमेष्टिनाम् ॥ ६ ॥ आपटाह्मिकमहापूजां विधाय नृपतिप्रिया । कृलस्य तिलकं पुत्रं लप्सीयाहमिति स्वयम् ॥ ७ ॥ आश्रास्यासौ सुखं सुप्ता निशायां सुप्रसङ्गधीः । सिंहे भार्केन्दुपद्माभिषेकानैक्षिप्ट सुवता ॥ ८ ॥ स्वप्रानन्तरमेवास्या गर्भे प्रादुरभूत्कृती । नवमासावसानेऽसावसूत सुतमूर्जितम् ॥ ९ ॥ स्वप्रानम्तरमेवास्या गर्भे प्रादुरभूत्कृती । नवमासावसानेऽसावसूत सुतमूर्जितम् ॥ ९ ॥ स्वप्रानमनः प्रभृत्यन्यैरजय्यस्तरिताऽभवन् । नतोऽपराजिताव्यानमकुर्वस्तस्य बान्धवाः ॥ १० ॥ स्वप्रादिगुणसम्पस्या सार्द्धं वृद्धिमसावगान् । आयोवनं मनोहारी सुरेन्द्रो वा दिवौकसाम् ॥ ११ ॥ स्वान्तः पुरपरीवारपरीतो भक्तिचोदिनः । गत्वा प्रदक्षिणीकृत्य मुहुर्मुकृत्विताअलिः ॥ १२ ॥ स्वान्तः पुरपरीवारपरीतो भक्तिचोदिनः । गत्वा प्रदक्षिणीकृत्य मुहुर्मुकृत्विताअलिः ॥ १२ ॥ प्रप्रणस्य समभ्यर्थं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । पीतधर्मामृतस्तस्तमादृक्समाद् भोगनिस्पृतः ॥ १४ ॥

अथानन्तर-सज्जन लोग जिन्हें उत्तम ज्ञमा आदि दश धर्म रूपी अरोका अवलम्बन बतलाते हैं और जो समीचीन धर्मरूपी चक्रकी हाल हैं ऐसे श्री नेमिनाथ स्वामी हम लोगोंको शान्ति करने-वाले हों।। १।। जिनेन्द्र भगवान नारायण ऋौर वलभद्रका पुण्यवर्धक पुराण संसारसे भय उत्पन्न करनेवाला है इसलिए इस अतज्ञानको मन-वचन कायकी शुद्धिके लिए बन्दना करता हूं।।२।। मङ्गलाचरण रूपी सिक्रया करके मैं हरिवंश नामक पुराण कहूँगा और वह भी पूर्वाचार्योंक अनुसार जैसा हुआ है अथवा जैसा सुना है। वैसा ही कहूंगा ।। ३ ।। इसी जम्बूद्धीपके पश्चिम विदेह स्त्रमें सीतादा नदीक उत्तर तट पर सगन्धिला नामके देशमें एक सिंहपुर नामका नगर है उसमें ऋहेदास नामका राजा राज्य करता था। उसकी खीका नाम जिनदत्ता था। दोनों ही पूर्वभवमें संचित पुण्य-कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए कामभोगोंसे संतुष्ट रहते थे। इस प्रकार दोनोंका सुखरी समय बीत रहा था। किसी एक दिन रानी जिनदत्ताने श्री जिनेन्द्र भगवान्की अष्टाहिका सम्बन्धी महापूजा करनेके बाद आशा प्रकट की कि मैं कुलके निलकभूत पुत्रको प्राप्त कहूँ। ऐसी आशा कर वह बड़ी प्रसन्नतासे रात्रिमं सुखसे सोई। उसी रात्रिको श्रच्छे व्रत धारण करनेवाली रानीने सिंह, हाथी, सूर्य, चन्द्रमा श्रीर लक्ष्मीका श्रभिषेक इस प्रकार पाँच स्वप्न देखे। स्वप्न देखनेके बाद ही कोई पुण्यात्मा उसके गर्भमें अवर्तीण हुआ श्रीर नी माह बीत जानेपर रानीने वलवान पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्रके जन्म समयसे लेकर उसका पिता शत्रुत्री द्वारा त्र्यजय हो गया था इसलिए भाई-बान्धवोंने उसका नाम श्रपराजित रक्खा ॥ ४-१० ॥ वह रूप त्रादि गुणरूपी सम्पत्तिके साथ साथ यौवन श्रवस्था तक बढ़ता गया इसलिए देवोंमें इन्द्रके समान सुन्दर दिखने लगा॥ ११॥ तदनन्तर किसी एक दिन राजाने बनपालके मुखसे सुना कि मनाहर नामके उद्यानमें विमलवाहन नामक तीर्थकर पधारे हुए हैं। सुनते ही वह भक्तिसे प्रेरित हो अपनी रानियों तथा परिवारके लोगोंके साथ वहाँ गया। वहाँ जाकर उसने बारबार प्रदक्षिणाएँ दी, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, गन्ध, पुष्प अक्षत ऋदिके द्वारा श्रक्छी तरह पूजा की तथा धर्मरूपी श्रमृतका पान किया। यह सब

१ दशाराधर्मालम्बनं (१) स०। २ श्रीसीतीदस्तटे ख०। ३ मनोहरीचाने ग०, म०, स०।

तुजेऽपराजितास्थाय द्त्या सप्ताङ्गसम्पदम् । तपोऽध्यं समुपादसः पद्धिभिर्भुजां शतैः ॥ १५ ॥ कुमारोऽपि गृहीताणुक्वतादिः शुद्धदर्शनः । प्राविशल्लिक्षितो लक्ष्म्या साक्षादिव पुरं हरिः ॥ १६ ॥ वत्न्वावापगतां चिन्तां उनिधाय निजमन्त्रिष्ठ । सक्तः शास्त्रोक्तमार्गेण तदासौ धर्मकामयोः ॥ १७ ॥ कदाचिङ्गिजपिन्नामा जिनं विमलवाहनम् । मुक्त्या वशिकृतं श्रुत्वा गन्धमादनपर्वते ॥ १८ ॥ अनिरीक्ष्य न भोक्ष्येऽहं जिनं विमलवाहनम् । हति प्रतिज्ञयाष्टोपवास्यासीदपराजितः ॥ १९ ॥ तदा शक्ताज्ञया यक्षपतिविमलवाहनम् । तस्य संदर्शयामास साक्षात्कृत्वा महाश्चभम् ॥ २० ॥ जैनगेहे समभ्यच्यं तं सांऽपि कृतवन्दनः । भुङ्के स्म स्नेहशोकार्षचेत्रसां का विचारणा ॥२१॥ वसन्तसमयेऽन्येशुनंन्दीश्वरदिनेष्वसौ । जिनचैत्यानि सम्पुत्र्य तत्संस्ववनपूर्वकम् ॥ २२ ॥ तत्र स्थितः स्वयं धर्मदेशनां विद्धत्यस्यीः । खाद् वियश्वारणौ साध्र प्रापतुस्तस्थनुः पदः ॥ २३ ॥ प्राणपत्य तयांदेवतास्तवावसितौ नृपः । सापचारं समभ्येत्य श्रुत्वा धर्ममभाषत ॥ २५ ॥ भगवन्तावहं पूज्यौ कविष्पाग्दप्टवानिति । ज्येष्टो मुनिक्वाचैवं सत्यमावां त्वयेक्षितौ ॥ २५ ॥ त्वद्दर्शनप्रदेशं च वक्ष्यामि श्रणु भूपते । पुष्कराद्धीपराद्वीन्द्रपरभागे महासरित् ॥ २६ ॥ तस्याश्चास्त्युत्तरे भागे गन्धिलो विषयो महान् । तत्त्वगाद्वयुत्तरश्चेण्यां सूर्यप्रभपुराधिषः ॥ २० ॥ साम्राक्षप्रभस्तस्य धारिणी प्राणवल्लभा । तयोश्चिन्तागतिज्येष्ठस्तनुजोऽनुमनागदिः ॥ २८ ॥ तत्रश्चपल्लगत्याख्यक्विभिस्तैस्तौ मुदं गतौ । चिरं धमार्थकामैवा के न तुष्यन्ति सत्सुनैः ॥ २९ ॥

करते ही अकस्मान् उसकी भोगोंकी इच्छा शान्त हो गई जिससे उसने अपराजित नामक पुत्रके लिए सप्त प्रकारकी विभूति प्रदान कर पाँच सौ राजाओं के साथ ज्येष्ठ तप धारण कर लिया।।११-१५॥ छुमार अपराजितने भी शुद्ध सम्यग्दृष्टि होकर अणुत्रत आदि श्रावकके व्रत प्रह्ण किये और फिर जिस तरह इन्द्र अमरावतीमें प्रवेश करता है उसी तरह लक्ष्मीने युक्त हो अपनी राजधानीमें प्रवेश किया।। १६॥ उसने स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र सम्बन्धी चिन्ता तो अपने मन्त्रियोपर छोड़ दी और स्वयं शास्त्रोक्त मार्गसे धर्म तथा काममें लीन हो गया।। १७॥

किसी एक समय उसने सना कि हमारे पिताके साथ श्री विमलवाहन भगवान् गन्धमादन पर्वतपर मोत्तको प्राप्त हो चुके हैं। यह मुनते ही उसने प्रतिज्ञा की कि 'मैं श्री विमलवाहन भगवानुके दर्शन किये विना भोजन नहीं कहँगा । इस प्रतिज्ञामें उसे आठ दिनका उपवास हो। गया ॥१८-१६॥ तदनन्तर इन्द्रकी त्राज्ञासे यत्तपतिने उस राजाको महान श्रम रूप श्री विमलवाहन भगवानका साज्ञात्कार कराकर दर्शन कराया। राजा श्रापराजितने जिन-मन्दिरमें उन विमलुवाहन भगवानकी पूजा वन्द्रना करनेके बाद भाजन किया सां ठांक ही है क्यांकि जिनका चित्त स्नेह नथा शोकसे पीड़ित हो रहा है उन्हें तत्त्वका विचार कैसे हो सकता है १।। २०-२१।। किसी एक दिन वसन्त ऋतुकी आष्टाह्विकाके समय बुद्धिमान् राजा अपराजित जिन-प्रतिमाओंकी पृजाकर उनकी स्तुनि कर वहीं पर बैठा हुआ था आर धर्मोपदेश कर रहा था कि उसी समय आकाशमे दा चारणऋद्धि धारी मुनिराज त्राकर वहीं पर विराजमान हो गये। जिनेन्द्र भगवानकी स्तृतिक समाप्त होने पर राजाने वड़ी विनयके साथ उनके सन्मुख जाकर उनके चरणोंमें नमस्कार किया, धर्मीपदेश सुना और तदनन्तर कहा कि हे पूज्य ! हे भगवन ! मैंने पहले कभी आपका देग्वा है । उन दोनों मुनियों-में जो ज्येष्ठ मुनि थे वे कहने लगे कि हाँ राजन्! ठीक कहने हो, हम दोनीको आपने देखा है ॥ २२-२५ ॥ परन्तु कहाँ देखा है ? वह स्थान मैं कहता हूं सुनो । पुष्करार्ध द्वीपके पश्चिम सुमेरु की पश्चिम दिशामें जो महानदी है उसके उत्तर तट पर एक गन्धिल नामका महादेश है। उसके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें सूर्यप्रभ नगरका स्वामी राजा सूर्यप्रभ राज्य करता था। उसकी स्नी का नाम धारिणी था। उन दोनोंके बड़ा पुत्र चिन्तागति दूसरा मनोगति श्रीर तीसरा चवलगति

१ समुपादत्तं ल०। २ तन्त्रवीगतां (१) ल०। ३ निजाय ल०। ४ महाशुपः ख०, ग०। महाशुचः ल०।

तस्यामेबोश्तरश्रेण्यामिरन्दमपुरेश्वरात् । अरिक्षयाण्याद्जितसेनायामभवत्सुता ॥ ३० ॥ सती प्रीतिमती मेरुगिरेः सक्छक्षेचरान् । रिव्वर्भान्त्या साऽजयि न्तागितं मुक्ता उस्यिवद्या ॥३१॥ जित्वा चिन्तागितविंगागां पश्चादिति चाववीत् । सम्भावय कर्नायांसं मम व्वं रत्नालया ॥३२॥ श्रुततद्वचना साह नाहं जितवतोऽपरेः । मालामिमां क्षिपामीति स तामित्यववीत् पुनः ॥३३॥ गतियुद्धं त्वया पूर्वमनुजाभ्यां कृतं मम । अभिलापाश्ततस्त्या त्वं मया तद्वचनश्रुतेः ॥३४॥ निर्विण्या सा ४निवृत्तायिकाभ्यासेऽगारापः परम् । तद्वीक्ष्य बहवस्तत्र निर्विद्य तपसि स्थिताः ॥३५॥ अनुजाभ्यां समं चिन्तागितश्रालोक्य साहसम् । कन्याया जातसंवेगो गुरुं दमवराभिधम् ॥३६॥ सम्प्राप्य स्थमं प्राप्य ग्रुद्धयप्टकमधिष्टितः । प्रान्ते सामानिकस्तृर्यं कर्ष्येऽजायत सानुजः ॥ ३० ॥ तत्र भोगान्वहून् भुक्ता सप्ताव्धिपरमाथुषा । वतस्तावनुजौ जम्बृद्धीपपूर्वविदेहगे ॥३८ ॥ विप्ये पुष्कलावत्यां विजयाद्धींगरे तटे । राजा गगनचन्द्राख्यः पुरे गगनवल्लमे ॥ ३९ ॥ सुतो गगनसुन्दर्या तस्यामितमितस्ततः । आवामिततेजाश्च जातौ विद्यात्रयान्वितौ ॥ ४० ॥ अन्येषुः पुण्डरीकिण्यामावाम्यां जन्मपूर्वजम् । आवयोः परिपृष्टेन जनमित्रतयवृत्तकम् ॥ ४९ ॥ सर्वं स्वयंप्रभाख्येन तीर्थनाथेन भाषितम् । ततोऽम्मद्ग्रजः क्षावेत्यावयारम्वाने ॥ ४२ ॥ सर्वं स्वयंप्रभाख्येन तीर्थनाथेन भाषितम् । ततोऽम्मद्ग्रजः क्षावेत्यावयारम्वतिनम् ॥ ४३ ॥ स्वरी सिहपुरे जातो राजनं सोऽपराजित-। नान्ना राज्यं समासाद्य स्वयमित्यर्हनोदितम् ॥ ४३ ॥ तत्समीपे समादाय संयमं त्वां विद्योकितुम् । त्विय जन्मान्तरस्तेहादिहागमनमावयोः ॥ ४३ ॥

इस प्रकार तीन पुत्र हुए थे। धर्म, अर्थ और कामके समान इन तीनों पुत्रोंसे वे दोनों माता-पिना सदा प्रमन्न रहते थे सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम पुत्रोमे कोन नहीं सन्तुष्ट होते हैं ? ॥ २६–२६ ॥ उसी विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें ऋग्निद्मपुर नगरके राजा अरिखय रहते थे उनकी अजितसेना नामकी रानी थी त्योर दोनोंके प्रीतिमती नामकी सती पुत्री हुई थी। उसने अपनी विद्यासे चिन्ता-गतिको छोड़कर समस्त विद्यावरींको मेरु पर्वतकी तीन प्रदक्षिणा देनेमें जीत लिया था।।३०-३१।। तत्पश्चात् चिन्तागति उमे अपने बंगसे जीतकर कहने लगा कि तू रत्नोंकी मालासे मेरे छोटे भाईको स्वीकार कर । चिन्तागतिके वचन मुनकर शीतिमतीने कहा कि जिसने मुफ्ते जीता है उसके सिवाय दूसरेके गलेमें में यह माला नहीं डाल्डुँगी। इसके उत्तरमें चिन्तागतिने कहा कि चूँ कि तुने पहले उन्हें प्राप्त करनेके इच्छामे ही मेरे छोटे भाइयोक लाथ गतियुद्ध किया था। अतः तू मेर लिए त्याच्य है। चिन्तागतिके यह वचन सुनते ही वह संसारसे विरक्त हो गई श्रोर श्रोर उसने विवृत्ता नामकी त्रायिकाके पास जाकर उत्कृष्ट तप धारण कर लिया । यह देख वहाँ बहुतसे लोगोंने विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली ॥ ३२-३५ ॥ कन्याका यह साहस देख जिसे वैराग्य उलका हो गया है ऐसे चिन्तागतिने भी अपने दोनों छोटे भाइयोंके साथ दमवर नामक गुरुके पास जाकर संयम धारण कर लिया और त्राटों शुद्धियोंको पाकर तीनों माई चौथे स्वर्गमें सामाजिक जातिक देव हुए ॥ ३६-२७ ॥ वहाँ सान सागरकी उन्कृष्ट ऋायु पर्यन्त ऋनेक मोगोंका ऋनुभव कर च्युत हुए और दोनों छोटे भाइयोंके जीव जम्बृद्वीपके पूर्व विदेह जेत्र सम्बन्धी पुष्कता देशरें जो विजयार्थ पर्वत है उसकी उत्तर श्रेणीमें गगनवहाभ नगरके राजा गगनचन्द्र श्रीर उनकी रानी गगनगुन्दरीके हम दोनों श्रमितमति तथा श्रमिततेज नामके पुत्र उत्पन्न हुए हैं। हम दोनों ही तीनों प्रकारकी विद्यात्रोंपे युक्त थे।। ३६-४०।। किसी दूसरे दिन हम दोनों पुण्डरीकिणी नगरी गये। वहाँ श्री स्वयंप्रभ तीर्थ-करसे हम दोनोंने अपने पिछले तीन जन्मोंका वृत्तान्त पृष्ठा । तब स्वयंत्रभ भगवानने सब वृत्तान्त ज्योंका त्यों कहा । तदनन्तर हम दोनोंने पूछा कि हमारा बड़ा भाई इस समय कहाँ उत्पन्न हुआ हैं ? इसके उत्तरमें भगवान्ने कहा कि वह सिंहपुर नगरमें उत्पन्न हुआ है, अपराजित उसका नाम हैं, श्रीर स्वयं राज्य करता हुआ शोभायमान है।। ४१-४३।। यह मुनकर हम दोनोंने उन्हीं स्वयं-

१ सकतान्वे वरात् ल ०। २ त्रिग्यांत्या (१) ल ०। ३ सविद्यया ग०, घ०। ४ निष्टतार्जिका ल०। ५ पूर्वकम् ग०, घ०। पूर्वजम् ल०।

पुज्योदयोदितान् भोगान् सर्वान् भूयोऽत्र मुक्कवान् । मासप्रमाणजीवी त्यं हितमध स्मराधिति ॥४५॥ श्रुत्वा तद्वखनं राजा वन्दित्वा तौ मुनीधरौ । युवां जन्मान्तरस्रोहािष्नसङ्गत्यं गताविष ॥ ४६ ॥ उपकारं महान्तं मे कृतवन्तौ हितैपिणौ । इत्याख्यत्स ततः प्रीतौ तौ निजस्थानमीयतुः ॥ ४७ ॥ तदैव स महीशोऽिष दत्त्वा राज्यं यथाविधि । प्रीतिङ्गरकुमाराय कृत्वाष्टाह्निकपूजनम् ॥ ४८ ॥ बन्धृत् विसर्ज्यं प्रायोपगमसंन्यासमुत्तमम् । विषाय पोडशे कल्पे द्वाविशत्यविधजीवितः ॥ ४९ ॥ १सातंकरे विमानेऽभृदृत्य्युतेन्द्रो महिद्धिकः । दिव्यभोगांश्रिरं भुक्त्वा ततः प्रच्युत्य पुण्यभाक् ॥ ५० ॥ द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे विषयं कुरुजाङ्गले । हित्तिनाख्यपुराधीशः श्रीचन्द्रस्य महीपते ॥ ५१ ॥ श्रीमत्यां सुप्रतिष्ठाख्यः सुप्रतिष्ठः सुत्रोऽभवत् । आपूर्णयौवनस्यास्य सुनन्दासीत् मुखप्रदा ॥ ५२ ॥ सुत्रतिष्ठोऽिष तद्वाज्ये निःकोपे सुप्रतिष्ठितः । दत्तराज्योऽप्रहीदीक्षां सुमन्दरयितं श्रितः ॥ ५३ ॥ सुप्रतिष्ठोऽिष तद्वाज्ये निःकोपे सुप्रतिष्ठितः । यशोधरमुनेदिनाद्वापाश्र्यपञ्चकम् ॥ ५४ ॥ अन्तःपुरान्वितोऽन्येद्युः शशाङ्ककरनिर्मले । रम्ये हर्म्यतले स्थित्वा कुर्वन् दिगवलोकनम् ॥ ५४ ॥ उत्कापातनमालोक्य भङ्गरं भावयन् जगत् । सुद्ध्येत्रस्य कृत्वा राज्याभिषेचनम् ॥ ५६ ॥ सुमन्दरजिनाभ्याशे लब्धबोधिरदीक्षतः । क्रमेणैकादशाङ्गानां पारगं भावनापरः ॥ ५७ ॥ सम्यक्त्वादिषु बध्वासौ तीर्थकृत्कर्म निर्मलम् । स्वायुरन्तं समाधाय मासं संन्यासमास्थितः ॥ ५८ ॥ अनुत्तरे जयन्ताख्ये सम्प्रापदहिमन्दताम् । त्रर्थक्षश्राद्वापमायुर्हस्ततन्तिःकृतिः ॥ ५९ ॥

प्रभ भगवान्के समीप संयम धारण कर लिया और तुम्हें देखनेके लिए तुम्हारे जन्मान्तरके रुनेहसे हम दोनों यहाँ आये हैं ॥ ४४ ॥ हे भाई ! अब तब तू पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए समस्त भोगोंक। उपभोग कर चुका है। अब तेरी आयु केवल एक माहकी शेप रह गई है इसलिए शीब ही आत्म-कस्याणका विचार कर ॥ ४५ ॥ राजा अपराजितने यह बात सुनकर दोनों मुनिराजोंकी बन्दना की और कहा कि आप यद्यपि निर्मन्थ अवस्थाको प्राप्त हुए हैं तो भी जन्मान्तरके स्नेहसे आपने मेरा बड़ा उपकार किया है। यथार्थमें आप ही मेरे ितंच्छु हैं। तदनन्तर उचर उक्त दोनों मुनिराज प्रसन्न होते हुए अपने स्थान पर गये इधर राजा अपराजितने अपना राज्य विधिपूर्वक प्रीतिङ्कर क्रमारके लिए दिया, आष्टाह्निक पूजा की, भाइयोंको विदा किया और स्वयं प्रायोपगमन नामका उत्कृष्ट संन्यास धारण कर लिया । संन्यामकं प्रभावसे वह मोलहवें स्वर्गके सातङ्कर नामक विमानमें बाईस सागरकी आयुवाला वड़ी-वड़ी ऋद्वियोंका धारक श्रन्युतेन्द्र हुआ। वह पुण्यामा वहाँके दिव्य भागोंका चिरकाल तक उपभाग कर वहाँ में च्युत हुआ।। ४६-५०॥ और इसी जम्बूढीपके भरतचेत्र सम्बन्धी कुरुजाङ्गल देशमें हस्तिनापुरके राजा श्रीचन्द्रकी श्रीमती नामकी रानीसे सप्रतिष्ट नामका यशस्वी पुत्र हुआ। । जब यह पूर्ण युवा हुआ तब मुनन्दा नामकी इसकी सुख देनेवाली स्त्री हुई ॥ ५१-५२ ॥ श्रीचन्द्र राजाने पुत्रका अध्यन्त योग्य समक्त कर उसके लिए राज्य दे दिया और स्वयं सुमन्दर नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली ॥ ५३ ॥ सुप्रतिष्ठ भी निष्कण्टक राज्यमें अच्छी तरह प्रतिष्ठाको प्राप्त हुआ। एक दिन उसने यशोधर मुनिके लिए आहार दान दिया था जिससे उसे पद्धाश्चर्यकी प्राप्ति हुई थी।। ५४।। किसी दृसरं दिन वह राजा चन्द्रमाकी किरणोंके समान निर्मल सुन्दर राजमहलके उत्पर श्रन्तः पुरके माथ बैठा हुआ दिशास्त्रोंको देख रहा था कि श्रकस्मात् उसकी दृष्टि उल्कापात पर पड़ी। उसे देखते ही वह संसारको नश्वर |सममने लगा। तदनन्तर उसने सुदृष्टि नामक ज्येष्ठ पुत्रका राज्याभिषेक किया अगेर आत्मज्ञान प्राप्त कर सुमन्दर नामक जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण कर ली । अनुक्रमसे उसने ग्यारह श्रङ्गोंका श्रभ्यास किया और दर्शनिवशुद्धि श्रादि सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीर्थङ्कर नामक निर्मल नामकर्मका बन्ध किया। जब श्रायुका अन्त श्राया तब समाधि धारण कर एक सर्हानेका संन्यास लिया जिसके प्रभावसे जयन्त नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र पदको प्राप्त किया। वहाँ उसकी तैंतीस सागरकी

१ पुष्पोत्तरे ल०।

सार्द्धपोडशमासान्तिनिःश्वासोऽभूत्रिराकुरुम् । त्रयिक्षशन्सहस्राब्दव्यतीतौ भोगसम्पदम् ॥ ६० ॥ भुजानो निःप्रवीचारं लोकनालीगतावधिः । बलदीप्तिविकारादिगुणैस्तत्क्षेत्रमात्रकः ॥ ६१ ॥ एवं देवगतौ दिस्यसुखं सुखमहाम्बुभेः । सम्प्राप जातसन्तृप्तिः स्थितश्चिरसुखायुपा ॥ ६२ ॥ यतः परं तदुः वृतेः क्रियते वंशवर्णनम् । द्वीपे जम्बूमिति क्षेत्रे भरते बल्सदेशजे ॥ ६३ ॥ कौशाम्ब्याख्ये सुविख्यातो नगरे मधवा नृपः । तहेवी वीतशोकाऽभूत्सुतः ख्यातो रघुस्तयोः ॥ ६४ ॥ सुमुखो नाम तक्षेत्र जातः श्रेष्ठी महर्न्हिकः । इतः कलिङ्गविषये पुरादन्तपुराह्मयात् ॥ ६५ ॥ सार्थेन सममागच्छद्वीरद्शो विशक्सुतः । नाम्ना व्याधभयादेश्य भार्येया वनमालया ॥ ६६ ॥ कौशाम्बीनगरं तत्र सुमुखाल्यं समाश्रयत् । वनमालां समालांक्य स श्रेष्ठी विहरन् वने ॥ ६७ ॥ <sup>९</sup>विकायसायकैस्तीक्ष्णैः कदाचिच्छरधीकृतः <sup>३</sup> । मायावी वीररुत्तं तं पापी वाणिज्यहेतुना ॥ ६८ ॥ प्राहिणोद् द्वादशाब्दानां दस्त्रा पुष्कलजीविकाम् । स्वीचकार सहाकीर्त्या वनमालां विलोमिताम् ॥ ६९ ॥ भतिवाह्यागतो वीरदत्तो द्वादश वन्सरान् । तद्विकियां समाकर्ण्यं स्मरन् संसारदुःस्थितिम् ॥ ७० ॥ <sup>8</sup>शोकाकुलः सुनिर्विण्णः क्षीणपुण्यो निराश्रयः । वणिग् समग्रहीद्दीक्षां प्रोष्टिलास्यमुनि श्रितः ॥ ७१ ॥ जीवितान्ते स संन्यस्य कल्पं सौधर्मनामनि । जातश्चित्राङ्गदो देवः प्रवीचारसुखाकरः ॥ ७२ ॥ स श्रेष्ठी वनमाला च धर्मसिंहतपोभृते । दृत्वा प्रासुकमाहारं निन्दित्वा निजदुष्कृतम् ॥ ७३ ॥ अन्येशुरशनेः पातान्संप्राप्य मरणं समम् । अभरते हरिवर्पाख्ये देशे भागपुरेशिनः ॥ ७४ ॥ प्रभक्षनात्यनुपतेर्म्यकण्ड्वाल्या मनोरमा । हरिवंशेऽजनि श्रेष्ठी सिंहकेतुस्तयोः सुतः ॥ ७५ ॥

श्रायु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, वह साढ़े सोलह माहके अन्तमं एक वार श्वास प्रहण करता था, विना किसी श्राकुलताकं जब तेतीम हजार वर्ष वीत जाते थे तब एक वार श्राहार प्रहण करता था, उसका मुख प्रवीचार-मैथुनसे रहित था, लोक-नाड़ीकं अन्त तक उसके श्रवधिज्ञानका विषय था, वहीं तक उसके बल, कान्ति तथा विकिया आदि गुण भी थे।। ५५-६१।। इस प्रकार वह देव-गतिमें दिव्य सुखका श्रवुभव करता था, सुख रूपी महासागरसे मदा सन्तुष्ट रहता था श्रोर सुख-दायी लम्बी श्रायु तक वहीं विद्यमान रहा था।। ६२।।

अब इसके आगे वह जिस वंशमें उपन्न होगा उस वंशका वर्णन किया जाता है। जम्बूद्वीपके भरत त्त्रमें एक वत्म नामका देश है। उसकी काशाम्बी नगरीमें ऋतिशय प्रसिद्ध राजा मधवा राज्य करता था। उसकी महादेवीका नाम वीतशोका था। कालक्रमसे उन दोनोंके रघु नामका पुत्र हुआ ।। ६३–६४ ।। उसी नगरमें एक सुमुख़ नामका बहुत धनी सेठ रहता था । किसी एक समय कलिङ्ग देशके दन्तपुर नामक नगरमें वीरदत्त नामका वैश्य पुत्र, व्याधोंके डरके कारण ऋपने साथियों तथा वनमाला नामकी स्त्रीके साथ कौशाम्बी नगरीमें आया और वहाँ सुमुख सेठके त्राश्रयसे रहने लगा। किसी दिन सुमुख सेठ वनमें घृम रहा था कि उसकी दृष्टि वनमाला पर पड़ी। उसे देखते ही काम-देवने उसे अपने वाणोंका माना तरकश बना लिया—वह कामदेवके वाणोंसे घायल हो गया। तदनन्तर मायाचारी पापी सेठने त्रीरदत्तको तो बहुत भारी आजीविका देकर वारह वर्षके लिए व्यापारके हेतु बाहर भेज दिया और स्वयं छुभाई हुई वनमालाको अपकीर्तिके साथ स्वीकृत कर लिया--अपनी स्त्री बना लिया।। ६५-६६।। बारह वर्ष विता कर जब वीरदत्त वापिस आया तब वनमालाके विकारको सुन संमारकी दुःखमय स्थितिका विचार करने लगा। अन्तमं शोकसे आकुल, पुण्यहीन, आश्रयरहिन, वीरद्त्तने विरक्त होकर प्रोष्ठिल मुनिके पास जिन-दीचा धारण कर ली ॥ ७०-७१ ॥ त्रायुके अन्तमें संन्यास मरण कर वह प्रथम सौधर्म स्वर्गमें प्रवीचारकी खान स्वरूप चित्राङ्गद नामका देव दुः ।। ७२ ।। इधर मुमुख सेठ और वनमालाने भी किसी दिन धर्मसिंह नामक मुनिराजके लिए प्राप्तक त्राहार देकर ऋपने पापकी निन्दा की ।। ७३ ।। दूसरे ही दिन वज्जके गिरनेसे उन दोनोंकी साथ ही साथ मृत्यु हो गई। उनमेंसे सुमुखका जीव तो भरत चेत्रके हरिवर्ष

१ कामवार्थैः। २ इपुचीइतः। ३ शोकाकुलं ल०। ४ मारते ज०।

१वस्वालयपुराधीशो बञ्जचापमहीपतेः । तत्रै वासौ सुभामाश्च वनमालानुरूपिणी ॥ ७६ ॥ विद्युन्मालेति भूत्वा तुक् विद्युद्धोतहासिनी । अअपूर्णयौवनस्यासीत्सिहकेतोः रतिप्रदा ॥ ७७ ॥ जातु तौ दम्पती हृष्ट्वा देवे विहरणे वने । चित्राङ्गदे समुखृत्य हिनच्यामीति गच्छति ॥ ७८ ॥ रघुः पुरातनो भूपः सुमुखस्य सखा प्रियः । अणुअतफलेनाभूत्करुपे सौधर्मनामनि ॥ ७९ ॥ वर्यः सूर्यप्रभो नाम वीक्ष्य चित्राङ्गदं तदा । श्रणु मद्वचनं भद्र फलं किं तेऽनयोः सृतौ ॥ ८० ॥ पापानुबन्धि कर्मेदमयुक्तं युक्तिकारिणाम् । संसारद्रमदुःखाभिधानं दुःखफलप्रदम् ॥ ८१ ॥ ततो मिथुनमेतत्त्वं विसञ्येत्यभ्यधान्मुहुः । श्रुत्वा तजातकारुण्यस्तद्मुञ्चदसौ सुरः ॥ ८२ ॥ तौ सम्बोध्य समाश्वास्य तयोश्वम्पापुरे वने । सुस्ताप्ति भाविनीं बुद्ध्वा सूर्यतेजो न्यसर्जयत् ॥ ८३ ॥ तत्पुराघीश्वरे चन्द्रकीर्तिनाममहीभुजि । विपुत्रे मरणं प्राप्ते राज्यसन्ततिसंस्थितेः ॥ ८४ ॥ सपुण्यं योग्यमन्त्रेष्टुं वारणं शुभलक्षणम् । गन्धादिभिः समभ्यच्यामुञ्जल्सन्मन्त्रिमण्डलम् ॥ ८५ ॥ सोऽपि दिन्यो गजो गत्वा वनं पुण्यविपाकतः । ताबुद्ध्त्य निजस्कन्धमारोप्य पुरमागमत् ॥ ८६ ॥ सिंहकेतोविधायाभिषेकं मन्त्र्यादयस्तदा । राज्यासनं समारोप्य बद्ध्वा पष्टं "ससम्मदाः ॥ ८७ ॥ त्वं कस्यात्रागतः कस्मादित्याहुः सोऽव्रवीदिदम् । प्रभम्जनः पिता माता मृकण्डू मण्डिता गुणैः ॥८८॥ हरिवंशामलव्यामसोमोऽहमिह केनचित् । सुरेणानीय मुक्तः सन् सह पतन्या वने स्थितः ॥ ८९ ॥ इति तद्वचनं श्रुत्वा मृकण्ड्वास्तनयो यतः । मार्कण्डेयस्तु नाम्नैप इति ते तमुदाहरन् ॥ ९० ॥ एप देवोपनीतं तद्राज्यं सुचिरमन्वभूत् । सन्तानं तस्य गिर्यन्तां हरिहिंमगिरिः परः ॥ ९१ ॥

नामक देशमें भागपुर नगरके स्वामी हरिवंशीय राजा प्रभञ्जनकी मुकण्डु नामकी रानीसे सिंहकेतु नामका पुत्र हुआ और वनमालाका जीव उसी हरिवर्ष देशमें वस्वालय नगरके स्वामी राजा बन्नचाप की सुभा नामकी रानीपे विजलीकी कान्तिको तिरस्कृत करनेवाली त्रियुन्माला नामकी पुत्री हुई जो सिंहवेतुके पूर्ण योवन होनेपर उसकी स्त्री हुई ॥ ७४-७७ ॥ किसी दिन वन-विहार करते समय चित्राङ्गद देवने उन दोनों दुस्पतियोंको देखा और 'मैं इन्हें मासँगा' ऐसे विचारसे वह उन्हें उठाकर जाने लगा ॥ ७८ ॥ पहले जन्ममें सेठ सुमुखका प्रियमित्र राजा रघु ऋणुव्रतीके फलमे सीधर्म स्वर्गमें सूर्यप्रभ नामका श्रेष्ठ देव हुआ था। वह उस समय चित्राङ्गदको देखकर कहने लगा कि 'ह भद्र! मेरे बचन मुन, इन दोनोंक मर जानेसे तुके क्या फल मिलेगा ? यह काम पापका बन्ध करनेवाला है, युक्तिपूर्वक काम करनेवालोंके अयोग्य है, संसार रूप वृक्षके दुःखरूपी दुष्ट फलका देनेवाला है। इसलिए तू यह जोड़ा छोड़ दे' इस प्रकार उसने बार बार कहा । उसे सुनकर चित्राङ्गदको भी दया त्रा गई और उसने उन दोनोंको छोड़ दिया। तदनन्तर सूर्यप्रभ देवने उन दोनों दम्पितयोंको संबोध कर आश्वामन दिया और आगे होनेवाले मुखकी प्राप्तिका विचार कर उन्हें चम्पापुरके वनमें छोड़ दिया।। ५६-≒३।। देव योगसे उसी समय चम्पापुरका राजा चन्द्रकीर्ति विना पुत्रके मर गया था इसलिए राज्यकी परम्परा ठीक ठीक चलानेके लिए सुयोग्य मन्त्रियोंने किसी योग्य पुण्यात्मा पुरुपको ढूँढ़नेके अर्थ किसी ग्रुम लक्षणवाले हार्थाको गन्ध आदिमे पृजा कर छोड़ा था ।। ⊏४−⊏५ ।। वह दिव्य हाथी भी वनमें गया अोर पुण्योदयसे उन दोनों--सिंहकेतु और विद्युन्मालाको अपने कंघे पर बैठा कर नगरमें वापिस आ गया।। ६६।। प्रसन्ननासे भरे हुए मन्त्री आदिने सिंहकेतुका अभिषेक किया, राज्यासन पर वैठाया और पट्ट बाँधा।। ८७।। तदनन्तर उन लोगोंने पृछा कि आप किसके पुत्र हैं श्रीर यहाँ कहाँसे आये हैं ? उत्तरमें सिंहकेतुने कहा कि 'मेरे पिताका नाम प्रमुखन है और मानाका नाम गुणोंसे मण्डित मुकण्डू है। मैं हरिवंश रूपी निर्मल आकाशका चन्द्रमा हूं, कोई एक देव मुक्ते पत्नी सहित लाकर यहाँ वेनमें छोड़ गया है, मैं अब तक वनमें ही स्थित था' ॥ ५८-५६ ॥ सिंहकेतुके वचन सुनकर लोग चूं कि यह मृकण्डूका पुत्र है इसलिए उसका माकण्डेंय नाम रखकर उसी नामसे उसे पुकारने लगे।। ६०।। इस प्रकार वह माकण्डेंय, देवयोगसे

१ अथ शीलपुरोधीशो बज्रवीय-म०, ल०। २ अप्रमूर्ण ख०। ३ सहर्षाः।

तृतीयो वसुगिर्धास्यः परेऽपि बहवो गताः । तदा कुशार्धविषये तद्वंशास्यरभास्वतः ॥ ९२ ॥ अवार्यनिजशौर्येण निजिताशैर्याविद्विषः । स्वातशौर्यपुराधीशसृहसेनमहीपतेः ॥ ९३ ॥ सुतस्य श्रुरवीरस्य धारिण्याश्च तन्द्रवौ । विख्यातोऽन्धकष्टृष्टिश्च पतिर्शृष्टिर्नशदिवाक् ॥ ९४ ॥ धर्मा 'वान्धकवृष्टेश्व सुभद्रायाश्च तुम्बराः । समुद्रविजयोऽश्लोभ्यस्तनः स्तिमितसागरः ॥ ९५ ॥ हिमबान् विजयो विद्वानचलो धारणाह्मयः । पूरणः पूरितार्थीच्छो नवमोऽप्यभिनन्दनः ॥ ९६ ॥ वसुदेवोऽन्तिमश्रेतं दशाभूवन् शशिप्रभाः । कुन्ती मादी च नसोमे वा सुते प्राद्वेभूवतुः ॥ ९७ ॥ समुद्रविजयादीनां नवानां सुरतप्रदाः । शिवदेव्यनु तस्य धृतीश्वराथः स्वयम्प्रभा ॥ ९८ ॥ सुनीताच्या च शीता च प्रियावाक् च प्रभावती । कालिङ्गी सुप्रभा चेति बभूवुर्भुवनीत्रमाः ॥ ९९ ॥ पद्मावस्या द्वितीयस्य बृष्टेश्च तनयास्त्रयः । उप्रदेवमहाशुक्तिसेनान्ताश्च गुणान्विताः ॥ १०० ॥ गान्धारी च स्ता प्रादुरभवन् शुभदायिनः। अथ कौरवमुख्यस्य हस्तिनाख्यपुरेशिनः॥ १०९ ॥ दाक्तिनाममहीदास्य <sup>8</sup>शतक्याश्च पराशरः । तस्य मस्त्यकुलोत्पन्नराजपुत्र्यां सुतोऽभवत् ॥ १०२ ॥ सत्यवत्यां मुधीर्ग्यासः पुनन्याससुभद्रयोः । धतराष्ट्रो महान् पाण्डुविदुरश्च सुतास्त्रयः ॥ १०३ ॥ अधात्रेत्व विहारार्थं कदाचिद्वज्रमालिनि । नभायायिनि विस्मृत्य गते हस्ताङ्गलीयकम् ॥ १०५ ॥ विस्नांक्य पाण्डुभूपास्रां गहने तत्समग्रहीत् । स्मृत्वा ग्वगं विवृत्यैत्य मुद्रिको तामितस्ततः १०५ ॥ भन्विच्छन्तं विलोक्याह पाण्डुः कि मृग्यतं त्वया । इति तद्वचनं श्रुत्वा विद्याधन्सम मुद्रिका ॥ १०६॥ विनष्टेत्यवदरास्य पाण्डुश्रेनामदर्शयत । पुनः किमनया कृत्यमिति तस्यानुयोजनात् ॥ १०७ ॥

प्राप्त हुए राज्यका चिरकाल तक उपभाग करता रहा। उमीके सन्तानमें हरिगिरि, हिमगिरि तथा वस्गिरि आदि अनेक राजा हुए। उन्होंसे कुणार्थ देशके शीर्यपुर नगरका स्वासी राजा शुरसेन हुआ। जो कि हरिवंश रूपी अकाशका सूर्य था और अपनी शूरवीरतासे जिसने समस्त शत्रुओंको जीत लिया था। राजा श्रुमेनके बीर नामका एक पुत्र था उसकी स्त्रीका नाम धारिणी था। इन दोनोंके त्र्यन्यकवृष्टि श्रीर नरवृष्टि नामके दो पुत्र दुए ॥ ६१-६४ ॥ श्रन्थकवृष्टिकी रानीका नाम सुभद्रा था । उन दोनोंक धर्मके समान सम्मीर समुद्रविजय १, स्विमितसागर २, हिमवान् ३, विजय ४, विद्वान् अयक्त ५, धारण ६, पृरण ७, पृरिनार्थीन्छ ८, अभिनन्दन ६ और बसुदेव १० ये चन्द्रमाके समान कान्तिवाले दश पुत्र हुए तथा चिन्यकांक समान कान्तिवाली कुन्ती और माद्री नामकी दो पुत्रियाँ हुई।। ६५-६७।। समुद्रवित्रय त्रादि पहलेकं नी पुत्रोंकं क्रमसे संभोग सुखको प्रदान करनेवाली शिवदेवी, घृतीघरा, स्वयंप्रभा, सुनीता, सीता, प्रियावाक् , प्रभावती, कालिङ्गी और सुप्रभा नामकी संसारमं सबसे उत्तम स्त्रियां थीं ॥ ६५-६६ ॥ राजा शूर्वारके द्वितीय पुत्र नरवृष्टिकी रानीका नाम पद्मावनी था और उसमें उनके उपमेन, देवगेन तथा महासेन नामके तीन गुणी पुत्र उत्पन्न हुए ।। १०० ।। इनके सिवाय एक गन्धारी नामकी पुत्री भी हुई । ये सव पुत्र-पुत्रियाँ ऋत्यन्त सुख देने-वाले थे। इधर हस्तिनापुर नगरमें कीरव वंशी राजा शक्ति राज्य करता था। उसकी शतकी नामकी रानीसे पराशर नामका पुत्र हुआ। उस पराशरके मत्स्य कुलमें उत्पन्न राजपुत्री रानी सत्यवतीसे बुद्धिमान् व्यास नामका पुत्र हुन्ना । व्यामकी स्त्रीका नाम सुभद्रा था इसलिए तदनन्तर उन दोनोंके धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर ये तीन पुत्र हुए ॥ १०१–१०३ ॥

अथान-तर—िकसी एक समय विश्वमाली नामका विद्याधर कीड़ा करनेके लिए हस्तिनापुरके वनमें आया था। वह वहाँ अपने हाथकी अंगूठी भूलकर चला गया। इधर राजा पाण्डु भी उसी वनमें घूम रहे थे। इन्हें वह अंगूठी दिखी तो इन्होंने उठा ली। जब उस विद्याधरको अंगूठीका स्मरण आया तब वह लौटकर उसी वनमें आया तथा यहाँ वहाँ उसकी खोज करने लगा। उसे एसा करते देख पाण्डुने कहा कि आप क्या खोज रहे हैं १ पाण्डुके वचन सुनकर विद्याधरने कहा कि मेरी

१ धर्मा इव । २ चन्द्रिके इव । ३ पृतिध्यसय ख०, ग० । पृतीस्वरा **स० । ४** शवक्याक्ष ग०, घ०, म० । शतक्याक्ष ख० ।

भन्नेचा कामरूपस्य साधनीत्यनवीत्वगः । तथेत्रं कानिचिद् धातदिनान्येवास्तु मत्करे ॥ १०८ ॥ प्रभावमस्याः पश्चामीत्यथितस्तेन सोऽप्यदात् । पाण्डुश्च तत्कृतादृश्यनिजरूपेण सङ्गमम् ॥ १०९ ॥ कुन्त्या सहाकृतोत्पन्नस्तत्र कर्णाह्वयः सुतः । ततः परैरविदितं मञ्जूषारुयं सकुण्डरूम् ॥ ११० ॥ सरलक्ष्वचं लेक्यपन्नकेण सहार्मकम् । "कुन्तीपरिजनः कालिङ्गवाः प्रवाहे मुमोच तम् ॥ १११ ॥ चम्पापुरेश्वरो यान्तीमानाच्यादित्यनामकः । बालभानुमिवान्तस्थं बालकं स सविस्मयः ॥ ११२ ॥ पश्यन् स्वदेव्ये ? राधार्ये तोकः स्वादिति भाववित् । दःवा सकृद्विकोक्येनं राधाकर्णपरिस्पृशम् ॥११३॥ अस्तु कर्णाभिधानोऽयमिति साद्रमबवीत् । पाण्डोः कुन्त्या च मद्रशा च पाणिप्रहणपूर्वकम् ॥ ११४ ॥ प्राजापस्येन सम्बन्धो विवाहेनाभवःपुनः । कुन्स्यामजनि धर्मिष्ठो धर्मपुत्रो <sup>उ</sup>धराधिपः ॥ ११५ ॥ भीमसेनोऽनुपार्थश्च त्रयो वर्गत्रयोपमाः । माद्र्यां च नकुलो ज्येष्टः सहदेवस्ततोऽन्वभूत् ॥ ११६ ॥ धतराष्ट्राय गान्धारी दशा दुर्योधनोऽजनि । तयोर्द्वःशासनः पश्चाद्ध दुर्धर्यणस्ततः ॥ ११७ ॥ दुमर्पणाद्याः सर्वेऽपि शतमेकं महीजसः । एवं सुखेन सर्वेपां कालो गष्छति लीलया ॥ ११८ ॥ अन्येषः सुप्रतिष्ठाक्यो मुनीन्द्रो गन्धमादने । गिरौ सिन्निहितः ग्रूरवीराख्यो वन्दितुं निजैः ॥ ११९ ॥ पुत्रपौत्रादिभिः सार्द्धं गत्वाभ्यर्च्याभिनुत्य तम् । श्रत्वा धर्मं तदुहिष्टं स संबेगपरायणः ॥ १२० ॥ कृत्वाभिषेषमं दत्त्वा राज्यमन्धकबृष्टये । योग्योऽयमिति संयोज्य यौवराज्यं कनीयसे ॥ १२१ ॥ संयमं स्वयमादाय तपांस्युच्चैः समाचरन् । गतेषु द्वादशाब्देषु पर्वते गन्धमादने ॥ १२२ ॥ प्रतिमायोगमालम्ब्य सुप्रतिष्ठस्य तिष्ठतः । देवः सुदर्शनो नाम चकारोपद्रवं कृषा ॥ १२३ ॥

अंगूठी गिर गई है। इसके उत्तरमें पाण्डुने उसे अंगूठी दिखा दी। पश्चान् पाण्डुने उस विद्याधरसे पूछा कि इससे क्या काम होता है ? उत्तरमें विद्याधरने कहा कि हे भद्र ! यह अंगूठी इच्छानुसार रूप बनानेवाली है। यह सुन कर पाण्डुने प्रार्थना की कि हे भाई! यदि ऐसा है तो यह अंगूठी कुछ दिन तक मेरे हाथमें रहने दो, मैं इसका प्रभाव देखूँगा । पाण्डुकी इस प्रार्थना पर उस विद्याधरने वह अंगुठी उन्हें दे दी। पाण्डुने उस अंगूठीके द्वारा किये अपने श्रदृश्य रूपसे कुन्तीके साथ समागम कियो जिससे उसके कर्ण नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। कुन्तीके परिजनोंने दूसरोंको विदित न होने पावे इस तरह छिपा कर उस बालकको एक संदूकचीमें रक्खा, उसे कुण्डल तथा रहाँका कवच पहिनाया श्रीर एक परिचायक पत्र साथ रखकर यमुना नदीके प्रवाहमें छोड़ दिया ॥ १०४-१११ ॥ चम्पापुरके राजा आदित्यने बहती हुई सन्दृकचीको मँगाकर जब खोला तो उसके भीतर स्थित बालसूर्यके समान बालकको देखकर वह विस्मयमें पड़ गया। उसने सोचा कि यह पुत्र ऋपनी रानी राधाके लिए हो जायगा। यह विचार कर उसने वह पुत्र राधाके लिए दे दिया। राधाने जब उस पुत्रकी देखा तब वह अपने कर्ण-कानका स्पर्श कर रहा था इसलिए उसने बढ़े आदरसे उसका कर्ण नाम रख दिया। यह सब होनेके बाद राजा पाण्डुका कुन्ती श्रीर माद्रीके साथ पाणिप्रहणपूर्वक प्राजापत्य विवाहसे सम्बन्ध हो गया । कुन्तीक धर्मपुत्र-युधिष्ठिर नामका धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुन्ना फिर क्रमसे भीमसेन और अर्जुन उत्पन्न हुए। उसके ये तीनों पुत्र धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्गके समान जान पड़ते थे। इसी प्रकार माद्रीके ज्येष्ठ पुत्र सहदेव श्रीर उसके बाद नकुल उत्पन्न हुआ था।। ११२-११६।। धृतराष्ट्रके लिए गान्यारी दी गई थी अतः उन दोनोंके सर्व प्रथम दुर्योधन उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात् दुःशासन, दुर्घर्षण तथा दुर्मर्षण त्र्यादि उत्पन्न हुए । ये सब महाप्रतापी सौ भाई थे । इस तरह सबका काल लीला पूर्वक सुखसे व्यतीत हो रहा था।। ११७-११८।। किसी दूसर दिन गन्धमादन नामक पर्वत पर श्री सुप्रतिष्ठ नामक मुनिराज आकर विराजमान हुए। राजा शुरवीर अपने पुत्र पीत्र स्मादि के साथ उनकी वन्दनाके लिए गया। वहाँ जाकर उसने उनकी पूजा की, स्तुति की स्त्रीर उनके द्वारा कहा हुआ धर्मका उपदेश सुना । उपदेश सुननेसे उसका चिन्त संसारसे भयभीत हो गया अत: उसने अभिषेक कर अन्धकष्टिके लिए राज्य दे दिया और 'यह योग्य हैं' ऐसा समभक्तर छोटे पुत्र नर-ृष्टिके लिए युवराज पद दे दिया। तदनन्तर वह स्वयं संयम धारण कर उत्कृष्ट तपश्चरण करने

१ कुन्त्याः परिजनः ल० । २ स्वसैन्यै ल० । ३ युधिष्ठिरः ग०, घ०।

उपसर्गं विजित्यास्य सोढ्वाऽशेषपरीषहान् । ध्यानेनाहत्य धार्तानि प्रादुरासीत् स केवली ॥ १२४ ॥ देवैरन्थककृष्टिश्च सह प्जार्थमागतः । अपृच्छदेवं देवायं देवस्ते केव हेतुना ॥ १२५ ॥ महोपसर्गं एउयस्य कृतवानिति विस्मयात् । ततुक्त्यवसितौ ग्यशः जिनेन्द्रोऽप्येवमववीत् ॥ १२६ ॥ हीपेऽस्मिन् मारते क्षेत्रे कलिक्वविषये पुरे । काम्च्यां विणक्सुतः स्रक्षोऽन्यश्च सुद्शवाक् ॥ १२८ ॥ लक्काद्वीपादिषु स्वैरं समावज्यं निजं धनम् । पुरोऽन्यक्षिपतां गृढं प्रवेशे शुक्कभीलुकौ ॥ १२८ ॥ मूले श्रुपविशेषस्यानभिज्ञानमथोऽन्यदा । कश्चिन्मधप्रयोगार्थं वने तचोग्यभूरुहाम् ॥ १२९ ॥ मूलान्युत्वन्य सङ्गृह्कन् विलोक्य बहु तद्धनम् । किमनेन मुधा मूल्खननेनाल्पहेतुना ॥ १३० ॥ सुप्रमूतिमदं लब्धं धनं दाश्चिवद्गतिम् । विद्धात्यामृतेमंगिरित्यादाय गतस्ततः ॥ १३१ ॥ तदागत्य विणक्पुत्रो तत्प्रदेशे निजं धनम् । अनिरीक्ष्य मृतौ हत्वा श्रद्धधानौ परस्परम् ॥ १३२ ॥ वद्धवायुः क्रोधलोभाम्यामाधं नरकमीयतुः । तत्र दुःलं चिरं सुक्त्वा ततो विन्ध्यादिकन्दरे ॥ १३३ ॥ जातौ मेषौ पुनस्तन्नाप्यन्योन्यवधकारिणौ । गोकुले कृपभौ जातौ गक्नातटनिवासिनि ॥ १३५ ॥ तत्र जन्मान्तरद्वेपात् कृतयुद्धौ गतासुकौ । सम्मेदपर्वते जातौ वानरौ वा नरौ धिया ॥ १३५ ॥ शिलासिललहेतोस्तौ कलहं खलु चकतुः । मृतस्तयोः सपद्येकः परः कण्डगतासुकः ॥ १३६ ॥ सुरदेवादिगुर्वन्तचारणाभ्यां समुत्सुकः । श्रुत्वा पञ्चनमस्कारं धर्मश्रुतिपुरस्सरम् ॥ १३० ॥

लगा। अनुक्रमसे वारह वर्ष बीत जानेपर वही मुप्रतिष्ठ मुनिराज उसी गन्धमादन पर्वत पर प्रतिमा योग धारण कर पुनः विराजमान हुए। उस समय मुदर्शन नामके देवने कोधवश कुछ उपसर्ग किया परन्तु वे इसके द्वारा किये हुए समस्त उपसर्गको जीतकर तथा समस्त परिषहोंको सह कर ध्यानके द्वारा घातिया कर्मोंका क्षय करते हुए कंबलज्ञानी हो गये॥ ११६-१२४॥ उस समय सब देवोंके साथ-साथ अन्धकष्टि भी उनकी पूजाके लिए गया था। वहाँ उसने आध्ययंसे पूछा कि हे देव! इस देवने पूजनीय आपके उपर यह महान् उपसर्ग किस कारण किया है ? अन्धकष्टिके ऐसा कह चुकने पर जिनेन्द्र भगवान् सुप्रतिष्ठ केवली इस प्रकार कहने लगे—

इसी जम्बूद्वीपके भरतत्तेत्र सम्बन्धी कलिङ्ग देशके काख्रीपुर नगरमें सूर्रत श्रीर सुदत्त नामके दो वैश्य पुत्र रहते थे।। १२५-१२७।। उन दोनोंने लङ्का आदि द्वीपोंमें जाकर इच्छानुसार बहुत-सा धन कमाया श्रीर लीटकर जब नगरमें प्रवेश करने लगे तब उन्हें इस बातका भय लगा कि इस धन पर टैक्स देना पड़ेगा। इस भयसे उन्होंने वह धन नगरके वाहर ही किसी फाड़ीके नीचे गाड़ दिया और कुछ पहिचानके लिए चिह्न भी कर दिये। दूसरे दिन कोई एक मनुष्य मदिरा बनानेके लिए उसके योग्य वृक्षोंकी जड़ खोदता हुन्ना वहाँ पहुँचा। खोदते समय उसे वह भारी धन मिल गया। धन देखकर उसने विचार किया कि जिससे थोड़ा ही लाभ होता है ऐसे इन वृक्षोंकी जड़ोंके उखाड़नेसे क्या लाभ है ? मुक्ते अब बहुत भारी धन मिल गया है यह मेरी सब दिस्ताको दूर भगा देगा। मैं मरण पर्यन्त इस धनसे भागोंका सेवन करूँगा, ऐसा विचार वह सब धन लेकर चला गया।। १२८-१३१।। दूसरे दिन जब वैश्यपुत्र उस स्थान पर आये तो अपना धन नहीं देखकर परस्पर एक दूसरे पर धन लेनेका विश्वास करते हुए लड़ने लगे और परस्पर एक दूसरकी मारते हुए मर गये। व कोध श्रीर लोभके कारण नरकायुका बन्धकर पहले नरकमें जा पहुँचे। चिरकाल तक वहाँ के दुःख भागनेके बाद वहाँ से निकले और बिन्ध्याचलकी गुफामें मेदा हुए। वहाँ भी परस्पर एक दूसरेका वध कर व गङ्गा नदीके किनारे बसनेवाल गोकुलमें वैल हुए। वहाँ भी जन्मान्तरके द्वेषके कारण दोनों युद्ध कर मरे श्रीर सम्मेदपर्वत पर बुद्धिसे मनुष्योंकी समानता करनेवाले वानर हुए ।। १३२-१३५ ।। वहाँ पर भी पत्थरसे निकलनेवाले पानीके कारण दोनों कलह करने लगे। उनमेंसे एक तो शीच्र ही मर गया और दूसरा कण्ठगत प्राण हो गया। उसी समय वहाँ सुरगुरु और देवगुरु नामके दो चारण ऋद्विधारी मुनिराज आ पहुँचे। उन्होंने उसे पश्च नमस्कार मन्त्र सुनाया, जिसे बसने बड़ी उत्सुकतासे सुना श्रौर धर्मश्रवणके साथ-साथ मरकर सौधर्म स्वर्गमें

सौधर्मकल्पे चित्राङ्गदाक्यो देवोऽजनिष्ट सः। ततो निर्गत्य जम्बादिद्वीपे भरतमध्यो ॥ १३८ ॥
सुरम्यविषये पोदनेशः सुस्थितभूपतेः। सुलक्षणायां पुत्रोऽभूत्सुप्रतिष्ठावरिष्ठधीः ॥ १३९ ॥
कदाचित्राष्ट्वारम्मे गिरावसितनामनि । युद्धं मर्कटयोवीक्ष्य स्मृतप्राग्जन्मचेष्टितः ॥ १४० ॥
सुधर्माचार्यमासाच दीक्षित्वाऽभवदीद्दशः। स्रद्रशचरः सोऽहं सुद्रशाप्यनुजो भवे ॥ १४१ ॥
भान्त्वान्ते सिन्धुतीरस्थम्गायणतपस्विनः। विशालायाश्च तोकोऽभूद्गोतमाल्यः कुद्रशनात् ॥ १४२ ॥
तपः पञ्चाग्निमध्येऽसौ विधाय ज्योतिषां गणैः। देवः सुद्रशनो नान्ना भूत्वा प्राग्जन्मवेरतः ॥ १४३ ॥
ममायमकरोदीद्दगिति तद्वाक्ष्यमादरात् । श्रृत्वा सुद्रशनो मुक्तवेरः सद्धममप्रहीत् ॥ १४४ ॥
अथातोऽन्चकष्ट्रश्चिश्च श्रुत्वा मुकलयन्करौ । स्वपूर्वभवसम्बन्धमपृच्छजिनपुङ्गवम् ॥ १४५ ॥
वीतरागोऽपि भोऽप्याह तत्पृष्टं शिष्टगीर्गुणः । निर्निमिर्राहिताल्यानं नाम तेषु निसर्गजम् ॥ १४६ ॥
द्वीगोर्नेत्यपुङ्गायामष्टम्यां द्विगुणेस्ततः। चतुर्गुणेरमावस्यायां पर्वण्यप्टमिर्गुणैः ॥ १४८ ॥
द्वीनारेर्हतां पुत्रो करोति विहितव्ययेः। सहितः पात्रदानेन सर्शालः सोपवासकः ॥ १४९ ॥
धर्मशिल इति ल्यानि स समापापपापकः। गन्तुं वारिपथं वांच्छन्नन्येय्वर्णाजां वरः ॥ १५० ॥
द्वादशाब्दैः समावज्ये धनमागन्तुकः परम् । जिनपुङ्गाव्ययायार्थं द्वादशाब्दिन्यन्थनम् ॥ १५२ ॥
मित्रस्य हद्दरास्य बाह्यणस्य करे न्यधात् । अनेन जिनपुङ्गादं कुर्वहं वा त्विमित्यसे॥ १५२ ॥

चित्राङ्गद नामका देव हुआ। वहाँसे निकल कर वह उसी जम्बूई। पर्क भरतक्षेत्रके मध्यमें स्थित पोदनपुर नगरके स्वामी राजा मुस्थितकी सुलज्ञणा नामकी रानीसे उत्कृष्ट बुद्धिका धारक सुप्रतिष्ठ नामका पुत्र हुआ।। १२६-१३६।। किसी एक समय वर्षा ऋतुके प्रारम्भमें उसने असित नामके पर्वत पर दो वानरोंका युद्ध देखा। जिसमें उसे अपने पूर्व जन्मकी समस्त चेष्टाश्चोंका स्मरण हो गया।। १४०।। उसी समय उसने सुधर्माचार्यके पास जाकर दीज्ञा ले ली। वहीं सूरदत्तका जीव में यह सुप्रतिष्ठ हुआ हूँ। मेरा छोटा भाई सुदत्त संसारमें ध्रमण करता हुआ। अन्तमें सिन्धु नदीके किनारे रहनेवाले मुगायण नामक तपस्वीकी विशाला नामको खीमें गानम नामका पुत्र हुआ। मिध्यादर्शनके प्रभावसे वह पञ्चाग्नियोंक मध्यमें तपश्चरण कर सुदर्शन नामका ज्योतिष्क देव हुआ है। पूर्व भवके वैरके कारण ही इसने सुक पर यह उपसर्ग किया है। सुदर्शन देवने उन सुप्रतिष्ठ केचलिक वचन वड़े आदरसे सुने और सब वैर छोड़कर समीचीन धम स्वीकृत किया।। १४१-१४४।। तदनन्तर राजा अन्यकवृष्टिन यह सब सुननेके बाद हाथ जोड़कर उन्हीं सुप्रतिष्ठ जिनेन्द्रसे अपने पूर्व भवका सम्बन्ध पृद्ध।। १४५।। शिष्ट वचन बोलना ही जिनकी वाणीका विशेष गुण है ऐसे वीतराग सुप्रतिष्ठ भगवान कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि विना किसी निमित्तके हितकी बात कहना उन जैसींका स्वाभाविक गुण है।। १४६॥।

वे कहने लगे कि इसी जम्बूढ़ीपकी अयोध्या नगरीमें अनन्तर्वार्य नामका राजा रहता था। उसी नगरीमें कुवेरके समान सुरेन्द्रदत्त नामका सेठ रहता था। वह सेठ प्रतिदिन दश दीनारोंसे, अष्टमीको सोलह दीनारोंसे, अप्रावसको चालीस दीनारोंसे और चतुर्दशीको अस्सी दीनारोंसे अर्हस्त भगवान्की पूजा करता था। वह इस तरह खर्च करता था, पात्र दान देना था, शील पालन करता था और उपवास करता था। इन्हीं सब कारणोंसे पापरहित उस सेठने 'धर्मशील' इस तरहकी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। किसी एक दिन उस सेठने जलमार्गसे जाकर धन कमानेकी इच्छा की। उसने बारह वर्ष तक लौट आनेका विचार किया था इसलिए वारह वर्ष तक भगवान्की पूजा करनेके लिए जितना धन आवश्यक था उतना धन उसने अपने मित्र रुद्रदत्त ब्राह्मणके हाथमें सौंप दिया और कह दिया कि इससे तुम जिनपूजा आदि कार्य करते रहना क्योंकि आप मेरे ही समान हैं ॥१४७-१५२॥

तस्मिन् गते स विमोऽपि खींचूतव्यसनादिभिः। धनं कतिपयेरेव दिनैव्ययमनीनयत् ॥ १५३॥ तत्रवीर्यादिदुष्कर्मसक्तं तलवरो द्विजम्। इयेनकाल्यो भ्रमन् दृष्ट्वा रात्री त्वां हृन्यहं नहि ॥ १५४॥ हिजाल्याधारिणं याहि नगराद् ब्रक्ष्यसे यदि । पुनः कृतान्तवक्ष्रं त्वं नेष्यसे दुष्कियो मया ॥ १५४॥ १ हृत्यत्यत्वज्ञंबस्सोऽपि कालकाल्येन पापिना । सममुक्तामुखीव्याधनिवासपतिनागमत् ॥ १५६॥ स कदाचिद्योध्यायां गोकुलापहृनौ द्विजः। इयेनकेन हृतोऽयासीन्महापापादधोगतिम् ॥ १५७॥ तत्वद्युत्वा महामत्स्यो हृदिर्देष्टिविपोरगः। शार्वृलो पक्षिणामीशो १ व्यालो व्याधश्च सम्भवन् ॥ १५८॥ प्रविश्याधोगतीः सर्वाः कृत्वाङ्गले । हास्तिनाल्यं पुरं पाति घराधीशे धनक्षये ॥ १६०॥ जम्बूपलिक्षते द्वीपे भरते कृत्वाङ्गले । हास्तिनाल्यं पुरं पाति घराधीशे धनक्षये ॥ १६०॥ सत्यमुत्यस्य सम्बभ्व द्विजात्मजः। १ कपिष्ठलस्य निःश्रीकः सोऽजुन्धर्याध्व गोतमः॥ १६९॥ तत्यमुत्यसिमात्रेण तच्छेषमभवत्वुल्यम् । अल्व्धान्नः कृत्रीभृतज्ञद्रः प्रकटास्थिकः ॥ १६२॥ १६२॥ श्रीस्यावनद्वदुष्कायो यूकाञ्चितशिरोहहः । शयानश्चेष सर्वेश्व तर्जितो यत्र तत्र वा॥ १६२॥ कराप्रकर्परेणोपल्वस्यमाणोऽनपारिना । सुमित्रेणैव सर्वेश्व तर्जितो यत्र तत्र वा॥ १६२॥ वान्छितेन रस्मेनव देहीति वचसा तदा । लोलुपो निवृत्ति प्राप्तु भिक्षामात्रेण दुर्विधः॥ १६५॥ काकवत्पर्थसु भान्तः पर्यम् वर्षक विसर्जनम् । अनाश्चानिव श्रीतांप्यवात्वव्याः सहन् मुदुः ॥१६६॥ काकवत्पर्थसु भान्तः पर्यम् वर्षक विसर्जनम् । अनाश्चानिव श्रीतांप्यवात्वव्याः सहन् मुदुः॥१६६॥

सेठके चले जाने पर रुद्रदन ब्राह्मणने वह समस्त धन परर्खासेवन तथा जुआ त्रादि व्यसनोंके द्वारा कुछ ही दिनोंमें खर्च कर डाला ॥ १५३ ॥ तदनन्तर वह चोरी आदिमें आमक्त हो गया। श्येनक नामक कोतवालने उसे चोरी करते हुए एक रातमें देख लिया । देखकर कोतवालने कहा कि चूँकि तू ब्राह्मण नामको धारण करता है अतः मैं तुमे मारता नहीं हूं, तू इस नगरमे चला जा, यदि अब फिर कभी ऐसा दुष्कमें करता हुआ दिखेगा तो अवस्य ही मेरे द्वारा यमराजके मुखमे भेज दिया जायगा—मारा जायगा।। १५४-१५५।। यह कहकर कातवालने उसे डाँटा। कद्रदन भी, वहाँ से निकल कर उल्कामुर्खा पर रहनेवाले भीलांके स्वामी पापी कालकसे जा मिला।। १५६॥ वह कदूदच किसी समय अयोध्या नगरीमें गायोंके समूहका अपहरण करनेके लिए आया था उसी समय इयेनक कांतवालके द्वारा मारा जाकर वह महापापक कारण अधागतिमें गया।। १५७॥ वहाँ से निकल कर महामच्छ हुआ फिर नरक गया, वहाँ से आकर सिंह हुआ, फिर नरक गया, वहाँसे आकर दृष्टिविष नामका सर्प हुआ फिर नरक गया, वहाँ से आकर शादृ ल हुआ फिर नरक गया, वहाँ से आकर गरह हुआ फिर नरक गया, वहाँ से आकर सर्प हुआ फिर नरक गया और वहाँ से " श्राकर भील हुआ। इस प्रकार समस्त नरकोंमें जाकर वहाँसे बड़े कप्टते निकला और त्रस स्थावर योनियोंमें चिरकाल तक भ्रमण करता रहा।। १५८-१५६।। त्र्यन्तमें इसी जम्बूद्वीपके भरतत्तेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशके हस्तिनापुर नगरमं जब राजा धनक्जय राज्य करते थे तब गांतम गांत्री कपिष्टल नामक बाह्मणकी अनुन्धरी नामकी स्त्रीसे वह रुद्रदत्तका जीव गीतम नामका महाद्रिद्र पुत्र हुआ। उत्पन्न होते ही उसका समस्त कुल नष्ट हो गया। उसे म्वानेके लिए अन नहीं मिलता था, उसका पेट मूख गया था, हड्डियाँ निकल ऋाई थीं, नसोंसे लिपटा हुआ उसका शरीर बहुत बुरा माल्र्म होता था, उसके बाल जुओंसे भरे थे, वह जहाँ कहीं सोता था वहीं लोग उमे फटकार वतलाते थे, वह अपने शरीरकी स्थितिक लिए कभी अलग नहीं होनेवाले श्रेष्ठ मित्रके समान अपने हाथके श्रामभागमें खत्पर लिये रहता था।। १६०-१६४।। वाञ्छित रसके समान वह सदा 'देश्रो देश्रों ऐसे शब्दोंसे केवल भिक्षाके द्वारा सन्ताप प्राप्त करनेका लोलुप रहता था परन्तु इतना श्रभागा था कि भित्तासे कभी उसका पेट नहीं भरता था। जिस प्रकार पर्वके दिनोंमें काँ आ बिलिको हूँ दनेके लिए इघर-उघर फिरा करता है इसी प्रकार वह भी भिक्षाके लिए इघर-उघर भटकता रहता था। वह

१ इत्यनर्जयत् तः । २ व्यालकाधध लः। ३ कापिष्ठस्य लः । ४ खपाननद् लः । ५ तन्स्हः खः । ६ चिलिविभक्षनम् लः । ७ वाताः वाधाः लः (१)।

मरूपारी परिश्रष्टशेषेन्द्रियविज्ञम्भणः । जिह्नाविषयमेवेच्छ्य दण्डधारीय भूपतिः ॥ १६७ ॥
तमस्तमःप्रजातानां रूपमीद्दग्मवेदित । वेधसेव स्फुर्टाकर्तुमिहस्थानां विनिर्मितः ॥ १६८ ॥
दधन्मापमपीवर्णमकंभीत्यः तमश्रयः । नररूपधरो वातिजुगुप्स्यः पापभाक् किवत् ॥ १६९ ॥
आकण्डपूर्णहारोऽपि नयनाभ्यामतृसवान् । परिवीतकिर्द्वजीर्णिश्चिदिताश्चभक्पेटैः ॥ १७० ॥
अणवेगन्ध्यसंसक्तमिक्षकंभिरितस्ततः । कृद्धयंच्छ्यवदावेच्छ्यो मुखरेरनपाधिमः ॥ १७१ ॥
पौरवार्ष्कसङ्खातेरनुथातेरनुक्षणम् । उपलादिप्रहारेण ताद्ध्यमानः प्रकोपवान् ॥ १७२ ॥
अनुधावन्पतन्नेव दुःसैः कालमजीगमत् । कदाचिद्धव्ध्वकालादिरनुयातो महामुनिम् ॥ १७३ ॥
समुद्रसेननामानं पर्यटन्तं तनुस्थितेः । वणिग्वैश्ववणागारे तेनाकण्डमभोज्यत ॥ १७४ ॥
पुनर्मुन्याश्रमं गत्वा कुरु त्वामिव मामपि । इत्यवादीदसौ वास्तु भव्योऽयमिति निश्चयात् ॥ १७५ ॥
दिवसैः सहवासेन केश्चित्वक्षिततन्मनाः । अप्राहयन्धुनिस्तेन संयमं शमसाधनम् ॥ १७६ ॥
बुद्धगदिकर्द्धयस्तस्य आताः संवत्सरादतः । भ श्रीगोतमनाम्नामा गुरुस्थानमवाप सः ॥ १७० ॥
सावितान्ते गुरुस्तस्य मध्यप्रैवयकोर्थ्वगे । विमाने सुविशालाख्ये समुत्यन्नः सुरोत्तमः ॥ १७८ ॥
स श्रीगौतमनामापि विहिताराधनाविधः । सम्यक् संन्यस्य तत्रैव सम्प्रापदहमिन्द्रताम् ॥ १७९ ॥
तत्र दिव्यं सुसं मुक्त्वा तस्माद्विश्वरो मुनिः । अष्टाविंशतिवाध्यायुरितकान्तौ च्युतो भवान् ॥ १८० ॥

मुनियोंके समान शीत, उष्ण तथा बायुकी बाधाकी बार-बार सहता था, वह सदा मिलन रहता था, केवल जिह्ना इन्द्रियके विषयकी ही इच्छा रखता था, अन्य सब इन्द्रियोके विषय उसके छूट गये थे। जिस प्रकार राजा सदा दण्डधारी रहता है-अन्यथा प्रवृत्ति करनेवालोंको दण्ड देता है उसी प्रकार वह भी सदा दण्डधारी रहता था-हाथमें लाठी लिये रहता था।। १६५-१६७।। 'सातवें नरकमें उत्पन्न हुए नारिकयोंका रूप ऐसा होता है। यहाँके लोगोंको यह वतलानेके लिए ही मानो विधाताने उसकी सृष्टि की थी। वह उड़द अथवा स्याही जैसा रङ्ग धारण करता था। अथवा ऐसा जान पड़ता था कि सूर्यके भयसे मानो अन्धकारका समृह मनुष्यका रूप रखकर चल रहा हो। वह अत्यन्त घृणित था. पापी था. यदि उसे कहीं कण्ठपर्यन्त पूर्ण आहार भी मिल जाना था तो नेत्रोंसे वह अतुप्त जैसा ही मालूम होता, वह जीर्ण शीर्ण तथा छेदवाले अशुभ वस्न अपनी कमरसे लपेटे रहता था, उसके शरीर पर बहुतसे घात्र हो गये थे, उनकी वड़ी दुर्गन्ध आती थी तथा भिनभिनाती हुई श्रनेक मिक्खयाँ उसे सदा घेरे रहती थीं, कभी हटती नहीं थीं, उन मिक्खयोंसे उसे कोध भी बहुत •पेदा होता था। नगरके बालकोंके समृह सदा उसके पीछे लगे रहते थे श्रीर पत्थर त्यादिके प्रहारसे उसे पीड़ा पहुँचाते थे, वह फुँफला कर उन बालकोंका पीछा भी करता था परन्तु बीचमें ही गिर पड़ता था। इस प्रकार बड़े कप्टसे समय बिता रहा था। किसी एक समय कालादि लब्धियोंकी अनुकुल प्राप्तिसे वह श्राहारके लिए नगरमें भ्रमण करनेवाले समुद्रसेन नामके मुनिराजके पीछे लग गया। वैश्रवण सेठके यहाँ मुनिराजका श्राहार हुआ। सेठने उस गांतम ब्राह्मणको भी कण्ठ पर्यन्त पूर्ण भोजन करा दिया। भोजन करनेके बाद भी वह मुनिराजके आश्रममें जा पहुँचा और कहने लगा कि आप मुमे भी श्रपने जैसा बना लीजियं। मुनिराजने उसके वचन सुनकर पहले ता यह निश्चय किया यह वास्तवमें भव्य है फिर उसे कुछ दिन तक श्रपने पास रखकर उसके हृदयकी परख की। तदन-न्तर उन्होंने उसे शान्तिका साधन भूत संयम महण करा दिया।। १६५-१७६।। बुद्धि आदिक ऋदियाँ भी उसे एक वर्षके बाद ही प्राप्त हो गई। श्रव वह गोतम नामके साथ ही साथ गुरुके स्थानको प्राप्त हो गया-उनके समान बन गया।। १७०।। श्रायुके अन्तमें उसके गुरु मध्यमगैवेयक के सुविशाल नामके उपरितन विमानमें ऋहमिन्द्र हुए श्रौर श्री गोतम सुनिराज भी श्रायुके अन्तमें विधिपूर्वक आराधनाओं की आराधनासे अच्छी तरह समाधिमरण कर उसी मध्यम मैवेयकके सुविशाल विमानमें ऋहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए ॥ १७५-१७६ ॥ वहाँ के दिव्य सुखका उपभोग कर

१ भीगोतमेतिनाम्नामा म० । भीगोतमनाम्नामा (!) ।

भजन्यन्यकृष्टव्यास्य इति तद्वावयन् सुथीः। स्वपुत्रभवसम्बन्धं सोऽन्ववुंक पुनर्जिनम् ॥ १८१ ॥ सर्वभाषास्यभावेन ध्वनिना निजगाद सः। जम्बूपलक्षिते द्वीपे विषये मङ्गलाङ्कये ॥ १८२ ॥ नृषो मेघरथो नाजा पुरे मद्विलनामिन । सुभद्रायां सुनस्तस्य रथान्तरदर्सज्ञकः॥ १८३ ॥ पष्टबन्धं स्वपुण्येन यौवराजस्य सोऽविभः । तत्र नन्दयशोनाम्न्यां धनद्त्तवणिक्पतेः ॥ १८४ ॥ धनाहिदेवपालाख्यौ देवपालौ जिनादिकौ । अर्हम्तौ दशदासान्तौ जिनदश्च सप्तमः ॥ १८५ ॥ प्रियमिन्नोऽन्थ्यो धर्मकृष्टिक् वान्त्योऽभवत्युतः । प्रियदर्शना ज्येष्टा च जाते दृहितरौ ततः ॥ १८६ ॥ नृषः सुदर्शनोचाने मन्दिरस्थविरान्तिके । कदाचिद् वणिगीशश्च पुत्रादिपरिवारितौ ॥ १८० ॥ सिक्रयं धर्ममाकर्ण्यं निर्विद्य स महीपतिः । दश्वा दृदर्श्यायाभिषेकपूर्वं स्वकं पदम् ॥ १८८ ॥ आददे संयमं पश्चाच्छेष्टी च नवभिः सुतैः । ततो नन्दयशा पुत्रिकाद्वयेनागमत्तपः ॥ १८९ ॥ अतदे संयमं पश्चाच्छेष्टी च नवभिः सुतैः । कमाद्वाराणसीवाद्धं केवलज्ञानिनोऽभवन् ॥ १९० ॥ वने प्रियङ्कुखण्डाख्ये मनोहरतमद्वुमे । गुरुर्मेघरयो ध्यात्वा धनदशश्च ते त्रयः ॥ १९९ ॥ धर्मामृतमर्यां कृष्टिमुद्दिरन्तो निरन्तरम् । जीवितान्ते तले सिद्धिक्षलायाः सिद्धिमञ्चजन् ॥ १९२ ॥ पुरे राजगृहे पूज्याक्षिजगज्ञननायकैः । धनदेवादिकास्तरिमञ्चेवन्थेष्टा शिलातले ॥ १९३ ॥ नवापि विधिना संन्यस्यन्तो बीक्ष्य सुतायुता । निदानमकरोज्ञन्दयशा मे जन्मनीह वा ॥ १९४ ॥ परत्राप्येवमेवैभिर्वन्धुत्वं भवतादिति । स्वयं च कृतसंन्यासा तैः सहानतकल्पजे ॥ १९५ ॥

वह ब्राह्मण मुनिका जीव श्रद्धाईस सागरकी श्रायु पूर्ण होने पर वहाँसे च्युत हुआ और तू अन्धक-वृष्टि नामका राजा हुआ है। इस प्रकार अपने भवोंका श्रनुभव करता हुआ बुद्धिमान श्रन्थकवृष्टि फिर भगवान्से श्रपने पुत्रोंके भवोंका सम्बन्ध पूछने लगा ॥ १८०-१८१ ॥ वे भगवान् भी सर्वभाषा रूप परिणमन करनेवाली श्रपनी दिव्य ध्वनिसे इस प्रकार कहने लगे—

जम्बुई।पके मङ्गला देशमें एक भद्रिलपुर नामका नगर है। उसमें मेघरथ नामका राजा राज्य करता था। उसकी देवीका नाम सुभद्रा था। उन दोनोंके दृढ्रथ नामका पुत्र हुआ। अपने पुण्योदयसे उसने यौवराज्यका पर धारण किया था। उसी भद्रिलपुर नगरमें एक धनदत्त नामका सेठ रहता था. उसकी स्त्रीका नाम नन्दयशा था। उन दोनोंके धनपाल, देवपाल, जिनदेव, जिनपाल, ऋईइस, ऋईइास, मातवाँ जिनदत्त, त्राठवाँ प्रियमित्र श्रीर नौवाँ धर्मरुचि ये नी पुत्र हुए थे। इनके सिवाय प्रियदर्शना श्रीर ज्येष्ठा ये दो पुत्रियाँ भी हुई थीं ।। १८२-१८६ ।। किसी एक समय सुदर्शन नामके वनमें मन्दिर-स्थविर नामके मुनिराज पधारे। राजा मेघरथ और सेठ धनदत्त दोनों ही अपने पुत्र-पौत्रादिसे परिवृत होकर उनके पास गये। राजा मेघरथ क्रिया सहित धर्मका स्वरूप सुनकर विरक्त हो गया श्रतः श्रभिषेक पूर्वक टढ्रथ नामक पुत्रके लिए अपना पद देकर उसने संयम धारण कर लिया। तदनन्तर धनदत्ता सेठने भी अपने नौ पुत्रोंके साथ संयम ग्रहण कर लिया। नन्दयशा सेठानी भी श्रपनी दोनों पुत्रियोंके साथ सुदर्शना नामकी ऋार्यिकाके पास गई और शीघ्र ही संसारके स्वरूपका निर्णय कर उसने भी तप धारण कर लिया-कम कमसे विहार करते हुए वे सब बनारस पहुँचे श्रीर वहाँ बाहर अत्यन्त सुन्दर वृद्धांसे युक्त प्रियंगुखण्ड नामके वनमें जा विराजमान हुए। वहाँ सबके गुरू मन्दिरस्थविर, मेघरथ राजा श्रीर धनदत्त सेठ तीनों ही मुनि ध्यान कर केवलज्ञानी हो गये। तदनन्तर निरन्तर धर्मामृतकी वर्षा करते हुए व तीनों, तीनों लोकोंके इन्द्रोंके द्वारा पूज्य होकर आय के अन्तर्में राजगृह नगरके समीप सिद्ध शिलासे सिद्ध श्रवस्थाको प्राप्त हुए। किसी दूसरे दिन धन-देव आदि नो भाई, दोनों बहिनों और नन्दयशाने उसी शिलातलपर विधिपूर्वक संन्यास धारण किया । पुत्र-पुत्रियोंसे युक्त नन्दयशाने उन्हें देखकर निदान किया कि 'जिस प्रकार ये सब इस जन्ममें मेरे पुत्र-पुत्रियाँ हुई हैं उसी प्रकार परजन्ममें भी मेरे ही पुत्र-पुत्रियाँ हों और इन सबके साथ मेरा सम्बन्ध इस जन्मकी तरह पर-जन्ममें भी बना रहें। ऐसा निदान कर उसने स्वयं

१ ऋबिमा द्धार ।

शातक्करे समुत्यव विमाने भोगमन्वभूत् । विश्वत्यन्भोधिमानायुस्ततः प्रच्युत्य सा तव ॥ १९६ ॥ प्रियानि सुभद्राख्या धनदेवादयः सुताः । प्रष्यातपौरुषा जाताः समुद्रविजयादयः ॥ १९७ ॥ प्रियदर्शना ज्येष्ठा च कुन्ती माद्रांति विश्वते । अथाप्रच्छन्महीपालां वसुदेवभवावलीस् ॥ १९८ ॥ जिनेन्त्रांऽप्यश्रवीदित्थं छुभं गम्भीरभाषया । प्रकृतिस्तादशी तेषां यथा भव्यंष्वनुप्रदः ॥ १९९ ॥ ग्रामे पलाशक्र्याख्यं विषये कुरुनामनि । दुर्गतः सोमरामीक्ष्यो द्विजस्तस्य सुतांऽभवत् ॥ १०० ॥ नाम्ना नन्दीत्यसौ देवशर्मणः सततानुगः । मानुलस्याभिलापेण तत्सुतासु विषुण्यकः ॥ २०१ ॥ पुत्रिकास्तस्य सप्तासन् सोऽदादन्यभ्य एव ताः । तदलाभात्स नन्दी च महादुःखवशीकृतः ॥ २०१ ॥ अथान्येखुर्नदप्रेक्षां वीक्षितुं कौतुकाद्रतः । वलवक्रदसंबद्यमपतत्सोद्रमक्षमः ॥ २०१ ॥ सर्माक्ष्य तं जनोऽन्योन्यकराप्रास्फालनान्वितम् । हसत्यापन्नल्जः सन् भृगुपति कृतोद्यमः ॥ २०४ ॥ अदिमस्तकमारहा 'यङ्गच्छन्ने स तस्थियान् । पातान्मुकां भयात्कृवेन् प्रवर्तनिवर्तने ॥ २०५ ॥ श्राह्मनिनार्मिकाख्याभ्यां संयताभ्यां धरातले । सुस्थिताभ्यामियं छाया पृष्टः कस्येति सादरम् ॥ २०६॥ सुगुरुद्रमपेगाख्यः सन्निवाधोऽववीदिदम् । भवे भावी नृतीयेऽस्माच्छायेयं युवयोः प्रेयता ॥ २०७ ॥ श्रुत्वा तसौ च गत्वेनं नन्दिनं भाविनन्दनौ । कुतस्ते मृतिनिर्वन्थो बन्धो विरम निष्कलात् ॥ २०८ ॥ अमुदमानमरणद्वादायसौभाग्यादि त्वयेप्सतम् । भविष्यति तपःसिढेरित्यप्राह्यनां तपः ॥ २०९ ॥

संत्यास धारण कर लिया और मर कर उन सबके साथ आनत स्वर्गके शातङ्कर नामक विमानमें उत्पन्न हो वहाँ के भोग भोगने लगी। वहाँ उसकी वीस सागरकी आयु थी। आयुपूर्ण होनेपर वहाँ से च्युत होकर वह तुम्हारी सुभद्रा नामकी रानी हुई हे, धनदेव आदि प्रसिद्ध पीरुपके धारक समुद्र-विजय आदि पुत्र हुए हैं तथा प्रियदर्शना और ज्येष्टा नामक पुत्रियोंक जीव अतिशय प्रसिद्ध छुन्ती माद्री हुए हैं। यह सब सुननेके बाद राजा अन्यकवृष्टिने अब सुप्रतिष्ट जिनेन्द्रसे वसुदेवकी भवावली पूछी॥ १८७-१८८॥ जिनराज भी वसुदेवकी शुभ भवावली अपनी गम्भीर भाषा द्वारा इस प्रकार कहने लगे मी टीक ही है क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि जिससे भव्य जीवोंका सदा अनुषह होता है॥ १८६॥

वे कहने लगे कि कुरुदेशक पलाशकृट नामक गाँवमें एक सोमशर्मा नामका बाह्मण रहना था । वह जन्मसे ही दुरिद्र था । उसके नन्दी नामका एक लड़का था । नन्दीके मामाका नाम देवशर्मा था। उसके सात पुत्रियाँ थीं। नर्दा अपने मामाकी पुत्रियाँ प्राप्त करना चाहता था इसलिए सदा उसके साथ लगा रहता था परन्तु पुण्यदीन होनेके कारण देवशर्माने वे पुत्रियाँ उसके लिए न देकर किसी इमरेके लिए दे दीं । पुत्रियोंक न मिलनेसे नन्दी यहन दःखी हुन्ना ॥ २००-२०२ ॥ तदनन्तर किसी दूसरे दिन यह काँतुकवश नटोंका खेल देखनेके लिए गया। यहाँ बड़े-बड़े बलवान् याद्वाश्चांकी भीड़ थी जिमे वह सहन नहीं कर सका किन्तु उसके विपरीत गिर पड़ा । उसे गिरा हुआ देख दूसरे लोग परस्पर ताली पीट कर उसकी हँमी करने लगे। इस घटनासे उसे बहुत ही लजा हुई ऋौर वह किसी पर्वतकी शिखरसे नीचे गिरनेका उद्यम करने लगा॥ २०३-२०४॥ पर्वतकी शिखर पर चढ़कर वह टाँकीसे कटी हुई एक शिला पर खड़ा हो गया और गिरनेका विचार करने लगा परन्तु भयके कारण गिर नहीं सका, वह बार-वार गिरनेके लिए. तैयार होता और बार-वार पीछे हट जाता था ॥२०५॥ उसी पर्वतके नीचे पृथिवी तल पर द्रुमवेण नामके मुनिराज विराजमान थे वे मति, श्रुत श्रविध इन तीन ज्ञानोंसे सिंहत थे, शङ्ख श्रीर निर्नामिक नामके दो मुनि उनके पास ही बैठे हुए थे उन्होंने द्वमपंण मुनिराजमें आदरके साथ पृद्धा कि यह छाया किसकी हैं ? उन्होंने उत्तर दिया कि जिसकी यह छाया है वह इससे तीसरे भवमें तुम दोनोंका पिता होगा ॥ २०६-२०७ ॥ गुरुकी दात मुनकर उसके दोनों होनहार पुत्र नन्दीके पाम जाकर पृष्ठने लगे कि' हे भाई ! तुमे यह मरणका आप्रह क्यों हो रहा है ? यदि तू इस मरणसे भाग्य तथा सौभाग्य आदि चाहता है तो यह सब तुमे तपकी सिद्धिसे प्राप्त हो जावेगा। इस प्रकार समका कर उन्होंने उसे तप प्रहण करा दिया।। २०५-२०६॥

१ टक्क द्विनैं: घ० । टक्क द्वन्ने व० । २-दिति ख०, घ० ।

चिरं सोऽपि तपः कृत्वा महाक्किऽमरोऽजिन । तत्र पोहशवाध्यांपुरनुभूयाभिवान्तिसम् ॥ २१० ॥ प्रादुरासीचतरस्वुत्वा वसुदेवो वसुन्धराम् । वशीकर्तुमयं यसमाद्वाविनौ बलकेशवौ ॥ २१९ ॥ इति सर्वमितं श्रुत्वा ससंवेगपरायणः । सप्रेशोऽन्धकषृष्ट्याख्यः स्वीचिकीर्षुः परं पदम् ॥ २१२ ॥ समुद्रविजयाख्याय दत्वाभिषवपूर्वकम् । राज्यमुज्तितसङ्गः सन् शमसङ्गस्तपोऽप्रहीत् ॥ २१३ ॥ समुद्रविजयोख्याय दत्वाभिषवपूर्वकम् । राज्यमुज्तितसङ्गः सन् शमसङ्गस्तपोऽप्रहीत् ॥ २१३ ॥ समुद्रविजये पाति क्षिति वर्णाश्रमाः सुखम् । सध्मिकमंसु स्वैरं प्रावर्तन्त यथोचितम् ॥ २१५ ॥ राज्यं विभव्य दिक्पालैरिव भातृभिरष्टिमः । सहान्वभूत्स भूपालः सकलं सर्वसौख्यदम् ॥ २१६ ॥ एवं सुखेन सर्वेषां काले गव्छत्ययोदयात् । चतुरङ्गबलोपेतो वसुदेवो युवाप्रणीः ॥ २१० ॥ गन्धवारणमारद्धा सञ्चरबामराविलः । वाद्यमानाविलातोद्यःवनिनिभिवदिक्तटः ॥ २१८ ॥ विन्यताप्रमारद्धा सम्बर्गाक्षमालकः । नानाभरणभाभारभासमानस्विप्रहः ॥ २१९ ॥ विन्यताप्रमारो वा कुमारः प्रत्यहं बहिः । तिर्गब्छति पुरात्ववेष भूषणाङ्गसुरद्वमम् ॥ २२० ॥ अमराणां कुमारो वा कुमारः प्रत्यहं बहिः । तिर्गब्छति पुरात्ववेरं स्वर्छोलादर्शनोत्सुकः ॥ २२१ ॥ विसस्मरुविलोक्षयैनं स्वर्थापारान् पुरिक्षयः । तिरादरा बभुवश्र मातुलान्यादिवारणे ॥ २२२ ॥ विसस्मरुविलोक्षयैनं स्वर्थापारान् पुरिक्षयः । तिरादरा बभुवश्र मातुलान्यादिवारणे ॥ २२२ ॥ विसस्मरुविलोक्षयेनं स्वर्थापारान् पुरिक्षयः । तिरादरा बभुवश्र मातुलान्यादिवारणे ॥ २२२ ॥ विसस्मरुविलोक्षयेनं स्वर्थापारान् पुरिक्षयः । तिरादरा बभुवश्र मातुलान्यादिवारणे ॥ २२२ ॥ श्रुत्वावधार्य तद्वाजा सहजन्नेहर्तिभरेरः । प्रकाशप्रतियेथेन कदाचिद्वसुत्वो भवेत् ॥ २२४ ॥

वह नन्दी भी चिरकाल तक तपश्चरणकर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ; वहाँ सोलह सागरकी श्रायु प्रमाण मनोवांछित मुखका उपभोग करता रहा । तदनन्तर वहाँ से च्युत होकर पृथिवीको वश करनेके लिए वसुदेव हुत्रा है। वलभद्र और नारायणकी उत्पत्ति इसीसे होगी॥२१०--२११॥ महाराज अन्धकवृष्टि यह सब सुनकर संसारसे भयभीत हो उठे। वे विद्याधर तो थे ही, अतः परम पद-मोक्षपद प्राप्त करनेकी इन्छासे उन्होंने अभिषेकपूर्वक समुद्रविजयके लिए राज्य दे दिया श्रौर स्वयं समस्त परिग्रह छोड़कर शान्तचित्त हो उन्हीं सुप्रतिष्ठित जिनेन्द्रके समीप बहुतसे राजाश्रोंके साथ तप धारण कर लिया। संयम धारण कर अन्तमं उन्होंने संन्यास धारण किया श्रीर कर्मोंको नष्ट कर मोच प्राप्त कर लिया ।। २१२-२१४ ।। इधर समुद्रविजय पृथिवीका पालन करने लगे । उनके राज्यमें समस्त वर्णी श्रीर समस्त श्राश्रमोंके लोग, उत्तम धर्मके कार्योमें इच्छातुसार सुखपूर्वक यथायोग्य प्रवृत्ति करते थे ॥ २१५ ॥ राजा समुद्रविजय राज्यका यथायोग्य विभाग कर दिक्पालोंके समान अपने आठों भाइयोंके साथ सर्व प्रकारका सुख देनेवाले राज्यका उपभोग करते थे।। २१६।। इस प्रकार पुण्योदयसे उन सबका काल सुखसे बीत रहा था। इन सबमें वसुदेव सबसे श्रधिक युवा थे इसलिए वे अपनी लीला दिखानेकी उत्कण्ठासे प्रतिदिन स्वेच्छानुसार गन्धवारण नामक हाथीपर सवार होकर नगरके बाहर जाते थे। उस समय चतुरङ्ग सेना उनके साथ रहती थी, चमरोंके समृह उनके श्रास-पास दुराये जाते थे, बजते हुए समस्त बाजोंका ऐसा जोरदार शब्द होता था जिससे कि दिशात्रोंके किनारे फटेसे जाते थे, वर्न्दा, मागध तथा सूत त्रादि लोग उनकी विरुद्दावलीका वर्णन करते जाते थे, अनेक प्रकारके आभरणोंकी कान्तिके समृहसे उनका शरीर देदी प्यमान रहता था जिससे ऐसा जान पड़ता था कि मानो अपने तेजसे सूर्यका निष्ठह करनेके लिए ही उद्यत हो रहे हैं, अथवा भूषणाङ्ग जातिके कल्पवृत्तका तिरस्कार करनेके लिए ही तैयारी कर रहे हों। उस समय वे देवोंके कुमारके समान जान पड़ते थे इसलिए नगरकी स्त्रियाँ इन्हें देखकर श्रपना श्रपना कार्य भूल जाती थीं श्रीर श्रपनी मामी श्रादिके रोकनेमें निरादर हो जाती थीं-किसीके निषेध करने पर भी नहीं मानती थीं ॥ २१७-२२२ ॥ इस तरह कुमार वसुदेवके निकलनेसे नगरनिवासी लोग दुःखी होने लगे इसलिए एक दिन उन्होंने यह समाचार महाराज समुद्रविजयके पास जाकर निवेदन किया ।। २२३ ।। नगर-निवासियोंकी बात सुनकर भाईके स्नेहसे भरे हुए महाराज

१ पुण्योदयात्। २ वाप्येक-तः । १-वारणैः तः ।

कुमार इति सिक्किस्य तमाहू य मिथोऽव्रवीत । "कुमार तव कामस्य छायाधेयमिवास्यया ॥ २२५ ॥ व्याटनं परित्याज्यं शीतवातादिषु त्वया । विहर्तु परिवाञ्च्छा चैत्परितो राजमन्दिरम् ॥ २२६ ॥ धारागृहे वने रस्ये हर्स्ये विहितपर्वते । मन्त्रिसामन्तयोधाप्रमहामात्रात्मकैः समम् ॥ २२० ॥ यथेप्टे विचरेत्येतत् श्रुत्वा सोऽपि तथाचरत् । आदद्त्यमृतं वासवचनं शुद्धबुद्धयः ॥ २२८ ॥ एवं विहरमाणं तं वाचादक्षेटकोऽपरम् । नान्ना निपुणमत्याख्यो यथेप्टाचरणोत्सुकः ॥ २२९ ॥ राज्ञा त्वं प्रतिषिद्धोऽसि सोपायं निर्गमं प्रति । हत्यवादीदसौ चाह किमर्थमिति चेटकम् ॥ २३० ॥ सोऽव्यवीत्तव निर्याणकाले रूपविलोकनात् । परे शिथिलचारित्रा मन्मथेनाकुलीकृताः ॥ २३१ ॥ वीतलज्जा विमर्यादा विपरीतिवचेष्टिताः । पीतासवसमाः कन्याः सघवा विधवाश्र ताः ॥ २३२ ॥ काश्चित्यस्विक्सर्वाङ्गाः काश्चिर्यालोचनाः । काश्चिरसन्त्यकसंयाताः काश्चित्यक्षाद्धंभोजनाः ॥ २३३ ॥ अवमत्य गुरूत् काश्चित्वाश्चित्वप्यत्वान्ताः । काश्चित्सन्त्यकसंयाताः विचिन्त्योत्कृष्टवाससी ॥२३५ ॥ अवमत्य गुरूत् काश्चित्वप्यत्विष्ठाः सर्वाक्षात्राः । काश्चित्यत्व परिघायान्या विचिन्त्योत्कृष्टवाससी ॥२३५॥ अङ्गता समालोच्य काश्चिदालिप्य कर्यमम् । लोचने स्वे समालोच्य ललाटेन्यस्तकज्ञलाः ॥ २३६ ॥ विद्याः स्वास्तथाविषाः सर्वाः सवैरुद्धिमानसैः । निर्राक्ष्य पौरेर्वाक्येन ज्ञापितोऽयं नरेश्वरः ॥ २३६ ॥ स्वेद्दशीमुपयेन व्यवस्थां पर्यकल्पयत् । इति संश्चत्य तेनोक्तं कुमारस्तत्परीक्षित्तम् ॥ २३८ ॥ राजगेहाद्विनिर्गन्तुकामो दौवारिकैस्तदा । तवाप्रजस्य भो देव निर्देशोऽस्माकमीदशः ॥ २३९ ॥

समद्रविजयने विचार किया कि यदि इसे स्पष्ट ही मना किया जाता है तो संभव है यह विमुख हो जावेगा । इसलिए उन्होंने कुमार वसुदेवको एकान्तमें बुलाकर कहा कि 'हे कुमार ! तुम्हारे शरीरकी कान्ति आज बदली-सी मालूम होती है इसलिए तुम्हें ठण्डी हवा आदिमें यह व्यर्थका भ्रमण छोड़ देना चाहिए। यदि भ्रमणकी इच्छा ही है तो राजभवनके चारों आर धारागृह, मनोहर-वन, राज-मन्दिर, तथा कृत्रिम पर्वत त्रादि पर जहाँ इच्छा हो मन्त्रियों, सामन्तों, प्रधान योद्धाओं त्रथवा महामन्त्रियोंके पुत्रों आदिके साथ भ्रमण करो। महाराज वसुदेवकी वात सुनकर कुमार वसुदेव ऐसा ही करने लगे सो ठीक ही है क्योंकि शुद्ध बुद्धिवाले पुरुप त्राप्तजनोंके वचनोंको त्रामृत जैसा महण करते हैं ॥ २२४-२२८ ॥ कुमार इस प्रकार राजमन्दिरके आसपास ही भ्रमण करने लगे । एक दिन जिसे बहुत बोलनेकी स्रादत थी स्रौर जो स्वेच्छानुसार स्राचरण करनेमें उत्सक रहता था ऐसा निपुणमित नामका सेवक कुमार वसुदेवसे कहने लगा कि इस उपायसे महाराजने आपको बाहर निकलनेसे रोका है। कुमारने भी उस सेवकसे पूछा कि महाराजने ऐसा क्यों किया है १ उत्तरमें वह कहने लगा कि जब त्र्याप बाहर निकलते हैं तब त्र्यापका सुन्दर रूप देखनेसे नगरकी श्वियोंका चारित्र शिथिल हो जाता है, व कामसे आकुल हो जाती हैं, लज्जा छोड़ देती हैं, विपरीत चेष्टाएँ करने लगती हैं, कन्याएँ सधवाएँ श्रीर विधवाएँ सभी मिद्रा पी हुईके समान हो जाती हैं. कितनी ही स्त्रियोंका सब शरीर पसीनासे तरबतर हो जात। है; कितनी ही स्त्रियोंके नेत्र आधे खुले रह जाते हैं, कितनी ही खियाँ पहननेके वस्त्र छोड़ देती हैं, कितनी ही भोजन छोड़ देती हैं, कितनी ही गुरुजनोंका तिरस्कार कर बैठनी हैं, कितनी ही रक्षकोंको ललकार देती हैं, कितनी ही अपने पतियोंकी उपेक्षा कर देती हैं, कितनी ही पुत्रोंकी परवाह नहीं करती हैं, कितनी ही पुत्रोंको बन्दर समक्त कर दूर फेंक देती हैं, कितनी ही कम्बलको ही उत्तम वस्न समक्तकर पहिन लेती हैं, कितनी कीचड़को श्रङ्गराग सममकर शरीर पर लपेट लेती हैं श्रीर कितनी ही ललाटको नेत्र समभ कर उसीपर कजल लगा लेती हैं। अपनी-अपनी समस्त स्त्रियोंकी ऐसी विपरीत चेष्टा देख समस्त नगर-निवासी बड़े दुःखी हुए ऋौर उन्होंने शब्दों द्वारा महाराजसे इस बातका निवेदन किया। महाराजने भी इस उपायसे आपकी ऐसी व्यवस्था की है। निपुणमति सेवककी बात सुनकर उसकी परीक्षा

१ ल०, ग०, घ०, म० सम्मतः पाठः । ल० पुस्तके तु 'कुमार वपुरेतत्ते पश्यामि किमिवान्यथा' इति पाठः । २ विवेधितम् ग० । ३ समाकुलान् ल० । ४ स्वास्तास्तथा-ल० । ५ तथा म०, ल० । ६ ख०, ग०, भ०, समतः पाठः, ल० पुस्तके तु 'तवायजस्य देवस्य नादेशोऽस्माकमीदृशः' इति पाठः ।

बहिस्खया न गन्तन्यमिति रुद्धः स्थितोऽन्यदा। समुद्रविजयादीनामनुक्त्वाऽयशसो भयात्॥ २४०॥ विद्युदेवोऽमुतो गत्वा विद्यासंसाधनष्ठलात्। श्मशानभूमावेकाकी महाज्वाले हुताशने॥ २४१॥ निपत्याकीतिभीर्मानुतित पत्रं विलिख्य तत्। कण्ठे निवध्य वाहस्य मुक्त्वा तत्रीव तं स्वयम्॥ २४२॥ विद्युद्धिणीकृत्य द्धमानशवान्वितम्। अगाद्लक्षमार्गः स रात्रावेव द्वुतं ततः॥ २४३॥ वतः स्योदये राजगेहे तद्रक्षकाप्रणीः। अनिरीक्ष्यानुजं राज्ञो राजादेशादितस्ततः॥ २४४॥ पर्यटन्बहुभिः सार्ख् तमन्वेष्टुमयैक्षतः। भस्मीभूतं शवं तत्र भाम्यन्तं च तुरङ्गमम्॥ २४५॥ भतत्कण्ठे पत्रमाद्यय नीत्वा राज्ञे समाप्यत्। तत्पत्रार्थं समाकण्यं समुद्रविजयादयः॥ २४६॥ महीभुजः परे चातिशोकसन्तप्तचेतसः। भनैमित्तिकोक्तत्वोगक्षेमज्ञाः शममागताः॥ २४७॥ महीभुजः परे चातिशोकसन्तप्तचेतसः। भनैमित्तिकोक्तत्वोगक्षेमज्ञाः शममागताः॥ २४७॥ स्थान्यस्थितिः स्रोहात्स तदैव समन्ततः। तं गवेषयित् दक्षान् प्राहिणोत्सहितान् बहुन्॥ २४८॥ विजयाख्यं पुरं गत्वा सोऽप्यशोकमहीरुहः। मूले विश्वान्तये तस्थौ तरुव्छायामवस्थिताम्॥ २४९॥ समीक्ष्यादैशिकप्रोक्तमभूदवितथं वचः। इत्युवानपतिर्गत्वा मगधेशमवृत्वधत् ॥ २५०॥ राजापि ध्यामलाख्यां भवां सुतां तस्मै समार्पयत्। दिनानि कानिचित्तत्र विश्रम्य गतवांस्ततः॥ २५५॥ देवदारुवने पुष्परम्याख्ये वनजाकरे। अरण्यवारणेनासौ किद्वित्वारुद्धा तं मुद्दा॥ २५२॥।

करनेके लिए कुमार वसुदेव ज्यों ही राजमन्दिरसे बाहर जाने लगे त्यों ही द्वारपालोंने यह कहते हुए मना कर दिया कि 'देव ! हम लोगोंको आपके बड़े भाईकी ऐसी ही आज्ञा है कि कुमारको बाहर नहीं जाने दिया जावे ।' द्वारपालोंकी उक्त बात सुनकर कुमार वसुदेव उस समय तो रुक गये परन्तु दूसरे ही दिन समुद्रविजय आदिसे कुछ कहे विना ही अपयशके भयसे विद्या सिद्ध करनेके बहाने श्रकेलं ही इमशानमें गये और वहाँ जाकर माताके नाम एक पत्र लिखा कि 'वसुदेव श्रकीर्तिके भयसे महाज्वालात्रों वाली त्राग्निमें गिरकर मर गया है। यह पत्र लिखकर घोड़ेके गलेमें बाँध दिया, उसे वहीं छोड़ दिया और स्वयं जिसमें मुद्रा जल रहा था ऐसी अमिकी प्रदिश्णा देकर रात्रिमें ही बड़ी शीव्रतासे किसी अलक्षित मार्गसे चले गये ॥ २२६-२४३ ॥ तदनन्तर सूर्योदय होनेपर जब उनके प्रधान प्रधान रक्तकोंने राजमन्दिरमें कुमार वसुदेवका नहीं देखा तो उन्होंने राजा समुद्र-विजयको खबर दी और उनकी आज्ञानुसार अनेक लागोंके साथ उन्हें खोजनेके लिए वे रक्षक लोग इधर-उधर घूमने लगे। कुछ समय वाद उन्होंने रमशानमें जला हुआ। मुद्री श्रीर उसीके आस पास घुमता हुआ कुमार वसुदेवका घोड़ा देखा।। २४४-२४५।। घोड़ाके गलेमें जो पत्र बँधा था उसे लंकर उन्होंने राजा समुद्रविजयके लिए सौंप दिया। पत्रमें लिखा हुआ समाचार सुनकर समुद्रविजय श्रादि भाई तथा अन्य राजा लोग सभी शोकसे अत्यन्त दुःखी हुए परन्तु निमित्तज्ञानीने जब कुमार वसदेवके योग्य और त्रेमका वर्णन किया तो उसे जानकर सब शान्त हो गये।। २४६-२४७॥ राजा समुद्रविजयने उसी समय स्नेह वश. वहतसे हितैपी तथा चतुर सेवकोंको कुमार वसुदेवकी खोज करनेके लिए भेजा ॥ २४८ ॥

इधर कुमार वसुदेव विजयपुर नामक गाँवमें पहुँचे और विश्राम करनेके लिए श्रशोक वृक्तके नीचे बैठ गये। कुमारके बैठनेसे उस वृक्षकी छ।या स्थिर हो गई थी उसे देख कर वागवान्ने सोचा कि उस निमित्तहानीके वचन सत्य निकले। ऐसा विचार कर उसने मगधदेशके राजाको इसकी खबर दी और राजानं भी अपनी हयामला नामकी कन्या कुमार वसुदेवके लिए समर्पित की। कुमारने कुछ दिन तक तो वहाँ विश्राम किया, तदनन्तर वहाँसे आगे चल दिया। अब वे देवदारु वनमें पुष्परम्य नामक कमलोंके सरोवरके पास पहुँचे और वहाँ किसी जंगली हाथीके साथ

१ वसुदेवस्ततो ग०, त्ता । २ व्यक्तिस्यत त्ता । ३ त्वा , ग०, घ०, म० संमतः पाठः, ता० पुस्तके दुर्गततः स्योद्ये गेहे तद्रसणकरामणीः' इति पाठः । ४ न्कण्ठपत्र—त्ता । ५ नैमित्तिकोक्ततद्योगकासञ्चाः म० । कायशाः ता । ६ तमावेषयितुं ता । ७ तां ग०, ता ।

श्वाच्यमानः स्वयं केनचित्खगेन गजान्निपात् । अपास्य सहसानीतः खेचराद्विं कृती पुरः ॥ २५६ ॥ पत्युः किखरगीतस्य हितीयां वा रितं सतीम् । सुतामशिनकेगस्य द्यां शल्मिलपूर्विकाम् ॥ २५६ ॥ जातां पवनवेगायामादिष्टां परिणीतवान् । तया सह स्मरस्यापि सुखं स्मर्तुमगोचरम् ॥ २५६ ॥ अनुभूय दिनान्यन्न विश्वान्तः कानिचित्युनः । तथोपसर्तुकामं तं समीक्ष्याक्वारवेगकः ॥ २५६ ॥ अनुभूय दिनान्यन्न विश्वान्तः कानिचित्युनः । तथोपसर्तुकामं तं समीक्ष्याक्वारवेगकः ॥ २५६ ॥ उद्युत्याश्वानिवेगस्य दायादोयं नभस्तले । ज्ञात्या द्यान्तशाल्मत्या समुद्रीणीसिहस्तया ॥ २५० ॥ सोऽन्वीतस्तद्वयान्मुक्त्वा तं तस्मात्प्रपलायितः । विद्यया पर्णलब्धानी भित्रयाप्रहितया तथा ॥ २५० ॥ द्वीपादमुस्मावित्यंन्तुं कि तीर्यं वदतेति तान् । अवदेँस्तेऽपि कि भद्र पतितः खात्वमित्यमुम् ॥ २६० ॥ द्वीपादमुस्मावित्यंन्तुं कि तीर्यं वदतेति तान् । अवदेँस्तेऽपि कि भद्र पतितः खात्वमित्यमुम् ॥ २६० ॥ सम्यग्भवति विज्ञातमिति तेन सुभाषिताः । प्रहस्यानेन मार्गेण जलाक्विग्रग्यंतामिति ॥ २६१ ॥ व्यदिशक्वमतस्यस्मात्मवित्य नगरं गुरुम् । व्यद्वानिवाया मनोहरसमाद्वयम् ॥ २६२ ॥ उपवित्य तदभ्याशे वीणावादनशिक्षकान् । तत्र गन्धर्वद्वाया स्वांदरविधि प्रति ॥ २६३ ॥ द्वा नगृहतज्जानो वसुदेवो विमृदवत् । अहं चैभिः सहाभ्यासं करोमीत्यात्तवल्लिः ॥ २६४॥ भर्ता गन्धर्वदत्तायास्त्वमेवैवं विचक्षणः । गीतवाग्रविद्येषु सर्वानस्मान् जयेरिति ॥ २६६ ॥ भर्ता गन्धर्वदत्तायास्त्वमेवैवं विचक्षणः । गीतवाग्रविद्योपेषु सर्वानस्मान् जयेरिति ॥ २६६ ॥

क्रीड़ा कर बड़ी प्रसन्नतासे उसपर सवार हो गये।। २४६-२५२।। उसी समय किसी विद्याधरने उनकी बड़ी प्रशंसा की श्रौर हाथीसे उठाकर उन पुण्यात्माको अकस्मात् ही विजयार्ध पर्वत पर पहुँचा दिया।। २५३।। वहाँ किन्नरगीत नामके नगरमें राजा अशनिवेग रहता था उसकी शाल्मलिद्ता नामकी एक पुत्री थी जो कि पवनवेगा स्त्रीसे उत्पन्न हुई थी और दूसरी रतिके समान जान पड़ती थी। अशनिवेगने वह कन्या कुमार वसुदेवके लिए समर्पित कर दी। कुमारने भी उसे विवाह कर उसके साथ स्मरणके भी अगोचर कामसुखका अनुभव किया और कुछ दिन तक वहीं विश्राम किया। तदनन्तर जब कुमारने वहाँ से जानेकी इच्छा की तब अशानिवेगका दायाद ( उत्तराधिकारी ) अंगारवेग उन्हें जानेके लिए उद्यत देख उठाकर त्र्याकाशमें ले गया। इधर शाल्मलिदत्ताको जब पता चला तो उससे नंगी तलवार हाथमें लेकर उसका पीछा किया। शाल्मलिंदत्ताक भयसे अंगारवेग क्रमारको छोड़कर भाग गया। कुमार नीचे गिरना ही चाहते थे कि उसकी प्रिया शाल्मलिदत्ताके द्वारा भेजी हुई पर्णलघ्वी नामकी विद्याने उन्हें चम्पापुरके सरोवरके मध्यमें वर्तमान द्वीप पर धीरे-धीरे उतार दिया। वहाँ ऋाकर कुमारने किनारे पर रहनेवाले लोगोंसे पूछा कि इस द्वीपसे बाहर निकलनेका मार्ग क्या है ? आप लांग मुक्ते वतलाइए। तब लांगोंने कुमारसे कहा कि क्या आप श्राकाशसे पड़े हैं ? जिससे कि निकलनेका मार्ग नहीं जानते । कुमारने उत्तर दिया कि श्राप लोगोंने ठीक जाना है सचमुच ही मैं आकाशसे पड़ा हूँ। कुमारका उत्तर सुनकर सब लोग हँसने लगे और 'इस मार्गके द्वारा आप जलसे बाहिर निकल आइए' ऐसा कह कर उन्होंने मार्ग दिखा दिया। कुमार उसी मार्गसे निकल कर नगरमें प्रवृष्ट हुए और मनोहर नामक गन्धर्वविद्याके गुरुके पास जा बैठे। गन्धर्वदत्ताको स्वयंवरमें जीतनेके लिए उनके पास बहुतसे शिष्य वीणा वजाना सीख रहे थे। उन्हें देख तथा अपने वीणाविषयक ज्ञानको छिपाकर कुमार मूर्खर्का तरह वन गय स्रोर कहने लगे कि मैं भी इन लोगोंके साथ वीणा बजानेका अभ्यास करता हूं। ऐसा कह कर उन्होंने एक वीणा ले ली। पहले तो उसकी तन्त्री तोड़ डाली ऋौर फिर तूँ वा फोड़ दिया। उनको इस क्रियाको देख लोग अत्यधिक हॅसने लगे और कहने लगे कि इसकी अष्टताको तो देखो। कुमार वसुदेवसे भी उन्होंने कहा कि तुम ऐसे चतुर हो, जान पड़ता है कि गन्धर्वदत्ताके तुम्हीं पति होओं ग और हम सबको गाने-बजानेकी कलामें हरा दोगे ॥ २५४-२६६ ॥

१ प्रियमाहितया तया ग०। प्रियं प्रियतया तथा ल०। २ गान्धर्वकुशलं प्राप ल०। ३ ख०, ग०, घ०, प०, संमतः पाठः। स्रादावेबाह्मिनतंत्रीं तुंबाजं वाभिनत्फलं ल०। ४ वियात्यं ल०। ५ त्वमेवैव ल०।

पृषं तत्र स्थितं तस्मिन् भरागगनगोचराः । प्रापुर्गन्धर्वदत्तायाः स्वयंवरसमुत्सुकाः ॥ २६० ॥
त्रान्स्वयंवरशास्त्रायां बहुन् जितवती स्वयम् । तदानीं गीतवादाम्यौ तत्कस्रारूपधारिणी ॥ २६८॥
चारुदत्तादिभिः श्रोतृपदमध्यासितैः स्तुता । कलाकौशलमेतस्या विस्वश्नणमिति स्फुटम् ॥ २६९ ॥
स्वोपाध्यायं तदाप्टच्छ्य कन्याम्यर्णमुपागतः । वसुदेवोऽभणीद्वीणां विदोषामानयन्त्विति ॥ २०० ॥
सेऽपि तिस्त्रश्नतस्त्र हस्ते वीणाः वस्त्रमर्पयन् । तासां तन्त्रीषु ग्रेलोमांसं शल्यञ्चालोक्य सस्मितम्॥२०९॥
तुम्बीफलेषु दण्डेषु शल्कपाषाणमप्यसौ । स्फुटीचकार तद्दृष्ट्वा त्वदिष्टा कीदशी भवेत् ॥ २०२ ॥
वीणेति कन्यया प्रोक्तो मदिष्टायाः समागमः । ईदृविष इति प्राह तत्रार्थाख्यानमीदशम् ॥ २०३ ॥
हास्तिनाक्यपुराधीशो राक्तो मेघरथश्रुतेः । पद्मावत्याश्च सञ्जातौ विष्णुपद्मरथौ सुतौ ॥ २०४ ॥
सह विष्णुकुमारेण भूपतौ तपसि स्थिते । पश्चात्यद्यश्च राज्यमस्त्रङ्गवैत्यथान्यदा ॥ २०५ ॥
प्रत्यन्तवासिसंक्षोभे सञ्जाते सचिवामणीः । सामादिभिरुपायैस्तं प्रशान्ति समर्जागमत् ॥ २०६ ॥
राक्ता तुष्टवताबादि त्वयेष्टं वाष्यतामिति । राज्यं समदिनं कर्तुमिष्छामीत्यव्रवीद् बस्ती ॥ २०० ॥
दत्तं जरनृणं मत्वा "तेन तस्मै तद्जितम् । कृतोपकारिणे देयं कि न तत्कृतवेदिभिः ॥ २०८ ॥
तत्राकम्पनगुर्वाद्यमागत्य मुनिमण्डस्यम् । अग्रहीदातपे योगं वस्त्रं सौम्यमहीसृति ॥ २०९ ॥
निर्जिता "प्राम्वदुष्टिण्यामकम्पनमुनीशिना । वादे सभायां तत्कोपातं जिघांसुरद्यात्मकः ॥ २८० ॥

इस प्रकार कुमार वसुदेव वहाँ कुछ समय तक स्थित रहे। तदनन्तर गन्धवंदत्ताके स्वयंवरमें उत्सुक हुए भूमिगोचरी श्रोर विद्याधर लोग एकत्रित होने लगे॥ २६७॥ गाने बजानेकी कलाका रूप धारण करनेवाली गन्धवंदत्ताने स्वयंवर शालामें श्राये हुए बहुतसे लोगोंको श्रपने गाने-वजानेके द्वारा तत्काल जीत लिया॥ २६०॥ वहाँ जो चारुदत्त आदि मुख्य मुख्य श्रोता बैठे थे वे सब उस गन्धवंदत्ताकी प्रशंसा कर रहे थे श्रोर कह रहे थे कि उसका कला-कौशल बड़ा ही विलच्छण है— सबसे श्रद्भुत है॥ २६८॥ तदनन्तर वसुदेव भी श्रपने गुरुसे पूछकर कन्याके पास गये और कहने लगे कि ऐसी बीणा लाओं जिसमें एक भी दोप नहीं हो॥ २७०॥ लोगोंने तीन चार बीणाएँ वसुदेवके हाथमें सौंप दीं। वसुदेवने उन्हें देखकर हँसते हुए कहा कि इन बीणाश्रोंकी ताँतमें लोमीस नामका दोप है श्रोर तुम्बीफल तथा दण्डोंमें शत्क एवं पाषाण नामका दोप है। उन्होंने यह कहा ही नहीं किन्तु प्रकट करके दिखला भी दिया। यह देख कन्याने कहा कि तो फिर श्राप कैसी बीणा चाहते हैं? इसके उत्तरमें कुमारने कहा कि मुक्ते जो बीणा इष्ट हं उसका समागम इस प्रकार हुआ था। ऐसा कहकर उन्होंने निम्नांकित कथा सुनाई॥ २०१-२०३॥

हस्तिनापुरके राजा मेयरथंके पद्मावती रानीसे विष्णु और पद्मरथ नामके दो पुत्र हुए थे ।। २०४ ।। कुछ समय वाद राजा मेघरथ तो विष्णुकुमार पुत्रके साथ तप करने लगे और पद्मरथ राज्य करने लगा । किसी अन्य समय समीपवर्ती किसी राजाने राज्यमें ज्ञांम उत्पन्न किया जिसे प्रधान मन्त्री विलने साम आदि उपायोंसे शान्त कर दिया । राजा पद्मरथने विलके कार्यसे सन्तुष्ट होकर कहा कि 'तुमे क्या इष्ट हैं ? तू क्या चाहता हैं ?' सो कह ! उत्तरमें विलने कहा कि मैं सात दिन तक राज्य करना चाहता हूँ । राजाने भी विलकी इस माँगको जीर्णतृणके समान तुच्छ समभ उसे सात दिनका राज्य देना स्वीकृत कर लिया सो ठीक ही हैं क्योंकि जो किये हुए उपकारको जानते हैं। अर्थात् कृतक्ष हैं वे उपकार करनेवालेके लिए क्या नहीं देते हैं ?।। २०५-२०५ ।। उसी समय अकम्पन गुरु श्वादि मुनियोंके समूहने हस्तिनापुर श्वाकर वहाँ के सौम्य पर्वत पर श्वातापन योग धारण कर लिया । पहले जब बिल मन्त्री उज्जयिनी नगरीमें रहता था तब उसे अकम्पन गुरुने शासार्थके समय विद्वानोंकी सभामें जीन लिया था इसलिए वह पापी क्रोधसे उनका घात करना

१ पठत्यत्र स्थितं कः । २ सा लः । ३ समार्पयत् लः । ४ लौमश्यं लः । ५-भणद्रमैतदूर्जितम् कः ।६ सर्वे सः । ७ प्राग्विदुधिण्या लः ।

याग्याजं समारभ्य स मन्त्री परितो गिरिम्। "अथिताहारदानार्थं देवसन्तर्पणाय च ॥ २८१ ॥ पाकं प्रकल्पयामास भूमञ्वालाग्निसन्ततम् । ज्ञान्वा विष्णुकुमारस्तमुपसर्गं मुनीश्वरः ॥ २८२ ॥ गत्वा पद्मर्थाम्यणं वीतरागासने स्थितः । राज्ञाभिवन्य सम्पूज्य कि कृत्यमिति भाषितः" ॥ २८३ ॥ उपसर्गं म्यथान्मन्त्री तवात्रातपयोगिनाम् । निवार्यतामसावाज्ञ त्वयेत्याह महीपतिम् ॥ २८४ ॥ प्रतिपत्नं मया तस्मै राज्यं समदिनावधि । न निवारियतुं शक्यः सत्यभेदभयादसौ ॥ २८५ ॥ ततो भवित्ररेवार्यं निवार्ये दुर्जनोऽधुना । न विदन्ति खलाः स्वैरा युक्तायुक्तविचेष्टितम् ॥ २८६ ॥ हृत्यवोचदसौ चैतद्वगम्य मुनीश्वरः । प्रतिविध्यामि पापिष्ठमहमेवाज्ञ नश्वरम् ॥ २८० ॥ इति वामनरूपेण बाह्मणाकारमागतः । सम्प्राप्य बलिनोऽभ्यणं स्वस्तवाद्पुरस्सरम् ॥ २८८ ॥ भमहाभागाहमर्थी त्वां दातृमुख्यमुपागमम् । देयं त्वयेत्यवादीत्सोप्यभीष्टं प्रतिपञ्चवान् ॥ २८९ ॥ अभावत द्विजो राजन् देयं मे विकमैकिभिः । प्रमितं क्षेत्रमित्यक्पं किमेतद्भियाचितम् ॥ २९० ॥ गृहाणेति बली पाणिजलसेकसमन्वितम् । "अदितास्मै मुनिश्वासविक्यिक्तं निजकमम् ॥ २९१ ॥ विवायक्तं प्रसार्येष्वमित्तुचेत्तरमूर्थनि । द्वितीयमिप देवादिच्लिकायां स्पुरद्द्युतिः ॥ २९२ ॥ विवायका भूमिगोचराक्षार्यं संहर । चरणौ संस्तेहंतुं क्रोधं मा स्म कृथा वृथा ॥ २९३ ॥ इति सङ्गीतवीणादिमुखरा मुनिसत्तमम् । सद्यः प्रसाद्यामासुः सोप्यंन्नी स्वौ समाहरत् ॥ २९४ ॥ अत्वा लक्षणवत्तेवां तदा गीतं सुधाश्वानः । तदा विवायस्य महावोषाञ्च सुस्वराम् ॥ २९४ ॥

चाहता था।। २७६-२८०।। पापी विल मन्त्रीने यज्ञका बहाना कर उस सौम्य पर्वतके चारों ओर याचकोंको दान देने तथा देवता आंको सन्तुष्ट करनेके लिए पाक अर्थात् रसोई वनवाना शुरू किया जिससे धुत्राँ तथा ज्वालात्रोंका समूह चारों श्रोर फैलने लगा। जब मुनिराज विष्णुकुमारको इस उपसर्गका पता चला तो वे श्राकर राजा पद्मारथके पास गये श्रीर वीतराग श्रासन पर बैठ गये। राजा पदारथने उनकी वन्दना की, पूजा की तथा कहा कि मुफसे क्या कार्य है ? ।। २८१-२८३ ।। मुनिराज विष्णुकुमारने राजा पद्मरथसे कहा कि तुम्हारे मर्न्त्राने आतप योग धारण करनेवाले मुनियोंके लिए उपसर्ग कर रक्खा है उसे तुम शीघ्र ही दूर करो ।। २८४ ।। उत्तरमें राजाने कहा कि मैं उसके लिए सात दिनका राज्य देना स्वीकृत कर चुका हूं अतः सत्यव्रतके खण्डित होनेके भयसे मैं उसे नहीं रोक सकता। हे पूज्य! इस दुष्टका इस समय त्राप ही निवारण कीजिए। स्वच्छन्द रहनेवाले दुष्ट जन योग्य श्रीर श्रयोग्य चेष्टाश्रोंको -श्रच्छे-बुरे कार्योंको नहीं जानते हैं ॥ २८५-२८६ ।। राजा पद्मरथने ऐसा उत्तर दिया, उसे सुनकर सुनिराजने कहा कि तो मैं ही शीघ्र नष्ट होनेवाले इस पापीको मना करता हूं।। २८७।। इतना कहकर व महामुनि वामन ( वींने ) ब्राह्मणका रूप रखकर विलके पास पहुँचे श्रीर आशीर्घाद देते हुए बोले कि हे महाभाग ! आज तू दाताश्रोंमें मुख्य है इसलिए मैं तेरे पास आया हूं तू मुक्ते भी कुछ दे। उत्तरमें विलने इष्ट वस्तु देना स्वीकृत कर लिया । तदनन्तर ब्राह्मण वेषधारी विष्णुकुमार मुनिने कहा कि हे राजन, मैं श्रपने पैरसे तीन पैर पृथिबी चाहता हूं यही तू मुक्ते दे दे । ब्राह्मणकी बात सुनकर बलिने कहा कि 'यह तो बहुत थोड़ा क्षेत्र है इतना ही क्यों माँगा ? ले लो', इतना कहकर उसने ब्राह्मणके हाथमें जलधारा छोड़कर तीन पैर पृथिवी दे दी। फिर क्या था ? मुनिराजने विक्रियाऋद्विसे फैला कर एक पैर तो मानुषोत्तर पर्वतको ऊँची शिखर पर रक्खा श्रीर देदीप्यमान कान्तिका धारक दूसरा पैर सुमेरु पर्वतकी चुलिका पर रक्खा ॥ २८५-२६२ ॥ उस समय विद्याधर और भूमिगोचरी सभी स्तुति कर मुनिराजसे कहने लगे कि हे प्रभो ! अपने चरणोंको संकोच लीजिए, इया ही संसारका कारणभूत कोघ नहीं कीजिए।। २६३।। इस प्रकार सङ्गीत श्रीर वीणा श्रादिसे मुखर हुए भूमिगोचरियों श्रीर विद्याधरों ने शीघ़ ही उन सुनिराजको प्रसन्न कर लिया श्रीर उन्होंने भी श्रापने दोनों चरण संकोच लिये ॥ २६४॥ उस समय उनका लच्चणसहित सङ्गीत सुनकर देव लोग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने

१ प्रार्थिता ग०। २ भाषितम् ख०। ३ महीपतिः ग०, ख०। ४ महाभागाहमद्य त्वां ख०। ५ म्रादितास्मै क०। ६ व्यषादेकं म०, क०। ७ सुधासिनः ख०।

वीणां घोषावतीं चासु ददित स्म सुसक्रताम् । विद्याधरेश्यो है है च भूचरेश्यो यथाक्रमम् ॥ २९६ ॥ वृधा त्वं याचितो विप्रवेरणापि मयाऽधुना । नावकाशस्तृतीबस्य चरणस्येति सत्वरम् ॥ १९०॥ बण्वा बिलनसुद्वृतं बली विष्णुसुनीश्वरः । दुःसहं तं निराकार्षांदुपसगं सुनीशिताम् ॥ २९८ ॥ बद्धं बिलनसाहन्तुं ससुद्युक्तं महीपतिम् । प्रतिषिध्य प्रसन्नात्मा सद्धमं समजिप्रहत् ॥ २९९ ॥ एवं महासुनिस्तत्र कृतधर्मप्रभावनः । पूज्यः पश्चरथेनास्मात्त्वस्थानमगमस्पुधीः ॥ १०० ॥ तासु घोपावती नाम वीणा वंशेऽत्र सिक्विम् । समागमद्वविस्तत्त्वा ममानीयतां श्रुमा ॥ १०१ ॥ एवसुक्तवते तस्मै तामेवानीय ते ददुः । तयासौ गीतवाद्याभ्यो १ श्रोतृचेतोऽभिरण्जनम् ॥ १०१ ॥ समापाद्यदाकण्यं तद्वीणाकौशस्तं महन् । प्रीता गन्धवदत्तापि स्वां वा मास्तं समाप्यत् ॥ १०१ ॥ ततः सर्वे प्रहृण्यस्य कृत्याणाभिषवं व्यधः । १ ननु प्राकृतपुण्यानां स्वयं सन्ति महर्षयः ॥ १०४ ॥ ततः सर्वे प्रहृण्यस्य कृत्याणाभिषवं व्यधः । एवं विद्याधरश्रेण्यां सम्मास्तरात्म्यसौ ॥ १०५ ॥ सम्प्राप्य खेचरेशेभ्यस्तत्कन्यादानमानितः । ततो निवृत्य भूभागमागत्य परमोदयः ॥ १०६ ॥ हिरण्यवर्मणोऽरिष्टपुराधीशो महीपतेः । पद्मावत्यामभृत्युत्री रोहिणी रोहिणीव सा ॥ १०७ ॥ स्वस्याः स्वयंवरायत्य शिक्षकाप्र्यान् कलागुणान् । वसुदेवसुपाध्यायत्या बोधियतुं स्थितम् ॥ १०८ ॥ स्वबादुल्तयेवैनं रोहिणी रत्नमालया । आदिलप्टकण्ठमकरोदुत्कण्टाकुण्टिचेतसा ॥ १०९ ॥ ततो विभिक्षमर्यादाः ससुद्रविजयादयः । ससुद्र इव सहारे ४ संक्षोभसुपगम्य ताम् ॥ १०० ॥

श्रक्छे स्वर वाली घाषा, सुवाषा, महाघाषा श्रीर घाषवती नामकी चार वीणाएँ दीं। उन वीणाश्री मंसे देवोंने यथाक्रमसे दो बीणाएँ तो विद्याधरोंकी दी थीं और दो बीणाएँ भूमिगोचरियोंको दी थीं ॥ २८५-२८६ ॥ तदनन्तर उन मुनिराजने विलसे कहा कि मुक्त ब्राह्मणने तुक्तसे व्यर्थ ही याचना की क्योंकि तीसरा चरण रखनके लिए अवकाश ही नहीं है। यह कहकर बलवान विष्णुकुमार मुनिराजने उस दुराचारी वलिको शीघ ही बाँध लिया श्रीर श्रकम्पन आदि मुनियोंके उस दुःसर उपसर्गको दूर कर दिया।। २६७-२६८।। वैंथे हुए विलको मारनेके लिए राजा पद्मरथ उद्यत हुए परन्तु मुनिराजने उसे मना कर दिया श्रीर प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने बलिको समीचीन धर्म प्रहण कराया। इस प्रकार धर्मकी प्रभावना करनेवाले बुद्धिमान् मुहामुनिकी राजा पद्मरथने पूजा की। तद्दनन्तर वं ऋपने स्थान पर चले गयं ॥ २६६-३०० ॥ यह सव कथा कहनेके बाद कुमार वसुदेवने गन्धर्व-दत्तासे कहा कि देवोंके द्वारा दी हुई चार वीणाओंमें से घाषवती नामकी वीणा आपके इस वंशमें समागमको प्राप्त हुई थी अतः आप वही शुभ बीणा मेरे लिए मँगाइए ॥ ३०१ ॥ इस प्रकार कहने बाले बसुदेवके लिए उन लोगोंने वही बीणा लाकर दी। बसुदेवने उसी बीणाके द्वारा गा बजाकर सब श्रोतात्र्योंका चित्त प्रसन्न कर दिया। गन्धर्वदत्ता वसुदेवकी वीणा बजानेमें बहुत भारी कुशलता देखकर प्रसन्न हुई श्रौर उसने अच्छे कण्ठवाले तथा समस्त राजाश्रोंको कुण्ठित करनेवाले कुमार बसुदेवके गलेमें अपने आपकी तरह माला समर्पित कर दी सो ठीक ही है क्योंकि पूर्व पर्यायमें पुण्य करनेवाले लोगोंको बड़ी-बड़ी ऋदियाँ स्वयं श्राकर मिल जाती है।। ३०२-३०४।। इसके बाद सबने हर्षित होकर वसुदेवका कल्याणाभिषेक किया। इसी तरह विद्याधरोंकी श्रेणियों ऋर्थात् विजयार्ध पर्वत पर जाकर विद्याधर राजात्र्योंके द्वारा कन्यादान श्रादिसे सम्मानित वसुदेवने सात सौ कन्याएँ प्राप्त कीं। तदनन्तर-परम अभ्युदयको धारण करनेवाले कुमार वसुदेव विजयार्ध पर्वतसे लौटकर भूमि पर आ गये।। ३०५-३०६।। वहाँ अरिष्टपुर नगरके राजा हिरण्यवर्माके पद्मावती रानीसे उत्पन्न हुई रोहिणी नामकी पुत्री थी जो सचमुच ही रोहिणी चन्द्रमाकी स्नीके समान जान पड़ती थी। उसके स्वयंवरके लिए अनेक कलाओं तथा गुणोंको धारण करनेवाले मुख्य शिक्षकोंके समान अनेक राजा लोग त्र्याये थे परन्तु वसुदेव 'हम सबके उपाध्याय हैं' लोगोंको यह बतलानेके लिए ही मानो सबसे अलग बैठे थे। उस समय रोहिणीने उत्कण्ठासे कुण्ठित चित्त होकर अपनी भुजलताके समान रत्नोंकी मालासे वसुदेवके कण्ठका आलिङ्गन किया था।। ३०७-३०६।। यह देख, जिस

१ श्रोत्र स्व । १ तन् ग० । ३ महीपतिः ख०, ग०, घ० । ४ प्रचीम-स० ।

आहर्तुमुखतःः सर्वे दृष्टा तान् दुष्टचेतसः । योबं हिरण्यवर्मापि सस्वबन्धः समुखयौ ॥ १११ ॥ वसुदेवकुमारोऽपि निजनामाक्षराङ्कितम् । प्रजिघाय शरं सद्यः समुद्रविजयं प्रति ॥ ११२ ॥ नामाक्षराणि तस्यासौ वाचियत्वा सिवस्मयः । वसुदेवकुमारोऽश्र पुण्यात्सम्भावितो मया ॥ १११ ॥ इति तुष्ट्वा निवार्य द्राक्संग्रामं समुपागमत् । सहानुजैः कनीयांसमनुजं जितमन्मथम् ॥ ११४ ॥ समुद्रविजयाधीशं वसुदेवः कृताक्षिलः । प्रणम्य प्रीणयामास शेषानपि निजाप्रजान् ॥ ११५ ॥ भृक्षेचराः कुमारेण तदा सर्वे निजात्मजाः । परिणीताः पुरानीय समुदः समजीगमन् ॥ ११६ ॥ कुमारेण समं गत्वा स्वपुरं विहितोत्सवम् । दशार्हाः स्वेप्सितं सौक्यमन्वभूवक्षनारतम् ॥ ११० ॥ एवं काले प्रयात्येषां श्लाष्ट्यमेगेंगेरभङ्गदेः । महाश्रुक्तात्समुत्तीर्थं शङ्काख्यः प्राक्तनो मुनिः ॥ ११८ ॥ रोहिण्याः पुण्यभाक्पग्रनामासौ समजायत । प्रतोषं बन्धवर्गेषु वर्धयक्षवमो बलः ॥ ११९ ॥ सप्रतापा प्रभेवाभात्सौरी धीरस्य निर्मला । वश्तरतापः कथं सौरमपि सारं न लङ्कते ॥ १२० ॥ दुर्वारो दुष्टविष्वंसी विशिष्टप्रतिपालकः । तत्प्रतापः कथं सौरमपि सारं न लङ्कते ॥ १२२ ॥ इतः विश्वतमन्यत् कृतकं तिक्राण्यते । गङ्गागन्धावतीनधोः सङ्गमे सफलद्रमे ॥ १२२ ॥ तापसानामभूत्यक्षी नान्ना जठरकौशिकः । । प्रविश्वति नायकस्तत्र पञ्चाभिवतमाचरन् ॥ १२३ ॥ तापसानामभूत्यक्षी नान्ना जठरकौशिकः । । प्रविश्वति नायकस्तत्र पञ्चाभिवतमाचरन् ॥ १२३ ॥

प्रकार प्रलयकालमें समुद्र ऋपनी मर्यादा छोड़कर ज़ुभित हो जाता है उसी प्रकार समुद्रविजय आदि सभी राजा मर्यादा छोड़कर ज्ञभित हो उठे श्रीर जबर्दस्ती रोहिणीको हरनेका उद्यम करने लगे। यह देख. हिरण्यवर्मा भी अपने भाइयोंको साथ ले उन दुष्ट हृद्य वाले राजाओंसे युद्ध करनेके लिए तैयार हो गया ।। ३१०-३११ ।। कुमार वसुदेवने भी अपने नामके अक्षरोंसे चिह्नित एक बाण शीव ही समुद्रविजयकी श्रोर छोड़ा ।। ३१२ ।। वाण पर लिखे हुए नामान्नरोंको बाँचकर समुद्र-विजय आश्चर्यसे चिकत हो गये, वे कहने लगे-अहो पुण्योदयसे मुक्ते वसुदेव मिल गया। उन्होंने सन्तृष्ट होकर शीघ्र ही संप्राम बन्द कर दिया श्रीर श्रपने श्रन्य छोटे भाइयोंको साथ लेकर वे कामदेवको जीतनेवाले लघु भाई वसुदेवसे मिलनेके लिए गये।। ३१३-३१४।। हाथ जोड़े हुए क्रमार वसुदेवने महाराज समुद्रविजयको प्रणाम कर प्रसन्न किया। तदनन्तर अपने अन्य बढ़े भाइयोंको भी प्रणामके द्वारा प्रसन्न बनाया ॥ ३१५ ॥ कुमारके द्वारा पहले विवाही हुई अपनी-अपनी पुत्रियोंको भूमिगोचरी श्रौर विद्याधर राजा बड़े हर्पसे ले श्राये श्रीर उन्हें कुमारके साथ मिला दिया। समुद्रविजय अ।दिने कुमार वसुदेवको साथ लेकर उत्सवोंसे भरे हुए श्रपने नगरमें प्रवेश किया ऋौर वहाँ वे सब निरन्तर इच्छानुसार सुख भागते हुए रहने लगे ॥ ३१६-३१७॥ इस प्रकार इन सबका समय अविनाशी तथा प्रशंसनीय भोगोंके द्वारा सुखसे व्यतीत हो रहा था। कुछ समय बाद जिनका वर्णन पहले आ चुका है ऐसे शङ्क नामके मुनिराजका जीव महाशुक्र स्वर्गसे चय कर वसुदेवकी रोहिणी नामक स्त्रीके पद्म नामका पुण्यशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अपने भाइयोंमें आनन्दको बढ़ाता हुआ नौवाँ बलभद्र होगा।। ३१५-३१६।। उसकी निर्मल बुद्धि सूर्यकी प्रभाके समान प्रताप युक्त थी । जिस प्रकार शरद् ऋतुका संस्कार पाकर सूर्यकी प्रभा पद्म अर्थात् कमलोंके विकासको बढ़ाने लगती है उसी प्रकार उसकी बुद्धि शास्त्रोंका संस्कार पाकर पद्मा श्रर्थात् लच्मीकी उत्पत्तिको बढ़ाने लगी थी।। ३२०।। उसका प्रताप दुर्वार था, दुष्टोंको नष्ट करनेवाला था स्रोर विशिष्ट-पुरुषोंका पालन करनेवाला था फिर भला वह सूर्यके सारभूत तेजका उक्ककन क्यों नहीं करता १॥ ३२१॥

श्रव इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी कथा कही जाती है जो इस प्रकार है। जहाँ गङ्गा श्रोर गन्धावती निदयाँ मिलती हैं वहाँ बहुतसे फले फूले वृक्ष थे। उन्हीं वृक्षोंके बीचमें जठरकौशिक नामकी तपसियोंकी एक बस्ती थी। उस बस्तीका नायक वशिष्ठ तपसी था वह पञ्चामि तप तपा करता था। एक दिन वहाँ गुणभद्र श्रोर वीरभद्र नामके दो चारण मुनि श्राये। उन्होंने उसके तपको

१ शारदा म॰, ग०। २ प्राकृत ख्०। ३ जटरकोशिकम् ख॰, म॰। ४ विशिष्ठो ख॰।

भद्रान्तगुणवीराभ्यां चारणाभ्यामिदं तपः । अज्ञानकृतमित्युक्तमाकण्यांपृच्छद्कृता ॥ ३२४ ॥ कृतो ममेति सकोधं कुधीः स्थित्वा तयोः पुरः । आद्योऽत्र वक्तुमुखुक्तः सन्तो हि हितभाविणः ॥३२५॥ वटाकलापसम्भृतलिक्षायृकाभिषद्दनम् । सन्ततकानसंलग्नजटान्तर्यंतमीनकान् ॥ ३२६ ॥ द्रक्यमानेन्थनान्तःस्थम्पुरुहिवधकीटकान् । सन्दर्वयंदं तवाज्ञानमिति तं समबोधयत् ॥ ३२० ॥ कालल्विध समाश्रित्य विशिष्टिशिः । दोक्षित्वाऽऽतपयोगस्थः सोपवासं तपो क्यधात्॥३२८॥ तपोमाहात्म्यतस्तस्य सस्व्यन्तरदेवताः । मुनीश बृहि सन्देशिष्टिशित्यप्रतः स्थिताः ॥ ३२९ ॥ हृष्ट्वा ताः स मुनिः प्राह भवतीभिः प्रयोजनम् । नास्यन्नगच्छतान्यस्मिन् य्यं जन्मिन मामिति ॥३३०॥ अथान्येखुविलोक्येनमुप्रसेनमहीपतिः । भक्त्या भिद्रोह एवायं भिक्षां गृह्वातु नान्यतः ॥ ३३१ ॥ अथान्येखुविलोक्येनमुप्रसेनमहीपतिः । भक्त्या भिद्रोह एवायं भिक्षां गृह्वातु नान्यतः ॥ ३३२ ॥ उद्तिष्ठत्तदेवाशी राजगेहे निर्राक्ष्य तम् । मुनीश्वरो निवर्यायाश्वराहारस्तपोवनम् ॥ ३३४ ॥ उद्तिष्ठत्तदेवाशी राजगेहे निर्राक्ष्य तम् । मुनीश्वरो निवर्यायाश्वराहारस्तपोवनम् ॥ ३३४ ॥ ततः पुनर्गते मासे बुभुञ्चः क्षणिदेहकः । प्रविश्य नगरीं वीक्ष्य क्षोभणं भ्यागहस्तिनः ॥ ३३५ ॥ सद्यो निवर्तते स्मास्मान्यसमान्राशनवतः । मासान्ते पुनरन्येखुः शरीरस्थितये गतः ॥ ३३६ ॥ राजगेहं जरासन्धमहीट्महितपत्रकम् । समाकण्यं महीपाले व्याकुलीकृतचेतसि ॥ ३३७ ॥ ततो निवर्तते स्माक्पाक्षां जनजित्यम् । समाकण्यं महीपाले व्याकुलीकृतचेतसि ॥ ३३७ ॥

अज्ञान तप बताया। यह मुनकर वह दुबुद्धि तापस क्रांध करना हुआ उनके सामने खड़ा होकर पूछने लगा कि मेरा अज्ञान क्या है ? उन दोनों मुनियोंमें जो प्रथम थे ऐसे गुणभद्र मुनि कहनेके लिए तत्पर हुए मो ठीक ही हैं क्योंकि सापुरुष हितका ही उपदेश देते हैं ॥ ३२२-३२४ ॥ उन्होंने जटाओंक समृह्में उपन्न होनेवाली लीखों तथा जुत्रोंक सङ्घटनको: निरन्तर स्नानक समय लगकर जटाओंके भीतर सरी हुई छोटी छोटी मछलियोंको और जलते हुए इन्यनके भीतर रहकर छटपटाने वाले अनेक कीड़ोंको दिखाकर समन्ताया कि देखी यह तुम्हारा अज्ञान है।। ३२६-३२७।। काल-लिंदियका आश्रय मिलनेसे विशिष्ट बुद्धिका धारक वह विशिष्ट तापस दीक्षा लेकर आतापन योगमें स्थित हो गया और उपवास महित तप करने लगा।। ३२८।। उसके तपके प्रभावसे सात व्यन्तर देवता आये और आगे खड़े होकर कहने लगे कि हे मुनिराज ! अपना इप्ट सन्देश कहिये, हमलोग करनेके लिए तैयार हैं।। ३२६।। उन्हें देखकर वशिष्ट मुनिने कहा कि मुक्ते आप लोगोंसे इस जन्ममें कुछ प्रयोजन नहीं है अन्य जन्ममें मेर पास आना।। ३३०।। इस प्रकार तप करते हुए वे अनुक्रमसे मथुरापुरी त्याये वहाँ एक महीनेके उपवासका नियम लेकर उन्होंने आतापन योग धारण किया ॥ ३३१ ॥ तदनन्तर दुसरे दिन मधुराके राजा उपसेनने बड़ी भक्तिसे उन मुनिके दर्शन किये त्रीर नगरमें घोषणा करा दी कि यह मुनिराज हमारे ही घर भिक्षा महण करेंगे, अन्यत्र नहीं। इस घोषणासे उन्होंने अन्य सब लोगोंका आहार देनेका निषेध कर दिया। अपनी पारणांक दिन मुनि-राजने भिक्षाके लिए नगरीमें प्रवेश किया परन्तु उसी समय राजमन्दिरमें अप्नि लग गई उसे देख मनिराज निराहार ही लौटकर तपीवनमें चले गये।। ३३२-३३४।। सुनिराजने एक मासके उपवास का नियम फिरसे ले लिया । तदनन्तर एक माह बीत जानेपर चीण शरीरके धारक मनिराजने जब अवहारकी इच्छासे पुनः नगरीमें प्रवंश किया तब वहाँ पर हाथीका होभ हो रहा था उसे देख वे शीघ्र ही नगरीसे वापिस लॉट गये और एक माहका फिर उपवास लेकर तप करने लगे। एक माह समाप्त होनेपर जब वं फिर ब्राहारके लिए राजमन्दिरकी ब्रांर गये तब महाराज जरासन्धका भेजा हुआ पत्र सनकर राजा उमसेनका चित्त ब्याकुल हो रहा था अतः उसने मुनिकी ऋोर ध्यान नहीं दिया ।। ३३५–३३७ ।। चीण शरीरके धारी विशष्ठ मुनि जब वहाँ से लौट रहे थे तब उन्होंने लोगोंको यह कहते हुए सुना कि 'राजा न तो स्वयं भिक्षा देता है और न दूसरोंको देने देता है। इसका क्या

१ मद्गृह एवायं घ०। २ यागहस्तितः ल०।

कोऽभिन्नायो महीत्रस्य न विद्यो वयमित्यदः । अत्वा पापोदयात्कुध्वा निदानमकरोन्सुनिः ॥३३९॥ पुन्नो भूत्वाऽस्य भूपस्य मदुन्नतपसः फलात् । निगृद्धौनिमदं राज्यं गृद्धासमिति दुर्मतिः ॥३४०॥ एवं दुष्परिणामेन मुनिः प्राप्य १परासुताम् । जातः पद्मावतीगर्भे भूत्विरानुबन्धतः ॥३४९॥ सापि गर्भाभिककौर्यान्महीन्दद्द्दयामिषम् । अभूद्रभिलपन्त्यार्ता तज्ज्ञात्वा मन्त्रिणस्तदा ॥३४२॥ प्रयोगविहितं भर्तुहैन्मासमिति दौहंदम् । स्वन्नुद्ध्या प्रयंस्तस्याः कि न कुर्वन्ति घीघनाः ॥३४२॥ पद्मेशित्रं कमेणासावल्य्य सुतपातकम् । दघ्टोष्टं निष्टुरालोकं कृतभूभन्नसङ्गमम् ॥३४४॥ हृद्वा तं पितरौ तस्य नान्न विस्वभ्य पोषणे । योग्योऽयमिति संस्मृत्य विधि तस्य विसर्जने ॥३४५॥ मन्ज्र्षायां विनिक्षिण्य कंसमय्यां सपत्रकम् । तोकं कलिन्दकन्यायाः प्रवाहे मुद्धतः स्म तौ ॥३४६॥ अस्ति भण्डोदरी नाम कौशाञ्च्यां "शौण्डकारिणी । तथा प्रवाहे मञ्जूषामध्यस्थोऽसौ व्यलोक्यत ३४० अवीष्ट्रधत्तिनमित्र सा स्वसुतं हिता । कि न कुर्वन्ति पुण्यानि हीनान्यपि तपस्विनाम् ॥३४८॥ अहांभिः कैश्चिदासाद्य क्लम्मनादिसहं वयः । आक्रीडमानानिर्हेतु समं सकलवालकान् ॥३४९॥ चपेटमुष्टिदण्डादिमहारैर्वाघते सदा । तद्वुराचारनिर्वण्णाऽत्यजन्मण्डोदरी श्रेच तम् ॥३५९॥ सोऽपि शौर्यपुरं गत्वा वसुदेवमहीपतेः । प्रतिपद्य पदातित्वं तत्सेवातत्परोऽभवत् ॥३५९॥ अत्रोऽन्यत्मकृतं न्नूमो जरासन्धमहीपतिः । निर्जिताशेषभूपालः कदाचित्कार्यशेपवान् ॥३५२॥ सुरम्यविवयान्तःस्थपौदनात्व्यपुराधिपम् । रिपुं सिहर्थं जित्वा वलाखुद्धे ममान्तिकम् ॥३५२॥

अभिप्राय है सो जान नहीं पड़ता।' लोगोंका कहना सुनकर पाप कर्म में उदयसे सुनिराजको क्रोध श्रा गया जिससे उनकी बुद्धि जानी रही। उनी समय उन्होंने निदान किया कि 'मैंने जो उम्र तप किया है उसके फलसे मै पुत्र होकर इस राजाका निप्रह कर्ड तथा इसका राज द्वीन रहें' ॥३३५-३४०॥ इस प्रकारके खोटे परिणामोंसे मुनिराजकी मृत्यु हो गई और व तीब्र वैरके कारण राजा उपनेनकी पद्मावती रानीके गर्भ में जा उत्पन्न हुए ॥३४१॥ उस रानी पद्मावतीके। भी गर्भाः वालककी क्रातावश राजाके हृदयका मांस खानेकी इच्छा हुई श्रीर उसने वह दुःखी होने लगी। यह जानकर मन्त्रियांने अपनी बुद्धिसे कोई बनावटी चीज देकर कहा कि 'यह तुम्हारे पतिके हदयका मांस हैं' इस प्रकार उसका दोहला पूरा किया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य क्या नहीं करते हैं ? ॥ ३४२-३४३ ।। जिसका दोहला पूरा हो गया है ऐसी रानी पद्मावनीने अनुक्रमने वह पापी पुत्र प्राप्त किया, जिस समय वह उत्पन्न हुन्ना था उस समय ऋपने ऋोठ इस रहा था, उसकी दृष्टि कर थी श्रीर भौंह टेढ़ी ॥ ३४४ ॥ माता-पिताने उसे देखकर विचार किया कि इसका यहाँ पोपण करना योग्य नहीं है यही समभ कर उन्होंने उसे छोड़नेकी विधिका विचार किया और कांसोंकी एक सन्दक बनवा कर उसमें उस पुत्रको पत्र सहित रख दिया तथा यमुना नदीके प्रवाहमें छोड़ दिया।। ३४५-३४६ ।। कौशाम्बी नामकी नगरीमें एक मण्डांदरी नामकी कलारन रहती थी उसने प्रवाहमें बहती हुई सन्दूकके भीतर स्थित उस बालककां देखा। देखते ही वह उसे उठा लाई और हितैषिणी वन श्रपने पुत्रके समान उसका पालन करने लगी। सो ठीक ही है क्योंकि तपस्वियोंके हीन पुण्य भी क्या नहीं करते ?।। ३४७-३४८।। कितने ही दिनोंमें वह मुद्दढ़ अवस्था पाकर साथ खेलनेवाले समस्त बालकोंको चाँटा, मुट्टी तथा डण्डा ऋादिसे पीड़ा पहुँचाने लगा। उसके इस दुराचारसे खिन्न होकर मण्डोदरीने उसे छोड़ दिया-धरसे निकाल दिया।। ३४६-३५०॥ अब वह शोर्यपुरमें जाकर राजा वसुदेवका सेवक वन गया और सदा उनकी सेवामें तत्पर रहने लगा ॥ ३५१॥

श्रव इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक श्रन्य कथा कहते हैं श्रोर वह इस प्रकार हैं — यद्यपि राजा जरासन्धने सब राजाओंको जीत लिया था तो भी किसी समय उसका कुछ कार्य बाकी रह गया था। उसकी पूर्तिके लिए जरासन्धने सब राजाओंके पास इस श्राशयके पत्र भेजे कि जो राजा

१ परां मृतिम् ता०। २ सुतपावकम् ग०, घ०। ३ यसुनायाः । ४ मन्दोदरी ता०। ५ शौद्रसुन्दरी। ६ लम्बनादि सहं ता०, ग०, घ०, म०। लङ्कनादिसहं ता०। ७ सुतम् ता०।

बध्वानीतवते देशस्यार्थं मणुत्रिकामिष । किलन्दसेनासम्भूतां सतां जीवचशोमिषाम् ॥३५४॥ दास्यामीत्यभिभूपालान्प्राहिणोत्पन्नमालिकाः । वसुदेवकुमारस्तर्णारगृद्ध प्रतापवान् ॥६५५॥ वाजिनः सिंहम्श्रेण भावियत्वा रथं स तैः । वाद्धमामृद्ध संप्रामे जित्वा सिंहरथं पृथुम् ॥३५६॥ कंसेन निजभृत्येन बन्धियत्वा महीपतेः । स्वयं समर्पयामास सोऽपि तृष्ट्वा सुतां निजाम् ॥३५७॥ देशार्थेन समं तस्मै प्रतिपन्नां भद्रसवान् । वसुदेवोऽपि तां दुष्टलक्षणां वीक्ष्य नो मया ॥३५७॥ बद्धः सिंहरथः कर्म कंसेनानेन तत्कृतम् । कन्या प्रदीयतामस्मै भवत्प्रेषणकारिणे ॥३५९॥ इत्याह् तद्वचः श्रुत्वा जरासन्धनरेश्वरः । कुलं कंसस्य विज्ञातुं दृतं मण्डोदरीं प्रति ॥३६०॥ प्रेपयामास तं दृष्ट्वा किं तत्राप्यपराधवान् । मत्युत्र इति भीत्वाऽसौ समञ्जूषाऽगमतस्वयम् ॥३६९॥ आगत्य नृपतेरग्रे माताऽस्येयमिति क्षितौ । निक्षिप्य कंसमञ्जूषां प्रणिपत्येवमववीत् ॥३६२॥ आगतः कंसमञ्जूषामधिष्टायायमर्भकः । जलं किलन्दकन्याया मयादायाभिवर्धितः ॥३६२॥ कंसनाम्ना समाहृतस्तत एव पुराद्वदेः । निसर्गशौर्यद्रिष्टः शैशवेऽपि निरर्गलः ॥३६४॥ इति तद्वचनं श्रुत्वा मञ्जूषान्तःस्थपत्रकम् । गृहीत्वा वाचियत्वोक्षेरमसेनमहीपतेः ॥३६५॥ पद्मावत्याक्ष पुत्रोऽर्यामिति ज्ञात्वा महीपतिः । विततार सुतां तस्मै राज्यार्थञ्च प्रतृष्टवान् ॥३६६॥ कंसोऽप्युत्तिमात्रेण स्वस्य नद्यां विसर्जनात् । प्रवृद्धपूर्ववैरः सन् कुपितो "मधुरापुरीम् ॥३६७॥ स्वयमादाय बन्धस्थौ गोपुरं पितरौ न्यधात् । विचारविक्षाः पापाः कोपिताः किं न कुर्वते ॥३६८॥

सुरम्य देशके मध्यमें स्थित पोदनपुरके स्वामी हमारं शत्रु सिंहरथका युद्धमें अपने बलसे जीतकर तथा बाँधकर हमार पास लावेगा उसे मैं स्त्राधा देश तथा कलिन्दसेना रानीसे उत्पन्न हुई जीवद्यशा नामकी अपनी पतिव्रता पुत्री दंगा। प्रतापी राजा वसदेवने जब यह पत्र पाया तो उन्होंने सिंहका मृत्र मँगाकर घोड़ोंके शरीर पर लगवाया, उन्हें रथमें जोता और तदनन्तर ऐसे रथपर आरुढ़ होकर चल पड़े । वहाँ जाकर उन्होंने संमाममें उस भारी राजा सिंहरथको जीत लिया श्रीर अपने सेवक कंसके द्वारा उसे बँघवा कर स्वयं राजा जरासन्धको सौंप दिया। राजा जरासन्ध भी सन्तुष्ट होकर वसुदेवके लिए आधे देशके साथ अपनी पूर्व प्रतिज्ञात पुत्री देने लगा । उस समय वसुदेवने देखा कि उस पुत्रीके लच्चण अच्छे नहीं हैं अतः कह दिया कि सिहरथकां मैंने नहीं बाँघा है यह कार्य इस कंसने किया है। इसिलए इसी श्राज्ञाकारीके लिए यह कन्या दी जावे। यसुदेवके वचन मुनकर राजा जरासन्धने कंसका कुल जाननेके लिए मण्डोदरीके पास अपना दृत भेजा ।।३५२-३६०।। दृतको देखकर मण्डीदरी डर गई और सोचने लगी कि क्या मेरे पुत्रने वहाँ भी अपराध किया है १ इसी भयसे वह सन्दक साथ लेकर स्वयं राजा जरासन्धके पास गई। वहाँ जाकर उसने 'यह सन्दक ही इसकी माता हैं। यह कहते हुए पहले वह कांसकी सन्दृक राजाके आगे जमीन पर रख दी। तदनन्तर नमस्कार कर कहने लगी कि 'यह बालक कांसकी सन्दृक्षमें रखा हुआ यमुनाके जलमें बहा आ रहा था मैंने लेकर इसका पालन मात्र किया है।। ३६१-३६३।। चूँ कि यह कांसकी सन्दूक में त्राया था इसलिए गाँवके लोगोंने इसे कंस नामसे पुकारना शुरू कर दिया। यह स्वस्वभावसे ही श्रपनी शूर-वीरताका घमण्ड रखता है श्रीर बचपनसे ही स्वच्छन्द प्रकृतिका हैं।। ३६४॥ मण्डो-दरीके ऐसे वचन मुनकर राजा जरासन्धने सन्दकके भीतर रखा हुआ पत्र लेकर बचवाया। उसमें लिखा था कि यह राजा उपसेन ऋौर रानी पद्मावतीका पुत्र है। यह जानकर सन्तुष्ट हुए राजा जरा-सन्धने कंसके लिए जीवद्यशा पुत्री तथा आधा राज्य दे दिया ॥ ३६५-३६६ ॥ जब कंसने यह सना कि उत्पन्न होते ही मुक्ते मेरे माता-पिताने नदीमें छोड़ दिया था तब वह बहुत ही कुपित हुआ, उसका पूर्व पर्यायका वैर वृद्धिंगत हो गया। उसी समय उसने मथुरापुरी जाकर माता-पिताको कैद कर लिया और दोनोंको गोपुर--नगरके प्रथम दरवाजेके ऊपर रख दिया सी ठीक ही है क्योंकि

१ परोद्धवैः ल०। २ मधुरापुरम् ल०।

अथ स्वपुरमानीय वसुदेवमहीपतिम् । देवसेनमुतामस्मै देवकीमनुजां निजाम् ॥३६५॥ विभूतिमहितीर्थैवं काले कंसस्य गच्छति । अन्येयुरतिमुक्ताल्यमुनिभिक्षार्थमागमत् ॥३००॥ राजगेहं समीक्ष्येनं हासाजीवद्यशा मुदा । देवकी पुष्पजानन्द्वस्त्रमेशवानुजा ॥३७१॥ स्वस्यावचेष्टितमेतेन प्रकाशयति ते सुने । इत्यवोचरादाकण्ये सकोपः सोऽपि गृशिमित् ॥३७२॥ सुतोऽस्यास्तव भर्तारं भाव्यवदयं हनिष्यति । इत्यवोत्ततः कुथ्वा सा तद्वस्यं द्विधा व्यथात् ॥३७३॥ पतिमेव न ते तेन पितरञ्च हनिष्यति । इत्युक्ता सा पुनः कुष्वा पादाभ्यां १तद्व्यमर्दयत् ॥३७४॥ तद्विलोक्य मुनिर्देवकीसुतः सागराविधम् । पालियव्यति भूनारी नारी वेत्यवर्वात्स ताम् ॥३७५॥ जीवचशाश्च तत्सर्वमवधार्य यथाश्रुतम् । गत्वा बुद्धिमती कंसं मिथः समववोधयत् ॥३७६॥ हासेनापि सुनित्रोक्तमबन्ध्यमिति भीतिमान् । बसुदेवमहीशं स<sup>१</sup>स्नेहाद्दिमयाचत ॥३७७॥ प्रसूतिसमयेऽवाष्य देवकी मद्गृहान्तरम् । प्रसूतिविधिपर्याप्ति विदश्यात्त्वन्मतादिति ॥३७८॥ सोऽपि तेनोपरुद्धः संस्तथात्वेतदमंस्त<sup>3</sup> तम् । अवश्यम्भाविकार्येषु मुद्धन्त्यपि मुनीश्वराः ॥३७५॥ भिक्षार्थे देवकीगेहं स पुनश्च प्रविष्टवान् । प्रत्युत्थाय यथोक्तेन विधिना प्रतिगृहा तम् ॥३८०॥ देवकी वसुदेवश्च दीक्षात्र स्यान वावयोः । किमिति <sup>8</sup>छग्नना बृतां ज्ञात्वा सोऽपि तदिद्गितम् ॥३८५॥ सप्तपुत्राः समाप्त्यन्ते भवद्भयां तेषु पट्सुनाः । परस्थानेषु विधिन्वा यास्यन्ति परमां गतिम् ॥३८२॥ सप्तमः सकलां पृथ्वीं स्वच्छत्रच्छायया चिरम् । पालयिष्यति निर्वाप्य चक्रवर्तीत्यभापत ॥३८३॥ देवकी च मुदा पश्चात्त्रिष्कृत्वाप्तवती यमान् । चरमाङ्गानिमान् <sup>५</sup>ज्ञातवता शकेण चीदितः ॥३८४॥

विचार रहित पापी मनुष्य ऋषित होकर क्या क्या नहीं करते हैं ? ॥ ३६७-३६८ ॥ तदनन्तर कंस राजा वसुदेवको ऋपने नगरमें ले ऋाया और उन्हें उसने बड़ी विभूतिके साथ राजा देवमेनकी पुत्री तथा अपनी छोटो बहिन देवकी समर्पित कर दी। इस प्रकार कंसका समय सुखसे ज्यतीत होने लगा। किसी दूसरे दिन अतिमुक्त मुनि भिन्नाके लिए राजभवनमें आये। उन्हें देख हँसीसे जीवद्यशा वड़े हर्परी कहने लगी कि 'हे मुने ! यह देवकीका ऋतुकालका वस्त्र हैं, यह आपकी छोटी बहिन इस वस्त्रके द्वारा ऋपनी चेष्टा आपके लिए दिखला रही हैं। जीववाशाके उक्त वचन सुनकर मुनिका क्रोध भड़क उठा। वे वचनगुप्तिको भङ्ग करते हुए बोले कि इस देवकीका जो पुत्र होगा वह तेरे पतिको अवस्य ही मारेगा । यह सुनकर जीवद्यशाको भी क्रोध त्रा गया और उसने उस वस्त्रके दो दुकड़े कर दिये। तब मुनिने कहा कि वह न केवल तेरे पितको मारंगा किन्तु तेरे पिताको भी मारेगा। यह मुनकर तो उसके क्रोधका पार ही नहीं रहा। अवकी बार उसने उस बस्नको पैरोंसे कुचल दिया। यह देख मुनिने कहा कि देवकीका पुत्र स्त्रीकी तरह समुद्रान्त पृथिवी रूपी स्त्रीका पालन करेगा।। ३६६-३७५।। जीवधशा इन मुनी हुई वातोका विचार कर कंसके पास गई और उसे परस्परमें सब समभा आई ॥ ३७६ ॥ 'मुनि जो बात हँसीमें भी कह देते हैं वह सत्य निकलती हैं। यह विचार कर कंस डर गया और राजा वसुदेवके पास जाकर वड़ स्नेहसे याचना करने लगा कि आपकी बाज्ञासे प्रसूतिके समय देवकी हमारे ही घर आकर प्रसूतिकी पूरी विधि करे।। ३७७॥ कंसके अनुरोधसे वसुदेवने भी 'एसा ही होगा' यह कहकर उसकी बात मान ली सो ठीक ही है क्योंकि अवश्यम्भावी कार्योमें मुनिराज भी भूल कर जाते हैं ।। ३७५-३७६ ।। किसी दिन वही अति-मुक्त मुनि भिन्नाके लिए देवकीके घर प्रविष्ट हुए तो देवकीने खड़े होकर यथोक्त विधिसे उनका पिडगाहन किया। आहार देनेके वाद देवकी और वसुदेवने उनने पूछा कि क्या कभी हम दानों भी दीक्षा ले सकेंगे ? मुनिराजने उनका अभिषाय जानकर कहा कि इस तरह छलसे क्यों पूछते हो ? श्राप दोनों सात पुत्र प्राप्त करेंगे, उनमेंसे छह पुत्र तो अन्य स्थानमें बढ़कर निर्वाण प्राप्त करेंगे श्रीर सातवाँ पुत्र चक्रवतीं हांकर अपने छत्रकी छ।यासे चिरकाल तक समस्त पृथिवीका पालन करेगा ॥ ३८०-३८३ ॥ यह सुनकर देवकी बहुत हर्षित हुई । तदनन्तर उसने तीन बारमें दो-दो युगल पुत्र

१ तद्व्यभेदयत् लः। २ स्नेहादेवमयाचत वः । ३-दमंस्त सः लः। ४ छन्नता लः। ५ जानवता लः।

विविजो नैगमार्गाख्यो भिद्रिलाख्यपुरेऽलका । विणवसुताया निक्षिप्य पुरस्तारात्सुतान् मृतान् ॥३८५॥ तदा तदैव सम्भूय गृहीत्वा विश्विमतान्यमान् । तान् पुरस्ताक्षिचिक्षेप देवक्या गृहकृत्यवित् ॥३८६॥ यमान् सोऽपि गतप्राणान् क्रमात्कंसः समीक्ष्य तान् । किमेभिमें गतप्राणेरभून्मुनिरसत्यवाक् ॥३८०॥ इति मत्वापि साराङ्कः शिलापट्टे न्यपातयत् । पश्चात्सा ससमे मास एव स्वस्य निकेतने ॥३८८॥ निर्नामकमल्ड्योक्तं महान्नुकाच्युतं सुतम् । कंसानवगमेनैव नन्दगोपगृहे सुखम् ॥ ३८९॥ बालकं वर्षयिष्याव इति उनीतिविशारदौ । पिता आता च तद्देवकी विज्ञाप्य ततो बलः ॥३९९॥ तसुद्देशे पिता चास्य द्यारातपवारणम् । ज्वलक्षिशातमृङ्गाप्रविलसन्मणिदीपका ॥३९९॥ निरस्तिविशारपो गृष्यभोऽभूतदाप्रतः । तथा विकृतिमापक्षा तत्पुण्यात्पुरदेवता ॥३९९॥ सद्यस्त्वास्य बालस्य चरणस्पर्शसङ्गमान् । उद्घाटितकबाटं तद्वभूव पुरगोपुरम् ॥३९२॥ सद्यस्त्रतास्य बालस्य चरणस्पर्शसङ्गमान् । उद्घाटितकबाटं तद्वभूव पुरगोपुरम् ॥३९२॥ तदाकण्येष बन्धात्वामचिरान्मोचयिष्यति । तूर्णामुपिवशेत्युक्तो बलेन मधुराधिपः ॥३९४॥ तदाकण्येष बन्धात्वामचिरान्मोचयिष्यति । तूर्णामुपिवशेत्युक्तो बलेन मधुराधिपः ॥३९५॥ भाविष्वक्रिप्रभावेन दत्तमार्गा द्विधाभवन् । सा सवर्णाश्रितः को वा नार्दात्मा वन्धुतां क्रजेत् ॥३९६॥ भाविष्यसम्यो विलङ्घेनां गच्छन्तौ नन्दगापतिम्। उद्धत्य बालिकां यत्नेनागच्छ वन्तमदर्शताम् ॥३९८॥ भ्यादस्ययो कृतो भद्र रात्रावागमनं तव । निःसखस्यति सम्प्रन्यः सः प्रणत्याभ्यभापत ॥३९९॥

प्राप्त किये। इन्द्रका मालूम हुआ कि ये सब पुत्र चरमशरीरी हैं अतः उसने देवकीके गृह कार्यकी जाननेवाले नेगमर्ष नामके देवको प्रेरणा की। इन्द्रके द्वारा प्रेरित हुआ नेगमर्प देव देवकीके इन पुत्रोंको ले जाकर भद्रिलपुर नगरमें अलका नामकी वैश्य पुत्रीके आगे डाल आना था और उसके तत्काल उत्पन्न होकर मरं हुए तीन युगल पुत्रोंको देवकीके सामने डाल देता था।। ३८४-३८६।। कंसने उन मरे हुए पुत्रोंका देखकर विचार किया कि इन निर्जीय पुत्रोंसे सेरी क्या हानि हो सकती है ? मुनि असत्यवादी भी तो हो सकते हैं। उसने ऐसा विचार किया सही परन्तु उसकी शङ्का नहीं गई इसलिए वह उन मृत पुत्रोंको शिलाके अपर पछाड़ता रहा । इसके वाद निर्नामक मुनिका जीव महाशक स्वर्गसे च्युत होकर देवकीक गर्भमं आया। अवकी बार उसने अपने ही घर सातवें महीने में ही पुत्र उत्पन्न किया। नीतिविद्यामें निपुण वसुदेव और वलभद्र पद्मने विचार किया कि कंसको विना जनाये ही इस पुत्रका नन्दगापके घर मुखसे पालन-पोपण करावेंगे । पिता और भाईने अपने विचार देवकीको भी बनला दियं। बलभद्रने उस बालकको उठा लिया और पिताने उस पर छन्न लगा लिया उस समय घार अन्धकार था अतः पुत्रके पुण्यसे नगरका देवता विक्रिया वश एक बैलका रूप बनाकर उनके आगे हुं। गया । उस बैलके दोनों पेने सींगों पर देदीप्यमात मिणयोंके दीपक रखे हुए थे उनसे समस्त अन्धकार दूर होता जाता था॥ ३८७-३६२॥ गोपुरके किवाड़ बन्द थे परन्तु पुत्रके चरणोंका स्पर्श होते ही जुल गये। यह देख वन्धनमें पड़े हुए उप्रसेनने बड़े न्नोभके साथ कहा कि इस समय किवाड़ कौन खोल रहा है ? यह सुनकर बलभद्रने करा कि आप चप बैठिये यह बालक शीघ्र ही आपको बन्धनसे मुक्त करेगा। मथुराके राजा उपसेनने सन्तुष्ट होंकर 'ऐसा ही हो' कहकर आशीर्वाद दिया। बलभद्र और वसदेव वहाँ से निकल कर रात्रिमें ही यमुना नदीके किनारे पहुँचे । होनहार चक्रवर्तीके प्रभावसे यमुनाने भी दो भागोंमें विभक्त होकर उन्हें मार्ग दे दिया सा ठीक ही है क्योंकि ऐसा कौन आर्द्रात्मा (जल स्वरूप पत्तमें द्याल ) होगा जो अपने समान वर्णवालेसे आश्रित होता हुआ भाईचारको प्राप्त नहीं हो ॥ ३६३-३६७॥ इधर धड़े श्राश्चर्यसे यमुनाको पार कर बलभद्र और वसुदेव नन्दगोपालके पास जा रहे थे इधर वह भी एक बालिकाको लेकर आ रहा था। बलदेव और बसुदेवने उसे देखते ही पूछा कि है भद्र! रात्रिके

१ भद्रताख्य ग०, म०। २ त्रीन्मृतान्यमान् ग०। त्रीन्मृतानिमान् ख०। ३ नन्दित्रशारदी त्त०। ४ चक-ख०। ५ सिवरमयो ता०। ६ नागच्छत्तम-ता०।

मित्रया पुत्रकाभार्थं भवतोः परिचारिका । गन्धादिभिः समभ्यर्थं श्रद्धानाद् भूतदेवताः ॥४००॥ श्राक्षास्य खीत्ववद्गात्रावद्यापत्यमवाष्य सा । सशोका दीयतामेतताभ्य एवेति मात्रवीत् ॥४०१॥ तद्पियनुमायासो ममायं स्वामिनाविति । तद्वचः सम्यगाकण्यं सिद्धमस्मत्प्रयोजनम् ॥४०२॥ इति सन्तुष्य तत्सर्वमवयोष्य प्रवृत्तकम् । तद्पत्यं समादाय दत्वा तस्मै स्वमर्भकम् ॥४०२॥ भाविचकधरं विद्धि बालमित्यभिधाय च । अनन्यविदितौ गृहं तौ तदाविश्वतां पुरम् ॥४०६॥ नन्दगोपोऽपि तं बालमादाय गृहमागतः । तुभ्यं सुतं महापुण्यं प्रसन्ता देवता दृदः ॥४०५॥ इत्युदीर्यापयास स्विध्याये श्रियः पतिम् । कंसोऽपि देवकी स्नीत्ववद्यत्यममूयत ॥४०६॥ इति श्रुत्वा समागत्य तां व्यधाद् १ अप्रनासिकाम् । भूमिगेहे प्रयत्नेन मात्रा । साध्वभिवधिता ॥४०७॥ सा सुत्रतायिकाभ्यणे शोकात्स्वविकृताकृतेः । गृहीतदीक्षा विन्ध्याद्रौ स्थानयोगमुपाश्रिता ॥४०८॥ देवतेनि समभ्यर्थ्यं गतेषु २ वनवासिषु । व्याब्रेण भक्षिता मश्रु स्वर्गलोकमुपागमत् ॥४९०॥ अपरस्मिन्दिने व्याधेर्देष्ट्रा हस्तांगुलिश्रयम् । तस्याः क्षाराङ्गरागादिप्जितं देशवासिनः ॥४९०॥ मृद्धासानः स्वयं चैतदार्थासौ विन्ध्यवासिनी । देवतेति समभ्यर्थ्यं तदारभ्याप्रमाणयन् ॥४१९॥ अथाकस्मात्पुरे तिमन्महोत्पानविजृम्भणे । वरुणाख्यं निमित्तज्ञं द्राक्कंसः परिवृष्टवान् ॥४१२॥ किमेतेषां फलं बृहि यथार्थमिति सोऽववीत् । तव शत्रुः समुत्पन्ना महानिति निमित्तवित् ॥४१३॥ तदाकण्यं महीनाथं चिन्तवन्तं चिरन्तनाः । देवतास्तमवोचंस्ताः कंकर्वयमिति श्रिताः ॥४१४॥

समय श्रकेले ही तुम्हारा श्राना क्यों हो रहा है ? इस प्रकार पूछे जाने पर नन्दगोपने प्रणाम कर कहा कि 'श्रापकी सेवा करनेवाली मेरी स्त्रीने पुत्र-प्राप्तिके लिए श्रद्धाके साथ किन्हीं भूत देवताश्रों की गन्ध आदिसे पूजाकर उनसे श्राप्तीर्वाद चाहा था। श्राज रात्रिको उसने यह कन्या रूप सन्तान पाई है। कन्या देखकर वह शोक करती हुई मुक्तसे कहने लगी कि ले जाश्रो यह कन्या उन्हीं भूत देवताश्रोंको दे आश्रो—मुक्ते नहीं चाहिए। सो हे नाथ! में यह कन्या उन्हीं भूत देवताश्रोंको देनेके लिए जा रहा हूं?। उसकी वात मुक्तर बलदेव श्रोर वसुदेवने कहा कि 'हमारा मनोरथ मिद्ध हो गया?॥ ३६५–४०२॥ इस प्रकार सन्तुष्ट होकर उन्होंने नन्द गोपके लिए सब समाचार मुना दिये, उसकी लड़की ले ली और श्रपना पुत्र उसे दे दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि तुम इसे होनहार चक्रवर्ती समको। यह सब काम कर वे दोनों किसी दूसरको मास्नुम हुए विना ही गुप्त स्वप्ते नगरमें वापिस श्रा गये॥ ४०३–४०४॥

इधर नन्दगोप भी वह बालक लेकर घर आया और 'लो, प्रसन्न होकर उन देवताओं ने तुम्हारे लिए यह महापुण्यवान पुत्र दिया है' यह कहकर अपनी प्रियाके लिए उसने वह होनहार चक्रवर्ती सौंप दिया। यहाँ, कंसने जब सुना कि देवकीने कन्या पेदा की है तो यह सुनते ही उसके घर गया और जाते ही उसने पहले तो कन्याकी नाक चपटी कर दी और तदनन्तर उसे धायक द्वारा एक तलघटमें रखकर बड़े प्रयत्नसे बढ़ाया।। ४०५-४००।। वड़ी होनेपर उसने अपनी विकृत आकृतिको देखकर शोकसे सुन्नता आर्थिकाके पास दीजा धारण कर ली और विन्ध्याचल पर्वत पर रहने लगी।। ४०५।। एक दिन बनमें रहनेवाले भील लोग उसे देवता समक उसकी पूजा करके कहीं गये थे कि इतनेमें व्याघने उसे शीव ही खा लिया। वह मरकर स्वर्ग चली गई। दूसरे दिन जब भील लोग वापिस आये तो उन्हें वहाँ उसकी सिर्फ तीन अङ्गुलियाँ दिखीं। वहाँके रहनेवाले मूर्ख लोगोंने उन अँगुलियोंकी दूध तथा अङ्गराग आदिसे पूजा की। उसी समयसे 'यह आर्या ही विन्ध्यवासिनी देवी हैं' ऐसा समक कर लोग उसकी मान्यता करने लगे।। ४०६-४११।।

श्रथानन्तर—श्रकस्मात् ही मथुरा नगरीमें बड़े भारी उत्पात बढ़ने लगे। उन्हें देख, कंसने शीघ्र ही वरुण नामके निमित्तझानीसे पूछा कि सच बतलाओ इन उत्पातोंका फल क्या है ? निमित्त-ज्ञानीने उत्तर दिया कि श्रापका बड़ा भारी शत्रु उत्पन्न हो चुका है।। ४१२-४१३।। निमित्तझानीकी

१ भम-ल० । २ वनदासिषु ता ।

शत्रुं मम समुत्पक्षमन्त्रिष्याहृत पापिनम् । इत्यसौ प्रेषयामास ताः सप्तापि तथास्त्रिति ॥४१५॥
'अगमन्पतना तासु वासुदेवं विभक्षतः । विज्ञायादाय तन्मानृरूपं हन्तुमुपागता ॥४१६॥
विषस्तनपयःपायनोपायेन खलामणीः । तद्वालपालनोधुक्ता काष्यन्यागत्य देवता ॥४१७॥
स्तनयोर्बलक्षीडां तत्पानसमये घ्यवात् । प्रपलायत साकुश्य तर्णाडां सोहुमक्षमा ॥४१८॥
शक्यकारमादाम पुनरन्यापि देवता । बालस्योपि धावन्ती पादाम्यां तेन सा हता ॥४१९॥
अन्येशुर्नन्दगोपस्य बध्वा कट्ट्यामुल्खलम् । अगच्छजलमानेतुमन्वगच्छन्तथाप्यसौ ॥४२०॥
पिरपीडियतुं बालं तदा ककुभपादपौ । भूत्वा श्रितौ सुरीभेदौ स मूलादुद्वपादयत् ॥४२१॥
तच्चक्रमणवेलायां तालस्याकृतिमास्थिता '। एका फलानि तन्मूष्टिन प्रपातियतुमुद्यता ॥४२२॥
सासभीकृष्यमापाद्य तं दृष्टुमपरागता । चरणे रासभी विष्णुगृहित्वाहन्स तं बुमम् ॥४२६॥
अन्येशुद्दैवताच्यापि विकृत्य तुरगाकृतिम् । तं हन्तुं प्रस्थिता तस्य सोऽदलद्वदनं रुपा ॥४२६॥
आहन्तुमसमर्थाः स्म इत्युक्त्वा समदेवताः । कंसाम्याशं समागत्य विलीना इव विद्युतः ॥४२५॥
शक्तयो देवतानाञ्च निस्साराः पुण्यवज्ञने । आयुधानामिवेन्द्राक्षे परस्मिन्दण्दकर्मणाम् ॥४२६॥
अरिष्टाल्यसुरीऽन्येद्युर्वीक्षितुं तत्पराक्रमम् । आयान्कृष्णं वृपकारस्तद्गीवाभञ्जनोद्यतम् ॥४२६॥

वान मुनकर राजा कंस चिन्तामें पड़ गया। उसी समय उसके पूर्व भवमें सिद्ध हुए सान व्यन्तर देवता आकर कहने लगे कि हमलोगोंको क्या कार्य सौंपा जाता है।। ४५४।। कंसने कहा कि 'कहीं हमारा शत्रु उत्पन्न हुत्रा है उस पापीको तुम लोग खोज कर मार डालो?। ऐसा कहकर उसने उन भानों देवनाओंको भेज दिया श्रीर व देवना भी 'नथास्तु' कहकर चल पड़े ॥४१५॥ उन देवनाश्री मेंसे पृतना नामकी देवताने अपने विभङ्गाविध ज्ञानसे कृष्णको जान लिया ऋौर उसकी माताका रूप रम्बकर मारनेकं लिए उसके पास गई॥ ४१६॥ वह पूतना अत्यन्त दुष्ट थी और विप भरे म्तनका दुध विलाकर कृष्णका मारना चाहती थी। इधर पूतना कृष्णके मारनेका विचार कर रही थी उथर कोई दृसरी देवी जो बालक कृष्णकी रज्ञा करनेमें सदा तस्पर रहती थी पूतनाकी दुष्टताको समभ गई। पृतना जिस समय कृष्णको दृध पिलानेके लिए तैयार हुई उसी समय उस दूसरी देवीने पृतनाके स्तनोंमें बहुत भारी पीड़ा उत्पन्न कर दी। पृतना उस पीड़ाको सहनेमें असमर्थ हो गई श्रीर चिहा कर भाग गई।। ४१७-४१८।। तदनन्तर किसी दिन कोई देवी, गाड़ीका रूप रखकर वालक श्रीकृष्णके ऊपर दौड़नी हुई त्राई, उसे श्रीकृष्णने दोनों पैरोंसे तांड, डाला ॥ ४१६ ॥ किसी एक दिन नन्दगापकी स्त्री वालक श्रीकृष्णको एक बड़ी उन्ह्यूबलसे बाँध कर पानी लेनेके ।लए गई थी परन्तु श्रीकृष्ण उस उद्ध्यलकां अपनी कमरसे घटीसता हुआ उसके पीछे चला गया।। ४२०॥ उसी समय दो देवियाँ अर्जुन वृक्षका रूप रखकर वालक श्रीकृष्णको पीड़ा पहुंचानेके लिए उनके पास आई परन्तु उसने उन दोनों वृक्षोंको जड़से उखाड़ डाला ॥ ४२१ ॥ किसी दिन कोई एक देवी ताड़का युत्त वन गई। बालक श्रीकृष्ण चलते-चलते जब उसके नीचे पहुंचा तो दूसरी देवी उसके मस्तक पर फल गिरानेकी तैयारी करने लगी और कोई एक देवी गधीका रूप रखकर उसे काटनेके लिए उद्यत हुई। श्रीकृष्णने उस गधीके पेर पकड़ कर उसे नाड़ वृत्तसे दे मारा जिससे वे तीनों ही देवियाँ नष्ट हो गई। ।। ४२२-४२३।। किसी दूसरे दिन कोई देवी घोड़ेका रूप बनाकर कृष्णको मारनेके लिए चली परन्तु कृष्णने क्रांधवश उसका मुँह ही तांड़ दिया। इस प्रकार सातों देवियाँ कंसके समीप जाकर वोलीं कि 'हमलांग आपके शत्रुका मारनेमें असमर्थ हैं' इतना कहकर वे विजली के समान विलीन हो गई ।।४२४-४२५।। श्रन्य लोगों पर श्रपना कार्य दिखानेवाले शस्त्र जिस प्रकार इन्द्रके वन्नायुध पर निःसार हो जाते हैं उसी प्रकार ऋन्यत्र अपना काम दिखानेवाली देवोंकी शक्तियाँ भी पुण्यात्मा पुरुपके विषयमें निःसार हो जाती हैं।। ४२६।। किसी एक दिन अरिष्ट नामका असुर श्रीकृष्णका बल देखनेके लिए काले बैलका रूप रखकर आया परन्तु श्रीकृष्ण उसकी

१ श्रागमत् ल० । २-मागता ल० । ३ भन्ननीचतः ख०, ग०, घ० ।

तस्य माताभितःर्थैनं विरमाफलचेष्टिनात् । पुत्रैवमादिनः क्लेशान्तरसम्पादकादिति ॥४२८॥ भूयो निवारयामास तथाप्येतन्मदोद्धुरः । सोऽन्वतिष्ठन्निवार्यन्ते नापदाने महौजसः ॥४२९॥ श्रुत्वा तत्पौरुषं स्यातं जनजल्पैः समुत्सुकौ । गोमुखीनामधेयोपवासन्याजमुपागतौ ॥४३०॥ देवकी वसुदेवश्च विभूत्या सह सीरिणा । वर्ज गोधावन यातौ परिवारपरिष्कृतौ ॥४३९॥ तत्र कृष्णं समालम्ब्य स्थितवन्तं महाबलम् । दर्पिणो भूपभेनदस्य ब्रीवां भङ्क्या तदेव तौ ॥४३२॥ विलोक्य गन्धमाल्यादिमाननानन्तरं पुनः । प्रीत्या भूषयतः स्मातः कुर्वत्या द्राक् प्रदक्षिणम् ॥४३३॥ देवक्याः स्तनयोः शातकुम्भकुम्भाभयोः पयः । निर्मलन्त्यपतन्मृध्नि कृष्णस्येवाभिषेचनम् ॥४३४॥ सीरपाणिस्तदन्वीक्ष्य मन्त्रभेदभयाद् द्र्तम् । उपवासपरिश्रान्ता मूर्कितेति वदन्सुधीः ॥४३५॥ कुरुभपूर्णप्योभिस्तामभ्यपिञ्चल्समन्ततः । ततो ब्रजाधिपादीनामपि तद्योग्यपुजनम् ॥४३६॥ कृत्वा कृष्णं च गोपालकुमरिर्जातसम्मदौ । भोजयित्वा स्वयं चात्र भुक्त्वा पुरमविक्षताम् ॥४३७॥ स कदाचिन्महावर्षापाते गोवर्धनाह्वयम् । हरिः पर्वतसुद्धत्य चकारावरणं गवाम् ॥४३८॥ तेन ज्योत्स्नेव तत्कीतिव्याप्नोति स्माखिलं जगत् । अरातिवदनाम्भोजराजिसञ्चोचकारिणी ॥४३९॥ तत्पुरस्थापनाहेतुभूतजैनालयान्तिके । शक्रदिग्देवतागारे हरेः पुण्यातिरेकतः ॥४४०॥ सर्पज्ञय्या धनुः शङ्को रत्नित्रतयमुखयौ । देवतारक्षितं लक्ष्मीं भाविनीमस्य सूचयत् ॥४४१॥ सभयस्तानि दृष्टाख्यद्वरणं मधुरापतिः । प्रादुर्भवनमेतेषां कि फलं कथयेति तम् ॥४४२॥ राजन्नेतानि शास्त्रोक्तविधिना साधयेत्स यः। राज्यं चक्रेण संरक्ष्यमाप्स्यतीत्यभ्यधादसौ ॥४४३॥

गर्दन ही तोड़नेके लिए तैयार हो गया। अन्तमें माताने उसे ललकार कर श्रीर हं पुत्र! दूसरे प्राणियोंको क्लेश पहुँचानेवाली इन व्यर्थकी चेष्टात्र्योंसे दूर रहा इत्यादि कहकर उसे रोका ।। ४२७-४२८॥ यद्यपि माना यशोदा उसे इन कार्योंसे बार-बार रोकनी थी पर ना भी मदसे उद्धत हुआ बालक क्रुग्गा इन कार्योंको करने लगना था सो ठीक ही है क्योंकि महाप्रनायी पुरुष साहसके कार्यमें रोके नहीं जा सकते ॥ ४२६ ॥ देवकी और वसुदेवने लोगोंके कहनेसे श्रीकृष्णके पराक्रमकी बात सुनी तो वे उसे देखनेके लिए उत्पुक हो उठे । निदान एक दिन वे गोसुखी नामक उपवासके वहाने बलभद तथा अन्य परिवारके लोगोंके साथ वैभव प्रदर्शन करते हुए ब्रज्ञके गोधा बनमें गये ।। ४३०-४३१।। जब ये सब वहाँ पहुँचे थे तब महाबलवान कृष्ण किसी अभिमानी बैलकी गर्दन भुकाकर उससे लटक रहे थे। देवकी तथा वलदेवने उसी समय कृष्णको देखकर गन्य माला आदिसे उसका सन्मान किया और स्नेहसे आभूपण पहिनाये। देवकीने उसकी प्रदक्षिणा दी। प्रदक्षिणाके समय देवकीके सुवर्ण कलशके समान दोनों स्तनोंसे दूध भरकर कृष्णके मस्तक पर इस प्रकार पड़ने लगा। माना उसका अभिषेक ही कर रही हो। बुद्धिमान् वलदेवने जब यह देखा तब उन्होंने मन्त्रभेदके भयसे शीघ्र ही 'यह उपवाससे थककर मृच्छित हो रही हैं' यह कहते हुए दूधमे भरे कलशोंसे उसका खब श्रभिषेक कर दिया। तदनन्तर देवकी तथा वसुदेव श्रादिने व्रजके अन्य अन्य प्रधान लोगोंका भी उनके योग्य पूजा-सत्कार किया, दृषित होकर गोपाल वालकोंके साथ श्रीकृष्णको भाजन कराया, स्वयं भी भोजन किया और तदनन्तर लौटकर मथुरापुरीमें वापिस आ गये ॥ ४३२-४३७ ॥ किसी एक दिन ब्रजमें बहुत वर्षा हुई तब श्रीकृष्णने गांवर्धन नामका पर्वत उठाकर उसके नीचे गायोंकी रहा। की थी।। ४३८।। इस कामसे चाँदनीके समान उनकी कीर्ति समस्त संसारमें फैल गई श्रौर वह शत्रुऋोंके मुखरूपी कमलसमृहको सङ्कचित करने लगी।। ४३६।। तदनन्तर जो जैन-मन्दिर मथरापरीकी स्थापनाका कारण भूत था उसके समीप ही पूर्व दिशाके दिक्पालके मन्दिरमें श्रीकृष्ण के पुण्यकी अधिकतासे नागशण्या, धनुष और शङ्क ये तीन रत्न उत्पन्न हुए। देवता उनकी रक्षा करते थे ऋौर वे श्रीकृष्णकी होनहार लद्मीको सूचित करते थे।। ४४०-४४१।। मथुराका राजा कंस उन्हें देखकर डर गया और वरण नामक निमित्तज्ञारीसे पृछने लगा कि इनकी उत्पत्तिका फल क्या है ? सो कहो ॥ ४४२ ॥ वरुणने वहा कि हे राजन ! जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधिसे इन्हें सिद्ध

१ भयान्वितम् ल०।

कंस्त्तद्वचनं श्रुत्वा संसित्ताथिषुः स्वयम्। तान्यशक्तोऽमनाक्षिको विरतः साथनोधमात् ॥४४४॥ अधिरुद्धाहिजां शय्यां श्रद्धमेककरेण यः। प्रश्चत्यपि यक्षापं चारोपयित हेल्या ॥४४५॥ परेण तस्मै भूमतां स्वसुतां दास्यतीति तम्। परिज्ञातुं स साशक्को घोषणां पुर्यकारयत् ॥४४६॥ तहार्ताश्रवणाद्विश्वमहीशाः सहसागमम्। तथा राजगृहात्कंसमैधुनो भानुसिक्षभः ॥४४०॥ सुभानुर्भानुनामानं स्वयूनुं सर्वसम्पदा। समादाय समागच्छिक्षवेष्टुमभिलाषवान् ॥४४८॥ गोधावनमहानागिनवाससरसस्तटे। विना कृष्णेन वार्यस्मदानेतुं सरसः परैः ॥४४९॥ अश्वस्यमिति गोपालकुमारोक्त्या महीपतिः। तमाहृय बलं तत्र यथास्थानं न्यवीविशत् ॥४५०॥ अश्वस्यमिति गोपालकुमारोक्त्या महीपतिः। तमाहृय बलं तत्र यथास्थानं न्यवीविशत् ॥४५०॥ श्रुत्वैतत्कर्म किं कर्तुं स्यासदसमित्रचैरिष । इति कृष्णपरिग्रश्चे वीक्ष्य पुण्याधिकः शिद्धः ॥४५२॥ श्रुत्वैतत्कर्म किं कर्तुं स्यासदसमित्रचैरिष । इति कृष्णपरिग्रश्चे वीक्ष्य पुण्याधिकः शिद्धः ॥४५२॥ कंस्तं यथाईमालोक्य तत्कर्मधटकान्बहून् । भगनमानाश्र संवीक्ष्य कृत्वा भानुं समीपगम् ॥४५४॥ युगपत्तितयं कर्म समाप्तिमनयद्धरिः। ततः स्वर्भानुनादिष्टो दिष्ट्या कृष्णोऽगमद् मजम् ॥४५५॥ तत्कृतं भानुनैवेति कैदिखत्वंसो निवोधितः। कैश्चिक्ष भानुनात्येन कुमारेणेति रक्षकैः ॥४५६॥ तत्कृतं भानुनैवेति कैदिखत्वंसो किचाधितः। कैश्चिक्ष भानुनात्येन कुमारेणेति रक्षकैः ॥४५६॥ तत्कृतं भानुनैवेति कैदिखत्वंसो किचाधितः। कैश्चिक्ष भानुनात्येन कुमारेणेति रक्षकैः ॥४५६॥ तत्कृत्वं मिद्द्यस्यस्मभै कन्या प्रदीयते । स कस्य किं कुलं किस्मिकित राजाऽव्ववीदिदम् ४५७ अवधार्य स्वपुत्रेण सम्यक्कर्मसमियितम् । गोमण्डलेन भीत्वामा नन्दगोपः प्रलायत् ॥४५८॥

कर लेगा वह चक्ररत्नसे सुरक्षित राज्य प्राप्त करेगा ।। ४४३ ।। कंसने वरुणके वचन सुनकर उन तीनों रत्नोंको स्वयं सिद्ध करनेका प्रयत्न किया परन्त वह असमर्थ रहा और बहुत भारी खिन्न होकर उनके सिद्ध करनेके प्रयत्नसे विरत हो गया-पीछे हट गया।। ४४४॥ ऐसा कौन बलवान हैं जो इस कार्यको सिद्ध कर सकेगा इसकी जाँच करनेके लिए भयभीत कंसने नगरमें यह घोषणा करा दी कि जो भी नागशच्या पर चढ़कर एक हाथसे शङ्क बजावेगा और दसरे हाथसे धनुषको अनायास ही चढ़ा देगा उसे राजा अपनी पुत्री देगा ॥ ४४५-४४६ ॥ यह घोषणा सुनते ही अनेक राजा लोग मधुरापुरी त्राने लगे। राजगृहसे कंसका साला स्वर्भातु जो कि सूर्यके समान तेजस्वी था अपने भानु नामके पुत्रको साथ लेकर बड़े वैभवसे आ रहा था। वह मार्गमें गोधावनके उसं सरावरके किनारं जिसमें कि बड़े-बड़े सपौंका निवास था ठहरना चाहता था परन्तु जब उसे गीपाल बालकोंक कहनेसे मालूम हुन्ना कि इस सरोवरसे कृष्णके सिवाय किन्हीं अन्य लोगोंसे द्वारा पानी लिया जाना शक्य नहीं है तब उसने कृष्णका बुलाकर श्रपने पास रख़ लिया और सेनाको यथास्थान ठहरा दिया ॥ ४४७-४५० ॥ अवसर पाकर कृष्णने राजा स्वर्भानुसे पूछा कि हे राजन ! आप कहाँ जा रहे हैं ? तब उसने मथुरा जानेका सब प्रयोजन कृष्णको बतला दिया। यह सुनकर कृष्णने फिर पूछा-क्या यह कार्य हमारे जैसे लोग भी कर सकते हैं ? कृष्णका प्रश्न सुनकर स्वर्भातने सोचा कि यह केवल बालक ही नहीं है इसका पुण्य भी अधिक मालूम होता है। ऐसा विचार कर उसने कृष्णको उत्तर दिया कि यदि तू यह कार्य करनेमें समर्थ है तो हमारे साथ चल । इतना कह कर स्वर्भानुने कृष्णको अपने पुत्रके समान साथ ले लिया। मधुरा जाकर उन्होंने कंसके यथायोग्य दर्शन किये और तदनन्तर उन समस्त लोगोंको भी देखा कि नागशय्या श्रादिको वश करनेका प्रयत कर रहे थे परन्तु सफलता नहीं मिलनेसे जिनका मान भङ्ग हो गया था। श्रीकृष्णने भानुको श्रपने समीप ही खड़ा कर उक्त तीनों कार्य समाप्त कर दिये और उसके बाद स्वर्मानुका संकेत पाकर शीघ्र ही वह कुशलता पूर्वक ब्रजमें वापिस आ गया ॥ ४५१-४५५ ॥ 'यह कार्य भानुने ही किया हैं' ऐसा कुछ पहरेदारोंने कंसको बतलाया ऋार कुछने यह बतलाया कि यह कार्य भातुने नहीं किन्तु किसी दूसरे कुमारने किया है।। ४५६।। यह सुन कर राजा कंसने कहा कि यदि ऐसा है तो उस अन्य कुमारकी खोज की जावे, यह किसका लड़का है ? उसका क्या कुल है ? और कहाँ रहता है ? उसके लिए कन्या दी जावेगी ।। ४५७ ।। इधर नन्दगोपको जब अन्छी तरह निश्चय हो गया कि

१ सिनभम् ल०। २ किंकुलः ग०।

शैलस्तरमं समुद्धं तत्र सर्वेऽन्यदा गताः । नाशक्तुवन् समेत्यैते कृष्णेनैव समुद्धतः ॥४५०॥
पतामुष्य साहसारस्माद्विस्मिता जनसंहतिः । परार्ष्यक्षभूषादिदानेन तमप्जयत् ॥४६०॥
पितामुष्य प्रभावेण कृतिहिचदिष मे भयस् । नेति प्राक्तनमेवासौ स्थानं ब्रजमवापयत् ॥४६०॥
नन्दगोपस्य पुत्रोऽसौ यस्तत्त्रितयकर्मकृत् । इत्यन्वेष्टुं गतैः सम्यक् ज्ञापितेनाष्यिनिश्चतेः । ॥४६२॥
सहस्रपत्रमम्भोजमन्यवाऽहीन्द्ररक्षितस् । प्रहीयतामिति प्रोक्तो राज्ञा जिज्ञासया रिपुम् ॥४६३॥
भुत्वा तद्गोपतिः शोकादाकुलः किल भूभुजः । प्रजानां रक्षितारस्ते कष्टमच हि मारकाः ॥ ४६५ ॥
इति निर्वेच याद्यङ्ग राजादिष्टिर्ममेदशी । स्वयंवाम्बुस्हाण्युप्रसप्रस्थाणि भूभुजः ॥ ४६५ ॥
नेयानीत्यववित्कृष्णं । सोऽपि कि वात्र दुष्करम् । नेष्यामीति महानागसरः क्षिप्रतरं ययौ ॥ ४६६ ॥
अविश्वापि निःशक्तं उत्तद्ज्ञात्वा कोपदीपितः । स्वनिःश्वाससमुद्धृत्ववलञ्ज्वालाकणान् किरन् ॥४६० ॥
स्वाम णिप्रभाभासिस्युट्यदेपभयङ्गरः । चलजिङ्काद्वयः स्फूर्जद्वीक्षणात्युप्रवीक्षणः ॥ ४६८ ॥
प्रत्युत्थाय यमाकारो निर्गलीतुं तमुच्यतः । सोऽपि महसनस्येषा । स्फटा ग्रुद्धिलास्त्विति ॥ ४६९ ॥
पीताम्बरं समुद्धृत्य जलार्द्रे मथुस्तनः । "स्फटामास्कालयामास पक्षकेनैव पक्षिराद् ॥ ४७० ॥
वन्नपातायितात्तत्त्रमाद्वस्वापाताद्विभीतवान् । पूर्वपुण्योदयास्वास्य फणीन्द्रोऽदृत्यतामगात् ॥ ४७२ ॥
इरिर्यथेष्टमञ्जानि समादाय निजद्विषः । समीपं प्रापयशानि द्वष्टारि । दृष्टवानिव ॥ ४७२ ॥

यह कार्य हमारे ही पुत्रके द्वारा हुआ है तब वह डर कर अपनी गायोंके साथ कहीं भाग गया ॥ ४५⊏ ॥ किसी एक दिन वहाँ पत्थरका खंभा उखाइनेके लिए वहुतसे लोग गये परन्तु सब मिल कर भी उस खंभाको नहीं उखाड़ सके और श्रीकृष्णने त्राकेले ही उखाड़ दिया।। ४५६ ।। लोग इस कार्यसे बहुत प्रसन्न हुए त्यौर श्रीकृष्णके इस साहससे त्याश्चर्यमें पड़ गये । श्रानन्तर सब लोगोंने श्रेष्ठ वस्त्र तथा आभूषण आदि देकर उनकी पूजा की।। ४६०।। यह देख नन्दगोपने विचार किया कि मुफे इस पुत्रके प्रभावसे किसीसे भय नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर वह अपने पहलेके ही स्थान पर ब्रजमें वापिस स्त्रा गया।। ४६१।। खोज करनेके लिए गये हुए लोगोंने यदापि कंसको यह श्रक्की तरह बतला दिया था कि जिसने उक्त तीन कार्य किये थे वह नन्दगोपका पुत्र है तथापि उसे निश्चय नहीं हो सका इसलिए उसने शत्रुकी जाँच करनेकी इच्छासे दूसरे दिन नन्दगोपके पास यह खबर भेजी थी कि नाग राजा जिसकी रक्षा करते हैं वह सहस्रदल कमल भेजो । राजाकी श्राज्ञा सुनकर नन्दगोप शोकसे आकुल होकर कहने लगा कि राजा लोग प्रजाकी रचा करनेवाले होते हैं परन्तु खेद है कि वे अब मारनेवाले हो गये॥ ४६२-४६४॥ इस तरह खिन्न होकर उसने कृष्णसे कहा कि है प्रिय पुत्र ! मेरे लिए राजाकी ऐसी आज्ञा है अतः जा, भयंकर सर्प जिनकी रक्षा करते हैं ऐसे कमल राजाके लिए तू ही ला सकता है। पिता की बात सुनकर कृष्णने कहा कि 'इसमें किंठन क्या है ? मैं ले आऊँगा ऐसा कह कर वह शीव ही महामर्थोंसे युक्त सरोवरकी ओर चल पड़ा ॥ ४६५-६६६ ॥ श्रौर विना किसी शङ्काके उस सरोवरमें घुस गया । यह जान कर यमराजके समान श्राकारवाला नागराज उठ कर उने निगलनेके लिए तैयार हा गया। उस समय वह नागराज क्रोधसे दीपित हो रहा था, अपनी श्वासोंसे उत्पन्न हुई देदीप्यमान अग्निकी ज्वालाओंके कण विखेर रहा था, चूड़ामणिकी प्रभामे देदीप्यमान फणाके आटोपसे भयङ्कर था, उसकी दोनों जिह्नाएँ लप-लप कर रही थीं श्रीर चमकीले नेत्रोंसे उसका देखना बड़ा भयंकर जान पड़ता था, श्रीकृष्णने भी विचार किया कि इसकी यह फणा हमारा वस्त्र धोनेके लिए शुद्ध शिला रूप हो। ऐसा विचार कर वे जलमे भीगा हुआ अपना पीताम्बर उसकी फणा पर इस प्रकार पछाड़ने लगे कि जिस प्रकार गरूड़ पक्षी श्रापना पंखा पछाड़ता है। वज्रपातके समान भारी दुःख देनेवाली उनके वस्त्रकी पछाड़से वह नाग-राज भयभीत हो गया श्रीर उनके पूर्व पुण्यके उदयसे श्रदृश्य हो गया ॥ ४६७-४७१ ॥ तदनन्तर

१ निश्चितैः ख०। २ कृष्णः ल०। ३ तं ज्ञात्वा ख०, ग०। ४ स्कटा ख०। ५ स्कृट-ख०। ६ इष्टिबानिव ज॰ (!)।

नन्दगौपसमीपेऽस्थान्मच्छत्रुरिति निश्चयात् । कदाचिश्वन्दगौपालं मछ्युद्धं निरीक्षितुम् ॥ ४७३ ॥ निजमछैः सहागच्छेदिति सन्दिशति सम सः । सौऽपि कृष्णादिभिमेछैः सह प्राविश्वदक्षयम् ॥४७४॥ किश्वन्यच्युत्तभूपाछकुमारं वा निरङ्कशम् । सद्दाच्यसमाकृष्टरुवद्श्वमरसेवितम् ॥ ४७५ ॥ विनयच्युत्तभूपाछकुमारं वा निरङ्कशम् । रद्दाचातिनिभिन्नसुधाभवनभित्तिकम् ॥ ४७५ ॥ आधावन्तं विलोक्यासौ प्रतीत्योत्पाच्य २भीषणम् । रदमेकं कुमारस्तं तेनैव समताद्वयत् ॥ ४७७ ॥ सोऽपि भीतो गतो दूरं ततस्तुष्ट्वा हरिर्मृशम् । जयोऽनेन निमित्तेन ३स्फुटं वः प्रकटिकृतः ॥ ४७८ ॥ हति गोपान् समुत्साद्य प्राविशत्कंससंसदम् । वसुदेवमहीपोऽपि कंसाभिप्रायवित्तदा ॥ ४७९ ॥ स्वसैन्यं समुपायेन सन्नाद्धेकत्र तस्थिवान् । सीरपाणिः समुत्थाय कृतदेःस्फालनध्वनिः ॥ ४८० ॥ कृष्णेन सह रक्नं वा समन्तात्स परिश्वमन् । कंसं नाशियतुं कालस्तवेत्याख्याय निर्गतः ॥ ४८९ ॥ अवणाह्वादिवादिश्वसुरुकध्वनिसङ्गताः । "कमोत्क्षेपविनिक्षेपाः प्रोन्नतांसद्वयोद्धराः ॥ ४८२ ॥ पर्यायनितंतप्रेक्षयु भक्ना भीषणारवाः । निवर्तनैः "समावर्तनैः सम्भ्रमणवल्यनैः ॥ ४८४ ॥ प्रवन्तिः समवस्थानैरन्येश्व करणैः स्पुटैः । रक्नास्यर्णमलंकृत्य तस्थुनेत्रमनोहराः ॥ ४८५ ॥ प्रवन्तेः समवस्थानैरन्येश्व करणैः स्पुटैः । रक्नास्यर्णमलंकृत्य तस्थुनेत्रमनोहराः ॥ ४८५ ॥

श्रीकृष्णने इच्छानुसार कमल तोड़ कर शत्रुके पास पहुँचा दिय उन्हें देखकर शत्रुने ऐसा समका मानों मैंने शत्रुको ही देख लिया हो।।४७२।। इस घटनासे राजा कंसको निश्चय होगया कि हमारा शत्रु नन्द गोप-के पास हीरहता है। एक दिन उसने नन्द गोपालको संदेश भेजा कि तुम अपने मल्लोंके साथ मह्रयुद्ध देखनेके लिए त्राओ। संदेश सुनकर नन्द गोप भी श्रीकृष्ण त्रादि मह्रोंके साथ मथुरामें प्रविष्ट हुए॥४७३-४७४॥ नगरमं पुसते ही श्रीकृष्णकी त्रोर एक मत्त हाथी दौड़ा। उस हाथीने ऋपना बन्धन तोड़ दियाथा, वह यमराजके समान जान पड़ना था, मदकी गन्धसे खिंचे हुए अनेक भीरे उसके गण्डस्थल पर लग कर शब्द कर रहे थे, वह विनय रहित किसी राजकुमारके समान निरङ्कश था, और अपने दाँतोंके श्राघातमे उसने बड़े-बड़े पक्के मकानोंकी दीवारें गिरा दी थीं। उस भवंकर हाथीको सामने दौड़ता आता देख श्रीकृष्णने निर्भय होकर उसका एक दाँत उखाइ लिया श्रीर दाँतसे ही उसे खुब पीटा। श्चन्तमें वह हाथी भयभीत होकर दूर भाग गया। तदनन्तर 'इस निमित्तासे आप लोगोंकी जीत स्पष्ट ही होगी। संतुष्ट होकर यह कहते हुए श्रीकृष्णने साथके गोपालांको पहले तो खूब उत्साहित किया और फिर कंसकी सभामें प्रवेश किया। कंसका अभिप्राय जाननेवाले राजा वसुदेव भी उस समय किसी उपायसे अपनी सेनाको नैयार किये हुए वहीं एक स्थान पर बैठे थे। बलुदेवने उठकर अपनी भूजाओं के श्रास्फालनसे ताल ठांक कर शब्द किया और कृष्णके साथ रङ्गभूमिके चारों श्रोर चकर लगाया। उसी समय उन्होंने श्री कृष्णसे कह दिया कि 'यह तुम्हारा कंसका मारनेका समय हैं इतना कह वे रङ्गभूमिसे वाहर निकल गये।। ४०५-४८१।। इसके बाद कंसकी आज्ञासे कृष्णके सेवक, ऋहंकारी तथा महोंका वेष धारण करनेवाले अनेक गोपाल बालक अपनी भुजाओंको ठोकते हुए रङ्गभूमिमें उतरे। उस समय कानोंको आनिन्दत करनेवाले बाजोंकी चक्कत व्विन हो रही थी और उसीके श्रनुसार वे सब श्रपने पैर रखते उठाते थे, ऊँचे उठे हुए श्रपने दोनों कन्धोंसे वे कुछ गर्बिष्ठ हो रहे थे, कभी दाहिनी भ्रकृटि चलाते थे तो कभी बांई। बीच-बीचमें भयंकर गर्जना कर उठते थे, वे कभी आगे जाकर पीछे लौट जाते थे, कभी आगे चकर लगाते थे, कभी थिरकते हुए चलते थे. कभी उछल पड़ते थे और कभी एक ही स्थान पर निश्चल खड़े रह जाते थे। इस तरह साफ-साफ दिखनेवाले अनेक पैतरोंसे नेत्रोंको अच्छे लगनेवाल वे मह रङ्गभूभिको अलंकत कर खड़े थे। उनके साथ ही रङ्गभूमिको घेर कर चाण्र आदि कंसके प्रमुख मह भी खड़े हुए थे। कंसके वे मह

१ नियम—ल०। २ भीषणः ल०। १ कुटुम्बप्रकरीकृतः ल०। ४ महीशोऽपि ल०। ५ कमचेप-ग०। ६ शतावर्तनैः ल०। ७ स्फुटम् ल०।

<sup>९</sup>मोद्दताः कंसमझाश्च चाण्रप्रमुखास्तथा । रङ्गाभ्याशं समाक्रम्य विक्रमैकरसाः स्थिताः ॥ ४८६ ॥ शाद्रुलविक्रीडितम्

मध्येरक्रमुदाराचिराविसरो वीरोरुमञ्जाप्रणीः

प्रागेव प्रतिमञ्जयुद्धविजयं प्राप्येव दीप्रधृतिः।

भास्वन्तन्न दिवोऽवर्तार्णमधुना योद् गर्त मह्नताम्

जेष्यामीति विवृद्धविक्रमरसः सम्भावयन्स स्वयम् ॥ ४८७ ॥

#### मालिनी

धनधूतपरिधानो बद्धकेशो विकृषेः

सहजमसृणगात्रश्चित्तवृत्तिप्रवीणः ।

सततकृतनियोगाद्गोपमहौरमहा-

रविकलजयलम्भः सर्वसम्भावितीजाः ॥ ४८८ ॥

स्थिरचरणविवेशो वज्रसारास्थिबन्धो

भुजपरिचविधायां मुच्टिसंमाय्यमध्यः।

काउनपृथुलवक्षाः स्थूलर्नालादितुङ्ग-

क्षिगुणितनिजमूतिर्दर्पसपाद्रशक्ष्यः ॥ ४८९ ॥

आंलतचलितनेत्रां निष्टराबद्धमुण्टिः

परिणतकरणीयां मंश्च सञ्चारदक्षः ।

भृशमशनिरिवोम्रा नन्द्रसृतः स्थितः सन्

भयमवहदस्द्रां प्रेतनाथस्य चोर्चः ॥ ४५० ॥

#### वसन्ततिलका

रूपीव शौर्यमिखलं मिलितं वलं वा

रंहः समस्तमपि संहतिमीयिवद्वा ।

**त्र्यहंकारसे भरं हुए थे त्र्योर ऐसे जान पड़ते थे मानो**ं वीर रसके व्यवतार ही हों ॥ ४⊏२~४⊏६ ॥ उस समय रङ्गभूमिमें खड़े हुए कृष्ण बहुत भले जान पड़ते थे, उनके चित्तका विस्तार अत्यन्त उदार था, वे बड़े-बड़े वीर पहलवानोंमें अप्रेसर थे. उनकी कान्ति ऐसी दमक रही थी मानो उन्होंने पहले ही प्रतिमल्लके युद्धमें विजय प्राप्त कर ली हो, उनका पराक्रम रूपी रम उत्तरीचर बढ़ रहा था और उन्हें ऐसा उत्साह था कि यदि इस समय महका रूप घर कर मूर्य भी आकाशसे नीचे उतर त्राव तो उसे भी जीत ॡँगा ।। ४८७ ।। उस समय उनके वत्त बहुन कड़े वँधे थे, बाल बँधे थे, डाँढ़ी मूँछ थी ही नहीं, शरीर स्वभावसे ही चिकना था, व गोप महोंके साथ अमहोंकी तरह सदा युद्धका अभ्यास करते श्रौर पूर्ण विजय प्राप्त करते थे, श्रौर उनके पराक्रमकी सब सराहना करते थे। । ४८८ ॥ उनके चरणोंका रखना स्थिर होता था, उनकी हिंडुयोंका गठन वस्रके सारके समान सुदृद् था, उनकी सुजाएँ श्चर्गलके समान लम्बी तथा मजबूत थीं, उनकी कमर मुहीमें समानेके योग्य थी, वक्षःस्थल श्रात्यन्त कठोर तथा चौड़ा था, वे बड़े भारी नीलगिरिके समान थे, उनका शरीर सरव, रज झौर तम इन तीन गुणोंकी माना मूर्ति था श्रीर गर्वके संचारसे कोई उनकी श्रोर आँख उठाकर भी नहीं देख सकता था।। ४८६।। उनके चमकीले नेत्र चक्चल हो रहे थे, वे वड़ी मजबूत मुद्धी बाँधे थे, उनकी इन्द्रियोंका समूह पूर्ण परिपक्क था, वे शीघ्र गमन करनेमें दक्त थे, और वक्रके समान श्रास्यन्त उप्र थे, इस प्रकार युद्ध-भूमिमें खंड हुए नन्द गोपके पुत्र श्रीकृष्ण यमराजके लिए भी असहनीय भारी भय उत्पन्न कर रहे थे।। ४६०।। वे श्रीकृष्ण ऐसे जान पड़ते थे माना समस्त शूरवीरता ही कृप धरकर आ गई

सिंहाकृतिः सं सहसा कृतसिंहनादो

रङ्गाद्रुङ्घत नभोऽङ्गणमङ्गणं वा ॥ ४९१ ॥

भापत्य खादशनिवञ्जवमात्मपाद-

पाताभिघातचिलताचलसन्धिबन्धः ।

बस्गन्मुहुः परिसरस्त्रविजृम्भमाणः

सिन्दूररञ्जितभुजौ चलयबुदग्रौ ॥ ४९२ ॥

कुद्धः कटीद्वितयपार्श्वविक्रम्बिपीत-

वको नियुद्कुशलं प्रतिमहामुप्रम् ।

चाणूरमद्गिशिखरोजनमापतन्त-

भासाच सिंहवदिभं सहसा बभासे ॥ ४९३॥

## शार्वविकीडितम्

रष्ट्रेन रुधिरोद्गमोग्रनयनो योखुं स्वयं महातां

सम्प्राप्यापतदुग्रसेनतनयो जन्मान्तरद्वेपतः ।

तं व्योनि भ्रमयन्करेण चरणे संगृद्ध वाल्पाण्डजं

भूमौ नेतुमुपान्तमन्तकविभाः कृष्णः समास्फालयत् ॥ ४९४ ॥

आपेतुर्नभसस्तदा सुमनसी देवानकेर्देध्वने

स्वारावो वसुदेवसैन्यजलघौ प्रक्षोभणादुव्गतः।

सीरी बीरवरी विरुद्धनृपतीनाकम्य रह्ने स्थितः

स्वीकृत्याप्रतिमहामासविजयं शौयोंजितं स्वानुजम् ॥ ४९५ ॥

अतुलबलमलङ्गयारातिमत्तेभघाता—

त्कुपितहरिसमानं माननीयापदानम् ।

सपदि समुपयाता वन्दिभिर्वन्द्यमानं

जनितसकलरागं तं हरिं वीरलक्ष्मी: ॥ ४९६ ॥

थी, ऋथवा समस्त बल आकर इकट्ठा हुआ था, अथवा समस्त बल एकत्रित हो गया था, सिंह जैसी आकृतिको धारण करनेवाले उन्होंने सिंहनाद किया और रङ्गभूमिसे उछल कर आकाश रूपी आंगनको लाँघ दिया मानो घरका आंगन ही लाँघ दिया हो।। ४६१।। फिर आकाशसे वल्लको भाँति पृथिवी पर आयो, उन्होंने अपने पेर पटकनेकी चांटसे पर्वतोंके सन्धि-बन्धनको शिथिल कर दिया, वे बराबर गर्जने लगे, इधर-उधर दौड़ने लगे और सिन्दूरसे रंगी अपनी दोनों भुजाओंको चलाने लगे।।४६२॥ उस समय वे अत्यन्त कुपित थे, उनकी कमरके दोनों और पीत बस्न वँधा हुआ था, और जिस प्रकार सिंह हाथीको मार कर सुशोभित होता है उसी प्रकार वे बाहु-युद्धमें कुराल, अतिशय दुष्ट और पहाइकी शिखरके समान ऊँचे प्रतिद्वन्दी चाणूर महको सहसा मार कर सुशोभित हो रहे थे।।४६३॥ यह देख, खूनके निकलनेके-से जिसके नेत्र अत्यन्त भयंकर हो रहे हैं ऐसा कंस स्वयंजन्मान्तरके द्वेषके कारण मह बन कर युद्धके लिए रंगभूमिमें आ कूदा, श्रीकृष्णने हाथसे उसके पेर पकड़ कर छोटेसे पत्तीकी तरह पहले तो उसे आकाशमें घुमाया और फिर यमराजके पास भेजनेके लिए जमीन पर पछाड़ दिया।। ४६४॥ उसी समय आकाशमें फूल बरसने लगे, देवोंके नगाड़ोंने जोरदार शब्द किया, बसुदेककी सेनामें क्षांभके कारण बहुत कलकल होने लगा, और वीर शिरोमणि बलदेव, पराक्रमसे सुशोभित, विजयी तथा शत्रु रहित छोटे भाई कृष्णको आगे कर विरुद्ध राजाओं पर आक्रमण करते हुए रङ्गभूभिमें जा ढटे॥ ४६५॥ जिनका वल अतुल्य है, जो अलङ्कनीय शत्रु रूपी

१-माइत्य ल०। २ माननीयावदानम्।

### महापुराखे उत्तरपुराणंम्

#### वसन्ततिलका

दूतीय मे श्रितवती वरवीरलक्ष्मी— रेतस्य दक्षिणभुजं विजयैकगेहम् । प्रासं पतिं चिरतरादिति तं कटाक्षै— रेक्षिष्ट रागतरलैभैरतार्थलक्ष्मीः ॥ ४९७ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमिस्वामिचरिते कृष्णविजयो नाम सप्ततितमं पर्व ॥ ७० ॥

-+0:88:04-

मत्त हाथियोंके घातसे कुपित सिंहके समान हैं, जिनका पराक्रम माननीय हैं, बन्दीगण जिनकी स्तुति कर रहे हैं श्रौर जिन्होंने सब लोगोंको हर्ष उत्पन्न किया है एसे श्रीकृष्णके समीप वीरलक्ष्मी सहसा ही पहुँच गई।। ४६६।। मेरी दृतींके समान श्रेष्ठ वीरलक्ष्मी इनकी विजयी दाहिनी भुजाको श्राप्त कर चुकी है, इसलिए आधे भरत चेन्नकी लक्ष्मी भी चिरकालसे प्राप्त हुए उन श्रीकृष्ण रूपी पतिको रागके द्वारा चक्कल कटाक्षोंसे देख रही थी।। ४६७।।

इस प्रकार ऋषिप्रणीत भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीन, त्रिषष्टिलश्रण महापुराण संप्रहके त्र्यन्तर्गन नेमिनाथ स्वामीके चरितमें श्रीकृष्णकी विजयका वर्णन करनेवाला सत्तरवाँ पर्व समाप्त हुन्ना ॥ ७०॥



# एकसप्ततितमं पर्व

अथ कंसवधूमुक्छोचनाम्भःप्रपायिनः । 'भूभूक्हात्समुत्पन्नाः समन्तादुत्सवाहुराः ॥ १ ॥ वसुदेवमहीशस्य किछैप कृतिनः सुतः । वजे कंसभयाद वृद्धि श्रूरः प्रच्छन्नमासवान् ॥ २ ॥ वृद्धिरस्य स्वपक्षस्य वृद्धये नैव केवछम् । जगतश्च तुषारांभोरिव वृद्धिश्वता क्रमात् ॥ ३ ॥ वृद्धिमिष्ट्रयमानस्य पौरतहेशवासिभिः । विपाशितोप्रमेनाख्यमहीशस्य महात्मनः ॥ ४ ॥ विसर्जितवतो नन्दगोपांश्चापूज्य सद्धनैः । प्रविश्य बन्धुभिः सङ्कतस्य शौर्यपुरं हरेः ॥ '१ ॥ काछे सुखेन यात्येवं देवी जीवद्यशास्ततः । दुः खिता मरणात्पत्युर्जरासन्धमुपेत्य सा ॥ ६ ॥ तत्र प्रवृत्तवृत्वान्त्रमशेषं तमबूबुधत् । श्रुत्वाऽसौ च ह्या पुत्रानदिश्चद्याद्वान् प्रति ॥ ७ ॥ तेऽपि सन्नाह्य सैन्यं स्वं गत्वा युध्वा रणाङ्गणे । भङ्गमापन्नके वापुर्देवं वैमुख्यमीयुषि ॥ ८ ॥ प्राहिणोत्स पुनः कोपात्तन्त्रमपराजितम् । मत्वैवान्वर्थनामानं तद्दिषामन्तकोपमम् ॥ ९ ॥ श्रातत्रयं असपट्चत्वादिशत्सोऽपि महावलः । चिरं विधाय युद्धानां विपुण्योऽभूत्पराङ्मुखः ॥ १० ॥ पुनः पितृनिदेशेन प्रस्थानमकृतोद्यमी । यादवानुद्धरामीति तुक्कालयवनाभिधः ॥ ११ ॥ यादवाश्च तदायानमाकण्यांगामिवेदिनः । जहुः शौर्यपुरं हास्तिनाद्धयं मधुरामिष ॥ १२ ॥ मार्गे स्थितां सदा यादवेशिनां कुलदेवताम् । विविधेन्धनसंवृद्धज्वालमुत्थाप्य पावकम् ॥ १३ ॥ सत्वृद्धाकृतिं वीक्ष्य तां कालयवनो युवा । किमेतदिति पप्रच्छ साप्याह श्रुणु भूपते ॥ १४ ॥

अथानन्तर-कंसकी स्त्रियों द्वारा छोड़े हुए अश्रुजलका पान कर पृथ्वी रूपी वृत्तसे चारों ओर उत्सव रूपी, अङ्कर प्रकट होने लगे ।। १ ।। 'यह शूरवीर, पुण्यात्मा वसुदेव राजाका पुत्र हैं, कंसके भयसे छिप कर व्रजमें वृद्धिको प्राप्त हा रहा था, अनुक्रमसे हानेवाली वृद्धि, न केवल इनके पक्षकी ही वृद्धिके लिए हैं अपितु चन्द्रमाके समान समस्त संसारकी वृद्धिके लिए हैं। इस प्रकार नगरवासी तथा देशवासी लोग जिनकी स्तुति करते थे, जिन्होंने राजा उग्रसेनको बन्धन-मुक्त कर दिया था. जो महास्मा थे, जिन्होंने उत्तम धनके द्वारा नन्द आदि गोपालोंकी पूजा कर उन्हें विदा किया था, श्रीर जो भाई-वन्धुश्रोंके साथ मिलकर शोर्यपुर नगरमें प्रविष्ट हुए थे ऐसे श्रीकृष्णका समय सुखसे बीत रहा था कि एक दिन कंसकी रानी जीवचशा पितकी मृत्युसे दुःखी होकर जरासंघके पास गई। उसने मधुरापुरीमें जो वृत्तान्त हुआ था वह सब जरासन्धको बतला दिया ॥ २-६ ॥ उस वृत्तान्तको सुनकर जरासंधने कोधवश पुत्रोंको यादवोंके प्रति चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी।। ७।। वे पुत्र श्चपनी सेना सजाकर गये और युद्धके आंगनमें पराजित हो गये सो ठीक ही है क्योंकि भाग्यके प्रतिकूल होनेपर कीन पराजयका प्राप्त नहीं होते ? ।। प्राप्त अवकी बार जरासंघने कुपित होकर अपना श्रपराजित नामका पुत्र भेजा क्योंकि वह उसे सार्थक नामवाला तथा शत्रुओंके लिए यमराजके समान समकता था ॥ ६ ॥ बड़ी भारी सेना लेकर अपराजित गया और चिरकाल तक उसने तीन-सौ छयालीस बार युद्ध किया परन्तु पुण्य क्षीण हो जानेसे उसे भी पराङ्मुख होना पड़ा ॥ १०॥ तदनन्तर 'मैं पिताकी आज्ञासे यादवोंको अवश्य जीतूँगा। ऐसा संकल्प कर उसके उद्यमी कालयवन नामक पुत्रने प्रस्थान किया।। ११।। कालयवनकी आज्ञा मुनकर अपशोची यादवोंने शौर्यपुर इस्तिन।पुर और मथुरा तीनों ही स्थान छोड़ दिये।। १२।। कालयवन उनका पीछा कर रहा था. तब यादवोंकी कुल-देवता बहुत-सा ईन्धन इकट्टा कर तथा ऊँची लीवाली श्रमि जलाकर और स्वयं एक बुढ़ियाका रूप बना कर मार्गमें बैठ गई। उसे देख कर युवा कालयवनने उससे पूछा कि यह

१ भूभुदहः स॰ । २ त्रायुदैवे ख॰, ग॰ । ३ सपट्चत्वारिशं ग॰ । च षट्बत्वारिशत् स॰ ।

श्रस्तिञ्चालाकरालाभी सर्वेऽपि मम सूनवः । भयेन भवतोऽभूवन् व्यसवो याद्वैः सह ॥ १५ ॥ इति तद्वचनात्सोऽपि मञ्जयात्किल शत्रवः । प्राविशन्मत्प्रतापाञ्चश्रक्षाणि वाञ्चश्रक्षणिम् ॥ १६ ॥ इति प्रतिनिष्ट्रत्याञ्च मिथ्यागर्वं समुद्रहन् । जगाम पितुरभ्याशं धिगनीक्षितचेष्टितम् ॥ १० ॥ "इतो जलनिषेत्तारे वले यादवभूभुजाम् । निविष्टवित निर्मापयितुं स्थानीयमात्मनः ॥ १८ ॥ अध्योपवासमादाय विधिमन्त्रपुरस्तरम् । कंसारिः श्रुद्धभावेन दर्भश्चयातलं गतः ॥ १९ ॥ अध्यकृतिघरं देवं मामारुद्ध पयोनिषेः । गच्छतस्ते भवेन्मप्ये पुरं द्वादश्चयोजनम् ॥ २० ॥ इत्युक्तो नैगमाक्येन सुरेण मधुस्दनः । चक्रे तथैव निश्चित्य सति पुण्ये न कः सखा ॥ २१ ॥ प्राप्तवेगोद्धतौ तस्मिन्नारूद्धे तुरगद्विषा । हये धावित निर्द्धन्द्धं निश्चलकर्णचामरे ॥ २२ ॥ द्वाधामेदमयाद्वाधिर्भयादिव हरेरयात् । भेद्यो भीशक्तिश्चवतेन सङ्घातोऽपि जलात्मनाम् ॥ २३ ॥ इत्याज्ञत्या तदा तत्र निर्धाशो विधिवधितम् । सहस्तकूटं न्याभासि भास्वद्रत्नमयं महत् ॥ २४ ॥ कृत्वा जिनगृहं " पूर्व मङ्गलाम्ब मङ्गलम् । वप्रप्राकारपरिखागोपुराष्टालकादिभिः ॥ २५ ॥ राजमानां हरेः पुण्यात्तीर्थेशस्य च सम्भवात् । निर्ममे नगरीं रम्यां सारपुण्यसमन्वताम् ॥ २६ ॥ सरित्यतिमहावीचीभुजालिङ्गितगोपुराम् । दीप्त्या १ द्वारवितीसञ्जां इसन्तीं वामरीं पुरीम् ॥ २७ ॥ सपिता साप्रजो विष्णुस्तां प्रविश्य यथामुखम् । लक्ष्मीकटाक्षसंवीक्ष्यस्तस्थवान्यादवैः सह ॥ २८ ॥ अथातो भुवनाधिशे जयन्तादागमिष्वति । विमानादहिमन्देऽम् महीं मासीः षद्धिन्मतैः ॥ २९ ॥

क्या है ? उत्तरमें बुढ़िया कहने लगी कि है राजन ! सुन, आपके भयसे मेरे सब पुत्र बादवोंके साथ-साथ इस ज्वालात्र्योंसे भयंकर ऋग्निमें गिरकर मर गये हैं।। १३-१५।। बुढ़ियाके वचन सुनकर काल-यवन कहने लगा कि अहो, मेरे भयसे समस्त शत्रु मेरी प्रतापाग्निके समान इस अग्निमें प्रविष्ट हो गये हैं।। १६।। एसा विचार कर वह शीघ्र ही लींट पड़ा और मूठा अहंकार धारण करता हुआ पिताके पास पहुँच गया। त्राचार्य कहते हैं कि इस बिना विचारी चेष्टाको धिकार है।। १७॥ इधर चलते-चलते यादवोंकी सेना अपना स्थान बनानेके लिए समुद्रके किनारे ठहर गई।। १८।। वहाँ कृष्णने शुद्ध भावोंसे दर्भके आसन पर बैठकर विधि-पूर्वक मन्त्रका जाप करते हुए अष्टोपचास का नियम लिया। उसी समय नैगम नामके देवने कहा कि मैं घांडाका रूप रखकर अ।ऊँगा सो मुभपर सवार होकर तुम समुद्रके भीतर बारह योजन तक चले जाना। वहाँ तुम्हारे लिए नगर यन जायगा। नैगम देवकी बात सुन कर श्रीकृष्णने निश्चयानुसार वैसा ही किया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके रहते हुए कौन मित्र नहीं हो जाता १॥ १६-२१॥ जो प्राप्त हुए बेगसे उद्धत है, जिसपर श्रीकृष्ण बैठे हुए हैं, श्रीर जिसके कानोंके चमर निश्चल हैं ऐसा घोड़ा जब दौड़ने लगा तब मानो श्रीकृष्णके भयसे ही समुद्र दो भेदोंको प्राप्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धि श्रौर शक्तिसे युक्त मनुष्योंके द्वारा जलका (पक्षमें मूर्ख लोगोंका) समृह भेदको प्राप्त हो ही जाता है।। २२-२३।। उसी समय वहाँ श्रीकृष्ण तथा होनहार नेमिनाथ तीर्थंकरके पुण्यसे इन्द्रकी आज्ञा पाकर कुबेरने एक सुन्दर नगरीकी रचना की। जिसमें सबसे पहले उसने विधिपूर्वक मंगलोंका मांगलिक स्थान श्रौर एक हजार शिखरोंसे सुशोभित देदीप्यमान एक बड़ा जिनमन्दिर बनाया फिर वप्र, कोट, परिखा, गोपुर तथा अट्टालिका श्रादिसे सुशोभित, पुण्यात्मा जीवोंसे युक्त मनोहर नगरी बनाई। समुद्र अपनी बड़ी-बड़ी तरङ्ग रूपी भुजाओंसे उस नगरीके गोपुरका आलिङ्गन करता था. वह नगरी अपनी दीमिसे देवपुरीकी हँसी करती थी श्रीर द्वारावती उसका नाम था ॥ २४-२७ ॥ जिन्हें लदमी कटाच उठा कर देख रही है ऐसे श्रीकृष्णने पिता बसुदेव तथा बड़े भाई बलदेवके साथ उस नगरीमें प्रवेश किया ऋौर यादवोंके साथ सुखसे रहने लगे।। २८॥

श्रथानन्तर—जो श्रागे चल कर तीन लोकका स्थामी होनेवाला है ऐसा श्रहमिन्द्रका जीव

१ ततो ख॰। २ जिनालयं स॰। ३ द्वारावर्ती स०।

राजः काश्यपगोत्रस्य हरिवंशशिखामणेः । समुद्रविजयाख्यस्य शिवदेवी मनोरमा ॥ ३० ॥ देवतोपास्यमानाङ् विवेसुधाराभिनन्दिता । वण्मासावसितौ मासे कार्तिके छुक्रपक्षगे ॥ ३१ ॥ पण्ट्यामयोत्तराषांढे निशान्ते स्वममालिकाम् । आलोकतानुवक्त्राञ्जं प्रविष्टञ्च गजाधिपम् ॥ ३२ ॥ ततो वन्दिवचोयामभेरीध्वनिविबोधिता । कृतमङ्गलसुस्नाना धनपुण्यप्रसाधना ॥ ३३ ॥ उपचारवद्भयेत्य नृपमर्थासने स्थिता । स्वदृष्टस्वमसाफल्य मन्वयुक्त रेश्रुतागमम् ॥ ३४ ॥ सङ्गल्य्य नरेन्द्रोऽपि फलं तेषामभापत । त्वद्रभे विश्वलोकेशोऽवर्ताणं दित सूक्ष्मधीः ॥ ३५ ॥ श्रुत्वा तदैव तं अल्ब्यवतीवानुषद्ध्यसो । ज्ञान्वा स्वचिह्नदेवेन्द्राः सम्भूयागत्य संमदात् ॥ ३६ ॥ स्वर्गावतारकल्याणमहोत्सवविधायनः । ४स्वेषां पुण्यञ्च निर्वर्यं स्वधाम समुपागमन् ॥ ३० ॥ स पुनः श्रावणे छुक्तपक्षे पष्टीदिने जिनः । ज्ञानिवतयभृत्वष्ट्योगे तुष्ट्यामजायत ॥ ३८ ॥ अश्र स्वविष्टराकम्पसमुत्पद्मावधीक्षणाः । बुद्ध्वा भगवदुत्पत्तं सौधर्भेनद्रपुरस्सराः ॥ ३९ ॥ सञ्चातसम्मदाः प्राप्य परिवेष्क्य पुरं स्थिताः । ऐरावतगजस्कन्धमारोप्य सुवनवसुम् ॥ ४० ॥ सञ्चार्यक्रित्या नीलाम्भोजदल्खुनिम् । ईश्रमीशानकल्पेशस्तातपनिवारणम् ॥ ४१ ॥ नमक्षमरवेराचनोद्धत्त्वमरीरुहम् । धनेशनिमितश्रेधामणिसोपानमार्गगः ॥ ४२ ॥ नीक्षा पर्यादमार्गेण गिर्शशेशानिद्रगते । पाण्डुकाय्यशिलाग्रस्थमणिसिहस्तासने ॥ ४३ ॥ अनादिनिधने वालमाराप्यात्रकंतजसम् । क्षारामभोधिपयः पूर्णसुवर्णकलकाराप्तैः ॥ ४४ ॥

जब छह माह बाद जयन्त विमानसे चलकर इस पृथिवीपर आनेके लिए उद्यत हुआ तब काश्यपगात्री, हरिवंशके शिखामणि राजा समुद्रविजयकी रानी शिवदेवी रत्नोंकी धारा आदिसे पूजित हुई और देवियां उसके चरणोंकी सेवा करने लगीं। छह माह समाप्त होने पर रानीने कार्तिक शुक्त पष्टीके दिन उत्तरापाड नक्त्रमें रात्रिके पिछले समय सोलह स्वा देखे और उनके बाद ही मुखकमलमें प्रवेश करता हुआ एक उत्तम हाथी भी देखा।। २६—३२॥

ट्दनन्तर-वन्दीजनोंके शब्द श्रीर प्रातःकालके समय वजनेवाली भेरियोंकी ध्वनि सुनकर जागी हुई रानी शिवदेवीने मङ्गलमय स्नान किया, पुण्य रूप बस्नाभरण धारण किये और फिर बड़ी नम्नतासे राजांके पास जाकर वह उनके अर्धासन पर बैठ गई। प्रश्लान उसने अपने देखे हुए स्वप्नोंका फल पूछा । सुद्म बुद्धिवाले राजा समुद्रविजयने भी सुने हुए आगमका विचार कर उन स्वप्नोंका फल कहा कि तुम्हारं गर्भमें तीन लोकके स्वामी तीर्थंकर अवतीर्ण हुए हैं।। ३३-३५॥ उस समय रानी शिवदेवी स्वन्नोंका फल सुनकर एसी सन्तुष्ट हुई माना उसने नीर्थंकरको प्राप्त ही कर लिया हो । उसी समय इन्द्रोंने भी अपने अपने चिह्नोंसे जान लिया । व सब बड़े हुपैसे मिलकर आये और स्वर्गावतरण कल्याण ( गर्भकल्याणक ) का महोत्सव करने लगे। उत्सव हारा पुण्योपार्जन कर व अपने-अपने स्थान पर चले गये ॥ ३६-३७॥ फिर श्रावण शुक्रा पष्टीके दिन चित्रा नक्षत्रमें ब्रह्मयागक समय तीन ज्ञानके धारक भगवानका जन्म हुन्ना ॥ ३८ ॥ तदनन्तर अपने आसन कम्पित होनेसे जिन्हें अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसे सौधर्म आदि इन्द्र हर्षित होकर आयं श्रीर नगरीको घेर कर खड़े गयं। तदनन्तर जो नील कमलके समान कान्तिके धारक हैं, ईशानेन्द्रने जिनपर छत्र लगाया है, तथा नमस्कार करते हुए चमर श्रीर वैरोचन नामके इन्द्र जिनपर चमर ढोर रहे हैं ऐसे जिनेन्द्र बालकको सोधर्मेन्द्रने वड़ी भक्तिमे उठाया श्रीर कुबेर-निर्मित तीन प्रकारकी मणिमय सीढियोंके मार्गसे चलकर उन्हें एरायत हाथीके स्कन्ध पर विराजमान किया। अब इन्द्र आकाश-मार्गसे चलकर सुमेरु पर पहुँचा बहाँ उसने सुमेरु पर्वतकी ईशान दिशामें पाण्डक शिलाके अप्रभाग पर जो अनादि-निधन मणिमय सिंहासन रक्खा है उसपर सूर्यसे भी अधिक तेजस्वी जिन-बालकको विराजमान कर दिया। वहीं उसने अनुक्रमसे हाथों हाथ लाकर इन्द्रोंके द्वारा

१ नामाली-ल॰, म॰, ग॰, घ॰। ६ शुभागमं ल॰। ३ संत्रध्यन्ती ल॰। ४ तेषां ख॰। प-मार्गतः ख॰। ६ दिम्रते ग॰, घ॰। दिम्रतं॰, ख॰। दिग्तटे ल॰। ५ पथःपूर्णेः म०।

अध्यिकसहस्रेण प्रिमेतैरमितप्रभैः । हस्ताद्धस्तं क्रमेणासराधिनाथसमितिः ॥ ४५ ॥ अभिषिच्य यथाकाममळक्कृत्य यथोचितम् । नेमि सद्धमंचक्रस्य नेमिनाम्ना तमभ्यधात् ॥ ४६ ॥ तस्मादानीय मौलीन्द्रमाननीयमहोद्दयम् । मातापित्रोः पुनर्दत्वा विधायानन्दनाटकम् ॥ ४७ ॥ विकृत्य विविधान्वाहृन् रसभाविनरन्तरम् । स्वावासमगमत्सर्वेरादिमेन्द्रः सहामरेः ॥ ४८ ॥ नमेभंगवतस्तीर्थसन्तानसमयस्थितेः । "पञ्चलक्षसमाप्रान्ते तदन्तर्गतजीवितः ॥ ४९ ॥ जिनो नेमिः समुत्पन्नः सहस्राव्दायुरन्वितः । दशचापसमुत्सेधः शस्तसंस्थानसंहतिः ॥ ५० ॥ विक्रलेकनायकाम्यर्च्यः स्वभ्यणीकृतनिर्वृतिः । तस्यौ सुलानि दिव्यानि तस्मिन्तुभवंश्चिरम् ॥ ५१ ॥ गण्डल्येवं क्षणे वास्य काले बहुतरेऽन्यदा । आस्वारिपथोधोगा नष्टदिका वणिक्सुताः ॥ ५२ ॥ प्राप्य द्वारावतीं केचित्पुण्यान्मगधवासिनः । राज्यलीलां विलोक्यात्र विभूतिम् सविस्मयाः ॥ ५३ ॥ महिन रत्नान्यादाय सारभूतानि तत्पुराद् । गत्वा राजगृहं प्राप्तचक्ररत्नं महीपतिम् ॥ ५४ ॥ स्वान्युपायनीकृत्य पुरस्कृत्य वणिक्पतिम् । ददशुः कृतसन्मानस्तानपृच्छत्प्रजेषवरः ॥ ५५ ॥ भो भवद्भिः कृतो लब्धमिदं रत्नकदम्बकम् । उदंशुभिरिवोन्मीलितेक्षणं कौतुकाविति ॥ ५६ ॥ श्रणु देव महिन्तस्मिद्रलोकितम् । पातालादेत्य वादष्टपूर्वमुर्वीमुपस्थितम् ॥ ५७ ॥ सङ्कुलीकृतसौधोरुभवनत्वादिवाम्बुधेः । फेनराशिस्तदाकारपरिणाममुपायतः ॥ ५८ ॥ अलङ्घ्यत्वात्परेः पुण्यं वापरं भरतेशितुः । नेमिन्वामिसमुत्पत्तिहेतुन्वाक्रगरोत्तमम् ॥ ५९ ॥

सौंपे हुए एवं और सागरके जलसे भरे, सुवर्णमय एक हजार आठ देवीप्यमान कलशोंके द्वारा उनका अभिषेक किया, उन्हें इच्छानुसार यथायांग्य आभूषण पहिनाये और ये समीचीन धर्मरूपी चक्रकी नेमि हैं - चक्रधारा हैं इसलिए उन्हें नेमि नाममें सम्बोधित किया। फिर सीधर्मेन्द्रने मुकुट-बद्ध इन्ट्रोंके द्वारा माननीय महाभ्यदयके धारक भगवानको मुमेरु पर्वतसे लाकर माता-पिताको सौंपा. विकिया द्वारा अनेक मुजाएँ बनाकर रस और भावसे भरा हुआ आनन्द नामका नाटक किया श्रीर यह सब करनेके बाद वह समस्त देवोंके साथ अपने स्थान पर चला गया।। ३६-४८॥ भगवान निमनाथकी नीर्थपरम्पराके बाद पाँच लाख वर्ष बीत जानेपर नेमि जिनेन्द्र उत्पन्न हुए थे. उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी, उनकी आयु एक हजार वर्षकी थी, शरीर दश धनुप कँचा था, उनके संस्थान श्रीर संहनन उत्तम थे, तीनों लोकोंके इन्द्र उनकी पूजा करते थे, श्रीर मोक्ष उनके समीप था। इस प्रकार वे दिव्य मुखोंका अनुभव करते हुए चिरकाल तक द्वारावतीमें रहे ॥ ४६-५१ ॥ इस तरह सुखोपभोग करते हुए उनका बहुत भारी समय एक क्षणके समान बीत गया । किसी एक दिन मगध देशके रहनेवाले ऐसे कितने ही वैश्य पुत्र, जो कि जलमार्गसे व्यापार करते थे. पुण्योदयसे मार्ग भूल कर द्वारावती नगरीमं आ पहुँचे। वहाँकी राजलीला और विभूति देखकर ऋार्ख्यमें पड़ गये। वहाँ जाकर उन्होंने बहुतसे श्रेष्ठ रत्न खरीदे। तदनन्तर राजगृह नगर जाकर उन वैश्य-पुत्रोंने अपने सेठको आगे किया और उन रत्नोंको भेंट देकर चकरत्नके धारक राजा जरासन्धके दर्शन किये। राजा जरासन्धने उन सबका सन्मान कर उनसे पूछा कि 'ऋहां वैश्य-पत्रो ! आप लोगोंने यह रत्नोंका समृह कहाँसे प्राप्त किया है ? यह अपनी उठती हुई किरणोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो कौतुकवश इसने नेत्र ही खोल रक्ष्ये हों।। पर-पद ॥ उत्तरमें वे वैश्य-पुत्र कहने लगे कि हे राजन ! सुनिये, हमलोगोंने एक बड़ा आश्चर्य देखा है और ऐसा आश्चर्य. जिसे कि पहले कभी नहीं देखा है। समुद्रके बीचमें एक द्वारावती नगरी है जो ऐसी जान पड़ती है मानो पातालसे ही निकल कर पृथिवी पर आई हो । वहाँ चूनासे पुते हुए बड़े-बड़े भवन सघनतासे विद्यमान हैं जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्रके फेनका समूह ही नगरीके आकार परिणत हो गया हो। यह शत्रुत्रोंके द्वारा अलङ्कनीय है अतः ऐसी जान पड़ती है मानो भरत चक्रवर्तीका दूसरा पुण्य ही हो । भगवान नेमिनाथकी उत्पत्तिका कारण होनेसे वह नगरी सब नगरियोंमें उत्तम है,

१ पञ्चलद्धाः समाः ल०। २ विलोक्यावविभूतिं ल०।

असंहतम १ नासेच्यमधिभिर्वीतगौरवम् । शरदब्दकुलं तिष्ठत्युपर्येतन्ममेति वा ॥ ६० ॥ सौधामान्दोलितालोलपताकाबहुबाहुभिः । निराचिकीर्षुः संहुर्षाद्द्रमञ्ज्यथोच्छ्तम् ॥ ६१ ॥ पराच्यंभूरि २ रत्नत्वात्कृष्णतेजांविराजनात् । सदा गम्भीरशब्दत्वादम्भोधिजलसिक्षभम् ॥ ६२ ॥ नवयोजनिक्तारं दैर्घ्यद्वादशयोजनम् । पुरं द्वारावती नाम यादवानां पयोनिष्धः ॥ ६३ ॥ मध्यं प्रवर्तते तस्मादेतद्रककदम्बकम् । लब्धमस्माभिरित्येवमृष्ठ्वंस्तेऽपि भूपतिः ॥ ६४ ॥ भ्रुत्वा तद्वचनं अकोधेनान्धीभृतोप्रवीक्षणः । जरासन्धो धियाप्यन्धो दपी दैवातिसन्धितः ॥ ६५ ॥ भ्रुत्वा तद्वचनं अकोधेनान्धीभृतोप्रवीक्षणः । जरासन्धो धियाप्यन्धो दपी दैवातिसन्धितः ॥ ६५ ॥ वचालाकालकालान्तचिलतात्मबलाम्बुधिः । कर्नुं यादवलोकस्य विलयं वाविलम्बतम् ॥ ६६ ॥ नारदस्तत्तदा ज्ञात्वा निर्हेतुसमरप्रियः । हिं सत्वरमभ्येत्य तिह्वारं न्यवेदयत् ॥ ६७ ॥ श्रुत्वा शार्क्वधरः शृत्रसमुत्थानमनाकुलम् । कुमारं नेमिमभ्येत्य प्रशाधि त्विमदं पुरः ॥ ६८ ॥ श्रुत्वा शार्क्वधरः शृत्रसमुत्थानमनाकुलम् । कुमारं नेमिमभ्येत्य प्रशाधि त्विमदं पुरः ॥ ६८ ॥ विजिगीपुः किलाबाभूत्प्रत्यस्माग्मगधाधिपः । भनिज्ञ तमहं जीर्णे दुमं वा घुणभक्षितम् ॥ ६९ ॥ तृर्णं भवत्यभावेनगत्वेत्यवद्वृत्तितम् । प्रसन्धवेतास्तव्यृत्वा सस्मितो मधुरेक्षणः ॥ ७० ॥ सावधिविजयं तेन विनिश्चित्य विरोधिनाम् । स्कुरहन्तरुचिविष्णं नेमिरोमित्यभापत् ॥ ७९ ॥ स्मताधैः स्वं जयं सोऽपि निश्चिचाय जगन्त्रभोः । जैनो वादीव पक्षाधैरेकलक्षणमूणणैः ॥ ७२ ॥

कोई भी उसका विघात नहीं कर सकता है, वह याचकोंसे रहित है, यह उसके महलों पर बहुत-सी पनाकाएँ फहराती रहती हैं जिससे ऐसा जान पड़ता है कि 'यह गौरव रहित शरद ऋतुके बादलोंका समृह मेरे अपर रहता हैं इस इंप्यांके कारण ही वह माना महलोंके अप्रभाग पर फहराती हुई चक्रल पताकाओं रूपी बहुत-सी भुजाओंसे आकाशमं ऊँचाई पर स्थित शरद ऋतुके बादलोंको वहाँसे दर हटा रही हो। वह नगरी ठीक समुद्रके जलके समान है क्योंकि जिस प्रकार समुद्रके जलमें बहुतमे रत्न रहते हैं उसी प्रकार उस नगरीमें भी बहुतसे रत्न विद्यमान हैं, जिस प्रकार समुद्रका जल कृष्ण तेज अर्थान् काले वर्णसे सुशोभित रहता है उसी प्रकार वह नगरी भी कृष्ण तेज त्र्यथान् वसुदेवकं पुत्र श्री कृष्णकं प्रतापसे सुशोभित है, त्र्यौर जिस प्रकार समुद्रकं जलमें सदा गम्भीर शब्द होता रहता है उसी प्रकार उस नगरीमें भी सदा गम्भीर शब्द होता रहता है। वह नौ योजन चौड़ी तथा बारह योजन लम्बी है, समुद्रके बीचमें है तथा यादवोंकी नगरी कहलाती है। हम लागोंने ये रहन वहीं प्राप्त किये हैंं ऐसा वैश्य-पुत्रोंने कहा।। ५७-६४।। जब दैवसे छले गये श्रदङ्कारी जरासन्धने वैश्य-पुत्रोंके उक्त वचन सुने तो वह कोधसे श्रन्धा हो गया, उसकी दृष्टि भयङ्कर हो गई, यही नहीं, बुद्धिसे भी श्रन्था हो गया।। ६५।। जिसकी सेना, श्रसमयमें प्रकट हुए प्रलयकालके लहराते समुद्रके समान चक्कल है ऐसा वह जरासन्ध यादव लागोंका शीव ही नाश करनेके लिए तत्काल चल पड़ा।। ६६।। विना कारण ही युद्धसे प्रेम रखनेवाले नारदर्जीको जब इस बातका पता चला तो उन्होंने शीघ्र ही जाकर श्रीकृष्णसे जरासन्धके कोपका समाचार कह दिया ।। ६७ ।। 'शत्रु चढ़कर त्रा रहा है' यह समाचार सुनकर श्रीकृष्णको कुछ भी त्राकुलता नहीं हुई । उन्होंने नेमिक्रमारके पास जाकर कहा कि स्राप इस नगरकी रक्ता कीजिए। सुना है कि मगधका राजा जरासन्य हम लोगोंको जीनना चाहता है सो मैं उसे आपके प्रभावसे घुणके द्वारा खाये हुए जीर्ण वृक्षके समान शीघ्र ही नष्ट किये देता हूं। श्रीकृष्णके वीरता पूर्ण वचन सुनकर जिनका चित्त प्रसन्नतासे भर गया है जो कुछ-कुछ मुसकरा रहे हैं श्रीर जिनके नेत्र मधुरतासे श्रीत-प्रीत हैं ऐसे भगवान नेमिनाथको अवधिक्कान था अतः उन्होंने निश्चय कर लिया कि विरोधियोंके ऊपर हम लोगोंकी विजय निश्चित रहेगी। उन्होंने दाँतोंकी देदीप्यमान कान्तिको प्रकट करते हुए 'श्रोम्' शब्द कह दिया अर्थात् द्वारावतीका शासन स्वीकृत कर लिया। जिस प्रकार जैनवादी अन्यथा-नुपपत्ति। रूप लज्ञणसे सुशोभित पक्ष आदिके द्वारा ही अपनी जयका निश्चय कर लेता है उसी प्रकार श्रीकृष्णने भी नेमिनाथ भगवान्की मुसकान आदिसे ही अपनी विजयका निश्चय कर लिया था ॥ ६८-७२ ॥

१ श्रसंहतत्तद्ना-ल०(१)। २ भूमि-ल०। ३ क्रोबादन्बीभृतो ल०।

अथ शत्रुन् समुज्जेतुं जयेन विजयेन च । सारणेनाङ्गदास्येन दवाह्वेनोद्धवेन च ॥ ७३ ॥ सुमुखाक्षरपद्मेश्व जराख्येन सुद्दष्टिना । पाण्डवैः पञ्चभिः सत्यकेनाथ द्रपदेन च ॥ ७४ ॥ यादवैः सविराटाल्यैरप्रमेथैर्महाबलैः । धष्टार्जुनोऽप्रसेनाभ्यां चमरेण रणेष्युना ॥ ७५ ॥ बिदुरेण नृपैरन्यैश्वान्वितौ बलकेशवौ । सञ्चदावुद्धतौ योद् कुरुक्षेत्रमुपागतौ ॥ ७६ ॥ जरासन्धोऽपि युद्धेच्छुर्भांष्मेणाविष्कृतोष्मणा । सद्दोणेन सकर्णेन साधत्थामेन रुग्मिणा ॥ ७७ ॥ शल्येन मुषसेनेन क्रुपेण क्रुपवर्मणा । रुदिरंणेन्द्रसेनेन जयद्रथमहीभृता ॥ ७८ ॥ हेमप्रभेण भूभर्त्रा दुर्योधनधरेशिना । दुश्शासनेन दुर्भर्षणेन दुर्धर्षणेन च ॥ ७९ ॥ दुर्जयेन कलिङ्गेशा भगदत्तेन भूभुजा । परैश्च भृतिभूपालैराजगाम स केशवम् ॥ ८० ॥ तदा हरिबले युद्धदुन्दुभिष्वनिरुचरन् । ग्रुरचेतो रसो वासः कौसुम्भो बान्वरक्षयत ॥ ८१ ॥ तदाकण्यं नृपाः केचित्यूजयन्ति सम देवताः । अहिसादिव्रतान्यन्ये जगृहुर्गुरुसिबधौ ॥ ८२ ॥ परे निस्तारकेष्वर्धान्वितरन्ति स्म सात्त्विकाः । 'आमुञ्जत तनुत्राणं गृह्णीतासिलतां शिताम् ॥ ८३ ॥ आरोपयत चापौघान सञ्चद्धन्तं गजाप्रिमाः ? । हरयां नद्धपर्याणाः क्रियन्तामधिकारिषु ॥ ८४ ॥ समर्पन्तां कलत्राणि युज्यन्तां वाजिभी रथाः । भोगोपभोगवस्तृनि भुज्यन्तामनिवारितम् ॥ ८५ ॥ वन्दिमागध्वन्देन वन्धन्तां निजविक्रमाः। इति केचिजापर्भृत्यान् नृपाः सङ्गामसम्मुखाः॥ ८६॥ प्रतिभक्तया निसर्गात्मपौरुषेण विरोधिनाम् । मात्सर्येण यशाहेतोः शुरलांकसमीप्सया ॥ ८७ ॥ निजान्वयाभिमानेन परैश्व रणकारणैः । समजायन्त राजानः प्राणव्ययविधायिनः ॥ ८८ ॥ वसदेवसतोऽप्याप्तगर्वः सर्वविभूषणः । कुङ्कमाङ्कितगात्रत्वादिव सिन्तृरिनद्विपः ॥ ८९ ॥ जय जीवेति वन्दारुवृन्देन कृतमङ्गलः । नवी वाम्भोधरश्चारुवातकथ्वनिलक्षितः ॥ ९० ॥

अथानन्तर कृष्ण श्रीर वलदेव, शत्रश्रोंको जीतनेके लिए जय, विजय, सारण, श्रङ्गद, दव, उद्भव, सुमुख, पद्म, जरा, सुदृष्टि, पाँचों पाण्डव, सत्यक, द्रुपद, समस्त यादव, विराट्, अपरिमित सेनात्रोंसे युक्त धृष्टार्जुन, उप्रसेन, युद्धका अभिलापी चमर, विदुर तथा अन्य राजात्रोंके साथ उद्धत होकर युद्धके लिए तैयार हुए और वहाँसे चलकर कुरुन्तेत्रमं जा पहुँचे ।। ७३-७६ ।। उथर युद्धकी इच्छा रखनेवाला जरासन्ध भी अपनी गर्मी (अहङ्कार) प्रकट करनेवाले भीष्म, कर्ण, ट्रीण, ऋश्वामा, रूक्म, शस्य, वृपसेन, कृप, कृपवर्मा, रुदिर, इन्द्रसेन, राजा जयद्रथ, हेमप्रभ, पृथिवीका नाथ दुर्योधन, दुःशासन, दुर्मपंग, दुर्धपंग, दुर्जय, राजा कलिङ्ग, भगदन, तथा अन्य अनेक राजाश्रोंके साथ कृष्णके सामने त्रा पहुंचा।। ७७-५०।। उस समय श्री कृष्णकी सेनामें युद्धकी मेरियाँ बज रही थीं सा जिस प्रकार छुसुम्म रङ्ग बखका रङ्ग देवा है उसी प्रकार उन मेरियोंके उठते हुए शब्दने भी शूरवीरोंके चित्तको रङ्ग दिया था।। ५१।। उन भेरियोंका शब्द सुनकर कितने ही राजा लोग देवतात्र्योंकी पूजा करने लगे ख्रौर कितने ही गुरुख्रोंके पास जाकर ब्राहिंसा आदि वृत श्रहण करने लगे ।। ५२ ।। युद्धके सम्मुख हुए कितने ही राजा अपने भृत्योंसे कह रहे थे कि 'तुस लोग कवच धारण करो, पैनी तलवार लो, धनुष चढ़ात्रों और हाथी तैयार करो । घोड़ों पर जीन कस कर तैयार करो, खियाँ ऋधिकारियों के लिए सौंपो, रथोंमें घोड़े जोत दो, निरन्तर भोग-उपभाग की वस्तुओंका सेवन किया जाय त्रीर वर्दी तथा मागध लोग अपने पराक्रमकी वन्दना करें— स्तुति करें'।। ८३-८६।। उस समय कितने ही राजा, स्वामीकी भक्तिसे, कितने ही स्वाभाविक पराक्रमसे, कितने ही शत्रश्रों पर जमी हुई ईर्घ्यासे, कितने ही यश पानेकी इच्छासे, कितने ही शूरवीरोंकी गति पानेके लोभसे, कितने ही श्रपने वंशके श्रभिमानसे और कितने ही युद्ध सम्बन्धी अन्य-अन्य कारणोंसे प्राणोंका नाश करनेके लिए तैयार हो गये थे।। ५७-५५॥ उस समय श्रीकृष्ण भी वड़ा गर्व कर रहे थे, सब आभूषण पहिने थे और शरीर पर केशर लगाये हुए थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो सिन्दूर लगाये हुए हाथी हों ।। ८६ ।। 'आपकी जय हों', 'आप चिरंजीब रहें'

१ ग्रामुखताशु ७०। २ गजाश्रिताः त०।

सज्जनावज्यं निर्णिकसीवणंहिगलिनका । जल्हेराचम्य श्रुद्धाच्छक्षिप्रपूर्णजलाञ्चलिः ॥ ९२ ॥
गन्धपुष्पादिभिविद्यविनायकमनायकम् । भक्तया जिनेन्द्रमभ्यर्थं भव्यकल्पमहीरुहम् ॥ ९२ ॥
विभिन्नवासस्यामन्तैः समन्तात्परिवारितः । प्रतिपक्षमपक्षेष्ठं न्यक्षेणाभिमुखं ययौ ॥ ९३ ॥
ततः कृष्णेन निर्दिष्टाः प्रशास्तृपरिचारिणः । सैन्यं यथोक्तविन्यासं रचयन्ति सम रागिणः ॥ ९४ ॥
तरासन्थोऽपि संग्रामरङ्गमध्यमधिष्ठितः । स्वसैन्यं निष्ठुराहावैरध्यक्षेरन्वयोजयत् ॥ ९५ ॥
हति विन्यासिते सैन्ये द्ध्वने समरानकैः । श्रूरधानुष्किन्ध्रक्तर्भत्त्वराज्ञयत् ॥ ९५ ॥
कभो न्यक्णदुष्णांश्रुप्रसरक्रसन्तिम् । वियोगमगमन्तेष्ठात्त्रत्यस्तमयञ्ज्ञया ॥ ९७ ॥
कभेक्ष्युग्मं विहङ्गाश्च रुवन्तो नीद्यमाश्रयन् । नेक्षन्ते स्म भटा योद्धुमन्योन्यं समराङ्गणे ॥ ९८ ॥
संकुद्धमरामातङ्गदन्तसङ्घटजन्मना । सप्ताचिषा विध्तेऽन्धकारे दिगवलोकनात् ॥ ९९ ॥
पुनः प्रवृत्तसंग्रामाः रै सर्वशस्त्रविचक्षणाः । नदीं रक्तमयीं चक्रुविकमैकरसाः क्षणम् ॥ १०० ॥
करालकरवालाग्र निकृतचरणद्वयाः । तुरङ्गमा गति प्रापुर्वने नष्टनपोधनाः ॥ १०१ ॥
विव्यक्षचरणाः पेतुद्धिपाः प्रान्तमहामरुन् । त्रिर्मूलपातितानीलविषुलाचललाल्या ॥ १०२ ॥
पातितानां परेः स्तृयमानसाहसकर्मणाम् । प्रसादवन्ति वक्त्राणि स्थलपद्वश्चियं द्रष्ठः ॥ १०३ ॥
भटेः परस्पराद्धाणि खण्डितानि स्वकीशस्तान् । तत्ववण्डेस्तन्न पार्थस्था बह्नवे व्यस्वोऽभवन् ॥ १०४ ॥

इस प्रकार बन्दीजन उनका मङ्गलपाठ पढ़ रहे थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चातकोंकी सुन्दर ध्विनसे युक्त नवीन मेव ही हो ॥६०॥ उन्होंन सज्जनोंके द्वारा धारण की हुई पवित्र सुवर्णमय भारीके जलसे आचमन किया, शुद्ध जलसे शीव्र ही पूर्ण जलाञ्जलि दी और फिर गन्ध पुष्प आहि द्रव्योंके द्वारा वित्रोंका नाश करने वाले, स्वामी रहित (जिनका कोई स्वामी नहीं) तथा भव्य जीवोंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिए कल्पबृक्षके समान श्री जिनेन्द्रदेवकी भक्तिपूर्वक पूजा की, उन्हें नभस्कार किया । तदनन्तर चारों त्रोर गुरुजनों त्रीर सामन्तोंको अथवा प्रामाणिक सामन्तोंको रख़कर स्वयं ही शत्रुको नष्ट करनेके लिए उसके सामने चल पड़े ।। ६१-६३ ।। तदनन्तर कृष्णकी त्राज्ञामे त्रानुराग रखनेवाले प्रशंसनीय परिचारकोने यथाये। स्य रीतिसे सेनाकी रचना की II E8 II जरामन्थ भी संप्राम रूपी युद्धभूमिक वीचमें आ बैठा और कठार सेनापतियोंके द्वारा सेनाकी योजना करवाने लगा।। ६५ ।। इस प्रकार जब सेनाओंकी रचना ठीक-ठीक हो चुकी तब युद्धके नगाड़ वजने लगे । शूर-वीर धनुपधारियोंके द्वारा छोड़ हुए वाणोंसे त्राकाश भर गया और उसने सूर्यकी फैलनी हुई किरणोंकी सन्तितिको रोक दिया— ढक दिया। 'सूर्य अस्त हो गया है' इस भयकी अ।शङ्कासे मोहवश चकवा-चकवी परस्पर विलुड़ गये। अन्य पत्ती भी शब्द करते हुए घोंसलोंकी छोर जाने लगे। उस समय युद्धके मैदानमें इतना अन्धकार हो गया था कि बोद्धा परस्वर एक दमरेको देख नहीं सकते थे परन्तु छुछ ही समय वाद कुद्व हुए मदान्मत्त हाथियोंक दाँनोंकी टक्कर सं उत्पन्न हुई अप्रिके द्वारा जब वह अन्धकार नष्ट हो जाता और सव दिशाएँ साफ-माफ दिखने लगतीं तब समस्त शख चलानेमें निपुण योद्धा फिरसे युद्ध करने लगते थे। विक्रमरसमे भरे योद्धात्रोंने चण भरमें खुनकी निदयाँ बहा दीं।। ६६-१००।। भयद्वर नलवारकी धारमे जिनके आगंक दो पैर कट गये हैं ऐसे घोड़े उन तपस्वियोंकी गतिका प्राप्त हो रहे थे जो कि तप धारण कर उसे छोड़ देते हैं ।। १०१ ।। जिनके पेर कट गये हैं ऐसे हाथी इस प्रकार पड़ गये थे मानो प्रलय कालकी महावायमे जड़से उखड़ कर नीले रङ्गके बड़े-बड़े पहाड़ ही पड़ गये हों।। १०२।। शब्रु भी जिनके साहसपूर्ण कार्योकी प्रशंसा कर रहे हैं ऐसे पड़े हुए योद्धात्र्योंके प्रसन्नमुखकमल, स्थल कमल ( गुलाव ) की शोभा धारण कर रहे थे।। १०३।। योद्धात्र्योंने अपनी कुशलतासे परस्पर एक दूसरेके शस्त्र तांड़ डाले थे परन्तु उनके दुकड़ोंसे ही समीपमें खड़े हुए बहुतसे लोग मर गये थे

१ संग्रामे ख०, ग०, ध०। २ निकुन्त ल०।

न मत्सरेण न क्रोधाक स्यातेर्न फलेस्छ्या। भटाः केचिद्युध्यन्त न्यायोऽमिति केवलम् ॥ १०५॥ सर्वशस्त्रस्याद्विकारीरा वीरयोधनाः। परिच्युता गजरकन्धाक्विकालिक्वितां प्रयाप्त ॥ १०६॥ चिरं परिचितस्थानं परित्यक्तुमिवाक्षमाः। प्रलम्बन्ते स्म कर्णाप्रमवलम्ब्यानताननाः॥ १०७॥ केचिद्वामकरोपाराचित्रदण्डस्वरक्षणाः। दक्षिणास्त्रभुजेनाक्षन् भटाश्चरुलचारिणः॥ १०८॥ तत्र वाष्यो मनुष्याणां मृत्योरुक्ट्रप्टसम्बयः। कदलीघातजातस्येत्युक्तिमत्तद्वणङ्गणम्॥ १०९॥ एवं तुमुलयुद्धेन प्रवृत्ते सङ्गरे चिरम्। सेनयोरन्तकस्यापि सन्तृत्तिः समजायत॥ ११०॥ विलक्वितं वलं विष्णोर्वलेन द्विपतां तथा। यथा क्षुद्धं सरिद्वारि महासिन्धुस्रवाम्त्रना॥ ११९॥ तद्वालेक्य हरिः कुद्धो हरिर्वा करिणां कुलम्। सामन्तवलसन्दोहसहितो हन्तुमुखतः॥ ११२॥ भास्करस्योदयाद्वान्थकारं शत्रुबलं तदा। विलीनं तिन्नरीक्ष्येत्य जरासन्धोऽन्वितः कुधा॥ ११२॥ सोतिताखिलदिक्यकं चकमात्य विकमात्। त्रिविकमं समुद्दिय नयक्षिपद्वश्चविक्षणः॥ ११४॥ तत्तं प्रदक्षिणीकृत्य स्थितवहक्षिणे भुजे। तदेवादाय कंसारिर्मगधेशोऽच्छिनच्छिरः॥ ११५॥ सश्चो जयानकानीकं उनदित स्मागलन् दिवः। सुरद्वमप्रमुनानि सह गन्धाम्बुक्तिन्दुभिः॥ ११६॥ सक्षी चक्रं पुरस्कृत्य विजिगीपुर्दिशो भृशम्। प्रस्थानमकरोत्सार्घं बलेन स्वबलेन च४॥ ११७॥ मागधादीन्सुरान् जित्वा विधेयीकृत्य विश्रुतान्। गृहीत्वा साररत्नानि तहत्तान्य्जितोदयः ॥ ११९॥ सिन्धुसिन्धुखगाद्वगन्तरालक्याधधराधिपान्। स्वपादनखभाभारमानमय्योद्वाहयन्॥ ११९॥ सिन्धुसिन्धुखगाद्वगन्तरालक्याधधराधिपान्। स्वपादनखभाभारमानमय्योद्वाहयन्॥ ११९॥

॥ १०४ ॥ कितने ही योद्धा न ईर्ष्यामे, न क्रोधसे, न यशसे, और न फल पानेकी इच्छासे युद्ध करते थे किन्तु 'यह न्याय हैं' ऐसा सोचकर युद्ध कर रहे थे।। १०५।। जिनका शरीर सर्व प्रकारक शास्त्रोंसे छिन्न-भिन्न हो गया है ऐसे कितने ही वीर योद्धा हाथियोंके स्कन्धसे नीचे गिर गये थे परन्तु कार्नोंके आभरणोंमें पैर फँस जानेसे लटक गये थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो वे अपना चिर-परिचित स्थान छोड़ना नहीं चाहते हों और इसीलिए कार्नोक अप्रभागका सहारा ले नीचेकी श्रोर मुखकर लटक गये हों।। १०६-१०७।। बड़ी चपलतासे चलनेवाले कितने ही योद्धा अपने रज्ञाकी लिए बार्ये हाथमें भाल लेकर शस्त्रोंवाली दाहिनी भुजासे शत्रुओंको मार रहे थे।। १०८॥ श्रागममें जो मनुष्योंका कदलीयात नामका श्रकालमरण बनलाया गया है। उसकी अधिकसे अधिक संख्या यदि हुई थी तो उस युद्धमें ही हुई थी ऐसा उस युद्धके मैदानके विषयमें कहा जाता है ॥१०६॥ इस प्रकार दोनों सेनात्रोंमें चिरकाल तक तुमुल युद्ध होता रहा जिससे यमराज भी खूब सन्तुष्ट हो गया था।। ११०।। तदनन्तर जिस प्रकार किसी छोटी नदीके जलको महानदीके प्रवाहक। जल द्वा देता है उसी प्रकार श्रीकृष्णकी सेनाको शत्रुकी सेनाने दबा दिया ॥ १११ ॥ यह देख, जिस प्रकार सिंह हाथियोंके समृह पर टूट पड़ता है उमी प्रकार श्रीकृष्ण कुद्ध होकर तथा सामन्त राजाओंकी सेनाके समृह साथ लेकर शत्रुको मारनेके लिए उद्यत हो गयं-शत्रु पर दूट पड़े ।। ११२ ।। जिस प्रकार सूर्यका उदय होते ही अन्धकार विलीन हो जाता है उसी प्रकार श्रीकृष्णको देखते ही शत्रश्री की सेना विलीन हो गई—उसमें भगदड़ मच गई। यह देख, कोधसे भरा जरासन्ध आया और उसने रूक्ष दृष्टिसे देखकर, अपने पराक्रमसे समस्त दिशास्त्रोंको प्रकाशित करनेवाला चक्ररत्न ले श्रीकृष्णकी ओर चलाया।। ११३-११४।। परन्तु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर श्रीकृष्णकी दाहिनी भूजा पर ठहर गया। तदनन्तर वही चक्र लेकर श्रीकृष्णने मगधेश्वर-जरासन्थका शिर काट डाला ॥ ११५॥ उसी समय कृष्णकी सेनामें जीतके नगाड़े बजने लगे और आकाशसे सुगर्नियत जलकी बुँदोंके साथ-साथ कल्पवृत्तोंके फूल वरसने लगे ॥ ११६ ॥ चक्रवर्ती श्रीकृष्णने दिग्विजयकी भारी इच्छाके चक्ररत्न आगे कर बड़े भाई बलदेव तथा अपनी सेनाके साथ प्रस्थान किया।। ११७॥ जिनका उदय बलवान् है ऐसे श्रीकृष्णने मागध त्रादि प्रसिद्ध देवोंको जीत कर अपना सेवक बनाया श्रीर उनके द्वारा दिये हुए श्रेष्ठ रत्न महण किये ॥ ११८॥ लवण समुद्र सिन्धु नदी श्रीर विजयार्ध

१ वाहाः घ० । वाहः ल० । २ कुथ्वा ल० । ३ ददति सम ल० । ४ वा ल० । ५-न्यूर्जिनोदयैः ल० ।

खेचराचळवाराशिगङ्गामध्यगतान् पुनः । वशीकृत्य वशी तूर्णं म्लेच्छराजान् सखेचरान् ॥ १२० ॥
भरतार्थमहीनाथो दूरोच्छितपतािककाम् । उद्वद्धतोरणां द्वारवतीं हृष्टां विवेश सः ॥ १२१ ॥
प्रविष्टवन्तं तं देवविद्याधरधरािधपाः । त्रिखण्डािधपतिश्रकीत्यभ्यपिञ्चक्याचितम् ॥ १२२ ॥
स सहस्रसमायुष्को दशचापसमुिच्छितः । लस्क्षीलाञ्जवर्णाभो लक्ष्म्यालिङ्गितविग्रहः ॥ १२३ ॥
चक्षं शक्तिर्गदा शङ्को धनुर्वण्डः सनन्दकः । बभूवः ससरतािन रक्षाण्यस्याक्षपालकैः ॥ १२४ ॥
रत्नमाला गदा सीरो मुसलञ्च हलेशिनः । महारत्नािन चत्वारि स्फुरिवष्यभवन् विभोः ॥ १२५ ॥
स्विमणी सत्यभामा च सती जाम्बवतीित च । सुसीमा लक्ष्मणा गान्धारी गौरी सप्तमी प्रिया ॥ १२६ ॥
पद्मावती च देव्योऽमुरष्टी पट्टप्रसाधनाः । सर्वाः देव्यः सहस्राणि चाणूरान्तस्य पोडश ॥ १२० ॥
बलस्याष्ट सहस्राणि देव्योऽभीष्टसुखप्रदाः । तािमस्तावामरं सौष्यमाप्तौ वा प्रीतिमीयतुः ॥ १२० ॥
सत्रपूर्वकृतपुण्यस्य परिपाकेन पुष्कलान् । भोगान्त्राप्नुवतस्तस्य काले गच्छित शाङ्गिणः ॥ १२० ॥
अन्येग्चवारिदान्तेऽन्तःपुरेणामा सरोवरे । मनोहराभिधानेऽभूजलकेली मनोहरा ॥ १३० ॥
अन्येग्चवारिदान्तेऽन्तःपुरेणामा सरोवरे । सलोद्याभिधानेऽभूजलकेली मनोहरा ॥ १३० ॥
अत्यियावत्कृतो रन्ता मिय त्वं किं ममाप्रिया । "श्रियास्मि खेत्तव भ्राता यातुकां कामदायिनीम्॥ १३२॥
अतिप्रयावत्कृतो रन्ता मिय त्वं किं ममाप्रिया । "श्रियास्मि खेत्तव भ्राता यातुकां कामदायिनीम्॥ १३२॥
कासौ किं तां न वेत्सि त्वं सम्यवसा वेद्यिष्यिति । वदन्ति त्वामुजं सर्वे कृटिलस्त्वं तथापि च ॥ १३३॥

पर्वतकं बीचके म्लेच्छ राजाओंसे नमस्कार कराकर उनसे अपने पैरोंके नखोंकी कान्तिका भार उठवाया।। ११६ ।। तदनन्तर विजवार्ध पर्वत, लवणसमुद्र और गङ्गानदीके मध्यमें स्थित म्लेच्छ राजाओंको विद्याधरोंके साथ ही साथ जितिन्द्रिय श्रीकृष्णने शीघ्र ही वश कर लिया।। १२०।। इस प्रकार आधे भरतके स्वामी होकर श्रीकृष्णने, जिसमें बहुत ऊँची पताकाएँ फहरा रही हैं और जगह जगह नौरण बाँधे गये हैं ऐसी द्वारावती नगरीमें बड़े हर्षसे प्रवेश किया।। १२१।। प्रवेश करते ही देव और विद्याधर राजाओंने उन्हें तीन खण्डका स्वामी चक्रवर्ती मानकर उनका विना कुछ कहे सुने ही अपने आप राज्याभिषेक किया।। १२२।।

श्रीकृष्णकी एक हजार वर्षकी ऋायु थी, दश धनुपकी ऊँचाई थी, अतिशय सशोभित नील-कमलकं समान उनका वर्ण था, श्रीर लद्मीसे श्रालिङ्गित उनका शरीर था।। १२३।। चक्र, शक्ति. गदा, शङ्क, धनुप, दण्ड, श्रौर नन्दक नामका खङ्क ये उनके सात रून थे। इन सभी रत्नोंकी देव लोग रचा करते थे।। १२४।। रत्नमाला, गदा, हल और मूसल ये देदीप्यमान चार महारत बलदेव प्रभुके थे।। १२५।। रुक्मिणी, सत्यभामा, सती जाम्बवती, सुसीमा, लद्मणा, गान्धारी, सप्तमी गौरी श्रीर प्रिया पद्मावती ये अ1ठ देवियां श्रीकृष्णकी पट्टरानियाँ थीं। इनकी सब मिलाकर सोलह हजार रानियाँ थीं तथा वलदेवके सब मिलाकर अभीष्ट सुख देनेवाली आठ हजार रानियां थीं। ये दोनों भाई इन रानियोंके साथ देवोंके समान सुख भोगते हुए परम प्रीतिको प्राप्त हो रहे थे ।।१२६-१२८।। इस प्रकार पूर्व जन्ममें किये हुए अपने पुण्य कर्मके उदयसे पुष्कल भोगोंको भोगते हुए श्रीकृष्णका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था। किसी एक समय शरद् ऋतुमें सब अन्तःपुरके साथ मनोहर नामके सरोवरमें सब लोग मनोहर जलकेली कर रहे थे। वहीं पर जल उछालते समय भगवान् नेमिनाथ श्रौर सःयभामाके वीच चतुराईसे भरा हुआ मनोहर वार्तालाप हुआ।। १२६-१३०।। सत्यभामाने कहा कि आप मेरे साथ अपनी प्रियांके समान कीड़ा क्यों करते हैं ? इसके उत्तरमें नेमिराजने कहा कि क्या तुम मेरी प्रिया (इष्ट) नहीं हो ? सत्यभामाने कहा कि यदि मैं आपकी प्रिया (स्त्री ) हं तो फिर आपके भाई (कृष्ण ) किसके पास जावेंगे १ नेमिनाथने उत्तर दिया कि वे कामिनीके पास जावेंगे ? सत्यभामाने कहा कि सुनूँ तो सही वह कामिनी कौन सी है ? उत्तरमें नेमिनाथने कहा कि क्या तुम नहीं जानती ? अच्छा अब जान जात्रोगी। सत्यभामाने कहा कि

१ सुसुच्छितः ल० । २-च्चपाटकैः ख०,ग० ।-च्चाटकैः ल० (र्याचतान्यच्चपालकैः इति पाठः सुष्टु भाति) ३ प्रभोः म० । ४ त्वं प्रियावत् ल० । भ-प्रिया चेत्तव श्राता ल० ।

पुनः स्नानिबनोदावसाने तामेबमब्रवीत् । स्नानवस्तं त्वया प्रास्तं नीलोत्पलिबलोचने ॥ १३४ ॥ तस्य मे किं करोम्येतत्प्रक्षालय हरिर्मवान् । यो नागशय्यामास्थाय दिन्यं शार्क्तशरासनम् ॥ १३५ ॥ हल्यारोपयद्यक्ष प्रपृतितिगन्तरम् । श्रद्धमापुर्यातं तत्साहसं नो भवेत्वया ॥ १६६ ॥ कार्यं साधु करिष्यामीत्युक्त्वा गर्वप्रचोदितः । ततः पुरं समभ्येत्य विधातुं कर्म सोऽज्ञुतम् ॥ १३० ॥ सम्प्रविश्यायुधागारं नागशय्यामिधिहितः । स्वां शय्यामिव नागेन्द्रमहामणिविभास्वराम् ॥ १३८ ॥ भूयो विकालनोक्षाद्य्यालतं च शरासनम् । आरोपयत्पयोजङ्गे द्यमौ रुद्धदिगन्तरम् ॥ १३९ ॥ तदा संभावयामास स्वं समाविष्कृतोक्षतिम् । रागाहङ्कारयोलेशोऽप्यवश्यं विकृति नयेत् ॥ १४० ॥ सहसेत्यद्भतं कर्म श्रुत्वाध्यास्य सभाविनम् । हरिः कुमुमचित्राख्यामाकुलाकुलमानसः ॥ १४१ ॥ उज्ञृतविस्मयोऽप्रच्छित्वमेनदिति किङ्करान् । ते च तत्सम्यगन्विष्य चक्रनाथं व्यक्तिम्पन् ॥ १४२ ॥ अभूत्कत्याणयोग्योऽयमारुद्धनवयौवनः । बाधा स्रतेन कामेन कस्य न स्यात्सकर्मणः ॥ १४४ ॥ अभूत्कत्याणयोग्योऽयमारुद्धनवयौवनः । वाधा स्रतेन कामेन कस्य न स्यात्सकर्मणः ॥ १४४ ॥ तद्भृतं वां स्वयं गत्वा कन्यां मान्यामयाचत । त्रिलोकस्वामिनो नेमेः प्रियास्वेपेनि सादरम् ॥ १४६ ॥ तद्भृतं तां स्वयं गत्वा कन्यां मान्यामयाचत । त्रिलोकस्वामिनो नेमेः प्रियास्वेपेनि सादरम् ॥ १४६ ॥ त्रिखल्बात्वात्रकानां त्यं पतिनों विशेषतः । देव त्वमेव नाथोऽसि प्रस्तुतार्थस्य के वयम् ॥ १४७ ॥

सब लोग आपको सीधा कहते हैं पर आप तो वड़ कुटिल हैं। इस प्रकार जब विनोद करते-करते स्नान समाप्त हुन्ना तब नेमिनाथन सत्यभामासे कहा कि है नीलकमलके समान नेत्रों वाली ! तू मेरा यह स्नानका वस्न ले । सःयभामाने कहा कि मैं इसका क्या कहूँ ? नैमिनाथने कहा कि इसे धा डाल । तब सत्यभामा कहने लगी कि क्या श्राप श्रीकृष्ण है ? वह श्रीकृष्ण, जिन्होंने कि नागशय्या पर चढ़कर शार्क्न नामका दिव्य धनुप अनायास ही चढ़ा दिया था और दिगदिगन्तका पूर्ण करने-वाला शङ्ख पूरा था ? क्या त्रापमें वह साहस है, यदि नहीं है तो त्राप मुममे वस्त्र धानेकी वात कहते हैं ? ।। १३१-१३६ ।। नेमिनाथने कहा कि 'मैं यह कार्य अच्छी तरह कर दंगा। इतना कहकर व गर्वसे प्रेरित हो नगरकी आर चल पड़े और वह आश्चर्यपृर्ण कार्य वरनेके लिए आयुधशालामें जा घुमें। वहाँ वे नागराजके महामणियोंसे सुरोभित नागराय्यापर अपनी ही राय्याके समान चढ़ गये, बार बार स्फालन करनेसे जिसकी डोरी रूपी लता बड़ा शब्द कर रही है, ऐसा धनुप उन्होंने चढ़ा दिया ऋौर दिशात्र्योंके अन्तरालको राकनेवाला शङ्ख कृंक दिया ॥ १३७-१३६ ॥ उस समय उन्होंने अपने त्र्यापको महान् उन्नत समभा सो ठीक ही हैं क्योंकि राग और त्र्यहंकारका लेशमात्र भी प्राणीको त्र्यवश्य ही विकृत बना देता हूँ ॥ १४० ॥ जिस समय त्र्यायुधशालामें यह सब हुत्रा था। उस समय श्रीकृष्ण कुसुमचित्रा नामकी सभाभूमिमें विराजमान थे। वे सहसा ही यह आश्चर्यपूर्ण काम सुन कर ज्यम हो उठे, उनका मन ऋत्यन्न व्याकुल हो गया।। १४१।। बड़े ऋाश्चर्यके साथ उन्होंने किकरोंसे पूछा कि 'यह क्या है ?' किंकरोंने भी अच्छी तरह पता लगा कर श्रीकृष्णसे सब बात ज्योंकी त्यों निवेदन कर दी। किंकरोंके वचन सनकर चकवर्ती कृष्णसे वड़ी सावधानीके साथ विचार करते हुए कहा कि ऋाश्चर्य है, बहुत समय बाद कुमार नेमिनाथका चित्त रागन्ने युक्त हुआ है। अब यह नवयौवनसे सम्पन्न हुए हैं ऋतः विवाहके योग्य हैं—इनका विवाह करना चाहिए। सो ठीक ही है ऐसा कौन सकर्मा प्राणी है जिसे दुष्ट कामके द्वारा वाधा नहीं होती हो।। १४२-१४४।। यह कह कर उन्होंने विचार किया कि उपवंश रूपी समुद्रको बढ़ानेके लिए चन्द्रमाके समान, राजा उपमेनकी जयावर्ता रानीसे उत्पन्न हुई राजीमति नामकी पुत्री है जो सर्वाङ्ग सुन्दर हैं।। १४५ ।। विचारके बाद ही उन्होंने राजा उप्रसेनके घर स्वयं जाकर बड़े आदरसे 'आपकी पुत्री तीन लोकके नाथ भगवान् नेमिकुमारकी प्रिया हो। इन शन्दोंमें उस माननीय कन्याकी याचना की ॥ १४६॥ इसके उत्तरमें राजा उप्रसेनने कहा कि 'हे देव ! तीन खण्डमें उत्पन्न हुए रत्नोंके आप ही स्वामी हैं, ओर खास हमारे स्वामी हैं,

१ शङ्कम् । २ जयवत्याश्च त्तर । ३ सर्वाङ्गरम्या खरु । ४ राजमितः तुरु ।

इत्युप्रसेनवाचोग्रत्संमदो यादवाधिपः। ग्रुमेऽहिन समारभ्य विधातुं स ततुत्सवम् ॥ १४८ ॥
पश्चरत्नमयं रम्यं समानयद्वत्तरम् । विवाहमण्डपं तस्य मध्यस्थे जगतीत्रछे ॥ १४९ ॥
नवमुकाफछाछोछरङ्गवछीविराजिनि । मङ्गलामोदि पुष्पोपहारासारविछासिनि ॥ १५० ॥
विस्तृनाभिनवान्ध्यंवछे "सौवर्णपृष्टके । वध्वा सह समापाईतण्डुलारोपणं वरः ॥ १५२ ॥
परेग्युः समये पाणिजलसेकस्य माधवः। यियासुर्दुर्गितं लोमसुतीनानुभवोद्यात् ॥ १५२ ॥
वुराशयः सुराधीशपृज्यस्यापि महात्मनः । स्वराज्यादानमाशङ्कय नेमेर्मायाविदां वरः ॥ १५३ ॥
निर्वेदकारणं किञ्चित्रिरीक्ष्येष विरस्यति । भोगेभ्य इति सिञ्चत्य तदुपायविधित्सया ॥ १५४ ॥
व्याधाधिपैर्धनानीतं नानामुगकदम्बकम् । विधायेकत्र सङ्कीर्णां वृतिं तत्परितो व्यधात् ॥ १५५ ॥
अशिक्षयच्च तद्वशाध्यक्षान्यदि समीक्षितुम् । अदिशो नेमीक्षरोऽभ्येति भवज्ञिः सोऽभिधीयताम् ॥१५६॥
व्यद्विवाहे व्ययीकर्तुं चिक्रणेप मृगोक्करः । समानीत इति व्यक्तं महापापोपलेपकः ॥ १५० ॥
अथ नेमिकुमारोऽपि नानाभरणभासुरः । सहस्रकुन्तलो रकोत्पलमालाग्यलङ्कुनः ॥ १५८ ॥
तरङ्गमखुरोद्धतप्लीलिप्तदिगाननः । सवयोभिरित् प्रात्मेहासामन्तम् नुभिः ॥ १५९ ॥
परीतः शिविकां चित्रामारुग्य नयनप्रियः । दिशो विलोकितुं गच्छंस्तत्रालोक्य यहच्छया ॥ १६० ॥
मृगानितस्ततां घोरं रुद्धिता करणस्वनम् । अमनस्तृपितान् दीनदृष्टीनिभयाकुलान् ॥ १६२ ॥
किमर्थमिदमेकत्र निरुदं तृणभुवकुलम् । इत्यन्ययुङ् क तद्वक्षानियुक्तान्नुकरण्या ॥ १६२ ॥

अतः यह कार्य त्र्यापका ही करना है-अाप ही इसके नाथ है हम लाग कीन होते हैं ? इस प्रकार राजा उपसेनके यचन सुन कर श्रीकृष्ण महाराज बहुत ही हर्पित हुए। तद्नन्तर उन्होंने किसी शुभ दिनमें वह विवाहका उत्मव करना प्रारम्भ किया और सबमे उत्तम तथा मनोहर पाँच प्रकारके रत्नोंका विवाहमण्डप बनवाया । उसके बीचमें एक बेदिका बनवाई गई थी जो नवीन मोतियोंकी सुन्दर रङ्गावलीये सुशाभित थी. मङ्गलमय सुगन्धित फुलांके उपहार तथा बृष्टिसे मनाहर थी. उस पर मुन्दर नवीन वस्त्र ताना गया था, और उसके बीचमें सुवर्णकी चौकी रखी हुई थी। उसी चौकी पर नेमिकुमारने वथु राजीमतीके साथ गीले चावलोंपर वैठनेका नेंग (दस्तूर) किया ॥१४७-१५१॥ दूसरे दिन वरके हाथमें जलधारा देनेका समय था। उस दिन मायाचारियोंमें श्रेष्ठ तथा दुर्गतिको जानेकी इच्छा करनेवाले श्रीकृष्णका अभिप्राय लोभ कषायके तीव उदयसे कुस्सित हो गया। उन्हें इस बातकी त्र्याशंका उत्पन्न हुई कि कहीं इन्ट्रोंके द्वारा पूजनीय भगवान नेमिनाथ हमारा राज्य न ले लें। उसी चुण उन्हें विचार त्याया कि 'ये नैमिकुमार वैराग्यका कुछ कारण पाकर भोगोंसे विरक्त हो जावेंगे।' ऐसा विचार कर व वैराग्यका कारण जुटानेका प्रयत्न करने लगे। उनकी समभमें एक उपाय आया। उन्होंने बड़े-बड़े शिकारियोंसे पकड़वाकर अनेक मृगोंका समृह बुलाया और उसे एक स्थानपर इकट्टाकर उसके चारों आर बाड़ी लगवा दी तथा वहाँ जो रच्चक नियुक्त किये थे उनसे कह दिया कि यदि भगवान नेमिनाथ दिशास्त्रोंका श्रवलोकन करनेके लिए स्रावें स्रोर इन मृगोंके विषयमें पूछें तो उनसे आप लोग साफ साफ कह देना कि आपके विवाहमें मारनेके लिए चक्रवर्नीने यह मुगांका समूह बुलाया है। महा-पापका वन्य करनेवाले श्रीकृष्णने ऐसा उन लोगोंको श्रादेश दिया।।१५२-१५७।। तदनन्तर जो नाना प्रकारके त्राभूषणोंसे देदीप्यमान हैं, जिनके शिरके वाल सजे हुए हैं, जो लाल कमलोंकी मालासे अलंकत हैं, घोड़ोंके खुरोंसे उड़ी हुई धूलिके द्वारा जिन्होंने दिशाओंके अप्रभाग लिप्त कर दिये हैं, और जो समान अवस्था वाले, अतिशय प्रसन्न बड़े-बड़े मण्डलेश्वर राजाओं के पुत्रोंसे घिरे हुए हैं ऐसे नयनाभिराम भगवान् नेमिछमार भी चित्रा नामकी पालकीपर आरुढ़ होकर दिशाओंका श्रवलोकन करनेके लिए निकले। वहाँ उन्होंने घोर करुण स्वरसे चिल्ला-चिल्लाकर इधर-उधर दौड़ते. प्यासे, दीनदृष्टिसे युक्त तथा भयसे व्याकुल हुए मृगोंको देख दयावश वहाँके रक्षकोंसे पूछा कि यह

१-मोद-त्त्र । २ सौमर्म- त्वर । ३-धीशो त्वर । ४ महापापोपतिम्पकः त्वर । ५ भारभाक् त्वर । ६ करुणस्वरम् सर ।

देवैतद्वासुदेवेन त्वहिवाहमहोत्सवे । क्यथीकर्तुमिहानीतिमित्यभाषन्त तेऽिय तम् ॥ १६३ ॥ वसन्त्यरण्ये खादन्ति तृणान्यनपराधकाः । किलैतांश्र स्वभोगार्थं पीडयन्ति धिगीदशान् ॥ १६४ ॥ कि न कुर्वन्त्यमी मृद्वाः प्रौहमिथ्यात्ववेतसः । प्राणिनः प्राणितुः प्राणिनिर्णुणाः स्वैिवनश्वरैः ॥ १६५ ॥ स्वराज्यप्रहणे शक्कां विधाय मिय हुर्मतिः । क्यधात्कपटमीदश्नं कष्टं दुष्टविचेष्टितम् ॥ १६६ ॥ हृति निर्ध्याय निर्वेद्य निर्म्नस्त्रम् । प्रविश्याविभेवह्रोधिस्तत्कालोपगतामरैः ॥ १६७ ॥ बोधितः समतीतात्मभवानुस्तृतिवेपितः । तदैवागत्य देवेन्द्रैः हृतिष्क्रमणोत्सवः ॥ १६८ ॥ शिवकां देवकुर्वाख्यामारुद्यामरवेष्टितः । सहस्वान्नवणे पष्टानशनः श्रावणे सिते ॥ १६९ ॥ पक्षे चित्राख्यनस्त्रत्रे पष्टयां सायाह्ममाश्रतः । शतत्रयकुमाराब्दव्यतीतौ सह भूभुजाम् ॥ १७० ॥ सहस्रोण समादाय संयमं शत्यपद्यत । चतुर्यज्ञानधारी च बभूवासञ्चकेवलः । १७१ ॥ सहस्रोण समादाय संयमं शत्यपद्यत । चतुर्यज्ञानधारी च बभूवासञ्चकेवलः ॥ १७१ ॥ सहस्रोच भागुमस्ताद्रावनु राजीमतिश्च तम् । ययौ वाचापि दत्तानां न्यायोऽयं कुलयोपिताम् ॥१७२॥ स्वदुःखेनापि निर्विण्णः श्रूयते न जनः परः । परदुःखेन सन्तोऽमी त्यजन्त्येव महाश्रियम् ॥ १७३ ॥ स्वक्रेशवमुख्यावनीशाः सम्पूज्य संस्तवैः । ससुरेशास्तमीशानं स्वं धाम समुपाश्रयन् ॥ १७३ ॥ पारणादिवसे तस्मै वरदत्तो महीपतिः । कनकाभः प्रविष्टाय पुरीं द्वारावर्ती सत्ते ॥ १७५ ॥ श्रद्धादिगुणसम्पन्नः प्रतीष्ट्यादिनविभयः । श्रितान्नं मुनिप्राद्यं पञ्चाश्चर्याण चाप सः ॥ १७६ ॥ क्बोदिग्रणसम्पन्नः प्रतीष्ट्यादिनविभयः । श्रितान्नं मुनिप्राद्यं पञ्चाश्चर्याण चाप सः ॥ १७६ ॥

पशुत्र्योंका बहुत भारी समृह यहाँ एक जगह किस लिए रोका गया है ?।। १५५-१६२।। उत्तरमें रचकोंने कहा कि 'हे देव ! आपके विवाहोत्सवमें व्यय करनेके लिए महाराज श्रीकृष्णने इन्हें बुलाया हैं' ।। १६३ ।। यह सुनते ही भगवान नेमिनाथ विचार करने लगे 'कि ये पशु जङ्गलमें रहते हैं, तृण खाते हैं और कभी किसीका कुछ अपराध नहीं करते हैं फिर भी लोग इन्हे अपने भोगके लिए पीडा पहुँचाते हैं। ऐसे लोगोंको धिक्कार है। अथवा जिनके चित्तमें गाढ़ मिश्यात्व भरा हुआ है ऐसे मूर्ख तथा दयाहीन प्राणी अपने नश्वर प्राणोंक द्वारा जीवित रहनेके लिए क्या नहीं करते हैं ? देखो, दुर्बुद्धि कृष्णने मुभपर अपने राज्य-प्रहणकी आशङ्काकर एसा कपट किया है। यथार्थमें दुष्ट मनुष्योंकी चेष्टा कष्ट देनेवाली होती हैं। एसा विचारकर वे विरक्त हुए और लौटकर अपने घर आ गये। रत्रत्रय प्रकट होनेसे उसी समय लोकान्तिक देवोंने आकर उन्हें समकाया, अपने पूर्व भवोंका स्मरण कर वे भयसे काँप उठे। उसी समय इन्होंने त्राकर दीचाकल्याणकका उत्सव किया॥ १६४-१६५॥ तदनन्तर देवकुरु नामक पालकीपर सवार होकर वे देवोंके साथ चल पड़े। सहस्राम्बननमें जाकर तेलाका नियम लिया और श्रावण शुक्का पद्यीके दिन सायंकालके समय, छुमार-कालके तीन सौ वर्ष वीत जानेपर एक हजार राजात्र्योंके साथ-साथ संयम धारण कर लिया। उमी समय उन्हें चौथा-मन:-पर्यय ज्ञान हो गया और केवलज्ञान भी निकट कालमें हो जावेगा।। १६६-१७१।। जिस प्रकार संध्या सूर्यके पीछे-पीछे अस्ताचलपर चली जाती है उसी प्रकार राजीमती भी उनके पीछे-पीछे तप्रश्चरणके लिए चली गई सो ठीक ही है क्योंकि शरीरकी वात तो दूर रही, वचन मात्रसे भी दी हुई कुलिक्सियोंका यही न्याय है।। १७२।। अन्य मनुष्य तो अपने दुग्वसे भी विरक्त हुए नहीं सुने जाते पर जो सज्जन पुरुप होते हैं वे दूसरेके दुःखसे ही महाविभूतिका त्याग कर देते हैं ।। १७३ ।। बलदेव तथा नारायण आदि मुख्य राजा और इन्द्र आदिदेव, सब अनेक स्तवनोंके द्वारा उन भगवानकी स्तृतिकर अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥ १७४ ॥ पारणाके दिन उन सज्जनोत्तम भगवान्ने द्वारावती नगरीमें प्रवेश किया। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले तथा श्रद्धा आदि गुणोंसे सम्पन्न राजा वरदत्तने पिंडगाहन आदि नवधा भक्तिकर उन्हें मुनियोंके शहण करने योग्य-शुद्ध प्रासुक श्राहार दिया तथा पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये।। १७५-१७६ ।। उसके घर देवोंके हाथसे छोड़ी हुई साढ़े

१-मित्यभाषत स्न । २ देवेन्द्राः स्न । ३-भरवेष्टिताम् स्न । ४ केवली ग०! ५ राजिमतिश्च म०। राजमितिश्च स०। राजमितिश्च स०। राजमितिश्च स०। राजमितिश्च स०। राजमिती च स०, ग०। ६ महोश्रियम् स०। ७ ऋदितान्न स०। ८ कोटिइदिश स०।

धनान्तरितकायामराभिताडितदुन्दुभि । ध्वानं मनोहरं साधुदानघोषणपूर्वकम् ॥ १७८ ॥ एवं तपस्यतस्यस्य पट्पञ्चाशिह्नप्रमे । छग्नस्थसमये याते गिरौ रैवतकाभिधे ॥ १७९ ॥ पष्टोपवासयुक्तस्य महावेणोरघः रिथतेः। रपूर्वेऽह्मयश्वयुक्तं मासि श्रुक्तपक्षादिमे दिने ॥ १८०॥ चित्रायां केवलज्ञानसुद्रपद्यत सर्वगम् । पूजयन्ति स्म तं देवाः केवलावगमोत्सवे ॥ १८९ ॥ वरदत्तादयोऽभूवक्षेकादश गणेशिनः । चतुःशतानि पूर्वज्ञाः श्रृतज्ञानाब्धिपारगाः ॥ १८२ ॥ श्रुन्यद्वितयवस्वैकैकमितास्तस्य शिक्षकाः । श्रुन्यद्वितयपञ्चैकमिताश्विज्ञानलोचनाः ॥ १८३ ॥ तावन्तः पञ्चमञ्चाना विकियद्भिसमन्विताः । शताधिकसहस्रं त मनःपर्ययबोधनाः ॥ १८४ ॥ शतानि नव विज्ञेया वादिनोऽष्टशतानि च । अष्टादशसहस्राणि ते सर्वेऽपि समुचिताः ॥ १८५ ॥ यक्षी राजीमतिः कात्यायन्यन्याश्चाखिलायिकाः । चत्वारिंशत्सहस्राणि श्रावका लक्षयेक्षिताः । ॥१८६॥ त्रिलक्षा श्राविका देवा देव्यश्चासङ्क्ष्ययोदिताः । तिर्यञ्चः सङ्क्ष्यया प्रोक्ता गणैरेभिर्द्धिषण्मितैः ॥ १८७ ॥ परीतो भव्यपद्मानां विकासं जनयन्मुहः । धर्मोपदेशनार्काञ्चप्रसरेणाधनाशिना ॥ १८८ ॥ विश्वान् देशान् विहृत्यान्ते प्राप्य द्वारावतीं कृती । स्थितो रैवतकोद्याने तिन्नशम्यान्त्यकेशवः ॥ १८९ ॥ बलदेवश्च सम्प्राप्य स्वसर्विद्धिसमन्वितौ । वन्दिन्वा श्र तधर्माणौ ४प्रीतवन्तौ ततो हरिः ॥ १९० ॥ प्राहर्नास्तीति यं केचित् केचिन्नित्यं क्षणस्थितिम् । केचित्केचिद्णं चाणोः केचिच्छ्यामाकसम्मितम् ॥१९१॥ केचिदङ्गष्टमातव्यं योजनानां समुच्छितम् । केचिच्छतानि पञ्चेव केचिद्रगनवहिभुम् ॥ १९२ ॥ केचिदेकं परेनाना परेऽज्ञमपरेऽन्यथा। तं जीवाख्यं प्रतिप्रायः सन्देहोऽस्तीत्यभीश्वरम् ॥ १९३ ॥

वारह करोड़ रत्नोंकी वर्षा हुई, फूल बरसे, मन्द्रता आदि तीन गुणोंसे युक्त वायु चलने लगी, मेघोंके भीतर छिपे देवोंक द्वारा नाहिन दुन्दुभियांका सन्दर शब्द होने लगा और आपने बहुत अच्छा दान दिया यह घोपणा होने लगी ।। १७७-१७= ।। इस प्रकार तपस्या करते हुए जब उनकी छद्मस्थ अवस्थाके छुप्पन दिन व्यतीत हो। गये तब एक दिन वे रैवतक ( गिरनार ) पर्वतपर तेलाका नियम लेकर किसी वड़े भारी वाँसके वृत्तके नीचे विराजमान हो गये । निदान, श्रासीज कृष्ण पिडमाके दिन चित्रा नचत्रमं प्रातःकालके समय उन्हें समस्त पदार्थांको विषय करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुन्या। देवोंने केवलज्ञान करुयाणका उत्सवकर उनकी पृजा की ।। १७६-१८१ ।। उनकी सभामें वरदत्तको आदि लेकर ग्यारह गणधर थे, चार सौ श्रुनज्ञानरूपी समुद्रके पारगामी पूर्वीके जानकार थे, ग्यारह हजार आठ सौ शिक्षक थे, पन्द्रह सौ तीन ज्ञानके धारक थे, इतने ही केवल-ज्ञानी थे, ग्यारह सौ विक्रियाऋदिके धारक थे, नौ सौ मनःपर्ययज्ञानी थे श्रीर आठ सौ वादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर उनकी सभामें अठारह हजार मुनिराज थे। यत्ती, राजीमती, काव्यायनी त्रादि सव मिला कर चालीस हजार आर्थिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यान देव-देवियाँ थीं और संख्यात तिर्यक्क थे। इस तरह बारह सभात्रोंसे घिरे हुए भगवान नेमिनाथ, पापोंको नष्ट करनेवाले, धर्मोपदेश रूपी सूर्यकी किरणोंके प्रसारसे भव्य जीव रूपी कमलोंको बार-बार विकसित करते हुए समस्त देशोंमं घूमे थे। अन्तमें कृतकृत्य भगवान् द्वारावती नगरीमें आकर रैवतक गिरिके उद्यानमें विराजमान हो गये। अन्तिम नारायण कृष्ण तथा बलदेवने जब यह समाचार सुना तब वे अपनी समस्त विभूतिके साथ उनके पास गये । वहाँ जाकर उन दोनोंने वन्दना की, धर्मका स्वरूप सुना और प्रसन्नताका अनुभव किया ।। १८२-१९० ।। तदनन्तर श्रीकृष्णने कहा कि है भगवन ! कोई तो कहते हैं कि जीव नामका पदार्थ है ही नहीं, कोई उसे नित्य मानते हैं, कोई क्षणस्थायी मानते हैं, कोई ऋणुसे भी सूदम मानते हैं १ कोई श्यामाक नामक धान्यके बराबर मानते हैं, कोई एक अङ्गुष्ठ प्रमाण मानते हैं, कोई पाँचसौ योजन मानते हैं, कोई आकाशकी तरह व्यापक मानते हैं ? कोई एक मानते हैं, कोई नाना मानते हैं, कोई

१-रघः स्थितः ल०, म० । २ पूर्वेऽहेऽश्वभुजे ल० । ३ लच्चयोषिता घ०, ग० । ४ प्रीति-

पत्रच्छ सांऽपि नैसेषु कोऽपि विद्यास्य रूक्षणम् । श्रीक्योत्पाद्व्ययात्मासौ गुणी स्क्षमः स्वकृत्यमुक्॥१९४ शातासदेहसम्मेयः स्वसंवेधः सुखादिभिः । अनादिकर्मसम्बन्धः सरन् गतिचतुष्टये ॥ १९५ ॥ कार्कादिरुविधमासाध भव्यो नष्टाष्ट्रकर्मकः । सम्यस्त्वाखण्टकं प्राप्य प्राग्देहपरिमाणध्त ॥ १९६ ॥ उप्वेष्ठस्यास्यभावत्वाज्ञगन्मूर्थनि तिष्ठति । इति जीवस्य सन्नावं जगाद जगतां गुरुः ॥ १९७ ॥ तिष्ठतम्यास्तिकाः सर्वे तथेति प्रतिपेदिरे । अभव्या दूरभव्याश्च मिथ्यत्वोद्यदूपिताः ॥ १९८ ॥ नामुक्कचनानादिवासनां भववर्थनीम् । देवकी च तथापृष्क्षद्वरदश्गणेशिनम् ॥ १९९ ॥ भगवन्मत्रृहं द्वौ द्वौ मूत्वा भिक्षार्थमागताः । बान्धवेषित्य पट्स्वेषु स्नेहः किमिति जातवान् ॥ २०० ॥ इति सोऽपि कथामित्यं वक्तुं प्रारक्धवानगणि । जम्बूपलक्षिते द्वीपं क्षेत्रेऽस्मिन्मथुरापुरे ॥ २०१ ॥ श्रीचंदशाविषः श्रूरसेनो नाम महीपतिः । तत्रेव भानुदशाख्यश्चेष्ठिनः सप्त सूनवः ॥ २०२ ॥ मातैषां यमुनादशा सुभानुः सकलाप्रिमः । भानुकीतिस्ततो भानुपेणोऽभूद्रानुशूरवाक् ॥ २०३ ॥ पद्ममः श्रूरदेवाख्यः श्रूरद्रत्तस्ततोऽप्यभूत् । सप्तमः श्रूरसेनाख्यः पुत्रैस्तैस्तावलंकृतौ ॥ २०४ ॥ स्वपः श्रूरदेवाख्यः श्रूरदत्तस्ततोऽप्यभूत् । सप्तमः श्रूरसेनाख्यः पुत्रैस्तैस्तावलंकृतौ ॥ २०४ ॥ स्वपः नृपो वणिक्सुल्योऽप्यप्रहीष्टां सुसंयमम् । जिनदत्तार्थिकाभ्यणें श्रेष्ठिभाया च दीक्षिता ॥२०६॥ स्वस्वस्यस्यस्यक्ता जाताः सप्तापि तत्सुताः । पापान्मूलहरा भूत्वा राज्ञा निर्वासिताः पुरात् ॥ २०७ ॥

श्रज्ञानी मानते हैं श्रांर काई उसके विपरीत ज्ञानसम्पन्न मानते हैं। इसलिए हे भगवन, सुके जीव तत्त्वके प्रति संदेह हो रहा है, इस प्रकार श्रीकृष्णने भगवानसे पृद्धा। भगवान उत्तर देने लगे कि जीव तत्त्वके विषयमें श्रव तक श्राप लोगोंने जो विकल्प उठाय हैं उनमेंसे इस जीवका एक भी लक्षण नहीं है यह श्राप निश्चित समित्रिए। यह जीव उत्पाद व्यय तथा धौंव्यसे युक्त है, गुणवान है, सूर्म है, अपने किये हुए कमीका फल भोगता है, ज्ञाना है, प्रहण किये शरीरके बरावर है, गुण्व-दुःग्व श्रादिसे इसका संवेदन होता है, श्रमादि कालसे कर्मवद्ध होकर चारों योनियोंमें श्रमण कर रहा है। यदि यह जीव भव्य होता है तो कालादि लिध्योंका निमित्त पाकर ज्ञानवरणादि श्राठ कर्मीका क्या हो जानेसे सम्यक्त्व श्रादि श्राठ गुण प्राप्त कर लेता है श्रोर मुक्त होकर चरम शरीरके बरावर हो जाता है। चूं कि इस जीवका स्वभाव उध्वर्गमनका है इसलिए वह तीन लोकके उत्तर विद्यमान रहता है। इस प्रकार जगद्गुरु भगवान नेमिनाथने जीवक सद्भावका निरूपण किया।। १६१-१६७॥ उसे सुन कर जो भव्य जीव थे, उन्होंने जैसा भगवानने कहा था वैसा ही मान लिया परन्तु जो श्रमव्य श्रयवा दूरभव्य थे वे मिध्यात्वके उद्यसे दृषित होनेके कारण संमारको बढ़ानेवाली श्रपनी श्रनादि वासना नहीं छोड़ सके। तदनन्तर देवकीन वरदत्ता गणधरसे पृद्धा कि हे भगवन! मेर घर पर दो दो करके छह मुनिराज भिक्षाके लिए श्राये थे उन छहोंमें मुक्ते कुटुम्बियों जैसा सनेह उत्पन्न हुआ था सो उसका कारण क्या है १॥ १६५-२००॥

इस प्रकार पूछने पर गणधर भी उस कथाकों इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूही पके भरत-त्तेत्र सम्बन्धी मथुरा नगरमें शौर्य देशका स्वामी शूरमेन नामका राजा रहता था। उसी नगरमें भानुरत्त सेठके सान पुत्र हुए थे। उनकी मानाका नाम यमुनादत्ता था। उन सात पुत्रों में सुभानु सबसे बड़ा था, उससे छोटा भानुकीर्ति, उससे छोटा भानुशूर, पाँचवा शूरदेव, उससे छोटा शूरदत्त, सातवाँ शूरसेन था। इन सातों पुत्रोंसे माता-पिता दोनों ही सुशोभित थे और वे अपने पुण्य कर्मके फलस्वरूप गृहस्थ धर्मको प्राप्त हुए थे। किसी दूसरे दिन आचार्य अभयनन्दीमे धर्मका स्वरूप सुन कर राजा शूरसेन और सेठ भानुदत्त दोनोंने उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया। इसी प्रकार सेठकी खी यमुनाइत्ताने भी जिनदत्ता नामकी आर्थिकांके पास दीला धारण कर ली।। २०१-२०६।। माता-पिताके बले जानेपर सेठके सातों पुत्र सप्त व्यसनोंमें आसक्त हो गये। उन्होंने पापमें पड़कर अपना सब मूलधन नष्ट कर दिया और ऐसी दशामें राजाने भी उन्हों अपने देशसे बाहर निकाल दिया

१ गुणी बा॰। २ अमहीष्टाश्च बा०।

अविस्तिविषयं गत्वा विशालायाः श्रमशानके । श्रूरसेनमवस्थाप्य शेषाश्रोरियतुं पुरम् ॥ २०८ ॥ प्राविश्चन्यकृतं तिस्मिक्किद्मन्यदुर्णास्थतम् । तत्पुराधिपतिर्भूपो बभूव वृषभध्यजः ॥ २०९ ॥ मृत्यो दृष्ठमहार्यांस्यः स सहस्रभटः पटुः । वप्रश्रीरस्य जायाऽऽसीद्वज्रमुष्टिस्तयोः सुनः ॥ २१० ॥ विम्नलायाः सुता मङ्गी विमलेन्दुविशश्च सा । तिष्ठया भूभुजा सार्वः वसन्ते वनमन्यदा ॥ २११ ॥ विद्वतुंमुखताः सर्वे तत्कालसुखलिप्सया । वप्रश्रीः सह मालाभिः कालाहिं कल्कोऽक्षिपत् ॥ २१२ ॥ सुषाभ्यसूयया कार्यं नाम नास्ति हि योपिताम् । मङ्गी चोद्यानयानार्थं मालादानसमुखता ॥ २१३ ॥ दृष्टा वसन्तकालोप्रविषेण विषभर्तृणा । विपन्यासशरीरत्वादस्पन्दाभृदसौ तदा ॥ २१४ ॥ पलालवर्त्या सावेष्व्य सुषां प्रेतवनेऽन्यजत् । वज्रमुष्टिर्वनकीढाविरामेऽभ्यत्य पृष्टवान् ॥ २१४ ॥ मङ्गी केत्याकृलो माताप्यसद्वानां न्यवेदयत् । सशोकः ससमुखातिशातकरवालध्वः ॥ २१४ ॥ मङ्गी केत्याकृलो माताप्यसद्वानां न्यवेदयत् । सशोकः ससमुखातिशातकरवालध्वः ॥ २१४ ॥ यदि पुज्य प्रियां प्रेक्षे सहस्रदलवारिजैः । त्वां समभ्यर्वीयप्यामीत्याशास्य गतवांस्तदा ॥ २१८ ॥ विभित्ते स्म ियामीपच्चेतनां विषदृष्ठिताम् । पलालवर्ति मुक्वाकु समार्नायान्तिकं मुनः ॥ २१८ ॥ तेन तत्यादसंपर्यभेपजेनाविषाकृता । सापि सधः समुत्थाय प्रियस्य प्रीतिमातनात् ॥ २२० ॥ गुरुर्यातमनस्यस्मिक्षम्भोजार्थं गते सति । शूर्यनस्तदा सर्वं तत्कर्मान्तिहिनो दुमैः ॥ २२१ ॥ विध्य मङ्गयाः परीक्ष्यार्थं तदभ्यर्णभुषागतः । स्वाङ्गसन्दर्शनं कृत्वा मधुरालपचेष्टतैः ॥ २२२ ॥ विध्य मङ्गयाः परीक्ष्यार्थं तदभ्यर्णभुषागतः । स्वाङ्गसन्दर्शनं कृत्वा मधुरालपचेष्टतैः ॥ २२२ ॥

।। २०७ ।। अब वे अवन्तिदेशमे पहुँचे और उज्जयिनी नगरीके इमशानमें छोटे भाई शुरुसेनको वैठा कर वाकी छह भाई चोरी करनेके लिए नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥ २०≍ ॥ उन छहीं भाइयोंके चले जानेपर उस इमशानमें एक घटना श्रीर घटी जो कि इस प्रकार है--उस समय उर्जायनीका राजा वृत्रमध्वज था, उसके एक टढ़प्रहार नामका चतुर सहस्रभट योद्धा था, उसकी स्त्रीका नाम वप्रश्री था और उन दोनोंके वन्नमुष्टि नामका पुत्र था॥ २०६-२१०॥ उसी नगरमें विभलचन्द्र सेठकी विमला स्त्रीमे उत्पन्न हुई मंगी नामकी पुत्री थी, वह वज्रमुष्टिकी प्रिया हुई थी। किसी एक दिन वसन्त ऋतुमें उस समयका सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे सब लोग राजाके साथ वनमें जानेके लिए तैयार हुए। मंगी भी जानेक लिए तैयार हुई। उसने मालाके लिए कलशमें हाथ डाला परन्तु उसकी साम वप्रश्रीने बहुकी इंट्यांसे एक काला साँप मालाके साथ उस कलशमें पहलेसे ही रख छोड़ा था सो ठीक ही है क्योंकि ऐसा कोन सा कार्य है जिसे स्त्रियाँ नहीं कर सकें।। २११-२१३।। बसन्त ऋतुके तीव्र विपवाले सांपने उस मंगीको हाथ डालते ही काट खाया जिससे उसके समस्त शरीरमें विप फेल गया और वह उसी समय निश्चेष्ट हो गई।। २१४।। वपश्री, बहुको पयालसे लपेट कर रमशानमें छोड़ आई। जब बज्रमुष्टि बनकीड़ा समाप्त होनेपर लोट कर त्राया तो उसने त्राकुल होकर अपनी माँसे पृछा कि मंगी कहाँ है १ मानाने भूठमूठ बुछ उत्तर दिया परन्तु उससे वह संतष्ट नहीं हुआ। मंगीके नहीं मिलनेसे वह बहुत दुःखी हुआ और नंगी तीच्ण तलवार लेकर हुँ दुनेके लिए रात्रिमें ही चल पड़ा ॥ २१५-२१६ ॥ उस समय श्मशानमें वरधर्म नामके मुनिराज योग धारण कर विराजमान थे। बन्नमुष्टिने भक्तिमे हाथ जोड़ कर उनके दर्शन किये और कहा कि हं पूज्य! यदि मैं अपनी प्रियाको देख सकूंगा ना सहस्रदल वाले कमलोंसे आपकी पुजा कहँगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर वज्रमृष्टि आगे गया। आगे चलकर उमने जिसे कुछ थोड़ी सी चेतनी वाकी थी, ऐसी विषसे दृषित अपनी प्रिया देखी। वह शीघ्र ही पयाल हटाकर उसेमु निराजके समीप ले आया।।२१७-२१६ ॥ श्रौर मुनिराजके चरण-कमलोंके स्पर्श रूपी श्रोपिधसे उसने उसे विपरहित कर लिया। मंगीने भी उठकर अपने पतिका आनन्द बढाया।। २२०।। तद्नन्तर गुरुदेवके अपर जिसका मन अत्यन्त प्रसन्न है ऐसा वश्रमुष्टि इधर सहस्रदल कमल लानेके लिए चला गया। उधर वृत्तोंसे छिपा हुआ झूरसेन यह सब काम देख रहा था।। २२१।। वह मंगीकी परीचा करनेके लिए उसके पास

१ विशानायां ग०, ख०। २ वीच्यते त०।

लीलावलोकनैहांसैर्व्यादिस्तम्भणं भृशम् । साप्याह भवता सार्धमागमिष्यामि मां भवान् ॥ २२३ ॥ गृहीत्वा यात्विति ब्यक्तं श्रुत्वा तत्त्वत्पतेरहम् । विभेमि तन्न वक्तव्यमिति तेनाभिलाविता ॥ २२४ ॥ मा भैपीस्त्वं वराकोऽसी कि करिष्यति भीलुकः । ततो येन तवापायो न स्यागिकयते मया ॥ २२५ ॥ इत्यन्योन्यकथाकाले हस्तानीतसरोरुहः । वज्रमुष्टिः समागत्य करवालं प्रियाकरे ॥ २२६ ॥ निधाय मुनिपादाब्जद्वयमभ्यर्व्य भक्तितः । आनमशं । प्रिया तस्य प्रहर्तुमसिमुद्द्ये ॥ २२० ॥ करेण श्रूरसेनोऽहंस्तत्करासि तदैव सः । आव्छिय न्यपत्रक्षमी श्रूरसेनकराङ्ग्लिम् ॥ २२८ ॥ वज्रमुष्टिस्तदालोक्य मा भैषीरित्यभाषत । भीताहमिति सा शाठ्यादित्तासमै वृथोत्तरम् ॥ २२० ॥ तदैव श्रूरसेनोऽपि भातृभिर्लब्धवित्तकैः । चौर्येणाङ्ग भवज्ञागं गृहाणेत्युद्धितः पृथक् ॥ २३० ॥ स भव्योऽतिविरक्तः सन्न धनेन प्रयोजनम् । संसारादितभीतोऽहं तद्महिष्यामि संयमम् ॥ २३१ ॥ इत्यव्यविद्यं हेतुः कस्तपोग्रहणे तव । वदंत्युक्तः स तैदिछन्न निजहस्ताङ्गुलिव्रणम् ॥ २३२ ॥ दर्शयित्वाऽवद्सर्वमात्ममङ्गीविचेष्टितम् । तत्सुभानुः समाकर्ण्यं क्रीनिन्दामकरोदिति ॥ २३३ ॥ स्थानं ता एव निन्दायाः परन्नासिक्तमागताः । वर्णमात्रेण राजन्त्यो रज्जयन्त्योऽपरान् भृश्चम् ॥ २३४ ॥ आदाय कृत्रिमं रागं रागिणां नयनप्रियाः । विभतीह भृशं भाषारम्याश्वित्राकृतीः क्रियः ॥ २३५ ॥ सुन्नं विषयजं प्राप्तुं प्राप्तमाधुर्यमालिकाः । वर्णमाक्रलेमाला वा कान्न हन्युर्मनोरमाः २३६ ॥ मातरः क्रेवलं नैताः प्रजानामेव योपितः । दोपाणामपि दुःशिक्षा दुर्विया द्व दुःखदाः ॥ २३० ॥

श्राया श्रीर उसने उसे अपना शरीर दिखाकर मीठी वातीं, चेष्टाश्रीं, लीलापूर्ण विलोकनीं ऋौर हँसी मजाक त्रादिसे शीध ही अपने वश कर लिया। वह शुरसेनने कहने लगी कि मैं आपके साथ चलूँगी, त्राप मुमे लेकर चलिए। मंगीकी वात सुनकर उसने स्पष्ट कहा कि मैं तुम्हारं पतिपे डरता हूँ इसलिए तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उत्तरमें मंगीने कहा कि तुम डरो मत, वह नीच इरपोंक तुम्हारा क्या कर सकता है ? फिर मी जिससे तुम्हारी कुछ हानि न हो वह काम मैं किये देती हूँ ॥ २२२-२२५ ॥ इस प्रकार इन दोनोंकी परस्पर बान-चीत हो रही थी कि उसी समय हाथमें कमल लियं वन्नमुष्टित्रा गया। उसने त्रपनी तलवार ना मंगीके हाथमें दे दी त्रीर स्वय वह भक्तिसे मुनिराजके दोनों चरण-कमलोंकी पूजा करनेके लिए नम्रीभूत हुआ। उसी समय उसकी प्रियाने उसपर प्रहार करनेके लिए नलवार उठाई परन्तु शुरसेनने उसके हाथसे उसी बक्त तलवार छीन ली । इस कर्मसे शूरसेनके हाथकी अंगुलियाँ कट-कट कर जमीन पर गिर गई।। २२६--२२८ ॥ यह देखकर वज्रमुष्टिने कहा कि ह प्रिये! डरो मत । इसके उत्तरमें मंगीने भूठमूठ ही कह दिया कि हाँ, मैं डर गई थी।। २२६।। जिस समय यह सब हो रहा था उसी समय शूरसेनके छह भाई चौरीका धन लेकर आ गये खीर उससे कहने लगे कि है भाई! तू अपना हिस्सा ले ले ॥ २३० ॥ परन्तु, वह भव्य अत्यन्त विरक्त हो चुका था अनः कहने लगा कि ममे धनसे प्रयोजन नहीं है, मैं तो संसारसे बहुत ही डर गया हूं इसलिए संयम धारण कहूँगा।। २३१।। उसकी वात मुनकर भाइयोंने कहा कि तेरे तप महण करनेका क्या कारण है ? सो कह । इस प्रकार भाइयोंके कहनेपर उसने अपने हाथकी कटी हुई अंगुलियोंका घाव दिखाकर मङ्गी तथा ऋपने बीचकी सब चेष्टाएँ कह सुनाई । उन्हें सुनकर सुभानु इस प्रकार स्त्रियोंकी निन्दा करने लगा।। २३२-२३३।। कि पर पुरुपमें त्र्यासक्तिको प्राप्त हुई स्त्रियाँ ही निन्दाका स्थान हैं। ये वर्ण मात्रसे सुन्दर दिखती हैं और दूसरे पुरुपोंका श्रत्यन्त राग युक्त कर लेती हैं। ये बनावटी प्रेमसे ही रागी मनुष्योंके नेत्रोंका प्रिय दिखती हैं और अनेक प्रकारके आभूषणोंसे रमणीय चित्र विचित्र वेष धारण करती हैं।। २३४-२३५।। ये विषय-सुख करनेके लिए तो बड़ी मधुर मासूम होती हैं परन्तु अन्तमें किंपाक फलके समृहके समान जान पड़ती हैं। आचार्य कहते हैं कि ये स्नियाँ किन्हें नहीं नष्ट कर सकती हैं अर्थान् सभीको नष्ट कर सकती हैं।। ३३६।। ये स्नियाँ केवल अपने

१ क्रानमन्तं सा०। २ छिनं ला०। ३~माश्रिताः सा०।

सृद्वः श्लीतलाः श्लक्ष्णाः प्रायः स्पर्शेमुखप्रदाः । भुजङ्गयो वाङ्गनाः प्राणहारिण्यः पापरूपिकाः ॥ २३८ ॥ हन्याह्न्तान्तसंकान्तं विषं विषमृतां न वा । "सर्वाङ्गं सहजाहार्यं कान्तानां हन्ति सन्ततम् ॥ २३९ ॥ परेषां प्राणपर्यन्ताः पापिनामप्यपिकयाः । हिंसानामिव कान्तानामन्तातीता द्याद्विषाम् ॥ २४० ॥ जातिमात्रेण सर्वाश्च योषितो विषमृतंयः । न ज्ञातमेतन्नीतिज्ञेः कुर्वद्विषकन्यकाः ॥ २४१ ॥ कौटिल्यकोटयः कौर्यपर्यन्ताः पञ्चपातकाः । नार्योऽनार्याः कथं न स्युरस्युद्धतः विचेष्टिताः ॥ २४२ ॥ तती निर्विद्य संसारान्तानुजः स निजार्जितम् । धनं दत्वा स्वकान्ताम्योव रधर्मात्तपोऽगमन् ॥ २४३ ॥ जिनद्त्तायिकाभ्याशे तद्वार्याश्च तपो ययुः । हेतुरासम्भभव्यानां को वा न स्यात्तपोग्नहे ॥ २४४ ॥ सप्तापि काननेऽन्येद्युह्यज्ञपिन्याः प्रतिष्टितान् । यद्मसुप्टिः समासाद्य प्रणम्य विधिपूर्वकम् ॥ २४४ ॥ हेतुना केन दक्षियं भवतामित्यसौ जगो । तेऽपि ४ निर्वर्णयामासुर्दीक्षाहेतुं यथागतम् ॥ २४६ ॥ अर्थिकाणाञ्च दीक्षायाः पृष्ट्वा मङ्गयपि कारणम् । उपाददे तमभ्यर्णे प्रवज्यामासवोधिका ॥ २४७ ॥ वर्धम्यतेर्वज्ञसुष्टिः शिष्यत्वमेथिवान् । प्रान्ते सन्त्यस्य सप्तासंख्वायिक्षश्चाः स्वरादिमे ॥ २४८ ॥ दिसागरोपमायुष्कास्ततद्व्युत्वा स्वयुण्यतः । भूभरते धातकीलण्डे प्राच्यवाक्य्रेणिविश्रते ॥ २४९ ॥ नित्यालोकपुरे श्रीमद्यन्व पृत्वस्वमितः । उपायान्देव्यां मनोहर्यां सुनुश्चित्राङ्गदोऽभवत् ॥ २५० ॥ नित्यालोकपुरे श्रीमद्यन्व प्राप्ति । २५० ॥ ।

पुत्रोंकी ही माताएँ नहीं हैं किन्तु दोपोंकी भी माताएँ हैं और जिस प्रकार बुरी शिक्षासे प्राप्त हुई बुरी विद्याएँ दुःख देती हैं उसी प्रकार दुःख देती हैं ॥ ३३७॥ ये स्त्रियाँ यद्यपि कोमल हैं, शीतल हैं. चिकनी हैं त्रौर प्रायः स्पर्शका सुख देनेवाली हैं नो भी सर्पिणियोंक समान प्राण हरण करने-वाली तथा पाप रूप हैं।। २३८।। साँपोंका विष तो उनके दाँतोंके अन्तमें ही रहता है फिर भी वह किसीको मारता है ऋौर किसीका नहीं सारता है किन्तु स्नीका विष उसके सर्व शरीरमें रहता है वह उनका सहभावी होनेके कारण दूर भी नहीं किया जा सकता और वह हमेशा मारता ही रहता है ॥ २३६ ॥ पापी मनुष्य दुसरे प्राणियोंका अपकार करने अवश्य हैं परन्तु उनके प्राण रहते पर्यन्त ही करते हैं मरनेके बाद नहीं करने पर दयाके साथ होए रखनेवाली स्नियाँ हिंसाके समान मरणोत्तर कालमें भी अपकार करती रहती हैं।। २४०।। जिन नीतिकारोंने अलगसे विपकन्याश्रोंकी रचना की है उन्हें यह मालुम नहीं रहा कि सभी स्त्रियाँ उत्पत्ति मात्रसे ऋथवा स्त्रीत्व जाति मात्रसे विषकन्याँएँ होती हैं।। २४१ ॥ ये स्त्रियाँ छुटिलताकी अन्तिम सीमा हैं, इनकी क़रताका पार नहीं है ये सदा पाँच पाप रूप रहती हैं और इनकी चेष्टाएँ सदा तलवार उठाये। रखनेवाले पुरुषके समान दुष्टता पूर्ण रहती हैं फिर ये अनार्य अर्थान् म्लेच्छ क्यों न कही जावें।। २४२।। इस प्रकार सुभानुने अपने भाइयोंके साथ संसारसे विरक्त होकर ऋपना सव कमाया हुआ धन स्त्रियोंके लिए दे दिया और उन्हीं वरधर्म मुनिराजसे दीचा धारण कर ली।। २४३।। उनकी स्त्रियोंने भी जिनदत्ता नामक श्रार्यिकाके समीप तप ले लिया सो ठीक ही है क्योंकि निकट भव्य जीवोंके तप प्रहण करनेमें कौत-सा हेतु नहीं हो जाता अर्थान् वे अनायास ही तप प्रहण कर लेते हैं।। २४४।। इसरे दिन ये सातों ही भाई उज्जयिनी नगरीके उपवनमें पधारे तब वज्रमुधिने पास जाकर उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम किया श्रीर पूछा कि श्राप लोगोंने यह दीचा किस कारणसे ली है ? उन्होंने दीचा लेनेका जो यथार्थ कारण था वह बनला दिया। इसी प्रकार वक्रमुष्टिकी स्त्री मंगीने भी उन आर्थिकात्र्योंसे दीनाका कारण पूछा त्रीर यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उन्होंके समीप दीक्षा धारण कर ली । वज्रमुष्टि वरधर्म मुनिराजका शिष्य वन गया। सुभानु ऋादि सानों मुनिराज ऋायुके ऋन्तमं संन्यासमरण कर प्रथम स्वर्गमें त्रायिख्य जातिके देव हुए ।।२४४--२४८।। वहाँ दो सागर प्रमाण उनकी त्र्यायु थी । वहाँसे चयकर, अपने पुण्य प्रभावसे धातकीखण्ड द्वीपमें भरतत्तेत्र अम्बन्धी विजयार्ध पर्वतकी दिन्तण श्रेणीमें जो निःयालोक नामका नगर है उसके राजा चन्द्रचूलकी मनोहरी रानीमें मुभानुका जीव चित्राङ्गद नामका पुत्र हुआ

१ सर्वमं ख०, घ०। २ न त्रार्था श्रनार्थाः म्लेन्छा इत्यर्थः । १-रत्यद्भुत-ल०। ४ निवेदयामासु-ल०। ५ भारते ख०, ग०, घ०। ६ चित्रकृट ग०, ख०।

इतरेऽपि तयोरेव त्रयस्ते जिल्लरे यमाः । ध्वजवाहनशब्दान्तगरुडौ मणिचूलकः ॥ २५१ ॥ पुष्पचूलाह्मयो नन्दनसरो गगनादिकौ । तत्रैव दक्षिणश्रेण्यां नृपो मेघपुराश्रिपः ॥ २५२ ॥ भनक्षयोऽस्य सर्वेश्रीर्जाया तस्याः सुताऽभवत् । धनश्रीः श्रीरिवान्येषा तन्नेवान्यो महीपितः ॥ २५३ ॥ ख्यातो नन्दपुराधीशो हरिषेणो हरिर्द्विपाम् । श्रीकान्ताऽस्य प्रिया तस्यां सुतोऽभूद्धरिवाहनः ॥ २५४ ॥ धनश्रियोऽयं बन्धेन मैथुनः प्रथितो गुणैः । तत्रैव भरतेऽयोध्यायां स्वयंवरकर्मणि ॥ २५५ ॥ मालां सम्प्रापयत्प्रीत्या धनश्रीर्होरवाहनम् । चक्रवांस्तदयोध्यायां पुष्पदन्तमहीपतिः ॥ २५६ ॥ तस्य प्रीतिङ्करी देवी तत्सूनुः पापपण्डितः । धनश्रियं सुद्धोऽलान्निहत्य हरिवाहनम् ॥ २५७ ॥ तिश्ववैंगेण चित्राङ्गदाद्याः सप्तापि संयमम् । भूतानन्दाख्यर्तार्थेशपादमूले समाश्रयम् ॥ २५८ ॥ ते कालान्तेऽभवन्कल्पे सुर्ये सामानिकाः सुराः । सप्ताव्ध्यायुः स्थितिप्रान्ते ततः प्रच्युत्य भारते ॥२५९॥ कुरुजाङ्गलदेशेऽस्मिन् हास्तिनाख्यपुरेऽभवत् । बन्धुमत्यां सुतः श्वेतवाहनाख्यवणिक्पतेः ॥ २६० ॥ शह्लो नाम धनद्धर्यासी सुभानुर्धनदः स्वयम् । तत्पुराधिपतेर्गङ्गदेवनामधरेशिनः ॥ २६१ ॥ तद्देच्या नन्दयज्ञासः शेपास्ते यमलास्त्रयः । गङ्गाख्यो गङ्गदेवश्च गङ्गमित्रश्च नन्दवाक् ॥ २६२ ॥ सुनन्दो नन्दिपेणश्च जाताः स्निग्धाः परस्परम् । गर्भेऽन्यरिमन् महीनायस्तस्यामासीन्निरुस्तुकः ॥२६३॥ तदोदासीन्यमुत्पन्नपुत्रहेतुकमित्यसौ । न्यदिशदेवती धात्री तदपत्यनिराकृतौ ॥ २६४ ॥ तं सा नन्द्यशोज्येष्ठवन्युमत्यै समर्पेयत् । निर्नामकाख्यां तत्राप्य परेखुर्नेन्द्रने वने ॥ २६५ ॥ प्रपश्यन् सहभुञ्जानान् पण्महीशसुतान् समम् । त्वमप्यमीभिर्भुक्ष्वेति शङ्क्षेन समुदाहतम् ॥ २६६ ॥

।। २४६-२५० ।। बाकी छह भाइयोंके जीव भी इन्हीं चन्द्रचूल राजा और मनोहरी रानीके दो-दो करके तीन बारमें छह पुत्र हुए। गरुइध्वज, गरुइबाहन, मणिचूल, पुष्पचूल, गगननन्दन श्रोर गगनचर ये उनके नाम थे। उनी धातकीखण्डद्वीपके पूर्व भरत जेत्रमें विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक मैचपुर नामका नगर है। उसमें धनञ्जय राजा राज्य करता था। उसकी रानीका नाम सर्वश्री था, उन दोनोंके धनश्री नामकी पुत्री थी जो सुन्दरतामें मानो दूसरी लदमी ही थी। उसी विजयार्घकी दक्षिण श्रेणीमें एक नन्दपुर नामका नगर है। उसमें शत्रुत्र्योंके लिए सिंहके समान राजा हरिषेण राज्य करता था। उसकी स्त्रीका नाम श्रीकान्ता था और उन दोनोंके हरिवाहन नामका पुत्र उत्पन्न हुन्त्रा था । वह गुणोंसे प्रसिद्ध हरिचाहन नानेमें धनशीके भाईका साला था । उसी भरतचेत्र के ऋथोध्यानगरमें धनश्रीका स्वयंवर हुऋा उसमें धनश्रीने वड़े प्रेममें हरिवाहनके गलेमें वरमाला डाल दी। उसी अयोध्यामें पुष्पदन्त नामका चक्रवर्ती राजा था। उसकी प्रीतिकरी स्त्री थी और उन दोनोंके पापकार्यमें पण्डित सुदत्त नामका पुत्र था। सुदत्तने हरिवाहनको मार कर धनश्रीको स्वयं ब्रहण कर लिया।।र५१-२५७। यह सब देखकर चित्राङ्गद श्रादि सातों भाई विरक्त हो गये श्रीर उन्होंने श्रीभूतानन्द तीर्थङ्करके चरणमूलमें जाकर संयम धारण कर लिया। आयुका अन्त होने पर वे सब चतुर्थ स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए । वहाँ सात सागरकी उनकी ऋायु थी । उसके बाद वहाँसे च्युत होकर इसी भरतनेत्रके कुरुजांगल देशसम्बन्धा हस्तिनापुर नगरमें सेठ श्वेनबाहनके उसकी स्त्री बन्धुमतीसे सुभानुका जीव राङ्क नामका पुत्र हुआ। वह सुभानु धन-सम्पदामें स्वयं कुंबर था। उसी नगरमें राजा गङ्गदेव रहता था। उसकी स्त्रीका नाम नन्द्यशा था, सुभानुके वाकी छह भाइयोंके जीव उन्हीं दोनोंके दो-दो कर तीन वारमें छह पुत्र हुए। गङ्ग, गङ्गदेव, गङ्गमित्र, नन्द, सुनन्द, स्त्रीर नन्दियेण य उनके नाम थे। ये छहों भाई परस्परमें बड़े स्नेह्से रहते थे। नन्द्यशाके जब सातवां गर्भ रहा तब राजा उससे उदास हो गया, रानीने राजाकी इस उदासीका कारण गभमें आया बालक ही समभा इसलिए उसने रेवती धायको आज्ञा दे दी कि तू इस पुत्रका अलग कर दे। ॥ २५८-२६४ ।। रेवती भी उत्पन्न होते ही वह पुत्र नन्दयशाकी बड़ी बहिन बन्धुमतीके लिए सौंप आई। उसका नाम निर्नामक रक्खा गया। किसी एक दिन ये सब लोग नन्द्नवनमें गये, बहाँपर राजाके छहों पुत्र एक साथ खा रहे थे, यह देखकर शंखने निर्नामकसे कहा कि तृ भी इनके साथ खा।

स्थितो भोक्तुमसौ नन्द्यशास्यं वीक्ष्य कोपिनी । कस्यायमिति पादेनाहंस्तावन्वीयतुः श्रुचम् ॥ २६० ॥ शङ्क्ष्तिनर्गामको राज्ञा कदाचित्सह वन्दितुम् । दुमसेनमुनि यातावविधज्ञानकोचनम् ॥ २६८ ॥ अभिवन्य ततो धर्मश्रवणानन्तरं पुनः । निर्नामकाय कि नन्द्यशाः कुप्यत्यकारणम् ॥ २६९॥ हति शङ्क्षेत्र पृद्धोऽसौ मुनिरेवमभाषत । सुराष्ट्रविषये राजा गिर्यादिनगराधिपः ॥ २७० ॥ अभूष्त्रप्रथो नाम तस्यासृतरसायनः । स्पकारः पलं पक्तुं कुशलोऽस्मै प्रतुष्टवान् ॥ २७१ ॥ अद्वात् द्वाद्यग्रमान् महीशो मांसलोलुपः । स कदाचित्सुधर्माष्ययत्यस्ययाशे श्रुतगमः ॥ २७२ ॥ अद्वाय बोधिमासाय राज्यं मेघरथे सुते । नियोज्य संयतो जातः सुतोऽपि श्रावकोऽजिन ॥ २७३॥ ततः स्पकरग्रमानेकशेषं समाहरत । सोऽन्येयुर्वद्वैदः सन् सर्वसम्भारसंस्कृतम् ॥ २७४ ॥ भकोशातकीफलं पक्तं मुनीन्दं तमभोजयत् । ऊर्जयन्तिगरौ सोऽपि तिश्वमिशं गतासुकः ॥ २७५ ॥ सम्यगराध्य सम्भूतः कल्पातीतेऽपराजिते । जघन्यतद्वतायुः सन्नहिमन्द्रो महिद्धिः ॥ २७५ ॥ स्पकारोऽपि कालान्ते तृतीयनरकं गतः । ततो निर्गत्य संसारे सुदुःखः सुचिरं अमन् ॥२७७॥ हीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे विषये मङ्गलाङ्क्ष्ये । पलाशकृटमामस्य यक्षदर्गगृहेशिनः ॥ २७८ ॥ सुतो यक्षादिदस्तायां यक्षनामा यभूव सः । तत्रोयिक्षलसन्ज्रश्च सुनुरन्योऽन्वज्ञायत ॥ २७९ ॥ स्योः स्वकर्मणा ज्येष्ठो नाम्ना निरनुकम्पनः । सानुकम्पोऽपरोऽज्ञायि जनैर्यानुसारिभः ॥ २८० ॥ कदाचित्सानुकम्पन वार्यमाणोऽपि सोऽपरः । मार्गिस्थतान्धस्पंस्य दयादृरो वृथोपरि ॥ २८० ॥

राह्नके कहनेमें निर्नामक उनके साथ खानेके लिए बैठा ही था कि नन्द्यशा उमे देखकर क्रोध करने लगी और यह किसका लड़का है, यह कहकर उसे एक लात मार दी। इस प्रकरणसे शह और निर्नामक दोनोंको बहुत शोक हुआ। किसी एक दिन शहु और निर्नामक दोनों ही राजाक साथ-साथ अवधिज्ञानी द्रममेन नामक मुनिराजकी वन्दनाके लिए गर्य । दोनोने मुनिराजकी वन्दना की, धर्मश्रवण किया श्रीर तदनन्तर राङ्मने मुनिराजमे पृछा कि नन्द्यशा निर्नामकसे श्रकारण ही क्रोध क्यों करती है ? इस प्रकार पूछे जानेपर मुनिराज कहने लगे कि सुराष्ट्र देशमें एक गिरिनगर नामका नगर है। उसके राजाका नाम चित्रस्थ था। चित्रस्थके एक श्रमृत-रसायन नामका रसोइया था। वह मांस पकानेमें वहून ही अशल था इसलिए मांसलोभी राजाने सन्तष्ट होकर उसे बारह गाँव दं दिये थे। एक दिन राजा चित्ररथने सुधर्म नामक मुनिराजके समीप त्रागमका उपदेश सुना ॥ २६५-२७२ ॥ उसकी श्रद्धा करनेसे राजाको रत्नत्रयकी प्राप्ति हो गई । जिसके फलस्वरूप वह सेघ-रथ पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षित हो गया श्रीर राजपुत्र मेघरथ भी श्रावक वन गया ॥ २७३ ॥ तदनन्तर राजा मेघरथने रमोइयाके पास एकही गाँव वचने दिया, वाकी सब छीन लिये। 'इन मुनिके उपदेशसे ही राजाने मांस खाना छोड़ा है और उनके पुत्रने हमार गांव छीने हैं' ऐसा विचार कर वह रसोइया उक्त मुनिराजसे हेष रखने लगा। एकदिन उस रसोइयाने सब प्रकारके मसालोंसे तैयार की हुई कडुवी तुमड़ीका चाहार उन मुनिराजके लिए करा दिया। जिससे गिरनार पर्वत पर जाकर उनका प्राणान्त हो गया । वे समाधिमरण कर अपराजित नामक कल्पानीत विमानमें वहाँकी जघन्य श्रायु पाकर बड़ी-बड़ी ऋढ़ियोंके धारक ऋहमिन्द्र हुए। रसाइया श्रायुक अन्तमें तीसरे नरक गया श्रीर वहाँसे निकलकर अनेक दुःख भागता हुआ चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा ॥ २७४-२७७॥ तदनन्तर इसी जन्त्रद्वीपके भरतचेत्रसम्बन्धी मञ्जलदेशमें पताशकृट नगरके यक्षदत्त गृहस्थके उसकी यक्षदत्ता नामकी स्त्रीसे यक्ष नामका पुत्र हुआ। छुड़ समय याद उन्हीं यत्तदत्त और यक्षदत्ताके एक यक्षिल नामका दूसरा पुत्र भी उत्पन्न हुआ। उन दोनों भाइयोंमें वड़ा भाई अपने कर्मीक अनुसार निरनुकम्प-निर्दयथा इसलिए लोग उसे उसकी क्रियाओं के अनुसार निरनुकम्प कहते थे और छोटा भाई सानुकम्प था-दया सहित था इसलिए लोग उसे सानुकम्प कहा करते थे।। २७५-२५०।। किसी एक दिन दोनों भाई गाड़ीमें बैठकर कहीं जा रहे थे। मार्गमें एक अन्धा साँप बैठा था। सानुकम्पके

१ घोपातकी ल०।

राकटं भाण्डसम्पूर्णं बस्नीवर्देरयोजयत् । सर्पस्तन्मदितोऽकामनिर्जरो विगतासुकः ॥ २८२ ॥ <sup>१</sup>पुरे श्वेतविकानाम्नि वासवस्य महीपतेः। <sup>२</sup>वसुन्धर्यां सुता नन्दयशाः समुद्रपाद्यसौ ॥ २८३ ॥ पुनर्निरनुकम्पश्च भाषा दुःखनिमिशकम् । त्वयेदशं न कर्तन्यमित्युक्तः शममागतः ॥ २८४ ॥ स्वायुरन्ते समुख्यः सोऽयं निर्नामकाख्यया । ततः पूर्वभवोपात्तपापस्य परिपाकतः ॥ २८५ ॥ जायते नन्द्यशसः कोपो निर्नामकं प्रति । इति तस्य वचः श्रव्वा ते निर्वेगपरायणाः ॥ २८६॥ <sup>3</sup>नरेन्द्रषट्सुता दक्षिां शङ्को निर्नामकोऽप्ययुः । तथा नन्द्रयशा रेवतीनामादित संयमम् ॥ २८७ ॥ सुव्रताल्यायिकाम्याशे पुत्रस्रोहाहितेच्छया । अन्यजन्मनि चामीपामेव लाभे च वर्धने ॥ २८८॥ ते निदानं विमुख्खादुभे चाकुरुतां समम् । नतः सर्वे तपः कृत्वा समाराध्य यथांचितम् ॥२८९॥ महाशुक्रे समुत्पन्नाः प्रान्ते सामानिकाः सुराः । पोडशाब्ध्यपमायुक्ता दिब्यभोगवशीकृताः ॥ २९० ॥ ततः प्रच्युत्य शङ्कोऽभूद्रलदेवो हलायुधः । मृगावत्याख्यविषये दशार्णपुरभूपतेः ॥ २९१ ॥ देवसेनस्य चोत्पन्ना धनदेव्याश्च देवकी । त्वं सा नन्दयशाः स्नीन्वसूपगम्य निदानतः ॥ २९२॥ भिक्कारुयपुरे देशे मुख्येऽजनि रेवती । सुदृष्टेः श्रेष्ठिनः श्रेष्ठा श्रेष्ठिनी सालकारुयया ॥ २९३ ॥ प्राक्तनाः पट्कुमाराश्च यमा भूतास्तव त्रयः । तदानीमेव शकस्य निदेशान्वंसतो भयात् ॥ २९४ ॥ ते नैगमर्षिणा नीताः श्रेष्ठिन्या न्वलकाल्यया । वर्षिता देवद्त्तश्च देवपालोऽनुजस्तनः ॥ २९५ ॥ अनीकदत्तश्चानीकपालः शत्रुष्टसञ्ज्ञकः । जितशत्रुश्च जन्मन्येवात्र निर्वृतिगामिनः ॥ २९६ ॥ नवे वयसि दीक्षित्वा भिक्षार्थं पुरमागनाः । त्वया दृष्टास्ततस्तेषु स्नेहो जन्मान्तरागतः ॥ २९७॥

रोकनेपर भी दयासे दूर रहनेवाले निरनुकम्पने उस अन्ये साँपपर वर्तनोंसे भरी गाड़ी बैलोंके द्वारा चला दी। उस गाड़ीके भारसे साँप कट गया और अकामनिर्जरा करना हुआ मर गया।। २८१-२८२ ॥ मरकर स्वेतविका नामके नगरमें वहाँ के राजा वासवके उसकी रानी वसुन्वरासे नन्द्रयशा नामकी पुत्री हुन्त्रा ।। २५३ ।। छोटे भाई सानुकस्पने निरनुकस्प नामक अपने बड़े भाईको फिर भी समभाया कि आपके लिए इस प्रकार दूसरोंको दुःख देनेवाला कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार समभाये जानेपर वह शान्तिका प्राप्त हुआ।।२५४॥ वही निरनुकम्प आयुके अन्तमें मरकर यह निर्ना-मक हुआ है। पूर्वभवमें उपार्जन किये हुए पापकर्मके उदयमे हा नन्दयशाका निर्नामकके प्रति क्रोध रहता है। राजा द्रमसेनके यह यचन सनकर राजाके छटों पुत्र, शङ्क तथा निर्नामक सब विरक्त हुए श्रीर सभीने दक्षि। धारण कर ली । इसी प्रकार पुत्रोंक म्नेहसे उत्पन्न हुई इच्छामे रानी नन्दयशा तथा रेवती धायने भी सुत्रता नामक आर्थिकांके समीप संयम धारण कर लिया। किसी एक दिन उन दोंनों आर्यिकाओंने मुर्खतावश निदान किया। नन्द्यशाने तो यह निदान किया कि 'आगामी जन्ममें भी ये मेर पुत्र होंं और रेवतीने निदान किया कि 'मैं इनका पालन कर्हैं'। तद्नन्तर तपश्चर्या कर श्रीर श्रपनी यांग्यताके श्रनुसार श्राराधनाश्रींकी श्राराधनाकर श्रायुके अन्तमें वे सब महाश्रक स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए। वहाँ सोलह सागरकी उनकी ऋायु थी और सब दिन्य भागोंके वशीभृत रहते थे ।। २८५-२६० ।। वहाँसे च्युत होकर शङ्खका जीव हलका धारण करनेवाला वलदेव हचा है और नन्दयशाका जीव मृगावनी देशके दशार्णपुर नगरके राजा देवसेनके रानी धनदेवीसे देवकी नामकी पुत्री पैदा हुई है। निदान-बन्धके कारण ही तू स्त्रीपर्यायको प्राप्त हुई है।। २६१-२६२ ।। रेवतीका जीव मलय देशके भद्रिलपुर नगरमें मुदृष्टि सेठकी अलका नामकी सेठानी हुई है । पहलेके छहों पुत्रोंक जीव दो दो करके तीन वारमें तेरे छह पुत्र हुए। उसी समय इन्द्रकी आजासे कंसके भयके कारण नैगमपि देवने उन्हें अलका सेठानीके घर रख दिया था इसलिए अलकाने ही उन पुत्रोंका पालन किया है। देवदत्त, देवपाल, अनीकदत्त, अनीकपाल, रात्रुव और जितरात्र ये उन छहों पुत्रों के नाम हैं, ये सभी इसी भवसे मोच प्राप्त करेंगे ॥ २६३-२६६॥ ये सब नई अवस्थामें ही दीका लेकर भिकाके लिए नगरमें आये थे इसलिए इन्हें देखकर तेरा पूर्वजन्मसे चला

१ पुर-तः । २वसुधायां तः । ३ नरेन्द्रः तः ।

स्वयम्भूकेशवैश्वर्यं त्रित्यःकाले निरीक्ष्य सः । निर्नामकसुतस्तेऽद्य कंसक्षत्रुरजायत ॥ २९८॥ व्हं कुतस्ते कुतः कोऽयं सम्बन्धो निनिबन्धनः । विधेविलसितं चित्रमगम्यं योगिनामिष ॥ २९९॥ इति नैसींगकाशेषभव्यानुप्रह्मावुकः । न्यगद्यगवानेवं भक्तवावन्दत देवकी ॥ २०० ॥ अथानन्तरमेवैनं सत्यभामापि निर्माकिकी । स्वपूर्वभवसम्बन्धमप्राक्षीदक्षराविषम् ॥ २०९ ॥ सोऽपि व्यापारयामास तदभीष्टिनिवेदने । न हेतुः कृतकृत्यानामस्त्यन्योऽतुप्रहादिना ॥ २०२ ॥ सोऽपि व्यापारयामास तदभीष्टिनिवेदने । न हेतुः कृतकृत्यानामस्त्यन्योऽतुप्रहादिना ॥ २०२ ॥ शितलाल्यिजनाधीशतीर्थे धर्मे विनक्ष्यति । भद्रिलाल्यपुराधीशो नाम्ना मेधरथो नृपः ॥ २०३ ॥ प्रेयसी तस्य नन्दाल्या भृतिशमा द्विलाप्रणीः । तस्यासिक्षमला पत्नी मुण्डकालायनस्त्योः ॥ २०४ ॥ तनुजो वेदवेदाङ्गपारगा भोगसक्तधीः । वृथा तपःपरिक्वेशो मूर्वैरेप प्रकल्पितः ॥ २०५ ॥ निर्धनैः परलोकार्थं स्वयं साहसशालिभिः । मृसुवर्णादिदानेन सुखमिष्टमवाष्यते ॥ २०६ ॥ इतित्यादिकुद्यप्टान्तकुहेतुनिपुणैर्नपम् । कायक्वेशासहं वाक्यरयथार्थमवृत्वधत् ॥ २०० ॥ तथा पराश्च दुर्जुदीन् बोधयन् जीवितावधौ । भूत्वा सतस्वधोभूमिष्वतस्त्रिक्ष्यं च क्रमात् ॥ २०८ ॥ गन्धमादनकुन्नोत्थवत्तानदी । समीपगत्तभ कृत्रश्चामपल्ल्यां स्वपापतः ॥ २०९ ॥ जातो वनेचरः कालसञ्जः स तु कदाचन । वरधर्मयति प्राप्य मध्वादिविनिवृत्तितः ॥ २०० ॥ विजयार्थेऽलकापुर्याः पत्युः पुरुबलस्य च । ज्योनिर्मालाभिधायाश्च सुतो हरिबलोऽभवत् ॥ ३०९॥

स्राया स्नेह इतमें उत्पन्न हो गया है।। २६७॥ पूर्व जन्ममें जो तेरा निर्नामक नामका पुत्र था उसने तपश्चरण करते समय स्वयंभू नारायणका एश्वर्य देखकर निदान किया था अतः वह कंसका मारनेवाला श्री कृष्ण हुन्न। है।।२६५॥ गणधर देव देवकीसे कहते हैं कि 'हे देवकी! तृ कहाँ से आई? तेरे ये पुत्र कहाँ से आये? स्रोर विना कारण ही इनके साथ यह सम्बन्ध कैसे स्ना मिला? इसलिए जान पड़ता है कि कमैंका उदय बड़ा विचित्र हे स्रोर योगियोंके द्वारा भी स्नगम्य हैं। इस प्रकार स्वभावसे ही समस्त भव्य जीवोंका उपकार करनेवाले गणधर भगवानने यह सब कथा कही। कथा मुनकर देवकीने उन्हें बड़ी भक्ति वन्दना की।। २६६-३००॥

तद्तन्तर-भक्तिसे भरी सत्यभामाने भी, अक्षराविधको धारण करनेवाले गणधर भगवान्से अपने पूर्व भवोंका सम्बन्ध पूछा ॥ ३०१ ॥ तब गणधर भगवान् भी उसका अभीष्ठ कहने लगे सा ठीक ही है क्योंकि कृतकृत्य मनुष्योंका अनुप्रहको छोड़कर और दूसरा कार्य नहीं रहता है।। ३०२।। व कहने लगे कि शीतलनाथ भगवानके तीर्थमें जब धर्मका विच्छेद हुव्या तब भद्रिलपुर नगरमें राजा मेघरथ राज्य करता था, उसकी रानीका नाम नन्दा था। उसी समय उस नगरमें भूतिशर्मा नामका एक श्रेष्ठ बाह्मण था, उसकी कमला नामकी श्री थी और उन दोनोंके मुण्डशालायन नामका पुत्र था। मुण्डशालायन यद्यपि वदवेदाङ्गका पारगामी था परन्तु माथ ही उसकी बुद्धि हमेशा भौगों । श्रासक्त रहती थी इसलिए वह कहा करता था कि तपका क्लेश उठाना व्यर्थ है, जिनके पास धन नहीं है ऐसे साहसी मूर्ख मनुष्योंने ही परलोकके लिए इस तपके क्रोशकी कल्पना की है। वास्तवमें पृथिवी-दान, सुवर्ण-दान त्रादिसे ही इष्ट सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार उसने अनेक छुट्टशन्त और कुहेतुत्र्योंके बतलानेमें निपुण वाक्योंक द्वारा कायक्रांशके सहनेमें असमर्थ राजाका भूठमूठ उपदेश दिया। राजाको ही नहीं, अन्य दुर्बुद्धि मनुष्योंके लिए भी वह अपने जीवन भर ऐसा ही उपदेश देता रहा। अन्तमें मर कर वह सातवें नरक गया। वहाँसे निकल कर तिर्यक्व हुआ। इस तरह नरक श्रीर तियेक्त गतिमं घूमता रहा ॥ ३०३-३०८ ॥ अनुक्रमसे वह गन्धमादन पर्वतसे निकली हुई गन्धवती नदीके समीपवर्ती भद्यंकी नामकी पहीमें अपने पापकर्मके उदयसे काल नामका भील हुआ । उस भीलने किसी समय वरधर्म नामक मुनिराजके पास जाकर सधु त्रादि तीन मकारोंका त्याग किया था । उसके फलस्वरूप वह विजयार्ध पर्वत पर अलकानगरीके राजा पुरबल और उनकी रानी ज्योतिर्मालाके हरिबल नामका पुत्र हुन्ना। उसने त्रानन्तवीर्य नामके मुनिराजके पास

१ तपकाले सा । २ भाक्तिका सा । ३ कूटोत्थ सा । कुछाः पर्वतः । ४ भल्लुं कि सा ।

अनन्तर्वार्थययन्ते गृहीत्वा द्रव्यसंयमम् । सौधर्मकल्पे सम्भूय कालान्ते प्रच्युतस्ततः ॥ ३१२ ॥
सुकेतोविजयार्थाद्रौ रथन्पुरभूपतः । सुता स्वयंप्रभायाश्च सत्यभामा त्वमित्यभूः ॥ ३१३ ॥
पित्रा ते मेऽन्यदा कस्य सुता पत्नी भविष्यति । इत्युक्तोऽ विनिम्सादिकुशलाल्योऽर्धचिकिणः ॥३१४ ॥
भविष्यति महादेवीत्याल्यस्नीमिशिकोत्तमः । इत्युद्रीरितमाकण्यं सत्यभामाऽतुवर्तराम् ॥ ३१५ ॥
सिम्प्याथ महादेव्या प्रणम्य स्वभवान्तरम् । परिपृष्टः विरार्थहा व्याजहारेति तद्भवान् ॥ ३१६ ॥
हीपेऽस्मिन्भारते क्षेत्रे मगधान्तरवर्त्ति । लक्ष्मीप्रामे द्विजः सोमोऽस्याभूलक्ष्मीमितः प्रिया ॥ ३१७ ॥
प्रसाधिताङ्गी सान्येयुर्देपणलोकनोवता । समाधिगुसमालोक्य मुनि भिक्षार्थमागतम् ॥ ३१८ ॥
प्रस्वेदमलदिग्धाङ्गो दुर्गन्थोऽयमिति कुधा । विचिकित्सापरा साधिक्षेपात्यद्वरारिणी तदा ॥ ३१९ ॥
सहसोदुम्बराल्येन कुष्टेन न्यासदेहिका । श्चनीव तर्ज्यमाना सा जनैः परुषभाषितैः ॥ ३२०॥
सहसोपरि मुहुर्धावंस्तेन कोपवता बहिः । गृहीत्वा निष्ठुरं क्षिप्तो मृतान्धाऽहिरजायत ॥३२२ ॥
तस्योपरि मुहुर्धावंस्तेन कोपवता बहिः । गृहीत्वा निष्ठुरं क्षिप्तो मृतान्धाऽहिरजायत ॥३२२ ॥
हतो लक्कटपापाणीर्मनपादः किमिन्नणैः । आकुलः पतितः कृषे दुःखितो मृतिमागतः ॥ ३२४ ॥
तत्रोऽन्था हैः समुत्पन्नो मृत्वान्धश्चाय सूकरः । ग्रामे यो भिक्षतो मृत्वा सोऽपि श्वभिरतोऽमुतः ॥३२५ ॥
सत्स्यस्य मन्दिरग्रामे नशुरारणकारिणः । मण्डक्याश्च सुता जाता पृतिका नाम पाणिनी ॥ ३२६ ॥

द्रवय-संयम धारण कर लिया जिसके प्रभावसे वह मरकर सांधर्म स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे च्युत हांकर उसी विजयार्ध पर्वत पर रथनू पुर नगरके राजा मुकेतुके उनकी स्वयंप्रभा रानीसे तू सत्यभामा नामकी पुत्री हुई। एक दिन तेरे पिताने निमित्त आदिके जाननेमें कुशल किसी निमित्त ज्ञानीसे पूछा कि मेरी यह पुत्री किसकी पत्नी होगी ? इसके उत्तरमें उस श्रेष्ट निमित्ता ज्ञानीने कहा था कि यह अर्धचक्रवर्तीकी महादेवी होगी। इस प्रकार गणधरके द्वारा कहे हुए अपने भव मुनकर सत्यभामा बहुत सन्तुष्ट हुई।। ३०६-३१५।।

अथानन्तर-महादेवी रुक्मिणीने नमस्कार कर अपने भवान्तर पृद्धे और जिनकी समस्त चेष्टाएँ परोपकारके लिए ही थीं ऐसे गणधर भगवान कहने लगे।। ३१६।। कि भरत चेत्र सम्बन्धी मग्ध देशके अन्तर्गत एक लर्च्मात्राम नामका श्राम है। उसमें मोम नामका एक ब्राह्मण रहता था. उसकी स्त्रीका नाम लद्दमीमित था। किसी एक दिन लद्दमीमित ब्राह्मणा, ब्राभूषणादि पहिन कर दर्पण देखनेके लिए उद्यत हुई ही थी कि इतनेमें समाधिगुप्त नामके मुनि भिक्षाके लिए आ पहुँचे। 'इसका शरीर पसीना तथा मैलसे लिप्त हैं। ऋोर यह दुर्गन्थ दे रहा है' इस प्रकार क्रोध करती हुई लक्सीमतिने घृणासे युक्त होकर निन्दाके वचन कहे ॥ ३१७-३१६ ॥ मुनि-निन्दाके पापसे उसका समस्त शरीर उदुम्बर नामक कुष्ठसे ज्याप्त हो गया इसलिए वह जहाँ जाती थी वहीं पर लाग उसे कठोर शब्द कह कर कुत्तीके समान ललकार कर भगा देते थे।। ३२०।। वह सूने मकानमें पड़ी रहती थी, अन्तमें हृदयमें पतिका स्नेह एख बड़े दुःखसे मरी और उसी ब्राह्मणके घर दुर्गन्य युक्त इक्टूँदर हुई।। ३२१।। वह पुत्रे पर्यायके स्नेहके कारण बार-बार पतिके ऊपर दौड़ती थी इसलिए उसने कोधित होकर उसे पकड़ा अगैर बाहर ले जाकर बड़ी दुष्टतासे दे पटका जिससे मर कर उसी ब्राह्मणके घर साँप हुई।। ३२२।। फिर मरकर अपने पापकर्मके उदयसे वहीं गधा हुई, वह बार-बार ब्राह्मणके घर आता था इसलिए ब्राह्मणोंने कुपित होकर उसे लाठी तथा पत्थर आदिसे एसा मारा कि उसका पैर दूट गया, चार्त्रोमें कीड़े पड़ गये जिनसे व्याकुल हाकर वह कुएँ में पड़ गया श्रीर दुःखी होकर मर गया ।। ३२३-३२४ ।। किर अन्धा साँप हुआ, किर मरकर अन्धा सुअर हुआ, उस सुश्रारको गाँवके कुत्तोंने खा लिया जिससे मरकर मन्दिर नामक गाँवमें नदी पार करानेवाले मत्स्य नामक थीवरकी मण्डकी नामकी स्त्रीसे पृतिका नामकी पापिनी पुत्री हुई। उत्पन्न होते ही

र इत्युक्तांऽसी ल०। २ परार्थेम्यः ग०, ख०। परार्था ईहा यस्य सः परार्थेदः । ३ तती बहिः समुत्यन्नी ल०।

स्वोत्परयनन्तरं छोकान्तरं यातः पिता ततः । माता च पोषिता मातामग्रा स्वाग्नुमालिहैः ॥ ३२० ॥ विचिकित्स्या नदीतीरवितनी सा कदाचन । समाधिगुसमालोक्य नदीतीरे पुरातनम् ॥ ३२८ ॥ काललब्ध्या समासाद्य प्रतिमायोगधारिगम् । गृहीतोपश्चमा योगिदेहस्थमशकादिकम् ॥ ३२९ ॥ अपास्यन्ती प्रयत्नेन निशान्ते योगनिष्ठितौ । उपविष्टस्य पादाब्जमुपाश्रित्योदितं मुनेः ॥ ३३० ॥ अप्रत्या धर्मधियाद्या पर्वोपवस्तिं सुधीः । परंद्युजिनपृजार्थं गच्छन्ती वीद्यं सार्यिकाम् ॥ ३३९ ॥ प्रमानन्तरं समं गत्वा तदानीतान्त्रसा सदा । प्राणसन्वारणं कृत्वा किस्मिश्चकृत्वते विले ॥ ३३२ ॥ उपविष्टा निजाचारं पालयन्ती भयाद्यान् । सम्यग्जात्वार्यिकाल्यानात्स्ववृत्तान्तं सकौतुकात् ॥ ३३२ ॥ उपविष्टा निजाचारं पालयन्ती भयाद्यान् । सम्यग्जात्वार्यिकाल्यानात्स्ववृत्तान्तं सकौतुकात् ॥ ३३४ ॥ अभिधायाम्ब पापिष्ठां मां त्वं पुण्यवती कृतः । पश्चर्साति निजातीनभवान् ज्ञातान् यतीश्वरात ॥ ३३४ ॥ अभिधायाम्ब पापिष्ठां मां त्वं पुण्यवती कृतः । पश्चर्साति निजातीनभवान् ज्ञातान् यतीश्वरात ॥ ३३६ ॥ प्राग्जन्माजिनपापस्य परिपाकाद्विरूपिता । रोगवन्त्वं कुगन्धत्वं निर्धनन्वादिकञ्च कैः ॥ ३३० ॥ प्राग्जन्माजिनपापस्य परिपाकाद्विरूपिता । रोगवन्त्वं कुगन्धत्वं निर्धनन्वादिकञ्च कैः ॥ ३३० ॥ पार्थेयं दुर्लभं तस्मान्मा भैपीस्त्वमतः परम् । इति प्रोग्याहिता सच्या सा सन्त्यस्य समाप्रिना॥ ३३० ॥ स्युत्याणाच्युतेन्द्रस्य वस्त्रभाभूदनिष्रिया । पल्यानां पञ्चपञ्चाश्चरे त्वाविष्ठक्रसौक्यभाक् ॥ ३४० ॥ स्युत्वा ततो विद्माल्यविषये कुण्डलाह्नये । पुरे वासवभूभतुः श्रीमत्याश्च सुताऽभवः ॥ ३४९ ॥

उसका पिता मर गया और माता भी चल बसी इसलिए मातामही (नार्ना) ने उसका पीपण किया। वह सब प्रकारमे अधुभ थी और अबलांग उसमे घृणा करते थे। किसी एक दिन वह नदीके किनारे बैठी थी वहींपर उसे उन समाधिगुप्र मुनिराजके दशेन हुए जिनकी कि उसने लर्द्मामितपयोगमें निन्दा की थी । वे मुनि प्रतिमायागमे अवस्थित थे, पृतिकाकी काललब्धि अनुकूल थी इसलिए। वह शान्तभावको प्राप्तकर रात्रिभर मुनिराजके शरीरपर बैठनेवाले मच्छर आदिको दूर हटाती रही। जब प्रातःकालके समय प्रतिमायाग समाप्तकर मुनिराज विराजमान हुए तब वह उनके चरणकमलांके समीप जा पहुँची और उनका कहा हुआ धर्मीपदेश सुनने लगी। धर्मीपदेशसे प्रभावित होकर उस बुद्धिमतीने पर्वके दिन उपवास करनेका नियम लिया। दुसरे दिन वह जिनेन्द्र भगवान्की पृजा (दर्शन) करनेके लिए जा रही थी कि उसी समय उसे एक आयिकांके दर्शन हो गये। वह उन्हीं त्र्यार्थिकाके साथ दूसरे गाँव तक चली गई। वहींपर उसे भोजन भी प्राप्त हो गया। इस तरह वह प्रतिदिन प्रामान्तरसे लाये हुए भोजनसे प्राण रक्षा करती और पापके भयसे अपने आचारकी रज्ञा करती हुई किसी पर्वतकी गुफामें रहने लगी। एक दिन एक श्राविका आर्यिकाके पास आई। श्राविं-काने उससे कहा कि पृतिका नीच कुत्तमें उपन्न होकर भी इस तरह सदाचारका पालन करनी है यह अध्यर्वकी बात है। आर्थिकाकी बान सुनकर उस श्राधिकाको बड़ा कोतुक हुआ। जब पूर्तिका पूजा (दर्शन) कर चुकी तब वह स्नेहवश उसके पास आकर उसकी प्रशंसा करने लगी। इसके उत्तरमें पृतिकाने कहा कि हे माता! मैं तो महापापिनी हूँ, मुक्ते आप पुण्यवती क्यों कहती हैं? यह कह, उसने समाधिगुप्त मुनिराजसे जो अपने पूर्वभव मुने थे व सब कह मुनाय । वह श्राविका पूर्विकाकी पूर्वभवकी सखी थी। पूर्तिकाक मुख्यसे यह जानकर उसने कहा कि 'यह जीव पापका भय होनेसे ही जैनमार्ग-जैनधर्मको प्राप्त होता है। इस संसारमं पूर्वभवत अर्जित पापकर्मके उदयसे विरूपता. रोगीपना, दुर्गन्धता तथा निर्धनता ऋादि किन्हें नहीं प्राप्त होती ? अर्थात् सभीकी प्राप्त होती है इसलिए तू शोक मनकर, तर द्वारा महण किये हुए व्रत शील तथा उपवास आदि पर-जन्मके लिए दुर्लभ पाथेय ( संबल ) के समान हैं, तू अब भय मत कर।' इस प्रकार उस श्राविकाने उसे खूव उस्ताह दिया । तदनन्तर-समाधिमरणकर यह अच्युतेन्द्रकी अतिशय प्यारी देत्री हुई । पचपन पत्य नक वह अखण्ड सुखका उपभोग करती रही। वहाँ से च्युन होकर विदर्भ देशके कुण्डलपुर नगरमें राजा वासवकी रानी श्रीमतीसे तू रुक्मिणी नामकी पुत्री हुई ॥ ३२५-३४१ ॥

१ सको द्वकाल ० ।

रुग्निण्यथ पुरः कौसलाख्यया भूपतेः मुतः । भेषजस्याभवन्मद्भयो तिज्ञुपालक्षिलोचनः ॥ ३४२ ॥ अभूतपूर्वमेतत्तु मनुष्येप्वस्य कि फलम् । इति भूपितना पृष्टः स्पष्टं नैमिपिकोऽवदत् ॥ ३४४ ॥ तृतीयं नयनं यस्य दर्शनादस्य नश्यित । अयं हनिष्यते तेन संशयो नेत्य है दृष्टिवित् ॥ ३४४ ॥ कद्माचिद्भेषजो मद्मी शिज्ञुपालः परेऽपि च । गत्वा द्वारावतीं दृष्टुं वासुदेवं समुत्सुकाः ॥ ३४५ ॥ अदृश्यतामगाक्षेत्रं जरासन्धारिवीक्षणात् । तृतीयं शिज्ञुपालस्य विचित्रा दृव्यशक्तयः ॥ ३४६ ॥ विज्ञातादेशया मद्ग्या तद्विलोक्य हरिभिया । दृदस्य पूज्य मे पुत्रभिक्षामित्यभ्ययाचत ॥ ३४७ ॥ शतापराधपर्यन्तमन्तरेणाम्ब मद्भयम् । नास्यास्तीति हरेर्लव्धवरासौ स्वां पुरीमगात् ॥ ३४८ ॥ शतापराधपर्यन्तमन्तरेणाम्ब मद्भयम् । नास्यास्तीति हरेर्लव्धवरासौ स्वां पुरीमगात् ॥ ३४८ ॥ प्रच्छाच परतेजोसि मृभून्यूर्धस्थपादकः । शैशवे शिज्ञुपालंऽसौ भासते स्मेव भास्करः ॥ ३५० ॥ प्रच्छाच परतेजोसि मृभून्यूर्धस्थपादकः । शैशवे शिज्ञुपालंऽसौ भासते स्मेव भास्करः ॥ ३५० ॥ हरि हरिरिवाकम्य विक्रमेणाकमेषिणा । राजकर्णारवत्वेन सोऽवाञ्चद्वितंतुं स्वयम् ॥ ३५९ ॥ दिपेणा यशसा विश्वसर्पिणा स्वायुर्रिणा । शतं तेनापराधानां व्यधायि मधुविद्विषः ॥ २५२ ॥ स्वमूद्विकृत्य मूर्धन्यः कृत्यपक्षोपलक्षितः । अधोक्षजमिधिक्षण्य लक्षमीमाक्षेषुमुद्ययौ ॥ ३५३ ॥

तद्नन्तर कोशल नामकी नगरीमें राजा भेषज राज्य करते थे। उनकी रानीका नाम मद्री था; उन दोनोंके एक तीन नेत्रवाला शिशुपाल नामका पुत्र हुआ। मनुष्योमें तीन नेत्रका होना अभूतपूर्व था इसलिए राजाने निमित्तज्ञानीसे पूछा कि इसका क्या फल है ? तव परोत्तकी बात जाननेवाले निमित्तज्ञानीने साफ-साफ कहा कि जिसके देखनेसे इसका तीसरा नेत्र नष्ट हो जावेगा यह उसीके द्वारा मारा जावेगा इसमें संशय नहीं है।।३४२-३४४।। किसी एक दिन राजा भेषज, रानी मद्री, शिशुपाल तथा अन्य लोग बड़ी उत्सकताके साथ श्रीकृष्णके दर्शन करनेके लिए द्वारावनी नगरी गये थे वहाँ श्रीकृष्णके देखते ही शिक्षपालका तीसरा नेत्र ऋहश्य हो गया सो ठीक ही है क्योंकि द्रव्योंकी शक्तियाँ विचित्र हुआ करना है ।।३४४-३४६।। यह देख मदीको निमित्तज्ञानीकी बात याद आ गई इसलिए उसने डरकर श्रीकृष्णमे याचना की कि 'ह पूज्य ! मेरे लिए पुत्रभित्ता दोजिये'।।३४०। श्रीकृष्णने उत्तर दिया कि 'हं अम्व ! सी अपराध पूर्ण हुए बिना इसे मुक्तसे भय नहीं हैं अर्थात् जब तक सो अपराध नहीं हो जावेंगे तब तक मैं इसे नहीं माहँगा इसप्रकार श्रीकृष्णसे वरदान पाकर मट्टी श्रपने नगरको चर्ला गई।। ३४८।। इयर वह शिक्ष-पाल वाल-त्र्यवस्थामें ही सूर्यके समान देदी प्यमान होने लगा क्योंकि जिस प्रकार सूर्यका मण्डल विशुद्ध होता है उसी प्रकार उसका मण्डल-मन्त्री आदिका समूह भी त्रिशुद्ध था-विद्वेष रहित था, जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही अन्धकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार शिशुपाल भी उदित होते ही निरन्तर शत्रुरूपी अन्धकारको नष्ट कर देता था, जिस प्रकार सूर्य पद्म अर्थान् कमलोको आन-न्दिन करता है उसी प्रकार शिद्युपाल भी पद्मा अर्थान् लद्द्मीको आनन्दिन करना था, जिस प्रकार सूर्यकी किरण तीच्ण अर्थात् उप्ण होती है उसी प्रकार उसका महसूल भी तीच्ण अर्थात् भारी था, जित प्रकार सूच कर अर्थात् उष्ण होता है उसी प्रकार शिशुपाल भी कर अर्थात् दुष्ट था, जिस प्रकार सूर्य प्रतापवान् अर्थात् तंजसे सहित होता है उसी प्रकार शिशुपाल भी प्रतापवान् अर्थान् सेना और कोशसे उत्पन्न हुए तेजसे युक्त था और जिस प्रकार सूर्य अन्य पदार्थीक तेजको छिपाकर भूभृत अर्थात पर्वतके मस्तकपर-शिखर पर अपने पाद अर्थात् किरण स्थापित करता है उसी प्रकार शिशपाल भी श्रान्य लोगोंके तेजको आच्छादितकर राजाश्रोंके मस्तकपर अपने पाद श्रर्थान चरण रखता था। वह त्राक्रमणकी इच्छा रखनेवाले पराक्रमसे त्रपने त्रापको सब राजाओंमें श्रेष्ठ समभने लगा और सिंहके समान, श्रीकृष्णके उपर भी आक्रमण कर उन्हें अपनी इच्छानुसार चलानेकी इच्छा करने लगा ।। ३४६-३५१ ।। इस प्रकार अहंकारी, समस्त संसारमें फेलनेवाले यशसे उपलक्षित श्रीर अपनी श्रायुको समर्पण करनेवाल उस शिशुपालने श्रीकृष्णके सा श्रपराध कर डाले।। ३५२।। वह अपने आपको ऊँचा-श्रेष्ठ वनाकर सबका शिरामणि सममता था, सदा करने यांग्य कार्यांकी

१ ऋद्धं परोचं दैवं वा वेशि जानातीति ऋद्धवित्।

सङ्घः ज्ञान्तोऽपि त्रज्ञूणां हन्त्येवेवाघसञ्चयः । विजिगीपुस्तमुत्केसुं क्षेपकृत्र मुमुक्षुवत् ॥ ३५४ ॥ एवं प्रयाति काले त्वां शिक्षुपालाय ते पिता । दात्ं समुचतः प्रीत्या तच्छृत्वा युद्धकाङ्क्षिणा ॥३५५॥ नारदेन हरिः सर्वं तस्कार्यमत्रबोधितः । पडङ्गबलसम्पन्नो गत्वा हत्वा तमूजितम् ॥ ३५६ ॥ भादाय त्वां महादेवीपट्टबन्धे न्ययोजयन् । श्रुत्वा तद्वचनं तस्याः परितोपः परोऽजनि ॥ ३५० ॥ इत्थं वृशकमाकर्ण्यं कः करोति जुगुप्सनम् । मत्वा मलीमसान्नो चेग्रदि दुर्धीर्मुनीश्वरान् ॥ ३५८ ॥ अय जाम्बवती नत्वा मुनि स्वभवसन्ततिम् । प्रच्छति स्माद्रादेवमुवाच भगवानपि ॥ ३५९ ॥ द्वीपेऽस्मिन्प्राग्विदेहेऽस्ति विषयः पुष्कलावनी । बीतशोकपुरं तन्न दुमको वैश्यवंशजः ॥ ३६० ॥ पत्नी देवमतिस्तस्य सुतामीहेविला तयोः । द्याऽसी वसुमिन्नाय विधवाऽभृदनन्तरम् ॥ ३६१ ॥ निर्विण्णा जिनदेवास्ययनिमेत्याहितव्रता । अगाह्यन्तरदेवीत्वं मन्दरे नन्दने वने ॥ ३६२ ॥ तनश्चतुरर्शात्युक्तसहस्राव्दायुपरस्युतौ । विषये पुष्कलावस्यां पुरे विजयनामनि ॥ ३६३ ॥ मधुपेणास्यवैश्यस्य बन्धुमन्याश्च बन्धुरा । सृता वन्धुयशा नाम बभृत्राभ्युद्योनमुखी ॥ ३६४ ॥ जिनदेवभुवा संख्या सहासौ जिनदत्तया । समुपोष्यादिमे कल्पे कुबेरस्याभविश्यया ॥ ३६५ ॥ ततवस्युत्वाऽभवत्पुण्डरीकिण्यां वज्रनामधत् । वैश्यस्य सूत्रभायाश्च सुमतिः सुतस्त्रमा ॥ ३६६ ॥ सा तत्र सुव्रतास्यार्यिकाहारार्पणपूर्वकम् । रन्नावलीमुपोप्याभूद् वह्यलोकेऽप्सरोवरा ॥ ३६७ ॥ चिराचतो विनिष्कस्य द्वीपेऽस्मिन् खेचराचले । उद्क्ल्रेण्यां पुरे जाम्बवाख्ये जाम्बवभूपतः ॥ ३६८ ॥ अभूरतं जम्बुषेणायां सर्ता जाम्यवती सुता । सृतः पवनवेगस्य दयामलायाश्च कामुकः ॥ ३६९ ॥

पक्षसे महित रहता था और श्रीकृष्णको भी ललकारकर उनकी लहमी छीननेका उद्यम करता था। ३५३।। शान्त हुआ भी शत्रुआंचा समृह पापोंके समृहके समान नष्ट कर ही देता है इसलिए विजयकी इच्छा रणनेवाल राजाको मुमुश्रके समान, शत्रुको नष्ट करनेमें बिलम्ब नहीं करना चाहिये।। ३५४।। गणधर भगवान, महारानी रुविमणीने कहते हैं कि इस प्रकार समय बीत रहा था कि इसी बीचमें तेरा पिता तुके बड़ी प्रमन्नतामें शिशुपालको देनेके लिए उद्यत हो गया। जब युद्धकी चाह रखनेवाल नारदने यह बात सुनी तो वह श्रीकृष्णको सब समाचार बतला आया। श्रीकृष्णने छह प्रकारकी सेनाके साथ जाकर उस बलवान् शिशुपालको मारा और तुक्ते लेकर महादेवीके पहुपर नियुक्त किया। गणधर भगवानके यह बचन सुनकर रुविमणीको बड़ा हुप हुआ। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि इस तरह रुविमणीकी कथा सुनकर दुर्बुछिके सिवाय ऐसा कीन मनुष्य होगा जो कि महामुनियांको मिलन देखकर उनले घृणा करेगा।। ३५५-३५=।।

श्रथानन्तर-रानी जाम्यवर्तीनं भी वहे श्रादरके साथ नमस्कार कर गणधर भगवान्मे श्राप्ते पृर्वभव पृछे श्रीर गणधर भगवान् भी इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बृहीपके पृवं विदेह त्रेत्रमें पुष्कलावती नामका देश हैं। उसके वीनशोक नगरमें दमक नामका वैश्य रहना था।।३५६-३६०।। उसकी खीका नाम देवमति था, श्रीर उन दोनोंक एक देविला नामकी पुत्री थी। वह पुत्री वसु-मित्रके लिए दी गई थी परन्तु कुछ समय वाद विधवा हो गई जिससे विरक्त होकर उसने जिनदेव नामक मुनिराजके पाम जाकर त्रत प्रहण कर लिये श्रीर श्रायुके अन्तमें वह मरकर मेरू प्रविक्ते नन्दनवनमें व्यन्तर देवी हुई।। ३६१-३६२।। तदनन्तर वहाँकी चौरासी हजार वर्षकी श्रायु समाप्त होनेपर वह वहाँसे चयकर पुष्कलावनी देशके विजयपुर नामक नगरमें मधुपेण वश्यकी बन्धुमती खीसे अनिशय मुन्दरी बन्धुयशा नामकी पुत्री हुई। उसका श्रभ्युदय दिनोंदिन बहुना ही जाता था। वहींपर उसकी जिनदेवकी पुत्री जिनदेना नामकी एक सणी थी उसके साथ उसने उपवास किये, जिसके फलस्वकृप मरकर प्रथम स्वर्गमें छुबेरकी देवाङ्गना हुई।। ३६३-३६५।। वहाँसे चयकर पुण्डरीकिणी नगरीमें वश्रनामक वैश्य और उसकी सुभद्रा खीके मुमिन नामकी उत्तम पुत्री हुई। उसने वहाँ सुन्नता नामकी श्रायकिम वश्रम पुत्री हुई। उसने वहाँ सुन्नता नामकी श्रायकिम के लिए श्राहार दान देवर रक्तावली नामका उपवास किया, जिससे न्रह्म स्वर्गमें श्रेष्ठ श्रप्सरा हुई। बहुत दिन बाद वहाँसे चयकर इसी जम्बूदीपके विजयार्थ पूर्वतकी उत्तर श्रेणीपर जाम्बव नामके नगरमें राजा जाम्बव श्रीर रानी जम्बूपेणाके तू जाम्बवती

भवत्याः स निर्माण मैथुनोऽशिथिलेच्छया। ज्योतिर्वनेऽन्यदा स्थित्वा देया जाम्बवती न चेत् ॥३००॥ आच्छियाहं प्रहीष्यामीत्यवोचजाम्बदः कुथा। लादितुं प्रेषयामास विद्यां माक्षिकलकिताम् ॥३०९॥ तदा निमकुमारस्य किश्वराख्यपुराधियः। मातुलो यक्षमाली तामच्छैत्सीत्लेचरेववरः॥३०२॥ सर्वविद्याच्छिदां श्रुत्वा तजाम्बवतन् क्षवे। बलेनाकम्य सम्प्राप्ते कुमारे जम्बुनामनि ॥३०६॥ पलायत निजस्थानाल्वमिभीत्वा समानुलः। अनालोचितकार्याणां कि सुक्त्वान्यत्पराभवम् ॥३०४॥ नारदस्तद्विदित्वाशु सम्प्राप्य कमलोदरम्। वर्णयामास जाम्बवतीरूपमितिसुन्दरम् ॥३०५॥ हडात्कृष्णस्तदाकण्यं हरिष्यामीति तां सनीम्। सन्नद्धवलसम्पत्या गत्वा 'क्ष्यानगान्तिके ॥३०६॥ निविष्टो मनसालोच्य ज्ञान्वा तत्कर्मदुष्करम्। उपोष्याचिन्तयदान्नौं केनेदं सेत्स्यतीत्यसौ ॥३००॥ प्रसाधितित्रखण्डोऽपि तत्राभृत्खिण्डतायितः"। नद्विपक्षखगेन्दस्य पुण्यं किमपि तादशम् ॥३०८॥ यक्षिलाख्योऽनुजस्तस्य प्राक्तनस्तपसावसन् । महाशुक्रे तदैत्यैते विद्ये हे साधयेनि ते ॥३०९॥ दत्त्वा तत्साधनोपायमभिधाय गतो दिवम्। स क्षारसागरं कृत्वा तन्नाहित्रयने स्थितः॥३०९॥ साधयामास मासांस्ते चतुरो विधिपूर्वकम्। सिहाहिवैतिवाहिन्यौ विद्ये हलिहरी गतौ ॥३८९॥ आह्य जाम्बवं युत्रे विजित्यादाय तत्सुनाम्। महादेवीपदे भीत्या त्वामकापींक्षितीिति ॥३८२॥ श्रुनं वक्तृविशेषण यद्यप्यस्पप्टतर्कणम्। तद्दप्यमिव विम्पटं सर्वं तस्यास्तदाऽभवत् ॥३८२॥।

नामकी पुत्री हुई। उसी विजयार्थ पर्वतपर पत्रनवेग तथा स्यामलाका पुत्र निम रहता था वह रिश्तेमें भाईका साला था और तुर्फ चाहता था। एक दिन वह ज्योतिर्वनमें बैठा था वहाँ तेरे प्रति तीव्र इच्छा होनेके कारण उसने वहा कि यदि जास्यवनी मुफ्ते नहीं दी जावेगी तो मैं उसे छीनकर ले हुँगा। यह सुनकर तेरे पिता जाम्बदको वड़ा कोध त्रा गया। उसने उसे खानेके लिए माक्षिक-लक्षिता नामकी विद्या में जी। उस समय वहाँ किन्नरपुरका राजा नमिकुमारका मामा यत्तमाली विज्ञाधर विज्ञमान था उसने वह विज्ञा छेद डाली।। ३६६-३७२।। अपनी सब विज्ञाओंक छेदी जानेकी वात मुनकर राजा जाम्ववने अपना जम्यु नाम पुत्र भेजा। सेनाके साथ ध्याक्रमण करता हुआ जम्बुरुमार जब वहाँ पहुँचा तो वह निम इरकर अपने मामाके साथ अपने स्थानसे भाग खड़ा हुआ सो ठीक ही है क्योंकि जो कार्य विना विचारके किये जाते हैं उनका फल पराभवके सिवाय और क्या हो सकता है ? ।। ३७३-३७४ ।। नारद, यह सब जानकर शीघ्र ही कृष्णके पास गया श्रीर जाम्बबतीके अनिशय मुन्दर रूपका वर्णन करने लगा । यह मुनकर श्रीकृष्णने कहा कि मैं उम सतीको हठात् ( जबरदस्ती ) हरण कहँगा । यह कहकर वे अपनी सेना रूपी सम्पत्तिके साथ चल पड़े और विजयार्थ पर्वतके समीपवर्गी वनमें ठहर गये। वलदेव उनके साथ थे ही। यह कार्य अत्यन्त कठिन हैं ऐसा जानकर उन्होंने उपवासका नियम लिया और रात्रिके समय मनमें विचार किया कि यह कार्य किसके द्वारा सिद्ध होगा। देग्वो, जिसने तीन खण्ड वशकर लिये एसे श्रीकृष्णका भी भविष्य वहाँ खण्डित दिखने लगा परन्तु उस विद्याधर राजाके विरोधी श्रीकृष्णका पुण्य भी कुछ वैसा ही प्रवल था ।। ३७५-३७≍ ।। कि जिनसे पूर्व जन्मका यक्षिल नामका छोटा भाई, जो तपकर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ था, आया श्रोर कहने लगा कि 'मैं ये दो विद्याएँ देना हूँ इन्हें तुम सिद्ध करो। इस प्रकार कह कर तथा विद्यार सिद्ध करनेकी विधि बतला कर वह स्वर्ग चला गया। इधर श्रीकृष्ण क्षीरसागर वनाकर उसमें नागशच्यापर आरूढ़ हुए और विधि पूर्वक चार माह् तक विद्याएँ सिद्ध करते रहे । अन्तमं बलदेवका सिंह्वाहिनी और श्रीकृष्णको गरुड़वाहिनी विद्यासिद्ध हो गई। तदनन्तर उन विद्याओं पर आहद होकर श्रीकृष्णने युद्धमें जाम्बवकां जीता श्रीर उसकी पुत्री तुम ज्ञाम्बवती को ले आये। घर आकर उन्होंने तुभे बड़ी प्रीतिके साथ महादेवीके पद पर नियुक्त किया ।। ७६-३५२।। यद्यपि पूर्व जन्मका बृत्तान्त अस्पष्ट था तो भी वक्ता विशेषके मुखसे सुननेके कारण वह सबका सब जाम्बवतीको प्रत्यक्षके समान स्पष्ट हो गया।। ३५३।।

१ खगवनान्तिके ल०। २ खंडतापतिः स०।

अथानन्तरमेवैनं मुनीन्त्रं गणनायकम् । सुसीमा भवसम्बन्धमात्मनः पृष्वति स्म सा ॥ ३८४ ॥ स्ववाक्तिरणजालेन बोधयंस्तन्मनोग्बुजम् । इत्युवाच विनेयानां निर्निमिरौकबान्धवः ॥ ३८५ ॥ धातकीखण्डपूर्वार्ध-प्राग्विदेहेऽतिविश्वतः । भोगाङ्गमङ्गिनामेको विषयो मङ्गलावती ॥ ३८६ ॥ रत्नसञ्जयनामात्र पुरं तत्प्रतिपासकः । विश्वदेवः प्रियास्यासीहेवी १ श्रीमत्यनुन्दरी ॥ ३८७ ॥ तमयोध्यापतौ युद्धे इतवत्यितशोकतः । सा मन्त्रिभिनिषिद्धापि प्रविषय हुतभोजिनम् ॥ ३८८ ॥ विजयार्घे सुरी भृत्वा व्यन्तरेष्वयुतायुषा । जीवित्वा तत्र तस्यान्ते भवे भ्रान्त्वा यथोचितम् ॥ ३८९ ॥ द्वीपेऽस्मिन्भारते शालिमामे यक्षस्य गेहिनी । देवसेनानयोर्यक्षदेवी जाता सुता सुधी: ॥ ३९० ॥ कदाचिद्व भैर्मसेनास्यमुनि संश्रित्य सद्वता । मासोपवासिने तस्मै द्रवा कायस्य सुस्थितिम् ॥ ३९१ ॥ सा कदाचिद्वने रन्तं गत्वा वर्षभयाद् गुहाम् । प्रविष्टाऽजगरागीणी हरिवर्षे तनुं श्रिता ॥ ३९२ ॥ निर्विष्टय तद्गतान् भोगान् नागी जाता तत्रच्युता । च्युता ततो विदेहेऽस्मिन् पुष्फलावत्युदीरिते ॥३९३॥ विषये पुण्डरीकिण्यामशोकाख्यमहीपतेः । सोमश्रियश्च श्रीकान्ता सुता भूत्वा कदाचन ॥३९४॥ जिनदत्तार्थिकोपान्ते दीक्षामादाय सुवता । तपस्यन्ती चिरं घोरमुपोष्य कनकावलीम् ॥३९५॥ माहेन्द्रे दिविजीभूत्वा भुक्तवा भोगान्द्रिवीकसाम् । आयुरन्ते ततरच्युत्वा सुज्येष्ठायां सुताऽभवः॥३९६॥ सुराष्ट्रवर्धनास्यस्य नृपस्य त्वं सुरुक्षणा । हरेर्देवी प्रमोदेन वर्धसे वहुभा सती ॥३९७॥ स्वभवान्तरसम्बन्धमाकार्थैपाप संमदम् । को न गच्छति सन्तोषमुचरोत्तरबृद्धितः ॥३९८॥ लक्ष्मणापि मुनि नत्वा शुश्रुषुः स्वभवानभूत् । अभाषतैवमेतस्याश्विकीर्षुः सोऽष्यनुग्रहम् ॥३९९॥

अथानन्तर - इन्हीं गणनायक मुनिराजको नमस्कार कर सुमीमा नामकी पट्टरानी अपने पूर्व भवोंका सम्बन्ध पृद्धने लगी।। ३८४।। तब शिष्यजनोंके अकारण बन्धु गणधर भगवान अपने बचन रूपी किरणोक समृहमें उसके मनरूपी कमलको प्रफुद्धित करते हुए इस प्रकार कहने लगे।। ३८५ ।। धातकीत्वण्ड द्वीपके प्रवीर्ध भागके पूर्व विदेहमें एक अतिशय प्रसिद्ध मङ्गलावती नामका देश है जो प्राणियोंके भागापभागका एक ही साधन है। उसमें रत्नसंचय नामका एक नगर है। उसमें राजा विश्वदेव राज्य करता था और उसके शोभासम्पन अनुन्दरी नामकी रानी थी।। ३८६-३८७। किसी एक दिन अयोध्याक राजाने राजा विश्वदेवको मार डाला उसलिए अत्यन्त शोकके कारण मंत्रियोंके निषेध करनेपर भी वह रानी अप्रिमें प्रवेश कर जल मरी। मर कर वह विजयार्थ पर्वेन पर दश हजार वर्षकी ऋायु वाली व्यन्तर देवी हुई। वहाँकी ऋायु पूर्ण होनेपर वह ऋपने कर्मीके ऋनुसार संसारमं भ्रमण करती रही । तद्नन्तर किसी समय इसी जम्बूद्वीपके भरतत्तेत्र सम्बन्धी शालिमाममें यक्षकी स्त्री देवमंनाक यक्षदेवी नामकी बुद्धिमती पुत्री हुई।। ३८८-३६०।। किसी एक दिन उसने धर्मसेन मुनिकं पास जाकर ब्रत प्रहण किये श्रीर एक महीनेका उपवास करनेवाले मुनिराजको उसने त्राहार दिया ॥ ३८१ ॥ यत्तदेवी किसी दिन कीड़ा करनेके लिए वनमें गई थी । वहाँ अचानक बड़ी वर्षा हुई। उसके भयसे वह एक गुफामें चली गई। वहाँ एक अजगरने उसे निगल लिया जिससे हुरिवर्ष नामक भोग-भूभिमें उत्पन्न हुई। बहाँ के भाग भोगकर नागकुमारी हुई। फिर वहाँसे चय कर विदेह क्षेत्रके पुष्कलावती देश-सम्बन्धी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा ऋशोक ऋौर सोमश्री रानीके श्रीकान्ता नामकी पुत्री हुई। किसी एक दिन उसने जिनदत्ता ऋार्यिकाके पास दीचा लेकर ऋच्छे-अच्छे वर्तो-का पालन किया, चिरकाल तक तपस्या की ऋौर कनकावली नामका घोर उपवास किया।। ३६१-३६५ ॥ इन सबके प्रभावसे वह माहेन्द्र विर्मा देवी हुई, वहाँ देवोंके भाग भागकर आयुके अन्तमें वहाँ से च्युत हुई स्त्रोर सुराष्ट्रवर्धन राजाकी रानी सुज्येष्टाके अच्छे लक्ष्णोंवाली तू पुत्री हुई है श्रीर श्रीकृष्णकी पहरानी होकर श्रानन्दसे बढ़ रही है।। ३६६-३६७।। इस प्रकार अपने भवान्तरोंका सम्बन्ध सुनकर मुसीमा रानी हर्षको प्राप्त हुई सो ठीक ही है क्योंकि अपनी उत्तरोत्तर बृद्धिको सुन कर कीन संतोषकी प्राप्त नहीं होता ? ॥ ३६५ ॥

अथानन्तर-महारानी लद्मणा भी मुनिराजको नमस्कार कर अपने भव मुननेकी इच्छा

१ भीमत्य-तः । २-द्रमंसेनाख्य ल० ।

इह पूर्वविदेहेऽस्ति विषयः पुष्कलावती । तत्रारिष्टपुराधीशो नासनस्य महीपतेः ॥४००॥ वसुमत्यामभूत्मृतुः सुषेणाख्यो गुणाकरः । केनचिज्ञातनिर्वेगो वासवो निकटेऽप्रहीत् ॥४०१॥ दीक्षां सागरसेनस्य तिष्प्रया सुतमोहिता । गेहवासं परित्यक्तुमसमर्था कुचेप्टया ॥४०२॥ मृत्वा पुलिन्दी सञ्जाता सान्येश्वर्नन्दिवर्धनम् । मुनि चारणमाश्रित्य गृहीतोपासकवता ॥४०३॥ मृत्वा जाताच्टमे करुपे नर्तकीन्द्रस्य हृत्प्रिया । अवतीर्यं ततो द्वीपे भरतेऽस्मिन् खगाचले ॥४०४॥ स्रगेशो दक्षिणश्रेण्यां जाता चन्द्रपुरेशिनः । महेन्द्रस्य सुतानुन्दर्याश्च नेत्रमनोहरा ॥४०५॥ मालान्तकनका सिद्धविद्या ख्याते स्वयंवरे । मालया स्वीचकारासौ कुमारं हरिवाहनम् ॥४०६॥ अन्येशः सिखकूटस्थगुरुं यमधराह्मयम् । समुपेत्य समाकर्ण्ये स्वभवान्तरसन्ततिम् ॥४०७॥ मुक्तावलीमुपोष्यासीत्रृतीयेन्द्रमनःप्रिया । नवपल्योपमायुष्का कालान्तेऽसौ ततश्युता ॥४०८॥ सुप्रकारपुराधीशः शम्बराख्यमहीपतेः । १श्रीमत्याश्च सुताऽऽसीन्त्वं श्रीपद्मश्रवसेनयोः ॥४०९॥ कनीयसी गुणैज्येष्ठा लक्ष्मणा सर्वलक्षणा । तां त्वां पवनवेगाख्यखेचरः कमलोदरम् ॥४१०॥ समुपेत्य रथाङ्गेश वायुमार्गस्य निर्मला। लसन्ती चन्द्रलेखेव तव योग्या खगेशिनः ॥४११॥ ैतनया लक्ष्मणा कामोद्दीपनेति जगाद सः । तद्वचःश्रवणानन्तरं त्वमेवानयेति तम् ॥४१२॥ प्रेपयामास कंसारिः सोऽपि गत्वा विकम्बितम् । त्वत्पित्रोरनुमित्या त्वामर्पयामास चिक्रणे ॥४१३॥ तेनापि पद्दबन्धेन त्वमेवमसि मानिता । इति श्रुत्वात्मजन्मान्तराविल साऽगमन्मुद्रम् ॥४१४॥ गान्धारीगौरीपद्मावतीनां जन्मान्तराविलम् । गणीन्द्रो वासुदेवेन पृष्टोऽसावित्यभापत ॥४१५॥

करने लगी और इसका अनुप्रह करनेकी इच्छा रखनेवाले मुनिराज भी इस प्रकार कहने लगे। इसी जम्बुद्वीपके पूर्व विदेह त्तेत्रमें एक पुष्कलावनी नामका देश है। उसके ऋरिष्टपुर नगरमें राजा वासव राज्य करता था। उसकी वसुमती नामकी रानी थी श्रीर उन दोनोंक समस्त गुणोंकी खान स्वरूप सुषेण नामका पुत्र था। किसी कारणसे राजा वासवने विरक्त होकर सागरसेन मुनिराजके समीप दीक्षा ले ली परन्तु रानी वसुमती पुत्रके प्रेमसे मोहित होनेके कारण गृहवास छोड़नेके लिए समर्थ नहीं हो सकी इसलिए उचेष्टासे मरकर भीलनी हुई। एक दिन उसने निन्द्यर्थन नामक चारण मुनिके पाम जाकर श्रावकके ब्रत यहण किये ।।३६६-४०३।। मर कर वह ब्याठवें स्वर्गमें इन्द्रकी प्यारी नृत्यकारिणी हुई । बहाँसे चयकर जम्बूढीपकं भरतवेत्र सम्बन्धी विजयार्थ पर्वतकी दिल्ला श्रेणीपर चन्द्रपुर नगरके राजा महेन्द्रकी रानी श्रानुन्दरीके नेत्रोंका प्रिय लगनेवाली कनकमाला नामकी पुत्री हुई श्रीर सिद्ध-विदा नामके स्वयंवरमं माला डालकर उसने हरिवाहनको अपना पति वनाया।। ४०४-४०६॥ किसी एक दिन उसने सिद्धकृटपर विराजमान यमधर नामक गुरुके पास जाकर अपने पहले भवोंकी परम्परा सुनी । तदनन्तर मुक्तावली नामका उपवासकर तीसर स्वर्गकी प्रिय इन्द्राणी हुई । वहाँ नो कल्पकी उसकी आयु थी, आयुके अन्तमें वहाँ से चयकर सुप्रकारनगरके स्वामी राजा शम्बरकी श्रीमती रानीसे पुत्री हुई हैं। तू भी पद्म श्रीर ध्रवसेनकी छोटी वहिन हैं, गुणोंमें ज्येष्ठ हैं, सर्व लक्षणोंसे युक्त है और लक्ष्मणा तरा नाम है। किसी एक दिन पवनवेग नामका विद्याधर श्रीकृष्णके समीप जाकर कहने लगा कि हे चक्रपते! विद्याधरोंके राजा शम्बरके एक लच्मणा नामकी पुत्री है जो आकाशमें निर्मल चन्द्रमाकी कलाकी तरह मुशाभित है, कामको उद्दीपित करनेवाली है और श्रापके योग्य है। पवनवंगके यचन सुनकर श्रीकृष्णने 'तो तृही उसे ले श्रार यह कहकर उसे ही भेजा श्रीर तह भी शीव ही जाकर तेरे माता-पिताकी स्वीकृतिसे तुभे ले श्राया तथा श्रीकृष्णको समर्पित कर दी।। ४०७-४१३।। कृष्णने भी महादेवीका पट्ट बाँधकर तुभे इस प्रकार सन्मानित किया है। इस तरह ऋपने भवान्तर सुनकर लक्ष्मणा बहुत ही प्रसन्न हुई ॥ ४१४ ॥

तदनन्तर-शिक्षणाने गान्धारी, गौर्रा और पद्मावतीके भवान्तर पूछे । तव गणधरदेव इन

१ हीमत्याश्च ल०। २ तन्जा ल०।

इहं जम्बूमति द्वीपे विषयोऽस्ति सुकौशलः । तत्रायोध्यापुराधीशो रुद्रनाम्ना मनोरमा ॥४१६॥ विनयश्रीरिति ख्याता सिद्धार्थाख्यवनेऽन्यद्। । बुद्धार्थमुनये दत्तदाना स्वायु:परिक्षये ॥४१७॥ उदक्कुरुषु निर्विष्टभोगा नस्मात्परिच्युता । इन्दोश्चन्द्रवती देवी भृत्वाऽनोऽप्यायुपोवधी ॥४१८॥ द्वीपेऽत्र खगभूभतंरपाक्लेण्यां खगेशिनः । विद्यद्वेगस्य सदीसेः पुरे गगनवल्लभे ॥४१९॥ सुरूपाल्यसुता विद्यद्वंगायामजनिष्ट सा । नित्यालांकपुराधीशे विद्याविक्रमशालिने ॥४२०॥ महेन्द्रविकमायैषा दत्तान्येचर्मरुद्धिरिम् । तो गती चैन्यगेहेषु जिनपूजार्थमुत्मुकी ॥४२९॥ विनीतचारगास्येन्द्रस्रतं धर्मीमवामृतम् । पीत्वा श्रवणयुग्मेन परां तृक्षिमवापतुः ॥४२२॥ तयोर्नरपतिर्दीक्षामादात्तकारणान्तिके । सुभद्रापादमासाच सापि संयममाददे ॥४२३॥ सौधर्मकलं देवी त्वमुपगम्योपसञ्चितः । स्वायुःपल्योपमप्रान्ते क्रमाक्षिष्कम्य तद्रतेः ॥४२४॥ गान्धारविषये पुष्कलावतीनगरेशितुः । नृपस्येन्द्रगिरेर्मेक्मत्याश्च तनयाऽभवत् ॥४२५॥ गान्धारीत्याख्यया ख्याना प्रदातुर्मेथुनाय ताम् । पितुः पापमतिः श्रत्वा प्रारम्भं नारदस्तदा ॥४२६॥ सद्यस्तामेन्य तत्कर्म न्यगद्जागद्प्रियः । तदुक्तानन्तरं प्रेमवशः सन्नद्धसैन्यकः ॥४२७॥ युद्धे भन्न' विधायेग्द्रगिरेश्वान्यमहोभुजाम् । आदाय तां महादेवीपदृश्चेवं त्वया कृतः ॥४२८॥ अथ गौरीभर्व चैवं वदामि श्रणु माधव । अस्ति द्वीपेऽत्र विख्यानं पुषागाख्यपुरं पुरु ॥४२९॥ पालकस्तस्य हेमाभा देवी तस्य यशस्त्रती । साऽन्येद्यश्चारणं दृष्ट्रा यशाधरमुनीश्वरम् ॥४३०॥ स्मृतपूर्वभवा राज्ञा पृष्टैवं प्रत्यभाषत । स्वभवं दशनोद्दीष्या स्नापयन्ती (स्नपयन्ती) मनोरमम् ॥४३१॥

प्रकार कहने लगे ।।४१४।। इसी जम्बुद्वीपमे एक सुकाशल नामका देश हैं । उसकी अयोध्या नगरीमें रुद्र नामका राजा राज्य करता था ऋार उसकी विनयश्री नामकी मनोहर रानी थी। किसी एक दिन उस रानीने सिद्धार्थ नामक वनमें बुद्धार्थ नामक मुनिराजके लिए आहार दान दिया जिससे अपनी आयु पूरी होनेपर उत्तरक्रुरु नामक उत्तम भोगभूमिये उत्पन्न हुई। वहाँके भोग भोगकर च्युन हुई तो चन्द्रमाका चन्द्रवर्ता नामकी देवी हुई । आयु समाप्त होनेपर वहांसे च्युत होकर इसी जम्बृद्वीपके विजयार्ध पर्वतको दिज्ञण श्रेणीपर गगनवरुलभ नगरमं विद्याधरोके कान्तिमान राजा विद्यद्वेगकी रानी विद्यहुंगांके सुरूपा नामकी पुत्री हुई। वह विद्या और पराक्रमसे सुशोभित, नित्यालांक पुरके स्वामी राजा महेन्द्रविक्रमके लिए दी गई। किसी एक दिन व दोनों दम्पति चैत्यालयोंमें जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करनेकं लिए उत्सुक होकर सुमेरु पर्वतपर गर्य ॥ ४१६-४२१॥ वहांपर विराजमान किन्ही चारणऋद्विधारी मुनिकं मुखरूपी चन्द्रमासे फरं हुए श्रमृतकं समान धर्मका दोनों कानोंसे पानकर व दोनों ही परमतृप्तिको प्राप्त हुए ॥ ४२२ ॥ उन दोनोंमेंसे राजा महेन्द्रविक्रमने तो उन्ही चारण मुनिराजके समीप दीचा ले ली और रानी सुरूपाने सुभद्रा नामक आर्थिकाके चरणमूलमें जाकर संयम धारण कर लिया ॥ ४२३ ॥ आयु पूरीकर मौधर्म स्वर्गमें देवी हुई, जब बहांकी एक पस्य प्रमाण श्राय पूरी हुई तो वहांसे चयकर गान्धार देशकी पुष्करावती नगरीके राजा इन्द्रगिरि-की मेरुमती रानीसे गान्धारी नामकी पुत्री हुई है। राजा उन्द्रगिरि इसे अपनी बुआके लड़केका देना चाहता था, जब यह बात जगत्का अप्रिय पापबुद्धि नारदने मुनी तव शीघ्र ही उसने तुम्हें इसकी खबर दी। सुनते ही तू भी प्रेमके वश हो गया और सेना सजाकर युद्धके लिए चल पड़ा। युद्धमें राजा इन्द्रगिरि श्रीर उसके सहायक श्रन्य राजाश्रोंको पराजितकर इस गान्धारीको ले श्राया श्रौर फिर इसे महादेवीका पट्टबन्य प्रदान कर दिया—पट्टरानी बना लिया ।। ४२४-४२८ ।।

अथानन्तर—गणधर भगवान कहने लगे कि अब मैं गौरीके भव कहना हूं सो हे छण्ण तू सुन! इसी जम्बू द्वीप में एक पुत्रागपुर नामका अतिशय प्रसिद्ध बड़ा भारी नगर है। उभकी रक्षा करनेवाला राजा हंमाभ था और उसकी रानी यशस्वती थी। किसी एक दिन यशाधर नामके चारण ऋद्धिधारी मुनिराजको देखकर उसे अपने पूर्व भवोंका स्मरण हो आया। राजाके पूछनेपर वह अपने दांतोंकी कान्तिसे उन्हें नहलाती हुई इस प्रकार अपने पूर्वभव कहने लगी।। ४२६-४३१।।

भातकीखण्डप्राक्यन्दरापरस्थविदेहगम् । नाग्नाशोकपुरं तत्र वास्तब्यो वणिजां वरः ॥४३२॥ आनन्दस्तस्य भार्यायां जातानन्दयशःश्रतिः । दत्वा जात्वमिताद्यक्तिसागराय तनुस्थितिम् ॥४३३॥ आश्चर्यपञ्चकं प्राप्य तत्पुण्याजीवितावधी । उदम्कुरुषु सम्भूय मुक्त्वा तत्र सुखं ततः ॥४३४॥ भूत्वा भवनवासीन्द्रभार्येहास्मीति सम्मदात् । ततः कदाचित्सिद्धार्थवने सागरसञ्ज्ञकम् ॥४३५॥ गुरुमाश्रित्य सम्भावितोपवासा भवावधौ । देवी जाताऽऽदिमे कल्पे तत्र निर्वतितस्थितिः ॥४३६॥ द्वीपेऽस्मिन्नेव कौशास्त्र्यां सुमतिश्रेष्ठिनोऽभवत् । सुभद्रायां सुता धार्मिकीति संशब्दिता जनैः॥४३७॥ पुनजिनमतिक्षान्तिद्शां जिनगुणादिकाम् । सम्पत्तिं साधु निर्माप्य महाधुक्रेऽभवत्सुरी ॥४३८॥ चिरारातो विनिर्गत्य वीतशोकपुरेशिनः । महीशो मेरुचन्द्रस्य चन्द्रवत्यामजायत ॥४३९॥ गौरीति रूपलावण्यकान्त्यादीनामसौ खनिः । विजयाल्यपुराधीशो विभुविजयनन्दनः ॥४४०॥ वत्सलस्तुभ्यमानीय तामद्रा त्वयापि सा । पट्टे नियोजितेत्याख्यत्ततो हरिरगान्मुदम् ॥४४९॥ ततः पद्मावतीजन्मसम्बन्धं गणनायकः । गुणानामाकरोऽवादीदित्थं जनमनोहरम् ॥४४२॥ अस्मिन्नेवोजायिन्याख्यनगरीनायको नृपः । विजयस्तस्य विकान्तिरिव देव्यपराजिता ॥४४३॥ विनयश्रीः सुता तस्या इस्तशीर्षपुरेशिनः । हरिपेणस्य देग्यासीह्त्वा दानमसौ मुदा ॥४४४॥ समाधिगुप्तयोगीशे भूत्वा हैमवते चिरम् । भुक्त्वा भोगान्भवप्रान्ते जाता चन्द्रस्य रोहिणी ॥४४५॥ **ैपल्योपमायुष्कालान्ते विषये** मगधाभिधे । वसतः शाल्मलिग्रामे पद्मदेवी सुताऽजनि ॥४४६॥ सती विजयदेवस्य देविलायां कदाचन । वरधर्मयतेः सन्निधाने सा अनमग्रहीत् ॥४४७॥

धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरुसे पश्चिमकी श्रोर जो विदेह त्रेत्र हैं उसमें एक अशोकपुर नामका नगर है। उसमें आनन्द नामका एक उत्तम वैश्य रहता था उसकी स्त्रीके एक आनन्दयशा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई। किसी समय आनन्दयशाने श्रमितसागर मुनि । जर्क लिए आहार दान देकर पद्धाश्चर्य प्राप्त किये । इस दानजन्य पुण्यके प्रभावसे वह आयु पूर्ण होनेपर उत्तरकुरुमें उत्पन्न हुई, वहांके सुरू भोगनेके बाद अवनवासियोंके इन्द्रकी इन्द्राणी हुई श्रोर वहाँसे च्युन होकर यहाँ उत्पन्न हुई हूँ। इस प्रकार रानी यशस्त्रतीने अपने पति राजा हमामके लिए वहे हर्षमे अपने पूर्वभव सुनाय । तदनन्तर, रानी यशस्वर्ता किसी समय सिद्धार्थ नामक वनमें गई, वहाँ सागरसेन नामक मुनिराजके पास उसने उपवास प्रहण किये। आयुके अन्तमं मरकर प्रथम स्वर्गमें देवी हुई । तदनन्तर वहांकी स्थिति पूरी होनेपर इसी जम्बूडीपकी कौशार्म्बा नगरीमें सुमित नामक सेठकी सुभद्रा नामकी स्त्रीसे धार्मिकी नामकी पुत्री हुई ॥ ४३२-४३७॥ यहाँपर उसने जिनमति आर्थिकाके दिये हुए जिनगुणसम्पत्ति नामके ब्रनका ऋच्छी तरह पालन किया जिसके प्रभावसे मरकर महाशुक्र स्वर्गमें देवी हुई। बहुत समय बाद वहांसे चयकर वीतशोकनगरके स्वामी राजा मेरुचन्द्रकी चन्द्रवती रानीके रूप, लावण्य श्रीर कान्ति श्रादिकी खान यह गौरी नामकी पुत्री हुई हैं। स्नेहसे भरे, विजयपुर नगरके स्वामी राजा विजयनन्दनने यह लाकर तुभे दी है श्रीर तू ने भी इसे पट्टरानी बनाया है। इस प्रकार गणधर भगवान्ने गौरीके भवान्तर कहे जिन्हें सुनकर श्रीकृष्ण हर्षको प्राप्त हुए ।। ४३८-४४१ ।।

तदनन्तर-गुणोंकी खान, गणधर देव, लोगोंका मन हरण करने वाले पद्मावनी के पूर्व भवों का सम्बन्ध इस प्रकार कहने लगे ॥ ४४२ ॥ इसी भरतचेत्रकी उज्जियनी नगरीमें राजा विजय राज्य करना था उसकी विकानितके समान अपराजिता नामकी रानी थी। उन दोनोंके विनयश्री नामकी पुत्री थी। वह हस्तशीर्षपुरके राजा हरिषेणको दी गई थी। विनयशीन एक बार समाथिगुप्त मुनिराजके लिए बढ़े हर्षसे आहार-दान दिया था जिसके पुण्यसे वह हैमवत क्षेत्रमें उत्पन्न हुई। चिरकाल तक वहाँके भोग भागकर आयुके अन्तमें वह चन्द्रमाकी रोहिणी नामकी देवी हुई। जब एक पस्य प्रमाण वहांकी आयु समाप्त हुई तब मगध देशके शास्मिल

१ पहुने योजिते ल० । २ पहयोपमायुपः सान्ते स० ।

अविज्ञातफलाभक्षणं कृष्क्रेऽपि दहवता । वनेचरैः कदाचित्त प्रामोऽवस्कन्द्घातिमिः ॥४४८॥ विलोपितस्तदापग्रदेवीं सिंहरथाद्भयात् । नीत्वा महाटवीं सर्वे जनाः श्रुत्परिपीडिताः ॥४४९॥ विषविक्षिफलान्याग्रु भक्षयित्वा मृति ययुः । व्रतभद्भभवात्तानि सा विहायाहतेविना ॥ ४५० ॥ मृत्वा हैमवतं भूत्वा जीवितान्ते ततद्रच्युता । द्वीपे स्वयंप्रभे जाता देवी सद्यः स्वयंप्रभा ॥ ४५९ ॥ स्वयंप्रभाष्यदेवस्य ततो निर्मत्य सा पुनः । द्वीपेऽस्मिन्भारते क्षेत्रे जयन्तपुरभूपतेः ॥ ४५२ ॥ श्रीधरस्य सुता भूत्वा श्रीमत्यां सुन्दराक्वतिः । विमलश्रीरभूत्यक्षी भदिलाख्यपुरेशिनः ॥ ४५३ ॥ मृत्यस्य मेधनादस्य सर्माप्सितसुखप्रदा । राजा धर्ममुनेस्त्यक्त्वा राज्यं प्रवज्य द्वर्द्धाः ॥ ४५४ ॥ जातो व्यवस्तस्मिन्सहस्रात्पतौ सति । अप्टादशसग्रद्वायुर्माजिभासुरर्गाधितौ ॥ ४५५ ॥ साऽपि पद्मावतीक्षान्ति सम्प्राप्यादाय संयमम् । आचाम्लवर्धनामानं समुपोप्यायुपावधौ ॥ ४५६ ॥ तश्रैव कल्पे देवीत्वं प्रतिपद्य निजायुषः । प्रान्तेऽरिष्टपुरार्धाशः श्रीमत्यां तनयाऽजनि ॥ ४५० ॥ हिर्ण्यवर्मणः पद्मावतीत्येपा स्वयंवरे । सम्भाष्य सम्भृतस्नेहा भवन्तं रत्नमालया ॥ ४५८ ॥ विराणविह्य महादेवीपट्टं प्रापदिति स्फुटम् । नास्तिस्नीपि स्वजन्मानि श्रुत्वा मुदमयुर्हरेः ॥ ४५९ ॥

## शाद्खिविकीडितम्

इत्युर्व्हर्भगनियको गुणनिधिः प्रस्पष्टमृष्टाक्षरैः साक्षाकृत्य भवावलीविलसितं स्यावर्णयन्त्रिणयम् । \*साध्वाकर्ण्यं चिरं सुखासुखमर्थाः \* स्वेष्टाष्टदेवीकथाः \* सन्तुष्टिं स मुरारिरार' सुतरां प्रान्ते प्रवृद्धिप्रदाः ॥ ४६० ॥

गांवम रहनेवाल विजयदेवकी देविला स्त्रीसे पदादेवी नामकी पतिव्रता पुत्री हुई। उसने किसी समय वर्धम नामक मुनिराजक पास 'मैं कष्टके समय भी अनजाना फल नहीं म्बाऊँगी।' ऐसा हड़-व्रत लिया। किसी एक समय आक्रमणकर घात करनेवाले भीलोंने उस गांवको छुट लिया। उस समय सब लाग, मीलों र राजा सिंहरथके डरसे पद्मदेवीका महाअटवीमें ले गय। वहाँ भूखसे पीड़िन होकर सब लोगोंने विपफल खा लिये जिससे व शीब्रही मर गये परन्तु ब्रतभङ्गके डरसे पदादेवीने उन फलोंको छुत्रा भी नहीं इसलिए वह त्राहारके विना ही भरकर हैमवत त्रंत्र नामक भोगभूमिमं उत्पन्न हुई। आयु पूर्ण होनेपर वहांसे चयकर स्वयंत्रभद्वीपमें स्वयंत्रभ नामक देवकी स्वयंत्रभा नामकी देवी हुई। वहांसे चयकर इसी जम्बूद्वीपके भरतचेत्र सम्बन्धी जयन्तपुर नगरमें वहांके राजा श्रीधर त्र्योर रानी श्रीमतीक सुन्दर शरीरवाली विमलश्री नामकी पुत्री हुई। वह भदिलपुरके स्वामी राजा मेघरथकी इच्छित सुख देनेवाली रानी हुई थी। किसी समय शुद्ध बुद्धिके धारक राजा मेचनादने राज्य छोड़कर धर्म नामक मुनिराजक समीप व्रत धारण कर लिया जिससे वह सहस्रार नामक स्वर्गमं अठारह सागरकी आयुवाला देदीप्यमान कान्तिका धारक इन्द्र हो गया। इधर रानी विमलश्रीने भी पद्मावर्ता नामक आर्थिकाके पास जाकर संयम धारण कर लिया और श्राचाम्लवर्ध नामका उपवास किया जिसके फलस्वरूप वह श्रायुके श्रन्तमें उसी सहस्रार स्वर्गमें देवी हुई और त्रायुके अन्तमं वहाँसे च्युत होकर ऋरिष्टपुर नगरके स्वामी राजा हिरण्यवर्माकी रानी श्रीमतीके यह पद्मावती नामकी पुत्री हैं। इसने स्नेह्से युक्त हो स्वयंवरमें रत्नमाला डालकर त्रापका सन्मान किया त्र्रीर तदनन्तर इस शीलवतीने महादेवीका पद प्राप्त किया । इस प्रकार गण-धर भगवान्के मुखारविन्दसे अपने-अपने भव मुनकर श्रीकृष्णकी गौरी, (गान्धारी श्रीर पद्मावर्ता नामकी तीनों रानियाँ हर्षको प्राप्त हुई ।। ४४३-४५६ ।। इस प्रकार गुणोंके भाण्डार गणधर देवने स्पष्ट और मिष्ट अत्तरोंके द्वारा पूर्व भवावलीसे सुशोभित निर्णयका साक्षान् वर्णन कर दिखाया और श्रीकृष्ण भी अपनी प्यारी आठों रानियोंकी सुख-दु:खभरी कथाएँ अच्छी तरह सुनकर अन्तमें

१ लीकावहाः ख०, ग०, घ०। २ सा त्यांकण्यं ल०। १-मथीं ल०। ४ कथाम् ल०। ५ म्रार प्राप।

## महापुराएं। उत्तरपुराणम्

### वसन्ततिलका

देश्योऽपि दिव्यवसनं मुनिपुङ्गवस्य
भङ्गावहं बहुभनात्त्तिजांहसां तत् ।
कृत्वा हृदि प्रमुदिताः पृथुशर्मसारे
धर्मेऽहैनो हिततमे स्वमितं प्रतेनुः ॥ ४६१ ॥

## मालिनी

निह हितिमह किञ्चिद्धर्ममेकं विहाय
व्यवसितमसुमद्भ्यो धिग्विमुग्धास्मवृत्तम् ।
इति विहितवितर्काः सर्वसभ्याश्च धर्मं
समुपययुरपापाः स्वामिना नेमिनोक्तम् ॥ ४६२ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमिचरिते भवान्तर-न्यावर्णनं नामैकसप्ततितमं पर्व ॥ ७१ ॥

-+o::::0+

प्रवृत्ति प्रदान करनेवाले संतोपको प्राप्त हुए ॥ ४६० ॥ वे देवियाँ भी अनेक जन्ममं कमायं हुए अपने पापोंका नाश करनेवाले श्री गणधर भगवान्के दिन्य वचन हृदयमें धारण कर बहुत प्रसन्न हुई श्रोर सबने कल्याणकारी तथा बहुत भारी सुख प्रदान करनेवाले श्राहंन्त भगवान्के धर्ममें श्रपनी बुद्धि लगाई ॥ ४६१ ॥ 'इस संसारमें एक धर्मको छोड़कर दूसरा कार्य प्राणियोंका कल्याण करनेवाला नहीं है, धर्म रहित मूर्ख जीवोंका जो चिरत्र है उसे धिकार है' इस प्रकार विचार करते हुए सब सभासदोंने पाप रहित होकर, श्री नेभिनाथ भगवान्का कहा हुआ धर्म स्वीकार किया ॥ ४६२ ॥

इस प्रकार त्र्यार्ष नामसे प्रसिद्ध गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संयहके नेमि-चरित्र प्रकरणमें भवान्तरोंका वर्णन करनेवाला इकहत्तरवां पर्व समाप्त हुआ ॥ ७१ ॥



# द्विसप्ततितमं पर्व

श्रथ "स्वज्ञातपूर्वश्च जगस्त्रयसभावनौ । प्रकाशियतुकामेन बरुद्वेन धीमता ॥ १ ॥
प्रशुक्रशस्मवौत्पित्तिसम्बन्धः पृच्छयते स्म सः । नरद्धाग पेन्द्रांचु हन्द्रबुद्धयेत्थमद्रवीत् ॥ २ ॥
द्वीपंऽस्मिन्मगधे " देशे शालिप्रामनिवासिनः । द्विजस्य सोमदेवस्य भार्याऽभूद्विम्लाख्या ॥ ३ ॥
अग्निभूतिरभूत्स् नुर्वायुभृतिस्तयोरन्तु । तावन्येषुः पुरे निन्द्वर्धनाख्ये मनोहरे ॥ ४ ॥
४नन्द्वे निन्द्घोपाख्ये वने मुनिमपश्यताम् । निन्द्वर्धनामानं "मुनिसङ्घविभूपणम् ॥ ५ ॥
दुष्टाबुपागतौ दृष्ट्वा तौ मुनीन्द्रोऽव्रवीन्मुनीन् । विसंवदितुमायातावेतौ मिथ्यान्वदूषितौ ॥ ६ ॥
भवद्गिः कश्चिद्प्याभ्यां न'कार्या सह सङ्कथा । एतिश्ववन्धनो भ्र्यानुपसर्गो भविष्यति ॥ ७ ॥
दृति तद्वचनं श्रुखा गुरुशासनकारिणः । मौनव्रतेन सर्वेऽपि स्थिताः संयमिनस्तदा ॥ ८ ॥
दृष्ट्वा तावेत्य सर्वेपां मूकीभूय व्यवस्थितिम् । कृतापहासौ स्वं ग्रामं गच्छन्तावित्तिनुं गनम् ॥ ९ ॥
ग्रामान्तरात्समायातं मुनिमालोक्य सत्यकम् । तत्समीपमहङ्कारग्रेरितानुपगम्य तम् ॥ ९० ॥
नास्त्यामां नागमो नैव पदार्थो अनग्न केवलम् । कि छिद्रनासि वृथोन्मार्गे मूढो दृष्टिवनाशिनि ॥११॥
दृन्यपक्षिपतां सोऽपि जिनवक्त्रविनिर्गतम् । विविक्षितेतरानेकस्वरूपान्तमाश्रयम् ॥ १२ ॥
दृन्यतत्त्वं यथाद्रष्टं कथयन्तं दसहेतुकम् । स्याद्वाद्मवलम्ब्योच्चैस्तत्प्रणेतृप्रमाणनाम् ॥ १३ ॥
प्रसाध्याद्वप्टनागेऽपि तदुक्तागम सुस्थितिम् । निरूप्य वाद्वकण्ड्विमपनीय दुरात्मनोः ॥ १४ ॥

अथानन्तर-नीनों जगन्की समामूमि अर्थान् समवसरणमें अपने पूर्वभव जानकर बुद्धिमान वलदेवने सबको प्रकट करनेके लिए प्रदा्ननकी उत्पत्तिका सम्बन्ध पृद्धा सा वरदत्ता गणधर अनुग्रहकी बुद्धिमें इस प्रकार कहने लगे ॥ १-२ ॥ इसी जम्बूर्डापके मगधदेश सम्बन्धी शालियाममें रहनेवाले सोमदेव ब्राह्मणकी एक अप्रिला नामकी स्वी थी।। ३।। उन दोनोंके अप्रिभृति और वायुभृति नामके दो पुत्र थे, किसी एक दिन वे दोनों पुत्र निन्दिवर्धन नामके दूसरे सुन्दर गाँवमें गये। वहाँ उन्होंने तन्दिघाप नामके वनमें, मुनि संघके आभूषणस्वरूप नन्दिवर्धन नामक मुनिराजके दर्शन किये।। ४-५।। उन दोनों दृष्टोंको आया हुआ देख, मुनिराजने संघके अन्य मुनियोंसे कहा कि 'यं दोनों मिथ्यात्वसे दूषित हैं त्रोर विसंवाद करनेके लिए त्राये हैं त्रतः त्राप लोगोंमेंसे कोई भी इनके साथ वातचीत न करें। अन्यथा इस निमित्तसे भारी उपसर्ग होगाः।। ६-०॥ शासन करने-बाले गुरुके इस प्रकारके वचन सुनकर सब मुनि उस समय मौन लेकर बैठ गये।। 🕬 वे दोनों ब्राह्मण सब मुनियोंको मौनी देखकर उनकी हँसी करते हुए अपने गाँवको जा रहे थे कि उन मुनियों-मेंसे एक सत्यक नामके मुनि त्र्याहार करनेके लिए दूसरे गाँवमें गर्ये थे और लौटकर उस समय त्रा रहे थे। अहंकारसे प्रेरित हुए दोनों ब्राह्मण उन सत्यक मुनिको देख उनके पास जा पहुँचे श्रीर कहने लगे कि 'अरे नंगे! न तो कोई अप्तर है, न आगम है, अीर न कोई पदार्थ ही है फिर क्यों मूर्ख बनकर प्रत्यक्षको नष्ट करनेवाले इस जन्मार्गमें व्यर्थ ही क्लेश उठा रहा है?। इस प्रकार उन दोनोंने उक्त मुनिका वहत ही तिरस्कार किया। मुनिने भी, जिनेन्द्र भगवान्के मुखकमलसे निकले विवक्षित तथा अविविच्तित रूपसे अनेक धर्मोंका निरूपण करनेवाले, एवं प्रत्यक्ष सिद्ध द्रव्य तत्त्वका हेत् सहित कथन करनेवाले त्र्यतिशय उत्कृष्ट स्याद्वादका अवलम्बन लेकर उसका उपदेश देनेवाले त्र्याप्तर्का प्रामाणिकता सिद्ध कर दिखाई तथा पराक्ष तत्त्वके विषयमें भी उन्हीं आप्तके द्वारा कथित आगमकी समीचीन स्थितिका निरूपण कर उन दुष्ट ब्राह्मणोंकी वाद करनेकी खुजली दूर की एवं विद्वजनोंके

१ तद्शान-ल०। २ गणीन्द्रो ख०। ३ मागधे ख०। ४ नन्दान त्त०। ५ मुनि सङ्घ त०। ६ निव-न्यतो त्त०। ७ नाश त०। = मुहेतुकम् त०। ६ संस्थितम् त०।

तथोर्जयस्व प्रापिहृह्जनसमितित् । तौ मानभङ्गसम्भूतकोषौ निशि शितायुषौ ॥ १५ ॥ परेशः पापकर्माणौ विजने शुद्धचेतसम् । प्रतिमायोगमापश्चं सत्यकं मुनिपुङ्गवम् ॥ १६ ॥ शब्योगहन्तुमुखुकावन्यायोऽयमिति कुषा । हिजौ ष सुवर्णयक्षेण स्तम्भितौ कीलिताविव ॥ १७ ॥ तदा शरणमायातास्तन्मातृपितृबान्धवाः । मुनीनामाकुलीभूय यक्षस्तानवदत्सुधीः ॥ १८ ॥ हिंसाधर्मं परित्यक्य यदि जैनेश्वरं मतम् । भवन्तः स्वीकरिष्यन्ति भवेन्मोक्षोऽनयोरिति ॥ १९ ॥ तेऽपि भीतास्तया बावं करिष्याम इति द्वतम् । मुनि प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य विधिपूर्वकम् ॥ २० ॥ शम्यवैव प्रत्यपयन्त धर्मं श्रावकपालितम् । ततस्तत्स्तम्भनापाये सति तैस्तावुदीरितौ ॥ २१ ॥ विरन्तक्यमिनो धर्मादस्माद्धेतोरुपासितात् । इति नात्भात्तस्ममार्गाचेलतुः काललव्यतः ॥ २२ ॥ तेन संकुष्य ते ताभ्यां मृत्वा पापविपाकतः । अभाग्यन् कुगनीर्दीर्धं तौ च ब्राह्मणपुत्रकौ ॥ २३ ॥ सब्रतौ जीवितस्यान्ते कल्पे सौधर्मनामनि । पञ्चपल्योपमायुष्कौ जातौ पारियदाप्रिमौ ॥ २४ ॥ तत्रावुभूय सद्रोगान् द्वीपेऽस्मिन् कौशले पुरे । साकेतेऽरिश्चयो राजा सशौर्योऽभूदरिश्चयः ॥ २५ ॥ तत्रावुभूय सद्रोगान् द्वीपेऽस्मिन् कौशले पुरे । साकेतेऽरिश्चयो राजा सशौर्योऽभूदरिश्चयः ॥ २५ ॥ स्र ॥ समुद्यस्तां तावन्येशः स महीपतिः । सिद्धार्थवनमध्यस्थमहेन्द्रगुरुसश्चिम् ॥ २० ॥ यहिभः सह सम्प्राप्य श्रुत्वा धर्म विशुद्ध्यीः । अरिन्दमे समारोप्य राज्यभारं भरक्षमे ॥ २० ॥ अर्हद्दासादिभिः सार्द्धं संयमं प्रत्यप्रत । तत्रव पूर्णभद्रेण प्राक्तनं मद्गुरुद्धम् ॥ २० ॥ अर्हद्दासादिभिः सार्द्धं संयमं प्रत्यप्रत । तत्रव पूर्णभद्रेण प्राक्तनं मद्गुरुद्धम् ॥ २० ॥

द्वारा समर्पण की हुई उनकी विजय-पनाका छीन ली। मान भंग होनेसे जिन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ है ऐसे दोनों ही पापी ब्राह्मण तीवण शस्त्र लेकर दूसरे दिन रात्रिके समय निकले। उस समय शुद्ध चित्तके धारक वहीं सत्यक मुनि, एकान्त स्थानमें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे सो वे पापी ब्राह्मण उन्हें शस्त्रसे मारनेके लिए उदात हो गये । यह देखकर और यह अन्याय हो रहा है ऐसा विचारकर मुवर्णयत्त्वने कोधमें आकर उन दोनों ब्राह्मणोंको कीलित हुएके समान स्तम्भित कर दिया-ज्योंका त्यों रोक दिया।।६-१७।। यह देखकर उनके माता,पिता,भाई ऋादि सब व्याकुल होकर मुनियोंकी शरणमें आये। तब बुद्धिमान् यक्ष्ने कहा कि 'यदि तुम लोग हिंसाधर्मको छोड़कर जैनधर्म स्वीकृत करोगे तो इन दोनोंका छटकारा हो सकता हैं। । १८-१६ ।। यक्षकी बात सनकर सब डर गये श्रीर कहने लगे कि हम लोग शीघ ही ऐसा करेंगे अर्थात् जैनधर्म धारण करेंगे । इतना कहकर उन लोगोंने मुनिराजकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें विधिपूर्वक प्रणाम किया और भूठमूठ ही श्रावक धर्म स्वीकृत कर लिया। तद्नन्तर दोनों पुत्र जब कीलित होनेसे छूट आये तब उनके माता-पिता आदिने उनमे कहा कि अब यह धर्म छोड़ देना चाहिये क्योंकि कारण त्रश ही इसे धारण कर लिया था। उन पुत्रोंकी कालल्डिय अनुकूल थी अतः व अपने द्वारा प्रहण किये हुए सन्मार्गसे विचलित नहीं हुए ॥ २०-२२॥ पुत्रोंकी यह प्रवृत्ति देख, उनके माता-ियता त्रादि उनसे क्रोध करने लगे और मरकर पापके उदयसे दीर्घकाल तक अनेक कुगतियोंमें भ्रमण करते रहे। उधर उन दोनों बाह्मण-पुत्रोंने व्रतसहित जीवन पूरा किया इसलिए मरकर सौधर्म स्वर्गमें पाँच पत्यकी ऋायुवाले पारिपद जातिक श्रेष्ट देव हुए || २३-२४ || वहाँ पर उन्होंने अनेक उत्तम सुख भागे । तदनन्तर इसी जम्बुद्वीपके काशल देश सम्बन्धी अयोध्या नगरीमें शत्रुओंका जीतनेवाला अरिजय नामका पराकर्मा राजा राज्य करता था। उसी नगरीमें एक ऋहंदास नामका सेठ रहताथा उसकी स्त्रीका नाम वप्रश्री था। व अग्निभृति श्रीर वायमतिक जीव पाँचवें स्वर्गसे चयकर उन्हीं अहंदास श्रीर वप्रश्रीके क्रमशः पूर्णसद्ध श्रीर मणिसद्र नामके पुत्र हुए । किसी एक दिन राजा अरिंजय, सिद्धार्थ नामक वनमें विराजमान महेन्द्र नामक गुरुके समीप गया। वहाँ उसने श्रानेक लोगोंके साथ धर्मका उपदेश सुना जिससे उसकी बुद्धि अत्यन्त पवित्र हो गई श्रौर उसने भार धारण करनेमें समर्थ अरिन्दम नामक पुत्रके ऊपर राज्य भार रखकर ऋहंद्वास ऋदिके साथ संयम धारण कर लिया। उसी समय पूर्णभद्र नामक श्रेष्टि-पुत्रने

१ सुधर्म इत्यपि कवित्। २ मिथ्या प्रत्यपद्यन्त ल० ( छन्दोभङ्गः )। ३ श्रारं जयन् म०, ल० ।

काय वर्तत इन्येतस्परिपृष्टो मुनिर्जगौ। जिनधमंविरुद्धात्कृतपापोऽभवन्यतः॥ ३०॥
रणप्रभाविके सर्पावर्तनानि ततोऽजिन। मातङ्गः काकजङ्खाख्यः सोमदेवो भवत्पिता॥ ३१॥
माताधिका च तस्यैव जायते स्म ग्रुनी गृहे। इहेस्याकण्यं तत्प्रोक्तं तेन तौ परिवोधितौ॥ ३२॥
सग्प्राप्योपश्चमं भावं सन्त्यम्य विधिना मृतः। काकजङ्खोऽभवन्नन्त्रीश्वरद्धीपं निषीश्वरः॥ ३३॥
तत्पुराधीश्वरारिन्दमान्य्यभूभृत्पतेः सुता। श्रीमत्याश्च ग्रुनी सुप्रचुद्धाख्याजायत प्रिया॥ ३४॥
सग्पूर्णयौवना यान्ती सा स्वयंवरमण्डपम्। यक्षेण बोधिता दीश्वामित्वाप्य प्रियदर्श्वनाम् ॥ ३५॥
जीवितान्तेऽभवद्देवी मणिवूलेति रूपिणी। सौधर्माधिपतेः पूर्णभद्दस्तदनुजोऽपि च ॥ ३६॥
सप्तस्थानगती ख्यातश्रावकौ तौ दढवतो। प्रान्ते सामानिकौ देवी जातौ सौधर्मनामिन ॥ ३०॥
दिसागरोपमातीतौ द्वीपेऽत्र कुरुजाङ्गले। हास्तिनाख्यपुराधीशस्यार्हद्वासमहीपतेः॥ ३८॥
काश्यपायाश्च पुत्रौ तौ मधुक्रीद्वनामकौ। समभूतां तयो राजा राजत्वयुवराजते ॥ ३०॥
विधाय विमलां प्रापद्विमलप्रभिशिष्यताम्। कण्टान्तामलकाख्यस्य पुरस्येशः कदाचन ॥ ४०॥
स्थान्तकनकन्य स्वं समायातस्य सेवितम्। कान्तां कनकमालाख्यां समीक्ष्य मदनातुरः॥ ४१॥
स्वीचकारमधुः शोकाद्रधान्तकनकाह्नयः। पार्खे विज्ञिदमञ्जस्य तापसन्ननमाद्दे॥ ४२॥
मधुक्रीचवयोरेचं काले गच्छत्यथान्यदा। सम्यगाकण्यं सद्धमं मधुर्विमलवाहनात्॥ ४३॥
गर्हणं स्वदुराचारे कृत्वा क्रीडवसंयुतः। संयमं समवाप्यान्ते संश्रित्याराधनाविधिम्॥ ४४॥

मुनिराजमे पृद्धा कि हमारं पर्वभवके माता-पिना इस समय कहाँ पर हैं ? उत्तरमें मुनिराज कहने लगे कि तेर पिता नामदेवने जित्पर्ममे विरुद्ध होकर बहुत पाप किये थे अतः वह मरकर रज्जामा पृथिवीके सर्पावर्त नामके विलमें नारकी हुआ था और वहाँसे निकलकर अब इसी नगरमें काकजंब नामका चाण्डाल हुआ है। इसी तरह तेरी माता अभिलाका जीव मरकर उसी चाण्डालके घर कुत्ती हुआ है। मुनिराजके बचन सुनकर पूर्णभद्रने उन दोतों जीबोंको संबोधा जिससे उपशम भावको प्राप्त होकर दोनोंने विधिपूर्वक संन्यास धारण किया श्रीर उसके फलस्वरूप काकजङ्क तो नन्दीश्वर-द्वीपमें कुवर नामका व्यन्तर देव हुआ। और कुत्ती उसी नगरके स्वामी ऋग्निदम नामक राजाकी श्रीमती नामकी रानीसे सुप्रबुद्धा नामकी प्यारी पुत्री हुई ॥ २५-३४ ॥ जब वह पूर्णयौवनवती होकर स्वयंवर-मण्डपकी त्र्यार जा रही थी तब उसके पूर्वजनमके पति छुवर नामक यत्तने उसे समकाया जिससे उसने श्रियदर्शना नामकी आर्थिकाके पास जाकर दीचा धारण कर ली श्रीर आयुके अन्तमें वह सीधर्म इन्द्रकी मणिचूला नामकी रूपवर्ता देवी हुई । इधर पूर्णभद्र और उसके छोटे भाई मणिभद्रने बड़ी हड़तासे श्रावकके ब्रत पालन किये, सात क्षेत्रामें धन खर्च किया श्रीर आयुके श्रान्तमें दोनों ही सौधर्म नामक स्वर्गमं सामानिक जातिके देव हुए ।। ३५-३७ ।। वहाँ उनकी दो सागरकी आयु थी, उसके पर्ण होने पर व इसी जम्बूद्वीपके कुरुजांगल देश सम्बन्धी हस्तिनापुर नगरके राजा अईदासकी काश्यपा नामकी रानीसे मधु और ऋडिय नामके पुत्र हुए। किसी एकदिन राजा ऋईइ।सने मधुका राज्य और कोडवको युवराज पद देकर विमलप्रभ मुनिकी निर्दोप शिष्यता प्राप्त कर ली अर्थात् उनके पास दीक्षा धारण कर ली । किसी समय अमलकण्ठ नगरका राजा कनकरथ ( हेमरथ ) राजा मधुकी सेवा करनेके लिए उसके नगर आया था वहाँ उसकी कनकमाला नामकी स्त्रीको देखकर राजा मधु कामसे पीड़ित हो गया। निदान उसने कनकमालाको स्वीकृत कर लिया-श्रपनी स्त्री बना लिया। इस घटनासे राजा कनकरथको बहुत निर्वेद हुआ जिससे उसने द्विजटि नामक तापसके पास वत ले लिये। इधर मधु और क्रीडवका काल मखसे व्यतीत हो रहा था। किसी एक दिन मधुने विमल-वाहन नामक मुनिराजसे अन्रक्षी तरह धर्मका स्वह्न सुना, अपने दुराचारकी निन्दा की और कीइवके साथ-साथ संयम धारण कर लिया। त्रायुके श्रन्तमें विधिपूर्वक त्राराधना कर मधु ऋौर कीडव दोनों ही महाशुक्र स्वर्गमें इन्द्र हुए। आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर बड़ा भाई मधुका

१ द्विजादि-म०। जटिल इत्यपि कचित्।

अन्वभूस्स महाशुक्रस्याषिपत्यं सहानुजः । स्वायुरम्ते ततप्रस्युखा स्वावशेषशुभोदयात् ॥ ४५ ॥ सुस्वप्नपूर्वकं ज्येष्ठो एकिमण्यामभवस्सुनः । दुराचाराजितं पापं सञ्चरित्रेण नश्यति ॥ ४६ ॥ द्वितीयेऽहनि तद्वाळसञ्चितोप्राघसश्विभः । देवो ज्योतिर्गणे जातो धूमकेतुसमाह्मयः ॥ ४७ ॥ गच्छन्यद्दच्छया स्योग्नि विहतु वातरंहसा । विमाने स्वे धते वान्यैः प्रशुक्तस्योपरिस्थिते ॥ ४८ ॥ चरमाङ्गस्य केनेदं कृतमित्युपयुक्तवान् । विभङ्गादात्मनः शत्रुं ज्ञात्वा प्राक्तनजन्मनि ॥ ४९ ॥ रथान्तकनकस्यायं दर्पादान्ममाहरत् । तत्करुं प्रापयाम्येनमिति वैराग्निना!ज्वरून् ॥५०॥ विधाय स महानिद्रामन्तः पुरनिवासिनाम् । तमुद्ध त्याब्दमार्गेण दृरं नीत्वा यथाचिरम् ॥ ५१ ॥ अनुभूय महादुःखं कुर्यात्माणविमोचनम् । करिष्यामि तथेत्यस्य पुण्येनैवं प्रचोदिनः ॥ ५२ ॥ भवरुद्ध नभोभागाद्वने खदिरनामनि । शिलायास्तक्षकाख्यायाः क्षिप्त्वाधस्तादमुं गनः ॥ ५३ ॥ तदैव विजयार्धादिदक्षिणश्रेणिभूषणे । विषयेऽसृतवत्याख्ये मेषकूटपुराधिषः ॥ ५४ ॥ <sup>९</sup>कालसंवरविद्याधरेशः काञ्चनमालया । सह जैनीश्वरीरर्चाः प्रियया प्राचितुं प्रयान् ॥ ५५ ॥ महाशिलाखिलाङ्गातिचलनं वीक्ष्य विस्मयात् । समन्ताद्वीक्षमाणोऽसी दृष्ट्रा बालं ज्वलम्प्रभम् ॥ ५६ ॥ प्राकृतोऽयं न केनापि कोपात्प्राग्जन्मवंरिणा । निश्चिप्तः पापिनाऽमुष्मिन् पश्य बालार्कभास्वरः ।। ५७ ॥ तस्मात्तवास्तु पुत्रोऽयं गृहाणामुं मनारमे । इत्याहोवाच साप्यस्मै यीवराज्यं तदासि चेत ॥ ५८ ॥ ग्रहीष्यामीति नेनापि प्रतिपद्य तथास्त्विति । तन्कर्णगतसीवर्णपत्रेणारचि पट्टकः ॥ ५९ ॥ तौ तं बालं समादाय पुरमाविष्क्रतोत्सवम् । प्रविष्य देवदत्ताख्यां व्यथातां विधिपूर्वकम् ॥ ६० ॥

जीव अपने अवशिष्ट पुण्य कर्मके उदयसे शुभ स्वप्न पूर्वक रुक्मिणीके पुत्र उत्पन्न हुआ है सो ठीक ही है क्योंकि दुराचारके द्वाराकमाया हुआ। पाप सम्यक् चारित्रके द्वारा नष्ट हो ही जाता है ॥३५-४६॥

इधर राजा कनकरथका जीव नपश्चरणकर घूमकेतु नामका ज्योतिणी देव हुआ था। वह बालक प्रद्युम्नके पूर्वभवमें संचित किये हुए तीव्र पापके समान जान पड़ना था। किसी दूसरे दिन वह इच्छानुसार विहार करनेके लिए आकाशमें वायुके समान वेगसे जा रहा था कि जब उसका विमान चरमशरीरी प्रयुम्नके ऊपर पहुँचा नव वह ऐसा रुक गया मानों किन्हीं दूसरोंने उसे पकड़-कर रोक लिया हो। यह कार्य किसने किया है? यह जाननेके लिए जब उसने उपयोग लगाया तव विभक्षाविध ज्ञानमें उसे माळूम हुआ कि यह हमारा पूर्वजन्मका शबु है। जब मैं राजा कनकरथ था तब इसने दर्पवश मेरी खीका अपहरण किया था। अब इसे उसका फल अवश्य ही चखाता हूँ। ऐसा विचारकर वह वैर क्षी अग्निसे प्रज्वलित हो उठा।। ४७-५०।। वह अन्तः पुरमें रहनेवाले लोगोंको महानिद्रासे अचेतकर बालक प्रयुम्नको उठा लाया और आकाशमार्गसे बहुत दूर ले जाकर सोचने लगा कि मैं इसकी ऐसी दशा कहँगा कि जिससे चिरकाल तक महादुःख भोगकर प्राण छोड़ दे—मर जावे। ऐसा विचारकर वह बालकके पुण्यसे प्रेरित हुआ आकाशमे नीचे उतरा और खिर नामकी अटवीमें तक्षक शिलाक नीचे बालकको एक्कर चला गया।। ५१-५३।।

उसी समय विजयार्थ पर्वतकी द्त्रिण श्रेणीके आभूपण स्वरूप मृतवती नामक देशके काल-कूट नगरका स्वामी कालसंवर नामका विद्याधर राजा अपनी काल्रनमाला नामकी स्वीके साथ जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाओंकी पूजा करनेके लिए जा रहा था ॥ ५४-५५॥ वह उस वहीं भारी शिलाके समस्त अङ्गोंको जोरसे हिलता देख आश्चर्यमें पड़ गया। सव आर देखनेपर उसे देवीप्यमान कान्तिका धारक वालक दिलाई दिया। देखते ही उसने निश्चय कर लिया कि 'यह सामान्य वालक नहीं है, कोई पूर्वजन्मका वेरी पापी जीव कोधवरा इसे यहाँ राव गया है। हे प्रिये! देख, यह कैसा बालसूर्यके समान देवीप्यमान हो रहा है। इसलिए हे सुन्दरी! यह तेरा ही पुत्र हो, त् इसे ले लें। इस प्रकार बालकको उठाकर विद्याधरने अपनी स्वीसे कहा। विद्याधरीन उत्तर दिया कि 'यदि आप इसे युवराजपद देते हैं तो ले हुँगीं। राजाने उसकी बात स्वीकार कर ली और रानीके कानमें पड़े हुए मुवर्णके पत्रसे ही उसका पट्टबंध कर दिया॥ ६६-५६॥ इस प्रकार

१ कालसंभव ल०। २ भास्करः ल०।

तहालकालनालीलाविलासैहैं घ्टचेतसोः । तथोर्गच्छिति निव्यां जं काले सुसुखमोगिनोः ॥ ६१ ॥ इतः सुतिवयोगेन रुविमणी शोकविद्वना । द्व्यमाना स्थलाम्भोजविद्याय वनविद्विना ॥ ६२ ॥ सम्पत्तिर्वा चिरवस्य द्याभाविविजिता । कार्याकार्यविचारेषु मन्दमन्देव शेमुणा ॥ ६३ ॥ सेवसालेव कालेन निर्गळजलसंच्या । नावभासे भगते प्राणे क भवेत्सुप्रभा तनोः ॥ ६४ ॥ तथैव वासुदंवोऽपि तिव्योगादगाच्छुचम् । प्रथनतरुलतायोगं न वक्रपरिताडनम् ॥ ६५ ॥ जलाशयस्तृपार्तस्य केकिनो जलदागमः । यथा तथास्य सन्तृप्ये सिविधि नापदोऽगमन् ॥ ६६ ॥ तं वीक्ष्य बालकृतान्तं हरिरुक्ताम्यधादिदम् । त्वया केनाप्युपायेन काणि सोऽन्विष्यतामिति ॥ ६० ॥ नारवस्तत्समाकण्यं श्रणु पूर्वविदेहते । नगरं पुण्डरीकिण्यां मया तीर्थकृतो गिरा ॥ ६८ ॥ स्वयंप्रभस्य ज्ञातानि वार्ता बालस्य पृच्छना । भवान्तराणि तद्वृद्विस्थानं लामो महानिष ॥ ६९ ॥ सहयोगो युवाभ्याञ्च तस्य पोडशवत्सरैः । इत्यसौ वासुदेवञ्च रुविमणीञ्च यथाश्रुतम् ॥ ७० ॥ प्राबोध्यशयोस्तम्मान्सुरसेनानृलोकयोः । प्रादुर्भावाज्जिनस्येव प्रमादः परमोऽभवन् ॥ ७९ ॥ कमेण कृतपुण्योऽसौ तत्र सम्पूर्णयौवनः । कदाचिदाज्ञया राजः प्रग्रुकः स्थलो बली ॥ ७२ ॥ गत्वा द्विपोऽप्रिराजस्य विक्रमादुपरि स्वयम् । निष्प्रतापं विधायैनं युद्धे जित्वापयित्ताः ॥ ७३ ॥ गत्वा द्विपोऽप्रिराजस्य विक्रमादुपरि स्वयम् । निष्प्रतापं विधायैनं युद्धे जित्वापयित्ताः ॥ ७३ ॥ गत्वा द्विपोऽप्रिराजस्य विक्रमादुपरि स्वयम् । निष्प्रतापं विधायैनं युद्धे जित्वापयित्ताः ॥ ७३ ॥

राजा कालसंबर और रानी काञ्चनमालाने उस वालकको लेकर अनेक उत्सवोंसे भरे हुए अपने नगरमें प्रवेश किया और वालकका विधिपूर्वक देवदत्त नाम रक्खा ॥ ६०॥ उस बालकके लालन-पालन तथा लीलाके विलामोंसे जिनका चित्त प्रमन्न हो रहा है और जो सदा उत्तामीत्तम सुखोंका अनुभव करने रहे हैं एमे राजा-रानीका ममय विना किमी छलसे व्यतीन होने लगा ॥ ६१॥

इधर जिम प्रकार दावानलसे गुलावकी वेल जलने लगनी है उसी प्रकार पुत्र-विरहके कारण रुक्मिणी शोकामिसे जलने लगी।। ६२।। जिस प्रकार चारित्रहीन मनुष्यकी द्याभावसे रहित सम्पत्ति शोभा नहीं देती, अथवा जिस प्रकार कार्य और अकार्यके विचारमें शिथिल बुद्धि सशो-भिन नहीं होती और जिस प्रकार काल पाकर जिसका पानी बरम चुका है ऐसी मैघमाला सुशोभित नहीं होती उसी प्रकार वह रुक्सिणी भी सुशाभित नहीं हो रही थी सा ठीक ही है क्योंकि प्राण निकल जानेपर शरीरकी शोभा कहाँ रहती है ?।। ६३-६४ ।। रुक्मिणीकी भांति श्रीकृष्ण भी पुत्रके वियोगसे शोकको प्राप्त हुए मो ठीक ही है क्योंकि जब वृक्ष और लताका संयोग रहता है तब उन्हें नष्ट करनेकं लिए अलगब्अलग वज्रपातकी आवश्यकता नहीं रहती।। ६४।। जिस प्रकार प्याससे पीड़ित मनुष्यके लिए जल।शयका मिलना मुखदायक होता है और मयूरके लिए मेघका आना सुखदायी होता है उसी प्रकार श्रीकृष्णको सुख देनेके लिए नारद उनके पास आया ॥ ६६ ॥ उसे देखते ही श्रीकृष्णने वालकका सब यूचान्त सुनाकर कहा कि जिस किसी भी उपायसे जहाँ कहीं भी संभव हो श्राप उस बालकी खोज कीजिय ।। ६७ ।। यह सुनकर नारद कहने लगा कि सुनी 'पर्ब-विदेह क्षेत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमें स्वयंश्रभ तीर्थकरसे मैंने बालककी बात पूछी थी। अपने प्रश्नैके उत्तरमं मैंने उनकी वाणीसे बालकके पूर्व भव जान लिये हैं, यह बुद्धिका स्थान है अर्थात् सब प्रकारसे बढ़ेगा, उसे बड़ा लाभ होगा और मालह वर्ष बाद उसका आप दोनोंके साथ समागम हो जावेगा। इस प्रकार नारदने जैसा सुना था वैसा श्रीकृष्ण तथा रुक्सिणीको समभा दिया ॥ ६८-७० ॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवानका जन्म होते ही देवोंकी सेना तथा मनुष्य लोकमें परम हर्ष उत्पन्न होता है उसी प्रकार नारदके बचन सुनते ही रुक्मिणी तथा श्रीकृष्णको परम हर्ष उत्पन्न हुआ।। ७१।।

उधर पुण्यास्मा देवदत्त (प्रशुम्न) क्रम-क्रमसे नवयौवनको प्राप्त हुआ। किसी एक समय अतिशय बलवान प्रशुम्न पिताकी आज्ञासे सेना साथ लेकर अपने पराक्रमसे स्वयं ही अग्निराज शत्रुके ऊपर जा चढ़ा और उसे युद्धमें प्रताप रहित बना जीतकर ले आया तथा पिनाको सौंप तदा दृष्टापदानस्य प्रदुष्तस्य खगाधिपः। परार्ध्यवस्तुदानेन महतीं माननां व्यधात्॥ ७४॥ अवतीर्णिमव स्वर्गाद्यीवनैकिविभूषणम्। भुवं कदाचिराद्रूपमाहार्थेश्वातिमास्वरम्॥ ७५॥ अवलांक्य स्मराकान्तवुद्ध्या काञ्चनमालया। जन्मान्तरागतखं हृकृतानेक विकारया॥ ७६॥ प्रकाशयन्त्या स्वान्तस्थं भावं पापपरीतया। कुमार तुभ्यं महंयां गृहाण विधिपूर्वकम्॥ ७७॥ प्रश्नासित्वधामित्युक्तस्त्या मायामयेहया। सं।ऽपि मातस्तथेवाहं करिष्यामीति असम्मदात्॥ ७८॥ आदाय धीमांस्तां विद्यां सिद्धकृद्यपागमत्। कृत्वा तत्र नमस्कारं चारणौ मुनिपुङ्गवौ॥ ७९॥ श्रित्वा श्रुत्वा ततो धर्मं ज्ञात्वा विद्याप्रसाधने। हेतुं ततुपदेशेन सक्षयन्तं समाश्रयत्॥ ८०॥ आकर्ण्यं तत्पुराणञ्च तद्धापादसंश्रयात्। विद्यां सम्पाद्य सञ्जातसम्मदः पुरमागमत्॥ ८९॥ पुरुपवतसम्पद्ममतिद्वेपादवृद्धभत्। कुमारः सहवासस्य योग्यां नार्यं कुचेप्टिनः॥ ८२॥ पुरुपवतसम्पद्ममतिद्वेपादवृद्धभत्। कुमारः सहवासस्य योग्यां नार्यं कुचेप्टिनः॥ ८२॥ जानाम्यनभिजातत्वमस्यांत खचराधिपम्। विचारविकलः सोऽपि नदुक्तं तन्प्रतीनवान्॥ ८४॥ विद्यद्वंद्वादिकान्पञ्चशतानि तनुजान्मिथः। असह्य देवदसोऽयं ध्वाप्यापाद्यक्रपाचितः॥ ८५॥ ततः केनाप्युपायंन भवद्धः कियतां व्यसुः। इत्याह खचराधीशो लब्धाज्ञास्तेऽपि कोपिनः॥ ८५॥ स्वयं प्रागि तं हत्त्वं कृतमन्त्राः परम्परम्। तथेति प्रतिपद्यातां निर्ययुक्तविक्विपिवः॥ ८७॥ स्वयं प्रागि तं हत्त्वां कृत्वाः। एत्याः परम्परम्। तथेति प्रतिपद्यातां निर्ययुक्तविक्विपिवः॥ ८७॥

दिया ॥ ७२-७३ ॥ उस समय राजा कालसंबरने, जिसका पराक्रम देख लिया है ऐसे प्रशम्नका श्रेष्ठ वस्तुएँ देकर बहुत भारी सन्मान किया ॥ ७४ ॥ योवन ही जिसका आभूपण है, जो स्वर्गसे पृथिवीपर श्रवतीर्ण हुएके समान जान पड़ता है, श्रीर जो आभूषणींसे श्रत्यन्त दंदीप्यमान है ऐसे प्रवासको देखकर किसी समय राजा कालसंबरकी रानी काञ्चनमालाकी बुद्धि कामसे आकारत हो गई, वह पूर्वजन्मसे आये हुए स्नेहके कारण अनेक विकार करने लगी. तथा पापसे युक्त हो। अपने मनका भावे प्रकट करती हुई कुमारसे कहने लगी कि 'हे कुमार' मैं तेंगे लिए प्रज्ञप्ति नामकी विचा देना चाहती हूँ उसे तृ विधि पूर्वक प्रहण कर'। इस प्रकार माया पूर्व चेष्टामे युक्त रानीने कहा। बुद्धिमान प्रदासने भी 'है माता ! मैं बैसा ही कहँगा' यह कहकर बड़े हुपेमे उससे वह विद्या ले ली त्रीर उसे सिद्ध करनेके लिए सिद्धकृट चैत्यालयकी त्रीर गमन किया। वहाँ जाकर उसने चारण-ऋढि धारी मुनियोंको नमस्कार किया, उनमे धर्मीपदेश सुना श्रीर तदनन्तर उनके कह अनुमार विद्या सिद्ध करनेके लिए सञ्जयन्त मुनिकी प्रतिमाका आश्रय लिया ॥ ४५-५०॥ उमने संजयन्त मुनिका पुराण सुना, उनकी प्रतिमाके चरणोंके त्याश्रयमें विद्या सिद्ध की और तदनन्तर हर्वित होता हुन्ना वह त्रपने नगरको लीट त्राया ॥ 🖙 ॥ विद्या सिद्ध होनेसे उसके शरीरकी शीभा दूनी हो गई थी अतः उसे देखकर रानी काञ्चनमाला काममे कातर हो उठी। उसने अनेक उपायोंके द्वारा कुमारसे प्रार्थना की परन्तु महाबुद्धिमान् कुमारने उसकी इच्छा नहीं की। जब उसे इस बातका पता चला कि यह कुमार पुरुषव्रत सम्पन्न है जीर हमार सहवासके याग्य नहीं है तब उसने अपने पित कालसंबरसे कहा कि यह कुमार कुचेष्टा युक्त है अतः जान पड़ता है कि यह कुलीन नहीं हैं— उच्चकुलमें उत्पन्न हुन्ना नहीं है। विचार रहित कालसंवरने स्त्रीकी धातका विश्वास कर लिया। उसने उसी समय वियुद्दंष्ट्र ऋादि अपने पाँच सौ पुत्रोंको बुलाकर एकान्तमें आज्ञा दी कि 'यह देवदत्त अपनी दुष्टतांके कारण एकान्तमें वध करनेके योग्य है अतः आप लाग इसे किसी उपायसे प्राणरहित कर डालियें । इस प्रकार विद्याधरोंक राजा कालसंवरसे त्राज्ञा पाकर वे पाँच साँ छुमार अध्यन्त कुपित हो उठे। वे पहले ही उसे मारनेके लिए परस्पर सलाह कर चुके थे फिर राजाकी आहा। प्राप्त हो गई। 'ऐसा ही कहूँगा' यह कहकर उन्होंने पिताकी आज्ञा शिरोधार्य की और सबके

१ देहविकारया ल०। २ प्रशास ग०। प्रशासि ल०। म० पुस्तके तु एव श्लोकः परिभ्रष्टः। ३ संमुदा व०, ४०। ४ दोष्युपांशु ल०। ५ खनराघीशलच्या ल०। लन्दराधीशाक्षच्या ल०, ग०, घ०, म०। ६ ते हन्तुं ग०।

हिंसा प्रधानशास्त्राह्मा शञ्चाह्मा नयवर्जितात् । तपसां विषयमार्गस्याहुक्कलत्राद् ध्रुवं क्षतिः ॥ ८८ ॥ वालयन्ति स्थिरामुर्ज्वां नयन्ति विपरीतताम् । छादयन्ति मित द्वांसां स्थियो वा दापविक्रियाः ॥ ८९ ॥ तदैव तापो शेषश्च पापिनानां प्रियानप्रति । न हेतुस्तत्र कांऽप्यन्या लाभालाभद्वयाद्विना ॥ ९० ॥ अकार्यमविष्ठान्दं यक्तन्नास्तीह कुर्योषिताम् । मुक्त्वा पुत्राभिलापित्वमंतद् प्येतया कृतम् ॥ ९१ ॥ योषित्सु अतशिलादिसक्तियाश्चामुवन्ति चेत् । न हाद्धि ताः स्वपर्यन्तं कथं नायान्त्वर्सान्त्रयाः ॥ ९२ ॥ अस्मो वाम्मोजपत्रेषु चित्तं तासां न केषुचित् । स्थास्तु तिष्ठदपि रपृष्ट्वाप्यस्पृष्टवदतः पृथक् ॥ ९३ ॥ सर्वदोषमयो भावा दुर्लक्ष्यः सर्वयोषिताम् । दुःसाध्यश्च महामोहावहाऽसौ सिक्षपातवत् ॥ ॥ ९४ ॥ अम्माणवचनः किं वा नेति वक्ताव्यक्तिराग । ऐहिकामुष्मिकार्थेषु ततोऽयं नैनि वज्ञनाम् ॥ ९४ ॥ प्रमाणवचनः किं वा नेति वक्ताव्यक्तिराम् । विदुपा तस्य वृत्तेन परिज्ञानेन च रपुटम् ॥९६॥ पुनस्मनसम्भवेदेतन्त वेति नयवेदिना । तदाचारैः परीक्ष्यः प्राग्यमुद्दिय वचस्स च ॥ ९७॥ किं प्रत्येयमिदं नेति शब्देनार्थेन च ध्रुवम् । उक्तं व्यक्तं परीक्ष्यं तत्समीक्षापूर्वकारिभः ॥ ९८ ॥ किं प्रत्येयमिदं नेति शब्देनार्थेन च ध्रुवम् । उक्तं व्यक्तं परीक्ष्यं तत्समीक्षापूर्वकारिभः ॥ ९८ ॥ वक्तीत्येतिक्रमित्तानि परीक्ष्याणि सुमेधसा । एवं प्रवर्तमानोऽयं विद्वान्विद्वत्सु चेप्यते ॥ ९०० ॥ वक्तीत्येतिक्रमित्तानि परीक्ष्याणि सुमेधसा । एवं प्रवर्तमानोऽयं विद्वान्विद्वत्सु चेप्यते ॥ ९०० ॥

मब उसे पुरा करनेकी इच्छा करते हुए नगरसे बाहर निकल पड़ि। यही आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार हिंसा प्रधान शास्त्रसे, नीति रहित राज्यसे और मिथ्या मार्गमें स्थित तपसे निश्चित हानि हाती है उसी प्रकार दृष्ट स्त्रीसे निश्चित ही हानि होती है ।। =२--= ।। दोपोंके विकारोंसे युक्त स्त्रियाँ मनुष्यकी स्थिर बुद्धिको चञ्चल वना देती हैं, सीधीको छटिल बना देती है और देदीप्यमान बुद्धिको ढक लेती हैं।। 💵 ।। ये पापिनी स्वियाँ अपने पतियाँके प्रति उसी समय सन्तृष्ट हो जानी हैं और उसी समय क्रांध करने लगती हैं और इनके ऐसा करनेमें लाभ वा हानि इन दोके सिवाय अन्य कुछ भी कारण नहीं है।। ६०।। सेसारमें ऐसा कोई कार्य वाकी नहीं जिसे म्बाटी सियाँ नहीं कर सकती हों। हाँ, पुत्रके साथ व्यक्तिचारकी इच्छा करना यह एक कार्य बाकी था परन्तु काञ्चनमालाने वह भी कर लिया ॥ ६१ ॥ जिन किन्हीं स्त्रियोमें व्रत शील आदि सिक्त्याएँ रहती है वे भी शुद्धिको प्राप्त नहीं होती फिर जिनमें सिक्कियाएँ नहीं है वे अपनी अञ्चद्धताके परम प्रकर्षको क्यों न प्राप्त हों ?।। ६२।। जिस प्रकार कमलके पत्तोंपर पानी स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार इन स्त्रियोंका चित्त भी किन्हीं पुरुपोंपर स्थिर नहीं ठहरता। वह स्पर्श करके भी स्पर्श नहीं करनेवालेके समान उनसे पृथक रहता है।। ६३।। सब स्त्रियोंके सब दोपोंसे भर भाव दुर्लच्य रहते हैं—कष्टसे जाने जा सकते हैं। ये सन्निपातक समान दु:साध्य बहुत भारी माह उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥ ६४॥ कौन किसके प्रति किस कारणसे क्या कहता है!' इस बातका विचार कार्य करनेवाले मनुष्यको अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जो इस प्रकारका विचार करता है वह इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी कर्मीमें कभी प्रतारणा को प्राप्त नहीं होता—ठगाया नहीं जाता।। ६५ ।। 'यह वक्ता प्रामाणिक वचन वोलता है या नहीं' इस बातकी परीक्षा विद्वान पुरुषको उसके त्राचरण अथवा ज्ञानसे स्पष्ट ही करना चाहिए।। ६६।। नयोंके जाननेवाले मनुष्यका पहले यह देखना चाहिये कि इसमें यह बात संभव है भी या नहीं १ इसी प्रकार जिसे लच्यकर वचन कहे जावों पहिले उसके आचरणसे उसकी परीचा कर लेनी चाहिए। विचार कर कार्य करनेवाले मनुष्यको शब्द अथवा अर्थक द्वारा कहे हुए पदार्थका 'यह विश्वास करनेके योग्य है अथवा नहीं इस प्रकार स्पष्ट ही परीक्षा कर लेनी चाहिए।।६७-६८।। 'यह जो कह रहा है सो भयसे कह रहा है, या स्नेहसे कह रहा है, या लोभसे कह रहा है, या मात्सर्यसे कह रहा है, या क्रोधसे कह रहा है, या लजासे कह रहा है, या अज्ञानसे कह रहा है, या जानकर कह रहा है, और या दूसरोंकी प्रेरणासे कह रहा है, इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्यको निमित्तोंकी परीज्ञा

१ बाम-स्त । २ वस्तुः ग०, घ०, घ०। ३ सुधा त०। ४ च स०।

सा स्नीत्वाक्षावबुध्येत दुष्टा कष्टमयञ्च तत् । 'शिष्टाशिष्टानुसंशिष्टी शिष्टः संमोमुहीति यत् ॥१०१॥ तदैव तं समुत्साद्य विहत् ते वनं गताः । अभिकुण्डं प्रदर्श्यस्य पतन्त्यस्मिक्षभीरवः ॥ १०२॥ इत्याद्यः सोऽपि तच्छृत्वा न्यपतरात्र निर्भयः । विचारयति धीमाँश्च न कार्ये दैवचोदितः ॥ १०३ ॥ देखैपोऽत्र निवासिन्या प्रतिगृद्धाभिप्जितः । कनकाम्बरभ्पादिदानेनास्माद्विनिर्थयौ ॥ १०४ ॥ तस्माद्विस्मयमापक्षा गत्वा तेऽन्यत्र तं पुनः । प्रोत्साद्धा मेषभूभन्नं प्रांवेशयन्त्रकाः ॥ १०५ ॥ पर्वतौ मेषरूपेण पतन्तौ भुजशाक्षिनम् । तिक्षरूप्य स्थितं दृष्टा तुष्टा तद्वतदेवता ॥ १०६ ॥ तस्मौ दिन्ये ददौ रत्नकुण्डले मकराङ्किते । ततो निर्गतवानभूयस्तक्षिदेशाद्विशन् विलम् ॥ १०७ ॥ वराहाद्वेश्सावुग्रमापतन्तं वराहकम् । करेणैकेन दृष्ट्यां एत्वान्येनास्य मस्तकम् ॥ १०८ ॥ प्रहत्य हेल्या तस्यौ तस्यासाधारणेहितम् । समीक्ष्य देवतात्रस्था रुग्मिणीप्रियस्नवे ॥ १०५ ॥ शहूत्य हेल्या तस्यौ तस्यासाधारणेहितम् । समीक्ष्य देवतात्रस्था रुग्मिणीप्रियस्नवे ॥ १०५ ॥ शहू विजयघोपाल्यं महाजालमपि द्वयम् । ददाति स्म सपुण्यानां क वा लामो न जायते ॥ ११० ॥ शहू विद्याधेण केनापि खचरः कांऽपि कीलितः । तरह्ये स कामस्य र दिन्योचरमापतत् ॥ ११२॥ असद्यवेदनार्तस्य खेटकस्य च वीक्षणात् । इङ्गितज्ञो हरेः पुत्रोऽङ्गुलिकां वन्धमाचनीम् ॥ ११३ ॥ खेटकस्थां समादाय समभ्यज्य विलोचने । कृतोपकारः सम्प्रापर्यस्मादिवात्रयं महत् ॥ ११४ ॥

करनी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार प्रवृत्ति करता है वह विद्वानोंमें भी विद्वान् माना जाता है ॥ ६६-१००॥ 'श्रच्छी श्रोर बुरी श्राज्ञा देनेमें जो शिष्ट (उत्तम ) पुरुप भी भूलकर जाते हैं वह बड़े कष्टकी बात हैं यह बात दुटा स्त्री श्राने स्त्रीस्वभावक कारण नहीं सप्तम पाती है।। १०१॥

अयानन्तर-ते विदाद्दंष्ट्र आदि पाँच सी राजकुमार प्रदामनको उत्साहित कर उसी समय बिहार करनेके लिए बनकी और चल दिये । वहाँ जाकर उन्होंने प्रश्नमनके लिए अप्रिकुण्ड दिखाकर कहा कि जो इसमें कूदते हैं वे निर्भय कहलाने हैं । उनकी बात सुनकर प्रशुम्न निर्भय हो उस ऋग्नि-कुण्डमं कूर पड़ा। सो ठीक ही है क्योंकि भाग्यमे प्रेरित हुआ बुद्धिमान मनुष्य किसी कार्यका विचार नहीं करता ।। १०२-१०३ ।। उस कुण्डमें कूदते ही वहाँकी रहनेवाली देवीने उसकी अगवानी की तथा सुवर्णमय वस्त्र और त्राभूपणादि देकर उसकी पृजा की। इस तरह देवीके द्वारा पृजित होकर प्रसुन्न उस कुंडसे बाहर निकल आया ।। १०४॥ इस घटनासे उन सबको आश्चर्य हेन्रा तदनन्तर वे दुष्ट उसे उत्साहितकर फिरके चले और मेपके आकारके दो पर्वतीके बीचमें उपे घुसा दिया ॥ १०५ ॥ वहाँ दो पर्वत मेपका आकार रख़ दोनों ऋारमे उस पर गिरने लगे तब भुजाओंसे सुशी-भित प्रदाम उन दोनों पर्वतांका रोककर खड़ा हो गया। यह देख वहाँ रहनेवाली देवीने संतुष्ट होकर उसे मकरके चिह्नमे चिह्नित रत्नमर्था दो दिच्य कुण्डल दिये। वहांमे निकलकर प्रद्युम्न, भाइयोंके अदिशानुसार वराह पर्वेनकी गुफामें घुसा । वहाँ एक वराह नामका भयंकर देव आया तो प्रद्युप्तने एक हाथमे उसकी दाढ़ पकड़ ली श्रीर दृसरे हाथसे उसका सस्तक ठाकना झुक् किया इस तरह वह दोनों जबड़ोंक वीचमें लीलापूर्वक खड़ा हो गया। रुक्सिणीक पुत्र प्रख्नुस्रकी चेष्टा देखकर यहां रहनेवाली देवीने उसे विजयबोप नामका शङ्क स्त्रीर महाजालमें दो वस्तुएँ दी। सी ठीक ही है क्योंकि पुण्यात्मा जीवोंको कहाँ लाभ नहीं होता है ? ।। १०६-११० ।।

इसी तरह उसने काल नामक गुहामें जाकर महाकाल नामक राश्चसको जीता और उससे वृषभ नामका रथ तथा रतमय कवच प्राप्त किया।। १११ ।। आगे चलकर किसी विद्याधरने किसी विद्याधरको दो वृत्तोंके वीचमें कीलित कर दिया था वह प्रशुप्तको दिखाई दिया, वह कीलित हुआ। विद्याधर असह वेदनासे दुःखी हो रहा था। यद्यपि उसके पास वन्धनसे छुड़ानेवाली गुटिका थी परन्तु कीलित होनेके कारण वह उसका उपयोग नहीं कर सकता था। उसे देखते ही प्रदास उसके

१ 'इष्टशिष्टानुसंशिष्टाशिष्टः' ल० । इष्टं शिष्टानुसंशिष्टी शिष्टः' म० । इष्टशिष्टानुसंशिष्टाविष्टः ल० । ग० पुस्तके चुटितोऽयं श्लोकः । २ प्रयुद्धस्य । ३ गुटिकां म०,स० । गुलिकां ग०,प० । ४ कृतोपकारसंप्रापत्—स० ।

सुरेन्द्रजालं जालान्तनरेन्द्रं प्रस्तरक्ष सः । पुनः सहस्रवक्त्राहिभवने शह्नुप्रणात् ॥ ११५ ॥ विकार्कार्य नागश्च नागी च मकरध्वजम् । चित्रवर्णं धनुर्नन्द्रकाल्यासि कामरूपिणीम् ॥ ११६ ॥ मृद्रिकाञ्च प्रसन्धी ती समं तस्मै वितरतः । कम्पनेन कपित्थांप्रिपस्यासं पादुकहृयम् ॥ ११० ॥ तेनान्ध्यं नभोयायि देवतायास्तदाश्चितः । सुवर्णककुमे पञ्चफणाहिपतिनापितान् ॥ ११८ ॥ तप्णस्तापनो मोहनाभिधानो विकापनः । मारणश्चेति पञ्चेतान् शारान् सम्प्राप्य पुण्यभाक् ॥ ११९ ॥ मौलिमीविधमालाञ्च छत्रं चामरयुग्मकम् । दत्तं श्चीरवने मर्कटनाम्मे परितोपिणा ॥ १२० ॥ स कदम्बमुर्खावाच्यां नागपाशमवासवान् । अस्य दृढंरसादारः सर्वे तं खगम्नवः ॥ १२१ ॥ यः पातालमुखीवाच्यां पतेत्स सकलेश्वरः । भवेदित्यवदन्कामोऽप्यवगम्य तदिक्तिनम् ॥ १२२ ॥ प्रज्ञित्त निजरूपेण तस्यां वाप्यामपीपतत् । स्वयं पार्शे तिरोधाय स्वरूपं नयवित्थियः ॥ १२३ ॥ महाशिलामिस्तैः सर्वेविधेयं पवधमात्मनः । विदित्वा कोपसन्तमो विद्युद्दंप्रतिहिष्यः ॥ १२२ ॥ गाढं पाशेन बध्वाधो मुखान् प्रक्षिप्य तत्र सः । कृत्वा शिलापिधानञ्च प्रहित्य नगरं प्रति ॥ १२५ ॥ गाढं पाशेन बध्वाधो मुखान् प्रक्षिप्य तत्र सः । कृत्वा शिलापिधानञ्च प्रहित्य नगरं प्रति ॥ १२५ ॥ ज्योतिष्यमं कनीयांसं तेष्वाकम्य शिलां स्थितः । पापिनां हि स्वपापेन प्राप्नवन्त पराभवम् ॥ १२६ ॥ अथात्र नारदं कामचारिणं विभसस्तलान् । आगच्छन्तं निजस्थानं हरिमृतुरलोकन ॥ १२० ॥ अथात्र नारदं कामचारिणं विभसस्तलान् । आगच्छन्तं निजस्थानं हरिमृतुरलोकन ॥ १२० ॥ अथाविधि प्रतीक्ष्यं नमभ्युत्थानपुरस्तरम् । कृतसम्भापणस्तिन प्रणीतात्मप्रपञ्चकः ॥ १२८ ॥

पास गया और उसके संकेतको समक्त गया। उसने विद्याधरके पासकी गुटिका लेकर उसकी आँखो पर फेरा श्रीर उसे बन्धनसे मुक्त कर दिया। इस तरह उपकार करनेवाले प्रवासने उस विद्याधरसे सुरेन्द्र जात. नरेन्द्र जाल, और प्रस्तर नामकी तीन विद्याएँ प्राप्त की । तदनन्तर—वह प्रयुम्न, सहस्त्र-वक्त्र नामक नागलुमारके भवनमे गया वहाँ उसने शह्न वजाया जिससे नाग और नार्गा दोनों ही जिल है बाहर आये और प्रमन्न होकर उन्होंने उसके लिए मकरचिह्नमें चिह्नित ध्वजा, चित्रवर्ण नामका धनुष, नन्दक तामका खङ्क और कामरूषिणी नामकी अंगुठी दी । वहाँ से चलकर उसने एक कैथका बक्ष हिलाया जिसके उसपर रहनेवाली देवीसे आकाशमें चलनेवाली दो अमूल्य पादुकाएँ प्राप्त की ॥ ११२-११७ ॥ वहाँ मे चलकर सुवर्णार्जुन नामक वृत्तके नीचे पहुँचा ऋौर वहाँ पक्क फणवाले नाग-राजके द्वारा दिये हुए तपन, तापन, मोदन, विलापन और मारण नामके पांच वाण उस पुण्यात्माको प्राप्त हुए ।। ११८-११६ ।। तदनन्तर यह आरवनमें गया वहाँ मन्तुष्ट हुए मर्कट देवने उमे मुकुट, श्रीपधिमाला, छत्र श्रीर दो चमर प्रदान किये ॥१२०॥ इसके बाद वह कदम्बमुखी नामकी बावडीमें गया त्रोर वहाँके देवसे एक नागपाश प्राप्त किया। तदनन्तर इसकी बुद्धिको नहीं सहनेवाल सव विद्याधरपुत्र इसे पातालमुखी वावड़ीमें ले जाकर कहने लगे कि जो कोई इसमें कृदता है वह सवका राजा होता है। नीतिका जाननेवाला प्रयुक्त उन सबका अभिप्राय समभ गया इसलिए उसने प्रज्ञप्ति विद्याको अपना रूप बनाकर बावड़ीमें कुदा दिया और स्वयं अपने आपको छिपाकर वहीं खड़ा हो गया ।। १२१-१२३ ।। जब उसे यह मालूम हुआ कि ये सब बड़ी-बड़ी शिलाओं के द्वारा मुक्ते मारना चाहते थे तब वह कोधसे संतप्त हो उठा, उसने उसी समय विदाद्दंष्ट्र आदि शत्रुओंको नागपाशसे मजवृतीके साथ बांधकर तथा नीचेकी और मुख कर उसी बावड़ीमें लटका दिया और ऊपरसे एक शिला ढक दी। उन सब भाइयोंमें ज्योतिप्रभ सबसे छोटा था सी प्रचम्नने उसे समाचार देनके लिए नगरकी खोर भेज दिया और स्वयं वह उसी शिलापर बैठ गया सो ठीक ही है क्योंकि पापी मनुष्य अपने पापसे पराभवको प्राप्त करते ही हैं ॥ १२४-१२६ ॥

ऋथ।नन्तर —प्रयुम्नने देखा कि इच्छानुसार चलनेवाले नारदत्ती स्नाकाश-स्थलसे अपनी स्रोर आ रहे हैं ॥ १२७ ॥ वह उन्हें स्नाता देख उठकर खड़ा हो गया उसने विधिपूर्वाक उनकी पूजा की, उनके साथ वातचीत की तथा नारदने उसका सब वृत्तान्त कहा । उसे सुनकर प्रयुम्न बहुत

१-गामि ता०। २ तदाश्रितः ता०। तपःश्रियः इत्यप किचित्। ३ विलोपनः ख०, ग०, घ०। ४ कदम्बकमुखी ता०। ५ वधवात्मनः ता०।६ नमसः स्थलात् इत्यपि कचित्।

सस्यक्श्रह्णय तस्सर्वं प्रहृष्टोऽरिबलागमम्। "दृष्ट्वाऽऽस्त विस्मितस्ताबद्वलं तं खेचरेशितुः॥ १२९॥ सहसावेच्टतेबार्कं प्रावृद्धरमोदजालकम् । कालदाम्बरमुख्यं तस्स युव्ध्वा भक्कमापयत् ॥ १६०॥ तं सूनुकृतवृद्धान्तं बोधियत्वा खगाधिपम् । अपनीय शिलां नागपाशं चैतान्व्यपाशयत् ॥ १६९॥ नारदागमदेतुञ्च ज्ञापित्वा सविस्तरम् । आपृष्ठव्यानुमतस्तेन रथं वृष्भनामकम् ॥ १६२॥ नारदेन समारुद्धः "प्रायात् द्वाशवतीं प्रति । स्वपूर्वभवसम्बन्धं शृण्वंस्तेन निरूपितम् ॥ १६९॥ वात्तं भानुकुमाराय दुर्योधनमहीभृतः । जल्पेश्च सुतां कन्यां मान्यामुद्धिस्व्ह्वया ॥ १६९॥ दातुं भानुकुमाराय महाभिषवणोत्सवम् । विधीयमानं वीक्ष्यासौ रथे प्रस्तरविष्या ॥ १६५॥ नारदं शिल्याच्छाद्य तस्मादुत्तीर्यं भृतलम् । बहुप्रकारं हासानां तत्र कृत्वा ततो गतः ॥ १६६॥ मधुराया बहिर्भागे पाण्डवान् स्वप्रियां सुताम् । प्रदित्सून् गच्छतो भानुकुमाराय निवीक्ष्यः सः ॥१६७॥ समारोपितकोदण्डहस्तो व्याधाकृति दधत् । तेपां कदर्थनं कृत्वा नाना द्वारवर्तामितः ॥ १६८॥ विधाय विद्यया धूप्राग्वज्ञारदं स्यन्दनस्थितम् । एकाकी स्वयमागत्य विद्याशाखामृगाकृतिः ॥ १३९॥ वमञ्च सत्यभामाया नन्दनं वा वनं वनम् । तत्पानवापीनिःशेपजलपूर्णकमण्डलुः ॥ १४०॥ ततो गत्वान्तरं किञ्चित्यन्दनोरधरासभान् । विपर्यासं समायोज्य मायारूपधरः स्मरः ॥ १४९॥ पुरगोपुरनिर्याणप्रवेशनगतान् जनान् । सप्रहासान् समापाद्य प्रविद्य नगरं पुनः ॥ १४२॥ । धूरगोपुरनिर्याणप्रवेशनगतान् जनान् । सप्रहासान् समापाद्य प्रविद्य नगरं पुनः ॥ १४२॥ । धूरगोपुरनिर्याण्यवैद्यवेषण स्वं प्रताप्य स्वविद्या । विच्छक्कर्णसन्धानवेदिन्वादि प्रघोपयन् ॥ १४३॥

संतृष्ट हुआ और उसपर विश्वास कर वहीं वैठ गया। शट्टकी सेनाका आगमन देखकर वह आश्चर्यमें पड़ गया। थोड़े ही देर बाद, जिस प्रकार वर्षा ऋतुमें वादलोंका समृह सूर्यको घेर लेना है उसी प्रकार अकस्मान् विद्याधर राजाकी सेनाने प्रद्युस्तको घेर लिया परन्तु प्रसुस्तने युद्ध कर उन कालसंबर द्यादि ममस्त विद्याधरोंको पराजित कर दिया। तदनन्तर—उसने राजा कालसंवरके लिए उनके पुत्रोंका समस्त वृत्तान्त सुनाया, शिला हुटाकर नागपाश दूर किया और नवका बन्धन रहित किया. इसी तरह नारदके आनेका कारण भी विस्तारके साथ कहा। तरपश्चान वह राज। कालसंवरकी अनुमित लेकर वृपभ नामक रथपर सवार हो नारदंक प्रति रवाना हुआ। बीचमें नारदंजीके द्वारा कहे हुए ऋपने पूर्वभवोंका सम्बन्ध सुनता हुआ वह हस्तिनापुर जा पहुंचा । वहांके राजा दुर्योधनकी जलिंघ नामकी रानीसे उत्पन्न हुई एक उद्धिकुमारी नामकी उत्तम कन्या थी। भानुकुमारको देनेके लिए उसका महाभिषेक रूप उत्सव हो रहा था। उसे देख प्रदासने प्रस्तर विद्यासे उत्पन्न एक शिलाके द्वारा नारदर्जाको ना रथपर ही डक दिया श्रीर श्राप स्वयं रथसे उत्तर कर पृथिवी तलपर आ गया श्रीर उन लोगोंकी बहुत प्रकारकी हँसी कर वहाँसे आगे बहु।। १२८-१३६।। चलते-चलते बह मधुरा नगरके वाहर पहुँचा, वहाँपर पाण्डव लोग अपनी प्यारी पुत्री भानुकुमारको देनेक लिए ज। रहे ये उन्हें देख, उसने धनुप हाथमें लेकर एक भीलका रूप धारण कर लिया और उन सबका नाना प्रकारका तिरस्कार किया। नदनन्तर वहाँसे चलकर द्वारिका पहुँचा।। १६७-१३८।। वहाँ उसने नारदर्जीको तो पहलेके ही समान विद्यांके द्वारा रथपर श्रवस्थित रक्तवा और स्वयं श्रकेला ही नीचे आया। वहाँ आकर उसने विद्यांके द्वारा एक वानरका रूप बनाया और नन्दन वनके समान सत्यभामाका जो वन था उमे तोड़ डाला, वहाँकी बावड़ीका समस्त पानी ऋपने कमण्डलमें भर लिया। फिर कुछ दर जाकर उसने अपने रथमें उल्टे मेटे तथा गधे जोते और स्वयं मायामयी रूप धारण कर लिया ।। १३६-१४१ ।। इस क्रियामे उसने नगरके गोपुरमें आने जानेवाले लोगोंको खुब हँसाया । तदनन्तर नगरके भीतर प्रवंश किया ॥ १४२ ॥ और अपनी विद्याके बलसे शाल नामक वैद्यका रूप बनाकर घोषणा करना शुरू कर दी कि मैं कटे हुए कानोंका जोड़ना आदि कर्म जानता

१ 'श्रास उपवेशने' इत्यम्य लिङ्क्ष्पम् । २ प्रयान् इत्यपि कचित् । ३ कुमारायाभिशीच्य सः ल॰, कुमारायातित्रीच्य ग० । ४ नारदस्यन्दनस्थितिम इत्यपि कचित् । ५ स्थन्दनोऽरि ससभान् ल० । ६ श्रालोक्य वैद्यवेषेण संप्रत्येयं ल० ।

प्राप्य भानुकुमाराय दातुमानीतकन्यकाः । तन्नाविभीवितानेकथाहास्योऽनु द्विजाकृतिः ॥ १४४ ॥ सत्यभामागृहं गत्वा भोजनावसरे द्विजान् । विश्वकृत्य स्वधाण्ट्यंन अक्ता स्वीकृतद्क्षिणः ॥ १४५ ॥ ततः श्रुक्तवेषेण समुपेत्य स्वमातरम् । ब्रुभुक्षितोऽहं सदृहष्टे ! सम्यग्भोजय मामिति ॥ १४६ ॥ सम्प्रार्थ्यं विविधाहारान् अक्त्वा तृत्तिमनासवान् । कुरु मे देवि सन्तृतिमिति व्याकुलतां नयन् ॥१४०॥ तद्वितीर्णमहामोदकोपयोगात्स वृत्तवान् । ईपच्छान्तमनास्तत्र सुखं समुपविष्टवान् ॥ १४८ ॥ अकाले चन्पकाशोकपुष्पाण्यभिसमीक्ष्य सा । कलालिकोकिलालापवाचालितवनान्तरे ॥ १४९ ॥ तद्वा विस्मयमापन्ना मुद्दा पप्रच्छ कि भवान् । भद्रासौ मत्सुतो नारदोक्तकाले समागतः ॥ १५० ॥ इति तस्याः परिप्रश्चे स्वं रूपं सम्प्रकाशयन् । कृत्वा शिरिस तत्पादनखदीधितमञ्जरीः ॥ १५२ ॥ अभिधाय स्ववृत्तान्तमशेषं परिबोधयन् । जननीं सह वसम्भुज्य तया तद्भिवाच्छितैः ॥ १५२ ॥ अभिधाय स्ववृत्तान्तमशेषं परिबोधयन् । प्राग्जन्मोपाजितापूर्वपुण्योदय ह्व स्थितः ॥ १५३ ॥ तदा नापितकः कोऽपि रुक्मिणीं समुपागतः । हरिप्रश्नास्तुतोत्पत्ति विज्ञाय विनयन्धरात् ॥ १५३ ॥ मुनीन्द्रादावयोर्थस्याः प्राग्जः स्वोपयमेऽलकान् । स्नात्वन्यस्याः सहत्वित युवाम्यां विहिता स्थितिः ॥१५५ ॥ मुनीनद्राद्वायोर्थस्याः प्राग्जः स्वोपयमेऽलकान् । स्नात्वन्यस्याः सहत्वित युवाम्यां विहिता स्थितः ॥१५६ ॥ प्रकृताः विवाहेऽछ अदुत्तमित्यववीदिदम् । कमेतदिति सम्प्रष्टा कक्षेत्रे तस्यस्यभामया ॥ १५६ ॥ प्रकृताः विवाहेऽछ अदुत्तमित्यववीदिदम् । कमेतदिति सम्प्रष्टा कक्षेत्रे पारसिक्षयौ ॥१५८ ॥ समं भानुश्च सञ्जातस्तद्वावाभ्यां युवां हरेः । नीतौ दर्शियतुं सुक्षे तस्मिस्वं पादसिक्षयौ ॥१५८ ॥

हूँ ।। १४२-१४३ ।। इसके बाद भानुकुमारको देनेके लिए कुछ लोग अपनी कन्याएँ लाये थे उनके पास जाकर उसने उनकी अनेक प्रकारमे हुँसी की। पश्चान् एक ब्राह्मणका रूप बनाकर सत्यभामाके महलमें पहुंचा वहाँ भोजनके समय जो बाह्मण आये थे उन सबको उसने अपनी धृष्टतासे बाहर कर दिया और स्वयं भोजन कर दक्षिणा ले ली।। १४४-१४५।। तदनन्तर चुहकका वेष रखकर अपनी माता रुक्सिणांक यहाँ पहुंचा त्रोर कहने लगा कि हं सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाली! मैं भूग्वा हूँ, मुभे श्रर्र्जा तरह भोजन करा। इस तरह प्रार्थना कर अनेक तरहके भोजन खाये परन्तु तृप्तिकी प्राप्त नहीं हुआ तब फिर व्याकुलताको प्रकट करता हुआ कहने लगा कि हे देवि ! मुफे संतुष्ट कर, पेट भर भाजन दे ! तदनन्तर उसके द्वारा दिये हुए महामोदक खाकर संतुष्ट हो गया । भोजनके पश्चान् वह कुछ शान्तचित्त होकर वहीं पर सुखसे बैठ गया ॥ १४६-१४८॥ उसी समय रुक्मिणीने देखा कि असमयमें ही चम्पक तथा अशोकके फूल फूल गये हैं और साराका सारा वन भ्रमरों तथा कोकि-लात्रोंके मनाहर कूजनसे शब्दायमान हो रहा है। यह देख वह आश्रर्यसे चिकत बड़े हर्षसे पृछने लगी कि हे भद्र ! क्या आप मेरे पुत्र हैं ऋौर नारहके द्वारा कहे हुए समय पर ऋाये हैं। माताका ऐसा प्रत्र सुनते ही प्रदासने ऋपना ऋसली रूप प्रकट कर दिया श्रीर उसके चरण-नखोंकी किरण रूप मंजरीको शिरपर रखकर उसे ऋपना सब वृत्तान्त कह सुनाया। माताके साथ भोजन किया, उसकी इच्छानुसार वाल-कालकी कीड़ाओंसे उसे परम प्रसन्नता प्राप्त कराई और पूर्व जन्ममें उपार्जित ऋपूर्व पुण्य कर्मके उदयके समान वहीं ठहर गया ॥ १४६-१५३ ॥

उसी समय एक नाई रुक्मिणीके पास आया और कहने लगा कि श्रीकृष्णके प्रश्न करनेपर श्रीविनयन्थर नामके मुनिराजसे सत्यभामा और तुम दोनोंने अपने पुत्रकी उत्पत्ति जानकर परस्पर शर्तिकी थी कि हम दोनोंमें जिसके पहले पुत्र होगा यह पुत्र, अपने विवाहके समय दूसरीके शिरके बाल हरणकर स्नान करेगा। इसलिए हे देत्री! आप उस शर्तका स्मरणकर भानुकुमारके स्नानके लिए अपने केश मुक्ते दीजिये। आज विवाहके दिन सत्यभामाने मुक्ते शीझ ही भेजा हैं। नाईकी बात सुनकर प्रशुम्नने मातासे पूछा कि 'यह क्या बात हैं?' वह कहने लगी कि 'तुम्हारा और भानुकुमारका जन्म एक साथ हुआ था। हम दोनोंने श्रीकृष्णको दिखानेके लिए तुम दोनोंको भेजा था परन्तु उस समय वे सो रहे थे इसलिए तू उनके चरणोंके समीप रख दिया गया था और वह

१ सुतृप्तवान् ल०। २ संदुष्टतया ल०। ३ बृत ल० (१)। ४ प्रयुद्धेन।

स्थापितः स शिरोभागे प्रशुक्त्य त्वां पुरा हरिः । विकोक्य ज्येष्ठतां तेऽदादिति माताऽभ्यकासतः ॥१५९॥ स नापितं विकाराणामकरोदाकरं पुतः । आगतांश्च व्यथाद् भृत्यान् गोपुरेऽधःस्थिताननान् ॥ १६० ॥ वासुदेवस्य रूपेणातर्जयक्ष विद्ववकम् । दीर्घीकृतस्वपादेन जराख्यक्च महरारम् ॥ १६९ ॥ मेषरूपेण सम्पातात्पातयन् स्विपतामहम् । हिलन् हरिभूत्वा निगीर्यं त्वमदृष्यताम् ॥ १६२ ॥ गत्यात्र सुक्षमास्थाम्बेत्वभिषाय स्विवद्या । रुविमणीरूपमापाच निविशेषं मनोहरम् ॥ १६३ ॥ विमाने स्थापित्वाञ्च गच्छन्स सबलं हरिम् । प्राप्तवन्तं वसमाहर्तुमाकालिक्यमोपमम् ॥ १६५ ॥ जित्वा नरेन्द्रजाकाल्यविद्याविहितमायया । तस्यौ निष्पतिपक्षः सन्वीक्षणाभीरुविश्वहः ॥ १६५ ॥ नारदः स तदागत्य तन्जुलस्याच वीक्षणम् । युवयोरीदशं लब्धविद्यत्यस्यश्चाद्धसन् ॥ १६६ ॥ सोपि प्रकिटतात्मीयरूपः वप्त्रवारो बलम् । हरिञ्च स्वशिरोन्यस्तत्कमाव्जोऽत्यमानयत् ॥ १६० ॥ तत्रश्चक्षकपरोऽनक्वं प्रेमालिक्वित्विग्रहः । आरोप्य स्वगनस्कन्धं प्रहृष्टः प्राविशत्पुरम् ॥ १६८ ॥ सत्यभामासुतोहिष्टकन्यकाभिः सह स्मरः । कल्याणाभिषवं दिष्ट्या सम्प्रापत्सर्वसम्मतः ॥ १६८ ॥ एवं प्रयाति काल्येऽस्य स्वर्गादागत्य कश्चन । तन्जः कामसोद्यौं हरेः प्राच्यो भविष्यति ॥ १७० ॥ इत्यादेशं समाकर्ण्यं सत्यभामात्मनः पतिम् । यथा स्यात्तस्यमुत्पत्तिः स्वस्यास्तादगयाचत ॥ १७९ ॥ तच्छृत्वा रुग्मणी चहि कामं जाम्बवती यथा । रुप्तयते तेऽनुजं प्राच्यं तथा कुविति सादरम् ॥ १७२ ॥ सोप्यदात्मुत्वकां कामरूपिणीं तामबाप्य सा । सत्यभामाकृतिं गत्वा पतिसंयोगतः सुत्वम् ॥ १७३ ॥

उनके शिरके समीप रखा गया था। जब वे जागे तो उनकी दृष्टि सबसे पहले तुक्तपर पड़ी इसलिए उन्होंने तुम्मे ही जेठापन प्रदान किया था - तू ही बड़ा है यह कहा था'। माताके वचन सुनकर प्रद्यम्नने उस नाईको विकृतिकी खान बना दी—उसकी बुरी चेष्टा कर दी स्रोर उसके साथ जो सेवक ऋाये थे उन सबको नीचे शिरकर गांपुरमें उल्टा लटका दिया तथा श्रीकृष्णका रूप बनाकर उनके विदृषकको खूब डाटा । तदनन्तर मार्गमें सो रहा श्रौर जगानेपर श्रपने पेर लम्बेकर जर नामक प्रतीहारीको खूब ही धौंस दी ।।१५४-१६१।। फिर मेषका रूप वनाकर बाबा वासुदेवका टक्कर द्वारा गिरा दिया और सिंह बनकर बलभद्रको निगलकर अदृश्य कर दिया। तद्नन्तर-माताके पास श्राकर बोला कि 'हे माता! तू यहीं पर मुखसे रह' यह कहकर उसने श्रपनी विद्यासे ठीक रुक्मिणी के ही समान मनोहर रूप बनाया श्रौर उसे विमानमें वैठाकर शीव्रतासे बलभद्र तथा कृष्णके पास ले जाकर बोला कि मैं रुक्मिणीको हरकर ले जा रहा हूं, यदि सामर्थ्य हो तो छुड़ा लो ! यह सुनकर असमयमें आये हुए यमराजको उपमा धारण करनेवाले श्रीष्ट्रच्ण भी उसे छुड़ानेके लिए सामने जा पहुँचे परन्तु भीलका रूप धारण करनेवाले प्रद्युम्नने नरेन्द्रजाल नामक विद्याकी मायासे उन्हें जीत लिया और इस तरह वह शत्रु रहित होकर खंड़ा रहा ॥ १६२-१६५ ॥ उसी समय नारदने आकर हँसते हुए, बलभद्र तथा श्रीकृष्णसे कहा कि जिसे अनेक विद्याएँ प्राप्त हैं ऐसे पुत्रका आज आप वानोंको दर्शन हो रहा है।। १६६।। उसी समय प्रचम्नने भी अपना असली रूप प्रकट कर दिया तथा बलभद्र और श्रीकृष्णको उनके चरण-कमलोंमें अपना शिर भुकाकर नमस्कार किया।। १६७॥ तदनन्तर चकवर्ती श्रीकृष्ण महाराजने बड़े प्रेमसे प्रयुग्नका आलिंगन किया, उसे अपने हाथीके स्कन्धपर बैठाया और फिर बड़े प्रेमसे नगरमें प्रवेश किया ॥ १६८ ॥ वहाँ जाकर प्रशुक्तने अपने पुण्योदयसे, सत्यभामाके पुत्र भानुकुमारके लिए जो कन्याएँ ऋाई थी उनके साथ सर्वाकी सम्मतिसे विवाह किया।। १६८।। इस प्रकार काल सुखसे बीतने लगा। किसी एक दिन सबने सुना कि प्रशुक्रका पूर्वजन्मका भाई स्वर्गसे आकर श्रीकृष्णका पुत्र होगा। यह सुनकर सत्यभामाने आपने पतिसे याचना की कि जिस प्रकार वह पुत्र मेरे ही उत्पन्न हो ऐसा प्रयन कीजिये ॥ १७०-१७१ ॥ जब रुक्मिणीने यह सुना तो उसने वड़े आर्रके साथ प्रयुक्तसे कहा कि तुम्हारे पूर्वभवके छोटे भाई-को जाम्बवती प्राप्त कर सके ऐसा प्रयत्न करो ॥ १७२ ॥ प्रयुक्तने भी जाम्बवतीके लिए इच्छानुसार

१ समाहन्तुं इत्यपि कन्त्रित् । २ पञ्चशरावकां त्र॰ (१)

कींबवं आस्ववत्याप "शम्मवाक्यं दिवरच्युतम् । सुभानुं सत्यभामा च जातमत्सरयोस्तवोः ॥ १७४ ॥ गाम्धर्वादिविवादेषु सुभानुं शम्मवोऽजयत् । सर्वत्र "पूर्वपुण्यानां विजयो नैव दुर्छभः ॥ १७५ ॥ रुक्षमणी सत्यभामा च गतमात्सर्यवन्धने । परस्परगतां प्रीतिमन्त्रभूतामतः परम् ॥ १७६ ॥ इत्यशेषं गणेशोक्तमाकण्यं सकलं सदः । ननाम मुकुर्छाभूतकराञ्जं तत्कमाञ्जयोः ॥ १७७ ॥ अथान्यदा जिनं नेमि सीरपाणिः कृताक्षितः । अवनम्यान्वयुंवतैवं हरिखेहाणमानसः ॥ १७८ ॥ भगवन् वासुदेवस्य राज्यं प्राज्यमहोदयम् । प्रवर्ततेऽप्रतीपं मे बृहीद् कियिबरम् ॥ १७८ ॥ भद्र द्वादशवर्णन्ते नश्येन्मचनिमिशकम् । द्वीपायनेन निर्मूलमियं द्वारावती पुरी ॥ १८० ॥ भद्र द्वादशवर्णन्ते नश्येन्मचनिमिशकम् । द्वीपायनेन निर्मूलमियं द्वारावती पुरी ॥ १८२ ॥ प्रान्ते तस्माद्विनिर्गत्य तीर्थेशोऽत्र भविष्यति । त्वमप्येतद्वियोगेन चण्मासकृतशोचनः ॥ १८२ ॥ प्रान्ते तस्माद्विनिर्गत्य तीर्थेशोऽत्र भविष्यति । त्वमप्येतद्वियोगेन चण्मासकृतशोचनः ॥ १८२ ॥ सिद्धार्थसुरसम्बोधनापास्ताखिलदुःखकः । दीक्षामादाय माहेन्द्रकरूपे देवो जनिष्यते ॥ १८३ ॥ उत्कृष्टायुःस्थितिस्तत्र भुक्तभोगोऽत्र तीर्थकृत् । भूत्वा निर्दग्धकर्मारिवेद्दुमुक्तो भविष्यसि ॥ १८४ ॥ इति तीर्थेशिना प्राक्त भुत्वा द्वीपायनाह्वयः । सचः संयममादाय प्रायाज्ञनपदान्तरम् ॥ १८५ ॥ तथा जरकृमारश्च कीशाम्ब्यारण्यमाश्रयत् । प्राग्वद्वनरकायुष्यो हरिरन्वासदर्शनः ॥ १८६ ॥ अध्वमानन्त्यनामासौ नाहं शक्रोमि दीक्षितुम् । शक्तक प्रतिवन्नामीत्याद्वीवाकमघोषयत् ॥ १८७ ॥ प्रयुशादिसुता देवयो हिमाण्याद्याद्व चक्रिणम् । बन्धृक्षापुष्टव्य तैर्मुक्ताः प्रत्यपद्यन्त संयमम् ॥ १८८ ॥ प्रयुशादिसुता देवयो हिमाण्याद्य चक्रिणम् । बन्धृक्षापुष्टव्य तैर्मुक्ताः प्रत्यपद्यन्त संयमम् ॥ १८८ ॥

रूप बनाने वाली अंगूठी दे दी उसे पाकर जाम्बवर्ताने सत्यभामाका रूप बनाया और पितके साथ संयोगकर स्वगंसे च्युत हुए कीडवके जीवको प्राप्त किया, उत्पन्न होने पर उसका शम्भव नाम रक्खा गया। उसी समय सत्यभामाने भी सुभानु नामका पुत्र प्राप्त किया। इधर शम्भव और सुभानुमें जब परस्पर ईर्ष्या बढ़ी तो गान्धर्व आदि विवादोंमें शम्भवने सुभानुको जीत लिया सो ठीक ही है क्योंकि जिन्होंने पूर्वभवमें पुण्य उपार्जन किया है उन्हें सब जगह विजय प्राप्त होना कठिन नहीं है।। १७२-१७५।। इसके बाद रुक्मिणी और सत्यभामा ईर्ष्या छोड़कर परस्परकी प्रीतिका अनुभव करने लगीं।। १७६।। इस प्रकार गणधर भगवान्के द्वारा कहा हुआ सब चरित सुनकर समस्य सभाने हाथ जोड़कर उनके चरण-कमलोंमें नमस्कार किया।। १७७।।

श्रथानन्तर किसी दूसरे दिन, श्रीकृष्णके स्नेहने जिनका चित्त वशकर लिया है ऐसे बलदेवने हाथ जोड़कर भगवान नेमिनाथको नमस्कार किया और पूछा कि हे भगवन ! श्रीकृष्णका यह वैभवशाली निष्कण्टक राज्य कितने समय तक चलता रहेगा ? कृपाकर आप यह बात मेरे लिए कहिये ।। १७८-१७६ ।। उत्तरमें भगवान नैमिनाथने कहा कि भद्र ! बारह वर्षके बाद मिद्राका निमित्त पाकर यह द्वारावती पुरी द्वीपायनके द्वारा निर्मूल नष्ट हो जायगी। जरत्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णाका मरण होगा । यह एक सागरकी आयु लेकर प्रथमभूमिमें उत्पन्न होगा और अन्तमं वहाँ से निकलकर इसी भरत चे त्रमें तीर्थंकर होगा। तू भी इसके वियोगसे इह माह तक शोक करता रहेगा और श्रन्तमें सिद्धार्थदेवके सम्बोधनसे समस्त दुःख छोड़कर दीचा लेगा तथा माहेन्द्र स्वर्गमें देव होगा।। १८०-१८३।। वहांपर सात सागरकी उत्कृष्ट आयु पर्यन्त भोगोंका उपमोगकर इसी भरत क्षेत्रमें तीर्थंकर होगा तथा कर्मरूपी शत्रुत्र्योंको जलाकर शरीरसे मुक्त होगा॥ १८४॥ श्री तीर्थंकर भगवान्का यह उपदेश सुनकर द्वीपायन तो उसी समय संयम धारणकर दूसरे देशको चला गया तथा जरत्कुमार कौशाम्बीके वनमें जा पहुँचा। जिसने पहले ही नरकायुका बन्ध कर लिया था ऐसे श्रीकृष्णने सम्यग्दर्शन प्राप्तकर तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धमें कारणभूत सोलह कारण भावनाश्चोंका चिन्तवन किया तथा स्त्री बालक आदि सबके लिए घोषणा कर दी कि मैं तो दीक्षा लेनेमें समर्थ नहीं हूं परन्तु जो समर्थ हों उन्हें में रोकता नहीं हूं ।। १८५-१८७ ।। यह सुनकर प्रशस्न त्रादि पुत्रों तथा रुक्मिणी त्रादि देवियोंने चकवर्ती श्रीकृष्ण एवं अन्य बन्धुजनोंसे पूछकर उनकी

१ सान्तवाख्यदिवश्च्युतम् स०।२ पुण्यपण्यानां इत्यपि कचित् । ३ भाव्यनामास्यनामासौ ग०।

द्वीपायनिदानायसाने जाम्बवतीसुतः । अनिरुद्धश्च कामस्य सुतः सम्प्राप्य संयमम् ॥ १८९ ॥ प्रशुक्रमुनिना सार्थमूर्जयन्ताचलाप्रतः । कृटक्षयं समारुद्ध प्रतिमायोगधारिणः ॥ १९० ॥ प्रष्टुक्रमुनिना सार्थमूर्जयन्ताचलाप्रतः । कृवल्यनवकं प्राप्य प्राप्तमुक्तिमथान्यदा ॥ १९१ ॥ प्रण्यघोषणकृष्ठाक्षप्रतचकपुरस्तरः । पादन्यासे पुरः पश्चात्सरोजैः सप्तिः पृथक् ॥ १९२ ॥ कृतकोभो जगक्काथप्रकृत्रादिप्रातिहार्यकः । मरुन्मार्गगतारोषपुरखेचरसेवितः ॥ १९३ ॥ पृथ्वीपथप्रकृतान्यविनेयजनतानुगः । पवनामरिनर्भूतपूलीकण्टकभूतलः ॥ १९४ ॥ भमामरकृमारोपसिक्तगन्धाम्बुसिक्षातिः । इत्याद्याश्चर्यसम्पन्नः सर्वप्राणिमनोहरः ॥ १९५ ॥ धर्मामृतमर्थी वृत्विमिषिश्चन् जिनेश्वरः । विश्वान्देशान्विहत्यायात्त देशं पल्लवाह्मस्यम् ॥ १९५ ॥ भक्र पाण्डुतन्जानां प्रपञ्चोऽल्पः प्रभाष्यते । प्रन्थविस्तरभीकृणामायुर्मेधानुरोधतः ॥ १९७ ॥ भक्र पाण्डुतन्जानां प्रपञ्चोऽल्पः प्रभाष्यते । प्रन्थविस्तरभीकृणामायुर्मेधानुरोधतः ॥ १९७ ॥ कामिपस्यायां घराधीशो नगरे द्रपदाह्मयः । देवी दृतरथा तस्य द्रौपदी तनया तयोः ॥ १९८ ॥ क्षीगुणैः सकलैः शस्या बभूव मुवनप्रया । तां पूर्णयौवनां त्रीक्ष्य पित्रा कस्मै समर्प्यताम् ॥ १९० ॥ द्रयं कन्यति सम्प्रन्या मन्त्रिणो मन्त्रचर्चया । प्राभाषन्त प्रचण्डभ्यः पाण्डवेभ्यः प्रदीयताम् ॥ २०० ॥ एतान् सहजशत्रुत्वाद् दुर्योघनमहापतिः । पाण्डुपुत्रानुपायेन लाक्षालयमर्वाविश्चरं स्वयम् ॥ २०२ ॥ दन्तुं तरोऽपि विज्ञाय स्वपुण्यपरिचोदिनाः । प्रदुताः पर्यसि क्ष्माजस्याधस्तात्कित्वणं स्वयम् ॥ २०२ ॥ अपहत्य पुत्रकृतातेन देशान्तरं गताः । स्वसम्बन्धदिदुःखस्य वैदनायाश्च पाण्डवाः ॥ २०२ ॥

श्राज्ञानुसार संयम धारण कर लिया ॥ १८८॥ द्वापायन द्वारिका-दाहका निदान अर्थान कारण था जब वहांसे अन्यत्र चला गया तब जाम्बवतीके पुत्र शम्भव तथा प्रयम्नके पुत्र अनिरुद्धने भी संयम धारण कर लिया और प्रयम्ममुनिके साथ गिरनार पर्वतकी केंची तीन शिखरोंपर आरूढ होकर सब प्रतिमा योगके धारक हो गये ॥ १८६-१८०॥ उन तानोंने शुक्रध्यानको प्राकर घातिया कर्मोका नाश किया और नव केवलाविधयाँ पाकर मोक्ष प्राप्त किया ॥ १६१॥ अथानन्तर-किसी दूसरे दिन भगवान् नेमिनाथने वहाँसे विहार किया। उस समय पुण्यकी घोषणा करनेवाले यचके द्वारा धारण किया हुआ धर्मचक उनके आगे चल रहा था, पर रखनेकी जगह तथा आगे और पीछे अलग-अलग सात सात कमलोंके द्वारा उनकी शोभा बढ़ रही थी, छत्र आदि आठ प्रातिहार्य अलग सुशोभित हो रहे ये, आकाशमार्गमं चलनेवाले समस्त देव तथा विद्याधर उनकी सेवा कर रहे थे. देव और विद्याधरोंके सिवाय अन्य शिष्य जन पृथिवीपर ही उनके पीछे-पीछे जा रहे थे, पवन-कुमार देवोंने पृथिवीकी सब धूली तथा कण्टक दूर कर दिये थे और मेघकुमार देवोंने सुगन्धित जल बरसाकर भूमिको उत्तम बना दिया था, इत्यादि अनेक आक्ष्योंसे सम्पन्न एवं समस्त प्राणियोंका मन हरण करनेवाले भगवान् नेमिनाथ धर्मामृतकी वर्षा करते हुए समस्त देशोंमें विहार करनेके बाद पछ्य देशमें पहुँचे॥ १६२-१६६॥

श्राचार्य गुणभद्र कहते हैं कि यहाँ पर प्रन्थके विस्तारसे इरनेवाले शिष्योंकी आयु और बुद्धिक श्रनुरोधसे पाण्डवोंका भी कुछ वर्णन किया जाता हैं।। १६७।। किम्पला नामकी नगरीमें राजा द्रुपद राज्य करता था उसकी देवीका नाम इहरथा था और उन दोनोंक द्रौपदी नामकी पुत्री थी। वह द्रौपदी क्वियोंमें होनेवाले समस्त गुणोंसे प्रशंसनीय थी नथा सबको प्यारी थी। उसे पूर्ण यौयनवती देखकर पिताने मन्त्रचर्चाके द्वारा मन्त्रियोंसे पृद्धा कि यह कन्या किसे देनी चाहिये। मन्त्रियोंने कहा कि यह कन्या श्रतिशय बलवान् पाण्डवोंके लिए देनी चाहिये।। १६५-२००।। पाण्डवोंकी प्रशंसा करते हुए मन्त्रियोंने कहा कि राजा दुर्योधन इनका जन्मजात शत्रु है उसने इन लांगोंको मारनेके लिए किसी उपायसे लाक्षाभवन (लाखके बने घर) में प्रविष्ठ कराया था।।२०१।। परन्तु अपने पुण्यक उदयसे प्रेरित हुए ये लोग दुर्योधनकी यह चालाकी जान गये इसलिए जलमें खड़े हुए किसी वृक्षके नीचे रहनेवाले पिशाचको स्वयं हटाकर भाग गये और अपने कुटुम्बी जनोंसे

१ क्षुरक्षोपान्तेन स०। २ छेदं नायंश्र स०।

पोदनास्यपुरे चन्द्रत्तासमहीपतेः । देविलायाश्च "पुत्रन्ते कलागुणविद्यारदम् ॥ २०४ ॥ विश्वाय "निहतस्थूणगन्धा राज्यं व्यतारिषुः । अधेन्द्रवर्मणे प्रीत्येत्येया वातां श्रुना चरात् ॥ २०५ ॥ इहाप्यवश्यमेध्यन्ति विधेयस्तत्स्वयंवरः । न केनचिद्विरोधोऽयमिति तद्वचनश्रुतः ॥ २०६ ॥ वसन्तेऽचीकरद्वाजा स स्वयंवरमण्डपम् । तत्र सर्वमहीपालाः सम्प्रापन् पाण्डवेषु च ॥ २०७ ॥ भीमस्य भोजनाद्वन्थगजस्य करतर्जनात् । पार्थस्य मत्स्यिनभेँदाचापरोहणसाहसात् ॥ २०८ ॥ नारदागमनाचापि लक्ष्यमाणेषु निश्चितम् । समागतेषु सत्स्वर्हन्महापूजापुरस्सरम् ॥ २०९ ॥ प्रविषय भूषिता रत्नैः सा स्वयंवरमण्डपम् । भूमिपान् "कुल्रूपादिगुणैः सिद्धार्थनामिन ॥ २०० ॥ प्रतिषय भूषिता रत्नैः सा स्वयंवरमण्डपम् । भूमिपान् "कुल्र्ङ्पादिगुणैः सिद्धार्थनामिन ॥ २०० ॥ प्रतेषस्य क्रमात्सर्वान् कथ्यत्यतिलङ्घय तान् । कन्या सम्भावयामास माल्योज्यलयाऽर्जुनम् ॥ २९२ ॥ द्रुपहाणुप्रवंशोत्थमहीशाः कुल्वंशजाः । अन्येऽपि चानुरूपोऽयमिति तृष्टि समागमन् ॥ २९२ ॥ एवं सम्प्राप्तकल्याणाः प्रविषय पुरमात्मनः । गमयन्ति स्म सौल्येन कालं दीर्घमिव क्षणम् ॥ २९३ ॥ ततः पार्थात्सुभद्रायामभिमन्युरभृत्मुतः । द्रौपद्यां पञ्च पाञ्चालनामानोऽन्वभवन्कमात् ॥ २९५ ॥ व्यतं युघिष्ठरस्यात्र दुर्योधनमहीभुजा । भुजङ्गशैलपुर्यार वत्तिचकानां विनाशनम् ॥ २९५ ॥ विराटभृततेर्मृरिगोमण्डलनिवर्तनम् । अनुयानेन भृषस्य विराटस्य सुश्मिणः ॥ २९६ ॥ अल्पगोमण्डलस्यार्जनोश्चरस्यां निवर्तनम् । पुराणवेदिभिर्वाच्यं विस्तरेण यथाधुतम् ॥ २९७ ॥ अथ्य युद्धे कुल्क्षेत्रे प्रकृते कौरतैः समम् । "पाण्डवानां विनिजित्य दुर्योधनधराधिपम् ॥ २९८ ॥

प्राप्त दुःखका अनुभव करनेके लिए देशान्तरको चले गये हैं । इधर गुप्तचरके मुखसे इनके विषयकी यह बात सुनी गई है कि पोदनपुरके राजा चन्द्रदत्त और उनकी रानी देविलाके इन्द्रवर्मा नामक पुत्रको पाण्डवोने समस्त कलाओं श्रीर गुणोंमं निपुण बनाया है तथा उसकी प्रतिद्वन्द्वी स्थूण-गन्धका नष्टकर उसके लिए राज्य प्रदान किया है। मां वे पाण्डय यहाँ भी अवस्य ही आवेंग। त्र्यतः त्र्यपने लिए द्रोपदीका स्वयंवर करना चाहिए क्योंकि ऐसा करनेसे किसीके साथ विरोध नहीं होगा । मन्त्रियोंके उक्त वचन सुनकर राजाने बसन्त ऋतुमें स्वयंत्रर-मण्डप बनवाया जिसमें सब राजा लोग आये। पाण्डव भी आये, उनमें भीम तो भोजन बनाने तथा मदोनमत्त हार्थाको हाथसे ताड़ित करनेसे प्रकट हुआ, अर्जुन मःस्यभेद तथा धनुप चढ़ानेके साहससे प्रसिद्ध हुआ एवं अन्य लोग नारदंके त्रागमनसे प्रकट हुए। जब सब लोग निश्चित रूपसे स्वयंवर-मण्डपमें त्राकर विराज-मान हो गये तब अर्हन्त भगवान्की महा पूजाकर रत्नोंसे सजी हुई द्रौपदी स्वयंवर-मंडपमें प्रविष्ट हुई। सिद्धार्थ नामक पुरोहित कुल-रूप आदि गुणोंका वर्णन करता हुआ समस्त राजाओंका अनु-क्रमसे परिचय दे रहा था। क्रम-क्रमसे द्रोपदी समस्त राजात्र्योंको उल्लंबन करती हुई त्र्यागे बढ़ती गई। अन्तमं उसने अपनी निर्मल मालांक द्वारा अर्जुनको सन्मानित किया॥ २०२-२११॥ यह देखकर द्रपद ऋादि उपवंशमें उत्पन्न हुए राजा कुरुवंशी तथा ऋन्य अनेक राजा 'यह सम्बन्ध अनुकृत सम्बन्ध हैं। यह कहते हुए संतोषको प्राप्त हुए ॥ २१२ ॥ इस प्रकार अनेक कल्याणोंको प्राप्तकर वे पाण्डव अपने नगरमें गये और सुख पूर्वक बड़े लम्बे समयको चणभरके समान व्यतीन करने लगे ॥ २१३ ॥

तदनन्तर अर्जुनके सुभद्रासे अभिमन्यु नामका पुत्र हुआ और द्रौपर्दाके अनुक्रमसे पाञ्चाल नामकं पाँच पुत्र हुए।। २१४।। यहाँ युधिदिरका राजा दुर्योधनकं साथ जुआ खेला जाना, भुजंगरील नामक नगरीमें कीचकोंका मारा जाना, पाण्डवका विराट नगरीके राजा विराटका सेवक बनकर रहना, अर्जुनके द्वारा राजा विराटकी बहुत भारी गायोंके समूहका लौटाया जाना, तथा अर्जुनके अनुज सहदेव और नकुलके द्वारा उसी सुख-सम्पन्न राजा विराटकी कुत्र गायोंका वापिस लौटाना, आदि जो घटनाएँ हैं उनका आगमके अनुसार पुराणके जाननेवाले लोगोंको विस्तारसे कथन करना चाहिए।। २१५-२१७।। अथानन्तर-कुरुत्तेत्रमें पाण्डवोंका कौरवोंके साथ युद्ध हुआ उसमें युधिष्ठिर

१ पुत्राय ल । २ निइतस्थूणगण्डं ल । ३ जल-ल । ४ पर्याय म । ५ पाण्डवास्तं ख०, ग०।

युधिष्ठिरः समस्तस्य विषयस्याभवद्भिभुः । विभज्य स्वानुजैर्लक्ष्मीं भुक्षानोऽरक्षयज्ञनम् ॥ २१९ ॥ एवं स्वकृतपुण्यस्य ते सर्वे परिपाकजम् । सुखं निखिलमध्यप्रमन्यभ्वश्वनारतम् ॥ २२० ॥ तदा द्वारावतीदाष्टः कौशाम्बीगहनान्तरे । सृतिर्जरकुमारेण विष्णोर्ज्येष्ठस्य संयमः ॥ २२१ ॥ भविष्यतीति यध्योक्तं द्वारावत्यां जिनेशिना । निर्वृतं तत्र तत्सर्वं न मिथ्यावादिनो जिनाः ॥ २२२ ॥ तादश्चं तादशामासीदिग्धियद्ष्कर्मणां गतिम् । निर्मृत्यन्ति कर्माणि तत एव हि घीघनाः ॥ २२३ ॥ यत्सर्वं पाण्डवाः श्रुत्वा तदायन्मधुराधिपाः । स्वामिबन्धुवियोगेन निर्विध त्यक्तराज्यकाः ॥ २२४ ॥ महाप्रस्थानकर्माणः प्राप्य नेमिजिनेश्वरम् । तत्कालोचितसत्कर्म सर्वे निर्माप्य भाक्तिकाः ॥ २२५ ॥ स्वपूर्वभवसम्बन्धमपृष्ठन्संसृतेर्भयात् । अवोचद्भगवानित्थमप्रतक्यमहोदयः ॥ २२६ ॥ जम्बूसम्भाविते द्वीपे भरतेऽङ्गे पुरी परा । चम्पाल्या कौरवस्तन्न महीशो मेघवाहनः ॥ २२७ ॥ सोमदेवो हिजोऽत्रैव बाह्यणी तस्य सोमिला । तयोः सुताखयः सोमदत्तसोमिलनामकः ॥ २२८ ॥ सोमभतिश्च वेदाङ्गपारगाः परमद्विजाः । अमीषां मातुरुस्याप्रिभृतेस्तिस्रोऽभवन्सुताः ॥ २२९ ॥ अग्निलायां घनश्रीमित्रश्रीनागश्रियः प्रियाः । तेभ्यो यथाक्रमं दशास्ताः पितृभ्यां सुलक्षणाः ॥ २३० ॥ सोमदेवः सनिविद्य सुधीः केनापि हेतना । प्रावाजीदन्यदा धर्मरुचिनामतपोधनम् ॥ २३१ ॥ प्रविश्वन्तं गृहं भिक्षाकार्छ वीक्ष्यानुकम्पया । सोमदशः प्रतीक्ष्यैनमाह पत्नीं कनीयसः ॥ २३२ ॥ नागश्रीवितरास्मै त्वं भिक्षामिति कृतादरम् । मामेव सर्वदा सर्वमेष प्रेषव्रतीति सा ॥ २३३ ॥ क्रिपता विषसम्मिश्रं ददावश्रं तपोभृते । स सन्न्यस्य समाराज्य प्रापदन्त्यमनुगरम् ॥ २३४ ॥

दुर्योधन राजाको जीतकर समस्त देशका स्थामी हो गया और छोटे भाइयोंक साथ विभागकर राज्यलदमीका उपभोग करता हुन्ना सबको प्रसन्न करने लगा ॥ २१५-२१६ ॥ इस प्रकार वे सब पांडव अपने द्वारा किये हुए पुण्य कर्मके उदयमे उत्पन्न सम्पूर्ण सुखका विना किसी आकुत्तताके निरन्तर उपभोग करने लगे ॥ २२०॥

तदनन्तर—'द्वारावती जलेगी, कौशाम्बी-वनमें जरत्कमारके द्वारा श्रीकृष्णकी मृत्यू होगी और उनके बड़े भाई बलदेव संयम धारण करेंगे इस प्रकार द्वारावतीमं नेमिनाथ भगवानने जो कुछ कहा था वह सब वैसा ही हुआ सो ठीक ही है क्योंकि जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं।।२२१-२२२ ॥ श्राचार्य गुणमद्र कहते हैं कि वैसे लोकोत्तर पुरुषोंकी वैसी दशा हुई इसलिए श्रशुभ कर्मोंकी गतिको बार-बार धिकार हो त्रीर निश्चयसे इसीलिए बुद्धिमान पुरुष इन कर्मीको निर्मूल करते हैं -उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं।। २२३।। मधुराके स्वामी पाण्डव, यह सब समाचार सनकर वहाँ श्चाये । वे सब, स्वामी-श्रीकृष्ण तथा श्रन्य बन्धुजनोंके वियोगसे बहुत विरक्त हुए श्रीर राज्य छोड़कर मोज्ञके लिए महाप्रस्थान करने लगे । उन भक्त लांगोंने नेमिनाथ भगवानके पास जाकर उस समयके योग्य नमस्कार त्रादि सत्कर्म किये तथा संसारसे भयभीत होकर ऋपने पूर्वभव पूछे। उत्तरमें अचिन्त्य वैभवके धारक भगवान् भी इस प्रकार कहने लगे ।। २२४-२२६ ।। उन्होंने कहा कि इसी जम्बद्वीपके भरतत्त्रेत्र सम्बन्धी अङ्गदेशमें एक चम्पापुरी नामकी नगरी है उसमें कुरुवंशी राजा मेघवाहन राज्य करता था। उसी नगरीमें एक सोमदेव नामका ब्राह्मण रहता था उसकी ब्राह्मणीका नाम सोमिला था। उन दोनोंके सोमदत्त, सोमिल और सोमभूति ये वेदांगोंके पारगामी परम ब्राह्मण तीन पुत्र हुए थे। इन तीनों भाइयोंके मामा अग्निभूति थे उसकी अग्निला नामकी स्त्रीसे धनश्री. मित्रश्री श्रीर नागश्री नामकी तीन प्रिय पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। अग्निभृति श्रीर श्रमिलाने शुभ लक्षणोंवाली ये तीनों कन्याएँ अपने तीनों भानेजोंक लिए यथा कमसे दे दी।। २२७-२३०।। तदनन्तर-बुद्धिमान् सोमदेवने किसी कारणसे विरक्त होकर जिन-दीक्षा ले ली। किसी एक दिन भिक्षाके समय धर्मरुचि नामके तपस्वी मुनिराजको अपने घरमें प्रवेश करते देखकर व्यालता वश सोमदत्तने उनका पिडगाइन किया और छोटे भाईकी पत्नीसे कहा कि है नागश्री ! तू इनके लिए बड़े आदरके साथ भिक्षा दे दे। नागश्रीने मनमें सोचा कि 'यह सदा सभी कार्यके लिए सुके दी भेजा करता हैं यह सोचकर वह बहुत ही क़ुद्ध हुई श्रीर उसी क़ुद्धावस्थामें उसने उन तपस्त्री

गामश्रीविहिताकृत्यं ज्ञाला ते भातरक्षयः। समीपे वरुणार्थस्य दक्षां मौक्षीं समाययुः॥ २६५॥
गुणवत्यायिकाम्याशे बाह्मण्यावितरे तदा। ईयतुः संयमं वृत्तमीद्दस्यदसतामिदम्॥ २३६॥
पश्चाप्याराध्य तेऽभूवकारणाच्युतकल्पयोः। सामानिकामरा द्वाविंशतिसागरजीविनः॥ २६०॥
भन्वभूविधिरं भोगांस्तत्र समविचारकान्। नागश्रीरिप पापेन पश्चमीं पृथिवीमगात्॥ २६८॥
दुःखं तन्नानुभूयान्ते स्वायुपोऽसौ ततद्दयुता। अभूत्स्वयस्यभद्वीपे सर्पो दिव्विषो सृतः॥ २३०॥
दितीयनरकं गत्वा त्रिसमुद्दोपमायुपा। भुक्ता दुःखं विनिर्गत्य त्रसस्थावरयोनिषु॥ २४०॥
दिसागरोपमं कालं परिषम्य भवार्णवे। चम्पापुरे समुत्पक्षा मातङ्गी मन्दपाततः॥ २४१॥
समाधिगुप्तनामानं मुनिमासाच सान्यदा। वन्दित्वा धर्ममाकर्ण्यं मधुमांसनिवृत्तितः॥ २४२॥
तस्मिक्षेव पुरे मृत्वा भुत्रेभ्यस्याभवत्सती। सुबन्धोर्धनदेव्याश्च सुदुर्गन्धशरीरिका॥ २४३॥
सुकुमारीति सम्जास्या विहितार्थानुयायिनी। पुरेऽस्मिष्ठेव वैश्यस्य धनदेवस्य पुत्रताम्॥ २४४॥
प्राक्षावशोकदत्तायां देवदत्तौ जिनादिकौ। सम्प्रधार्य स्वबन्धृनामादानं स्वस्य वेदिना॥ २४५॥
सुकुमार्याः सुदौर्गन्ध्याज्ञिनदेवो जुगुप्सयन्। सुन्नताख्यमुनेरन्तेवासित्वं समवाप सः॥ २४६॥
सुकुमार्याः सुदौर्गन्ध्याज्ञिनदेवो जुगुप्सयन्। सुन्नताख्यमुनेरन्तेवासित्वं समवाप सः॥ २४६॥
सृकुमार्याः कृत्वपणिनीमिव नागमन्। स्वमेऽप्यस्य विरक्तत्वाक्षिन्दन्ती स्वां विषुण्यताम्॥२४८॥
सृहीतानशनान्येषुरायिकाभिः सहागताम्। स्वगेहं सुन्नतां क्षान्तिमभिवन्य वदार्थिके॥ २४९॥

मुनिराजके लिए विप मिला हुआ त्राहार दे दिया जिसमे संन्यास धारण कर तथा चारों त्राराधनाओं की श्राराधना कर उक्त मुनिराज सर्वार्थसिद्धि नामक अनुत्तर विमानमें जा पहुंचे ॥ २३१-२३४॥ जब सोमदत्त आदि तीनों भाइयोंको नागश्रीके द्वारा किये हुए इस श्रकृत्यका पता चला तो उन्होंने वरूणार्यके समीप जाकर माक्ष प्रदान करनेवाली दीक्षा धारण कर ली ॥२३५॥ यह देख, नागश्रीको छोड़कर रोप दो बाह्मणियोंने भी गुणवनी आर्थिकाके समीप संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन और दुर्जनोंका चरित्र ऐसाही होता है।। २३६।। इस प्रकार ये पाँचों ही जीव, श्रायुके अन्तमें आराधनात्रोंकी आराधना कर आरण श्रीर श्रच्युत स्वर्गमें बाईस सागरकी आयु-वाले सामानिक देव हुए।। २३७।। वहाँ उन्होंने चिरकाल तक प्रवीचार सहित भोगोंका उपभाग किया। इधर नागश्री भी पापके कारण पाँचवें नरकमें पहुँची, वहाँ के दुःख भोगकर आयुके अन्तमें निकली ऋौर वहाँ से च्युत होकर स्वयंत्रभ द्वीपमें दृष्टिविष नामका सर्प हुई। फिर मरकर दूसरे नरक गई वहाँ तीन सागरकी आयु पर्यन्त दुःख भोगकर वहाँ से निकली और दो सागर तक त्रस तथा स्थावर योनियोंमें भ्रमण करती रही। इस प्रकार संसार-सागरमें भ्रमण करते-करते जब उसके पापका उदय कुछ मन्द हुआ तव चम्पापुर नगरमें चाण्डाली हुई ॥ २३५-२४१ ॥ किसी एक दिन उसने समाधिगुप्त नामक मुनिराजके पास जाकर उन्हें नमस्कार किया, उनसे धर्म-अवण किया, ऋौर मधु-मांसका त्याग किया। इनके प्रभावसे वह मरकर उसी नगरमें सुवन्धु सेठकी धनदेवी स्नीसे अत्यन्त दुर्गन्यित शरीरवाली पुत्री हुई। माता-पिताने उसका 'सुकुमारी' यह सार्थक नाम रक्खा। इसी नगरमें एक धनदत्त नामका सेठ रहता था उसकी अशोकदत्ता स्वीसे जिनदेव और जिनदत्त नामके दो पुत्र हुए थे। जिनदेवके कुटुम्बी लोग उसका विवाह सुकुमारीके साथ करना चाहते थे परन्तु जब उसे इस बातका पता चला तो वह सुकुमारीकी दुर्गन्धतासे घृणा करता हुआ सुब्रत नामक मुनिराजका शिष्य हो गया अर्थात् उनके पास उसने दीक्षा धारण कर ली ॥ २४२-२४६ ॥ तदनन्तर छोटे भाई जिनदत्तको उसके बन्धुजनोंने बार-बार प्रेरणा की कि बड़े लोगोंकी कन्याका अपमान करना ठीक नहीं है। इस भयसे उसने उसे विवाह तो लिया परन्तु कद्ध सर्पिणीके समान वह कभी स्वप्नमें भी उसके पास नहीं गया । इस प्रकार पतिके विरक्त होनेसे सुकुमारी अपनी पुण्यहीनताकी सदा निन्दा करती रहती थी।। २४७-२४≈।। किसी दूसरे दिन उसने उपवास किया, उसी दिन उसके

१ मुता, इभ्यस्य, अभवत्, इति पदच्छेदः । २ समागताम् म० । ३ तदायिके घ०, म० ।

इमे हे दीक्षिते केन हेतुनेत्यन्वयुक्क ताम्। अथ साप्यव्यविदेवं क्षान्तिः कल्याणनामिके ॥ २५० ॥ श्रुण्वेते जन्मनि प्राचि सौधर्माधिपतेः प्रिये । विमला सुप्रभा चेति देव्यौ सौधर्मसंयुते ॥ २५१ ॥ गत्वा नन्दीश्वरद्वीपे जिनगेहार्चनाविश्वेः । तत्र संविप्तचिरात्वात्सम्प्राप्यास्मान्मनुष्यताम् ॥ २५२ ॥ आवां तपः करिष्याव इत्यन्योन्यं व्यवस्थितिम् । अकुर्वतां तत्तर्ष्युत्वा साकेतनगरेशिनः ॥ २५३ ॥ श्रीषेणाल्यमहीशस्य श्रीकान्तायाश्र ते सुते । हरिश्रीपूर्वसेनाल्ये सम्भूय प्राप्तयीवने ॥ २५४ ॥ स्वयंवरविवाहोरुमण्डपाभ्यन्तरे स्थिते । निजपूर्वभवं स्मृत्वा संस्थाञ्च प्राक्तनी कृताम् ॥ २५५ ॥ विसर्थं बन्धवर्गेण समं नृपक्रमारकान् । इते दीक्षामिति क्षान्तिवचनाकर्णनेन सा ॥ २५६ ॥ सुकुमारी च निर्विण्णा सम्मता निजवान्धवैः । तत्समीपेऽगमदीक्षामन्येषवैनमागताम् ॥ २५७ ॥ वेश्यां वसन्तसेनाख्यामावृत्य बहुभिविटैः । सम्प्रार्थ्यमानामालोक्य ममाप्येवं भवेदिति ॥ २५८ ॥ निदानमकरोजीवितान्ते प्राक्तनजन्मनः । सोमभूतेरभृदेवी प्रान्तकल्पनिवासिनः ॥ २५९ ॥ उत्कृष्टजीवितं तत्र गमयित्वा त्रयोऽपि ते । सोदर्याः प्रच्युता युयं जाता रत्नत्रयोपमाः ॥ २६० ॥ धर्मजो भीमसेनश्च पार्थश्चाख्यातपौरुषः । धनमित्रश्चियौ चास्मिन्नभृतां स्तुतविक्रमौ ॥ २६१ ॥ नकुछः सहदेवश्च चन्द्रादित्यसमप्रभी । सुकुमारी च काम्पिलपुरे द्रपदभूपतेः ॥ २६२ ॥ सुता दृढरथायाश्च द्रौपद्याख्याजनिष्ट सा । इति नेमीश्वरप्रोक्तमाकर्ण्यं बहुभिः समम् ॥ २६३ ॥ पाण्डवाः संयमं प्रापन् सतामेषा हि बन्धुता । कुन्ती सुभदा द्रौपद्यश्च दीक्षां ताः परां ययुः ॥२६४ ॥ निकटे राजिमत्याख्यगणिन्या गुणभूषणाः । तास्तिस्रः षोडशे करूपे भूत्वा तस्मात्परिच्युताः ॥ २६५ ॥

वर अन्य अनेक आर्यिकाओं के साथ सुव्रता और ज्ञान्ति नामकी आर्यिकाएँ आई उसने उन्हें वन्दना कर प्रधान आर्यिकासे पछा कि इन दोनों आर्यिकाओंने किस कारण दीक्षा ली है ? यह बान आप मुक्तसे कहिए । सुकुमारीका प्रश्न सुनकर क्षान्ति नामकी त्रार्थिका कहने लगी कि हे राभ नाम-वाली ! सुन, य दोनों ही पूर्वजन्ममें सौधर्म स्वर्गके इन्होंकी विमला और सुप्रभा नामकी प्रिय देवियां थीं । किसी एक दिन ये दोनों ही सौधर्म इन्द्रके साथ जिनेन्द्र भगवानकी पूजा करनेके लिए नन्दीश्वर द्वीपमें गई थीं। वहां इनका चित्त विरक्त हुआ इसलिए इन दोनोंने परस्पर ऐसा विचार स्थिर किया कि हम दोनों इस पर्यायके बाद मनुष्य पर्याय पाकर तप करेंगी। आयुके अन्तमें बहांसे च्युत होकर ये दोनों, साकेत नगरके स्वामी श्रीषेण राजाकी श्रीकान्ता रानीसे हरिषेणा श्रीर श्रीषेणा नामकी पुत्रियां हुई हैं। योवन अवस्था प्राप्तकर ये दानों विवाहके लिए स्वयस्वर-मंडपके भीतर खड़ी थीं कि इननेमें ही इन्हें अपने पूर्वभव तथा पूर्वभवमें की हुई प्रतिज्ञाका स्मरण हो आया। उसी समय इन्होंने समस्त बन्धुवर्ग तथा राजकुमारोंका ध्यागकर दीक्षा धारण कर ली। इस प्रकार क्षान्ति आर्थिकाके वचन सुनकर सुकुमारी वहत विरक्त हुई और अपने कुट्रम्बीजनोंकी संमित लेकर उसने उन्हीं आर्थिकाके पास दीचा धारण कर ली। किसी दूसरे दिन वनमें वसन्तसेना नामकी वेश्या त्राई थी, उसे बहुतसे व्यभिचारी मनुष्य घेरकर उससे प्रार्थना कर रहे थे। यह देखकर मुकुमारीने निदान किया कि मुक्ते भी ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हो । आयुके अन्तमें मरकर वह, पूर्वजन्ममें जो सोमभूति रामका बाह्मण था और तपश्चरणके प्रभावसे अच्यत स्वर्गमें देव हुआ था उसकी देवी हुई।। २४६-२५६।। वहांकी उत्कृष्ट आयु विनाकर उन तीनों भाइयोंके जीव वहांसे च्युत होकर रत्नत्रयके समान तुम प्रसिद्ध पुरुपार्थके धारक युधिष्ठिर, भीमसेन श्रीर अर्जुन हुए हो। तथा धनश्री और मित्रश्रीके जीव प्रशंसनीय पराक्रमके धारक नकुल एवं सहदेव हुए हैं । इनकी कान्ति चन्द्रमा श्रीर सूर्यके समान है । सुकुमारीका जीव काम्पिल्य नगरमें बहांके राजा द्रपद और रानी टढरथाके द्रौपदी नामकी पुत्री हुई है। इस प्रकार नेमिनाथ भगवानके द्वारा कहे हुए अपने भवान्तर सुनकर पाण्डवोंने श्रानेक लोगोंके साथ संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंका बन्धुपना यही है। गुणरूपी श्राभूषणको धारण करनेवाली कुन्ती सुभद्रा तथा द्रौपदीने भी राजिमित गणिनीके पास उच्छ्छ दीक्षा धारण कर ली। अन्तमें तीनोंके जीव सोलहर्वे स्वर्गमें उत्पन्न हुए और वहांसे च्युत होकर निःसन्देह समस्त कर्ममलसे रहित हो मोच

विश्वकर्ममलैर्मुका मुक्तिमेष्यन्त्यसंशयम् । पञ्चापि पाण्डवा नेमिस्वामिनामहितर्ज्यः ॥ २६६ ॥ विहृत्य भाक्तिकाः काश्चित्तसाः सम्प्राप्य भूधरम् । शतुक्षयं समादाय योगमातपमान्धिताः ॥ २६० ॥ तत्र कौरवनाथस्य भागिनेयो निरीक्ष्य तात् । कूरः कुर्यवरः स्मृत्वा स्वमातुलवधं कुषा ॥ २६८ ॥ आयसान्यितिकानि मुकुटावीनि पापभाक् । तेषां विभूषणानीति शरीरेषु निधाय सः ॥ २६९ ॥ उपसर्गं व्यधात्तेषु कौन्तेयाः श्रेणिमाश्चिताः । शुक्त्रत्यानाप्तिनिद्ग्धकर्मेधाः सिद्धिमामुवत् ॥ २७० ॥ नकुलः सहत्वश्च पञ्चमानुत्तरं ययौ । भद्दारकोऽपि सम्प्रापदूर्जयन्तं धराधरम् ॥ २७१ ॥ नवरन्त्रत्रुंवर्षेषु चतुर्विवससंयुतैः । युतेषु नविभर्मासैर्विहारविधिविच्युती ॥ २७२ ॥ पश्चात्पञ्चत्रते सार्थं संयतैद्धिशता त्रिभिः । मासं योगं निरुष्यासौ हतावातिचतुष्ककः ॥ २७३ ॥ आषादमासि ज्योत्कायाः पक्षे चित्रासमागमे । शीतांशोः ससमीपूर्वरात्री निर्वाणमासवान् ॥ २७४ ॥ तदा सुराधिपाः प्राप्य कल्याणं पञ्चमं परम् । त्रिधाय विधिवज्रक्तवा म्वं स्वमोकः १ पुनर्ययुः ॥२७५॥

#### स्रग्धरा

शकाया ब्योशि द्रादमरपरिवृद्धा वाहनेभ्योऽवर्तार्णास्त्र्णे मूर्धावनञ्चाः स्तुतिमुख्यमुखाः कुड्मर्काभूतहस्ताः।
ध्वम्नाम्नध्वन्तिधानः प्रणिहितमनसो यस्य पादौ प्रणेमुः
ध्रमं श्रीमान् सु नेमिर्झटिनि घटयनु धान्तबोधप्रसिद्धये ॥ २०६॥

## **बार्द्**लविक्रीडितम्

प्राक्तिनतागितरावभावनु ततः कस्पे चतुर्थेऽमरो जज्ञेऽसमादपराजिनः क्षितिपनिजीनोऽच्युतेन्द्रस्ततः । तम्मान्सोऽजनि सुप्रतिष्ठनुपनिर्देवो जयन्तेऽन्यभू-

दासीदत्र महोदयो हरिकुलब्योमामलेन्द्रजिनः ॥ २७७ ॥

प्राप्त करेंगे। जिन्हें अनेक उत्तमात्तम ऋद्धियाँ प्राप्त हुई हैं और जो अतिशय भक्तिसे युक्त हैं ऐसे पाँचों पाण्डव कितने ही वर्षों तक नेमिनाथ भगवानके साथ विहार करते रहे और अन्तमें शत्रुक्षय पर्वतपर जाकर आतापन योग लंकर विराजमान हो गये। देवयोगसे वहां दुर्योधनका भानजा 'कुर्यवर' आ निकला वह अतिशय दुष्ट था, पाण्डवोंको देखते ही उसे अपने मामाके वधका स्मरण हो आया जिससे कुद्ध होकर उस पापीने उनके शरीरोंपर आप्रिमे नपाये हुए लोहेंके मुकुट आदि आभूषण रखकर उपसर्ग किया। उन पाँचों भाइयोंमें कुन्तीके पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो अपक्रेणी चढ़कर शुक्त ध्यान रूपी अप्रिके द्वारा कर्मरूपी ईन्धनको जलाते हुए मुक्त अवस्थाको प्राप्त हुए और नकुल तथा सहदेच सर्वार्थसिद्धि विमानमें उत्पन्न हुए। इधर भट्टारक नेमिनाथ स्वामी भी गिरनार पवतपर जा विराजमान हुए।। २६०-२७१।। उन्होंने छह सौ निन्यानचे वर्ष नों महीनो खोर चार दिन विहार किया। फिर विहार छोड़कर पांच सौ तैंतीस मुनियोंके साथ एक महीने तक योग निरोधकर आषाड शुक्त सप्तमीके दिन चित्रा नक्षत्रमें रात्रिके प्रारम्भमें ही चार अधानिया कर्मोंका नाशकर मोक्ष प्राप्त किया।। २७२-२७४।। उसी समय इन्द्रादि देवोंने आकर बड़ी भक्तिसे विधिपूर्वक उनके पंचम कल्याणका उत्सव किया और तदनन्तर वि सव अपने-अपने स्थानको चुले गये।। २७५।।।

जो दूरमे ही आकाशमं अपनी-अपनी सवारियोंसे नीचे उतर पड़े हैं, जिन्होंने शीघ ही अपने मस्तक भुका लिये हैं, जिन्होंने श्राच स्तुतियोंके पढ़नेसे शब्दायमान हो रहे हैं, जिन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिये हैं और जिनका चिन्त अत्यन्त स्थिर है ऐसे इन्द्र आदि श्रेष्ठदेव जिनके चरणोंमं नमस्कार करते हैं तथा जिन्होंने अपने तेजसे हृदयका समस्त अन्धकार नष्ट कर दिया है ऐसे श्रीमान् नेमिनाथ भगवान केबलज्ञानकी प्राप्तिके लिए हम सबका शीघ ही कल्याण करें।। २७६।। श्रीनेभिन

१ स्थानम्।

सा रुक्ष्मीः सकलामराचितपदाम्भोजो ययायं विश्व-स्तत्कौमारममेयरूपविभवं कन्या च सातिस्तुतिः। श्रीमान्सर्वमिदं जरत्तृणसमं मत्वाग्रहीत्संयमं धर्मा केन न धर्मचकमभितो नेमीखरो नेमिताम्॥ २७८॥

## पृथ्वी

सुभानुरभक्सतः प्रथमकरुपजोऽस्माच्च्युतः

खगाधिपतिरन्वतोऽजनि चतुर्थकल्पेऽमरः ।

बणीडजनि शङ्खवागनु सुरो महाशुक्रज-

स्तनोऽपि नवमो बलोऽनु दिविजस्ततस्तीर्थकृत् ॥ २७९ ॥

## प्रहर्षिणी

प्रागासीदसृतरसायनस्तृतीये

श्वभ्रेऽभूद्नु भववारिभ्रौ भ्रमित्वा ।

भूगोऽभूत्रृहपतिरत्र यक्षनामा

निर्नामा नृपतिसुतस्ततां अस्ताशीः ॥ २८० ॥

## वसन्ततिलका

तस्मादभून्मुररिषुः कृतदुर्निदाना-

चक्रेश्वरो हतविरुद्धजरादिसन्धः।

धर्मोद्भवादनुभवन् बहुदुःखमस्मा-

न्निर्गत्य तीर्थकृदनर्थविघातकृत्सः ॥ २८१ ॥

द्राहान्मुनेः ैपलपचः स कुर्धारघोऽगा-

ताद्वीज एव तपसाऽऽप्य च चिकिलक्ष्मीम् ।

नाथ भगवानका जीव पहले चिन्तागति विद्याधर हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्गमें देव हुआ, वहाँ से आकर अपराजित राजा हुआ, फिर अच्युन स्वर्गका इन्द्र हुआ, वहाँ से आकर सुप्रतिष्ठ राजा हुआ, फिर जयन्त विमानमें अहमिन्द्र हुन्ना श्रौर उसके वाद इसी जम्बूद्वीपमें महान् वैभवको धारण करनेवाला, हरिवंशरूपी त्राकाशका निर्मल चन्द्रमास्वरूप नेमिनाथ तीर्थंकर हुआ।। २७०।। यद्यपि भगवान् नेमिनाथकी वह लच्मी थी कि जिसके द्वारा उनके चरणकमलोंकी समस्त देव पूजा करते थे, उनकी वह कुमारावस्था थी कि जिसका सौन्दर्यरूपी ऐश्वर्य अपरिमित था, अभैर वह कन्या राजीमित थी कि जिसकी अध्यन्त स्तुति हो रही थी तथापि इन बुद्धिमान् भगवान्ने इन सबको जीर्ण तृणके समान ब्रोड़कर संयम धारण कर लिया सा ठीक ही है क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि जिससे भगवान नेमि-नाथ धर्मचक्रके चारों ओर नेमिपनाको-चक्रधारापनाको धारण न करें ?।। २०८।। बलदेवका जीव पहले सुभानु हुन्त्रा था, फिर पहले स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे च्युत होकर विद्याधरोंका राजा हुन्त्रा, फिर चतुर्थ स्वर्गमें देव हुआ, इसके वाद राह्न नामका सेठ हुआ, फिर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ, किर नौवाँ बलभद्र हुन्त्रा, उसके वाद देव हुन्त्रा, स्त्रीर फिर तीर्थंकर होगा ॥ २७६ ॥ कृष्णका जीव पहले अमृतरसायन हुन्ना, फिर तीसरे नरकमें गया, उसके बाद संसार-सागरमें बहुत भारी भ्रमण कर यक्ष नामका गृहस्थ हुन्त्रा फिर निर्नामा नामका राजपुत्र हुन्त्रा, उसके बाद देव हुआ ऋौर उसके पश्चात् बुरा निदान करनेके कारण अपने शत्रु जरासन्धको मारनेवाला, चक्ररत्नका स्वामी कृष्ण नामका नारायण हुआ, इसके बाद प्रथम नरकमें उत्पन्न होनेके कारण बहुत दुःखोंका अनुभव कर रहा है श्रीर श्रन्तमें वहाँ से निकलकर समस्त श्रनथाँका विघान करनेवाला तीर्थंकर होगा॥ २८०-२८१॥

१ मांसपचनः चाण्डालः ।

ध्वंसं समाप तद्पास्तपरिप्रहाणां

माकृध्वमल्पमपि पापिधयापकारम् ॥ २८२ ॥

चाणुरमेणमिव यां हतवान् हरिवां

कंसञ्ज कंसमिव बाज्ञानिरन्वभैन्सीत ।

मृत्युर्यधाहत शिद्यं शिद्युपालमाजी

तंजस्विनां कथमिहास्तु न सोऽग्रगण्यः ॥ २८३ ॥

## शिखरिणी

जरासन्धं हरवाजितमिव गर्ज शौर्यज्ञरूधि-

र्गजारियां गर्जन् प्रतिरिपुजयाद्विश्वविजयी ।

न्निम्बण्डां निष्खण्डां करविधनदण्डोऽप्रतिहतां

यथापाद्वाल्यं गाः किल खलु स गोपोऽन्वपि नतः ॥ २८४ ॥

### मालिनी

सकलपृथुशत्रुध्वंसनात्साद्भृतश्रीः

क च स भुवनबाद्धो ही हरेर्मूलनाज्ञः ।

म्बकृतविधिविधानात्कस्य किं वात्र न स्याद्-

अमित हि भवचकं चक्रनेमिक्रमण ॥ २८५ ॥

### वसन्ततिलका

बध्वायुराप दशमग्र्यमथान्यनाम

चास्मादघोऽगमदसौ धतराज्यभारः।

तद्धाधनाः कुरुत यत्नमखण्डमायु-

र्बन्धं प्रति प्रतिपदं सुखिलिप्सवश्चेत् ॥ २८६ ॥

कृष्णके जीवने चाण्डाल व्यवस्थामें मुनिके साथ ट्रांह किया था इसलिए वह दुर्बुद्धि नरक गया और उनी कारणसे तपश्चरणके द्वारा राज्यलद्दमी पाकर अन्तमें उसके विनाशको प्राप्त हुन्त्रा इसलिए श्राचार्य कहते हैं कि परिप्रहका त्याग करनेवाले मुनियोंका पाप-बुद्धिसे थोड़ा भी अपकार मत करो ॥ २८२ ॥ जिस प्रकार सिंह हरिणको मार डालना है उसी प्रकार जिसने चाण्रमहको मार डाला था, जिस प्रकार वज्र कंस (कांसे ) के टुकड़े-टुकड़े कर डालना है उसी प्रकार जिसने कंसके (मथुराके राजाके ) दुकड़-दुकड़ कर डाले थे और जिसप्रकार मृत्यु बालकका हरण कर लेती है उसी प्रकार जिसने युद्धमें शिशुपालका हरण किया था-उसे पराजित किया था। ऐसा श्रीकृष्ण नारायण भला प्रतापी मनुष्योंमें सबसे मुख्य क्यों न हो ?॥ २८३ ॥ जिस प्रकार सिंह बलवान् हाथीको जीतकर गरजता है उसी प्रकार शूरवीरताक सागर श्रीकृष्णने श्रतिशय बलवान् जरासन्धको जीतकर गरजना की थी, इन्होंने अपने समस्त शत्रुश्रोंको जीत लिया था इसलिए ये विश्वविजयी कहलाय थे तथा जिस प्रकार इन्होंने बाल अवस्थामें गायोंकी रक्षा की थी इसलिए गोप कहलाये थे उसी प्रकार इन्होंने तरुण श्रवस्थामें भी हाथमें केवल एक दण्ड धारणकर किसीके द्वारा अविजित इस तीन खण्डकी अखण्ड भूमिकी रत्ता की थी इसलिए बादमें भी वे गोप (पृथिवीके रक्षक ) कहलाते थे ॥ २८४॥ देखो, कहाँ तो श्रीकृष्णको वड़े-वड़े समस्त शत्रुत्रोंका नाश करनेसे उस आध्वर्यकारी लच्मीकी प्राप्ति हुई थी और कहां समस्त जगत्से जुदा रहकर निर्जन वनमें उनका समूल नाश हुआ सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें अपने किये हुए कर्मोंके अनुसार किसे क्या नहीं प्राप्त होता है ? यथार्थमें संसारहृपी चक्र पहियेकी हालकी तरह घुमा ही करता है ॥ २८४ ॥ देखां, श्रीकृष्णने

## अनुष्टुप्

अस्यैव तीर्थसम्ताने ब्रह्मणो धरणीत्रितुः । १ चूडादेष्याश्च संजन्ने ब्रह्मद्शो निधीशिनाम् ॥ २८७ । द्वादशो नामतः सप्तचापः सप्तशताब्दकैः । परिच्छित्रप्रमाणायुस्तदन्ताश्चकवर्तिनः ॥ २८८ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमितीर्थकर-पद्मनाम-बलदेव-कृष्णनामार्थचिकि-जरासन्धप्रतिवासुदेव-ब्रह्मदत्तसकलचकवितपुराण नाम द्विसप्ततितमं पर्व ॥ ७२ ॥

+0:88:04

पहले नरक आयुका बन्ध कर लिया था और उसके बाद सम्यग्दर्शन नथा नीर्थंकर नाम-कर्म प्राप्त किया था इसीलिए उन्हें राज्यका भार धारण करनेके बाद नरक जाना पड़ा। आचार्य कहते हैं कि हे बुद्धिमान जन! यदि आप लोग सुखके अभिलाधी हैं तो पद-पद्पर आयु बन्धके लिए अखण्ड प्रयक्त करो अर्थान् प्रत्येक समय इस बातका बिचार रक्खो कि अशुभ आयुका बन्ध तो नहीं हो रहा है।। २८६।। इन्हों नेमिनाथ भगवान्के नीर्थमें ब्रह्मद्वन नामका बारहबाँ चकवर्ती हुआ। था वह ब्रह्मा नामक राजा और चूड़ादेवी रानीका पुत्र था, उसका शरीर सात धनुव ऊँचा था और सात सौ वर्षकी उसकी आयु थी। वह सब चकवर्तियोंमे अन्तिम चकवर्ती था—उमके बाद कोई चकवर्ती नहीं हुआ।। २८७-२८८।।

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद् गुणभद्राचार्यप्रणीत विषष्टितच्छ महापुराणके संप्रहमें नेमिनाथ तीर्थेकर, पद्म नामक बलभद्र, कृष्ण नामक अर्थचक्रवर्ती, जरामन्ध प्रतिनारायण और ब्रह्मदत्त नामक सकल चक्रवर्तीके पुराणका वर्णन करने वाला बहन्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ।



# त्रिसप्ततितमं पव

ैस पातु पार्श्वनाथोऽस्मान् यन्मिह्म्नैव भूषरः । न्यपेधि केवलं भक्तिभागिनाल्रत्रधारणम् ॥ १ ॥ धर्मश्रेतातपत्रं ते सूते विश्वविसर्पिणीम् । छायां पापातपद्धुष्टास्तथापि किल केचन ॥ २ ॥ सर्वभाषां भवज्ञाषां सत्यां सर्वोपकारिणीम् । सन्तः शृण्वन्ति सन्तुष्टाः खलास्ताञ्च न जातुंचित् ॥ ३ ॥ अनिम्ब्यक्तमाहालया देव तर्वार्थकराः परे । त्वमेव व्यक्तमाहालयो वाच्या ते साधु तत्कथा ॥ ४ ॥ कुमार्गवारिणी यस्माद्यस्मात्समार्गधारिणी । तर्षे धर्म्या कथां वक्ष्ये भव्यानां मोक्षगामिनाम् ॥ ५ ॥ जम्बूविशेषणे द्वीपे भरते दक्षिणे महान् । सुरम्यो विषयस्तत्र विस्तीर्णं पोदनं पुरम् ॥ ६ ॥ रिक्षितास्यारिवन्दाख्यो विर्यातो विक्रमादिभिः । पित्रियुस्तं समाश्रित्य प्रजापतिमिव प्रजाः ॥ ७ ॥ तत्रैव विश्वमूत्याख्यां अष्टाक्षाद्याक्ष्यां अप्तिराक्ष्यवित् । बाह्मण्यनुन्धरी तस्य प्रार्थे श्रुतिरिवापरा ॥ ८ ॥ अभूतामेतयोः पुत्रौ विषामृतक्रतोपमौ । कमठो मरुभूतिश्च पापधर्माविवापरौ ॥ ९ ॥ वरुणा ज्यायसो भार्यो द्वितीयस्य वसुन्धरी । मन्त्रिणौ तो महीपस्य कनीयान्नीतिवित्रयोः ॥ ३० ॥

अथानन्तर-धरणेन्द्र और भक्तिवश पद्मावर्ताके द्वारा किया हुआ छत्रधारण-इन दोनों का निषेध जिनकी केवल महिमासे ही हुआ था व पार्वनाथ स्वामी हम सवकी रहा करें। भावार्थ—तपश्चरणंक समय भगवान पार्वनाथंक ऊपर कमठके जीवने जो उपसर्ग किया था उसका निवारण घरणेन्द्र और पद्मावतीने किया था परन्तु इसी उपसर्गके वीच उन्हें केवलज्ञान हो गया उसके प्रभावने उनका सव उपसर्ग दूर गया और उनकी लोकोत्तर महिमा वद गई। केवलज्ञानके समय होनेवाले माहास्त्र्यसे धरणेन्द्र और पद्मावर्ताका कार्य अपने आप समाप्त हो गया था॥ १॥ हे भगवन् ! यदापि आपका धर्म हपी हेने छत्र समस्त संसारमं। फैलनेवाली छायाको उपन्न करना है तो भी आध्वर्य है कि किनने ही लोग पाप स्पी धामसे संतप्त रहते हैं ॥ २॥ सर्व भाषा ह्य परिणमन करनेवाली, सत्य तथा सबका उपकार करनेवाली आपकी दिव्यक्वितको संतुष्ट हुए सज्जन लोग ही सुनते हैं—दुर्जन लोग उसे कभी नहीं सुनते ॥ ३॥ हे देव ! अन्य तथिकरोंका माहात्म्य प्रकट नहीं है परन्तु आपका माहात्म्य अतिशय प्रकट है इसलिए आपकी कथा अच्छी तरह कहनेके योग्य है ॥ ४॥ आचार्य कहते हैं कि हे प्रभां! चूंकि आपकी धर्मयुक्त कथा कुमार्गका निवारण और सन्मार्गका प्रसारण करनेवाली है अतः मोक्षगामी भव्य जीवोंके लिए उसे अवश्य कहूँगा॥ ५॥

इसी जम्बूद्वीपके दक्षिण भरत क्षेत्रमें एक सुरम्य नामका बड़ा भारी देश हैं और उसमें बड़ा विस्तृत पोदनपुर नगर है।। ६।। उस नगरमें पराक्रम आदिसे प्रसिद्ध अरिवन्द नामका राजा राज्य करता था उसे पाकर प्रजा ऐसी सन्तुष्ट थी जैसी कि प्रजापित भगवान आदिनाथको पाकर संतुष्ट थी। उसी नगरमें वद-शास्त्रको जाननेवाला एक विश्वभूति नामका ब्राह्मण रहता था उसे प्रसन्न करनेवाली दूसरी श्रुतिके समान अनुन्धरी नामकी उसकी ब्राह्मणी थी।।७-=।। उन दोनोंके कमठ और मरुभूति नामके दो पुत्र थे जो विप और असृतसे वनाये हुएके समान थे अथवा दूसरे पाप और धर्मके समान जान पड़ते थे।। ६।। कमठकी स्त्रीका नाम वरुणा था और मरुभूतिकी स्त्रीका नाम बसुन्धरी था। ये दोनों राजाके मन्त्री थे और इनमें छोटा मरुभूति नीतिका अच्छा जानकार

१ ख० पुस्तके निम्नाङ्कितौ स्रोकावधिकौ—'एकपञ्चुत्तमनराः सारास्यां भरतावनौ । ऋपरा गुण-गम्भीरा चन्तु भन्यनृणां भियः ॥१॥ श्रादीश्वराचा ऋष्टन्तो भरताचाश्च चिक्रणः । विष्णुप्रतिविष्णुवलाः पान्तुः भन्यात् भवार्णवात्'॥ २॥ पार्श्वकेऽन्योऽप्ययं स्रोको निवदः 'एकषष्टिमक्षानणां पुराणं पूर्णतामगात् । द्वापष्टेः पार्श्वनाथस्य वदाग्यस्मिन् पुराणकम्'॥ २ देवास्तीर्थकराः ख० । ३—भूताख्यो ल०, ग० ।

वसुन्धरीनिमरोन सदाचारं सतां मतम् । मरुभूतिं दुराचारो जवान कमठोऽधमः ॥ ११ ॥

मलये कुब्जकाक्याने विपुष्ठे सह्नकीवने । मरुभूतिरभून्मृत्वा वद्मघोषो द्विपाधिपः ॥ १२ ॥

वरुणा च मृता तस्य करेणुरभविष्या । तयोस्तिस्मन्धनं प्रीत्या काले गच्छत्यतुष्ठके ॥ १३ ॥

अरविन्दमहाराजस्त्यक्त्वा राज्यं विरुष्य सः । सम्प्राप्य संयमं सार्थेनामा सम्मेदमीडितुम् ॥ १४ ॥

वज्ञन्वने स्ववेलायां प्रतिमायोगमागमत् । नोह्नङ्कृते नियोगं स्वं मनागिप मनस्विनः ॥ १५ ॥

विलोक्य तं महानगिधि प्रस्तुतमदोद्धतः । हन्तुमभ्युखतस्तस्य प्रतिमायोगधारिणः ॥ १६ ॥

वींक्ष्य वक्षःस्थले साक्षान्मक्षु श्रीवत्सलाम्छनम् । स्वपूर्वभवसम्बन्धं प्रत्यक्षीकृत्य वेतसा ॥ १७ ॥

विर्मान्त्राक्तनसौहार्दारप्रतोषी जोषमास्त सः । तिर्यक्षोऽिष मुहृज्ञावं पालयन्त्येव बन्धुपु ॥ १८ ॥

धर्मतत्त्वं मुनेः सम्यग्ज्ञात्वा तस्मात्सहेतुकम् । स प्रोपधोपवासादि श्रावकव्यतमग्रहीत् ॥ १९ ॥

तदा प्रश्वित नागेन्द्रो भग्नशात्वाः परैद्विषः । खादंस्तृणानि द्युक्काणि पत्राणि च भयाद्धात् ॥ २० ॥

उपलास्फालनाक्षेपद्विपसङ्घातघद्वितम् । पिबंस्तोयं निराहारः पारणायां महावलः ॥ २१ ॥

चिरमेवं तपः कुर्वन् श्रीणदेहपराक्रमः । कदाचित्यानुमायातो वेगवत्या हृदेऽपतत् ॥ २२ ॥

पद्वेदेरानुबन्धेन विहितेहोऽप्यशक्कृवन् । कमठेन कुर्बृतेन कुक्कुटाहित्वमीयुषा ॥ २२ ॥

पृव्वेदेरानुबन्धेन विद्विदे निर्वर्जावितः । अभूत्कल्पे सहस्तारे पोडशाब्ध्युपमायुषा ॥ २४ ॥

तत्र भोगान्यथायोश्यं भुक्त्वा प्रान्ते तत्वरच्युतः । द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहेऽस्ति विषयः पुष्कलावर्ता ॥२५॥

था।। १०।। नीच तथा दुराचारी कमठने वसुन्धरीके निमित्तासे सदाचारी एवं सज्जनोंके प्रिय मरु-भूतिको मार डाला ।। ११ ।। मरुभूति मर कर मलय देशके कुब्जक नामक सहकीके बढ़े भारी वनमें वज्रघोष नामका हाथी हुआ। वरुणा मरकर उसी वनमें हथिनी हुई और वज्रघोपके साथ कीडा करने लगी। इस प्रकार दोनोंका बहुत भारी समय प्रीतिपूर्वक व्यतीत हो गया।। १२-१३।। किसी एक समय राजा ऋरविन्द्ने विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया ऋौर संयम धारणकर सब संघके साथ बन्दना करनेके लिए सम्मेद शिखरकी ऋार प्रस्थान किया। चलते-चलते व उसी वनमें पहुँचे ऋार सामायिकका समय होनेपर प्रतिमा योग धारणकर विराजमान हो गये सो ठीक ही है क्योंकि तेजस्वी मनुष्य अपने नियमका शोड़ा भी उछङ्कन नहीं करते हैं।। १४-१५।। उन्हें देखकर, जिसके दोनों कपोल तथा ललाटसे मद भर रहा हैं ऐसा वह मदोद्धत महाहाथी, उन प्रतिमायोगके धारक श्चरविन्द मुनिराजको मारनेके लिए उद्यत हुन्ना ।। १६ ।। परन्तु उनके वक्षःस्थल पर जो वत्सका **ः** चिह्न था उसे देखकर उसके हृदयमें अपने पूर्वभवका सम्बन्ध साक्षान दिखाई देने लगा।। १७॥ मुनिराजमें पूर्वजन्मका स्नेह होनेके कारण वह महाहाथी चुपचाप खड़ा हो गया सो ठीक ही हैं क्योंकि तिर्यक्र भी तो बन्धुजनोंमें मैत्रीभावका पालन करते हैं ।। १८ ।। उस हाथीने उन मुनिराजसे हेतु पूर्वक धर्मका स्वरूप अच्छी तरह जानकर प्रोपधोपवास स्रादि श्रावकके व्रत ब्रहण किये ॥ ५६ ॥ उस समयसे वह हाथी पापसे डरकर दृसरे हाथियोंके द्वारा नाड़ी हुई वृत्तकी शाखाद्यों और सूखे पत्तोंको खाने लगा ॥ २० ॥ पत्थरोंपर गिरनेसे श्रथवा हाथियोंके समृहके संघटनसे जो पानी प्राप्तुक हो जाता था उसे ही वह पीता था तथा प्रोपघोपत्रासक वाद पारणा करता था। इस प्रकार चिरकाल तक तपश्चरण करता हुन्ना वह महाबलवान् हाथी अत्यन्त दुर्बेल हो गया। किसी एक दिन वह पानी पीनेके लिए वेगवती नदीके दहमें गया था कि वहाँ कीचड़में गिर गया। यद्यपि कीचड़से निकलनेके लिए उसने बहुत भारी उग्रम किया परन्तु समर्थ नहीं हो सका। वहींपर दुराचारी कमठका जीव मर कर कुक्कुट साँप हुआ। था उसने पूर्व पर्यायके वैरके कारण उस हाथीको काट खाया जिससे वह मरकर सहस्त्रार स्वर्गमें सालह सागरकी त्र्यायु वाला **देव** हुऋा ।। २१–२४ ।। यथायोग्य रीतिसे वहाँके भौग भोग कर वह ऋायुके श्रन्तमें वहाँ 🙀 च्युत हुआ ऋौर इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें जो पुष्कलावती देश हैं उसके

१ त्रिपण्तुत लाव । त्रिप्रस्त गव । २ चेतसः खव, गव, मव । ३-मेयुपा लव । ४ दशे लव ।

तत्वेचराचले राजा त्रिलोकोगमननामिन । पुरे विद्युद्धतिविद्याधरेशस्तस्य बल्लमा ॥ २६ ॥ विद्युन्माला तयोः सून् रिमवेगाल्यया जिन । सम्पूर्णयौतनो घीमान्त्रत्यास्त्रभवाविधः ॥ २० ॥ समाधिगुप्तमासाद्य मुनं सम्प्राप्य संयमम् । गृहोतसर्वतोभद्दप्रसृत्युपोपवासकः ॥ २८ ॥ "परेषुिह्मिगिर्यद्विगृहायां योगमाद्वयत् । प्राप्तपूमप्रमादुः खकुक्कुटोरगपापिना ॥ २९ ॥ तत्वरच्युतेन भूत्वाजगरेणालोक्य कोपिना । निगीर्णोऽच्युतकल्पस्थे विमाने पुष्करेऽभवत् ॥ ३० ॥ हाविंशत्यिल्थमानायुम्तदन्ते पुण्यसारिथः । द्वीपेऽपरे विदेहेऽस्मिन् विषये पद्मसण्डके ॥ ३१ ॥ महीशोऽश्वपुराधीशो वज्यवीर्यस्य भूपतेः । विजयायाश्च तद्देच्या वज्जनाभिः सुतोऽभवत् ॥ ३२ ॥ स चक्रलंक्षितां लक्ष्मीमक्षुण्णां पुण्यरिक्षतः । भुक्त्वाप्यतृमुवन्भोक्तुं मोक्षलक्ष्मीं समुद्यतः ॥ ३२ ॥ क्षेमक्कराण्यमहारकस्य वक्त्राज्जनिर्गतम् । धर्मामृतरसं पीत्वा त्यकाशेपरसस्यहः ॥ ३४ ॥ सुतं स्वराज्ये सुस्थाप्य राजभिर्वद्वभिः समम् । संयमं समगात्सम्यक्सर्वस्थत्वनक्रयनम् ॥ ३५ ॥ प्राक्तनोऽजगरः पष्टनरके तनुमाश्रितः । द्वाविंशत्यिक्षसङ्ख्यानजीवितेनातिदुःखितः ॥ ३६ ॥ प्राक्तनोऽजगरः पष्टनरके तनुमाश्रितः । क्रियपन्यनसम्भूतान् सम्भूतः सर्वदेहिनः ॥ ३६ ॥ चिरागसमाद्विनिर्गत्य कुरङ्गाख्यो वनेचरः । कम्पयन्यनसम्भूतान् सम्भूतः सर्वदेहिनः ॥ ३७ ॥ विवर्जितार्गपनस्य विश्वतानपनस्थितेः । तस्य त्यक्तर्शारस्य श्वरीरबल्लशालिनः ॥ ३८ ॥ नपोधनस्य चक्रेशो धोरं कातरदुस्सहम् । उपसर्गं स्फुरह्रैरः स पापी बहुधा व्यधात् ॥ ३९ ॥ धर्मध्यानं प्रविद्यासौ समाराध्य सुरोत्ताः । समुत्पन्नः सुभद्राख्ये सहक्रमध्यममध्यमे ॥ ४० ॥

विजयार्ध पर्वत पर विद्यमान त्रितोकोत्तम नामक नगरमें वहाँके राजा विद्युद्गति स्त्रीर रानी विद्य-न्माला के रिमवंग नामका पुत्र हुआ। जिसके संसारकी अवधि अध्यन्त निकट रह गई है ऐसी उस बुद्धिमान रहिमवेगने सम्पूर्ण योवन पाकर समाधिगुप्त मुनिराजके समीप दीचा धारण कर्य ली तथा सर्वाताभद्र अपि अप्र उपवास धारण किये ॥ २५-२= ॥ किसी एक दिन वह हिमगिरि पर्वातकी गृहामं योग धारण कर विराजमान था कि इतनेमें जिस कुक्कुट सर्पने बज्जवीप हाथी को काटा था वही पापी भूमप्रभा नरकके दुःख भोग कर निकला और वहीं पर अजगर हुआ था। उन मुनिराजको देखते ही अजगर कोधित हुआ और उन्हें निगल गया जिससे उनका जीव अच्युन म्बर्गके पुष्कर विमानमें वाईम सागरकी आयुवाला देव हुआ। वहाँकी आयु समाप्त होने पर वह पुण्यातमा, जम्बूद्वीप के पश्चिम विदेह अत्रमें पद्मनामक देश सम्बन्धी अश्वपुर नगरमें वहाँके राजा वस्रवीर्य स्त्रीर रानी विजयाके वस्रनाभि नामका पुत्र हुआ।। २६-३२।।(पुण्यके द्वारा रक्षित हुआ वज्रनाभि, चक्रवर्तीकी अखण्ड लद्दमीका उपभाग कर भी संतुष्ट नहीं हुआ इसलिए मोक्ष-लक्सीका उपभोग करनेके लिए उद्यत हुआ।।३३।। उसने क्षेमंकर भट्टारकके मुख-कमलसे निकले हुए धर्मरूपी अमृत रसका पानकर अन्य समस्त रसोंकी इच्छा छोड़ दी तथा अपने राज्य पर पुत्रको स्थापित कर अने्क राजाओं के साथ समस्त जीवोंपर अनुकम्पा करनेवाला संयम त्र्यच्छी तरह धारण कर लिया 🌶 ३४−३५ ॥ कमठका जीव, जो कि पहले अजगर हुआ था मरकर छठों नरकमं उत्पन्न हुन्ना और वहाँ बाईस सागर तक अत्यन्त दु:ख भागता रहा ॥३६॥ चिरकाल बाद वहाँ से निकल कर कुरङ्ग नामका भील हुआ। यह भील उस वनमें उत्पनन हुए समस्त जीवोंको कम्पित करता रहता था ॥३०॥ किसी एक दिन शरीर सम्बन्धी बलसे शाभायमान तथा शरीरसे स्नेह ब्रोइने वाले तपस्वी चक्रवर्ती वक्रनाभि आर्तध्यान छोड़कर उस वनमें आतापन योगसे विराजमान थे। उन्हें देखने ही जिसका वैर भड़क उठा है ऐसे पापी भीलने उन मुनिराज पर कायर जनोंक द्वारा श्रसहतीय श्रनेक प्रकारका भयंकर उपसर्ग किया ॥३८-३६॥ उक्त मुनिराजका जीव धर्मध्यानमें प्रवेशकर तथा श्रन्छी तर त्राराधनात्र्योकी त्राराधना कर सभद्र नामक । मध्यमप्रैवेयकके मध्यम

१-रमिवेगारूयोऽशन ल०, (छुन्दोभङ्गः)।-रमिवेगारूययाजनि म०, ल०। २ हरिगिर्यदि ल०। ३ कम्पदम् ल०। ४ चक्रेसी ल०।

सप्तविद्यतिवाराशिमेयायुर्विष्यभोगभाक् । तत्रच्युतोऽस्मिन् द्वीपेऽसी जम्बूभूरुहभूषिते ॥ ४१ ॥ कौशले विषयेऽयोध्यानगरे कारयपान्वये । इक्ष्वाकुर्वशजातस्य वक्षवाहुमहीभृतः ॥ ४२ ॥ सुतो देख्यां प्रभक्क्यांमानन्दाख्योऽजनि प्रियः । स सम्प्राक्षमहामाण्डलिकस्थानो महोवयः ॥ ४३ ॥ स्वस्य स्वामिहिताख्यस्य भहतो मन्त्रिणोऽन्यदा । भवाचा अवसन्तमासस्य नन्दीश्वरदिनाष्टके ॥४४॥ पुजां निर्वर्षयन्द्रस्टुकामं तत्र समागतम् । विपुछादिमतिं दृष्टा गणेशं प्रश्रयाश्रयः ॥ ४५ ॥ अभिवन्ध समाकर्ण्य सद्धर्मं सर्वशर्मंदम् । भगवन् किञ्चिदिच्छामि श्रोत् मे संशयास्पदम् ॥ ४६ ॥ अचेतने कथं पूजा निम्रहानुम्रहच्युते । जिनबिम्बे कृता भक्तिमनां पुण्यं फल्त्यसौ ॥ ४७ ॥ इत्यपृष्कृदसा चाह सहेत्विति वचस्तदा । श्रणु राजन् जिनेन्द्रस्य चैत्यं चैत्यालयादि च ॥ ४८ ॥ भवन्यचेतनं किन्तु भन्यानां पुण्यबन्धने । परिणामसमुत्पश्चिहेतुत्वात्कारणं भवेत् ॥ ४९ ॥ रागादिदोषहीनत्वादायुधाभरणादिकात् । "विमुखस्य प्रसच्चेन्द्रकान्तिहासिमुखश्रियः ॥ ५० ॥ अवर्तिताश्चसूत्रस्य लोकालोकावलोकिनः । कृतार्थत्वात्परित्यक्तजटादेः परमात्मनः ॥ ५५ ॥ जिनेन्द्रस्यालयाँस्तस्य प्रतिमाश्च प्रपद्यताम् । भवेष्ड्यभाभिसन्धानप्रकर्यो नान्यतस्तथा ॥ ५२ ॥ कारणद्वयसान्निध्यान्सर्वकार्यसमुद्भवः । तस्मात्तत्साधु विज्ञेयं पुण्यकारणकारणम् ॥ ५३ ॥ तत्कथावसरे लोकत्रयचैत्यालयाकृतीः । सम्यग्वर्णयितं वाञ्छन्प्रागादित्यविमानजे ॥ ५४ ॥ जिनेन्द्रभवने भूतां विभूति सोऽन्ववर्णयत् । तामसाधारणीं श्रुत्वानन्दः श्रद्धां परां वहन् ॥ ५५ ॥ दिनादौ च दिनान्ते च कराभ्यां कृतकुड्मलः । स्तुवन्नानम्रमुकुटो जिनेशान् मण्डले रवेः ॥ ५६ ॥

विमानमें सम्यादर्शन का धारक श्रेष्ठ ऋहमिन्द्र हुआ।।।४०।। वहाँ वह सत्ताईस सागरकी ऋष्य तक दिव्य भोग भागता रहा। आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर इसी जम्बूद्वीपके कौसल देश देश सम्बन्धी ऋगं।ध्या नगरमें काश्यप गोत्री इच्याकुशंशी राजा वस्रवाहु और रानी प्रभंकरीके आनन्द नामका प्रिय पुत्र हुआ। बड़ा होनेपर वह महावैभवका धारक मण्डलेश्वर राजा हुआ।। ४१-४३ ॥ किसी एकदिन उसने अपने स्वामिहित नामक महामन्त्रीके कहनेसे वसन्तऋतुकी अष्टाह्विकात्र्योंमं पुजा कराई । उसे देखनेके लिए वहाँ पर विपुलमति नामके मुनिराज पधारे । आनन्दने उनकी बड़ी विनयसे बन्दना की तथा उनसे सब जीवोंको सुख देनेवाला समीचीन धर्मका स्वरूप सुना और तदनन्तर कहा कि हे भगवन ! मुफ्ते कुछ संशय हो रहा है उसे आपसे सुनना चाहता हूँ ॥ ४४-४६ ॥ उसने पूछा कि जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमा तो अचेतन हैं उसमें भला बुरा करनेकी शक्ति नहीं है फिर उसकी की हुई पूजा भक्तजनोंको पुण्य रूप फल किस प्रकार प्रदान करती है।। ४७॥ इसके उत्तारमें मुनिराजने हेतु सहित निम्न प्रकार बचन कहे कि हे राजन् ! सुन, यद्यपि जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमा और जिनेन्द्र मन्दिर ऋचेतन हैं तथापि भन्य जीवोंके पुण्य-वन्धके ही कारण हैं। यथार्थमं पुण्य बन्ध परिणामोंसे होता है और उन परिणामोंकी उत्पत्तिमें जिनेन्द्रकी प्रतिमा तथा मन्दिर कारण पड़ते हैं। जिनेन्द्र भगवान् रागादि दोषोंसे रहित हैं, श्रीस्त्र तथा आभूषण त्रादिसे विमुख हैं, उसके मुखकी शोभा प्रसन्न चन्द्रमाके समान निर्मल हैं, लोक अलोकके जाननेवाले हैं, कृतकृत्य हैं, जटा श्रादिसे रहित हैं तथा परमात्मा हैं इसलिए उनके मन्दिरों श्रीर उनकी प्रतिमाश्रोंका दर्शन करने-वाले लोगोंके शुभ परिणामोंमें जैसी प्रकर्पता होती है वैसी अन्य कारणोंसे नहीं हो सकती क्योंकि समस्त कार्योंकी उत्पत्ति ऋन्तरङ्ग श्रीर बहिरङ्ग दोनों कारणोंसे होती है इसलिए जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमा पुण्यबन्धके कारणभूत शुभ परिणामोंका कारण है यह बात अच्छी तरह जान लेनेके योग्य है ॥ ४८-५३ ॥ इसी उपदेशके समय उक्त मुनिराजने तीनों लोकों सम्बन्धी चैत्यालयोंके श्राकार श्रादिका वर्णन करना चाहा श्रोर सबसे पहले उन्होंने सूर्यके विमानमें स्थित जिन-मन्दिरकी विभूतिका अच्छी तरह वर्णन किया भी। उस असाधारण विभूतिको सुनकर राजा आनन्दको बहुत ही श्रद्धा हुई। वह उस समयसे प्रति दिन आदि और अन्त समयमें दोनों हाथ जोड़कर तथा

१ वचसा, इत्यपि क्विन्। २ राजा, इत्यपि कचित्। १ फालगुन इत्यपि कचित्। ४ वा सार। ५ क्यांचे कचित्। ४ वा सार। ५ क्यांचे कचित्। ४ व्यासार वा ।

शिल्पिभः कारियत्वार्कविमानं मणिकाञ्चनैः । क्रोडीकृतजिनाधीशभवनं विततग्रति ॥ ५७ ॥ शास्त्रोक्तविधिना भक्तया पूजामाच्याद्धिकी व्यधात् । चतुर्मुखं रथावर्तं सर्वतोभद्रमृजितम् ॥ ५८ ॥ करुपबक्षक दीनेभ्यो दरहानमवारितम् । तहिलोक्य जनाः सर्वे तत्प्रामाण्यात्स्वयञ्च तत् ॥ ५९ ॥ स्तोतुमारेभिरे भक्तया मण्डलं चण्डरोचिपः । तदाप्रभृति लांकेऽस्मिन् बभूवाकीपसेवनम् ॥ ६० ॥ अधान्यदा किलानन्दं महीट् शिरसि बुद्धवान् । पिलतं दलयशीवनार्थिनां हृदयं द्विघा ॥ ६१ ॥ तिश्वमिशसमुद्भतनिर्वेगो ज्येष्ठसुनवे । साभिषेकं निजं राज्यं दत्वादत्तास्पृहं तपः ॥ ६२ ॥ यतेः समुद्रगृप्तस्य समीपे बहुभिः समम् । राजभी राजसं भावं परित्यज्य सुलेक्यया ॥ ६३ ॥ साराधनाचतुरकः सन्विद्युद्धयैकादशाङ्गधत् । प्रत्ययांस्तीर्थकृत्वान्नो भावयामास पोडश ॥ ६४ ॥ यथोक्तं भावियत्वैतान्नाम बद्ध्वान्तिमं शुभम् । चिरं घोरं तपः कृत्वा प्रान्ते शान्तान्तरात्मकः ॥६५॥ प्रायोपगमनं प्राप्य प्रतिमायोगमास्थितः । धीरः क्षीरवने धर्मध्यानाधीनो निराकुछः ॥ ६६ ॥ कमठः प्राक्तनः पापी प्रच्युतो नरकक्षितेः । कण्ठीरवत्वमासाद्य तन्मुनेः कण्ठमप्रहीत् ॥ ६७ ॥ सोटसिंहोपसर्गोऽसौ चतुराराधनाधनः । व्यसुरानतकल्पेशां विमाने प्राणतेऽभवत् ॥ ६८ ॥ तत्र विशतिवाराशिविहितोपमजीवितः । सार्धारिनत्रयोन्मेयशरीरः ग्रुक्कछेश्यया ॥ ६९ ॥ दशमासान्तनिश्वासी मनसाऽमृतमाहरन् । खचतुष्कद्विवर्धान्ते मनसा स्त्रीप्रचारवान् ॥ ७०॥ आपञ्चमक्षितिच्याप्तर्रतीयावगमेक्षणः । स्वाविधक्षेत्रमानाभाविकियाबलसङ्गतः ॥ ७१ ॥ सामानिकादिसर्वद्विसुधाशनसमितः । कान्तकामप्रदानेकदेवीकृतसुधाकरः ॥ ७२ ॥

मुकुट मुकाकर सूर्यके विमानमें स्थित जिन-प्रतिमात्र्योंकी स्तुति करने लगा। यही नहीं, उसने कारी-गरोंके द्वारा मणि श्रीर मुवर्णका एक सूर्य-विमान भी वनवाया श्रीर उसके भीतर फैलती हुई कान्तिका धारक जिन-मन्दिर वनवाया। तदनन्तर उसने शास्त्रोक्त विधिसे भक्तिपूर्वक श्राष्टाह्निक पूजा की। चतुर्मुख, रथावर्त, सबसे बड़ी सर्वताभद्र श्रीर दीनोंके लिए मन-चाहा दान देनेवाली कल्पवृक्ष-पूजा की। इस प्रकार उस राजाको सूर्यकी पूजा करते देख उसकी प्रामाणिकतासे अन्य लोग भी स्वयं भक्तिपूर्वक सूर्य-मण्डलकी स्तुति करने लगे। श्राचार्य कहते हैं कि इस लोकमें उसी समयसे सूर्यकी उपासना चल पड़ी है।। ५४-६०।।

श्रथानन्तर-किसी एक दिन राजा श्रानन्दने यौवन चाहनेवाले लोगोंके हृद्यको दो दूक करनेवाला सफोद बाल अपने शिर पर देखा। इस निमित्तमे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। विरक्त होते ही उसने बड़े पुत्रकं लिए अभिषेक पूर्वक अपना राज्य दे दिया और समुद्रगुप्त मुनिराजके समीप राजसी भाव ह्योंड्कर अनेक राजाओं के साथ निःस्यृह (निःस्वार्थ) नप धारण कर लिया। शुभ लेश्याके द्वारा उमने चारों आराधनाओंकी आराधनाकी विशुद्धता प्राप्त कर ग्यारह अङ्गोंका अध्ययन किया, तीर्थंकर नामकर्मके बन्धमें कारणभूत सोलह कारणभावनाओंका चिन्तवन किया, शास्त्रानुसार सोलह कारणभावनाश्चोंका चिन्तवन कर तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया श्रीर चिरकाल तक घोर तपश्चरण किया। श्रायुके अन्तमें, जिसकी श्रन्तरात्मा श्रत्यन्त शान्त हो गई है, जो धीर बीर है, धर्मध्यानके अधीन है और आकुलतारहित है ऐसा वह आनन्द मुनि शायोपगमन संन्यास लंकर चीरवनमें प्रतिमा योगसे विराजमान हुआ।। ६१-६६।। पूर्व जन्मके पापी कमठका जीव नरकसे निकलकर उसी वनमें सिंह हुआ था सो उसने आकर उन मुनिका कण्ठ पकड़ लिया ॥ ६७ ॥ इस प्रकार सिंहका उपसर्ग सहकर चार आराधना रूपी धनको धारण करने-वाला वह मुनि प्राणरहित हो अच्युत स्वर्गके प्राणत विमानमें इन्द्र हुआ।। ६८।। वहाँपर उसकी वीस सागरकी आयु थी, साढ़े तीन हाथ ऊँचा शरीर था, धुक्ल लेश्या थी, वह दश माह बाद श्वास लेताथा, और बीस हजार वर्ष बाद मानसिक अमृताहार प्रहण करताथा। उसके मानसिक स्नीप्रवीचारथा. पांचवीं पृथिवी तक अवधिज्ञानका विषय था, उतनी दूरी तकही उसकी कान्ति, विक्रिया और बल था, सब ऋद्भियोंके धारक सामानिक आदि देव उसकी पूजा करते थे, और वह इच्छानुसार काम प्रदान करने वाली अनेक देवियोंके द्वारा उत्पादित सुखकी खान था। इस प्रकार समस्त विषय-भोग

विश्वान्वैषयिकान्भोगात् शश्वस्तम्याप्य निर्विशत् । तहोलो लीलया कालमला विक्कण्यन्कलाम् ॥७६॥ पण्यासैरन्तिमैस्तस्मिकागमिन्यत्यम् महीम् । द्विपेऽस्मिन् भरते काशीविषये नगरेऽधिपः ॥ ७४ ॥ वासणस्यामभृद्विश्वसैनः काश्यपमोन्नजः । २ श्राह्ययस्य दैवी सम्प्राप्तवसुघारादिप्जना ॥ ७५ ॥ वैशालकृष्णपक्षस्य द्वितीयायां निशात्यये । विशालक्षें ग्रुभस्वमान्निरीक्ष्य तदनन्तरम् ॥ ७६ ॥ स्ववन्त्राव्जप्रविष्टोरुगाकरूपविलोकिनी । प्रभातपटहष्यानसमुन्मीलितलोचना ॥ ७० ॥ भ्रम्लाभिषवाविष्टतुष्टिः ॥ पुण्यप्रसाधना । विभावरीव सञ्ज्योत्का "राजानं समुपेत्य सा ॥ ७८ ॥ कृतोपचारा संविष्य विष्टरार्धे ॥ महीपतेः । स्वद्ध्यसकलस्वमान्यथाकममभापत ॥ ७९ ॥ श्रुत्वा तान् सावधिः सोऽपि फलान्येवं न्यवेदयत् । गजेन्द्रविश्वणात्पुत्रो वृष्भालोकनात्पितः ॥ ८० ॥ श्रुत्वा तान् सावधिः सोऽपि फलान्येवं न्यवेदयत् । गजेन्द्रविश्वणात्पुत्रो वृष्भालोकनात्पितः ॥ ८० ॥ श्रिविष्टपस्य सिंहेन दृष्टेनानन्तवीर्यकः । मन्दराभिषवप्राप्तिः पद्याभिषवदर्शनात् ॥ ८० ॥ त्रामद्वयावलोकेन धर्मद्वित्यन्तर्थिकः । श्राव्यक्रात्रात्ते कृत्रम्यक्रमुद्प्रियः ॥ ८२ ॥ तेजस्वी भास्वतो मस्त्ययुगलेन सुखाविलः । किथीनामधिषः कुम्भवीक्षणात्सर्वलक्षणः ॥ ८३ ॥ सरसः सागरात्सर्वज्ञाता सिंहासनेक्षणात् । अर्वलोक्षेकसम्मान्यः स्वर्गाद्वावतीर्णवान् ॥ ८४ ॥ अवताराद्विमानस्य भवनात्यवनाशिनः । त्रिबोध्यदीश्विती रत्नरात्रानालिङ्गिनो गुणेः ॥ ८५ ॥ विष्मभूमकेत्पलक्षणाद्वहृत्वोऽहसाम् । वक्त्राम्भोजे गजेन्द्रस्य प्रवेशात्ते कृशोदरि ॥ ८६ ॥ अवस्थितं स सम्प्रापदुदरेऽभरपूजितः । इति श्रुत्वाऽतुपद्वाणीं पत्युरेणीविलोचना ॥ ८७ ॥

प्राप्तकर वह निरन्तर उनका ऋनुभव करना रहता था और उन्हींमें सतृष्ण रहकर लीला पूर्वक बहुत लम्बे समयको एक कलाकी तरह व्यतीत करता था।। ६६-७३।। जिस समय उसकी आयुके अन्तिम छह माह रह गये और वह इस पृथिवी पर अनिके लिए सन्मुख हुआ उस समय इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्र सम्बन्धी काशी देशमें बनारस नामका एक नगर था। उसमें कास्यपमार्का राजा विश्वसेन राज्य-करते थे। उनकी रानीका नाम बाह्मी था। देवोंने रत्नोंकी घारा वरमाकर उसकी पूजा की थी। रानी ब्राह्मीने वैशाखकुष्ण द्वितीयांके दिन प्रानःकालके समय विशाखा नक्षत्रमें सोलह राभ स्वप्न देखे ऋौर उसके वाद अपने मुख-कमलमें प्रवेश करता हुआ। एक हाथी देखा । प्रातःकालके समय वजनेवाले नगाड़ोंके शब्दोंसे उसकी आँख खुल गई और मङ्गलाभिपेकसे संतुष्ट होकर तथा वस्नाभरण पहिन कर वह राजाके समीप इस प्रकार पहुँची मानो चाँदनी रात चन्द्रमाके समीप पहुँची हो ॥७४-७= ।। त्रादरपूर्वक वह महाराजके श्राधे सिंहासन पर बैठी और त्रपने द्वारा देखे हुए सब स्वप्न यथाकमसे कहने लगी।। ७६।। महाराज विश्वसेन अवधिज्ञानी थे ही, अतः स्वप्न सुनकर इस प्रकार उनका फल कहने लगे। वे वाले कि हाथीं के स्वप्नसे पुत्र होगा, बैलके देखनेसे वह तीनों लोकोंका स्वामी होगा, सिंहके देखनेसे अनन्त वीर्यका धारक होगा, लदमीका अभिषेक देखनेसे उसे मेरु पर्वतपर अभिषेककी प्राप्ति होगी, दो मालाओंको देखनेसे वह गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म-ह्रप तीर्थकी प्रवृत्ति करनेवाला होगा, चन्द्रमण्डलके देखनेसे वह तीन लोकका चन्द्रमा होगा, सूर्यके देखनेसे तेजस्वी होगा, मत्स्योंका जोड़ा देखनेसे सुखी होगा, कलश देखनेसे निधियोंका स्वामी होगा, सरोवरके देखनेसे समस्त लक्षणोंने युक्त होगा, समुद्रके देखनेसे सर्वज्ञ होगा, सिंहासनके देखनेसे समस्त लोगोंके द्वारा पूजनीय होगा, विमान देखनेसे स्वर्गसे अवतार लेनेवाला होगा, नागेन्द्रका भवन देखनेसे तीन ज्ञानका धारक होगा, रत्नोंकी राशि देखनेसे गुणोंसे अालिङ्गित होगा, निर्भू म अप्रिके देखनेसे पापोंको जलानेवाला होगा और हे कुशोदरि ! मुखकमलमें हाथीका प्रवेश देखनेसे सूचित होता है कि देवोंके द्वारा पूजित हानेवाला वह पुत्र आज तरे उदरमें आकर विराज-मान हुआ है। इस प्रकार वह मृगनयनी पतिसे स्वप्नोंका फल सुनकर बहुत सन्तुष्ट हुई।। ५०-५७॥

१ अच्छित्सीत् म॰, टि॰। कालमालामैत्कलयन् ल॰ (१)। २ ब्रह्मास्य ल०। ३ विलोकनी ल॰। ४ पुष्टिः घ॰, ग०। ५ 'राजानं तृषं चन्द्रं वा। 'राजा प्रभौ तृषे चन्द्रे यस्ते स्वित्रयशक्रयोः' इति कोशः'। ६ विष्ट्रार्थं ल०। ७ स्वर्ग ख॰। म खिङ्गतो ल०।

तदाखिलामराधीशाः समागत्य व्यधुर्मुदा । स्वर्गावतरणे पिन्नोः कस्याणाभिषवीत्मवम् ॥ ८८ ॥ स्वर्गलोकञ्च तद्ग्रेहमतिशेते स्म सम्पदा । कि करोति न कस्याणं कृतपुण्यसमागमः ॥ ८९ ॥ नवमे मासि सम्पूर्णे पीषे मास्यसिते सुतः । पक्षे योगेऽनिले प्रादुरासिदेकादशीतिथौ ॥ ९० ॥ तदा निजासनाकम्पाद् ज्ञात्वा तीर्थकरोदयम् । सीधर्मप्रमुखाः सर्वे मन्दराचलमस्तके ॥ ९३ ॥ जन्माभिषेककल्याणपूजानिर्वृत्त्यनन्तरम् । पार्धाभिधानं कृत्वास्य पितृभ्यां तं समर्पयम् ॥ ९२ ॥ नेम्यन्तरे खपञ्चस्वराग्न्यप्टमितवत्सरे । प्रान्ते हन्ता कृतान्तस्य तदभ्यन्तरजीवितः ॥ ९३ ॥ पार्भनाथः समुत्पन्नः शतसंवत्सरायुषा । बालशालितनुच्छायः सर्वलक्षणलक्षितः ॥ ९४ ॥ नवारित्ततनृत्सेश्वां लक्ष्मीवानुप्रवंशजः । षोदशाब्दावसानेऽथं कदाचिन्नवयीवनः ॥ ९५ ॥ किडार्थं स्वबलेनामा निर्यायाद्वहिः पुरम् । आश्रमादिवने मातुर्महीपालपुराधिपम् ॥ ९६ ॥ पितरं तं महीपालनामानममराचिताः । महादेवीवियोगेन दुःखात्तापसदीक्षितम् ॥ ९७ ॥ तपः कुर्वन्तमालोक्य पञ्चपावकमध्यगम् । तत्समीपे कुमारोऽम्थादनत्वैनमनादरः ॥ ९८ ॥ अविचार्य तदाविन्दः कोपेन कुमुनिर्गुरः । कुलीनोऽहं तपोवृद्धः पिता मातुर्नमस्क्रियाम् ॥ ९९ ॥ अकृत्वा मे कुमारोऽज्ञः स्थितवान्मद्विह्वलः । इति प्रक्षोभमागत्य प्रशान्ते पावके पुनः ॥ १०० ॥ निक्षेप्तुं स्वयमेवोधौरित्रप्य परश्चं धनम् । भिन्दिन्तिन्यमज्ञोऽसौ मा भैत्सीरत्र विद्यते ॥ १०२ ॥ प्राणीति वार्यमाणोऽपि कुमारेणावधित्विषा । अन्वतिष्ठद्यं कर्म तस्याभ्यन्तरवर्तिनौ ॥ १०२ ॥

उसी समय समस्त इन्द्रोंने त्राकर बड़े हर्पते स्वर्गावतरणकी वलामें भगवानके माता-पिताका कल्याणाभिषेक कर उत्सव किया ।। 🖙 ।। उस समय महाराज विश्वसैनका राजमन्दिर ऋपनी सम्पदाके द्वारा स्वर्गलोकका भी उल्लाहन कर रहा था सा ठीक ही है क्योंकि पुण्यात्मा जीवोंका समागम कौन-सा कल्याण नहीं करता है ? अर्थान सभी कल्याण करता है ॥ ८ ॥ नौ माह पूर्ण होनेपर पौषकृष्ण एकादशीके दिन अनिलयोगमें वह पुत्र उसक्त हुआ। ६०॥ उसी समय अपने आसनोंके कम्पाय-मान होनेसे सौधर्म त्रादि सभी इन्द्रोंने तीथंकर भगवानके जन्मका समाचार जान लिया तथा सभीने त्राकर सुमेरु पर्वतके मस्तक पर उनके जन्मकल्याणककी पूजा की, पार्श्वनाथ नाम रक्खा और फिर उन्हें माता-पिताके लिए समर्पित कर दिया ।। ६१-९२ ।। श्री नेमिनाथ भगवान्के बाद तिरासी हजार सात सौ पचास वर्ष बीत जानेपर मृत्युको जीतनेवाल भगवान् पार्श्वनाथ उत्पन्न हुए थे, उनकी ऋायु सी वर्षकी थी जो कि उसी पूर्वोक्त अन्तरालमें शामिल थी। उनके शरीरकी कान्ति धानके छोटे पौधेके समान हरे रङ्गकी थी, व समस्त लच्चणोंसे मुशोभित थे, नौ हाथ कँ चा उनका शरीर था, व लद्मीवान थे श्रीर उम्र वंशमें उत्पन्न हुए थे, सोलह वर्ष बाद जब भगवान नव यौवनसे युक्त हुए तव वे किसी समय क्रीड़ा करनेके लिए अपनी सेनाके माथ नगरसे बाहर गये। वहाँ आश्रमके वनमें इनकी माताका पिता. महीपाल नगरका राजा महीपाल ऋपनी रानीके वियोगसे तपस्वी होकर तप कर रहा था, वह पञ्चाग्नियोंके बीचमें बैठा हुन्ना तपश्चरण कर रहा था। देवोंके द्वारा पजित भगवान पाइर्वनाथ उसके समीप जाकर उसे नमस्कार किये विना ही श्रनादरके साथ खंड हो गये। यह देख, वह खोटा साधु, बिना कुछ विचार किये ही कोधसे युक्त हो गया। वह मनमें सोचने लगा कि 'मैं कुलीन हूँ — उच कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ, तपोवृद्ध हूं — तपके द्वारा बड़ा हूँ, और इसकी माताका पिता हूं फिर भी यह अज्ञानी कुमार अहंकारसे विद्वल हुआ। मुक्ते नमस्कार किये बिना ही खड़ा हैं ऐसा विचार कर वह अज्ञानी बहुत ही क्षोभको प्राप्त हुआ और बुक्तती हुई अप्रिमें डालनेके लिए बहाँ पर पड़ी हुई लकड़ीको काटनेकी इच्छासे उसने लकड़ी काटनेके लिए अपना मजबूत फरसा ऊपर उठाया ही था कि अवधिज्ञानी भगवान पार्श्वनाथने 'इसे मत काटो, इसमें जीव है' यह कहते हुए मना किया परन्तु उनके मना करनेपर भी उसने लकड़ी काट ही डाली। इस कर्मसे उस लकडीके भीतर रहनेवाले सर्प और सिपणीके दां दो दुकड़े हो गये। यह देखकर सुभीम कुमार

१ मनादरम् ग०, घ०।

नागी नागश्च तच्छेदाव् द्विधा खण्डमुपागतौ । तक्किरीक्ष्य सुभीमारूपकुमारः समभावत ॥ १०३ ॥ अहं गुरुस्तपस्वीति गर्व दुर्वहमुद्रहन् । पापास्तवो भवत्यस्मास वेत्येतच वेत्सि न ॥ १०४ ॥ अज्ञानतपसानेन दुःखं तेऽत्र परत्र च । इति तद्वचनात्कोपी मुनिरित्थं तमववीत् ॥ ५०५ ॥ अहं प्रभुर्ममायं कि वा करोतीत्यवज्ञ्या । तपसो सम माहात्स्यमबुद्धवैवं श्रवीपि किस् ॥ १०६ ॥ पञ्चामिमध्यवितःवं पवनाहारजीवनम् । ऊर्ध्वबाहृतया पादेनैकेनैव चिरं स्थितिः ॥ १०७ ॥ स्वयंपतितपर्णादेरुपवासेन पारणम् । इत्यादिकायसन्तापि तापसानां सुदुर्भरम् ॥ १०८ ॥ तपो नाधिकमस्त्यस्मादिति तद्वचनश्रतेः । सुभौमः सस्मितोऽवादीश्व भवन्तमहं गुरुम् ॥ १०९ ॥ अवमन्ये पुनः किन्तु सन्त्यज्याप्तागमादिकम् । मिध्यात्वादिचतुष्केण पृथिव्यादिषु पर्स्वपि ॥ ११० ॥ बाचा कार्यन मनसा कृतकादिन्निकेण च । वधे प्रवर्तमानानामनाप्तमतसंश्रयात् ॥ १११ ॥ निर्वाणप्रार्थनं तेषां तण्डुकावाप्तियाञ्ख्या । तुषखण्डनखेदो वा घृतेञ्छा वाम्बुमन्थनात् ॥ ११२ ॥ हेमोपरुब्धि**बुद्धि**र्वा दाहादन्धारमसंहते: । अन्धस्येवाग्निसम्पातो दावभीत्या प्रधावतः ॥ ११३ ॥ ज्ञानहीनपरिक्षेत्रो भाविदुःखस्य कारणम् । इति प्ररूप्यते युष्मत्स्त्रेहेन महता मया १ ॥ ११४ ॥ इत्येतदुक्तं ज्ञात्वापि पूर्ववैरानुबन्धनात् । निजपक्षानुरागित्वाद् दुःसंसारादिहागतेः ॥ ११५ ॥ प्रकृत्यैवातिदुष्टत्वादनादाय विरुद्धधीः । सुभौमको भवानत्र सस्मयोऽयं कुमारकः ॥ ११६ ॥ पराभवति मामेवमिति तस्मिन् प्रकोपवान् । सशस्यो मृतिमासाद्य शम्बरो ज्योतिपामरः ॥ ११७ ॥ नानाभवत्सकोपानां तपसाऽपीदशी गतिः । नागी नागश्च सम्प्राप्तशमभावी कुमारतः ॥ ११८॥

कहने लगा कि तू 'मैं गुरु हूं, तपस्वी हूँ' यह समककर यद्यपि भारी ऋहंकार कर रहा है परन्तु यह नहीं जानता कि इस कुनपसे पापास्त्रव होता है या नहीं। इस अज्ञान तपसे तुक्ते इस लोकमें दुःख हो रहा है और परलोकमें भी दुःख प्राप्त होगा। मुमीमकुमारके यह तचन सुनकर वह तपस्वी त्र्योर भी कुपित हुन्त्रा तथा इस प्रकार उत्तर देने लगा।। ६३-१०५।। कि 'मैं प्रभु हूँ, यह मेरा क्या कर सकता हैं इस प्रकारकी अवज्ञासे मेरे तपका माहात्म्य विना जाने ही तू एसा क्यों बक रहा हैं १ **पञ्जाग्निके मध्यमें बैठना. बायु भ**च्चण कर ही जीविन रहना. ऊपर भूजा उठाकर चिरकाल तक एक ही पैरसे खड़े रहना, और उपवास कर अपने आप गिरं हुए पत्ते आदिसे पारण करना । इस प्रकार शरीरको सन्तापित करनेवाला तपस्वियोंका तप बहुत ही कठिन है, इस तपश्चरणसे बढ़कर दूसरा तपश्चरण हो ही नहीं सकता। उस तपस्वीक ऐसे वचन सुन सुभीमकुमार हँसकर कहने लगा कि मैं न तो आपको गुरु मानता हूं और न आपका तिरस्कार ही करता हूँ किन्तु जो आप्त तथा श्रागम श्रादिको छोड़कर मिध्यात्व एवं कोधादि चार कपायोंके वशीभूत हो पृथिवीकायिक श्रादि छह कायके जीवोंकी हिंसामें मन, यचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे प्रवृत्ति करते हैं और इस तरह श्रनाप्तके कहे हुए मनका आश्रय लेकर निर्वाणकी प्रार्थना करते हैं-मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं सो उनकी यह इच्छा चावल पानेकी इच्छासे धानके छिलके कूटनेके प्रयासके समान है, अथवा जल मथकर वी प्राप्त करनेकी इच्छाके समान है, अथवा अन्धपापाणके समृहको जलाकर सुवर्ण करनेकी इच्छाके समान है, अथवा जिस प्रकार कोई अन्धा मनुष्य दावानलके डरमे भागकर अग्निमें जा पड़े उसके समान है। ज्ञानहीन मनुष्यका कायक्रोश भावी दुःखका कारण है। यह बात मैं, आप पर बहुत भारी स्नेह होनेके कारण कह रहा हूँ ।। १०६–११४।। इस प्रकार सुभौमकुमारके कहे वचन, विपरीत बुद्धिवाले उस तापसने समभ तो लिये परन्तु पूर्व वैरका संस्कार होनेसे, श्रथवा अपने पक्षका अनुराग होनेसे श्रथवा दुःखमय संसारसे श्रानेके कारण अथवा स्वभावसे ही अत्यन्त दुष्ट होनेके कारण उसने स्वीकार नहीं किये प्रत्युत, यह सुभीम-कुमार ऋहंकारी होकर मेरा इस तरह तिरस्कार कर रहा है, यह सोचकर वह भगवान पाइवेनाथ पर अधिक कोध करने लगा। इसी शल्यसे वह मरकर शम्यर नामका ज्यांतिषी देव हुआ सी ठीक ही हैं क्योंकि कोधी मनुष्योंकी तपसे ऐसी हो गति होती है। हधर सर्प और सपिणी क्रमारके

१-मुना सः।

बभूवतुरहीन्द्रश्च सत्पत्नी च पृथुश्चियौ । ततिक्विंकत्समामानकुमारसमयं गते ॥ ११९ ॥
साकेतनगराश्चीशो ग्वयसेनो महीपितः । भगलीदेशसक्षातहयादिप्रामृतान्वितम् ॥ १२० ॥
अन्यदासौ निस्न्टार्थं प्राहिणोत्पार्थसिक्विम् । गृहीत्वोपायनं पूजियत्वा दूतोश्चमं मुदा ॥ १२१ ॥
साकेतस्य विभूति तं कुमारः परिष्ट्रन्दवान् । सोऽपि भद्दारकं पूर्वं वर्णयित्वा उपुरं पुरम् ॥ १२२ ॥
पश्चाद्वयावर्णयामास ४प्राज्ञा हि कमवेदिनः । श्रुत्वा तश्च किक्षातस्तीर्थकुक्षामबन्धनान् ॥ १२३ ॥
पुप पुव "पुरुर्गुक्तिमापदित्युपयोगवान् । "साक्षात्कृतनिजातीतसर्वप्रभवसन्तिः ॥ १२४ ॥
विज्ञुम्भिसमितिज्ञानक्षयोपश्मिवैभवात् । लब्धवोधिः पुनर्लोकान्तिकदेवप्रकाधितः ॥ १२५ ॥
तत्थाणागतदेवेन्द्रप्रमुखामरिनित- । प्रसिद्धमध्यकव्याणस्त्रपनादिमहोत्सवः ॥ १२६ ॥
१त्येययुक्तिमद्वाग्मिः कृतबन्धुविसर्जनः । आरह्य शिविकां रूढां विमलाभिध्या विभुः ॥ १२० ॥
विधायाष्ट्यमाहारत्यागमश्ववने महा- । शिलातले महासन्त्यः पल्यङ्कासनमाध्यितः ॥ १२८ ॥
उत्तराभिमुखः पौषे मासे पक्षे सितेतरे । पुकादश्यां सुपृविद्वे समं त्रिशतभूशुकैः ॥ १२९ ॥
कृतसिद्धनमस्कः तो दीक्षालक्षमीं समाददे । दृतिकां मुक्तिकन्याया मान्यां कृत्यप्रसाधिकाम् ॥ १३० ॥
केशान्विमोचितांस्तस्य मुष्टिभिः पद्धभिः सुरेट् । समभ्यच्यादराश्वीत्वा न्यक्षिपत्क्षीरवारिषौ ॥ १३० ॥
आत्तसाम।यिकः शुद्धया चतुर्थज्ञानभास्वरः । शुक्कमक्षेद्वप्दं कायस्थित्यर्थं समुपेयवान् ॥ १३२ ॥
तत्र धन्याख्यभृतालः श्यामवर्णोऽष्टमङ्गकैः । प्रतिगृद्धाशनं शुद्धं दत्वापशक्तियांचतम् ॥ १३३ ॥

उपदेशसे शान्ति भावको प्राप्त हुए श्रौर मरकर बहुत भारी लद्दमीको धारण करनेवाले धरगेन्द्र और पद्मावती हुए। तद्नन्तर भगवान् पार्श्वनाथका जव तीस वर्ष प्रमाण कुमारकाल बीत गया तव एक दिन अयोध्याके राजा जयसेनने भगली देशमें उत्पन्न हुए घोड़े त्र्यादिकी भेंटके साथ त्र्यपना दत भगवान पार्ह्वनाथकं समीप भेजा। भगवान पार्ह्वनाथने भेंट लेकर उस श्रेष्ठ दृतका हर्पपूर्वक बड़ा सन्मान किया श्रीर उससे श्रयोध्याकी विभूति पूछी। इसके उत्तरमें दूतने सबसे पहले भगवान वृषभदेवका वर्णन किया और उसके पश्चान् अयोध्या नगरका हाल कहा सा ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान लोग अनुक्रमको जानते ही हैं। दृतके वचन सुनकर भगवान विचारने लगे कि मुक्ते तीर्थेकर नामकर्मका बन्ध हुआ है इससे क्या लाभ हुआ ? भगवान वृषभदेवको ही धन्य है कि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसा विचार करते ही उन्होंने अपने अतीत भयोंकी परम्पराका साक्षात्कार कर लिया-पिछले सब देख लिये ॥ ११५-१२४ ॥ मतिज्ञानावरण कर्मके बढ़ते हुए च्योपशमके वैभवसे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया श्रीर लौकान्तिक देवोंने श्राकर उन्हें सम्बाधित किया । उसी समय इन्द्र आदि देवोंने आकर प्रसिद्ध दीक्षा-कल्याणकका अभिषेक आदि महोत्सव मनाया ॥ १२५-२२६ ॥ तदनन्तर भगवान्, विश्वास करने योग्य युक्तियुक्त वचनोंके द्वारा भाई-बन्धुओंको विदाकर विमला नामकी पालकीपर सवार हो अश्ववनमें पहुँचे। वहां अतिशय धीर वीर भगवान तेलाका नियम लेकर एक वड़ी शिल्लानल पर उत्तराभिमुख हो पर्येकासनसे विराजमान हुए। इस प्रकार पौषक्वण एकादशीके दिन प्रातःकालक समय उन्होंने सिद्ध भगवानको नमस्कार कर तीन सौ राजात्र्योंके साथ दीक्षा-रूपी लद्दमी स्त्रीकृत कर ली। वह दीक्षा-लद्दमी क्या थी? मानो कार्य सिद्ध करनेवाली मुक्ति रूपी कन्याकी माननीय दृती थी ॥ १२७-१३० ॥ भगवान्ने पच्च मुष्टियोंके द्वारा उखाड़कर जो केश दूर फेंक दिये थे इन्द्रने उनकी पजा की तथा बड़े त्रादरसे ले जाकर उन्हें चीरसमुद्रमें डाल दिया ॥ १३१ ॥ जिन्होंने दीक्षा लेते ही सोमायिक चारित्र प्राप्त किया है श्रौर विशुद्धताके कारण प्राप्त हुए चतुर्थ -- मनःपर्ययज्ञानसे देदीप्यमान हैं ऐसे भगवान् पारणाके दिन ब्राहार लेनेके लिए गुल्मखंट नामके नगरमें गये।। १३२।। वहाँ स्यामवर्ण वाले धन्य नामक राजाने अष्ट मङ्गल द्रव्योंके द्वारा पदगाहकर उन्हें शुद्ध आहार दिया और आहार देकर इस क्रियांक

१ कुमारे लः। २ जयसेनमही-लः। ३ हपभदेवम्। ४ प्रजा कः, लः, गः। ५ पुनमु कि सः। ६ साज्ञास्कृतविजानीत लः (१)। ७वैभनः कः, लः, पः। = उत्तराभिमुखे लः। ६ भास्करः सः।

नयन्स चतुरो मासान् छाग्नस्थेन विश्विद्धभाक् । दीक्षाग्रहवने देवदारुभूरिमहीरहः ॥ १३४ ॥ अधस्ताद्द माहारत्यागादात्तविश्विद्धिः । प्रत्यासक्षभवप्रान्तो योगं ससदिनाविधम् ॥ १३५ ॥ गृहीत्वा सत्त्वसारोऽस्थाव् धर्मध्यानं प्रवर्तयन् । शम्बरोऽत्राम्बरे गच्छकागच्छत्स्वं विमानकम् ॥ १३६ ॥ लोकमानो विभक्षेन "स्पष्टप्राग्वैरबन्धनः । रोपाःकृतमहाधोषो महादृष्टिमपातयत् ॥ १३० ॥ व्यधात्तदेव ससाहान्यन्यां विविधान्विधीः । महोपसर्गान् शैलोपनिपातान्तानिवाम्तकः ॥ १३८ ॥ 'तं ज्ञात्वाऽवधिबोधेन धरणीशो विनिर्गतः । धरण्याः प्रस्फुरद्रत्नफणामण्डपमण्डितः ॥ १३९ ॥ भम्नं तमस्थादावृत्य तत्पत्नी च फणाततेः । उपर्युचैः समुद्धत्य स्थिता वज्ञातपिछ्यस् ॥ १४० ॥ अम्न क्र्रौ प्रकृत्वेव नागौ सस्मरतुः कृतम् । नोपकारं परे तस्माद्धिस्मरन्त्यादंचेतसः ॥ १४९ ॥ सतो भगवतो ध्यानमाहात्म्यान्मोहसंक्षये । विनाशमगमद्विधो विकारः कमटद्विपः ॥ १४२ ॥ द्वितीयश्चिष्ठध्यानेन मुनिनिजित्य कर्मणाम् । त्रितयं चैत्रमासस्य काले पक्षे दिनादिमे ॥ १४३ ॥ सामे विशाखनक्षत्रे चतुर्दश्यां महोदयः । सम्प्रापत्केवलज्ञानं लोकालोकावभासनम् ॥ १४४ ॥ तदा केवलपुजाब सुरेन्द्रा निरवर्तयन् । शम्बरोऽप्यात्तकालादिल्विधः शममुपागमत् ॥ १४५ ॥ प्रापत्सम्यक्त्वशुद्धिञ्च दृष्ट्वा तद्वनवासिनः । तापसास्त्यक्तमिथ्यात्वाः शतानां सप्त संयमम् ॥ १४६ ॥ गृहीत्वा श्वदसम्यक्त्वाः पार्श्वनायं कृताद्राः । सर्वे प्रदक्षिणीकृत्य प्राणेमुः पादयोर्द्वयाः ॥ १४० ॥

यांग्य उत्तम फल प्राप्त किया ।। १३३ ।। इस प्रकार ऋत्यन्त विशुद्धिका धारण करनेवाले भगवानने छग्नस्थ त्रवस्थाके चार माह व्यतीत किये । तदनन्तर जिस वनमें दीचा ली थी उसी वनमें जाकर वे देवदारु नाम रु एक बड़े वृक्षके नीचे विराजमान हुए । वहां तेलाका नियम लेनेसे उनकी विशुद्धना बढ़ रही थी, उनके संसारका अन्त निकट आ चुका था और उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी, इस प्रकार वे सात दिनका योग लेकर धर्मध्यानका बढ़ाते हुए विराजमान थे। इसी समय कमठ-का जीव शम्बर नामका असुर त्र्याकाशमार्गसे जा रहा था कि त्र्यकस्मान् उसका विमान रुक गया। जब उसने विभङ्गावधि ज्ञानसे इसका कारण देखा तो उसे अपने पूर्वभवका सब वैर-वन्धन स्पष्ट दिखने लगा। फिर क्या था, क्रांधवश उसने महा गर्जना की और महावृष्टि करना शुरू कर दिया। इस प्रकार यमराजके समान अतिशय दुष्ट उस दुर्बुद्धिने सात दिन तक लगावार भिन्न-भिन्न प्रकार के महा उपसर्ग किये। यहाँ तक कि छोटे-मोटे पहाड़ तक लाकर उनके समीप गिराये।।१३४-१३=॥ श्रवधिज्ञानसे यह उपसर्ग जानकर धरएंन्द्र अपनी पत्नीकं साथ पृथिवीतलसे बाहर निकला, उस समय वह, धरऐन्द्र जिसपर रत्न चमक रहे हैं ऐसे फणारूपी मण्डपसे सुशोभित था। धरऐन्द्रने भगवान्को सब त्रोरसे घेरकर त्रपने फणात्रोंके उत्पर उठा लिया त्रीर उसकी पत्नी वत्रमुख छत्र तानकर खड़ी हो गई।। १३९-१४०।। आचार्य कहते हैं कि देखों, स्वभावसे ही कर रहनेवाले सर्प-📝 सर्पिणीने अपने ऊपर किया उपकार याद रक्ला सो ठीक ही है क्योंकि दयाछ पुरुष अपने ऊपर किये उपकारको कभी नहीं भूलते हैं ॥ १३६-१४१ ॥

तदनन्तर भगवान् के ध्यानके प्रभावसे उनका मोहनीय कर्म ज्ञीण होगया इस लिए वैरी कमठका सब उपसर्ग दूर हो गया ॥ १४२ ॥ मुनिराज पार्श्वनाथने द्वितीय शुक्तध्यानके द्वारा श्रविशिष्ट तीन घातिया कर्मोंको श्रीर भी जीत लिया जिससे उन्हें चेत्रहृष्ण त्रयोदशीके दिन प्रातःकालके समय विशाखा नज्ञमें लोक-श्रलोकको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान प्राप्त हो गया श्रीर इस कारण उनका श्रभ्युदय बहुत भारी हो गया ॥ १४३-१४४ ॥ उसी समय इन्द्रोंने केवलज्ञानकी पृजा की । शम्बर नामका ज्यौतिषदिव भी काललब्धि पाकर शान्त हो गया श्रीर उसने सम्यग्दर्शन सम्बन्धी विशुद्धता प्राप्त कर ली । यह देख, उस वनमें रहनेवाले सात सी तपस्वियोंने मिध्यादर्शन छोड़कर संयम धारण कर लिया, सभी शुद्ध सम्यग्दष्टि हो गये श्रीर बड़े श्रादरके साथ प्रदक्षिणा देकर भगवान

१ तद् ज्ञात्वा ल । २ भदन्तभस्थादाञ्चत्य ख । भङ्गरमस्था—इति क्वचित् । भर्तारमस्थादाञ्चत्य स । १ काखपचे ल ।

क तद्दैरं वृथा शान्तिरीद्दशी कास्य पापिनः । सख्यमास्तां विरोधश्च वृद्धये हि महात्मभिः ॥ १४८ ॥ भगणेशा दश तस्यासन् विधायादि स्वयम्भुवम् । सार्धानि त्रिश्चतान्युका सुनीन्द्राः पूर्वधारिणः ॥१४९॥ यनयोऽयुतपूर्वाणि शतानि नव शिक्षकाः । चतुःशत्तोत्तरं प्रोक्ताः सहस्रमविधित्यः ॥ १५० ॥ सहस्रमन्तिमज्ञानास्तावन्तो विकियद्धिकाः । शतानि ससपन्नाशचतुर्थावगमाश्रिताः ॥ १५९ ॥ वादिनः पट्शतान्येव ते सर्वेऽपि ससुचिताः । अभ्यणोंकृतिनर्वाणाः स्युः सहस्राणि पोडश ॥ १५२ ॥ सुलोचनाचाः पट्त्रित्सहस्राण्यायिका विभोः । श्रावका लक्षमेकं तु त्रिगुणाः श्राविकास्तनः ॥ १५२ ॥ सुलोचनाचाः पट्त्रित्सहस्राण्यायिका विभोः । श्रावका लक्षमेकं तु त्रिगुणाः श्राविकास्तनः ॥ १५२ ॥ स्वार्वः देख्योऽप्यसङ्ख्याताः सङ्क्ष्यातास्तर्यगित्रनः । एवं द्वादशिर्युक्तो गणैर्धमीपदेशतम् ॥ १५५ ॥ कृवोणः पञ्चभिर्मासिविरहीकृतसस्तिः । संवत्सराणां मासं स संहत्य विहृतिकियाम् ॥ १५५ ॥ पट्त्रिशन्मुनिभिः सार्घं प्रतिमायोगमास्थितः । श्रावणे मासि सप्तम्यां सितपक्षे दिनादिमे ॥ १५६ ॥ भागे विशाखनक्षत्रे ध्यानद्वयसमाश्रयात् । गुणस्थानद्वये स्थित्वा सम्मदाचलमस्तके ॥ १५० ॥ तत्कालोचितकार्याणि यर्तयत्वा यथाकमम् । निःशेष कर्मानर्णाशाक्रिवाणे निश्चलं स्थितः ॥ १५८ ॥ कृतिनर्याणकल्याणाः सुरेन्द्रास्तं ववन्दिरे । वन्दामहे वयञ्चेनं नन्दितुं सुन्दरेगुँणैः ॥ १५९ ॥ आदिमध्यान्तगम्भीराः सन्तोऽम्भोनिधिसक्तिभाः । उदाहरणमेतेषां पार्श्वो गण्यः क्षमावताम् ॥ १६० ॥

## शार्द्लिविकीडितम्

त्वजन्माभिषयोत्सवे सुरगिरौ स्वोच्छ्वासिनःश्वासजैः स्वर्गेशान्भृशमानयस्त्वमनिलैरान्दोललीलां सुहुः । किं कुर्यात्तव तादशोऽयममरस्त्वन्क्षान्तिलब्धोदयः

पाठीनो जलधेरिवेत्यभिनुतः पार्श्वो जिनः पातु नः ॥ १६१ ॥

पार्वनाथकं चरणोंमें नमस्कार करने लगे। आचार्य कहते हैं कि पापी कमठके जीवका कहाँ तो | निष्कारण वैर श्रीर कहाँ ऐसी शान्ति? सच कहा है कि महापुरुषोंके साथ मित्रता तो दूर रही | शत्रुता भी बृद्धिका कारण होती है।। १४५-१४=।।

भगवान् पाइवनाथके समवसरणमें स्तयंभूको आदि लेकर दश गणधर थे, तीन सौ पचास मुनिराज पूर्वकं ज्ञाता थे, दश हजार नौ सौ शिक्षक थे, एक हजार चार सौ अवधिज्ञानी थे, एक हजार केवलज्ञानी थे, इतने ही विकिया ऋडिके धारक थे, सात सौ पचास मनःपर्यय ज्ञानी थे, ऋौर छह सौ वादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर शीघ ही मोच जानेवाले सोलह हजार मुनिराज उनके समब-सरणमें थे।। १४६-१५२।। मुलोचनाको ऋादि लेकर छत्तीस हजार आर्यिकाएँ थीं. एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ थीं स्त्रीर संख्यात तिर्येख्न थे। इस प्रकार बारह सभात्रोंके साथ धर्मोपदेश करते हुए भगवान्ने पांच माह कम सत्तर वर्ष तक विहार किया। अन्तमें जब उनकी श्रायुका एक माह शेप रह गया तब वे विहार बन्दकर सम्मेदाचलकी शिखर पर छत्तीस मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर विराजमान हो गये। श्रावणशुक्ता सप्तमीके दिन प्रातःकालके समय विशाखा नचत्रमें शुक्रध्यानके तीसरे श्रीर चौथे भेदोंका आश्रय लेकर वे अनुक्रमसे तैरहवें तथा चौदहवें गुणस्थानमें स्थित रहे फिर यथाक्रमसे उस समयके योग्य कार्य कर समस्त कर्मीका क्षय हो जानेसे मोत्तमें अविचल विराजमान हो गये। उसी समय इन्द्रोंने आकर उनके निर्वाण कल्याणकका उत्सव कर उनकी वन्दना की। त्राचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उनके निर्मल गुणोंसे सरुद्ध होनेके कारण हम भी इन भगवान् पार्श्वनाथको नमस्कार करते हैं।। १५३-१५६।। जो समुद्रके समान आदि मध्य और अन्तमें गम्भीर रहते हैं एसे सज्जनोंका यदि कोई उदाहरण हो.सकता है तो क्षमावानोंमें गिनती करनेके योग्य भगवान् पार्श्वनाथ ही हो सकते हैं।। १६० ।। 'भगवन्! जन्मा-भिषेकके समय सुमेरुपर्वत पर अपने उन्छ्वाम और निःश्वाससे उत्पन्न वायुके द्वारा आपने इन्द्रोंको

१ गणीशा ला । २ देवदेच्यो ख०, क०। ३ निर्वाणं ल०।

निष्कम्पं तव शुक्कतासुपगतं बोधं पयोधिर्महा-

वातोद्भततनुर्विनीलस्किलः प्राप्नोति दूराम तम्।

ध्यानं ते वत वाचलस्य मरुतां श्वासानिलाद्वामरात्

क्षोभः कः कथमित्यभीष्टुतिपतिः पार्श्वप्रभुः पातु नः ॥ १६२ ॥

नीर्थेशाः सदशो गुणैरनणुभिः सर्वेऽपि धैर्यादिभिः

सन्त्यप्येवमधीश विश्वविदितास्ते ते गुणाः प्रीणनाः ।

नन्सर्व कमटात्तथाहि महतां शत्रो: कृतापिकयात्

ख्यातिर्या महती न जातुचिदसौ मित्रान्कृतोपिकयात ॥ १६३ ॥

वृरस्थामरविकियस्य भवतो बाघा न शान्तात्मनो

न क्रोधो न भगन्न तेन न बुधैः सोढेति संस्तूयसे।

माहात्म्यप्रशमी तु विस्मयकरी ती तेन तीर्थेशिनः

स्तोत्व्यं किमिति स्तुतो भवतु नः पार्श्वो भवोच्छित्तये ॥ १६४ ॥

पदयेती कृतवेदिनी हि धरणी धर्म्याचितीडाङ्गतौ

तावेवोपकृतिर्न ते त्रिभुवनक्षेमैकभूमेस्ततः।

भृभृत्पातनिषेधनं ननु कृतं चेत्प्राक्तनोपद्रवाः

कैर्नासम्निति सारसंस्तुतिकृतः पार्श्वो जिनः पातु नः ॥ १६५ ॥

भी अच्छी तरह वार-वार भूला भूला दिया था फिर भला यह शम्बर जैसा चुद्रदेव त्रापका क्या कर सकता है ? जिम प्रकार मच्छ समुद्रमें उछल-कूदकर उसे पीड़ित करता है परन्तु स्वयं उसी समुद्रसे जीवित रहता हैं - उससे अलग होते ही छटपटाने लगता है उसी प्रकार इस जुद्रदेवने आपको पीड़ा पहुँचाई है तो भी यह अन्तमं आपकी ही शान्तिसे अभ्युदयको प्राप्त हुआ है' इस प्रकार जिनकी स्तृति की गई वे पार्श्वनाथ स्वामी हम सबकी रक्षा करें।। १६१ ।। है प्रभो ! अकम्प हुआ आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मलताको प्राप्त हैं उसे समुद्रकी उपमा कैसे दी जा सकती है क्योंकि समुद्र तो महावायुके चलनेपर चंचल हो जाता है और उसमें भरा हुआ पानी नीला है इस प्रकार समुद्र दूरसे ही श्रापके ज्ञानको नहीं पा सकता है। इसी तरह आपका ध्यान भी श्रकम्प है तथा अत्यन्त शुक्रताको प्राप्त है उसे भी समुद्रकी उपमा नहीं दी जा सकती है। हं नाथ ! आप सुमेरु पर्वतके समान अचल हैं फिर भला श्वासोच्छवासकी वायुके समान इस जुद्धदेवसे आपका क्या चांभ हो सकता है ?" इस प्रकार अनेक स्तुतियोंके स्वामी पार्श्वनाथ भगवान हमारी रक्षा करें ॥ १६२ ॥ हं स्वामिन ! धैर्य आदि बड़े-बड़े गुणोंसे यद्यपि सभी तीर्थंकर समान हैं तथापि सबको संतुष्ट करनेवाले आपके जो गुण संसारमें सर्वत्र प्रसिद्ध हैं वे सब एक कमठके कारण ही प्रसिद्ध हुए हैं। सो ठीक ही है क्योंकि अपकार करनेवाले शत्रुसे महापुरुषोंकी जो ख्याति होती है वह उपकार करनेवाले मित्रसे कभी नहीं होती १॥ १६३॥ हे देव ! आपने शान्तचित्ता रहकर शम्बर देवकी विक्रिया दूर कर दी उससे आपको न कोई बाधा हुई, न कांध आया और न भय ही उत्पन्न हुआ। इस कारण 'त्राप सहनशील हैं' इस प्रकार विद्वज्जन त्रापकी स्तुति नहीं करते किन्तु त्रापका माहा-त्म्य श्रौर शान्ति त्राश्चर्यजनक है इसलिए त्रापकी स्तुति की जानी चाहिये। इस प्रकार जिनकी स्तृति की गई थी वे पार्थनाथ भगवान हम सबके संसारका उच्छेद करनेवाले हों।।१६४।। देखो, ये धरऐन्द्र और पद्मावती दोनों ही बड़े कृतज्ञ हैं, और बड़े धर्मात्मा हैं इस प्रकार संसारमें स्तुतिको प्राप्त हुए हैं परन्तुतीनों लोकोंके कल्याणकी एकमात्र भूमि स्वरूप आपका ही यह उपकार है ऐसा समभता चाहिये। यदि ऐसा न माना जाय और दोनोंने ही पर्वतींका पटकना श्रादि बन्द किया है ऐसा माना जाय तो फिर यह भी खोजना पड़ेगा कि पहले उपद्रव किसके द्वारा नष्ट हुए थे ? इस प्रकार जिनकी सारभूत स्तुति की जाती है वे पार्श्वनाथ भगवान हम सबकी रहा करें।। १६५ ।। हे विभी ! पर्वतका

ै मेदोऽद्रेः फणिमण्डपः फणिषधृष्ठत्रं क्षतिर्घातिनां कैवल्यासि रैधातुदेहमहिमा हानिभेवस्यामरी।

भीतिग्सीर्थकृदुद्रमोऽपगमनं विव्यस्य चासन्समं

भर्तुर्यस्य स सन्ततान्तकभयं हन्तुप्रवंशाप्रणीः ॥ १६६ ॥

कि ध्यानात्फणिनः फणीन्द्रयुवतेः क्षान्तेर्महेन्द्रात्स्वत-

स्तन्त्रान्मन्त्रविज्ञमणाद् वत रिपांभीतरयस्योदयात्।

काळादधातिहतेरिदं शममभूदित्यर्घ्यहस्तैः सुरै-

<sup>अ</sup>राशङ्कथामरविव्रविच्युतिरघं हन्यात्स घीराप्रणीः ॥ १६७ ॥

श्रुत्वा यस्य वचोऽसृतं श्रुतिसुखं हृद्यं हितं हेतुम-

न्मिथ्यात्वं दिविजोऽवमीद्विपमिव स्याविद्धवंरोद्धरम् ।

यं स्तौति र स्म च तादशोऽप्युपनतश्रेयः स पार्थो विभु-

विष्नीघं हरिसन्धतासनशिखामध्यास्य सिद्धो हतात ॥ १६८ ॥

जातः प्राङ्मरुभूतिरन्विभपतिर्देवः सहस्रारजां

विद्येशोऽच्युतकल्पजः क्षितिसृतां श्रीवञ्चनाभिः पतिः ।

देवां मध्यममध्यमे नृपगुणैरानन्दनामाऽऽनते"

दंबेन्द्रो हतघातिसंहतिरवन्वस्मान्स पार्श्वेश्वरः ॥ १६९ ॥

फटना, धरगेन्द्रका फणामण्डलका मण्डप नानना, पद्मावनीके द्वारा छत्र लगाया जाना, घानिया कर्मीका चय दोना, केवलज्ञानकी प्राप्ति होना, धातुरहित परमोदारिक शरीरकी प्राप्ति होना, जन्म-मरण रूप संसारका विघात होना, शम्बरदेवका भयभीत होना, श्रापके तीर्थंकर नामकर्मका उदय होना और समस्त विद्योंका नष्ट होना ये सब कार्य जिनके एक साथ प्रकट हुए थे ऐसे उप वंशके शिरोमणि भगवान् पार्श्वनाथ सदा यमराजका भय नष्ट करें -- जन्ममरणसे हमारी रक्षा करें ॥ १६६ ॥ 'यह शान्ति, क्या भगवानके ध्यानसे हुई हैं ? वा धरएन्द्रसे हुई हैं ?, अथवा पद्मावतीसे हुई हैं ? अथवा भगवानकी समासे हुई है ? अथवा इन्द्रसे हुई है ? अथवा स्वयं अपनेश्राप हुई है ? अथवा मन्त्रके विस्तारसे हुई हैं ? अथवा शत्रुके भयभीत हो जानेसे हुई हैं ? अथवा भगवानके पुण्योदयसे हुई हैं ? अथवा समय पाकर शान्त हुई हैं ? अथवा चातिचा कर्मीका चय होनेसे हुई हैं इस प्रकार अर्घ हाथमें लिये हुए देव लोग, शंबरदेवके द्वारा किये हुए जिनके विन्नोंकी शान्तिकी अशंका कर रहे हैं ऐसे धीर बीरोंमें अप्रगण्य भगवान पार्श्वनाथ हमारे पाप नष्ट करें।। १६७॥ कानोंको सुख देनैवाले, हृदयकां प्रिय लगनेवाले, हित करनेवाले और हेतुसे युक्त जिनके वचन सुनकर शम्बरदेवने परम्परागत वैरसे उत्कट मिथ्यात्वको विषके समान छोड़ दिया,/स्वयं आकर जिनकी स्तुति की श्रोर उस प्रकारका कर होनेपर भी वह कल्याणको प्राप्त हुआ तथा जो इन्द्रकं द्वारा धारण किये हुए सिहासनके अयभाग पर विराजमान होकर सिद्ध श्रवस्थाको प्राप्त हुए एसे भगवान पार्श्वनाथ हमारे विन्नोंके समृहको नष्ट करें ॥ १६८ ॥ पाइवैनाथका जीव पहले मरुभूति मंत्री हुआ, फिर सहस्तार स्वर्गमें देव हुआ, वहाँ से आकर विद्याधर हुआ, फिर अन्युत स्वर्गमें देव हुआ, वहाँ से आकर वस्रनामि चक्रवर्ती हुन्ना, फिर मध्यम प्रैवयक्षमं ऋहमिन्द्र हुआ, वहाँ से आकर राजाओं के गुणोंसे सुशोभित आनन्द नामका राजा हुआ, फिर आनत स्वर्गमें इन्द्र हुआ और तदनन्तर घातिया

१ मेदोहेः ल०। २-रधात् ल०। ३-शशड्नशेऽमर ल०। ४ नीति स्म ल०। ५ नतो घ०, म०, क०, । तती ख०।

## महापुराखे उत्तरपुराणम्

## आर्या

कमटः कुक्कुटसर्पः पञ्चमभूजोऽहिरभवदथ नरके । श्याघोऽघोगः सिंहो नरकी नरपोऽनु शम्बरो दिविजः ॥ १७० ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिरुक्षणमहापुराणसंग्रहे पार्श्वतीर्थंकरपुराणं नाम त्रिसप्ततितमं पर्व ॥ ७३ ॥

---:&o&:--

कर्मीके समृहको नष्ट करनेवाला भगवान् पारुर्वनाथ हुआ।। १६६।। कमठका जीव पहले कमठ था, किर कुक्कुट सर्प हुआ, किर पाँचवें नरक गया, किर अजगर हुआ, किर नरक गया, किर भील होकर नरक गया, किर सिंह होकर नरक गया और किर महीपाल राजा होकर शम्बर देव हुआ।। १७०।।

इस प्रकार त्र्यापं नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिवष्टिलक्ष्ण महापुराण संग्रहमें पाइर्वनाथ नीर्थंकरके पुराणका वर्णन करनेवाला निहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ।। ७३।।

**--:**緣o緣:--

## चतुःसप्ततितमं पर्व

ैवर्धमानो जिनः श्रीमान्नामान्वर्थं समुद्रहन् । देवान्मे बृद्धिमुद्रत्वानिकर्मविनिमंताम् ॥ ९ ॥
सरवार्थनिर्णयात्प्राप्य सन्मित्रत्वं सुबाधवाक् । पूज्यो देवागमाङ्गृत्वाञ्चाकछङ्को बभूविय ॥ २ ॥
वीरसेनो महावीरो वीरसेनेन्द्रतां गतः । वीरसेनेन्द्रवन्याधिवीरसेनेन भावितः ॥ ३ ॥
देवाछोकस्तवैवैको लोकालोकावलोकने । किमस्ति व्यस्तमप्यस्मिन्ननेनानवलोकितम् ॥ ४ ॥
रूपमेव तव बृते नाथ कोपायपोहनम् । मणेर्मलस्य वैकल्यं महतः केन कथ्यते ॥ ५ ॥
श्रातकम्य कृतीर्थानि तव तीर्थं प्रवर्तते । सम्प्रत्यपीति नुत्वानु पुराणं तत्प्रवश्यते ॥ ६ ॥
महापुराणवाराशिपारावारप्रतिष्ठया । जिनसेनानुगामित्वमस्माभिनिवैवक्षुभिः ॥ ७ ॥
अगाधोऽयं पुराणाब्धिरपारश्च मितर्भम । पदयोत्ताना सपारा च तं तितीर्षुः किलैतया ॥ ८ ॥
मितरम्तु ममैपाल्पा पुराणं महद्दित्वदम् । नावेवाम्भोनिधेरस्य प्राप्तोहं र पारमेतया ॥ ९ ॥
सा कथा यां समाकण्यं हेयांपादेयनिर्णयः । कर्णकर्याभिरन्याभिः किं कथाभिहितािंयनाम् ॥ १९ ॥
सा कथा यां समाकण्यं हेयांपादेयनिर्णयः । कर्णकर्वाभिरन्याभिः किं कथाभिहितािंयनाम् ॥ १९ ॥
सागादिदोपनिर्मुको निरपेक्षोपकारकृत् । भव्यानां दिव्यया वाचा कथकः स हि कथ्यते ॥ १२ ॥

अथानन्तर-सार्थक नामका धारण करनेवाल श्रीमान वर्धमान जिनेन्द्र, घातिया कर्मीके नाशसे प्राप्त हुई वृद्धि सुमे दें ।। १ ।। जिनके वचनोंसे सम्यक्तान उत्पन्न होता है ऐसे आप तत्त्वार्थ का निर्णय करनेसे सन्मति नामको प्राप्त हुए श्रीर देवोंके आगमनसे पूज्य होकर श्राप अकलङ्क हुए हैं ॥२॥ त्रापका नाम वीरसेन हैं, रुद्रके द्वारा स्त्राप महावीर कहलाये हैं, ऋद्विधारी मुनियोंकी सेनाकं नायक हैं। गणधरदेव श्रापंक चरण-कमलोंकी पृजा करते हैं, तथा श्रनेक सुनिराज श्रापका ध्यान करते हैं।। ३।। हे देव ! लोक और अलोकके देखनेमें आपका ही केवलज्ञानरूपी प्रकाश मुख्य गिना जाता है जिसे आपका केवलज्ञान नहीं देख सका ऐसा क्या कोई फुटकर पदार्थ भी इस संसारमें है ? ।। ४ ।। हे नाथ ! त्रापका रूप ही त्रापक कोधादिकके त्राभावको सूचित करता हैं सो ठीक ही है क्योंकि बहुमूल्य मिणयोंकी कालिमाके अभावको कौन कहता है ? भावार्थ-जिस प्रकार मणियोंकी निर्मलना स्वयं प्रकट हो जाती है उसी प्रकार आपका शान्ति भाव भी स्वयं प्रकट हो रहा है।। ५।। हे प्रभा ! अन्य अनेक कुतीर्थांका उहक्कनकर आपका तीर्थ अब भी चल रहा है इसलिए स्तुतिके अनन्तर श्रापका पुराण कहा जाता है।।६।। यह महापुराण एक महासागरके समान है इसके पार जानेके लिए कुछ कहनेकी इच्छा करनेवाले हम लोगोंको श्रीजिनसेन स्वामी-का अनुगामी होना चाहिये।। ७।। यह पुराण रूपी महासागर अगाध और अपार है तथा मेरी बुद्धि थोड़ी ऋोर पारसहित है फिर भी मैं इस बुद्धिके द्वारा इस पुराणह्पी महासागरको पार करना चाहता हूँ ।। = ।। यदापि मेरी बुद्धि छोटी है स्त्रीर यह पुराण बहुत बड़ा है तो भी जिस प्रकार छोटी-सी नावसे समुद्रके पार हो जाते हैं उसी प्रकार मैं भी इस छोटी-सी बुद्धिसे इसके पार हा जाऊँगा ॥ ६ ॥ सबसे पहले कथा त्र्यौर कथाके कहनेवाले वक्ताका वर्णन किया जाता है क्योंकि यदि ये दोनों ही निर्दोप हों तो उनसे पुराणमें कोई दोष नहीं आता है ।। १० ।। कथा वही कहलाती है कि जिसके सुननेसे हेय और उपादेयका निर्णय हो जाता है। हित चाहनेवाले पुरुषोंके कानोंको कड़वी लगनेवाली अन्य कथात्रोंसे क्या प्रयोजन है ? ।। ११ ।। कथक - कथा कहनेवाला वह कह-लाता है जो कि रागादि दोपोंसे रहित हो स्त्रीर अपने दिव्य वचनोंके द्वारा निरपेच होकर भन्य

१ ख० पुस्तकेऽयं श्ठोकोऽश्विकः 'यन्दारून् वर्धमानोऽस्तु वर्धमानशिवप्रदः । दितकर्मानेकविषैः परीपह-गणैर्यकः' ॥ २ प्राप्ताइं ज० । ३ वर्णनं ज० ।

प्तदृद्धितयमन्नेव पुराणे जिनभाषिते । नान्येषु दुष्पुराणेषु तस्माद् प्राद्यमिदं नुवैः ॥ १३ ॥ अथ जम्बृद्धमालक्ष्ये द्वीपानां मध्यविति । द्वीपे विदेहे पूर्वस्मिन् सीतासरिदुदक्तटे ॥ १४ ॥ विपये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी । मधुकाल्ये । वने तस्या नाना न्याधाधिपांऽभवत् ॥ १५ ॥ पुरूरवाः प्रियास्यासीत्कालिकाल्यानुरागिणी । अनुरूपं विधत्ते हि वेधाः सङ्गममङ्गिनाम् ॥ १६ ॥ कदाचित्कानने तस्मिन् दिग्वभागविमोहनात् । सुनिं सागरसेनाल्यं पर्यटन्तमितस्ततः ॥ १७ ॥ विलोक्य तं सृगं मत्वा हन्तुकामः स्वकान्तया । वनदेवाश्वरन्तीमे मावधीरिति वारितः ॥ १८ ॥ तदैव स प्रसक्तात्मा ससुपेत्य पुरूरवाः । प्रणम्य तद्वचः श्रुत्वा सुशान्तः श्रद्धयाहितः ॥ १९ ॥ शितलाम्भस्तटाकं वा निदाघे तृषितो जनः । संसारदुःखहेतोर्वा भीवजैनेश्वरं मतम् ॥ २० ॥ शास्ताभ्यासनशीलो वा ल्यातं गुरुकुलं महत् । मध्वादित्रितयत्यागलक्षणं व्रतमासदत् ॥ २१ ॥ र्जावितावसितो सम्यक्पालियत्वादराद् वतम् । सागरापमदिच्यायुः सौधर्मेऽनिमिषोऽभवत् ॥ २२ ॥ द्वीपेऽस्मिन्भारते देशः कोसलाख्योऽस्ति विश्रुतः । आर्यक्षेत्रस्य मध्यस्थः सौस्थित्यं सर्वदा भजन् ॥ २३ ॥ शाधाभावादरक्षात्र रक्षकेन्यो विना न सा । अदातारो न १कैनाइयात्ते तृष्ट्या ग्राहकैविना ॥ २४ ॥ काठिन्यं कुत्रयोरेव नैव चेतसि कस्यचित् । देहि पाहाति सम्प्रेषो नाथित्वेन भयेन वा ॥ २५ ॥ कलक्कक्षाणिते राज्ञि चन्त्र एव परत्र न । स्थितस्तत्त्योधनेष्वेच विनाहारात्परेषु न ॥ २६ ॥

जीवोंका उपकार करता हो ॥ १२ ॥ ये दोनों ही ऋर्थान् कथा और कथक, जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहें हुए इसी महापुराणमें हैं अन्य मिथ्या पुराणोंमें नहीं हैं इसलिए विद्वानोंके द्वारा यही पुराण महण करनेके योग्य हैं ॥ १३ ॥

अथानन्तर—सब द्वीपोंके मध्यमें रहनेवाले इस जम्बृद्वीपके पूर्व विदेह तेत्रमें सीता तद्कि उत्तर किनारेपर पुष्कलावती नामका देश है उमकी पुण्डरीकिणी नगरीमें एक मधु नामका वन है। उसमें पुरूरवा नामका एक भीलोंका राजा रहता था। उसकी कालिका नामकी अनुराग करनेवाली स्त्री थीं सो ठीक ही है क्योंकि विधाना प्राणियोंका अनुकूल ही समागम करता है।। १४-१६।। किसी एक दिन दिग्नम हो जानेके कारण सागरमेन नामके मुनिराज उस वनमें इधर-उधर भ्रमण कर रहे थे। उन्हें देख, पुरूरवा भील मृग समभकर उन्हें मारनेके लिए उदात हुआ परन्तु उसकी स्त्रीने यह कहकर मना कर दिया कि 'ये बनके देवता घूम रहे हैं इन्हें मन माराग।।१७-१८।। वह पुरूरवा भील उसी समय प्रसन्नचित्त होकर उन मुनिराजके पाम गया और श्रद्धाके साथ नमस्कारकर तथा उनके बचन मुनकर शान्त हो गया।। १६।। जिस प्रकार प्रीष्मऋनुमें प्यासा मनुष्य शीतल जलसे भरे हुए तालावको पाकर शान्त होता है अथवा जिस प्रकार संसार-दुश्वके कारणोंसे डरनेवाला जीव, जिनेन्द्र भगवान्का मन पाकर शान्त होता है अथवा जिस प्रकार साम्त्रा शास्त्रभ्यास करनेवाला विद्यार्थी किसी बड़े प्रसिद्ध गुरुकुलको पाकर शान्त होता है उसी प्रकार वह भील भी सागरमेन मुनिराजको पाकर शान्त हुन्ना था। उसने उक्त मुनिराजसे मधु आदि तीन प्रकारके त्यागका वत प्रहण किया और जीवन पर्यन्त उसका बड़े आदरसे अन्दी तरह पालन किया। आयु समाप्त होनेपर वह सीधमें स्वर्गमें एक सागरकी उत्तम अ।युको धारण करनेवाला देव हुन्ना।। २०-२२।।

इसी जम्बूद्वीपके भरत-चेत्र सम्बन्धी आर्यक्षेत्रके मध्यभागमें मिथत तथा सदा अच्छी स्थितिको धारण करनेवाला एक कोसल नामका प्रसिद्ध देश है।। २३।। उस देशमें कभी किसीको वाधा नहीं होती थी इसलिए अरक्षा थी परन्तु वह अरचा रक्षकोंके अभावसे नहीं थी। इसी तरह वहाँपर कोई दातार नहीं थे, दातारोंका अभाव छपणतासे नहीं था परन्तु संतुष्ट रहनेके कारण कोई लेनेवाल नहीं थे इसलिए था।। २४।। वहाँ कठारता कियोंके स्तनोंमें ही थी, वहाँ रहनेवाल किसी मनुष्यके चित्तमें कठारता-क्रूरता नहीं थी। इसी तरह सुमे कुछ देखों, यह शब्द माँगनेके लिए नहीं निकलता था। और हमारी रक्षा करो यह शब्द भयसे निकलता था। देश।। इसी प्रकार कलक्क

१ मधुकाख्यवने स०। २ विश्वतिः ग०। ३ कानाशस्य भावः कैनाश्यं तस्मात् कार्पण्यात्।

पीडा तिलातसीक्षूणां नान्यप्राणिषु केषुचित्। नान्यत्र शिरसच्छेदः प्रवृद्धेक्वेव शालिषु ॥ २० ॥ बन्धो मोक्षश्च राद्धान्ते श्रृयते नापराधिषु । विना विमुक्तरागेम्यो नान्यत्रेन्द्वियनिग्रहः ॥ २० ॥ जाड्यं जलेषु नान्येषु "सूच्यादिष्वेव तीक्षणता । नान्यत्र कुञ्जिकास्वेव कृत्ये नान्यत्र वकता ॥ २० ॥ नाविदग्धास्त्र गोपाला न खीबालाश्च अभालुकाः । चटा न वामनाश्चोक्ताश्चण्डालाश्च न दुश्चराः ॥ ३० ॥ नाविश्वशालिका भूमिर्न क्षमाम्द्रदचन्दनः । भनानम्भोजं जलस्यानं नैवास्वादुफलं वनम् ॥ ३९ ॥ मध्ये तस्य विनीतास्या हृदयग्नाहिणी पुरी । जनानां सा विनीतेव रमणी सन्युखप्रदा ॥ ३२ ॥ प्रकाशिवतुमात्मीयं पुरनिर्माणकौशलम् । भक्तञ्च तीर्थकुत्स्वादी सा शक्रणेव निर्मिता ॥ ३३ ॥ मुनेधीविनयेनैव स्वामिनैव पताकिनी । काञ्चीव मणिना मध्ये सा सालेन व्यभासन् ॥ ३४ ॥ भूपणायेव सालोऽस्याः खातिकापरिवेष्टिनः । शकः कर्ता पतिश्वकी यदि कौतन्कुर्त भयम् ॥ ३५ ॥ भूपणायेव सालोऽस्याः खातिकापरिवेष्टिनः । शकः कर्ता पतिश्वकी यदि कौतन्कुर्त भयम् ॥ ३५ ॥ वर्तते जिनपुजास्या दिनं प्रति गृहे गृहे । सर्वमङ्गलकार्याणां तत्पूर्वत्वाद् गृहेशिनाम् ॥ ३६ ॥ विद्याभ्यासाद्विना बाल्यं विना भोगेन यौवनम् । वार्थव्यं न विना धर्माद्विनान्नोऽपि समाधिना ॥३०॥ नाववोधः क्रियाशून्यो न किया फलवजिता । अभुक्तं न फलं भोगो नार्थधर्मद्वयच्युतः ॥ ३८ ॥ प्रधानप्रकृतिः प्रायः स्वामित्वेनैव साधिका । जनेभ्यस्तिश्वासिभ्यो न भूपादिपरिच्छदैः ॥ ३९ ॥

खोर क्षीणता ये दो शब्द चन्द्रमाके वाचक राजामें ही पाये जाते थे अन्य किसी राजामें नहीं पाये जाते थे। निराहार रहना तपस्वियों ही था अन्यमें नहीं।। २६।। पीड़ा अर्थात् पेला जाना तिल अलसी तथा ईखमें ही था अन्य किसी प्राणीमें पीड़ा अर्थात् कप्र नहीं था। शिरका काटना बढ़ी हुई धानके पौथों में ही था किसी दूसरेमें नहीं। वन्ध और माक्षकी चर्चा आगममें ही सुनाई देती थी किसी अपराधीमें नहीं। इन्द्रियांका निष्मह विरागी लोगों में ही था किन्हीं दूसरे लोगों में नहीं। जड़ता जलमें ही थी किन्हीं अन्य मनुष्यों जड़ता नमूर्वता नहीं थी, तीदणता सुई आदिमें ही थी वहांके मनुष्यों अवता नहीं थी, वक्रता तालियों में ही थी किसी अन्य कार्यमें छुटिलता—मायाचारिता नहीं थी। वहांके गोपाल भी अचतुर नहीं थे, खियाँ तथा बालक भी डरपोंक नहीं थे, बौने भी धूर्त नहीं थे, चाण्डाल भी दुराचारी नहीं थे।। वहां ऐसी कोई भूमि नहीं थी जो कि ईखों से सुशोभित नहीं हो, ऐसा कोई पर्वत नहीं था जिसमें कमल न हों और ऐसा कोई वन नहीं था जिसमें मीठे फल न हों।। २७-३१।।

उस देशके मध्यभागमें हृद्यको प्रहण करनेवाली विनीता (अयोध्या) नामकी नगरी थी जो कि विनीत स्त्रीके समान मनुष्योंको उत्तम सुख प्रदान करती थी ॥ ३२ ॥ वह नगरी अपनी नगर-रचनाकी कुशलता दिखानेके लिए अथवा तीर्थकरोंमं अपनी भक्ति प्रदर्शित करनेके लिए इन्द्रने ही सबसे पहले बनाई थी ॥ ३३ ॥ जिस प्रकार विनयसे मुनिकी बुद्धि सुशोभित होती हैं, स्वामीसे सेना शांभायमान होती हैं और मणिसे मेखला मुशोभित होती हैं, उसी प्रकार मध्यभागमें वने हुए परकोटसे वह नगरी सुशोभित थी ॥ ३४ ॥ खाईसे विरा हुआ इस नगरीका कोट, केवल इसकी शोभाके लिए ही था क्योंकि इसका बनानेवाला इन्द्र था और स्वामी चक्रवर्ती था फिर भला इसे भय किससे हो सकता था ? ॥ ३५ ॥ वहाँ पर प्रतिदिन घर-घरमें जिनकी पूजा होती थी क्योंकि मुहस्थोंके सब माझलिक कार्य जिन-पूजापूर्वक ही होते थे ॥ ३६ ॥ वहाँपर विना विद्याभ्यासके बालक-अवस्था व्यतीत नहीं होती थी, विना भोगोंके योवन व्यतीत नहीं होता था, बिना धर्मके बुढ़ापा व्यतीत नहीं होता था और विना समाधिके मरण नहीं होता था ॥ ३० ॥ वहाँपर किसीका भी ज्ञान कियारहित नहीं था, किया फलरहित नहीं थी, फल बिना उपभोगके नहीं था और भोग अर्थ तथा धर्म दोनोंसे रहित नहीं था ॥ ३० ॥ यदि वहाँके रहनेवाले लोगोंसे मन्त्री आदि प्रधान प्रकृतिका प्रयक्करण होता था तो केवल स्वामित्वसे ही होता था आभूषणादि उप-

१ विष्रहः ल०।२ शुण्ठ्यादिष्वेव इति कचित्। सुंठादिष्वेच ल०।३ मीरुकाः ल०।४ तृतीयचतुर्थ पादौ ल०पुस्तके चुटितौ। ५ ह्यभासत ल०।

सुरास्तत्र समागस्य स्वर्गायातैर्नरोत्तमैः । स्वर्गसम्भूतसौहार्य् रमन्ते सन्ततं सुदा ॥ ४० ॥
सुराः केऽत्र नराः के वा सर्वे रूपादिभिः समाः । इत्यामताः खगाधीशाः मामुझन्ते विवेचने ॥ ४१ ॥
तत्र पण्यक्षियो वीक्ष्य बाढं सुरकुमारकाः । विस्मयन्ते न रज्यन्ते तामिर्जातिविशेषतः ॥ ४२ ॥
करणानाममीष्टा ये विषयास्तत्र ते ततः । न नाकेऽपि यतस्तत्र वनाकिपूज्यसमुद्भवः ॥ ४३ ॥
अकृत्रिमाणि निर्जेतुं विमानानि स्वकौशलात् । सुरैः कृतगृहाण्यत्र चेत्कान्या तेषु वर्णना ॥ ४४ ॥
अभृवास्याः पतिः पंक्तेः स्वर्गस्येवामरेश्वरः । भरताख्यः पुरोहस्नुरिक्ष्वाकुकुलवर्धनः ॥ ४५ ॥
अकम्पनाद्या भूपाला निममुख्याक्ष खेचराः । मागधाद्याक्ष देवेशास्त्यक्तमानाः समुत्सुकाः ॥ ४६ ॥
यस्याक्तां मालतीमालामिव स्वानन्त्रमौलयः । भूषाधिकेयमस्माकमिति सन्धारयन्ति ते ॥ ४० ॥
सन्कर्मभावितैर्मावैः क्षायोपशमिकेश्व सः । भन्यभावविशेषाः श्रेष्ठकाद्यामिषदितः ॥ ४८ ॥
आदितीर्थकृतो ज्येष्ठपुत्रो राजसु पोढशः । ज्यायांश्वकी मुहूर्तेन मुक्तोऽयं कैन्तुलां बजेत् ॥ ४९ ॥
तस्यानन्तमितर्देवी प्रख्यातिरिव देहिनी । विमुच्य कमलावासं रेजे४ श्रीरिव चागता ॥ ५० ॥
प्रज्ञाविक्रमयोर्णक्षमीविशेषो वा पुरुरवाः । मरुद्भृतस्तयोरासीन्मर्राचिः स्नुरम्रणोः ॥ ५१ ॥
स्विपतामहसन्त्यागे स्वयञ्च गुरुभक्तिः । राजिभः सह कच्छाद्येः परित्यक्तपरिग्रहः ॥ ५२ ॥
चिरं सोदवा तपः छेशं श्रुच्छीतादिपरीयहान् । दीर्घसंसारवासित्वात्पश्चात्सोदुमशकुवन् ॥ ५३ ॥

करणोंसे नहीं होता था।। ३६।। वहाँ के उत्तम मनुष्य स्वर्गमे आकर उत्पन्न होते थे इसिलए स्वर्गमे हुई मित्रताके कारण बहुतसे देव स्वर्गसे ऋाकर बड़ी प्रसन्नतासे उनके साथ क्रीड़ा करते थे।। ४०।। इनमें देव कौन हैं ? ऋौर मनुष्य कौन हैं ? क्योंकि रूप ऋ।दिसे सभी समान हैं इस प्रकार आयं हर विद्याधरोंके राजा उनको अलग-त्रलग पहिचाननेमें मोहित हो जाते थे ।। ४१ ।। वहाँकी वश्यात्रोंको देखकर देवकुमार बहुत ही आश्चर्य करते थे परन्तु जाति भिन्न होनेक कारण उनके साथ कीड़ा नहीं करते थे।। ४२।। इन्द्रियोंको अच्छे लगनेवाले जो विषय वहाँ थे वे विषय चूर्कि स्वर्गमें भी नहीं थे इसलिए देवताओं के द्वारा पूज्य तीर्थंकर भगवानका जन्म वहीं होता था।। ४३।। देवोंने ऋपने कोशलसे जो घर वहां बनाये थे वे ऋकृत्रिम विमानोंको जीतनेके लिए ही बनाये थे, इससे बढ़कर उनका ख्रोर क्या वर्णन हो सकता है? ॥ ४४ ॥ जिस प्रकार स्वर्गकी पंक्तिका स्वामी इन्द्र होता है उसी प्रकार उस नगरीका स्वामी भरत था जो कि इच्वाकुवंशको बढ़ानेवाला था श्रीर भगवान् वृषभदेवका पुत्र था ॥ ४५ ॥ श्रकम्पन श्रादि राजा, निम श्रादि विद्याधर श्रीर मागध श्रादि देव अपना अभिमान छोड़कर और उक्किएठन होकर अपना मस्तक भुकात हुए मालतीकी मालाके समान जिसकी श्राज्ञाको 'यह हमारा सबसे श्रधिक आभूषण है' यह विचारकर धारण करते थे।। ४६-४७।। अपने सत्कर्मांकी भावनासे तथा कर्मांके चयापशमसे उत्पन्न होनेवाले भावांसे त्रौर भन्यत्व भावकी विशेषतासे वह श्रेष्ठ पुरुषोंकी त्रान्तिम सीमाको प्राप्त था व्यर्थात् सबसे श्रिधिक श्रेष्ठ माना जाता था।। ४८।। वह भरत भगवान् त्रादिनाथका जेष्ठ पुत्र था, सालहवाँ मनु था, प्रथम चक्रवर्ती था और एक मुहूर्तमें ही मुक्त हो गया था (केवल ज्ञानी हो गया था) इसलिए वह किनके साथ सादृश्यको प्राप्त हो सकता था ? ऋथीन किसीके साथ नहीं, वह सर्वथा श्रनुपम था।। ४६।। उसकी श्रनन्तमित नामकी वह देवी थी जो कि ऐसी सुशोभित होती थी मानो शरीरघारिणी कीर्ति हो अथवा कमल रूपी निवासस्थानको छोड़कर आई हुई मानो लदमी ही हो ।। ५० ।। जिसप्रकार बुद्धि श्र्योर पराक्रमसे विशेष लक्ष्मी उत्पन्न होती है प्रकार उन दोनोंके पुरूरवा भीलका जीव देव, मरीचि नामका उपेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुन्ना दीक्षाके समय स्वयं ॥ ५१ ॥ अपने बाबा भगवान **वृपभदे** वकी प्रेरित होकर मरीचिने कच्छ श्रादि राजाश्रोंके साथ सब परिप्रहका त्यागकर दीक्षा धारण कर ली थी। उसने बहुत समय तक तो तपश्चरणका क्रोश सहा झौर चुधा शीत

१ ऋमीष्टा ल०। २ नाकिपूजा ल०। ३ घोडश ल०। ४ विरेजे ओरियागता इत्यपि कवित्।

स्वयं गृहीतुमारब्धः फलं प्रावरणादिकम् । दृष्टा तं देवता नायं क्रमो नैर्प्रभ्यधारिणाम् ॥ ५४ ॥ गृहाण वेषमन्यं त्वं यथेष्टमिति चाबुवन् । श्रुत्वा तद्वचनं सोऽपि गाहिमध्यात्वचोदितः ॥ ५५ ॥ एरिष्राजकदीक्षायाः प्राथम्यं प्रत्यपद्यतः । दीर्घाजवक्षवानां तत्कमं हुमांगदेशनम् ॥ ५६ ॥ तच्छास्वचुक्कुताप्यस्य स्वयमेव किलाजिन । सतामिवासतां च स्याद्वोधः स्वविषये स्वयम् ॥ ५७ ॥ श्रुत्वापि तीर्थकृहाचं सद्धमं नामहीदसौ । पुरुर्यथात्मनैवात्र सर्वसङ्गविमोचनात् ॥ ५८ ॥ भ्रुवनत्रयसंक्षोभ कारिसामध्यमासवान् । मदुपज्ञं तथा लोकं व्यवस्थाप्य मतान्तरम् ॥ ५९ ॥ भ्रुवनत्रयसंक्षोभ कारिसामध्यमासवान् । मदुपज्ञं तथा लोकं व्यवस्थाप्य मतान्तरम् ॥ ५९ ॥ भ्रुद्वत्रविद्यात्पापी न व्यरंसीच्च दुर्मतात् । प्रतीक्षां प्राप्तुमिच्छामि तन्मेऽवत्रयं भविष्यति ॥ ६० ॥ द्वित्र मानोद्यात्पापी न व्यरंसीच्च दुर्मतात् । तमेव वेषमादाय तस्थिवान् दोपदृष्वतः ॥ ६९ ॥ त्रिद्रण्डधारकोऽप्येष सदण्डपरिवर्जितः । प्राप्ता कुराजवदण्डान् बहुत्रत्नमभादिषु ॥ ६२ ॥ सम्यग्जानिवहीनत्वात्सकमण्डलुरप्यसौ । अशोचवृत्तिरेवासीज्ञलेः किं द्विद्यातमनः ॥ ६४ ॥ महेन्द्रजालकानीतचन्द्राकांम्भोधिसिक्षभम् । तत्वाभासिमदं तत्त्वमिति सन्दर्यमातमान ॥ ६५ ॥ महेन्द्रजालकानीतचन्द्राकांम्भोधिसिक्षभम् । तत्वाभासिमदं तत्त्वमिति सन्दर्यमातमान ॥ ६५ ॥ कपिलादिस्वित्राच्याणां यथार्थं प्रतिपादयन् । सृजुर्भरतराजस्य धरित्र्यां चिरमभमन् ॥ ६६ ॥ स जीवितान्ते सम्भृय बह्यकल्पंऽमृतादानः । दशावध्यप्रसुवस्य सुवं ततः ॥ ६७ ॥

त्र्यादि परीपह भी सहे परन्तु संसार-वासकी दीर्घताके कारण पीछे चलकर वह उन्हें सहन करनेके लिए असमर्थ हो गया इसलिए स्वयं ही फल तथा वस्त्रादि महण करनेके लिए उद्यत हुआ। यह देख वन-देवतात्रोंने कहा कि निर्मन्थ वेप धारण करनेवाले मुनियोंका यह क्रम नहीं है। यदि तुम्हें ऐसी ही प्रवृत्ति करना है तो इच्छानुमार दूसरा वेप प्रहण कर लो । वन-देवताओंके उक्त बचन सुनकर प्रवल मिथ्यात्वसे प्रेरित हुए मरीचिने भी सबसे पहले परिव्राजककी दीक्षा धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि जिनका संसार दीर्घ होता है उनके लिए वह मिथ्यात्व कर्म मिथ्यामार्ग ही दिखलाता है।। ४२-५६।। उस समय उसे परिवाजकोंके शास्त्रका ज्ञान भी स्वयं ही प्रकट हो गया था मां ठीक ही है क्योंकि सजनोंके समान दुर्जनोंको भी अपने विषयका ज्ञान स्वयं हो जाता है ॥ ५७ ॥ उसने तीर्थंकर भगवान्की दिव्यध्वनि सुनकर भी समीचीन धर्म प्रहण नहीं किया था। वह सोचना रहता था कि जिस प्रकार भगवान् वृपभदेवने अपने आप समस्त परिप्रहोंका त्याग कर तीनों लोकोंमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाली सामर्थ्य प्राप्त की है उसी प्रकार मैं भी संसारमें अपने द्वारा चलाये हुए दूसरे मतकी व्यवस्था कहँगा और उसके निमित्तासे होनेवाले वड़े भारी प्रभावके कारण इन्द्रकी प्रतीचा प्राप्त करूँगा —इन्द्र द्वारा की हुई पूजा प्राप्त करूँगा । मैं इच्छा करता हूं कि मेरे यह सब अवश्य होगा ॥ ५५-६० ॥ इस प्रकार मानकर्मके उदयसे वह पापी खोटे मतसे विरत नहीं हुआ श्रीर श्रमेक दोषोंसे दृषित होनेपर भी वहीं वेप धारण कर रहने लगा।। ६१।। यदापि वह तीन दण्ड रखता था परतु समीचीन दण्डसे रहित था अर्थान् इन्द्रिय दमन रूपी समीचीन दण्ड उसके पास नहीं था। जिस प्रकार खोटा राजा अनेक प्रकारके दण्डोंको, सजाश्रोंको पाता है उसी प्रकार वह भी रत्नप्रभा आदि पृथित्रियोंमें अनेक प्रकारके दण्डोंको पानेवाला था।। ६२।। वह सम्यग्ज्ञानसे रहित था अतः कमण्डलु सहित होनेपर भी शौच जानेके बाद शुद्धि नहीं करना था और कहना था कि क्या जलसे ऋात्माकी शुद्धि होती है।।६३॥ वह यद्यपि प्रातःकाल शीतल जलसे स्नान करता था और कन्दमूल तथा फलोंका भोजन करना था फिर भी परिमह्का त्याग वतलाकर अपनी प्रसिद्धि करताथा, लोगोंमें इस बातकी घोषणा करना था कि मैं परिप्रहका त्यागी हूं ॥६४॥ जिस प्रकार इन्द्रजालियांके द्वारा लाये हुए सूर्य चन्द्रमा तथा समुद्र अवास्तिविक होते हैं—आभास मात्र होते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा देखे हुए तत्त्र अवास्तिविक थे-तत्त्वाभास थे।। ६५।। इस प्रकार कपिल आदि अपने शिष्योंके लिए अपने कल्पित तत्त्वका उपदेश देता हुआ। सम्राट् भरतका पुत्र मरीचि चिरकाल तक इस पृथिबीपर भ्रमण करता रहा।। ६६।। अ।युके अन्तमें मरकर वह ब्रह्म स्वर्गमें दश सागरकी

१ दर्शनम् म०, ग०, घ०। २ करि-ता०।

प्रच्युत्यागस्य साकेते कपिस्त्रवाद्याणप्रभोः । काल्याश्च तनयो जज्ञे जटिलो नाम वेदवित् ॥ ६८ ॥ परिव्राजकमार्गस्थस्तन्मार्गं सम्प्रकाशयन् । पूर्ववस्युचिरं मृत्वा सौधर्मेऽभूत्युरः पुनः ॥ ६९ ॥ द्विसमुद्रोपमं कालं तत्र भुक्स्वोचितं सुखम् । प्रान्ते ततः समागत्य भरतेऽस्मिन्पुरोत्तमे ॥ ७० ॥ स्थृणागाराभिधानेऽभूद्वारद्वाजद्विजस्य सः । तनुजः दुष्पदत्तायां पुष्यमित्राह्वयः पुनः ॥ ७१ ॥ स्वीकृत्य प्राक्तनं वेषं प्रकृत्यादिप्ररूपितम् । पञ्चविज्ञतिदुस्तन्त्वं मूढानां मतिमानयत् ॥ ७२ ॥ निष्कपायतया बद्ध्वा देवायुरभवत्सुरः । सीधर्मकल्पे तत्सीख्यमेकवार्ध्युपमायुषा ॥ ७३ ॥ भुक्त्वा ततः समागत्य भरते १ सृतिकाह्मये । पुरेऽग्निभृतेगौतस्यामभृदग्निसहः सुतः ॥ ७४ ॥ परिवाजकर्राक्षायां नीत्वा कालं सपूर्ववत् । सनत्कुमारकल्पेऽल्पं देवभूयं प्रपक्षवान् ॥ ७५ ॥ सप्ताव्ध्युपमितायुष्को भुक्त्वा तन्नामरं सुखम् । आयुषोऽन्ते ततश्च्युत्वा विषयेऽस्मिन् पुरेऽभवत ॥७६॥ मन्दिराख्येऽप्रिमित्राख्यो गौतमस्य तन्द्भवः। रैकौशिक्यां दुःश्रुतेः पारं गत्वागत्य पुरातनीम् ॥ ७७ ॥ दीक्षां माहेन्द्रमभ्येत्य ततश्च्युत्वा पुरातने । मन्दिराख्यपुरे शालङ्कायनस्य सुतोऽभवत् ॥ ७८ ॥ मन्दिरायां जगत्ल्यातो भारद्वाजसमाह्नयः । त्रिदण्डमण्डितां दीक्षामक्षूणां च समाचरन् ॥ ७९ ॥ सप्ताब्ध्युपिमतायुः सन् कल्पे माहेन्द्रनामनि । भूत्वा ततांऽवनीर्यात्र दुर्मार्गप्रकटीकृतेः ॥ ८० ॥ फलेनाघोगतीः सर्वाः प्रविश्य गुरुदुःखभाक् । त्रसंस्थावरवर्गेषु सङ्ख्यातीतसमाश्चिरम् ॥ ८१ ॥ परिश्रम्य परिश्रान्तस्तद्न्ते मगधाह्वये । देशे राजगृहे जातः सुतोऽस्मिन्वेदवेदिनः ॥ ८२ ॥ शाण्डिलाख्यस्य <sup>३</sup>मुख्यस्य पारशर्यां स्वसम्ज्ञया । स्थावरो वेद्वेदाङ्गपारगः पापभाजनम् ॥ ८३ ॥ मतिः श्रुतं तपः शान्तिः समाधिस्तत्त्ववीक्षणम् । सर्वं सम्यक्वशून्यस्व मरीचेरिव निष्फलम् ॥ ८४ ॥

आयुवाला देव हुन्ना। वहाँ से च्युत हुन्ना और अयोध्या नगरीमें कपिल नामक ब्राह्मणकी काली नामकी स्त्रीसे वेदोंको जाननेवाला जटिल नामका पुत्र हुआ ।। ६०-६= ।। परिव्राजकके मनमें स्थित होकर उसने पहलेकी तरह चिरकाल तक उसीके मार्गका उपदेश दिया और मरकर सौधर्म स्वर्गमें देव हुन्ना। दो सागर तक वहाँ के सुख भोगकर त्र्रायुके त्रान्तमें वह वहाँ से च्युत हुन्ना और इसी भरत चेत्रके स्थूणागार नामक श्रेष्ठ नगरमें भारद्वाज नामक ब्राह्मणकी पुष्पदत्ता स्त्रीसे पुष्यमित्र नामका पुत्र उत्पन्न हुन्ना ॥ ६६-७१ ॥ उसने वड़ी पहला पारिव्राजकका वेप धारणकर प्रकृति आदिके द्वारा निरूपित पत्नीस मिध्यातत्त्व मूर्ख मनुष्योंकी बुद्धिमें प्राप्त कराये अर्थात् मूर्ख मनुष्योंकी पत्नीस तत्त्वोंका उपदेश दिया। यह सब होनेपर भी उसकी कपाय मन्द थी अतः देवायुका वन्धकर मौधर्म स्वर्गमें एक सागरकी आयुवाला देव हुआ।। ७२-७३।। वहाँ के सुख भोगकर वहाँ से आया और इसी भरत क्षेत्रके सृतिका नामक गाँवमें अग्निभृति नामक ब्राह्मणकी गौतमी नामकी स्त्रीसे अग्निसह नामका पुत्र उत्पन्न हुन्ना ॥ ७४ ॥ वहाँ भी उसने परिव्राजककी दीचा लेकर पहलेके समान ही श्रपनी त्राय बिताई त्रीर त्रायके त्रन्तमें मरकर देवपदको प्राप्त हुआ। वहाँ सात सागर प्रमाण उसकी आयु थी। देवोंक मुख भोगकर आयुके अन्तमें वह वहाँ से च्युत हुआ और इसी भरतवेत्रके मंदिर नामक गाँवमें गौतम ब्राह्मणकी कौशिकी नामकी ब्राह्मणीसे अग्निमित्र नामका पुत्र हुआ। बहाँपर भी उसने वही पुरानी परिवाजककी दक्षि। धारणकर मिथ्याशास्त्रोंका पूर्णज्ञान प्राप्त किया। अबकी बार वह माहेन्द्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर वहाँ से च्युत होकर उसी मंदिर नामक नगरमें शालङ्कायन ब्राह्मणकी मंदिरा नामकी स्त्रीसे भारद्वाज नामका जगत्प्रसिद्ध पुत्र हुआ ऋौर वहाँ उसने त्रिदण्डसे सुशोभित श्रखण्ड दीस्राका त्र्याचरण किया। तदनन्तर वह माहेट्र स्वर्गमें सात सागरकी त्र्यायु वाला देव हुआ। फिर वहाँसे च्युत होकर बुमार्गके प्रकट करनेके फलस्वरूप समस्त अधोगतियोंमें जन्म लेकर उसने भारी दुःख भोगे । इस प्रकार त्रस स्थावर योनियोंमें ऋसंख्यात वर्ष तक परिश्रमण करता हुआ वहुत ही श्रान्त हो गया—स्वद खिन्न हो गया। तदनन्तर ऋायुका ऋन्त होनेपर मगधदेशके इसी राजगृह नगरमें वेदेंकि जानने वाले शाण्डिस्य नामक ब्राह्मणकी पारशरी नामकी स्त्रीसे स्थावर नामका पुत्र हुन्या । वह वेद वदाङ्गका पारगामी था, साथ ही ऋनेक पापोंका पात्र भी था।। ७५-५३।। वह सम्यग्दर्शनसे शृन्य

१ श्रेतिकाइये इत्यपि कवित्। २ कौशाम्ब्यां ल०। ३ विप्रस्य घ०। मुखे भवो मुख्यो विप्रस्तस्य ।

परिवाजकदीक्षायामासिकं पुनराद्धत् । ससाब्ध्युपमितायुष्को माहेन्द्रे समभून्मरुत् ॥ ८५ ॥ ततोऽवतीर्यं देशेऽस्मिन् मगधास्य पुरातमे । जातो राजगृहे विश्वभूतिनाममहीपतेः ॥ ८६ ॥ जैन्याव तनयो विश्वनन्दी विख्यातपौरुषः । विश्वभूतिमहीभर्तुरजुजातो महोद्यः ॥ ८७ ॥ विश्वाखभूतिरेतस्य लक्ष्मणायामभूद्विधीः । पुत्रो विश्वाखनन्दाख्यस्ते सर्वे सुखमास्थिताः ॥ ८८ ॥ अन्येषुः शरद्धस्य विभंशं वीक्ष्य ग्रुप्थाः । निविण्णो विश्वभूत्याख्यः स्वराज्यमनुजन्मित ॥ ८९ ॥ विश्वाय यौवराज्यक्र स्वसूनौ महद्रप्रणीः । सात्त्विक्षिश्वरतेः सार्वे राजभिर्जातस्पताम् ॥ ९० ॥ श्रीधराख्यगुरोः पार्श्वे समादाय समत्वभाक् । बाह्यमाभ्यन्तरक्षोप्रमकरोत्स तपश्चिरम् ॥ ९२ ॥ अधान्यदा कुमारोऽसौ विश्वनन्दी मनोहरे । निजोद्याने समे स्वाभिर्देविभिः क्रीड्या स्थितः ॥ ९२ ॥ विश्वाखनन्दस्तं हृष्ट्वा तदुद्यानं मनोहरम् । स्वीकर्तु मितमादाय गत्वा स्विपतृसिक्षिष्म् ॥ ९३ ॥ मह्यं मनोहरोद्यानं दीयतां भवतान्यथा । कुर्या देशपरित्यागमहमित्यभ्यधादसौ ॥ ९४ ॥ सत्सु सत्स्विप भोगेषु विरुद्धविपयप्रयः । भवेजाविभवे भूयो भविष्यद्दुःखभारप्रत् ॥ ९५ ॥ श्रुत्वा तद्वचनं चित्रे निधाय खेहनिर्भरः । कियरात्रे ददामीति सन्तोष्य तनुजं निजम् ॥ ९६ ॥ कृत्वा तद्वचनं चित्रे निधाय खेहनिर्भरः । गृद्धातामहमाक्रम्य प्रत्यन्तप्रतिभूतः ॥ ९७ ॥ कृत्वा तज्ञनितक्षोभप्रशाति गणितैदिनैः । प्रत्येष्यामीति सोऽवाचच्यस्था तत्प्रत्युवाच तम् ॥ ९८ ॥ पृत्रपाद त्वपात्रेव निश्चिन्तमुपविश्वयताम् । गत्वाहमेव तं प्रेषं करोमीति सुतोत्ताः ॥ ९९ ॥

था अतः उसका मितिज्ञान, श्रुतज्ञान, तप, शान्ति, समाधि और तत्त्वावलोकन—सभी कुछ मरीचिकं समान निष्कल था।। ५४।। उसने फिर भी परिव्राजक मतकी दीन्नामें आसक्ति धारण की और मरकर माहेन्द्र स्वर्गमें सात सागरकी आयुवाला देव हुआ।। ५५।। वहांसे च्युत होकर वह इसी मगध देशके राजगृह नामक उत्तम नगरमें विश्वभूति राजाकी जैनी नामकी स्त्रीसे प्रसिद्ध पराक्रमका धारी विश्वनन्दी नामका पुत्र हुआ।। इसी राजा विश्वभूतिका विशाखमूति नामका एक छोटा भाई था जो कि बहुत ही वैभवशाली था। उसकी लद्दमणा नामकी स्त्रीसे विशाखनन्द नामका मूर्व्य पुत्र उत्पन्न हुआ था। ये सब लोग मुखसे निवास करते थे।। ६६-६६॥

किसी दूसरे दिन शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाला राजा विश्वभूति, शरद्ऋतुके मेघका नाश देखकर थिरक्त हो गया। महापुरुपोंमें आगे रहनेवाले उस राजाने अपना राज्य तो छोटे भाईके लिए दिया और युवराज पद अपने पुत्रके लिए प्रदान किया। तदनन्तर उसने सात्त्विक वृत्तिको धारण करनेवाले तीन सो राजाओं के साथ श्रीधर नामक गुरुके समीप दिगम्बर दीन्ना धारण कर ली और समजा भावसे युक्त हो चिरकाल तक बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारके कठिन तप किये।। ८६-६४।।

तदनन्तर किसी दिन विश्वनर्न्दा कुमार अपने मनोहर नामके उद्यानमें अपनी क्षियोंके साथ क्रीड़ा कर रहा था। उसे देख, विशाखनन्द उस मनोहर नामक उद्यानको अपने आधीन करनेकी इच्छासे पिताके पास जाकर कहने लगा कि मनोहर नामका उद्यान मेरे लिए दिया जाय अन्यथा में देश परित्याग कर दूंगा—आपका राज्य छोड़कर अन्यत्र चला जाऊंगा। आचार्य कहते हैं कि जो उत्तम भोगोंके रहते हुए भी विरुद्ध विषयोंमें प्रेम करता हैं वह आगामीभवमें होने-वाले दु:खोंका भार ही धारण करता हैं।। ६२-६५।। पुत्रके वचन सुनकर तथा हृदयमें धारणकर स्नेहसे भरे हुए पिताने कहा कि 'वह वन किननी-सी वस्तु है, मैं तुमे अभी देता हूँ' इस प्रकार अपने पुत्रको सन्तुष्टकर उसने विश्वनन्दीको बुलाया और कहा कि 'इस समय यह राज्यका भार तुम प्रहण करो, मैं समीपवर्ती विरुद्ध राजाओंपर आक्रमणकर उनके द्वारा किये हुए जोभको शान्तकर कुछ ही दिनोंमें वापिस आ जाऊंगा'। राजाके वचन सुनकर श्रेष्ठपुत्र विश्वनन्दीने उत्तर दिया कि 'हे पूज्यपाद! आप यहीं निश्चिन्त होकर रहिये, मैं ही जाकर उन राजाओंको दास

१ विगता घीर्यस्य सः । २ कियत् ते प्रददामीति ल॰।

राज्यमस्वैव मे खेहाब् भान्नाऽदायीत्यतर्कयन् । वनार्यमितसन्धित्युरभूतं धिग्दुरान्नायम् ॥ १०० ॥ वतः स्वानुमते तस्मिन् स्ववंहन समं रिपून् । निर्जेतं विहितोद्योगं गते विक्रमनाकिनि ॥ १०१ ॥ वनं विशाखनन्दाय खेहादन्यायकांक्षिणे । विशाखभूतिरुष्ठरूप्य क्रमं गतमतिर्देशे ॥ १०२ ॥ विश्वनन्दी तदाकण्यं सद्यः क्रोधाग्निदीपितः । पश्य मामतिसन्धाय प्रत्यन्तनृपतीन्प्रति ॥ १०१ ॥ प्रहित्य मद्वनं दर्गं पितृत्येनात्मस्वने । देहीति वचनाक्षाहं किं ददामि कियद्वनम् ॥ १०४ ॥ विद्यात्यस्य दुश्वेष्टा मम सौजन्यभक्षनम् । इति मत्वा निष्ठत्यासौ हन्तुं स्ववनहारिणम् ॥ १०५ ॥ प्रारम्भवान् भयाद्रत्वा स कपित्थमहीरुहम् । कृत्वावृति स्थितः स्फीतं कुमारोऽपि महीरुहम् ॥ १०६ ॥ समुन्मूत्य निहन्तुं तं तेनाधावत्तारेऽप्यसौ । अपसृत्य शिलास्तम्भस्यान्तर्थानं ययौ पुनः ॥ १०५ ॥ वली तलप्रहारेण स्तम्भश्चाहत्य स द्रुतम् । पलायमानमालोक्य तस्माद्व्यपकारिणम् ॥ १०८ ॥ मा भैषीरिति सौहार्दकारुण्याम्यां प्रचोदितः । समाहूय वनं तस्मै दत्वा संसारदुःस्थितिम् ॥ १०९ ॥ मावियत्वा ययौ दीक्षां सम्भूतगुरुसिक्षयौ । अपकारोऽपि नीचानामुपकारः सतां भवेत् ॥ १०९ ॥ भावियत्वा ययौ दीक्षां सम्भूतगुरुसिक्षयौ । अपकारोऽपि नीचानामुपकारः सतां भवेत् ॥ १९९ ॥ कृतं घोरं तपो विश्वनन्दी देशान्परिभमन् । कृतं पापमिति प्रायित्रितं वा प्राप संयमम् ॥ १११ ॥ कृतं घोरं तपो विश्वनन्दी देशान्परिभमन् । कृतोभूतः क्रमाध्याप्य मथुरां स्वतनुस्थितेः ॥ ११२ ॥ प्रविष्टवान् विनष्टात्मबलश्चरुपदिश्वाः । तदा व्यसनसंसर्गाद् भष्टराज्यो महीपतेः ॥ ११३ ॥ क्रस्यचिद्वत्मावेन विष्यतः पुरस्मातः । विशाखनन्दो वेश्यायः प्रासादतल्याश्रितः ॥ ११४ ॥

बनाये लाता हूँ'।। ६६-६६ ।। त्राचार्य कहते हैं कि देखो राजाने यह विचार नहीं किया कि राज्य तो इसीका है, भाईने स्नेह वश ही मुक्ते दिया है। केवल वनके लिए ही वह उस श्रेष्ठ पुत्रको ठगनेके लिए उद्यत हो गया सो ऐसे दुष्ट त्राभिप्रायको धिक्कार है।। १००॥

तदनन्तर पराक्रमसे सुशोभित विश्वनन्दी जब काकाकी अनुमति ले, शत्रुत्रोंको जीतनेके लिए अपनी सेनाके साथ उद्यम करता हुआ चला गया तव बुद्धिहीन विशास्त्रभूतिने क्रमका उस्लंघनकर वह वन अन्यायकी इच्छा रखनेवाले विशास्त्रतन्दके लिए दे दिया।। १०१-१०२।। विश्वनन्दीको इस घटनाका तत्काल ही पता चल गया। वह क्रोधाप्रिसे प्रव्वलित हो कहने लगा कि देखों काकाने मुफे तो धोखा देकर शत्रु राजाओं के प्रति भेज दिया और मेरा वन अपने पुत्रके लिए दे दिया। क्या 'देश्रो' इतना कहनेसे ही मैं नहीं दे देता ? यन है कितनी-सी चीज ? इसकी दुख्रोष्टा मेरी सञ्जनताका भङ्ग कर रही हैं। ऐसा विचारकर वह लौट पड़ा और श्रपना वन हरण करनेवालेको मारनेके लिए उद्यत हो गया। इसके भयसे विशाखनन्द वाड़ी लगाकर किसी ऊ चे कैंथाके वृक्षपर चढ़ गया। कुमार विश्वनन्दीने वह कैंथाका वृक्ष जड़से उखाड़ डाला और उसीसे मारनेके लिए वह उद्यत हुआ। यह देख विशाखनन्द वहांसे भागा श्रीर एक पत्थरके खम्मांके पीछे छिप गया परन्त बलवान विश्वनन्दीने अपनी हथेलियोंके प्रहारसे उस पत्थरके खम्भाको शीघ्र ही तोड़ डाला। विशाखनन्द वहांसे भी भागा। यद्यपि वह कुमारका अपकार करनेवाला था परन्त उसे इस तरह भागता हुआ देखकर कुमारको सौहार्द श्रौर करुणा दोनोंने प्रेरणा दी जिससे प्रेरित होकर कुमारने उससे कहा कि डरो मत । यही नहीं, उसे बुलाकर वह वन भी दे दिया तथा स्वयं संसारकी द:खमय स्थितिका विचारकर सम्भूत नामक गुरुके समीप दीचा धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि नीचजनोंके द्वारा किया हुआ अपकार भी सञ्जनोंका उपकार करनेवाला ही होता है ।। १०३-११०।। उस समय विशाखभूतिको भी बड़ा परचात्ताप हुआ। 'यह मैंने बड़ा पाप किया है ऐसा विचारकर उसने प्रायश्चित्ता त्वरूप संयम धारण कर लिया ॥ १११ ॥

इधर विश्वनन्दी सब देशोंमें विहार करता हुआ घोर तपश्चरण करने लगा। उसका शरीर अत्यन्त कृश होगया। अनुक्रमसे वह मथुरा नगरीमें पहुंचा और आहार लेनेके लिए भीतर प्रविष्ट हुआ। उस समय उसकी निजकी शक्ति नष्ट हो चुकी थी और पैर डगमग पड़ रहे थे। व्यसनोंके

१ व्यसनसंसंगी सा । व्यसनसङ्गात इत्यपि कचित् । २ तदेव पुर इत्यपि कचित् ।

नवप्रसृतसंकुद्धगोधेनुप्रतिपातनात् । प्रस्वलन्तं समीक्ष्यैनं मुनि कांपपरायणः ॥ ११५ ॥
तवाय तिच्छलास्तम्भभङ्गहष्टः पराक्रमः । क यात इति दुक्षितः परिहासं व्यवादसौ ॥ ११६ ॥
मुनिश्च तद्वच्छलास्तम्भभङ्गहष्टः पराक्रमः । क यात इति दुक्षितः परिहासं व्यवादसौ ॥ ११० ॥
सनिदानोऽभवरप्रान्ते कृतसम्म्यासनिकयः । स्वयं विशाखभूतिश्च महाशुक्रमुपाश्चितौ ॥ ११८ ॥
सत्र षोढशवारशिमानमेयायुषौ चिरम् । भोगाम्भुक्त्वा तत्रश्चुत्वा द्वीपेऽस्मिष्ठेव भारते ॥ ११८ ॥
सुरम्यविषये रम्ये पोदनाख्यपुरे नृपः । प्रजापतिमहाराजोऽजिन देवी जयावती ॥ १२० ॥
तस्यासीदनयोः सूनुः पिनृष्यो विश्वनन्दिनः । विजयाख्यस्ततोऽस्यैव विश्वनन्यप्यनम्तरम् ॥ १२१ ॥
सृगावत्यामभूरपुत्रश्चिप्रद्वो भाविचक्रभृत् । त्रिखण्डाधिपतित्वस्य सपूर्वगणनां गतः ॥ १२२ ॥
उद्गमेनैव निर्धृतरिपुचकोऽयमकमान् । अर्कस्येव प्रतापोऽस्य व्याप्य विश्वमनुस्थितः ॥ १२३ ॥
अनन्यगोचरा लक्ष्मीरसङ्खयेयसमाः स्वयम् । इममेव प्रतीक्ष्यास्त गाढौरमुक्यार्थचिकणम् ॥ १२४ ॥
लक्ष्मीलाञ्चनमेवास्य चक्रं विक्रमसाधितम् । मागधाद्यामरारक्ष्यं ससमुद्रं महीतल्यम् ॥ १२५ ॥
सिंहक्षौर्योऽयमित्येषो ९ऽशमुर्विकर्भिण्यतः । कि सिंह इव १निर्धीको निमतामरमस्तकः ॥ १२६ ॥
जित्वा ज्योत्कां मिनक्षेत्रीं वृद्धिहानिमतीं चिरम् । कीर्तिरस्याखिलं व्याप्य ज्ञातिर्वा वेषसः स्थिता ॥ १२८ ॥
वश्चाखनन्दः संसारे चिरं भानवातिदुःखितः । अश्ववीवाभिधः सूनुरजनिष्टापचारवान् ॥ १२८ ॥

मंसर्गसं जिसका राज्य भ्रष्ट हो गया है ऐसा विशाखनन्द भी उस समय किसी राजाका दूत बनकर उसी मधुरा नगरीमें आया हुआ था। वहां एक वश्याक मकानकी छन्न पर बैठा था। दैव यागसे वहीं हालकी प्रसूता एक गायने कुद्ध होकर विश्वनन्दी मुनिको धका देकर गिरा दिया उन्हें गिरता देख, कोध करना हुआ विशाखनन्द कहने लगा कि 'तुम्हारा जो पराक्रम पत्थरका खम्भा तोइते समय देखा गया था वह त्राज कहाँ गया। ? इस प्रकार उसने खोटे परिणामोंसे उन मुनिकी हैंसी की।। ११२-११६।। मुनि भी उसके बचन चित्तमें धारणकर कुछ कुपित हुए और मन ही मन कहने लगे कि इस हँसीका फल तू अवश्य ही पावेगा।। १७।। अन्तमें निदान सहित संन्यास धारण कर ने महाशुक्र स्वर्गमें देव हुए श्रीर विशाखभूतिका जीव भी वहीं देव हुआ ।।११७-११८।। वहाँ उन दोनोंकी ऋायु संालह सागर प्रमाण थी। चिर काल तक वहाँके सुख भोग कर दोनों ही वहांसे च्युत हुए। उनमेंसे विश्वनर्न्दांक काका विशाखभूतिका जीव सुरम्य देशके पोदनपुर नगरमें प्रजापित महाराजकी जयावनी रानीसे विजय नामका पुत्र हुआ और उसके बाद ही विश्वनन्दीका जीव भी इन्हीं प्रजापित महाराजकी दूसरी रानी मृगावतीके त्रिपृष्ठ नामका पुत्र हुआ। यह होनहार ऋर्घ चक्रवर्ती था।। ११६-१२२।। उत्पन्न होते ही एक साथ समस्त शत्रुओंको नष्ट करनेवाला इसका प्रताप, सूर्यके प्रतापके समान समस्त संसारमें व्याप्त होकर भर गया था ।। १२३ ।। ऋर्घ चक्रवर्तियोंमें गाढ़ उत्सुकता रखनेवाली तथा जो दूसरी जगह नहीं रह सके ऐसी लक्मी असंख्यात वर्षसे स्वयं इस त्रिपृष्ठकी प्रतीचा कर रही थी।। १२४।। पराक्रमके द्वारा सिद्ध किया हुआ उसका चकरत्र क्या था मानो लद्मीका चिह्न ही था और मगधादि जिसकी रचा करते हैं ऐसा समुद्र पर्यन्तका समस्त महीतल उसके आधीन था ।।१२५।। यह त्रिपृष्ठ 'सिंहके समान शूर बीर हैं' इस प्रकार जो लोग इसकी स्तुति करते थे वे मेरी सममसे बुद्धिहीन ही थे क्योंकि देवोंके भी मस्तकको नम्रीभूत करनेवाला वह त्रिपृष्ठ क्या सिंहके समान निर्बुद्धि भीथा १।।१२६।। उसकी कान्तिने परिमित चेत्रमें रहनेवाली श्रीर हानि वृद्धि सहित चन्द्रमाकी चाँदनी भी जीत ली थी तथा वह त्रद्वाकी जातिके समान समस्त संसारमें ज्याप्त होकर चिरकालके लिए स्थित हो गई थी ॥१२७॥

इधर विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीके ऋलकापुर नगरमें मयूर्प्रीव नामका विद्याधरोंका राजा रहता था। उसकी रानीका नाम नीलाखना था। विशाखनन्दका जीव, चिरकाल तक संसारमें

१-जित्येव रोष्ट्रपंकि-कः। २ निर्मीकः सः।

ते सर्वेऽपि पुरोपारापुण्यपाकविशेषतः । अभीष्टकामभोगोपभोगैस्तृक्षाः स्थिताः सुखम् ॥ १६० ॥ इतः खेचरभूभतुंदेशिणश्रेण्यलंकृतिः । रथन्पुरशब्दादिचकवालपुरी परा ॥ १६१ ॥ ज्वलनादिजटी पाति तां स वा पाकशासनः । कुलसाधितसम्प्राप्तविद्याप्रयविभूपितः ॥ १६२ ॥ प्रतापोपनताशेषावाक्ष्रेणीखचरेशिनाम् । विनमन्मौलिमालाभिरलंकृतपदाम्बुजः ॥ १६२ ॥ प्रतापोपनताशेषावाक्ष्रेणीखचरेशिनाम् । विनमन्मौलिमालाभिरलंकृतपदाम्बुजः ॥ १६२ ॥ अर्वकीर्तिस्तयोः सूनुः प्रतापेनार्कजित्सुर्धाः । सुभद्रायाश्च तनया पुरे खुतिलकाह्मये ॥ १६४ ॥ अर्वकीर्तिस्तयोः सूनुः प्रतापेनार्कजित्सुर्धाः । सुता स्वयम्प्रभाल्याभूत्प्रभयेव महामणिः ॥ १६५ ॥ अर्वलक्षणानि सर्वाणि शस्यान्यापादमस्तकम् । उदाहरणतामापान्व्याप्य व्यक्तानि तत्तनुम् ॥ १६६ ॥ सम्प्राप्य यौवनं तन्वी भूपणानाञ्च भूषणम् । योपित्सर्गे कृतार्थत्वं स्वयासावनयद्विधिम् ॥ १६० ॥ तां वीक्ष्यापूर्णसौन्दर्यां समीपीकृतिचित्तज्ञम् । अपृच्छत्स निमित्तेषु कुश्चलः समभाषत् ॥ १६० ॥ तत्त्वाहृय सम्भिष्कश्चोतारं तत्त्रयोजनम् । अपृच्छत्स निमित्तेषु कुश्चलः समभाषत् ॥ १६० ॥ कृशवस्यादिमस्येयं महादेवी भविष्यति । त्वमप्याप्स्यसि तह्तां खगानां चकवितिताम् ॥ १६० ॥ हति तहचनं चित्ते प्रत्येयमवधार्य सः । अमात्यमिनद्रनामानं अमिक्तकं प्रश्चतं सुविष्य ॥ १६० ॥ सलेखं प्रामृतं दत्वा प्राहिणोत्पोदनं प्रति । गत्वाऽविलम्बितं सोऽपि वने "पुष्पकरण्डके ॥ १४२ ॥ पोदनाधिपति सप्रणाममालोक्य पत्रकम् । सप्राभृतं प्रदायास्मै यथास्थानमुपाविज्ञत् ॥ १४३ ॥ विलोक्य मुदामुद्विध तदन्तःस्थितपत्रकम् । प्रसार्य वाचयामास नियुक्तः सन्धिवप्रहे ॥ १४४ ॥ विलोक्य मुदामुद्विध तदन्तःस्थितपत्रकम् । प्रसार्य वाचयामास नियुक्तः सन्धिवप्रहे ॥ १४४ ॥

भ्रमणकर तथा ऋत्यन्त दुखी होकर ऋनेक दुराचार करनेवाला उन दोनोंके ऋश्वयीव नामका पुत्र हुआ।। १२५-१२६।। वं सब, पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मके विशिष्ट उदयसे प्राप्त हुए इच्छित काम भोग तथा उपभोगोंसे संतुष्ट होकर सुखसे रहते थे ॥ १३०॥ इधर विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रृंणीको त्र्रालंकृत करनेवाला 'रथनूपुर चक्रवाल' नामका एक श्रेष्ठ नगर था।। १३१।। इन्द्रके समान ज्वलनजटी नामका विद्याधर उसका पालन करता था। वह ज्वलनजटी, कुल परम्परामे आई हुई, सिद्ध की हुई तथा किसीसे प्राप्त हुई इन तीन विद्यात्रोंसे विभूपित था।। १३२।। उसने अपने प्रतापसे दक्तिण श्रेणीके समस्त विद्याधर राजाओंको वश कर लिया था इसलिए उनके नम्रीभूत मुकुटोंकी मालात्र्योंसे उसके चरणकमल सदा सुशोभित रहते थे ।। १३३ ।। उसकी रानीका नाम बायुवेगा था जो कि द्युतिलक नगरके राजा विद्याधर और सुभद्रा नामक रानीकी पुत्री थी ॥ १३४ ॥ उन दोनोंके श्रपने प्रतापसे सूर्यका जीतनेवाला अर्ककीर्ति नामका पुत्र हुआ था और स्वयंत्रभा नामकी पुत्री हुई थी जो कि अपनी कान्तिसे महामणिके समान सुशोभित थी ।। १३५।। उस स्वयंत्रभाके शरीरमें शिरसे लंकर पैर तक स्त्रियोंके समस्त मुलक्षण विद्यमान थे जो कि उसके शरीरमें व्याप्त होकर उदाहरणताको प्राप्त हो रहे थे।। १३६।। आभूपणोंको भी सुशाभित करनेवाले यौवनको पाकर उस स्वयंप्रभाने अपने आपके द्वारा, विधानाको स्त्रियोंकी रचना करनेकं कार्यमें कृतकृत्य वना दिया था।। १३७।। उसे पूर्ण सुन्दरी तथा कामको निकट बुलानेवाली देख पिता ज्वलनजटी विचार करने लगा कि यह किसे देनी चाहिये ? किसके देनेके योग्य है ?।। १३⊏।। उसी समय उसने संभिन्नश्रोता नामक पुराहितको बुलाकर उससे वह प्रयोजन पृछा । वह पुराहित निमित्तशास्त्रमें बहुत ही कुशल था इसलिए कहने लगा कि यह स्वयंप्रभा पहले नारायणकी महा-देवी होगी ऋौर ऋाप भी उसके द्वारा दिये हुए विद्याधरोंके चक्रवर्ती पदको प्राप्त होंगे।। १३६-१४०॥ उसके इस प्रकार विश्वास करने योग्य वचन चित्तामें धारणकर उसने पवित्र हृद्यवाले, शास्त्रोंके जानकार और राजभक्त इन्द्र नामक मन्त्रीको लेख तथा भेंट देकर पोदनपुरकी श्रोर भेजा। यह शीव्रतासे जाकर पोदनपुर जा पहुँचा। उस समय पोदनपुरके राजा पुष्पकरण्डक नामक वनमें विराजमान थे। मन्त्रीने उन्हें देखकर प्रणाम किया, पत्र दिया, भेंट समर्पित की ऋौर वह यथास्थान बैठ गया।। १४१-१४३।। राजा प्रजापतिने मुहर देखकर पत्र खोला और भीतर

१ पुण्यपाकविशेषितम् क०। २ विनम्न-म०, ता०। ३-मिन्दुनामानं इत्यपि कचित्। ४ भक्तिकं सा०। भ पुण्यकरण्डके सा०।

श्रीमानितः खगाधीशो जिनलोकशिखामणिः । स्वानुरक्तप्रजा राजा नगराद्रथनुपुरात् ॥ १४५ ॥ ज्वलनादिजरी ¹ ख्यातो निमवंशाम्बरांगुमान् । पोदनाख्यपुराधीशं प्रजापतिमहानृपम् ॥ १४६ ॥ आदिभद्दारकोत्पन्नबाह्वरूपन्वयोद्भवम् । प्रणम्य शिरसा स्नेहारकुशलप्रश्नपूर्वकम् ॥ १४७ ॥ सप्रश्रयं प्रजानाथमित्थं विज्ञापयत्यसौ । वैवाहिकः स सम्बन्धो विश्वेयां नाशुना मया ॥ १४८ ॥ त्वया वास्त्यावयोरत्र पारम्पर्यसमागतः । न कार्यं वंशयोरच गुणदोपपरीक्षणम् ॥ १४९ ॥ विक्युद्धयोः प्रसिद्धत्वारप्राक्चन्द्रादित्ययोरिव । पूज्य मञ्जागिनेयस्य त्रिपृष्ठस्य स्वयम्प्रमा ॥ १५० ॥ मत्सुता भामिनीवास्य रूक्ष्मीः खण्डन्नयोद्गता । आतनातु रति स्वस्यां स्वमताद्व्यसीमिति ॥ १५९ ॥ प्रजापतिमहाराजः श्रत्वा तद्वन्धुभाषितम् । मया तेनेष्टमेनेष्टमित्यमात्यमतोपयत् ॥ १५२ ॥ सोऽपि सम्प्राप्तसम्मानदानस्तेन विसर्जितः । सद्यः सम्प्राप्य तत्सर्वं स्वमहीशं न्यवेद्यत् ॥ १५३ ॥ ज्वलनादिजटी चाशु सार्ककीर्तिः स्वयम्प्रभाम् । आनीय सर्वसम्पत्या त्रिपृष्टाय समर्पयत् ॥ १५४ ॥ यथोक्तविधिना सिंहवाहिनीं गरुडाट्काम् । वाहिनीञ्च द्दी सिख्विचे विद्तिशक्तिके ॥ १५५ ॥ <sup>ब</sup>चरोपनीततद्वार्ताञ्वलनज्वलिताशयः । विद्यान्नितयसम्पन्नेविद्याधरधराधिपैः ॥ १५६ ॥ अभ्वन्यैरभ्यमित्रीणैरायुधीयैभेटैबूतः । रथावर्ताचलं प्रापद्श्वप्रीवो युयुत्सया ॥ १५७ ॥ तदागमनमाकण्ये चतुरङ्गवलान्वितः । प्रागेवागत्य तत्रास्थात्त्रिपृष्टशे रिपुनिष्ट्रः ॥ १५८ ॥ कथ्वा तौ युद्धसम्बद्धावुद्धतौ रुद्धभास्करौ । स्वयं स्वधन्वभिः सार्धं शरसङ्घातवर्षणैः ॥ १५९ ॥ ु अश्वे रथेर्गजेन्द्रेश्च पदातिपरिवारितैः । यथोक्तविहिनन्यृहेरयुध्येनां <sup>७</sup>महाबलौ ॥ १६० ॥

रावा हुआ। पत्र निकालकर बाँचा । उसमें जिखा था कि सन्धि विमहमें नियुक्त, विद्याधरोंका स्वामी, अपने लांकका शिखामणि, अपनी प्रजाका प्रसन्न रखनेवाला, महाराज नमिके वंशरूपी आकाशका सूर्य, श्रीमान, प्रसिद्ध राजा ज्वलनजटी रथनृपुर नगरसे, पोदनपुर नगरके स्वामी, भगवान् ऋषभ-देवके पुत्र बाहुवलीके वंशमें उत्पन्न हुए महाराज प्रजापितको शिरसे नमस्कार कर बड़े स्नेहसे कुशल प्रइन पूछता हुआ बड़ी विनयके साथ इस प्रकार निवेदन करता है कि हमारा और आपका वैवाहिक मम्बन्ध आजका नहीं है क्योंकि हम दोनोंकी वंश-परम्परासे वह चला आरहा है। हम दोनोंके विशुद्धवंश सूर्य और चन्द्रमाके समान पहलेसे ही अत्यन्त प्रसिद्ध हैं ऋतः इसकार्यमें ऋाज दोनों वंशोंके गुण-दोषकी परीचा करना भी आवश्यक नहीं है। हं पूज्य! मेरी पुत्री स्वयंप्रभा, जो कि तीन खण्डमें उत्पन्न हुई लच्मीके समान है वह मेरे भानेज त्रिष्टुष्ठकी स्त्री हो और अपने गुणोंके द्वारा अपने आपमें इसकी वड़ी प्रीतिको बढ़ानेवाली हो ॥ १४४-१५१ ॥ प्रजापति महाराजने भाईका यह कथन सुन, मन्त्रीका यह कहकर मन्तुष्ट किया, कि जो बात ज्वलनजटीको इष्ट है वह मुफ्ते भी इष्ट है।। १५२।। प्रजापित महाराजने बड़े आदर-सत्कारके साथ मन्त्रीको बिदा किया और उसने भी शीघ्र ही जाकर सब समाचार अपने स्वामीसे निवदन कर दिये।। १५३।। ज्वलनजटी श्रर्ककीर्तिके साथ शीघ्र ही श्राया श्रीर स्वयं-प्रभाको लाकर उसने बड़े वैभवकं साथ उसे त्रिष्टुष्टकं लिए सौंप दी-विवाह दी।। १५४॥ इसके साथ-साथ ज्वलनजटीने त्रिष्ट्रप्रके लिए यथांक्तविधिसे, जिनकी शक्ति प्रसिद्ध हैं तथा जो सिद्ध हैं एसी सिंहवाहिनी ऋोर गरुड़वाहिनी नामकी दो विद्याएँ भी दीं ॥ १४५ ॥

इधर अश्वप्रीयने अपने गुप्तचरोंके द्वारा जब यह बात सुनी तो उसका हृदय क्रांधाप्तिमें जलने लगा। वह युद्ध करनेकी इच्छासे, तीन प्रकारकी विद्यान्त्रोंसे सम्पन्न विद्याधर राजाओं, शत्रुके सन्मुख चढ़ाई करनेवाले मार्ग कुशल एवं अनेक अख्न-शाक्षोंसे सुसज्जित योद्धाओंसे आवृत होकर रथावर्त नामक पर्वतपर आ पहुँचा।। १५६-१५७।। अश्वप्रप्रीयकी चढ़ाई सुनकर शत्रुओंके लिए अत्यन्त कठोर त्रिष्ट्रष्ठकुमार भी अपनी चतुरङ्ग सेनाके साथ पहलेसे ही आकर वहाँ आ इटा।। १४८।। जो युद्धके लिए तैयार हैं, अतिशय उद्धत हैं, स्वयं तथा अपने साथी अन्य धनुषधारियोंके साथ बाण-वर्षाकर जिन्होंने सूर्यको ढक लिया है और जो यथोक्त व्यह्नकी रचना करनेवाले, पैदल सिपाहियोंसे

१ ख्यातनमिवंशा-इति कवित्। २ चारोप-ल०। १ आधी-ल०। ४ महावतैः ल०, घ०, ग०।

गजः कर्ण्डारवेणेव वक्नेणेव महाचलः । भास्करेणान्धकारो वा त्रिपृष्ठेन पराजितः ॥ १६१ ॥ स विरुक्षो हयबीबो मायायुद्धेऽपि निर्जितः । चक्रं सम्बेषयामास त्रिपृष्ठमभि निष्ठुरम् ॥ १६२ ॥ तर्रा प्रदक्षिणीकृत्य मङ्श्च तद्क्षिणे भुजे । तस्थौ सोऽपि तदादाय रिपुं प्रत्यक्षिपत्कृषा ॥ १६३ ॥ खण्डद्वयं हयप्रीवप्रीवां सद्यो व्यथाददः । त्रिखण्डाधिपतित्वेन त्रिपृष्ठद्वार्थंचिकिणम् ॥ १६४ ॥ विजयेनात्र लब्धेन विजयेनेव चक्रभृत् । विजयार्घं समं गत्वा रथनुपुरभूपतिम् ॥ १६५ ॥ श्रेणिद्वयाधिपत्येन प्रापयंश्वकवर्तिताम् । प्रभोरभुत्कलस्यात्र व्यक्तिः कोपप्रसादयोः ॥ १६६ ॥ राज्यस्मी चिरं भुक्त्वाप्यनृष्त्या भोगकांक्षया । मृत्वागात्ससमी पृथ्वी बह्वारम्भपरिग्रहः ॥ १६७ ॥ परस्परकृतं दुःखमनुभूय चिरायुषा । स्वधात्रीकृतदुःखञ्च तस्माक्विर्गत्य दुस्तरात् ॥ १६८ ॥ द्वीपेऽस्मिन्भारते गङ्गानदीतटसमीपगे । वने सिंहगिरी सिंही भ्रवाऽसी बृहितांहसा ॥ १६९ ॥ रत्नप्रभां प्रविष्येव प्रज्वलहृह्मिमासवान् । दुःखमेकान्धिमेयायुस्ततरच्युत्वा पुनश्च सः ॥ १७० ॥ द्वीपेऽस्मिन् "सिन्धुकृटस्य प्राग्भागे हिमवद्गिरेः । सानावभृन्मृगाधीशो ज्वलस्केसरभासुरः ॥ १७१ ॥ तीक्ष्णद्रंष्ट्राकरालाननः कदाचिद्विभीषणः । कञ्चिन्मृगमवष्टभ्य रे भक्षयन् स समीक्षितः ॥ १७२ ॥ अत्रे ऽमित्रगुणेनामा गच्छतातिकृपालुना । अजितक्षयनामाप्रचारणेन मुर्नाशिना ॥ १७३ ॥ स मुनिस्तीर्थनायोक्तमनुस्यत्यानुकम्पया । अवतीर्यं नभोमार्गात्समासाद्य मृगाधिपम् ॥ १७४ ॥ शिलातले निवित्रयोचैर्धर्म्या वाचमुदाहरत् । <sup>3</sup>भो भो भव्यमृगाधीश त्वं त्रिपृष्ठभवे पुरा ॥ १७५ ॥ परार्ध्यं पञ्चवा प्रोक्तं सृदुशय्यातले चिरम् । स्वैरं कान्ताभिरिष्टाभिरभीष्टं सुखमन्वभूः ॥ १७६ ॥

विरे हुए घोड़ों, रथों तथा हाथियांसे महाबलवान हैं ऐसे व दोनों योद्धा क्रद्र होकर परस्पर युद्ध करने लगे ।। १५६-१६० ।। जिस प्रकार सिंह हाथीको भगा देता है, वज्र महापर्वतको गिरा देता है और सूर्य अन्धकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार त्रिष्टुप्टने अश्वर्षायको पराजित कर दिया ॥ १६१ ॥ जब अश्वमीव मायायुद्धमें भी पराजित हो गया तब उसने लिज्जित होकर त्रिप्रप्रके अपर कठार चक्र चला दिया परन्तु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर शीघ्र ही उसकी दाहिनी भुजा पर त्राकर स्थिर हो गया। त्रिपृष्ठने भी उसे लेकर क्रोधवश शत्रुपर चला दिया।। १६२-१६३।। उसने जाते ही अश्वप्रीवकी बीवाके दो दुकड़े कर दिये। त्रिखण्डका अधिपति होनेसे त्रिपृष्ठका अर्धचक्रवर्तीका पद मिला ॥ १६४॥ युद्धमें प्राप्त हुई विजयके समान विजय नामके भाईके साथ चक्रवर्ती त्रिप्रुष्ठ, विजयार्ध पर्यतपर गया त्रौर वहाँ उसने रथनुपुर नगरके राजा ज्वलनजटीको दोनों श्रेणियोंका चक्रवर्ती बना दिया सो ठीक ही है क्योंकि स्वामीके क्रोध और प्रसन्न होनेका फल यहाँ ही प्रकट हो जाता है ॥ १६५-१६६ ॥ उस त्रिष्टप्रने चिरकाल तक राज्यलदमीका उपयोग किया परन्तु तृप्त न हानेके कारण उसे भोगोंकी त्राकांक्षा बनी रही। फलस्वरूप बहुत त्रारम्भ श्रोर बहुत परिष्रहका घारक होनेसे वह मरकर सातवें नरक गया।।१६७।।वह वहाँ परस्पर किये हुए दुःखको तथा पृथिवी सम्बन्धी दुःखको चिरकाल तक भागता रहा। अन्तमें उस दुस्तर नरकसे निकलकर वह तीव्रपापके कारण इसी जम्बद्वीपके भरतक्षेत्रमें गङ्गानदीके तटके समीपवर्ती वनमें सिंहगिरि पर्वतपर सिंह हुन्या। वहाँ भी उसने तीव्र पाप किया ऋतः जिसमें ऋप्रि जल रही हैं ऐसी रत्नप्रभा नामकी पृथिवीमें गया। वहाँ एक सागर तक भयंकर दःख भोगतारहा । तदनन्तर वहाँ से च्युत होकर इसीजम्बूद्वीपमें सिन्धुकूटकी पूर्व दिशामें हिमवत् पर्वतकी शिखरपर देदीप्यमान वालों से सुशोभित सिंह हुआ।।१६८-१७१।।जिसका मुख पैनी दांदोंसे भयंकर है ऐसा भय उत्पन्न करनेवाला वह सिंह किसी समय किसी एक हरिणको पकड़कर खारहाथा। उसी समय अतिशय दयालु अजितंजयनामक चारण मुनि, अमितगुण नामक मुनिराजके साथ आकाशमें जा रहे थे। उन्होंने उस सिंहको देखा, देखते ही वे तीर्थंकरके वचनोंका स्मरण कर दयावश श्राकाशमार्गसे उतर कर उस सिंहके पास पहुँचे श्रीर शिलातलपर बैठकर जोर-जोरसे धर्ममय वचन कहने लगे। उन्होंने कहा कि हे भन्य मृगराज ! तूने पहले त्रिपृष्ठके भवमें पाँचों इन्द्रियोंके श्रेष्ठ विषयोंका अनुभव

१ सिबक्टस्य क०, म०, प० । सिंह्क्टस्य क० । १-मनप्टस्य ल० । ३ भी भन्य ल० ।

दिन्यं सर्वरसं भोज्यं रसनेन्द्रियतर्पणम् । स्पर्धमानमभुङ्धाः प्राक्षसुधासृतरसायनैः ॥ १७७ ॥
धूपानुलेपनैर्माश्येश्वर्णैर्वासैः । सुगन्धिमः । तोषितं सुचिरं तत्र त्वया घ्राणपुटद्वयम् ॥ १७८ ॥
रसभावसमाविष्टं विधित्रकरणोचितम् । नृशं निरीक्षितं चित्रमङ्गनाभिः प्रयोजितम् ॥ १७९ ॥
शुद्धदेशजभेदं तत् पड्जादिस्वरसप्तकम् । चेतनेतरमिश्रोत्थं पृरितं कर्णयोर्द्वयोः ॥ १८० ॥
शिखण्डमण्डते भेशेत्रे जातं सर्वं ममेव तत् । इत्थाभिमानिकं सौख्यं मनसा चिरमन्वभूः ॥ १८९ ॥
पृवं वैषयिकं सौख्यमन्वभूयाप्यतृसवान् । श्रद्धापञ्चत्रतापेतः प्रविष्टोऽसि तमस्तमः ॥ १८२ ॥
भीमां द्वैतरणीं तत्र प्रज्वलद्वारिप्रिताम् । प्रवेशितोऽसि पापिष्टैः प्राक्शाकृताच्याकृतसज्जनः ॥ १८३ ॥
जवस्वज्ञवालाकरालो वृत्थाखण्डगण्डोपलाचले । भप्रधावितोऽसि तदृङ्कच्छिन्नचिललङ्कः ॥ १८४ ॥
कदम्बवालुकातापप्रुष्टाष्टावयवोऽप्यम्ः । प्रज्वलिक्षित्रतो भस्मसाद्रावमागतः ॥ १८५ ॥
तसायस्पिण्डनिर्धातिश्वण्डैः सञ्चूणितोऽप्यम्ः । निक्किशच्छद्रसंख्यवनेषु भान्तवानमुद्धः ॥ १८६ ॥
नानापक्षिमृगीः कालकौलेयककुलैरलम् । परस्पराभिघातेन ताडनेन च पीडितः ॥ १८० ॥
वद्यो बहुविधैर्वन्धिनिष्टुरं निष्टुराशयैः । कर्णोष्टनासिकादीनां छेदनैर्वाधितो सृशम् ॥ १८८ ॥
पापैः समानश्चलानामारोपणमवापिथ । एवं बहुविधं दुःलमवशोऽनुभवंश्वरम् ॥ १८९ ॥
प्रकापाकन्दरोदाविवाङ्निरुद्धहिद्दथा । शरणं प्रार्थयन्दैन्यादप्राप्यातीव दुःखितः ॥ १८९ ॥

किया है। तुने कोमल शय्यातलपर मनाभिलापित स्वियोंके साथ चिरकाल तक मनचाहा सृष स्वन्छन्द्रता पूर्वक भोगा है।। १७२-१७६।। रसना इन्द्रियको तृप्त करनेवाले, सब रसोंसे परिपूर्ण तथा अमृतरमायनके साथ स्पर्धा करनेवाले दिव्य भोजनका उपभोग तूने किया है ॥ १७७॥ उसी त्रिष्टके भवमें तूने सुगन्धित धूपके अनुलेपनोंसे, मालाश्रोंसे, चूर्णीसे तथा अन्य मुवासोंसे चिरकाल तक अपनी नाकके दोनों पुट संतुष्ट किये हैं।। १७५।। रस और भावमें युक्त, विविध करणोंसे संगत, सियोंके द्वारा किया हुआ अनेक प्रकारका नृत्य भी देखा है।। १७६।। इसी प्रकार जिसके शुद्ध तथा देशज भेद हैं, अौर जो चेतन-अचेतन एवं दोनोंसे उत्पन्न होते हैं ऐसे पड़त त्रादि सात स्वर तूने अपने दोनों कानोंमें भरे हैं ॥ १८० ॥ तीन खण्डसे सशोभित क्षेत्रमें जो कुछ उत्पन्न हुन्ना है वह सब मेरा ही है इस न्त्रभिमानसे उत्पन्न हुए मानसिक सुखका भी तूने चिरकाल तक अनुभव किया है।। १८१ ।। इस प्रकार विषयसम्बन्धी सुख भोगकर भी संतुष्ट नहीं हो सका श्रीर सम्यग्दर्शन तथा पाँच व्रतोंसे रहित होनेके कारण सप्तम नरकमें प्रविष्ट हुआ।। १८२।। वहाँ खोलते हुए जलसे भरी वैतरणी नामक भयंकर नदीमें तुमे पापी नारिकयोंने घुसाया और तुमे जबर्दस्ती स्नान करना पड़ा ।। १८३ ।। कभी उन नारिकयोंने तुमे जिसपर जलनी हुई ज्वालाश्रोंसे भयंकर उद्धल-उद्धलकर बड़ी-बड़ी गोल चट्टानें पड़ रही थीं ऐसे पर्वतपर दौड़ाया श्रीर तेरा समस्त शरीर टांकीसे छित्र-भित्र हो गया ॥ १८४॥ कभी माङ्की बालुकी गर्मीसे तेरे श्राठों श्रङ्ग जल जाते थे श्रीर कभी जलती हुई चितामें गिरा देनेसे तेरा समस्त शरीर जलकर राख हो जाता था।। १८५।। अत्यन्त प्रचण्ड और तपाये हुए लोहेके घनोंकी चोटसे कभी तेरा चूर्ण किया जाता था तो कभी तलवार-जैसे पत्तोंसे आच्छादित वनमें वार-वार घुमाया जाता था।। १८६॥ अनेक प्रकारके पद्मी वनपशु श्रीर कालके समान कुत्तोंके द्वारा तू दुःखी किया जाता था तथा परस्पर की मारकाट एवं ताइनाके द्वारा तुमे पीड़ित किया जाता था।। १८०॥ दुष्ट आशयवाले नारकी तुमे बड़ी निर्देयताके साथ अनेक प्रकारके बन्धनोंसे बाँधते थे श्रीर कान ओठ तथा नाक आदि काटकर तुमे बहुत दुःखी करते थे।। १८८।। पापी नारकी तुमे कभी अनेक प्रकारके तीरण शूलोंपर चढा देते थे। इस तरह तूने परवश होकर वहाँ चिरकाल तक बहुत प्रकारके दुःख भोगे।। १८६ ।। वहाँ तुने प्रलाप आक्रन्द तथा रोना त्रादिके शब्दोंसे व्यर्थ ही दिशात्रोंको व्याप्त कर बड़ी दीनतासे शरणकी

१ वामाः ल०। २ मण्डितचेत्रे ल०। ३ करालोग्रा-म०। करालोचा-इति कचित्। ४ प्रवोधितोऽचि इत्यपि कचित्।

म्बायुरन्ते विनिर्याय ततो भूत्वा सृगाधिपः । श्रुत्पिपासादिभिर्वातातपवर्षादिभिश्च धिक् ॥ १९१ ॥ <sup>९</sup>वाध्यमानः पुनः प्राणिहिंस्या मांसमाहरन् । क्रूरः पापं समुश्वित्य पृथिवीं प्रथमामगाः । १९२ ॥ ततोऽपीह समुज्य कौर्यमेवं समुद्रहन् । महदंहः समावज्यं दुःखायोत्सहसे पुनः ॥ १९३ ॥ अहो प्रबृद्धमञ्चानं तत्ते यस्य प्रभावतः । पापिस्तत्त्वे न जानासीत्याकर्ण्यं तदुर्दरितम् ॥ १९४॥ सचो जातिस्मृति गत्वा घोरसंसारदुःखजात् । भयाचिछितसर्वाङ्गी गलद्वाप्पजलोऽभवत् ॥ १९५ ॥ लोचनाभ्यां हरेर्बाष्पसिललं न्यगलिबरम् । सम्यक्त्वाय हृदि स्थानं मिथ्यात्वमिव दित्सु तत् ॥ १९६ ॥ प्रत्यासञ्चविनेयानां स्मृतप्राग्जन्मजन्मिनाम् । पश्चात्तापेन यः शोकः संसृतौ स न कस्यचित् ॥ १९७ ॥ हरिं शान्तान्तरङ्गखारस्वस्मिन्बद्धनिरीक्षणम् । विलोक्यैष हितप्राहीस्याहेवं स् मुनिः पुनः ॥ १९८ ॥ पुरा पुरुखा भूत्वा धर्मात्सीधर्मकल्पजः। जातस्ततोऽवतीर्यात्र मरीचिरतिदुर्मतिः॥ १९९ ॥ सन्मार्गदृषणं कृत्वा कुमार्गमितवर्षयन् । वृषभस्वामिनो वाष्यमन। इत्याजवञ्जवे ॥ २०० ॥ भान्तो जातिजरामृत्युसन्ततेः पापसञ्चयात् । विप्रयोगं प्रियैर्योगमप्रियैरामुवंश्चिरम् ॥ २०१ ॥ अपरञ्ज महादुः लं शृहत्पापोदयोदितम् । श्रसस्थावरसम्भूतावसङ्ख्यातसमा भ्रमन् ॥ २०२ ॥ केनापि हेतुनावाप्य विश्वनन्दित्वमाप्तवान् । संयमं त्वं निदानेन त्रिपृष्टत्वमुपेयिवान् ॥ २०३ ॥ इतोऽस्मिन्दशमे भावी भवेऽन्त्यस्तीर्थंकृद्भवान् । सर्वमश्रावि तीर्थेशान्मयेदं श्रीधराह्मयात् ॥ २०४ ॥ अग्रप्रभृति संसारघोरारण्यप्रपातनात् । धीमन्विरम दुर्मार्गादारमात्महिते मते ॥ २०५ ॥ क्षेमब्बेदासमिष्छास्ति कामं लोकाग्रधामनि । आप्तागमपदार्थेषु श्रद्धां धरस्वेति तद्वचः ॥ २०६ ॥

प्रार्थना की परन्तु तुमे कहीं भी शरण नहीं मिली जिसमे अत्यन्त दुःखी हुआ।। १६०॥ अपनी आयु समाप्त होनेपर तू वहाँ से निकलकर सिंह हुआ और वहाँ भी भूख-ध्यास वायु गर्मी वर्षा आदि की बाधासे अत्यन्त दुःखी हुआ। वहाँ तु प्राणिहिंसाकर मांसका आहार करना था इसलिए करनांक कारण पापका संचयकर पहले नरक गया।। १६१-१६२।। वहाँसे निकलकर तृ फिर सिंह हुन्ने। हैं श्रीर इस तरह करता कर महान् पापका अर्जन करता हुआ दुःखके लिए फिर उत्साह कर रहा है ॥ १६३ ॥ अरे पोपी ! तेरा अज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है उसीके प्रभावसे तृ तत्त्वको नहीं जानता है। इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर उस सिंहको शीघ्र ही जातिस्मरण हो गया। संसारके भयंकर दःखोंसे उत्पन्न हुए भयसे उसका समस्त शरीर काँपने लगा तथा श्राँखोंसे श्राँसू गिरने लगे ॥१६४-१८५॥ सिंहकी ब्राँखोंसे बहुत देर तक ब्रश्नरूपी जल गिरता रहा जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इदयमें सम्यक्त्यके लिए स्थान देनेकी इच्छासे मिथ्यान्व ही बाहर निकल रहा था ॥ १८६ ॥ जिन्हें पूर्व जन्मका स्मरण हो गया है ऐसे निकटभव्य जीवोंको पश्चात्तापसे जो शोक होता है वह शोक संसारमें किसीका नहीं होता ॥ १६७ ॥ मुनिराजने देखा कि इस सिंहका अन्तःकरण शान्त हो गया है और यह मेरी ही त्यार देख रहा है इससे जान पड़ता है कि यह इस समय अवश्य ही त्यपना हित बहुण करेगा, ऐसा विचार कर मुनिराज फिर कहने लगे कि तू पहले पुरूरवा भील था फिर धर्म सेवन कर सौधर्म स्वर्गमं देव हुआ। वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रमं अत्यन्त दुर्मित मरीचि हन्ना।। १६५-१६६।। उस पर्यायमें तूने सन्मार्गको दृषित कर कुमार्गकी वृद्धि की। श्री ऋषभदेव नीर्थंकरके बचनोंका अनादर कर तू संसारमें भ्रमण करता रहा । पापोंका संचय करनेसे जन्म, जरा और मरणके दुःख भागता रहा तथा बड़े भारी पापकर्मके उदयसे प्राप्त होनेवाले इष्ट-वियोग तथा अनिष्ट संयोगका तीव्र दुःख चिरकाल तक भोगकर तूने त्रस स्थावर योनियोंमें असंख्यात वर्ष तक भ्रमण किया।। २००-२०२।। किसी कारणसे विश्वनर्त्वाकी पर्याय पाकर तूने संयम धारण किया तथा निदान कर त्रिपृष्ठ नारायणका पद प्राप्त किया ।। २०३ ।। अब इस भवसे तू दशवें भवमें अन्तिम नीर्थंकर होगा। यह सब मैंने श्रीधर तीर्थेकरसे सुना है।। २०४।। हे बुद्धिमान्! श्रव तू आजसे लेकर संसाररूपी अटवीमें गिरानेवाले मिथ्यामार्गसे विरत हो और श्रात्माका हित करनेवाले मार्गमं रमण कर-उसीमें लीन रह ।। २०५ ।। यदि श्राह्मकल्याणकी तेरी इच्छा है श्रीर लोकके अग्रभाग पर तू

१ ज्याध्यमानः (१) ल०। २ प्रथमां गतः ग०।

विश्राय हृदि योगीन्द्रयुग्मं भक्तिभशहितः। मुहुः प्रदक्षिणीकृत्य प्रप्रणम्य मृगाश्विपः॥ २००॥ तत्त्वश्रद्धानमासाध सद्यः कालादिर्ल्यक्ष्राः। प्रणिषाय मनःश्रावकश्रदानि समाददे॥ २०८॥ दया मुनिगिरास्यन्ती क्रूरतां तन्मनोऽिवशत्। कालस्य बलमप्राप्य को विपक्षं निरस्यति॥ २०९॥ स्थिररीद्ररसः सद्यः स शमं समधारयत्। यच्छैत्यसमो मोहक्षयोपशमभावतः॥ २१०॥ वर्तं नैतस्य सामान्यं निराहारं यतो विना। कव्यादन्यस्य नाहारः साहसं किमतः परम्॥ २११॥ वर्तं प्राणक्ययात्तेन यिक्वर्यूहमखण्डितम्। ततोऽभूत्किलतं शौर्यं प्राच्यं तस्यैव घातकम्॥ २१२॥ तमस्तमःप्रभायाञ्च खलु सम्यक्त्वमादिसम्। निसर्गादेव यृक्कन्ति तस्मादिसम् । निरुद्धसर्वदुर्वृत्तः सर्वसद्रृत्तसंमुखः। प्रावर्तत चिरं धीरः समीत्सुः परमं पदम्॥ २१४॥ संयमासंयमावृत्वं तिरश्चां नेति स्नृते। रुद्धस्तेनान्यथा मोक्तेत्युक्तेरासीत्स गोचरः॥ २१५॥ तच्छौर्यं क्रीर्थसन्दित्यं किल सम्प्रति सङ्क्षयम्। कलधौतिमवातसं निश्चसं शितलेऽम्मसि॥ २१५॥ स्वार्थं मृगारिशव्दांऽसौ जहौ तिसम् द्यावति। प्रायेण स्वामिशीलत्वं संश्रितानां भ्रवर्तते ॥ २१०॥ वर्षे व्रतेन सन्त्यस्य समाहितमतिर्व्यसुः। सद्यः सौधर्मकल्पेऽसौ सिहकेतुः सुरोऽजनि॥ २१०॥ एवं व्रतेन सन्त्यस्य समाहितमतिर्व्यसुः। सद्यः सौधर्मकल्पेऽसौ सिहकेतुः सुरोऽजनि॥ २१०॥ ततो द्विसागरायुक्को विविष्टामरसौक्यकः। निष्कम्य धातकील्य्वपूर्वमन्दरपूर्वगे॥ २२०॥

स्थिर रहना चाहता है तो आप्त त्रागम त्रौर पदार्थीकी श्रद्धा धारण कर ॥ २०६ ॥

इस प्रकार उस सिंहने मुनिराजके वचन हृदयमें धारण किये तथा उन दोनों मुनिराजोंकी भक्तिके भारसे नम्र होकर बार-बार प्रदक्षिणाएँ दीं, बार-बार प्रणाम किया, काल आदि लब्धियोंके मिल जानेसे शीघ ही तत्त्वश्रद्धान धारण किया और मन स्थिर करश्रावकके व्रत महण किये।। २०७-२०८ ॥ मुनिराजके वचनोंसे करता दरकर द्याने सिंहके मनमें प्रवेश किया सो ठीक ही है क्योंकि कालका वल प्राप्त किये विना ऐसा कीन है जो शत्रुको दूर हटा सकता है ?।। २०६ ।। मोहनीय कर्मका क्षयोपराम होनेसे उस सिंहका रोंद्र रस स्थिर हो गया श्रीर उसने नटकी भाँति शीघ ही शान्तरस धारण कर लिया ॥ २१० ॥ निराहार रहनेकं सिवाय उस सिंहने श्रीर कोई सामान्य व्रत धारण नहीं किया क्योंकि मांसके सिवाय उसका श्रीर त्राहार नहीं था। आचार्य कहते हैं कि इससे बढ़कर और साहस क्या हो सकता है ? ॥ २११ ॥ प्राण नष्ट होनेपर भी चूँ कि उसने अपने ब्रतका त्र्यखण्ड रूपसे पालन किया था इससे जान पड़ता था कि उसकी शूरवीरना सफल हुई थी श्रीर उसकी वह पुरानी शूरता उसीका यात करनेवाली हुई थी।। २१२।। तमस्तमःप्रभा नामक सातवें नरकके नारकी उपशम सम्यग्दर्शनको स्वभावसे ही बहुण कर लेते हैं इसलिए सिंहके सम्यग्दर्शन प्रहण करनेमें आश्चर्य नहीं है।। २१३।। परमपदकी इच्छा करनेवाला वह धीरवीर, सब दुराचारोंको छोड़कर सब सदाचारोंक सन्मुख होता हुआ चिरकाल तक निराहार रहा ॥ २१४ ॥ 'तिर्यक्रोंके संयमासंयमके आगेके बन नहीं होते ऐसा आगममें कहा गया है इसी लिए वह रुक गया था अन्यथा अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करता' वह इस कहावतका विषय हो रहा था।। २१५।। जिस प्रकार अग्निमें तपाया हुआ सुवर्ण शीतल जलमें डालनेसे ठंडा हो जाता है उसी प्रकार करतासे बढ़ी हुई उसकी शूरवीरता उस समय विस्कुल नष्ट हो गई थी।। २१६।। दयाको धारण करनेवाले उस सिंहमें मृगारि शब्दने अपनी सार्थकता छोड़ दी 'थी अर्थात् अब वह मृगोंका शत्रु नहीं रहा था सो ठीक ही है क्योंकि आश्रित रहनेवाले मनुष्योंका स्वभाव श्रायः स्वामीके समान ही हो जाता है।। २१७॥ वह सिंह सब जीवोंके लिए केवल शरीरसे ही चित्रलिखितके समान नहीं जान पड़ता था किन्तु चित्तसे भी वह इतना शान्त हो चुका था कि उससे किसीको भी भय उत्पन्न नहीं होता था सो ठीक ही है क्योंकि द्याका माहात्म्य ही ऐसा है।। २१८।। इस प्रकार व्रत सहित संन्यास धारण कर वह एकाप्र चित्तसे मरा श्रीर शीव्र ही सौधर्म स्वर्गमें सिंहकेतु नामका देव हुआ।। २१६।। वहाँ उसने दो सागरकी

१ प्रवर्तितम् घ० । २ तिखितः सोऽन्यजीवानां क०, म० । ३ द्विसागरायुष्यः त० ।

विवेदे मक्कावस्यां विवयं 'लेक्सावके । पराध्यं मुस्रश्रेण्यां नगरं कतकप्रभम् ॥ २२१ ॥
पतिः कनकपुद्धाक्यस्तस्य विद्याभराधियः । प्रिया कनकमालाभूसयोस्तुक्कनकोऽज्वलः ॥ २२२ ॥
सार्थं कनकवस्यासौ मन्दरं कीडितुं गतः । समीक्ष्य प्रियमित्राख्यमवधिज्ञानवीक्षणम् ॥ २२३ ॥
भक्तया प्रदक्षिणीकृत्य कृती कृतनमस्कृतिः । बृहि धर्मस्य सङ्गावं 'पूज्यंति परिपृष्टवान् ॥ २२४ ॥
भक्तीं द्यामयो धर्मं श्रय धर्मेण नीयसे । मुक्ति धर्मेण कर्माण छिन्धि धर्माय सन्मतिम् ॥ २२५॥
देहि 'नापेहि धर्मात्त्वं याहि धर्मस्य मृत्यताम् । धर्मे तिष्ठ चिरं धर्म पाहि मामिति 'चिन्तय ॥२२६॥
इति धर्म विनिश्चित्य नीत्वाप्यत्वादिपर्ययम् । सन्तर्त चिन्तयानन्त्यं गन्तासि गणितैः क्षणैः ॥ २२७ ॥
इत्यववीदसौ सोऽपि निधाय हृदि तहुचः । तृषितो वा जलः तस्मात् पीलधर्मरसायनः ॥ २२८ ॥
भोगनिर्वेगयोगेन दूरीकृतपरिग्रहः । चिरं संयग्य सन्न्यस्य कल्पेऽभूत्सप्तमेऽमरः ॥ २२९ ॥
श्रयोदशाव्धिमानायुरात्मसात्कृततत्तुखः । सुखेनास्मात्तमागत्य सुसमाहितचेतसा ॥ २३० ॥
इपिंऽिक्मिन्कोसले देशे साकेतनगरेशिनः । वज्रसेनमहीपस्य शीलवत्यामजायत ॥ २३१ ॥
हरिषेणः कृताशेषहर्षो नैसिर्गिकैर्गुणैः । वशिकृत्य श्रियं स्वस्य चिरं कुलवधूमिव ॥ २३२ ॥
मालां वा सुससारां तां परित्यज्य ययौ शमम् । 'सुन्नतं 'अपुश्रुतं श्रित्वा सद्गुहं श्रुतसागरम् ॥ २३३॥
वर्धमानवतः प्रान्ते महाद्युकेऽजनिष्ट सः । पोढशाम्भोधिमेयायुराविभूतसुखोदयः ॥ २३४ ॥
भस्तमभ्युद्यताकों वा प्रान्तकालं समाप्तवान् । धातकीखण्डपूर्वाशा विदेहे पूर्वभागगे । १३५ ॥

आयु तक देवोंके सुख भोगे। तदनन्तर वहाँ से चयकर वह, धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरूसे पूर्वकी श्रीर जो विदेह नेत्र है उसके मङ्गलावती देशके विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें अत्यन्त श्रेष्ठ कनक-प्रभ नगरके राजा कनकपुट्क विद्याधर और कनकमाला रानीके कनकोज्ज्वल नामका पुत्र हुआ ॥ २२०-२२२ ॥ किसी एक दिन वह अपनी कनकवती नामक स्त्रीके साथ कीड़ा करनेके लिए मन्दर-गिरि पर गया था वहाँ उसने प्रियमित्र नामक अवधिज्ञानी मुनिके दर्शन किये ।। २२३ ।। उस चतुर विद्याधरने भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा देकर उन मुनिराजको नमस्कार किया और 'हं पूज्य! धर्मका स्वरूप कहिये इस प्रकार उनसे पूछा ॥ २२४ ॥ उत्तरमं मुनिराज कहने लगे कि धर्म दयामय है, तू धर्मका आश्रय कर, धर्मके द्वारा तू मोक्षके निकट पहुंच रहा है, धर्मके द्वारा कर्मका बन्धन छेद, धर्मके लिए सद्बुद्धि दे, धर्मसे पीछे नहीं हट, धर्मकी दासता स्वीकृत कर, धर्ममें स्थिर रह श्रीर 'हे धर्म मेरी रश्लाकर' सदा इस प्रकारकी चिन्ता कर ॥ २२५-२२६ ॥ इस प्रकार धर्मका निश्चय कर उसके कर्ता करण आदि भेदोंका निरन्तर चिन्तवन किया कर । ऐसा करनेसे तू कुछ ही समयमें मोचको प्राप्त हो जावेगा।। २२७।। इस तरह मुनिराजने कहा। मुनिराजके वचन हृदयमें धारण कर श्रीर उनसे धर्मरूपी रसायनका पानकर वह ऐसा सन्तुष्ट हुआ जैसा कि प्यासा मनुष्य जल पाकर संतुष्ट होता है।। २२८।। उसने उसी समय भोगोंसे विरक्त होकर समस्त परिप्रह्का त्याग कर दिया और चिर काल तक संयम धारणकर अन्तमें सन्यास मरण किया जिसके प्रभावसे वह सातवें स्वर्गभें देव हुआ।। २२६ ।। वहाँ तेरह सागरकी आयु प्रमाण उसने वहाँ के सुख भागे और सुखसे काल व्यतीतकर समाधिपूर्वक प्राण छोड़े। वहाँ से च्युत होकर वह इसी जम्बूद्वीपके कोसल देश सम्बन्धी साकेत नगरके स्वामी राजा वस्रसेनकी शीलवती रानीमे अपने स्वाभाविक गुणोंके द्वारा सबको हर्षित करने वाला हरिषेण नामका पुत्र हुआ। उसने कुलवधूके समान राज्यलदमी अपने वश कर ली।। २३०-२३२।। अन्तमं उसने सारहीन मालाके समान वह समस्त लदमी छोड़ दी और उत्तम व्रत तथा उत्तम शास्त्र-ज्ञानसे सुशोभित श्रीश्रतसागर नामके सद्गुरुके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली ।। २३३ ।। जिसके ब्रह्म निरन्तर बढ़ रहे हैं ऐसा हरिपेण आयुका अन्त होनेपर महाञ्चक स्वर्गमें देव उत्पन्न हुआ। वहाँ वह सोलह सागरकी आयु प्रमाण उत्तम सुख भोगता रहा।। २३४।। जिस प्रकार उदित हुआ सूर्य अस्त हो जाता है उसी प्रकार वह देव भी अन्तकालको

१ खचराचले ल०। २ ममेित ल०। ३ हन्ता ल०। ४ मावेहि ल०। ५ चार्थय इति किचित्। ६ सन्ति। ७ सभुतं इति क्वचित्। द्रपूर्वसागरे ल०।

विषये पुष्कलावत्यां घरेशः पुण्डरीकिणी। पातः सुमिन्नविक्यातिः सुन्नतास्य मेनोरमा॥ २६६॥ प्रियमिन्नस्त्योरासीत्तनयो नयभूषणः। नान्ने नमिताशेपविद्विषश्चक्रवित्ताम्॥ २६०॥ सम्प्राप्य भुक्तभोगान्नो भङ्गरान्सर्वसङ्गमान्। क्षेमङ्करजिनार्धाशवस्त्रामभोजविनिर्गतात् ॥ २३०॥ तत्त्वगर्भगभीरार्थवाक्यान्मत्वा विरक्तवान्। सर्विमिन्नाक्यस्नौ स्वं राज्यभारं निधाय सः॥ २३०॥ अभ्यभूपसङ्ग्लेण सह संयममाद्वे। प्रतिष्ठानं यमास्तस्मिन्नवाभ्यंस्तेऽष्टमानृभिः॥ २४०॥ प्रान्ते प्राप्य सङ्ग्लारममूत्सूर्यप्रभोऽमरः ॥ सुखाष्टादशवार्थ्ययुर्वद्विर्क्षक्रभोगकः॥ २४१॥ मेवाद्विष्ठद्विशेषो वा ततः स्वर्गाद्विनिर्गतः। छत्राकारपुरेऽत्रेव नन्दिवर्धनभूसुजः॥ २४२॥ वीरवत्याश्च नन्दाक्यस्तन्जः सुजनोऽजिन। निष्ठाप्येष्टमनुष्ठानं स श्रेष्ठं प्रोष्टिलं गुरुम्॥ २४३॥ सम्प्राप्य धर्ममाकर्ण्यं विनर्णाताक्षागमार्थकः। स्यमं सम्प्रप्रधाञ्च स्वीकृतैकादशाङ्गकः॥ २४५॥ मावियत्वा भवध्वंसि तीर्थकृत्रामकारणम्। बध्वा तीर्थकरं नाम सङ्गेष्ठगोत्रकर्मणा॥ २४५॥ जीवितान्ते असमासाद्य सर्वमाराधनाविधिम्। पुष्पोशरविमानेऽभूद्रच्युतेन्द्रः सुरोत्तमः॥ २४६॥ द्वाविशत्यविधमेयायुररित्नश्चरदेदकः। ग्रुक्तकेत्रयाद्वयोपेतो द्वाविशत्या स निःश्वसन्॥ २४०॥ पश्चीस्तावत्तसङ्ग्लावदेशहरन् मनसामृतम्। सदा मनःप्रवीचारो भोगसारेण नृसवान्॥ २४८॥ पश्चीस्तावत्तसङ्गल्यदेविकोचनः। स्वाविधिक्षत्रसमेयवलाभाविकयाविधः॥ २४८॥ अभवष्टपृथिवीभागाद्वयासाविविवलोचनः। स्वाविधिक्षेत्रसमेयवलाभाविकयाविधः॥ २४८॥

प्राप्त हुआ और वहाँसे चलकर धातकीखण्डद्वीपकी पूर्व दिशा सम्बन्धी विदेह त्रेत्रके पूर्वभागमे स्थित पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा सुमित्र और उनकी मनोरमा नामकी रानीके प्रियमित्र नामका पुत्र हुआ। वह पुत्र नीतिरूपी आभूषणोंसे विभूपिन था, उसने अपने नामसे ही समस्त शत्रुत्रोंका नम्रीभूत कर दिया था, तथा चक्रवर्तीका पद प्राप्तकर समस्त प्रकारके भोगोंका उपभाग किया था। अन्तमें वह त्रेमङ्कर नामक जिनेन्द्र भगवान्के मुखारिबन्द्से प्रकट हुए, तत्त्वों से भरे हुए और गम्भीर अर्थको सूचित करने वाले वाक्योंसे सब पदार्थीके समागमको भङ्गर मानकर विरक्त हो गया तथा सर्वमित्र नामक अपने पुत्रके लिए राज्यका भार देकर एक हजार राजात्र्योंके साथ दीक्षित हा गया। पाँच समितियों और तीन गुप्तियों रूप आठ प्रवचन-मातृकाश्चोंके साथ-साथ अहिंसा महाव्रत त्रादि पाँच महाव्रत उन मुनिराजमें पूर्ण प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए थे।। २३५-२४०।। श्रायुका श्रन्त होनेपर वे सहस्रार स्वर्गमें जाकर सूर्यप्रभ नामके देव हुए। वहाँ उनकी आयु अठारह सागर प्रमाण थी, अनेक ऋद्वियाँ वढ़ रही थीं और वे सब प्रकारके भोगोंका उपभोग कर चुके थे।। २४१।। जिस प्रकार भेघसे एक विशेष प्रकारकी विजली निकल पड़ती है उसी प्रकार वह देव उस स्वर्गसे च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीपके अत्रपुर नगरके राजा नन्दिवर्धन तथा उनकी वीरवती नामकी रानीसे नन्दनामका सज्जन पुत्र हुन्छा । इष्ट अनुष्ठानको पूरा कर अर्थान् अभिलिषत राज्यका उपभाग कर वह प्रोष्टिल नामके श्रेष्ठ गुरुके पास पहुँचा। वहाँ उसने धर्मका स्वकृप सुनकर आप्त, आगम और पदार्थका निर्णय किया; संयम धारण कर लिया श्रीर शीघ ही ग्यारह श्रङ्गोंका ज्ञान प्राप्त कर लिया।। २४२-२४४।। उसने तीर्थंकर प्रकृतिका वन्ध होनेमें कारण भूत और संसारका नष्ट करने वाली दर्शनिवशुद्धि आदि सोलह कारणभावनाओंका चिन्तवनकर उच्चगात्रके साथ-साथ तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध किया ॥ २४५ ॥ आयुके अन्त समय सब प्रकारकी ऋाराधनाओं को प्राप्तकर वह अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर विमानमें श्रेष्ठ इन्द्र हुआ ।।२४६।। वहाँ उसकी बाईस सागर प्रमाण ऋायुथी, तीन हाथ ऊंचा शरीर था, द्रव्य ऋौर भाव दोनों ही शुक्त लेश्याएं थीं, बाईस पक्षमें एक बार श्वास लेना था, बाईस हजार वर्षमें एक बार मानसिक अमृतका आहार लेता था, सदा मानसिक प्रवीचार करता था और श्रेष्ठ भोगोंसे सदा तृप्त रहता था ॥२४७-२४८॥ उसका अवधिज्ञान रूपी दिव्य नेत्र छठवी पृथिवी तककी वात जानता था श्रीर उसके

१ सुवताख्या लः। २ विनिर्गमात् लः। ३ राजकेन सहस्रेण इत्यपि कचित्। ४ नवापुत्ते लः। नवापन् नष्ट लः। ५ सूर्यप्रभामरः लः। ६ निर्णातार्थागमार्थकः लः। ७ समाराध्य कः, लः, मः। ८ द्यापष्ठपृथि वीमास्विचाविष सः।

सामानिकादिभिदेवैदेवीभिश्च परिष्कृतः । पुण्योदयविशेषेण मजाति सम सुखाम्बुधी ॥ २५० ॥ तिस्मिन्षण्मासशेषायुष्यानाकादार्गामिष्यति । भरतेऽस्मिन्विदेहास्ये विषये भवनाक्षणे ॥ २५१ ॥ राजः कुण्डपुरेहास्य वसुधारापताप्रधः । ससकोटिर्मणिः सार्धा सिद्धार्थस्य दिनस्पति ॥ २५२ ॥ आषादस्य सिते पक्षे पण्ड्यां शिक्षिनि चोत्तरा । षाढे सस्तत्वव्यासादस्याभ्यन्तरविति ॥ २५२ ॥ नन्यावर्तगृहे रत्नदीपिकाभिः प्रकाशिते । रत्नपर्यक्के हंसत् विकादिविभूषिते ॥ २५४ ॥ रौद्रराक्षसगन्धवयामित्रतयिनामे । मनोहराव्यतुर्यस्य यामस्यान्ते प्रसन्नधीः ॥ २५५ ॥ १ दरनिद्वावकोकिष्ट विशिष्टफळदायिनः । स्वमान् षोडशविष्ठिकान् प्रियास्य प्रियकारिणी ॥ २५६ ॥ तदन्तेऽपश्यदन्यक्च गजं वक्त्रप्रवेशिनम् । प्रभातपटह्यानैः पिठतैर्वन्दिमागधैः ॥ २५७ ॥ सम्प्रासार्थासना पुण्यप्रसाधना । सा सिद्धार्थमहाराजमुपगम्य कृतानितः ॥ २५८ ॥ सम्प्रासार्थासना स्वमान्यथाकममुदाहरत् । सोऽपि तेषां फलं भावि १ यथाकमममबुध्रयत् ॥ २५८ ॥ श्रुतस्वप्रफला देवी तुष्टा प्राप्तेव तत्फलम् । अथामराधिषाः सर्वे तयोरभ्येत्य सम्पदा ॥ २६० ॥ श्रुतस्वप्रफला देवी तुष्टा प्राप्तेव तत्फलम् । अथामराधिषाः सर्वे तयोरभ्येत्य सम्पदा ॥ २६० ॥ कल्याणाभिषवं कृत्वा नियोगेषु यथोचितम् । देवान् देवीश्च संयोज्य स्वं स्वं धाम ययुः प्रथक् ॥ २६१ ॥ नवमे मासि सम्पूर्णे चैत्रे मासि त्रयोद्द्वी-। दिने द्युक्के द्युभे योगे सत्यर्थमणि नामिन ॥ २६२ ॥ ३अलक्कारः कुलस्याभूक्वीलानामालयो महान् । आकरो गुणरत्नानामाश्रयो विश्वतक्षियः ॥ २६३ ॥

वल, कान्ति तथा विक्रियाकी अवधि भी अवधिज्ञानक क्षेत्रके बरावर ही थी।। २४६।। सामानिक देव श्रीर देवियोंसे विरा हुआ वह इन्द्र ऋपने पुण्य कर्मके विशेष उदयसे सुख रूपी सागरमें सदा निमग्न रहता था।। २५०।। जब उसकी ऋायु छह माहकी बाकी रह गई श्रीर वह स्वर्गसे श्रानेका उद्यत हुआ तब इसी भरत क्षेत्रके विदेह नामक देशसम्बन्धी कुण्डपुर नगरके राजा सिद्धार्थके भवनके त्रांगनमें प्रतिदिन साटे सातकरोड़ रहोंकी बड़ी मोटी धारा बरसने लगी।। २५१-२५२।। श्राषाड़ शुक्त पष्टीके दिन जब कि चन्द्रमा उत्तरापाड़ा नक्तत्रमें था तब राजा सिद्धार्थकी प्रसन्नबुद्धि बाली रानी प्रियकारिणी, रातखण्ड वाले राजमहलके भीतर रत्नमय दीपकोंमे प्रकाशित नन्यावर्त नामक राजभवनमें हंस-तूलिका आदिसे सुशोभित रत्नोंके पलंगपर सो रही थी। जब उस रात्रिके रौद्र, राक्ष्स ऋौर गन्धर्व नामके तीन पहर निकल चुके ऋौर मनोहर नामक चौथ पहरका ऋन्त होनेको आया तब उसने कुछ खुली-सी नींद्रमें सालह स्वप्न देखे। सालह स्वप्नोंके वाद ही उसने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक अन्य हाथी देखा। तदनन्तर सबेरके समय बजने वाले नगाड़ोंकी त्र्यावाजसे तथा चारण त्रीर मागधजनोंके द्वारा पढ़े हुए मङ्गलपाठोंसे वह जाग उठी और शीव ही स्नान कर पवित्र वसाभूषण पहन महाराज सिद्धार्थकं समीप गई। वहाँ नमस्कार कर वह महा-राजके द्वारा दिये हुए अर्घासनपर विराजमान हुई श्रीर यथाक्रमसे स्वप्न सुनाने लगी। महाराजने भी उसे यथाक्रमसे स्वप्नोंका होनहार फल बतलाया ॥ २५३-२५६ ॥ स्वप्नोंका फल सुनकर वह इतनी संतुष्ट हुई मानो उसने उनका फल उसी समय प्राप्त ही कर लिया हो। तदनन्तर सब देवोंने श्राकर वड़े वैभवके साथ राजा सिद्धार्थ श्रीर रानी प्रियकारिणीका गर्भकल्याणक सम्बन्धी श्रभिषेक किया, देव और देवियोंको यथायोग्य कार्योमं नियुक्त किया और यह सब करनेके बाद व अलग-श्रलग श्रपने-अपने स्थानों पर चलं गये।। २६०-२६१।। तदनन्तर नौवाँ माह पूर्ण होनेपर चैत्र-शुक्त त्रयोदशीके दिन त्रर्थमा नामके शुभ योगमें, जिस प्रकार पूर्व दिशामें चाल सूर्य उत्पन्न होता है, रात्रिमें चन्द्रमा उत्पन्न होता है, पदा नामक हदमें गङ्गाका प्रवाह उत्पन्न होता है, पृथिवीमें धनका समृह प्रकट होता है, सरस्वतीमें शब्दोंका समृह उत्पन्न होता है और लक्सीमें मुखका उद्य उत्पन्न होता है उसी प्रकार उस रानीमें वह ऋच्युतेन्द्र नामका पुत्र उत्पन्न हुऋा। वह पुत्र अपने कुलका आभूषण था, शीलका बड़ा भारी घर था, गुणरूपी रत्नोंकी खान था, प्रसिद्ध

१ दरमुता ख०, ग०, घ० । २ यथाचिन्त्य-घ० । यथावका-इति कचित् । ३ श्रलङ्कालः कुलस्यर्ह-त्संपदामालयो महान् ल० । ४ विश्रुतश्रियाम ल० ।

भांतुमान् बन्धुपद्यानां भुवनत्रयनायकः । दायको मुक्तिसौख्यस्य त्रायकः सर्वदेहिनाम् ॥ २६४ ॥ भर्मेणुनिर्मवध्वंसी मर्मभिक्तमंविद्विपाम् । धर्मतीर्थस्य धीरेयो निर्मलः विर्मावारिधिः ॥ २६५ ॥ प्राच्यां दिशीव बालाकों यामिन्यामिव चन्द्रमाः । पद्मायामिव गङ्गीघो धान्यामिव घनोत्करः ॥ २६६ ॥ वाग्वध्वामिव वाप्राशिर्लंद्रस्यामिव सुखांद्रयः । तस्यां मुतोऽध्युताधीशां लोकालांकैकभास्करः ॥२६७ ॥ मानुपाणां सुराणाञ्च तिरश्चाञ्च चकार सा । तत्प्रमूत्या पृथुं प्रीति तत्सत्यं प्रयकारिणी ॥ २६८ ॥ मानुपाणां सुराणाञ्च तिरश्चाञ्च चकार सा । तत्प्रमूत्या पृथुं प्रीति तत्सत्यं प्रयकारिणी ॥ २६८ ॥ मुक्ताभोजानि सर्वेषां तदाक्रस्माद्दुः श्रियम् । प्रमुक्तानि प्रसृतानि प्रमोदास्नाणि वा दिवा ॥ २६९ ॥ नवादानकसङ्घानो ननाट प्रमदागणः । वज्ञाद गायकानीकः पपाठौषोऽपि वन्दिनाम् ॥२७० ॥ अवातरत्मुराः सर्वेऽप्युद्वास्यावासमात्मानः । मायाशिशुं पुरोधाय मातुः सौधर्मनायकः ॥ २७१ ॥ नागेन्द्रस्कन्धमारोप्य बालं भास्करभास्वरम् । तत्तेजसा दिशो विश्वाः काशयक्रमरावृतः ॥ २७२ ॥ सम्प्राप्य मेरुमारोप्य शिलायां सिहिविष्टरम् । अभिपिच्य ज्वलत्कुम्भैः क्षीरसागरवारिभिः २७३ ॥ विश्वद्वपुद्रलारब्धदेहस्य विमलातमनः । द्वित्वर्वपुद्य काम्भोभिर्द्परशुविभिः स्वयम् ॥ २७४ ॥ चोदिनास्तीर्थकृक्ताम्मा स्वाम्नायोऽयं समागतः । इति केङ्कर्यमस्यत्य कृताभिप्यणा वयम् ॥ २७५ ॥ अलं तदिनि तं भक्तया विभूप्योद्घविभूपणैः । वीरः श्रीवर्धमान इचेत्यस्याख्याद्वितयं स्यधान् ॥२७६॥ तत्सतं स समानीय सर्वामरसमन्वतः । मातुरङ्के निवेदयां बीविहितानन्दनाटकः ॥ २७७ ॥ विभूप्य पितरौ चास्य तयोविहितसंमदः । श्रीवर्धमानमानस्य <sup>१</sup>रवं धाम समगात्सुरैः ॥ २७८ ॥

लक्सीका आधार था, भाईरूपी कमलोंको त्रिकसित करनेके लिए सूर्य था, तीनों लोकोंका नायक था, माज्ञका सुख देनेवाला था, ममस्त प्राणियोंकी रज्ञा करनेवाला था, सूर्यके समान कान्तिवाला था, संसारको नष्ट करनेवाला था, कर्मह्पी शत्रुके मर्मको भेदन करनेवाला था, धर्मह्पी तीर्थका भार धारण करनेवाला था, निर्मल था, सुम्बका सागर था, श्रीर लोक तथा अलोकको प्रकाशिन करनेकं लिए एक सूर्यंकं समान था।। २६२-२६७।। रानी प्रियकारिणीने उस बालकको जन्म देकर मनुष्यों, देवों और तिर्यक्कोंको बहुत भारी प्रेम उत्पन्न किया था इसलिए उसका प्रियकारिणी नाम साथेक हुआ था।। २६= ।। उस समय सबके मुख-कमलोंने अकस्मात् ही शोभा धारण की थी श्रीर श्राकाशसे श्रानन्द्के श्राँमुश्रीके समान फुलोंकी वर्षा हुई थी।। २६६ ।। उस समय नगाड़ीका समृह शब्द कर रहा था, स्त्रियोंका समृह नृत्य कर रहा था, गानेवालोंका समृह गा रहा था श्रीर बन्दीजनोंका समृह मङ्गल पाठ पढ़ रहा था।। २७०।। सब देव लोग अपने-अपने निवासस्थान कां उजड़ बनाकर नीचे उतर आये थे। तदनन्तर, सौधर्मेन्द्रने मायामय बालकको माताके सामने रखकर सूर्यके समान देदीप्यमान उस बालकको ऐरावन हाथीके कन्धेपर विराजमान किया । बालक-के तेज़में दशों दिशात्रोंको प्रकाशित करता और देवोंसे घिरा हुन्ना वह इन्द्र सुमेरु पर्वतपर पहुँचा। वहाँ उसने जिनबालकको पाण्डकशिलापर विद्यमान सिंहासनपर विराजमान किया श्रीर चीरसागरके जलसे भरे हुए देवीध्यमान कलशोंसे उनका अभिषेककर निम्न प्रकार स्तुति की। वह कहने लगा कि है भगवन ! श्रापकी श्राध्मा अत्यन्त निर्मल है, तथा श्रापका यह शरीर विद्युद्ध पुद्गल परमाणुत्रोंसे बना हुन्ना है इसलिए स्वयं त्रपवित्र निन्दनीय जलके द्वारा इनकी शुद्धि कैसे हो सकती हैं ? हम लोगोंने जो अभिपंक किया हुं वह आपके तीर्थंकर नामकर्मके द्वारा प्रेरित होकर ही किया है अथवा यह एक आम्राय है—तीर्थंकरके जन्मके समय होनेवाली एक विशिष्ट किया ही हैं इसीलिए हम लोग आकर त्रापकी किङ्करताको प्राप्त हुए हैं । । २७१-२७५ ।। ऋधिक कहनेसे क्या ? इन्द्रने उन्हें भक्तिपूर्वक उत्तमोत्तम आभूषणोंसे विभूपितकर उनके वीर और श्रीवर्ध-मान इस प्रकार दो नाम रक्खे ॥ २७६ ॥ तदनन्तर सब देवोंसे घिरे हुए इन्द्रने, जिन-बालकको वापिस लाकर माताकी गोदमें विराजमान किया, बड़े उत्सवसे आनन्द नामका नाटक किया, माता पिताको श्राभूषण पहिनाय, उत्सव मनाया और यह सब कर चुकनेके बाद श्रीवधमान स्वामीको नमस्कारवर देवोंके साथ ऋपने स्थानपर चला गया ॥ २७७-२७८ ॥

१ शमवारिषिः ल॰। २ जगौ च म०, ल०। ३ वीरः श्रीवर्द्धमानःतेष्वित्या-ल०। ४ स्वधाम० ल०।

पार्चेशतीर्थसन्ताने पञ्चाशवृद्विशताब्दके । तद्भ्यन्तरवर्त्यायुर्महावीरोऽत्र जातवान् ॥ २०९ ॥ द्वासतिसमाः किञ्चिद्वनास्तरस्यायुषः स्थितः । सप्तारिकिमतोरसेषः सर्वछक्षणभूषितः ॥ २८० ॥ निःस्वेदस्वादिनिदिष्टदशात्मजगुणोदयः ॥ भयसप्तकनिर्मुकः सर्वचेष्टाविराजितः ॥ २८९ ॥ सक्षयस्यार्थसन्देहे सञ्जाते विजयस्य च । जन्मानन्तरमेवैनमभ्येत्याछोकमात्रतः ॥ २८२ ॥ तत्सन्देहे गते ताभ्यां चारणाभ्यां स्वभक्तितः । अस्त्वेष सन्मतिर्देवो भावीति समुदाहृतः ॥ २८६ ॥ अधिनः किं पुनर्वाष्याः शब्दाश्च गुणगोचराः । अप्राप्तार्थाः परेष्वस्मित्रर्थवन्तोऽभवन् यदि ॥ २८६ ॥ भयगोऽयमेव दोषोऽस्य शब्दा ॥देवशामिष्रायिनः । पुष्कछार्याः परज्ञासमाद्रता दूरमनर्थकाः ॥ २८५ ॥ गोमिन्यां न कीत्यां वा प्रीतिरस्याभविद्वभोः । गुणेष्विव सुछेश्यानां प्रायेण हि गुणाः प्रियाः ॥२८६॥ तस्य काछवयोवाष्ट्यवशेनेछिबछः स्वयम् । भोगोपभोगवस्तृनि स्वर्गसाराण्यहिद्वम् ॥ २८७ ॥ शक्ताज्ञया समानीय स्ययं प्रावर्तयत्सदा । अन्येद्यः स्वर्गनाथस्य सभायामभवत्कथा ॥ २८८ ॥ देवानामधुना शूरो वीरस्वामीति तच्छृतेः । देवः सङ्गमको नाम सम्प्राप्तस्तं परीक्षितुम् ॥ २८९ ॥ देवानामधुना शूरो वीरस्वामीति तच्छृतेः । देवः सङ्गमको नाम सम्प्राप्तस्तं परीक्षितुम् ॥ २८९ ॥ दक्षावानवने राजकुमारैर्वहुभिः सह । काकपक्षधरैरेकवयोभिर्वास्यचोदितम् ॥ २९० ॥ कुमारं भास्वराकारं द्रमकीदापरायणम् । स विभीषयितुं वान्छन् महानागास्ति दधत् ॥ २९९ ॥ मुहारथम्वति भूतस्य यावत्स्कन्धमवेष्टतः । विटपेभ्यो निपत्याद्यं धरित्रीं भयविद्वछाः ॥ २९२ ॥ प्रकायन्त तं द्रष्टा बाछाः सर्वे यथायथम् । महाभये समुराको मुहतोऽन्यो न तिष्रति ॥ २९३ ॥

श्री पाइवनाथ तीर्थंकरकं बाद दो सौ पचास वर्ष वीत जानेपर श्री महावीर स्वामी उत्पन्न हुए थे उनकी ऋायु भी इसीमें शामिल है। कुछ कम बहत्तर वर्षकी उनकी ऋायु थी, व सात हाथ कुँचे थे, सब लच्चणोंसे विभूषित थे, पसीना नहीं आना त्रादि दशगुण उनके जन्म से ही थे, वे सात भयोंसे रहित थे और सब तरहकी चेष्टाओंसे सुशाभित थे।। २०६-२८१।। एक बार सञ्जय श्रीर विजय नामके दो चारणमुनियोंको किसी पदार्थमें संदेह उत्पन्न हन्ना था परन्तु भगवान्के जन्मके बाद ही वे उनके समीप आये और उनके दर्शन मात्रसे ही उनका संदेह दर हा गया इस-लिए उन्होंने बड़ी भक्तिसे कहा था कि यह बालक सन्मति तार्थंकर होनेवाला है, अर्थात् उन्होंने उनका सन्मति नाम रक्खा था।। २८२-२८३।। गुणोंको कहनेवाले सार्थक शब्दोंकी तो वात ही क्या थी श्रीवीरनाथको छोड़कर अन्यत्र जिनका गुणवाचक अर्थ नहीं होता ऐसे शब्द भी श्रीवीरनाथमें अयुक्त होकर सार्थक हो जाते थे।। २८४॥ उन भगवान्के त्यागमें यही दोप था कि दोषोंको कहनेवाले शब्द जहाँ अन्य लोगोंके पास जाकर खुब सार्थक हो जाते थे वहां वे ही शब्द उन भगवान्के पास आकर दूरसे ही अनर्थक हो जाते थे ॥ २८५॥ उन भगवान्की जैसी प्रीति गुणोंमें थी वैसी न लक्सीमें थी और न कीर्तिमें ही थी। सो ठीक ही है क्योंकि शुभलेश्यांके धारक पुरुषोंको गुण ही प्यारे होते हैं।। २८६।। इन्द्रकी श्राज्ञासे कुबर प्रतिदिन उन भगवानके समय त्रायु श्रीर इच्छाके श्रनुसार स्वर्गकी सारभूत भागोपभागकी सव वस्तुएँ स्वयं लाया करता था और सदा खर्च करवाया करता था। किसी एक दिन इन्द्रकी सभामें देवोंमें यह चर्चा चल रही थी कि इस समय सबसे ऋधिक शूर्वीर श्रीवर्धमान स्वामी ही हैं। यह सुनकर एक सङ्गम नामका देव उनकी परीक्षा करनेके लिए आया ।। २८७-२८ ।। त्राते ही उस देवने देखा कि देवीप्यमान श्राकारके धारक बालक वर्द्धमान, बाल्यावस्थासे प्रेरित हो, बालकों जैसे केश धारण करनेवाले तथा समान अवस्थाके धारक अनेक राजकुमारोंके साथ बगीचामें एक वृक्षपर चढ़े हुए क्रीड़ा करनेमें तरपर हैं। यह देख संगम नामका देव उन्हें डरवानेकी इच्छासे किसी वड़े सांपका रूप धारणकर उस वृक्षकी जड़से लेकर स्कन्ध तक लिपट गया। सब बालक उसे देखकर भयसे काँप उठे श्रीर शीघ ही डालियोंपरसे नीचे जमीनपर कूदकर जिस किसी तरह भाग गये सो ठीक ही है क्योंकि महाभय उपस्थित होनेपर महापुरुषके सिवाय श्रन्य कोई नहीं ठहर सकता है ॥ २६०-२९३ ॥

१ मदसप्तक-ला । २ तत्सन्देहगते ला । ३ त्यागोऽयमेव ला । ४ दोषोऽभिधायिनः का मा । भ-ण्यहर्निशम् ला । ६-मिधिष्ठतः सा ।

किकिश्वासताल्युप्रमारुक्क तमि विभीः। कुमारः क्रीडयामास "मातृपर्यक्ववरा ॥ २०४॥ विजुन्ममाण्डर्णन्मोनिकिः सङ्गमकोऽमरः। स्तुत्वा भवान्महावीर इति नाम चकार सः॥ २०५॥ त्रिशच्छरिक्वस्तस्यैवं कौमारमगमद् वयः। ततोऽन्येयुर्मतिज्ञानक्षयोपशमभेदतः॥ २०६॥ समुत्पक्वमहाबोधिः स्मृतपूर्वभवान्तरः। छौकान्तिकामरैः प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिभिः स्तुतः २९७॥ सक्छामरसन्दोहकृतनिष्कमणिकयः। स्ववाक्प्रीणिनसङ्ग्लुसम्भावितविसर्जनः॥ २९८॥ वन्द्रप्रभाव्यशिकिमधिक्छो दृष्ठवतः। ऊढां परिवृद्धैन णां ततो विद्याघराधिपैः॥ २९९॥ तत्रक्षानिमिषाधीशैश्रळ्चामरसंहितः। प्रभ्रमद्भ्रमरारावैः कोकिलालापनैरिपे॥ ३००॥ आद्वयद्वा प्रस्नाधैः प्रहसद्वा प्रमोदतः। प्रश्लवैरनुरागं वा स्वकीयं सम्प्रकाशयत्॥ ३०९॥ नाथः षण्डवनं प्राप्य स्वयानादवरक्क सः। श्रेष्ठः पष्ठोपवासेन "स्वप्रभापटलावृते॥ ३०२॥ विवश्योवस्युक्षो वीरो रुन्दरक्षिलालले। द्वसावसितौ घीरः संयमाभिमुखोऽभवत्॥ ३०६॥ वस्थाभरणमाल्यानि स्वयं शकः समाद्दे। मुक्तान्येतेन प्तानि मत्वा माहात्स्यमीदशम् ॥ ३०५॥ अङ्गरागोऽङ्गल्कप्रोऽस्य सगन्धोऽहं कथं मया। मोच्योऽयिमिति मत्वेव स्थितः शोभां समुद्वहन् ॥३०५॥ मिलनाः कुटिला मुग्धैः पूज्यास्त्याज्या मुमुश्चभिः। केशाः छेशसमास्तेन यूना मूलात्समुख्ताः॥३०७॥ मिलनाः कुटिला मुग्धैः पूज्यास्त्याज्या मुमुश्चभिः। केशाः छेशसमास्तेन यूना मूलात्समुख्ताः॥३०७॥

जो लहलहाती हुई सी जिह्नात्रोंसे अत्यन्त भयंकर दिग्व रहा था ऐसे उस सर्पपर चट्कर कुमार महावीरने निर्भय हो उस समय इस प्रकार कीड़ा की जिस प्रकार कि मानाके पलंगपर किया करते थं।। २६४।। कुमारकी इस क्रीड़ामें जिसका हर्षरूपी सागर उमड़ रहा था ऐसे उस संगम देवने भगवानकी स्तुति की ऋौर 'महावीर' यह नाम रक्खा ॥ २६५ ॥ इस प्रकार तीस वर्षीमें भगवानका कुमार काल व्यतीत हुआ। तदनन्तर दूसरे ही दिन मतिज्ञानावरण कर्मके क्ष्योपशमिवशेषसे उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो गया श्रीर पूर्वभवका स्मरण हो उठा। उसी समय स्तुति पढ्ते हए लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति की ॥ २५६-२५७ ॥ समस्त देवोंके समूहने आकर उनके निष्क्रमण कल्याणकी क्रिया की, उन्होंने अपने मधुर वचनोंसे बन्धुजनोंको प्रसन्नकर उनसे विदा र्ला । तदनन्तर व्रतोंको दृढ्तासे पालन करनेवाले वे भगवान चन्द्रप्रभा नामकी पालकीपर सवार हुए। उस पालकीको सबसे पहले भूमिगोचरी राजात्र्योंने, फिर विद्याधर राजात्र्योंने और फिर इन्द्रोंने उठाया था। उनके दोनों त्रोर चामरोंक समूह दुल रहे थे। इस प्रकार वे पण्ड नामके उस वनमें जा पहुँचे जो कि भ्रमण करते हुए भ्रमरों के शब्दों ऋौर कोकिलाओं की कमनीय कूकसे ऐसा जान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो, फूलोंके समृहसे ऐसा जान पड़ता था मानो हर्पसे हुँस ही रहा हो, श्रीर लाल-लाल परुलवोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो श्रपना अनुराग ही प्रकट कर रहा हो ॥ २६५-३०१ ॥ ऋतिशय श्रेष्ठ भगुवान् महावीर, पण्डवनमें पहुँचकर ऋपनी पालकीसे उतर गये और अपनी ही कान्तिके समूहर्से घिरी हुई रज्ञमयी बड़ी शिलापर उत्तरकी और मुँहकर तेलाका नियम ले विराजमान हो गये। इस तरह मंगसिर वदी दशमीके दिन जब कि निर्मल चन्द्रमा हस्त श्रीर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रके मध्यमें था. तब संध्याके समय श्रतिशय धीर-वीर भगवान् महावीरने संयम धारण किया।। ३०२-३०४।। भगवान्ने जो वस्न, श्राभरण तथा माला, ऋादि उतारकर फेंक दिये थे उन्हें इन्द्रने स्वयं उठा लिया सो ठीक ही है क्योंकि भगवानका माहा-त्म्य ही ऐसा था।। ३०५।। उस समय भगवान्के शरीरमें जो सुगन्धित ऋद्भराग लगा हुआ था वह सोच रहा था कि मैं इन उत्ताम भगवान्को कैसे छोड़ दूं ? ऐसा विचारकर ही वह मानो उनके शरीरमें स्थित रहकर शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥ ३०६ ॥ मिलन और कुटिल पदार्थ अज्ञानी जनोंके द्वारा पूज्य होते हैं परन्तु मुमुज्ज लोग उन्हें त्याज्य समभते हैं ऐसा जानकर ही मानो उन नस्ण भगवान्ने मलिन और कुटिल (काले और घुंघुराले ) केश जड़से उखाड़कर दूर फेंक दिये

१ पितृ इति कवित् । २ तत्प्रभापटलान्विते क०, ग०, घ० । ३ वापास्त ल० । ४ माल्यादि-म० ।

सुराधीशः स्वहस्तेन ताम्प्रतीक्ष्य महामणि । ज्वल्लपटिलकामध्ये विन्यस्याम्यर्थ्य मानितान् ॥ १०८ ॥ विचित्रकरवद्धेण पिधाय विध्तान्सुरैः । स्वयं गत्वा समं क्षरिवारिराशौ न्यवेशयत् ॥ १०९ ॥ तपोलक्ष्म्या निगृदोऽभूहाढं बाढममूढधोः । अम्येत्य मोक्षलक्ष्मीप्टशम्पत्येव विद्म्धया ॥ ११० ॥ अन्तर्प्रन्थपरित्यागास्य नैर्प्रन्थमावमो । भोगिनोऽन्यस्य निर्मोकत्यागवन्नावभासते ॥ १११ ॥ अन्तर्प्रन्थपरित्यागासस्य नैर्प्रन्थमावमो । भोगिनोऽन्यस्य निर्मोकत्यागवन्नावभासते ॥ १११ ॥ अन्नमत्तगुणस्थाने मुक्तिसाम्नाज्यकण्ठिका । श्वपस्तेन श्वत्यलम्ब तत्कथं स्याध्ममादिनः ॥ ११२ ॥ अन्नमत्तगुणस्थाने मुक्तिसाम्नाज्यकण्ठिका । श्वपस्तेन श्वत्यलम्ब तत्कथं स्याध्ममादिनः ॥ ११४ ॥ चतुर्थज्ञाननेत्रस्य निर्मावलक्षालिनः । तस्याद्यमेव चारित्रं द्वितीयं तु प्रमादिनाम् ॥ ११४ ॥ सिहेनैव मया प्राप्तं वने मुनिमताद् व्रतम् । मत्वेवेत्येकतां तत्र सैंहीं वृत्ति समाप सः ॥ ११५ ॥ अतिक्ष्णनखदंष्ट्रोऽयमक्रूरोऽरक्तकेसरः । शौर्यैकत्ववनस्थानैरन्वयान्मग्राविद्विषम् ॥ ११६ ॥ सुराः सर्वेऽपि नत्वैनमेतत्साहससंस्तवे । सक्ताः समगमन् स्वं स्वमोकः सन्तुष्टचेतसः ॥ ११० ॥ अथ भद्दारकोप्यस्मादगात्कायस्थिति प्रति । कृलमामपुरीं अीमान् व्योमगामिपुरोपमम् ॥ ११८ ॥ कृलनाम महीपालो दृष्टा तं भक्तिभावतः । प्रियङ्गकुसुमाङ्गानश्चःपरीत्य प्रदक्षिणम् ॥ ११९ ॥ प्रणम्य पादयोर्मुर्शं भनिषि वा गृहमागतम् । प्रतीक्ष्याध्यादिभिः पुज्यस्थाने सुस्थाप्य सुवतम्॥१२०॥ गन्धादिभिविभूष्यैतरपादोपान्तमक्षीतल्य । परमान्नं भव्याद्यित्रिः पुज्यस्थाने सुस्थाप्य सुवतम्॥१२०॥ गन्धादिभिविभूष्यैतरपादोपान्तमक्षीतल्य । परमान्नं भव्याद्यादिभिविभूष्यैतरपादोपानम् ॥१२१ ॥

थे।। ३०७।। इन्द्र ने व सब केश अपने हाथसे उठा लिये, मणियोंके देवीप्यमान पिटारेमें रखकर उनकी पूजा की, त्रादर सःकार किया, अनेक प्रकारकी किरण रूपी वस्त्रसे उन्हें लपेटकर रक्खा श्रीर फिर देवोंके साथ स्वयं जाकर उन्हें क्षीरसागरमें पधरा दिया।। ३०५-३०६।। मोक्षलद्दमीकी इष्ट और चतुर दृतीके समान तपालदमीने स्वयं आकर उनका आलिङ्गन किया था।। ३१०।। अंतरङ्ग परिप्रहोंका त्याग कर देनेसे उनका निर्प्रन्थपना अर्ज्झ तरह सुशोभित हो रहा था सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार साँपका केवल कांचली छोड़ना शोभा नहीं देता उसी प्रकार केवल बाह्य परिप्रहका छोड़ना शोभा नहीं देता।। ३११।। उसी समय संयमने उन भगवानको केवलज्ञानके वयानेके समान चौथा मनःपर्ययज्ञान भी समर्पित किया था ॥ ३१२ ॥ ऋप्रमत्त गुणस्थानमें जाकर उन भगवानने मोक्षरूपी साम्राज्यकी कण्ठी स्वरूप जो तपश्चरण प्राप्त किया था वह प्रमादी जीवको कहां मुलभ है ? ।। ३१३ ।। मनःपर्ययज्ञानरूपी नैत्रको धारण करनेवाले और स्वाभाविक बलमे सुशोभित उन भगवान्के पहला सामायिक चरित्र ही था क्योंकि दूसरा छेदोपस्थापनाचरित्र प्रमादी जीवोंके ही होता है।। ३१४।। मैंने पहले सिंह पर्यायमें ही वनमें मुनिराजके उपदेशमे ब्रत धारण किये थे यही समभकर मानो उन्होंने सिंहके साथ एकताका ध्यान रखते हुए सिंहवृत्ति धारण-की थी।। ३१५।। यद्यपि उनके सिंहके समान तीचण नख और तीचण दांड नहीं थीं, व सिंहके समान कर नहीं थे और न सिहके समान उनकी गरदनपर लाल वाल ही थे फिर भी शूरवीरता, अकेला रहेना तथा वनमें ही निवास करना इन तीन विशेषनाओं से वे सिंहका अनुकरण करते थे।। ३१६।। सब देव, उन भगवान् को नमस्कारकर तथा उनके साहसकी स्तुति करनेमें लीन हो संतृष्टचित्त हो कर अपने अपने स्थानको चले गये।। ३१७॥

त्रियाधरों के नगरके समान सुशाभित कूलग्राम नामकी नगरीमें पहुँचे। वहां प्रियङ्गुके फूलके समान कान्ति वाले कूल नामके राजाने भक्ति-भावसे युक्त हो उनके दर्शन किये, तीन प्रदक्षिणाएँ दी, चरणों में शिर फुकाकर नमस्कार किया और घर पर आई हुई निधिके समान माना। उत्तम ब्रतोंको धारण करने वाले उन भगवान्को उस राजाने श्रेष्ठ स्थान पर वैठाया, अर्घ ब्रादिके द्वारा उनकी पूजा की, उनके चरणोंके समीपवर्ती भूतलको गन्ध ब्रादिकसे विभूषित किया और उन्हें मन, वचन, कायकी शुद्धिके साथ इष्ट व्यर्थको सिद्ध करने वाला परमान्न (खीरका ब्राहार) समर्पण किया।

१ तपस्विना ल०। तपःस्थेन इत्याप क्वचित्। २ सतालाम्भ ल०। समालाम्भ ल०। ३ पुरम् इति कचित्। ४ श्रीमद् ल०। ५ विधिना इति कचित्। ६ पृष्टं घ०, क०। ७ विशुद्धा ल०।

भावुषिक्रिक्सेतले फलं भावि महत्तरम् । इति वन्तुभिवाश्चरंपश्चरं तह्न्देऽभवत् ॥ १२१ ॥
पुण्यहेतुर्विनेयानां वीरो निर्गत्व तह्न्द्वत् । विहितेच्छो विविक्तेषु विधातुं विधिवत्तपः ॥ १२१ ॥
विषयनुमसङ्गीणं करणादविकोत्कदम् । परीष्ट्वमहाघोरविश्वश्वापदसङ्कुळम् ॥ १२४ ॥
कपायमत्तमातङ्गसङ्घातशतसन्ततम् । विद्वतास्यान्तकानन्तकुम्भीनस्विभीषणम् ॥ १२५ ॥
चतुर्विधोपसर्गोप्रकण्ठीरवक्ठोरितम् । विद्वतीयतत्त्वरारुद्धं त्यक्ष्वा मववनं शनैः ॥१२६ ॥
तपावनं सतां सेव्यमध्याहतसुखावहम् । महाजनसमाकीणं विस्तीर्णमनुपप्नुतम् ॥ १२० ॥
महाज्ञतमहासामन्तान्वतः सुनयानुगः । दर्शनज्ञानचारित्रव्य क्षश्चित्रत्योर्जतः ॥ १२० ॥
भीवायुधो गुणव्रातकवचः शुद्धमार्गगः । सद्भावनासद्यायः सन् प्रविश्य परमः पुमान् ॥ १२० ॥
भेवावसंस्तव्र निश्चाङ्कं नानायोगान्प्रवर्तयन् । धर्म्यध्यानं विविक्तस्थो ध्यायन् दश्चिषं सुद्धः ॥ १२० ॥
जित्रीक्ष्य स्थः णुरेतस्य दौष्व्याद्धैर्यं परीक्षितुम् । उत्कृत्य कृत्तिकास्तिक्षणाः प्रविष्टजठराण्यळम् ॥ १३० ॥
विश्वत्ताननाभिभीष्माणि नृत्यन्ति विविधैर्लयैः । तर्जयन्ति स्फुरद्ध्वानैः साहद्वासैर्दुरीक्षणैः ॥ १३१ ॥
स्थ्यल्वेनालक्ष्पाणि निशि कृत्वा समन्ततः । पराण्यपि फणीनद्देभसिद्धवद्ध्यानिष्ठैः समम् ॥ १३४ ॥
किरातसैन्यरूपाणि विशिक्तर्जनपण्डितः । विद्याप्रभावसम्भावितोपसर्गौर्भयावहैः ॥ १३५ ॥
स्वयं स्वल्यितुं चेतः समाधेरसमर्थकः । स महतिमहावीराल्यां कृत्वा विविधाः स्तुतीः ॥ १३६ ॥

यह तो तुम्हारे दानका आनुपङ्गिक कल है परन्तु इसका होनहार फल बहुत बड़ा है यही कहनेके लिए मानो उसके घर पञ्चाश्चर्याकी वर्षा हुई।। ३१५-३२२।। तदनन्तर शिष्योंका पुण्य बढ़ाने बाले वे भगवान एकान्त स्थानोंमें विधिपूर्वक तप करनेकी इच्छामे उसके घरसे निकले।। ३२३।। (जो विपयह्मपी बचोंसे सङ्गीण है, इन्द्रिय हम्पी व्याधोंसे भरा हुआ है, परीपह हम्पी महाभयंकर सब प्रकारके दुष्ट जीवोंसे सहित है, कपाय हम्पी मदान्मत्त हाथियोंके सेकड़ों समृहसे व्याप्त है, मुँह फाड़े हुए यमराज हमी अनन्त अजगरोंसे भयंकर है, चार प्रकारके उपसर्ग हमी दुष्ट सिंहोंसे कठोर है, और विद्रोंके समृह हमी चारोंसे विरा हुआ है एसे संसार हमी बनको धीरे-धीरे छोड़कर उन परम पुरुप भगवानने, जो सज्जनोंके द्वारा सेवन करने योग्य है, जिसमें अव्यावाध—वाधारहित सुख भरा हुआ है, जो उत्तम मनुष्योंसे व्याप्त है, विस्तीण है और सब तरहके उपद्रवोंसे रहित है ऐसे तपोबनमें, महाश्रव रूपी महा सामन्तों सहित, उत्तम नयोंकी अनुकूलता धारणकर, सम्यव्यांन, सम्यव्यात तथा सम्यवचारित्र रूपी प्रकट हुई तीन शक्तियोंसे अत्यन्त बलवान, शील रूपी आयुध लेकर, गुणोंके समृहका कवच पहिनकर, युद्धता रूपी मार्गमे चलकर और उत्तम भावनाओं की सहायता लेकर प्रवेश किया।। ३२४-३२६।।) वहाँपर निःशङ्क रीतिसे रहकर उन्होंने अनेक योगोंकी प्रवृत्ति की श्रीर एकान्त स्थानमें स्थित होकर बार-वार दश प्रकारके धर्म्यध्यानका चिन्त-वन किया।। ३३०।।

श्रथानन्तर—किसी एक दिन श्रतिशय धीर वीर वर्धमान भगवान् उज्जयिनीके श्रतिमुक्तक नामक श्मशानमें प्रतिमा योगसे विराजमान थे। उन्हें देखकर महादेव नामक रुद्रने श्रपनी दुष्टतासे उनके धेर्यकी परीक्षा करनी चाही। उसने रात्रिके समय ऐसे श्रनेक बड़े-बड़े वेतालोंका रूप बनाकर उपसर्ग किया कि जो तीच्ण चमड़ा छीलकर एक दूसरेके उदरमें प्रवेश करना चाहते थे, खोले हुए मुंहोंसे श्रह्यन्त भयंकर दिखते थे, अनेक लयोंसे नाच रहे थे तथा कठोर शब्दों, श्रदृहास और विकराल दृष्टिने दरा रहे थे। इनके सिवाय उसने सर्प, हाथी, सिंह, श्रिम और वायुके साथ भीलों की सेना बनाकर उपसर्ग किया। इस प्रकार एक पापका ही श्रर्जन करनेमें निपुण उस रुद्रने, श्रपनी विद्याके प्रभावने किये हुए श्रनेक भयंकर उपसर्गोंसे उन्हें समाधिसे विचलित करनेका प्रयक्त

१ विभक्तेषु कचित्। २ विविधं तपः कचित्। ३ करणाटविधोत्कटम् ल०। ४ व्यक्ति ल०। ५ भाव यंस्तत्र क०, एव०, ग०, घ०, म०। ६ व्यात्ताननानि भीष्माणि कचित्। ७ पापोपार्जनपण्डितः कचित्।

उमया सममाक्याय नितंत्वागादमत्सरः । पापिनोऽपि प्रतुष्यन्ति प्रस्पर्यं दण्टसाइसाः ॥ ३३७ ॥ कदािक्वोटकाक्यस्य नृपतेश्वन्दनाभिधाम् । सुतां वीक्ष्य वनकीडासकां कामशरातुरः ॥ ३३८ ॥ कृतोपायो गृहीत्वैनां कश्चित्रच्छक्षभश्चरः । पश्चाद्वीत्वा स्वभार्याया महाटब्यां व्यस्त्रंयत् ॥ ३३९ ॥ वनेचरपितः कश्चित्तशालोक्य धनेच्छया । प्नां कृषभदत्तस्य वाणिजस्य समर्पयत् ॥ ३४० ॥ तस्य भार्या सुभद्राक्या तया सम्पर्कमाश्मनः । विणतः विश्वः मानासौ पुराणं विश्वदिनम् ॥ ३४१ ॥ आरनालेक सम्मिश्रं शरावे निहितं सदा । दिशती श्रृङ्खलाकन्धभागिनीं तां व्यधादुपा ॥ ३४२ ॥ परेचुक्तः कौशाम्बीनगरान्तरम् । कायस्थित्ये विशन्तं तं महावीरं विलोक्य सा ॥ ३४२ ॥ परेचुक्तः विश्वः श्रृङ्खलाकृत्वन्धना । लोलालिकुललोलोक्षश्चभाराचलाचलात् ॥ ३४४ ॥ प्रस्युद्वजन्ति विश्विः श्रृङ्खलाकृतवन्धना । लोलालिकुललोलोक्षश्चभाराचलाचलात् ॥ ३४४ ॥ विश्वलम्मालतीमालादिव्याम्बरिवभूषणा । नवप्रकारपुण्येशा भक्तिभावभरानता ॥ ३४५ ॥ श्रिणलमालालयसम्भृतपुथुहेमशराविका । शाल्यक्षभावनत्कोद्रवीदनं विश्वतस्यामः । ३४६ ॥ अञ्चमाश्राणयत्तसौ तेनाप्याश्चर्यपञ्चकम् । बन्धुभिश्च समायोगः कृतश्चन्दनया तदा ॥ ३४६ ॥ भगवान्वर्थमानोऽपि नीत्वा द्वाद्वश्चरसन् । सम्भ्रस्थेन जम्बङ्गलुकृत्वन्दनया तदा ॥ ३४९ ॥ क्रुकृलानदीतीरे मनोद्वरवनान्तरे । महादल्तिकालपद्दे प्रतिमायोगमानसन् ॥ ३४९ ॥ स्थित्वा पष्टोपवासेन पत्तिकृतस्यालसालभूरुहः । वैशाखे मासि सज्योत्सद्वशम्यामपराङ्कके ॥ ३५० ॥ हस्तोत्तरान्तरं याते शिशिनगर्वकृत्वस्यालसालभूरुहः । वैशाखे मासि सज्योतस्वदशम्यामपराङ्कके ॥ ३५० ॥ हस्तोत्तरान्तरं याते शिशिनगर्वकृत्वस्यालस्य भ्रष्ट । क्ष्यप्रभ्योगमान्तरं याते शिशिनगर्वकृत्वस्यालस्य । अपनानि स्वर्यान्वस्याने सुर्थ्यतः ॥ ३५० ॥

किया परन्तु वह उसमें समर्थ नहीं हो सका। अन्तमें उसने भगवानके महित और महावीर ऐसे दो नाम रख कर अनेक प्रकारकी स्तुति की, पार्वतीके साथ नृत्य किया और सब मास्सर्यभाव छोड़ कर वह वहाँ से चला गया सो ठीक ही हैं क्योंकि साहसको स्पष्ट रूपसे देखने वाले पापी जीव भी सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥ ३३१-३३७॥

श्रथानन्तर—किसी एक दिन राजा चेटककी चन्दना नामकी पुत्री वनक्रीड़ामें आसक्त थी, उसे देख कोई विद्याधर कामवाणसे पीडित हुआ और उसे किसी उपायमें लेकर चलता बना। पीछे अपनी कीसे डरकर उसने उस कन्याको महाटवीमें छोड़ दिया।। ३३८–३३६।। वहाँ किसी भीलने देख कर उसको धनकी इच्छासे वृपभदत्त सेटको दी।।३४०।। उस सेटकी स्त्रीका नाम सुभद्रा था उसे शंका हो गई कि कहीं अपने सेटका इसके साथ सम्वन्ध न हो जाय। इस शङ्कासे वह चन्दनाको खानेके लिए मिट्टीके शकोरामें कांजीसे मिला हुआ। कोदौंका भात दिया करती थी और क्रोध वश उसे सदा सांकलसे वाँधे रहती थी।। ३४१–३४२।। किसी दूसरे दिन वस्स देशकी उसी कोशाम्बी नगरीमें आहारके लिए भगवान महाबीर स्वामी गये। उन्हें नगरीके भीतर प्रवेश करते देख चन्दना उनके सामने जाने लगी। उसी समय उसके सांकलके सव बन्धन दृट गये, चञ्चल भ्रमर-समूद्दके समान काले उसके वड़े-वड़े केश चञ्चल हो उठे और उनसे मालतीकी माला टूटकर नीचे गिरने लगी, उसके वख आभूपण सुन्दर हो गये, वह नव प्रकारके पुण्यकी स्वामिनी बन गई, भिक्तभावके भारसे सुक गई, शीलके माहात्म्यसे उसका मिट्टीका शकोरा सुवणपात्र बन गया और कोदोंका भात शाली चाँवलोंका भात हो गया। उस बुद्धिमतीने विधिपूर्वक पड़गाहकर भगवान्को आहार दिया इसलिए उसके यहाँ पञ्चाश्चरींकी वर्षा हुई और भाई-वन्धुओं के साथ उसका समागम हो गया।। ३४३–३४०।।

इधर जगद्बन्धु भगवान वर्धमानने भी छद्मस्थ अवस्थाके बारह वर्ष व्यतीत किये। किसी एक दिन वे जम्भिक शामके समीप ऋजुकूला नदीके किनारे मनोहर नामक वनके मध्यमें रत्नमयी एक बड़ी शिलापर सालवृक्षके नीचे वेलाका नियम लेकर प्रतिमा योगसे विराजमान हुए। वैशाख शुक्ता दशमीके दिन अपराहण कालमें हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रके वीचमें चन्द्रमाके आ जाने पर परिणामोंकी विशुद्धताको बढ़ाते हुए वे अपकश्रेणीपर आहढ हुए। उसी समय उन्होंने

१ विशिकोऽपत्यं पुमान् वाणिकः तस्य । २ शङ्कमानोऽसी ल० । ३ कोद्रवोदनम् ल० । ४ कोद्रवोदनं क०, ख०, ग०, घ०, म० । ५ सोऽघःस्थात् ल० ।

सारेतिकर्माणि निर्मूल्य प्राप्यानन्तचतुष्टयम् । चतुक्कियदतीरोषक्यामासिमहिमालयः ॥ ३५२ ॥ सयोगभागपर्यन्ते स्वपरार्थप्रसाधकः । परमौदारिकं देहं विश्वद्भाङ्गणे वभौ ॥३५३ ॥ चतुविधामरैः सार्धं सौधर्मेन्द्रस्तदागतः । तुर्वकल्यागसरप्जाविधं सर्वं समानयत् ॥ ३५४ ॥ अथापप्राप्तितन्वज्यास्थायिकातिशयोजितः । १परमात्मपत् १पापत्परमेष्ठी स सन्मितः ॥ ३५५ ॥ अथा दिक्यध्वनेहेतः को भावित्युपयोगवान् । तृतीयज्ञाननेत्रेण ज्ञात्वा मां परितुष्टवान् ॥ ३५६ ॥ तदेवागस्य मद्ग्रामं गौतमाख्यं शचीपतिः । तत्र गौतमगोत्रोत्थमिन्द्रभूति द्विजोत्तमम् ॥ ३५० ॥ महाभिमानमादित्यविमानादेत्य भास्वरम् । शेषैः पुण्यैः समुत्पश्चं वेदवेदाङ्गवेदिनम् ॥ ३५८ ॥ दृष्ट्वा केनाप्युपायेन समानीयान्तिकं विभोः । स्विपपृच्छिपितं जीवमावं पृच्छेत्यचोदयत् ॥ ३५८ ॥ अस्ति कि नास्ति वा जीवस्तत्स्वरूपं निरूप्यताम् । इत्यप्रक्षमतो मद्धं भगवान्भव्यवत्सलः ॥ ३५९ ॥ अस्ति कि नास्ति वा जीवस्तत्स्वरूपं निरूप्यताम् । इत्यप्रक्षमतो मद्धं भगवान्भव्यवत्सलः ॥ ३६० ॥ अस्ति जीवः स चोपात्तदेहमात्रः सदादिभिः । किमादिभिश्च निर्देश्यो नोत्पन्नो न विनङ्क्यति ॥३६२ ॥ व्यक्तपेण पर्यायैः परिणामी प्रतिक्षणम् । चैतन्यलक्षणः कर्ता भोक्ता सर्वेकदेशवित् ॥ ३६२ ॥ संसारी निर्वत्येति द्वैविध्येन निरूपितः । अनादिरस्य संसारः सादिनिर्वाणमिष्यते ॥ ३६२ ॥ निर्वतस्य संसारो नित्या कस्यापि संस्तिः । अनन्ताः संस्तौ मुक्तास्तदनन्ताः भुलक्षिताः ॥३६४ ॥ सित व्ययेऽपि बन्धानां हानिरेव न हि क्षयः । आनन्त्यमेव तद्वेदः शक्तीनामिव वस्तुनः ॥ ३६५ ॥

शुक्राध्यानके द्वारा चारों वातिया कर्मीको नष्टकर अनन्तचतुष्टय प्राप्त किये और चौतीस अतिशयोंसे सुशोभित हो कर व महिमाके घर हो गयं।। ३४५-३५२।। श्रव वे सयोगकेवली गुणस्थानके धारक हो गयं, निज और परका प्रयोजन सिद्ध करने लगे, तथा परमौदारिक शरीरको भारण करते हुए आकाशरूपी आंगनमें सुशोभित होने लगे ॥ ३५३ ॥ उसी समय सौधर्म स्वर्गका इन्द्र चारों प्रकारके देवोंके साथ आया और उसने ज्ञानकल्याणक सम्बन्धी पूजाकी समस्त विधि पूर्ण की ।। ३५४।। पुण्यरूप परमौदारिक शरीरकी पूजा तथा समवसरणकी रचना होना आदि अतिशयोंसे सम्पन्न श्रीवर्धमान स्वामी परमेष्ठी कहलाने लगे और परमात्मा पदको प्राप्त हो गये।। ३५५॥ नदनन्तर इन्द्रने भगवान्की दिव्यध्वनिका कारण क्या होना चाहिये इस बातका विचार किया और अवधिज्ञातमे मुभे उसका कारण जानकर वह बहुत ही संतुष्ट हुआ।। ३५६।। वह उसी समय मेरे गाँवमें अ।या। मैं वहाँ पर गातमगोत्रीय इन्द्रमूति नामका उत्तम ब्राह्मण था, महाभिमानी था, श्रादित्य नामक विमानसे श्राकर शेप वचे हुए पुण्यके द्वारा वहाँ उत्पन्न हुआ था,मेरा शरीर श्रति-शय देवीप्यमान था, और मैं वेद-वेदाक्तका जानने वाला था।। ३५७-३५८॥ मुफ्ते देखकर वह इन्द्र मुफे किसी उपायसे भगवान्के समीप ले आया और प्ररणा करने लगा कि तुम जीव तत्त्वके विषयमं जो कुछ पृछना चाहते थे सो पूछ लो ॥ ३५६ ॥ इन्द्रकी वात सुनकर मैंने भगवानसे पूछा कि हे भगवन ! जीव नामका कोई पदार्थ है या नहीं ? उसका स्वरूप कहिये। इसके उत्तरमें भज्यवत्सल भगवान कहने लगे कि जीव नामका पदार्थ है श्रीर वह ग्रहण किये हुए शरीरके प्रमाण है, सत्संख्या त्रादि सद।दिक त्रीर निर्देश त्रादि किमादिकसे उसका स्वह्रप कहा जाता है। वह द्रव्य रूपसे न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट होगा किन्तु पर्याय रूपसे प्रतिज्ञण परिणमन करता है। चेतना उसका लज्ञण है, वह कर्ता है, भोक्ता है, श्रीर पदार्थींके एकदेश तथा सर्वदेशका जानकार है ॥ ३६०-३६२॥ संसारी श्रीर मुक्तके भेदसे वह दो प्रकारका निरूपण किया जाता है। इसका संसार अनादि कालसे चला आ रहा है श्रीर मोच सादि माना जाता है।। ३६३।। जो जीव मोच चला जाता है उसका फिर संसार नहीं होता अर्थान् वह लौटकर संसारमें नहीं आता। किसी-किसी जीवका संसार नित्य होता है अर्थान् वह श्रभन्य या दूराहर भन्य होनेके कारण सदा संसारमें रहता है। इस संसारमें श्रमन्त जीव मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और अनन्त जीव ही अभी बाकी हैं। कर्मबन्धनमें बंधे हुए जीवोंमेंसे

१ परमाप्त-इति कचित्। २ प्राप म०, ल० । ३ कोऽसावीत्युप-ल०। ४-दित्यभासुरं ख०। ५ सखिल्ता क०, ख०, ग०, घ०, म०।

इति जीवस्य याथात्म्यं युक्त्या व्यक्तं न्यवेदयत् । द्रव्यहेतुं विधायास्य वचः कालादिसाधनः ॥३६६ ॥ विनेयोऽहं कृतश्राद्धो जीवतस्वविनिश्चये । सौधर्मपूजितः पञ्चशतवाद्धगसुनुभिः ॥ १६७ ॥ श्रीवर्धमानमानम्य संयमं प्रतिपञ्चवान् । तदैव मे समुत्पन्नाः परिणामविशेषतः ॥ ३६८ ॥ ऋदयः सप्तसर्वाङ्गानामप्यर्थपदान्यतः । भट्टारकोपदेशेन आवणे बहुके तिथी ॥ ३६९ ॥ पक्षादावर्थस्पेण सद्यः पर्याणमन् स्फूटम् । पूर्वाह्ने पश्चिमे भागे पूर्वाणामप्यनुक्रमात् ॥ ३७० ॥ इत्यनुज्ञातसर्वाङ्गपूर्वार्थो धीचतुष्कवान् । अङ्गानां प्रन्थसन्दर्भं पूर्वरात्री व्यघामहम् ॥ ३७१ ॥ पूर्वाणां पश्चिमे भागे प्रन्थकर्ता तलोऽभवम् । इति श्रुतिद्विभिः पूर्णोऽभूवं गणभृदादिमः ॥ ३७२ ॥ ततः परं जिनेन्दस्य वायुभूत्यप्रिभृतिकौ । सुधर्मभौयौं मौन्द्राख्यः पुत्रमैग्रेयसम्ज्ञकौ ॥ ३७३ ॥ अकम्पनोऽन्धवेलाख्यः १ प्रभासश्च मया सह । एकादशैन्द्रसम्पूज्याः सम्मतेर्गणनायकाः ॥ ३७४ ॥ ज्ञतानि श्रीणि पूर्वाणां "धारिणः शिक्षकाः परे । शून्यद्वितयरन्ध्रादिरन्ध्रोक्ताः सत्यसंयमाः ॥ ३७५ ॥ सहस्रमेकं त्रिज्ञानकोचनाकिशताधिकम्। पञ्चमावगमाः सप्तशतानि परमेष्ठिनः॥ ३७६ ॥ शतानि नवविञ्चेया विक्रियद्विविवर्द्धिताः । शतानि पञ्च सम्पूज्याश्चतुर्थज्ञानलोचनाः ॥ ३७७ ॥ चतुःशतानि सम्प्रोकास्तत्रानुत्तरवादिनः । चतुर्दशसहस्राणि पिण्डिताः स्युर्मुनीश्वराः ॥ ३७८ ॥ चन्दनाद्यार्थिकाः श्रुन्यत्रयषड्वद्विसम्मिताः । श्रावका लक्षमेकं तु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥ ३७९ ॥ देवा देख्योप्यसंख्यातास्तिर्यञ्चः कृतसङ्ख्यकाः । गणेद्वादश्वानः प्रोक्तैः परीतेन जिनेशिना ॥ ३८०॥ सिइविष्टरमध्यस्थेनार्धमागधभाषया । पड्दब्याणि पदार्थाश्च सप्तसंस्तिमाक्षयोः ॥ ३८९ ॥

मुक्त हो जानेपर हानि अवश्य होती है परन्तु उनका चय नहीं होता और उसका कारण जीवोंका अनन्तपना ही है। जिस प्रकार पदार्थमें अनन्त शक्तियाँ रहती हैं अतः उनका कभी अन्त नहीं होता इसी प्रकार संसारमें अनन्त जीव रहते हैं अतः उनका कमा अन्त नहीं होता ।। ३६४-३६५ ॥ इस प्रकार भगवान्ने युक्ति पूर्वक जीव तत्त्वका स्पष्ट स्वरूप कहा। भगवान्के वचनका द्रव्यहेत् मानकर तथा काललब्बि आदिकी कारण सामग्री मिलनेपर मुक्ते जीवतत्त्वका निश्चय हो गया और मैं उसकी श्रद्धांकर भगवानका शिष्य वन गया। तदनन्तर सौधमेंन्द्रने मेरी पूजा की ऋौर मैंने पाँच सौ ब्राह्मणपुत्रोंके साथ श्रीवर्धमान स्वामीको नमस्कारकर संयम धारण कर लिया । परिणामों-की विशेष शुद्धि होनेसे मुक्ते उसी समय सात ऋद्धियाँ प्राप्त हो गई। तदनन्तर भट्टारक वर्धमान स्वामीके उपदेशसे मुक्ते श्रावण वदी प्रतिपदाके दिन पूर्वाहण कालमें समस्त श्रङ्गोंके अर्थ श्रौर पद स्पष्ट जान पड़े। इसी तरह उसी दिन अपराहण कालमें अनुक्रमसे पूर्वीके अर्थ तथा पदोंका भी स्पष्ट बोध हो गया ॥ ३६६-३७० ॥ इस प्रकार जिसे समस्त अंगों तथा पूर्वीका ज्ञान हुन्ना है श्रीर जो चार झानसे सम्पन्न हैं ऐसे मैंने रात्रिके पूर्व भागमें अङ्गोंकी और विद्युले भागमें पूर्वीकी प्रन्थ-रचना की। उसी समयसे मैं प्रन्थकर्त्ता हुआ। इस तरह श्रवज्ञान रूपी ऋद्धिसे पूर्ण हुआ मैं भगवान् महाबीर स्वामीका प्रथम गणधर हो गया ॥ ३७१-३७२ ॥ इसके बाद वायुभूति, श्रिप्र-भूति, सुधर्म, मौर्य, मौन्द्रव, पुत्र, मैत्रेय, त्रकम्पन, त्रम्थवेला तथा प्रभास ये गणधर और हुए। इस प्रकार मुक्ते मिलाकर श्रीवर्धमान स्वामीके इन्द्रों द्वारा पूजनीय ग्यारह गणधर हुए ॥३७३-३७४॥ इनके सिवाय तीन सी ग्यारह अङ्ग और चौदह पूर्वींक धारक थे, नी हजार नी सी यथार्थ संयमका धारण करनेवाले शिक्षक थे, एक हजार तीन सौ अवधिज्ञानी थे, सात सौ केवलज्ञानी परमेष्ठी थे, नो सौ विकियाऋदिके धारक थे, पाँच सौ पूजनीय मनःपर्ययज्ञानी थे त्रौर चार सौ अनुत्तर-वादी थे इस प्रकार सब मुनीश्वरोंकी संख्या चौदह हजार थी।। ३७५-३७=।। चन्दनाको आदि लेकर छत्तीस हजार त्रार्यिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएं थीं, त्रसंख्यान देव देवियाँ थीं, ऋौर संख्यान तिर्येक्क थे। इस प्रकार ऊपर कहे हुए बारह गणोंसे परिवृत भगवानने सिंहासनके मध्यमें स्थित हो अर्थुमागधी भाषाके द्वारा छह दुन्य, सात तत्त्व, संसार और मोचके

१ श्रकम्पनोऽन्वचेसाख्यः इति कवित्। २ वारकाः म०, स०।

<sup>¶</sup>प्रत्ययस्तत्फल**ञ्चेतत्सर्वमेव** प्रपञ्चतः । प्रमाणनयनिक्षेपाद्युपायैः सुनिरूपितम् ॥ ३८२ ॥ <sup>®</sup>औरपत्तिक्यादिधीयुक्ताः श्रुत्तवन्तः सभासदाः । केचित्संयमापन्नाः संयमासंयमं परे ॥ ३८३ ॥ सम्यक्त्वमपरे सद्यः स्वभन्यत्वविशेषतः । एवं श्रीवर्धमानेशो विद्धस्मेदेशनाम् ॥ ३८४ ॥ क्रमाद्राजगृहं प्राप्य तस्थिवान् विपुलाचले । श्रुत्वेतदागमं सद्यो मगधेशत्वमागतः ॥ ३८५ ॥ **इति सर्वे समाकर्ण्य प्रतुष्टः** प्रणतो सुद्धः । जातसंवेगनिर्वेदः स्वपूर्वभवसन्ततिम् ॥ ३८६ ॥ अन्ययुक्क् क गणाथीर्श सोऽपीति प्रत्यबृबुधत् । त्रिपष्टिलक्षणं पूर्व पुराणं पृष्टमादितः ॥ ३८७ ॥ निर्दिष्टञ्च मया स्पष्टं श्रुतञ्च भवता स्फुटम् । श्रुणु चित्तं समाधाय श्रेणिक श्रावकोत्तम<sup>3</sup> ॥ १८८ ॥ **बृ**त्तकं तव वक्ष्यामो भवत्रयनिबन्धनम् । इह जम्यूमति द्वीपे विन्ध्यादी <sup>8</sup>कुटजाह्नये ॥ ३८९ ॥ वने खदिरसाराख्यः किरातः सोऽन्यदा मुनिम् । समाधिगुप्तनामानं समीक्ष्य व्यनमन्मुदा ॥ ३९० ॥ धर्मेळाभोऽस्तु तेऽधेति चाकृताशासनं मुनिः । "स धर्मो नाम किरूपस्तेन कि कृत्यमङ्गिनाम् ॥ ३९१ ॥ किरातेनेति सम्प्रष्टः सोऽपीति प्रत्यभाषत । निवृत्तिर्मधुमांसादिसेवायाः पापहेतुतः ॥ ३९२ ॥ स धर्मस्तस्य लाभो यो धर्मलाभः स उच्यते । तेन कृत्यं परं पुण्यं पुण्यात्त्वर्गे सुखं परम् ॥ ३९३ ॥ श्रुत्वा तबाहमस्य स्यामित्युवाच वनेचरः। १तदाकृतं वितक्यांह मुनिः किं काकमांसकम् ॥ ३९४॥ भग्य भक्षितपूर्व ते न वेति सुधियां वरः । तच्छूत्वा स विचिन्त्याख्यत्तकट्रापि न भक्षितम् ॥ ३९५ ॥ मयेखेवं यदि त्याज्यं तत्त्वयेत्यव्रवीन्मुनिः । सोऽपि तद्वाक्यमाकर्ण्यं प्रतुष्टो दीयतां व्रतम् ॥ ३९६ ॥ तदित्यादाय वन्दित्वा गतस्तस्य कदाचन । व्याधावसाध्ये सम्भूते काकमांसम्य भक्षणात् ॥ ३९७ ॥

कारण तथा उनके फलका प्रमाण नय अार निर्देष आदि उपायोंके द्वारा विस्तारपूर्वक निरूपण किया। भगवान्का उपदेश मुनकर स्वाभाविक बुद्धिवाले कितने ही शास्त्रज्ञ सभासदोने संयम धारण किया, कितनों ही ने संयमासंयम धारण किया, और कितनोंने अपने भव्यत्व गुणकी विशे-षतासे शीव्र ही सम्यग्दर्शन धारण किया। इस प्रकार श्रीवर्धमान स्वामी धर्मदेशन। करते हुए अनुक्रमसे राजगृह नगर आय और वहाँ विपुलाचल नामक पूर्वतपर स्थित हो गये। हे मगधेश ! जब तुमने भगवान्के आगमनका सभाचार सुना तब तुम शीव्र ही यहाँ आये।। ३७६-३=५॥ यह सब सुनकर राजा श्रेणिक बहुत ही संतुष्ट हुन्त्रा, उसने बार-बार, उन्हें प्रणाम किया, तथा संबंग श्रीर निर्वेदसे युक्त होकर श्रपने पूर्वभव पूछे। उसके उत्तरमें गणधर स्वामी भी समभाने लगे कि तूने पहले तिरसठशलाका पुरुषांका पुराण पृद्धा था सा मैंने स्पष्ट रूपसे तुके कहा है और तूने उसे स्पष्ट. ह्रपसे सुना भी हैं। हे श्रावकात्तम श्रेणिक! अब मैं तेरे तीन भवका चरित कहता हूँ सा तू चित्तका स्थिरकर सुन । इसी जम्बूद्वीपके विन्ध्याचल पर्वतपर एक कुटज नामक वन है उसमें किसी समय खदिरसार नामका भील रहता था। एक दिन उसने समाधिगुप्त नामके मुनिराजके दर्शनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नतासे नमस्कार किया ॥ ३८६-३८० ॥ इसके उत्तरमें मुनिराजने 'त्राज तुमे धर्म लाभ हो। ऐसा आशीर्वाद दिया। तब उस भीलने पूछा कि हे प्रभी ! धर्म क्या है ? श्रीर उससे लाभ क्या हैं ? भीलके ऐसा पूछनेपर मुनिराज कहने लगे कि मधु, मांस आदिका सेवन करना पापका कारण है अतः उससे विरक्त होना धर्म कहलाता है। उस धर्मकी प्राप्ति होना धर्मलाभ कहलाता है। उस धर्मसे पुण्य होता है और पुण्यसे स्वर्गमें परम सुखकी प्राप्ति होती है।। ३६१-३६३।। यह सुनकर भील कहने लगा कि मैं ऐसे धर्मका ऋधिकारी नहीं हो सकता। मुनिराज उसका अभिप्राय समभ कर कहने लगे कि, हे भव्य ! क्या तूने कभी पहले कीआका मांस खाया है ? बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भीख, मुनिराजके बचन सुनकर श्रीर विचारकर कहने लगा कि मैंने वह तो कभी नहीं खाया है। इसके उत्तरमें मुनिराजने कहा कि यदि ऐसा हैं तो उसे छोड़ देना चाहिये। मुनिराजके बचन सुनकर उसने बहुत ही संतुष्ट होकर कहा कि हे प्रभो ! यह व्रत मुक्ते दिया जाय ॥ ३५४-३६६ ॥ तदनन्तर

१ प्रत्येयः ल०। २ उत्पत्तिकादि ल०। ३ श्रावकोत्तमः ल०। ४ कुटचाह्नये ल०। ५ किरातः कीटशो धर्मस् ल०। ६ तदा कुल-ल०।

शान्तिरस्येति निर्दिष्टे भिषम्भिः स वनेषरः । प्रयान्त्वमी मम प्राणाः कि कृत्यमिव तैश्वकैः ॥ ३९८ ॥ वतं तपोधनाभ्याशे गृहीतं धर्ममिच्छता । कृतसङ्करपभङ्गस्य कुतस्तत्पुरुषवतम् ॥ ३९९ ॥ पापेनानेन मांसेन नाच प्राणिणियाम्यहम् । इति नैच्छरादुक्तः तच्छस्वा तन्मैधुनः पुरात् ॥ ४०० ॥ सारसौस्यात्समागच्छन् द्भूरवीराभिधानकः । महागहनमध्यस्थन्यप्रोधपृथिवीरुहः ॥ ४०९ ॥ अधस्ताचोषितं कास्तित्र्दतीमभिवीक्ष्य सः । रोदिषीत्थं कुतो ब्रहीत्यव्रवीत्साप्युवाच तम् ॥४०२ ॥ श्रणु चित्तं समाधाय वनयक्षी वसाम्यहम् । वने खदिरसारस्ते मैथुनो व्याधिपीडितः ॥ ४०३ ॥ काकमांसनिवृत्त्यासौ पतिर्मम भविष्यति । गच्छंस्त्वं तं परित्यक्तमांसं भोजयितं पुनः ॥ ४०४ ॥ नरके घोरदु:खानां भाजनं कर्तुमिच्छसि । ततो मे रोदनं तस्मात्यज भव्न तथाग्रहम् ॥ ४०५ ॥ इति तद्देवताप्रोक्तमवगम्याटवीपतिः । सम्प्राप्यातुरमालोक्य भिषक्वथितमीपधम् ॥ ४०६ ॥ स्वया मयोपनोदार्थमुपयोक्तस्यमित्यसौ । जगाद सोऽपि तद्वाक्यमनिच्छन्नेवमव्रवीत् ॥ ४०७ ॥ त्वं मे प्राणसमो बन्धुमा जिजीवयिषुः स्निहा । ब्रवीष्येवं हितं नैवं जीवितं व्रतमक्षनान् ॥ ४०८ ॥ हुर्गतिप्राप्तिहेतुत्वादिति तदुवर्तानश्चितम् । ज्ञात्वा यक्षीप्रपञ्चं तं शूरवीरोऽप्यनोधयत् ॥ ४०९ ॥ तद्वत्तान्तं विचार्यासौ श्रावकवतपञ्चकम् । समादायाखिलं जीवितान्ते सौधर्मकल्पजः ॥ ४१० ॥ देवोऽभवदनिर्देश्यः शूर्वारोऽपि दुःखितः । परलोकिकियां कृत्वा स्वावासं समुपवजन् ॥ ४११ ॥ बटइमसमीपस्थो यक्षि किं मे स मैथुनः । पतिस्तवाभवसेति यक्षीमाहावद् सा ॥ ४९२ ॥ समस्तवतसम्पन्नो व्यन्तरत्वपराङ्मुखः। अभूत्सौधर्मकल्पंऽसौ पतिर्मम कथं भवेत् ॥ ४१३ ॥

बह भील ब्रत लेकर चला गया। किसी एक समय उस भीलको असाध्य बीमारी हुई तब वैद्योंने बतलाया कि कौत्राका मांस खानेसे यह वीमारी शान्त हो सकती है। इसके उत्तरमें भीलने टढ़ता-के साथ उत्तर दिया कि मेरे ये प्राण भले ही चले जावें ? मुफ्ते इन चक्कल प्राणोंसे क्या प्रयोजन है, मैंने धर्मकी इच्छासे तपस्वी- मुनिराजके समीप ब्रत बहुण किया है। जो गृहीत ब्रतका भङ्ग कर देता है उससे पुरुष बन कैसे हो सकना है ? मैं इस पापरूप मांसके द्वारा आज जीविन नहीं रहना चाहता । इस प्रकार कहकर उसने कौत्राका मांस खाना स्वीकृत नहीं किया । यह मनकर उसका साला ऋरवीर जो कि मारसीख्य नामक नगरमे आया था कहने लगा कि जब मैं यहाँ आ रहा था नव मैंने सघन वनके मध्यमें स्थित वट बृक्के नीचे किसी स्त्रीको रोती हुई देखा। उसे रोती देख, मैंने पछा कि तुक्यों रो रही है ? इसके उत्तरमें वह कहने लगी कि तू चित्त लगाकर सुन। मैं बनकी यत्ती हूँ और इसी वनमें रहती हूँ। तेरा वहनोई खदिरसार रोगसे पीड़ित है श्रीर कीआका मांस त्याग करनेसे वह मेरा पित होगा! पर श्रव तू उसे त्याग किया हुआ मांस खिलानेके लिए जा रहा है और उसे नरक गतिके भयंकर दु:खोंका पात्र बनाना चाहना है। मैं इसीलिए रो रही हूं । हे भद्र ! अब तू ऋपना ऋ। प्रह छोड़ दे ॥ ४६७-४०५ ॥ इस प्रकार देवीकं वचन सनकर शूरवीर, वीमार-लिदरसारके पास पहुँचा और उसे देखकर कहने लगा कि वैदाने जो ऋौषधि बतलाई है वह श्रौर नहीं तो मेरी प्रसन्नताके लिए ही तुमे खाना चाहिये। खदिरसार उसकी बात अस्वीकृत करता हुआ कहने लगा कि तू प्राणोंके समान मेरा भाई है। स्नेह वश मुफे जीवित रखनेके लिए ही ऐसा कह रहा है परन्तु व्रत भंगकर जीवित रहना हिनकारी नहीं है क्योंकि वत भेग करना दुर्गतिकी प्राप्तिका कारण है। जब शुरवीरको निश्चय हो गया कि यह अपने व्रतमें हु है तब उसने उसे यक्षीका वृत्तान्त बतलाया। ४०६-४०६॥ यक्षीके वृत्तान्तका विचारकर विरसारने श्रावकके पांचों व्रत धारण कर लिये जिससे श्राय समाप्त होनेपर वह सौधर्मस्वर्गमें अनु-पम देव हुआ। इधर शरवीर भी बहुत दुखी हुआ और पारलौकिक किया करके अपने घर की श्रोर चला। मार्गमें वह उसी वटबृक्क समीप खड़ा होकर उस यचीसे कहने लगा कि है यि ! क्या हमारा वह बहनोई तेरा पति हुआ है ? इसके उत्तरमें यश्नीने कहा कि नहीं, वह समस्त व्रतोंसे

१-कण्यादवीं मति सा०।

प्रकृष्टिदिश्यभोगानां भोक्तेति वननायकः । तत्त्वार्थं तद्वचो ष्यायबहो माहायस्यमीहशस् ॥ ४१४ ॥ अतस्याभीष्मितं सौख्यं प्रापयेदिति भावयन् । समाधिगुसमभ्येत्य श्रावकवनसम्प्रहीत ॥ ४१५ ॥ सम्पाऽयमिति तं मत्त्वा यक्षी तत्पक्षपाततः । उपायेनानयज्ञैनं धर्मं सा हि हितैषिता ॥ ४१६ ॥ स्वर्गात्त्वदिरसारोऽपि द्विसागरमितायुषा । दिग्यं भोगोपभोगान्ते निदानात्प्रच्युतस्ततः ॥ ४१० ॥ सृतुः कुणिकभूपस्य श्रीमत्यां त्वसभूरसौ । अथान्यदा पिता तेऽसौ मत्पुत्रेषु भवेत्पतिः ॥ ४१८ ॥ राज्यस्य कतमोऽत्रेति निमित्तेः सक्छैरपि । सम्यक्परीक्ष्य सन्तुष्टो निसर्गात्त्रोहितस्त्विय ॥ ४१९ ॥ राज्यस्याहोंऽयमेवेति निश्चित्यापायशङ्कया । दायादेभ्यः परित्रातुं त्वां सुधीः कृत्रिमकुषा ॥ ४२० ॥ निराकरोत्पुरात्तस्माहेशान्तरसभीयुषः । २ अप्रकाशनृपादेशभयाताः सक्छाः प्रजाः ॥ ४२१ ॥ निद्यामनिवासिन्यः प्रत्युत्थानपुरस्सरम् । स्नानभोजनशय्यादिकियावेमुख्यमागमन् ॥ ४२२ ॥ ततस्त्वमपि केनापि ब्राह्मणेन समं व्रजन् । देवताजातिपाप<sup>3</sup>ण्डमोहप्रतिविधायिनीः ॥ ४२३ ॥ कथाः प्ररूपयन्त्रीत्या नदीयस्थानमापिवान् । त्वद्वाग्मित्त्वयुवत्वादिगुणरक्तमितिद्वाः ॥ ४२४ ॥ वितीर्णवान् सृतां तुभ्यं निजामापूर्णयौवनाम् । तत्पाणिप्रहणं कृत्वा चिरं वत्रावसः "सुत्वम् ॥४२५॥ कदाचित्केनचिद्वेतुनायं राज्यं परित्यजन् । भवन्तं ब्राह्मणप्रामादानीय कुणिकिन्नित्तेते ॥ ४२६ ॥ स्वं राज्यं दत्तवांस्तुभ्यं त्वज्ञ तत्प्रतिपालयन् । अनिभव्यक्तकंपः सन् पूर्ववज्ञानसंस्मृतेः ॥ ४२७॥ विधित्मुनित्रहं सुग्रं निन्दप्रामनिवासिनाम् । आदिष्टवान् करं तेषां निवोद्वमितदुष्करम् ॥ ४२८ ॥

सम्पन्न हो गया था अतः व्यन्तर योनिसे पराङ्मुख होकर सीधर्म स्वर्गमें देव हुआ है वह मेरा पित कैसे हो सकता था।। ४१०-४१३।। वह तो स्वर्गके श्रेष्ठ भोगोंका भोक्ता हुआ है। इस प्रकार धनका स्वामी शरवीर, यक्षीके यथार्थ वचनोंपर विचार करता हुआ कहने लगा कि आही ! व्रतका ऐसा माहात्म्य हैं ? अवश्य ही वह इच्छित सुख को प्राप्त कराता है। ऐसा विचारकर उसने समाधिग्रप्त मुनिराजके समीप जाकर शावकके ब्रत धारण कर लिये।। ४१४-४१५ ।। इस प्रकार उस यक्षीने उसे भव्य सममकर उसके पक्षपानसे इस उपायके द्वारा उसे जैनधर्म धारण कराया सो ठीक ही है क्योंकि हिनैषिता--पर हिनकी चाह रखना, यही है ॥ ४१६ ॥ उधर खदिरसारका जीव भी दो सागर तक दिज्य भोगोंका उपभोगकर स्वर्गसे च्युत हुआ और यहाँ राजा कुणिककी श्रीमती रानीसे तू श्रेणिक नामका पुत्र हुआ है। अथानन्तर किसी दिन तेरे पिताने यह जानना चाहा कि मेरे इन पुत्रोंमें राज्यका स्वामी वौत होगा ? उसने निमित्तज्ञानियोंके द्वारा बताये हुए समस्त निमित्त में तेरी श्रन्छी तरह परीक्षा की त्रीर वह इस बातका निश्चय कर बहुत ही संतुष्ट हुन्ना कि राज्यका स्वामी तृ ही है। तुभत्पर वह स्वभावसे ही स्तेह करता था अतः राज्यका अधिकारी घोषित होनेके कारण तुम्भपर कोई संकट न आ पड़े इस भयसे दायादोंसे तेरी रचा करनेके लिए उस बुद्धि-मान्ने तुमे बनावटी कांधसे उस नगरसे निकाल दिया। तृ दूसरे देशको जानेकी इच्छासे निव-याममें पहुँचा। राजाकी प्रकट आजाके भयसे निन्दियाममें रहने वाली समस्त प्रजा तुमे देखकर न उठी और न उसने स्नान, भोजन, शयन ऋादि कार्योंकी व्यवस्था ही की, वह इन सबसे विमुख रही ॥ ४१७-४२२ ॥

तदनन्तर तृ भी किसी ब्राह्मणके साथ आगे चला और देवमूढ़ता, जातिमूढ़ता तथा पापिण्डमूढ़ताका खण्डन करने वाली कथाओंको कहता हुआ बड़े प्रेमसे उसके स्थानपर पहुँचा। तेरे वचनकौशल और यौवन आदि गुणोंसे अनुरक्षित हो कर उस ब्राह्मणने तेरे लिए अपनी यौवनवती पुत्री दे दी और तू उसके साथ विवाहकर वहाँ चिरकाल तक सुखसे रहने लगा।। ४२३-४२५।। किसी एक समय किसी कारणवश राजा कुणिकने अपने राज्यका परित्याग करना चाहा तब उन्होंने उस ब्राह्मणके गाँवसे तुसे बुलाकर अपना सब राज्य तुसे दे दिया और तू भी राज्यका पालन करने लगा। यदापि तूने अपना कोध बाह्ममें प्रकट नहीं होने दिया था तो भी पहले किये हुए अनादर

१ ते स ल० । २ सुप्रकाशतृपादेशमयात्र सकलाः ल० । ३ पाखण्ड-ल० । ४ तत्रावसत्सुखी ल० । ५ सुखी म०, ल० ।

भवतो विप्रकत्यायां सुतोऽभृद्भयाङ्कयः। स कदाचिकिजस्थानादागण्छंस्यां समीक्षितुम् ॥ ४२९ ॥ समं जनन्या सक्रन्दिमामे त्वतः समाकुछाः। प्रजाः समीक्ष्य ते कोपमुपायैः वैसमशीशमत् ॥४६०॥ नानोपायप्रवीणोयमभयाण्योऽस्तु पण्डितः। नाम्नेति विक्रिराङ्कृतः स तदा तेन धीमता ॥ ४६१ ॥ पुत्रेणानेन सार्धं त्विमहार्येनमुपित्थतः। १८०वनपुराणसम्भावमित्याहाकण्यं तद्भवः ॥ ४६२ ॥ सर्वं निधाय तिच्चते श्रद्धाभून्महती मते। जैने कुतस्तथापि स्थान्न मे व्रतपरिमहः॥ ४६३ ॥ इत्यनुश्रेणिकप्रश्वादवादीम्प्रणायकः। भोगसम्जननाद्गाढिमिथ्यात्वानुभवोदयात् ॥ ४६५ ॥ दुश्चित्रग्वानमहारम्भात्सिक्षत्येनो निकाचितम्। नारकं बद्धवानायुस्त्वं प्रागेवात्र जन्मनि ॥ ४६५ ॥ दुश्चित्रग्वायुक्तांक्ष्री स्वीकुरुते व्रतम् । श्रद्धानं तु समाधत्ते तस्मात्वं नाप्रहीर्वतम् ॥ ४६६ ॥ पुराणश्रुतसम्भृतविद्यद्धया करणत्रयात् । सम्यकृत्वमादिमं प्राप्य शान्तसममहारजाः ॥ ४६६ ॥ अन्तर्मुद्वृतंकालेन सम्यकृत्वोदयभाविते। क्षायोपशिमके स्थित्वा श्रद्धाने सन्यक्लात्मके ॥ ४६८ ॥ सम्प्रकृतिनर्मृलक्षयात्कायिकमागतः। भाज्ञामार्गोपदेशोत्थं सृत्रवीजसमुद्भवम् ॥ ४६८ ॥ सङ्क्षेपाद्विस्तृतेरर्थाच्यावासमवगाढकम्। परमायवगाढक्र सम्यक्तं दश्चोदितम् ॥ ४६० ॥ सर्वज्ञाज्ञानिमित्तेन पड्द्रयादिषु या रुचिः। साज्ञा निस्सङ्गनिष्ठचेलपाणिपात्रत्वलक्षणः ॥ ४४९ ॥ मोक्षमार्गं इति श्रुत्वा या रुचिर्गांजा त्वसौ । त्रिपप्टिपुरुषादीनां या पुराणप्ररूपणात् ॥ ४४२ ॥

की याद आनेसे तू निन्दमामके निर्वासियोंका अध्यन्त कठोर निम्नह करना चाहता था इसी इच्छासे तू ने वहाँ रहने वाले लोगोंपर इतना कठोर कर लेनेका आदेश दिया जितना कि वे सहन नहीं कर सकते थे।। ४२६-४२=।। तेरे उस ब्राह्मणकी पुत्रीसे अभयकुमार नामका पुत्र हुन्ना था वह किसी समय अपने घरसे तेरे दुर्शन करनेके लिए माताके साथ आ रहा था। जब वह निन्द्रिशममें श्राया तब उसने वहाँकी प्रजाको तुमासे श्रत्यन्त व्यप्न देखा. इसलिए उसने वहीं ठहर कर योग्य उपायोंसे तेरा क्रोध शान्त कर दिया ।। ४२६-४३० ।। तेरा वह अभय नामका पुत्र नाना उपायोंमें निपुण है इसलिए उस समय बुद्धिमानोंने उसे 'पण्डित' इस नामसे पुकारा था।। ४३१।। हे राजन ! स्त्राज तू इहाँ उसी बुद्धिमान पुत्रके साथ उपस्थित हुत्रा पुराण श्रवण कर रहा है। इस प्रकार गणधर स्वामीके वचन सुनकर राजा श्रेणिकने श्रपने हृदयमें धारण किये और कहा कि हे भगवन ! यद्यपि मेरी जैनधर्ममें श्रद्धा बहुत भारी है तो भी मैं व्रत प्रहण क्यों नहीं कर पाना ? ॥ ४३२-४३३ ॥ राजा श्रेणिकका प्रश्न समाप्त होनेपर गणधर स्वामीने कहा कि तूने इसी जन्ममें पहले भोगोंकी आसक्ति, तीव्र मिण्यात्वका उदय, दुश्चरित्र श्रीर महान् आरम्भके कारण, जो बिना फल दिये नहीं छूट सकती ऐसी पापरूप नरकायुका बन्ध कर लिया है। ऐसा नियम है कि जिसने देवायुको छोड़कर अन्य आयुका वन्ध कर लिया है वह उस पर्यायमें व्रत धारण नहीं कर सकता। हाँ, सम्यग्दर्शन धारण कर सकता है। यही कारण है कि तू इच्छा रहते हुए भी बत धारण नहीं कर पा रहा है ।। ४३४-४३६ ।। इस प्रकार पुराणोंके सुननेसे उत्पन्न हुई विशुद्धिके द्वारा उसने ऋघःकरण. अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप तीन परिणाम प्राप्त किये और उनके प्रभावसे मोहनीय कर्मकी सात प्रकृतियोंका उपरामकर प्रथम अर्थात् उपराम सम्यग्दर्शन प्राप्त किया ॥ ४३७ ॥ अन्तर्सुहूर्तके वाद उसके सम्यक्षव प्रकृतिका उदय हो गया जिससे चलाचलात्मक, क्षायोपशमिक सम्यक्शनमें श्रा गया श्रीर उसके कुछ ही बाद सातों प्रकृतियोंका निर्मृत नाशकर वह ज्ञायिक सम्यग्दर्शनको प्राप्त हो गया । सम्यग्दर्शन उत्पत्तिकी श्रपेक्षा दश प्रकारका कहा गया है-श्राज्ञा, मार्ग, उपदेशोध्य, सूत्रसमुद्भव, बीजसमुद्भव, सक्षेपज, विस्तारज, ऋथेज, अवगाढ और परमावगाढ ॥ ४३६-॥ ४४० ॥ सर्वज्ञ देवकी आज्ञाके निमित्तसे जो छह द्रव्य आदिमें श्रद्धा होती है उसे आज्ञा सम्य-करव कहते हैं। मोत्तमार्ग परिमह रहित है, वस्त्र रहित है और पाणिपात्रतारूप है इस प्रकार मोक्षमार्गका स्वरूप सुनकर जो श्रद्धान होता है वह मार्गज सम्यक्त्य है। तिरसेठ शलाका पुरुषोंका

र समुपाकरोत् म०, ख०।

श्रद्धा सद्यः समुत्यन्ना सोपदेशसमुद्धता । आचाराख्यादिमाङ्गोकतपोभेरशुतेषु तम् ॥ ४४६ ॥
प्रादुर्भूता रुचिस्तज्जैः सूत्रजेति निरूप्यते । या तु बीजपदादान पूर्वसूक्ष्मार्थजा रुचिः ॥ ४४४ ॥
बीजजासी पदार्थानां सङ्क्षेपोक्षया समुद्रता । या सा साङ्क्षेपजा यान्या तस्या विस्तारजा तु सा॥४४५
प्रमाणनयनिक्षेपाणुपायैरतिविस्तृतैः । अवगाद्धा परिज्ञानात्त्त्वस्याङ्कादिभाषितम् ॥ ४४६ ॥
वाग्विस्तरपरित्यागादुपदेष्टुर्महामतेः । अर्थमात्र समादानसमुत्था रुचिरर्थजा ॥ ४४० ॥
अङ्गाङ्गबाद्धसम्बावभावनातः समुद्रता । क्षीणमोहस्य या श्रद्धा सावगाद्वेति कथ्यते ॥ ४४८ ॥
अङ्गाङ्गबाद्धसम्बावभावनातः समुद्रता । क्षीणमोहस्य या श्रद्धा सावगाद्वेति कथ्यते ॥ ४४८ ॥
क्ववज्ञवगमाळोकिताखिळार्थगता रुचिः । परमाद्यवगाद्वाऽसौ श्रद्धेति परमर्विभिः ॥ ४४९ ॥
प्रतास्विप महाभाग तव सन्त्यश्च काश्चन । दर्शनाद्यागमप्रोक्तशुद्धपोद्धश्चा तश्चामकारणैः ॥४५० ॥
भव्यो व्यस्तैः समस्तैश्च नामात्मीकुरुतेऽन्तिमम् । तेषु श्रद्धादिभिः कैश्चिद्वभ्वा तश्चामकारणैः ॥४५९ ॥
स्त्रममं प्रविष्टः सन् तत्फळं मध्यमायुषा । भुक्त्वा निर्गत्य भव्यास्मिन् महापश्चाख्यतीर्थकृत् ॥४५२॥
स्वस्य रत्नप्रभावासेविषण्णः श्रेणिकः पुनः । अप्राक्षीद्धीधनान्योऽपि पुरेऽस्मिन्युण्यधामनि ॥ ४५९ ॥
किमस्यधोगितं यास्यिक्षत्यतो मुनिरादिशत् । काळसौकिरकाधश्च पुरे गीचकुळे स्वाम् ॥ ४५६ ॥
अस्ति द्विजतन्जायास्तत्कुनश्चेष्ठाम्यताम् । काळसौकिरकोधश्च पुरे गीचकुळे स्वाम् ॥ ४५६ ॥
भवस्थितिवशाद्वद्धनरायुः पापकर्मणा । सम्रकृत्वोऽधुना जातिस्मरो भृत्वैवमस्मरत् ॥ ४५७ ॥

पुराण सुननेसे जो शीब्र ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वह उपदेशांत्थ सम्यग्दर्शन है। स्त्राचाराङ्ग श्रादि शास्त्रोंमें कहे हुए तपके भेद सुननेसे जो शीव्र ही श्रद्धा उत्पन्न होती है वह सूत्रज सम्यग्दर्शन कहलाता है। बीजपदोंके प्रहण पूर्वक सूच्मपदार्थिसे जो श्रद्धा होती है उसे बीजज सम्यग्दर्शन कहते हैं। पदार्थीक संक्षेप कथनसे जो श्रद्धा होती है वह संक्षेपज सम्यग्दर्शन है, जो विस्तारसे कहे हुए प्रमाण नय विक्षेप अ।दि उपायोंके द्वारा अवगाहनकर अङ्ग पूर्व अ।दिमं कहे हुए तत्त्वोंकी श्रद्धा होती है वह विस्तारज सम्यग्दर्शन कहलाता है। वचनोंका विस्तार छोड़कर महाबुद्धिमान उपदेशकसे जो केवल अर्थमात्रका प्रहण होनेसे श्रद्धा उत्पन्न होती है वह अर्थज सम्यग्दर्शन है। जिसका माहनीय कर्म श्रीण हो गया है ऐसे मनुष्यको श्रङ्ग तथा श्रङ्गवाह्य प्रन्थोंकी भावनासे जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह अवगाद सम्यादर्शन कहलाना है ॥ ४४१ - ४४ ॥ केवल-ज्ञानकं द्वारा देखे हुए समस्त पदार्थीकी जो श्रद्धा होती है उसे परमावगाद सम्यग्दर्शन कहते हैं ऐसा परमर्पियोंने कहा है।। ४४६।। हे महाभाग ! इन श्रद्धात्र्योमेंसे त्र्याज तेरे कितनी ही श्रद्वाएँ —सम्यग्दर्शन विद्यमान हैं। इनके सिवाय श्रागममें जिन दर्शन-विद्युद्धि श्रादि शुद्ध सोलह कारण भावनात्र्योंका वर्णन किया गया है उन सभीसे अथवा यथा सम्भव प्राप्त हुई पृथक्-पृथक् कुछ भावनात्रोंसे भव्य जीव तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध करता है। उनमेंसे दर्शनिव्हाद्धि आदि कितने ही कारणोंसे तू नीर्थंकर नामकर्मका वन्धकर रत्नप्रभा नामक पहिली पृथिवीमें प्रवेश करेगा, मध्यम त्रायसे वहाँका फल भागकर निकलेगा त्रौर तदनन्तर हे भन्य! तू इसी भरतक्षेत्रमें श्रागामी उत्सर्पिणी कालमें सज्जनोंका कल्याण करनेवाला महापद्म नामका पहला तीर्थंकर होगा। तू निकट भव्य है त्रातः संसारसे भय मत कर ॥ ४५०-३५३॥ तद्नन्तर अपने त्रापको रत्नप्रभा पृथिवीकी प्राप्ति सुनकर जिसे खेद हो रहा है ऐसे राजा श्रेणिकने फिर पूछा कि हे बुद्धिरूपी धनको धारण करनेवाले गुरुदेव ! पुण्यके घर स्वरूप इस नगरमें मेरे सिवाय श्रीर भी क्या कोई नरक जानेवाला है ? उत्तरमें गणधर भगवान् कहने लगे कि हाँ, इस नगरमें कालसौकरिक ऋौर ब्राह्मण-की पुत्री शुभाका भी नरकमें प्रवेश होगा। उनका नरकमें प्रवेश क्यों होगा? यदि यह जानना चाहता है तो सुन मैं कहता हूँ। कालसौकरिक इसी नगरमें नीच कुलमें उत्पन्न हुआ था। वह यद्यपि पहले बहुत पापी था तो भी उसने भवस्थितिके वशसे सात बार मनुष्य आयुका बन्ध किया था। अबकी बार उसे जातिस्मरण हुन्ना है जिससे वह सदा ऐसा विचार करता रहता है

१ समुद्भवा तः । २ पूर्वा लः,वः। ३ श्रर्थमात्रं समादाय मः,तः। श्रर्थमात्रसमाधान इति स्वचित्।

पुण्यपापफलेनास्ति सम्बन्धो यदि देहिनाम् । मया कथिमवालिक मनुष्यभवसम्भवः ॥ ४५८ ॥
ततः पुण्यं न पापं वा यथेष्टं वर्तनं सुलम् । इति कृत्वानु निरशक्कं पापी हिंसादिपञ्चकम् ॥ ४५९ ॥
मांसाद्याहारसंसक्तो बह्वारम्भपरिप्रहैः । अनुबद्धोऽपि बद्ध्वायुर्नारकं परमाविध ॥ ४६० ॥
तेन यास्यत्यसौ पृथ्वीं सप्तमीं घोरतुः खदाम् । द्युभा घोप्रानुभागोत्थक्विवेदोदयभाविता ॥ ४६९ ॥
प्रमृद्धरागप्रहेपपैग्रुन्यादिप्रदूषिता । गुणशीलसदाचारान् श्रुत्वालोक्य च कोपिनी ॥ ४६२ ॥
सङ्क्केशेन सदाबद्धनरकायुस्तनुच्युतौ । तमःप्रभामहादुः लभागिनीयं भविष्यति ॥ ४६३ ॥
हति तद्वचनप्रान्ते प्रणिपत्य मुनिधरम् । कुमारोऽप्यभयोऽप्रच्छत्स्वभवान्तरसन्तितम् ॥ ४६४ ॥
तदनुप्रहृद्धयैवमाहासौ भव्यवत्सलः । उह्नोऽभवनृतीयेऽत्र भवे भव्योऽपि सन्सुधीः ॥ ४६५ ॥
कश्चिद्विप्रसुतो वेदाभ्यासहेतोः परिभमन् । देशान्तराणि पापण्डिदेवतातीर्थजातिभिः ॥ ४६६ ॥
कश्चिद्विप्रसुतो वेदाभ्यासहेतोः परिभमन् । देशान्तराणि पापण्डिदेवतातीर्थजातिभिः ॥ ४६६ ॥
कनित्विपथिकेनामा जैनेन पथि स वजन् । पाषाणराशिसंलक्ष्य भूताधिष्ठितभूरुहः ॥ ४६८ ॥
समीपं प्राप्य भक्त्यातो दैवमेतदिति "द्रुमम् । परीत्य प्राणमद्दष्ट्वा तच्चेष्टा आवकः स्मिती ॥४६९॥
तस्यावमितिविष्यर्थं तद्दुमादागपदल्ववैः । परिमृत्य स्वपादाकपूर्लि ते पश्य देवता ॥ ४७० ॥
नाईतानां विधाताय समर्थेत्यवदद्दिजम् । विप्रेणानु तथेवास्तु को दोषस्तव देवताम् ॥ ४०२ ॥
परिभृतिपदं नेष्याम्युपाष्यायस्त्वमत्र मे । इत्युक्तस्तेन तस्मात्स प्रदेशान्तरमाप्तवान् ॥ ४०२ ॥

॥४५४-४५०॥ कि यदि पुण्य-पापके फलके साथ जीवांका सम्बन्ध रहता है तो फिर सुम जैसे पापीको मनुष्य-भव कैसे मिल गया ? इसलिए जान पड़ता है कि न पुण्य है और न पाप है—इच्छानुसार
प्रवृत्ति करना ही सुख है। ऐसा विचारकर वह पापी निःशङ्क हो हिसादि पाँचों पाप करने लगा
है, मांस झादि खानेमें झासक्त हो गया है और बहुत आरम्भ तथा परिष्रहोंके कारण नरककी
उत्कृष्ट आयुका बन्ध भी कर चुका है। अब वह मरकर भयंकर दुःख देनेवाली सातवीं पृथिवीमें
जावेगा। इसी प्रकार छुभा भी तीत्र अनुभागजन्य स्त्रीवंदके उदयसे युक्त है, अतिशय बढ़े हुए
रागद्वेष पेशुन्य आदि दोषोंसे अत्यन्त दूपित है, गुण शील तथा सदाचारकी वात सुनकर और
देखकर बहुत क्रोध करती है। निरन्तर संक्लेश परिणाम रखनेसे वह नरकायुका बन्ध कर चुकी है
और शरीर छूटनेपर तमःश्रमा पृथिवी सम्बन्धी घोर दुःख भोगेगी ॥ ४५-४-४६३॥ इस प्रकार
गणधरके बचन समाप्त होनेपर अभयकुमारने उठकर उन्हें नमस्कार किया और अपने भवान्तरोंका
समूह पृद्धा ॥ ४६४॥

भव्य जीवों पर स्नेह रखनेवाले गणधर भगवान, स्रभय कुमारका उपकार करनेकी भावनासे इस प्रकार कहने लगे कि तू इस भवसे तीसरे भवमें कोई ब्राह्मणका पुत्र था और भव्य होनेपर भी दुर्बुद्धि था। वह वेद पढ़नेके लिए अनेक देशों में घूमता-फिरता था, पापण्डिमूढता, देवमूढता, तीर्थमूढता, जातिमूढता स्रोर लोकमूढतासे मोहित हो व्याकुल रहता था, उन्होंके द्वारा किये हुए कार्योंका बहुत प्रशंसा करता था स्रोर पुण्य-प्राप्तिकी इच्छासे उन्होंके द्वारा किये हुए कार्योंका स्वयं स्राचरण करता था। ४६५-४६७।। एक बार वह किसी जैनी पथिकके माथ मार्गमं कहीं जा रहा था। मार्गमें पत्थरोंके ढेरके समीप दिखाई देने वाला भूतोंका निवासस्थान स्वकृप एक वृक्ष था। उसके समीप जाकर स्रोर उसे स्रपना देव सममक्कर ब्राह्मण-पुत्रने उस वृक्षकी प्रदक्षिणा दी तथा उसे नमस्कार किया। उसकी इस चेष्टाको देखकर श्रावक हँसने लगा तथा उसका स्रनादर करनेके लिए उसने उस वृक्षके कुळ पत्ते तोड़कर उनसे स्रपने पैरांकी धूलि काड़ ली और ब्राह्मणसे कहा कि देख तेरा देवता जैनियोंका कुळ भी विघात करनेमें समर्थ नहीं है। इसके उत्तरमें ब्राह्मणने कहा कि स्रच्छा ऐसा ही सही, क्या दोष है? मैं भी तुम्हारे देवताका तिरस्कार कर छूंगा, इस विषयमें तुम मेरे गुरु ही सही। इस प्रकार कहकर वे दोनों फिर साथ चलने लगे स्रोर किसी एक

१ परिप्रहः ल०। २ ऋनुबदोऽस्ति ल०। ३ इतो भवातृतीयेऽत्र ल०। ४ कुघीः ल०। भ द्वतम् ल०।

श्रावकः किपरोमाह्यवत्लीजालं समीक्ष्य मे । दैवमेतिदिति व्यक्तमुक्त्वा भक्त्या परीत्य तत् ॥ ४७३ ॥ मणस्य स्थितवान् विघोऽप्याविष्कृतह्याज्ञकः । कराभ्यां तत्समुच्छिन्दन् विमृद्नंदय समन्ततः ॥४७४॥ तत्कृतासम्भकण्ड्याविशेषणातिवाधितः । एतत्सिक्तिहितं दैवं त्वदीयमिति भीतवान् ॥ ४७५ ॥ सहासो विद्यते नान्यद्विधा तु सुखदुःखयोः । प्राणिनां प्राक्तनं कर्म मुक्त्वास्मिन्मूल कारणम् ॥ ४७६ ॥ श्रेयोऽवासुं ततो यत्नं तपोदानादिकर्मभः । कुरु त्वं मतिमन्मौक्यं हित्वा दैवनिवन्धनम् ॥ ४७७ ॥ देवाः खलु सहायत्वं यान्ति पुण्यवतां नृणाम् । उन ते किञ्चित्कराः पुण्यविलये मृत्यसिक्षमाः ॥४७८॥ इत्युक्त्वास्तिह्जोज्ञृत्दैवमूद्यस्ततः क्रमात् । श्रावकस्तेन विप्रेण गङ्गातीरं समागमत् ॥ ४७९ ॥ बुभुश्चस्तत्र विप्रोऽसौ मणिगङ्गाख्यमुत्तमम् । तीर्थमैतदिति स्नात्वा तीर्थमूढं समागमत् ॥ ४८० ॥ अधासमै भोक्तुकामाय भुक्त्वा स श्रावकः स्वयम् । स्वोच्छिष्टं सुरसिन्ध्वम्बुमिश्रितं पावनं त्वया ॥४८९ ॥ भोक्तव्यमिति विप्राय ददौ ज्ञापितृ हितम् । तद्दश्वाहं कथं भुक्षे तवोच्छिष्टं विशिष्टताम् ॥ ४८२ ॥ व्यद्योच्छिष्टद्रोषञ्चेष्वापनेतुं समीहते । ततो निर्हेतुकामेतां ॥ १प्यचेतसाम् ॥ ४८३ ॥ व्यद्योच्छिष्टद्रोषञ्चेष्वापनेतुं समीहते । ततो निर्हेत्कामेतां ॥ १प्यचेतसाम् ॥ ४८४ ॥ त्यज्ञ दुर्वासनां पापं प्रक्षाल्यमिति वारिणा । तथैव चेत्तपोदानाचनुष्ठानेन कि वृथा ॥ ४८५ ॥ तनैव पापं प्रक्षाल्यं सर्वत्र मुलभं जलम् । मिथ्यात्वादिचतुष्केण बध्यते पापमूर्जितम् ॥ ४८६ ॥ सम्यक्तवादिचतुष्केण पुण्यं प्रान्ते च निर्कृतिः । एतज्ञैनेश्वरं तत्त्वं गृहाणेत्यवदरपुनः ॥ ४८७ ॥ सम्यक्तवादिचतुष्केण पुण्यं प्रान्ते च निर्कृतिः । एतज्जैनेश्वरं तत्त्वं गृहाणेत्यवदरपुनः ॥ ४८० ॥

स्थानमें जा पहुँचे । वहाँ करेंचकी लतात्र्यांका समूद देखकर श्रावकने कहा कि 'यह हमारा देवता हैं। यह कहकर श्रावकने उस लता-समृहकी भक्तिसे प्रदित्तिणा की, नमस्कार किया स्त्रीर यह सबकर वह वहीं खड़ा हो गया। अज्ञानी बाह्मणने कुपित होकर दोनों हाथोंसे उस लतासमूहके पत्ते तोड़ लिये तथा उन्हें मसलकर उनका रङ्ग सब शरीरमें लगा लिया। लगाते देर नहीं हुई कि वह, उस करेंचके द्वारा उत्पन्न हुई असह्य खुजलीकी भारी पीड़ासे दुःखी होने लगा तथा डरकर आवकसे कहने लगा कि इसमें अवश्य ही तुम्हारा देव रहता है।। ४६८-४७५।। ब्राह्मण-पुत्रकी बात सन. श्रावक हँसना हुआ कहने लगा कि जीवोंको जो सुख-दु:ख होता है उसमें उनके पूर्वकृत कर्मको छोड़कर और कुछ मूल कारण नहीं है।। ४७६।। इसलिए तू तप दान आदि सत्कार्योंके द्वारा पुण्य प्राप्त करनेका प्रयत्न कर त्र्योर हे बुद्धिमन्! इस देवविषयक मूढ़ताको छोड़ दे। निश्चयसे देवता पुण्यात्मा मनुष्योंकी ही सहायता करते हैं वे भृत्यके समान हैं श्रीर पुण्य चीण हो जानेपर किसीका कुछ भी नहीं कर सकते हैं ॥ ४७७-४७८॥ इस प्रकार कहकर श्रावकने उस ब्राह्मणकी देवमूढता दूर कर दी। तदनन्तर अनुक्रमसे उस ब्राह्मणके साथ चलता हुआ। श्रावक गङ्गा नदीके किनारे पहुँचा ।। ४०६ ।। भूख लगनेपर उस ब्राह्मणने 'यह मणिगङ्गा नामका उत्तम तीर्थ हैं। यह समम्मकर वहाँ स्नान किया और इस तरह वह तीर्थमूढताको प्राप्त हुआ। ॥ ४५०॥ तदनन्तर जब वह त्राह्मण भोजन करनेकी इच्छा करने लगा तब उस श्रावकने पहले स्वयं भाजनकर श्रपनी जूंठनमें गङ्गाका जल मिला दिया और हितका उपदेश देनेके लिए यह कहते हुए उसे दिया कि 'यह पवित्र है तुम खान्रो'। यह देख ब्राह्मणने कहा कि 'मैं तुम्हारी जूंठन कैसे खाऊँ ? क्या तुम मेरी विशेषता नहीं जानते ? ब्राह्मणकी बात सुनकर श्रावक कहने लगा कि तीर्थजल यदि आज ज्ठनका दोष दूर करनेमें समर्थ नहीं है तो फिर पाप रूप मलका दूर हटानेमें समर्थ कैसे हो सकता है ? इसलिए तू अकारण तथा मूर्ख जनोंके द्वारा विश्वास करने योग्य इस मिध्या वासनाको छोड़ दे कि जलके द्वारा पाप धोया जा सकता है। यदि जलके द्वारा पाप धोये जाने लगे तो फिर व्यर्थ ही तप तथा दान आदिके करनेसे क्या लाभ है ? ।।४८१-४८॥। जल सब जगह सुलभ है अतः उसीके द्वारा पाप धो डालना चाहिये। यथार्थमें बात यह है कि मिध्यात्व, श्रविरति, प्रमाद तथा कषाय इन चारके द्वारा तीव्र पापका बन्ध होता है श्रीर सम्यक्तव.

१ दघोत्युकः स्त० । २ मृद्ध इत्यपि क्वचित् । ३ तके किञ्चित्कराः पुण्यवस्तये क० । ४ मध्येयां क०।

शुखा तह्नचां विमस्तीर्धमीक्यं निराकरोत् । अथ तन्नैव पद्मामिमध्येऽन्यैर्दुरसहं तपः ॥ ४८८ ॥ कुर्यतस्तापसस्यां धः प्रश्वकद्विह्यसंहतौ । व्यक्षयन्प्राणिनां घातं पद्मेदानामनारतम् ॥ ४८९ ॥ तस्य पायण्डमौक्यक्व युक्तिमिः स १ निराकृत । गोमांसभक्षणागम्यागमाधः एतितेक्षणात् ॥ ४९० ॥ वर्णाकृत्यादिभेदानां देहेऽस्मिद्धप्यदर्शनात् । ब्राह्मण्यादिषु भूद्राधौर्मभाषानप्रदर्शनात् ॥ ४९१ ॥ नास्ति जातिकृतो भेदो मनुष्याणां गवाश्ववत् । आकृतिम्रहणारास्मादन्यथा परिकल्प्यते ॥ ४९२ ॥ जातिगोन्नादिकर्माणि भुकृष्यानस्य हेतवः । येषु ते स्युद्धयो वर्णाः शेषाः भूद्धाः प्रकीतिताः ॥ ४९२ ॥ अच्छेदो मुक्तियोग्याया विदेहे जातिसन्ततेः । तद्धेतुनामगोन्नाक्यजीवाविच्छिक्सम्भवात् ॥ ४९४ ॥ शेषयोस्तु चतुर्थे स्यात्काले तजातिसन्तिः । एवं वर्णविभागः स्यान्मनुष्येषु जिनागमे ॥ ४९५ ॥ इत्यादिहेतुभिर्जातिमौक्यमस्य निराकरोत् । वटेऽस्मिन् खलु विरोशो वसतीत्येवमादिकम् ॥४९६ ॥ वाक्यं श्रद्धाय तद्योग्यमाचरन्तो महीभुजः । किं न जानन्ति लोकस्य मार्गोयं प्रथितो महान् ॥ ४९७ ॥ व त्थक्तुं शक्य इत्यादि न प्राद्धं लौकिकं वचः । आसोक्तागमबाद्धात्वा न्मिर्गान्यसक्ववस्यवत् ॥ ४९८ ॥ इति तल्लोकमौक्यक्व विरास्थदथ सोऽववीत् । आसोक्तागमवैमुख्यदिति हेतुर्न मां प्रति ॥ ४९९ ॥ साङ्ख्यादानां पौरुषेयत्वदोषतः । दृिवताः पुरुषाः सर्वे बाढं रागाद्यविद्यया ॥ ५०० ॥ साङ्क्ष्यादानां पौरुषेयत्वदोषतः । दृिवताः पुरुषाः सर्वे बाढं रागाद्यविद्यया ॥ ५०० ॥

ज्ञान, चारित्र तथा तप इन चारके द्वारा पुण्यका बन्ध होता है। श्रीर श्रन्तमें इन्हींसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह जिनेन्द्र देवका तत्त्व है-मूल उपदेश है, इसे तू प्रहण कर। ऐसा उस शावकने ब्राह्मणसे कहा ।। ४८६-४८७ ।। श्रावकके उक्त वचन सुनकर ब्राह्मणने तीर्थमृद्ता छोड़ दी । तदनन्तर वहीं एक तापस, पञ्चाप्रियोंके मध्यमें अन्य लागोंके द्वारा दु:सह-कठिन तप कर रहा था। वहाँ जलती हुई श्रमिके बीचमें छह कायके जीवोंका जो निरन्तर घात होता था उसे दिखलाकर श्रावकने युक्तियोंके द्वारा उस ब्राह्मणकी पार्षाण्डमूढ़ता भी दूर कर दी। तदनन्तर जातिमृढ़ता दूर करनेके लिए वह श्रावक कर्ने लगा कि गोमांस भेक्षण और अगम्यस्त्रीसेवन आदिसे लोग पतित हो जाते हैं यह देखा जाता है, इस शरीरमें वर्ण तथा। आकृतिकी ऋषेक्षा कुछ भी भेद देखनेमें नहीं श्राता श्रीर ब्राह्मणी श्रादिमें शुद्र श्रादिकं द्वारा गर्भधारण किया जाना देखा जाना है इसलिए जान पड़ता है कि मनुष्योंमें गाय श्रौर घोड़ेके समान जाति कृत कुछ भी भेद नहीं है। यदि श्राकृतिमें कुछ भेद होता तो जातिकृत भेद माना जाता परन्तु ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य श्रोर श्रूप्रमें श्राकृति भेद नहीं है श्रतः उनमें जातिकी कल्पना करना श्रन्यथा है। जिनकी जाति तथा गोत्र आदि कर्म शुक्रध्यानके कारण हैं वे त्रिवर्ण कहलाते हैं श्रीर बाकी शुद्र कहं गये हैं। विदेह क्षेत्रमें मोच जानेके योग्य जातिका क ी विच्छेद नहीं होता क्योंकि वहीं उस जातिमें कारणभूत नाम और गोत्रसे सहित जीवोंकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है परन्तु भरत श्रीर ऐरावत क्षेत्रमं चतुर्थकालमें ही जातिकी परम्परा चलती हैं श्रम्य कालोंमें नहीं। जिनागममं मनुष्योंका वर्णविभाग इसै प्रकार बतलाया गया है।। ४८५-४६५।। इत्यादि हेतुओंके द्वारा श्रावकने ब्राह्मणकी जातिमृदता दर कर दी। 'इस बटवृक्षपर कुबेर रहता हैं इत्यादि वाक्योंका विश्वासकर राजा लोग जो उसके योग्य आचरण करते हैं, उसकी पूजा आदि करते हैं सो क्या कुछ जानते नहीं है। कुछ मचाई होगी तभी तो ऐसा करते हैं। यह लोकका मार्ग बहुत बड़ा प्रसिद्ध मार्ग है इसे छोड़ा नहीं जा सकता—लोकमें जो कृदियाँ चली स्ना रही हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहिये इत्यादि लौकिक जनोंके वचन, स्नाप्त भगवान्क द्वारा कहे इस आगमसे बाह्य होनेके कारण नशेसे मस्त अथवा पागल मनुष्यके वचनोंके समान शाह्य नहीं हैं।। ४६६-४६८।। इस प्रकार श्रावकने उस श्राह्मणकी लोकमृद्ता भी दूर कर दी। तद-नन्तर ब्राह्मणने श्रावकसे कहा कि तुमने जो हेतु दिया है कि आप्त भगवानके द्वारा कहे हुए आगमसे बाह्य होनेके कारण लौकिक वचन प्राह्म नहीं हैं सो तुम्हारा यह हेतु मेरे प्रति लागू नहीं होता क्योंकि सांख्य त्रादि आप्तजनोंके जो भी आगम विद्यमान हैं वे पौरुषेयत्व दोपसे प्रमाणभूत नहीं

१ लुङ् रूपम् । २ मदोन्मत्तक ल० । ३ निरस्तुद्थ ल० ।

इस्यनालोखितार्थस्य वचस्तेनैति सारताम्। यतो रागाद्यविद्यानां क्षचित्रमूं लसंक्षयः ॥५०१ ॥
सर्वज्ञस्य विरागस्य प्रयोगः साधनं प्रति । कियते युक्तिवादानुसारिणां विदुयस्तव ॥ ५०२ ॥
किविदास्यन्तिकीं पुसि यान्ति सार्धमविद्यया । रागादयस्तिरोभूति तारतम्यावलोकनात् ॥ ५०३ ॥
सामग्रीसित्तिधानेन कनकादमकलक्कवत् । तराथावन्न जायेत तारतम्यञ्च नो भवेत् ॥ ५०४ ॥
द्रष्टेस्तदस्तु चेन्मूल्हानिः केन निर्वार्थते । सर्वशास्त्रकलाभिन्ने सर्वशाक्तिर्जिनोदिता ॥ ५०५ ॥
मुख्यसर्वज्ञसंसिद्धि गौणत्वात्साधयेदियम् । चैत्रे सिहामिधानेन मुख्यसिद्दस्य सिद्धिवत् ॥ ५०६ ॥
न मां प्रति प्रयोगोऽयं मुक्तिहेतोनिराकृतेः । अवस्थादेशकालादिभेदाद्विन्नासु शक्तिसु ॥ ५०६ ॥
भावानामनुमानेन प्रतीतिरतिदुर्लभा । यत्नेन साधितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः ॥ ५०८ ॥
अभियुक्ततरेरन्येरन्यथा कियते यतः । इस्तस्पर्शादिवान्धस्य विषमे पिथ धावतः ॥ ५०९ ॥
अनुमानप्रधानस्य विनिपातो न दुर्लभः । इति चेहिप्र नैतेन गृह्यते महतां मनः ॥ ५३० ॥
हेतुवादोऽप्रमाणं चेष्याश्रुतिरकृतिमा । इतीदं सत्यमेवं कि कृत्रिमा श्रुतिरित्यपि ॥ ५९९ ॥
वावप्रयोगो न तथ्यः स्याद्धेत्वभावाविशेषतः । मृत्वा शीर्त्वांपि तद्धेतुरेपितन्यस्त्वयापि सः ॥ ५९२ ॥
इप्टं तस्मिन्मयाभीष्टो विश्ववित्वं न सिध्यति । ततस्तःशोक्तसृक्तेन विरुद्धं नेष्यते वुषैः ॥ ५९२ ॥

हैं। पुरुषकृत रचना होनेसे प्राद्य नहीं हैं। यथार्थमें संसारमें जितने पुरुष हैं वे सभी रागादि अविद्यासे द्रित हैं अतः उनके द्वारा बनायं हुए श्रागम प्रमाण कैसे हो सकते हैं १ ॥ ४६६-५०० ॥ इसके उत्तरमें श्रावकने कहा कि चूं कि तुमने पदार्थका अच्छी तरह विचार नहीं किया है इसलिए तुम्हारे वचन सारताका प्राप्त नहीं हैं-ठीक नहीं हैं। तुमने जो कहा है कि संसारक सभी पुरुष रागादि अविद्यासे दिपत हैं यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि किसी पुरुपमें राग आदि अविद्याओंका निर्मूल क्ष्य हो जाना संभव है। तुम युक्तिवादका अनुसरण करनेवाले विद्वान हो अतः तुम्हारे लिए सर्वज्ञवीतरागकी सिद्धिका प्रयोग किया जाता है।। ५०१-५०२।। रागादिक भावों श्रीर अविद्यामं तारतम्य देखा जाता है अतः किसी पुरुपमें अविद्याके साथ-साथ रागादिक भाव सर्वथा श्रभावको प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सामग्री मिलनेसे सुवर्ण पापाणकी कीट कालिमा श्रादि दोष दर हो जाते हैं उसी प्रकार तपश्चरण त्रादि सामग्री मिलनेपर प्ररुपके रागादिक दोष भी दर हो सकते हैं। यदि एसा नहीं माना जाय तो उनमें तारतम्य-हीनाधिकपना भी सिद्ध नहीं हो सकेगा परन्त तारतम्य देखा जाता है इसलिए रागादि दोषोंकी निर्मूल हानिको कौन रोक सकता हैं ? समस्त शास्त्रों और कलाश्रोंके जानने वाले मनुष्यको लोग सर्वज्ञ कह देते हैं सा उनकी यह सर्वज्ञकी गौंण युक्ति ही मुख्य सर्वज्ञको सिद्ध कर देती है जिस प्रकार कि चैत्र नामक किसी पुरुषको सिंह कह देनेसे मुख्य सिंहकी सिद्धि हो जाती है।। ५०३-५०६।। 'कदाचित यह कहा जाय कि सर्वज्ञ सिद्ध करनेका यह प्रयोग मेरे लिए नहीं हो सकता क्योंकि आपने जो मोक्षका कारण बनलाया हैं उसका निराकरण किया जा चुका है।। अवस्था देश-काल आदिके भेदसे शक्तियाँ भिन्न-भिन्न प्रकारकी हैं इसलिए रागादि दोषोंकी हीनाधिकता तो संभव है परन्तु उनका सर्वथा अभाव संभव नहीं है। अनुमानके द्वारा भावोंकी प्रतीति करना अत्यन्त दुर्लभ है क्योंकि बढ़ कुशल अनुमाता यन पूर्वक जिस पदार्थको सिद्ध करते हैं अन्यप्रवादियोंकी स्रोरसे वह पदार्थ स्रन्यथा सिद्ध कर दिया जाता है। जिस प्रकार केवल हाथके स्पर्शसे विषय-मार्गमें दौड़ने वाले अन्धे मनुष्यका मार्गमें पड़जाना दुर्लभ नहीं है उसीप्रकार अनुमानको प्रधान मानकर चलने वाले पुरुषका भी पड़ जाना दुर्लभ नहीं है। हं विप्र ! यदि तुम ऐसा कहते हो तो इससे महापुरुषोंका मन आकर्षित नहीं हो सकता ।। ५०७-५१०।। इसका भी कारण यह है कि यदि हेतुवादको अप्रमाण मान लिया जाता है तो जिस प्रकार 'वेद अकृतिम हैं-अपौरुषेय हैं' आपका यह कहना सत्य है तो उसी प्रकार 'वेद कृत्रिम हैं - पौरुषेय हैं' हमारा यह कहना भी सत्य ही क्यों नहीं होना चाहिये ? हेतुके अभावकी बात कहो तो वह दोनों त्रोर समान है। इस प्रकार मर-सड़ कर भी त्रापको हेत्वाद स्वीकृत करना ही पड़ेगा और जब आप इस तरह हेतुबाद स्वीकृत कर लेते हैं तब मेरे द्वारा

विप्रस्वं षट्प्रमावादी न चार्वाको न मां प्रति । प्रयोगोऽनभ्युपेतस्वादित्युक्तिर्घटते न ते ॥ ५१४ ॥ साध्यसाधनसम्बन्धो हेतुश्वाध्यक्षगोचरः । ऊहाद्वयातिः कथं न स्याध्ययोगस्त्वां प्रति प्रमा ॥ ५१५ ॥ काचित्कच्यभिचाराचे छत्रय्यक्षेऽपि न सोऽस्ति किम् । नानुमानं प्रमेत्यार्यं मुच्यतामयमाप्रहः ॥ ५१६ ॥ प्रत्यक्षमविसंवादि प्रमाणमिति चेत्कुतः । अनुमानेऽपि तक्षेष्टमनिष्टं कि क्षितीशिभिः ॥ ५१७ ॥ अस्तु साङ्क्ष्यादिवादानामप्रामाण्यं विरोधतः । द्व्यंन तेन संवादसिद्धेर्वादस्य नार्हतः ॥ ५१८ ॥ इत्यार्हतोक्तं तत्त्रथ्यं श्रुत्वा सर्वं द्विजात्मजः । त्वद्रहीतो ममाप्यस्तु धर्मोऽध प्रभृतीति सः ॥५१९॥ तदाज्ञयाऽप्रहीद्धमं निर्मेलं जिनभाषितम् । सद्वचो हितमन्ते स्यादातुरायेव भेपजम् ॥ ५२०॥ अथ तौ सह गच्छन्तावटवीगहनान्तरे । पापोदयात्परिषष्टमार्गो दिङ्मूदताङ्गतौ ॥ ५२९ ॥ देशकोऽस्ति न मार्गस्य वनमेतदमानुषम् । नास्ति कश्चिदुपायोऽत्र विहाय जिनभाषितम् ॥ ५२२॥ परिच्छेदो हि पाण्डित्यं छुरस्याहारदेहघोः । इति सन्त्यस्य सद्ध्यानेनासीनं श्रावकं द्विजः ॥ ५२६ ॥ विछोक्य स्वयमप्येतदुपदेशेन 'शुद्धधीः । स्थित्वा तथैव सम्प्राप्तसमाधिजीवितावधौ ॥ ५२४ ॥ सौधर्मकल्पे देवोऽभूजुक्त्वा तत्रामरं सुत्वम् । स्वायुरन्ते स्वपुण्येन श्रेणिकस्य महीपतेः ॥ ५२५ ॥ सौधर्मकल्पे देवोऽभूजुक्त्वा तत्रामरं सुत्वम् । स्वायुरन्ते स्वपुण्येन श्रेणिकस्य महीपतेः ॥ ५२५ ॥

अभीष्ट सर्वेज्ञ क्या सिद्ध नहीं हो जाता है ? अवश्य सिद्ध हो जाता है । इसलिए विद्वान लोग सर्वज्ञ भगवानके द्वारा कहे हुए वचनोंके विरुद्ध कोई बात स्वीकृत नहीं करते हैं।। ५११-५१३।। इसके सिवाय एक बात यह भी विचारणीय है कि हे प्रिय! तुम प्रत्यत्त, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति श्रीर श्रभाव इन छह प्रमाणोंको मानने वाले मीमांसक हो, केवल प्रत्यत्तको मानने वाले चार्वाक नहीं हो श्रतः तुम्हारा मेरे प्रति यह कहा जाना कि श्रतुमानका प्रयोग मुर्फ स्वीकृत नहीं है। संगत नहीं बैठता।। ५१४।। साध्य-साधनके सम्बन्धको हेतु कहते हैं वह प्रत्यक्तका विषय है और अविनाभाव सम्बन्धसे उसकी व्याप्तिका ज्ञान होता है फिर आप अनुमानको प्रमाण क्यों नहीं मानते ? ।। ५१५ ।। यदि यह कहा जाय कि अनुमानमें कदाचित् व्यक्तिचार (दोष) देखा जाता है तो यह व्यभिचार क्या प्रत्यक्षमें भी नहीं हाता ? अवश्य होता है। इसलिए हे त्र्यार्थ ! 'अनुमान प्रमाण नहीं हैं' यह त्रामह छोड़िये ॥ ५१६ ॥ यदि यह कहा जाय कि प्रत्यक्ष विसंवादरहित है इसलिए प्रमाणभूत है नो अनुमानमें भी तो विसंवादका अनाव रहता है उसे भी प्रमाण क्यों नहीं मानते हो। युक्तिकी समानता रहते हुए एकको प्रमाण माना जाय और दसरको श्रप्रमाण माना जाय यदि यही त्रापका पत्त है तो फिर राजात्र्योंकी क्या त्रावश्यकता? अथवा सांख्य स्रादि दर्शनों में श्रप्रामाणिकता भले ही रहे क्योंकि उनमें विरोध देखा जाता है परन्तु श्ररहन्त भगवान्के दर्शनमें अप्रामाणिकता नहीं हो सकती क्योंकि प्रत्यन प्रमाणसे उसका संवाद देखा जाता है। इस प्रकार साथके जैनी-श्रायकके द्वारा कहे हुए समस्त यथार्थ तत्त्रवको सुनकर ब्राह्मणने कहा कि जिस धर्मको आपने प्रहण किया है वही धर्म आजसे मेरा भी हो ॥ ५१७-५१६ ॥ आवककी आज्ञासे उस ब्राह्मणने जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहा हुआ निर्मल धर्म प्रहण कर लिया सो ठीक ही हैं क्योंकि जिस प्रकार श्रोषधि. बीमार मनुष्यका हित करती है उसी प्रकार सज्जन पुरुषके वचन भी अन्त्रमें हित ही करते हैं ॥ ५२०॥

श्रथानन्तर वे दोनों ही साथ-साथ जाते हुए किसी सघन श्राटवीके बीचमें पापके उद्यसं मार्ग भूल कर दिशाश्रान्त हो गये।। ५२१।। उस समय श्रावकने विचार किया कि चूँ कि यह वन मनुष्य रहित है अतः वहाँ कोई मार्गका वतलानेवाला नहीं है। इस समय जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए उपायको छोड़कर और कोई उपाय नहीं है। ऐसी दशामें श्राहार तथा शरीरका त्यान कर देना ही श्रूबीरकी पण्डिताई हैं ऐसा विचार कर वह संन्यासकी प्रतिज्ञा लेकर उत्तमध्यानके लिए बैठ गया। श्रावकको बैठा देख उसके उपदेशसे जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है ऐसा ब्राह्मण भी समाधिका नियम लेकर उसी प्रकार बैठ गया। श्रायु पूर्ण होने पर वह शह्मण

१ बुद्धधीः स०, ग०, घ०।

अभयास्यः सुतो धीमानजिन्द्वास्त्वमीद्दशः । अतः परं तपः कृत्वा जिनैद्वांदश्योदितम् ॥ ५२६ ॥ अवाप्यसि पदं मुक्तेरित्यसौ चावषुष्य तत् । अभिवन्य जिनं शञ्चा सह तुष्टोऽविशत्पुरम् ॥ ५२७ ॥ अथान्येषुर्महाराजः श्रोणिकः सदसि स्थितः । अभयं सर्वशास्त्रां कुमारं वरवाग्मिनम् ॥ ५२८ ॥ तन्माहात्म्यप्रकाशार्थं तस्वं पप्रच्छ वस्तुनः । सोऽप्यासम्भविनेयस्वाद्वस्तुयाथात्म्यद्शिधीः ॥ ५२९ ॥ स्वद्विजोत्सर्पिमाभारविभासितसमान्तरः । एवं निरूपयामास स्पष्टमृष्टेष्टगीर्गुणः ॥ ५३० ॥ यस्य जीवाविभावानां याथात्म्येन प्रकाशनम् । तं पण्डितं छुधाः प्राहुः परे नाम्नैव पण्डिताः ॥ ५३१ ॥ जीवाद्याः कालपर्यन्ताः पदार्था जिनमापिताः । द्रव्यपर्यायभेदाभ्यां नित्यानित्यस्वभावकाः ॥ ५३२ ॥ सर्वथात्मादितस्वानां मोहाबित्यस्वकर्पने । सर्वद्रव्येषु सम्भृतिः परिगामस्य नो भवेत् ॥ ५३३ ॥ क्षणिकत्वे पदार्थानां न क्रिया कारकञ्च न । न फलञ्च तथालोकव्यवहारविलोपनम् ॥ ५३५ ॥ क्षणिकत्वे पदार्थानां तिक्या कारकञ्च न । न फलञ्च तथालोकव्यवहारविलोपनम् ॥ ५३५ ॥ धर्मद्वयोपलग्भाभ्यां रष्ट्वाऽप्यर्थक्रियां बुवन् । भान्तमन्यतरं वृयादन्यस्याभान्ततां कुतः ॥ ५३६ ॥ एकअमात्मकं सर्वं वाल्यतोऽज्ञितवादिनः । सामान्येतरसम्भृतौ कुतः संशयनिर्णयौ ॥ ५३७ ॥ प्रविमानकानाभिधानासत्याभिधायिनः । तयोरसत्यज्ञानाभिधानयोः केन सत्यता ॥ ५३८ ॥ प्रतीयमानकानाभिधानासत्याभिधायिनः । तयोरसत्यज्ञानाभिधानयोः केन सत्यता ॥ ५३८ ॥

सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ और वहां देवोंक सुख भोग कर आयुके अन्तमें अपने पुण्यके उदयसे यहां राजा श्रेणिकके तू अभय नामका ऐसा बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ है। आगे तू श्री जिनेन्द्र- देवका कहा हुआ वारह प्रकारका तपश्चरण कर मुक्तिका पद प्राप्त करेगा। यह सब जानकर अभयकुमार बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और श्रीजिनेन्द्र भगवानको नमस्कार कर राजा श्रेणिकके साथ नगरमें चला गया॥ पुरुश्-५२७॥

त्र्यथानन्तर किमी एक दिन महाराज श्रेणिक राजसभामें बैठे इए थे वहां उन्होंने समस्त शास्त्रोंके जानने वाले श्रेष्ठ वक्ता अभय कुमारसे उसका माहात्म्य प्रकट करनेकी इच्छासे तत्त्वका यथार्थ स्वरूप पछा। अभय कुमार भी निकटभव्य होनेके कारण वस्तुके यथार्थ स्वरूपको देखने बाला था तथा स्प्रप्र सिट और इप्रकृप वाणीके गुणोंसे सहित था इसलिए अपने दाँतोकी फैलने वाली कान्तिके भारसे सभाके मध्यभागको सुशोभित करता हुआ इस प्रकार निरूपण करने लगा ॥ ५२५-५३० ॥ त्राचार्य कहते हैं कि जिसे जीवादि पदार्थांका ठीक ठीक बांध होता है विद्वान लोग उसे ही पण्डित कहते हैं वाकी दूसरे लोग तो नाममात्रके पण्डित कहलाते हैं।। ५३१।। स्रभय-कुमार कहने लगा कि जिनेन्द्र भगवान्ने जीवसे लेकर काल पर्थन्त ऋर्थान् जीव, पुत्रल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह पदार्थ कहे हैं। ये सभी पदार्थ द्रव्यार्थिक ऋौर पर्यायार्थिक नयके भेदसे क्रमशः नित्य तथा अनिस्य स्वभाव वाले हैं।। ५३२।। यदि जीवादि पदार्थोंको अज्ञान वश सर्वथा नित्य मान लिया जार्व तो सभी द्रव्योंमें जो परिणमन देखा जाता है वह सभव नहीं हो सकेगा ॥ ५३३ ॥ इसी प्रकार यदि सभी पदार्थोंको सर्वथा क्षणिक मान लिया जाने तो न क्रिया बन सकेगी. न कारक बन सकेगा, न कियाका फल सिद्ध हो सकेगा और लेन-देन आदि समस्त लोक-व्यवहार का सर्वथा नाश हो जावेगा।। ५३४।। कदाचित् यह कहा जाय कि उपचारसे पदार्थ नित्य है इसलिए लोकन्यवहारका सर्वथा नाश नहीं होगा तो यह कहना भी ठीक नहीं हैं क्योंकि उपचारसे सत्य पदार्थकी सिद्धि कैसे हो सकती है ? श्राखिर उपचार तो असत्य ही है उससे सत्य पदार्थका निर्णय होना संभव नहीं है।। ५३५।। जब कि नित्य-अनित्य दोनों धर्मोंसे ही पदार्थकी अर्थ किया होती देखी जाती है तब दो धर्मोंमेंसे एकको भ्रान्त कहने वाला पुरुष दूसरे धर्मको श्रभान्त किस प्रकार कह सकता है ? भावार्थ-जब अर्थ क्रियामें दोनों धर्म साधक हैं तब दोनो ही अभ्रान्त हैं यह मानना चाहिये ।। ५.३६ ।। जो बादी समस्त पदार्थीको एक धर्मात्मक ही मानते हैं उनके मतमें सामान्य तथा विशेपसे उत्पन्न होने वाले संशय श्रीर निर्णय, सामान्य श्रीर विशेष धर्मके श्राश्रयसे ही उत्पन्न होते हैं इसलिए जब पदार्थको सामान्य विशेष-दोनों रूप न मानकर एक रूप ही माना जायगा तो उनकी उत्पत्ति ऋसंभव हो जायगी।। ५३७॥ पदार्थ उभय धर्मात्मक है ऐसा ही ज्ञान

गुणगुण्यभिसम्बन्धे सम्बन्धान्तरवादिनः । निस्सम्बन्धानवस्थाम्युपेतद्दान्यनिवारणम् ॥ ५६९॥ तस्यक्त्वैकान्तदुर्वादगर्वे सर्वज्ञभाषितम् । नित्यानित्यात्मकं तस्य प्रत्येतक्यं मनीषिणा ॥ ५४० ॥ 'सर्वविश्वन्मतश्रद्धा सम्यग्दर्शनमिष्यते । ज्ञातिस्तत्भोक्तवस्तूनां सम्यग्ज्ञानमुदाहृतम् ॥ ५४९ ॥ तदागमोपदेशेन योगत्रयनिषेधनम् । चारित्रं तत्त्रयं युक्तं मुक्तभंश्यस्य साधनम् ॥ ५४२ ॥ समेतमेव सम्यक्त्वज्ञानाभ्यां चरितं मतम् । स्यातां विनापि ते तेन गुणस्थाने चतुर्थके ॥ ५४३ ॥ कात्क्रीन कर्मणां कृत्या संवरं निर्जरां पराम् । यप्रामोतु परमस्थानं विनेयो विश्वदक्षतः ॥ ५४५ ॥ इति सर्वं मनोहारिं श्रुत्वा तस्य निरूपणम् । वस्तुत्तरवोपदेशेऽयं कुशस्त्रोऽभयपण्डितः ॥ ५४५ ॥ इति सर्वं समासीनास्तन्माहाग्म्यं समस्तुवन् । समात्सर्यां न चेत्के वा न स्तुवन्ति अगुणान्सताम् ॥५४६॥

पृथिवीच्छन्दः

धियोऽस्य सहजन्मना कुशलिनः कुशामीयता
श्रुतेन कृतसंस्कृतेनिशिततानु चान्येव सा।

होता है श्रीर ऐसा ही कहने में श्राता है फिर भी जो उसे श्रसत्य कहता है सो उसके उस श्रसत्य ज्ञान और असत्य अभिधानमें सत्यता किस कारण होती है? भावार्थ-जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है और लोकव्यवहारमें जिसका निरन्तर कथन होता देखा जाता है उसे प्रतिवादी असत्य बनलाता है सो उसके इस बतलानेसे सत्यता है इसका निर्णय किस हेतुसे होता है ? प्रतीयमान पदार्थको असत्य स्त्रोर स्त्रप्रतीयमान पदार्थको सत्य मानना युक्तिसंगत नहीं है।। ५३८।। पदार्थीमें गुणगुणी सम्बन्ध विद्यमान है उसके रहते हुए भी जो वादी समवाय आदि श्रन्य सम्बन्धोंकी कल्पना करता है उसके मतमें सम्बन्धका अभाव होनेसे अभ्युपेत-स्वीकृत मतकी हानि होती है श्रीर श्रनवस्था दोपकी श्रनिवार्यता श्राती है। भावार्थ-गुणगुणी सम्बन्धक रहते हुए भी जो बादी समवाय त्रादि अन्य सम्बन्धोंकी कल्पना करता है । उससे पूछना है कि तुम्हारे द्वारा कल्पिन समयाय आदि सम्बन्धोंका पदार्थके साथ सम्बन्ध है या नहीं ? यदि नहीं है तो सम्बन्धका अभाव कहलाया और ऐसा माननेसे 'तुम्हारा जो स्वीकृत पच है कि सम्बन्धरहित कोई पदार्थ नहीं हैं' उस पत्तमें बाधा त्राती हैं। इससे वचनेके लिए यदि यह मानते हो कि समवाय त्रादि सम्बन्धोंका पदार्थके साथ सम्बन्ध है तो प्रश्न-होता है कि कौन-मा सम्बन्ध है ? इसके उत्तरमें किसी दूसरे सम्बन्धकी करपना करोगे तो उस दूसरे सम्बन्धके लिए तीसरे सम्बन्धकी करपना करनी पड़ेगी इस तरह अनवस्था दोप अनिवार्य हो जावेगा ॥ ५३८ ॥ इसलिए बुद्धिमानोंको एकान्त मिध्या-वादका गर्व छोड़कर सर्वज्ञ भगवान्के द्वारा कहा हुआ नित्यानित्यात्मक ही पदार्थ मानना चाहिए ॥ ५४० ॥ सर्वज्ञ ऋोर सर्वज्ञके द्वारा कहे हुए मतमें श्रद्धा रखना सम्यग्दर्शन है, सर्वज्ञके द्वारा कहे हुए पदार्थीका जानना सो सम्यन्ज्ञान है और सर्वज्ञप्रणीत आगमके कहे अनुसार तीनों योगोंका रोकना सम्यक्चारित्र कहलाता है। ये तीनों मिलकर भन्य जीवके मोक्षके कारण माने गये हैं ॥ ५४१-५४२ ॥ सम्यक्चारित्र सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे सहित ही होता है परन्तु सम्य-ग्दर्शन श्रीर सम्यकान चतुर्थगुणस्थानमं सम्यक्चारित्रके विना भी होते हैं।। ५४३॥ इसलिए सम्यग्दृष्टि भन्य जीवको समस्त कर्मोंका उल्कृष्ट संवर और उल्कृष्ट निर्जरा कर मोक्ष रूप परमस्थान प्राप्त करना चाहिये ।। ५४४ ।। इस प्रकार मनको हरण करने वाला, अभयकुमारका समस्त निरूपण सुनकर सभामें बैठे हुए सब लोग कहने लगे कि यह अभयकुमार, वस्तुतत्त्वका उपदेश देनेमें बहुत ही कुशल पण्डित है। इस तरह सभी लोगोंने उसके माहात्म्यकी स्तुति की सो ठीक ही है क्योंकि ईर्जा रहित ऐसे कीन मनुष्य हैं जो सज्जनोंके गुणोंकी स्तृति नहीं करते ? ॥५४५-४४६॥ इस बुद्धिमानकी बुद्धि जन्मसे ही कुशाप्र थी फिर शास्त्रके संस्कार और भी तेज होकर श्रानीखी हो गई

१ सर्ववित् तन्मते श्रद्धा क०, ख०, ग०, घ०। २ प्राम्नोति इत्यपि क्वचित्। ३ प्ररूपणम् इत्यपि क्वचित्। ४ गुणात्मताम् ल०।

ततः स निक्किलां सभामभयपण्डितो वाग्गुणै-हपायनिपुणेषु लब्धविजयध्वजोऽरक्षयत् ॥ ५४७ ॥

मालिनीच्छन्दः

व स सुविदिततस्वः श्रावकः कायमज्ञः

स्फुरितदुरितद्रारूढमीव्येर्द्रढीयान् ।

असरपरिष्टुरस्वं प्राप्य । तस्योपदेशा-

द्भयविभुरभृत्सत्सङ्गमः किं न कुर्यात् ॥ ५४८ ॥

शार्वुलविकीडितम्

स्याद्धीस्तस्वविमिशिनी कृतिथियः श्रद्धानुविद्धा तया हिन्दा हेयमुपेयमाप्य विचरन् विच्छित्र बन्धास्ततः । सत्कर्माणि च सन्ततं बहुगुणं सन्नावपन् सन्ततेः

प्रान्तं प्राप्य भवेदिवासयविभुनिर्वाणसौक्यालयः॥ ५४९॥

इत्यार्षे भगवतुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपश्चिकक्षणमहापुराणसंग्रहे अन्तिमतीर्थंकर-श्रेणिकाभय-कुमारचरितव्यावर्णनं नाम चतुःसप्ततितमं पर्वः ॥ ७४ ॥

---;@o@:---

थी इसीलिए अनेक उपायों में निपुण मनुष्यों में विजयपताका प्राप्त करने वाले उस अभयकुमार पिछतने अपने वचनके गुणों में समस्त समाको प्रसन्न कर दिया था।। ५४०।। आचार्य कहते हैं कि देखों, कहाँ तो अच्छे तत्त्वोंको जानने वाला वह श्रावक और कहाँ उदयागत पापकर्मके कारण वहुत दूरतक वढ़ी हुई मूढ़ताओं से अस्यन्त दृढ यह अज्ञानी श्राह्मण ? फिर भी उसके उपदेशसे देवपद पाकर यह वैभवशाली अभयकुमार हुआ है सो ठीक ही है क्योंकि सज्जानोंका समागम क्या नहीं करता है ? अर्थात् सब कुछ करता है।। ५४८।। जिस कुशल पुरुषकी बुद्धि तत्त्वोंका विचार करने वाली है तथा उस बुद्धिके साथ अटल श्रद्धा अनुविद्ध है वह उस बुद्धिके द्वारा छोड़ने योग्य तत्त्वको छोड़कर तथा प्रहण करने योग्य तत्त्वको प्रहण कर विचरता है। मिध्यास्य आदि प्रकृतियोंकी वन्धव्युच्छित्त करता है, सत्तामें स्थित कर्मोंकी निरन्तर असंख्यातगुणी निर्जरा करता है और इस तरह संसारका अन्त पाकर अभयकुमारके समान मोक्ष्युखका स्थान बन जाता है।। ५४६।।

इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य विरचित त्रिषष्ठिलक्षण महापुराणके संप्रहमें अन्तिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी, राजा अणिक और अभयकुमारके विराज्य वर्णन करने वाला चौहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ।

一:梁0路:--

१ प्राप्यते स्मोपदेशात् छ०।

## पश्चसप्ततितमं पर्व

स्थान्येद्युः समासीनं गणेन्द्रं विपुलाचले । श्रेणिकः प्रीणितारोषभव्यं सुव्यक्ततेत्रसम् ॥ १ ॥
गणिन्याश्चन्दनार्थायाः सम्बन्धमिह जन्मनः । अन्वयुक्क गणी चैवमाक्षाहितमहर्द्धिकः ॥ २ ॥
सिन्ध्वाख्यविषये भूमद्वैद्याली नगरेऽभवत् । चेटकाख्योऽतिविख्यातो विशेतः परमाहतः ॥ ३ ॥
तस्य देवी सुभदाख्या तयोः पुत्रा दशाभवन् । धनाख्यौ दराभदान्तावुपेन्द्रोऽन्यः सुद्रावाक् ॥ ४॥
सिहभदः सुकम्भोजोऽकम्पनः सपतङ्गकः । प्रभक्षनः प्रभासश्च धर्मा इव सुनिर्मलाः ॥ ५ ॥
सप्तर्थयो वा पुत्र्यश्च ज्यायसी प्रियकारिणी । ततो सृगावती पश्चात्सुप्रभा च प्रभावती ॥ ६ ॥
चेलिनी पञ्चमी ज्येष्ठा पष्ठी चान्त्या च चन्दना । विदेहविषये कुण्डसक्त्रायां पुरि भूपतिः ॥ ७ ॥
नम्भो नाथकुलस्यैकः सिद्धायांक्यस्थिसिद्धिभाक् । तस्य पुण्यानुभावेन प्रियासीव्यियकारिणी ॥ ८ ॥
विषये वत्सवासाख्ये कौताम्बीनगराधिषः । सोमवंशे शतानीको देव्यस्यासीन्मगत्वती ॥ ९ ॥
दशार्णविषये राजा हेमकच्छपुराधिषः । सूर्यवंशाम्बरे राजसमो दशरथोऽभवत् ॥ १० ॥
तस्याभूत्सुप्रभा देवी भास्वतो वा प्रभामला । कच्छाख्यविषये रोक्काख्यायां पुरि भूपतिः ॥ ११ ॥
महानुदयनस्तस्य ४प्रमदाऽभूत्प्रभावनी । प्राप शीलवतीख्याति सा सम्यक्छीलधारणात् ॥ १२ ॥
गान्धारविषये ख्यातो महीपालो महीपुरे । याचित्वा सत्यको ज्येष्ठामलद्य्या कुद्ध्वान् विश्रीः ॥ १३ ॥
युद्ध्वा रगाङ्गणे प्राप्तमानभङ्गः स सन्नपः । सद्यो दमवरं प्राप्य ततः संयममग्रहीत् ॥ १४ ॥

अथानन्तर-किसी दूसरे दिन समस्त भव्य जीवोंको प्रसन्न करनेवाले और प्रकट तेजके धारक गौतम गणधर विपुलाचलपर विराजमान थे। उनके समीप जाकर राजा श्रेणिकने समस्त श्रार्यिकाश्रोंकी स्वामिनी चन्द्ना नामकी श्रार्थिकाकी इस जन्मसम्बन्धी कथा पूर्छी सो अनेक वड़ी बड़ी ऋद्भियोंको धारण करने वाले गणधर देव इस प्रकार कहने लगे ॥ १-२ ॥ सिन्यु नामक देशकी वैशाली नगरीमें चेटक नामका अतिशय प्रसिद्ध, विनीत और जिनेन्द्र देवका अतिशय भक्त राजा था। उसकी रानीका नाम सुभद्रा था। उन दोनोंके दश पुत्र हुए जो कि धनदत्त, धनभद्र, उपेन्द्र, सुदत्त, सिंहभद्र, सुकुम्भोज, अकम्यन, पतज्जक, प्रभञ्जन और प्रभास नामसे प्रसिद्ध थे तथा उत्तम क्षमा त्रादि दश धर्मीक समान जान पड़ते थे।। ३-५ ।। इन पुत्रोंके सिवाय सात ऋद्वियोंके समान सात पुत्रियां भी थीं। जिनमें सबसे बड़ी शियकारिणी थी, उससे छोटी मृगावती, उससे छोटी, सुप्रभा, उससे छोटी प्रभावती, उससे छोटी चेलिनी, उससे छोटी ज्येष्ठा और सबसे छोटी चन्द्रना थी। विदेह देशके कुण्डनगरमें नाथ वंशके शिरोमणि एवं तीनों सिद्धियोंसे सम्पन्न राजा सिद्धार्थ राज्य करते थे। पुण्यके प्रभावते प्रियकारिणी उन्हींकी स्त्री हुई थी।। ६-=।। वत्सदेशकी कौशा-म्बीनगरीमें चन्द्रवंशी राजा शतानीक रहते थे। मृगावती नामकी दूसरी पुत्री उनकी स्त्री हुई थी ॥ ६॥ दशार्ष देशके हेमकच्छ नामक नगरके स्वामी राजा दशरथ थे जो कि सूर्यवंश रूपी त्र्याकाशके चन्द्रमाके समान जान पड़ते थे। सूर्यकी निर्मलप्रभाके समान सुप्रभा नामकी तीसरी पुत्री उनकी रानी हुई थी, कच्छदेशकी रोरुका नामक नगरीमें उदयन नामका एक वड़ा राजा था। प्रभावती नामकी चौथी पुत्री उसीकी हृद्यवरतमा हुई थी। अच्छी तरह शीलव्रत धारण करनेसे इसका दूसरा नाम शीलवर्ता भी प्रसिद्ध हो। गया था।। १०-१२।। गान्धार देशके महीपुर नगरमें राजा सत्यक रहता था। उसने राजा चेटकसे उसकी ब्येष्ठा नामकी पुत्रीकी याचना की परन्तु राजाने नहीं दी इसते उस दुर्बुद्धि मृतने जुपित होकर रणाङ्गणमें युद्ध किया परन्तु युद्धमें वह हार गया जिसमें मानभन्न होनेसे लजित होनेके कारण उसने शीघ्रही दमवर नामक मुनिराजके समीप जाकर

१ सुप्रभातः स्त०, कविदन्यापि च । २ स्वसिद्धिभाष् ् ल० । ३ प्रियाभूत् स्त० । ४ प्रमदा स० ।

स चेटकमहाराजः स्नेहाद्रपमलीलिखत् । पष्टके ससपुत्रीणां विद्युद्धं शखदीक्षित्म् ॥ १५ ॥ विरोह्य तत्र चेलिन्या रूपस्य पतितं मनाक् । बिन्दुमूरी विधान्नेऽस्य नृपं कुपितवत्यसी ॥ १६ ॥ प्रयहिश्चिमंत्रा बिन्दुः प्रमृष्टः रेसंस्तथापि सः । तथंत्र पतितस्तिस्मभाग्यमङ्केन ताहशा ॥ १७ ॥ इति मत्वानुमानेन पुनर्न तममाजिपम् । इत्यववीश्वद्धः न भूपितः श्रीतिमीयिवान् ॥ १८ ॥ स देवार्चनवेलायां जिनबिग्धोपकण्ठके । तत्पट्टकं प्रसार्थेज्यां निर्वर्त्यति सर्वदा ॥ १९ ॥ कदाचिन्नेटका गत्वा ससैन्यो मागधं पुरम् । "राजा राजगृष्टं बाह्योद्याने स्नानपुरस्सरम् ॥ २० ॥ किमेतिनिधीनपुर्वमभ्यर्व्याभ्यर्णप्रकृत्वम् । आनर्च तिह्लोक्य त्वमप्राक्षाः पार्श्वर्तिनः ॥ २१ ॥ किमेतिदिति तेऽत्रोचन् राज्ञः सप्तापि पुत्रिकाः । लिखितास्तासु कल्याणं चतस्यः समवापिताः ॥ २२ ॥ तिस्रो नाद्यापि दीयन्ते तत्र हे प्राप्तयौवने । किमिष्ठा बालिका राजिति तद्वचनश्रुतेः ॥ २३ ॥ भिवान् रक्तः तयोश्चिशं मन्त्रिणः समितज्ञपत् । तेऽपि तत्कार्यमभ्यत्य कुमारमवदिश्वति ॥ २५ ॥ चेटकाल्यमहीशस्य सुनयोरनुरक्तवान् । पिता ते याच्यमानोऽसी न दशे वयसवस्युतेः ॥ २५ ॥ इद्बावक्ष्यकर्तव्यं कोऽप्युपायोऽत्र कथ्यताम् । संऽपि मन्त्रिवचः श्रुत्वा तत्कार्योपायपण्डितः ॥ २६ ॥ श्रुतेपामध्यमहं कुर्वे तत्समर्थर्गामत्यमून् । सन्तोप्य मन्त्रिणः सोऽपि तत्स्वरूपं विलासवत् ॥ २७ ॥ प्रके सम्यगालिख्य वस्त्रेणाच्छाच यत्नतः । तत्पार्श्वर्तिनः सर्वान् दिव्यक्तर्योकोचदानतः ॥ २८॥ पर्के सम्यगालिख्य वस्त्रेणाच्छाच यत्नतः । तत्पार्श्वर्वितनः सर्वान् दिव्यक्तर्योकोचदानतः ॥ २८॥

दीक्षा धारण कर ली ॥ १३-१४ ॥ तदनन्तर महाराज चेटकने स्नेहंक कारण सदा देखनेक लिए पट्टकपर श्रपनी सातों पुत्रियोंके उत्तम चित्र बनवाये । चेलिनीके चित्रमें जाँचपर एक छोटा-सा बिन्द पड़ी हुआ था उसे देग्यकर राजा चेटक बनानेवालेपर बहुत छपित हुए। चित्रकारने नम्रतासे उत्तर दिया कि है पूज्य ! चित्र बनात समय यहाँ बिन्दु पड़ गया था मैंने उसे यद्यपि दो नीन बार साफ किया परन्तु यह फिर-फिरकर पड़वा जाता था। इसलिए मैंने अनुमानमे विचार किया कि यहाँ एंसा चिह्न होगा ही। यह सानकर ही मैंने फिर उसे साफ नहीं किया है। चित्रकारकी बात सुनकर गहाराज प्रसन्न हुए ॥ १५-१८ ॥ राजा चेटक देव-पूजांक समय जिन-प्रतिमाके समीप ही अपनी पुत्रियोंका चित्रपट फैताकर सदा पूजा किया करते थे ॥ १६ ॥ किसी एक समय राजा चेटक श्रपनी सेनाके साथ मगधदेशके राजगृह नगरमें गये वहाँ उन्होंने नगरके बाह्य उपवनमें डेरा दिया। स्नान करनेके बाद उन्होंने पहले जिन-प्रतिमात्रोंकी पूजा की और उसके बाद समीपमें रखे हुए चित्रपटकी पूजा की। यह देखकर तूने समीपवर्धी लोगोंसे पूछा कि यह क्या है ? तब उन लोगोंने कहा कि हे राजन ! ये राजाकी सातों पुत्रियोंक चित्रपट हैं इनमेंसे चार पुत्रियाँ तो विवाहित हो चुकी हैं परन्तु नीन ऋविवाहित हैं उन्हें यह अभी दे नहीं रहा है। इन तीनमें दो तो यौवनवती हैं और द्यांटी अभी वालिका है! लोगोंके उक्त बचन मुनकर तूने अपने मन्त्रियोंको बनलाया कि मेरा चित्त इन दोनों पुत्रियोंने अनुरक्त हो रहा है। मन्त्री लोग भी इस कार्यको ले कर अभयकुमारके पास जाकर बोले कि तुम्हारे पिता चेटक राजाकी दो पुत्रियोंमें अनुरक्त हैं उन्होंने वे पुत्रियाँ माँगी भी हैं परन्तु अवस्था ढल जानेके कारण वह देता नहीं है।। २०-२५।। यह कार्य अवश्य करना है इसलिए कोई उपाय बतलाइये। मन्त्रियोंक वचन सुनकर उस कार्यके उपाय जाननेमें चतुर श्रभयशुमारने कहा कि आप लोग चुप बैठिये, मैं इस कार्यको सिद्ध करता हूँ। इस प्रकार संतुष्ट कर श्रभयकुमारने मन्त्रियोंका विदा किया और स्वयं एक पटियेपर राजा श्रेणिकका विलास पूर्ण चित्र बनाया। उसे वस्त्रसे ढककर बड़े यनसे ले गया। राजाके समीपवर्ती लोगोंको घूस दे कर उसने अपने वश कर लिया और स्वयं बोदक नामका व्यापारी बनकर राजा चेटकके घरमें प्रवेश

१ व्यत्तीतिस्तत् स्त्र । रूपावत्तीतिस्तत् ग०, क०, घ० । २ सम चापि सः त्त्र । ३ ताहराम् क०, ग०, २० । ६-माप्तवान् ल० । ५ राजद्राजग्रहं त्त्र । ६ भवद् त्त्र । ७ पाप-त्त्र । प्रस्तिकोटदान-तः त्त्र , म०, स्वीकृत्योत्कटदानतः ग०, घ०, क० । 'उत्कोचो दौकनं तथा । उपप्रदानमुपदोपहारोपायने समे' इति नामकोशे यतीन्द्राः ( त्र०, टि० ) ।

स्वयञ्ज बोह्नको नाम विणग्मूत्वा तदालयम् । प्राविक्षतपट्टके रूपं कन्ये ते तत्करित्यते । १२ ॥ विलोक्य भवति प्रीत्या देशैरङ्गाद्वित्याहसान् । कुमार्राविहितान्मार्गाद्वत्वा किञ्चित्ततोऽन्तरे ॥ ३०॥ वेलिनी कुटिला ज्येष्ठा मुक्तवा त्वं गच्छ विस्मृता । न्यानयाभरणानीति स्वयं तेन सहागमत् ॥ ३१ ॥ साप्याधाभरणाऽऽगत्य तामरङ्वातिसन्धिता । तयाहमिति घोकार्ता निजमामीं यशस्वतीम् ॥३२॥ स्ष्याधान्ति सगीपेऽस्याः श्रुत्वा धर्म जिनोदितम् । निर्वेद्य संस्तेदींक्षां प्राप पापविनाधिनीम् ॥ ३३ ॥ भवतापि महाप्रीत्या चेलिनीयं यथाविधि । गृहीतानुमहादेवी पट्टबन्धासुतोष सा ॥ ३४ ॥ चन्द्रता च यशस्वत्या गणिन्याः सिक्षधौ स्वयम् । सम्यक्तं श्रावकाणाञ्च व्यतान्यादत्त सुव्रता ॥ ३५ ॥ वतः खगाद्रश्वाक्षेणीसुवर्णाभपुरेश्वरः । मनोवेगः खगाधाधाः स मनोवेगया समम् ॥ ३६ ॥ स्वच्छन्दं चिरमाक्रीड्य प्रत्यायाँश्वन्द्रनां वने । अशोकाख्ये समाक्रीडमानां परिजनैः सह ॥ ३७ ॥ विद्यानङ्गनिर्मुक्तशारजर्जरिताङ्गकः । प्रापय्य स्वित्रयां गेहं रूपिणी विद्यया स्वयम् ॥ ३८ ॥ विद्यत्य रूपं स्वं तत्र निधाय हरिविष्टरे । अशोकवनमभ्येत्य गृहीत्वा चन्द्रनां व्वतम् ॥ ३९ ॥ प्रत्यागतो मनोवेगाप्यते विद्यत्वचनम् । ज्ञात्वा कोपारुणीभृतविभीषणविक्षोचना ॥ ४०॥ तां विद्यादेवतां वामपादेनाकम्य सावधीत् । कृताट्रहासा सा विद्याप्यात्तिहासनारादा ॥ ४१ ॥ भवेष्यामालोकिनीविद्यातो ज्ञात्वा स्वपतेरन् । गच्छन्त्यर्घपये द्वा विस्तेमां स्वजीवितम् ॥ ४२ ॥ यदि वाम्छेरिति क्रोधात्तं निर्मर्त्संयति स्म सा । स मृतरमणेऽरण्ये तां स्वदारातिभीलुकः ॥ ४३ ॥

किया। वहाँ वे दोनों कन्याएं वोद्रकके हाथमें स्थित पटियपर लिखा हुआ। आपका रूप देखकर आपमें प्रेम करने लगीं। कुमारने एक सुरङ्गका मार्ग पहलेसे ही तैयार करवा लिया था। अनः वे कन्याएं बड़े साहसके साथ उस मार्गसे चल पड़ीं। चेलिनी कुटिल थी। इमलिए कुछ दूर जानेक बाद ज्येष्ठासे बोली कि मैं आभूषण भूल आई हूँ तू जाकर उन्हें ले आ। यह कहकर उसने ज्येष्ठाको तो वापिस भेज दिया और स्वयं अभयकुमारके साथ आ। गई।। २६-३१।। जब ज्येष्ठा आभूषण ले कर लौटी तो वहाँ चेलनी तथा। अभयकुमारको न पाकर बहुत दुःखी हुई और कहने लगी कि चेलिनीने मुमे इस तरह ठगा है। अन्तमें उसने अपनी मार्मा यशस्वती नामकी आधिकांक पास जाकर जैन धर्मका उपदेश सुना और संसारसे विरक्त हो कर पापोंका नाश करने वाली दीचा धारण कर ली।। ३२-३३।। आपने भी बड़ी प्रीतिसे विधिपूर्वक चेलनाके साथ विवाह कर उसे महादेवीका पह बाँधा जिससे वह बहुत ही सन्तुष्ट हुई।। ३४।।

इधर उत्तम ब्रंत धारण करने वाली चन्द्रनाने स्वयं यशस्वती आर्यिकाके समीप जाकर सम्यग्दर्शन श्रीर श्रावकों के व्रत प्रहण कर लिये।। ३५।। किसी एक समय वह चन्द्रना श्रपने परिवारके लोगों साथ श्रशोक नामक वनमें कीड़ा कर रही थी। उसी समय देवयोगसे विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके सुवर्णाभ नगरका राजा मनोवेग विद्याधर अपनी मनोवेगा रानीके साथ स्वच्छन्द कीडा करता हुत्रा वहाँ से निकला श्रीर कीड़ा करती हुई चन्द्रनाको देखकर कामके द्वारा होड़ हुए बाणोंसे जर्जरशरीर हो गया। यह शीव्र ही अपनी स्त्रीको घर भेजकर रूपिणी विद्यासे अपना दूसरा रूप बनाकर सिंहासनपर बैठा श्राया और श्रशोक वनमें श्राकर तथा चन्द्रनाको लेकर शीव्र ही बापिस चला गया। उधर मनोवेगा उसकी मायाको जान गई जिससे कोधके कारण उसके नेत्र लाल हो कर भयंकर दिखने लगे। उसने उस विद्या देवताको वार्ये पैरकी ठोकर देकर मार दिया जिससे वह श्रदृहास करती हुई सिंहासनसे उसी समय चली गई।। ३६-४१।। तदनन्तर वह मनोवेगा रानी श्रालोकिनी नामकी विद्यासे श्रपने पतिकी सव चेष्टा जानकर उसके पीछे दौड़ी स्त्रीर आधे मार्गमें चन्द्रना सहित लौटते हुए पतिको देखकर बोली कि यदि अपना जीवन चाहते हो तो इसे छोड़ दो। इस प्रकार कोधसे उसने उसे बहुत ही हाँटा। मनोवेग श्रपनी स्त्रीसे बहुत

१ करस्थितम् **छ०। २ सौ**माय्या-घ०, ग०, २०। ३-वितन्निहितत्रश्चनाम् म०, स०। ४-माभोगिनी **छ**०।

पैरावतीसिरिह्मिणान्ते साधितविद्यया । पर्णल्ण्या तदैवान्तः इत्तरोको विस्प्टवान् ॥ ४४ ॥ सािप पञ्चनस्कारपरिवर्तनतत्परा । निनाय शर्वरी इञ्छाद्वानुमत्युदिते स्वयम् ॥ ४५ ॥ तत्र सिन्निहितो दैवात्कालकाल्यो वनेचरः । तस्मै निजपराध्योंहर् हितासरणान्यदात् ॥ ४६ ॥ धर्मञ्च कथयामास तेन तुष्टो वनेचरः । भीमकूटाचलोपान्तिनेवासी सिंहसन्त्रकः ॥ ४७ ॥ भयद्वराख्यपश्चीशस्तस्य तां स समर्पयत् । सोऽपि पापो विलोक्येनां कामव्यामोहिताशयः ॥ ४८ ॥ निप्रहेण प्रहः कृशो वात्मसात्कर्तुमुखतः । तद्वीक्ष्य पुत्र मैवं त्वं कृथाः प्रत्यक्षदेवता ॥ ४९ ॥ यदि कुप्येदियं तापशापदुःखप्रदायिनी । इति मात्रुक्तिभीत्या तां दुर्जनोऽपि व्यसर्जयत् ॥ ५० ॥ सत्रैव चन्दना तस्य मात्रा सम्यग्वधानतः । पोष्यमाणा विनिश्चिन्ता कञ्चित्कालमजीगमत् ॥ ५९ ॥ अध वत्साद्वये देशे कौशाम्व्यां प्रवरे पुरे । श्रेष्ठी वृषभसेनाल्यस्तस्य कर्मकरोऽभवत् ॥ ५२ ॥ भन्न महता सार्थं नीत्वा कन्यां न्यवेदयत् । चन्दनामर्पयामास सोऽपि भक्तया वणिक्पतेः ॥ ५३ ॥ धनेन महता सार्थं नीत्वा कन्यां न्यवेदयत् । कदाचिच्छेष्टिनः पातुं जलसुद्धत्य यत्नतः ॥ ५४ ॥ भावर्जयन्त्याः केशानां कलापं मुक्तवन्धनम् । सम्यमानं करेणादात्सजलाद्वं धरातले ॥ ५५ ॥ चन्दनायास्तदालोक्य तद्वपादितशिक्षनि । श्रेष्ठिनी तस्य भद्राख्या स्वभर्तरन्या समम् ॥ ५६ ॥ सम्पर्कं मनसा मत्वा कोपात्पप्रहरिताधरा । निक्षिसश्चहूलां कन्यां दुराहारेण दुर्जना ॥ ५० ॥ प्रतर्जनादिभिश्चेनां निरन्तरमवाधत । सापि मत्कृतपापस्य विपाकोऽयं वराकिका ॥ ५८ ॥

ही हर गया। इसलिए उसने हदयमें बहुत ही शोककर सिद्ध की हुई पणंजच्ची नामकी विद्यासे उस चन्दनाकों भूतरमण नामक वनमें ऐरावती नदीके दाहिने किनारेपर छोड़ दिया।। ४२-४४।। पश्च-मस्कार मन्त्रका जप करनेमें तत्पर रहने वाली चन्दनाने वह रात्रि बड़े कष्टसे विताई। प्रातःकाल जब सूर्यका उदय हुआ तब भाग्यवरा एक कालक नामका भील वहाँ स्वयं आ पहुँचा। चन्दनाने उसे अपने वहुमूत्य देदीप्यमान आभूपण दिये और धर्मका उपदेश भी दिया जिससे वह भील वहुत ही सन्तुष्ट हुआ। वहीं कहीं भीमकूट नामक पर्वतके पास रहनेवाला एक सिंह नामका भीलोंका राजा था, जो कि भगंकर नामक पछीका स्वामी था। उस कालक नामक भीलने वह चन्दना उसी सिंह राजाको सौंप दी। सिंह पापी था अतः चन्दनाको देखकर उसका हदय कामसे मोहिन हो गया।। ४५-४=॥ वह करूर प्रहके समान निम्नह कर उसे अपने आधीन करनेके लिए उद्यत हुआ। यह देख उसकी माताने उसे समकाया कि हे पुत्र! तू ऐसा मत कर, यह प्रत्यच्च देवता है, यदि कुपित हो गई तो कितने ही संताप, शाप और दुःख देने वाली होगी। इस प्रकार माताके कहनेसे हरकर उसने स्वयं दुष्ट होनेपर भी वह चन्दना छोड़ दी।। ४६-५०।। तदनन्तर चन्दनाने उस भीलकी माताके साथ निश्चिन्त होकर कुछ काल वहीं पर व्यतीत किया। वहाँ भीलकी माता उसका अन्दी तरह भरण-पोपण करती थी।। ५१।।

अथानन्तर-वत्स देशके कोशान्त्री नामक श्रेष्ठ नगरमें एक वृष्मसेन नामका सेठ रहता था। उसके मित्रबीर नामका एक कर्मचारी था जो कि उस भीलराज का मित्र था। भीलोंके राजाने वह चन्द्रना उस मित्रबीरके लिए दे दी छोर मित्रवीरने भी बहुत भारी धनके साथ भक्तिपूर्वक वह चन्द्रना अपने सेठके लिए सौंप दी। किसी एक दिन वह चन्द्रना उस सेठके लिए जल पिला रही थी उस समय उसके केशोंका कलाप छूट गया था और जलसे भीगा हुआ पृथिवीपर लटक रहा था उसे वह बड़े यहसे एक हाथसे संभाल रही थी।। ५२-४५।। सेठकी छी भग्ना नामक सेठानीने जब चन्द्रनाका वह रूप देखा तो वह राङ्कासे भर गई। उसने मनमें समका कि हमारे पतिका इसके साथ सम्पर्क है। ऐसा मानकर वह बहुत ही कुपित हुई। कोथके कारण उसके छोंठ काँपने लगे। उस दुष्टाने चन्द्रनाको साँकलसे बाँध दिया तथा खराव भोजन और ताड़न मारण आदिके द्वारा वह उसे निरन्तर कष्ट पहुँचाने लगी। परन्तु चन्द्रना यही विचार करती थी कि यह सब मेरे द्वारा किये हुए पाप-कर्मका फत है यह वेचारी सेठानी क्या कर सकती है ? ऐसा विचारकर वह निरन्तर

श्रेष्ठिनी किं करोतीति कुर्वन्त्यात्मविगर्रणम् । स्वायजाया मृगावत्या अप्येतम् न्यवेदयत् ॥ ५० ॥ अन्यदा नगरे सित्मभ्रेव वीरस्तनुस्थितः । प्रविप्टवाम्निरीक्ष्यासौ तं भक्तया मुक्तश्र्व्ह्र्ला ॥ ६० ॥ सवांभरगदृश्याङ्गी तद्भारेणव भृतल्यम् । शिरसा स्पृश्य नत्वोच्चेः प्रतिगृद्ध यथाविधि ॥ ६१ ॥ भोजियत्वाप तद्दानान्मानिनी मानितामरेः । वसुधारां मरुतपुष्पवृष्टि सुरिभमारुतम् ॥ ६२ ॥ सुरदु-दुभिनिर्घोषं दानस्तवनघोषणम् । तदैवोत्कृप्टपुण्यानि फलन्ति विपुलं फलम् ॥ ६३ ॥ अप्रजास्यास्तदागत्य पुत्रेणामा मृगावती । तद्ज्ञात्वोद्रयनाल्येन स्नेद्दातिङ्गय चन्दनाम् ॥ ६४ ॥ पृष्ट्वा तां प्राक्तनं वृत्तं श्रुत्वा शोकाकुला भृत्वाम् । वैनिजगेहं समानीय सुस्थिता भयविद्धलौ ॥ ६५ ॥ स्वपादशरणो भद्रां श्रेष्टिनञ्च द्यावती । चन्दनापादपञ्चे जयुगलं तावनीननमत् ॥ ६६ ॥ स्वपादशरणो भद्रां श्रेष्टिनञ्च द्यावती । चन्दनापादपञ्चे जयुगलं तावनीननमत् ॥ ६० ॥ प्रापितैतत्पुरं वीरं वन्दितुं निजबान्धवान् । विस्त्रय जातनिर्वेगा गृहीत्वाञ्च संयमम् ॥ ६८ ॥ तपोवगममाहात्म्यादध्यस्थाद्गणिनीपदम् । इतीहजन्मसम्बन्धं श्रुत्वा तत्रानुचेटकः ॥ ६९ ॥ प्राक्ति कृत्वागता चन्दनान्नैतत्स च पृष्टवान् । सोऽप्यवाद्गित्रवास्ति मगधे नगरी पृशुः ॥ ७० ॥ वत्सेति पालयत्येनां महीपाले प्रसेनिके । विप्रस्तनािप्तिमत्राक्यस्तस्यैका बाह्यणी विद्या ॥ ७९ ॥ परा वैश्यसुता भस्तुर्वाह्यण्यां शिवभूतिवाक् । दुहिता चित्रसेनाक्या विद्युतायामजायत ॥ ७२ ॥

आत्मिनिन्दा करती रहती थी। उसने यह सब समाचार अपनी बड़ी बहिन मृगावतीके लिए भी कहलाकर नहीं भेजे थे।। ५६-५६॥

तदनन्तर किसी दूसरे दिन भगवान् महावीर स्वामीने आहारके लिए उसी नगरीमें प्रवेश किया। उन्हें देख चन्द्ना वड़ी भक्तिसे आगे वढ़ी। आते वढ़ते ही उसकी साँकत हुट गई और श्राभरणोंसे उसका सब शरीर सुन्दर दिखने लगा। उन्हींके भारसे माना उसने भुककर शिरमे पृथिबी तलका स्पर्श किया, उन्हें नगस्कार किया और विधिपूर्वक पडगाह कर उन्हें भोजन कराया। इस आहार दानके प्रभावसे वह मानिनी बहुत ही सन्तुष्ट हुई, देवीने उसका सन्मान किया, रज्ञधारा की वृष्टि की, सुगन्धित फूल बरसाय, देव-दुन्दुभियोंका शब्द हुआ और दानकी स्तुतिकी घोषणा होने लगी सो ठीक ही है क्योंकि उन्कृष्ट पुण्य अपने वड़ भारी फल तत्काल ही फलते हैं।। ६०-६३॥ तद्नन्तर चन्द्नाकी बड़ी बहिन मृगावनी यह समाचार जानकर उसी समय अपने पुत्र उद्यनके साथ उसके समीप आई श्रीर स्नेहसे उसका श्रालिङ्गन कर पिछला समाचार पूछने लगी तथा सब पिछला समाचार सुनकर बहुत ही व्याछल हुई। तदनन्तर रानी मृगावती उसे अपने घर ले जाकर सुखी हुई। यह देख भद्रा सेठानी और वृगभक्षेन सेठ दोनों ही भयसे धवड़ायं और मगावतीके चरणोंकी शरणमें आये। दयालु रानीने उन दोनोंसे चन्दनाके चरण-कमलोंमें प्रणाम कराया।। ६४-६६।। चन्द्रनाके क्षमाकर देनेपर वे दानों बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि यह मानो मृर्तिमती समा ही है। इस समाचारक सुननेसे उत्पन्न हुए स्नेहक कारण चन्दनाके भाई-बन्धु भी उसके पास त्या गये। उसी नगरमें सबलोग महावीर स्वामीकी बन्दनाके लिए गये थे, चन्द्रना भी गई थी, वहाँ वैराग्य उत्पन्न होनेसे उसने अपने सब भाई-वन्धुओंको छोड़कर दीसा धारण कर ली और तपश्चरण तथा सम्यग्झानकं माहात्म्यसे उसने उसी समय गणिनीका पद प्राप्त कर लिया । इस प्रकार चन्द्रना वर्तमानके भवकी बात सुनकर राजा चेटकने फिर प्रश्न किया कि चन्द्रना पूर्व जन्ममें ऐसा कौन-सा कायं करके यहाँ आई हैं। इसके उत्तरमें गणधर भगवान् कहने लगे-इसी मंगाध देशमें एक वत्सा नामकी विशाल नगरी है। राजा प्रसेनिक उसमें राज्य करता था। उसी नगरीमें एक अग्निमित्र नामका ब्राह्मण रहता था। उसकी दो खियाँ थीं एक ब्राह्मणी और दूसरी वैश्यकी पुत्री । त्राक्षणीके शिवभूति नामका पुत्र हुआ और वैश्य पुत्रीके चित्रसेना नामकी लड़की

१ सर्वाभरणहृद्याङ्गा तः । २ निजगृहं वः । ३ मृगायती तः । ४ स्नुब्राह्मण्यां तः । ५ वैश्य-पुरुषा इति कवित् ।

उत्पन्न हुई ॥ ६७-७२ ॥ शिवभूनिकी स्त्रीका नाम सोमिला था जो कि सोमशर्मा ब्राह्मणकी पुत्री थी और उसी नगरन एक देवशर्मी नामका बाह्मण-पुत्र था उसे चित्रसेना व्याही गई थी।। ५३॥ किनने ही दिन बाद जब अग्निभूति बाह्मण मर गया तब उसके स्थानपर उसका पुत्र शिवभूति ब्राह्मण अधिकुद हुआ। इधर चित्रमेना विधवा हो। गई इसलिए अपने पुत्रोंके साथ शिवभृतिके घर आकर रहने लगा सो ठीक ही हैं क्योंकि कर्मीकी गति बड़ी टेढ़ी हैं। शिवभूति, अपनी बहिन चित्रमेना और उसके पुत्रोंका जो भरण-पोपण करता था वह पापिनी सीमिलाको सहा नहीं हुआ इसलिए शिवभूतिने उमे ताइना दी तब उसने क्रोधित होकर मिध्या दोप लगाया कि यह मेरा भर्ता चित्रपेनाके साथ जीवित रहता है। अर्थात् इसका उसके साथ अनुराग है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि स्त्रियोंको कोई भी कार्य श्रकार्य नहीं है अर्थान् व बुरासे बुरा कार्य कर सकती हैं इसलिए इन खियोंको बार-बार धिकार हो । चित्रसेनाने भी कोधमें आकर निदान किया कि इसने मुक्ते मिथ्या दोप लगाया है। इसलिए मैं मरनेक बाद इसका निम्नह कहंगी-वदला ह्यूँगी। नदनन्तर किसी एक दिन सीमिलाने शिवगुप्त नामक मुनिराजको पड़गाहकर आहार दिया जिससे शिवभूतिने सोमिलाके प्रति बहुत ही कोध प्रकट किया परन्तु उन मुनिराजका माहात्म्य कह कर सोमिलाने शिवभृतिको प्रसन्न कर लिया और उसने भी उस दानकी अच्छी तरह अनुमोदना की। समय पाकर वह शिवभृति मरा श्रीर श्रत्यन्त रमणीय वङ्ग देशके कान्तपुर नगरमें वहाँ के राजा सुवर्णवर्मा तथा रानी विद्यारलेखाके महाबल नामका पुत्र हुआ।। ७४-८१।। इसी भरतक्षेत्रके अङ्ग देशकी चम्पा नगरीमें राजा श्रीपेण राज्य करते थे। इनकी रानीका नाम धनश्री था. यह धनश्री कान्तपुर नगरके राजा मुवर्णवर्माकी बहिन थी। सोमिला उन दोनोंके कनकलता नामकी पुत्री हुई। जब यह उत्पन्न हुई थी तभी इसके माता-पिताने बड़े हुषेते अपने आप यह निश्चय कर लिया था कि यह पुत्री महावल दुमारके लिए देनी चाहिये और उमके माता-पिताने भी यह स्वीकृत कर लिया था। महाबलका लालन-पालन भी इसी चम्पा नगरीमें मामाक घर बालिका कनकलताके साथ होता था। जब वह क्रमसे वृद्धिको प्राप्त हुआ और यौवनका समय निकट आ गया तब मामाने ऋहा कि जबतक तुम्हारं विवाहका समय आता है तबतक तुम यहाँ से पृथक् रहो । मामाके यह कहनेसे महाबल यद्यपि बाहर रहने लगा तो भी वह कन्यामं सदा आसक्त रहता था। वे दानों ही कामकी अवस्था को सह नहीं सके इसलिए उन दोनोंका समागम हो गया।। ५२-५६।। इस कार्यसे वे दोनों स्वयं

१ वेगे ले । २ तस्मात्प्रथम् सा । ३ दशै क , ग०, घ०, । ४ कुमारं च सा ।

तयोविरुद्धचारित्वादिश्वावावयोरिष । यातं देशान्तरं नात्र स्थावस्यमिति अस्यितौ ॥ ८८ ॥
तदैवाकुरुतां तौ च प्रत्यन्तनगरे स्थितिम् । विद्दरन्तावथान्येषु स्थाने मुनिपुद्धवम् ॥ ८९ ॥
मुनिगुप्ताभिधं वीक्ष्य भक्त्या भिक्षागवेषिणम् । प्रत्युत्थाय परीत्याभिवन्थाभ्यर्थ्यं यथाविधि ॥ ९० ॥
स्वोपयोगनिमित्तानि तानि खाद्यानि मोदतः । स्वाद् नि छड्डुकादीनि द्रत्वा तस्मै तपोभृते ॥ ९१ ॥
नवभेदं जिनोदिष्टमदृष्टं स्वेष्टमापतुः । वनेऽन्यदा कुमारोऽसौ मधुमासे विषादिना ॥ ९२ ॥
दृष्टो नष्टासुको जातो दृष्ट्वा तं देहमात्रकम् । तस्यासिधेनुना सापि विधाय स्वां गतासुकाम् ॥ ९३ ॥
अगात्तदनुमार्गेण तमन्वेष्टुमिव प्रिया । परां काष्टामवासस्य भवेदि गतिरीदृशी ॥ ९४॥
अस्मिश्वेवोज्जयिन्याक्यमवन्तिविषये पुरम् । प्रजापतिमहाराजः पालकस्तस्य हेल्या ॥ ९५ ॥
सन्नैव धनदेवास्थश्रेष्टी तद्रेहिनी सती । धनिमन्ना तयोः सृनुर्नागद्शो महावलः ॥ ९५ ॥
तन् जा चानुजास्यासीदर्थस्वामिन्यभिल्यया । पलानद्वीपमध्यस्थपकान्नगरेशिनः ॥ ९७ ॥
महावलमहीनस्य कनकादिलताऽभवत् । काञ्चनादिलतायाश्र ख्याता पद्मलता सुता ॥ ९८ ॥
उपयम्यापरां श्रेष्टी श्रेष्टिनीं विससर्ज ताम् । सापि देशान्तरंगत्वा ससुता जातसंविदा ॥ ९० ॥
श्रीछद्तरागुरोः पार्थे गृहीतश्रावकवता । सृनुमप्यर्पयामास शास्ताभ्यासनिमिशतः ॥ १०० ॥
सोऽपि कालान्तरे बुद्धनौनिस्तीर्णश्रुताम्बुधिः । सत्कविश्र स्वयम्भूत्वा न्नास्वय्याससयनाः ॥१०१॥
नानालङ्काररम्योक्तिसुश्रसन्नसुभाषितैः । विशिष्टननचेतस्सु प्रह्वादसुद्वाद्यत्व ॥ १०२ ॥

ही लिजित हुए और कान्तपुर नगरको चले गये। उन्हें देख, महाबलके माता-िपताने बड़े शोकसे कहा कि चूं कि तुम दोनों विरुद्ध श्राचरण करने वाले हो अतः हम लोगोंको अच्छे नहीं लगते। श्रव तुम किसी दूसरे देशमें चले जाओ यहाँ मत रहो। माता-िपताके ऐसा कहनेपर वे उसी समय वहाँ से चले गये श्रोर प्रत्यन्तनगरमें जाकर रहने लगे। किसी एक दिन वे दोनों उद्यानमें विहार कर रहे थे वि उनकी दृष्टि मुनिगुप्त नामक मुनिराजपर पड़ी। वे मुनिराज भिचाकी तलाशमें थे। महावल श्रोर कनकलताने भिक्तपूर्वक उनके दर्शन किये, उठकर प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया श्रोर विधिपूर्वक पूजा की। तदनन्तर उन दोनोंने श्रपने उपयोगके लिए तैयार किये हुए लड्ड श्रादि मिष्ट खाद्य पदार्थ, हपं पूर्वक उन मुनिराजके लिए दिये जिससे उन्होंने जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहा हुश्रा इच्छित नव प्रकारका पुण्य संचित किया। किसी एक दिन महावल छुमार मधुमास—चैत्रमासमें वनमें चूम रहा था वहाँ एक विषेले साँ भने उसे काट खाया जिससे वह शीघ ही मर गया। पतिको शरीर मात्र (मृत) देखकर उसकी स्त्री कनकलताने उसीकी तलवारसे श्रात्मघात कर लिया मानो उसे खोजनेके लिए उसीकी पीछे ही चल पड़ी हो। श्राचार्य कहते हैं कि जो स्नेह श्रान्तम सीमाको प्राप्त हो जाता है उसकी ऐसी ही दशा होती है। म ० १४।।

इसी भरत क्षेत्रके अवन्ति देशमें एक उज्जयिनी नामका नगर है। प्रजापित महाराज उसका अनायास ही पालन करते थे।। ६५।। उसी नगरमें धनदेव नामका एक सेठ रहता था। उसकी धन-मित्रा नामकी पित्रता सेठानी थी। महावलका जीव उन दोनोंके नागदत्त नामका पुत्र हुआ।। ६६।। इन्हीं दोनोंके अर्थस्वामिनी नामकी एक पुत्री थी जो कि नागदत्तकी छोटी बहिन थी। पलाश द्वीपके मध्यमें स्थित पलाश नगरमें राजा महावल राज्य करता था। कनकलता, इसी महावल राजाकी काञ्चनलता नामकी रानीसे पद्मलता नामकी प्रसिद्ध पुत्री हुई।। ६७-६८।। किसी एक समय उज्जयिनी नगरीके सेठ धनदेवने दूसरी स्त्रीके साथ विवाहकर पहिली स्त्री धनमित्राको छोड़ दिया इसलिए वह अपने पुत्रसहित देशान्तर चली गई। एक।समय ज्ञान उत्पन्न होनेपर उसने शील-दत्त गुरुके पास श्रावकके त्रत प्रहण किये और शास्त्रोंका अभ्यास करनेके लिए अपना पुत्र उन्हीं सुनिराजको सौंप दिया।। ६६-१००।। समय पाकर वह पुत्र भी अपनी बुद्धिस्पी नौकाके द्वारा शास्त्र रूपी समुद्रको पार कर गया। वह उत्तम कवि हुआ और शास्त्रोंकी व्याख्यासे सुवश प्राप्त करने लगा।। १०१।। वह नाना अलंकारोंसे मनोहर वचनों तथा प्रसादगुण पूर्ण सुभाषितोंसे विशिष्ठ

१ श्रुताम्युषेः (१) स्न ।

तत्रैवारिक्षपुत्रेण दृढरक्षेण संगतिम् । कृत्वा तत्पुरिशिष्टानां शास्त्रव्याख्याक्यमंणा ॥ १०३ ॥
उपाध्यायस्वमध्यास्य तत्राप्तवसुना निजाम् । जननीं स्वस्वसारश्च स्वयञ्च <sup>१</sup>परिगेषयन् ॥ १०४ ॥
स्वमातुलानीपुत्राय निद्धामनिवासिने । कुलवाणिजनात्रे स्वामनुजामदितादरात् ॥ १०५ ॥
स कदाधिदुपश्लोकपूर्वेकं क्षितिनायकम् । विलोक्य तत्प्रसादाप्तसम्मानधनसम्मदः ॥ १०५ ॥
कृतमानृपरिप्रश्नः पितुरागस्य सिष्ठिम् । प्रणमत्तत्पदाम्भोजं धनदेवः समीक्ष्य नम् ॥ १०० ॥
जीव पुत्रात्र तिष्टेति प्रियेः प्रीणयित स्म सः । सोऽपि रत्नादितद्वस्तुभागं देहीत्ययाचत ॥ १०८ ॥
पिता तु पुत्र मद्वस्तु पलाशद्वीपमध्यो । <sup>३</sup>स्थितं पुरे पलाशाख्ये तत्त्वयानीय गृद्धाताम् ॥ १०८ ॥
दृत्याख्यक्षकुलेनामा भात्रा दायादकेन सः । सहदेवेन चामेष्टसिद्धिर्यदि भवेदहम् ॥ ११० ॥
प्रत्यागत्य करिष्यामि पूजां जैनेश्वरीमिति । आशास्यानु जिनाकुत्वा कृतात्मगुरुवन्दनः ॥ ११२ ॥
प्रत्यागत्य करिष्यामि पूजां जैनेश्वरीमिति । आशास्यानु जिनाकुत्वा कृतात्मगुरुवन्दनः ॥ ११२ ॥
पुरं "विनरसञ्चारं किमेतदिति विस्मयान् । ततः प्रसारितायामिरज्जुभिस्तद्वासवान् ॥ ११२ ॥
प्रतिवस्य तत्पुरं तत्र कन्यामेकाकिनीं स्थिताम् । एकत्रालोक्य तामाह वदैतकागरं कुतः ॥ ११४ ॥
जातमीदृक्त्ययं का वेत्यादरात्साववीदलम् । प्रागतकारशास्य दायादः कोऽपि कोपतः ॥ ११५ ॥
सिद्धराक्षसविद्यत्वात्सम्प्राप्तो राक्षसाभिधाम् । पुरं पुराधिनाथञ्च स निर्मूलं व्यनीनशन् ॥ ११६ ॥
तद्वंशजेन केनापि समन्त्रं साधितासिना । कृतरक्षं तदैवैतत्त्थापितं नगरं पुनः ॥ ११० ॥

मनुष्योंके हृदयोंमें त्राहाद उत्पन्न कर देना था।। १०२।। वहाँ के कोटपालके पुत्र ट्रटरचके साथ मिन्नताकर उसने उस नगरके शिष्ट मनुष्योंको शास्त्रोंकी व्याख्या सुनाई जिससे उपाध्याय पद प्राप्तकर बहुत-सा धन कमाया तथा अपनी माता, बहिन और अपने आपको पोपण किया।। १०३-१०४।। नन्दी नामक गाँवमें रहने वाले कुलवाणिज नामके अपनी मामीके पुत्रके साथ उसने बड़े आदरसे श्रपनी छोटी बहिनका विवाह कर दिया।। १०५।। किसी एक दिन उसने बहुतसे ऋोक सुनाकर राजाके दर्शन किये और राजाकी प्रसन्नतासे बहुत भारी सम्मान, धन तथा हुई प्राप्त किया ॥ १०६ ॥ किसी एक दिन मानासे पृद्धकर वह अपने पिताके पास आया और उनके चरण-कमलोंको प्रणामकर खड़ा हो गया। सेठ धनदेवने उसे देखकर है पुत्र चिरंजीव रही, यहाँ बैठां इत्यादि प्रिय वचन कहकार उसे सन्तृष्ट किया। तदनन्तर नागदत्तने अपने भागकी रजादि बस्तुएं माँगी।। १०७-१०८।। इसके उत्तरमें पिताने कहा कि है पुत्र मेरी सब वस्तुएं पलाशद्वीपके मध्यमें स्थित पलाश नामक नगरमं रखी हैं सो तू लाकर ले लें?। पिताके ऐसा कहनेपर वह अपने हिस्सेदार नकुल श्रौर सहदेव नामक भाइयोंकं साथ नावपर बैठकर समुद्रके भीतर चला । चलते समय उसने यह आकांचा प्रकट की कि यदि मेरी इष्टिसिद्धि हो गई तो मैं लौटकर जिनेन्द्रदेवकी पूजा कहँगा। ऐसी इच्छाकर उसने बार-बार जिनेन्द्र भगवान्की स्तुति की श्रौर पिताको नमस्कारकर चला। यह चलकर शीघ्र ही पलाशपुर नगरमें जा पहुँचा । वहाँ उसने ऋपना जहाज खड़ाकर देखा कि यह नगर मनुष्योंके संचारसे रहित है। यह देख वह आश्चर्य करने लगा कि यह नगर ऐसा क्यों है ? तदनन्तर लम्बी रस्सी फेंककर उनके आशयसे वह उस नगरके भीतर पहुँचा॥१०६-११३॥ नगरके भीतर प्रवेशकर उसने एक जगह अकेली बैठी हुई एक कन्याको देखा और उससे पूछा कि यह नगर ऐसा क्यों हो गया है ? तथा तू स्वयं कौन है ? सो कह। इसके उत्तरमें वह कन्या त्रादरके साथ कहने लगी कि 'पहले इस नगरके स्वामीका कोई भागीदार था जो अत्यन्त कोधी था और राक्षस विद्या सिद्ध होनेके कारण 'राज्ञस' इस नामको ही प्राप्त हो गया था। उसीने कोधवश नगरको श्रीर नगरके राजाको समूल नष्ट कर दिया था। तदनन्तर उसके वंशमें होने वाले किसी पुरुषने मन्त्र-पूर्वक तलवार सिद्ध की थी और उसी तलवारके प्रभावसे उसने इस नगरको सुरक्षित कर फिरसे

१ परितोषयन् ख०, म०। २ स्थिते ल०। ३ - झत्वा ल०, म०। ४ वन्दनम् म०। ५ विगतस-भारं ल०। ६ कोपनः ल०।

पतिर्महाबकोऽचास्य काञ्चनादिकता प्रिया । तस्य तयोरहं पद्मकताऽभूवं सुताक्यया ॥११८ ॥ कदाचिन्मतिता मन्त्रसाधितं खड्गमात्मनः । प्रमादाक्ष करोति सम करे तद्दन्न्रवीक्षणात् ॥ ११८ ॥ राक्षसेन हतस्तस्मात्पुरं श्रून्यमभूदिदम् । मत्सुता निविशेषेति मां मत्वामारयन् गतः ॥ १२० ॥ आगन्तासौ पुनर्नेतुमिति तद्वचनश्रुतेः । वैश्यः खड्गं तमादाय गोपुरान्तिहतः खगम् ॥ १२१ ॥ आगन्तासौ पुनर्नेतुमिति तद्वचनश्रुतेः । वैश्यः खड्गं तमादाय गोपुरान्तिहतः खगम् ॥ १२१ ॥ आयान्तमवधीत्सोपि पठन् पञ्चनमस्कृतिम् । न्यपतन्मेदिनीभागे समाहितमितस्तदा ॥ १२२ ॥ श्रूत्वा श्रीनागद्योऽपि नमस्कारपदावकीम् । मिथ्या मे दुष्कृतं सर्वमित्यपास्यायुधं निजम् ॥ १२३ ॥ श्रूत्वा श्रीनागद्योऽपि नमस्कारपदावकीम् । सोऽपि श्रावकपुत्रोऽहं क्रोधादेतत्कृतं मया ॥ १२४ ॥ क्रोधान्मित्रं भवेच्छतुः क्रोधाद्भौं विनश्यति । क्रोधादाज्यपरिश्रंशः क्रोधान्मोगुच्यतेऽग्रुभिः ॥ १२५ ॥ क्रोधान्मातापि सक्रोधा भवेत्क्रोधाद्धोगितः । ततः श्रेयोधिनां त्याज्यः स सदेति जिनोदितम् ॥ १२६॥ क्रोधान्मातापि सक्रोधा भवेत्क्रोधाद्धोगितः । ततः श्रेयोधिनां त्याज्यः स सदेति जिनोदितम् ॥ १२६॥ द्वापानकापि पापेन क्रोपेनाहं वशीकृतः । प्राप्तं तत्तक्षमचौगस्तं वैश्योऽप्येवगुदाहरत् ॥१२८॥ प्राप्तृणिकोऽहं वृह्यमां कन्यकां शोकविद्वलाम् । त्यज्ञयाद्वव्य विषयमित्याविष्कृतपराक्षमः ॥ १२० ॥ श्रुष्टा धर्मभक्तं तत् कृतवान्कार्यमीदशम् । त्यज्ञयाद्वत्यं सद्धमैवात्सल्यं सारं जैनेन्द्रशासने ॥ १३० ॥ जैनशासनमर्यादामितलङ्कयतो मम । अपराधं क्षमस्त्रेति तदुक्तमवगम्य सः ॥ १३२ ॥ किं कृतं भवता पूर्वं मदुपाजितकर्मणः । परिपाकविशेषोऽयमिति पञ्चनमिक्त्यम् ॥ १३२॥

बसाया है।। ११४-११७।। इस समय इस नगरका राजा महावल है और उसकी रानीका नाम काक्कानलता है। मैं इन्हीं दोनोंकी पद्मलता नामकी पुत्री हुई थी।। ११८।। मेरा पिना उस मंत्र-साधित तलवारको कभी भी अपने हाथसे अलग नहीं करता था परन्तु प्रमादसे एक बार उसे श्रंलग रख़ दिया श्रोर छिद्र देखकर राश्र्सने उसे मार डाला जिसमे यह नगर फिरसे सूना हो गया है। उसने मुफे अपनी पुत्रीके समान माना अतः वह मुफे बिना मारे ही चला गया। अब वह मुफे लेनेके लिए फिर आवेगा। कन्याकी बात सुनकर वह वैश्य उस तलवारको लेकर नगरके गोपुर ( मुख्य द्वार ) में जा छिपा और जब वह विद्याधर आया तब उसे मार दिया। वह विद्याधर भी उसी समय पञ्चनमस्कार मन्त्रका पाठ करता हुआ चित्त स्थिरकर पृथिवीपर गिर पड़ा ॥ १५६-१२२ ॥ पख्चनमस्कार पदको सुनकर नागदत्त विचार करने लगा कि हाय, भैंने यह सब पाप ब्यर्थ ही किया है। उसने भट अपनी तलवार फेंक दी और उस घाव लगे विद्याधरसे पृद्धा कि तेरा धर्म क्या हैं ? इसके उत्तरमें विद्याधरने कहा कि, भैं भी श्रावकका पुत्र हूँ, भैंने यह कार्य क्रोधसे ही किया है।। १२३-१२४।। देखों कोधसे मित्र शत्रु हो जाता है, कोधसे धर्म नष्ट हो जाता है, कोधमे राज्य श्रष्ट हो जाता है और कोधसे प्राण तक छूट जाते हैं। कोधसे माता भी कोध करने लगती है और क्रोधसे अधोगति होती हैं इसलिए कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको सदाके लिए क्रांध करना छोड़ देना चाहिये ऐसा जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है। मैं जानता हुआ भी क्रांधके वशीमत हो गया था मो उसका फल मैंने अभी प्राप्त कर लिया अब परलोककी बात क्या कहना है १ इस प्रकार अपनी निन्दा करता हुआ वह विद्याधर नागदत्तसे बोला कि आप यहाँ कहाँसे श्राये हैं ? इसके उत्तरमें वैश्यने कहा कि मैं एक पाहुना हूँ श्रोर इस कन्याका शोकसे विद्वल देखकर तेरे भयसे इसकी रत्ता करनेके लिए यह पराक्रम कर बैठा हूँ ।। १२५-१२६ ।। तू 'धर्म भक्त हैं यह जाने बिना ही मैं यह ऐसा कार्य कर बैठा हूँ खीर मैंने जिनेन्द्रदेवके शासनमें कहे हुए सारभूत धर्म-बात्सल्यको छोड़ दिया है।। १३०।। हे भन्य! जैन शासनकी मर्यादाका उल्लङ्कन करने वाले मेरे इस अपराधको तू समा कर । नागदत्तकी कही हुई यह सब सममकर वह विद्याधर कहने लगा

१ महाबक्कोप्यस्य इति कचित्। २ तस्मै तयोरहं इति कचित्। ३ पृष्ट्रेमां सा०। ४ दास्यामी-सा०। ५ धर्मभाक्तवं ते।

श्रीनागद्रसस्त्रोक्तां भावयन्नाकमापिवान् । ततः पद्मलतां कन्यां धनञ्च पिन्सिक्कितम् ॥ १३३ ॥ समाकर्षणरज्वावतार्यं भातुनिजस्य तौ । नकुलः सहदेवश्च रज्ञमाकर्यणोचिताम् ॥ १३७ ॥ अद्या पापबुद्धशाम्मान्मक्श्च स्वपुरमीयतः । छिद्ममासाय तञ्चास्ति दायादा यञ्च कुर्वते ॥ १३५ ॥ तौ दृष्ट्वा नागद्रसोऽपि युवाभ्यां सह यातवान् । किन्नायादिति भूपेन साशङ्केन जनेन च ॥ १३६ ॥ पृष्टी सहैव गय्वासौ पृथक्ष्मवापि गतस्ततः । नाविद्वेति व्यथसां तावनुजावप्यपद्मवम् ॥ १३० ॥ श्रीनागद्रसमातापि व्याकुलीकृतचेतसा । शीलदां गुरुं प्राप्य समप्रचलुक्तः कथाम् ॥ १३८ ॥ सोऽपि तत्सम्बमं दृष्ट्वा कारुण्याहितमानसः । निविद्यं ते तन्त्रो द्वाङ् मा भैपीरागमिष्यति ॥ १३८ ॥ इत्याश्वासं मुनिस्तस्या व्यथात्सव्जानलोचनः । इतः श्रीनागद्रसोऽपि विलोक्य जिनमन्दिरम् ॥ १४० ॥ तदा विद्याद्वः विश्वादं निष्यदः । प्रविद्य विहितस्तोन्नः सचिन्तस्तन्न संस्थितः ॥ १४२ ॥ वनेऽवतार्य मुन्थाप्य समापृच्छयाद्रान्वितः । व्यथप्यमगम्तसा हि धर्मवत्सलता सताम् ॥ १४२ ॥ वत्यमपिऽनुजा ग्रामे वसन्त्यस्यैत्य सादरम् । प्रत्यग्रहीद्धनं तत्र सोऽपि निक्षिण्य मुन्थाद्य सुरुष्यः ॥ १४४ ॥ अथोपगम्य तं स्रोहान् स्वानुजादिसनाभयः । कुमाराभिनवां कन्यां नकुलस्याजिष्धुणा ॥ १४५ ॥ अथेपगम्य तं स्रोहात् स्वानुजादिसनाभयः । कुमाराभिनवां कन्यां नकुलस्याजिष्धुणा ॥ १४५ ॥ अथेपगम्य तं स्रोहात् स्वानुजादिसनाभयः । कुमाराभिनवां कन्यां नकुलस्याजिष्धुणा ॥ १४५ ॥ अथे छिना वयमाद्वृता निस्तत्वादिक्षपाणयः । कथं तत्र व्यावस्त्रमा इत्यत्याकुलचेतसः ॥ १४६ ॥ अय सर्वेऽपि जाताः स्म इति ते न्यगदक्षसौ । तच्छत्वा साररत्नानि निजरत्नकदम्बकात् ॥ १४७॥।

कि इसमें अपने क्या किया है यह मेर ही पूर्वीपाजित कर्मका विशिष्ट उद्य है। इस प्रकार नागदत्तके द्वारा कहे हुए पञ्चनमस्कार मन्त्रकी भावना करता हुआ विद्याधर स्वर्गको प्राप्त हुआ। तदनन्तर पद्मलता कन्या और पिताके कमाये हुए धनको खींचनेकी रस्सीसे उतारकर अहाजपर पहुँचाया तथा सहदेव श्रीर नजुल भाईको भी जहाजपर पहुँचाया। नकुल श्रीर सहदेवने जहाजपर पहुँचकर पाप बुद्धिसे खींचनेकी वह रस्सी नागदत्तको नहीं दी और दोनों भाई अकेले ही उस नगरसे चलकर शीन्न ही अपने नगर जा पहुँचे सो ठीक ही हैं क्योंकि छिद्र पाकर ऐसा कौन-सा कार्य है जिसे दायाद भागीदार न कर सके ।। १३१-१३५ ।। उन दोनों भाइयोंको देखकर वहाँके राजा तथा अन्य लोगोंको छुछ शङ्का हुई अौर इसीलिए उन सधने पूछा कि तुम दोनोंके साथ नागदत्त भी तो गया था वह क्यों नहीं आया ? इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि यदापि नागदत्त हमलांगोंके साथ ही गया था परन्तु वह वहाँ जाकर कहीं अन्यत्र चला गया इसलिए हम उसका हाल नहीं जानते हैं । इस प्रकार उन दानोंने भाई होकर भी नागदत्तके छोड़नेकी बात छिपा ली ।।१३६-१३७। पुत्रके न आनेकी बात मुनकर नागदत्तकी माता बहुत व्याकुल हुई श्रीर उसने श्री शीलदत्त गुरुके पास जाकर ऋपने पुत्रकी कथा पूछी ॥ १३८ ॥ उसकी व्याकुलना देख मुनिराजका हृदय द्यासे भर श्राया श्रतः उन्होंने सम्यग्ज्ञान रूपी नेत्रपे देखकर उसे आधासन दिया कि तू डर मत, तेरा पुत्र किसी विष्नके विना शीध ही त्रावेगा। इधर नागदत्तने एक जिन-मन्दिर देखकर उसकी उछ प्रदर् क्षिणा दी और मैं यहाँ बैट्टाँगा इस विचारसे उसके भीतर प्रवंश किया। भीतर जाकर उसने भगवान्की स्तुति पढ़ी और फिर चिन्तातुर हो कर वह वहीं बैठ गया।। १३६-१४१॥ दैवयोगसे वहीं पर एक जैनी विद्याधर श्रा निकला। नागदत्तको देखकर उसने उसके सब समाचार मालूम किये श्रौर फिर उसे धन सहित इस द्वीपके मध्यसे निकालकर मनोहर नामके वनमें जा उतारा। तदनन्तर उसे वहाँ अच्छी तरह ठहराकर और बड़े आदरसे पूछकर वह विद्याधर अपने इच्छित स्थानपर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि सत्पुरुषोंकी धर्म-वत्सलता यही कहलाती है ॥१४२-१४३॥

उस मनोहर वनके समीप ही नन्दीमाममें नागदत्तकी छोटी बहिन रहती थी इसिलए वह वहाँ पहुँचा श्रीर अपना सब धन उसके पास रखकर श्रच्छी तरह रहने लगा।। १४४।। कुछ समय बाद उसकी बहिनके ससुर श्रादि बड़े स्नेहसे नागदत्तके पास झाकर कहने लगे कि है कुमार! नई आई हुई कन्याको सेठ अपने नकुल पुत्रके लिए प्रहण करना चाहता है इसिलए उसने हम सबको भुलाया है परन्तु निर्धन होनेसे हम सब खाली हाथ वहाँ कैसे जावेंगे? यह विचारकर इस सभी तेभ्यो नाना सुदा दत्वा यूयमागमनं मम । दद्यं सिक्षवेशैतां कन्यायै रत्नसुद्रिकाम् ॥ १४८ ॥ इत्युक्त्वा स्वयमित्वानु शीलद्यगुरुं मिथः । वन्दित्वा रिक्षसुनुश्च दृष्ट्वा सन्मित्रमात्मनः ॥ १४९ ॥ आमूलात्कार्यमात्याय सह तेन ततो गतः । सारत्नैर्महीपालं सानुरागं व्यल्लोकत ॥ १५० ॥ दृष्ट्वा भवानहो नागद्या करमात्समागतः । क वा गतं त्वयेत्येष तुट्टः पृष्टो महीभुजा ॥ १५१ ॥ भागयाचनयात्रादि सर्वमामूलतोऽत्रवीत् । तदाकण्यं नृपः कुष्वा प्रवृत्ताः श्रेष्टिनिप्रहे ॥ १५२ ॥ न युक्तमिति निर्वन्धात्रागद्त्तेन वारितः । दत्वा श्रेष्टिपदं तस्मै सारवित्तसमन्वित्तम् ॥ १५२ ॥ विद्याहविधिना पद्मल्यामपि समर्पयत् । अथात्मसंसदि व्यक्तमवनीन्द्रोऽभ्यधादिदम् ॥ १५४ ॥ पृष्य पुण्यस्य माहात्यं राक्षसाद्यन्तरायतः । व्यपेत्यायं महात्त्वान्यात्मीकृत्यागतः सुलम् ॥ १५५ ॥ पृण्याक्तलायते बिद्धविषमप्यस्त्रययते । मित्रायन्ते द्विषः पुण्यात्पुल्यान्वान्यत्मिन्ते भीतयः ॥ १५६ ॥ द्विधाः सधनाः पुण्यात् पुण्यात्स्वर्गश्च लभ्यते । तत्मात्पुण्यं विश्वन्वन्तु हितात्त्वसम्यदेविणः ॥ १५७ ॥ द्विधाः सधनाः पुण्यात् पुण्यात्स्वर्गश्च लभ्यते । तत्मात्पुण्यं विश्वन्तन्तु हितात्त्वसम्यदेविणः ॥ १५० ॥ द्विनोक्तकर्मशास्त्रानुयानेन विहितकियाः । इति सभ्याश्च तद्वावयं बहवश्चेतसि व्यप्तः ॥ १५८ ॥ सभार्यं श्रेष्ठनं मैविमत्युत्थाप्य प्रियोक्तिभिः । सन्तोच्य जिनपृजाञ्च प्रावप्रोक्तामकरोत्कृतां ॥ १६० ॥ सभार्यं श्रेष्ठनं मैविमत्युत्थाप्य प्रियोक्तिभिः । सन्तोच्य जिनपृजाञ्च प्रावप्रोक्तिभिः ॥ १६० ॥ एवं श्रावकसद्धर्ममिवाग्य परस्परम् । जातसौहार्दिचित्रानां दानपुजादिकर्मभिः ॥ १६१ ॥

लोग आज अत्यन्त व्याकुलचित्त हो रहे हैं। उनकी बात सुनकर नागदत्तने अपने रहांके समूहमंसे निकालकर अच्छे-अच्छे अनेक रत प्रसन्नतासे उन्हें दिये और साथ ही यह कहकर एक रतमयी अंगूठी भी दी कि तुम मेरे आनेकी खबर देकर उस कन्याके लिए यह अंगूठी दे देना! यही नहीं, नागदत्त, स्वयं भी उनके साथ गया। वहाँ जाकर उसने पहले शीलदत्त मुनिराजकी वन्दना की। तदनन्तर अपने मित्र कोतवालके पुत्र दृढरक्षके पास पहुँचा । वहाँ उसने प्रारम्भसे लेकर सब कथा हटरत्तको कह सुनाई। फिर उसीके साथ जाकर श्रच्छे-अच्छे रत्नोंकी भंट देकर वड़ी प्रसन्नतासे राजाके दर्शन किये ।। १४५-१५० ।। उसे देखकर महाराजने पूछा कि ऋहो नागदत्त ! तुम कहाँ से श्रा रहे हो और कहाँ चले गये थे ? राजाकी बात सुनकर नागदत्त वड़ा संतुष्ट हुआ। उसने अपना हिस्सा मांगने श्रौर उसके बिए यात्रा करने श्रादिके सब समचार श्रादिसे लेकर श्रन्ततक कह सुनाये। उन्हें सुनकर राजा बहुत ही कुपित हुन्ना ऋौर सेठका नियह करनेके लिए तैयार हो गया परन्तु ऐसा करना उचित नहीं है यह कह कर आग्रहपूर्वक नागदत्तने राजाको मना कर दिया। राजाने बहुत-सा अच्छा धन देकर नागदत्तको सेठका पद दिया और विधिपूर्वक विवाहकर वह पद्मालता कन्या भी उसे सौंप दी। तदनन्तर राजाने अपनी सभामें स्पष्ट रूपसे कहा कि देखो. पुण्यका कैसा माहास्म्य है ? यह नागदत्त राज्ञस आदि अनेक विज्ञोंसे वचकर और श्रेष्ट रत्नोंको अपने आधीन कर सुखपूर्वक यहाँ आ गया है ॥१५१-१५५ ॥ इसलिए कहना पड़ता है कि पुण्यसे अप्रिजल हो जाती है, पुण्यसे विष भी अमृत हो जाता है, पुण्यसे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं. पुण्यसे सब प्रकारके भय शान्त हो जाते हैं, पुण्यसे निर्धन मनुष्य भी धनवान् हो जाते हैं और पुण्यसे स्वर्ग भी प्राप्त होता है इसलिए आपित्तरहित सम्पदाकी इच्छा करने वाले पुरुषोंको श्रीजिनेन्द्रदेवके कहे हुए धर्मशास्त्रके अनुसार सब क्रियाएं कर पुण्यका बन्ध करना चाहिये ! राजाका यह उपदेश सभाके सब लागोंने अपने हृदयमें धारण किया।। १५६-१५८।। तदनन्तर सेठको भी बहुत पञ्चात्ताप हुन्त्रा वह उसी समय हे कुमार ! जमा करों यह कहकर अपने अन्य पुत्रों तथा क्यों सिंहत प्रणाम करने लगा परन्तु नागदत्तने उसे ऐसा नहीं करने दिया और उठाकर प्रिय वचनोंसे उसे सन्तुष्ट कर दिया। तदनन्तर उस बुद्धिमान्ने यात्राके पहले कही हुई जिनेन्द्र भगवान्की पूजा की ॥ १५६-१६० ॥ इस प्रकार सबने श्रावकका उत्तम धर्म स्वीकृत किया, सबके हृद्योंमें परस्पर मिन्नता

१ दूरकः सः । २ निवधन्तु सः । १ स्वपुत्रकम् सः ।

काले गच्छति जीवान्ते सन्न्यासविधिमाश्रितः । श्रीनागद्ताः सौधर्मकरुपेऽनल्पामरोऽभवत् ॥ १६२ ॥ तम्र निर्विष्टविज्योरुभोगश्च्युत्वा ततोऽजनि । द्वीपेऽस्मिन् भारते खेचराचछं नगरे वरे ॥१६३॥ शिवक्ररे तदीशस्य विद्याधरधरेशिनः । सुतः पवनवेगस्य सुवेगायां सुखावहः ॥ १६४ ॥ मनोवेगोऽन्यजन्मोद्यस्नेहेन विवशीकृतः । अनैपीचन्दनामेनामतिस्रोहोऽपथं नयेत् ॥ १६५ ॥ स एषोऽभ्यर्णभन्यस्वाद्मुष्मिश्चेव जन्मनि । जिनाकृति समादाय सम्प्राप्स्यस्यप्रिमं पदम् ॥ १६६॥ ततः श्रीनागदशस्य नाकलोकात्कनीयसी । इष्टागत्याभवन्नान्ना मनोवेगा महाद्यतिः ॥ १६७ ॥ पळाशानगरे नागदशहस्तमृतः खगः । सुरलोकादभुः सोमवंशे खं चेटको नृपः ॥ १६८ ॥ माता श्रीनागदत्तस्य धनमित्रा दिवङ्गता । ततरच्युत्वा तवैवासीत्सुभद्गेयं मनःप्रिया ॥ १६९ ॥ यासौ पद्मलता सापि कृतोपवसना दिवम् । गत्वागत्य जनिष्टेयं चन्दना नन्दना तव ॥ १७० ॥ नकुछः संस्ती भान्त्वा सिंहाख्यांऽभूहनेचरः । प्राग्जन्मस्नेहवैराभ्यामबाधिष्ट स चन्द्नाम् ॥ १७१ ॥ सहदेवोऽपि सम्भ्रम्य संसारे सुचिरं पुनः । कौशाम्व्यां वैश्यतुरमुखा मित्रवीराह्नयः सुधीः ॥ १७२ ॥ भृत्यो बृषभसेनस्य चन्दनां स समर्पयत् । पिता श्रीनागदत्तस्य घनदेवां विणग्वरः ॥ १७३ ॥ हवलोंकं शान्तिचित्तेन गरवैत्य श्रेष्ठिताङ्गतः । श्रीमान्बृपभसेनाख्यः कौशाम्ब्यां कलितो गुणैः ॥ १७४ ॥ सोमिलायां १ कृतद्वेषा चित्रसेना चतुर्गतिम् । परिश्रम्य चिरं शान्त्वा मनाक् तन्नैव विट्सुता ॥ १७५ ॥ भूत्वा वृषभसेनस्य पत्नी भद्राभिधाऽभवत् । निदानकृतवैरेण न्यगृह्वाचन्दनामसौ ॥ १७६ ॥ चन्दनैपाच्युतात्कल्पात्प्रत्यागत्य शुभोदयात् । द्वितीयवेदं सम्प्राप्य पारमात्म्यमवाप्स्यति ॥ १७७ ॥

हो गई और दान पूजा आदि उत्तम कार्योंसे सवका समय व्यतीत होने लगा। आयुके अन्तमें नागदत्तने संन्यास पूर्वक प्राण छोड़े जिससे वह सींधर्म स्वर्गमें वड़ा देव हुआ।। १६१-१६२।। स्वर्गके श्रेष्ठ भागोंका उपभागकर वह वहाँसे च्युत हुआ श्रीर इसी भरतज्ञेत्रके विजयार्ध पर्वत पर शिवंकर नगरमें विद्याधरोंके स्वामी राजा पवनवेगकी रानी सुवेगासे यह अत्यन्त सुखी मनोवेग नामका पुत्र हुआ है। दूसरे जन्मके बढ़ते हुए स्नेहसे विवश होकर ही इसने चन्द्रनाका हरण किया था सा ठीक ही है क्योंकि भारी स्नेह कुमार्गमें ले ही जाता है।। १६३-१६५ ।। यह निकटभव्य हैं और इसी जन्ममें दिगम्बर मुद्रा धारणकर मांच् पद प्राप्त करेगा ॥ १६६ ॥ नागदत्तकी छोटी बहिन अर्थस्वामिनी स्वर्गलोकसे आकर यहाँ महाकान्तिको धारण करने वाली मनोवेगा हुई है।। १६७॥ जो विद्याधर पलाशनगरमें नागदत्तके हाथसे मारा गया था वह स्वर्गसे आकर तू सामवंशमें राजा चेटक हुआ है।। १६८।। धनमित्रा नामकी जो नागदत्तकी माता थी वह स्वगं गई थी और वहाँ से च्युत होकर मनको प्रिय लगनेवाली वह तेरी सुभद्रा रानी हुई है।। १६९ ।। जो नागदत्तकी स्त्री पद्मलता थी वह अनेक उपवासकर स्वर्ग गई थी और वहाँ से आकर यह चन्दना नामकी तेरी पुत्री हुई है।। १७०।। नकुल संसारमें भ्रमणकर सिंह नामका भील हुन्ना है उसने पूर्व जन्मके स्नंह और वैरके कारण ही चन्दनाको तंग किया था ॥ १७१ ॥ सहदेव भी संसारमें चिरकाल तक भ्रमणकर कौशाम्बी नगरीमें मित्रवीर नामका बुद्धिमान् वैश्यपुत्र हुत्रा है जो कि बृपभसेनका सेवक है श्रीर उसीने यह चन्दना वृषभसेन सेठके लिए समर्पित की थी। नागदत्तका पिता सेठ धन-देव शान्तिचत्तसे मरकर स्वर्ग गया था श्रीर वहाँ से त्राकर कौशाम्बी नगरीमें त्रानेक गुणोंसे युक्त श्रीमान् वृषभसेन नामका सेठ हुआ है ।। १७२-१७४ ।। चित्रसेनाने सामिलासे द्वेष किया था इसलिए वह चिरकालतक संसारमें भ्रमण करती रही। तदनन्तर कुछ शान्त हुई तो कौशाम्बी नगरीमें वैश्यपुत्री हुई श्रीर भद्रा नामसे प्रसिद्ध हांकर वृषभसेनकी पत्नी हुई है। निदानके समय जो उसने वैर किया था उसीसे उसने चन्दनाका निमह किया था-उसे कष्ट दिया था।। १७५-१७६।। यह चन्दना श्रच्युत स्वर्ग जायगी और वहाँ से वापिस आकर शुभ कर्मके उदयसे पुंवेदको पाकर

१ सोमिजायाः ख०।

अवश्य ही परमात्मपद—मोश्चपद प्राप्त करेगी।। १७०॥ इस प्रकार बन्धके साधनोंमें जो मिण्यादर्शन श्रादि पाँच प्रकारके भाव कहे गये हैं उनके निमित्तसे संचित हुए कर्मोंके द्वारा ये जीव द्रव्य चेत्र आदि परिवर्तनोंको प्राप्त होते रहते हैं। ये पाँच प्रकारके परिवर्तन ही संसारमें सबसे भयंकर दुःख हैं। खेदकी बात है कि ये प्राणी निरन्तर इन्हीं पख्न प्रकारके दुःखोंको पाते हुए यमराजके मुंहमें जा पड़ते हैं।। १७८–१७६।। फिर ये ही जीव, काललब्धि आदिका निमित्त पाकर सम्यदर्शन सम्यक्तान सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप रूप मोश्चके उत्कृष्ट साधन पाकर पुण्य कर्म करते हुए सात परमस्थानोंमें परम ऐश्वयंको प्राप्त होते हैं और यथा कमसे अनन्त मुखके भाजन होते हैं।। १८०–१८१।। इस प्रकार वह सब सभा गौतम स्वामीकी पुण्य रूपी लद्दमीसे युक्त ध्वित रूपी रसायनसे उसी समय अजर-अमरके समान हो गई।। १८२।।

श्रथानन्तर—िकसी दूसरे दिन महाराज श्रेणिक गन्धकुटीके बाहर देदीप्यमान चारों बनोंमें बड़े प्रेमसे घूम रहे थे। वहीं पर एक अशांक वृक्षके नीचे जीवन्धर मुनिराज ध्यानाहृद्ध हो कर विराजमान थे। महाराज श्रेणिक उन्हें देखकर उनके रूप आदिमें आसक्तिचल्ल हो गयं और कौतुकके साथ भीतर जाकर उन्होंने सुधर्म गणधरदेवकी बड़ी भक्तिने पूजा वन्दना की तथा यथायोग्य स्थानपर बैठ हाथ जोड़कर बड़ी विनयसे उनसे पूछा कि हे भगवन ! जो मानो श्राज ही समस्त कर्मीसे मुक्त हो जावेंगे ऐसे ये मुनिराज कीन हैं १॥ १८३-१८६॥ इसके उत्तरमें चार झानके धारक सुधर्माचार्य निम्न प्रकार कहने लगे सो ठीक ही हैं क्योंकि सज्जनोंके चिरत्रका कहने वाले और सुनने वाले—दोनोंक ही चित्तमें खंद नहीं होता हैं॥ १८७॥ वे कहने लगे कि हे श्रेणिक ! सुन, इसी जम्बू वृक्षसे सुशाभित होने वाली पृथिवीपर एक हेमाङ्गद नामका देश हैं और उसमें राजपुर नामका एक शोभायमान नगर है। उसमें चन्द्रमाके समान सबको आनिदत्त करने वाला सत्यन्धर नामका राजा था और दूसरी विजयलद्दमीके समान विजया नामकी उसकी रानी थी॥ १८८८॥ उसी राजाके सब कामोंमें निपुण काष्टाङ्गारिक नामका मन्त्री था और देवजन्य उपद्ववोंको नष्ट करने वाला रुद्रदत्त नामका पुरोहित था॥ १६०॥ किसी एक दिन विजया रानी घरके भीतर सुखसे सो रही थी वहाँ उसने बड़ा प्रसन्नतासे रात्रिके पिछले पहरमें दो स्वप्न देख। पहला स्वप्न देखा कि

१ एवं लाव । २ सर्वकर्मिक्तः लाव । ३ चन्द्र इत । 'राजा प्रभी तृपे चन्द्रे यस्त्रे स्वित्रयशक्रयोः' इति कोशः । ४ मक्का लाव ।

निसायाः पश्चिमे यामे स्वमावेतौ प्रसस्त्रधीः । विलोक्य सा तयोर्जातुं फलमम्येत्य भूपतिम् ॥ १९३ ॥ सप्रश्नयं समिक्ष्यैनमन्वणुंक मदस्ययं । अष्टो लाभाववाप्यान्ते क्षितेमींकारमात्मजम् ॥ १९४ ॥ आप्स्यस्याज्ञ स्वमित्याह महीपालः प्रियाप्रियम् । अष्टा ज्ञांकप्रमोदाभ्यां तामाविर्भृतचेतसम् ॥१९५॥ राज्ञीं राजा समालोक्य सदुक्तया समतप्यत् । सुखेनैवं तयोः काले याति कश्चित्समागतः ॥ १९६ ॥ देवलोकाित्थितं लेभे देवीगर्भगृहे सुखम् । स पुण्यो राज्ञहंसो वा शारदान्जसरोवरे ॥ १९० ॥ अथान्येण्वंणिग्वयों वास्तव्यस्तत्युरान्तरे । धनी गन्धोत्कटो नाम शिलगुप्तमहामुनिम् ॥ १९८ ॥ मनोहरवनोण्याने ज्ञानत्रयविलोचनम् । विलोक्य विनयाद्यत्वा प्राप्ताक्षीद्वगवन्मम ॥ १९८ ॥ वहवोऽस्पायुणोऽभूवंस्तनयाः पापपाकतः । दीर्घायुणो भविष्यन्ति सुता मे किमतः परम् ॥ २०० ॥ इति सोऽपि द्यालुत्वान्मुनीशः प्रत्यभापत । बादं समुपलप्त्यन्ते त्वया सुचिरजीविनः ॥ २०१ ॥ अभिज्ञानमिदं तस्य सम्यक्च्लृणु विणग्वर । लप्त्यमानं सुतं स्वयो मृतं त्यक्तं वनं गतः ॥ २०२ ॥ तत्र किचत्यत्व कर्माणि मोक्षलक्ष्मीमवाप्त्यति । इति तद्वचनं श्रुत्वा काचित्तस्त्रिष्टौ स्थता ॥ २०२ ॥ प्राप्ते विष्वस्य कर्माणि मोक्षलक्ष्मीमवाप्त्यति । इति तद्वचनं श्रुत्वा काचित्तस्त्रिष्टौ स्थिता ॥ २०४ ॥ यक्षी भविष्यते राज्यमुनोः पुण्यप्रचोदिता । तस्योत्यतौ स्वयं मानुरुपकारविधित्सया ॥ २०५ ॥ गत्वा राजकुलं वैनतेययन्त्रगताभवत् । प्रायः भप्रकृतपुण्येन सिक्षित्सन्ति देवताः ॥ २०६ ॥ अथागते मधौ मासे सर्वसत्त्वसुलावहे । पुराहितोऽहितोऽह्योद्या प्रातरेव समागतः ॥ २०७ ॥

राजाने सुवर्णके आठ घंटोंसे सुशाभित अपना सुकुट मेरे लिए दे दिया है और इसरा स्वप्न देखा कि मैं अशोक वृक्षके नीचे वैठी हूँ परन्तु उस अशोक वृक्षकी जड़ किसीने छुल्हाड़ीसे काट डाली है और उसके स्थानपर एक छोटा अशोकका वृक्ष उरपन्न हो गया है। स्वप्न देखकर उनका फल जाननेके लिए वह राजाके पास गई।। १६१-१६३ ।। और वड़ी विनयके साथ राजाके दर्शन कर स्नप्नोंका फल पूछने लगी। इसके उत्तरमें राजाने कहा कि तू मेरे मरनेके वाद शीघ ही ऐसा पुत्र प्राप्त केरों। जो आठ लाभोंको पाकर अन्तमें पृथिवीका मोक्ता होगा। स्वप्नोंका प्रिय और अप्रिय फल सुनकर रानीका चित्र शोक तथा दुःखसे भर गया। उसकी व्यवता देख राजाने उसे अच्छे शब्दोंसे संतुष्ट कर दिया। तदनन्तर दोनोंका काल सुखसे व्यतीत होने लगा। इसके बाद किसी पुण्यात्मा देव मा जीव स्वर्गसे च्युत होकर रानीके गर्भरूपी गृहमें आया और इस प्रकार सुखसे रहने लगा जिस प्रकार कि शरदऋतुके कमलोंके सरावरमें राजहंस रहता है।। १९४-१९७।।

अथानन्तर किसी दूसरे दिन उसी नगरमें रहनेवाले गन्धोत्कट नामके धनी सेठने मनोहर नामक उद्यानमें तीन झानक धारी शोलगुप्त नामक मुनिराजके दर्शनकर विनयसे उन्हें नमस्कार किया और पूछा कि हे भगवन! पाप कर्मके उदयसे मेरे बहुतसे अल्पायु पुत्र हुए हैं क्या कभी दीर्घायु पुत्र भी होंगे ?।। १६५–२००।। इस प्रकार पूछनेपर दयाछुनावश मुनिराजने कहा कि हाँ तुम भी चिरजीवी पुत्र प्राप्त करोगे।। २०१।। हे वैश्य वर! चिरजीव पुत्र प्राप्त होनेका चिह्न यह हैं, इसे तृ अच्छी तरह मुन तथा जो पुत्र नुभे प्राप्त होगा वह भी मुन। तेरे एक मृन पुत्र होगा उसे छोड़नेके लिए तू वनमें जायगा। वहाँ तृ किसी पुण्यात्मा पुत्रको पावेगा। वह पुत्र समस्त पृथिवीका उपभोगकर विपय सम्बन्धी मुखोंसे संतुष्ट होगा और अन्तमें समस्त कर्मोंको नष्टकर मोच्न लद्मी प्राप्त करेगा। जिस समय उक्त मुनिराज गन्धोत्कट सेठसे उपर लिख वचन कह रहे थे उस समय वहाँ एक पृक्षी भी बैठी थी। मुनिराजके बचन मुनकर पृक्षीके मनमें होन हार राजपुत्रकी माताका अपवार करनेकी इच्छा हुई। निदान, जब राजपुत्रकी उत्पत्तिका समय आया तब वह यत्नी उसके पुण्यसे प्रेरित होकर राजकुलमें गई और एक गरुड यन्त्रका रूप बनाकर पहुँची। सो ठीक ही है क्योंकि पूर्वकृत पुण्यके प्रभावसे प्रायः देवता भी समीप आ जाते हैं।। २०१-२०६।। तदनन्तर

१ प्रकृत ख०।

सहिपतिगृहं देवीं वीद्य वीतविभूषणाम् । उपविष्टां क राजेति समण्डकस सादरम् ॥ २०८ ॥ साप्याह सुसवान् राजा शक्यो नैव निरीक्षितुम् । इति तद्वचनं सोऽपि दुनिमित्तं विभावयन् ॥ २०९ ॥ ततो निवृत्ताः सम्प्राप्य काष्टाङ्गारिकमन्त्रिणः । भास्करोद्यवेलायां गेहं तत्रावलोक्य तम् ॥ २१० ॥ पापबुद्धिमिथोऽवादीद्वाज्यं तव भविष्यति । महीपतिनिहन्तव्यस्त्वयेति तदुदीरितम् ॥ २११ ॥ श्रुत्ता कर्मकरं मन्त्रिपदे मां विन्ययोजयत् । राजायमकृतज्ञो वा कथं वापकरोम्यहम् ॥ २१२॥ श्रुद्दत्त त्वया प्रज्ञावताप्येतत्सुदुर्नयम् । निरूपितमिति श्रोत्रपिथानं सभयो व्यथात् ॥ २१६ ॥ युरोहितस्तदाकर्ण्यं भविष्यत्सुनुरस्य ते । प्राणहारी भवेतत्र प्रतीकारं ततः कुरु ॥ २१४ ॥ इत्येतदिभिधायाशु गत्वा तत्पापपाकतः । नृतीयदिवसे व्याधिपीडितो विगतासुकः ॥ २१५ ॥ रुद्दत्तोऽगमत्वयार्थी गति सुचिरदुःखदाम् । काष्टाङ्गारिकमन्त्री च रुद्दत्तनिरूपितात् ॥ २१६ ॥ नृपं स्वमृत्युमाशङ्कय प्रजिधांसुर्दुराशयः । द्विसहस्तमहीपार्छर्दानभिद्योग्वर्द्धः ॥ २१० ॥ राजगेहं समुद्दिय सन्तद्वाजवाजिभः । समं समाभियाति स्म तद्विदित्वा महीपतिः ॥ २१८ ॥ देवीं गरुद्धयन्त्रस्थामपसार्यं प्रयन्ततः । प्राङ्मिन्त्रस्वकृतात्मीयमहीपार्छः स्वदर्शनात् ॥ २१८ ॥ विमुक्तमन्त्रिभः सार्थं कृष्वा सम्प्राप्य मन्त्रिणम् । युद्धे सद्यः स निजित्य भयोन्मार्गमनीनयत् ॥२२०॥ तृक्काङ्गारिकस्तस्य सङ्गरे भङ्गवार्तया । सक्रोधो बहुसन्तद्वकेन सहसागतः ॥ २२१ ॥ क्षाद्वाङ्गिरिकपापोऽपि पुनस्तेनैव सङ्गतः । हत्वा युद्धे महीपाछं तस्मिन् राज्येऽप्यवस्थितः । ॥ २२२ ॥ कष्टाङ्गारिकपापोऽपि पुनस्तेनैव सङ्गतः । हत्वा युद्धे महीपाछं तस्मिन् राज्येऽप्यवस्थितः । ॥ २२२ ॥

सब जीवोंको सुख देने वाला वसन्तका महीना आ गया। किसी एक दिन अहिन करने वाला रुद्र-दत्त नामका पुरोहित प्रातःकालके समय राजाके घर गया। वहाँ रानीको आभूपणरहिन बैठी देखकर उसने आदरके साथ पूछा कि राजा कहाँ हैं ?।। २०७-२०८।। रानीने भी उत्तर दिया कि राजा सोये हुए हैं इस समय उनके दर्शन नहीं हो सकते। रानीके इन यचनोंको ही अपशकुन समभता हुन्ना वह वहाँसे लीट त्राया त्रीर सूर्यादयके समय काष्टाङ्गारिक मन्त्रीके घर जाकर उससे मिला। उस पापबुद्धि पुरोहितने एकान्तमें काष्टाङ्गारिकसे कहा कि यह राज्य तेरा हो जावेगा तू राजाको सार डाल । पुरोहितकी बात सुनकर काष्टागारिकने कहा कि मैं तो राजाका नौकर हं, राजाने ही मुक्ते मन्त्रीके पद्पर नियुक्त किया है। यद्यपि यह राजा अकृतज्ञ है-मेरा किया हुआ उपकार नहीं मानता है तो भी मैं यह अपकार वैसे कर सकता हूँ ? ॥ २०६-२१२ ॥ हे रुद्रदत्त ! तू ने बुद्धिमान् हो कर भी यह अन्यायकी वात क्यों कही। यह कहकर उसने भयभीत हो छापने कान ढक लिये ।। २१३ ।। काष्टाङ्गारिकके ऐसे वचन सुनकर पुरोहितने कहा कि इस राजाके जो पुत्र होने वाला है वह तेरा प्राणधातक होगा इसलिए इसका प्रतिकार कर ॥ २१४ ॥ इतना कह कर स्टब्त शीघ्र ही अपने घर चला गया और इस पापके उदयसे रोगपीड़ित हो तीसरे दिन मर गया तथा चिरकाल तक दुःख देने वाली नरकगतिमें जा पहुँचा। इधर दुष्ट आशयवाले काष्ट्रागारिक मर्ज्ञाने सद्रदत्तके कहनेसे अपनी मृत्युकी आशंका कर राजाको मारनेकी इच्छा की। उसने धन देकर दो हजार शूर्वीर राजाओंको अपने आधीन कर लिया था। वह उन्हें साथ लेकर युद्धके लिए तैयार किये हुए हाथियों और घोड़ोंके साथ राज-मन्दिरकी और चला। जब राजाको इस बातका पता-चला नो उसने शीघ्र ही रानीको गरुडयन्त्र पर बैठाकर प्रयत्न पूर्वक वहाँ से दूर कर दिया। काष्टाङ्गा-रिक मन्त्रीने पहले जिन राजाश्रोंको श्रपने वश कर लिया था उन राजाश्रोंने जब राजा सत्यन्धरको देखा तब वे मन्त्रीको छोड़कर राजाके अधिन हो गये। राजाने उन सब राजाओं के साथ कृषित होकर मन्त्रीपर आक्रमण किया और उसे शीघ ही युद्धमें जीतकर भयके मार्गपर पहुँचा दिया-भयभीत बना दिया।। २१५-२२०।। इधर काष्ट्राङ्गारिकके पुत्र कालाङ्गारिकने जब युद्धमें श्रपने पिताकी हारका समाचार सुना तब वह बहुत ही कुपित हुआ और युद्धके लिए तैयार खड़ी बहुत सी सेना लेकर अकस्मात् आ पहुँचा । पापी काष्टाङ्गाकि भी उसीके साथ जा मिला । अन्तमें वह

१ व्यवस्थितः इति कवित् ।

सविषं वाकानं मिनं कृतमं वा सिंहंसकम् । धर्मं वाकामंदं राज्यं तदैयः विवाधमः ॥ २२२ ॥ अतो विजयदेवी च यन्त्रमारुद्ध गारुदम् । शोकाभिद्धमानाङ्गी रुदन्ती यिश्वरिक्षिता ॥ २२४ ॥ मणवन्त्रगळद्धारालोहिताकान्त्रभूलकैः । ग्रूळानिर्मेदसम्भूतवेदनालुितासुकैः ॥ २२५ ॥ कम्पमानैरधोवन्त्रैः स्तेनैर्नानाविधै रवैः । सामिद्ग्धं शवं वद्धेराकृष्याच्छिण्य खण्डशः ॥ २२६ ॥ कृत्यकाभिनित्राताभिद्धांकिनीभिः समन्ततः । खादन्तीभिन्न सङ्कीणं पितृणामगमद् वनम् ॥ २२७ ॥ तत्र रात्री कृतारक्षा यक्ष्या विगतवाधिका । अलब्ध तनयं कान्तं ग्रीरिवामृतदीधितिम् ॥ २२८ ॥ नाभृदस्यास्ततोऽल्पोऽपि पुत्रोत्पत्तिसमुत्सवः । शोकः प्रत्युत सम्भूतो विलोमविधिवधितः ॥ २२९ ॥ सद्यो यक्षी च सुन्धाप्य समन्तान्मणिदीपिकाः । शोकाकुलां विलोक्येनां दावालीहळतोपमाम् ॥२३०॥ सर्वस्थानानि दुःस्थानि गत्वयों यौवनित्रयः । विध्वंसी यन्धुसम्बन्धो जीवितं दीपसञ्चलम् ॥ २३१ ॥ कायः सर्वाद्युचिप्रायो हेयोऽयमिह् धीमताम् । राज्यं सर्वजगत्पुज्यं विश्वदुद्योतसिक्षमम् ॥ २३२ ॥ पर्यायेध्वेव सर्वेपा प्रीतिः सर्वेषु वस्तुषु । तेऽवश्यं नधरास्तस्मात्प्रीतिः पर्यन्ततापिनी ॥ २३३ ॥ सत्यप्यर्थे रितर्न स्यात् स्वयं वासिन चेप्सिते । सति स्वस्मिन्नतौ चासौ न्नयाणां वा स्थिते क्षतिः॥२३४॥ सत्यप्यर्थे रितर्न स्यात् स्वयं वासिन चेप्सिते । नेक्षितं स्थासु तेनापि क्रापि किञ्चत्रकृत्यच ॥ २३५ ॥ सत्य भाविषु च प्रीतिरस्ति चेदस्तु वस्तुषु । वृथा प्रथयति प्रीति विनष्टेषु सुधीः स कः ॥ २३६ ॥ सत्य भाविषु च प्रीतिरस्ति चेदस्तु वस्तुषु । वृथा प्रथयति प्रीति विनष्टेषु सुधीः स कः ॥ २३६ ॥ इति संसारसञ्जावं विचिन्त्य विजये प्रिये । शुचं मा गा व्यतीतेषु कृष्याः प्रीतिश्च मा दृथा ॥ २३७ ॥

युद्धमें राजाको मारकर उसके राज्य पर आरूढ हो गया।। २२१-२२२।। उस नीच मन्त्रीने विष मिले हए भोजनक समान, कृतब्र मित्रके समान अथवा हिंसक धर्मके समान दुःख देने वाला वह राज्य प्राप्त किया था ।।२२३।। इधर विजया महादेवी गरुड़ यन्त्रपर बैठकर चली । शांक रूपी ऋग्निसे उसका सारा शरीर जल रहा था और वह रा रही थी। परन्तु यक्षी उसकी रक्षा कर रही थी। ।२२४॥ इस प्रकार चलकर वह विजया रानी उस श्मशानभूमिमें जा पहुँची जहाँ घावोंके अप्रभागमे निकलती हुई खुनकी धारात्र्योंसे शूल भींग रहे थे, शूल छिद जाने से उत्पन्न हुई बेदनासे जिनके प्राण निकल गये हैं तथा जिनके मुख नीचेकी खोर लटक गये हैं ऐसे चोर जहाँ नाना प्रकारके शब्द कर रहे थे। कहींपर डाकिनियाँ अधजले मुरदेको अग्निमेंसे खींचकर श्रीर तीच्ण छिरियोंसे खण्ड-खण्ड कर खा रही थीं। एसी डाकिनियोंसे वह इमशान सब औरसे व्याप्त था।। २२५-२२७॥ उस इमशानमें यक्षी रातभर उसकी रक्षा करती रही जिससे उसे रक्कमात्र भी कोई बाधा नहीं हुई । जिस प्रकार त्र्याकाश चन्द्रमाको प्राप्त करता है उसी प्रकार उस रानीने उसी रात्रिमें एक सुन्दर पुत्र प्राप्त किया ॥ २२८ ॥ उस समय विजया महारानीको पुत्र उत्पन्न होनेका थोड़ा भी उत्सव नहीं हुन्ना था किन्तु भाग्यकी प्रतिकूलतासे बढ़ा हुआ शांक ही उत्पन्न हुन्ना था। यचीने सब अंगर शींघ्र ही मणिमय दीपक रम्ब दिये और दावानलसे अलसी हुई लताके समान महारानीको शांकाकल देखकर निम्न प्रकार उपदेश दिया। वह कहने लगी कि इस संसारमें सभी स्थान दुःखसे भरे हैं, यौवनकी लच्मी नश्रर है, भाई-बन्धुत्रोंका समागम नष्ट हो जाने वाला है, जीवन दीपकके समान चक्कल है, यह शरीर समस्त अपवित्र पदार्थींसे भरा हुन्ना है अतः बुद्धिमान् पुरुपोंके द्वारा हेय है-छोड़ने योग्य हैं। जिसकी समस्त संसार पूजा करता है ऐसा यह राज्य बिजलीकी चमकके समान है। सब जीवोंकी समस्त बस्तुत्र्योंकी पर्यायोंमें ही प्रीति होती है परन्तु वे पर्याय अवश्य ही नष्ट हो जाती हैं इसलिए उनमें की हुई प्रीति अन्तमें सन्ताप करने वाली होती हैं। अनिष्ट पदार्थके रहते हुए भी उसमें प्रीति नहीं होती श्रीर इष्ट पदार्थके रहते हुए उस पर अपना अधिकार नहीं होता तथा अपने आपमें प्रीति होनेपर पदार्थ, इष्टपना एवं अधिकार इन तीनोंकी ही स्थितिका क्षय हो जाता है। जिनका ज्ञान विना किसी क्रमके एक साथ समस्त पदार्थीको देखता है उन्होंने भी नहीं देखा कि कहीं कोई पदार्थ स्थायी रहता है। यदि विद्यमान और होनहार वस्तुत्रोंमें भेम होता है ता भले ही हो प्रन्तु जो नष्ट हुई वस्तुओं में भी प्रेम करता है उसे बुद्धिमान कैसे कहा जा सकता है 2

१ राज्यमादवे ल०। २-मासाच ल०।

श्रीमानामुक्तिपर्यंग्तं सुतोऽपमुदितोदितः । निहस्यारातितुर्युंतं मोदं ते जनविष्यंति ॥ १६८ ॥ साहि चिनं समायेद्वि योग्यमाहारमाहर । कि ह्यानेन न्नोकेन भिग्देहश्वयकारिणा ॥ २६९ ॥ गत्यन्तरेऽपि ते भर्ता न द्वि द्वोकेन कम्यते । गत्यो भिज्ञवर्त्मानः कमंभेदेन देहिनाम् ॥ २४० ॥ इर्यादियुक्तिमद्वाग्मः संविधाय विन्नोकिकाम् । पाश्वें तस्याः स्वयं सास्थास्त्रतां सौहार्दमिद्वम् ॥२४१ ॥ तत्र गम्भोत्कटः स्वस्य स्वयं निज्ञुन्नावं तदा । गच्छिक्षिष्ट्य गम्भीरमाकण्यांभकसुस्वरम् ॥ २४२ ॥ जीव जीवेति जीवम्धराख्यां वा भाविनीं वदन् । सत्यं मुनिसमादिष्टमिति तुष्टोऽवगम्य तम् ॥ २४३ ॥ करौ मसार्यं सखेहं वालं समुद्रिष्ठिपत् । देवी तत्स्वरमाकण्यं वुष्वा गम्भोत्कटाक्क्यम् ॥ २४४ ॥ अववोष्य तमात्मानं भद्र त्वं तन्यं मम । वर्षयान्यरित्वज्ञातमिति तस्मै समर्पयत् ॥ २४५ ॥ सौऽपि तं प्रतिगृद्धौदं करोमीति कृतत्वरः । गत्वा गृहं स्वकान्ताये नन्दाये तत्प्रवृत्तकम् ॥ २४६ ॥ सिप्रजेनाय मद्दत्ते निविचारं समर्पितम् । आयुष्मान्युण्यवानेय गृहाणेति वितीर्णवान् ॥ २४८ ॥ वस्यौन्यस्ताय मद्दत्ते निविचारं समर्पितम् । आयुष्मान्युण्यवानेय गृहाणेति वितीर्णवान् ॥ २४८ ॥ मत्यौन्यस्ताः प्रतन्ते कृतमङ्गलसक्तियः । अज्ञप्रात्रात्ततं पराजित्य वालं लोलविलोचना ॥ २४८ ॥ तस्यान्यदा विग्ववर्यः कृतमङ्गलसक्तियः । अज्ञप्रात्तनपर्यन्ते व्यधाजीवन्यराभिधाम् ॥ २५० ॥ अयेत्वा तेन पन्त्रेण तस्मात्सा विजयाद्वया । दण्डकारण्यमध्यस्थं महान्तं तापसाश्रमम् ॥ २५९ ॥ तत्राप्रकाराभिवेषा वसति स्म समाकुलाम् । तां यक्षी समुपागत्य तच्छोकापनुरेच्छया ॥ २५२ ॥

इसलिए हे विजये! संसारके स्वरूपका विचारकर शांक मन कर, श्रीर श्रतीन पदार्थीम व्यर्थ ही मीति मत कर । तेरा यह पुत्र बहुत ही श्रीमान् है और मोश्च प्राप्ति पर्यन्त इसका श्रभ्युदय निरन्तर बहता ही रहेगा। यह दूराचारी शत्रुको नष्टकर अवश्य ही तुमे आतन्द उत्पन्न करेगा। तु स्तान कर, चित्तको स्थिर कर और योग्य आहार मर्ण कर । शरीरका स्वयं करने वाला यह शोक करना वृथा है, इस शांकको धिकार है, शोक करनेसे इस पर्यायकी बात तो दूर रही, दूसरी पर्यायमें भी तेरा पति तमे नहीं मिलेगा क्योंकि अपने-अपने कर्मोंमें भेद होनसे जीवोंका गतियाँ भिन्न-भिन्न हुआ करती हैं। इत्यादि युक्ति भरे वचनों ने यर्क्षाने विजया रानीको शोक रहित कर दिया। इतना ही नहीं वह स्वयं रात्रिभर उसके पास ही रही सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंकी मित्रता ऐसी ही होती है ॥ २२६-२४१ ॥ इतनेमें ही गन्धोत्कट सेठ, अपने मृत पुत्रका शव रखनेके लिए वहाँ स्वयँ पहुँचा । बह शबको रख कर जब जाने लगा तब उसने किसी बालकका गम्भीर शब्द सुना । शब्द सुनते ही इसने " जीव जीव " ऐसे आशीर्वादात्मक शब्द कहे मानो उसने आगे प्रचलित होने वाले उस पन्नके 'जीवन्धर' इस नामका ही उचारण किया हो । मुनिराजने जो कहा था वह सच निकला यह जान कर गन्धोत्कट बहुत ही सन्तुष्ट हुआ। उसने दोनों हाथ फैला कर बड़े स्नेहसे उस बालकको छठा लिया। विजया देवीने गन्धोत्कटकी आवाज सुनकर ही उने पहिचान लिया था। इसलिए इसने अपने आपका पारचय देकर उससे कहा कि हे भरे, तू मेरे इस पुत्रका इस तरह पालन करना जिस तरह कि किसीको इसका पता न चल सके। यह कह कर उसने वह पुत्र गन्धोत्कटके लिए सौंद दिया।। २४२-२४५।। सेठ गन्धोत्कटने भी 'मैं ऐसा ही करूंगा' यह कह कर वह पुत्र ले लिया और शीव्रताके साथ घर त्राकर श्रपनी नन्दा नामकी स्त्रीके लिए दे दिया। देते समय उसने स्त्रीके लिए उक्त समाचार तो कुछ भी नहीं बतलाया परन्तु कुछ कुपित-सा होकर कहा कि है मुखें ! बहु बालक जीवित था, तू ने विना परीचा किये ही इसशानमें छोड़ आनेके लिए मेरे हाथमें विचार किये विना ही रख दिया था। ले, यह बालक चिरजीवी है श्रीर पुण्यवान् है, यह कह कर उसने बहु पुत्र श्रपनी स्त्रीके दिया था।। २४६-२४=।। सनन्दा सेठानीने संतुष्ट हो कर वह बालक दोनों हाथोंसे ले लिया। वह बालक प्रातः कालके सूर्यको पराजित कर सुशोभित हो रहा था श्रीर सेठानी की चाँ वें उसे देख-देख कर सतृष्ण हो रही थीं ॥ २४६॥ किसी एक दिन उस सेठने अनेक माङ्गलिक कियाएं कर श्रमप्राशन संस्कारके बाद उस पुत्रका 'जीवन्धर' नाम रक्खा ॥ २५०॥ श्रथानन्तर-विजया रानी उसी गरुड्मन्त्र पर वैठकर वण्डकके सध्यमें स्थित तपिरवर्षों के

तद्वस्थोचितश्रव्यकथाभिः संस्तेः स्थितम् । प्रक्रप्य धर्ममार्गं श्व प्रत्य हं समरीरमत् ॥ २५६ ॥ इतः सत्यन्धराव्यस्य नृपेन्द्रस्य कनीयसी । भामारितः परानक्ष्यताका च मनोरमे ॥ २५५ ॥ मधुरं वकुलखान्यमलभेतां सुतावुभौ । ज्ञात्वा तद्धमंसद्भावं गृहीतश्रावकवते ॥ २५५ ॥ तौ च गन्धोत्कटेनैव पोषितौ वृद्धिमापतुः । तश्रैव श्रावको जातो मत्यन्तविजयाह्वयः ॥ २५६ ॥ सागरो धनपालाल्यश्चतुर्थो मतिसागरः । सेनापतिः पुरोधाश्च श्रेष्ठी मनश्री च मुभुजः ॥ २५० ॥ मार्या जयावती श्रीमती श्रीदत्ता यथाकमम् । चतुर्थ्यंतुपमा तेषा देवसैनः सुतोऽपरः ॥ २५८ ॥ सुद्धिषेणो वरादिश्च दत्तो मधुमुखः क्रमात् । घट् ते जीवन्धराख्येन मधुराद्याः सुताः समम् ॥ २५९ ॥ अवर्धन्त कुमारेण बालकेलीपरायणाः । जीवादयः पदार्था वा लोकात्तस्मान्महाशयात् ॥ २६० ॥ नक्तं दिवं निजप्राणसमाः काप्यनपायिनः । अथ नन्दापि नन्दाख्यं क्रमेणासवती सुतम् ॥ २६९ ॥ अन्येशुनैगरोद्योने कोऽपि तापसरूपधत् । कुमारं गोलकाद्यक्तवालक्रीडातुषक्रिणम् ॥ २६२ ॥ विलोक्यास्मात्कियद्दूरं पुरं द्वहीति पृष्टवान् । बृद्धस्थापि तवाज्ञत्वं बालोऽप्यत्र न मुद्धाति ॥ २६२ ॥ धृमोपलम्भनाद्विद्वस्यं वेति कृतस्मितः । जीवन्धरोऽवदत्तस्य चेप्टाल यास्वरादिकम् ॥ २६५ ॥ धृमोपलम्भनाद्विद्वस्यं वेति कृतस्मितः । जीवन्धरोऽवदत्तस्य चेप्टाल यास्वरादिकम् ॥ २६५ ॥ दृष्टा श्रत्वा विविच्येष सामान्यो नैव वालकः । राजवंशसमुज्ज्वीतः चिद्वरस्यानुमीयते ॥ २६६ ॥ इति केनाप्युपायेन तद्वं सं स्वरिक्षतुम् । वाक्लक्षयाचतैनं मे भोजनं दीयतामिति ॥ २६६ ॥

किसी बड़े आश्रममें पहुंची श्रीर वहाँ गुप्त रूपसे-अपना परिचय दिये बिना ही रहने लगी। जब वह विजया रानी शोकसे व्याकुल होती थी तब वह यभी आकर उसका शोक दूर करनेकी इच्छासे उसकी अवस्थाके योग्य श्रवणीय कथाओंसे उसे संभारकी स्थित वतलाती थी, धमका मार्ग बनलानी थी और इस तरह प्रति दिन उसका चित्रा बहलानी रहती थी।। २५१-२५३॥ इधर महाराज सत्यन्धरकी भामारति श्रीर श्रनंगपनाका नामकी दो छोटी स्त्रियाँ श्रीर थीं। उन दोनोंने मधुर और बबुल नामके दो पुत्र प्राप्त किये। इन दोनों ही रानियोंने धर्मका स्वरूप जानकर श्रावकके ब्रत धारण कर लिये थे। इसलिए ये दोनों ही भाई गन्योत्कटके यहाँ ही पालन-पोषण प्राप्तकर बढ़े हुए थे। उसी नगरमें विजयमति, सागर, धनपाल और मतिसागर नामके चार श्रावक और थे जो कि श्रनुक्रमसे राजाके सेनापात, पुरोहित, श्रेष्ठी श्रीर मन्त्री थे।। २५४ - २५७ ॥ इन चारोंकी स्त्रियोंके नाम अनुक्रमसे जयावती, श्रीमती, श्रीदत्ता और अनुपमा थे। इनसे क्रमसे देवसेन, बुद्धिषेण, वरदत्त और मधुमुख नामके पुत्र उत्पन्न हुए थे। मधुरको आदि लेकर वे छहीं पुत्र, जीवन्धर कुमारके साथ ही वृद्धिको प्राप्त हुए थे, निरन्तर कुमारके साथ ही बालक्रीड़ा करनेमें तत्पर रहते थे श्रीर जिस प्रकार जीवाजीवादि छह पदार्थ कभी भी लोकाकाशको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते हैं उसी प्रकार वे छहों पुत्र उत्कृष्ट श्रमिप्रायक धारक जीवन्धर कुमारको छोड़कर कहीं श्रान्यत्र नहीं जाते थे। रात-दिन उनके साथ ही रहते थे और उनके प्राणींके समान थे। तदनन्तर गन्धोःकटकी स्त्री सुनन्दाने भी अनुक्रमसे नन्दाह्य नामका पुत्र प्राप्त किया ॥ २५५-२६१ ॥

किसी एक दिन जीवन्धर कुमार नगरके बाह्य बगीचेमें अनेक बालकोंके साथ गोली बंटा आदि बालकोंके खल खेलनेमें व्यस्त थे कि इतनेमें एक तपस्वी आकर उनसे पूछता है कि यहाँसे नगर कितनी दूर हैं ? तपस्वीका प्रश्न सुनकर जीवन्धर कुमारने उत्तर दिया कि 'आप वृद्ध तो हो गये परन्तु इतना भी नहीं जानते। अरे, इसमें तो बालक भी नहीं भूलते। नगरके बाह्य बगीचेमें बालकोंको खेलता देख भला कीन नहीं अनुमान लगा लेगा कि नगर पास ही हैं ? जिस प्रकार कि भूम देखनेसे अग्निका अनुमान हो जाता है उसी प्रकार नगरके बाह्य बगीचेमें बालकोंकी कीड़ा देख नगरकी समीपताका अनुमान हो जाता है' इस प्रकार मुस्युराते हुए जीवन्धर कुमारने कहा। कुमारकी चेष्टा कान्ति तथा स्वर आदिको देखकर तपस्वीने सोचा कि यह बालक सामान्य बालक नहीं है, इसके चिह्नोंसे पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति राजवंशमें हुई है। ऐसा विचार कर उस तपस्वीने किसी उपायसे उसके बंशकी परीक्षा करनी चाही। अपना मनोरथ सिद्ध करनेके लिए बसने जीवन्धर

कुमारोऽपि प्रतिकाय नीस्वा सार्थं तमात्मना । पितुः सिकिथिमाहारो मयास्मै स्म प्रदीयते ॥ २६८ ॥ भवान्प्रमाणिमत्याक्यच्छूत्वा तर्शात्पता सुद् । विनीतोऽयं सुतः श्राच्यो ममेत्याश्चित्य तं सुद्धः ॥२६९॥ पुत्र कानावसावेऽयं मयामा साधु भोश्यते । त्वया व्यपगताश्च भोकव्यमिति सोऽभ्यथात् ॥ २७० ॥ सहाये। सह संविष्य भोनतुं प्रारव्थवानसौ । अथार्भकस्वभावेन सर्वमुष्णिमदं कथम् ॥ २७१ ॥ भुक्षेऽहमिति रोदित्वा जननीमकद्र्ययत् । रुदन्तं तं समालोक्य भद्रौत्तं न युज्यते ॥ २७२ ॥ अपि त्वं वयसाल्पीयान् धीस्थो वीर्यादिभिर्गुणैः । अधरीकृतविश्वोऽसि हेतुना केन रोदिपि ॥ २७३ ॥ इति तापसवेषेण भाषितः स कुमारकः । १९णु पुज्य न वेत्वि त्वं रोदनेऽस्मिन्गुणानिमान् ॥ २७५ ॥ विर्यात्म संवत्वमपि नेत्रयोः । श्रातीभवति चाहारः कथमेतिश्चवर्यते ॥ २७५ ॥ इत्याक्यचत्तसमाकण्यं मातास्य मुद्तिता सती । यथाविधि सहायस्तं सह सम्यगभोजयत् ॥ २७६ ॥ कुमारेऽस्मिन्मम खेहोऽभूद्वेक्ष्यास्य योग्यनाम् । मया शास्त्राव्धिसन्धौतमितरेप करिष्यते ॥ २७५ ॥ कुमारेऽस्मिन्मम खेहोऽभूद्वेक्ष्यास्य योग्यनाम् । मया शास्त्राव्धिसन्धौतमितरेप करिष्यते ॥ २७८ ॥ इति तद्मापितं श्रुत्वा वरिष्टः श्रावकेष्वहम् । नान्यिलिङ्गनमम्कारं कुर्वे केनापि हेतुना ॥ २७९ ॥ स्याद्वैमनस्यं तेऽवश्च तद्मावेऽतिमानिनः । इति श्रेष्टगह तच्छूत्वा स्वसद्भवायववित् ॥ २८० ॥ राजा सिहपुरस्याहमार्यवर्माभिधानकः । वीरनन्त्वमुनेः श्रुत्वा धर्मं संग्रुद्धदर्शनः ॥ २८२ ॥ धितेषणाय मद्भाष्यं प्रदायादाय संयमम् । तीवोदराग्निसम्भूतमहादाहासहिष्णुकः ॥ २८२ ॥

कुमारसे याचना की कि तुम मुक्ते भोजन दो ।।२६२-२६७। जीवन्यरकुमार उसे भोजन देन। स्वीकृत कर अपने साथ ले पिताके पास पहुँचे और कहने लगे कि मैंने इसे भोजन देना स्वीकृत किया है फिर, जैसी आप आज्ञा दें। कुमारकी बात सुनकर पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मेरा यह पुत्र बड़ा ही विनम्र श्रौर प्रशंसनीय है। यह कहकर उन्होंने उसका वार-बार आलिंगन किया श्रौर कहा कि हे पुत्र ! यह तपस्वी स्नान करनेके बाद मेरे साथ अच्छी तरह मोजन कर लेगा। तू निःशङ्क होकर भोजन कर ॥ २६८-२७० ॥ तदनन्तर जीवन्धरकुमार अपने मित्रोंके साथ बैठकर भोजन करनेके लिए तैयार हुए। भोजन गरम था इसलिए जीवन्धर कुमार राकर कहने लगे कि यह सब भोजन गरम रखा है मैं कैसे खाऊँ ? इस प्रकार रोकर उन्होंने माताको तंग किया। उन्हें रोता देख तपस्वी कहने लगा कि भद्र ! तुभे रोना श्रच्छा नहीं लगता । यद्यपि तू अवस्थासे छोटा है तो भी बड़ा बुद्धिमान है, तूने अपने वीर्य आदि गुणोंसे सवको नीचा कर दिया है । फिर तू क्यों रोता है ? ॥ २७१-२७३ ॥ तपस्वीके ऐसा कह चुकने पर जीवन्धरकुमारने कहा कि हे पूज्य ! ऋाप जानते नहीं हैं। सुनिये, रानेमें ये गुण हैं—पहला गुण तो यह है कि बहुत समयका संचित हुन्ना कफ निकल जाता है, दूसरा गुण यह है कि नेत्रोंमें निर्मलता आ जाती है और तीसरा गुण यह है कि भोजन ठेण्डा हो जाता है। इतने गुण होनेपर भी ऋाप मुक्ते रोनेसे क्यों रोकते हैं ?।। २७४–२७५ ।। पुत्रकी बात सुनकर माता बहुत ही प्रसन्न हुई श्रीर उसने मित्रोंक साथ उसे विधिपूर्वक श्रच्छी तरह भोजन कराया ॥ २०६ ॥ तद्नन्तर जब गन्धोत्कट भोजन कर मुखसे बैठा ऋौर तपस्त्री भी उसीके साथ भोजन कर चुका तब तपस्वीने गन्धोत्कटसे कहा कि इस बालककी योग्यता देखकर इसपर मुके स्रोह हो गया है अतः मैं इसकी बुद्धिका शास्त्र रूपी समुद्रमें अवगाहन कर निर्मल बनाऊँगा ॥२७७-२७८ ।। तपस्वीकी बात सुनकर गन्धांत्कटने कहा कि मैं श्रावकोंमें श्रेष्ठ हूँ —श्रावकके श्रेष्ठ ब्रत पालन करता हूँ इसलिए अन्य लिङ्गियोंका किसी भी कारणसे नमस्कार नहीं करता हूँ ऋौर नमस्कारक अभावमें अतिशय अभिमानी आपके लिए अवश्य ही बुरा लगेगा । सेठकी बात सुनकर बह तापस इस प्रकार अपना परिचय देने लगा ॥ २७६--२८० ॥

में सिहपुरका राजा था, आर्यवर्मा मेरा नाम था, वीरनन्दी मुनिसे धर्मका स्वरूप मुनकर मैंने निर्मल सम्यग्दर्शन धारण किया था। तदनन्तर धृतिषण नामक पुत्रके लिए राज्य देकर मैंने संयम धारण कर लिया था—मुनिजन अंगीकृत कर लिया था परन्तु जठरामिकी तीज बाधासे उत्पन्न सम्यग्दाष्ट्रग्रृंद्दांतरवेषस्ते धर्मबान्धवः । इति तद्वचनं सम्यक्परेक्ष्य विणजां वरः ॥ २८३ ॥
सुतं समर्पयामास तस्मै वैतं सिखिभिः समम् । क्षेत्रे बीजिमिव स्थाने योग्ये कि नापंवेरसुधीः ॥ २८४ ॥
"स सद्घ्टिस्तमादाय निसर्गमतिविस्तृतिम् । अविरेणैव कालेन विश्वविद्यान्तमानयत् ॥ २८५ ॥
कुमारोऽपि रिवर्वामभोदान्ते विद्याभिरशुतत् । प्राप्तेश्वयों द्विपो वानु सम्प्राप्तनवर्योवनः ॥ २८६ ॥
उपाध्यायोऽपि कालान्तरेणापत्संयतः शिवम् । तत्काले कालकुटाख्यो मुल्यो वननिष्यासिनाम् ॥ २८० ॥
मर्त्याकारं प्रपक्षो वा सूर्यरित्रमभयात्त्वयम् । अन्धकारः सकोदण्डशरहस्तं दुरीक्षकम् ॥ २८० ॥
मर्त्याकारं प्रपक्षो वा सूर्यरित्रमभयात्त्वयम् । अन्धकारः सकोदण्डशरहस्तं दुरीक्षकम् ॥ २८० ॥
तमालारामिनभोसिम्गोचरमुपागतः । गोघ्नो विघ्नं स साधूनां गोमण्डलजिष्टक्षया ॥ २९० ॥
तां किवदन्तीमाकण्यं कन्यां गोदावरीं सतीम् । पुत्रीं गोपेन्द्रगोपश्रीसम्भूतां गोविमाक्षणम् ॥ २९३ ॥
विधास्यते ददामीति काष्टाङ्गारिकमूभुजा । घोषणां कारितां श्रुत्वा कालाङ्गारिकसङ्गतः ॥ २९२ ॥
जीवन्धरः सहायैः स्वैः परीतो व्याधसिक्षिम् । सम्प्राप्याकृष्टकोदण्डनिज्ञातकारसन्ततिम् ॥ २५३ ॥
सन्त्रधसन्तितं सुर्खलु शिक्षाविशेषतः । धनुर्वेदसमादिष्टं स्थानकं सर्वमावजन् ॥ २९४ ॥
बाणपातान्परेषाञ्च वञ्चयन्भेश्च सञ्चरन् । विकृन्तन् शत्रुवाणीघं रुप्रसक्षाणि भीरुषु ॥ २९५ ॥
इति युध्वा चिरं स्थाधान् जित्वा वा दुर्नयाक्षयः । जयश्रिया समार्लादः सर्वाशा यशसा भृशम् ॥२९६॥
परयञ्चित्रकृत्वप्रसवहासिना । समागमत्पुरं चञ्चद्वैज्ञयन्ती विराजितम् ॥ २९७ ॥

हुई महादाहको सहन नहीं कर सका इसलिए मैंने यह ऐसा वेप धारण कर लिया है, मैं सम्याद्रष्टि हूं, ुम्हारा धर्मवन्धु हूं । इस प्रकार तपस्वीके वचन सुनकर श्रीर श्रच्छी तरह परीचा कर सेठने उसके लिए मित्रों सहित जीवन्धरकुमारको सौंप दिया सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम खेतमें वीजकी तरह योग्य स्थानमें बुद्धिमान मनुष्य क्या नहीं अर्थित कर देता है ? अर्थात् सभी कुछ अर्थित कर देता है ।। २=१–२=४ ।। उस सम्यग्दृष्टि तपस्वीने, स्वभावसे ही जिसकी बुद्धिका बहुत बड़ा विस्तार था एसे जीवन्धर कुमारको लेकर थोड़े ही समयमें समस्त विद्यार्त्रोंका पारगामी बना दिया ॥ २८५ ॥ जिस प्रकार शरद ऋतुमें सूर्य देवीप्यमान होता है और ऐश्वर्य पाकर हाथी सुशोभित होता है उसी प्रकार नव यौवनका पाकर जीवन्धरकुमार भी विद्यास्त्रोंसे देदीप्यमान होने लगे॥ २८६॥ वह उपाध्याय भी समयानुसार संयम धारण कर मोत्तको प्राप्त हुआ। अथानन्तर-उस समय कालकूट नामका एक भीलांका राजा था जो ऐसा काला था माना सूर्यकी किरणोंसे डरकर स्वयं । अन्धकारने ही मनुष्यका त्राकार धारण कर लिया था, वह पशुहिंसक था त्रीर साधुत्रोंके विव्नके समान जान पड़ता था। जो धनुप-बाण हाथमें लिया है, जिसे कोई देख नहीं सकता, युद्धमें जिसे कोई सहन नहीं कर सकता, जो महौपधिक समान कटुक है, द्यारहित है और सीगोंक शब्दोंसे भयंकर है ऐसी सेना लेकर यह कालकूट गामण्डलके हरण करनेकी इच्छासे तमाखुआंक वनसे सुशाभित नगरके बाह्य मैदानमें आ डटा ॥ २८७-२८० ॥ इस समाचारका सुनकर काम्राङ्गारिक राजाने घोषणा कराई कि मैं गायों, हैं इनिवालके लिए गोपेन्द्रकी स्त्री गोपश्रीसे उत्पन्न गोदावरी नामकी उत्तम कन्या दूंगा । इस घोषणाको सुनकर जीवन्धर कुमार काष्टाङ्गारिकके पुत्र कालाङ्गारिक तथा अपने ऋन्य मित्रोंसे युक्त होकर उस कालकूट भीलके पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने अपना धनुष चढ़ाया. उसपर तीचण बाण रक्खे, व अपनी विशिष्ट शित्ताके कारण जल्दी जल्दी बाण रखते और छोड़ते थे, धनुर्वेदमें बनलाये हुए सभी पैंतरा बदलते थे, दूसरोंकी बाण-वर्षांको बचाते हुए जल्दी-जल्दी घूमते थे, शत्रुत्रोंके बाणोंक समृहको काटते थे श्रोर कायर लोगोंपर श्रम छोड़नेसे रोकते थे, अर्थान कायर लोगोंपर ऋसोंका प्रहार नहीं करते थे। इस तरह जिस प्रकार नय मिण्या नयोंको जीत लेता है उसी प्रकार उन्होंने बहुत देर तक युद्ध कर भीलोंको जीत लिय। जयलद्मीने उनका आलिङ्कन किया श्रौर वे चन्द्रमा, हंस, तूल तथा कुन्दके फूलके समान सुशांभित यश के द्वारा समस्त दिशाश्रोंका ञ्याम करते हुए फहरानी हुई पताकाश्रोंसे सुशोभित नगरमें प्रविष्ट हुए॥ २६१-२६७॥

रै तै: सा । २ सम्यन्द्रव्यस्तमा-म ।

देहच्ते कुमारस्य शौर्षादिप्रसवाचिते । अननेत्रारूपः पेतुः कीतिगन्धावकविताः ॥ १९४ ॥
तदा कुमारसन्देशादेकवावयेन विद्युताः । गोविमोक्षणमेतेन इतं युध्वेति भूपतिम् ॥ १९९ ॥
विज्ञाप्यादापयम् कृन्यां नन्दाक्याय पुरोदिताम् । गोदावरीं विवाहेन विविद्धाः कार्यकृत्यः ॥ १०० ॥
अधात्र भारते खेचरादौ दक्षिणभागगम् । गगनाच्छ्रीरिवाभाति पुरं गगनवक्षभम् ॥ १०१ ॥
तत्पुराधिपतिः खेचरेन्द्रो गरुइवेगकः । दायादास्ताभिमानः सक्रत्नद्वीपे परं पुरम् ॥ १०२ ॥
रमणीयाभिषं कृत्वा नात्रादौ मनुजोदये । निविष्टवान्पुरेऽस्यासीद्वारिगी प्राणवक्षभा ॥ १०२ ॥
रमणीयाभिषं कृत्वा नात्रादौ मनुजोदये । गन्धवंदत्तामन्येषुः पूर्जायत्वा जिनेश्वराम् ॥ १०४ ॥
शेषमाक्षां समादाय दातुं स्वस्मै समागताम् । आपूर्णयीवनां वीद्य कस्मै देयेयभित्यसौ ॥ १०५ ॥
अगुष्कुत्वेचराधीशो भिन्त्रणं मतिसागरम् । सोऽपि प्राच्छृतमित्याहं सिद्धादेशमपारधीः ॥ १०६ ॥
अनुष्कुत्वेचराधीशो भिन्त्रणं मतिसागरम् । सोऽपि प्राच्छृतमित्याहं सिद्धादेशमपारधीः ॥ १०६ ॥
अन्वा प्रदक्षिणीकृत्य स्तुत्वा विधिपुरत्सरम् । तत्रस्थचारणं नत्वा मत्यन्तविपुलादिकम् ॥ १०८ ॥
अत्वा धर्मं जगत्युत्य सती मत्दवामिनः सुता । कस्य गन्धवंदत्ताक्ष्या भोगभोग्या भविष्यति ॥ १०८ ॥
इत्यप्राक्षं तदावोचत्साऽप्येवमवधीक्षणः । द्विपोऽस्मिन्भारते हेमाङ्गददेशे मनोहरे ॥ १९० ॥
राजा राजपुरे सत्यधरः सत्यविभूषणः । विजयास्य महादेवी तयोः श्रीमान्सुधीः सुतः ॥ १९९ ॥
वीणास्वयंवरे तस्य दत्ता भार्या भविष्यति । इति मन्त्रिवचः श्र त्या खगेशः किञ्चदानुकुलः ॥ १९२ ॥

उस समय शूरवीरता आदि गुण रूपी फूलोंसे सुशोभित कुमारके शरीर-रूपी आमके वृक्षपर कीर्ति रूपी गन्धसे लिंचे हुए मनुष्यों के नेत्ररूपी भीरे पड़ रहं थे।। २६ ।। तदनन्तर जीवन्धर कुमारने सब वैश्यपुत्रोंसे कहा कि तुम लोग एक स्वरसे अर्थात् किसी मतभेदके विना ही राजासे कहो कि इस नन्दाढ़गने ही युद्ध कर गायोंको छुड़ाया है। इस प्रकार राजाके पास संदेश भेजकर पहले कही हुई गोदावरी नामकी कन्या विवाहपूर्वक नन्दाढ़गके लिए दिलवाई। सा ठीक ही है क्योंकि कार्योंकी प्रवृत्ति अनेक प्रकारकी होती है। अर्थात् कोई कार्यको विना किये ही यश लेना चाहते हैं और कोई कार्य करके भी यश नहीं लेना चाहते ॥ २६६-३००॥

अथानन्तर—इसी भरतत्त्रेत्र सम्बन्धी विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमे एक गगजवहाम नामका नगर है जो त्राकाशसे पड़ती हुई श्रीके समान जान पड़ता है। उसमें विद्याधरोंका स्वामी गरुड़-बेग राज्य करता था। दैवयोगसे उसके भागीदारोंने उसका ऋभिमान नष्ट कर दिया इसलिए वह भागकर रत्नद्वीपमें चला गया श्रीर वहाँ मनुजोदय नामक पर्वत पर रमगीय नामका सुन्दर नगर बसा कर रहने लगा। उसकी रानीका नाम धारिणी था।। ३०१-३०३।। किसी दिन उसकी गन्धर्व-दत्ता पुत्रीने उपवास किया जिससे उसका शरीर मुरभा गया। वह जिनेन्द्र भगवान्की पूजा कर शेष बची हुई माला लेकर पिताको देनेके लिए गई। गन्धर्वदत्ता पूर्ण यौवनवती हो गई थी। उसे देख पिताने अपने मतिसागर नामक मन्त्रीसे पूछा कि यह कन्या किसके लिए देनी चाहिये। इसके उत्तरमें अपार बुद्धिके धारक मन्त्रीने भविष्यके ज्ञाता मुनिराजसे पहले जो बात सुन रखी थी वह कह सुनाई।। ३०४-३०६।। उसने कहा कि हे राजन ! किसी एक दिन मैं जिनेन्द्र-भगवान्की वन्दना करनेके लिए सुमेरु पर्वतपर गया था। वहाँ नन्दन वनकी पूर्वा दिशाके वनमें जो जिन-मन्दिर है उसकी भक्तिपूर्वक प्रद्विणा देकर तथा विधिपूर्वक जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति कर मैं बैठा ही था कि मेरा दृष्टि वहाँ पर विराजमान विपुलमति नामक चारण ऋद्विधारी मुनिराजपर पड़ी। मैंने उन्हें नमस्कार कर उनसे धर्मका उपदेश सुना। तदनन्तर मैंने पूछा कि हे जगत्पूज्य। हमारे स्वामीक एक गन्धर्वदत्ता नामकी पुत्री है वह किसके भागने योग्य हांगी १ मुनिराज श्रवाध-बानी थे अतः कहने लगे कि इसी भरतवेत्रके हेमाङ्गद् देशमें एक अत्यन्त सुन्दर राजपुर नामका नगर है। उसमें सत्यरूपी श्राभूषणसे सुशोभित सत्यन्धर नामका राजा राज्य करता है। उसकी महारानीका नाम विजया है उन दोनों के एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ है। बीणाके स्वयंवरमें बह

१ मन्त्रियां छ० ।

भिवता कथमस्माकं सम्बन्धो भूभिगोवरैः । इत्यप्राक्षीरपुनश्चैनं मन्त्रिणं मतिसागरम् ॥ ११२ ॥ सीऽप्यन्यस युनेर्जातं स्वय्यमेवसमावत । श्रेष्ठी दृषभदत्ताक्यस्तस्मिन् राजपुरे प्रिया ॥ ११४ ॥ तस्य पद्मावतीस् नुर्जिनदशस्त्रयोरभृत् । स कदावितपुरे तिस्मिन्नवाने प्रतिवर्धने ॥ ११५ ॥ जिनं सागरसेनाक्यं केवळज्ञानपुजने । भक्तया वन्दितुमायातस्तक्ष तद्गुरुणा समम् ॥ ११६ ॥ दृष्ट्वा तं तत्र तेनामा प्रतिवस्ते समजायत । देहभेदाद्विनान्येन भेदो न युवयोरभृत् ॥ ११० ॥ पृषं दिनेषु गच्छत्यु केपुचिद्वणिजां वरः । जिनदशमवस्थाप्य स्वस्थाने निकटे मुनेः ॥ ११८ ॥ गुणपाकाभिधानस्य क्रम्थवोधिरदिक्षत । सुवताक्षान्तिसान्तिध्यं सम्प्राप्यादाय संयमम् ॥ ११९ ॥ पद्मावती च कौळीन्यं सुवता सान्वपाकयत् । जिनदश्तीरतिवर्धाये स्वयमेवागिमव्यति ॥ १२२ ॥ भनोद्दशदिशमाभिः कामं कामान्समन्यभृत् । स रत्नद्वीपमर्थार्थं स्वयमेवागिमव्यति ॥ १२२ ॥ तेनैवास्मदभिष्ठेतकार्यसिद्धभैविद्यति । इत्यसी चागमत्केषुचिद्दिनेषु तदन्तिकम् ॥ १२२ ॥ ततस्तुष्टः खगाधीशः कृतप्राप्र्णिकक्रियः । मित्र गन्धवदशायाः मत्सुतायाः स्वयंवरम् ॥ १२२ ॥ स्वयंवरं कारयेत्येनमभ्यधादधिकादरः । जिनदशोऽपि तां नीत्वा सह राजपुरं खगैः ॥ १२४ ॥ स्वयंवरं वस्मुद्वोष्य मनोहरवनान्तरे । मनोहरं समुत्याद्य स्वयंवरमहागृहम् ॥ १२६ ॥ वस्यवरं वस्मुद्वोष्य मनोहरवनान्तरे । मनोहरं समुत्याद्य स्वयंवरमहागृहम् ॥ १२६ ॥

गन्धर्वदत्ताको जीतेगा श्रोर इस तरह गन्धर्वदत्ता उसीकी भार्या होगी। मन्त्रीके इस प्रकारके वचन सुनकर राजा कुछ व्याकुल हुआ ऋौर उसी मतिसागर मन्त्रीसे पूछने लगा कि हम लोगोंका भूमि-गोचरियोंके साथ सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है ?।। ३०७-३१३।। इसके उत्तरमें मन्त्रीने मुनिराजसे जो बुद्ध अन्य वार्ते मारूम की थीं वे सब स्पष्ट कह सुनाई। उसने कड़ा कि उसी राजपुर नगरमें एक वृषभदत्त नामका सेठ रहता था। उसकी स्त्रीका नाम पद्मावती था। उन दोनोंके एक जिन-दत्त नामका पुत्र हुआ था। किसी एक समय उसी राजपुर नगरके प्रीतिवर्धन नामक उद्यानमें सागरमेन नामक जिनराज पधार थे उनके केवलज्ञानकी भक्तिसे पूजा-वन्दना करनेके लिए वह अपने पिताके साथ आया था। आप भी वहाँ पर गये थे इसलिए उसे देखकर आपका उसके साथ प्रेम हो गया था। इतना अधिक प्रेम हो गया था कि शर्रारभेदको छोड़ कर और किसी बातकी अपेक्षा आप दोनोंमें भेद नहीं रह गया था।। ३१४-३१७।। इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर एक दिन वृपभदत्ता सेठ अपने स्थान पर जिनदत्ताको बैठाकर आत्मज्ञान प्राप्त होनेसे गुणपाल नामक मुनिराजके निकट दीन्तिन हो गया और उसकी स्त्री पद्मावतीने भी सुन्नता नामकी श्रार्थिकाके पास जाकर संयम धारण कर लिया तथा उत्तम व्रत धारण कर वह अपनी कुलीनता की राह्म करने लगी। इधर जिनदत्ता भी धनका मालिक होकर अपने पिताके पद पर आहत् हुआ श्रीर मनोहरा त्रादि खियोंके साथ इच्छानुसार भोग भोगने लगा। वह जिनदत्त धन कमानेके लिए स्वयं ही इस रबद्वीपमें आवेगा ॥ ३१८-३२१ ॥ उसीसे हमारे इष्ट कार्यकी सिद्धि होगी । इस तरह कितने ही दिन बीत जानेपर वह जिनदत्त गरुइवेगके पास आया। इससे गरुइवेग बहुत ही सन्तुष्ट हुन्ना। उसने जिनदत्तका अच्छा सत्कार किया। तदनन्तर विद्याधरोंके राजा गरुड्वेगने बड़े आदरके साथ जिनदत्तमें कहा कि हे मित्र ! आप अपनी नगरीमें मेरी पुत्री गन्धर्वदत्ताका स्वयंवर करा दो । उसकी आज्ञानुसार जिनदत्त भी अनेक विद्याधरोंके साथ गन्धर्वदत्तको राजपुर नगर ले गया।। ३२२-३२४।। वहाँ जाकर उसने मनोहर नामके वनमें स्वयंवर होनेकी घोषणा कराई खीर एक बहुत मुन्दर बड़ा भारी स्वयंवर-गृह बनवाया ॥ ३२५ ॥ जब अनेक कलाओं में चतुर विद्याधर तथा भूमिगोचरी राजकुमार आ गये तथ उसने जिनेन्द्र भगवान्की पूजा कराई ॥ ३२६ ॥

१ मनोरमादि-तः । २ समुद्बुध्य तः । ३ कताविद्याविदग्वेषु तः । ४ मुकुमारेषु यातेषु तः ,

तदा गम्धवंद्शापि स्वयंवरसमागृहम् । प्रविषय विणास्तादाय सुकोषास्यां सुक्क्षणाम् ॥ ३२७ ॥
स्वरप्रामादिसद्वार्थं खुद्देशजलक्षणम् । गीतिमश्चं विधायैतानधरीकृत्य भूभुजः ॥ ३२८ ॥
"स्थिता जीवन्धरस्तस्या वीणाविद्याकृतं मदम् । निराधिकीष्ठांशात्य स्वयंवरसमागृहम् ॥ ३२९ ॥
अपक्षपतितान् प्राज्ञान् वीणाविद्याविशारदान् । गुणदोषपरीक्षायां नियोज्योभयसम्मतान् ॥ ३३० ॥
निर्दोषा दीयतां वीणेत्यम्यधार्षास्त्रयोगिनः । बीणाक्षिचतुरास्तस्मै तदानीय समर्पयन् ॥ ३३१ ॥
केशरोमळवादीनां दोषाणां तासु दर्शनात् । स ताः सर्वा निराकृत्य कन्यकां प्रत्यपादयत् ॥ ३३२ ॥
यदि निर्मत्सरासि त्वं त्वद्गीणा दीयतामिति । अदितासी च तां वीणां स्वकरस्थां कृतादरम् ॥ ३३२ ॥
तामादाय कुमारेण शास्त्रमार्गानुसारिणा । गीतिमश्चितवायेन मन्द्रतारेण हारिणा ॥ ३३५ ॥
मधुरेण सृगाणाम्च मनोविश्वमकारिणा । गीतम्च साधुवादोद्घप्रसूनार्चनभासिना ॥ ३३५ ॥
हदि गन्धवंद्रतीनं पद्मवाणप्रचोदिता । मालयालख्यकाराये सम्मुखे कि न जायते ॥ ३३६ ॥
हीनभासोऽभवन्केचिहिनदीपोपमाः परे । निशाप्रदीपसङ्काशा भासमानाननास्तदा ॥ ३३० ॥
सुघोषाहेतुना प्रासकुमारा परितोषिणी । गन्धवंद्गा तां वीणामात्मन्येवमभाषत ॥ ३३८ ॥
कुलोचिता सुघोषा त्वं मधुरा चिराहारिणी । कुमारसङ्गमे हेतुर्तृतीव कुशला मम ॥ ३३९ ॥
काष्टाङ्गारिकपुत्रेण चोदितेन सुदुर्जनैः । गन्धवंद्रामाहर्तुमुद्यमो विहितस्तदा ॥ ३४० ॥
कुमारोऽपि विदित्वैतहलाधिकपुरस्सरैः । विद्याचरैः समं गन्धगजं जयगिरिश्वतिम् ॥ ३४९ ॥

उसी समय गन्धर्वदत्ताने भी सुघोषा नामकी उत्तम लद्मणों वाली वीणा लेकर स्वयंवरके सभागृहमें प्रवेश किया ।। ३२७ ।। वहाँ त्राकर उसने गीतोंसे मिले हुए शुद्ध तथा देशज स्वरोंके समृहसे वीणा बजाई श्रीर सब राजाश्रीको नीचा दिखा दिया। तदनन्तर उसका बीणासम्बन्धी सद दूर करनेकी इच्छासे जीवन्यर कुमार स्वयंवर-सभाभवनमें आये। आते ही उन्होंने उन लोगोंको गुण और दोषकी परीक्षा करनेमें नियुक्त किया कि जो किसीके पत्तपाती नहीं थे, बुद्धिमान थे. वीगाकी विद्यामें निष्ण थे श्रीर दोनों पक्षके लोगोंको इष्ट थे।। ३२५-३३०॥ इसके बाद उन्होंने कार्य करनेके लिए नियुक्त पुरुषोंसे 'निर्दोप बीणा दी जाय' यह कहा। नियागी पुरुषोंने तीन-चार बीणाएं लाकर उन्हें सींप दीं परनत जीवन्धर कुमारने उन सबमें केश रोम लब त्रादि दोप दिखाकर उन्हें वापिस कर दिया और कन्या गन्धर्वदत्तासे कहा कि 'यदि तू इंप्या रहित है तो अपनी बीणा दे'। गन्धर्वदत्ताने ऋपने हाथकी बीणा वड़े आदरसे उन्हें दे दी। कुमारने उसकी बीणा ले कर गाया, उनका वह गाना शास्त्रके मार्गका अनुसरण करने वाला था, गीन और वाजेकी ऋावाजसे मिला हुआ था, गंभीर ध्वनिसे सहित था, मनोहर था, मधुर था, हरिणोंके मनमें विश्रम उत्पन्न करनेवाला था और उस विद्यांके जानकार लोगोंक धन्यवाद रूपी श्रेष्ठ फूलोंकी पूजासे सुशोभित था ।। ३३१-३३५ ।। उनका ऐसा गाना सुनकर गन्धर्वदत्ता हृदयमें कामदेवके वाणोंसे प्रेरित हो उठी। इसलिए इसने उन्हें मालासे अलंकृत कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके सम्मुख रहते हुए क्या नहीं होता है ? अर्थात् सब कुछ होता है।। ३३६।। उस समय कितने ही लोग दिनमें जलाये हुए दीपकके समान कान्तिहीन हो गये श्रीर कितने ही लोग रात्रिमें जलाये हुए दीपकोंके समान देदीप्यमान मुखके धारक हो गये। भावार्थ-जो ईर्प्यालु थे वे जीवन्धर कुमारकी कुशलता देख कर मलिनमुख हो गये और जो गुणमही थे उनके मुख सुशोभित होने लगे ॥३३७॥ गन्धर्वदत्ता सुवीषा नामक बीणांक द्वारा ही जीवन्धर कुमारको प्राप्त कर सकी थी इसलिए वह सन्तुष्ट हो कर अपने मनमें इस प्रकार कह रही थी कि हे सुघोषा! तू मेरे कुलके योग्य है, मधुर है, श्रीर मनको हरण करने वाली है, कुमारका संग प्राप्त करानेमें तू ही चतुर दृतीके समान कारण हुई है।। ३३८-३३९।। उस समय दुर्जनोंके द्वारा प्रेरित हुए काष्टाङ्गारिकके पुत्र कालाङ्गारिकने गन्धर्व-दनाको हरण करनेका उद्यम किया। जब जीवन्धर कुमारको इस बातका पना चला तब वे अधिक

१ बीग्रामादाय म॰, ख॰। २ स्थितो स॰। ३ ऋये पुण्ये।

भारुक्स शतुसैन्यस्य प्रतीपमामत्कुथा । तदा गरुडवेगाख्यविद्याधरथराथिपः ॥ ३४२ ॥ पिता गन्धवैद्शाया गत्वा मध्यस्थतां तयोः । उपायकुशालः शत्रुवलं प्रशममानयत् ॥ ३४३ ॥ ततस्तयोविवाहेन विधायासौ समागमम् । कृतार्थोऽभूत्पितुर्नान्यत्कार्यं कन्यासमर्पणातः ॥ ३४४ ॥ तयोः परस्परप्रेमप्रबृद्धसुखयोरगात् । निर्वृतिः परमां काष्ठां समसंयोगसम्भवा ॥ ३४% ॥ अधान्यदा मधी मासे मदनादयसाधने । सुरादिमख्योद्याने वनकीडानिमिशकम् ॥ १४६ ॥ कृपेण सह सर्वेषु पौरेषु सुस्रलिप्सया । आविष्कृतस्वसम्पत्सु यातेषु परमोत्सवात् ॥ ३४७ ॥ पुरे तस्मिन्वणिक्मुख्योऽभृद्वेश्रवणदत्तवाक् । तन्जा चूतमक्षर्यां तस्यासीत्सुरमक्षरी ॥ ३४८ ॥ तस्याः श्यामलता चेटक्यसौ चन्द्रोदयाह्मयः । चूर्णवासोऽयमस्यन्यो नास्माद्गन्धेन बन्धुरः ॥ ३४९ ॥ इत्यातमस्यामिनीदाक्ष्यप्रकाशनपरायणा । इतस्ततः समुद्धष्य विश्वषार जनान्तरे ॥ ३५० ॥ कुमारदरावैश्यस्य विमलायां सुताभवत् । गुणमालामला तस्याश्चेटकी पटुभाषिणी ॥ ३५९ ॥ विद्यक्षताभिधा चूर्णवासोऽयं षट्पदावृतः । वर्यः सूर्योदयो नाम नेहक्स्वर्गेऽपि विद्यते ॥ ३५२ ॥ इति विद्वत्सभामध्ये भूयः स्वस्वामिनीगुणम् । विद्योतयन्ती बनाम सुभूगेर्वग्रहाहिता ॥ ३५३ ॥ एवं तयोः समुद्भूतमान्सर्याहितचेतसोः । विवादे सति तहिचावेदिनस्तर्यरीक्षितुम् ॥ ३५४ ॥ अभूवश्वक्षमास्तत्र जीवन्धरयुवेश्वरः । परीक्ष्य तत्स्वयं सम्यक्छ्रेष्ठश्चन्द्रोदयोऽनयोः ॥ ३५५ ॥ प्रत्ययः कोऽस्य चेद्वयक्तं दर्शयामीति तद्द्वयम् । अवष्टभ्य स्वहस्ताभ्यां विचिक्षेप ततो द्रृतम् ॥३५६॥ चन्द्रोदयम्हिमातो गन्धांकर्यापरीतवान् । दृष्ट्रा सर्वेऽपि तत्रस्थास्तत्तमेवास्तुवन्विदः ॥ ३५७ ॥

वलवान विद्याधरों के साथ जयगिरि नामक गन्धगज पर सवार होकर बड़े कोधसे राष्ट्र-सेनाके सम्मुख गये। उसी समय उपाय करनेमें निपुण गन्धर्वदन्ताके पिता गरुड़वेग नामक विद्याधरों के राजाने उन दोनोंकी मध्यस्थता प्राप्त कर राष्ट्रकी सेनाको शान्त कर दिया।। ३४०-३४३।। तदनन्तर विवाहके द्वारा जीवन्धर कुमार और गन्धवदन्ताका समागम कराकर गरुड़वेग कृतकृत्य हो गया सो ठीक ही है क्योंकि पिताको कन्या समर्पण करनेके सिवाय और कुछ काम नहीं है।।३४४।। परस्परके प्रेमसे जिनका मुख बढ़ रहा है ऐसे उन दोनोंकी सम संयोगसे उत्पन्न होने वाली तृति परम सीमाको प्राप्त हो रही थी।। ३४५।।

अथानन्तर-कामदेवको उत्तंजित करने वाला वसन्त ऋतु आया। उसमें सब नगर-निवासी लोग सुख पानेकी इच्छासे अपनी सब सम्पत्ति प्रकट कर बड़े उत्सवसे राजाके साथ सुरमलय जुद्यानमें वन-क्रीड़ाके निमित्त गये।। ३४६-३४७।। उसी नगरमें चैश्रवणदृत्त नामक एक सेठ रहता था। उसकी त्राममञ्जरी नामकी स्त्रीसे सुरमञ्जरी नामकी कन्या हुई थी। उस सुरमञ्जरीकी एक श्यामलता नामकी दासी थी। वह भी सुरमञ्जरीके साथ उसी उद्यानमें आई थी। उसके पास एक चन्द्रोदय नामका चूर्ण था उसे लेकर वह यह घोषणा करती फिरती थी कि सुगन्धिकी अपेक्षा इस चूर्णसे बढ़कर दूसरा चूर्ण है ही नहीं। इस प्रकार वह अपनी स्वामिनीकी चतुराईको प्रकट करती हुँ लोगोंके बीच घूम रही थी ।। ३४प–३५० ।। उसी नगरमें एक कुमारदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी विमला स्नीसे अत्यन्त निर्मल गुणमाला नामकी पुत्री हुई थी। गुणमालाकी विद्यह्नता नामकी दासी थी जो बात-चीत करनेमें बहुत ही चतुर थी। अच्छी भौंहोंको धारण करने वाली तथा अभिमान रूपी पिशाचसे पसी वह विद्युहता विद्वानोंकी सभामें बार-बार अपनी स्वामिनीके गुणोंको प्रकाशित करती स्रोर यह कहती हुई घूम रही थी कि यह सूर्योदय नामका श्रेष्ठ चूर्ण है और इतना सुगन्धित है कि इस पर भौरे आकर पड़ रहे हैं एसा चूर्ण स्वर्गमं भी नहीं मिल सकता है ॥ ३५१-३५३ ॥ इस दोनों दासियोंमें जब परस्पर विवाद होने लगा और इस विद्याके जानकार लोग जब इसकी परीक्षा करनेमें समर्थ नहीं हो सके तब वहीं पर खड़े हुए जीवन्धर कुमारने स्वयं अच्छी तरह परीचा कर कह दिया कि इन दोनों चूर्णोमं चन्द्रोदय नामका चूर्ण श्रेष्ठ है। 'इसका क्या कारण है ? यदि आप यह जानना चाहते हैं तो मैं यह अभी स्पष्ट रूपसे दिखाता हूँ? ऐसा कह कर जीवन्धर कुमारने उन दोनों चूर्णोंको दोनों हाथों से लेकर ऊपरकी फॅक दिया। फॅकते तदा प्रश्वित ते कन्ये परस्परिनवन्धनम् । विद्याविद्वितसङ्घर्षं त्यजतः रैस्मास्तमस्यरे ॥ ३५८ ॥ अथात्र नागरेष्वात्मवान्छया क्रीडनं वने । कुर्वत्स्वेकं समालोक्य कुक्कुरं खलवालकाः ॥ ३५९॥ भत्संयन्ति स्म चापल्यात्सोऽपि धावन् भयाकुलः । हृदे निपत्य तत्र्वेव प्राणमोक्षोन्मुखोऽभवन् ॥३६० ॥ भृत्येस्ततस्तमानाय्य जीवन्धरकुमारकः । कणौं तस्य नमस्कारपदैः सम्पर्यप्रयत् ॥ ३६९ ॥ प्रात्मगृद्ध नमस्कारं चन्द्रोद्यगिरावभूत् । यक्षः सुदर्शनो नाम स्मृतपूर्वभवस्तदा ॥ ३६२ ॥ प्रात्मगत्य कुमारं तं त्वत्प्रसादान्मयेद्दशी । लब्धा विभूतिरित्युद्धैः स्तृत्या सम्पाद्य विस्मयम् ॥ ३६२ ॥ सर्वेदां विन्यभूषाभिः कृतवित्यमप्जयत् । इतः प्रभृत्यहं स्मयों व्यसनोत्सवयोस्त्वया ॥ ३६५ ॥ कुमारेति अत्यम्यर्थं स्वं धामैव जगाम सः । अकारणोपकाराणामवद्यंभावि तत्फलम् ॥ ३६५ ॥ कुमारेति विह्तयेवं निद्धृतौ गन्धवारणः । तन्महोद्दास्य नाज्ञाद्यानियोषो जनधोषतः ॥ ३६५ ॥ समुद्धान्तो निवार्योऽन्यरधावस्यन्दनं प्रति । सुद्दाः सुरमञ्जर्याः स कुमारो विलोक्य तम् ॥ ३६० ॥ विनयोश्वयनिर्णोतिकयः सम्प्राप्य हेलया । कृत्वा परिश्रमं तस्य द्वान्निद्रात्केलिभिः स्वयम् ॥ ३६८ ॥ वीतश्रमस्तमस्पन्दं हेलयालानमापयत् । द्वष्टास्य गजिवज्ञानं पुरं शंसन् जनोऽविद्यत् ॥ ३६९ ॥ तदा प्रमृत्यगात्कामन्यामोहे सुरमञ्जरी । जीवनधरकुमारावलोकनाकुलिताद्यया ॥ ३७० ॥ द्वित्रश्वेधिदतैस्तस्याः सङ्गधामिश्च युक्तिः । माता पिता च जीवनधराभिलापपरायणाम् ॥ ३७१ ॥ इक्तिनेश्वेधिदतैस्तस्याः सङ्गधामिश्च युक्तिः । माता पिता च जीवनधराभिलापपरायणाम् ॥ ३७१ ॥

देर नहीं लगी कि सुगन्धिकी अधिकताके कारण भौरोंके समूहने चन्द्रोदय चूर्णको घेर लिया। यह देख, वहाँ जो भी विद्वान् उपस्थित थे वे सब जीवन्धर कुमारकी स्तुति करने लगे ॥३५४-३५७॥ उस समयसे उन दोनों कन्याओंने विद्यासे उत्पन्न होनेवाली परस्परकी ईण्या छोड़ दी और दोनों ही मात्सर्थरहित हो गई ॥३५८॥ तदनन्तर—उधर नगरवासी लोग वनमें अपनी इच्छानुसार कीड़ा करने लगे इधर कुछ दुष्ट बालकोंने एक कुत्ताको देखकर चपलता वश मारना शुरू किया। भयसे व्याकुल हो कर वह कुत्ता भागा और एक कुण्डमें गिरकर मरणोन्सुख हो गया। जब जीवन्धर कुमारने यह हाल देखा तो उन्होंने अपने नौकरोंसे उस कुत्तेको वहाँ से निकलवाया और उसके दोनों कान पञ्चनमस्कार मन्त्रसे भर दिये। नमस्कार मन्त्रको यहण कर वह कुत्ता चद्रोदय पर्वत पर सुदर्शन नामका यक्ष हुआ। पूर्व भवक। स्मरण होते ही वह जीवन्धर कुमारके पास वापिम आया और कहने लगा कि मैंने यह उत्कृष्ट विभूति आपके ही प्रसादसे पाई है। इस प्रकार दिव्य आभू प्रणोंके द्वारा उस कृतज्ञ यत्त्वने सबको आश्चर्यमें डालकर जीवन्धर कुमारकी पूजा की और कहा कि हे कुमार! आजसे लेकर दुःख और मुखके समय आप मेरा स्मरण करना। इस प्रकार कुमारसे प्रथिना कर वह अपने स्थान पर चला गया। आचार्य कहते हैं कि विना कारण ही जो उपकार किये जाते हैं उनका फल अवस्य होता है।।३५६-३६५।।

इस प्रकार वनमें चिरकाल तक कीड़ा कर जब सब लोग लौट रहे थे तब राजाका अशनिषाय नामका मदोन्मत्त हाथी लोगोंका हला सुन कर बिगड़ उठा। वह ऋहंकारसे भरा हुआ था और साधारण मनुष्य उसे वश नहीं कर सकते थे। वह हाथी सुरमखरीके रथकी आर दौड़ा चला आ रहा था। उसे देख कर जीवन्थर कुमारने हाथीकी बिनय और उन्नय कियाका शीघ ही निर्णय कर लिया, व लीला पूर्वक उसके पास पहुँचे, बत्तीस तरहकी कीड़ाओं के द्वारा उसे खंद खिन्न कर दिया परन्तु स्वयंको कुछ भी खंद नहीं होने दिया। अन्तमें वह हाथी निर्म्मष्ट खड़ा हो। गया और उन्होंने उसे आलानसे बाँच दिया। यह सब देख नगरवासी लोग जीवन्थर कुमारके हस्ति-विज्ञानकी प्रशंसा करते हुए नगरमें प्रविष्ट हुए।। ३६६-३६६।। जीवन्थर कुमारके देखनेसे जिसका हृदय व्या-कुलित हो रहा है ऐसी सुरमखरी उसी समयसे कामसे मोहित हो गई।। ३००॥ सुरमक्षरीके माना-पिताने, उसकी इंगिनोंसे, चेष्टाओंसे तथा बात-चीतसे युक्ति पूर्वक यह जान लिया कि इसकी

१ स्मातसङ्गरे इति क्वचित्।

विज्ञाय तां निवेदौतरात्पित्रे तदनुज्ञया । विभृतिमत्कुमाराय शुभयोगे वितेरतुः ॥ ३७२ ॥ ततः समुचितप्रेरणा स कामं सुखमन्वभृत् । तत्र तच्छीर्य<sup>१</sup>सीभाग्यसङ्कथां सन्ततं जनैः ॥ ३७३ ॥ क्रियमाणां दुरात्माऽसौ काष्टाक्वारिकभूपतिः । कोपादशक्र्वन्सोढुं गद्रन्थगजबाधनम् ॥ ३७४ ॥ कृत्वा जीवन्धरस्तस्य परिभूतिं व्यधादधीः । पथ्यामलक्ष्युण्ट्यादिदानग्रहणकर्मणः ॥ ३७५ ॥ निजजात्यनुरूपाद्यो विमुखः सुष्ट् गवितः । राजपुत्रोचिते वृत्ते विषक्तोऽयं वराटजः ॥ ३७६ ॥ क्रतान्तवदनं सद्यः प्रापयेमं कुचेष्टितम् । इत्याख्यश्चण्डदण्डाख्यं मुख्यं तत्पुररक्षिणम् र ॥ ३७७ ॥ स सम्बद्धबलोऽधाबद्दिभ जीवन्धरं कथा। स कुमारोऽपि तज्ज्ञात्वा ससहायो युयुत्सया॥ ३७८॥ तमभ्येत्य तदेवारमै ददी भक्तमभक्तरः । पुनः कुपितवान्काष्टाङ्गारिकः स्ववलं बहु ॥ ३७९ ॥ प्राहिणोराश्विरीक्ष्यार्द्रीचर्ता जीवन्धरी बृथा । श्चद्रप्राणिविधातेन किमनेन दुरात्मकम् ॥ ३८० ॥ काष्टाक्रारिकमेवैनसुपायैः प्रशमं नये । इति यक्षं निजं मित्रमस्मरत्सोऽप्युपागतः ॥ ३८५ ॥ ज्ञातजीवनधराकृतस्तरसर्वं ज्ञान्तिमानयत् । ततो विजयगिर्याख्यं समारोप्य गजाधिपम् ॥ ३८२ ॥ कुमारं तद्नुज्ञानात्स्वावासमनयत्सुहृत् । स्वगेहदर्शनं नाम सद्रावः सुहृदां स हि ॥ ३८३ ॥ सहाया बान्धवाश्चास्य प्रबृत्तेरनभिज्ञकाः । पवनान्दोलितालोलबालपञ्चवलीलया ॥ ३८४ ॥ अकस्पिपत सर्वेऽपि स्वान्सन्धर्तुमशक्तकाः । गन्धर्वदेशा तद्याननिमित्तज्ञा निराकुला ॥ ३८५ ॥ कुमारस्य न भीरस्ति तद्विभीत स्म मात्र भोः। स मङ्क्ष्वेतीतितान् सर्वान् प्रशान्ति प्रापयत्सुधीः॥३८६॥ जीवन्धरोऽपि यक्षस्य वसती सुचिरं सुखम् । स्थित्वा जिगमिषां स्वस्याज्ञापयवक्षमिङ्गितैः ॥ ३८७ ॥

जीवन्धर कुमारमें लग रही है। तदनन्तर उन्होंने जीवन्धर कुमारके माता-पितासे निवदन किया और उनकी श्राज्ञानुसार ग्रुभ योगमें ऐश्वर्यको धारण करने वाले जीवन्थर कुमारके लिए वह कन्या समर्पण कर दी।। ३७१-३७२।। इसके बाद जीवन्धर कुमार उचित प्रेम करते हुए सुरमञ्जरीकं माथ इच्छानुसार सुखका उपभोग करने लगे। तदनन्तर नगरके लोग निरन्तर जीवन्धर कुमारकी शूर-बीरता श्रीर सौभाग्य-शीलता श्री कथा करने लगे परन्तु उसे दुष्ट काष्टाङ्गारिक राजा सहन नहीं कर सका इसलिए उसने क्रांधमें त्राकर लांगोंसे कहा कि इस मूर्ख जीवन्धरने मेरे गन्धवारण हाथी को बाधा पहुँचा कर उसका निरस्कार किया है। यह वैश्यका पुत्र है इसलिए हरड, श्राँवला, शोंठ त्र्यादि चीजोंका क्रय-िक्रय करना इसका काम है परन्तु यह अपनी जातिके कार्यांसे तो विमुख रहता है और श्रहंकारसे चूर हो कर राजपुत्रोंके करने योग्य कार्यमें आसक्त होता है। इसलिए खोटी चेष्टा करने वाले इस दुष्टको शीव ही यमराजके मुखर्मे भेज दा । इस प्रकार उसने चण्ड दण्ड नामक, नगरकं मुख्य रत्तककां आज्ञा दी।। ३७३-३७७।। चण्डदण्ड भी सेना तैयार कर क्रांधसे जीवन्धर कुमारके सम्मुख दौड़ा। इधर जीवन्धर कुमारको भी इसका पता लग गया इसलिए व भी मित्रोंको साथ ले युद्ध करनेकी इच्छासे उसके सम्मुख गयं और स्वयं सुरिचत रह कर उसे उसी समय पराजित कर दिया।। इससे काष्टाङ्गारिक और भी कुपित हुन्छ। त्र्यौर उसने बहुत-सी सेना भेजी। उस सेनाको देख कर जीवन्धर कुमार दयाईचित्त होकर विचार करने लगे कि इन जुद्र प्राणियोंको व्यर्थ मारनेसे क्या लाभ है ? मैं किन्हीं उपायोंसे इस दृष्ट काष्टाङ्गारिकको ही शान्त करता हूँ । ऐसा विचार कर उन्होंने अपने मित्र सुदर्शन यक्षका उपकार किया श्रीर उसने भी श्राकर तथा जीवन्धर कुमारका ऋभिप्राय जान कर सब उपद्रव शान्त कर दिया ॥ तद्ननन्तर वह यक्ष, जीवन्धर कुमारकी सम्मतिसे उन्हें विजयगिरि नामक हाथी पर बैठा कर अपने घर ले गया सा ठीक ही है क्योंकि मित्रके लिए अपना घर दिखलाना मित्रोंका सद्भाव रहना ही है।। २७५-३८३।। जीवन्धर कुमारकी प्रवृत्तिको नहीं जानने वाले उनके साथी श्रीर भाई-बन्धुलांग हवासे हिलते हुए चक्कल छोटे पत्तोंके समान कॅपने लगे और व सब अपने आपका संभालनेमें समर्थ नहीं हो सके। परन्तु गन्धर्वद्दा जीवन्धरके जानेका कारण जानती थी इसलिए वह निराकुल रही । 'कुमारका कुड़ भी भय नहीं है, इसलिए आप लोग दिये नहीं, वे शीघ ही आजावेंगे, ऐसा कह कर उस बुद्धि-मतीने सबको शान्त कर दिया ॥ ३८४-३८६ ॥ उधर जीवन्धर कुमार भी यत्तंक घरमें बहुत दिन

१ सन्द्राग्य स०। २ तत्पुररिच्याम् स०।

तदिभियायमाछद्य यक्षो दत्वा स्फुरस्यभाम् । साधनीमीप्सितार्थानां मुद्रिकां कामरूपिणीम् ॥ ३८८ ॥ तद्देरवतार्थेनं न भीरस्य कुतक्षन । इति किश्चिदनुष्ठाय तममुञ्चस्कृताञ्चनः ॥ ॥ ३८९ ॥ कुमारोऽपि ततः किश्चिद्रस्वान्तरमुपेयिवान् । पुरं चन्द्राभनामानं सम्योस्त्रं वा सुधागृहैः ॥३९० ॥ कृपो धनपतिस्तस्य पाछको लोकपालवत् । देवी तिलोधमा तस्य तयोः पद्योधमा सुता ॥ ३९१ ॥ सा विह्तुं वनं याता दष्टा दुष्टाहिना तदा । य इमां निर्विषोकुर्यान्मणिमन्त्रीषधादिभिः ॥ ३९२ ॥ मयेयं कन्यका तस्मै सार्धराज्या प्रदास्यते । घोषणामिति भूपालः पुरे तस्मिक्षचीकरत् ॥ ३९३ ॥ फणिवैद्यास्तद्रकण्यं प्रागप्यादिष्टमीहराम् । मुनिनादित्यनान्नेति कन्याकोभाश्विकित्सतुम् ॥ ३९४ ॥ सम्प्राप्य बहवो नोपसहर्तुं तदशक्कृवन् । राजाज्ञ्या पुनर्वेद्यमन्वेष्टुं परिचारकाः ॥ ३९५ ॥ धावन्तो देवसंयोगात्कुमारमवस्त्रोत्य तदशक्ष्वव । राजाज्ञ्या पुनर्वेद्यमन्वेष्टुं परिचारकाः ॥ ३९५ ॥ धावन्तो देवसंयोगात्कुमारमवस्त्रोत्य तदशक्ष्वव । राजाज्ञ्या पुनर्वेद्यमन्वेष्टुं परिचारकाः ॥ ३९६ ॥ सोऽपि तज्ज्ञायते किश्चिन्मयेति प्रत्यभाषत् । तद्वचःश्रुतिसन्तुष्टास्ते नयन्ति स्म तं मुदा ॥ ३९८ ॥ सोऽपि यक्षमनुस्मृत्य 'फणिमन्त्रविशारदः । अभिमन्त्र्याकरोद्वीतिवयवेगां नृपात्मजाम् ॥ ३९८ ॥ सोऽपि यक्षमनुस्मृत्य 'फणिमन्त्रविशारदः । अभिमन्त्र्याकरोद्वीतिवयवेगां नृपात्मजाम् ॥ ३९८ ॥ अर्थराज्यञ्च पूर्वोक्तं तस्मै वितरित स्म सः । ततः स लोकपालादिकन्यकाभानृभिः समम् ॥ ४०० ॥ द्वात्रिशता चिरं रमे तद्गुणौरनुरक्षितः । दिनानि कानिचित्तत्र स्थत्वा दैवप्रचोदितः ॥ ४०१ ॥ कद्मिविश्विक केनापि जनेनानुपलक्षितः । गत्वा गम्यतिकाः काश्चित्वास्वविषये पुरम् ॥ ४०२ ॥

तक सुखसे रहे । तदनन्तर चेष्टात्र्यांसे उन्होंने यत्तसे अपने जानेकी इच्छा प्रकट की ॥ ३८०॥ उनका श्रमिप्राय जानकर यक्षने उन्हें जिसकी कान्ति देदीप्यमान हैं, जो इच्छित कार्योंको सिद्ध करने बाली है, श्रीर इच्छानुसार रूप बना देने वाली है ऐसी एक अंगूठी देकर उस पर्वतसे नीचे उतार दिया और उन्हें किसीसे भी भयकी आशंका नहीं है यह विचार कर वह यक्ष कुछ दूर तो उनके पीछे आया और बादमें पूजा कर चला गया।। ३८५-३६१। कुमार भी वहाँ से कुछ दर चल कर चन्द्राभ नामक नगरमें पहुँचे। वह नगर चूनासे पुते हुए महलोंसे ऐसा जान पड़ता था मानों चाँदनीसे सहित ही हो ॥ ३६० ॥ वहाँ के राजाका नाम धनपति था जो कि लोकपालके समान नगरकी रचा करता था। उसकी रानीका नाम तिलोत्तामा था और उन दोनोंक पद्मोत्तामा नामकी पुत्री थी।। ३६१।। वह कन्या विहार करनेके लिए वनमें गई थी, वहाँ दुष्ट साँपने उसे काट खाया, यह यह देख राजाने अपने नगरमें घाषणा कराई कि जो कोई मणि मन्त्र श्रीषधि आदिके द्वारा इस कन्याको निर्विष कर देगा मैं उसे यह कन्या श्रीर श्राधा राज्य दूंगा।। ३६२-३६३।। श्रादित्य नामके मुनिराजने यह बात पहले ही कह रक्खी थी इसलिए राजाकी यह घोषणा सुनकर साँपके काटनेका द्वा करने वाले बहुत से वैद्य, कन्यांक लाभसे चिकित्सा करनेकं लिए आर्य परन्तु उस विषको दूर करनेमें समर्थ नहीं हो सके। तदनन्तर राजाकी आज्ञासे सेवक लोग फिर भी किसी वैद्यको ढूँढ्नेके लिए निकले श्रीर इधर-उधर दौड़-धूप करनेवाले उन सेवकोंने भाग्यवश जीवन्धर कुमारको देखा। देखते ही उन्होंने बड़ी व्ययतासे पूछा कि क्या श्राप विष उतारना जानते हैं ? ३९४-३९६ ।। जीवन्धर कुमारने भी उत्तर दिया कि हाँ, कुछ जानता हूं । , उनके वचन सुनकर सेवक लोग बहुत ही सन्तुष्ट हुए श्रीर उन्हें बड़े हर्षसे साथ ले गये ॥ ३६७ ॥ साँप काटनेका मन्त्र जाननेमें निपुण जीवन्धरने भी उस यत्तका स्मरण किया श्रीर मन्त्रसे श्रीभमन्त्रित कर राजपुत्रीको विष-वेगसे रहित कर दिया।। ३६८।। इससे राजाको बहुत सन्तोष हुआ उसने तेज तथा कान्ति आदि लच्चणोंसे निश्चय कर लिया कि यह अवश्य ही राजवंशमें उत्पन्न हुआ है इसलिए उसने अपनी पुत्री और पहले कहा हुआ आधा राज्य उन्हें समर्पण कर दिया। उस कन्याके लोकपाल आदि बत्तीस भाई थे उनके गुणोंसे अनुरक्षित होकर जीवन्धर कुमार उन्हींके साथ चिरकाल तक कीड़ा करते रहे । तदनन्तर वहाँ कुछ दिन रहकर भाग्यकी प्रेरणासे व किसीसे कुछ कहे बिना ही रात्रिके समय चुपचाप बहाँसे

१ मिश्रमन्त्र-स०।

क्षेमाह्मयमबाप्यास्य वने बाह्यं मनोरमे । सहस्रक्टै राजन्तं जिनाख्यमखोकत ॥ ४०३ ॥ खोकनानन्तरं नत्वा कृताक्षिखिदः पुनः । त्रिःपरीत्य स्तुति कर्तुं विधिनारव्धवास्तदा ॥ ४०४ ॥ सहसैवासमनो रागं व्यक्तं बहिरवापयन् । चम्पकानोकहः प्रादुरासीहेको निजोद्गमैः ॥ ४०५ ॥ कोकिछाश्च पुरा मूकीमूतास्तव्यानमेपजैः । चिकित्सिता हव श्राव्यमकृजन्मधुरस्वरम् ॥ ४०५ ॥ तर्ज्जनभवनाभ्यणवितिन्यच्छाम्बुसम्भृते । स्फटिकद्रवपूणें वा व्यकसन् सरसि स्फुटम् ॥ ४०० ॥ सर्वाण जलपुष्पाण सम्भ्रमद्भमरारवम् । तद्रोपुरकवाटानामुद्धाटनमभूत्स्वयम् ॥ ४०८ ॥ सर्वाण जलपुष्पाण सम्भ्रमद्भमरारवम् । तद्रोपुरकवाटानामुद्धाटनमभूत्स्वयम् ॥ ४०८ ॥ अभ्यच्यांथ्येंर्मुदाच्यमस्तोष्टेष्टेरभिष्टवैः । सुता तत्र सुभद्राख्यश्रेष्ठिनो निर्वृतेश्च सा ॥ ४१० ॥ साक्षाखक्ष्मीरिवाध्युणाभूकाम्ना क्षेमसुन्दरी । तद्रावि भर्नृसाक्षित्ये चम्पकप्रसर्वादिकम् ॥ ४१२ ॥ समादिशतपुरा गर्व मुनीन्द्रो विनयन्थरः । तत्रस्थास्तर्परीक्षार्थं नियुक्तपुरूपास्तदा ॥ ४१२ ॥ जीवन्थरकुमारावकोकनाजातसम्भदाः । सफ्लोऽस्मित्रयोगोऽभृदिति तत्क्षणमेव ते ॥ ४१३ ॥ न्यबोधयन् समस्तं तत्सम्प्राप्य स्वामिनं निजम् । सोऽपि सन्तुष्य नासत्यं मुनीनां जातुचिद्वचः ॥४१४ ॥ सत्यन्थर्यस्तर्यं सुतां योग्यां विधिना श्रीमतेऽदित । तथा प्राक्तं मुदा राजपुरे निवसते नृषः ॥४१५ ॥ सत्यन्थरंऽददादेतदनुरेतान् शराश्च ते । योग्यांस्तरवं गृहाणेति भूयस्तेनाभिभाषिनः ॥ ४१६ ॥ गृहीत्वा सुष्टु सन्तुष्टस्तरपुरं सुखमावसत् । एवं गच्छित कालेऽस्य कदाचिक्वजिवयम् ॥ ४१७ ॥

चल पड़े स्त्रीर कितने ही कोश चलकर क्षेम देशके ज्ञेम नामक नगरमें जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने नगरके बाहर मनोहर वनमें हजार शिखरोंसे सुशोभित एक जिन-मन्दिर देखा ॥ ३६६-४०३ ॥ जिन-मन्दिरको देखते ही उन्होंने नमस्कार किया, हाथ जोड़े, तीन प्रदक्षिणाएँ दीं ऋौर उसी समय विधि-पूर्वक स्तुति करना शुरू कर दिया।। ४०४।। उसी समय ऋकस्मान् एक चम्पाका वृद्ध मानो ऋपना अनुराग बाहिर प्रकट करता हुआ अपने फूलांसे युक्त हा गया।। ४०५ ।। जो कोकिलाएँ पहले गूँगीके समान हो रही थीं व उन कुमारके शुभागमन रूप श्रीपिधसे चिकित्सा की हुईके समान ठीक होकर सुननेके याग्य मधुर शब्द करने लगीं ॥ ४०६ ॥ उस जैन-मन्दिरके समीप ही एक सरोवर था जो स्वच्छ जलसे भरा हुआ था और एसा जान पड़ता था माना स्फटिक मणिकं द्रवसे ही भरा हां। उस सरोवरमें जो कमल थे व सबके सब एक साथ फूल गये और उनपर भ्रमर मॅंडराते हुए गुंजार करने लगे । इसके सिवाय उस मन्दिरके द्वारके किवाड़ भी ऋपने ऋाप खुल गये ॥ ४०७-४०८ ॥ यह श्रातिशय देख, जीवन्धर कुमारकी भक्ति श्रीर भी बढ़ गई उन्होंने उसी सरावरमें स्नान कर विद्युद्धता प्राप्त की श्रौर फिर उसी सरावरमें उत्पन्न हुए बहुनसे फूल लेकर जिनेन्द्र भगवान्की पूजा की तथा अर्थोंसे भर हुए अनेक इष्ट स्तात्रांसे निराकुल हाकर उनकी स्तुति की । उस नगरमें सुभद्र सेठकी निर्वृति नामकी स्त्रीसे उत्पन्न हुई एक रामसुन्दरी नामकी कन्या थी जो कि साक्षात लद्मीके समान सशोभित थी। पहले किसी समय विनयन्धर नामके मुनिराजने कहा था कि ज्ञंमसुन्दरीके पतिके समीप त्रानेपर चंपाका वृक्ष फूल जायगा, त्रादि चिह्न बतलाये थे। उसी समय सेठने उसकी परीक्षा करनेके लिए वहाँ कुछ पुरुष नियुक्त कर दिये थे।। ४०६-४१२।। जीवन्धर कुमारके देखनेसे व पुरुष बहुत ही हर्षित हुए ऋौर कहने लगे कि आज हमारा नियोग पूरा हुआ। उन लोगोंने उसी समय जाकर यह सब समाचार अपने स्वामीसे निवदन किया। उसे सुनकर सेठ भी सन्तुष्ट होकर कहने लगा कि मुनियोंका वचन कभी श्रमत्य नहीं होता।। ४१३-४१४।। इस प्रकार प्रसन्न होकर उसने श्रीमान् जीवन्धर कुमारके लिए विधि-पूर्वक श्रपनी योग्य कन्या समर्शित कर दी। तदनन्तर वही सेठ जीवन्धर क्रमारसे कहने लगा कि जब मैं पहले राजपुर नगरमें रहता था तब राजा सत्यन्धरने मुक्ते यह धनुष भ्रौर ये बाण दिये थे, ये आपके ही योग्य हैं इसलिए इन्हें आपही महण करें - इस प्रकार कहकर वह धनुष श्रीर वाण भी दे दिये।। ४१५-४१६।। जीवन्धर कुमार धनुष श्रीर बाण लेकर

१ मधुरस्वरैः म०।

गन्धर्वद शा सम्प्राप्य जीवन्धरकुमारकम् । तं सुखासीनमाखोक्य केनाप्यविदितं पुनः ॥ ४१८ ॥ आबाद्वाजपुरं प्रीतिः प्रीतानां हि प्रियोत्सवः । ततः कतिपर्यरेव दिनैः प्रागिव तत्पुरात् ॥ ४१९ ॥ चापबागधरो गत्वा विषये सुजनाह्नये । हेमाभनगरं प्राप्तः कुमारः पुण्यसाधनः ॥ ४२० ॥ तत्पतिर्दं दिमत्राख्यो निलना तस्य बहुमा । हेमाभाख्या तयोः पुत्री तजन्मन्येव केनिचत् ॥ ४२१ ॥ कृतः किलैवमादेशो मनोहरवनान्तरे । खल्हिकायां धानुष्कव्यायामे येन चोदितः ॥ ४२२ ॥ लक्ष्याभ्यर्णाञ्चित्तः सन् शरः पश्चात्समेष्यति । बह्नभा तस्य बालेयं भवितेति सुस्क्षमणा ॥ ४२३॥ धनुर्विचाविदः सर्वे तदादेशश्रुतेस्तदा । तथा गुणयितुं युक्ताः समभूवंस्तदाशया ॥ ४२४ ॥ जीवन्धरकुमारोऽपि तत्प्रदेशसुपागमत् । घानुष्कास्तं विलोक्याहुरादेशोक्तधनुःश्रमः ॥ ४२४ ॥ किमङ्गास्तीति सोऽप्याह किञ्चिदस्तीति तैरिदम् । विध्यतां लक्ष्यमित्युक्तः सज्जीकृतधनुः शरम् ॥ ४२६॥ आदाय विद्धवान् रुक्ष्यमप्राप्यैष न्यवर्ततः । तं तदारुोक्य तत्रस्था महीपतिमबोधयन् ॥ ४२७ ॥ मृग्यमाणो हि मे वह्नीविशेषश्ररणेऽसजत् । इति क्षितीश्वरः प्रीतो विवाहविधिना सुताम् ॥ ४२८ ॥ अश्रागयद्विभृत्यास्मै तदिदं पुण्यमुच्यते । आदिमो गुणमित्रोऽन्यो बहुमित्रस्ततः परः ॥ ४२९॥ समित्रो धनमित्रोऽन्यस्तथान्ये चास्य मैथुनाः । तान् सर्वान् सर्वविज्ञानकुशलान् विद्धिष्टान् ॥ ४३०॥ तम्र पूर्वकृतं पुण्यं कुमारोऽनुभवन् स्थितः । इतो जीवन्धराभ्यर्णमप्रकाशं मुहुर्मुहः ॥ ४३१ ॥ गत्वा गमनमालोक्य नन्दाक्येन कदाचन । अज्ञाता कंनचिचासि क यियासुरहस्र तत् ॥ ४३२ ॥ वदेति पृष्टा गन्धर्वदत्ता स्मित्वाववीदिदम् । मया प्राप्यं प्रदेशं चेत्वम्च गन्तं यदीव्छसि ॥ ४३३ ॥

बहत ही सन्तुष्ट हुए श्रीर उसी नगरमें सुखसे रहने लगे । इस तरह कुछ समय व्यतीत होनेपर किसी समभ गन्धर्वदत्ता अपनी विद्यांके द्वारा जीवन्धर कुमारक पास गई और उन्हें सुखसे बैठा देख, किसीके जाने बिना ही फिरसे राजपुर वापिस आ गई सो ठीक ही है क्योंकि प्रियंजनोंका उत्सव ही प्रेमी जनोंका प्रेम कहलाता है। नद्नन्तर कितने ही दिन बाद पहलेके समान उस नगरसे भी व पण्यवान जीवन्धर कुमार धनुष बाण लेकर चल पड़े श्रीर मुजन देशके हमाभ नगरमें जा पहुँचे ॥ ४१७-४२० ॥ वहाँ के राजाका नाम दृद्मित्र श्रीर रानीका नाम निलना था । उन दोनोंके एक हमाभा नामकी पुत्री थी। हमाभाके जन्म-समय ही किसी निमित्त-ज्ञानीने कहा थाकि मनोहर नामके बनमें जो आयधशाला है वहाँ धनुषधारियोंके व्यायामके समय जिसके द्वारा चलाया हुआ वाण लुद्धय स्थानसे लौटकर पीछे वापिस आ जावगा यह उत्तम लच्चणांवाली कन्या उसीकी वहुभा होगी ॥ ४२१-४२३ ॥ उस आदेशको सुनकर उस समय जो धनुष-विद्यांके जाननेवाले थे व सभी उक्त कन्याकी श्राशासे उसी प्रकारका श्रभ्यास करनेमें लग रहे थे।। ४२४।। भाग्यवश जीवन्धर कुमार भी उस स्थान पर जा पहुँचे । धनुषधारी लोग उन्हें देखकर कहने लगे कि हे भाई ! राजांके आदेशा-नसार क्या त्रापने भी धनुष चलानेमें कुछ परिश्रम किया है।। ४२५।। इसके उत्तरमें जीवन्धर कमारने कहा कि हाँ, कुछ है तो । तब उन धनुषधारियोंने कहा कि अच्छा तो यह लच्य बेधो-यहाँ निशाना मारो । इसके उत्तरमें जीवन्धर कुमारने तैयार किया हुआ धनुप-वाण लेकर उस लच्यका बेध दिया श्रीर उनका वह बाण लच्य प्राप्त करनेके पहले ही लीट श्राया। यह सब देख, वहाँ जो खंड हुए थे उन्होंने राजाको खबर दी।। ४२६-४२७।। राजा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुन्ना श्रीर कहने लगा कि मैं जिस विशिष्ट लताको दूँद रहा था वह स्वयं आकर पैरोंमें लग गई। तदनन्तर उसने विवाहकी विधिके अनुसार बड़े वैभवसे वह कन्या जीवन्धर कुमारके लिए दे दी। श्राचार्य कहते हैं कि देखी, पुण्य यह कहलाता है। गुणमित्र, बहुमित्र, सुमित्र, धनमित्र तथा श्रीर भी कितने ही जीवन्धर कमारके साले थे उन सबको वे समस्त विद्याओं में निपुण बनाते तथा पूर्वकृत पुण्यका उपभोग करते हुए वहाँ चिरकाल तक रहे आये । इधर गन्धर्वदत्ता बार-बार छिपकर जीवन्धर कुमारके पास आती जाती थी उसे देख एक समय नन्दाह्यने पृद्धा कि बता तू छिपकर कहाँ जाती है ? मैं भी वहाँ जाना चाहता हूं । इसके उत्तरमें गन्धर्वदत्ताने हैंसकर कहा कि जहाँ मैं जाया करती हैं उस

देवताधिष्ठिता नाम्ना शय्या स्मरतरङ्गिणी । तन्नाप्रजं तव स्मृत्वा स्वप्यास्त्वं विधिपूर्वकम् ॥ ४३४ ॥ तथा प्राप्तोषि सन्तोषासस्मीपमिति स्फुटम् । तदुक्तमवधार्यासौ रात्रौ तच्छयनेऽस्वपत् ॥ ४३५ ॥ तं तदा भोगितीविद्या शय्ययानयद्यजम् । तदा कुमारनन्दाक्यौ सुदा वीक्ष्य परस्परम् ॥ ४३६॥ समाश्चित्य सुखप्रश्नपूर्वकं तत्र तस्थतुः । नाधिकं प्रीतयेऽत्रान्यव्यीतसीद्यंसङ्गमात् ॥ ४३७ ॥ राष्ट्रेऽस्मिन्नेव विख्याते सुजनेऽस्ति परं पुरम् । नाम्ना नगरशोभाख्यं दृढमित्रस्य भूपतेः ॥ ४३८ ॥ भाता तस्य सुमिन्नाल्यो राज्ञी तस्य वसुन्धरा । रूपविज्ञानसम्पन्ना श्रीचन्द्रा तनया तयोः ॥ ४३९ ॥ आपूर्णयीवनारम्भा सा कदाचिद्रशङ्गणे । वीक्ष्य पारावतद्वन्द्वं स्वैरं क्रीडचदच्छया ॥ ४४० ॥ जातजातिस्मृतिर्मुर्छं सहसा समुपागमत् । तद्दशालोकनव्याकुलीकृतास्तत्समीपगाः ॥ ४४१ ॥ क्रवालाश्चन्दनोशीरशीतलाम्भोनिषेचिताम् । व्यजनापादिताह्वादिपवनाश्वासिताशयाम् ॥ ४४२ ॥ तौ सम्बोध्य सुखालापैविभावितविबोधनाम् । विद्धुः किं न कुर्वन्ति कुच्छ्रेषु सृहदो हिताः ॥ ४४३॥ श्रत्वैतित्पतरौ कन्यापियामलकसुन्दरीम् । पुत्रीं तिलकश्चदादिचन्द्रिकाया विमूच्छिताम् ॥ ४४४ ॥ कन्यां गवेषयेखेति तदा जगदतुः अचा । सापि सम्प्राप्य सल्लापनिपुणा कन्यकां मिथः ॥ ४४५ ॥ भद्दारिकं वर्तनेतो कि मूर्छाकारणं मम । इति पृष्टवती मूर्छाहेतुं चेच्छ्रोतुमिच्छिस ॥ ४४६ ॥ न ह्यास्त्रकथनीयं मे तव प्राणाधिकप्रिये । श्रणु चेतः समाधायेत्यसौ सम्यगनुस्मृतिः ॥ ४४७ ॥ स्वपूर्वभवसम्बन्धमरोषं प्रन्यपीपदत् । तत्सर्वमवधार्याश् सुधीरलकसुन्दरी ॥ ४४८ ॥ तदैवागत्य तन्मुर्छाकारणं प्राग्यथाश्रुतम् । प्रस्पन्यमधुरारूपिस्तयोरेवमभाषत् ॥ ४४९ ॥

स्थानपर यदि तू जाना चाहता है तो देवतासे अधिष्ठित स्मरतरिङ्गणी नामक शच्यापर अपने वहं भाईका स्मरण कर विधि-पूर्वक सो जाना। इस प्रकार संतोषपूर्वक तू उनके पास पहुँच जायगा। गन्धवंदत्ताकी बातका निश्चय कर नन्दाह्य रात्रिके समय स्मरतरिङ्गणी शच्यापर सो गया और भागिनी नामकी विद्याने उसे शच्या सिहत बड़े भाईके पास भेज दिया। तदनन्तर जीवन्धर कुमार और नन्दाह्य दोनों एक दूसरेको देखकर बड़ी प्रसन्नतासे मिले और सुख-समाचार पूछकर वहीं रहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें प्रसन्नतासे भरे हुए दो भाइयोंके समागमसे बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु प्रीति उत्पन्न करनेवाली नहीं है।। ४२५-४३७।।

श्रथानन्तर इसी प्रसिद्ध सुजन देशमें एक नगरशोभ नामका नगर था उसमें हढिमित्र राजा राज्य करता था। उसके भाईका नाम सुमित्र था। सुमित्रकी स्त्रीका नाम वसुन्धरा था और उन दोनोंके रूप तथा विज्ञानसे सम्पन्न श्रीचन्द्रा नामकी पुत्री थी ।। ४३८-४३६ ।। जिसके यौवनका श्रारम्भ पूर्ण हो रहा है ऐसी उस श्रीचन्द्राने किसी समय अपने भवनके आँगतमें इच्छातुसार क्रीड़ा करते हुए कबूनर और कबूनरीका जोड़ा देखा।। ४४०।। देखते ही उसे जातिस्मरण हुआ और वह श्रवस्मान् ही मुच्छित हो गई। उसकी दशा देख, समीप रहनेवाली सखियाँ घवड़ा गई, उनमें जो कुशल थीं उन्होंने चन्दन तथा खमके ठण्डे जलसे उसे सींचा, पङ्कासे उत्पन्न हुई त्रानन्ददायी हवासे उसके हृदयको सन्तोष पहुंचाया श्रीर मीठे वचनोंसे सम्बोधकर उसे सचेत किया सो ठीक ही है क्योंकि हितकारी मित्रगण कप्टके समय क्या नहीं करते हैं ? अर्थान् सब कुछ करते हैं ॥४४१-४४३॥ यह समाचार सुनकर उसके माना-पिताने तिलकचन्द्राकी पुत्री और श्रीचन्द्राकी सखी अलक्सुन्दरीसे शोकवश कहा कि तृ जाकर कन्याकी मूच्छांका कारण तलाश कर । माता-पिताकी बात सुनकर बात-चीत करनेमें निपुण अलकसुन्दरी भी श्रीचन्द्राके पास गई और एकान्तमें पूछने लगी कि है भट्टारिके । मुमे बतला कि तेरी मुच्छकि कारण क्या है ? इसके उत्तरमें श्रीचन्द्राने कहा कि हे प्राणोंसे अधिक प्यारी सिख ! यदि तू मेरी मूर्च्छांका कारण सुनना चाहती है तो चित्त लगाकर सुन, मेरी ऐसी कोई वात नहीं है जो तुमसे कहने योग्य न हो । इस प्रकार अच्छी तरह स्मरणकर उसने अपने पूर्वभवका समस्त सम्बन्ध ऋलकसुन्दरीको कह सुनाया। अलकसुन्दरी बड़ी बुद्धिमती थी वह शीघ्र ही सब बातको अच्छी तरह समम्बर उसी समय श्रीचन्द्राके माता-पिताके पास गई श्रीर स्पष्ट तथा मधुर शब्दोमें उसकी मुक्कांका कारण जैसा कि उसने पहले सुना था इस प्रकार कहने लगी ॥४४४-४४६॥ इतस्तृतीये कम्येषा वभूव किछ जन्मिन । देशे हेमाइदे राजपुरे वैशयकुछाप्रणीः ॥ ४५० ॥ रत्नतेजाः प्रिया तस्य रत्नमाछा तयोः सुता । सुरूपानुपमा नाम्ना नाम्नैय न गुणैरिप ॥ ४५१ ॥ तिस्मिन्नेव पुरे वंशे विशो कनकतेजसः । तम्बद्धम्माछायाममवद्दुविधो विधीः ॥ ४५२ ॥ सुवर्णतेजा नाम्नाभूरास्मै प्राक्परिभाषिताम् । पुनस्तव्वमानेन तन्मातापितरौ किछ ॥ ४५३ ॥ समश्राणयतां वैश्यपुत्राय मणिकारिणे । गुणिमित्राय तत्रेयं स्तोकं काछमगास्मुख्यम् ॥ ४५४ ॥ कदाचिज्ञछयात्रायामम्भोनिधिनदीमुखात् । निर्गमे विषमावर्ते गुणिमित्रे मृतिङ्गते ॥ ४५५ ॥ स्वयं चेत्वा प्रदेशं तं मृत्युमेषा समाश्रयत् । ततो राजपुरे गन्धोत्कटवैश्यसुष्ठाछये ॥ ४५६ ॥ पतिः पवनवेगाक्यो रतिवेगेयमप्यभूत् । पारावतकुछे हुन्द्वं तद्बाछाक्षरिशिष्ठणे ॥ ४५० ॥ स्वयं चैत्याक्षराभ्यासं गृहिणोः श्रावक्षतम् । तयोर्दृष्ट्वा प्रशान्तोपयोगं जन्मान्तरागतात् ॥ ४५० ॥ स्वयं चैत्याक्षराभ्यासं गृहिणोः श्रावक्षतम् । स्वर्णतेजान्तद्वद्ववेरेण पुरुदंशताम् ॥ ४५० ॥ स्वयं सम्प्राप्य तद्द्वन्द्वं रष्ट्वा कापि यद्य्य्या । अप्रहीद्वतिवेगाख्यां व राहुर्मूतिमिवेन्दवीम् ॥ ४६०॥ स्वयं सम्प्राप्य तद्द्वन्द्वं रष्ट्वा कापि यद्य्य्या । अप्रहीद्वतिवेगाख्यां व राहुर्मूतिमिवेन्दवीम् ॥ ४६०॥ कदाचिरात्पुर अप्रसम्पक्षप्रविद्यान्तरे । पाशे विरचिते पापैः कपोते पतिते स्रते ॥ ४६२ ॥ स्वयं गृहं समागत्य रतिवेगात्मनो सृतिम् । पत्युस्तुण्डेन संख्य्य पतिते स्वतो। ॥ ४६२ ॥ तद्वियोगमहादुःखपीदिता विगतासुका । श्रीचन्द्राख्याजनिष्टेयमभीष्टा मवतोः सुता ॥ ४६३ ॥ तद्वियोगमहादुःखपीदिता विगतासुका । श्रीचनद्राख्याजनिष्टेयमभीष्टा मवतोः सुता ॥ ४६४ ॥

कल शिरोमणि रत्नतेज नामका एक सेठ रहता था। उसकी स्त्रीका नाम रत्नमाला था। यह कन्या उन दोनोंकी अनुपमा नामकी अतिशय रूपवती पुत्री थी। अनुपमा केवल नामसे ही अनुपमा नहीं थी विन्तु गुणोंसे भी अनुपमा ( उपमा रहित ) थी। उसी नगरमें वैश्यवंशमें उत्पन्न हुए कनक-तेजकी स्त्री चन्द्रमालासे उत्पन्न हुन्ना सुवर्णतेज नामका एक पुत्र था जो कि बहुत ही बुद्धिहीन स्त्रीर भाग्यहीन था। अनुपमाके माना पिताने पहले इसी सुवर्णतेजको देनी कही थी परन्तु पीछे उसे दिरद्र श्रीर मूर्खताके कारण श्रपमानितकर जवाहरातका काम जाननेवाले गुणमित्र नामक किसी दूसरे वैश्य-पुत्रके लिए दे दी। अनुपमा उसके पास कुछ समय तक सुखसे रही।। ४५०-४५४।। किसी एक समय गुणमित्र जलयात्राके लिए गया था अर्थान् जहाजमें बैठकर कहीं गया था परन्तु समुद्रमें नरीके मुँहानेसे जब निकल रहा था तब किसी बड़ी भँवरमें पड़कर मर गया। उसकी स्त्री अनुपमाने जब यह खबर सुनी तब यह भी स्वयं उस स्थानपर जाकर डूब मरी। तदनन्तर उसी राजपुर नगरके गन्धोत्कट सेठके घर गुणमित्रका जीव पवनवंग नामका कबूतर हुआ और अनुपमा रतिवेगा नामकी कबूतरी हुई। गन्धात्कटके घर उसके बाह्यक श्रन्तराभ्यास करते थे उन्हें देखकर उन दोनों कबूतर-कबूतरीने भी अचर लिखना सीख लिया था। गन्धोत्कट ऋौर उसकी स्त्री, दोनों ही श्रावकके ब्रेत पालन करते थे इसलिए उन्हें देखकर कबृतर कबृतरीका भी उपयोग अध्यन्त शान्त हो गया था। इस प्रकार जन्मान्तरसे श्राये हुए स्नेहसे व दोनों परस्पर मिलकर वहाँ बहुत समय तक सुखसे रहे आये। सुवर्णतेजको अनु ामा नहीं मिली थी इसलिए वह गुणमित्र श्रीर अनुपमासे बैर बाँधकर मरा तथा मरकर बिलाव हुन्ना । एक दिन वह कबूतरोंका जोड़ा कहीं इच्छानुसार कीड़ा कर रहा था उसे देखकर उस विलायने रितवेगा नामकी कबूतरीको इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार कि राहु चन्द्रमाके विम्बको यस लेता है।। ४५५-४६०।। यह देख कबृतरको बड़ा क्रोध आया, उसने नख और पङ्कांकी ताड़नासे तथा चोंचके आघातसे विलावको मारकर अपनी स्त्री छुड़ा ली ॥ ४६१ ॥ किसी एक समय उसी नगरके समीपवर्ती पहाड़की गुफाके समीप पापी लोगोंने एक जाल बनाया था, पवनवेग कबूतर उसमें फँसकर मर गया तब रातवेगा कबूतरीने स्वयं घर आकर श्रीर चोंचसे लिखकर सब लोगोंको श्रपने पतिके मरनेकी खबर समका दी।। ४६२-४६३।। तदन-न्तर उसके वियोगरूपी भारी दुःखसे पीड़ित होकर वह कबूतरी भी मर गई और यह आप दोनोंकी

१ वेगां ता स्व । २ निक्रभार्थाममुख्यत् म० । ३ तत्युरे म० । ४ तत्सर्वानप्यवो-स्व० ।

अन्न पारावतद्वन्द्वं बीक्ष्य जमान्तरस्मृतेः । १ व्यमुद्धान् नियमेनैतद्वपकं सर्वे ममानवीत् ॥ ४६५ ॥ ैद्द्रायद्वोऽरुक्तुन्दर्या बचः अस्वाकुरुक्ति । सुता पतिसमन्वेषणेष्ठया पितरी तदा ॥ ४६६ ॥ तञ्जवान्तरवृत्तान्तं पहके लिखितं स्फुटम् । रङ्गतेजोभिधानस्य नटवर्गे पटीयसः ॥ ४६७ ॥ मदनादिकतायाश्र दानसम्मानपूर्वकम् । तत्कर्तन्यं समाख्याय यत्नेनाकुरुतां करे ॥ ४६८ ॥ पुष्पकारुपे वने ती च कृतपष्टप्रसारणी । स्वयं नटितुमारव्यी नानाजनसमाकुळम् ॥ ४६९ ॥ पितास्यास्तद्वने रन्तं गतस्तत्र सुनीश्वरम् । समाधिग्रसमाकोक्य परीत्य कृतवन्दनः ॥ ४७० ॥ धर्मसद्भावमाकण्यं पप्रच्छ तदनन्तरम् । पूज्य मरपुन्निकापूर्वभवभर्ता क वर्तते ॥ ४७१ ॥ कथ्यतामिति दिन्यावधीक्षणः सोऽप्यथावदत् । स हेमाभपुरे वैदयतनयोऽचाप्तयौवनः ॥ ४७२ ॥ इति श्रत्वा मुनेर्वाक्यं तदैव स महीपतिः । सनटः ससुहृत्सर्वपरिवारपरिष्कृतः ॥ ४७३ ॥ गत्वा तत्र मनोहारि नृशं चित्रमयोजयत् । नागरैः सह नन्दाक्यो नृत्तमालोकित् गतः ॥ ४०४ ॥ जनमान्तरस्मृतेर्मुर्छा सहसा सावपद्यत । शीतिक्रयाविशेषापनीतमूर्छं तद्रप्रजः ॥ ४७५ ॥ जीवन्धरोऽवदन्मुरक्कंकारणं कथयेति तम् । पृष्टकालिखितं सर्वमिभायाभ्यभादिदम् ॥ ४७६ ॥ सोऽप्यच तव सोद्योंऽजनिषीत्यप्रजं प्रति । तुष्टासी च विवाहार्थं प्रागारक्य महामहम् ॥ ४७७ ॥ इदं प्रकृतमन्त्रान्यच्छ्यतां समुपस्थितम् । किराताधीश्वरो नाना विश्रतो हरिविक्रमः ॥ ४७८ ॥ सदायादभयाद्वत्वा कपित्थाख्यवनेऽकरोत् । दिशागिरौ पुरं तस्य वनादिगिरिसुन्दरी ॥ ४७९ ॥ प्रिया तुम्बनराजोऽस्याप्यजायत वनेशिनः । वटबुक्षाह्वयो मृत्युश्चित्रसेनः ससैन्धवः ॥ ४८० ॥

प्यारी श्रीचन्द्रा नामकी पुत्री हुई ॥ ४६४ ॥ श्राज कबूतरोंका युगल देखकर पूर्वभवका स्मरण हो श्रानेसे ही यह मूर्च्छित हुई थी, यह सब बात इसने मुक्ते साफ-साफ बतलाई है ।।४६५।। इस प्रकार श्रलकसुन्दरीके वचन सुनकर माता-पिता अपनी पुत्रीके पतिकी तलाश करनेकी इच्छासे वहुत ही व्याकुल हुए।। ४६६ ।। उन्होंने श्रपनी पुत्रीके पूर्वभवका वृत्तान्त एक पटियेपर साफ-साफ लिखवाया श्रीर नटोंमें श्रत्यन्त चतुर रङ्गतेज नामका नट तथा उसकी स्त्री मदनलताको बुलाया, दान देकर उनका योग्य सन्मान किया, करने योग्य कार्य सममाया श्रीर 'यबसे यह कार्य करना' ऐसा कहकर वह चित्रपट उनके हाथमें दे दिया।। ४६७-४६८।। वे नट और नटी भी चित्रपट लेकर पुष्पक वनमें गये श्रीर उसे वहीं फैलाकर सब लोगोंके सामने नृत्य करने लगे ॥ ४६६ ॥ इधर श्रीचन्द्राका पिता भी उसी वनमें कीड़ा करनेके लिए गया था वहाँ उसने समाधिगुप्त मुनिराजको देखकर प्रदक्षिणाएँ दीं, नमस्कार किया, धर्मका स्वरूप सुना और तदनन्तर पूछा कि हे पूज्य! मेरी पुत्रीका पूर्वभवका पति कहाँ हैं ? सो कहिये। मुनिराज अवधिज्ञानरूपी दिव्य नेत्रके धारक थे इसलिए कहने लगे कि वह त्राज हेमाभनगरमें है तथा पूर्ण योवनको प्राप्त है।। ४७०-४७२।। इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर वह राजा नट, मित्र तथा समस्त परिवारके लोगोंके साथ हेमाभनगर पहुँचा श्रीर वहाँ पहुँचकर उसने मनको हरण करनेवाले एक आश्चर्यकारी नृत्यका आयोजन किया। उस नृत्यको देखनेके लिए नगरके श्रन्य लोगोंके साथ नन्दाह्य भी गया था।। ४७३-४७४।। परन्तु वह जन्मा-न्तरका स्मरण हो अंगिसे सहसा मुच्छित होगया। तदनन्तर विशेष-विशेष शीतलोपचार करनेसे जब उसकी मूर्च्छा दूर हुई तब बड़े भाई जीवन्धर कुमारने उससे कहा कि मुर्च्छा आनेका कारण बतला । इसके उत्तरमें नन्दाढ्यने चित्रका सब हाल कहकर जीवन्धरसे कहा कि वही गुणमित्रका जीव श्रात मैं तेरा छोटा भाई हुश्रा हूँ। यह सुनकर जीवन्धर कुमार बहुत ही सन्तुष्ट हुए और विवाहके लिए पहलेसे ही महामह पूजा प्रारम्भ करने लगे ॥ ४०५-४००॥ इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और कहता हूँ उसे भी सुनो । हरिविक्रम नामसे प्रसिद्ध एक भीलोंका राजा था। उसने भाई, बन्धुओंसे ढरकर कपिरथ नामक वनमें दिशागिरि नामक पर्वतपर वनगिरि नामक नगर बसाया था। उस वनके स्वामी भीलके सुन्दरी नामकी स्त्री थी और वनराज नामका पुत्र था। वटवृक्ष, मृत्यु, चित्रसेन,

१ विमुद्धाचेयमेवैसत् तः । २ इत्यथालक-इति क्विवत्।

स्वित्याद्वयः शत्रुमर्दंगोऽतिककोऽप्यमी। श्रृत्यास्तर्यात्मजस्यापि कोइजहः सखापरः ॥ ४८१ ॥ श्रीषेणश्चान्यदा गत्या पुरं तो तहनान्तरे। रममाणां समाकोक्य श्रीचन्द्रां चन्द्रिकोपमाम् ॥ ४८२ ॥ श्रास्य यान्तौ वीक्ष्याम् पातुं यातं तुरङ्गमम् । रक्षकाभिभवाद्यीत्वा दत्वास्मै तोवमापतुः ॥ ४८३ ॥ हिरिविकमतः पश्चात्तावस्येत्य हितैषिणो । मिथो "वनेचरेशात्मजस्यान्यायानुसारिणः ॥ ४८५ ॥ वनराजस्य तत्कान्तारूपकान्त्यादिसम्पदम् । सम्यग्वर्णयतः स्मैतच्छूत्वा तद्गिलािषणा ॥ ४८५ ॥ सुवर्णतेजसा प्रीतिमतास्यां पूर्वजन्मि । सा केनापि प्रकारेण मां प्रत्यानीयतामिति ॥ ४८५ ॥ प्रेषितावन्नु तेनेत्वा महाभटपरिष्कृतौ । तत्कन्याश्यनागारं ज्ञात्वा कृतसुरङ्गकौ ॥ ४८७ ॥ निष्कृष्य कन्यां श्रीपेणकोइजहौ सपौरुषौ । गतौ कन्यां गृहीत्वेति तस्मिन्किखतपत्रकम् ॥ ४८८ ॥ सुरङ्गे समवस्थाप्य वनराजस्य सिक्षिम् । रजन्यां सेन्दुरेखौ वा प्रस्थितौ मन्दभूमिजौ ॥ ४८९ ॥ आदित्योद्वमवेलायां विदित्वा लेखवाचनात् । कन्यापहरणं तस्या भातरौ नृपचोदितौ ॥ ४९० ॥ अनुसत्य द्वृतं ताम्यां युध्यमानौ निरीक्ष्य सा । मित्रान्तिकन्नरं यक्षमित्रं चाकुलिताशया ॥ ४९२ ॥ अनुसत्य द्वृतं ताम्यां युध्यमानौ निरीक्ष्य सा । मित्रान्तिकन्नरं यक्षमित्रं चाकुलिताशया ॥ ४९२ ॥ सखायौ वनराजस्य विनिजित्य नृपात्मजौ । नीत्वा तां निजमित्राय ददनुः प्राप्तसम्मदौ ॥ ४९३ ॥ सुविरक्तां वनेशोऽसौ प्रत्यारमानं विवुष्य ताम् । प्रौढास्तदोजनोपाये स्वाः समाहूय द्तिकाः ॥ ४९४ ॥ युविरकां वनेशोऽसौ प्रत्यारमानं विवुष्य ताम् । प्रौढास्तदोजनोपाये स्वाः समाहूय द्तिकाः ॥ ४९४ ॥ विवरको वनेशोऽसौ प्रत्यासुपायौरित्यभाषत । ताश्च तत्प्रेणं स्वय्या श्रीचन्द्राम्याशमागताः ॥ ४९५ ॥

सैन्धव, अरिञ्जय, शत्रुमर्दन और अतिवल ये उस भीलके सेवक थे। लोहजङ्ग और श्रीषेण ये दोनों उसके पुत्र बनराजके मित्र थे। किसी एक दिन लोहजङ्ग ऋौर श्रीषेण दोनों ही हेमाभनगरमें गये। वहाँ के वनमें चाँदनीके समान श्रीचन्द्रा खेल रही थी। उसे देखकर उन दोनोंने उसकी प्रशंसा की। वहींपर पानी पीनेके लिए एक घोड़ा श्राया था उसे देख इन दोनोंने उस घोड़ेके रचकका तिरस्कार कर वह घोड़ा छीन लिया और ले जाकर हरिविकम भीलको देकर उसे सन्तृष्ट किया। तदनन्तर हितकी इच्छा रखनेवाले वे दोनों मित्र हरिविक्रमके पाससे चलकर अन्याय मार्गका अनुसरण करने-वाले उसके पुत्र वनराजके समीप गये और श्रीचन्द्राके रूप कान्ति आदि सम्पदाका अच्छी तरह वर्णन करने लगे। यह सुनकर वनराजकी उसमें श्रभिलापा जागृत हो गई। वनराज पूर्वभवमें सुवर्ण-तेज था श्रीर श्रीचन्द्रा अनुपमा नामकी कन्या थी। उस समय सुवर्णतेज श्रनुपमाको चाहता था परन्तु उसे प्राप्त नहीं हो सकी थी। उसी अनुरागसे उसने अपने दोनों मित्रांसे कहा कि किसी भी उपायसे उसे मेरे पास लाक्यो ॥ ४७८-४८६ ॥ कहा ही नहीं, उसने बड़े-बड़े योद्धान्त्रोंके साथ उन दोनों मित्रोंको भेज भी दिया। दोनों मित्रोंने हेमाभ नगरमें जाकर सबसे पहले कन्याके सोनेके घरका पता लगाया श्रीर फिर सरङ्ग लगाकर कन्याके पास पहुँचे । वहाँ जाकर उन दोनोंने इस श्राशयका एक पत्र लिखकर सुरङ्गमें रख दिया कि पुरुषार्थी श्रीपेण तथा लोइजङ्क कन्याको लेकर गये हैं स्त्रीर जिस प्रकार रात्रिके समय चन्द्रमाकी रेखाके साथ शनि और मङ्गल जाते हैं उसी प्रकार हम दोनों कन्याको लेकर वनराजके समीप जाते हैं। यह पत्र तो उन्होंने सुरङ्गमें रक्खा श्रीर श्रीचन्द्राको लेकर चल दिये। दूसरे दिन सूर्योद्यके समय उक्त पत्र बाँचनेसे कन्याके हरे जानेका समाचार जानकर राजाने कन्याके दोनों भाइयोंको उसे वापिस लानेके लिए प्रेरित किया। दोनों भाई शीघ ही गये श्रीर उनके साथ युद्ध करने लगे। अपने भाई किन्नरमित्र श्रीर यत्तमित्रको युद्ध करते देख श्रीचन्द्रा को बहुत दु:ख हुन्ना इसलिए उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं अपने नगरके भीतर स्थित अपने जिनालयके दर्शन नहीं कर लूँगी तब तक कुछ भी नहीं ख।ऊँगी। ऐसी प्रतिका लेकर उसने मौन धारण कर लिया ।। ४८७-४६२ ।। इधर बनराजके मित्र श्रीषेण श्रीर लोहजङ्कने युद्धमें राजाके पुत्रोंको हरा दिया और बहुत ही प्रसम्न होकर वह कन्या वनराजके लिए सौंप दी।। ४६३।। जब वनराजने देखा कि श्रीचन्द्रा मुक्तसे विरक्त है तब उसने उसके साथ मिलानेवाले उपाय करनेमें चतुर अपनी

१ वनचरेणात्मजस्या-सः । २ इमां मयि प्रीतां कुवत इति भावः । कुवीतेमां सः ।

सामभैद्विधानज्ञाः प्रवेष्टुं हृदयं शनैः। किमेवं तिष्ठसि खाहि परिधरस्व विभूवणैः॥ ४९६॥ अल्ड्रुं स्वयं धेहि शुंक्वाहारं मनोहरम्। बृहि विस्वन्धमस्माभिः श्रीचन्द्रे सुखसङ्कथाम्॥ ४९०॥ ममुख्यज्ञन्म सम्प्राप्तं दुःखेनानेकयोनिष्ठं। दुर्लमं ैमोगवैमुख्यादेतन्मानीनशो वृथा॥ ४९८॥ वनराजात्परो नास्ति बरो रूपादिभिर्गुणैः। लोकेऽस्मिन्लोचने सम्यक्तवोन्मीच्य न पश्यसि॥ ४९९॥ लक्ष्मीरिवादिचकेशं भूषेवाभरणद्भुमम्। सम्पूर्णेन्दुमित्र ज्योत्खा वनराजमुपाश्रय॥ ५००॥ प्राप्य चूडामणि मृदः को नामात्रावमन्यते। इत्यन्येश्व भयप्रायेर्वचनैरकदर्ययन्॥ ५०९॥ तहुपद्रवमाकण्यं प्रच्छवैद्दिविकमः। विपितिनेमहेणासां कन्यायाः प्रतिपस्त्यते॥ ५०२॥ कदाचिदिति सिक्चिन्त्य निर्मत्त्यं वनराजकम्। तस्या निजतन्जाभिः सहवासं चकार सः॥ ५०६॥ दृद्धमित्राद्यः सर्वे तदा सम्प्राप्य वान्धवाः। सम्बद्धवलसम्पन्नास्तस्थुरावेष्ट्य तत्पुरम्॥ ५०४॥ युगुत्सवो विपक्षात्र जीवन्धरकुमारकः। तद्दद्धा स्पष्टकारुण्यो युद्धं बहुजनान्तकृत्॥ ५०५॥ युगुत्सवो विपक्षात्र जीवन्धरकुमारकः। तद्दद्धा स्पष्टकारुण्यो युद्धं बहुजनान्तकृत्॥ ५०५॥ कमारायापयामास कस्याप्यकृतपीडनम्। संसाधयन्ति कार्याणि सोपायं पापभीरवः॥ ५०६॥ कमारायापयामास कस्याप्यकृतपीडनम्। संसाधयन्ति कार्याणि सोपायं पापभीरवः॥ ५०८॥ युगुत्सवा यशै वीक्ष्य तं यक्षो दुष्टचेतसम्। परिगृद्ध हठात्सचः कुमाराय समर्पयत्॥ ५०९॥ वनदीकृत्य कुमारोऽपि वनराजं निविष्टवान्। ससेनः सरिक्ष श्रीमान्सेनारम्याभिधानके॥ ५०९॥

वृतियाँ बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग किसी भी उपायसे इसे मुभपर प्रसन्न करो। वनराजकी प्रेरणा पाकर व द्तियाँ श्रीचन्द्राके पास गई श्रीर साम-भेद श्रादि श्रनेक विधानोंको जाननेवाली वे द्तियाँ धीर-धीरे उसके हृदयमें प्रवेश करनेके लिए कहने लगीं कि 'है श्री चन्द्रे ! तू इस तरह क्यों बैठी है ? स्नान कर, कपड़े पहिन, आभूषणोंसे अलंकार कर, माला ।धारण कर, मनोहर भोजन कर श्रीर हम लागोंक साथ विश्वास पूर्वक सुखकी कथाएँ कह ॥ ४६४-४६७॥ अनेक योनियोंमें परि-भ्रमण करते-करते यह दुर्लभ मनुष्य-जन्म पाया है इसलिए इसे भोगोपभोगकी विमुखतासे व्यर्थ ही नष्ट मत कर ।। ४६= ।। इस संसारमें रूप आदि गुणोंकी अपेक्षा वनराजसे बढ़कर दूसरा वर नहीं है यह तू अपने नेत्र अच्छी तरह खोलकर क्यों नहीं देखती हैं ? ॥४६६॥ जिस प्रकार भरत चक्रवर्तीके साथ लक्ष्मी रहती थी, त्राभूषण जातिके बृद्धोंके समीप शोभा रहती है त्रीर पूर्ण चन्द्रमाके साथ चाँदनी रहती है उसी प्रकार तू वनराजके समीप रह । चूड़ामणि रतको पाकर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो उसका तिरस्कार करता हो, इस प्रकारके तथा भय देनेवाले श्रीर भी वचनोंसे उन दूतियोंने श्रीचन्द्राको बहुत तङ्ग किया ॥ ५००-५०१ ॥ वनराजके पिता हरिविक्रमने गुप्त रीतिसे कन्याका यह उपद्रव सुनकर विचार किया कि ये दृतियाँ इसे तंग करती हैं इसलिए संभव है कि कदाचित् यह कन्या त्राह्मघात कर ले इसलिए उसने वनराजको डाँटकर वह कन्या ऋपनी पुत्रियोंके साथ रख ली ॥ ५०२-५०३ ॥ इधर दृढ़मित्र आदि सब भाई-बन्धुओंने मिलकर सेना तैयार कर ली और उस सेनाके द्वारा बनराजका नगर घेरकर सब आ डटे ॥ ५०४ ॥ उधरसे विरोधी दलके लोग भी युद्ध करनेकी इच्छासे बाहर निकले। यह देख दयालु जीवन्धर कुमारने विचार किया कि युद्ध अनेक जीवोंका विघात करनेवाला है इसलिए इससे क्या लाभ होगा ? ऐसा विचार कर उन्होंने उसी समाय श्रपने सदर्शन यक्तका स्मरण किया। स्मरण करते ही यक्षने किसीको कुछ पीड़ा पहुँचाये बिना ही वह कन्या जीवन्धर कुमारके लिए सौंप दी सां ठीक ही है क्योंकि पापसे डरनेवाले पुरुष योग्य जपायसे ही कार्य सिद्ध करते हैं।। ५०५-५०७।। दृद्मित्र त्रादि सभी लोग कार्य सिद्ध हो जानेसे युद्ध बन्द कर नगरकी स्रोर चले गये परन्तु बनराज युद्धकी इच्छासे वापिस नहीं गया। यह देख. यक्षने उसे दृष्ट अभिप्रायवाला समभकर जबर्दस्ती पकड़ लिया श्रीर जीवन्धर कुमारको सौंप दिया। श्रीमान जीवन्धर कुमार भी वनराजको कैदकर सेनाके साथ सेनारस्य नामके सरोवरके किनारे ठहर

१ दुःखनैगुख्या-स०।

त्रकैं चारणं वीक्ष्य सहसा महसां निधिम् । भिक्षाहेतोर्यति प्राप्तमभ्युत्थाय यथोचितम् ॥ ५११ ॥ कृताभिवन्दनो योग्यं भाकिकोऽदात्सुभोजनम् । तहानाविजितायोऽयमयादाश्चर्यपञ्चकम् ॥ ५१२ ॥ तहानककमालोक्य वनराजः स्वजम्मनः । सम्बन्धं यद्यथावृतं स तत्सर्वभवागमत् ॥ ५१३ ॥ वक्षेत्र महता योद्वुं हरिविक्रममागतम् । यक्षस्तञ्च समादाय कुमारस्य करेऽकरोत् ॥ ५१४ ॥ वनराजस्तदाशेषं सर्वेषामित्यवाश्यति । जन्मनीतस्तृतीयेहं वभूव विणजां १सुतः ॥ ५१५ ॥ सुवर्णतेजास्तस्माच स्त्वा मार्जार तांगतः । कपोतीं प्राग्मवे कन्यामिमां हंन्तुं समुचतः ॥ ५१६ ॥ केनचिन्धुनिनाधीतचतुर्गतिगतश्रुतेः । मुक्तवैरोऽत्र मृत्वेतस्तरेहादेनामनीनयम् ॥ ५१० ॥ ततुक्तं ते समाकर्णं नायं कन्यामनीनयत् । इपेंग किन्तु सम्प्रीत्ये त्यवधार्य शमकृता ॥ ५१८ ॥ पत्रतं वनराजस्य तञ्च निर्मुक्तवभ्यनम् । कृत्वा विसर्जयाञ्चकुर्थामिकत्वं हि तत्सताम् ॥ ५१८ ॥ पत्रतं वनराजस्य तञ्च निर्मुक्तवभ्यनम् । कृत्वा विसर्जयाञ्चकुर्थामिकत्वं हि तत्सताम् ॥ ५१८ ॥ तत्रो राज्यः पुरं गत्वा द्या वृत्रेपित्ताने ते । गत्वा नगरशोभाक्ये श्रीचन्द्रां वन्धभागिनीम् ॥५२०॥ नन्दाक्याय तृत्रुर्गृतिभृत्या यूने धनेशिने । एवं विवाहनिर्मृत्तौ हेमामं बन्धुभिः समम् ॥ ५२९ ॥ परिवारजना हृष्टा हुर्व्यौन्धिस्त्रमाक्षिकः । तद्भयाद्वोधयन्ति सम जीवन्धरकुमारकम् ॥ ५२२ ॥ परिवारजना हृष्टा हुर्व्यौन्धस्यसमिक्षकः । तद्भयाद्वोधयन्ति सम जीवन्धरकुमारकम् ॥ ५२२ ॥ सद्याकर्णं विविन्त्यत्तस्त्रमारोऽपि सविस्मयः । हेनुरस्त्यत्र कोऽपीति तज्जातुं यक्षमस्मरत् ॥ ५२५ ॥ सोऽपि सिविदितस्तत्र विद्यां विध्वस्त्व सेचरीम् । तं स्वेतरं कुमारस्य पुरस्तादकरोद्द्वतम् ॥ ५२५ ॥

गये ॥५०८-५१०॥ वहीं उन्होंने तेजके निधि स्वरूप एक चारण मुनिराजके श्रकस्मान् दर्शन किये.। वे मुनिराज भिक्षाके लिए त्या रहं थे इसलिए जीवन्धर कुमारने उठकर उन्हें योग्य रीतिसे नमस्कार किया और बड़ी भक्तिसे यथायोग्य उत्तम आहार दिया। इस दानके फलसे उन्हें भारी पुण्यबन्ध हुआ और उसीसे उन्होंने पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये ॥ ५११-५१२ ॥ उस दानका फल देखकर वनराजको श्चपने पूर्व जन्मका सब बृत्तान्त ज्योंका त्यों याद त्रा गया ॥ ५१३ ॥ उधर हरिविक्रम अपने पुत्र वनराजको केंद्र हुआ सुनकर बड़ी भारी सेनाके साथ युद्ध करनेके लिए आ रहा था सा युश्ने उसे भी पकड्कर जीवन्धर कुमारके हाथमें दे दिया।। ५१४।। तदनन्तर बनराजने सबके सामने अपना समस्त बुत्तान्त इस प्रकार निवंदन किया कि 'मैं इस जन्मसे तीसरे जन्ममें सुवर्णतेज नामका वैश्य-पुत्र था। वहाँसे मरकर बिलाव हुआ। उस समय इस श्रीचन्द्राका जीव कबूतरी था इसलिए इसे मारनेका मैंने उद्यम किया था। किसी समय एक मुनिराज चारों गतियोंके श्रमणका पाठ कर रहे थे उसे सुनकर मैंने सब वैर छोड़ दिया श्रीर मरकर यह बनराज हुआ हूं। पूर्व भवके स्नेहसे ही मैने इस श्रीचन्द्राका हरण किया था। ॥ ५१५-५१७॥ वनराजका कहा सुनकर सब लोगोंने निरुचय किया कि इसने ऋहंकारसे कन्याका अपहरण नहीं किया है किन्तु पूर्वभवके स्नेहसे किया है ऐसा सांचकर सब शान्त रह गये।। ५१८।। श्रौर वनराज तथा उसके पिताको बन्धनरहित कर छोड़ दिया संर ठीक ही है क्योंकि सञ्जनोंका धार्मिकपना यही है।। ५१६।। इसके बाद वे सब लोग राजाके नगर ( हेमाभनगर ) में गये वहाँ दो तीन दिन ठहरकर फिर नगरशोभ(नामक नगरमें गये । वहाँ कल्याण-ह्मप भाग्यको धारण करनेवाली श्रीचन्द्रा बड़ी विभूतिके माथ धनके स्वामी युवक नन्दाह्यको प्रदान की। इस प्रकार विवाहकी विधि समाप्त होनेपर भाई-बन्धुओं के साथ फिर सब लोग हेम।भनगरको लौटे। मार्गमें किसी सरोवरके किनारे ठहरं। वहाँपर परिवारके लोग जीवन्धर कुमारका वैठाकर उस सरोवरमें जल लेनेके लिए गये। वहाँ जाते ही मधु-मिक्खयोंने उन लोगोंको काट खाया तथ **उन लोगोंने उनके भयसे लौटकर इसकी खबर** जीवन्धर कुमारको दी। यह सुनकर तथा विचारकर जीवन्धर कुमार आश्चर्यमें पढ़ गये और कहने लगे कि इसमें कुछ कारण श्रवहर है ? कारणका पता चलानेके लिए उन्होंने उसी समय यद्मका स्मरण किया॥ ५२०-५२४॥ यद्म शीघ्र ही आ गया और उसने उसकी सब खेचरी विद्या नष्ट कर शीघ्र ही उस विद्याधरको जीवन्धर कुमारके आगे

१ यरः मः।

इतं सरस्क्या केन रक्ष्यते हेतुनित सः । परिष्टः कुमारेण खेखरः सम्यगन्नवात् ॥ ५२६ ॥
श्रृष्ठा अद्व प्रवस्त्यामि मस्क्यां कृतखेतनः । अभवस्तुष्यदन्ताक्ष्यमान्नाकार्यनेशिनः ॥ ५२७ ॥
सुतो राजपुरे जातिमदाद्वः कुसुमिश्रयः । तन्नेव धनदरस्य नन्दिन्यां तनयोऽभवत् ॥ ५२८ ॥
चन्द्रामो मे सखा तस्य कदाचिद्धर्ममम्यधात् । मवानह्ज धर्मेण तेन रक्ताश्रयस्तदा ॥५२९॥
विधाय मद्यमांसादिनिवृत्तं तत्पन्नान्यतः । इद विद्यापरो भूष्वा सिद्धकृद्विनाक्ष्ये ॥ ५३० ॥
विक्रोक्ष्य धारणद्वनद्वं बिनयेनोपस्त्य तत् । आवयोर्भवसम्बन्धमाकण्यं त्वां निरीक्षितुम् ॥ ५३१ ॥
रिक्षित्वेतस्तरोऽन्येषां प्रवेशाद्विद्या स्थितः । वक्ष्ये त्वज्ञवसम्बन्धं दिव्यावधिनिरूपितम् ॥ ५३२ ॥
धातकीखण्डप्राम्मागमेरुपर्वविदेह्गे । विषये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी ॥ ५३३ ॥
पतिर्जयन्धरस्तस्य तन्जोऽम्जयद्वथः । 'जयवत्यास्त्वमन्येद्युर्वनं नाम्ना मनोहरम् ॥ ५३४ ॥
विहतुं प्रस्थितस्तस्य सरस्यां हंसशावकम् । विलोक्य चेटकैर्दक्षेत्रतमानाच्य सकौतुकः ॥ ५३५ ॥
स्थितस्तर्योषणोद्योगे तन्मातापितरौ तदा । सशोकौ करुणाक्रन्दं नमस्यकुरुतां मुहुः ॥ ५३५ ॥
खेटकस्ते तदाकक्यं कर्णान्ताकृष्टचापकः । शरेणापायशातं तस्याकार्यं न पापिनाम् ॥ ५३७ ॥
तिन्निरीक्ष्य भवन्माता कारुण्यार्थीकृताशया । किमेतदिति सम्युच्छ्य प्रवृद्धा परिचारकात् ॥ ५३८ ॥
कृपित्वा चेटकायैनं वृथा विद्यते सतो । निर्मत्स्यं त्वाञ्च ते पुत्र न युक्तमिदमाक्षिमम् ॥ ५३९ ॥
मात्रा संयोजयेत्याह त्वज्ञाज्ञानादिदं मया । कृतं कर्मेति निन्दित्वा गाहित्वात्मानमार्दधीः ॥ ५४० ॥

लाकर खड़ा कर दिया ॥ ५२५ ॥ तब जांबन्धर कुमारने उससे पूछा कि तू इस सरांवरकी रक्षा किसलिए करता है ? इस प्रकार कुमारके पूछने पर वह विद्याधर अच्छी तरह कहने लगा कि हे भद्र !
मेरी कथाको चित्त लगाकर सुनिये, मैं कहता हूँ । पहले जन्ममें मैं राजपुर नगरमें अत्यन्त धनी
पुष्पदन्त मालाकारकी स्त्री कुसुमश्रीका जातिभट नामका पुत्र था। उसी नगरमें धनदत्तकी स्त्री
निद्दिनीसे उत्पन्न हुआ चन्द्राभ नामका पुत्र था। वह मेरा मित्र था, किसी एक समय आपने उस
चन्द्राभके लिए धमका स्वरूप कहा था उसे सुनकर मेरे हृदयमें भी धर्मप्रेम उत्पन्न हो गया॥ ५२६५२६॥ और मैंने उसी समय मदा-मांस आदिका त्याग कर दिया उसके फलसे मरकर मैं यह विद्याधर हुआ। किसी समय मैंने सिद्धकूट जिनालयमें दो चारण मुनियोंके दर्शन कियं। मैं बड़ी विनयसे
उनके पास पहुँचा और उनके समीप अपने तथा आपके पूर्वभवका सम्बन्ध सुनकर आपके दर्शन
करनेके लिए ही अन्य लोगोंके प्रवेशसे इस सरावरकी रक्षा करता हुआ यहाँ रहता हूँ। उन मुनिराजने
अपने दिच्य अवधिज्ञानसे देखकर जो आपके पूर्वभवका सम्बन्ध बतलाया था उसे अब मैं कहता
हूँ ॥ ५३०-५३२॥

धातकीखण्ड द्वीपक पूर्व मेर सम्बन्धी पूर्व विदेह तेत्रमें पुष्कलावती नामका देश है। उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा जयंधर राज्य करना था। उसकी जयवती रानीसे तू जयद्रथ नामका पुत्र हुन्ना था। किसी एक समय वह जयद्रथ कीड़ा करनेके लिए मनाहर नामके वनमें गया था वहाँ उसने मरावरके किनारे एक हंसका बच्चा देखकर कीतुक वश चतुर सेवकोंके द्वारा उसे बुला लिया और उसके पालन करनेका उद्योग करने लगा। यह देख, उस वच्चेके माता-पिता शोक सहित होकर आकाशमें बार-बार करण कन्दन करने लगे। उसका शब्द सुनकर तरे एक सेवकने कान तक धनुष स्वींचा और एक बाणसे उस बच्चेके पिताको नीचे गिरा दिया सो ठीक ही है क्योंकि पापी मनुष्योंको नहीं करने योग्य कार्य क्या है ? अर्थात कुछ भी नहीं ॥ ५३३-५३०॥ यह देख जयद्रथकी माताका हृद्य द्यासे आर्द्र हो गया और उसने पृद्धा कि यह क्या है ? सेवकसे सब हाल जानकर वह सती व्यर्थ ही पत्तीके पिताको मारनेवाले सेवक पर बहुत कुपित हुई तथा तुमे भी डाँटकर कहने लगी कि है पुत्र ! तेरे लिए यह कार्य उचित नहीं है, तू शीघ ही इसे इसका मातासे मिला दे। इसके उत्तरमें तूने कहा कि यह कार्य मैंने अज्ञान वश किया है। इस प्रकार आर्द्र परिणाम होकर अपने

१ जयवत्यां त्वमत्येदा-सर्।

तदादानदिनाञ्चंसशावकं घोडशे दिने । चातकं घनकालो वा सजलाम्भोदमालया ॥ ५४१ ॥ वसवं मधुमासो वा खतया चृतसञ्ज्ञया । पश्चिन्याकींदयो वास्त्रिं तं मात्रा समजीगमः ॥ ५४२ ॥ एवं विमंदिरन्येश्व काले याते निरन्तरम् । सुखेन केनचिद् भोगनिर्वेगे सति हेतुना ॥ ५४३ ॥ राज्यभारं परिस्थज्य तपोभारं समुद्रहन् । जीवितान्ते तनुं स्यक्त्वा सहस्रारे सुरोऽभवः ॥ ५४४ ॥ तत्राष्टादश्वार्थायुद्धियमोगाभितपितः । ततश्चुत्वेह सम्भूतः शुभाग्नुभविपाकतः ॥ ५४५ ॥ चेटकेन इतो इंस: स काष्टाङ्गारिकोऽभवत् । तेनैव खित्यता युद्धे इतः प्राक्तव जन्मनः ॥ ५४६ ॥ मन्दसानिकाशोः पित्रोविप्रयोगक्तैनसः । फलात्वोडशवर्षाणि वियोगस्तव बन्धुभिः ॥ ५४७ ॥ सह सञ्जात इत्येतद्विधाधरनिरूपितम् । श्रुत्वा कल्याणबन्धुस्त्वं ममेत्येनमपूजयत् ॥ ५४८ ॥ तस्मादागस्य हेमाभनगरं प्राप्य सम्मदात् । कामभोगसुखं स्वैरमिष्टेरनुभवन् स्थितः ॥ ५४९ ॥ इदं प्रकृतमत्रान्यस्संविधानसुदीर्यते । नन्दाळास्य पुरास्त्वस्माक्षिर्याणानन्तरे दिने ॥ ५५० ॥ गम्धर्वद्ता सम्प्रष्टा स्नेहितैर्मधुरादिभिः । वदास्माकं विवेत्सि वं कुमारी क गताविति ॥ ५५१ ॥ साप्याह सुजने देशे हेमाभनगरे सुखम् । वसतस्तत्र का चिन्ता युष्माकमिति सादरम् ॥ ५५२ ॥ भात्वा ताभ्यां स्थितं स्थानं ते सर्वे तद्दिदक्षया । आप्टच्छ्य स्वजनान् सर्वान् सन्तोपासैविवेचिताः॥५५३॥ गच्छन्तो दण्डकारण्ये व्यश्राम्यंस्तापसाश्रये । तापसीषु समागत्य तान् पश्यन्तीषु कीतुकात् ॥ ५५४ ॥ महादेवी च तान् दृष्टा यूर्यं कस्मात्समागताः । गमिष्यथ क वेत्येतदृष्ट् च्छत्स्नेहनिर्भरा ॥ ५५५ ॥ यथावृत्तान्तमेवेषु कथयत्सु प्रतोषिणी । मत्युत्रपरिवारोऽयं सङ्घो यूनामिति स्फुटम् ॥५५६॥

आपकी बहुत ही निन्दा की और जिस दिन उस बालकको पकड़वाया था उसके सालहवें दिन, जिस प्रकार वर्षाकाल चातकको सजल में घमालासे मिला देता है, वसन्त ऋतु फूलको त्रामकी लताके साथ मिला देता है और सूर्योद्य भ्रमरको कमिलनीके साथ मिला देता है उसी प्रकार उसकी माताके साथ मिला दिया ॥ ५३ म्-५४२ ॥ इस प्रकारके अन्य कितने ही विनोदोंसे जयद्रथका काल निरन्तर सुखसे बीत रहा था कि एक दिन उसे किसी कारणवश मोगोंसे वैराग्य हो गया फल-स्वरूप राज्यका भार छोड़कर उसने तपश्चरणका भार धारण कर लिया और जीवनके अन्तमें शरीर छोड़कर सहस्नार स्वर्गमें देव पर्याय प्राप्त कर ली ॥ ५४३-५४४ ॥ वहाँ वह अठारह सागरकी आयु तक दिन्य भोगोंसे सन्तुष्ट रहा । तदनन्तर वहाँसे च्युत होकर पुण्य पापके उदयसे यहाँ उत्पन्न हुआ है ॥ ५४५ ॥ जिस सेवकने हंसको मारा था वह काष्टाङ्गारिक हुआ है और उसीने तुम्हारा जन्म होनेके पहले ही युद्धमें तुम्हारे पिताको मारा है । तुमने हंसके वच्चेको सालह दिन तक उसके माता-पितासे जुदा रक्खा था उसी पापके फलसे तुम्हारा सोलह वर्ष तक भाई-बन्धुओंके साथ वियोग हुआ है । इस प्रकार विद्याधरकी कही कथा सुनकर जीवन्धरकुमार कहने लगे कि तू मेरा कल्याणकारी बन्धु है ऐसा कह कर उन्होंने उसका खूब सरकार किया ॥ ५४६-५४८ ॥ तदनन्तर वे बड़ी प्रसन्नतासे सबके साथ हेमाभ नगर आय और इष्ट जानेंके साथ इच्छानुसार कामभोगका सुख भोगते हुए रहने लगे ॥ ५४६ ॥

सुधमांचार्य राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक! यह तुमे प्रकृत बात बतलाई। अब इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा कही जाती है। जिस दिन नन्दाट्य राजपुर नगरसे निकल गया उसके दूसरे ही दिन मधुर आदि मित्रोंने गन्धर्वदत्तासे पूछा कि दोनों कुमार कहाँ गये हैं ? तू सब जानती है, बतला। इसके उत्तरमें गन्धर्वदत्ताने बढ़े आदरसे कहा कि आप लोग उनकी चिन्ता क्यों करते हैं वे दोनों आई सुजन देशके हेमाभ नगरमें सुखसे रहते हैं।। ५५०-५५२।। इस प्रकार गन्धर्वहत्ता से उनके रहनेका स्थान जानकर मधुर आदि सब मित्रोंको उनके देखनेकी इच्छा हुई और वे सब अपने आत्मीय जनोंसे पूछकर तथा उनसे विदा लेकर सन्तापके साथ चल पड़े।। ५५३।। चलते-चलते उन्होंने दण्डक वनमें पहुँचकर तपस्वियोंके आश्रममें विश्राम किया। कौतुकवश वहाँकी तापसी कियाँ आकर उन्हों देखने लगीं। उन कियोंमें महादेवी विजया भी थी, वह उन सबको देखकर कहने लगी कि आप लोग कौन हैं ? कहाँसे आये हैं ? और कहाँ जावेंगे ? विजयाने यह सब बढ़े स्नेहके साथ पूछा।। ५५४-५५५।। जब मधुर आदिने अपना सब वृत्तान्त कहा तब वह, यह स्पष्ट

विज्ञायाचात्र विश्वस्य भविद्वर्गन्यतां पुनः । समागमनकाळेऽसाविद्वैवानीयतामिति ॥ ५५० ॥ सम्यक्पार्थयतैतांस्तेऽप्येषा जीवन्धरश्रुतः । रूपेण निर्विशेषा किं तन्मातेत्यात्तसंशयाः ॥ ५५८ ॥ कुर्मस्तयेति सन्सोद्य तां प्रियानुगतोक्तिः । गत्वा ततोऽन्तरं किञ्चित्तत्र व्याप्तैः कर्द्यिताः ॥ ५५० ॥ युद्धे पुरुषकारेण कृष्यादानिभभ्य तान् । यान्तो यदृष्ठ्या व्याप्तैर्मार्गेऽन्यैर्योगमागमन् ॥ ५६० ॥ हेमाभपुरसार्थापहरणारम्भसम्भमे । तत्कर्म नागरैरूष्वंन्यस्तद्दस्तैनिवेदितः ॥ ५६१ ॥ भक्षाकोशिद्धः सकारुण्यो जीवन्धरसमाङ्क्यः । गत्वा व्याप्त्रबर्खं युद्धे निरुष्यातकर्यविक्रमः ॥ ५६२ ॥ तद्गृहीतं धनं सर्वं विणग्न्यो द्वार्पयत्पुनः । युद्ध्वा विरं विग्रकात्मनामाङ्कशरदर्शनात् ॥ ५६२ ॥ तव्याप्तव्यक्तमारेण विदिता मधुरादयः । सङ्गतास्ते कुमारस्य वार्ता राजपुरोज्ञवाम् ॥ ५६२ ॥ सर्वा निर्वर्णयं विश्वस्य किञ्चाल्लं स्थिताः सुखम् । ततः कुमारमादाय गच्छन्तः स्वपुरं प्रति ॥५६५ ॥ भरण्यमप्रयाणार्थं दण्डकाल्यमुपागमन् । तत्र केहान्महादेवी क्षीरापूर्णोक्षतस्तनी ॥ ५६६ ॥ बाष्पाविक्तविलालक्षि क्षामक्षामाङ्गयष्टिका । चिन्तासहस्रसन्तसज्ञयीभृतशिरोरहा ॥ ५६० ॥ विरन्तरोप्णनिःश्वासवैवर्ण्यामिताधरा । ताम्बूलादिक्यपायोक्षमलिदिश्वहिजावली ॥ ५६८ ॥ अशोचत्पुत्रमालोक्य रुविमणीव मनोभवम् । इष्टकालान्तरालोक्तस्तरक्षणे दुःखकारणम् ॥ ५६८ ॥ तन्जस्पर्शसम्भृतमसपृश्वन्तिं सुखामृतम् । वैद्यसौ । तमाशिषां शतैः खेहाद्मिनन्दाववीदिति ॥ ५७० ॥ कुमारोत्ति कर्वणावातमार्गा भवेत्यसौ । तमाशिषां शतैः खेहाद्मिनन्वाववीदिति ॥ ५०० ॥

जानकर बहुत ही सन्तृष्ट हुई कि यह युवात्र्योंका सङ्घ मेरे ही पुत्रका परिवार है। उसने फिर कहा कि आज आप लोग यहाँ विश्राम कर जाइये और आते समय उसे यहाँ ही लाइये ॥ ५५६-५५७ ॥ इम प्रकार उसने उन लोगोंसे अन्छी तरह प्रार्थना की। वह देवी रूपकी अपेचा जीवन्धरके समान ही थी इसलिए सबको संशय हो गया कि शायद यह जीवन्धरकी माता ही हो। तदनन्तर उन लोगोंने प्रिय श्रीर श्रनुकृल वचनोंके द्वारा उस देवीको सन्तुष्ट किया श्रीर कहा कि हमलोग ऐसा ही करेंगे। इसके बाद वे आगे चले, कुछ ही दूर जाने पर उन्हें भीलोंने दुःखी किया परन्तु वे अपने पुरुपार्थसे युद्धमें भीलोंको हराकर इच्छानुसार आगे बढ़े। आगे चलकर मार्गमें ये सब लोग दूसरे भीलोंके साथ मिल गयं श्रौर सबने हेमाभ नगरमें जाकर वहाँके सेठोंको छ्टना ग्रुरू किया। इससे क्षभित हुए नगरवासी लोगोंने हाथ ऊपर कर तथा जार-जोरसे चिल्लाकर जीवन्धर कुमारको इस कार्यकी सूचना दी। निदान, ऋचिन्त्य पराक्रमके धारक दयालु जीवन्धर कुमारने जाकर युद्धमें वह भीलोंकी सेना रोकी श्रौर उनके द्वारा हरण किया हुआ। सत्र धन छीनकर वैश्योंके लिए वापिस दिया। इधर मधुर त्रादिने चिरकाल तक युद्ध कर त्रापने नामसे चिह्नित बाण चलाये थे उन्हें देखकर जीवन्धर कुमारने उन सबको पहिचान लिया। तदनन्तर उन सबका जीवन्धर कुमारसे मिलाप हो गया श्रीर सब लोग कुमारके लिए राजपुर नगरकी सब कथा सुनाकर वहाँ कुछ काल तक सख़से रहे। इसके बाद वे कुमारको लेकर अपने नगरकी और चले। विश्राम करनेके लिए वे उसी दण्डक वनमें त्राये। वहाँ उन्हें महादेवी विजया मिली, स्नेहके कारण उसके स्तन दूधसे भर-कर ऊँचे उठ रहे थे, नेत्र त्राँसओंसे व्याप्त होकर मलिन हो रहे थे, शरीर-यप्टि ऋत्यन्त कुश थी, वह इजारों चिन्ताओंसे सन्तप्त थी, उसके शिरके बाल जटा रूप हो गये थे, निरन्तर गरम श्वास निकलनेसे उसके श्रोठोंका रङ्ग बदल गया था श्रीर पान आदिके न खानेसे उसके दाँतों पर बहुत भारी मैल जमा हो गया था। जिस प्रकार रुक्मिणी प्रदाम्नको देखकर दुखी हुई थी उसी प्रकार विजया महादेवी भी पुत्रको देखकर शोक करने लगी सो ठीक ही है क्योंकि इष्ट पदार्थका बहुत समय बाद देखना तत्कालमें दुःखका कारण होता ही है।। ५४५-५६६ ।। पुत्रके स्पर्शसे उत्पन्न हुए सुख रूपी श्रमृतका जिसने स्पर्श नहीं किया है ऐसी माताको उस सुखका अनुभव कराते हुए जीयन्धर कुमार हाथ जोड़कर उसके चरण-क्रमलोंमें गिर पड़े।। ५७०।। 'हे कुमार ! उठ, सैकड़ों

१ निवेदितम् म०, ख० । २ ज्ञापयन् वा स० ।

प्रतिपक्षाज्ञववृष्टिस्सम्भूतसु ससङ्ग्मात् । इमार भीतभीतं वा मद्दुःसं सहसा गतस् ॥ ५०२ ॥ प्वं देग्यां तुना साकं निगद्न्यां तद्न्तरे । सम्प्राप्य सस्तरं यक्षो दक्षः च्रेहासुमारजात् ॥ ५०२ ॥ धानकारकेपनाशेषभूषावक्षाधानाविभिः । सम्प्र्य जैनसद्धर्मवात्सक्यात्सककान्प्रयक् ॥ ५०५ ॥ अपास्य मधुरालापैस्तन्त्राभैंः सयुक्तिभिः । मदनादिकथाभिन्न शोकं मातुः सुतस्य च ॥ ५०५ ॥ जगाम सम्मुखं धानः स्वन्येत्यापाय सिक्तियाम् । तत्सौहादं यदापत्सु सुहन्तिरनुभूयते ॥ ५७६ ॥ शाशी चैव महापुण्यभागीत्यालोच्य तं पृथक् । इत्या राज्ये स्थितः शत्रुस्तत्काष्ठाङ्गारिकस्तव ॥ ५७६ ॥ सत्यम्थरमहाराजं तवः राजपुरे गुरुम् । इत्या राज्ये स्थितः शत्रुस्तत्काष्ठाङ्गारिकस्तव ॥ ५७६ ॥ पितृस्थानपरित्यागो न योग्यस्ते मनस्वनः । इत्यसी च तदाकण्यं प्रतिपद्योदितं तथा ॥ ५७६ ॥ अकालसाधनं शीर्यं न फलाय प्रकल्पते । धान्यं वा सम्प्रतिक्ष्यो यः कालः कार्यस्य साधकः ॥ ५८० ॥ इति सिद्धात्य सञ्जातकोषोप्याच्छाय तं हृदि । अम्बैतत्कार्यपर्यातौ बलं नन्दाक्यनायकम् ॥ ५८२ ॥ त्वामनितुं प्रदेष्यामि ताबद्य त्वयास्यताम् । दिनानि कानिचिद्वीतशोकयेति महामितः ॥ ५८२ ॥ तद्यामनितुं प्रदेष्यामि ताबद्य कश्चन । तत्सिक्षधाववस्थाप्य गत्वा राजपुरं स्वयम् ॥ ५८३ ॥ पाप्य तिक्वसृत्यादीनपुरः प्रस्थाप्य कस्यचित् । मदागतिनं वाच्येति प्रतिपाद्य पृथक् पृथक् ॥ ५८४ ॥ वैष्यवेषं समादाय विद्यासुद्राप्रभावतः । पुरं प्रविष्य करिमश्चिदापणे समवस्थितः ॥ ५८५ ॥ तत्र तत्सिक्षधानेन नानारत्नादिभाण्डकम् । अपूर्वलाभसंवृत्तं दृष्ट्वा सागरदत्तकः ॥ ५८६ ॥

कल्याणोंको प्राप्त हो। इस प्रकार सैकड़ों श्राशीर्वादोंसे उन्हें प्रसन्न कर विजया महादेवी बड़े स्नेहसे इस प्रकार कहने लगी।। ५७१।। कि 'हे कुमार! तुमेः देखनेसे जो मुमेः मुख उत्पन्न हुआ है उसके समागम रूपी शत्रुसे ही मानो दरकर मेरा दु:ख अकस्मान् भाग गया हैंगा ५७२ ॥ इस प्रकार वह महादेवी पुत्रके साथ वातचीत कर रही थी कि इसी बीचमें कुमारके स्नेहसे वह चतुर यक्ष भी बड़ी शीघ्रतासे वहाँ आ पहुँचा ॥ ५७३ ॥ उसने आकर उत्तम जैनधर्मके वाहसल्यसे स्नान, माला, क्षेपन, समस्त आभूषण, वस्त्र तथा भोजन आदिके द्वारा सबका अलग-अलग सकार किया। तदनन्तर उसने युक्तियोंसे पूर्ण और तत्त्वसे भरे हुए मधुर वचनोंसे तथा प्रवम्न आदिकी कथाओंसे माता श्रीर पुत्र दोनोंका शोक दूर कर दिया। इस प्रकार त्रादर-सत्कार कर वह यक्ष अपने स्थान-की श्रोर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि मित्रता वही है जिसका कि मित्र लोग आपत्तिके समय अनुभव करते हैं ॥ ५७४-५७६ ॥ इसके बाद विजयादेवीने 'यह महा पुण्यात्मा है' ऐसा विचार कर बुद्धि और बलमें सुशोभित कुमारको अलग ले जाकर इस प्रकार कहा कि 'राजपुर नगरके सत्यन्धर महाराज तेरे पिता थे उन्हें मार कर ही काष्टाङ्गारिक राज्य पर बैठा का अतः वह तेरा शत्र है। तू तेजस्वी है अत: तुमे पिताका स्थान छोड़ देना योग्य नहीं हैं। इस प्रकार माताके कहे हुए बचन सुनकर और अच्छी तरह समभकर जीवन्धर कुमारने विचार किया कि 'समय और साधनके बिना प्रकट हुई शूर-वीरता फल देनेके लिए समर्थ नहीं है श्रतः धान्यकी तरह उस कालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये जो कि कार्यका साधक हैं । जीवन्धर कुमारको यद्यपि क्रोध तो उत्पन्न हुन्ना था परन्तु उक्त विचार कर उन्होंने उसे हृदयमें ही छिपा लिया श्रीर मातासे कहा कि हे श्रम्य ! यह कार्य पूरा होने पर मैं तुम्ते लेनेके लिए नन्दाङ्यको सेनापति बनाकर सेना भेजूँगा तब तक कुछ दिन तू शोक रहित हो यही पर रह । ऐसा कहकर तथा उसके योग्य समस्त पदार्थ श्रीर कुछ परिवारको उसके समीप रखकर महाबुद्धिमान् जीवन्धर कुमार स्वयं राजपुर चले गरे।। ५७७-५८३।। राजपर नगरके समीप जाकर उन्होंने अपने सेवक आदि सब लोगोंको अलग-अलग यह कहकर कि 'किसीसे मेरे त्रानेकी खबर नहीं कहना' पहले ही नगरमें भेज दिया श्रीर स्वयं विद्यामयी अँगठीके प्रभावसे वेश्यका वेष रखकर नगरमें प्रविष्ट हो किसीकी दुकान पर जा बैठे ॥ ५८४-५८५ ॥ वहाँ उनके समीप बैठ जानेसे सागरदत्त सेठको अनेक रत्न आदिके पिटारे तथा और भी अपूर्व बस्तुओं का लाभ हुआ। यह देख उसने विचार किया कि 'निमित्तक्कानीने जिसके लिए कहा था यह वही

विणगादेशनिदिष्टो दैवजैरयमिल्यसी । इसवान्यमणं तस्मै सुता वस्या कमलोजवाम् ॥ ५८० ॥
दिनानि कानिचित्तत्र संवसन् सुखमन्यदा । परिष्राजकवेषेण काद्याङ्गारिकसंसदम् ॥ ५८८ ॥
प्रविष्य तं समालोक्य कृताशीर्वादसत्क्रियः । श्रणु राजबहं भोक्तुं याचे त्वामितिथिर्गुणी ॥ ५८९ ॥
मां भोजयेत्युवाचैतच्युत्वा सम्प्रतिपव्यवान् । मदुबोगफलस्यैतिबिमित्तं कुसुमं परम् ॥ ५९० ॥
इत्यप्रासनमास्थाय अक्त्वा तस्मात्त निर्गतः । वशीकरणवूर्णादिप्रत्यक्षफलमौषभम् ॥ ५९९ ॥
मत्करे विद्यते यस्मै रुचिर्गुङ्कात्वसाविदम् । इति राजकमभ्येत्य प्रथमपृथगघोषयत् ॥ ५९२ ॥
सत्वद्भवा परय नैर्लज्यमस्य वार्षक्यमीदशम् । वशीकरणवूर्णाक्षनादिवन्धनमप्यदः ॥ ५९३ ॥
इति तद्भवनात्सवैः कृत्वा हासं द्विजोत्तम । कन्यका गुणमाकाल्या पुरेऽस्मिबस्ति विश्रुता ॥ ५९५ ॥
जीवन्धरेण मब्युर्णवासस्य न कृता स्तुतिः । इति नृद्धेपिणी जाता तां त्वब्यूर्णाक्षनादिभिः ॥५९५ ॥
वशीकुकृष्य तद्वीक्ष्य तव मन्त्रीपधादिकम् । मौल्येन बहुना सर्वमादिद्यमामहे वयम् ॥ ५९६ ॥
इत्युक्तस्तैः सकोपो वा युष्मजीवन्धरो विश्रीः । चूर्णवासादिभेदं कि स जानाति परीक्षितुम् ॥ ५९७ ॥
इत्युक्तवांस्ततः सर्वे सकोपा विप्रमावन्दन् । यथेष्टं कि व्यविष्यते नृसारमविवेचयन् ॥ ५९८ ॥
भारमस्तवोऽन्यनिन्दा च मरणाश्व विशिष्यते । इति लोकप्रसिद्धं कि न श्रुतं दुःश्रुतोद्धतः ॥ ५९९ ॥
इत्यसौ तैरिधिक्षिप्तः कि न सन्ति प्रशंसकाः । युष्मद्विधा ममापीति सम्भाव्यात्मानमुद्धतः ॥ ६०० ॥
घटदासी विधास्यामि गुणमालां मुद्दतेसः । ममेति सङ्गरं कृत्वा प्रस्थितसद्धं प्रति ॥ ६०९ ॥

पुरुष है, ऐसा विचार कर उसने अपनी स्त्री कमलासे उत्पन्न हुई विमला नामकी पुत्री उन्हें समर्पित कर दी ।। ५८६-५८७ ।। विवाहके बाद जीवन्धर कुमार कुछ दिन तक सागरदत्त सेठके यहाँ सुखसे रहे। तदनुसार किसी अन्य समय परिवाजकका वेप रखकर काष्टाङ्गारिककी सभामें गये। वहाँ प्रवेश कर तथा काष्टाङ्गारको देखकर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि है राजन ! सुनो, मैं एक गुणवान अतिथि हूँ, तुमसे भोजन चाहता हूँ, मुक्ते खिला दें। यह सुकर काष्टाङ्गारिकने उसे भोजन कराना स्वीकृत कर लिया। 'यह निमित्त, मेरे उद्योग रूपी फलको उत्पन्न करनेके लिए मानो फूल हीं हैं' ऐसा विचार कर उन्होंने अगली आसन पर आरूढ़ होकर भोजन किया और भोजनोपरान्त वहाँसे चल दिया। तदनन्तर उन्होंने राजात्र्योंके समृहमें जाकर अलग-अलग यह घोषणा कर दी कि 'मेरं हाथमें प्रत्यत्त फल देनेवाला वशीकरण चूर्ण आदि एत्तम श्रोषधि है जिसकी इच्छा हो वह ले लें। उनकी यह घोषणा सुनकर सब लोग हँसी करते हुए कहने लगे कि देखों इसकी निर्ल-जाता। इसका ऐसा तो बुढ़ापा है फिर भी वशीकरण चूर्ण, अखन तथा बन्धक आदिकी औषधियाँ रख हुए हैं। इस प्रकार कहते हुए उन लोगोंने हँसी कर कहा कि 'हे ब्राह्मण! इस नगरमें एक गुण-माला नामकी प्रसिद्ध कन्या है। 'जीवन्धरने मेरे चूर्णकी सुगन्धिकी प्रशंसा नहीं की है' इसलिए वह पुरुष मात्रसे द्वेप रखने लगी है। तू अपने चूर्ण तथा अञ्जन आदिसे पहले उसे वशमें कर ले. बादमें यह देख हम सब लोग तेरे मन्त्र तथा औषधि आदिको बहुत भारी मूल्य देकर खरीद लेंगेंग ॥ ५८५-५६६ ॥ इस प्रकार लोगोंके कहने पर वह ब्राह्मण कोधित-सा होकर कहने लगा कि तुम्हारा जीवन्धर मूर्ख होगा, वह चूर्णौंकी सुगन्धि आदिके भेदकी परीचा करना क्या जाने ॥ ५६७॥ इसके उत्तरमें सब लोग क्रोधित होकर उस ब्राह्मणसे कहने लगे कि 'जीवन्थर मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं' इसका विचार किये बिना ही तू उनके प्रति इच्छानुसार यह क्या बक रहा है।। ५६८ ।। हे मिध्याशास्त्रसे उद्ग्ड ! क्या तूने यह लोक-प्रसिद्ध कहावत नहीं सुनी है कि अपनी प्रशंसा और दूसरेकी निन्दामें मरणसे कुछ विशेषता (अंतर) नहीं हैं अर्थात् मरणके ही समान है ॥५६६॥ इस प्रकार उन लोगोंके द्वारा निन्दित हुआ ब्राह्मण कहने लगा कि तो क्या आप जैसे लोग मेरी भी प्रशंसा करनेवाले नहीं हैं ? 'मैं भी कोई पुरुष हूँ' इस तरह अपनी प्रशंसा कर उस उद्धत ब्राह्मणने प्रतिज्ञा की कि 'मैं क्षणभरमें गुरामालाको अपनी घटदासी बना हुँगा'। ऐसी प्रतिक्रा कर वह गुणमालाके

१ स्वाममलोद्भवाम् इति क्वचित्।

तत्र तचेटिकामेकामाहूय स्वामिनीं निजाम् । ज्ञापयेति स्थितः कश्चिद्विप्रो द्वारीत्यवृष्ट्वयत् ॥ ६०२ ॥ सापि स्वस्वामिनीमेतद्विप्रप्रोक्तमवोषयत् । ततः स्वानुमतायातं वृद्धविप्रं यथोचितम् ॥ ६०३ ॥ प्रतिगृद्धा १ कुतो वेतो गमिष्यसि कुतोऽथवा । इति तस्याः परिप्रश्चे पक्षादिइ समागतः ॥ ६०४ ॥ पुनः पुरो गमिष्यामीत्याहासी तच्छ्रतेर्जनः । पार्श्ववर्ती व्यधाद्धासं वैदारिकाया द्विजोऽपि तम्॥ ६०५ ॥ न हास्यं कुरुतैयं भो बार्थंक्यं विपरीतताम् । उत्पादयति युष्माकं कि न भावीति सोऽवदत् ।। ६०६ ।। पुनः उपुरः क गन्तम्यमिति तत्प्रत्युदीरणे । कन्यातीर्धपरिप्राप्तेर्यावसावद्गतिर्मम ॥ ६०७ ॥ इति द्विजोदितं श्रुत्वा कायेन वयसाप्ययम् । बुद्धो न चेतसेत्येयं नर्मप्रायोक्तिपूर्वकम् ॥ ६०८ ॥ अग्रासने विधायैनं स्वयमभ्यवहृत्य सा । इदानीं भवतो यत्र वान्छा तत्राञ्ज गम्यताम् ॥ ६०९ ॥ इस्याह सोऽपि सुष्ट्रक्तं खया भद्रे ममेति ताम् । प्रशंसन् प्रस्कलन् कृष्णुदुत्थायालम्ब्य यष्टिकाम् ॥६१०॥ तदीयशयनारोहं व्यधादुक इवैतया । चेटिकास्तद्विलोक्यास्य पश्य निर्लजतामिति ॥ ६११ ॥ इस्तावक्रम्बनेनैनं निराकर्तुं समुचताः । बुष्माभिः सम्यगेवोक्तं रूजा स्वीविपयैच सा ॥ ६१२ ॥ न पुंसु वदि तन्नास्ति लजा साधारणी भवेत् । ततः क्रीभिः कयं पुंसां सङ्गमोऽनङ्गसंस्कृतः ॥ ६१३ ॥ इति बृद्धोक्तिमाकर्ण्यं बाह्मणोऽयं न केवछः । कोऽपि रूपपरावृत्तिविद्यया ४समुपागतः ॥ ६१४ ॥ इत्याकरूय्य को दोषो विप्रः प्रापृणिको सम । तिष्ठत्वन्नेति तचेटिका निवारयति स्म सा ॥ ६१५ ॥ तिश्विशावसितौ शुद्धदेशजस्वरभेदवित् । गीतवान्मधुरं वृद्धश्चिरं श्रोत्रमनोहरम् ॥ ६९६ ॥ गन्धर्वद्ताकल्याणकाले सालकृतियं कलम् । जीवन्धर्कुमारस्य गीतं वैतन्छ्ते: सुखम् ॥ ६१७ ॥

घरकी श्रोर चल पड़ा। वहाँ जाकर तथा एक दासीको बुलाकर उसने कहा कि तुम अपनी मालकितसे कहो कि द्वार पर कोई ब्राह्मण खड़ा है।। ६००-६०२।। दासीने भी अपनी मालकिनको ब्राह्मणकी कही हुई बात समभा दी। गुणमालाने अपनी अनुमतिसे आये हुए उस वृद्ध ब्राह्मणका यथायोग्य सत्कार कर पूछा कि 'आप कहाँ से आये हैं और यहाँ से कहाँ जावेंगे ? गुणमालाके इस प्रश्नके उत्तरमें उसने कहा कि 'यहाँ पीछेसे आया हूँ और आगे जाऊँगा'। ब्राह्मणकी वात सुनकर कन्या गुणमालाके समीपवर्ती लोग हँसने लगे। यह देख, ब्राह्मणने भी उनसे कहा कि इस तरह स्त्राप लोग हँसी न करें बुढ़ापा विपरीतता उत्पन्न कर देता है, क्या आप लोगोंका भी बुढ़ापा नहीं ऋावेगा १॥ ६०३-६०६॥ तदनन्तर उन लोगोंने फिर पूछा कि आप आगे कहाँ जावेंगे १ ब्राह्मणने कहा कि जबतक कन्या तीर्थकी प्राप्ति नहीं हो जावेगी तबतक मेरा गमन होता रहेगा !! ६०७ !। इस प्रकार ब्राह्मणका कहा उत्तर सुनकर सबने हँसते हुए कहा कि यह शरीर श्रीर श्रवस्थासे बूढ़ा है, मनसे बूढ़ा नहीं है। तद्नन्तर गुणमालाने उसे श्रम श्रासन पर वैठाकर स्वयं भोजन कराया घौर फिर कहा कि स्रव स्नापकी जहाँ इच्छा हो वहाँ शीघ्र ही जाइये।। ६०५-६०६।। इसके उत्तरमें बाह्मणने कहा कि 'हे भद्र ! तूने ठीक कहा' इस तरह उसकी प्रशंसा करता और डगमगाता हुन्ना वह ब्राह्मण लाठी देक कर बड़ी कठिनाईसे उठा और उसकी शय्यापर इस प्रकार चढ़ गया मानो उसने इसे चढ़नेकी श्राज्ञा ही दे दी हो। यह देख, दासियाँ कहने लगीं कि इसकी निलज्जता देखों। वे हाथ पकड़ कर उसे शय्यासे दूर करनेके लिए उद्यत हो गईं। तब ब्राह्मणने कहा कि आप लोगोंने ठीक ही तो कहा है, यथार्थमें लजा स्वियोंमें ही होती है पुरुषोंमें नहीं, यदि उनमें भी स्वियोंके समान ही लजा होने लगे तो फिर स्त्रियोंके साथ कामसे संस्कृत किया हुआ उनका समागम कैसे हो सकता है ? ।।६१०-६१३ ।। इस प्रकार वृद्ध ब्राह्मणकी बात सुनकर गुणमालाने विचार किया कि यह केवल ब्राह्मण ही नहीं है किन्तु रूपपरावर्तनी विद्याके द्वारा रूप बदल कर कोई अन्य पुरुष यहाँ आया है। ऐसा विचार कर उसने दासियोंको रोक दिया और उस ब्राह्मणसे कहा कि क्या दोष है १ आप मेरे पाहने हैं अत: इस शय्यापर बैठिय ॥ ६१४-६१५ ॥ रात्रि समाप्त होनेपर शुद्ध तथा देशज स्वरके भेदोंको क्षाननेवाले उत्त वृद्ध ब्राह्मणने चिरकाल तक श्रोत्र तथा मनको हरण करनेवाले मधुर गीत गाये। गन्धर्वदत्ताके विवाहके समय जीवन्धर कुमारने जो अलंकार सहित मनोहर गीत गाये थे उन्हें सुन-

१ कुतस्यस्त्वं ज ० । २ दारिकायां ज ० । ३ पुनः इति नवित् । ४ मामुपागतः ज ० ।

इति प्रातः समुस्थाय विनयेनोपस्त्य तम् । साप्राक्षांत्मेषु शास्येषु प्रयोधो मवतामिति ॥ ६१८ ॥ धर्मार्थकामशास्त्राणि भूयोऽभ्यस्तानि यस्ततः । तेषु धर्मार्थयोः कामशास्त्रान्त्रळविनिश्चयः ॥ ६१९ ॥ कथं तिदिति चेत्किञ्चन्यया तत्र निरूप्यते । पश्चेनिद्वयाणि तेषाञ्च विषयाः पञ्चासा स्मृताः ॥ ६२० ॥ स्पर्शाद्योऽष्ट्या स्पर्शाः कर्कशाद्याः श्रुतांदिताः । रसोऽपि "षड् विषः प्रोक्तो मधुरादिर्मनीपिभिः॥६२१॥ कृतकः सहजक्षेति गन्धोऽपि द्विषिधो मतः । सर्वः सुगन्धदुर्गन्धचेतनेतरबस्तुगः ॥ ६२२ ॥ रूपं पञ्चविधं श्वेतकृष्णादिप्रविभागमाक् । पड्जादयः स्वराः सप्त जीवाजीवसमुद्रवाः ॥ ६२३ ॥ इत्यष्टाविश्वतिर्भूत्वा हैगुण्यं पुनरागताः । इष्टानिष्टविकल्पाभ्यां षट्पञ्चाशिद्विकल्पनाः ॥ ६२४ ॥ तेष्विद्याः कृतपुण्यानां तानि पुण्यानि धर्मतः । निषद्धविषयस्यांगो धर्मः सिद्वरुद्वाहतः ॥ ६२५ ॥ निषद्धविषयस्तस्तात्परिहृत्य विचक्षणाः । श्वेषानतुभवन्तोऽत्र कामशास्त्रवदो मताः ॥ ६२६ ॥ स्वयोपदेशः कर्तन्यो यास्यामि तव शिष्यताम् । इत्युदीर्णवर्ती विप्रस्तां व्यनैषीत्कलादिषु ॥ ६२८ ॥ सर्वे ते पुनरन्येषुविहर्तु वनमागमन् । स्थितस्तश्चायमेकान्तप्रदेशे गुणमालया ॥ ६२९ ॥ सह स्वाभाविकं रूपमात्मनः समदर्शयत् । कन्या दृष्ट्वाधं तं जातसंशया सश्चपा सती ॥ ६२० ॥ सह स्वाभाविकं रूपमात्मनः समदर्शयत् । कन्या दृष्ट्वाधं तं जातसंश्चया सश्चपा सती ॥ ६२० ॥ मौनेनाविष्यता वीक्ष्य तामेष प्रात्तःनोक्तिभः । सूर्णवासादिजाताभिः प्रत्याययदितिद्वतम् ॥ ६३२ ॥ पुनः प्रात्तन्तस्त्रयः पुण्यशय्यामविष्ठितः । कुरु मत्पदस्त्वाहमिति प्रेषयति स्म ताम् ॥ ६३२ ॥

कर गुणमालाको जैसा मुख हुआ था वैसा ही सुख इस वृद्धक गीत सुनकर हुआ। सबेरा होनपर गुणमालाने बड़ी विनयकं साथ उसके पास जाकर पृद्धा कि आपको किन-किन शास्त्रोंका अच्छा ज्ञान है १।। ६१६-६१८।। इसके उत्तरमें ब्राह्मणने कहा कि मैंने बढ़े यत्तसे धर्मशास्त्र, ऋर्थशास्त्र और कामशास्त्रका वार-वार अभ्यास किया है। उनमें धर्म और अर्थक फलका निश्चय कामशास्त्रसे ही होता है। यह किस प्रकार होता है ? यदि यह जानना चाहती हो तो मैं इसका कुछ निरूपण करता हूँ। इन्द्रियाँ पाँच हैं ऋौर उनके स्पर्श ऋादि विषय भी पाँच ही हैं। उनमेंसे स्पर्शके कर्कश आदि श्राठ भेद शास्त्रोंमें कहे गये हैं। विद्वानोंने मधुर श्रादिके भेदसे रस भी छह प्रकारका कहा है। मुगन्ध और दुर्गन्ध रूप चेतन श्रचेतन वस्तुश्रोमें पाया जानेवाजा सब तरहका गन्ध भी कृतक ख्रीर सहजके भेदसे दो प्रकारका माना गया है। इवंत, कृष्ण ख्रादिके भेदसे हृप पाँच तरहका कहा गया है और जीव तथा अजीवसे उत्पन्न हुए षड्ज आदि स्वर सात तरहके होते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर पाँचों इन्द्रियोंके अटाईस विषय होते हैं। इनमेंसे प्रत्येकके इष्ट, अनिष्टकी अपेक्षा दो-दो भेद हैं अतः सब मिलकर खप्पन हो जाते हैं ।। ६१६-६२४ ।। इनमें जो इष्ट बिषय हैं वे पुण्य करने-वालोंको प्राप्त होते हैं, धर्मसे पुण्य होता है और निषिद्ध विषयोंका त्याग करना ही सज्जनोंने धर्म कहा है।। ६२५।। इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य निषिद्ध विषयोंको छोड़कर शेष विषयोंका अनुभव करते हैं वे ही इस लोकमें कामशास्त्रके जाननेवाले कहे जाते हैं।। ६२६।। यह कहनेके बाद उस बाह्मणने गुणमालासे कहा कि तू जिन विषयोंका अनुभव करती है उनमेंसे कितनेमें ही अनेक दोष हैं। इस तरह ब्राह्मणका कहा सुनकर गुणमालाने उससे कहा कि आप उन दोषोंको दूर करनेके लिए उपदेश कीजिये मैं श्रापकी शिष्या हो जाऊँगी। ऐसा कहनेपर उस ब्राह्मणने गुणमालाको कला आदिकी शिक्षा देकर निपुण बना दिया ॥ ६२७-६२८ ॥

एक दिन वे सब लोग विहार करनेके लिए बनमें गये थे। वहाँ जब वह एकान्त स्थानमें गुणमालाके साथ बैठा था तब उसने अपना स्वाभाविक रूप दिखा दिया। उसे देखकर कन्याको संशय उत्पन्न हो गया और वह सती लज्जासहित चुप बैठ गई। यह देखकर ब्राह्मणने सुगन्धित चूर्णसे सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन कथाएँ कह कर बहुत ही शीघ्र उसे विश्वास दिला दिया॥ ६२६-६३१॥ तदनन्तर वह उसी ब्राह्मणका रूप धारण कर पुष्पशय्यापर बैठ गया और गुणमाला भी

१ पञ्च विषः स० १

ताश्च स्रोहेन तत्कर्म कुर्वती वीक्ष्य विस्मयात् । ते राजसुमवः सर्वे तत्मन्त्रादिकमस्मरन् ॥ ६३६ ॥ अय तस्माद्वनाद्वेहमागतो गुणमाख्या । मातुः पितुश्च जीवन्धरागतिः कथिता मिथः ॥ ६३४ ॥ विवाहविधिना तौ च तां तस्याकुरुतां प्रियाम् । दिनानि कानिचित्रत्र स्थित्वा जीवन्धरस्तया ॥ १३५ ॥ संखानि सह भुक्षानः सर्वेबन्यसमन्वितः । जनप्रस्त्यमानोरुभाग्यो गन्धगर्ज गिरिम् ॥ ६३६ ॥ विजयादि समारुख चतुरङ्गवस्तावृतः । गृहं गन्त्रोत्कटारुयस्य प्राविशत्परमोदयः ॥ ६३७ ॥ तदुर्त्सवं समाकर्ण्यं स काष्टाङ्गारिकः कृषा । पश्य वैश्यात्मजो मत्तो मनावच न विभेति मत् ॥ ६३८ ॥ इति प्रकाशकोपोऽभूशतीक्ष्य सचिवोत्तमाः । जीवन्धरकुमारोऽयं दैवादाविष्कृतोद्यः ॥ ६३९ ॥ गन्धर्वदराया साक्षालक्ष्मयेव समुपाश्रितः । यक्षेण कृतसंबृद्धिमित्रेणान्यभिचारिणा ॥ ६४० ॥ मधुरादिसहायैश्व सहितो वैयसतो महान् । अभैधविकमस्तेन विग्रहो नैव युज्यते ॥ ६४१ ॥ बिकना सह युद्धस्य हेतुः कोऽपि न विचते । इत्यादियुक्तिमद्वाग्भिस्तमाशु समशीशमन् ॥ ६४२ ॥ इदमन्यदितः किञ्चित्प्रस्तुतं प्रतिपाचते । विदेहविषये स्यातं विदेहारूयं पुरं परम् ॥ ६४३ ॥ गोपेन्द्रो भूपतिस्तस्य पाता पातितविद्विषः । तुक्पृथिब्यादिसुन्दर्यो राज्यां रत्नवती सती ॥ ६४४ ॥ चन्द्रकव्यधने दक्षं मालयालङ्करोग्यहम् । नेच्छाम्यन्यं पति कञ्चिद्करोदिति सङ्गरम् ॥ ६४५ ॥ तज्ज्ञात्वास्याः पिता चापवेदवेष्दितोदितः । जीवन्धरोऽध तत्कन्यामिमां तत्सिक्षिधं नये ॥ ६४६ ॥ इति राजपुरं गत्वा सकन्यः सहसाधनः । घोषणां कारयामास स्वयंवरविधि प्रति ॥ ६४० ॥ तद्वोषणां समाकर्ण्यं सर्वे भूखेचरेश्वराः । कन्यापरित्रहायायान्मंश्च राजपुरं प्रति ॥ ६४८ ॥

स्नेह वश उसके पैर दावने लगी। यह देख, व सव राजकुमार अश्रवंमं पड़ कर ब्राह्मणं मन्त्र ब्राह्मिक्त स्तुति करने लगे।। ६३२-६३३।। इसके वाद ब्राह्मण-वेपधारी जीवन्धर कुमार वनसे अपने वर ब्रा गये ब्रीर गुणमालाने भी अपने माता-पितासे जीवन्धर कुमारके ब्रानेका समाचार कह दिया।। ६३४।। निदान, उसके माता-पिताने विधि-पूर्वक विवाह कर उसे जीवन्धर कुमारकी प्रिया बना दी। इसके बाद वह जीवन्धर कुछ दिन तक वहीं पर गुणमालाके साथ रहा ब्रीर सब भाई-बन्धु ब्रोंके साथ सुखका उपभोग करता रहा। तदनन्तर सब लोग जिनके बड़े भारी भाग्यकी प्रशंसा कर रहे थे ऐसे, उत्कृष्ट वैभवको धारण करनेवाल जीवन्धर कुमारने विजयगिरि नामक गन्धगज पर सवार होकर बतुरक्क सेनाके साथ गन्धोत्कटके घरमें प्रवेश किया।। ६३५-६३६।। इस उत्सवकी बात सुनकर काष्टाङ्कारिक बहुत कुपित हुब्रा। वह कहने लगा कि देखो उन्मत्त हुब्रा यह वैश्यका लड़का मुक्से कुछ भी नहीं हरता है। इस प्रकार कहकर यह प्रकट रीतिसे कोध करने लगा। यह देख, श्रष्ट मंत्रियोंने उसे समभाया कि ये जीवन्धर कुमार हैं, पुण्यके उदयसे इन्हें ब्राभ्युदयकी प्राप्ति हुई है, साक्षात् लक्ष्मीके समान गन्धवंदत्तासे सहित हैं, यक्ष रूपी ब्रखण्ड मित्रने इनकी बृद्धि की है, मधुर ब्रादि क्रमेक मित्रोंसे सहित हैं ब्रतः महान् हैं ब्रीर ब्रजेय पराक्रमके धारक हैं इसलिए इनके साथ द्वेष करना योग्य नहीं है। किर बलवान्के साथ युद्ध करनेका कोई कारण भी नहीं है। इत्यादि युक्ति-पूर्ण वचनोंके द्वारा मन्त्र्योंने काष्टाङ्कारिकको शीघ ही शान्त कर दिया।। ६३७-६४३।।

सुधर्माचार्य राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि अब इससे भिन्न एक दूसरी प्रकृत कथा और कहता हूं। विदेह देशमें एक विदेह नामका प्रसिद्ध नगर है। राजा गोपेन्द्र उसकी रत्ता करते हैं, शत्रुओं को नष्ट करनेवाले राजा गोपेन्द्रकी रानीका नाम पृथिवी सुन्दरी है और उन दोनों के एक रज्ञवती नामकी कन्या है। रज्ञवतीने प्रतिक्का की थी कि जो चन्द्रक वेधमें चतुर होगा मैं उसे ही मालासे अलंकृत कहूँगी—अन्य किसी पुरुषको अपना पित नहीं बनाउँगी। कन्याकी ऐसी प्रतिक्का जानकर उसके पिताने विचार किया कि इस समय धनुर्वेदको जाननेवाले और अतिशय ऐश्वर्यशाली जीवन्धर कुमार ही हैं अतः उनके पास ही यह कम्या लिये जाता हूँ। ऐसा विचार कर वह राजा कन्याको साथ लेकर अपनी सब सेनाके साथ-साथ राजपुर नगर पहुँचा और वहाँ जाकर उसने स्वयंवर विधिकी घोषणा करा दी।। ६४४–६४७।। उस घोषणाको सुनकर सभी भूमिगोचरी और विद्याधर

१ यक्तो स्व । २ ऋमेचिविकमोऽनेन स्व ।

स्वयंत्रशिषे तिस्मिश्चन्द्रकव्यधने नृपान् । स्वविद्धतांस्तान्बह्नुम्बीक्ष्य जीवन्धरकुमारकः ॥ ६४९ ॥ कृतसिद्धनमस्कारः स्वगुरोब्धार्यवर्मणः । विधाय विनयं बालमानुर्वोदयरीलगः ॥ ६५० ॥ स्थित्वा विभास्वरस्तिस्मिश्चके स्वलनविज्ञतम् । कृतवेधो व्यथात्तिह्नादं नादितिह्निह्नस् ॥ ६५२ ॥ साधु विद्धमनेनेति प्राशंसन् प्राक्षिकास्तद् । कण्ठे मालां कुमारस्य सा समासक्षयन्मुदा ॥ ६५२ ॥ साधवस्तत्र योग्योऽयमनयोर्नेनु सङ्गमः । शरत्समयहंसाल्योरिवेति प्रीतिमागताः ॥ ६५३ ॥ सर्वत्र विजयः पुण्यवतां को वात्र विस्मयः । इत्यौदासीन्यमापद्धा मध्यमाः कृतबुद्धयः ॥ ६५४ ॥ सर्वत्र विजयः पुण्यवतां को वात्र विस्मयः । प्राक्तस्तारवनुस्मृत्व दुष्प्रकोपप्रचोदिताः ॥ ६५५ ॥ पापास्तुमुल्युद्धेन कृत्यमाहर्तुमुख्याः । बुष्या जीवन्धरस्तेषां वैवम्यं नयकोविदः ॥ ६५६ ॥ सत्यन्धरमहाराजसामन्ताधन्तिकं तदा । प्राहिणोविति सन्विष्टान् दृतान् सोपायनान् बहून् ॥ ६५० ॥ अहं सत्यन्धराधीशाद्विजयायां सुतोऽभवम् । मत्युर्वकृतदेवेन ताभ्यामुत्पस्यनन्तरम् ॥ ६५८ ॥ वियुक्तोऽस्मि विणग्वर्यश्चरतेषित कृतः । द्वितीयप्रकृतिनीचो लब्धरन्ध्रो दुराशयः ॥ ६६० ॥ प्राणसन्धारणं कुर्वन्युष्मदुर्वीस्तृता कृतः । द्वितीयप्रकृतिनीचो लब्धरन्ध्रो दुराशयः ॥ ६६० ॥ तमेबाहिरिवाहत्य स्वयं राज्ये व्यवस्थितः । उच्छेधो न ममैवाक्च शत्रत्वाद्भवतामिष ॥ ६६२ ॥ रसातलं गतोऽप्यय मयावश्यं हनिष्यते । सत्यन्धरमहीशस्य सामन्तास्तस्य भाक्तिकाः ॥ ६६२ ॥ योधाः पुष्पा महामात्रास्तेनान्ये चानुर्जाविनः । कृतप्रममुमुच्छेतुमहन्ति कृतवेदिनः ॥ ६६३ ॥

राजा उस कन्याके साथ विवाह करनेके लिए राजपुर नगरमें जा पहुँचे ॥ ६४८ ॥ स्वयंवरके समय उस चन्द्रक यन्त्रके वंधनेमं अनेक राजा स्खितित हो गये-चूक गये। उन्हें देख, जीवन्धर कुमार उठे । सबसे पहले उन्होंने सिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार किया, फिर श्रपने गुरु आर्यवर्माकी विनय की श्रीर फिर जिस प्रकार बालसूर्य उदयाचलकी शिखरपर श्रारूढ़ होता है उसी प्रकार उस चक्र पर आरुढ़ हो गये। उस समय वे अतिशय देदीप्यमान हो रहे थे, उन्होंने बिना किसी भूलके चन्द्रक-यन्त्रका वंध कर दिया। श्रीर दिशाश्रीकं तट तक गूँ जनेवाला सिंहनाद किया।। ६४६-६५१।। उसी समय धनुप विद्यांके जाननेवाले लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि इन्होंने अच्छा निशाना मारा श्रीर कन्या रत्नवर्ताने भी प्रसन्न होकर उनके गलेमें माला पहिनाई ॥ ६५२॥ उस सभामें जो सज्जन पुरुष विद्यमान थे व यह कहते हुए बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे कि जिस प्रकार शरद ऋतु श्रीर हंसावलीका समागम याग्य होता है उसी प्रकार इन दोनोंका समागम भी योग्य हुआ है।। ६५३।। जो बुद्धिमान् मध्यम पुरुष थे वे यह सोचकर उदासीन हो रहे थे कि सब जगह पुण्यात्माश्चोंकी विजय होती ही है इसमें ऋाश्चर्यकी क्या बात है।। ६५४।। श्रीर जो काष्ठाङ्गारिक आदि नीच मनुष्य थे व जीवन्धरसे पहले भी पराभव प्राप्त कर चुके थे अतः उस सब पराभवका स्मरण कर दृष्ट क्रोधसे प्रेरित हो रहे थे। व पापी भयंकर युद्धके द्वारा कन्याको हरण करनेका उद्यम करने लगे। नीति-निपुण जीवन्धर कुमारने उनकी यह विषमता जान ली जिससे उन्होंने उसी समय भेंट लेकर तथा निम्निलिखित सन्देश देकर बहुतसे दृत सत्यन्धर महाराजंक सामन्तोंक पास भेजे ॥ ६५५-६५७ ॥ 'मैं सत्यन्धर महाराजकी विजया रानीसे उत्पन्न हुन्ना पुत्र हूँ । श्रपने पूर्वकृत कर्मके उदयसे में उत्पन्न होनेके बाद ही श्रपने माता-पितासे वियुक्त होकर गन्धांत्कट सेठके घरमें वृद्धिको प्राप्त हुआ हूँ। यह पापी काष्टाङ्गारिक काष्टाङ्गार (कोयला) वेचकर अपनी श्राजीविका करता था परन्तु श्रापंक महाराजने इसे मन्त्री बना लिया था। यह राजसी प्रकृति श्रत्यन्त नीच पुरुष है। छिद्र पाकर इस दुराशयने साँपकी तरह उन्हें मार दिया श्रीर स्वयं उनके राज्य पर आरूढ़ हो गया। यह न केवल मेरे ही द्वारा नष्ट करनेके योग्य है परन्त शत्र होनेसे आप लोगोंके द्वारा भी नष्ट करनेके योग्य हैं। यदि आज यह रसातलमें भी चला जाय तो भी मेरे द्वारा अवश्य ही मारा जायगा। त्राप लोग सत्यन्धर महाराजके सामन्त हैं, उनके भक्त हैं, योद्धा हैं, उनके द्वारा पुष्ट हुए हैं, अतिशय उदार हैं और कृतज्ञ हैं इसलिए आप तथा अन्य अनुजीवी लोग इस कृतज्ञको अवश्य ही नष्ट करें'।। ६५=-६६३।।

ते तत्सन्देशमाकण्यं कुमारोऽपं नृपालाजः । सत्यमेवेति सम्माज्य बहवस्तेन सङ्गताः ॥ ६६४ ॥
ततः सङ्गद्धसैन्यः संस्तस्य गत्वोपि स्वयम् । युव्वा नामाप्रकारेण चिरं निर्जित्य तद्वलम् ॥ ६६५ ॥
गिर्यन्सविजयं गम्यगजं समद्मृजितम् । समारूढः प्रस्वाजं काष्टाङ्गारिकमुद्धतम् ॥ ६६६ ॥
उपर्यक्षित्रवेगाक्यविक्यासकरिणः स्थितम् । इत्या चकार चक्रेण तनुशेषं रुषा द्विषम् ॥ ६६७ ॥
विलोक्य तद्वले भङ्गं भयादुपगते सति । तदाकार्षात्समान्यासं विधायाभयघोषणाम् ॥ ६६८ ॥
बन्धुन्सर्वान् समाङ्क्य विनेयानवल्लोक्य तान् । तत्कालोचितसम्भाषणादिभिः हादमानयत् ॥६६९॥
जिनपूजां विनिर्वत्य कृतमङ्गलसक्तियः । यक्षेण भूभुजैः सर्वेश्वासराज्याभिषेषनः ॥ ६७० ॥
रत्नवत्या च सम्प्राप्य स विवाहमहोत्सवम् । कृत्वा गम्धवदस्त्राया महत्याः पष्टवन्धनम् ॥ ६७९ ॥
बन्दाक्यादिसमानीतमातृजायादिभिर्शुतः । सम्प्राप्य परमैर्व्यमृजितो निर्जितद्विषः ॥ ६७२ ॥
यथान्यायं प्रजाः सर्वाः पाळयन्हेलयेपितान् । लीलयानुभवन् भोगान् स्वपुण्यफलितान् स्थितः ॥६७३॥
सुरादिमलयोगाने कदाचिद्विहरन् विभुः । वरभर्मयति दृष्टा सम्प्राप्य विहितानतिः ॥६७४॥
सत्तरस्तं विदित्वाचन्रतोऽभूद्दानेऽमलः । नन्दाक्याग्वाश्च सम्यक्त्वन्नतर्ताः ॥६७४॥
पतैः सुत्तमसौ न्वासैः साकं कालमजीगमन् । अथाशोकवनेऽन्येषुर्युष्यमानं परस्परम् ॥६७४॥
कपीनां यूयमालोक्य ज्वलकोधहुताशनम् । जातसंसारनिर्वेगस्तस्मिन्नव चनान्तरे ॥६७४॥
प्रशस्तवङ्गामानं चारणं वीक्ष्य सादरम् । पूर्वभ्रतानुसारेण श्रुतातमभवसन्तिः ॥६७८॥

सामन्त लोग जीवन्धर कुमारका सन्देश सुनकर कहने लगे कि यह सचमुच ही राजपुत्र है। इस तरह सन्मान कर बहुतसे सामन्त उनके साथ आ मिले।। ६६४।। तदनन्तर-अपनी सेना तैयार कर जीवन्यर कुमारने स्वयं ही उस पर चढ़ाई की और चिरकात तक नाना प्रकारका युद्ध कर उसकी सेनाको हरा दिया ।। ६६५ ।। जीवन्धर कुमार, मदान्मत्त तथा अतिशय वलवान् विजयगिरि नामक हाथी पर सवार थे और जिसकी आज्ञा बहुत समयसे जभी हुई थी ऐसा उद्धत काष्टाङ्गारिक अशनिवेग नामक प्रसिद्ध हाथी पर आरूढ़ था। जीवन्धर कुमारने कोधमें आकर चकसे शत्रु काष्टाङ्गारिकको मार गिराया, यह देख उसकी सेना भयसे भागने लगी तब जीवन्धर कुमारने अभय घोषणा कर सबको ऋाश्वासन दिया।। ६६६-६६८।। तदनन्तर कुमारने ऋपने सब भाई-बन्बु झोंको बुलाया और सबको नम्र देखकर उस कालके योग्य सम्भाषण श्रादिके द्वारा सबको हर्ष प्राप्त कराया ।। ६६६ ।। इसके बाद जिनेन्द्र भगवान्की पूजा कर उत्तम माङ्गलिक क्रियाएँ की गई और फिर यक्ष तथा सब राजान्त्रोंने मिलकर जीवन्धर कुमारका राज्याभिषेक किया। तदनन्तर रहनवतीके साथ विवाहका महोत्सव प्राप्त कर गन्धर्वदत्ताको महारानीका पट्टवन्ध वाँधा ॥ ६७०-६७१ ॥ नन्दाक्ष्य श्रादि जाकर माता विजयाको तथा हेमाभा श्रादि श्रन्य स्त्रियोंको ले श्राये। उन सबके साथ जीवन्धर कुमार परम ऐश्वर्यको प्राप्त हुए। उस समय वे ऋतिशय बलवान् थे और जिसके समस्त शत्रु नष्ट कर दिये गये हैं ऐसी समस्त प्रजाका नीतिपूर्वक पालन करते थे। अपने पुण्यके फल-स्वरूप अनायास ही प्राप्त हुए इष्ट भोगोंका लीलापूर्वक उपभोग करते हुए सुखते रहते थे ॥ ६७२-६७३ ॥ किसी एक समय महाराज जीवन्धर सुरमलय नामक उद्यानमं विहार कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने वरधर्म नामक मुनिराजके दर्शन किये, उनके समीप जाकर नमस्कार किया, उनसे तत्त्वोंका स्वरूप जाना ऋौर व्रत लेकर सम्यग्दर्शनको निर्मल किया। नन्दाह्य आदि भाइयोंने भी सम्यादर्शन व्रत और शील धारण किये। इस प्रकार जीवन्धर महाराज व्रपने इन आप्त जनोंके साथ सुख दे समय विताने लगे। तदनन्तर वे किसी एक दिन श्रशोक वनमें गये वहाँ पर जिनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी ऐसे दो बन्दराके मुण्डोंको परस्पर लड़ते हुए देख संसारसे विरक्त हो गये। उसी वनके मध्यमें एक प्रशस्तवङ्क नामके चारण मुनि विराजमान थे इसलिए जीवन्थर महाराजने बड़े आदरसे उनके दर्शन किये और पहले सुने अनुसार अपने पूर्वभवोंकी परम्परा सुनी ।।६०४-६७=।।

१ विनयेनावस्रोक्य इति स्वचित्।

जिनपूजां विधायानु वर्धमानविश्वस्थिकः । सुरादिमक्ष्योश्वानायानं चीरिजिनेशितुः ॥ ६७९ ॥ श्रुत्वा विभूतिमद्गस्या सम्पूज्य परमेश्वरम् । महादेवीतन्जाय दःवा राज्यं यथाविधि ॥ ६८० ॥ वसुन्धरकुमाराय वीतमोहो महामनाः । मातुलादिमहीपालैर्नन्दाक्यमधुरादिमिः ॥ ६८९ ॥ सर्वसङ्गपरित्यागात्संयमं प्रत्यपद्यत । भ्रुक्तमोगा हि निष्काङ्क्षा भवन्ति भ्रुवनेश्वराः ॥ ६८२ ॥ सत्यन्धरमहादेव्या सहाव्यौ सद्दशः खुषाः । सद्यो गन्धर्वदत्ताधास्तासामपि च मातरः ॥ ६८३ ॥ समीपे चन्दनार्याया जगृहुः संयमं परम् । महानेकोऽभवद्येतुर्बहुनामर्थसिद्यये ॥ ६८४ ॥ मिवता परिपृष्टोऽयं जीवन्धरमुनिश्वरः । महीयान् सुत्रपा राजन् सम्प्रति अतुकेवली ॥ ६८५ ॥ चातिकर्माणि विध्वत्य जनित्वा गृहकेवली । सार्थं विद्यत्य तीर्थेशा तस्मिन्मुक्तिधिहते ॥ ६८५ ॥ विद्यलादौ हताशेषकर्मा शर्माग्रमेष्यति । इप्टाप्टगुणसम्पूर्णो निष्ठितातमा निरक्षनः ॥ ६८७ ॥ इत्याकर्ण्यं सुधर्माख्यगणशृहचनामृतम् ॥ प्रीतवान् श्रेणिकः कस्य न धर्मः प्रीतये भवेत् ॥ ६८८ ॥

## श्चार्लविकीडितम्

अन्यैर्यः समवाप पूर्वसुकृतात्कन्याष्टकं दुर्छभं यः त्रात्रुं पितृचातिनं रणमुखे लोकान्तरं प्रापयत् । यः प्रवज्य विभिन्नकर्मतिमिरोऽभासिष्ट मुक्तिश्रिया तं वन्दे मुकुलीकृताक्षालरहं जीवन्धरं श्रीवहम् । ६८९॥

#### वसन्सतिलका

विश्लेष्य षोडशदिनानि स मन्दसान-शायं विहाय करुणां विमतिः पितृभ्याम् ।

नदनन्तर उन्होंने जिन-पृजाकर अपनी विशुद्धता बढ़ाई फिर उसी सुरमलय उद्यानमें श्री वीरनाथ जिनेन्द्रका आगमन सुना, मुनते ही बड़े वैभवके साथ वहाँ जाकर उन्होंने परमेश्वरकी पुजा की और गन्धर्व्दत्ता महादेवीछे पुत्र वसुन्धर कुमारके लिये विधिपूर्वक राज्य दिया। जिनका मोह शान्त हो गया है और जिनका मन अतिशय विशाल है ऐसे उन जीवन्धर महाराजने अपने मामा श्रादि राजात्रों त्रीर नन्दाह्य मधुर त्रादि भाइयोंके साथ सर्व परिमहका त्याग कर संयम धारण कर लिया सो ठीक ही हैं क्योंकि जो राजा लोग भोग भोग चुकते हैं वे अन्तमें आकांज्ञा रिहत हो ही जाते हैं ॥ ६७६-६८२ ॥ सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाली गन्धर्वदत्ता आदि आठों रानियोंने तथा उन रानियोंकी मातात्र्योंने सत्यन्धर महाराजकी महादेवी विजयाके साथ चन्दना आर्याके समीप उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि एक ही बड़ा पुरुष श्रानेक लोगोंकी अर्थ-सिद्धिका कारण हो जाता है।। ६८३-६८४।। सुधर्माचार्य राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् । तूने जिनके विषयमें पूछा था व यही जीवन्धर मुनिराज हैं, ये वहे तपस्वी हैं श्रीर इस समय श्रतकेवली हैं। घातिया कर्मोंको नष्ट कर ये श्रनगारकेवली होंगे श्रीर श्री महावीर भगवान्के साथ विहार कर उनके मोत्त चले जानेके बाद विपुलाचल पर्वत पर समस्त कर्मोंको नष्ट कर मोत्तका उत्कृष्ट सुख प्राप्त करेंगे—वहाँ ये अष्टगुणों ने सम्पूर्ण, कृतकृत्य अौर निरक्षन—कर्म-कालिमासे रहित हो जावेंगे ॥ ६८५-६८७ ॥ इस प्रकार सुधर्माचार्य गणधरके वचनामृतका पानकर राजा श्रेणिक बहुत ही सन्तुष्ट हुआ सो ठीक ही है क्योंकि धर्म किसकी प्रीतिके लिए नहीं होता ? ।। ६८८ ।। जिन्होंने पूर्व पुण्य कर्मके उदयसे श्रन्य लोगोंको दुर्लभ आठ कन्याएँ प्राप्त कीं, जिन्होंने पिताका घात करने वाले शत्रुको युद्धमें परलोक पहुँचाया, जिन्होंने दीश्रा लेकर कर्म रूपी अन्धकारको नष्ट किया और जो मुक्ति रूपी लद्दमीसे सुशोभित हुए एसे लद्दमीपित श्री जीवन्धर स्वामीको मैं हाथ जोडकर

१ विप्रिये ल०। २ जीवन्धरस्वामिनम्।

#### महापुरारो उत्तरपुराणम्

सन्प्राप्य षोडशसमाः <sup>3</sup>स्वसनाभिभेदं जीवन्यरः कुरुत तव्दुरितं न भन्याः ॥ ६९० ॥

### मालिनी

- क स पितृतृपसृत्युः क श्मशाने प्रसूति-वंणिगुपगमनं क क स्वयक्षोपकारः।
- क तहुर्यविधानं शत्रुघातः क चित्रम् विधिविकसितमेतस्पत्रय जीवन्धरेऽस्मिन् ॥ ६९९ ॥

इत्यार्पे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते श्विषिष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे चन्दनायिका-जीवन्धरचरितं नाम पञ्चसप्ततितमं पर्वं ॥ ७५ ॥

一:梁0%:-

नमस्कार करता हूँ ॥ ६=६ ॥ जीवन्धर कुमारने पूर्वभवमें मूर्खतासे द्याको दूर कर हंसके बच्चेको सोलह दिन तक उसके माता-पितासे अलग रक्खा था इसीलिए उन्हें अपने कुटुम्बसे अलग रहना पड़ा था अतः हे भव्य जनो ! पापको दूरसे ही छोड़ो ॥ ६६० ॥ देखों, कहाँ तो पिता राजा सत्यन्धरकी मृत्यु, कहाँ रमशानमें जन्म लेना, कहाँ वैरुथके घर जाकर पलना, कहाँ अपने द्वारा यक्तका उपकार होना, कहाँ वह अभ्युदयकी प्राप्ति, और कहाँ शत्रुका घान करना । इन जीवन्धर महाराजमें ही यह विचित्र कर्मीका विपाक है ॥ ६६९ ॥

इस प्रकार आर्य नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलच्चण महापुराण संग्रहमें चन्दना आर्थिका और जीवन्धर स्वामीका चरित वर्णन करनेवाला यह पचहत्तरवाँ पर्व पूर्ण हुआ।

---:&o&:---

# षट्सप्ततितमं पर्व

अयान्येषु मंहावीरः सुरासुरपरिष्कृतः । विहृत्य विविधान् देशान् पुनस्तत्पुरमागतः ॥ १ ॥
गणैद्वांदशिमः पुत्रयः स्यितः स विपुकाषके । गष्कंस्तं श्रेणिकः स्तोतुं बृक्षमूक्षिकातके ॥ २ ॥
ग्रुनि धर्मर्श्वेष गाणा निस्तरक्रमिषोद्धिम् । प्रदीपमिय निष्कम्यं साम्बुं वाम्मोद्मुचतम् ॥ ३ ॥
जितेन्त्रियसमाहारं पर्यक्वविहितासनम् । ईपश्चिरुद्धनिःश्वासं मनाक्मीकितकोषनम् ॥ ४ ॥
ध्यायन्तं वीक्ष्य वन्तित्वा साशक्को विकृताननात् । ततो गत्वा विनं प्राप्य स्तुत्वा मुकुकिताक्षिः ॥ ५ ॥
गौतमद्य मया रष्टः कश्चिदेकस्तपोधनः । ध्यायन्साक्षादिव ध्यातिस्तद्वपेण व्यवस्थिता ॥ ६ ॥
स को मे कीतुकं तस्मिन् वृहि नाथेत्यभाषतः । अनुयुक्तो गणी तेन प्रोवाच वचसां पतिः ॥ ७ ॥
अस्त्यत्र विषयोऽक्वाक्यः सङ्गतः सर्ववस्तुभिः । नगरी तत्र चम्पाक्या तत्पतिः श्वेतवाहनः ॥ ८ ॥
अन्त्वा धर्म जिनादस्मान्त्रिनिर्वेगाहिताशयः । राज्यभारं समारोध्य सुते विमकवाहने ॥ ९ ॥
संयमं बहुभिः सार्धमत्रैव प्रतिपत्रवान् । चिरं मुनिगणैः साकं विहृत्याक्षण्वसंयमः ॥ १० ॥
धर्मेषु रुचिमातन्वन् दशस्यप्यनिशं जनैः । प्राप्तधर्मश्चिक्यातिः सक्यं यत्सर्वजन्तुषु ॥ ११ ॥
अद्य मासोपवासान्ते भिक्षार्यं प्राविशत्युरम् । पुरुषाः संइतास्तत्र तत्समीपमिताक्षयः ॥ १२ ॥
गरलक्षणशाक्रक्तस्तेष्वेको वीक्ष्य सं मुनिम् । कक्षणान्यस्य साम्राज्यपद्वीप्रासिहेतवः ॥ १३ ॥

अथानन्तर—सुर-असुरोंसे विरे हुए भगवान महाबीर अनेक देशोंमें विहार कर किसी दिन फिर उसी राजगृह नगरमें आ पहुँचे।। १।। बारह सभाओंसे पूज्य वे अगवान विपुलाचल पवत पर विराजमान हुए। राजा श्रेणिक उनकी स्तुतिके लिए गया, जाते समय उसने एक बृक्षके नीचे शिलातल पर विराजमान धर्मरुचि नामके मुनिराजको देखा। वे मुनिराज निस्तरङ्ग समुद्रके समान निश्चल थे, दीपकके समान निष्करूप थे और जल सहित मेघके समान उन्नत थे, उन्होंने हिन्द्रयोंके ज्यापारको जीत लिया था, वे पयंडू।सनसे विराजमान थे, श्वासोच्छ्वासको उन्होंने थोड़ा रोक रक्खा था, और नेत्र कुछ बन्द कर लिये थे।। २-४।। इस प्रकार ध्यान करते हुए मुनिराजको देखकर श्रेणिकने उनकी धन्दना की परन्तु मुनिराजका मुख कुछ विकृत हो रहा था इसलिए उसे देखकर श्रेणिकको कुछ शङ्का उत्पन्न हो गई। वहाँसे चलकर वह भगवान महाबीर जिनेन्द्रके समीप पहुँचा। वहाँ उसने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की फिर गौतमगणधरकी स्तुति कर उनसे पूछा कि हे प्रभो! मैंने मार्गमें एक तपस्वी मुनिराज देखे हैं वे ऐसा ध्यान कर रहे हैं मानो उनका रूप धारण कर साक्षात् ध्यान ही बिराजमान हो। हे नाथ! वे कौन हैं ? यह जाननेका मुमे बड़ा कौतुक हो रहा है सो छपा कर कहिये। इस प्रकार राजा श्रेणिकके द्वारा पूछे जाने पर वचनोंके स्वामी श्रीगणधर भगवान इस प्रकार कहने लगे।। ५-७।।

इसी भरत चेत्रके अङ्ग देशमें सर्व वस्तुओं से सहित एक चम्पा नामकी नगरी है। उसमें राजा इवेतवाहन राज्य करता था। इन्हीं भगवान महावीर स्वामीसे धर्मका स्वरूप सुनकर उसका चित्त तीनों प्रकारके वैराग्यसे भर गया जिससे इसने विमलवाहन नामक अपने पुत्रके लिए राज्यका भार सौंपकर बहुत लोगों के साथ संयम धारण कर लिया। बहुत दिन तक मुनियों के समृहके साथ विहारकर अखण्ड संयमको धारण करते हुए वे मुनिराज यहाँ आ विराजमान हुए हैं। ये दश धर्मों सदा प्रेम रखते थे इसीलिए लोगों के द्वारा धर्मक्चिके नामसे प्रसिद्ध हुए हैं सो ठीक ही है क्यों कि मिन्नता बही है जो सर्व जीवों में होती है।।--११।। आज ये मुनि एक महीने के उपवासके बाद नगरमें भिज्ञाके लिए गये थे वहाँ तीन मनुष्य मिलकर इनक पास आये। उनमें एक मनुष्य मनुष्यों के लक्षण शास्त्रका जानकार था, उसने इन मुनिराजको देखकर कहा कि इनके लक्षण तो साम्राज्य पद्यक्ति कारण हैं परन्तु ये भिक्षाके लिए भटकते फिरते हैं इसलिएशाक्समें जो कहा है वह

अटरवेष च भिक्षायै शास्त्रोक्तं तन्स्वेरवसी । वदत्रभिहितोऽन्येम म सूपा शास्त्रभाषितस् ॥ ३४ ॥ त्यक्तान्नाज्यतन्त्रोऽपस्रविः केनापि हेतुना । निर्विण्णस्तमये बास्ते निश्राय म्यापूर्ति निजास ॥ १५ ॥ एवं तपः करोतीति अत्वा तहचनं परः । अवोक्षिक्षमनेनास्य तपसा पापहेतुना ॥ १६ ॥ तुरात्मनः कृपो हित्वा बास्रं तमसमर्थकम् । स्रोकसंन्यबहाराज्ञं स्थापयित्वा <sup>१</sup> धरातस्रे ॥ १७ ॥ स्वयं स्वार्थं समुद्रिष्य तपः कर्तमिहागतः । मन्त्रिप्रसृतिभिः सर्वेः कृत्वा तं सन्नुकाबृतस् ॥ ३८ ॥ राज्यं विभाज्य तास्वैरं पापैस्तद्वुभूयते । इति तहचनं श्रत्या सोहमानप्रचोदितः ॥ १९ ॥ अञ्चलानः पुरादाञ्च निवृत्मीत्व बनान्तरे । वृक्षमुर्छ समाश्चित्व बाह्यकारणसन्त्रिषी ॥ २० ॥ अन्तःकोषकपायानुसागीप्रस्पर्वकोत्पात् । संहोशाध्वयसानेन वर्धमानन्निकेश्वकः ॥ २१ ॥ मन्त्र्यादिमतिकृतेषु हिंसाञ्चलिकनित्रहान् । ध्यायम् संरक्षणानन्दरीव्रध्यानं प्रविष्टवान् ॥ २२ ॥ अतः परं सुद्वर्तं चेदेवमेव स्थिति भजेत् । भावयो नारकस्थापि प्रायोग्योऽयं भविष्यति ॥ २३ ॥ ततस्वयाञ्च सम्बोध्यो ध्यानमेतस्यजाञ्चभम् । शमय क्रोधतुर्वश्चि मोहजालं निराकुरु ॥ २४ ॥ गृहाण संयमं त्यक्तं पुनस्त्वं मुक्तिसाधनम् । दाश्वारकबन्ध्वादिसम्बन्धनमबन्धुरम् ॥ २५ ॥ संसारवर्षनं साचो बहीहीत्येवमाविभिः । युक्तिमजिर्वचोभिः सप्रत्यवस्थानमाञ्चवान् ॥ २६ ॥ शक्रध्यानाप्तिमिर्देग्धवातिकर्मवनाटविः । नवकेवरूरुव्याद्यश्चरात्रो भविष्यति ॥ २७ ॥ इत्यसौ च गणाबीसवचनान्सगबाबियः । गत्वा तद्कमार्गेण सबः प्रासादयन्युनिम् ॥ २८ ॥ सोऽपि सन्प्राप्य सामग्री कवायक्षयक्षान्तिज्ञाम् । द्वितीयग्रक्तध्यानेन कैवस्यमुद्धादयत् ॥ २९ ॥

भूठ मालूम होता है। इसके उत्तरमें दूसरे मनुष्यने कहा कि शास्त्रमें जो कहा गया है वह भूठ नहीं है। ये साम्राज्य तन्त्रका त्यागकर ऋषि हो गये हैं। किसी कारणसे त्रिरक्त होकर इन्होंने अपना राज्यका भार बाह्यक-छोटे ही वयको धारण करनेवाले अपने पुत्रके लिए दे दिया है और स्वयं बिरक्त होकर इस प्रकार तपश्चरण कर रहे हैं। इसके बचन सुनकर तीसरा मनुष्य बोला कि 'इसका तप पापका कारण है अतः इससे क्या लाभ है ? यह बड़ा दुरात्मा है इसलिए दया छोड़कर लोक-व्यवहारसे अनिमन्न असमर्थ बालकको राज्यमार सौंपकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए यहाँ तप करनेके लिए आया है। मन्त्री आदि सब लोगोंने उस बालकको सांकलसे बाँध रक्खा है और राज्यका विभागकर पापी लोग इच्छानुसार स्वयं उसका उपभोग करने लगे हैं'। तीसरे मनुष्य के उक्त वचन सुनकर इन मुनिका हृदय स्नेह श्रीर मानसे प्रेरित हो उठा जिससे वे भोजन किये विना ही नगरसे लौटकर वनके मध्यमें वृक्षके नीचे आ बैठे हैं।। १२-२०।। वाह्य कारणोंके मिलने-से उनके अन्तःकरणमें तीत्र अनुभागवाले क्रोध कषायके स्पर्धकोंका उदय हो रहा है। संक्लेशरूप परिणामोंसे उनके तीन अशुभन्नेश्याओंकी वृद्धि हो रही हैं। जो मन्त्री आदि प्रतिकूल हो गये हैं उनमें हिंसा त्रादि सर्व प्रकारके निपहोंका चिन्तवन करते हुए वे संरक्षणानन्द नामक रौद्र ध्यानमें प्रविष्ट हो रहे हैं। यदि अब आगे अन्तर्भेहर्त तक उनकी ऐसी ही स्थित रही तो वे नरक आयुका बन्ध करनेके योग्य हो जायेंगे ॥ २१-२३ ॥ इसलिए हे श्रेणिक ! तू शीघ ही जाकर उसे सममा दे भीर कह दे कि हे साथो ! शीव ही यह अधुभ ध्यान छोड़ो, कोथरूपी अग्निको शान्त करो, मोहके जालको दूर करो, मोक्षका कारणभूत जो संयम तुमने छोड़ रक्खा है उसे फिरसे महण करो, यह स्त्री-पुत्र तथा भाई आदिका सम्बन्ध श्रमनोझ है तथा संसारका बढानेवाला है। इत्यादि युक्ति पूर्ण वचनोंसे तू उनका स्थितीकरण कर। तेरे उपदेशसे वे पुनः स्वरूपमें स्थित होकर शुक्त ध्यानरूपी अप्रिके द्वारा पातिया कर्मरूपी सघन अटबीको अस्म कर हेंगे श्रीर नव केवललब्धियोंसे देदीप्यमान शुद्ध स्वभावके धारक हो जावेंगे ॥ २४-२७॥ गुजधर महाराजके उक्त बचन सनकर राजा श्रेणिक शीघ्र ही उन सुनिके पास गया और उनके बताये हुए मार्गसे उन्हें प्रसन्न कर भाया ॥ २८ ॥ उक्त मुनिराजने भी कषायके भयसे उत्पन्न होनेवाली शान्तिसे उत्पन्न होनेवाली सामग्री प्राप्तकर द्वितीय शुक्राध्यानके द्वारा केवलकान उत्पन्न कर लिया॥ २६॥

€, ,/

१ घराधुरि इति स्वकित्।

तदा पूजां समावातैः श्रेणिको कृत्रहादिभिः । सह धर्मरुचैः कृत्वा पुनर्वीरं समाजितः ॥ ३० ॥ भरते कोऽत प्रस्कारयः स्तुरयः केवरूवीक्षणः । इत्यप्राङ्गीद्वणी चैवं विवश्वरभवशदा ॥ ३१ ॥ वहाकल्पाधियो ब्रह्मह्यूयाकपविचानवः । विचन्माली ज्वलन्मीकिः वियस्वायुक्तिदर्शने ॥ ३२ ॥ विश्वदादिश्रमात्रेगे देख्योऽम्याश्चास्य तद्वतः । जिनमागस्य वन्दिस्वा यणस्मानसुपाविश्वत् ॥ ६६ ॥ तं निरूप्य परिच्छेदोऽनेम स्थारकेदछ वर्तः । सरक्यक्रेहदिन्यामि दिनेऽस्मास्तहमे दिनाद् ॥ १४ ॥ बह्मेन्द्रोऽषं दिनोऽभ्येख पुरेऽस्मिह्मेद चारणम् । सरः शाकिवनं निर्धुमानसं प्रज्वसन्धिसम् ॥ ६५ ॥ जुक्तमारसमात्रीयकानवम्बूककानि च । स्वप्नानेतान् पुरः कुर्वमर्दशसामिथानकात् ॥ १६ ॥ इभ्यास्त्रती सुतो माबी जिनदास्यां महास्रतिः। जन्त्रवास्योऽनावृतादेवादासपुजोऽतिविश्रतः॥ ३७ ॥ विनीतो गौगनारमोऽप्यनाविष्कृतविक्रियः। बीरः पावापुरे तस्मिन् काले प्राप्त्यति निर्हृतिम् ॥ ३८ ॥ तदैनाहमपि प्राप्य बोधं केवळसम्बद्धम् । सुचर्माख्यगणेशेन सार्थं संसारवद्धिना ॥ १९ ॥ करिष्यक्रतित्रप्तानां द्वादं धर्माकृताम्बना । इत्येव पुरं भूयः सम्प्राप्यात्रैव भूघरे ॥ ४० ॥ स्थास्याम्बेतत्समाकर्णं कुणिकश्चेलिमीसुतः । तत्पुराचिपतिः सर्वपरिवारपरिष्कृतः ॥ ४१ ॥ आगत्याम्बर्ज बन्दित्वा श्रत्वा धर्म प्रहीष्यति । त्रावशीकोपवासादि साधनं स्वर्गमोक्षयोः ॥ ४२ ॥ जन्यूनामापि निर्वेदात्प्रवरणामहणोत्सुकः । सहैवारुपेषु वर्षेषु स्वतीतेषु वर्षं त्वमा ॥ ४३ ॥ सर्वे दीक्षां प्रहीश्याम इति वन्धुजनोदितम् । सोऽशक्रवित्रशक्तिमायास्यति पुरं तदा ॥ ४४ ॥ मोहं विवित्सुभिस्तस्य बन्धुभिः सुखबन्धनः । १ आरप्स्यते विवाहस्तैः श्रेयो विन्ना हि बन्धवः ॥४५॥

उसी समय इन्द्र आदि देव उन धर्मरुचि केवलीकी पूजा करनेके लिए आये सो राजा श्रेणिकने भी उन सबके साथ उनकी पूजा की श्रीर फिर वह भगवान वीरनाथके पास श्राया ॥ ३०॥ श्राते ही उसने गणधर स्वामीसे पूछ। कि हे प्रभो ! इस भरतत्तेत्रमें सबसे पीछे स्तुति करने योग्य केवलज्ञानी कीन होगा ? इसके उत्तरमें गणधर कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी समय वहाँ देदीप्यमान मुकुटका धारक विद्यान्माला नामका ब्रह्मस्वर्गका इन्द्र श्रा पहुँचा, वह इन्द्र ब्रह्महृद्य नामक विमानमें उत्पन्न हुआ था, प्रियदर्शना, सुदर्शना, विद्यद्वेगा श्रीर प्रभावेगा ये चार उसकी देवियाँ थीं, उन सभीके साथ वह वहाँ स्राया था। स्राकर उसने जिनेन्द्र भगवानकी चन्दना की। तद्नन्तर यथास्थान बैठ गया। उसकी स्रोर दृष्टिपातकर गणधर स्वामी राजा श्रेणिकसे कहने लगे कि इसके द्वारा ही केवल-क्षानका विच्छेद हो जायगा अर्थात् इसके बाद फिर कोई केवलज्ञानी नहीं होगा। वह किस प्रकार होगा यदि यह जानना चाहते हो तो मैं इसे भी कहता हूँ, सुन । आजसे सातवें दिन यह ब्रह्मेन्द्र, स्वर्गसे च्युत होकर इसी नगरके सेठ अईदासकी खी जिनदासीके गर्भमें आवेगा। गर्भमें आनेके पहले जिनदासी पाँच स्वप्न देखेगी-हाथी, सरोवर, चावलोंका खेत, जिसकी शिखा ऊपरको जा रही है ऐसी धूम रहित अग्नि और देव-कुमारोंके द्वारा लाये हुए जामुनके फल। यह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली श्रीर कान्तिमान् होगा, जम्बूकुमार इसका नाम होगा, श्रनावृत देव उसकी पूजा करेगा, वह अत्यन्त प्रसिद्ध तथा विनीत होगा, और यौवनके प्रारम्भसे ही वह विकारसे रहित होगा। जिस समय भगवान महावीर स्वामी मोच प्राप्त करेंगे उसी समय मुके भी केवलज्ञान प्राप्त होगा। तदनन्तर सुधर्माचार्य गणधरके साथ संसार रूपी अग्निसे संतप्त हुए पुरुपोंको धर्मामृत रूपी जलसे आनिन्त करता हुआ मैं फिर भी इसी नगरमें आकर विपुलाचल पर्वत पर स्थित होऊँगा। मेरे श्रामेका समाचार सुनकर इस नगरका राजा चेलिनीका पुत्र कुणिक सब परिवारके साथ आवेगा और पूजा बन्दना जर तथा धर्मका स्वरूप सुनकर स्त्रर्ग और मौक्षका साधनभूत दान, शीलोपवास आदि धारण करेगा ॥ ३१-४२ ॥ उसी समय जम्बूकुमार भी विरक्त होकर दीचा प्रहण करनेके लिए उत्सुक होगा परन्तु भाई-बन्धु लोग उसे समकावेंगे कि थोड़े ही वर्षोंके व्यतीत होने-पर हम लोग भी तुम्हारे ही साथ दीक्षा घारण करेंगे। भाई-बन्धु श्रोंके इस कथनको वह टाल नहीं सकेगा और उस समय पुनः नगरमें वापिस आ जावेगा। तदनन्तर भाई-बन्धु लोग उसे मोहमें

१ अरस्यते तः (!)।

सुता सगरद्वास्य पद्मावस्यां सुरुक्षणा । पद्मावीरपरा श्रीवां कणकथीः द्वानेषणा ॥ १६ ॥
सुता कुवेरदशस्य जाता कनकमारूया । वीश्या विनयवस्याश्च या वैश्ववणद्वाता ॥ १७ ॥
विवयशी रैद्धास्य रूपश्चीश्च चनश्चियः । श्राभिः सागरद्वादिपुत्रिकाभिर्यथाविश्व ॥ १८ ॥
सौधागारे निरस्तान्धकारे सन्मणिदीसिभिः । विचित्ररत्नसञ्चूर्णरङ्गवङ्गीविभूषिते ॥ १८ ॥
नानासुरिभपुष्पोपहाराक्ष्ये जगतीतके । स्थास्यत्यासिववाहोऽयं पाणिप्रहणपूर्वकत् ॥ ५० ॥
सुतो समार्थ रागेण प्रेरितो विकृतिं भजन् । स्मितहासकटाक्षेक्षणादिमान्कि भवेष वा ॥ ५१ ॥
हरवात्सानं तिरोधाय पदयन्ती स्थास्मित खिहा । माता तस्य तदैवैकः पापिष्टः प्रथमांसकः ॥ ५२ ॥
सुरुव्यविषये क्यातपीदनारुवपुरेशिनः । विद्युद्वाजस्य तुन्विद्युद्धभो नाम "मटाप्रणीः ॥ ५३ ॥
तीक्षणो विमक्षवत्थाश्च कृष्वा केनापि हेतुना । निजाप्रजाय निर्गत्य तस्मात्पञ्चश्वतिर्वेटः ॥ ५४ ॥
विद्युष्णोराह्यं कृत्वा स्वस्य प्राप्य पुरीमिमाम् । जानश्चद्वयदेहत्वकवाटाद्वादनादिकम् ॥ ५५ ॥
प्रविदय नष्टनिद्वान्तां जिनदासीं विक्षोत्य सः । निवेधात्मानमेवं कि विनिद्वासीति वश्यति ॥ ५७ ॥
प्रविदय नष्टनिद्वान्तां जिनदासीं विक्षोत्य सः । निवेधात्मानमेवं कि विनिद्वासीति वश्यति ॥ ५० ॥
स्वुमसैक एवायं प्रातरेव नपोवनम् । अष्टं "गमिति सङ्गद्वप्य स्थितस्तेनास्मि शोकिनी ॥ ५८ ॥
धीमानसि यदीमं त्वं च्यावयस्वाग्रहात्ततः । उपायैर्व ते सर्वं धनं दास्याम्यभीप्सितम् ॥ ५९ ॥
इति वक्त्री भवेत्सापि सोऽपि सम्प्रतिपद्य तत् । एवं सम्पञ्चभोगोऽपि किकैष विरिग्सति ॥ ६० ॥

फॅसानेके लिए सुखदायी बन्धन स्वरूप उसका विवाह करना प्रारम्भ करेंगे सो ठीक ही 🕻 क्योंकि माई-बन्धु लोग कल्याणमें विन्न करते ही हैं।। ४३-४४।। इसी नगरमें सागरदत्त सेठकी पद्मावती स्त्रीसे उत्पन्न हुई उत्तम लच्चणोंवाली पद्मश्री नामकी कन्या है जोकि दूसरी लच्चमीक समान जान पड़ती है। इसी प्रकार कुवेरदत्त सेठकी कनकमाला स्त्रीसे उत्पन्न हुई शुभ नेत्रोंवाली कनकश्री नामकी कन्या है। इसके अतिरिक्त वैश्रवणदत्त सेठकी विनयवती खीसे उत्पन्न हुई देखनेके योग्य विनयश्री नामकी पुत्री है ऋौर इसके सिवाय धनदत्त सेठकी धनश्री स्त्रीसे उत्पन्न हुई रूपश्री नामकी कन्या है। इन चारों पुत्रियोंके साथ उसका विधि पूर्वक विवाह होगा। तदनन्तर पाणिब्रहण पूर्वक जिसका विवाह हुआ है ऐसा जम्बूकुमार, उत्तम मणिमय दीपकोंके द्वारा जिसका अन्धकार नष्ट हो गया है, जो नाना प्रकारके रत्नोंके चूर्णसे निर्मित रङ्गावलीसे सुशोभित हैं और अनेक प्रकारके सुग-न्धित फूलोंके उपहारसे सहित हैं ऐसे महलके भीतर पृथिवी तलपर वैठेगा। भेरा यह पुत्र रागसे प्रेरित होकर विकार भावको प्राप्त होता हुआ। मन्द्र मुसकान तथा कटाक्षावलोकन आदिसे युक्त होता है या नहीं' यह देखनेके लिए उसकी माता स्नेइ वश अपने आपको छिपाकर वहीं कहीं खड़ी होगी। उसी समय सुरम्य देशके प्रसिद्ध पोदनपुर नगरके स्वामी विद्यद्वाजकी रानी विमलमतीसे उत्पन्न हुन्ना विद्यासभ नामका चार त्रावेगा। वह विद्यासभ महापापी तथा नम्बर एकका चोर होगा. शूरवीरोंमें अमेसर तथा तीच्ण प्रकृतिका होगा। वह किसी कारण वश अपने बढ़ भाईसे क्रिपित होकर पाँच-सौ योद्धाश्रोंके साथ नगरसे निकलेगा श्रीर विद्युच्चोर नाम रखकर इस नगरी-में आवेगा। वह चोर शासके अनुसार तन्त्र-मन्त्र हे विधानसे अटहरूप होकर किवाड़ खोलना आदि सब कार्योंका जानकार होगा और सेठ ऋई दासके घरके भीतर रखे हुए धनको चुरानेके लिए इसीके घर आवेगा। वहाँ जम्बूकुमारकी माताको निद्रारहित देखकर वह अपना परिचय देगा श्रीर कहेगा कि त इतनी रात तक क्यों जाग रही है ? ॥ ४६-५७ ॥ इसके उत्तरमें जिनदासी कहेगी कि 'मेरे यही एक पुत्र है और यह भी संकल्प कर बैठा है कि मैं सबेरे ही दीक्षा लेनेके लिए तपोवनको चला जाडँगा इसीलिए मुक्ते शोक हो रहा है। यदि तू बुद्धिमान है और किन्हीं उपायोंसे इसे इस आपहसे छुड़ाता है-इसका दीक्षा लेनेका आपह दूर करता है तो आज मैं तुमे तेरा मनवाहा सब धन दे दूँगी। जिनदासीकी बात सुनकर विद्युक्त्वारने यह कार्य करना स्वीकृत किया। तदनन्तर

१ तक्कधीः स० । २ गामील ग०, घ०, म० ।

विक्यां अनिश्वाहतुं प्रविष्टमिति निन्तस्य । स्वस्य कुर्वन्याताशक्षः सम्प्राप्यानु तत्तिकम् ॥ ६१ ॥ कन्यकानां कुमारं तं तासां मध्यमधिष्ठितम् । विज्ञम्भमाणसत्वृद्धं पक्षरस्यमिवाण्डजम् ॥ ६२ ॥ जाकक्ष्मैणपोतं वा भद्रं वा कुक्षराधिपस् । अपारकर्दमे मग्नं सिष्टं वा कोष्टपक्षरे ॥ ६३ ॥ निरुद्धं क्ष्मिविंगं प्रत्यासक्षमवक्षयम् । विद्युक्षोरः समीक्ष्यैवं वक्षोष्ट्राख्यानकं सुधीः ॥ ६४ ॥ कुमारः भूयतां किष्मित्रमान्वाण सकृतुत्पुकः । ताद्योवाद्दिण्यामीत्येतत्यातामिवाष्ट्यया ॥ ६६ ॥ प्रतन्मधुरसोत्मित्रमान्वाण सकृतुत्पुकः । ताद्योवादिण्यामीत्येतत्यातामिवाष्ट्यया ॥ ६६ ॥ मृणाम्तरोपयोगादिपराक्ष्मुक्षतया स्थितः । सृतस्तयैव त्यं चैतान् भोगान् भोक्तुमुपस्थितान् ॥ ६० ॥ अनिक्छन् स्वर्गभोगार्थी भविता रहितो थिया । इत्येकागारिकप्रोक्तं तदाकण्यं वर्णग्वरः ॥ ६८ ॥ प्रतिवक्ता स तं चोरं स्यव्दद्धान्तपूर्वकम् । नरः किष्यमहावाहुव्वरेण परिपीढितः ॥ ६९ ॥ मृतिसरस्तदाकादिपयः पीत्वा मुद्धुर्मुद्धः । तथाप्यगततृष्ट्यः किं नृणामस्थामुविन्दुना ॥ ७० ॥ मृतिसरस्तदाकादिपयः पीत्वा द्वाद्यस्य विरम् । भुक्त्वाऽप्रतृतः स्वप्नेऽपि गजकगोस्थिरातमा ॥ ७९ ॥ सुक्षेनासाधुनानेन कथं तृतिमवाप्नुयात् । हति तद्वाचमाकण्यं चोरोऽनुज्याद्दिक्यति ॥ ७२ ॥ सने वनेषरश्चण्दः कृत्वाधारं महातुमम् । गण्डान्ताकृष्टकोदण्दः काण्डेनाखण्क्य वारणम् ॥ ७३ ॥ महीरुद्कोदस्थेन सन्दप्टः फणिना स्वयम् । स चाहिष्य गजञ्चाक्षो गत्यन्तरमजीगमत् ॥ ७४ ॥ अध सर्वान् स्वतान् इत्यान् इत्यान् व्याम्भ्येकोऽतिलुक्ष्यकः । तावदेतान्वः नाधि कायुं मौर्वोद्वयामगम् ॥ ७५ ॥

वह विचार करने लगा कि देखों यह जम्बूकुमार सब प्रकारकी भाग-सामगी रहते हुए भी विरक्त होना चाहते हैं श्रीर मैं यहाँ धन चुरानेके लिए प्रविष्ट हुआ हूँ मुक्ते धिकार हो । इस प्रकार अपनी निन्दा करता हुआ वह विद्युच्चोर निःशङ्क होकर, कन्याओंके बीचमें बैठे हुए जीवन्धर कुमारके समीप पहुँचैगा। उस समय जिसे सद्बुद्धि उत्पन्न हुई है ऐसा जम्बूकुमार, उन वन्यात्रोंके बीचमें बैठा हुआ ऐसा जान पड़ता था माना पिंजरेके भीतर बैठा हुआ पक्षी ही हो अथथा जालमें फँसा हुआ हरिणका बच्चा ही हो अथवा बहुत भारी कीचड़में फँसा हुआ उत्तम जातिवाला गजराज ही हो, अथवा लोहेके पिंजरेमें रुका हुआ सिंह ही हो । वह अत्यन्त विरक्त था और उसके संसार भ्रमणका चय श्रत्यन्त निकट था। ऐसे उस जम्बूकुमारको देखकर बुद्धिमान् त्रिद्यचोर कॅटकी कथा कहेगा ॥ ५८-६४॥ वह कहेगा कि हे कुमार! सुनियं, किसी समय कोई एक ऊँट स्वेच्छासे मीठे तृण चरता हुआ पहाड़के निकट जा पहुँचा। जहां वह चर रहा था वहाँकी घास ऊँचे स्थानसे पड़ते हुए मधुके रससे मिल जानेके कारण मीठी हो रहा थी। उस कॅटने एक बार वह मीठी घास खाई तो यही संकल्प कर लिया कि मैं एसी ही घास खाऊँगा। इस संकल्पसे यह मधुके पड़नेकी इच्छा करने लगा तथा दूसरी घासके उपभाग श्रादिसे विरक्त होकर वहीं बैठा रहा तद्नन्तर भूखसे पीड़ित हो मर गया। इसी प्रकार है कुमार! तू भी इन उपस्थित भोगोंकी उपेचा कर स्वर्गके भोगोंकी इच्छा करता है सो तू भी उसी ऊंटके समान बुद्धिसे रहित है। इस प्रकार विद्युच्चोरके द्वारा कही हुई फॅटकी कथा सुनकर वैश्यशिरोमणि जम्बूकुमार एक स्पष्ट दृष्टान्त देता हुआ उस चोरको उत्तर देगा कि एक मनुष्य महादाह करनेवाले व्वरसे पीड़िन था, उसने नदी, सरोवर तथा ताल आदिका जल बार-बार पिया था तो भी उसकी प्यास शान्त नहीं हुई थी सो क्या तृष्णके श्रमभाग पर स्थित जलकी बूँद्से उसकी तृप्ति हो जावेगी ? इसी प्रकार इस जीवने चिरकाल तक स्वर्गके सुख भोगे हैं फिर भी यह तुप्त नहीं हुआ सो क्या हाथीके कानके समान चल्रल इस वर्तमान सुखसे यह तप्त हो जावगा ? इस प्रकार जम्बूकुमारके वचन सुनकर विद्युबोर फिर कहेगा।। ६५-जर II कि किसी वनमें एक बण्ड नामका भील रहता था। उसने एक बड़े वृक्षको आधार बनाकर अर्थात् उस पर बैठकर गाल तक धनुष खींचा और एक हाथीको मार गिराया। इतनेमें ही उस षृक्षकी कोटरसे निकल कर एक साँपने उसे काट खाया। काटते ही उस अज्ञानी भीलने उस साँपको भी मार हाला । इस तरह हु:थी श्रीर साँप दोनोंको मारकर वह स्वयं मर गया। तदनस्तर उम

१ कोडिकोऽतिसुम्बकः स॰।

लाशानित कृतोकोगसाकोव्यकरोद्विताः । स्वाकावामनिविकायः सोश्वि स्था स्वाः ॥ ०६॥ तत्तोऽतिशृष्तुता त्याज्येत्यस्कोकिविरती सुवीः । कुमारः स्मृतिमाधाय स्वतं प्रश्विक्षस्काते ॥ ७० ॥ वतुर्मागंसमामोगदेसमाप्ये महाचुतिस् । स्त्वराणि समन्तेत्व सुप्रहं पथिको विधीः ॥ ७८ ॥ तद्वावादाय केवापि हेतुका गत्वान्युनः । समावित्सुस्तमागत्य कि तहेशं कनेत सः ॥ ७९ ॥ तद्वावादाय केवापि हेतुका गत्वान्युनः । समावित्सुस्तमागत्य कि तहेशं कनेत सः ॥ ७९ ॥ तद्वद्वितिमेतस्य कृत्या विशे परस्वहृत् । विविधिति तदाक्यानमम्बद्धन्यायत्ववस् ॥ ८९ ॥ समाकः किवाह्यस्यस्थं मांसपित्वं विद्यस्त्वान् । संक्रीवमानमीमादावेष्वृतिवितोऽम्मस्य ॥ ८९ ॥ एवं म्हगाकवस्य प्रत्योक्षयित्व । तत्रो मीनोऽपि दीर्घावुर्वकम्यवे स्थितः सुस्यस् ॥ ८३ ॥ एवं म्हगाकवस्य प्रत्योक्षयित्व। तत्रो मीनोऽपि दीर्घावुर्वकम्यवे स्थितः सुस्यस् ॥ ८३ ॥ एवं म्हगाकवस्य प्रत्योक्षयाति । नित्रालुको विकासिक्षिद्वासुर्वविमोहितः ॥ ८५ ॥ प्रत्यासम्विनेक्तवाद्वः प्रतिमीवध्यति । नित्रालुको विकासिक्षिद्वासुर्वविमोहितः ॥ ८५ ॥ सुष्ठः परार्थमाविक्यगर्वक्षयुटे निजे । चौरित्पहतोऽनेत्र दुःसेनास्त दुर्खतिः ॥ ८५ ॥ विषयाव्यक्षिकोत्ते संसको "राग्योरकैः । ज्ञानदर्शन्यात्वत्वत्वस्वकोपात्काक्षित्रसुर्युक्षस्य ॥ ८७ ॥ कमाविक्षस्यक्ते विक्षस्यक्ते संसको "राग्योरकैः । ज्ञानदर्शन्यत्वात्वात्वक्ष्यकोपात्काक्षित्रसुर्युक्षस्य ॥ ८० ॥ कमाविक्षस्यक्ते विक्षस्य सर्वात्वात्वस्यक्ते स्वर्वते विक्षस्य सर्वात्वस्यकोपात्वात्वस्यकोपात्काक्षस्यक्ते स्वर्वतः सर्वात्वस्यक्ते स्वर्वतः । तदाभरणकावित्वस्यकोपात्वाक्षस्यक्तेत्वस् ॥ ८९ ॥ अनुर्यदेशस्यको वास्त पर्या मार्वविक्रस्तदा । तदाभरणकावित्वस्वरंदाः स्व तरोरकः ॥ ९० ॥

सबको मरा देखकर एक अत्यन्त लोभी गीदइ आया। यह साचने लगा कि मैं पहले इन सबको नहीं खाकर धनुषकी डोरीके दोनों छोड़ पर लगी हुई ताँतको खाता हूँ। ऐसा विचार कर उस मूर्वंने ताँतको काट। ही था कि उसी समय धनुषके श्राप्रभागसे उसका गला फट गया श्रीर वह व्यर्थ ही भर गया। इसलिए अधिक लोभ करना छोड़ देना चाहिये। इस प्रकार कहकर जब चोर चुप हो रहेगा तब बुद्धिमान् जम्बूकुमार विचार कर एक उत्तम बात कहेगा।। ७३-७७।। कि कोई मूर्ख पथिक कहीं जा रहा था उसे चौराहे पर महा देदीप्यमान रहनोंकी राशि मिली, उस समय वह उसे चाहता तो अनायास ही ते सकता था परन्तु किसी कारणवश उसे । बना लिये ही चला गया । फिर कुछ समय बाद उसे लेनेकी इच्छा करता हुआ उस चौराहे पर आया सो क्या वह उस रत्नराशिको पा सकेगा ? श्रर्थात् नहीं पा सकेगा । इसी प्रकार जो मनुष्य संसार रूपी समुद्रमें दुर्लभ गुण रूपी मिणयोंके समृहको पाकर भी उसे स्वीकृत नहीं फरता है सो क्या वह उसे पीछे भी कभी पा सकेगा? अर्थात् नहीं पा सकेगा ॥ ७५-५० ॥ जम्यूकुमारके द्वारा कही हुई बातको हृदयमें रखकर विद्युच्चीर श्रम्यायको सूचित करनेवाली एक दूसरी कथा कहेगा।। ८१।। वह कहेगा कि एक शृगाल मुखमें मांसका दुकदा दावकर पानीमें जा रहा था वहाँ कीड़ा करती हुई मछलीको पकड़नेकी इच्छासे उसने वह मांसका दुकड़ा छोड़ दिया और पानीमें कूद पड़ा। पानीके प्रवाहका वेग अधिक था अत: वह उसीमें बह कर मर गया उसके मरनेके बाद दीर्घायु मझली पानीमें सुखसे रहने लगी। इसी प्रकार जो मूर्ख, श्रगालके समान लोभी होता है वह अवश्य ही नष्ट होता है। इस तरह विद्युच्चीर की बात सुनकर निकट भन्य होनेके कारण जिसे कुछ भी आकुलता नहीं हुई है ऐसा जम्बूकुमार कहेगा कि निद्राल प्रकृतिका एक वैश्य नींदके सुखसे विमोहित होकर सो गया और चारोंने उसके घरमें घुसकर सब बहुमूल्य रत्न चुरा लिये। इसी दुःखसे वह मर गया। इसी प्रकारश्यह जीव विषयजन्य थोड़ेसे सुलोंमें आसक्त हो रहा है और राग रूपी चोर इसके ज्ञान-दर्शन तथा चारित्र रूपी रत्न चुरा रहे हैं। इन रत्नोंकी चोरी होने पर यह जीव निर्मूल नष्ट हो जाता है। इसके उत्तरमें वह चोर वहेगा कि कोई की सामुके दुर्वचन सुनकर क्रोधित हुई और मरनेकी इच्छासे किसी वृक्षके तीचे जा बैठी। वह सब आभूषणोंसे सुरोभित थी परन्तु फाँसी लगाना नहीं जानती थी इसलिए उसका चित्त बढ़ा ही व्याकुल हो रहा था।। ८२-८१। उसी समय सुवर्णदारक नामका मुदङ्ग वजानेवाला

१ प्रत्यम्यभास्यसि (१) स०। २ रीग-स०। ३ सुवर्णदास्क इति क्रानिस्।

स्वापिका समावह स्वमकोह सर्कुकः । उहुन्वनकारं तस्वा वर्षंवर् स्नुवोदितः ॥ ९१ ॥ पृत्ते पतिते स्मी सवः केवापि हेषुना । रजुनाताविकी मृतकञ्टः मोहुनकोषनः ॥ ९२ ॥ प्रापत्मेसाधिवासं तहीक्ष्वासी हुर्वतेभंवास् । भाषाहृहमतस्त्वदृक्कोभो हेथो महास्त्वया ॥ ९२ ॥ प्रत्यस्य सोऽवि दान्वाक्रमकोहोदाहरिकति । किक ध्रतेविटं वीक्ष्य क्षकिताहामिक्षानकम् ॥ ९४ ॥ कम्यविक्सा महादेवी साता महनविद्धका । तहिहानयनोपायनिहन्तरिमशुक्तया ॥ ९५ ॥ तद्धान्या गुप्तमानीतः विविक्षेऽन्तः प्रवेशितः । सह तेन महादेवी रममाणा यथेन्सितम् ॥ ९६ ॥ अहोभिर्वदुनिक्षांता सुद्धैः सुद्धान्तरिक्षां । तन्त्रुक्षात्तत्वरुष्ट्यारे राक्षापि विवित्ते सति ॥ ॥ ९० ॥ आहापनयनोपायमाञ्चताः विविद्धे साति ॥ ॥ ९० ॥ आहापनयनोपायमाञ्चताः विविद्धे साति ॥ ॥ ९० ॥ स तुर्गन्वेन तज्जन्तुभिश्च अहुःसमयाञ्चवत् । अवस्वरगृहं मोखा सा तं तत्रप्तिधानक्ष्यम् ॥ ९० ॥ स तुर्गन्वेन तज्जन्तुभिश्च अहुःसमयाञ्चवत् । अवस्वरगृहं मोखा सा तं तत्रप्तिधानक्ष्य ॥ ९० ॥ पत्रद्वत्त्वस्यस्वस्वाभिक्षाविष्यो नरकाविद्य । अवन्ति तुस्तरापारघोरहुःसा गतिष्विति ॥ ९०० ॥ पुनः कुमार एवैकं प्रपञ्चाद्वित्वता स तम् । येन संसार्गनर्वेगो जायते सहसा असताम् ॥ १०१ ॥ पत्रयन्त्रसारकान्तारे मृत्युमराहिपेशिना । रुषा जिघासुना जन्तुरनुपातोऽतिभीलुकः ॥ १०२ ॥ पत्रयमकृपे पतित्वायुर्वह्यिकानकारीरकः । सितासितादिनानेकमृषकोष्ठेवतह्यकः ॥ १०४ ॥ नरकव्यात्तवक्षोरुसर्पसप्तकस्विक्सर्यक्षित्रस्वः ॥ १०४ ॥ नरकव्यात्तवक्षोरुसर्पसप्तकस्विक्सर्यक्षित्रस्विकः ॥ १०४ ॥

पापी मृत्युसे प्रेरित हो वहाँसे आ निकला। वह उस स्त्रीके श्राभूषण लेना चाहता था इसलिए वृक्तके नीचे अपना मृदङ्ग रखकर तथा उसपर चढ़कर अपने गलेमें फाँसीकी रस्सी बाँध उसे मरनेकी रीति दिखलाने लगा। उसने अपने गलेमें रस्सी बाँधी ही थी कि किसी कारणसे नीचेका मृदङ्ग जमीन पर छुढ़क गया। फाँसी लग जानेसे उसका गला फँस गया और आँखें निकल आई। इस प्रकार वह मरकर यमराजके घर गया। उसका मरण देख वह स्त्री उस दु:खदायी मरणसे हर गई अप्रीर अपने घर वापिस आ गई। कहनेका अभिनाय यह है कि आपको उस मृदङ्ग बजानेवालेके समान बहुत भारी लोभ नहीं करना चाहिये।। ६०-६३।। इस प्रकार उस चोरका बाग्जाल जम्बू-कुमार सहन नहीं कर सकेगा श्रातः उत्तरमें दूसरी कथा कहेगा। वह कहेगा कि ललिताङ्ग नामके किसी घूर्त व्यभिवारी मनुष्यको देखकर किसी राजाकी रानी कामसे विद्वल हो गई। उसने किसी भी उपायसे उस पथिकका लानेके लिए एक धाय नियुक्त की और धाय भी उसे गुप्त रूपसे महलके भीतर ले गई। महारानी उसके साथ इच्छानुसार रमण करने लगी। बहुत समय बाद अन्तः पुरकी रक्षा करनेवाले शुद्ध खोजा लोगोंने रानीकी यह बात जान ली श्रीर उनके कहनेसे राजाको भी रानीके इस दुराचारका पता लग गया ॥ ६४-६७ ॥ राजाने इस दुराचारकी बात जानकर किसी भी उपायसे उस जारको पकड़नेके लिए सेवकोंको आज्ञा दी। यह जानकर रानीने उसे ट्रीमें ले जाकर क्रिपा दिया। वहाँकी दुर्गन्ध और फीड़ोंसे वह वहाँ बहुत दु:खी हुआ तथा पाप कर्मके उदयसे इसी जन्ममें नरक बालके दुःख मोगने लगा ।। ६५-६६ ।। इसी प्रकार थोड़े सुखकी इच्छा करनेवाले पुरुष नरकमें पड़ते हैं और वहाँ के दुस्तर, अपार तथा भयंकर दुःख उठाते हैं ॥ १०० ॥ इसके बाद भी यह एक ऐसी कथा और कहेगा जिसके कि द्वारा सत्पुरुषोंको संसारसे शीव्र ही निर्वेग हो जाता है।। १०१।। वह कहेगा कि एक जीव संसार रूपी वनमें घूम रहा था। एक मदोन्मत्त हाथी क्रोधवश उसे मारनेकी इच्छासे उसके पीछे-पीछे दौड़ा । वह जीव भयसे भागता-भागता मनुष्य रूपी वृज्ञकी आइमें छिप गया। उस वृक्के नीचे कुल, गोत्र आदि नाना प्रकारकी लताओंसे भरा हुआ एक जन्म रूपी कुआँ था। यह जीव उस जनमरूपी कुएँमें गिर पड़ा परन्तु आयुरूपी लतामें उसका शरीर उलक गया जिससे नीचे नहीं जा सका। वह आयुरूपी लताको शुक्रपक्ष और कृष्णपक्षके दिनरूपी अनेक चूहे इतर रहे थे। सातों नरकरूपी सर्प अपरकी श्रोर मुँह खोले उसके गिरनेकी प्रतीक्षा

१ प्रिकालाक्षवेशिना ता० (१)। २ परिचायकाः ता०। ३-मबाप्नुयात् ग०। ४ ससम् ता०। भ सन्विधिम् ता०।

तद्महोत्यापितात्युम्ण्यापन्माक्षिकशितः। तत्तंते त्यक्तसङ्गः स्वकृवंन्युवंदं तपः ॥ १०६ ॥ विश्वीविषयसंसक्को श्रीमानपि कथं तथा। वर्तते त्यक्तसङ्गः स्वकृवंन्युवंदं तपः ॥ १०० ॥ इत्याकर्ण्यं वयस्तस्य माता कन्यात्र तस्करः। तत्रुसंसारभोगेषु वातारोऽतिविरागताम् ॥ १०८ ॥ तदा तमः समाभ्य भासमानो दिवाकरः। योजयम् प्रियवा कोकं कुमारमिव दीक्षवा ॥ १०९ ॥ करैनिजैः कुमारस्य मनो वास्पृष्टय रजयम्। उद्यमस्तपसीवोच्छैः शिखरेऽत्रेरुदेण्यति ॥ ११० ॥ सर्वसन्तापकृत्तीक्षणकरः क्र्रोऽनवस्थितः। रविः कुवकयध्वंसी व्रजिता कुनृपोपमाम् ॥ १११ ॥ सर्वसन्तापकृत्तीक्षणकरः क्र्रोऽनवस्थितः। रविः कुवकयध्वंसी व्रजिता कुनृपोपमाम् ॥ १११ ॥ नित्योदयो बुधाधीशो विश्वदाखण्डमण्डकः। पद्माह्वादी प्रवृद्धोप्मा सुराजानं स जेष्यति ॥११२ ॥ शाल्या संसारवैमुक्यं कुमारस्यास्य वान्धवाः। तदा कुणिमहाराजः श्रेणयोऽष्टादशापि च ॥ ११२ ॥ सहानावृतदेवेन परिनिष्कमणं प्रति। अभिषेकं करिष्यन्ति सङ्गता मङ्गक्कैजैकैः ॥ ११४ ॥ तत्कालोचितवेषोऽसौ शिविकां देवनिर्मिताम् । आरक्ष भृतिभृत्योव्येविषुक्राचकमस्तके ॥ ११५ ॥

कर रहे थे। उसी वृक्षपर पुत्रादिक इष्ट पदार्थोंसे उत्पन्न हुआ सुखरूपी मधुका रस टपक रहा था जिसे खानेके लिए वह बड़ा उत्सुक हो रहा था। उस मधु रसके चाटनेसे उड़ी हुई भयहूर आपत्ति-रूपी मधुकी मिक्खयाँ उसे काट रही थीं परन्तु वह जीव मधु-बिन्दुक्योंके उस सेवनको सुख मान रहा था। इसी प्रकार संसारके समस्त प्राणी बड़े कष्टते जीवन बिता रहे हैं। जो मर्ख हैं वे भले ही विषयोंमें त्रासक्त हो जायं परन्त जो बुद्धिमान हैं वे क्यों ऐसी प्रवृत्ति करते हैं ? उन्हें तो सब परिमहका त्याग हर कठिन तपश्चरण करना चाहिये ॥ १०२-१०७॥ जम्बूकुमारकी यह वात सुनकर उसकी माता, वे कन्याएं, श्रीर वह चोर सब, संसार शरीर श्रीर भोगोंसे विरक्त होंगे।। १०८॥ तदनन्तर चकवा को चकवीके समान कुमारको दीक्षाके साथ मिलाता हुआ अपनी किरणोंसे कुमारके मनको स्पर्शकर प्रसन्न करता हुन्ना, तपश्चरणके लिए श्रेष्ठ उदामके समान सब श्रन्थकारको नष्टकर उद्याचलकी शिखरपर सूर्य उदित होगा।। १०६-११०।। उस समय वह सूर्य किसी श्रन्यायी राजाकी उपमा धारण करेगा क्योंकि जिस प्रकार अन्यायी राजा सर्व सन्तापकृत होता है उसी प्रकार यह सूर्य भी सबको संताप करने वाला था. जिस प्रकार अन्यायी राजा तीच्यकर होता है श्रार्थात कठोर टैक्स लगाता है उसी प्रकार वह सूर्य भी तीचणकर था श्रर्थात् उच्ण किरणोंका धारक था. जिस प्रकार अन्यायी राजा कर अर्थात् निर्दय होता है उसी प्रकार वह सूर्य भी कर अर्थात् अत्यन्त उच्च था, जिस प्रकार अन्यायी राजा अनवस्थित रहता है-एक समान नहीं रहता है-कभी संतष्ट्र रहता है और कभी असंतुष्ट रहता है उसी प्रकार वह सूर्य भी अनवस्थित था-एक जगह स्थिर नहीं रहता था और जिस प्रकार अन्यायी राजा कुवलयध्वंसी होता है अर्थात प्रध्वी मण्डलको नष्ट कर देता है उसी प्रकार वह सूर्य भी कुवलयध्वंसी था अर्थात् नीसकमलोंको नष्ट करनेवाला था।। १११।। अथवा वह सूर्य किसी उत्तम राजाको जीतनेवाला होगा क्योंकि जिस प्रकार उत्तम -राजाका नित्योदय होता है अर्थात् उसका अभ्यदय निन्तर बढ़ता रहता है उसी प्रकार वह सूर्य भी नित्योदय होता है अर्थात् प्रतिदिन उसका उदय होता रहता है, जिस प्रकार उत्तम राजा बधाधीश होता है अर्थात् विद्वानोंका स्वामी होता है उसी प्रकार वह सूर्य भी बुधाधीश था अर्थात व्यवप्रहवा स्वामी था, जिस प्रकार उत्तम राजाका मण्डल अर्थात् देश विशुद्ध-राष्ट्ररहित और अस्वण्ड होता है उसी प्रकार सूर्यका मण्डल भी अर्थात् विम्ब भी विद्युद्ध और अखण्ड था, जिस प्रकार उत्तम राजा पद्माहादी होता है अर्थात् लक्सीसे प्रसन्न रहता है उसी प्रकार सूर्य भी पद्माहादी था अर्थात् कमलोंको विकसित करनेवाला था श्रीर जिस प्रकार उत्तम राजा प्रवृद्धीच्मा होता है श्रर्थान् बढ़ते हए ब्रहंकारको धारण करता है उसी प्रकार वह सूर्य भी प्रवृद्धोच्या था अर्थात् उसकी गर्मी निरन्तर बढ़ती जाती थी।। ११२।। जम्बूकुमार संसारसे विमुख—विरक्त हुन्ना है यह जान कर उसके सब भाई-बन्धु, कुणिक राजा, उसकी श्राठारह प्रकारकी सेनाएं श्रीर श्रानावृत देव श्रावंगे तथा सब लोग माङ्गलिक जलसे उसका दीचा-कल्याणकका अभिषेक करेंगे ॥११३-११४॥ उस समयके योग्य वेषमुषा भारण कर वह कुमार देव निर्मित पालकी पर सवार होकर बड़े वैभवके साथ विपुलाचल

मां निविष्टं समभ्येत्व महामुनिनिषेवितम् । भक्त्या प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य यथाविधि ॥ ११६ ॥ वर्णनपस्युद्भृतैविनेयेवेह्भिः समम् । विद्युचोरेण तत्पञ्चलतमृत्येश्व संयमम् ॥ ११७ ॥ सुधर्मगणभ्रत्पाद्वे समिचित्रो प्रहीष्यति । कैवरुपं द्वादशाब्दान्ते मय्यन्त्यां गोतमाङ्गते ॥ ११८ ॥ सुधर्मा केवली जम्बूनामा च श्रंतकेवली । भूत्वा पुनस्ततो द्वादशान्दान्ते निर्वृतिङ्गते ॥ १३९ ॥ सुधर्मण्यन्तिमं झानं जम्बूनाम्नी भविष्यति । तस्य शिष्यी भवी नाम चत्वारिंशत्समा महान् ॥१२०॥ इह धर्मीपरेशेन धरिश्यां विहरिष्यति । इत्यदादीशदाकर्ण्यं स्थितस्तरिमधनापृतः ॥ १२१ ॥ देवो मदीयवंशस्य माहाल्यमिद्मद्भुतम् । सम्यश्राहष्टमित्युष्वैरकृतानन्दनाटकम् ॥ १२२ ॥ कस्मादनेन बन्धुत्वमस्येति श्रेणिकोऽभ्यधात् । गौतमं विनयात्सोऽपि भ्यगद्यदतिस्कृद्रम् ॥ १२३ ॥ जम्बूनाम्नोऽन्वये पूर्वे धर्मिवियवणिक्पतेः । गुणदेक्याश्च नाम्नाईद्वासः पुत्रोऽजनिष्ट सः ॥ १२४ ॥ धनयौवनद्र्पेण शिक्षामगणयम् पितुः । निरंकुशोऽभवत्सप्तम्यसनेषु विधेर्वशात् ॥ १२५ ॥ स दुवचेष्टितदीर्गस्यात्सम्जातानुवायो मया । न श्रुता मस्पितुः शिक्षेत्यवासवामभावनः ॥ १२६ ॥ किञ्चित्पुण्यं समावज्यं व्यन्तरत्वमुपागतः । आददेऽनाबुनाख्योऽयं तत्र सम्यक्त्वसम्पदम् ॥ १२७॥ इति तद्वचनप्रान्ते गीतमं मगधाधिपः। अन्वयुक्कागतः कस्मात्कि पुण्यं कृतवानयम् ॥ १२८ ॥ विद्युन्माकी भवेऽतीते प्रभाऽस्यान्तेऽप्यनाइता । इत्यनुप्रहबुद्धयैव भगवानेवमत्रवीत् ॥१२९॥ अस्मिन्विदेहे पूर्वस्मिन् वीतशोकाक्क्ष्यं पुरम् । विषये पुष्कस्मवस्यां महापश्चोऽस्य पाछकः ॥ १३०॥ वनमाळास्य देव्यस्याः सुतः शिवकुमारकः । नवयौदनसम्पन्नः सवयोभिः समं वने ॥ १३१ ॥

की शिखर पर पहुँचेगा। वहीँ विराजमान देखकर वह मेरे ही पास आवेगा। उस समय बढ़े-बढ़े मुनि हमारी सेवा कर रहे होंगे। वह आकर बड़ी मिनतसे प्रदक्षिणा देगा और विधिपूर्वक नमस्कार करेगा।। ११५-११६।। तदनन्तर शान्त चित्तको धारण करनेवाला वह जम्बूकुमार ब्राह्मण, सत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णोमें उत्पन्न हुए अनेक लोगोंके साथ तथा विद्युचर चार और उसके पाँच सौ भृत्योंके साथ मुध्यमांचार्य गणधरके समीप संयम धारण करेगा। जब केवलज्ञानके बारह वर्ष बाद मुक्ते निर्वाण प्राप्त होगा। तब सुध्यमांचार्य केवली और जम्बूकुमार श्रुतकेवली होंगे। उसके बारह वर्ष बाद जब सुध्यमांचार्य मोस चले जावेंगे तब जम्बूकुमारको केवलज्ञान होगा। जम्बू-स्वामीका भव नामका एक शिष्य होगा, उसके साथ चालीसवर्ष तक धर्मापदेश देते हुए जम्बू-स्वामी पृथिवीपर विहार करेंगे। इस प्रकार गौतम स्वामीने जम्बू स्वामीकी कथा कही। उसे सुनकर वहीं पर बैठा हुद्या अनावृत नामका यक्ष कहने लगा कि मेरे वंशका यह ऐसा अद्भुत माहात्म्य है कि कहीं दूसरी जगह देखनेमें भी नहीं आता। ऐसा कहकर उसने आतन्द नामका उत्कृष्ट नाटक किया।। ११७-१२२॥

यह देख, राजा श्रेणिकने बड़ी विनयके साथ गौतम गणधरसे पूछा कि इस अनावृत देवका जम्मू स्वामीके साथ भाईपना कैसे हैं? इसके उत्तरमें गणधर मगवान स्पष्ट रूपसे कहने लगे।।१२३।। कि जम्मूकुमारके वंशमें पहले धर्मप्रिय नामका एक सेठ था। उसकी गुणदेवी नामकी कीसे एक अई इस नामका पुत्र हुआ था।। १२४।। धन और यौवनके अभिमानसे वह पिताकी शिलाको कुछ नहीं गिनता हुआ कर्मोदयसे सातों व्यसनोंमें स्वच्छन्द हो गया था। इन खोटी चेष्टाओं के कारण जब उसकी दुर्गति होने लगी तब उसे प्रश्चात्ताप हुआ और 'मैंने पिताकी शिक्षा नहीं सुनी' यह विचार करते हुए उसकी मामना कुछ शान्त हो गई।। १२५-१२६।। तदनन्तर कुछ पुण्यका संचय कर वह अनावृत नामका व्यन्तर देव हुआ है। इसी पर्यायमें इसने सम्यग्दर्शन धारण किया है।। १२७।। इस प्रकार जब गौतम स्वामी कह चुके तब राजा श्रेणिकने पुनः उनसे दूसरा प्रश्न किया। उसने पूछा कि हे भगवन! यह विद्युन्माली कहाँ से आया है शऔर इसने पूर्वभवमें कौनसा पुण्य किया है क्योंकि अन्तिम दिनमें भी इसकी प्रभा कम नहीं हुई है। इसके उत्तरमें गणधर भगवान अनुमहकी चुकिसे इस प्रकार कहने लगे।। १२८-१२६।। इसी जम्मूदीपके पूर्व विदेह खेत्रमें पुष्कलावती देशके अन्तर्गत एक वीतशोक नामका नगर है। वहाँ महापद्म नामका राजा राज्य करता था। उसकी रानीका अन्तर्गत एक वीतशोक नामका नगर है। वहाँ महापद्म नामका राजा राज्य करता था। उसकी रानीका

विद्या पुनरागच्छन्तम्भ्रमेण समन्ततः । गन्धपुण्यादिमास्त्यम्ण्यसद्विस्त्यवा ॥ १६२ ॥
जनानव्यतो रष्ट्रा किमेतदिति विस्त्यात् । सन्तं पृच्छति स्मासी वृद्धिसागरमन्त्रिणः ॥ १६६॥
कमार श्रणु वश्वामि मुनीन्द्रः भृतकेवली । स्थातः सागरदशाक्यस्त्यसा दीसस्त्रज्ञा ॥ १६७ ॥
असी मासोपवासान्ते पारणायै प्रविष्टवान् । पुरं सामसम्ब्राक्यः श्रेष्ठी तन्मै वश्वाविधि ॥ १६५ ॥
तस्ता विच्वगनं मक्त्या प्रापदाश्चर्यपञ्चकम् । मुनि मनोहरोचानवासिनं तं सकीतुकाः ॥ १६६ ॥
सम्पूज्य वन्तितुं यान्ति पौराः परमभक्तिः । इत्याक्यत्सोऽपि तच्छृत्वा पुनरप्यन्वयुक्कः सः ॥१६७॥
कयं सागरदत्तात्व्यां विविधव्यस्तित्यः भृतीः । प्रापदित्यवविन्मन्त्रिमुतोऽप्यम् थयाश्चलम् ॥ १६८॥
विचये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी । बद्धवन्तः पतिस्तस्यास्त्रकेणकान्तमृतलः ॥ १६९ ॥
वेवी यशोषरा तस्य गर्मिणी जातदीहृदा । महाविभूत्या गत्वासौ सीतासागरसङ्गमे ॥ १४० ॥
महाद्वारेण सम्प्राप्य जल्लीव जल्लानना । जलकेलिविधौ पुत्रमक्ष्याभ्यणिनिर्वृतिम् ॥ १४१ ॥
तस्मात्सागरदशाल्यामस्याकुर्वन्सनाभयः । अथ यौवनसम्प्रासौ स कदाचन नाटकम् ॥ १४२ ॥
सार्थं स्वपरिवारेण पद्यम् हर्म्यतले स्थतः । चेटकेनानुकूलाल्यनामध्येम भावितः ॥ १४३ ॥
कुमार मन्दराकारस्तित्रव्येष पयोषरः । परयाश्चर्यमिति प्रीत्या प्रोन्मुको लोचनिर्वियम् ॥ १४४ ॥
तं निराक्षितुमैहिस्ट नष्टस्तत्काल एव सः । जल्वस्तिवृत्विच्यायं यौवनं विभवो वपुः ॥ १४५ ॥

नाम वनमाला था। उन दोनोंके शिवकुमार नामका पुत्र हुआ था। नवयौवनसे सम्पन्न होनेपर किसी दिन वह अपने साथियोंके साथ कीड़ा करनेके लिए वनमें गया था। वहाँ कीड़ा कर जब बह वापिस आ रहा था तब उसने सब ओर बड़े संभ्रमके साथ सुगन्धित पुष्प आदि मङ्गलमय पूजाकी सामग्री लेकर त्राते हुए वहुत-से आदमी देखे। उन्हें देखकर उसने बड़े त्राश्चर्यके साथ बुद्धिसागर नामक मन्त्रीके पुत्रसे पूछा कि 'यह क्या है ?'।। १३०-१३३।। इसके उत्तरमें मन्त्रीका पुत्र कहने लगा कि हे कुमार ! सुनिये, मैं कहता हूँ, दीप्त नामक तपश्चरणसे प्रसिद्ध सागरदत्त नामक एक अतकेवली मुनिराज हैं। उन्होंने एक मासका उपवास किया था, उसके बाद पारणाके लिएआज उन्होंने नगरमें प्रवेश किया था। वहाँ सामसमृद्ध नामक सेठने उन्हें विधिपूर्वक भक्तिसे आहार दान देकर पद्धाश्चर्य प्राप्त किये हैं । वे ही मुनिराज इस समय मनोहर नामक उद्यानमें ठहरे हुए हैं, कौतुकसे भरे हुए नगरवासी लोग बड़ी भक्तिसे उन्होंकी पूजा-अन्द्रना करनेके लिए जा रहे हैं। इस प्रकार मन्त्रीके पुत्रने कहा । यह सुनकर राजकुमारने किर पूछा कि इन मुनिराजने सागरदत्त नाम, अनेक ऋदियाँ, तपश्चरण श्रीर शास्त्रज्ञान किस कारण प्राप्त किया है ? इसके उत्तरमें मन्त्री-पुत्रने भी जैसा सुन रक्खा था वैसा कहना शुरू किया। वह कहने लगा कि पुष्कलावती देशमें पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है। उसके स्वामीका नाम वजरूत था। वह वजरूत चकवर्ती थाइसलिए उसने चकरतसे समस्त पृथिवी अपने आधीन कर ली थी।। १३४-१३६।। जब उसकी यशोधरा रानी गर्मिणी हुई तब उसे दोहला जपन हुन्ना त्रोर उसी दोहलेके अनुसार वह कमलमुखी वड़े वैभवके साथ जहाँ सीतानदी समुद्रमें मिलती है उसी महाद्वारसे जलकीड़ा करनेके लिए समुद्रमें गई। वहीं उसने निकट कालमें मोत्त प्राप्त करनेवाला पुत्र प्राप्त किया। चूँ कि उस पुत्रका जन्म सागर-समुद्रमें हुआ था इसलिए परिवारके लोगोंने उसका सागरदत्त नाम रख लिया । तदनन्तर यौवन अवस्था प्राप्त होनेपर किसी दिन वह सागरदत्त महलकी छतपर बैठा हुआ अपने परिवारके लोगोंके साथ नाटक देख रहा आ. उसी समय अनुकूल नामक एक सेयकने कहा कि हे कुमार! यह आश्चर्य देखां, यह बादल मन्दर-गिरिके आकारसे कैसा सुन्दर बना हुआ है १ यह सुनकर प्रीतिसे भरा राजकुमार ज्यांही ऊपरकी आर मुँह कर उस नयनाभिराम दृश्यको देखनके लिए उद्यत दुआ त्योंही वह बादल नष्ट हो गया। उसे नष्ट हुआ देखकर कुमार विचार करने लगा कि जिस प्रकार यह बादल नष्ट हो गया है उसी प्रकार

१ विविधर्यात्तपः भृती ग० । विविधर्यास्वरो भृती स्व० । विविधर्याश्च स भृतीः इति स्विधित् ।

<sup>9</sup>भायुरम्बन्ध विष्वंसि वधार्य स्तनविवकः। इति संसारनिर्वेशयोगभाक्समजायत ॥ १४६ ॥ स्विपित्रा सममन्त्रेषः सन्धाप्याद्यतसागरम् । स्थितं मनोहरोद्याने धर्मतीर्थस्य नायकम् ॥ १४७ ॥ श्रुखा धर्म सद्भ्वर्णे निर्जीतस्वरूष्टिशितः । संयमं बहुभिः सार्थं इतवम्धुविसर्जनः ॥ १४८ ॥ प्रतिगृक्ष मनःपर्यवादिं प्राप्यद्भिग्पदम् । देशान् विह्रस्य सद्धर्भदेशोतेह समागतः ॥ १४९ ॥ इति तष्कृवणात्सयः प्रतिचेताः स्वयञ्च सः । गरवा मुनीश्वरं स्तुत्वा पीत्वा धर्मामृतं ततः ॥ १५० ॥ भवन्तं भगवन्दञ्चा स्नेहो मे समभूत्महान् । हेतुना केन वक्तव्यमित्वपृष्टस्स चाववीत् ॥ १५१ ॥ द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे विषये मगधाद्वये । शृद्धप्रामे सुवी जाती रेवत्यां नरजन्मनः ॥ १५२ ॥ ज्येष्ठोऽत्र राष्ट्रकृटस्य अगदशस्ततः परः । भवदेवस्तयोज्यीयान् संयमं प्रत्यप्रात ॥ १५३ ॥ सुस्थितास्यगुरुं प्राप्य तेनामा विनयान्वितः। नानादेशान् विद्वत्यायात् स्वजन्मप्राममेव सः ॥१५४॥ तदा तद्बान्धवाः सर्वे समागत्य ससम्मदाः । मुनि प्रदक्षिणीक्कृत्य सम्पूज्यानन्तुमुद्यताः ॥ १५५ ॥ प्रामे दुर्मर्पणो नाम तस्मिन्नेत्र गृहाधिपः । तस्य नागवसुर्भार्या नागश्रीरनयोः सुता ॥ १५६ ॥ ताभ्यां सा भवदेवाय प्रादायि विधिपूर्वकम् । अग्रजागमनं श्रुत्वा सद्यः सम्जातसम्मदः ॥ १५७ ॥ भवदेवोऽप्युपागस्य भगदत्तमुनीश्वरम् । विनयास्प्रप्रणम्यास्त तत्कृताशासनादितः ॥ १५८ ॥ आख्याय धर्मयाधालमं वैरूप्यमपि संसतेः । गृहीतपाणिरेकान्ते संयमो गृह्यता त्वया ॥ १५९ ॥ इत्याह तं मुनिः सोऽपि प्रत्यवादीदिदं वचः । नागश्रीमोक्षणं कृत्वा कर्तास्मि भवतोदितम् ॥ १६० ॥ इति तन्मुनिशकर्ण्यं जगादाजनने जनः । भार्यादिपाशसंख्यः करोत्यात्महितं कथम् ॥ १६१ ॥

यह यौयन, धन-सम्पदा, शरीर, आयु और अन्य सभी कुछ नष्ट हो जानेवाले हैं, ऐसा विचारकर वह संसारसे विरक्त हो गया।। १४०-१४६।। दूसरे दिन ही वह मनोहर नामके उद्यानमें स्थित अमृतसागर नामक तीर्थद्वरके समीप पहुँचा, वहाँ उसने धर्मका स्वरूप सुना। समस्त पदार्थोंकी स्थितिका निर्णय किया और भाई-बन्धुओंको विदाकर अनेक लोगोंके साथ संयम धारण कर लिया। तदनन्तर मनःपर्यय आदि अनेक ऋद्वियों रूप सम्पदा पाकर धर्मोपदेश देते हुए सब देशोंमें विहार कर वे ही सागरदत्त मुनिराज यहाँ पधारे हैं।। १४०-१४६।। इस प्रकार मन्त्री-पुत्रके वचन मुनकर वह राजकुमार-शिवकुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ, उसने शीघ ही स्वयं मुनिराजके पास जाकर उनकी स्तुति की, धर्मक्षी अमृतका पान किया और तदनन्तर बड़ी विनयसे पूछा कि हे स्वामिन! आपको देखकर मुने बड़ा भारी कोह उत्पन्न हुआ है इसका क्या कारण है ? आप कहिये। इसके उत्तरमें मुनिराज कहने लगे कि—।। १५०-१५१।।

इसी जम्बृद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी मगधदेशमें एक बृद्ध नामका प्राम था। उसमें राष्ट्रकूट नामका बैश्य रहता था। उसकी रेवती नामक कीसे दो पुत्र हुए थे। एक भगदत्त ज्ञोर दूसरा भवदेव। उनमें बड़े पुत्र भगदत्तने सुस्थित नामक सुनिराजके पास जाकर दीचा धारण कर ली। तदनन्तर उन्हीं गुरुके साथ बड़ी विनयसे अनेक देशों में विद्वार कर वह अपनी जन्मभूमिमें आया।। १५२-१५४॥ उस समय उनके सब भाई-वन्धु बड़े हर्षसे उनके पास आये और उन मुनिकी प्रदक्तिणा तथा पूजाकर उन्हें नमस्कार करनेके लिए उद्यत हुए॥ १५५॥ उसी नगरमें एक दुर्मर्षण नामका गृहस्थ रहता था। उसकी कीका नाम नागवसु था। उन दोनोंके नागशी नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी। उन दोनोंने अपनी पुत्री, भगदत्त मुनिराजके छोटे भाई भवदेवके लिए विधिपूर्वक प्रदान की थी। वड़े भाईका आगमन सुनकर भवदेव बहुत दी हर्षित हुआ। वह भी उनके समीप गया और विनयके साथ वार-वार प्रणाम कर वहीं बैठ गया। उस समय मुनिराजके उपदेशसे उसके परिणाम बहुत ही आई हो रहे थे।।१५६-१५८।। धर्मका यथार्थ स्वरूप और संसारकी विरूपता वतलाकर मुनिराज भगदत्तने अपने छोटे भाई भवदेवका हाथ पकड़कर एकान्तमें कहा कि तू संयम प्रहण कर ले।। १५८।। इसके उत्तरमें भवदेवने कहा कि मैं नागशीसे छुट्टी लेकर आपका कहा कहँगा।। १६०।। यह सुनकर सुनिराजने कहा कि इस संसारमें की आदिकी पाशमें फँसा हुआ यह प्राणी आत्माका हित कैसे कर सकता

१ अम्पेरम्यश्च स० । २ मितसागमिति क्वचित् । १-कूटाख्याद् म० ।

त्वज तन्मोहिम्सिनं भवदेषोऽण्यनुत्तरः । मति ज्येष्ठानुतोषेन व्यथाद्दीक्षाविषी च सः ॥ १६२ ॥
नीत्वा स्वगुरुस्तामीण्यं भगवत्तो भवव्छिदे । दीक्षामप्राह्यन्मौक्षीं सतां १सोदर्यमीदश्म ॥१६१॥
स प्रव्यसंयमी भूत्वा १विषीद्वादशक्सरात् । विहृत्य गुरुमिः सार्थमन्येषुरसहायकः ॥ १६४ ॥
हृद्यमामं निर्वं गत्वा सुव्रतागिननीमि । समीह्यास्मिन् किमस्त्यम्य नागक्षोनीम काचन ॥ १६५ ॥
हृति सम्प्रस्थामास सा तस्येक्षितवेदिनी । नाहं वेश्वि सुने सम्यगुदन्तं तिव्यवन्थनम् ॥ १६६ ॥
हृत्यौदासीन्थमापचा गुणवत्थायिकां प्रति । संयमे तं स्थितिकर्तुमर्थाक्यानकम्प्रवित् ॥ १६० ॥
वैदयः सर्वसम्प्रदाक्यस्तहासीतनयः श्रुचिः । दाक्काक्यः स्वमात्रास्मक्क्रेत्व्युच्छिन्दाक्षितं त्वचा ॥१६८॥
श्रेष्ठम्यातिति निर्वन्थान्नोजितः स जुगुप्सया । वान्तवान् कंसपात्रेण तत्तन्मात्राहितं पुनः ॥ १६९ ॥
श्रेष्ठमातितं भोक्तुं प्रार्थयामास दारुकः । तयापि कंसपात्रस्यं पुरस्तादुपदौकितम् ॥ १७० ॥
श्रुश्चमातितं भोक्तुं प्रार्थयामास दारुकः । तयापि कंसपात्रस्यं पुरस्तादुपदौकितम् ॥ १७० ॥
श्रुश्चमातितं भोक्तुं प्रार्थयामास दारुकः । तयापि कंसपात्रस्यं पुरस्तादुपदौकितम् ॥ १७० ॥
श्रुश्चमावितोऽप्येष नामहीद्वान्तमात्मना । सोऽपि चेत्तादशः साधुः कथं त्यक्तमभीप्सिति ॥ १७१ ॥
श्रुश्चपाक्यानमित्रविकानेवं मण्यद्वित्रपाल्यत् । सदा वनविहृत्यादिगतौ कनककल्यिताम् ॥ १७१ ॥
श्रुश्चमाळोक्य वालस्य छिप्सुरापतिति स्म ताम् । तद्दश्चपाकरोज्ञ्यो छकुटीतावनेन तम् ॥ १७५ ॥
तद्वन्यानिश्च सर्वेषां पूजनीयः पुरातनः । त्यक्तभिवान्छ्या भूयः सम्प्रामोति पराभवम् ॥ १७६ ॥

हैं ? ।। १६१ ।। इसलिए तू स्त्रीका मोह छोड़ दे। बड़े भाईके अनुराधसे भवदेव चुप रह गया और उसने दीक्षा धारण करनेका विचार कर लिया।। १६२।। अन्तमें भगदत्तने अपने गुरुके पास ले जाकर उसे संसारका छेद करनेके लिए मोच प्राप्त करानेवाली दीचा प्रहण करवा दी सो ठीक ही हैं क्योंकि सज्जनोंका भाईपना ऐसा ही होता है।। १६३।। उस मूर्खने द्रव्यसंयमी होकर बारह वर्ष तक गुरुखोंके साथ विहार किया। एक दिन वह अकेला ही अपनी जन्मभूमि वृद्ध प्राममें आया और सुव्रता नामकी गणिनीके पास जाकर पृष्ठने लगा कि हे माता! इस नगरमें क्या काई नागश्री नामकी स्नी रहती हैं १ ।। १६४-१६५ ।। गणिनीने उसका अभिप्राय समभकर उत्तर दिया कि हे मुने ! मैं उसका वृत्तान्त श्रच्छी तरह नहीं जानती हूँ । इस प्रकार उदासीनता दिखाकर गणिनीने उस द्रव्य-लिङ्गी मुनिको संयममें स्थिर करनेके लिए गुणवती नामकी दूसरी श्रायिकासे निम्नलिखित कथा कहनी शुरू कर दी।। १६६-१६७।। वह कहने लगी कि एक सर्वसमृद्ध नामका वैश्य था। उसके शुद्ध हृद्यवाला दारुक नामका दासी-पुत्र था। किसी एक दिन उसकी माताने उससे कहा कि तू हमारे सेठका जुठा भोजन खाया कर । इस तरह कहकर उसने जबर्दस्ती उसे जूँठा भोजन खिला दिया। बह खा तो गया परन्तु ग्लानि त्रानेसे उसने वह सब भोजन बमन कर दिया। उसकी माताने वह सब वमन काँसेकी थालीमें ले लिया और जब उस दारुकको भूख लगी और उसने मातासे भोजन माँगा तब उसने काँसेके पात्रमें रक्ला हुआ वही वमन उसके सामने रख दिया। दारुक यद्यपि भूखसे पीड़ित था तो भी उसने वह अपना वमन नहीं खाया। जब दासी-पुत्रने भी अपना वमन किया हुआ भोजन नहीं खाया तब मुनि छोड़े हुए पदार्थको किस तरह चाहते हैं ?।। १६५-१७१।। 'अब मैं एक कथा और कहती हूँ तू चित्त स्थिर कर सुन' यह कहकर गणिनी दूसरी कथा कहने लगी। उसने कहा कि एक नरपाल नामका राजा था। कौतुकवश उसने एक कुत्ता पाल रक्खा था। वह मीठे-मीठे भोजनके द्वारा सदा उसका पालन करता था और सुवर्णके आभूषण पहिनाता था। जब वह बनिवहार आदि कार्यों के लिए जाता था, तब वह मन्द्बुद्धि उसे सोनेकी पालकीमें बैठाकर ले जाता था। एक दिन वह नीच कुत्ता, पालकीमें बैठा हुआ जा रहा था कि अवस्मात् उसकी दृष्टि किसी बालककी विष्ठापर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही वह, उस विष्ठाको प्राप्त करनेकी इच्छासे उसपर कूद पड़ा। यह देख राजाने उसे डण्डेसे पीटकर भगा दिया ।।१७२-१७५।। इसी प्रकार जो मुनि पहले

१ भातृत्वम् । २ मूर्जः । ३ श्रर्थाख्यान-का० ।

इदमन्यरक्रचिरकञ्चित्पयिकः सहनान्तरे । सुगन्धिफलपुष्पदिसेवयाऽऽयन् सुसं ततः ॥ १७७ ॥ गरका विहाय सन्मार्गं महागइनसङ्कटे । इष्ट्रा क्षुचितमस्युप्रं स चमूरं जिर्धासुकम् ॥ १७८ ॥ भीत्वा धावन् तदैकस्मिन् भीमकृपैऽपतद्विधीः । तत्र शीतादिभिः पापाद्दोषत्रितयसम्भवे ॥ १७९॥ वान्द्रव्यातेगत्वादिहीनं सर्पादिवाधितम् । सं तबिगैमनोपायमजानन्तं यदच्छया ॥ १८० ॥ कश्चित्रियम्बरी वीक्ष्य द्ययार्वीकृताशयः । निर्गमय्य ततः केनाप्युपायेन महाद्रात् ॥ १८१ ॥ मन्त्रीषिप्रयोगेण कृतपाद्प्रसारणम् । सृक्ष्मरूपसमाखोकनोन्मीखितविकोचनम् ॥ १८२ ॥ स्वष्टाकर्णनविज्ञातस्वत्रक्षिश्ववशद्वयम् । व्यक्तवाक्प्रसरोपेतरसनं च व्यवाद्यु ॥ १८३ ॥ स सर्वरमणीयाल्यं पुरं तन्मार्गदर्शनात् । प्रास्थापयश्च कस्योपकुर्वन्ति विशदाशयाः ॥ १८४ ॥ पुनः स विषमासक्तमतिः पथिकदुर्मतिः । प्रकटीकृतदिग्नेवमोहः प्राक्तनकृपकम् ॥ १८५ ॥ सम्बाप्य प्रतितस्तिस्तया कांश्रन संस्तौ । मिथ्याधादिकपञ्चोप्रवाजिर्यादीन्युपागतान् ॥ १८६ ॥ जन्मकृषे श्वथादाहाचार्तान् संबीक्ष्य सम्मतिः । गुरुवैद्यो द्यालुत्वाद्धर्माख्योपायपण्डितः ॥ १८७ ॥ निर्गमच्य ततो जैनभाषीषधनिषेवणान् । सम्यक्त्वनेष्रग्रन्मीस्य सम्यन्त्वानधितद्वयम् ॥ १८५ ॥ समुद्घटय्य सद्भगपादी कृत्वा प्रसारिती । व्यक्तां दयामयीं जिह्नां विधाय विधिपूर्वंकम् ॥ १८९ ॥ पञ्चप्रकारस्वाध्यायवचनान्यभिधाष्य तान् । सुधीरगमयन्मार्गं साधुः स्वर्गापवर्गयोः ॥ १९० ॥ निजपापोदयादीर्घसंसारास्तत्र केचन । सुगन्धिबन्धुरोद्धिबचम्पकाभ्याशवतिनः । १९१॥ तस्त्रीरभावबोधावमुक्ताः पट्चरणा वथा । पार्श्वस्थास्याः सद्दरज्ञानचारित्रोपान्तवर्तनात् ॥ १९२ ॥

सबके पूजनीय होते हैं वही छोड़ी हुई वस्तुकी इच्छाकर फिर अनादरको प्राप्त होने लगते हैं। इस कथाके बाद एक कथा और कहती हूँ—

किसी उत्तम वनमें कोई पथिक सुगन्धित फल-पुष्प आदि लानेके लिए सुखसे जा रहा था परन्तु वह अच्छा मार्ग छोड़कर महासंकीर्ण वनमें जा पहुँचा। वहाँ उसने भूखा, ऋतिशय दुष्ट और मारनेकी इच्छासे सामने आता हुआ एक व्याव देखा। उसके भयसे वह दुर्बुद्धि पथिक भागा और भागता-भागता एक भयंकर कुएँमें जा पड़ा। वहाँ पाप-कर्मके उदयसे उसे शीत आदिक कारण वात-पित्त-कफ-तीनों दोष उत्पन्न हो गये। बोलना, देखना-सुनना तथा चलने श्रादिमें बाधा होने लगी। इनके सिवाय उसे सर्प आदिकी भी बाधा थी। वह पथिक उस कुएँ से निकलनेका उपाय भी नहीं जानता था। दैववश कोई एक उत्तम वैद्य वहाँसे आ निकला। उस पथिकको देखकर उसका हृद्य द्यासे श्रार्द्र हो गया। उसने बड़े आदरसे किसी उपायके द्वारा उसे कुएँसे बाहर निकलवाया श्रीर मन्त्र तथा श्रीषिकि प्रयोगसे उसे ठीककर दिया। उसके पाँच पसरने लगे, सूच्यसे सूच्य रूप देखनेके योग्य उसके नेत्र खुल गये, उसके दोनों कान सब बातें साफ-साफ सुनने लगे तथा उसकी जिह्नासे भी वचन स्पष्ट निकलने लगे।। १७६-१⊏३।। यह सब कर चुकनेके बाद उत्तम वैद्यने उसे मार्ग दिखाकर सर्वरमणीय नामक नगरकी ओर रवाना कर दिया सो ठीक ही है क्यों कि जिनका अभिप्राय निर्मल है ऐसे पुरुष किसका उपकार नहीं करते ? ॥ १८४॥ इसके बाद वह दुर्बुद्धि पथिक फिरसे विषयोंमें त्रासक्त हो गया, फिरसे दिशा भ्रान्त हो गया श्रीर फिरसे उसी पुराने कुएँके पास जाकर उसमें गिर पड़ा। इसी प्रकार ये जीव भी संसार रूपी कुएँ में पड़कर मिध्यात्व त्रादि पाँच कारणोंसे वाधिर्य-बहिरापन स्नादि रोगोंको प्राप्त हो रहे हैं, तथा चुधा, दाह आदिसे पीडित हो रहे हैं। उन्हें देखकर उत्तम ज्ञानके धारक तथाधर्मका व्याख्यान करनेमें निपुण गुरु रूपी वैद्य द्यालुताके कारण इन्हें इस संसार-रूपी कुएँसे बाहर निकालते हैं। तदनन्तर जैनधर्मरूपी औषिक सेवनसे इनके सम्यादर्शन रूपी नेत्र खोलते हैं, सम्याद्वान रूपी दानों कान ठीक करते हैं, सम्यक् चारित्रक्षो पैरोंको फैलाते हैं, द्यारूपी जिद्धाको विधिपूर्वक प्रकट करते हैं, और पाँच प्रकारके स्वाध्याय रूपी बचन कहलाकर उन्हें स्वर्ग तथा मोक्षके मार्गमें भेजते हैं। वे गुरुरूपी वैद्य अध्यन्त बुद्धिमान और उत्तम प्रकृतिके होते हैं।। १८५-१९०।। उनमेंसे बहुतसे लोग पाप-कर्मके उदयसे दीर्घसंसारी हाते हैं। जिस प्रकार सुगन्धिसे भरे विकसित चन्पाके समीप रहते कवायविषयारम्भौकिकशाववेदकैः । विद्वावय्भेदसम्बन्धाः कुर्वाकावया दुरावायः ॥ १९६ ॥
संसकावया निविदेषु प्रश्वभावेषु कोख्याः । अवस्वाद्वया द्वीयसानज्ञानादिक्त्वतः ॥ १९४ ॥
समाचारविद्यप्ति स्माचार्यभिश्वामकः । महामोद्दानिवृश्याखवश्वयाग्यद्वप्ते ॥ १९५ ॥
पतन्ति सम पुनश्चेति भववेवोऽपि तथ्यूनेः । सम्मास्तान्तभावोऽभृद्वास्ता तत्त्वाविकामणीः ॥ १९६ ॥
गागिवं व दौर्गत्वभावोत्पादितदुःस्वितम् । स्मास्त्वादर्गयत्त्वोऽपि तां दश्च संस्तिन्धितम् ॥ १९० ॥
स्मृत्वा विगिति निन्दित्वा सृदीत्वा संवमं पुनः । भावा सहायुवः प्रान्ते कमात्त्वादाध्यां निकाः ॥ १९८ ॥
स्मृत्वा विगिति निन्दित्वा सृदीत्वा संवमं पुनः । भावा सहायुवः प्रान्ते कमात्त्वादाध्यां निकाः ॥ १९८ ॥
स्मृत्वा मादेन्द्रकृत्वस्येऽभृदक्तत्ववयुवः । इति सोऽपि मुनियोक्तश्वयेन विश्कतान् ॥ १०० ॥
दीक्षां गृदीतुष्ठवुक्तो मात्रा विद्वा च वारितः । प्रविवय नगरं जातसंविद्यासुकात्रमम् ॥ २०२ ॥
नाहमादारवामीति सुमारोऽकृत निश्चितिन् । तद्वातांश्रवणाज्यो यः कश्चित्रोज्यत्यमुम् ॥ २०२ ॥
सत्ति 'सम्मावितं दास्वामीति संसव्यवोषयत् । तद्वातांश्रवणाज्यो यः कश्चित्रोज्यत्यमुम् ॥ २०२ ॥
भावकः समुपेत्यैनं कुनार, झातिशत्ववः । तवैते स्वपरध्यंसकोविदाः पापहेतवः ॥ २०४ ॥
मावसंवयविष्यरित्तमकृत्वा प्रामुकाशमैः । करिष्ये भन्न "पर्युष्टिमविग्नकृत्व वन्युभिः ॥ २०५ ॥
दुक्ता संवमे वृत्तिरित्ववोष्वदितं ववः । सोऽपि मस्ता तदाष्त्रमक्तविकृत्व वस्त्रभवत्वरान् ॥ २०० ॥
दिव्यद्वीक्षवित्वी स्थित्वा सदाविकृतवेतसा । तृणाय मन्यमानस्तास्त्वो द्वादश्वाररान् ॥ २०० ॥

हुए भी भ्रमर उसकी धुगन्धिसे दूर रहते हैं उसी प्रकार जो सम्यन्दर्शन, सम्यन्द्वान तथा सम्यक्चा-रिश्रके समीपवर्ती होकर भी उनके रसास्वादनसे दूर रहते हैं वे पार्श्वस्थ कहलाते हैं।।१९१-१९२।। जो कवाय, विषय, आरम्भ तथा लौकिक झानके यशीभूत होकर जिह्वा, इन्द्रिय सम्बन्धी छह रसोंमें आसक्त रहते हैं वे दुष्ट अभिप्राय वाले कुशील कहलाते हैं।। १६३।। जो निषिद्ध द्रव्य और भावोंमें लोभी रहते हैं वे संसक्त कहलाते हैं। जिनके ज्ञान, चारित्र आदि घटते रहते हैं वे अवसन्न कह-लाते हैं और जो सदाचारसे दूर रहते हैं वे मृगचारी कहलाते हैं। ये सब लोग महामोहका ध्याग नहीं होनेसे संसाररूपी अगाध कुएँमें बार-बार पड़ते हैं। गणिनीकी ये सब बातें सुनकर भवदेव मुनिको भी शान्त भावकी प्राप्ति हुई। यह जानकर गणिनीने, दुर्गतिके कारण जिसकी खराब स्थिति हो रही थी ऐसी नागश्रीको बुलवाकर उसे दिखाया। भवदेवने उसे देखकर संसारकी स्थितिका स्मरण किया, अपने आपको धिकार दिया, अपनी निन्दाकर फिरसे संयम धारण किया और बड़े भाई भगद्त मुनिराजके साथ श्रायुके श्रन्तमें श्रनुक्रमसे चारों श्राराधनाश्रोंका श्राश्रय लिया। मरकर अपने भाईके ही साथ माहेन्द्रस्वर्गके वयभद्र नामक विमानमं सात सागरकी आयु वाला सामानिक देव हुआ।। १६४-१६६।। वहाँसे चयकर बड़े भाई भगदत्तका जीव मैं हुआ हूँ और होटे भाई भवदेवका जीव तू हुन्ना है। इस प्रकार मुनिराजका कहा सुनकर शिवकुमार विरक्त हुन्ना ॥ २०० ॥ वह दीचा लेनेके लिए तैयार हुआ परन्तु माता-पिताने उसे रोक दिया । जिसे आत्म-ब्रान प्रकट हुआ है ऐसा वह कुमार यद्यपि नगरमें गया तो भी उसने निश्चय कर लिया कि मैं अप्रा-सुक आहार नहीं प्रहण कलेंगा । यह बात सुनकर राजाने सभामें घोषणा कर दी कि जो कोई कुमारको भोजन करा देगा मैं उसे इच्छानुसार धन दूँगा। राजाकी यह घोषणा जानकर सात धर्मक्षेत्रोंका आश्रयभूत दृढवर्मा नामक श्रावक कुमारके पास आकर कहने लगा कि हे कुमार ! श्रपने और दसरेके आत्माको नष्ट करनेमें पण्डित तथा पापके कारण ये कुटुम्बी लोग तेरे शत्र हैं इसलिए हें भद्र ! भाव-संयमका नाश नहीं कर प्राप्तक भोजनके द्वारा मैं तेरी सेवा कहूँगा। जो परिवारके लोगोंसे विद्युक्त नहीं हुन्ना है अर्थात् उनके अनुरागमें फँसा हुन्ना है उसकी संयममें प्रवृत्ति होना दर्लभ है, इस प्रकार हितकारी वचन कहे। कुमारने भी उसकी बात मानकर निर्विकार आचान्ल रसका आहार किया ।। २०१-२०६ ।। वह यद्यपि सुन्दर क्षियोंके समीप रहता था तो भी उसका

१ तत्यार्थितं ख॰ । २ सेवाम् । ३ रक्षायनः घ॰, क॰, म० ।

विद्युग्नास्थेव वृद्धोऽभूरेद्दिप्यासिव्यास्त्वेकः । इत्वय अभिक्यभाविदं व्येवाव गौरामः ॥ २०८॥ विद्युग्नाकित प्वामृत्वेक्योऽत्रैर्वेक्ष्यपुत्रिकः । इत्वय अभिक्यभाविदं व्येवाव गौरामः ॥ २००॥ विद्युग्नाकित प्वामृत्वेक्ष्योऽत्रैर्वेक्ष्यपुत्रिकः । कम्यूनाम्भक्षकोऽवि आवांस्त्रेनाप्य संवमम् ॥ २१०॥ सद्दान्त्यकस्ये भूत्वेद् वास्यन्ति परमं पद्म् । गत्वा सागरद्ताक्यो दिवमत्रैत्य निष्ट्विम् ॥ २१०॥ अम्यूनाको गृदत्यागसमये वास्यतीत्विषि । सर्वमेतप्रणाधीशनावकक्षाद्धतं ग्रुद्धः ॥ २१२॥ निशास्य मगवाधीको विवर्त तं वान्यवन्दतः । मानवन्ति न के सन्तः भवां मार्गोपदेशिकम् ॥ २१२॥ अधान्येषः पुनः प्राप्य भगवन्तं भवान्तकम् । प्रपुत्र्य प्रणतस्तिसम् सदस्युद्तितेकसम् ॥ २१५॥ दश्चासम्याभे तारापति वा प्रीतिकेतनम् । प्रीतिक्कतं प्रगावे के हत्वा क्ष्यमिशक्तम् ॥ २१५ ॥ सग्प्रास्तिति सोऽप्राक्षीप्रणकृत्वेवमववित् । एतिस्मृत् मगथे देत्रे सुप्रतिवाद्धपं पुरम् ॥ २१५ ॥ सग्प्रास्तिति सोऽप्राक्षीप्रणकृत्वेवमववित् । एतिस्मृत् मगथे देत्रे सुप्रतिवाद्धपं पुरम् ॥ २१५ ॥ भार्या तयोरम्भूवागक्षते ज्येष्ठः सुतोऽनुजः । कुनेरदत्तो विशेषसमस्तव्गृह्वासिनः ॥ २१८ ॥ नागदत्तं विवर्वान्ये सर्वेऽभूवकुपासकाः । रत्नाकरेऽपि सद्दस्यं वाप्रोत्यकृतपुण्यकः ॥ २१९ ॥ स्वित्तक्षक्रत्येवं गिरी घरणिभूवणे । वने प्रिवक्षर्रायाने कदावित्समवस्थितम् ॥ २२० ॥ स्वित्तमवस्थितम् वर्वेक्ष्यासकाः ॥ २१० ॥ स्वित्तमवस्थितम् वर्वेक्ष्यासस्यव्यव्याववाः । गत्वा सम्पूज्य वन्तित्वा धर्मे साध्यन्ववुश्चतः ॥ २२० ॥ सोऽप्येवमवविद्यासस्यव्यव्यानकाः ॥ २२० ॥ सोऽप्येवमवविद्यासस्यव्यव्यानकाः ॥ २२० ॥ सोऽप्येवमवविद्यासस्यव्यव्यानकाः ॥ २२० ॥

चित्त कभी विकृत नहीं होता था वह उन्हें तृणके समान तुच्छ मानता था। इस तरह उसने बारह वर्ष तक तीच्ण तलवारकी धारापर चलते हुएके समान कठिन तप धारणकर आयुके अन्त समयमें संन्यास धारण किया जिसके प्रशावसे बहस्वर्गमें यह अपने शरीरकी कान्तिसे दिशाओं को व्याप्त करता हुआ विद्युन्माली देव हुआ है। यह कथा कहनेके बाद राजा श्रेणिकके पृष्ठनेपर गौतम गणधर फिर कहने लगे कि इस विद्युन्माली देवकी जो कियाँ हैं वे सेठोंकी पुत्रियाँ होकर जम्बू-कुमारकी चार कियाँ होंगी और उसीके साथ संयम धारण कर अन्तिम स्वर्गमें उत्पन्न होंगी तथा वहाँ से आकर मोच प्राप्त करेंगी। सागरदत्तका जीव स्वर्ग जावेगा, फिर वहाँ से आकर जम्बूकुमारकी दीचा लेनेके समय मुक्त होगा। इस प्रकार गणधरोंमें प्रधान गौतम स्वामीके द्वारा कही हुई यह सब कथा सुनकर मगधदेशका स्वामी राजा श्रेणिक बहुत ही प्रसन्न हुआ। अन्तमें उसने वर्धमान स्वामी और गौतम गणधर दोनोंको नमस्कार किया सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे कौन सजन हैं जो कि कल्याण मार्गका उपदेश देने वालेको नहीं मानते हों—उसकी विनय नहीं करते हों।२०७-२१३।।

अथानन्तर—दूसरे दिन राजा श्रेणिक फिर संसारके पारगामी मगवान् महाबीर स्वामीके समीप पहुँचा और पूजा तथा प्रणाम कर वहीं बैठ गया। वहाँ उसने ताराओं चन्द्रमाके समान प्रकाशमान तेजके धारक, तथा प्रीतिकी पताका-स्वरूप प्रीतिक मुनिको देखकर गणधर देवसे पूछा कि पूर्व जन्ममें इन्होंने ऐसा कौन-सा कार्य किया था जिससे कि ऐसा रूप प्राप्त किया है ? इसके उत्तरमें गणधर इस प्रकार कहने लगे कि इसी मगध देशमें एक सुप्रतिष्ठ नामका नगर है। राजा जयसेन उसका लीलापूर्वक पालन करता था। उसी नगरमें एक सागरदत्त नामका सेठ रहता था। उसकी सीका नाम प्रभाकरी था। उन दोनोंके दो पुत्र हुए—उनमें नागदत्त बड़ा था और छोटा कुनेरकी समता रखने वाला कुनेरदत्त था। नागदत्तको छोड़कर उसके घरके सब लोग श्रावक हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यहीन मनुष्य ससुद्रमें भी उत्तम रक्को नहीं ग्राप्त करता है।। २१४–२१६।। इस तरह उन सबका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था। किसी समय धरणिभूषण नामक पर्वतके प्रियक्कर नामक उद्यानमें सागरसेन नामक सुनिराज आकर विराजमान हुए। यह सुन राजा जयसेन आदिने जाकर उनकी पूजा-बन्दना की तथा धर्मका यथार्थ स्वरूप पूछा।। २२०-२२१।। उत्तरमें सुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि जिन्होंने सम्यग्दर्शन-रूपी नेत्र प्राप्त कर लिये हैं

र ब्रह्मेन्द्र-ख॰। २ मनान्तगम् ख॰। ३ जयसेनम्म्हीयाबः स॰। ४ होषनः ब्र॰।

ग्राम्बन्ति सुसं स्वरों चापवर्गे च संयमात् । विध्यादशक्ष दानादिपुन्धेन स्वर्गं सुस्तम् ॥२२६ ॥ सम्प्रामुबन्ति तत्रेते शममाद्दारम्यतः पुनः । काकाविश्वनिश्वमाश्रित्य स्वतो वा परतोऽपि वा ॥ २२४ ॥ सद्भीकामयोग्याक्ष भवन्त्यभ्यर्णमोचनाः । अन्ये तु भोगसंसक्ता गाढमिध्यात्वशस्यकाः ॥ २१५ ॥ हिंसानृतान्यरैरामारत्यारमभपरिप्रहैः । पापं सिब्बत्य संसारतुष्कृपे निपतन्ति ते ॥ २९६ ॥ इति तद्वचनं शुर्वा बहवो धर्ममाचरन् । अथ सागरदशास्यक्षेष्ठिना स्वायुषोऽवधौ ॥२२७ ॥ परिपृष्टे मुनिश्चाहं दिवसास्त्रिशदित्यसी । तष्कृत्वा २ नगरं क्षेष्ठी प्रविषयाण्टाश्चिकी सुदा ॥ २२८ ॥ पूजां विधाय द्रावारमपदं ज्येष्ठाय सुनवे । आपूछ्य बान्धवान् सर्शन् द्वाविशतिदिनानि सः ॥ १२९ ॥ सम्म्यस्य विधिवह्नोकमवापदस्यताशिनाम् । अन्येसुर्नागदत्तोऽसी छोमेनाचेन चोदितः ॥ २३०॥ कुबेरदत्तमाहृय तथ सारधर्न पिता । किमदर्शयदित्येवं पृष्टवान् दुष्टचेतसा ॥ २३१ ॥ तीवलोभविवकोऽयमित्वसाववगम्य तत् । किमावाभ्यामविक्रातं धनमस्ति गुरोः पृथक् ॥ २३२ ॥ सन्न्यस्य विश्विना स्वर्गगतस्योपरि दूवणम् । महत्यापमिदं वक्तुं भातस्तव न युज्यसे ॥ २३३ ॥ श्रोतं ममापि चेत्वाह सोऽप्यपास्यास्य दुर्मतिम् । विभज्य सक्छं वस्तु चैत्वचैत्वालयाविकम् ॥२३४॥ निर्माप्य जिनपूजाश्च विधाय विविधाः सदा । दानं चतुर्विधं पात्रत्रये भक्त्या प्रवर्त्य तौ ॥ २३५ ॥ कालं ग्रमयतः स्मोचन्त्रीती प्रति परस्परम् । दत्वा सागरसेनाय कदाचित्रिकिपूर्वकम् ॥ २३६ ॥ मिक्षां कुवेरदत्तास्यः सहितो धनमित्रया । अभिवन्य किमावाभ्यां तन्जो रूप्यते न वा ॥ २३७ ॥ नैवं चेत्प्रव्रजिञ्चाव इत्यप्राक्षित्स चाववीत् । युवां सुतं महापुण्यभागिनं चरमाङ्गकम् ॥ २१८ ॥

ऐसे पुरुष दान, पूजा, बत, उपवास आदिके द्वारा पुण्यबन्ध कर स्वर्गके सुख पाते हैं और संयम धारण कर मोद्यके सुख पाते हैं। यदि मिथ्या-दृष्टि जीव दानादि पुण्य करते हैं तो स्वर्ग-सम्बन्धी सख प्राप्त करते हैं। वहाँ कितने ही मिथ्यादृष्टि जीव अपने शान्त परिणामोंके प्रभावसे कालादि लब्धियाँ पाकर स्वयमेव अथवा दूसरेके निमित्तसे समीचीन धर्मको प्राप्त होनेके योग्य हो जाते हैं। यह दात निकट कालमें मोच प्राप्त करनेवाले मिध्यादृष्टि जीवोंकी हैं परन्त जो तीव मिध्यादृष्टि निरन्तर भोगोंमें आसक्त रहकर हिंसा, भूठ, पर-धनहरण, पर-नारी-रमण, आरम्भ और परिमहके द्वारा पापका संचय करते हैं वे संसार-रूपी दु:खदायी कुएँमें गिरते हैं ॥ २२२--२२६ ॥ इस प्रकार मनिराजके बचन सनकर बहुत लोगोंने धर्म धारण कर लिया। इसके पश्चात् सेठ सागरदराने अपनी, श्रायकी अवधि पूछी सो मुनिराजने उसकी श्रायु तीस दिनकी बतलाई। यह सुनकर सेठने नगरमें प्रवेश किया और बड़े हर्षसे आष्टाहिक पूजाकर अपना पद अपने बड़े पुत्रके लिए सौंप दिया। तदनन्तर समस्त भाई-बन्धुत्रोंसे पूछकर उसने विधिपूर्वक बाईस दिनका संन्यास धारण किया श्रौर अन्त समयमें देव पद प्राप्त किया। किसी दूसरे दिन अनन्तानुबन्धी लोभसे प्रेरित हुए नागद्शने क्रबेरदत्तको बुलाकर दुर्भावनासे पूछा कि क्या पिताजी तुम्हें सारभूत-श्रेष्ठ धन दिखला गये हैं ? ॥ २२७--२३१ ॥ 'यह तीव्र लोभसे श्रासक्त हो रहा है' ऐसा सममकर कुबेरदत्तने उत्तर दिया कि क्या विताजीके पास अलगसे ऐसा कोई धन था जिसे हम दोनों नहीं जानते हों। वे विधिपूर्वक संन्यास धारण कर स्वर्ग गये हैं अतः उनपर दृष्ण लगाना बड़ा पाप है। भाई! यह बात न तो तमे कहनेके योग्य है और न मुमे सुननेके योग्य है। इस तरह कुबेरदराने नागदराकी सब दुबंदि दर कर दी। सब धनका बाँट किया, अनेक चैत्य और चैत्यालय बनवाये, अनेक तरहकी जिन-पुजाएँ कीं. तीनों प्रकारके पात्रोंके लिए भक्तिपूर्वक चार प्रकारका दान दिया। इस प्रकार जिनकी परस्परमें प्रीति बढ़ रही है ऐसे दोनों भाई सुखसे समय बिताने लगे। किसी एक दिन कबरदत्तने अपनी स्नी. धन. मित्रोंके साथ सागरसेन मुनिराजके लिए शक्तिपूर्वक आहार दिया। आहार देनेके बाद नमस्कार कर उसने मुनिराजसे पूछा कि क्या कभी हम दोनों पुत्र लाभ करेंगे अथवा नहीं ? ।। २३२-२३७ ।। यदि नहीं करेंगे तो फिर इस दोनों जिन-दीना धारण कर लें। इसके उत्तरमें

१-माददुः स०, ख०, ख०। २ नगरमेश्री क०।

कमेशामिति तद्वान्यभवणासांचिताशयी । यद्येषं प्रयापादस्य मवतः श्रुष्ठकोऽस्त्वसौ ॥ २६९ ॥
तिसम्नुत्यव्यव्येष दास्याव इति तौ सुखम् । भुआनौ कितिचिन्मासान्यामयित्वा सुतीत्तमम् ॥२४०॥
कथ्या प्रीतिहृत्यद्वानमेतस्याकुरुतां सुद् । करोतु स्वगुणैस्तोषं सर्वेषां जगतामिति ॥ २४१ ॥
पद्मसंवत्सरातीतौ तिस्मन्धान्यपुरान्मुनौ । आगते सित गत्वैनमभिवन्य सुनीन्द् ते ॥ २४२ ॥
पद्मसंवत्सरातीतौ तिस्मन्धान्यपुरान्मुनौ । आगते सित गत्वैनमभिवन्य सुनीन्द् ते ॥ २४२ ॥
पद्मसंवत्सर्याणाणि दशवर्षाण्यशिक्षयत् । सोऽप्यासक्षविनेयत्वात्संयमप्रहणोत्सुकः ॥ २४४ ॥
तत्र तं सर्वशाक्षाणि दशवर्षाण्यशिक्षयत् । सोऽप्यासक्षविनेयत्वात्संयमप्रहणोत्सुकः ॥ २४४ ॥
गुरुभिर्नार्यं ते दीक्षाकालोऽयमिति वारितः । तथैवास्विति तान्मक्त्या बन्दित्वा पितरौ प्रति ॥२४५ ॥
पित्र "स्वाम्यस्त्रशाक्षाणि शिष्टानां ससुपादशन् । सन्त्रवेषधरो गत्वा सर्ववन्युकदम्बकम् ॥ २४६ ॥
विलोक्यानन्तरं राज्ञा सम्यग्विहितसत्कृतिः । असाधारणमात्मानं मन्यमानः कुकादिभिः ॥ २४६ ॥
धनं बहुतरं सारं याववावर्जयाम्यहम् । तावक्ष संप्रहीष्यामि पत्नीमिति विचिन्तयन् ॥ २४६ ॥
धनम्यकृतंगरैः कैश्चिष्ठजलयात्रोन्मुलैः सह । यियासुर्वान्भवान्सर्वानापृष्ठयैतत्प्रयोजनम् ॥ २४९ ॥
सम्मनस्तैनीमस्वर्तु गत्वा गुरुमुदार्थाः । पत्रमेकं निजाभिष्रेतार्थाक्षरसम्पितम् ॥ २५० ॥
गुरुणापितमादाय कर्णे सुरुयाप्य सादरम् । शकुनाद्यनुकूल्येन ससखः पोतसाधनः ॥ २५१ ॥
अवगाद्य पयोराशिं पुरं भूतिलकाद्वयम् । परीतं बलयाकारगिरिणा प्राप पुण्यवान् ॥ २५२ ॥

मुनिराजने कहा कि श्राप दोनों, महापुण्यशाली तथा चरमशरीरी पुत्र श्रवश्य ही प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर उन दोनोंका हृदय आनन्दसे भर गया। वे प्रसन्नचित्र होकर बोले कि यदि ऐसा है तो वह बालक आप पुज्यपादके चरणोंमें चुलक होवे। उसके उत्पन्न होते ही हम दोनों उसे आपके लिए समर्पित कर देंगे। इस तरह सुखका उपभोग करते हुए उन दोनोंने कुछ मास सुखसे बिताये। कुछ मास बीत जानेपर उन्होंने उत्तम पुत्र प्राप्त किया। 'यह पुत्र अपने गुणोंसे समस्त संसारको सन्तुष्ट करेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने उसका बड़े हर्षसे प्रीतिद्वर नाम रक्खा ।। २३६-२४१ ।। पुत्र-जन्मके बाद पाँच वर्ष बीत जानेपर उक्त मुनिराज धान्यपुर नगरसे फिर इस नगरमें आये। कुबेरदन और धनमित्राने जाकर उनकी वन्दना की तथा कहा कि 'हे मुनिराज । यह श्रापका चलक हैं, इसे प्रहण कीजिए इस प्रकार कहकर वह बालक उन्हें सौंप दिया। मुनिराज भी उस बालकको लेकर फिरसे धान्यपुर नगरमें चले गये।। २४२-२४३।। वहाँ उन्होंने उसे लगातार दस वर्ष तक समस्त शास्त्रोंकी शिक्षा दी। वह बालक निकटभव्य था अतः संयम धारण करनेके लिए उत्सक हो गया परन्तु गुरुओंने उसे यह कह कर रोक दिया कि हे श्राय ! यह तेरा दीज्ञा-प्रहण करनेका समय नहीं है। प्रीतिङ्करने भी गुरुओंकी बात स्वीकृत कर ली। तदनन्तर वह भक्ति-पूर्वक उन्हें नमस्कार कर अपने माता-पिताके पास चला गया। वह अपने द्वारा पढ़े हुए शास्त्रोंका मार्गमें शिष्ट पुरुषोंको उपदेश देता जाता था। इस प्रकार वह खात्रका वेष रखकर अपने समस्त बन्धु अकि पास पहुँचा। जब राजाको उसके श्रानेका पता चला तब उसने उसका बहुत सत्कार किया। अपने-श्रापको कुल श्रादिके द्वारा श्रसाधारण मानते हुए प्रीतिक्करने विचार किया कि जब तक मैं बहुत-सा श्रेष्ठ धन नहीं कमा लेता हूँ तब तक मैं पत्नीको प्रहण नहीं कहूँगा।। २४४-२४८॥

किसी दिन कितने ही नगरवासी लोग जलयात्रा—समुद्रयात्रा करनेके लिए तैयार हुए। उनके साथ प्रीतिङ्कर भी जानेके लिए उद्यत हुआ। उसने इस कार्यके लिए अपने सब भाई-बन्धुओंसे पूछा। सम्मति मिल जानेपर उत्कृष्ट बुद्धिका धारकप्रीतिङ्कर नमस्कार करनेके लिए अपने गुरुके पास गया। गुरुने अपने अभिप्रेत अर्थको सूचित करनेवाले अचरोंसे परिपूर्ण एक पत्र लिखकर उसे दिया। उसने वह पत्र बड़े आदरके साथ लेकर कानमें बाँच लिया तथा शकुन आदिकी अनुकूलता देख मित्रोंके साथ जहाज पर बैठकर समुद्रमें प्रवेश किया। तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद वह पुण्यास्मा, बलयके

१-नांच ते क०, घ०, ग०। २ प्रत्येत्यान्यस्त म०, च०।

गहुत्यांविभिस्तिस्य प्याविः सम्बुवाक्षनाम् । विर्मयकाते प्रवस्तिस्याक्षयं क्षिकां कीः ॥ १५६॥ सम्वैत्तिः प्रवस्ति कः सहः । इत्युवीक्तिमाकण्यं मीतिक्षवक्षनाकः॥ १५७॥ कर्मणोऽस्य समर्थोऽद्यमिति सङ्गीणंवांस्तवा । योष्यक्षकजनिष्णकरक्षन तैरवतारितः ॥ १५७॥ विस्मवात्वरितः "वष्यक्षप्रविद्य नगरं पुरा । विरोध्य भवनं वैनं वरीस्य विदित्तस्तुतिः ॥ १५६ ॥ ततो गत्वावुषापातिकगत्वस्ति कृष्यकः । समन्यात्वन्यकां काञ्चिद्रवक्षतीं सरको "युक्षान् ॥ १५६ ॥ केयित्रयवुष्पतोऽस्त्री तं साकोक्य युक्षक्षणे । भन्नागतः कृतो चेति वीठमस्मै समर्पयत् ॥ १५६ ॥ सन्देशि क्रयोवति स्थित्वा नगरं केन देत्वा । सञ्चातिश्च वृहित्याह तामय साम्वतित् ॥ १५६ ॥ तह्नवं गास्ति काञ्चोऽस्मान्नद्र स्वं याद्दि सत्यवद्म । भयं महत्त्वेद्यस्तित्वेत्रकृत्वात् ॥ १६९ ॥ यो भयं मम कर्वाऽत्र स कि बाहुसहत्वकः । इत्याद्व तन्नयोग्युक्तवागग्रभीदविक्षम्भणात् ॥ १६९ ॥ शिथिकीभृतभीः कम्याप्यवोचिद्वस्तरेण तत् । एतत्वत्वगात्रयुवीव्याककेश्वरः सहजाक्षयः ॥ १६९ ॥ ज्यायान्दित्वकस्तस्य महासेनोऽनुजोऽनुजः । तस्य भृतिककस्तेषु धारिण्यां ज्यायसोऽभवत् ॥ १६९ ॥ महासेनस्य सुन्दर्यामुमसेनः सुनोऽजनि । वरसेनश्च तस्यानुजा जाताद्वं वसुन्यदा ॥ १६५ ॥ कदाविन्मत्यता भौमविद्यारे विपुकं पुरम् । निरीक्ष्येदं विरं वित्रहारीति स्वीविकीर्युकः ॥ २६५ ॥ एतिकवासिनीर्जित्वा रणे व्यन्तरदेवताः । ३अत्र भृतिककात्वयेन सोव्र्यंण समन्वतः ॥ २६७ ॥

श्राकारवाले पर्वतसे घिरे हुए भूमितिलक नामके नगरमें पहुँचा ॥ २४६-२५२ ॥ उस समय शङ्क, तुरही आदि बाजे बजाते हुए लोगे सामने ही नगरके बाहर निकल रहे थे उन्हें देखकर श्रेष्ठ वैश्योंने भयभीत हो यह घोषणा की कि नगरमें जाकर तथा इस बातका पता चलाकर वापिस आनेके लिए कौन समर्थ है ? यह घोषणा सुनकर प्रीतिङ्कर कुमारने कहा कि मैं यह कार्य करनेके लिए समर्थ हूँ। वैश्योंने उसी समय उसे दालचीनीकी झालसे बने हुए रस्सेसे नीचे उतार दिया।। २५३-२५५।। आध्वर्यसे चारों और देखते हुए कुमारने नगरमें प्रवेश किया तो सबसे पहले उसे जिन-मन्दिर-दिखाई दिया। उसने मन्दिरकी प्रदक्षिणा देकर स्तुति की। उसके बाद आगे गया तो क्या देखता है कि जगह-जगह शक्कोंके आधातसे बहुत लोग मरे पड़े हैं। उसी समय उसे सरोवरसे निकलकर घरकी श्रोर जाती हुई एक कन्या दिखी। यह कीन है ? इस बातका पता चलानेके लिए वह कन्याके पीछे चला गया। घरके आँगनमें पहुँचनेपर कन्याने प्रीतिहरको देखा तो उसने कहा, हे भद्र ! यहाँ कहाँ से श्राये हो १ यह कह कर उसके बैठनेके लिए एक श्रासन दिया।। २५६-२५८।। कुमारने उस श्रासन पर बैठ कर कन्यासे पूछा कि कहो, यह नगर ऐसा क्यों हो गया है ? इसके उत्तरमें कन्याने कहा कि यह कहनेके लिए समय नहीं हैं। हे भद्र ! तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जात्रों क्योंकि यहाँ तुम्हें बहुत भारी भय उपस्थित है। कन्याकी बात सुनकर निर्भय रहनेत्राले कुमारने कहा कि यहाँ जो मेरे लिए भव उत्पन्न करेगा उसके क्या हजार भुजाएँ हैं ? कुमारका ऐसा भयरहित गम्भीर उत्तर सुनकर जिसका भय कुछ दूर हो गया है ऐसी कन्या विस्तारसे उसका कारण कहने लगी। उसने कहा कि इस विजयार्ध पर्वतकी उत्तर दिशामें जो अलका नामकी नगरी है उसके स्वामी तीन भाई थे। हरिबल उनमें बड़ा था, महासेन उससे छोटा था और भूतिलक सबसे छोटा था। हरिबलकी रानी घारिणीसे भीमक तामका पुत्र हुआ था श्रौर उसीकी दूसरी रानी श्रीमतीसे हिरण्यवर्मा नामका दूसरा पुत्र हुआ था। महासेनकी सुन्दरी नामक खीसे उप्रसेन और वरसेन नामके दो पुत्र हुए और मैं बसुन्धरा नामको कन्या हुई।। २५६-२६५।। किसी एक समय मेरे पिता पृथिवी पर विहार करनेके लिए निकले थे उस समय इस मनोहरी विशाल नगरको देख कर उनकी इच्छा इसे स्वीकृत करनेकी हुई। पहले यहाँ कुछ व्यन्तर देवता रहते थे, उन्हें युद्धमें जीतकर हमारे पिता यहाँ मृतिलक नामक आईके

१ पुरतः पुरम् म०। नगरं प्रियः क०, घ०, ग०। पुरा ता०। २ ग्रहम् म०, ता०। ३ अतो क०, ग०, घ०।

इह संवासिभिभूषैः सेम्बमानः सुलैन सः। कालं गमयति सीवं किश्वासिन्वतपुण्यकः॥ २६८॥ इतः कनीयसे विद्यां भीमकायालकश्रियम्। दस्वा संसारभीरुत्वाक्रिविच विकितेन्द्रियः॥ २६९॥ कमैनिर्मूलनं कतुं दीक्षां हरियलाह्न्यः। विद्वान्विपुलमत्याल्यचारणस्याण्यसिक्ष्यौ ॥ २७०॥ शुक्लभ्यानानलालीढदुरिताष्टकपुष्टकः। अष्टमीमगमत्पृथ्वीमिष्टामष्टगुणान्वितः॥ २७१॥ प्रकृषैन् भीमको राज्यं विद्याः शाल्येन केनचित्। हिरण्यवर्मेणो हृत्वा तं च हन्तुं समुचतः॥२७१॥ प्रकृषैन् भीमको राज्यं विद्याः शाल्येन केनचित्। हिरण्यवर्मेणो हृत्वा तं च हन्तुं समुचतः॥२७१॥ ताल्या हिरण्यवर्मेतत्सम्मेदादिमशिशियत्। भीमकस्तं कुञ्जान्वत्य गिरिं गन्तुमशक्तः॥ २७१॥ तिर्थेक्षसिक्षानेन तीर्थेत्वादागमत्पुरम्। ततो हिरण्यवर्मापि पितृत्यं समुपागतः ॥ २७४॥ तत्त्यानिराकृति तृत्वादायात्र युदुत्सयो। महासेनमहाराजं प्राहिणोध्यतिपत्रकम् ॥ २७५॥ तत्त्यानिराकृति तत्साद्वात्वायातं युदुत्सया। कृत् पृष्ट दुरात्मेति मत्तिता मीमकं रणे॥ २७६॥ तृत्वत्य श्रद्धकाकान्तमकरोत्कमयोद्वयोः। पुनः क्रमेण शान्तात्मा नैत्युक्तं ममेति तम्॥ २७५॥ मुक्ता विधाय सन्धानं प्रशासय्य हितोक्तिमः। हिरण्यवर्मेणा सार्थं दत्वा राज्यञ्च पूर्ववत्॥ २७५॥ विससर्ज तथावज्ञा बद्धवैरः स भीमकः। हिरण्यवर्मीण प्रायो विद्यां संसाध्य राक्षसीम्॥ २७९॥ तया हिरण्यवर्माणं पापी मत्यितरं पुरम्। महन्धूनिप विष्वस्य मामुहिर्यगामिष्यति॥ २८०॥ हति सर्वं समाकण्यं कुमारो विस्मयं वहन् । शय्यातकस्थमालोक्य स्वर्गमेष सुलक्षणः॥ २८०॥

साथ सुखसे रहने लगे। यहाँ रहनेवाले राजा लोग उनकी सेवा करते थे। इस प्रकार पुण्यका संचय करते हुए उन्होंने यहाँ कुछ काल व्यतीत किया ॥ २६६-२६८ ॥ उधर इन्द्रियोंको जीतनेवाले विद्वान् राजा हरियलको वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने अपने छोटे पुत्र हिरण्यवर्माके लिए विद्यादी श्रीर बड़े पुत्र भीमकको अलकापुरीका राज्य दिया । संसारसे भयभीत होनेके कारण विरक्त होकर उसने समस्त कर्मीका क्षय करनेके लिए विपुलमित नामक बारण मुनिराजके पास जाकर उसने दीक्षा ले ली और शुक्लध्यान रूपी अग्निके द्वारा आठों दुष्ट कर्मोंको जलाकर आठ गुणोंसे सहित हो इष्ट आठबी पृथिवी प्राप्त कर ली (मोच प्राप्त कर लिया)।। २६६-२७१।। इधर भीमक राज्य करने लगा उसने किसी छलसे हिरण्यवर्माकी विद्याएँ हर ली। यही नहीं, वह उसे मारनेके लिए भी तैयार हो गया।। २७२।। हिरण्यवर्मा यह जानकर सम्मेदशिखर पर्वतपर भाग गया। क्रोधवश भीमकने वहाँ भी उसका पीछ। किया परन्तु तीर्थकर भगवान्के सन्निधान श्रीर स्वयं तीर्थ होनेके कारण वह वहाँ जा नहीं सका इसलिए नगरमें लौट श्राया। तदनन्तर हिरण्यवर्मा श्रपने काका महासेनके पास चला गया।। २७३-२७४।। जब भीमकने यह समाचार सुना तो उसने महाराज महासेनके लिए इस आशयका एक पत्र भेजा कि आप पूज्यपाद हैं -हमारं पूजनीय हैं इसलिए हमारे शत्रु हिरण्यवर्माको वहाँसे निकाल दीजिए। महाराज महासेनने भी इसका उत्तर भेज दिया कि मैं उसे नहीं निकाल सकता। यह जानकर भीमक युद्धकी इच्छासे यहाँ श्राया। 'यह दुरास्मा बहुत ही कर हैं यह समभ कर हमारे पिताने युद्धमें भीमकको जीत लिया तथा उसके दोनों पैर सांकलसे बाँध लिये। तदनन्तर अनुक्रमसे शान्त होनेपर हमारे पिताने विचार किया कि मु मे ऐसा करना अचित नहीं है ऐसा विचार कर उन्होंने उसे छोड़ दिया और हितसे भरे शब्दोंसे उसे शान्त कर हिरण्यवर्माके साथ उसकी सन्धि करा दी तथा पहलेके समान ही राज्य देकर उसे भेज दिया। भीमक उस समय तो चला गया परन्तु इस अपमानके कारण उसने हिरण्यवर्माके साथ वैर महीं क्षोड़ा। फलस्वरूप उस पापी भीमकने राज्ञशी किया सिद्ध कर हिरण्यवर्माको, मेरे पिताको तथा मेरे भाइयोंको मार बाला है, इस नगरको उजाड़ दिया है और श्रव ग्रुफे लेनेके उद्देश्यसे आनेवाला है।। २७५-२८०।। यह सब कथा सुनकर आश्चर्यको धारण करते हुए कुमार प्रीतिङ्करने राज्यातस्वर पड़ी हुई एक तलवारको देखकर कहा कि इस तलवारके बहुत ही अच्छे लक्षण हैं। यह तलबार जिसके हाथमें होगी उसे इन्द्र भी जीतनेके लिए समर्थ नहीं हो सकता है। क्या तुन्हारे विताने इस

१ विद्या शाळ्येन म०, स० । २ महारामः स० । १ न्यायकृतिं स० ।

बस्य हस्तगतो "जेतुं तं शकोऽपि न शक्तुयात् । इति मत्वा पितानेन किं ते केनापि युद्धवान् ॥२८२॥ इस्पप्राक्षीरस तां सापि न स्वप्नेऽपीरयमापत । तदा प्रीतिक्करो हस्तगतमधं विधाय तत् ॥ २८३ ॥ तं इन्तं निर्भयो भीमं गोपुराभ्यन्तरे स्थितः । निगृहतनुराविष्कृतोश्वतिर्वेसुनं दथत् । १८४ ॥ तस्मिन्सणे समागत्य समन्ताद्वीक्य भीमकः । स्वविद्यां प्रेवयामास दृष्टा दुष्टं जहीति तम् ॥ २४५ ॥ सम्यग्द्रस्टिश्यं सप्तविश्वभीतिविद्रशाः । चरमाङ्गो महासूरो नाहं हन्तुमिमं क्षमा ॥ २८६ ॥ इति भीत्वा तदभ्यर्णे सञ्चरन्तीमितस्ततः । विक्षोक्य भीमको विद्यां शक्तिहीनां म्यसर्जयत् ॥ २८७ ॥ निस्साराभूनेजेत्युक्त्वा साप्यगच्छद्दरयताम् । स्वयमेवासिमुख्याय भीमकस्तं जिघोसुकः ॥ १८८ ॥ सम्प्राप्तवान्कुमारोऽपि तर्जयस्रतिभीषणम् । तद्घातं वस्रवित्वाहंस्तं प्राणैः सोऽप्यमुच्यत ॥ २८९ ॥ ततो विश्वस्य दुष्टारिमायान्तमभिवीद्य सा । कुमारं कन्यकाम्येत्य व्यथास्त्वं भद्र साहसम् ॥ २९०॥ इत्यारोज्यासनं स्वर्णमयं राजगृहाङ्गणे । अभिविच्य जलापूर्णैः कलशैः कलधौतकैः ॥ २९१ ॥ विन्यस्य मणिभाभासि मुकुटं चारुगस्तके । यथास्थानमशेषाणि विशिष्टाभरणान्यपि ॥ २९२ ॥ विखासिनीकरोद्धयमानचामरशोभिनम् । अकरोत्तिक्षरीक्ष्याह प्रीतिक्करकुमारकः ॥ २९३ ॥ किमेतदिति साबोचदसम्यस्याः स्वामिनी पुरः । दत्वा राज्यं मदीयं ते भप्टबन्धपुरस्सरम् ॥ २९४ ॥ रत्नमालां गर्छे कृत्वा त्वां प्रेम्णा समभीभवम् । इति तत्प्रोक्तमाकर्ण्ये कुमारः प्रत्यभाषत ॥ २९५ ॥ विना पिन्नोरनुज्ञानाभीव स्वीक्रियसे मया। कोऽपि प्रागेव सङ्करपो विहितोऽयमिति स्फूटम् ॥ २९६ ॥ यद्येवं तत्समायोगकालेऽभीष्टं भविष्यति । इति तद्वचनं कन्या प्रतिपद्य धनं महत् ॥ २९७ ॥

तलवारके द्वारा किसीके साथ युद्ध किया है ? इस प्रकार उस कन्यासे पूछा । कन्याने उत्तर दिया कि इस तलवारसे पिताने स्वप्नमें भी युद्ध नहीं किया है। तदनन्तर प्रीतिङ्कर कुमारने वह तलवार अपने हाथमें ले ली।। २८१-२८३।। जो निर्भय है, जिसने अपना शरीर छिपा रक्खा है और जो देदीप्य-मान दिव्य तलवारको धारण कर रहा है ऐसा प्रीतिङ्कर भीमकको मारनेके लिए गोपुरके भीतर छिप गया। उसी समय भीमक भी आ गया, उसने सब और देखकर तथा यह कहकर अपनी विद्याको मेजा कि गोपुरके भीतर छिपे हुए उस दुष्ट पुरुषको देखकर मार डालो ॥ २८४-२८५ ॥ विद्या प्रीतिङ्करके पास जाते ही डर गई, वह कहने लगी कि यह सम्यग्दृष्टि हैं, सात भयोंसे सदा दूर रहता है, चरमशरीरी है श्रीर महाशूरवीर है, मैं इसे मारनेके लिए समर्थ नहीं हूं। इस प्रकार भयभीत होकर वह उसके पास ही इधर-उधर फिरने लगी। यह देख, भीमक समक गया कि यह विद्या शिक्टीन हैं तब उसने 'तू सारहीन हैं अतः चली जा। यह कह कर उसे छोड़ दिया और वह भी अटरयताको प्राप्त हो गई। विद्यांके चले जानेपर प्रीतिङ्करको मारनेकी इच्छासे भीमक स्वयं तलवार उठाकर उस पर भपटा। इधर प्रीतिङ्करने भी उसे बहुत भयंकर खाँट दिखाकर तथा उसके बारको बचाकर ऐसा प्रहार किया कि उसके प्राण छूट गयं ॥ २-६-२=१॥ तदनन्तर दुष्ट शत्रुको मारकर अति हुए कुमारको देखकर कन्या सामने आई और कहने लगी कि हे भद्र ! आपने बहुत बड़ा साहस दिया है।। २६०।। इतना कहकर उसने राजभवनके त्राँगनमें सुवर्ण-सिंहासनपर उसे बैठाया श्रीर जलसे भरे हुए सुवर्णमय कलशोंसे उसका राज्याभिषेक किया।। २६१।। मणियोंकी कान्तिसे देदीप्यमान मुकुट उसके सुन्दर मस्तक पर बाँघा; यथास्थान समस्त अच्छे-श्रच्छे श्राभुषण पहिनाये क्रीर विलासिनी क्रियोंक हाथोंसे ढोरे हुए चमरोंसे उसे सुशोमित किया। यह सब देख प्रीतिङ्कर कुमारने कहा कि यह क्या है ? इसके उत्तरमें कन्याने कहा कि 'मैं इस नगरकी स्वामिनी हूँ, अपना राज्यपट्ट बाँध कर अपने लिए देती हूँ और यह रत्नमाला आपके गलेमें बालकर प्रेमपूर्वक आपकी सहधामणी हो रही हूँ । यह सुनकर कुमारने उत्तर दिया कि में माता-पिताकी आज्ञाके बिना तस्हें स्वीकृत नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहलेसे ऐसा ही संकल्प कर रक्खा है। यदि तुम्हारा ऐसा आमह ही हैं तो माता-पितासे मिलनेके समय तेरा अभीष्ट सिद्ध हो जावेगा । कन्याने श्रीतिक्करकी यह बात मान ली और बहुत-सा धन बाँधकर उस लम्बी रस्सीक द्वारा जहाजपर उतारनेके लिए

र जन्तुं स् । २ वसुनन्दभूत् इत्यपि कचित् । ३ पङ्कवन्वपुरस्सराम् क०, ग०, घ० ।

वश्वावतरणायामि रञ्ज्वा तेन सह स्वयम्। यियासुरासीद्रजुं तां प्रमोदास्सीऽप्यवालयत् ॥ २९०॥ समस्त्वाकं रङ्घा नागद्त्तो बहिगंतः। समाकृष्याग्रहीतञ्च ताञ्च त्रव्यञ्च तुष्टवात् ॥ २९०॥ पोत्तप्रस्थानकालेऽस्याः साराभरणसंहतिम् । विस्मृतां स कुमारस्तामानेतुं गतवान् पुनः ॥ ३००॥ नागद्त्रस्तदा रजुमाकृष्य द्रव्यमेतया । सारं सम्प्राप्तमेतन्मे भोक्तुमामरणाञ्चवेत् ॥ ३००॥ कृताथंऽहं कुमारेण यहा तद्वानुभूयतास् । इति पास्थित सार्थं तैर्लंज्यरम्भो वणिग्वनैः ॥ ३०२॥ मागद्रशेऽक्रितं कृत्वा कृत्यवा मौनमनवीत् । प्रीतिक्रराद्विनात्राम्येनं वदाम्यहमित्यसौ ॥ ३०२ ॥ नागद्त्रोऽपि कृत्येषा स्कृति प्रतिपाद्यन् । तां द्रव्यरक्षणेऽयौक्षीत्प्रीत्या स्वाकृत्वस्क्त्या ॥३०४ ॥ कमात्वनगरं प्राप श्रेष्ठी प्रीतिक्ररस्तदा । गतो भूतिककं भाषाकृत इत्यवद्रस्य तम् ॥ ३०५ ॥ नागद्शमसौ नाहं जानामीत्युश्चरं ददी । भूषणानि समादाय समुद्रतटमागतः ॥ ३०६ ॥ नागद्शमसौ नाहं जानामीत्युश्चरं ददी । भूषणानि समादाय समुद्रतटमागतः ॥ ३०६ ॥ नागद्शमसौ नाहं जानामीत्युश्चरं ददी । भूषणानि समादाय समुद्रतटमागतः ॥ ३०६ ॥ स्विन्तस्तत्र जैनेन्द्रगेहमेकं विलोक्य तम् । पुत्पादिभिः समभ्यर्थ्य विश्वाय विधिवन्दनाम् ॥ ३०८॥ सिक्तस्तत्रत्र जैनेन्द्रगेहमेकं विलोक्य तम् । पुत्पादिभिः समभ्यर्थ्य विश्वाय विधिवन्दनाम् ॥ ३०८॥ स्विन्तः कर्मभिर्मस्तः सर्वोऽप्यन्यद्वेतनम् । सर्वविक्कर्मनिर्मुको जिन केनोपमीयसे ॥ ३१० ॥ साङ्ग्यादीन् लोकविक्यातान् सर्वथा सावधारणान् । एका भवान् जिनाजैवीक्षित्रं निरवधारणः ॥३१९॥ अवोधतमसाकान्तमनाग्वन्तं जगल्वयम् । सुप्तं त्यमेव जागसि श्ववद्वित्रं च पत्रयसि ॥ ३१२ ॥

कुमारके साथ किनारे पर श्रा गई। कुमारने भी बड़े हर्षसे वह रस्सी हिलाई। रस्सीका हिलना देखकर नागदत्त बाहर त्राया श्रीर उस कन्याको तथा उसके धनको जहाजमें खींचकर बहुत संतुष्ट हुआ। जब जहाज चलनेका समय आया तब कुमार उस कन्याके भूले हुए सारपूर्ण आभरणोंको लानेके लिए फिरसे नगरमें गया।। २६२-३००।। इधर उसके चले जानेपर नागदत्तने वह रस्सी स्वींच ली श्रीर 'इस कन्याके साथ मुफे बहुत-सा अच्छ। धन मिल गया है, वह मेरे मरने तक भोगनेके काम आवेगा, मैं तो कृतार्थ हो चुका, प्रीतिङ्करकुमार जैसा-तैसा रहें ऐसा विचार कर श्रीर खिद्र पाकर नागदत्त अन्य वैश्योंके साथ चला गया ॥ ३०१-३०२ ॥ कन्याने नागदत्तका अभिप्राय जानकर मीन धारण कर लिया श्रीर ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस जहाजपर प्रीतिक्ररके सिवाय अन्य किसीसे बातचीत नहीं कहूँगी।।३०३।। नागदत्तने भी लोगों पर ऐसा अकट कर दिया कि यह कन्या गूँगा है और उसे अपनी अंगुलीके इशारेसे बड़े प्रेमके साथ द्रव्यकी रज्ञा करनेमें नियक्त किया ॥ ३०४ ॥ अनुक्रमसे नागदत्त अपने नगरमें पहुँच गया । पहुँचनेपर सेठने उससे पूछा कि उस समय पीतिङ्कर भी तो तुम्हारे साथ भूतिलक नगरको गया था वह क्यों नहीं आया ? इसके उत्तरमें नागद्ताने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आभूषण लेकर प्रीतिङ्कर कुमार समुद्रके तटपर श्राया परन्तु पापी नागदत्ता उसे धोला देकर पहले ही चला गया था। जहाजको न देखकर वह उद्विम होता हुआ नगरकी आर लौट गया।। ३०५-३०७।। चिन्तासे भरा प्रीतिङ्कर वहीं एक जिनालय देखकर उसमें चला गया। पुष्पादिकसे उसने वहाँ विधिपूर्वक भगवान्की पूजा-वन्दना की। तदनन्तर निम्न प्रकार स्तुति करने लगा ।। ३०८ ।।

'हि जिनेन्द्र! जिस प्रकार रात्रिमें खुले नेत्रवालं मनुष्यका सब अन्धकार दीपकके द्वारा नष्ट हो जाता है उसी प्रकार आपके दर्शन मात्रसे मेरे सब पाप नष्ट हो गये हैं ॥ ३०६ ॥ हे जिनेन्द्र! आप, शुद्ध जीव, कर्मोंसे प्रसित संसारी जीव और जीवोंसे भिन्न अचेतन द्रव्य, इन सबको जानते हैं तथा कर्मोंसे रहित हैं अतः आपकी उपमा किसके साथ दी जा सकती है ? ॥ ३१० ॥ हे भगवन! यद्यपि आप इन्द्रिय-झानसे रहित हैं तो भी इन्द्रिय-झानसे सहित सांख्य आदि लोक प्रसिद्ध दर्शनकारोंको आपने अकेले ही जीत लिया है यह आअर्थकी बात है ॥ ३११ ॥ हे देव! आदि और अन्तसं रहित यह तीनों लोक अझान रूपी अन्धकारसे व्याप्त होकर सो रहा

र प्रमादात् क०, ग०, घ०, म०। २ प्रस्थितः स०। ३ ल्वद्दृष्टिमात्रेण म०, स०।

वस्तुवोधे विनेवस्य जिनेन्त्र अवदागमः । निर्मेलः शर्मदो हेतुरालोको वा सच्छुयः ॥ १११ ॥ इत्यं त्यक्रतसंत्रोत्रः श्रुवक्रद्भवोधनः । सम्बन्धसंत्रात्रः भारयम्कर्मनिर्मितम् ॥ ११७ ॥ विन्तुतं मन्दिरं जैनं बोह्य तं कर्णवन्नस्त् । तदा मन्दमहानम्दावागती गुक्रकामरी ॥ ११५ ॥ विन्तुतं मन्दिरं जैनं बोह्य तं कर्णवन्नस्त । ती तदीयं समादाय सधर्मा वनं कुमारकः ॥११६ ॥ इति भाष्यतं देवी वृत्र्येण महता सह । सुप्रतिष्ठं पुरं भीतिक्ररमेनं प्रमोदिनम् ॥ ११७॥ भेषणं सुववित्रेत्त्रसम्बन्धित तद्गतम् । गुरोः सन्देशमालोक्य प्रमुखा प्राग्मववृत्रकम् ॥ ११८ ॥ वारायस्य तुरे पूर्व धनदेवविणवपतेः । भूष्यायां जिनदत्त्रायां शास्त्रवो रमणः सुती ॥ ११९ ॥ तत्र काष्माण सर्वति वित्रित्ता भ्रम्यतोऽर्थतः । चौरक्षाध्यकलत्यापी परार्थहरणे रती ॥११० ॥ अभ्वास्मद् वृत्रस्तस्याधिवारिवद्वस्त्रमः । सर्वसङ्गपरित्यागमकरोदतिबुस्तरम् ॥ १११ ॥ इतो धान्यपुराध्यमितिक्रम्यणमामिन । भूधरे मुनिमाहात्याद् दुष्टाः शार्वृत्वकादयः ॥ १२२ ॥ स्त्राः काक्षित्र वाधन्त इति भुत्वा जनोदितम् । कृततद्व्यायासौ तत्र भूरितयोधनम् ॥ १२३ ॥ स्त्राः काक्षित्र वाधन्त इति भृत्वा जनोदितम् । अर्वः धर्म परित्यस्य मसुमासादिभक्षणम् ॥ १२४ ॥ तस्त्रमम्तुते ततः सुमतिद्वस्त्रमम् तते । शार्वृत्रोपद्रवान्यत्र्य वेभावास्यां निदेशनम् ॥ १२६ ॥ सर्वमतद्वुशेशत्तवत्रत्वतिकृत्वस्त्रमाद्वस्त तम् । गत्वा सम्प्राप्य सम्पुत्र किमावास्यां निदेशनम् ॥ १२६ ॥ कर्तव्यमिति सम्प्रन्ते मुनिवायोऽक्रवीदसी । अतः परं दिनैः कैक्षित्रकर्त्यं वद्रविष्यति ॥ १२० ॥

है उसमें केवल त्राप ही जग रहे हैं और समस्त संसारको देख रहे हैं।। ३१२।। हे जिनेन्द्र ! जिस प्रकार चल्लसहित मनुष्यको पदार्थका ज्ञान होनेमें प्रकाश कारण है उसी प्रकार शिष्यजनोंको त्रस्तु-तत्त्वका ज्ञान होनेमें त्रापका निर्मल तथा सुखदायी त्रागम ही कारण है।। ३१३।। इस प्रकार शुद्ध ज्ञानको धारण करनेवाले प्रीतिङ्कर कुमारने अपने द्वारा बनाया हुआ स्तात्र पदा तथा कर्मके द्वारा निर्मित संसारकी दशाका अच्छी तरह विचार किया ॥ ३१४ ॥ तदनन्तर कुछ व्याकुल होता हुआ वह अभिषेकशाला (स्नानगृह) में सो गया। उसी समय तन्द ऋौर महानन्द नामके दो यक्ष देव, जिन-मन्दिरकी वन्दना करनेके लिए अपये ॥ ३१५॥ उन्होंने जिन-मन्दिरके दर्शनकर प्रीतिङ्करके कानमें बँघा हुआ पत्र देखा और देखते ही उसे ले लिया। पत्रमें लिखा था कि 'यह प्रीतिङ्करकुमार तुम्हारा सधर्मा भाई है, इसलिए सदा प्रसन्न रहनेवाले इस कुमारको तुम बहुत भारी द्रव्यके साथ सुप्रतिष्ठ नगरमें पहुँचा दो । तुम दोनोंके लिए मेरा यही कार्य हैं। इस प्रकार उन दोनों देवोंने उस पत्रसे श्रपने गुइका संदेश तथा त्रपने पूर्वभवका सब समाचार जान लिया।। ३१६-३१८।। पहले बनारस नगरमें धनदेव नामका एक वैश्य रहता था। इस दोनों उसकी जिनदत्ता नामकी स्त्रीसे शान्तव श्रीर रमण नामके दो पुत्र हुए थे।। ३१६।। वहाँ हमने प्रन्थ श्रीर अर्थसे सब शास्त्रोंडा श्चान प्राप्त किया परन्तु चोर शास्त्रका अधिक अभ्यास होनेसे हम दोनों दूसरेका धन-हरण करनेसे तस्पर हो गये ॥ ३२० ॥ हमारे पिता भी हम लोगोंको इस चारीके कार्यसे रोकनेमें समर्थ नहीं हो सके इसलिए उन्होंने अत्यन्त कठिन समस्त परिभइका त्याग कर दिया अर्थात् मुनिदीक्षा धारण कर ली ।। ३२१ ॥ इधर धान्यपुर नगरके समीप शिखिभूधर नामक पर्वत पर मुनिराजके माहात्म्यसे वहाँपर रहनेवाले सिंह, त्याघ्र आदि दुष्ट जीव भी किसीकी वाधा नहीं पहुँचाते हैं इस प्रकार लोगोंका कहना सुनकर हम दोनोंने उस पर्वतको सागरसेन नामके अतिशय तपस्वी सुनिराज रहते थे हम लोगोंने भी जाकर उनके दर्शन किये, उनके समीप जैनधर्मका उपदेश सुना और मधु, मांस श्रादिका त्याग कर दिया ॥ ३२२-३२४ ॥ तदनन्तर वे मुनिराज सुप्रतिष्ठ नगरमें चले जानेपर सिंहके उपद्रवसे मरकर हम दोनों इस देव-पर्यायको प्राप्त हुए हैं ।। ३२५ ।। 'यह सब गुरु महाराजसे लिये हुए व्रतके प्रभावसे ही हुआ है<sup>,</sup> ऐसा जानकर हम<sup>ें</sup> दोनों उनके समीप गये, उनकी पूजा की खीर

१-सक्षोकावासच्युषः स०। २ श्रामिसिञ्चन-स०। ३ युवयोः । ४ शत्वा स०। ५ अन्तेदितात् स०।

मबद्ध्यामेव तद्कारका विकेषिति सादरम् । स प्य तस्य सन्वेष इति वर्त्र प्रदश्य तत् ॥ ६१८ ॥ वृद्धेण बहुना सार्ध विमानमधिरीन्य तम् । सुप्रतिष्ठपुराम्यणं गिर्दि धरिणभूषणम् ॥ ३२९ ॥ स्याः प्रापयतः स्मैती कि न सुर्वार्णोदयः । तदागमनगाकण्यं भूपतिस्तस्य वान्धवाः ॥ ६३० ॥ मागराश्च विभूषिनं सम्मदात्ससुपागताः । तेभ्यः प्रोतिष्करं दत्वा स्वाचासं जन्मतः सुरी ॥ ६३१ ॥ पुरं प्रतिषय सद्दत्वैः स महीश्वमप्त्रयत् । सोऽपि सम्भाव्य तं स्थानमानादिभिरतोषयत् ॥ ६३२ ॥ अथान्येषुः कुमारस्य ज्वायसी प्रियमित्रिकाम् । मातरं स्वतन्त्रस्य प्राप्ते परिण्योत्सवे ॥ ६३१ ॥ आत्मसुपामक्ष्कर्तुं स्त्वाभरणसैष्ठतिम् । गृहीत्वा स्थामक्ष्य महादर्धानकर्मणे ॥ ६३४ ॥ यान्तीं वृद्धं समायाता रथ्यायां मृकिका स्वयम् । वीक्ष्य स्वभूषासन्दाहं स्पष्टमङ्गिलसम्बया ॥ ६३५ ॥ मदीयमेतदित्युक्त्वा जनान् सा तां स्थित्यताम् । रूप्वा स्थितवती सापि प्राहेषा प्रहिलेति ताम् ॥६३६॥ तद्काश्च मन्त्रतन्त्रादिविधिभिः सुप्रयोजितैः । परीक्ष्यं न भूतोपस्प्टेति व्यक्तमञ्चवन् ॥ ३३७ ॥ कुमारोऽपि तदाकण्यं न विभेतु कुमारिका । राजाभ्याशं समभ्येतु तन्नाहं चास्त्रपुपस्थितः ॥ ३३८ ॥ इत्यस्याः प्राहिणोत्पत्रं गृहं तद्वीक्ष्य तत्त्रथा । अञ्चायाद्वायिता राज्ञः समीपमगमन्त्रदा ॥ ३३० ॥ तदाभरणकृत्तान्तपरिष्ठेदाय भूपतिः । धर्माप्यक्षात्समाह्य विचाराय न्ययोजयत् ॥ ३४० ॥ यसुन्धराञ्च तन्नैव कृत्वा सन्निहितां तदा । राजा कुमारमप्राक्षीद्वेत्तां सं के भवानिति ॥ ३४१ ॥ अभिथाय स्वविद्वातं शेषं वेतीयमेव तत् । रेवता नाहमित्येवं सोऽपि भूपमवोधयत् ॥ ३४२ ॥

तदनन्तर दोनोंने पूछा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है ? इसके उत्तरमें मुनिराजने कहा था कि कुछ दिनोंके बाद मेरा कार्य होगा और आप दोनों उसे अच्छी तरह जानकर आदरसे करना । सो मुनिराज हा यह संदेश यही है यह कहकर वह पत्र खोलकर दिखाया ॥ ३२६-३२८॥ इसके प्रधात उन देवोंने बहुतसे धनके साथ उस प्रीतिङ्करको विमानमें बैठाया और सुप्रतिष्ठित नगरके समीपवर्ती धरणिभूषण नामके पर्यतपर उसे शीघ ही पहुँचा दिया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यका उदय क्या नहीं करता है ? प्रीतिङ्करका आना सुनकर राजा, उसके भाई-बन्धु और नगरके लोग बड़े हर्षसे अपनी-अपनी विभूतिके साथ उसके समीप आये । उन देवोंने वह प्रीतिङ्कर कुमार उन सबके लिए सौंपा और उसके बाद वे अपने निशास-स्थानपर चले गये ॥ ३२६-३३१ ॥ प्रीतिङ्करने नगरमें प्रवेश कर समीचीन रत्नोंकी भेंट देकर राजाकी पूजा की और राजाने भी योग्य स्थान तथा मान आदि देकर उसे सेतुष्ट किया ॥ ३३२ ॥

अधानन्तर किसी दूसरे दिन प्रीतिक्कर कुमारकी वड़ी माँ प्रियमित्रा अपने पुत्रके विवाहोत्सवमें अपनी पुत्रकां अलंकृत करनेके लिए रत्नमय आमूक्णोंका समूह लेकर तथा 'रथपर सवार होकर सबको दिखलानेके लिए जा रही थी। उसे देखनेके लिए वह गूँगी कन्या स्वयं मार्गमें आई और अपने आमूक्णोंका समूह देखकर उसने अँगुलीके इशारेसे सबको वतला दिया कि यह आमूक्णोंका समूह मेरा है। तदनन्तर वह कन्या रथमें वैठी हुई प्रिथमित्राको रोककर खड़ी हो गई। इसके उक्तरमें रथपर वैठी हुई प्रिथमित्राने सबको समका दिया कि यह कन्या पगली है।। ३३३-३३६।। तब मन्त्र-तन्त्रादिके जाननेवाले लोगोंने विधिपूर्वक मन्त्र-तन्त्रादिका प्रयोग किया और परीक्षा कर स्पष्ट कतला दिया कि न यह पागल है और न इसे भूत लगा है।। ३३७।। यह सुनकर प्रीतिक्कर कुमारने उस कन्याके पास गुप्त रूपसे इस आशयका एक पत्र भेजा कि हे कुमारी! तू विलकुल मय मत्त कर, राजाके पास गुप्त रूपसे इस आशयका एक पत्र भेजा कि हे कुमारी! तू विलकुल मय मत्त कर, राजाके पास गुप्त कर से इस अश्वराक एक पत्र भेजा कि हे कुमारी! तू विलकुल मय मत्त कर, राजाके पास गुप्त है। राजाने भी उसके आभूषणोंका वृत्तान्त जाननेके लिए धर्माधिकारियोंको बुलाकर नियुक्त किया।। ३३५-३४०।। राजाने वसुन्धरा कन्याको समीप ही आहमें विठलाकर कुमार प्रीतिक्कर पूछा कि क्या आप इसका कुछ हाल जानते हैं ?।। ३४१।। इसके उत्तरमें कुमारने अपना जाना हुआ। हाल कह दिया और फिर राजासे सम्माकर कह दिया कि वाकीका हाल में नहीं जानका

१ शाला समिहितों तदा ख॰।

गान्धादिभिः समस्यच्यं तां पटान्तितितं तृपः । देव ते मृद्धि वयुष्टं तत्त्रमेर्यसुषुकवान् ॥ ३७३ ॥ सा नामद्यदुष्टेचेटां महीनाथमवृष्ट्यत् । श्रुत्वा तत्सुविश्वार्यास्मै कुपित्वानेन पापिना ॥ ३७४ ॥ कृतः पुत्रवयः स्वामिवधवनेति महीपतिः । सर्वस्वहरणं कृत्वा निगृहीतुं तमुश्वतः ॥ ३७५ ॥ प्रतिविद्धः कुमारेण नैतव्युक्तं तवेति सः । सीजन्यतस्तदा तृष्ट्वा कुमाराय निजासमजास् ॥ ३७६ ॥ प्रथिवीसुन्दरीं नामना कम्यकाश्च वसुन्धराम् । हात्रिष्ठाहैचयपुत्रीश्च कस्याणविधिना वदौ ॥ ३७० ॥ सह पूर्वधनस्थानमर्थराज्यश्च मावते । पुरा विहितपुण्यानां स्वयमायान्ति सम्पदः ॥ ३४८ ॥ प्रतिः प्रीतिङ्करस्तत्र कामभोगान्समीप्सितान् । स्वेष्ट्यया वर्धमानेच्छितरायानुवभूव सः ॥ ३४९ ॥ मुनी सागरसेनाक्ये सन्त्यस्थान्येषुरिष्ठि । कोकान्तरं तदागत्य चारणी समुपस्थितौ ॥ ३५० ॥ मुनी सागरसेनाक्ये मत्त्रवृष्ट्यतेतिस्तयोः । रम्ये मनोहरोधाने गत्वा स्तुत्वा विण्यदः ॥ ३५९ ॥ धर्म समन्त्युक्ततैतावित्याहर्जुमतिस्तयोः । धर्मोऽपि हिविधो क्रेयः स गृहागृहमेदतः ॥ ३५२ ॥ प्रकादशिविधस्तत्र धर्मो गृहनिवासिनाम् । श्रद्धा न मतमेदादिः शेषो दशविधः स्मृतः ॥ ३५२ ॥ श्वान्त्रविध्वंति तच्छूत्वा तदनन्तरम् । स्वपूर्वभवसम्बन्धं पप्रच्छेवञ्च सोऽजवित् ॥ ३५५ ॥ श्वणु सागरसेनाक्यमुनिमातपयोगिनम् । पुरेऽस्मिन्वेव भूपाळप्रमुखा वन्दित् गताः ॥ ३५५ ॥ नानाविधार्चनाद्वव्यः सम्पुज्य पुरमागताः । श्रङ्कत्व्यं स्वप्त्वा वन्दित् गताः ॥ ३५५ ॥ किश्वहोकान्तरं यातः पुरेऽधैतं जनो वहिः । क्षिप्त्वा यात् ततो भक्षविष्यामीत्यागतं अप्तिः ॥३५७॥ ।

यह देवी ही जानती हैं ।। २४२ ।। राजाने कपड़ेकी आड़में बैठी हुई उस देवीकी गन्ध आदिसे पूजा कर पूछा कि है देवि! तूने जो देखा हो वह ज्योंका त्यों कह ।। २४३ ।। इसके उत्तरमें उस देवीने राजाको नागदत्तकी सब दुष्ट चेष्टाएँ बनला दीं। उन्हें सुनकर तथा उनपर अच्छी तरह विचार कर राजा नागदत्तसे बहुत ही कुपित हुआ। उसने कहा कि इस पापीने पुत्रवध किया है और स्वामिन्द्रोह भी किया है। यह कहकर उसने उसका सब धन छुटवा लिया और उसका निमह करनेका भी उद्यम किया परन्तु कुमार प्रीतिङ्करने यह कहकर मना कर दिया कि आपके लिए यह कार्य करना योग्य नहीं है। उस समय कुमारकी सुजनतासे राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ और उसने अपनी पृथिबीसुन्दरी नामकी कन्या, वह वसुन्धरा नामकी कन्या तथा वैश्योंकी अन्य बत्तीस कन्याएँ विधिपूर्वक उसके लिए ब्याह दीं।। २४४-२४७।। इसके सिवाय पहलेका धन, स्थान तथा अपना आधा राज्य भी दे दिया सो ठीक ही है क्योंकि जिन्होंने पूर्वभवमें पुण्य किया है ऐसे मनुष्योंको सम्पदाएँ स्वयं प्राप्त हो जाती हैं।। २४८।। इस प्रकार जो अतिशय प्रसन्न है तथा जिसकी इच्छाएँ निरन्तर बढ़ रही हैं ऐसे प्रीतिङ्कर कुमारने वहाँ अपनी इच्छानुसार चिरकाल तक मनचाहे काम-भोगोंका उपभोग किया।। ३४६।।

तद्नन्तर किसी एक दिन मुनिराज सागरसेन, आयुके अन्तमें संन्यास धारण कर स्वर्ग चले गये। उसी समय वहाँ बुद्धि-ह्नी आमूषणों से सहित ऋजुमित और विपुलमित नामके दो चारण ऋद्धिधारी मुनिराज मनोहर नामक उद्यानमें आये। प्रीतिङ्कर सेठने जाकर उनकी स्तुति की और धर्मका स्वरूप पूछा। उन दोनों मुनियों में जो ऋजुमित नामके मुनिराज थे वे कहने लगे कि गृहस्थ और मुनिके भेदसे धर्म दा प्रकारका जानना चाहिए। गृहस्थोंका धर्म दर्शत-प्रतिमा, अत-प्रतिमा आदिके भेदसे ग्यारह प्रकारका है और कर्मीका चय करनेवाला मुनियोंका धर्म क्षमा आदिके भेदसे ग्यारह प्रकारका है और कर्मीका चय करनेवाला मुनियोंका धर्म क्षमा आदिके भेदसे दश प्रकारका है। धर्मका स्वरूप सुननेके बाद प्रीतिङ्करने मुनिराजसे अपने पूर्वभवींका सम्बन्ध पूछा। इसके उत्तरमें मुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि मुनो, मैं कहता हूं —िकसी समय इसी नगरके बाइर सागरसेन मुनिराजने आतापन योग धारण किया था इसलिए उनकी वन्दनाके लिए राजा आदि बहुतसे लोग गये थे, वे नाना प्रकारकी पूजाकी सामग्रीसे उनकी पूजा कर शङ्क बुरही आदि बाजोंके साथ नगरमें आये थे। उन बाजोंका शब्द सुनकर एक श्रुगालने विवार किया

१-स्वया १० (१)। २ निष्वीनं सः । ३ श्रुनिं ख ।

मध्योऽयं व्रतमादाय मुक्तिमाञ्ज गमिष्यति । इति मखा तमासक्तमसावेवमभाषत ॥ १५८ ॥ प्राग्जन्मकृत्पापस्य फळेनाभूः श्वााळकः । इदानीश्च कुषीः साधुसमायोगेऽपि मन्यसे ॥ १५९ ॥ दुष्कमं विरमैतस्माद्दुरन्तदुरितावहात् । गृहाण व्रतमभ्येष्टि परिणामञ्जमावहम् ॥ १६० ॥ इति तद्वचनादेष मुनिर्मन्मनसि स्थितम् । ज्ञातवानिति सञ्जातसम्मदं स श्वगाळकम् ॥ १६१ ॥ मुनिस्तदिक्विताभिज्ञः पुनरेवं समववीत् । स्वमन्यस्य न शक्नोपि व्रतस्यामिपळाळसः ॥ १६१ ॥ गृहाणेदं व्रतं श्रेष्टं रात्रिभोजनवर्जनम् । परलोकस्य पाथेयमिति धन्यं मुनेवंषः ॥ १६१ ॥ श्रुखा भक्त्या परीत्यैनं प्रणम्य कृतसम्मदः । गृहीत्वा तद्वतं मद्यमांसादीनि च सांऽत्यजत् ॥ १६५॥ तदा प्रमृति शाल्यादि विद्युद्धाशनमाहरन् । अतिकृष्णं तपः कुवंन् कञ्चित्काळमत्रीगमत् ॥ १६५॥ ग्रुष्काहारमथान्येष्ट्यभूक्त्वा तृष्णातिबाधितः । अर्कास्तमयवेळायां पयःपानामिळाषया ॥ १६६ ॥ कृपं सोपानमार्गेण प्रविश्यान्तः किमप्यसी । तत्रालोकमनालोक्य दिनेशांऽस्तमुपागतः ॥ १६० ॥ इति निर्गत्य हृप्नमां पुनः पातुं प्रविष्टवान् । गोमायुरेवं द्विष्वित्रं कुवंस्तत्र गमागमौ ॥ १६८ ॥ दिनेशमस्तमानीय सोढतृष्णापरीपहः । विद्युद्धपरिणामेग मृतिमित्वा दववतः ॥ १६९ ॥ एवं कुवेरदास्य मूत्वा प्रीतिङ्करः सुतः । व्रतेन धनिमत्रायामीहरीश्वर्यमासवान् ॥ १७० ॥ वृति तद्वचनाज्ञातसंवेगस्तं यतीश्वरम् । शंसन् व्रतस्य माहात्म्यमिवन्य ययौ गृहम् ॥ १७९ ॥ विर्वतः संसतौ दीर्घमश्चन्त् दुःखान्यनारतम् । अपारं खेदमायाति दुर्भिक्षे दुर्विभो यथा ॥ १७२ ॥

कि 'आज कोई नगरमें मर गया है इसलिए लोग उसे बाहरछोड़कर आये हैं, मैं जाकर उसे खाऊँगा' ऐसा विचार कर वह शृगाल मुनिराजके समीप आया। उसे देखकर मुनिराज समभ गये कि यह भव्य है ऋौर वत लेकर शीव ही मोच प्राप्त करेगा। ऐसा विचार कर मुनिराज उस निकटभव्यसे इस प्रकार कहने लगे कि पूर्व जन्ममें जो तूने पाप किये थे उनके फलसे खब शृगाल हुआ है ऋौर अब फिर दुर्बुद्धि होकर मुनियोंका समागम मिलने पर भी उसी दुष्कर्मका विचार कर रहा है। हे भज्य ! तू दुःग्वदायी पापको देनेवाले इस इकमंसे विरत हो व्रत प्रहण कर ऋौर शुभ परिणाम धारण कर ॥ ३५०-३६० ॥ मुनिराजके यह वचन सुनकर शृगालको इस बातका बहुत हर्ष हुन्ना कि यह मुनिराज मेरे मनमें स्थित वातको जानते हैं। शृगालकी चेष्टाको जाननेवाले मुनिराजने उस शृगालसे फिर कहा कि तू मांसका लोभी होनेसे अन्य ब्रत प्रहण करनेमें समर्थ नहीं है ब्रतः राब्रिभोजन त्याग नामका श्रेष्ठ व्रत धारण कर ले। मुनिराजके वचन क्या थे मानो परलोकके लिए सम्बल (पाथेय) ही थे। मुनिराजके धर्मपूर्ण वचन सुनकर यह शृगाल बहुत ही प्रसन्न हुआ उसने भक्तिपूर्वक उनकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें नमस्कार किया श्रीर रात्रिभोजन त्यागका व्रत लेकर मद्य-मांस श्राद्का भी त्याग कर दिया ॥ ३६१-३६४ ॥ उस समयसे वह शृगाल च।वल आदिका विशुद्ध आहार लेने लगा । इस तरह कठिन तपश्चरण करते हुए उसने कितना ही काल व्यतीत किया।। ३६५।। किसी एक दिन उस शृगालने सूवा आहार किया जिससे प्याससे पीड़ित होकर वह सूर्यास्तके समय पानी पीनेकी इच्छासे सीढ़ियोंके मार्ग-द्वारा किसी कुएँके भीतर गया। कुएँके भीतर प्रकाश न देखकर उसने समभा कि सूर्य अस्त हो गया है इसलिए पानी बिना पिये ही बाहर निकल आया। बाहर आनेपर प्रकाश दिखा इसलिए पानी पीनेके लिए फिरसे कुएँके भीतर गया। इस तरह वह शृगाल दो तीन बार कुएँके भीतर गया और बाहर आया। इतनेमं सचमुच ही सूर्य अस्त हो गया। निदान, उस शृगालने अपने व्रतमं दृढ़ रहकर तृष:-परिषद् सहन किया और विशुद्ध परिणामोंसे मरकर कुवेरदत्त सेठकी धनमित्रा स्त्रीसे प्रीतिंकर नामका पुत्र हुत्रा । व्रतके प्रभावसे ही उसने ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त किया हैं। इस प्रकार मुनिराज है बचन मुनकर पीतिकर संसारते भयभीत हो उठा, उसने ब्रतक मादात्म्यकी बहुत भारी प्रशंसा की तथा मुनिराजको नमस्कार कर वह अपने घर लौट अध्या ॥ ३६६-३७१ ॥ श्राचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार द्वाभक्ष पड़ने पर दिरद्र मनुष्य बहुत ही दुःखी होता है उसी प्रकार इस संसारमें व्रतरिहत मनुष्य दीघेकाल तक दुःख भागता हुन्ना निरन्तर अपार खेदको प्राप्त होता

वतामाययमायाति निर्वतः सङ्कथते जनैः । वती सफलकृतो वा निर्वतो बल्ध्यकृत्तव ॥ ३७३ ॥ वर्भाष्टफलमाप्नीति व्यवनायरजन्मि । न व्यवद्यरो बन्धुर्नावताद्यरो रिप्तः ॥ ३७४ ॥ सर्वेवांग्वतिनो प्राव्धा निर्वतस्य न केनिवत् । उप्रामिर्वेवताभिक्ष व्यवस्यामिभूयते ॥ ३७५ ॥ जरन्तोऽपि नमन्त्येव व्यवस्यं वयोनवम् । वयोषुद्धो व्यवद्योनस्तृणवद्गण्यते जनैः ॥ ३७६ ॥ प्रवृत्त्यादीयते पापं निवृत्त्या तस्य सक्क्षवः । वर्त निवृत्तिमेवाहुस्तद्गृह्वास्तुत्रमो व्यवम् ॥ ३७७ ॥ वर्तेन जायते सम्पन्नावतं सम्पर्दे भवेत् । तस्मात्सम्पद्माकांक्षविःकांक्षः सुव्रतो भवेत् ॥ ३७८ ॥ स्वर्गापवर्गयोवींत्रं जन्तोः स्वरूपमि व्यवम् । तत्र प्रीतिहृतो वाच्यो व्यवस्य स्टान्तकांक्षिणाम् ॥३७९॥ प्रवीपात्तवतस्येष्टं फलमवानुभूवते । कवित्वदावित्विद्धित्वित्वं जायते कारणद्विना ॥ ३८० ॥ कारणदिक्यता कार्यं कार्ययोः सुव्यतुःक्योः । धर्मपापे विपर्यस्ते तदा वान्यत्रादिक्यतम् ॥ ३८९ ॥ धर्मपापे विप्रवस्ते तदा वान्यत्रदिक्षतम् ॥ ३८९ ॥ धर्मपापे विष्रवस्ता विष्ययन्त्रदृद्धतयं कार्यं वद्वत् । को विधीव्यंसनी नोचेक्षिर्यंणो नास्तिकोऽथवा ॥ ३८९॥ धर्मपापे विष्ययन्त्रदृद्धतयं कार्यं वद्वत्य हिताहिते । भाविनस्ते प्रप्रयन्तः स्तुनं धीमत्तमाः कथम् ॥३८६॥ इति मत्वा जिन्नप्रोक्तं व्यवस्य साभिवेकं स्वसम्पदम् । वसुन्धरातुजे प्रीतिहृरोऽदत्त विरक्षधीः ॥ ३८५ ॥ पृथ्य राजगृहं सार्यं बहुभिर्मृत्यवान्धवैः । भगवत्यार्थमासाथ संयमं प्राप्तवानयम् ॥ ३८६ ॥ पृथ्य राजगृहं सार्यं बहुभिर्मृत्यवान्धवैः । भगवत्यार्थमासाथ संयमं प्राप्तवान्यम् ॥ ३८६ ॥

रहता है।। ३७२।। व्रतके कारण इस जीवका सब विश्वास करते हैं श्रीर व्रतरहित मनुष्यसे सब लोग सदा शङ्कित रहते हैं। व्रती फलसहित युत्तके समान हैं ऋौर अव्रती फतरहित बन्ध्य वृक्षके समान है।। ३७३।। जती मनुष्य पर-जन्ममें इष्ट फलका प्राप्त होता है इसलिए कहना पड़ता है कि इस जीवका व्रतसे बढ़कर कोई भाई नहीं है और अव्रतसे बढ़कर कोई शत्रु नहीं है।। ३७४।। व्रती मनुष्यके यचन सभी स्वीकृत करते हैं परन्तु व्रतहीन मनुष्यकी बात कोई नहीं मानता। बढ़े-बढ़े देवता भी ब्रती मनुष्यका तिरस्कार नहीं कर पाते हैं।। ३७५।। ब्रती मनुष्य श्रवस्थाका नया हो तो भी बृद्ध जन उसे नमस्कार करते हैं और बृद्धजन अतरहित हो तो उसे लोग तृणके समान तुच्छ समभते हैं।। ३७६।। प्रवृत्तिसे पापका प्रहण होता है और निवृत्तिसे उसका स्वय होता है। यथार्थमें निवृत्तिको ही व्रत कहते हैं इसलिए उत्तम मनुष्य व्रतको अवश्य ही महण करते हैं।। ३७७।। व्रतसे सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है और अव्रतसे कभी संपत्ति नहीं निलती इसलिए सम्पत्तिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको निष्काम होकर उत्तम ब्रती होना चाहिये ॥ ३७८ ॥ इस जीवके लिए छोटा-सा वन भी स्वर्ग और मोचका कारण दोता है इस विषयमें जो दृष्टान्त चाहते हैं उन्हें प्रीतिफरका दृष्टान्त अच्छी तरह दिया जा सकता है।। ३०६।। जिन्होंने पूर्वभवमें अच्छी तरह व्रतका पालन किया है वे इस भवमें इच्छानुसार फल भोगते हैं सो ठीक ही है क्योंकि बिना कारणके क्या कभी कोई कार्य होता है ?।। ३८०।। जो कारणसे कार्यकी उत्पत्ति मानता है उसे मुख-दुःख रूपी कार्यका कारण धर्म और पाप ही मानना चाहिये अर्थात् धर्मसे सुख और पापसे दुःख होता है ऐसा मानना चाहिये। जो इससे विपरीत मानते हैं उन्हें विपरीत फलकी ही प्राप्ति होती देखी जाती है।। ३८१।। यदि वह मूर्ज, व्यसनी, निर्दय, अथवा नास्तिक नहीं है तो धर्म और पापको छोड़कर सुख और दु:खका कारण कुछ दूसरा ही है ऐसा कीन कहेगा ?।। ३८२ ।। जो केवल इसी जन्मके हित अहितको देखता है यह भी बुद्धिमान् कहलाता है फिर जो आगामी जन्मके भी हित-श्रहितक। विचार रखते हैं वे अत्यन्त बुद्धिमान क्यों नहीं कहलावें ? अर्थान् अवश्य ही कहलावें।।३८३।। पेसा मानकर शुद्ध बुद्धिके धारक पुरुषको चाहिये कि वह जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हुआ व्रत लेकर उद्यम प्रकट करता हुआ स्वर्ग और मोक्त के सुख प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करे।।३५४।। तदनग्तर विरक्त मुद्धिकां धारण करनेवाले प्रांतिकरने अपनी स्त्री वसुन्धराके पुत्र प्रियङ्करके लिए अभिषेकपूर्वक अपनी सब सम्पदाएँ समर्पित कर दी श्रीर श्रानेक सेवक तथा भाई-बन्धुश्रोंके साथ राजगृह नगरमें भगवान्

१ वयसा नवो वयोनवस्तम् नथयौवनसम्पन्नम्। 'सयौवनम्' इति स्वचित्, नवयौवनम् (१) २ विमुच्यन् मे छ०। ३ पर्य छ०।

निक्षपञ्चवहारात्मसारनिर्वाणसाधनम् । त्रिक्षपमोक्षसन्मार्गमावनं तद्वलोदयात् ॥ ३८७ ॥ निइत्य वातिकर्माणि प्राप्यानन्तचतुष्ट्यम् । अघातीनि च विष्वस्य पारमात्म्यं प्रयास्यति ॥ ३८८ ॥ इति श्रीमद्गणाधीशनिदेशान्मगधेश्वरः । प्रीतशनमिवन्धायान्मन्यानः स्वकृतार्थताम् ॥ ३८९ ॥ अथान्यदा महाराजः श्रेणिकः क्षायिकीं दशम् । दधवत्वा गणाधीशं कुद्मलीकृतहस्तकः ॥ १९० ॥ क्षेषावसर्पिणीकालस्थिति निरवशेषतः । भागाम्युत्सर्पिणीकालस्थितिमप्यनुयुक्तवान् ॥ ३९१ ॥ गणी निजद्विज्ञाभीषुप्रसरैः प्रीणयन् सभाम् । गिरा गम्भीरया व्यक्तमुक्तवानिति स क्रमात् ॥ १९२ ॥ चतुर्यकारूपर्यन्ते स्थिते संवत्सरत्रये । साष्टमासे सपक्षे स्यात्सिद्धः सिद्धार्थनन्दनः ॥ ३९३ ॥ दुष्यमायाः स्थितिर्वर्षसङ्क्षाण्येकविंशतिः। शतवर्षायुषस्तस्मित्रनुकृष्टेन मता नराः॥ ३९४॥ सप्तारिनप्रमाणाङ्गा रूक्षच्छाया विरूपकाः । त्रिकालाहारिनरताः सुरतासक्तमानसाः ॥ ३९५ ॥ परेऽपि दोषाः प्रायेण तेषां स्युः काखदोषतः । यतोऽस्यां पापकर्माणो जनिष्यन्ते सहस्रशः ॥ ३९६ ॥ ,यथोक्तम् भुजाभावाज्जाते वर्णादिसङ्करे । दुष्यमायां सहस्राब्द्व्यसीतौ धर्महानितः ॥ ३९७ ॥ पुरे पार्टाकपुत्राक्ये शिशुपालमहीपतेः । पापी तनुजः पृथिवीसुन्दर्यौ दुर्जनादिमः ॥ ३९८ ॥ चतुर्मुखाङ्कयः किकराजो वेजितभूतछः । उत्पत्स्यते माधसंवत्सरयोगसमागमे ॥ ३९९ ॥ समानो सप्ततिस्तस्य परमायुः प्रकीतितम् । चत्वारिशत्समा राज्यस्थितिश्राक्रमकारिणः ॥ ४०० ॥ वण्णवत्युक्तपाविष्दवर्गस्याज्ञाविधायिनः । निजमृत्यत्वमापाद्य महीं कृत्स्वां स भोक्ष्यति ॥ ४०१ ॥ अथान्येषः स्वमिथ्यात्वपाकाविष्कृतचेतसा । पापाण्डेषु किमस्माकं सत्त्वत्राज्ञापराङ्मुखाः ॥४०२॥

महावीर स्वामीके पास आकर संयम धारण किया है।।३८५-३८६।। निश्चय और व्यवहार रूप मोक्षका साधन, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र रूप मोक्षमार्गकी भावना ही है। सो इसके बलसे ये प्रीतिकर मुनिराज धातिया कर्मोंको नष्ट कर अनन्तचतुष्टय प्राप्त करेंगे और फिर अधातिया कर्मोंको नष्ट कर परमात्म-पद प्राप्त करेंगे।। ३८५-३८८।। इस प्रकार श्रीमान् गणधरदेवकी कही कथासे राजा श्रेणिक बहुत ही प्रसन्न हुआ तथा उन्हें नमस्कार कर अपने आपको कृतार्थ मानता हुआ नगरमें चला गया।।३८६।।

अथानन्तर किसी दूसरे दिन श्वायिक सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाले राजा श्रेणिकने हाथ जोड़कर गणधरदेवको नमस्कार किया तथा उनसे बाकी बची हुई अपसर्विणी कालकी स्थिति और अपनेवाले उत्सिपिणी कालकी समस्त स्थिति पूर्जी।। ३६०-३६१।। तब गणधर भगवान अपने दाँतोंकी किरणोंके प्रसारसे सभाको संतुष्ट करते हुए गम्भीर-वाणी द्वारा इस प्रकार अनुक्रमसे स्वष्ट कहने लगे ।। ३६२ ।। उन्होंने कहा कि जब चतुर्थ कालके अन्तके तीन वर्ष साढ़े आठ माह बाकी रह जावेंगे तब भगवान् महावीर स्वामी सिद्ध होंगे।। ३६३।। दुःषमा नामक पञ्चम कालकी स्थिति इकीस हजार सागर वर्षकी है। उस कालमें मनुष्य उत्कृष्ट रूपसे सौ वर्षकी आयुके धारक होंगे।। ३६४।। उनका शरीर अधिकसे अधिक सात हाथ ऊँचा होगा, उनकी कान्ति रूक्ष हो जायगी, रूप भद्दा होगा, वे तीनों समय भोजनमें लीन रहेंगे श्रीर उनके मन काम-सेवनमें आसक्त रहेंगे ॥ ३६५ ॥ कालदोषके अनुसार उनमें प्रायः और भी अनेक दोष उत्पन्न होंगे क्यों कि पाप करनेवाले हजारों मनुष्य ही उम समय उत्पन्न होंगे॥ ३६६॥ शास्त्रोक्त लक्षणवाले राजात्र्योंका त्राभाव होनेसे लोग वर्णसंकर हो जावेंगे। उस दुःषमा कालके एक हजार वर्ष बीत जानेपर धर्मकी हानि होनेसे पाटलिपुत्र नामक नगरमें राजा शिशुपालकी रानी पृथिवीसुन्दरीके चतुर्मुख नामका एक ऐसा पापी पुत्र होगा जो कि दुर्जनोंमें प्रथम संख्याका होगा, पृथिवीको कम्पायमान करेगा श्रीर कल्कि राजाक नामसे प्रसिद्ध होगा। यह कल्कि मधा नामके संवत्सरमें होगा ॥ ३६७-३६६ ॥ आक्रमण करनेवाले उस कल्किकी उत्कृष्ट आयु सत्तार वर्षकी होगी श्रोर उसका राज्यकाल चालीस वर्ष तक रहेगा।। ४००।। पापण्डी साधुत्र्योंक जो छियानवे वर्ग हैं उन सबका वह आज्ञाकारी बनाकर श्रपना सेवक बना लेगा श्रीर इस तरद समस्त पृथिवीका उपभोग करेगा ॥ ४०१ ॥ तदनन्तर मिध्यात्वके उदयसे जिसका चित्त भर रहा है ऐसा पापी कस्कि अपने मन्त्रियोंसे पृक्षेगा कि कहो इन पायण्डी साधुत्रोंमें श्रव भी क्या कोई ऐसे हैं जो हमारी कथ्यतामिति पापेन प्रष्ठव्यास्तेन मन्त्रिणः । निर्मन्थाः सन्ति देवेति ते विद्व्यन्ति सांऽपि तान् ॥४०६॥ आचारः कीदशस्तेषामिति प्रस्थित भूपतिः । निर्माणाणुटामन्ना धनहीना गतस्पृहाः ॥ ४०५॥ अहिंसाव्यत्क्षार्थं स्थक्केळादिसंवराः । साधनं तपसो मत्वा देहस्थित्यर्थमाहृतिम् ॥ ४०५॥ भएकद्वयुपोषितप्रान्ते मिक्षाकाछेऽक्षदर्शनात् । निर्याचनात्स्वशास्त्रोक्तां प्रहातुमिमळाषिणः ॥ ४०६॥ आत्मना घातके त्रायके च ते समद्शिनः । श्वुत्पिपासादिवाधायाः सहाः सत्यि कारणे ॥ ४०७॥ परपाषण्डवणान्येरद्शमिमळाषुकाः । ३ सपा वा विहितावासा ज्ञानध्यानपरायणाः ॥ ४०८॥ अनुसक्षारदेशेषु संवसन्ति मृगैः समम् । इति वक्ष्यन्ति हष्टं स्वैविशिष्टास्तेऽस्य मन्त्रिणः ॥ ४०९॥ अनुसक्षारदेशेषु संवसन्ति मृगैः समम् । इति वक्ष्यन्ति हष्टं स्वैविशिष्टास्तेऽस्य मन्त्रिणः ॥ ४०९॥ अत्वा तत्साहितुं नाहं शक्कोम्यकमवर्तनम् । तेषां पाणिपुटं प्राच्यः पिण्डः ग्रुक्को विर्धायताम् ॥ ४९०॥ इति राजोपदेशेन याचिष्यन्ते नियोगिनः । अप्रपिण्डमभुआनाः म्थास्यन्ति मुनयोऽपि ते ॥ ४९९॥ तद्दश्चा दिपणे नग्ना नाजां राजः प्रतीप्सवः । किं जातमिति ते गत्वा ज्ञापयिष्यन्ति तं नृपम् ४९२ सोपि पापः स्वयं क्रोधादरुणीभूतवीक्षणः । उद्यमी पिण्डमाहतु प्रस्कुरदृशनच्छदः ॥ ४९६॥ सोदं तद्क्षमः कश्चिदसुरः ग्रुद्धदकदा । इनिष्यति तमन्यायं शकः सन् सहते न हि ॥ ४९४॥ सोऽपि रक्ष्यभा गत्वा सागरोपमजीवितः । चिरं चतुर्भुत्तो दुःखं लोभादनुभविष्यति ॥ ४९५॥ धर्मातर्मुळविष्यंसं सहन्ते न प्रभावुकाः । नास्ति सावद्यलेशेन विना धर्मप्रभावना ॥ ४९६॥

आज्ञासे पराङ्मुख रहते हों ? इसके उत्तरमें मन्त्री कहेंगे कि हे देव ! निर्मन्थ साधु अब भी आपकी श्राकासे बहिर्भृत हैं।। ४०२-४०३।। यह सुनकर राजा फिर पूछेगा कि उनका आचार कैसा है ? इसके उत्तरमें मन्त्री लोग कहेंगे कि अपना हस्तपुट ही उनका वर्तन है अर्थान वे हाथमें ही भोजन करते हैं, घनरहित होते हैं, इच्छारहित होते हैं, अहिंसा बनकी रक्षाके लिए वस्नादिका आवरण छोड़कर दिगम्बर रहते हैं. तपका साधन मानकर शरीरकी स्थितिक लिए एक दो उपवासक बाद भिक्षाके समय केवल शरीर दिखलाकर याचनाके विना ही अपने शास्त्रोंमें कही हुई विधिके अनुसार श्राहार प्रहण करनेकी इच्छा करते हैं, वे लोग श्रापना घात करनेवाले श्राथवा रच्चा करनेवाले पर समान दृष्टि रखते हैं, जुधा तृषा श्रादिकी वाधाको सहन करते हैं, कारण रहते हुए भी व अन्य साधुआंके समान दूसरेके द्वारा नहीं दी हुई वस्तुकी कभी श्रमिलापा नहीं रखते हैं, वे सपैके समान कभी अपने रहनेका स्थान बनाकर नहीं रखते हैं, ज्ञान-ध्यानमें तन्पर रहते हैं और जहाँ मनुष्योंका संचार नहीं ऐसे स्थानोंमें हरिणोंके साथ रहते हैं। इस प्रकार उस राजाके विशिष्ट मन्त्री अपने द्वारा देखा हुआ हाल कहेंगे।। ४०४-४०६।। यह सुनकर राजा कहेगा कि मैं इनकी अक्रम प्रवृत्तिको सहन करनेके लिए समर्थ नहीं हूं, इसलिए इनके हाथमें जो पहला भोजनका ग्रास दिया जाय वही कर रूपमें इनसे वसूल किया जावे।। ४१०॥ इस तरह राजाके कहनेसे अधिकारी लोग मुनियोंसे प्रथम प्राप्त माँगें गे श्रीर मुनि भोजन किये बिना ही चुप चाप खड़े रहेंगे। यह देख ऋहंकारसे भरे हुए कर्मचारी राजासे जाकर कहेंगे कि माछम नहीं क्या हो गया है ? दिगम्बर साधु राजाकी श्राज्ञा माननेको तैयार नहीं हैं ॥ ४११-४१२ ॥ कर्मचारियोंकी बात सुनकर क्रोधसे राजाके नेत्र लाल हो जावेंगे श्रीर श्रीठ फड़कने लगेगा। तदनन्तर वह स्वयं ही प्रास छीननेका उद्यम करेगा।। ४१३।। उस समय शुद्ध सम्यग्दर्शनका धारक कोई असुर यह सहन नहीं कर सकेगा इसलिए राजाको मार देगा सो ठीक ही है क्योंकि शक्तिशाली पुरुष अन्यायको सहन नहीं करता है। । ४९४।। यह चतुर्मुख राजा मरकर रत्नप्रभा नामक पहली प्रांथवीमें जावेगा, वहाँ एक सागर प्रमाण उसकी ऋायु होगी और लोभ-कषायके कारण चिरकाल तक दुःख भोगेगा ।। ४१५ ।। प्रभावताली मनुष्य धर्मका निर्मुल नाश कभी नहीं सहन कर सकते और कुछ सावद्य (हिंसापूर्ण) कार्यके बिना धर्म-प्रभावना हो नहीं सकती इसलिए सम्यग्द्रष्टि असर अन्यायी

१ एकाधुपो-इति कचित्। २ सर्पो वा तः। सप्या वा कः, लः, गः, घः, मः।

धर्मी माता पिता धर्मी धर्मखाताभिवर्धकः। धर्ता भवनृतां धर्मी निर्मेले निश्चले परे ॥ ४१० ॥ धर्मध्यसे सतां ध्वंसस्तस्माद्धमंदुद्दोऽधमान् । निवारयन्ति ये सन्तो रक्षितं तैः सतां जगत् ॥ ४१८॥ निमित्तेरष्टधाशोक्तैस्तपोभिर्जनरञ्जनैः। धर्मीपदंश्चनैरन्यवादिदपीतिशातनैः ॥ ४१९ ॥ तृपचेतोद्दरैः अन्यैः काव्यैः शबदार्थसुन्दरैः। सिद्धः शीर्येण वा कार्य शासनस्य प्रकाशनम् ॥ ४२० ॥ चिन्तामणिसमाः केचित्प्रार्थितार्थप्रदायिनः। दुर्लभा धीमतां पूज्या धन्या धर्मप्रकाशकाः ॥ ४२१ ॥ रुचिः प्रवर्तते यस्य जैनशासनभासने । हस्ते तस्य स्थिता मुक्तिरिति सूत्रे निगणते ॥ ४२२ ॥ स्थान्दः स हि तर्कश्चः स सैद्धान्तः स सत्तपाः। यः शासनसमुद्धासी न चेव्हि तैरनर्थकैः ॥ ४२३ ॥ भास्वतेष जगवेन भासते जैनशासनम् । तस्य पादाम्बजद्वन्दं धिम्यते मूर्धनं धार्मिकैः ॥ ४२४ ॥ अदन्वानिय रत्नस्य मलयश्चन्दनस्य वा । धर्मस्य प्रभवः श्रीमान् पुमान् शासनभासनः ॥ ४२५ ॥ अवन्वानिय राज्यस्य नेता धर्मस्य कण्टकान् । सदोद्धरितसोधोगो यः स लक्ष्मीधरो भवेत् ॥ ४२६ ॥ प्रमद्मसवाकीर्णे मनोरङ्गे महानटः । नटताजैनसद्धर्मभासनाभिनयो मम ॥ ४२० ॥ तन्त्रः किक्तराजस्य बुद्धिमानजितक्षयः। पत्न्या वाक्वन्या सार्धं यात्वेनं शरणं सुरम् ॥ ४२८ ॥ सम्यग्दर्शनरम्ख महार्घं स्वीकरिष्यति । जिनेन्द्रधर्ममाहात्त्यं दृष्ट्वा सुरविनिर्मितम् ॥ ४२९ ॥ तदा प्रभृति दुर्दर्पस्याज्यः पाषणिकपापिभिः। किखत्वालं जिनेन्द्रोक्तथमीं वितिष्यवेतराम् ॥ ४३० ॥

चतुर्मुख राजाको मारकर धर्मकी प्रभावना करेगा ॥ ४१६ ॥ इस संसारमें धर्म ही प्राणियोकी माता है, धर्म ही पिता है, धर्म ही रत्तक है, धर्म ही बढ़ानेवाला है, श्रौर धर्म ही उन्हें निर्मल तथा निश्चल मोच पदमें धारण करनेवाला है।। ४१७॥ धर्मका नाश होनेसे सज्जनोंका नाश होता है इसलिए जो सज्जन पुरुष हैं वे धर्मका द्रोह करनेवाले नीच पुरुषोंका निवारण करते ही हैं श्रीर ऐसे ही सत्पुरुषोंसे सज्जन जगन्की रचा होती है। । ४१८।। आठ प्रकारके निमित्ताझान, तप्रधरण करना, मनुष्योंके मनको प्रसन्न करनेवाले धर्मोपदेश देना, अन्यवादियोंके अभिमानको चूर करना, राजाओंके चित्त-को हरण करनेवाले मनोहर तथा शब्द और ऋर्थसे सुन्दर काव्य बनाना, तथा शूरवीरता दिखाना-इन सब कार्योंके द्वारा सज्जन पुरुपोंको जिन-शासनकी प्रभावना करनी चाहिये।। ४१६-४२०॥ चिन्तामणि रत्नके समान अभिलिषित पदार्थीको देकर धर्मकी प्रभावना करनेवाले, बुद्धिमानोंके द्वारा पूज्य धन्य पुरुष इस संसारमें दुर्लभ हैं।। ४२१।। जैन-शासनकी प्रभावना करनेमें जिसकी रुचि प्रवर्तमान है मानो मुक्ति उसके हाथमें ही स्थित है ऐसा जिनागममें कहा जाता है।। ४२२।। जो जिन-शासनकी प्रभावना करनेवाला हैं वही वैयाकारण है, वही नैयायिक है, वही सिद्धान्तका झाता है भ्रोर वही उत्ताम तपस्वी है। यदि वह जिन-शासनकी प्रभावना नहीं करता है तो इन व्यर्थकी ज्याधियोंसे क्या लाभ है ? ।। ४२३ ।। जिस प्रकार सूर्यके द्वारा जगत् प्रकाशमान हो उठता है उसी प्रकार जिसके द्वारा जैन शासन प्रकाशमान हो उठता है उसके दोनों चरणकमलोंको धर्मात्मा अपने मस्तक पर धारण करते हैं ।। ४२४ ।। जिस प्रकार समुद्र रत्नोंकी उत्पत्तिका कारण है ऋौर मलय-गिरि चन्दनकी उत्पत्तिक। स्थान है उसी प्रकार जिन शासनकी प्रभावना करनेवाला श्रीमान पुरुष धर्मकी उत्पत्तिका कारण है ॥ ४२५ ॥ जिस प्रकार राजा राज्यके कंटकोंको उखाड़ फेंकता है उसी प्रकार जो सदा धर्मके कंटकोंको उखाड़ फेंकता है और सदा ऐसा ही उद्योग करता है वह लक्सीका धारक होता है।। ४२६।। श्राचार्य गुणभद्र कहते हैं कि हर्ष-रूपी फूलोंसे व्याप्त मेरे मन-रूपी रङ्गभूभिमें जिनेन्द्र प्रणीत समीचीन धर्मकी प्रभावनाका श्रभिनय रूपी महानट सदा नृत्य करता रहे ॥ ४२७ ॥

तदनन्तर उस कल्किका अजितंजय नामका बुद्धिमान् पुत्र, अपनी बालना नामकी पन्नीके साथ उस देवकी शरण लेगा तथा महामूल्य सम्यग्दर्शन रूपीरत्न स्वीकृत करेगा। देवके द्वारा किया हुआ जिनधर्मका माहात्म्य देखकर पापी पाखण्डी लांग उस समयसे मिध्या अभिमान छोड़ देंगे और जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हुआ धर्म कुछ काल तक अच्छी तरह फिरसे प्रवर्तमान होगा।।४२८-

१ ब्रियन्तां मूर्जि धार्मिकाः ल०। २ चेलकया इति क्रचित्।

एवं प्रतिसहस्नाव्दं तत्र विश्वतिकित्विषु । गतेषु तेषु पापिष्ठः पश्चिमो जलमन्थनः ॥ ४३१ ॥ शक्षां स भविता नाम्ना तदा मुनिषु पश्चिमः। विन्दावार्यस्य विष्यः स्यान्मुनिर्वीराङ्गआङ्कयः ॥४३१॥ सर्वेशीरायिकावेगे पश्चिमः शावकोत्तमः । अप्तिलः फल्गुसेनाल्या श्राविका चापि सद्वता ॥ ४३१ ॥ एते सर्वेऽपि साकेतवास्तव्या दुष्वमान्त्यजाः । सत्सु पञ्चमकालस्य त्रिषु वर्षेष्वथाष्टसु ॥ ४३४ ॥ मासेष्वहःसु मासार्थमितेषु च सुभावनाः । कार्तिकस्यादिपक्षान्ते पूर्वाङ्के स्वातिसङ्गमे ॥ ४३५ ॥ वीराङ्गजोऽन्तिलः सर्वश्रीस्त्यक्त्वा श्राविकापि सा । देहमायुश्च सद्धर्माद् गमिष्यन्त्यादिमां विवम् ॥४३६॥ मध्याङ्के भूभुजो ध्वंसः सावाङ्के पाकभोजनम् । षट्कमंजुलदेशार्यहेतुधर्माश्च मूलतः ॥ ४३० ॥ सार्थ स्वहेतुसम्यासौ प्राप्त्यत्वित् विकर्य ध्रुवम् । ततोऽतिदुष्यमाद्ये स्वृवित्तात्यवद्यपरायुवः ॥ ४३८ ॥ नरोऽधांभ्यधिकारित्वत्रयमानशरीरकाः । सत्तताहारितः पापा गतिद्वयसमागताः ॥ ४३९ ॥ पर्णादिवसनाः कालस्यान्ते नद्या यथेप्सितम् । चरिष्यन्ति कलादीनि दीनाः शाखासृगोपमाः ॥ ४४९ ॥ पर्कादिवस्तानाः कालस्यान्ते नद्या यथेप्सितम् । चरिष्यन्ति कलादीनि दीनाः शाखासृगोपमाः ॥ ४४९ ॥ एकविश्वतिरवदानां सहस्राप्यस्पत्रपर्यत्व । प्रान्ते वोदश्ववर्यायुर्जीवनो हस्तदेहकाः ॥ ४४२ ॥ कमादीवलकायायुरादिहासो मविष्यति । प्रान्ते वोदश्ववर्यायुर्जीवनो हस्तदेहकाः ॥ ४४३ ॥ अस्थिराधश्चभान्येव प्रपत्तिष्ठपन्ति नामसु । कृष्णा सक्षतनुच्छाया दुर्भगा दुस्वराः खलाः ॥४४५ ॥ द्विद्या विकराकारा दुर्वेला विरलदिनाः । निमप्रवक्षोगण्डाक्षिदेशाक्षिपुटनासिकाः ॥ ४४५ ॥

४३० ॥ इस प्रकार दुष्यमा नामक पश्चम कालमें एक एक हजार वर्षक बाद जब क्रमशः बीस कल्कि हो चुकेंगे तब ऋत्यन्त पापी जलमन्थन नामका पिछला कल्कि होगा। वह राजाश्रोंमें श्रन्तिम राजा होगा ऋर्थान् उसके बाद् कोई राजा नहीं होगा । उस समय चन्द्राचार्यके शिष्य वीराङ्गज नामके मुनि सबसे पिछले मुनि होंगे, सर्वश्री सबसे पिछली आर्थिका होंगी, अग्रिल सबसे पिछला श्रावक होगा स्रीर उत्तम व्रत धारण करनेवाली फल्गुसेना नामकी सबसे पिछली श्राविका होगी॥ ४३१-४३३॥ वे सब अयोध्याके रहनेवाले होंगे, दुःषमा कालके अन्तिम धर्मात्मा होंगे और पख्चम कालके जब साढ़ेश्राठ भाह बाकी रह जावेंगे तब कार्तिक मासके कृष्णपक्षके अन्तिम दिन प्रातःकालके समय स्वातिनस्त्रका उदय रहते हुए वीराङ्गज मुनि, श्राग्निल श्रावक, सर्वश्री श्रायिका श्रीर फल्गुसेना श्राविका ये चारों ही जीव, शरीर तथा त्रायु छोड़कर सद्धर्मके प्रभावसे प्रथम स्वर्गमें जावेंगे। मध्याह्नके समय राजाका नाश होगा, श्रीर सायंकालके समय अग्निका नाश होगा। उसी समय पट्कर्म, कुल, देश और अर्थके कारणभूत धर्मका समूल नाश हो जावेगा। ये सब अपने-अपने कारण मिलने पर एक साथ विनाशको प्राप्त होंगे। तदनन्तर अतिदुःषमा काल आवेगा। उसके प्रारम्भमं मनुष्य बीस वर्षकी श्रायुवाले, साढ़ेनीन हाथ ऊँचे शरीरके धारक, निरन्तर श्राहार करने-बाले पापी, नरक अथवा तिर्येख्व इन दो गितयोंसे आनेवाले और इन्हीं दोनों गितयोंसे जानेवाले होंगे। कपास श्रीर वस्नोंके अभावसे कुछ वर्षी तक तो वे पत्ते श्रादिके वस पहिनंगे परन्तु छठवें कालके श्रान्त समयमें वे सब नग्न रहने लगेंगे श्रीर बन्दरोंके समान दीन होकर फलादिका भन्नण करने लगेंगे ॥ ४३४-४४१ ॥ कालदोपके कारण मेघोंने इकीस हजार वर्ष तक थाड़ी थोड़ी वर्षा की सो ठीक ही है क्योंकि कालका कोई उड़ियन नहीं कर सकना ॥ ४४२ ॥ मनुष्योंकी बुद्धि बल काय और आयु आदिका अनुक्रमसे हास होता जावेगा । इस कालके अन्तिम समयमें मनुष्योंकी आयु सोलह वर्षकी श्रीर शरीरकी ऊँचाई एक हाथकी रह जावेगी ॥ ४४३ ॥ उस समय नामकर्मकी प्रकृतियोंमेंसे अस्थिर आदि अशुभ प्रकृतियाँ ही फल देंगी। उस समयके मनुष्य काले रङ्गके होंगे. उनके शरीरकी कान्ति रूखी होगी, व दुर्भग, दुःस्वर, खल, दुःखसे देखनेके याग्य, विकट आकार-वाले, दुर्बल तथा विरल दाँतोंवाले होंगे। उनके वज्ञःस्थल, गाल और नेत्रोंके स्थान, भीतरको धँसे होंगे, उनकी नाक चपटी होगी, वे सब प्रकारका सदाचार छोड़ देंगे, भूख प्यास त्रादिसे पीड़ित

१ इन्द्राङ्गणस्य इति क्वचित्।

त्यक्रसर्वसदाचाराः श्रुत्पिपासादिवाधिताः । सरोगा निष्मतीकारा दुःखास्वादैकवेदिनः ॥ ४४६ ॥ पूर्व गच्छति कालेऽस्मिन्नेतस्य परमावधी । निश्मेषकोषमेताम्बु शरीरमिव संक्षयम् ॥ ४४७ ॥ "अतिरौक्ष्या धरा तत्र भाविनी स्फुटिता स्फुटम् । विनाशिक्त्यवेविभिषाश्च प्रम्कानयष्ट्यः ॥४४८॥ प्रकथः प्राणिनामेवं प्रायेणोपजनिष्यते । सुरसिन्धोश्च सिन्धोश्च खेचरादेश्च वेदिकाः '। ४४९ ॥ श्चित्वा नदीसमुज्ञ्तमीनमण्ड्ककष्णपान् । इत्वा कर्कटकार्यश्च निजाहारान्मनुष्यकाः ॥ ४५० ॥ विद्वा श्चद्रविकादीनि द्वाससतिकुलोज्ञवाः । हीना दीना दुराचारास्तदा स्थास्यन्ति केचन ॥ ४५१ ॥ सरसं विरसं तीक्षणं कश्चमुष्णं विषं विषम् । "क्षारं मेघाः श्वरिष्यन्ति सप्त सप्तदिनान्यकम् ॥ ४५२ ॥ ततो घरण्या वैषम्यविगमे सित सर्वतः । भवेषित्रा समा भूमिः समाक्षात्रावसपिणी ॥ ४५३ ॥ इतोऽतिदुष्यमोग्सपिण्याः पूर्वोक्तप्रमाणभाक् । वर्तिष्यति प्रजाह्ययै ततः श्वरिपयोषराः ॥ ४५४ ॥

रहेंगे, निरन्तर रोगी होंगे, रोगका कुछ प्रतिकार भी नहीं कर सकेंगे और केवल दुःखके स्वाद्का ही अनुभव करनेवाले होंगे।। ४४४-४४६।। इस प्रकार समय बीतने पर जब श्रितदुःषमा कालका अन्तिम समय श्रावेगा तब समस्त पानी सूख जावेगा, और शरीरके समान ही नष्ट हो जावेगा।। ४४७।। पृथिवी अत्यन्त रूखी-रूखी होकर जगह-जगह फट जावेगी, इन सब चीजोंके नाश हो जानेकी चिन्तासे ही मानो सब दृश्च सूखकर मिलनकाय हो जावेंगे।। ४४८।। प्रायः इस तरह समस्त प्राणियोंका प्रलय हो जावेगा। गङ्गा सिन्धु नदी और विजयार्थ पर्वतकी वेदिकापर कुछ थोड़ेसे मनुष्य विश्राम लेंगे और वहाँ नदींके मुखमं उत्पन्न हुए मछली, मेंद्रक, कछुए और केंकड़ा श्रादिको खाकर जीवित रहेंगे। उनमेंसे बहत्तर कुलोंमें उत्पन्न हुए कुछ दुराचारी दीन-हीन जीव छोटे-छोटे विलोंमें घुसकर ठहर जावेंगे॥ ४४६-४५०॥ तदनन्तर मेघ सात-सात दिन तक कमसे सरस, विरस, तीदण, रूक्ष, उष्ण, विप-रूप और खारे पानीकी वर्षा करेंगेश्च। इसके बाद पृथिवीकी विषमता (ऊँच-नीपपना) नष्ट हो जायगी, सब ओर भूमि चित्रा पृथिवीके समान हो जावेगी और यहीं वर श्रपसर्पणी कालकी सीमा समाप्त हो जायगी॥ ४५१-४५३॥ इसके बागे उत्सर्पणी कालका श्रितदुःषमा काल चलेगा, वह भी इकीस हजार वर्षका होगा। इसमें प्रजाकी वृद्धि

संवत्तयणामणिको गिरि तहम्पहुदि चुण्णणं करिय।
भमदि दिसंतं जीवा मरंति मुन्छंति छ्रहते ॥ ६६४॥
लग गिरि गंग दुवेदी खुद्दिलादिं विसंति स्नासण्णा।
णैति दया खवरसुरा मगुस्स खुगलादि बहुजीवे॥ ६६५॥
छुद्दमचरिमे होति महदादी सत्तसत्त दिवसवही।
स्रदिसीद खार विसपरसग्गीरजधूमवरिसास्रो॥ ६६६॥

श्रयांत्—छठवें काल के अन्त समय संवर्तक नामका पवन चलता है जो पर्वत, हुन्, पृथिवी आदिको चूर्ण कर श्रपने ने अकी अपेना दिशाओं के अन्त तक अमण करता है। उस पवनके आपातसे वहाँ रहनेवाले जोव मूच्छित होकर मर जाते हैं। विजयार्थ पर्वत, गङ्गा सिन्धु नदी, हनकी वेदिका और इनके शुद्ध विल आदिकमें वहाँ के निकटवर्ती प्राणी घुस जाते हैं तथा कितने ही दयालु विद्याधर और देव, मनुष्य युगलको आदि लेकर बहुतसे जीवोंको वाधारहित स्थानमें ले जाते हैं। छठवें काल के अन्तमें पवन आदि सात वर्षा सात सात दिन पर्यन्त होती हैं। वे ये हैं—१ पवन २ अन्यन्त शोत ३ नारस ४ विष ५ कठोर अगि ६ भूनि और ७ धुआँ। इन सात रूप परिणत पुद्धांको वर्षा ४६ दिन तक होती है।

उत्तर पुराणके धपश्वें श्लोकर्में जो कम दिया है उसका कम कुछ दूसरा ही है। एं० साखाराम्जीने श्लोकका जो अनुवाद दिया है वह मालूम होता है त्रिलोकसारके ऋाधार पर दिया है।

१ अतिकवापरा छ० । २ चारमेनाः छ०।

<sup>\*</sup> त्रिजोकसारमें नेभिचन्द्राचार्यने श्चतिद्वःषमा कालके श्चन्तमें होनेवाले प्रजयका वर्णन इस प्रकार किया है-

तावद्विननिबन्धेन निविराममहर्दिवम् । पयः पर्यासि दास्यन्ति भान्नी त्यक्ष्यति रूक्षताम् ॥ ४५५ ॥ त्तिबक्षमवर्णादेगुणं वादाप्स्वति कमात् । तथैवास्तिमेवास्र तावदिवसगोवराः सान्धपर ॥ 🛒 वृष्त्रिमायातिविष्वन्ति निष्यस्यन्तेऽत्र पूर्ववत् । ओषध्यस्तरवो गुल्मतृणादीन्यप्यनन्तरम् ॥ ४५७ ॥ ततो रसाविकारभोत्वर्षणात्वहसोद्भवः । यस्यामातौ विकादिभ्यो निर्गत्य मनुजास्तदा ॥ ४५८ ॥ तेषां रसोपयोगेन जीविष्यस्थाससम्मदाः । इदिर्मेखति कालेऽस्मिन् क्रमात्प्रागृहासमात्मनाम् ॥ ४५९ ॥ तम्बादीनां पुनर्दुष्यमासमायाः प्रवेशने । आयुर्विश्वतिवर्षाणि नराणां परमं मतम् ॥ ४६० ॥ सार्धारितनत्रयोखेषदेशनां वृद्धिमीयुपाम् । प्रानप्रणीतप्रमाणेऽस्मिन् काले विमलवुद्धपः ॥ ४६९ ॥ वोडशाविभीविष्यन्ति क्रमेण कुरुधारिणः । प्रथमस्य मनागृता तनुश्चतुररत्निषु ॥ ४६२ ॥ अन्यस्यायि तनः सप्तारिनिभिः सम्मिता अवेत् । आदिमः कनकस्तेषु द्वितीयः कनकप्रभः ॥ ४६३ ॥ तुतः कनकहाकारुपश्चपुर्यः कनकथ्वजः । <sup>२</sup>कनकः पुत्नवान्तोऽस्माचलिनो नलिनप्रभः ॥ ४६४ ॥ ततो निक्तनराजारुयो नवमो निक्तनध्वजः । युक्तवान्तश्च निक्तनः पद्यः पद्मप्रभाद्वयः ॥ ४६५ ॥ वद्मराजस्ततः पद्मध्वजः पद्मादिमुङ्गवः । महापद्मश्च विज्ञेयाः <sup>अ</sup>प्रज्ञापौरुषशास्त्रिनः ॥ ४६६ ॥ एतेवां क्रमशः काले श्रमभावेन वर्षनम् । महीस्खिलकालानां घान्यादीनाञ्च प्रसङ्गतम् ॥ ४६७ ॥ ममुख्याणामनाचारत्यांगी योग्यामभोजनम् । काले परिभिते मैत्री लजा सत्यं दया दमः ॥ ४६८ ॥ सन्त्रव्टिविनयक्षान्ती रागद्वेषाचतीवता । इस्यादि साधुवृताञ्च विद्वपाकेन भोजनम् ॥ ४६९ ॥ हितीषकाके वर्तेत तृतीयस्य प्रवर्तने । समारत्निप्रमाणाङ्गाः खद्वयेकाव्दायुषो नराः ॥ ४७० ॥ ततस्तीर्यंकरोत्पत्तिस्तेषां नामाभिधीयते । शादिमः श्रेणिकस्तस्मात्सुपार्श्वोदङ्कसम्ज्ञकः ॥ ४७१ ॥

होगी। पहले ही चीर जातिके मेघ सात-सात दिन बिना विश्राम लिये जल और द्धकी वर्षा करेंगे जिससे पृथिवी रूक्षता छोड़ देगी और उसीसे पृथिवी अनुक्रमसे वर्णादि गुणोंको प्राप्त होगी। इसके बाद श्रमत जातिके मेघ सात दिन तक श्रमृतकी वर्षा करेंगे जिससे श्रीषधियाँ, वृत्त, पौधे श्रीर घास पहलेके समान निरन्तर होंगे ॥ ४५४-४५७ ॥ तदनन्तर रसाधिक जातिक मेच रसकी वर्षा करेंगे जिससे छह रसोंकी उत्पत्ति होगी। जो मनुष्य पहले बिलोंमें घुस गये थे वे श्रव उनसे बाहर निकलेंगे और उन रसोंका उपयोग कर हर्षसे जीवित रहेंगे। ज्यों-ज्यों कालमें वृद्धि होती जावेगी त्यों-त्यों प्राणियोंके शरीर आदिका ह्वास दूर होता जावेगा - उनमें वृद्धि होने लगेगी ॥ ४५८-४५६ ॥ तदनन्तर दु:षमा नामक कालका प्रवेश होगा उस समय मनुष्योंकी उत्कृष्ट आय बीस वर्षकी और शारीरकी ऊँचाई साढ़ेतीन हाथकी होगी। इस कालका प्रमाण भी इकीस हजार वर्षका ही होगा। इसमें अनुक्रमसे निर्मल बुद्धिके धारक सोलह कुलकर उत्पन्न होंगे। उनमेंसे प्रथम कुलकरका शरीर चार हाथमें कुछ कम होगा और अन्तिम कुलकरका शरीर सात हाथ प्रमाण होगा। कुलकरोंमें सबसे पहला कुलकर कनक नामका होगा, दूसरा कनकप्रभ, तीसरा कनकराज, चौथा कनकध्वज, पाँचवाँ कृतकपुंगव, छठा नलिन, सातवाँ नलिनप्रभ, आठवाँ नलिनराज, नौवाँ नलिनध्यज, दशवाँ नलिनपुंगव. रयारहवाँ पद्म, बारहवाँ पद्मप्रम, तेरहवाँ पद्मराज, चौदहवाँ पद्मध्वज, पन्द्रहवाँ पद्मप्राय श्रीर सोलहवाँ महापद्म नामका कुलकर होगा । ये सभी बुद्धि श्रौर बलसे सुशोभित होंगे ॥ ४६०-४६६ ॥ इनके समय में क्रमसे शुभ भावोंकी वृद्धि होनेसे भूमि, जल तथा धान्य आदिकी वृद्धि होगी ॥४६७॥ मनुष्य श्रनाचारका त्याग करेंगे, परिमित समयपर योग्य भोजन करेंगे । मैत्री, लजा, सत्य, दया. दमन, संतोष, विनय, क्षमा, रागद्वेष आदिकी मन्द्रता आदि सजनोचित चारित्र प्रकट होंगे और लोग अग्निमें पकाकर भोजन करेंगे ॥ ४६५-४६६ ॥ यह सब कार्य दूसरे कालमें होंगे । इसके बाद तीसरा काल लगेगा। उसमें लोगोंका शरीर सात हाथ ऊँचा होगा और आयु एक सौ बीस वर्षकी होगी।। ४७०।। तदनन्तर इसी कालमें तीर्थंकरोंकी उत्पत्ति होगी। जो जीव तीर्थंकर होंगे उनके नाम इस प्रकार हैं--श्रेणिक १, सुपार्श्व २, उदङ्क ३, प्रोष्टिल ४, कटपू ५, चन्निय ६, श्रेष्टी ७, शङ्क ८,

१ सदसोन्द्रवः स॰ । २ कनकपुक्षवा स॰ । ३ प्रजाः पौरषेयशास्त्रिनः स॰ (१) । ४ संततम् स० ।

प्रोष्ठिकाक्यः कटप्रम क्षत्रियः श्रेष्ठिसम्बक्तः । सप्तमः शङ्कनामा च नन्दनोऽथ सुनन्दवाक् ॥ ४७२ ॥ शशाह्यः सेवकः प्रेमकश्रातोरणसम्ज्ञकः । रैवतो वासुदेवाक्यो बळदेवस्ततः परः ॥ ४७३ ॥ भगकिर्वागिकिद्वैपायनः कनकसम्ज्ञकः । पादान्तो नारदश्चारुपादः सत्यिकपुत्रकः ॥ ४७४ ॥ त्रयोविद्यातिरित्येते सम्रारन्तिममादिकाः । तत्रैवान्येऽपि तीर्थेद्याश्चतुर्विद्यतिसग्मिताः ॥ ४०५ ॥ तन्नाचः षोडशमान्तशताब्दायुःप्रमाणकः । सप्तारत्नितन्त्सेषश्चरमस्तीर्थनायकः ॥ ४७६ ॥ पूर्वकोटिमिताब्दायुक्षापपञ्चशतोच्छ्रितः । तेषामाधो महापद्मः सुरदेवः सुपार्श्ववाक् ॥ ४७७ ॥ स्वयंप्रभक्ष सर्वात्मभूताख्यो देवपुत्रवाक । कुछपुत्रस्तथोद्धः प्रोष्ठिको जयकीर्तिवाक् ॥ ४७८ ॥ मुनिसुव्रतनामारसन्ज्ञोऽपापामिधानकः । १निष्कषायः सविपुलो निर्मलक्षित्रगुप्तकः ॥ ४७९ ॥ समाधिगुप्तसम्ज्ञश्च स्वयम्भूरिति नामभाक् । अनिवर्ती च विजयो विमलो देवपालवाक् ॥४८० ॥ अनन्तर्वार्यो विश्वेन्द्रवन्दिताक्त्रिसरोरुहः । काळेऽस्मिन्नेव चक्रेशा भाविनो द्वादशोध्छियः ॥ ४८१ ॥ . भरतो दीर्घदन्तश्च मुक्तदन्तस्तृतीयकः । गूढदन्तश्चतुर्थस्तु श्रीषेणः पश्चमो सतः ॥ ४८२ ॥ षष्टः श्रीमृतिशब्दाख्यः श्रीकान्तः सप्तमः स्मृतः । पद्मोऽष्टमो महापद्मो विचिन्नादिश्च वाहनः ॥४८३॥ दशमोऽस्मात्परः ख्यातश्रकी विमलवाइनः । अरिष्टसेनः सर्वान्त्यः सम्पन्नः सर्वसम्पदा ॥ ४८४ ॥ सीरिणोऽपि नवैवात्र तत्राद्यश्चन्द्रनामकः। महाचन्द्रो द्वितीयः स्यारातश्चक्रधशे भवेत् ॥ ४८५ ॥ हरिचन्द्राभिधः सिंहचन्द्रश्चन्द्रो वरादिकः । पूर्णचन्द्रः सुचन्द्रश्च श्रीचन्द्रः केशवाचितः ॥ ४८६ ॥ केशवाश्च नवैवात्र तेष्वाचो नन्दिनामकः । नन्दिमित्रो द्वितीयः स्याम्नन्दिषेणस्ततः परः ॥ ४८७ ॥ नन्दिभृतिश्चतुर्थस्तु प्रतीतः पद्धमो बलः । षष्टो महाबलस्तेषु सप्तमोऽतिबलाह्मयः ॥ ४८८ ॥ अष्टमोऽभूत त्रिपृष्ठाख्यो द्विपृष्ठो नवमो विभुः । तद्वैरिणापि तावन्त एव विज्ञेयसम्ज्ञकाः ॥ ४८९ ॥ ततस्त्कालपर्यन्ते भवेत्सुपमदुष्पमा । आदौ तस्या मनुष्याणां पञ्चचापशतोच्छितिः ॥ ४९० ॥

नन्दन ६, मुनन्द १०, शशाङ्क ११, सेवक १२, प्रेमक १३, ऋतोरण १४, रैवन १५, वासुदेव १६,भगलि १७, वागित १८. द्वैपायन १९, कनकपाद २०, नारद २१, चारुपाद २२, ऋौर सत्यिकपुत्र २३,ये तेईस जीव आगे तीथकर होंगे। सात हाथको ऋादि लेकर इनके शरीरकी ऊँचाई होगी। इस प्रकार तेईस ये तथा एक अन्य मिलाकर चौबीस तीर्थंकर होंगे।। ४७१-४७५।। उनमेंसे पहले तीर्थंकर सोलहवें कुलकर होंगे। सौ वर्ष उनकी श्रायु होगी श्रौर सात अरिब ऊँचा शरीर होगा। अन्तिम तीर्थंकरकी श्रायु एक करोड़ वर्ष पूर्वकी होगी श्रोर शरीर पाँचसी धनुव ऊँचा होगा। उन तीर्थंकरोंमें पहले तीर्थंकर महापद्म होंगे । उनके बाद निम्नलिखित २३ तीर्थंकर ख्रौर होंगे-सुरदेव १, सुपार्श्व २, स्वयं-प्रभ ३, सर्वात्मभूत ४, देवपुत्र ६, कुत्तपुत्र ६, उदङ्क ७, प्रोष्टित ८, जयकीति ६, मुनिसुन्नत १०, अरनाथ ११, अपाप १२, निष्कपाय १३, विपुल १४, निर्मल १५, चित्रगुप्त १६, समाधिगुप्त १७, स्वर्यभू १८, त्र्यनिवर्ती १६, विजय २०, विमल २१, देवपाल २२ त्र्यौर श्रनन्तवीर्य २३। इन समस्त तीर्थंकरोंके चरण-कमलोंकी समस्त इन्द्र लोग सदा पूजा करेंगे। इसी तीसरे कालमें उत्कृष्ट लक्मीके धारक १२ बारह चकवर्ती भी होंगे ॥ ४७६-४८१ ॥ उनके नाम इस प्रकार होंगे-पहला भरत, दूसरा दीर्घदन्त, तीसरा मुक्तदन्त, चौथा गूइदन्त, पाँचवाँ श्रीषेण, छठवाँ श्रीभूति, सातवाँ श्रीकान्त, श्राठवाँ पद्म, नौवाँ महापद्म, दशवाँ विचित्र-वाहन, ग्यारहवाँ विमलवाहन श्रीर बारहवाँ सब सम्पदात्र्योंसे सम्पन्न अरिष्टसेन ॥ ४८२-४८४ ॥ नौ वलभद्र भी इसी कालमें होंगे। उनके नाम क्रमानुसार इस प्रकार हैं १ चन्द्र, २ महाचन्द्र, ३ चक्रधर, ४ हरिचन्द्र, ५ सिंहचन्द्र, ६ वरचन्द्र, ७पूर्णचन्द्र, 🗕 सुचन्द्र और नौवाँ नारायणके द्वारा पूजित श्रीचन्द्र ॥ ४८५-४८६॥ नौ नारायण भी इसी कालमें होंगे उनके नाम इस प्रकार होंगे। पहला नन्दी, दूसरा नन्दिमित्र, तीसरा नन्दिषेण, चौथा निन्दभूति, पाँचवाँ सुप्रसिद्धबल, छठवाँ महाबल, सातवाँ अतिवल, आठवाँ त्रिपृष्ठ और नौवाँ द्विपृष्ठ नामक विभु होगा। इन नारायणों के शत्रु नौ प्रतिनारायण भी होंगे। उनके नाम अन्य प्रन्थोंसे जान लेना चाहिए।। ४८७-४८ ।। तदनन्तर इस कालके बाद सुषम-दुष्पम काल आवेगा उसके

१ 'निष्कषायः सविपुत्तश्चित्रगुप्तसमाह्नयः' इत्यपि पाठः किन्त्वत्रैकतोर्थेकरनाम द्वृटितं भवति ।

साधिका पूर्वकोक्वायुःस्थितियांतेषु केषुचित् । वर्षेषु निविशेषात्र जधन्यार्थजनस्थितिः ॥ ४९१ ॥
ततः पञ्चमकालेऽपि मध्यमोगभुवः स्थितः । पद्धकालेऽपि विशेषा वर्यमोगभुवः स्थितिः ॥ ४९२ ॥
एवं शेषनवस्थानकमैभूमिषु वर्तनम् । एवं कल्पस्थितिः प्रोक्ता भूतेष्विप च भाविषु ॥ ४९३ ॥
एवं एवं विधिश्चेषः कल्पेषु जिनमावितः । विदेहेषु च सर्वेषु पञ्चचापशतोच्छितिः ॥ ४९४ ॥
मनुष्याणां परञ्चायुः "पूर्वकोटिमितं मतम् । तत्र तीर्थकृतश्चकविते । रामकेशवाः ॥ ४९५ ॥
पृथवपृथ्यवहुत्वेन शतं वष्ट्यधिकं स्मृताः । अल्पत्वेनापि ते विश्वतिर्भवन्ति पृथवपृथक् ॥ ४९६ ॥
उत्कृष्टेन शतं सप्ततिश्च स्युः सर्वभूमिजाः । उत्पचन्ते नशस्तत्र चनुर्गतिसमागताः ॥ ४९७ ॥
गतीर्गच्छन्ति पञ्चापि निजाचारवशिकृताः । भोगभूमिषु सर्वासु कर्मभूमिसमुद्भवाः ॥ ४९८ ॥
मनुष्याः सिक्चनस्तिर्थञ्चश्च यान्त्युपपादनम् । आदिकल्पद्वये भावनादिदेवेषु च त्रिषु ॥ ४९९ ॥
जीवितान्ते नियोगेन सर्वे ते देवभाविनः । मनुष्येष्तमा भोगभूमिजाः कर्मभूभुवः ॥ ५०० ॥
निजवृत्तिविशेषेण त्रिविधास्ते प्रकीर्तिताः । शालाकापुरुषाः कामः खगाश्चान्ये सुराचिताः ॥ ५०९ ॥
"सन्तो दिन्यमनुष्याः स्युः चष्टकालाः कनिष्ठकाः । एकोरुकास्तिथा माषाविद्यीनाः । ५०३ ॥
कर्णप्रावरणालम्बश्चशकाकाश्चादिकर्णकाः । अश्वसिंहमुखाश्चान्ये दुष्टिश्चया महिषाननाः ॥ ५०३ ॥

प्रारम्भमें मनुष्योंकी ऊँचाई पाँचसौ धनुष होगी और कुछ अधिक एक करोड़ वर्षकी आयू होगी। इसके बाद कुछ वर्ष व्यतीत हो जानेपर यहाँपर जघन्यभोगमूमिके आर्य जनोंके समान सब स्थिति आदि हो जावेंगी ॥ ४६०-४६१ ॥ फिर पक्कम काल आवेगा । उसमें मध्यम भोगभूमिकी स्थिति होगी और उसके अनन्तर छठवाँ काल आवेगा उसमें उत्तम भोगभूमिकी स्थिति रहेगी॥ ४९२॥ जम्बद्वीपके भरतन्त्रेत्रके सिवाय और जो बाकी नौ कर्मभूमियाँ हैं उनमें भी इसी प्रकारकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार जो काल हो चुके हैं और जो आगे होंगे उन सबमें कल्पकालकी स्थिति बतलाई गई है अर्थात् उत्सिपिंगीके दश कोड़ा-कोड़ी सागर श्रीर श्रवसिपंगीके १० कोड़ा-कोड़ी सागर दोनों मिलाकर बीस को झ-कोड़ी सागरका एक कल्पकाल होता है और यह सभी उत्सर्पि-णियों तथा श्रवसर्पिणयोंमें होता है। सभी विदेहत्तेत्रोंमें मनुष्योंकी ऊंचाई पाँचसी धनुष प्रमाण होती है और आयु एक करोड़ वर्ष पूर्व प्रमाण रहती हैं। वहाँ तीर्थक्टर, चक्रवर्ती, बलभद्र और नारायण श्रधिकसे श्रधिक हों तो प्रत्येक एक सौ साठ, एक सौ साठ होते हैं श्रीर कमसे कम हों तो प्रत्येक वीस-वीस होते हैं। भावार्थ-अदाई द्वीपमें पाँच विदेह तेत्र हैं और एक-एक विदेह-क्षेत्रके बत्तीस-वत्तीस भेद हैं इसलिए सबके मिलाकर एक सौ साठ भेद हो जाते हैं, यदि तीर्थेंद्वर त्रादि शलाकापुरुष प्रत्येक विदेह चेत्रमें एक-एक होये तो एक सौ साठ हो जाते हैं श्रीर कमसे कम हों तो एक-एक महाविदेह सम्बधी चार-चार नगरियोंमें अवश्यमेव होनेके कारण बीस ही हाते हैं ॥ ४६३-४६६ ॥ इस प्रकार सब कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए तीर्थक्कर आदि महापुरुप ऋधिकसे अधिक हों तो एक सौ सत्तर हो सकते हैं। इन भूमियोंमें चारों गतियोंसे ऋाये हुए जीव उत्पन्न होते हैं और अपने-श्रपने श्राचारके वशीभूत होकर मोचसहित पाँचो गतियोंमें जाते हैं। सभी भोग-भूमियोंमें. कर्मभूमिज मनुष्य और संही तिर्येख्न ही उत्पन्न होते हैं। भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीव मरकर पहले श्रीर दूसरे स्वर्गमें अथवा भवनवासी श्रादि तीन निकायोंमें उत्पन्न होते हैं। यह नियम है कि भोगभ मिके सभी मनुष्य श्रीर तिर्येख्न नियमसे देव ही होते हैं। भोगभू मिमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य उत्तम ही होते हैं और कर्मभूमिमं उत्पन्न होनेवाले मनुष्य अपनी-अपनी वृत्तिकी विशेषतासे तीन प्रकारके कहे गये हैं-उत्तम, मध्यम श्रीर जवन्य। शलाकापुरुष, कामदेव तथा विद्याधर आदि, जो देवपुजित सत्पुरुष हैं वे दिव्य मनुष्य कहलाते हैं तथा छठवें कालके मनुष्य कहलाते हैं। इनके सिवाय एक पैरवाले, भाषा रहित, शङ्कके समान कानवाले, कानको ही श्रोड्ने-बिछानेवाले श्रर्थान्

१ पूर्वकोटीपरं मतम् क०, ख०, ग०, घ०। २ सन्तो दिव्यमनुष्या स्युः स्पष्टकालाः कनिष्ठकाः। क०, ग०, घ०। सन्तो दिष्यमनुष्याश्च पष्टिकालाः कनिष्ठकाः म०। सन्तो दिव्यमनुष्यासु पष्टकालाः कनिष्ठकाः क्ष०। ३ शङ्क इत्यपि कचित्।

कोलस्यात्र मुखाइचैवमुल्क मुखनामकाः । शाखामृगमुखा मत्स्य मुखाः कालमुखास्तथा ॥ ५०४ ॥
गोमेषमेषवक्त्रशक्ष विद्युदार्शवक्त्रकाः । हस्तिवक्त्रा कुमानुष्यजा लाङ्गू लविषाणिनः ॥ ५०५ ॥
एते च नीचका यस्मादन्तरद्वीपवासिनः । म्लेच्छखण्डे पु सर्वे पु विजयार्थे पु च स्थितिः ॥ ५०६ ॥
तीर्थकृत्कालवहृ बिह्नासवत्कर्मभूमिपु । इद्ध श्रेणिकप्रश्नादिन्द्र भूतिर्गणाधिपः ॥ ५०७ ॥
हस्याह वचनाभीपु निरस्तान्तरस्तमस्तितः । इहान्त्यतीर्थनाथोऽपि विहृत्य विषयान् बहुन् ॥ ५०८ ॥
कमात्पावापुरं प्राप्य मनोहरवनान्तरे । बहुनो सरसां मध्ये महामणिशिलातले ॥ ५०९ ॥
स्थित्वा दिनद्वयं वीतविहारो वृद्धनिर्जरः । कुष्णकार्तिकप्रश्नस्य चतुर्वत्रयां निशात्यये ॥ ५१० ॥
स्वातियोगे नृतीयेख्युकुध्यानपरायणः । कृतित्रयोगसंरोधः समुच्छिककियं श्रितः ॥ ५११ ॥
हताघातिचतुष्कः सम्रशरीरो गुणात्मकः । गन्ता मुनिसहक्षेण निर्वाणं सर्ववाच्छितम् ॥ ५१२ ॥
तदेव पुरुवार्थस्य पर्यन्तोऽनन्तसौष्यकृत् । अथ सर्वेऽपि देवेन्द्रा वङ्कीन्द्रमुकुटस्फुरत् ॥ ५१२ ॥
हताशनशिखान्यस्ततहेहा मोहविद्विषम् । अभ्यर्थं गन्धमाल्यादिद्वर्थेर्यविधि ॥ ५१४ ॥
विन्दिष्यन्ते भवातीतमर्थ्येकेन्दारवः स्तवैः । वीरनिर्श्वतिसम्प्राप्तदिन एवास्तघातिकः ॥ ५१५ ॥
भविष्याम्यहमप्युक्तकेवलज्ञानलोचनः । भन्यानां धर्मदेशेन विहृत्य विषयांस्ततः ॥ ५१६ ॥
गत्वा विपुलकाब्दादिगिरौ प्राप्त्यामि निर्वृतिम् । मिद्धवृतिदिने लब्धा सुधमः श्रुतपारगः ॥ ५१७ ॥

लोकालोकावलोकैकालोकमन्त्यविछोचनम् । तश्चिर्वाणक्षणे भावी जम्बूनामात्तकेवलः ॥ ५१८ ॥ अन्त्यः केविलनामस्मिन्भरते स प्ररूप्यते । नन्दी मुनिस्ततः श्रेष्ठो नन्दिमित्रोऽपराजितः ॥ ५१९ ॥

लम्बे कानवालं, खरगांशके समान कानवालं, घोड़े आदिकं समान कानवालं, अधमुख, सिंहमुख, देखनेके अयोग्य महिपमुख, कोलमुख ( ज्ञूकरमुख ), व्याघ्रमुख, मत्स्यमुख, कालमुख, गोमुख, मेषमुख, मेघमुख, विद्युन्मुख, आदर्शमुख, इस्तिमुख, पूँछवाले, श्रीर सींगवाले ये कुभागभूमिके मनुष्य भी नीच मनुष्य कहलाते हैं। ये सब श्रन्तर्द्वीपोंमें रहते हैं। सब म्लेच्छ खण्डों और विजयार्ध पर्वतोंकी स्थिति तीर्थकरोंके समयके समान होती है और वृद्धि हास सदा कर्मभूमियोंमें ही रहता है। इस प्रकार श्रेणिक राजाके प्रश्नके अनुसार इन्द्रभूति गणधरने वचन रूपी किरणोंके द्वारा अन्तःकरणके अन्धकारसमूहको नष्ट करते द्वए यह हाल कहा। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान् महावीर भी बहुतसे देशोंमें विहार करेंगे।। ४६७-५०८।। अन्तमें वे पावापुर नगरमें पहुँचेंगे वहाँके मनोहर नामके वनके भीतर अनेक सरोवरोंके बीचमें माणमयी ्रशिलापर विराजमान होंगे । विहार छोड़कर निर्जराको बढ़ाते हुए वे दो दिन तक वहाँ विराजमान रहेंगे और फिर कार्तिककृष्ण चतुर्दशीके दिन रात्रिके अन्तिम समय स्वातिनक्षत्रमें अतिशय देदीप्य-मान तीसरे शुक्लध्यानमें तत्पर होंगे। तदनन्तर तीनों योगोंका निरोधकर समुच्छिन्नक्रियाप्रति-पाती नामक चतुर्थ शुक्रध्यानको धारण कर चारों ऋघातिया कर्मोंका चय कर देंगे और शरीररहित केवलगुण रूप हांकर एक हजार मुनियांके साथ सबके द्वारा वाब्छनीय मोक्षपद प्राप्त करेंगे ॥ ५०६-५१२ ॥ वही उनका, श्रानन्त मुखको करनेवाला सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा-उनके पुरुषार्थकी वही श्रन्तिम सीमा होगी। तदनन्तर इन्द्रादि सब देव श्रावेंगे श्रीर श्रमीन्द्रकुमारके मुकुटसे प्रज्वलित होनेवाली ऋग्निकी शिखा पर भगवान् महावीर स्वामीका शरीर रक्खेंगे। स्वर्गसे लाये हुए गन्ध. माला आदि उत्तमोत्तम पदार्थीके द्वारा मोहके राष्ट्रभूत उन तीर्थंकर भगवान्की विधिपूर्वक पूजा करेंगे और फिर अनेक अर्थोंसे भरी हुई स्तुतियोंके द्वारा संसार-भ्रमणसे पार होनेवाले उन भगवान्की स्तुति करेंगे। जिस दिन भगवान् महाबीर स्वामीको निर्वाण प्राप्त होगा उसी दिन मैं भी घातिया कर्मीको नष्ट कर केवलक्कान रूपी नेत्रको प्रकट करनेवाला होऊँगा और भव्य जीवोंको धर्मीपदेश देता हुन्ना श्रनेक देशोंमें विहार कहँगा। तदनन्तर विपुलाचल पर्वतपर जाकर निर्वाण प्राप्त कहँगा। मेरे निर्वाण जानेके दिन ही समस्त-श्रुतज्ञानके पारगामी सुधर्म गणधर भी लोक श्रीर श्रुलोकको प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञान रूपी श्रान्तिम लोचनको प्राप्त करेंगे श्रीर उनके मोध्र जानेके समय ही जम्बू स्थामी केवलज्ञान प्राप्त करेंगे। वह जम्बू स्वामी भरत त्रेत्रमें अन्तिम केवली कहलावेंगे।

४ कोड इत्यपि कचित्।

गोवर्धनश्चतुर्थोऽन्यो भद्रबाहुर्महातपाः । नानामयविचित्रार्थसमस्तश्रुतपूर्णताम् ॥ ५२० ॥ एते क्रमेण पश्चापि प्राप्स्यन्त्यासविद्युद्धयः । ततो भावी विशाखार्यः प्रोष्टिलः क्षत्रियान्तकः ॥ ५२१ ॥ जयनामानुनागाद्धः सिद्धार्थो धतिषेणकः । विजयो बुद्धिको गङ्गदैवश्च क्रमतो मताः ॥ ५२२ ॥ एकादश सह श्रीमद्धर्मसेनेन धीमता । हादशाङ्गार्थकुशला दशपूर्वधराश्च ते ॥ ५२३ ॥ भम्यानां कल्पबृक्षाः स्युजिनधर्मप्रकाशकाः । ततो नक्षत्रनामा च रे जयपालश्च पाण्डुना ॥ ५२४ ॥ द्रमसेनोऽनुकंसार्यो विदितेकादशाङ्गकाः । सुभद्रश्च यशोभद्रो यशोबाहुः प्रकृष्टघीः ॥ ५२५ ॥ लोहनामा चतुर्थः स्यादाचाराङ्गविदस्त्वमी । जिनेन्द्रवदनोद्गीर्णे पावनं पापलोपनम् ॥ ५२६ ॥ श्रुतं तपोमृतामेषां प्रणेष्यति परम्परा । शेपैरपि श्रुतज्ञानस्यैको देशस्तपोधनैः ॥ ५२७ ॥ जिनसेनानुगैर्वीरसेनैः प्राप्तमहर्द्धिभः । समाप्ते दुष्पमायाः प्राक्प्रायक्षो वर्तयिष्यते ॥ ५२८ ॥ भरतः सागराख्योऽनु सत्यवीर्यो उजनैः स्तुतः । महीको मित्रभावाद्दो मित्रवीर्योऽर्यमधृतिः ॥ ५२९ ॥ धर्मदानादिवीयौँ च मघवान् बुद्धवीर्यकः । सीमन्घरिद्धाष्ट्याः स्वयम्भूः पुरुपोशमः ॥ ५३० ॥ पुण्डरीकान्तपुरुषो दत्तः सत्यादिभिः स्तुतः । कुनारुः पालकः पृथ्य्याः पतिर्नारायणो नृणाम् ॥ ५३१ ॥ सुभीमः सार्वभौमोऽजितञ्जयो विजयाभिषः । उप्रसेनो महासेनो जिनस्त्वं श्रेणिकेत्यमी ॥ ५३२ ॥ सर्वे क्रमेण श्रीमन्तो धर्मप्रश्नविदां वराः । चतुर्विशतितीर्थेशां सन्ततं पादसेविनः ॥ ५३३ ॥ पुरुरवाः सुरः प्राच्यकस्पेऽभूत्ररतात्मजः । मरीचिर्वक्षकल्पोत्थस्ततोऽभूज्जटिलद्विजः ॥ ५३४ ॥ सुरः सौधर्मकल्पेऽनु पुष्यमित्रद्विजस्ततः । सौधर्मजोऽमरस्तस्माद्विजन्माग्निसमाह्वयः ॥ ५३५ ॥ सनत्कुमारदेवोऽस्मादग्निमित्राभिधो द्विजः । मरुन्माहेन्द्रकल्पेऽभूद्भारद्वाजो द्विजान्वये ॥ ५३६ ॥

इनके बाद नन्दी मुनि, श्रेष्ठ नन्दीमित्र, श्रपराजित, गोवर्छन और महातपस्वी भद्रबाहु मुनि होंगे। ये पाँचो ही मुनि ऋतिशय विशुद्धिके धारक होकर अनुक्रमसे अनेक नयोंसे विचित्र ऋथोंक। निरूपण करनेवाले पूर्ण श्रुतज्ञानको प्राप्त होंगे अर्थात् श्रुतकेवली होंगे। इनके बाद विशाखार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धिल, गङ्गदेव श्रीर बुद्धिमान् धर्मसेन ये ग्यारह श्रनु-क्रमसे होंगे तथा द्वादशाङ्गका ऋर्थ कहनेमें कुशल और दश पूर्वके धारक होंगे।। ५१३-५२२।। ये ग्यारह मुनि भन्योंके लिए कल्पयृक्षके समान तथा जैनधर्मका प्रकाश करनेवाले होंगे। उनके बाद नत्तत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रवसेन और कंसार्य ये ग्यारह अर्झोंके जानकार होंगे। इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, प्रकृष्ट बुद्धिमान्, यशोबाहु और चौथे लाहाचार्य ये चार आचाराङ्गके जानकार होंगे। इन सब तपस्वियोंकी यह परम्परा जिनेन्द्रदेवके मुखकमलसे निकले हुए, पवित्र तथा पापोंका लोप करनेवाले शास्त्रोंका प्ररूपण करेंगे। इनके वाद वड़ी-वड़ी ऋद्वियोंको धारण करनेवाले जिनसेन, बीरसेन आदि अन्य तपस्वी भी श्रुतज्ञानके एकदेशका प्ररूपण करेंगे। प्रायः कर श्रुतज्ञानका यह एकदेश दुःपमा नामक पद्धम कालके त्रान्त तक चलता रहेगा॥ ४२३-५२८॥ भरत, सागर, मनुष्योंके द्वारा प्रशंसनीय सत्यवीर्य, राजा मित्रभाव, सूर्यके समान कांतिवाला मित्रवीर्य, धर्मवीर्य, दानवीर्य, मघवा, बुद्धवीर्यं, सीमन्धर, त्रिष्ट्रष्ठ, स्वयम्भू , पुरुषोत्तम, पुरुषपुण्डरीक, प्रशंसनीय सत्य-दत्त, पृथिवीका पालक कुनाल, मनुष्योंका स्वामी नारायण, सुभौम, सार्वभौम, अजितञ्जय, विजय, उमसेन, महासेन श्रीर श्रागे चलकर जिनेन्द्रका पद प्राप्त करनेवाला तू, गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! ये सभी पुरुष श्रीमान् हैं, धर्म सम्यन्धी प्रश्न करनेवालों में श्रेष्ठ हैं, श्रीर निरन्तर चौबीस तीर्थंकरोंके चरण-कमलोंकी सेवा करनेवाले हैं।। ४२६-४३३।। भगवान् महावीर स्वामीका जीव पहले पुरूरवा नामका भील था, फिर पहले स्वर्गमें देव हुआ, फिर भरतका पुत्र मरीचि हुन्ना, फिर ब्रह्मस्वर्गमें देव हुन्ना, फिर जटिल नामका ब्राह्मण हुन्ना।। ५३४।। फिर सौधर्म स्वर्गमें देव हुन्ना, फिर पुष्यमित्र नामका ब्राह्मण हुन्ना, फिर अग्निसम नामका ब्राह्मण हुआ। ।। ५३५ ।। फिर सनःकुमार स्वर्गमें देव हुआ, फिर अग्निमित्र नामका ब्राह्मण हुआ, फिर माहेन्द्र

१ प्रकाशनात् इति कचित्। २ यशः पालश्च इत्यपि कचित्। ३ जिनस्तुतः स्त ।

जातो माहेन्द्रकल्पेऽनु मनुष्पोऽनु ततर्रण्युतः । नरकेषु त्रसस्थावरेष्वसंख्यातवस्सरान् ॥ ५३० ॥ भान्त्वा ततो विनिर्गत्य स्थावराख्यो द्विजोऽभवत् । ततश्चतुर्थंकल्पेऽभूद्विश्वनन्दी ततर्र्य्युतः ॥ ५३८ ॥ महाशुक्ते ततो देविश्वखण्ढेशिश्वपृष्ठवाक् । सप्तमे नरके तस्मात्तस्माच गर्जावद्विषः ॥ ५३९ ॥ भादिमे नरके तस्मात्तिहः सद्धर्मनिर्मेखः । ततः सौधर्मकल्पेऽभूत्तिहकेतुः सुरोत्तमः ॥ ५४० ॥ कनकोऽज्वखनामाभूततो विद्याधराधिपः । देवः सप्तमकल्पेऽनु हरिषेणस्ततो नृपः ॥५४९ ॥ महाशुक्ते ततो देवः प्रियमिन्नोऽनु चक्रभृत् । स सहस्रारकल्पेऽभृदेवः सूर्यप्रमाह्वयः ॥ ५४२ ॥ साजा नन्दाभिषस्तस्मात्पुष्पोत्तरिवमानजः । अच्युतेन्द्रस्ततर्र्युत्वा वर्धमानो जिनेश्वरः ॥ ५४३ ॥ प्रासपञ्चमहाकल्याणिद्धः प्रस्तुतसिद्धिभाक् । प्रदिश्वयाद्गुणभद्रेश्यः स विश्वः सर्वमङ्गलम् ॥ ५४४ ॥

# शार्द्लिविकीडितम्

इत्थं गौतमवक्त्रवारिजलसद्वाग्वल्लभावाङ्मयैः पीयूषैः सुकथारसातिमधुरैर्भकयोपयुक्तैश्चिरम् । सा संसन्मगधाधिपश्च महतीं तुष्टिं समं जग्मतुः पुष्टिं दृष्टिविबोधयोविद्धतीं सर्वार्थसम्पत्करीम् ॥ ५४५ ॥

### वसन्ततिखका

श्रीवर्धमानमिनशं । जिनवर्धमानं स्वां तं नये स्तुतिपथं पथि सम्प्रधौते । योऽन्त्योऽपि तीर्थकरमिमप्यजैषीत् काले कली च पृथुर्लाकृतधर्मेर्तार्थः ॥ ५४६ ॥

स्वर्गमं देव हुआ, फिर भारद्वाज नामका ब्राह्मण हुआ, फिर माहेन्द्र स्वर्गमं देव हुआ, फिर वहाँसे च्युत होकर मनुष्य हुआ, फिर असंख्यात वर्षों तक नरकों और बस स्थावर योनियोंमें भ्रमण करता रहा ॥ ४३६-५३७ ॥ वहाँ से निकलकर स्थावर नामका ब्राह्मण हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे च्युत होकर विश्वनन्दी हुआ, फिर त्रिष्टुष्ठ नामका तीन खण्डका स्वामी—नारायण हुआ, फिर सप्तम नरकमें उत्पन्न हुआ वहाँसे निकल कर सिंह हुआ। ५३६-५३६ ॥ फिर पहले नरकमें गया, वहासे निकल कर फिर सिंह हुआ, उसी सिंहकी पर्यायमें उसने समीचीन धर्म धारण कर निर्मलता प्राप्त की, फिर सौधर्म स्वर्गमें सिंहकेतु नामका उत्तम देव हुआ, फिर कनकोञ्चल नामका विद्याधरोंका राजा हुआ, फिर सप्तम स्वर्गमें देव हुआ, फिर हरिषेण राजा हुआ, फिर महाशुक स्वर्गमें देव हुआ, फिर प्रियमित्र नामका चक्रवर्ती हुआ, फिर सहस्वार स्वर्गमें सूर्यप्रभ नामका देव हुआ, वहाँसे आकर नन्द नामका राजा हुआ, फिर अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर विमानमें उत्पन्न हुआ और फिर वहाँसे च्युत होकर वर्धमान तीर्थकर हुआ है।। ५४०-५४३।। जो पञ्चकस्याण रूप महाऋदिको प्राप्त हुए हैं तथा जिन्हें मोस लद्दमी प्राप्त हुई है ऐसे वे वर्धमान स्वामी गुणभद्रके लिए अथवा गुणोंसे श्रेष्ठ समस्त पुरुषोंक लिए सर्व प्रकारके मङ्गल प्रदान करें।। ५४४।।

इस प्रकार श्रम्छी कथाके रससे मधुर तथा भक्ति श्रास्वादित, गौतम स्वामीके मुख-कमलमें सुशोभित सरस्वती देवीके वचन रूपी अमृतसे, वह सभा तथा मगधेश्वर राजा श्रेणिक दोनों ही, समस्त श्रथं रूप सम्पदाश्रोंको देनेवाले एवं ज्ञान श्रीर दर्शनको पुष्ट करनेवाले बड़े भारी सन्तोषको प्राप्त हुए ॥ ५४५ ॥ जो निर्मल मोच्चमार्गमें रात-दिन लद्मीसे बढ़ते ही जाते हैं, जिन्होंने इस कलिकालमें भी धर्म तीर्थंका भारी विस्तार किया है, श्रीर जिन्होंने श्रन्तिम तीर्थंकरको भी जीत लिया है ऐसे श्रीवर्धमान जिनेन्द्रको मैं स्तुतिके मार्गमें लिये जाता हूँ—श्रर्थात् उनकी स्तुति

**१-मजितं इति स्वचित्पाठः !** 

स्तुत्यं प्रसाद्यितुमधिजनो विनौति

न त्वय्यदस्तव स मोहजयस्तवोऽयम् ।

तकायिनः स्तुतिरिद्देश ममास्ति बार्ड

स्तुत्यस्तुतिप्रमियनोऽर्थपराङ्मुखस्य ॥ ५४७ ॥

येषां प्रमेयविद्युखं सुमुखप्रमाणं

ते न स्तुतेहिंतजुषां विषयीभवेयुः।

त्वं विश्वभावविहितावगमात्मकोऽईन्

वक्ता हि तस्य तत एव हितैपिवन्द्यः ॥ ५४८ ॥

दातासि न स्तुतिफलं समुपैत्यवश्यं

स्तोता महज्झटिति शुभमयाचितोऽयम् ।

कुर्यां कुतस्तव न संस्तवनं जिनेश

दैन्यातिभीहरहमध्यफलाभिलाषी ॥ ५४९ ॥

निष्कारणं तृणलबञ्च ददद्विधीः को

लोके जिन त्वयि ददाति निरर्थकृत्वम् ।

मुक्तिप्रदायिनि तथापि भवन्तमेव

प्रेक्षावतां प्रथमगण्यमुशन्ति चित्रम् ॥ ५५० ॥

सर्वस्वमधिजनताः स्वमिष्ठ स्वकीयं

चकः परे निरुपधिस्थिरसस्वसाराः ।

प्रोल्लय तान् जिन वदन्ति वदान्यवर्यं

त्वां वारिभरेव वितरन्तमहो विदग्धाः ॥ ५५१ ॥

करता हैं।। ५४६।। हे ईश ! अर्थी लोग - कुछ पानेकी इच्छा करने वाले लोग, किसी स्तुत्य अर्थान् स्तुति करनेके योग्य पुरुषकी जो स्तुति करते हैं सा उसे प्रसन्न करनेके लिए ही करते हैं परन्तु यह बात आपमें नहीं है क्योंकि आप माहको जीत चुके हैं इसलिए मैं किसी वस्तुकी आकांचा रखकर स्तित नहीं कर रहा हूँ, मुमे तो सिफं स्तुति करने यंश्य जिनेन्द्रकी स्तुति करनेका ही अनुराग है, में सब प्रयोजनोंसे विमुख हूँ ॥ ५४७ ॥ हे सुमुख ! जिनका प्रमाण त्र्यान् ज्ञान, प्रमेय त्र्यान् पदार्थसे रहित है-जो समस्त पदार्थीको नहीं जानते हैं वे हिताभिलाषी लागोंकी स्तुतिके विषय नहीं हो सकते। हे अर्हन ! त्राप समस्त पदार्थीको जानते हैं—समस्त पदार्थीका जानना ही त्रापका स्वरूप है श्रीर त्राप ही उन समस्त पदार्थोंके वक्ता हैं - उपदेश देनेवाले हैं इसलिए हिताभिलापी लोगोंके द्वारा त्राप ही स्तुति किये जानेके योग्य हैं।। ५४८।। है जिनेन्द्र! यद्यपि आप स्तुतिका फल नहीं देते हैं तो भी स्तुति करनेवाला मनुष्य विना किसी याचनाक शीघ ही स्तुतिका बहुत भारी श्रेष्ठ फल अवश्य पा लेता है इसलिए दीनतासे बहुत डरनेवाला और श्रेष्ठ फलकी इच्छा करने वाला मैं त्र्यापका स्तवन क्यों न करूँ ?।। ५४६ ।। हे जिनेन्द्र ! यदि इस संसारमें कोई किसीके लिए विना कारण तुणका एक दुकड़ा भी देता है तो वह मूर्ख कहलाता है परन्तु श्राप विना किसी कारण मोत लक्सी तक प्रदान करते हैं (इसलिए आपको सबसे अधिक मूर्ख कहा जाना चाहिये ) परन्त आप बुद्धिमानोंमें प्रथम ही गिने जाते हैं यह महान् आश्चर्यकी बात है।। ५५०।। इस संसारमें कितने ही अन्य लोगोंने अपना सर्वस्य-धन देकर याचक जनोंक्रे लिए छलरहित स्थायी धनसे अब्र बनाया है और है जिनेन्द्र ! आप केवल वचनोंके द्वारा ही दान करते हैं फिर भी आश्चर्यकी बात है कि चतुर मनुष्य उन सबका उल्लह्नन कर एक आपको ही उत्कृष्ट दाता कहते हैं। भाषार्थ -धन सम्पत्तिका दान करनेवाले पुरुष संसारमें फँसानेवाले हैं परन्तु आप वैराग्यसे आत-प्रोत उपदेश डेकर जीवोंको संसार-समुद्रसे बाहर निकालते हैं अतः सबे और उत्कृष्ट दानी आप ही हैं।। ५५१।

धीः पौरुषञ्च विजयार्जनमेव येषां

सौख्यञ्च विश्वविषया विस्तोपभीगः।

तेषां कथं तदुभयप्रतिपश्चरूपं

रवच्छासनं अवगभिष्जिन मा जनिष्ट ॥ ५५२ ॥

पुण्यं खया जिन विनेयविधेयमिष्टं

गत्यादिभिः परमनिर्वृतिसाधनत्वात्।

नैवामराखिलसुखं प्रति तच यस्माद्

बन्धप्रदं विषयनिष्ठमभीष्टघाति ॥ ५५३ ॥

कायादिकं भसदसि ते त्रिफलं किलाह-

नैतद्वचस्तव निशम्य निशाम्य साक्षात्।

त्वां यान्ति निर्वृतिमिष्टेव विनेयमुख्या

मुख्यं फलं ननु फलेषु परोपकारः ॥ ५५४ ॥

यष्ठक्षणक्षतिकृदात्मनि तद्धि कर्म

नामादिकं किसु निहन्ति तबोपयोगम्।

तत्सत्तया जिन भवन्तर्मासङ्गीम्छः

निनच्छंदन्ध्वंगमनादतनोरसिद्धिम् ॥ ५५५॥

साधन्तहीनमनवचमनादिसान्तं

सावद्यमादिरहितानवसानगाहुः।

हे जिन ! विषयोंका अर्जन करना ही जिनकी बुद्धि श्रथवा पुरुषार्थ रह गया है तथा समस्त विषयों का निरन्तर उपभोग करना ही जिन्होंने सुख मान रखा है उन दोनोंसे विरुद्ध रहनेवाला श्रापका शासन उन लोगोंके कानको फोड़नेबाला क्यों नहीं होगा ? अवश्य होगा ॥ ५५२ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपने जिस पुण्यका उपदेश दिया है वही ज्ञान आदिके द्वारा परम निर्वाणका साधन होनेसे इष्ट हैं तथा भव्य जीवोंके द्वारा करनेके योग्य हैं। देवोंके समस्त सुख प्रदान करनेवाला जो पुण्य है वह पुण्य नहीं है क्योंकि वह बन्धका देनेवाला है, विषयोंमें फँसानेवाला है स्रौर स्रभीष्ट (मोक्ष्) का घात करनेवाला है।। ५५३।। हे भगवन्! समयसरणमें त्रापके जो शरीरादिक विद्यमान हैं वे निष्फल नहीं हैं क्यों कि उत्तम शिष्य आपके वचन सुनकर तथा साज्ञात् आपके दर्शन कर इसी लोकमें परम त्रानन्दको पाप्त होते हैं सो ठीक ही है क्योंकि जिनने फल हैं उन सबमें परोपकार करना ही मुख्य फल है।। ५५४।। है भगवन्! ज्ञान दर्शनादिरूप लच्चणोंका घात करनेवाला जो नामादि कर्म आपकी आत्मामं विद्यमान है वह क्या आपके उपयोगको नष्ट कर सकता है ? अर्थान नहीं कर सकता। हे जिनेन्द्र ! आत्मामें कर्मौंकी सत्ता होनेसे जो आपको असिद्ध-अमुक्त मानता है वह यह क्यों नहीं मानने लगता है कि निरन्तर ऊर्ध्वगमन न होनेसे शरीररहित सिद्ध भगवान भी अभी सिद्धिको प्राप्त नहीं हुए हैं। भावार्थ-यद्यपि अरहन्त अवस्थामें नामादि कर्म विद्यमान रहते हैं परन्तु मोहनीयका योग न होनेसे वे कुछ कर सकनेमें समर्थ नहीं है अतः उनकी जीवन्मुक्त अवस्था ही मानने योग्य है।। ५५५ ।। हे प्रभां ! गणधरादिक देव, आपको आदिसहित. अन्त रहित, आदिरहित, अन्तसहित, अनादि-अनन्त, पापसहित, पापरहित, दुःखी, सुस्री और दुःख-सुख दोनोंसे रहित कहते हैं इसलिए जो मनुष्य नयोंसे अनभिज्ञ हैं वे आपको नहीं जान सकते हैं—उनके द्वारा आप अझेय हैं। भावार्थ-आत्माकी जो सिद्ध पर्याय प्रकट होती है वह पहलेसे विद्यमान नहीं रहती इसलिए सिद्ध पर्यायकी अपेना आप सादि हैं तथा सिद्ध पर्याय एक बार प्रकट होकर फिर कभी नष्ट नहीं होती इसलिए आप अन्तरहित हैं। आपकी संसारी पर्याय आदि-रहित है अतः उसकी ऋषेक्षा अनादि हैं और कर्म क्षय हो जाने पर संसारी पर्यायका ऋन्त हो जाता

१ सद्पि इत्यपि इत्वित्।

त्वां दु:खिनं सुखिनमप्युभयन्यपेतं

तेनैव दुर्गमतमोऽसि नयानभिज्ञैः ॥ ५५९ ॥

संयोगजः स्वज इति द्विविधो हि भावो

जीवस्य योगविगमाद्विगमी तहुत्थः ।

स्वोत्थे स्थितिः परमनिर्वृतिरेष मार्गी

दुर्गः परस्य तव वाक्यबहिष्कृतस्य ॥ ५५७ ॥

आस्तामनादि निगलच्छिदया ददासि

यन्मुकिमन्तरहितां तदिहालमेषा।

स्नेहादिहेतुविनिवृत्तसमस्तसस्व-

सम्पाछनप्रवणतेव तवासताये ॥ ५५८ ॥

बोधस्तवाखिलविलोकनविश्रमी किं

किं वाग्मितामितपदार्थनिरूपणायाम्।

कि स्वार्थसम्पदि परार्थपराङ्मुखस्त्वं

किं नासि सत्सु जिन प्ज्यतमस्त्वमेव ॥ ५५९ ॥

विश्वावलोकनवितन्बद्गन्तवीर्य-

ब्यापारपारसरणं न कदापि ते स्यान् ।

चित्रं तथापि सुखिनां सुखिनं भवन्तं

सन्तो वदन्ति किमु भक्तिरुतावबोधः ॥ ५६० ॥

है उसकी अपेद्मा अन्तसहित हैं। द्रव्यार्थिक नयकी ऋपेद्मा सामान्य जीवत्वभावसे ऋाप न श्रादि हैं और न अन्त हैं अतः आप आदि और अन्त दोनोंसे रहित हैं। हिंसादि पापोंका आप-स्याग कर चुके हैं अतः अनवद्य हैं--निष्पाप हैं और असातावेदनीय आदि कितनी ही पाप प्रकृतियोंका उदय ऋरहरत अवस्थामें भी विद्यमान है अतः सावद्य हैं—पाप प्रकृतियोंसे सहित हैं। अरहन्त अवस्थामें असातावेदनीयका उदय विद्यमान रहनेसे कारणकी अपेक्षा आप दुर्या हैं, मोह कर्मका स्रभाव हो जानेसे स्राकुलताजन्य दुःख नष्ट हो चुका है इसलिए सुन्ती हैं, स्रोर आप अव्यावाधगुणसे सिहत हैं अतः सुखी और दुखी इन दोनों व्यवहारोंसे रहित हैं। इस प्रकार भिन्न-भिन्न नयोंकी अपेदा। त्राप अनेक रूप हैं। जो इस नयवादको नहीं समकता है वह त्रापके इन विविध रूपोंको कैसे समफ सकता है ? ॥ ५५६ ॥ हे देव ! जीवोंके भाव दो प्रकारके हैं एक संयोग से उत्पन्न होनेवाले श्रीर दूसरे स्वाभाविक। जो संयोगसे उत्पन्न होनेवाले भाव हैं वे संयोगके नष्ट हो जानेपर नष्ट हो जाते हैं, उनके नष्ट होनेसे ज्ञानादिक स्वाभाविक भावोंमें आत्माकी जो स्थिति है वही परमिनवृति या परम मुक्ति कहलाती है परन्तु यह मार्ग आपके वचनोंसे दूर रहनेवाले अन्य दर्शनकारोंको कठिन है।। ५५७।। हे भगवन ! आप अनादि कर्मबन्धनको खेदकर जो अन्तरहित मक्ति प्रदान करते हैं वह बात तो दूर ही रही किन्तु स्नेह आदि कारणोंसे रहित होकर भी समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेमें जो आपकी दत्तता है वही आपकी आपता सिद्ध करनेके लिए बहत है ॥ ५५८ ॥ हे भगवन ! क्या आपका ज्ञान समस्त पदार्थीके देखनेके कौतूहलसे सहित नहीं है ? क्या अवरिमित पदार्थीके निरूपण करनेमें आपकी बचन-कुशलता नहीं है ? क्या परपदार्थींसे पराङमुख रहनेवाले आप स्वाथेरूप सम्पदाके सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं हैं और क्या सज्जनोंके बीच एक त्राप ही पूज्य नहीं हैं ? ।। ५५६ ।। हे नाथ ! समस्त संसारको देखनेके लिए फैलनेवाले आपके श्रतन्तवीयंके व्यापारका पार कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो भी श्राश्चर्य है कि सज्जन लोग आपको ही सुखियोंमें सबसे अधिक सुखी बतलाते हैं परन्तु उनकी यह भक्ति है अथवा यथार्थकान

भन्यात्मनां परमनिर्दृतिसाधनार्थं

त्वचेष्टितं तव न तन्न फरोपलिप्सा ।

तस्मास्वमेव जिन वागमृताम्बुद्युष्ट्या

सन्तर्पयन् जगदकारणवन्धुरेकः ॥ ५६९ ॥

जीवोऽयसुद्यदुपयोगगुणोपछक्ष्य-

स्तस्योपहुन्तृ ननु घातिचतुष्कमेव ।

घातेन तस्य जिन पुष्कललक्षणस्त्वं

स्वां सादशं वद वदन्तु कथं न सिद्धम् ॥ ५६२ ॥

साधारणास्तव न सन्तु गुणास्तदिष्टं 1

<sup>२</sup>दृत्यो न तेषु जिन सस्सु गुणेषु साक्षात्।

दच्टे भवेद्भवति भक्तिरसौ ययाय<sup>3</sup>-

इचेचीयते स्रवति पापमपि ४ प्रभूतम् ॥ ५६३ ॥

देवावगाड्मभवत्तव मोहघाता-

च्छुद्वानमावृतिहतेः परमावगाढम् ।

आचे चरित्रपरिपृतिरथोशस्त्र-

विश्वाववोधविभुतासि ततोऽभिवन्धः ॥ ५६४ ॥

ध्वस्तं त्वया प्रबळपापबळं परञ्च

प्रोद्धिन्नपालिजलवस्प्रवहस्यजस्म् ।

श्रद्धादिभिक्विभिरभूत्त्रितयी च सिद्धिः

सद्धर्मचकसुभवद्भुवनैकनाथः ॥ ५६५ ॥

देहो विकाररहितस्तव वाग्यथार्थ-

दक्ष्रोत्रनेत्रविषयत्वसुपंत्य सद्यः।

है सो जान नहीं पड़ता है।। ५६०।। हे जिनेन्द्र ! आपकी जितनी चेष्टाएँ हैं व सभी भक्त जीवोंके मोक्ष सिद्ध करनेके लिए हैं परन्तु आपका उसके किसी फलकी इच्छा नहीं है इसलिए कहना पड़ता है कि वचनामृतरूपी जलकी वृष्टिमें संसारको तृप्त करते हुए एक आप ही अकारण वन्धु हैं ॥५६१॥ यह जीव प्रकट हुए उपयोगरूपी गुणोंके द्वारा जाना जाता है और उस उपयोगको नष्ट करनेवाले चार घातिया कर्में हैं। उन घातिया कर्मीको नष्ट करनेसे आपका उपयोगरूपी पूर्ण लच्चा प्रकट हो चुका है इसलिए हे जिनेन्द्र ! आप ही कहिए कि ऐसे आत्मलक्षणवाले आपको सिद्ध कैसे न कहें ? ॥ ५६२ ॥ हे भगवन् ! आपके गुण साधारण नहीं हैं यह मैं मानता हूँ परन्तु उन असाधारण गुर्लोके रहते हुए भी त्राप साक्षात् दिखते नहीं हैं यह त्राश्चर्य है, यदि आपके साचात् दर्शन हो जावें तो वह भक्ति उत्पन्न होती है जिसके कि द्वारा बहुत भारी पुण्यका संचय होता है और बहुत भारी पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ५६३ ॥ हे देव ! मोहनीय कर्मका घात होनेसे आपके अवगाट सम्यग्दर्शन हुआ था स्रोर त्रव ज्ञानावरण तथा दर्शनावरणका क्षय हो जानेसे परमावगाढ़ सम्यग्दर्शन प्रकट हुआ है। अवगाढ़ सम्यग्दर्शनमें चारित्रकी पूर्णता होती है और परमावगाढ़ सम्यग्दर्शनमें समस्त पदार्थीके जाननेकी सामर्थ्य होती है इस तरह दर्शन, ज्ञान और चारित्र गुणकी पूर्णताके कारण आप वन्दनीय हैं—वन्दना करनेके योग्य हैं।। ५६४।। हे भगवन्! आपने प्रवल घातिया कर्मोंकी सेनाको तो पहले ही नष्ट कर दिया था अब अव।तिया कर्म भी, जिसका बाँध दूट गया है ऐसे सरोवरके जलके समान निरन्तर बहते रहते हैं - खिरते जाते हैं । हे नाथ ! इस तरह व्यवहार-रन्नत्रयके द्वारा श्रापको निश्चय-रत्नत्रयकी सिद्धि प्राप्त हुई है श्रीर समीचीन धर्मचक्रकं द्वारा आप तीनों लोकोंके एक स्वामी हुए हैं।। ५६५।। हे कामदेवके मानका मर्दन करनेवाले प्रभो ! श्रापका शरीर विकारसे रहित है

१ तदिष्टो म०, ख०। २ वस्योन्नतेषु ग०, क०, घ०। दृष्टो नु तेषु ख०। ३ पुण्यम् । ४ प्रचुरम् ।

त्वामस्तरागमखिकावगमञ्ज करय

न स्थापबेन्मनसि मन्मथमानमदिन् ॥ ५६६ ॥

- किं वस्तिहाक्षाणिकमन्वयरूपमस्ति

ष्यस्तान्वयं वद हि किं शणिकश्च किञ्चित्।

बुद्धादयो बुधप गर्भगतार्भकाभा

मेदोऽयमर्थविमुखोबगमो समीपाम् ॥ ५६७ ॥

तिष्ठत्यगोचरमनन्तचतुष्टयं ते

स्वामाविकाद्यतिशयेष्यपरोऽपि कविचत् ।

करयापि सन्भवति किं कपिछादिकानां

केनास पिक्किसुपयान्ति १ तपस्विनोऽमी ॥ ५६८ ॥

त्वामामनन्ति सुनयः परमं पुर्मासं

भ्वस्तत्रिवेदमपि कि परमाङ्गसङ्गात्<sup>१</sup>।

कि मोइमक्लद्इनात्किमनन्तवीर्यात्

कि सिद्धतापरिणतेर्गुणगौरवाद्वा ॥ ५६९ ॥

देश्त्रयापनयनेन विनापि सिद्धि-

स्यं ग्रुद्धिशकशतुष्ठधन्युदितोदितस्वात् ।

आधिक्यमस्त्य <sup>3</sup>धिपते त्वदुर्दारितोरु-

सन्मार्गगान्नयसि यत्परमात्मभावम् ॥ ५७० ॥

श्रीर श्रापके वचन पदार्थके यथार्थ स्वरूपको देखनेवाले हैं यदि कदाचित् ये दोनों ही नेत्र श्रीर कर्ण इन्द्रियके विषय हो जावें तो वे दोनों ही, रागद्वेषसे रहित तथा समस्त पदार्थोंको जाननेवाले आपको किसके मनमें शीघ ही स्थापित नहीं कर देंगे अर्थात् सभीके मनमें स्थापित कर देंगे। भावार्थ-अगपका निर्विकार शरीर देखकर तथा पदार्थके यथार्थ स्वरूपका निरूपण करनेवाली श्चापकी वाणी सनकर सभी लोग श्रपने हृदयमें श्रापका ध्यान करने लगते हैं। श्रापका शरीर निर्विकार इसलिए हैं कि अाप वीतराग हैं तथा आपकी वाणी पदार्थका यथार्थ स्वरूप इसलिए कहती है कि आप सब पदार्थीको जाननेवाले हैं - सर्वज्ञ हैं ।। ५६६ ।। हे विद्वानोंके पालक ! क्या इस संसारमें वस्तुका स्वरूप अन्वय रूपसे नित्य है अथवा निरन्वय रूपसे चाणिक है। कैसा है सो कहिए, इसका स्वरूप कहनेमें बुद्धादिक गर्भमें वैठे हुए बच्चके समान है, वास्तविक बात यह है कि इन सबका ज्ञान पदार्थज्ञानसे विमुख है।। ५६७।। हे देव! आपका अनन्तचतुष्ट्य कपिलादिके विषयभृत नहीं है यह बात तो दूर रही परन्तु निःस्वेदस्व श्रादि जो आपके स्वाभाविक अतिशय हैं उनमेंसे क्या कोई भी कपिलादिसे किसी एकके भी संभव है ? अर्थात नहीं हैं: फिर भला ये बेचारे कपिलादि श्राप्तकी पंक्तिमें कैसे बैठ सकते हैं ? श्राप्त कैसे कहला सकते हैं ? ।। ५६८ ।। हे भगवन ! यद्यपि आपने तीनों वेदोंको नष्ट कर दिया है फिर भी मुनिगण आपको परमपुरुष कहते हैं सो क्या परमीदारिक शरीरकी संगतिसे कहते हैं ? या मोह रूपी लताके भस्म करनेसे कहते हैं ? या सिद्धता गुणरूप परिणमन करनेसे कहते हैं या गुणोंके गौरवसे कहते हैं १॥ ५६८॥ हे भगवन ! यद्यपि अभी आपने औदारिक, तैजस और कार्मण इन तीन शरीरोंको नष्ट नहीं किया है तो भी शब्दि, शक्ति श्रीर श्रतुपम धैर्यके सातिशय प्रकट होनेसे श्राप सिद्ध हो चुके हैं। हे स्वामिन् ! आप श्रपने द्वारा कहे हुए विशाल एवं समीचीन मार्गमें चलनेवाले लोगोंको परमात्म-अवस्था प्राप्त

१ तपःस्विनोऽपि क०, ख०, म०, म०। २ सङ्गम् क०, ख०, ग०, घ०। १—मर्पाधपते क०, ख०, ग०, म०।

अस्येव देव तव चौद्यिकोऽपि मावः

कि त्वेष मोइरहितस्य न बन्धहेतुः ।

योगानुरोधसमवासञ्जभाणुबेध-

बन्धं निबन्धन भूज्ञान्त्यविरोधकत्वात् ॥ ५७१ ॥

स्वरपादप**ङ्गजवरक्**ञितयासपुण्याद्

गण्योऽभवत्सुरगणो गणनातिगश्रीः।

भानम्रमीकिरत एव नखोन्मुखांशु-

भास्वन्युखः शतमसः सुमुसस्तवाक्ष्र्योः ॥ ५७२ ॥

मालिनी

प्रज्ञमपरमकाष्टानिष्ठितोदासमूर्तैः

क्रमकरणविद्यीनज्ञानधार्मेकथाम्नः ।

द्वितयनयमयोग्यद्वीरदिष्यध्वनेस्ते

नजु जिन परमारमप्राभवं माति भतुः॥ ५७३॥

**शार्ट्**लविक्रीडितम्

ज्ञानं सर्वेगतं स्वरूपनियतं ते स्यादहेतुः कृते-

वीतेच्छायतनाः स्वकृत्यपटवो बाचो विवाचामपि।

प्रस्थानस्थितयोऽप्यनात्मविहिता मात्मान्यबाधाप्रदाः

स त्वं निर्मेळबोधदर्पणतळे ज्ञेयाकृतिं घस्त्व मे ॥ ५७४ ॥

विश्वस्थास्त्रितं प्रशास्ति तव वाग्यायाययमात्मेशिनो

यस्माद्रष्टविराधरोधरहिता ै रागाचविषाच्छिदः।

करा देते हैं यही आपकी सबसे अधिक विशेषता है।। ५७०।। हे देव ! यद्यपि आपके औद्यिक भाव है परन्तु चूँ कि आप मोइसे रहित हैं अतः वह बन्धका कारण नहीं है मात्र योगोंके अनुरोधसे श्रापके सातावेदनीय नामक पुण्य प्रकृतिका थोड़ा-सा बन्ध होता है पर वह श्रापका कुछ भी विघात नहीं कर सकता इसलिए आपको यथार्थमें बन्धरहित ही कहत हैं।। ५७१।। हे भगवन्! आपके चरण-कमलोंका भ्रमर बननेसे जो पुण्य प्राप्त हुआ था उसीसे यह देवताओंका समूह गणनीय (माननीय) गिना गया है श्रौर उसी कारणसे उसकी लच्मी संख्याके बाहर हो गई है। यही कारण है कि नखोंकी उपरकी श्रोर उठनेवाली किरणोंसे जिसका मुख देदीप्यमान हो रहा है ऐसा यह इन्द्र मुकट मुका कर आपके चरणोंके सम्मुख हो रहा है--श्रापके चरणोंकी श्रोर निहार रहा है।।।७२।। है जिनेन्द्र ! आपका उत्कृष्ट शरीर प्रशम भावकी चरम सीमासे परिपूर्ण है, आप कम तथा इन्द्रियोंसे रहित केवलज्ञानरूपी तेजके एक मात्र स्थान हैं, श्रापकी गम्भीर दिव्यध्वनि निश्चय और व्यवहार-नयसे परिपूर्ण होकर प्रकट हुई है तथा आप सबके स्वामी हैं इसलिए हे नाथ ! आपके परमात्मपदका प्रभाव बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा है।। ५७३।। हे भगवन्! यदापि आपका ज्ञान सर्वत्र ज्याम है तो भी स्वरूपमें नियत है और वह किसी कार्यका कारण नहीं है। श्रापकी वाणी इच्छाके विना ही खिरती है तो भी वचनरहित (पशु श्रादि) जीवोंका भी श्रात्मकल्याण करनेमें समर्थ है। इसी प्रकार आपका जो बिहार तथा ठहरना होता है वह भी अपनी इच्छासे किया हन्ना। नहीं होता है और यह भी निज तथा पर किसीको भी बाधा नहीं पहुँचाता है। ऐसे हे देव! आप मेरे निर्मलक्कानरूपी दर्पणके तलमें क्षेयकी त्राकृतिको धारण करो अर्थात् मेरे ज्ञानके विषय होस्रो ॥ ५७४ ॥ हे भगवन ! श्राप श्रात्माके स्वामी हैं -अपनी इच्छाश्रोंको अपने श्राधीन रखते हैं तथा आपने रागादि श्रविद्याओंका उच्छेद कर दिया है इसलिए श्रापके वचन प्रत्यचादि विरोधसे

१-मसत्यविरोधसत्वात् क०,ग०,घ०। २ इष्टिविरोधरोधविहिता त०।

तस्माद्वीर विकायसायकिमासामौक्षर्यवीर्यं हु हो

मोहद्रोहजगस्तवैव न परेष्वन्यायिवन्यासिषु ॥ ५७५ ॥
देवो वीरिजिनोऽयमस्तु "जगतां वन्धः "सदा मूर्णिन मे
देवस्त्वं हृदये गणेश वचसा स्पष्टेन येनासिलम् ।
कारुण्यास्त्रथमानुयोगमवदः श्रद्धाभिष्टद्ध्यावष्टं

मङ्गाग्योदयतः सतां स सहजो भावो द्वायं तादशाम् ॥ ५७६॥

#### मालिनी

हति कतिपथवाग्मिर्वर्धमानं जिनेन्द्रं मगश्रपतिरुदीर्णश्रद्धया सिद्धकृत्यः । गणधतमपि नुःवा गौतमं धर्मधुर्यः

स्वपुरमविशतुधनुष्टिरागामिसिद्धिः ॥ ५०० ॥
'अनुष्टुप्छन्दसा ज्ञेया प्रन्थसङ्ख्या तु विशतिः ।
सहस्राणां पुराणस्य स्थाख्यानुश्रोतृलेखकैः ॥ ५०८ ॥
इत्यार्षे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते न्निषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे
श्रीवर्धमानस्वामिपुराणं नाम षट्सस्रतितमं पर्व ।

**~~**⊗∞

रिहत होकर समस्त संसारके लिए विना किसी बाधाके यथार्थ उपदेश देते हैं। इसी तरह हं बीर! आपने कामदेवके वाणोंकी शिखाकी वाचालता और शक्ति दोनों ही नष्ट कर दी है इसलिए मोहकी शश्चताको जीतना आपके ही सिद्ध है अन्याय करनेवाले अन्य लोगोंमें नहीं।। ५७५ ।। समस्त जगत्के द्वारा वन्दना करने योग्य देवाधिदेव श्री वर्धमान स्वामी सदा मेरे मस्तक पर विराजमान रहें और हे गणधर देव! आप भी सदा मेरे हृदयमें विद्यमान रहें क्योंकि आपने मेरे भाग्योदयसे करूगाकर स्पष्ट वाणीके द्वारा श्रद्धाकी दृद्धि करनेवाला यह प्रथमानुयाग कहा है सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे पुरुषोंका ऐसा भाव होना स्वाभाविक ही हैं।। ५७६।। इस प्रकार जिसे आगामी कालमें मोच होनेवाला है जिसने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है, जो धर्मका भार धारण करनेवाला है और जिसे भारी हर्ष उत्पन्त हो रहा है ऐसा मगधपित राजा श्रेणिक, श्री वर्धमान जिनेन्द्र और गौतम गणधरकी स्तुति कर अपने नगरमें प्रविष्ट हुआ।। ५७७।।

श्राचार्य गुणभद्र कहते हैं कि ज्याख्यान करनेवालं, सुननेवालं श्रीर लिखनेवालोंको इस पुराणकी संख्या अनुष्टुप् छन्दसे बीस हजार समक्ती चाहिये ॥ ५७५॥ इस प्रकार भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत, श्रार्ष नामसे प्रसिद्ध, त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें श्री वर्धमान स्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला यह छिहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ। । ७६॥

१ जाना तः । २ सतां इति क्वचित् । ३ सिद्धकृत्यं सः । ४ धर्मधुर्यम् सः । ५ 'अनुष्ठुप् छन्दस। ह्रेया चतुर्विशासहितिका । पुराणे अन्यके संख्या व्याख्यातुष्ठोतृत्तेखकैः ॥ कः , सः , गः ।

# अय प्रशस्तिः

ैयस्यानताः पदनखैन्दविम्बचुन्विः बृहामणिप्रकटसन्मुकुटाः सुरेन्द्राः ।
न्यक्तुर्वते स्म हरमधंशशाक्कमौलिलीलोद्धतं स जयताज्जिनवर्धमानः ॥ १ ॥
श्रीमुलसङ्घवाराशौ मणीनामिव सार्विषाम् । महापुरुपरस्नानां स्थानं सेनान्वयोऽजिन ॥ २ ॥
तत्र वित्रासिताशेषप्रवादिमद्वारणः । वीरसेनाप्रणीवीरसेनभद्दारको बभौ ॥ ३ ॥
ज्ञानचारित्रसामग्रीवा भहीदिव विग्रहम् । विराजते विषातुं यो विनेयानामनुग्रहम् ॥ ४ ॥
यत्क्रमानक्रराजन्यमुखाब्जान्यादपुः श्रियम् । चित्रं विकासमासाच नखचन्द्रमरीचिभिः ॥ ५ ॥
सिद्धिभूपद्धतिं यस्य धीकां संवीक्ष्य भिक्षुभिः । टीक्यते हेल्यान्येषां विपमापि पदे पदे ॥ ६ ॥

यस्यास्याञ्जजयाक्छिया धवख्या कीर्त्येव संश्रान्यया<sup>५</sup>

सम्प्रीति सततं समस्तसुधियां सम्पादयन्त्या सताम् । विश्वम्याप्तिपरिश्रमादिव चिरं लोके न्थिति ब संश्रिताः

श्रोत्रालीनमलान्यनाद्युपचितान्यस्तानि निःशेपतः ॥ ७ ॥

अभवदिव हिमादेर्देवसिन्धुप्रवाहो

ध्वनिरिव सकलज्ञात्सर्वशास्त्रीकमृतिः ।

इन्द्र लाग जिन्हें नमस्कार करते थे श्रीर इसीलिए जिनके चरण-नखरूपी चन्द्रमाके विम्बका स्पर्श करनेसे जिन इन्द्रोंके उत्तम मुकुट प्रकट हो रहे थे वे इन्द्र, मस्तक पर ऋर्ध चन्द्रको धारण करनेकी लीलासे उन्मत हुए महादेवका भी तिरस्कार करते थे ऐसे श्री वर्धमान स्वामी सदा जय-शील हों।। १।। जिस प्रकार समुद्रमें अनेक देदीप्यमान रत्नोंके स्थान होते हैं उसी प्रकार मूलसंघ-रूपी समुद्रमें महापुरुष-रूपी रत्नांके स्थान स्वरूप एक सेनवंश हो गया है।। २।। उसमें समस्त प्रवादी रूपी मदोन्मत्त हाथियोंका त्रास देनेवाले एवं वीररीन संघमं अप्रणी वीरसेन भट्टारक सुशोभित हुए थे।। ३।। वे ज्ञान श्रौर चारित्रकी सामग्रीक समान शरीरको धारण कर रहे थे श्रौर शिष्य जनोंका अनुमह करनेके लिए ही मानो सुशोभित हो रहे थे।। ४॥ यह आश्चर्यकी बात थी कि उन वीरसेन भट्टारकके चरणोंमें नम्र हुए राजा लोगोंके मुखरूपी कमल उनके नखरूपी चन्द्रमाकी किरणोंसे प्रफुहित होकर शांभाको धारण कर रहे थे।। ५।। सिद्धिभूपद्धति प्रन्थ यद्यपि पद्-पद् पर विषम या कठिन था परन्तु उन वीरसेन स्वामीके द्वारा निर्मित उसकी टीका देखकर भिन्न लोग उसमें अनायास ही प्रवेश करने लगे थे।। ६।। जिन वीरसेन स्वामीके मुखरूपी कमलसे प्रकट हुई वचन रूपी लदमी, धवल कीर्तिक समान श्रवण करनेक योग्य है, समस्त बुद्धिमान् सञ्जनोंको सदा प्रेम उत्पन्न करनेवाली है और समस्त संसारमें फैलनेक परिश्रमसे ही मानो इस लोकमें बहुत दिनसे स्थित है उसी वचनरूपी लक्ष्मीके द्वारा अनादि कालसे संचित कानांमें भरे हुए मैल पूर्णरूपसे नष्ट हो जाते हैं। विशेषार्थ-श्री वीरसेन स्वामीने पट्खण्डागमके अपर जो धवला नामकी टीका लिखी है वह मानो उनके मुखरूपी कमलसे प्रकट हुई लदमी ही है, कीर्तिके समान श्रवण करनेके योग्य है, समस्त सम्याज्ञानी पुरुषोंको निरन्तर उत्तम प्रीति उत्पन्न करती है, उसका प्रभाव समस्त लोकमें फैला हुआ है। और वह लोकमें सिद्धान्त प्रन्थोंकी सीमार्क समान स्थित है। श्राचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उनकी वह धवला टीका श्रोतृजनोंके अज्ञान रूपी मैलको चिरकाल तक सम्पूर्ण

१ मपुस्तकेऽयं श्लोकोऽधिकः—'चतुर्विशतितीर्थेशां चतुर्गतिनिवृत्तये। वृषभादिमहावीरपर्यन्तान् प्रणमाम्यहम्।' २-मग्रहीदिव ला०। ३ पद्धतिर्यस्य ला०। ४ यस्या क०, ख०, ग०, घ०। ५ संश्रम्याय क०, घ०, म०। ६ स्थितिः म०।

उत्यगिरितटाड्डा भास्करो भासमानो

मुनिरनु जिनसेनो बीरसेनादमुष्मात् ॥ ६ ॥

यस्य प्रांशुनखांशुजाळविसरद्वारान्तराविर्भवत्

पादाम्भोजरजःपिशक्क्युकुटप्रत्यग्ररत्नश्रुतिः।

संस्मर्ता स्वममोघवर्षनुपतिः प्तोऽहमचे त्यस्म

स श्रीमान्जिनसेनपुज्यभगवत्पादो जगन्मङ्गस्तम् ॥ ९ ॥

प्राचीष्यं पदवास्ययोः परिणतिः पक्षान्तराक्षेपणे

सद्भावावगतिः कृतान्तविषया श्रेयःकथाकौशलम् ।

प्रन्थप्रन्थिभिदिः सद्ध्वकवितेत्वप्रो गुणानां गणो

ये सन्प्राप्य चिरं कलङ्कविकलः काले कली सुस्थितः ॥ 1० ॥

🛩 ज्योत्स्नेव तारकाश्रीको सहस्रांकाविव प्रभा । स्फटिके स्वच्छतेवासीत्सहजास्मिन्सरस्वती ॥ १ १ ॥

दशरथगुरुरासीगस्य धीमान्सधर्मा

शशिन इव दिनेशो विश्वलोकैकचश्चः।

निखिछमिदमदीपि स्यापि तद्वाङ्मय् सै:

प्रकटितनिजभावं निर्मलैर्धर्मसारैः ॥ १२ ॥

सञ्जावः शर्वशास्त्राणां तज्ञास्त्रद्वाक्यविस्तरे । दर्पणापितविस्वाभो श्वाकैरप्याशु बुध्यते ॥ १६ ॥ प्रत्यक्षीकृतरूक्ष्यरूक्षणविधिविश्वोपविद्यां शतः

सिद्धान्ता<sup>3</sup>ब्ध्यवसानयानजनित प्रागरुभ्यवृद्धीद्धर्धाः।

रूपसे नष्ट करता रहे। जिस प्रकार हिमवान् पर्वतसे गङ्गानदीका प्रवाह प्रकट होता है, अथवा सर्वज्ञ देवसे समस्त शास्त्रोंकी मूर्ति स्वरूप दिन्य ध्वनि प्रकट होती हे श्रथवा उदयाचलके तटसे देदी-प्यमान सूर्य प्रकट होता है उसी प्रकार उन वीरसेन स्वामीसे जिनसेन मुनि प्रकट हुए ॥ ७-५ ॥ श्री जिनसेन स्वामीके देदीप्यमान नखोंके किरणसमृह धाराके समान फैलते थे और उसके बीच उनके चरण कमलुके समान जान पड़ते थे उनके उने चरण कमलोंकी रजते जब राजा श्रमोधवर्षके मुक्टमें लगे हुए नवीन रहनोंकी कान्ति पीली पड़ जानी थी तब वह अपने आपको ऐसा स्मरण करता था कि मैं आज अत्यन्त पवित्र हुआ हूँ। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उन पूजनीय भगवान जिनसेनाचार्यके चरण संसारके लिए मङ्गल रूप हों।। ६॥ पद श्रीर वाक्यकी रचनामं प्रवीण होना, दूसरे पक्षका निराकरण करनेमें तस्परता होना, श्रागमविषयक उत्तम पदार्थोंको अच्छी तरह सम्भनना, कल्याणकारी कथात्रोंक कहनेमें कुशलता होना, प्रन्थके गृह श्रमिप्रायको प्रकट करना और उत्तम मार्ग युक्त कविताका होना ये सब गुण जिनसेनाचार्यको पाकर कलिकाल में भी चिरकाल तक कलङ्करिहत होकर स्थिर रहे थे।। १०।। जिस प्रकार चन्द्रमामें चाँदनी. सूर्यमं प्रभा और स्फटिकमं स्वच्छता स्वभावसे ही रहती है उसी प्रकार जिनसेनाचार्यमें सरस्वती भी स्वभावसे ही रहती थी।। ११।। जिस प्रकार समस्त लोकका एक चल्लुस्वरूप सूर्व चन्द्रमाका सधर्मा होता है। उसी प्रकार अतिशय बुद्धिमान दशरथ गुरु, उन जिनसेनाचार्यके सधर्मा बन्ध थे-एक गुरुआई थे। जिस प्रकार सूर्य अपनी निर्मल किरणोंसे संसारक सब पदार्थीको प्रकट करता है उसी प्रकार वे भी अपने वचनरूपी किरणोंसे समस्त जगतुको प्रकाशमान करते थे।। १२।। जिस प्रकार दर्पणमें प्रतिबिन्वित सूर्यके मण्डलको बालक लोग भी शीघ्र जान जाते हैं उसी प्रकार जिनसेनाचार्यके शोभायमान वचनोंमें समस्त शास्त्रोंका सद्भाव था यह बात श्रह्मानी लोग भी शीघ ही समम जाते थे।। १३।। सिद्धान्त शास्त्र रूपी समुद्रके पारगामी होनेसे जिसकी बुद्धि अतिशय

१ विम्बोऽसौ म॰, घ॰, ग॰, क॰। २ विश्वोपविद्यान्तरात् ग॰, घ॰, म॰। विद्योपविद्यातिगः स॰।
१ सिद्धान्ताद्रुपवद्यारयान क॰, ग॰, घ॰, म॰।

मानानुननयप्रमाणनिपुणोऽगण्यैगुंणीर्भृषितः

शिष्यः श्रीगुणभद्रस्रिश्नयोरासीज्जगद्विश्रुतः ॥ १४ ॥

पुण्यश्चियोऽयमजयत्सुभगत्वदर्प-

मित्याक्छय्य परिशुद्धमतिस्तपश्रीः ।

मुक्तिभिया पद्धतमा प्रहितेव दूती

प्रीत्या महागुणधर्न समशिश्रियद्यम् ॥ १५॥ तस्य बचनांश्चविसरः सन्ततहृतदुस्तरान्तरङ्गतमाः । कुवल्यपद्माह्यादी जित्तशिक्षिराशिशरिक्षमभसरः ॥ १६ ॥ कविपरमेशवरनिगदितगचकथामातृकं पुरोधचरितम् । सकरुक्टनोल्ड्सतिलक्ष्यं सुक्ष्मार्थगृहपदरचनम् ॥ १७ ॥ ध्यावर्णनानुसारं साक्षात्कृतसर्वेशास्त्रसद्भावम् । अपहस्तितान्यकाब्यं अब्यं स्युत्पन्नमतिभिरादेयम् ॥ १८ ॥ जिनसेनभगवतोकः मिथ्याकविदर्पदलनमतिललितम् । सिद्धान्तोपनिबन्ध नकर्त्री भर्मा विनेयानाम् ॥ १९॥ अतिविस्तरभीरुत्वादवशिष्टं सङ्गृहीतममळिथया। गुणभद्रसु रिणेदं प्रहीणकालानुराधेन ॥ २० ॥ ब्यावर्णनादिरहितं सुबोधमखिलं सुलेखमखिलहितम् । महितं सहापुराणं पठन्तु श्रुण्यन्तु भक्तिसद्भव्याः ॥ २१ ॥

इदं भावयतां पुंसां भूयो भवविभिन्सया । भन्यानां भाविसिद्धीनां शुद्धरवृत्तविद्वताम् ॥ २२ ॥ शान्तिवृद्धिर्जयः श्रेयः प्रायः प्रेयः समागमः । विगमो विष्ठवन्यासेरासिरत्यर्थसम्पदाम् ॥ २६ ॥

प्रगल्भ तथा देदी प्यमान (ती रण) थी, जो अनेक नय और प्रमाणके ज्ञानमें निपुण था, अगणित गुणोंसे भूषित था तथा समस्त जगत्में प्रसिद्ध था ऐसा गुणभद्राचार्य, उन्हीं जिनसेनाचार्य तथा दशारथ गुरुका शिष्य था ॥ १४ ॥ 'गुणभद्र ने पुण्य-रूपी लद्मीके सौभाग्यशाली होनेका गर्व जीत लिया है' ऐसा समभकर मुक्तिरूपी लद्मीने उनके पास अत्यन्त चतुर दूतके समान विशुद्ध बुद्धि वाली तपोलद्मीको भेजा था और वह तपोलद्मीरूपी दृती महागुण-रूपी धनसे सन्पन्न रहने-वाले उस गुणभद्रकी बड़ी प्रीतिसे सेवा करती रहती थी॥ १५॥

उन गुणभद्रके वचनरूपी किरणोंके समूहने हृदयमें रहनेवाले श्रज्ञानान्धकारको सदाके लिए नष्ट कर दिया था श्रीर वह कुवलय तथा कमल दोनोंको श्राह्वादित करनेवाला थां (पत्तमं मही-मण्डलकी लद्मीको हिर्षित करनेवाला थां) इस तरह उसने चन्द्रमा और सूर्य दोनोंके प्रसारको जीत लिया था।। १६॥ परमेश्वर किवके द्वारा कथित गद्य काव्य जिसका आधार है, जो समस्त छन्दों श्रीर श्रलंकारोंका उदाहरण है, जिसमें सूद्रम श्रार्थ श्रीर गृहपदोंकी रचना है, जिसमें श्रन्य काव्योंको तिरस्कृत कर दिया है, जो श्रवण करनेके योग्य है, मिध्या किवयोंके दर्पको खण्डित करनेवाला है, श्रीर श्रातशय सुन्दर है ऐसा यह महापुराण सिद्धान्त प्रन्थपर टीका लिखनेवाले तथा शिष्यजनोंका चिरकाल तक पालन करनेवाले श्री जिनसेन भगवान्ने कहा है॥ १७-१६॥ प्रन्थका जो भाग, भगवान् जिनसेनके कथनसे बाकी बच रहा था उसे निर्मल बुद्धिके धारक गुणभद्र सूरिने हीनकालके अनुरोधसे तथा भारी विस्तारके भयसे संत्रेपमें ही संगृहीत किया है।। २०॥ यह महापुराण व्यर्थके वर्णनसे रहित है, सरलतासे समभा जा सकता है, उत्तम लेखसे युक्त है, सब जीवोंका हित करनेवाला है, तथा पूजित है—सब इसकी पूजा करते हैं ऐसे इस समग्र महापुराण प्रन्थको भक्तिसे भरे हुए भव्य जीव अच्छी तरह पढ़े तथा सुने।। २१॥ संसारके छेदकी इच्छासे जो भव्य जीव इस प्रन्थका बार-बार चिन्तवन करते हैं, ऐसे निर्मल सम्यन्दर्शन, सम्यन्दान श्रीर सम्यक चारित्रके

बन्धहेतुक्तल्जानं स्वाच्छुभाग्नुभकर्मणाम् । विश्लेषो सुक्तिसज्ञावो सुक्तिहेतुस विश्वितः ॥ २४ ॥ निर्वेगित्रितयोज्ञृतिर्धर्मश्रदाप्रवर्धनम् । असङ्कृयेयगुणशेष्या निर्जराग्नुभकर्मणाम् ॥ २५ ॥ भाक्षवस्य च संरोधः कृत्स्नकर्मविमोक्षणात् । शुद्धिरात्यन्तिकी प्रोक्ता सैव संसिद्धिरात्मनः ॥ २६ ॥ तदेतदेव व्याक्येयं अध्यं भव्यैनिरम्तरम् । चिन्त्यं पूज्यं सुदा केष्यं लेखनीयञ्च भाक्तिकैः ॥ २७ ॥

विदितसकलशास्त्रो लोकसेनो सुनीशः

कविरविकळकुणस्तस्य शिष्येषु मुख्यः । सततमिह पुराणे प्रार्थ्यं साहाय्यमुची-

र्गुरुविनयमनैषीन्मान्यतां स्वस्य सज्जिः॥ २८॥

यस्योत्तुक्रमतक्षजा निजमदस्त्रोतस्थिनीसक्षमा-

त्राङ्गं वारि कलङ्कितं कट्ठ भुहुः पील्वापगच्छत्तपः।

कौमारं घनचन्दनं वनमपां पत्युस्तरङ्गानिले-

र्मन्दान्दोलितमस्तभास्करकरच्छायं समाशिश्रियन् ॥ २९ ॥

दुग्धाब्धौ गिरिणा हरी हतसुखा गोपीकुचोद्धहनैः

पद्मे भानुकरैभिदेखिमदछे राष्ट्री च संकोचने ।

यस्योरःशरणे प्रधीयसि भुजस्तम्भान्तरोत्तिभत-

स्थेये हारकलापतोरणगुणे श्रीः सौक्यमागाचिरम् ॥ ३० ॥

धारक पुरुषोंको अवश्य ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, सब प्रकारकी शान्ति मिलती हे, बृद्धि होती हैं, विजय होती हैं, कल्याणकी प्राप्ति होती हैं, प्रायः इष्ट जनोंका समागम होता हैं, उपद्रवोंका नाश होता हैं, बहुत भारी सम्पदाओंका लाभ होता हैं, श्रुम-अश्चम कमोंके बन्धके कारण तथा उनके फलोंका ज्ञान होता है, मुक्तिका अस्तित्व जाना जाता है, मुक्तिके कारणोंका निश्चय होता हैं, तीनों प्रकारके वैराग्यकी उत्पत्ति होती हैं, धर्मकी श्रद्धा बढ़ती हैं, असंख्यात गुणश्रेणी निर्जरा होती हैं, अश्चम कमोंका आकाव रुकता है और समस्त वर्मांका ज्ञय होनेसे वह आत्यन्तिक शुद्धि प्राप्त होती हैं जो कि आस्माको सिद्धि कही जाती हैं। इसलिए भक्तिसे भरे हुए भव्योंको निरन्तर इसी महाप्राण अन्थकी व्याख्या करनी चाहिये, इसे ही सुनना चाहिये, इसीका चिन्तवन करना चाहिये, हपेसे इसीकी पूजा करनी चाहिये और इसे ही लिखना चाहिये।। २२-२७।।

समस्त शास्त्रों के जाननेवाले एवं अखण्ड चारित्रके धारक मुनिराज लोकसेन कवि, गुणभद्रावार्यके शिष्यों में मुख्य शिष्य थे। इन्होंने इस पुराणको सहायता देकर अपनी उत्कृष्ट गुरु-विनयको
सत्पुरुवों के द्वारा मान्यता प्राप्त कराई थी॥ २०॥ जिनके ऊँचे हाथी अपने मद रूपी नदीके समागमसे कलिक्कत गङ्गा नदीका कटु जल वार-वार पीकर प्याससे रिहन हुए थे तथा समुद्रकी तरङ्गोंसे
जो मन्द-मन्द हिल रहा था और जिसमें सूर्यकी किरणोंकी प्रभा अस्त हो जाती थी ऐसे कुमारीपर्वतके
सघन चन्दनवनमें बार बार विश्राम लेते थे। भायार्थ—जिनकी सेना दिल्लिसे लेकर उत्तरमें गङ्गा
नदी तक कई बार घूमी थी॥ २६॥ लद्मीके रहनेके तीन स्थान प्रसिद्ध हैं—एक जीर-समुद्र, दूसरा
नारायणका वद्यास्थल और तीसरा कमल। इनमेंसे श्लीरसमुद्रमें लद्मीको सुख इसलिए नहीं मिला
कि वह पर्वतके द्वारा मथा गया था, नारायणके वश्वास्थलमें इसलिए नहीं मिला कि उसके दल सूर्यकी
करलोंसे दिनमें तो खिल जाते थे परन्तु रात्रिमें संकुचित हो जाते थे। इस तरह लद्मी इन तीनों
स्थानोंसे हट कर, मुज रूप स्तम्भोंके आधारसे अध्यन्त सुदृढ़ तथा हार्रोके समृह रूपी तोरणोंसे
सुसज्जित जिनके विशाल वद्यास्थल-रूपी घरमें रहकर चिरकाल तक सुखको प्राप्त हुई थी॥ ३०॥

१ वासावसंकोचिनः हा ।

नकालवर्षमूपाले पालयत्यखिलामिकास् । तस्मिन्विश्वस्तनिवशौषद्विषे वीश्रयशोजुषि ॥ ३१ ॥

पद्मारुवमुकुरुकुरुप्रविकासकसय्प्रतापततमहसि ।
श्रीमति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितशत्रुसन्तमसे ॥३२॥
चेल्लपताके चेल्लध्वजानुजे चेल्लकेतनतन्जे ।
जैनेन्द्रधर्मबृद्धेविधायिनि निधुवीध्रपृथुयशसि ॥ ३३॥
वनवासदेशमखिलं भुक्षति निष्कण्टकं सुलं सुचिरम् ।
तित्यतृनिजनामकृते ल्याते वङ्कापुरे पुरेष्वधिके ॥ १४ ॥
शकनृपकालाभ्यन्तरविशत्यधिकाष्टशतमिताव्दान्ते ।
मङ्गलमहार्थकारिणि पिङ्गलनामनि समस्तजनसुखदे ॥ १५ ॥

श्रीपञ्चग्यां बुधार्द्रायुजि दिवसजे मन्त्रिवारे बुधांशे
पूर्वायां सिंहरूप्रे धनुषि धरणिजे सैंहिकेये तुलायाम् ।
स्यें शुक्रे कुलीरे गवि च सुरगुरौ निष्ठितं भन्यवर्थैः
प्राप्तेज्यं सर्वसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम् ॥ ३६ ॥

यावद्धरा जलनिधिर्गंगनं हिमांश-

स्तिग्मद्युतिः सुरगिरिः ककुभां विभागः । तावत्सतां वचसि चेतसि पुतमेत-च्छोनस्यतिस्थितिसुपैतु महापुराणम् ॥ ३७ ॥

धर्मोऽत्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र तीर्थेशिनां चरितमत्र महापुराणे । यद्वा कवीन्द्रजिनसेनमुखारविन्द-

निर्यद्वचांसि न मनांसि हरन्ति केषाम् ॥ ३८॥

जिन्होंने समस्त शत्रु नष्ट कर दिये थे, ऋौर जो निर्मेल यशको प्राप्त थे ऐसे राजा अकालवर्ष जव इस समस्त पृथिवीका पालन कर रहे थे।। ३१।। तथा कमलाकरके समान अपने प्रपितामह मुकुलके वंशको विकसित करनेवाले सूर्यके प्रतापके समान जिसका प्रताप सर्वत्र फैल रहा था. जिसने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध शत्रु रूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया था, जो चेल्ल पताकावाला था-जिसकी पताकामें मयूरका चिह्न था-चेल्लध्यजका अनुज था, चेहकेतन (बंकेय) का पुत्र था, जैनधर्मकी वृद्धि करनेवाला था, और चन्द्रमाके समान उज्ज्वल यशका धारक था ऐसा श्रीमान् लोकादित्य राजा. अपने पिताके नाम पर बसाये हुए अतिशय प्रसिद्ध बङ्कापुर नामके श्रेष्ठ नगरमें रहकर कण्टक रहित समस्त वनवास देशका सुखपूर्वक चिरकालसे पालन करता था॥ ३२-३४॥ तब महामङ्गलकारी श्रीर समस्त मनुष्योंको सुख देनेवाले पिङ्गल नामक ८२० शक संवत्में श्री पश्चमी ( श्रायण वदी ५ ) गुरुववार के दिन पूर्वा फाल्गुनी स्थित सिंह लग्नमें जब कि ब्रुध ऋाद्री नक्षत्र का, शनि मिथुन राशिका, मंगल धनुष राशि का, राहु तुलाराशिका, सूर्य, शुक्र कर्कराशि का, और वृहस्पति वृष राशि पर था तब यह उत्तरपुराण प्रन्थ पूर्ण हुआ था, उसी दिन भन्यजीवोंने इसकी पूजा की थी। इस प्रकार सर्व श्रेष्ठ एवं पुण्यरूप रह पुराण संसारमें जयवन्त है।। ३५-३६।। जब तक पृथिवी हैं, आकाश है, चन्द्रमा है, सर्य है, सुमेरु है. श्रीर दिशाश्रोंका विभाग है, तब तक सन्जनोंके वचनमें, चित्तमें श्रीर कानमें यह पवित्र महापुराण स्थितिको प्राप्त हो अर्थात् सन्जन पुरुष वचनों-द्वारा इसकी चर्चा करें, हृदयमें इसका विचार करें और कानोंसे इसकी कथा श्रवण करें ॥३७॥ इस महापुराणमें धर्मशास्त्र , मोक्षका मार्ग है, कविता है, और तीर्थकरोंका चरित्र है अथवा कविराज जिनसेनके मुखारविन्दसे निकले हुए वचन

महापुराणस्य पुराणपुंसः पुरा पुराणे तदकारि किञ्चित् ।

कवीशिनानेन यथा न कान्यचर्चासु चेतोविकसाः कवीन्द्राः ॥ ३९ ॥

'स जयति जिनसेनाचार्यवर्यः कवीड्यः

विमलमुनिगणेड्यः भन्यमालासमीड्यः।

सकलगुणसमाद्यो दुष्टवादीभसिहो-

विदितसकलशास्त्रः सर्वराजेन्द्रवन्यः ॥ ४० ॥

यदि सकलकवीन्द्रशोक्तसूक्तप्रचार-

श्रवणसरसचेतास्तस्वमेवं सखे स्याः ।

कविवरजिनसेनाचार्यवक्त्रारविन्द-

प्रणिगदितपुराणाकर्णनाभ्यर्णकर्णः ॥ ४९ ॥

<sup>२</sup>स जयति गुणभद्रः सर्वयोगीनद्रवन्धः

सकलकविवराणामप्रिमः सूरिवन्धः।

जितमद्नविलासो दिक्चल्कीतिकेतु-

र्दुरिततरुकुटारः सर्वभूपालवन्धः ॥ ४२ ॥

धर्मः कश्चिदिहास्ति नैतदुचितं वक्तं पुराणं महत्

श्रव्याः किन्तु कथास्त्रिपष्टिपुरुषाक्यानं चरित्रार्णवः ।

किनका मन हरण नहीं करते? अर्थान् सभीका करते हैं।।३६।। महाप्राचीन पुराण पुरुष भगवान् आदिनाथके इस पुराणमें किवयों के स्वामी इन जिनसेनाचार्यने ऐसा कुछ अक्कृत कार्य किया है कि इसके रहते किवलोग काव्यकी चर्चाओं में कभी भी हृदयरहित नहीं होते।।३६।। वे जिनसेनाचार्य जयवन्त रहें जो कि किवयों के द्वारा स्तुत्य हैं, निर्मल सुनियों के समृह जिनकी स्तुति करते हैं, भव्यजीवोंका समृह जिनका स्तवन करता है, जो समस्त गुणोंसे सहित हैं, दुष्टवादी रूपी हाथियों को जीतने के लिए सिंहके समान हैं, समस्त शाखों के जाननेवाले हैं, और सब राजाधिराज जिन्हें नमस्कार करते हैं।। ४०।। हे मित्र ! यदि तेरा चित्त, समस्त किवयों के द्वारा कहे हुए सुभाषितों का समृह सुनने में सरस है तो तू कि श्रेष्ठ जिनसेनाचार्यके सुस्तारिवन्दसे कहे हुए इस पुराणके सुनने में अपने कर्ण निकट कर।। ४१।। वे गुणभद्राचार्य भी जयवन्त रहें जो कि समस्त योगियों के द्वारा वन्दनीय हैं, समस्त श्रेष्ठ किवयों में अपगामी हैं, आचायों के द्वारा वन्दना करने के योग्य हैं, जिन्होंने कामक विलासको जीत लिया है, जिनकी कीर्ति रूपी पताका समस्त दिशाओं में फहरा रही हैं, जो पापरूपी वृक्षके नष्ट करने में छुठार के समान हैं और समस्त राजाओं के द्वारा वन्दनीय हैं।। ४२।। 'यह महापुराण केवल पुराण ही है, ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि यह अद्मुत धर्मशास्त है, इसकी कथाएं अवणीय हैं—अत्यन्त

१ कविवरिजनसेनाचार्यवर्यार्यमासौ मधुरमणिनवाच्यं नामिस्तोः पुराणे । तदनु च गुणभद्राचार्यवाचो विचित्राः सकलकविकरीन्द्राज्ञातसिंदा जयन्ति ॥ म०, क०, ग०, घ०। २ श्रसौ श्लोकः क०, ग०, घ०, म० पुस्तके नास्ति।

कोऽप्यस्मिन्कवितागुणोऽस्ति कवयोऽप्येतद्वचोब्जालयः

कोऽसावत्र कविः कवीन्द्रगुणभद्राचार्यवर्यः स्वयम् ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षण-महापुराणसंग्रहे प्रसस्तिन्यावर्णनं नाम सप्तसप्ततितमं पर्व ॥ ७७ ॥

## 

मनोहर हैं, यह त्रेशठ शलाकापुरुषोंका व्याख्यान हैं, चिरत्र वर्णन करनेका मानो समुद्र ही हैं, इसमें कोई खद्भुत कविताका गुण हैं, ख्रौर कविलोग भी इसके वचनरूपी कमलों पर भ्रमरोंक समान श्रासक्त हैं, यथार्थमें इस प्रन्थके रचयिता श्रीगुणभद्राचार्य स्वयं कोई खद्भुत किव हैं।।४३।।

इस प्रकार ऋषि प्रणीत भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराणके संप्रहमें प्रशस्तिका वर्णन करनेवाला सतहत्तरहाँ पर्व पूर्ण हुआ।

#### ----

पुराणान्धिरगम्योऽयमर्थवीचिविभूषितः । सर्वथा शरणं मन्ये गुणभद्रं महाकविम्।। पारमामो जन्मभूमिर्यदीया

गल्लीलालो जन्मदाता यदीयः।

पन्नालालः स्वल्पबुद्धिः स चाहं

टीकामेतांमल्पबुद्धया चकार ॥

सधुमासासितपत्ते शुक्रे वारेऽपराह्णवेलायाम ॥

शून्याष्ट्रचतुर्थुग्म-वर्षे वीराज्दसंक्षिते पूर्णा ॥

ते ते जयन्तु विद्वान्सो वन्दनीयगुणाकराः ॥

यस्क्रपाकोणमालम्ब्य नीर्णोऽयं शास्त्रसागरः ॥

येषां कृपाकोमलदृष्टिपातैः सुपुष्पिताभून्ममसूक्तियल्ली।
तान्त्रार्थये वर्णिगणेशपादान् फलोदयं तत्र नतेन मृध्नां॥
यस्यानुकम्पामृतपानतृप्ता बुधा न हीच्छन्ति सुधासमूहम्।
भूयात्प्रमोदाय बुधाधिपानां गुणाम्बुराशिः स गुरुर्गणेशः॥



# उत्तरपुराणस्थऋोकानामकाराद्यनुक्रमः

|              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N et         | श्रङ्गं सप्तममाख्येयं               | १६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रत्र जम्बूद्रमालच्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ARÉ          | श्रङ्कप्रत्यङ्कसंस्पर्श-            | १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४६८          | श्रङ्गरागं समालोच्य                 | २५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 400          | श्र द्वरागोऽङ्गलमोऽस्य              | ४६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ACA          | म्रङ्गहारै: सकरणैः                  | १७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १८०          | श्रङ्गाङ्गवाह्यसद्भाव-              | ४७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ષ્           | श्रक्तिनों वत सीदन्ति               | १०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २१०          | श्रवलोऽपि तदुद्वेगाद्-              | १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४१३          | श्रचेतने कयं पूजा                   | 835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 400          | श्र <b>ञ्छेदो मुक्तियोग्या</b> या   | ४७ <b>६</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ध्र२०        | <b>ग्रन्युतेन्द्रोऽजनिश्वा</b> त-   | પ ર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४१७          | ग्रजनि वैश्रवणो घरणीश्वरः           | २३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३०७          | <b>ग्रजन्यन्धक</b> ृष्ट्याख्य       | ३५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३२६          | <b>श्र</b> ज्ञानतपसानेन             | &≸ દે                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 980          | श्रज्ञानबीजसं <b>रू</b> ढा          | १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ÉR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 886          | श्रशानसंशयैकान्त-                   | १५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -\-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ጸጸጸ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४३५          | श्रञ्जनात्माञ्जनौ श्रदा-            | १८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पत्यं १४     | ऋटत्येष च भिक्षायै                  | 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रथ जाम्बुमित हीपे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| રપ           | श्चिणमादिगुणः सप्त-                 | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रथ तन्नगराचीराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १७६          | <b>श्राणमादिगु</b> गोपेतं           | १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रय तस्माद्रनाद्गे ह-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | षर्४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ११२          | श्रगुमानिति हर्पेण                  | २६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रथ तो रेखुकीपुत्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३६७          | श्रतः परं मुहूर्ते चे-              | <b>५</b> ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ग्रथ ती सह गच्छन्ता-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३७⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ¥CC          | श्रतिकम्य कुतीर्थानि                | 883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रथ दर्पा दुराचारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹ ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 210          | श्चतिक्रम्यादिमं मार्गे             | २७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ग्र</b> थ दिग्यध्वने <b>हें</b> तुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४४६          | श्रतिपातनिपीतास्र-                  | ३५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रय नेमिकुमारोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹ = <b>v</b> ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32           | स्रतिरौद्धा धरा तत्र                | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रथ पुत्री बनाखुष्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २ २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १०८          | श्रतिवाद्यागतो वीर-                 | ३४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रथ मौनवतेनैते .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ४⊏६          | श्रतिविस्तरभीरुत्वा-                | ५७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रथ मौनवतेनायं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>\$8</b> 8 | म्रत <del>ीद</del> णनस्वदंष्ट्रोऽय- | 868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रय प्रियङ्कराख्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 69           | श्रतीतान् विश्वभूयेशान्             | \$80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्रय भद्दारकोऽप्यस्मा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>५२</b> २  | <b>त्रद्वतवतम्बङ्ग</b> था-          | ३७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रथ मन्दरपर्यन्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 800          | श्चतुप्यदेष भूपाल-                  | १०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रय भ्रान्त्वा भवे दीर्घ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y=6          | ग्रतोऽन्यत्प्रकृतं ग्रूमो           | ३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १६०          | श्रतो विजयदेवी च                    | ४६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रथ बत्सा <b>इये दे</b> शे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४२२          | श्चत्यल्पं तृतिमापन-                | २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रय वज्रायुवाधीशो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ₹ ₹ ६        | श्चत्र का गतिरन्येषां               | २५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रयवाऽर्हन्मतेनेदं-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                     | प्रश्क प्रक्वप्रत्यक्वसंस्पर्श- प्रक्वपां समालोच्य प्रक्वपां समालोच्य प्रक्वपां समालोच्य प्रक्वपां समालोच्य प्रक्वपां अक्वपां | प्रश्व प्रज्ञप्रत्यक्षसंस्पर्श- प्रव प्रज्ञपां समालीच्य २५४ प्रज्ञपां समालीच्य २५४ प्रज्ञपां समालीच्य १५४ प्रज्ञपां समालीच्य १५० प्रज्ञप्तां सकरणेः १७० प्रज्ञप्तां वत सीदन्ति १०२ प्रज्ञपां वत सीदन्ति १०२ प्रज्ञपां वत सीदन्ति १०२ प्रज्ञपां वत सीदन्ति १०२ प्रज्ञपां वत सोदन्ति १०२ प्रज्ञपां वत सोदन्ति १०२ प्रज्ञपां विश्वणां प्रपणिश्वरः २३७ प्रज्ञपां वेशवणां घरणीश्वरः २३७ प्रज्ञानतपसां वेन ४३६ प्रज्ञानतपसां वेन ४३६ प्रज्ञानसं ग्रं वेन प्रज्ञानसं ग्रं वेन प्रज्ञानसं ग्रं वेन प्रज्ञानसं ग्रं वेन प्रज्ञानसं कृतीयां वि ४४३ प्रजातकम्यादिगुणों पेतं १५० प्रज्ञातकम्यादिगुणों पेतं १५० प्रज्ञातकम्यादिगुणां सतः १५० प्रज्ञातकम्यादिगुणां सतः १५० प्रज्ञातकम्यादिगुणां वि १५० प्रज्ञातकम्यादिगुणां वि १५० प्रज्ञातिकम्यादिगुणां वि १५० प्रज्ञातिकम्यादिगुणां वि १५० प्रज्ञातिक्षाम् विश्वपुणां १५० प्रज्ञातिक्षाम् विश्वपुणां १५० प्रज्ञातिक्षम् विश्वपुणां १५० प्रज्ञातिक्षम् प्रण्ञान १५० प्रज्ञातिक्षम् प्रण्ञान १५० प्रत्वव्यक्षम् प्रण्णान १६० प्रत्वव्यक्षम् प्रण्वान १६० प्रत्वव्यक्षम् प्रण्वान १६० प्रत्वव्यक्षम् १६० प्रत्वव्यक्षम् विव्यक्षम् १६० | श्रद्ध स्रक्षांत्रां समालोच्य २५४ स्रक्षां समालोच्य २५४ स्रक्षां समालोच्य २५४ स्रक्षां समालोच्य १६३ स्रक्षां समालोच्य १६३ स्रक्षां स्रक्षां १७० स्रक्षां सक्षां १०० स्रक्षां स्रक्षां १०० स्रक्षां प्रवा १०० स्रक्षां १०० स्रक्षां प्रवा १० |

| <b>१लोकानामकाराद्यनुक्रमः</b> |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

|                                   | 4                 |
|-----------------------------------|-------------------|
| श्रथ विद्याधराधीशः                | १५७               |
| श्रथ शत्रृत् समुजेतुं             | ३८०               |
| श्रथ शीलवती सीता-                 | ३२३               |
| श्रय शौर्वादिभी राम-              | २६१               |
| श्रय भीनागदत्तोऽपि                | 828               |
| श्रथ सर्वान् मृतान् रष्ट्वा       | ष३३               |
| श्रथ स्वज्ञातपूर्वश्च             | 800               |
| ग्रय स्वविष्टराकम्प-              | <b>३७७</b>        |
| श्रय स्वपुण्यकर्मात-              | १६२               |
| श्रय स्वपुरमानीय                  | इ€४               |
| श्रथाकस्मात्पुरे तस्मिन्          | <b>३६</b> ६       |
| श्रयाख्यानमिदं चैकं               | ५४०               |
| श्रथागते मधौ मासे                 | ४६५               |
| श्रयातोऽन्यकवृष्टिश्च             | ३४८               |
| श्रयातो रामरूपेण                  | २६२               |
| श्रथात्र नारदं काम-               | ४१५               |
| श्रयात्र नागरेष्वात्म-            | ५०६               |
| श्रथात्र भारते खेचरा-             | ५०२               |
| श्रथात्रैत्य विहारार्यं           | કે શ્ર <b>ન્ય</b> |
| <b>श्र</b> थानन्तरमे <b>वै</b> नं | ३६७               |
| श्रथानन्तरमेवैनं                  | ४०१               |
| श्रयान्यदा किलानन्दं              | ४३३               |
| श्रयान्यदा कुमारोऽसौ              | ARE               |
| श्रयान्यदा जिने नेमि              | κ ś€              |
| श्रयान्यदा मधौ मासे               | 404               |
| श्रयान्यदा महाराज:                | પુષ્              |
| <b>त्र्रथान्यदा ययौ सार्डे</b>    | २२५               |
| श्रयान्यदा समासाच                 | १२१               |
| श्रयान्येयुः कु <b>मार</b> स्य    | ખરર               |
| म्रयान्येद्यर्जगमन्द-             | १४१               |
| श्रयान्येयुर्नर प्रेचां           | ३५२               |
| श्रथान्येद्यः पुनः प्राप्य        | 485               |
| श्रयान्येयुर्महाराजः              | 308               |
| श्रयान्येद्यमहावीरः               | 426               |
| श्रथान्येद्युविशिग्वर्यो          | YEY               |
| श्रथान्येयुर्विलोक्येन-           | 388               |
| श्रथान्येद्यः समासीनं             | ४८२               |
| श्रयान्येद्युः स्वभिष्याख-        | 444               |
| श्रथापराजितोऽप्यात्म-             | १७५               |
| श्रयाप्य पूज्यं साम्राज्य-        | Ę=                |
| श्रथाभिब्यज्यते तस्य              | २७३               |

| <b>रेलोकानामकाराद्यनु</b>           | क्रमः       |
|-------------------------------------|-------------|
| श्रथाभुद्धारते चेत्रे               | 232         |
| श्रयासुरी जगत्मत्य-                 | २७५         |
| भ्रथास्ति नागलोकामो-                | 305         |
| ग्रयास्मिनेव तीर्थेऽभू-             | २२१         |
| <b>श्रयास्मिन्भारते</b> चेत्रे      | २७६         |
| श्रथास्मिन्भारते वर्षे              | १६८         |
| श्रथारमै भोक्तुकामाय                | PUY         |
| ग्रथास्य द्वीपनाथस्य                | ३६१         |
| श्रयेत्वा तेन यन्त्रे <b>ए</b>      | <b>8</b> E= |
| <b>ऋयेष्टोऽ</b> व्यति <b>रेकेण</b>  | १७६         |
| श्रयेह भारते द्वारवत्यां            | १२५         |
| श्रयोपगम्य तं स्नेहात्              | 338         |
| श्चदत्वा ,पापबुद्ध्यारमान् <u> </u> | 334         |
| श्रदित द्वादशगामान्                 | ३६३         |
| ग्रदृष्टं किं किमस्पृष्ट-           | ३६          |
| <b>ऋ</b> दष्टवदनाम्भोज-             | ٧¢          |
| ऋदृष्ट्वान्त्रिष्य सीतां च          | <b>7</b> £¥ |
| <b>अद्या मत्सुतां तत्र</b>          | १८२         |
| <b>त्र</b> द्य मासोपवासान्ते        | ५२६         |
| श्रद्य गारावतद्वन्द्व               | 48          |
| श्रद्य प्रभृति संसार-               | * 48 6      |
| त्रय सर्वेऽपि जाताः स्मः            | १उ४         |
| <b>श्र</b> द्रिमस्तकमारुह्य         | ३५२         |
| श्रथस्ताद्षमाहार-                   | ४३=         |
| श्रभस्ताद्योषितं काञ्चि-            | ४७०         |
| श्रिषरतायुधं राज्यं                 | ११५         |
| श्र धिरुह्याहि जां शय्यां           | ३६६         |
| श्रबीत्य सर्वशास्त्राणि             | Ε₹          |
| श्रघीत्यैकादशाङ्गानि                | <b>5</b> €  |
| श्रध्यास्य काममेत्राय-              | १६          |
| श्चरवन्येरम्य-                      | ४५३         |
| श्चनगाराख्यमुख्यैका                 | ७४          |
| ग्र <b>नक्</b> यूर्वरङ्गस्य         | 44          |
| श्र <b>नङ्ग</b> स्तद्वलेनैनं        | 90          |
| <b>ग्रन</b> णीयान् स्वपुण्येन       | र⊏४         |
| <b>श्चन</b> न्तजिनसन्ताने           | 355         |
| ग्रनन्तोऽनन्तदोषाणा <u>ं</u>        | \$ 7 8      |
| <b>ग्रन</b> न्तवीर्ययत्वन्ते        | ३ <b>६६</b> |
| श्रनन्तवीयों विश्वेग्द्र-           | x 6 5       |
| श्चनन्तश्वोऽहमिन्द्रत्वं            | <b>E</b> C  |
| माञ्चलको जन्म स्टब्सी               | V14 0       |

|                                        | ५⊏१          |
|----------------------------------------|--------------|
| श्रनन्यवेद्यमागत्य                     | २८ ६         |
| <b>ग्रनन्यश</b> रणस्याहुः              | र⊏३          |
| श्रनभिज्यक्तमाहात्म्या-                | ४२६          |
| <b>ग्र</b> नयोरनुरूपोऽयं               | २६१          |
| श्रनर्पयन्तं सीतां त्वां               | ३१२          |
| श्रनादिनिधने बाल-                      | ३७७          |
| <b>श्र</b> नादि <del>बन्धनैगढ़िं</del> | 3 <b>3</b> 8 |
| श्रनादी जन्मकान्तारे                   | ςę           |
| श्चनातीढमनोजापि                        | १४१          |
| <b>ग्रनावरणमस्थान</b> -                | १८०          |
| <b>ग्रनाइ</b> तस्वसीख्यस्य             | २५३          |
| श्चन्बिच्छन् स्वर्गभोगार्थी            | 433          |
| श्रनित्याशुचि <b>दुःख</b> त्वं         | Ę٥           |
| श्रनित्ये नित्यबुद्धिर्मे              | 48           |
| श्रनिरीच्य न भोद्येऽहं                 | 210          |
| <b>श्रनिष्टलञ्चणादन्यै-</b>            | 325          |
| श्रनो <b>क</b> दत्तश्रानीक-            | ₹8४          |
| <b>श्रनुकसिद</b> मेतत्तु               | २६७          |
| <b>ऋनुगङ्गं</b> ततो गत्वा              | <b>4</b> २३  |
| श्चनुगृह्यास्य वक्तम्य-                | ₹₹€          |
| श्चनुप्रहार्थं स्वस्याति-              | ওও           |
| श्रनुप्रहार्ये स्वस्याति-              | १८३          |
| श्रमुजाभ्यां समं चिन्ता-               | ₹४१          |
| श्रनुत्तरे जयन्ताख्ये                  | ३४२          |
| <b>अनुघावन्यतन्ने</b> व                | ३५०          |
| श्चनुप्रेचा स्वरूपाख्या                | २५०          |
| ब्रमुप् दिनान्यत्र                     | <b>३</b> % ६ |
| <b>श्रनुभ्</b> य महादुःखं              | 480          |
| श्रनुभूय सुखं तिस्मन्                  | ح.           |
| श्रनुभ्यात्र सा <b>के</b> त-           | ৬            |
| श्चनुमानप्र <b>धान</b> स्य             | ४७७          |
| <b>ग्रनुयु</b> ज्यावि <b>शान</b> -     | ३११          |
| श्रनुरक्तं व्यधात्कृत्स्न-             | ३३२          |
| <b>त्र</b> नुष्टुप्कुन्दसा शेवा        | ५७२          |
| <b>ग्रनुष्ठा</b> य तथा सोऽपि           | રયૂપ         |
| श्चनुष्ठेयः स धर्मिष्ठै-               | २७६          |
| श्रनुस्तय हुतं ताभ्यां                 | षर्४         |
| <b>अ</b> न्त्यचोदितानन्दी              | 608          |
| <b>त्रमृ</b> सञ्चारदेरोषु              | 446          |
| ग्रनेमेयमवस्थाभू-                      | २७४          |
| श्रनेनैव विधानेन                       | 188          |

| ग्रन्तको दुनिवारोऽत्र                     | १५७            | श्रन्येर्थः समवाप पूर्वसुकृ           | ता ५२७      | श्रिप्रियत्वात्पिता त्यक्त्वा   | २४१                 |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|
| श्चन्तःकोधकषायानु-                        | 4 ३ ०          | श्रन्येश पुत्रपौत्राद्यैः             | ३२६         | श्रफलन् शक्तयस्तिसः             | २१                  |
| <del>ग्र</del> न्तःपुरान्वितोऽन्येद्यः    | ३४२            | श्चन्योन्यदुःखहेतुत्वा-               | १८६         | श्रबुद्ध्या धर्मभक्तं तत्       | 34                  |
| श्रन्यः केवलिनामस्मिन्                    | પ ६ રૂ         | श्रन्वभूत्स महाशुक्तः                 | ¥84         | श्चबोधतमसाकान्त-                | <b>५</b> ४९         |
| श्चन्त्यद्वयं परित्यस्य                   | १०             | श्चन्वभूदेप्रवीचारं                   | <b>५</b> १३ | श्रमयाख्यः सुतो धीमा-           | ४७९                 |
| श्चन्त्यस्यापि तनुः सप्ताः                | 440            | श्चन्वभूवंश्चिरं भोगां-               | ४२३         | <b>ग्र</b> भवत्पोदनाख्येऽपि     | १५५                 |
| म्रन्त्याद्प्यस्पसावद्या-                 | હફ             | श्चन्वयुङ्क गणाधीशं                   | ४६६         | <b>ग्र</b> भवत्प्रियमित्रायां   | १व५                 |
| ग्रन्तरिच् <b>सभौ</b> माङ्ग-              | १५०            | श्रन्बयुङ्क स तं सोऽपि                | २२३         | श्रभवदिव हिमाद्रे-              | ५७३                 |
| श्चन्तर्प्रन्थपरित्यागा-                  | AER            | श्रम्बिच्छन्तं विलोक्याह              | 3 R.M       | श्रभात्तस्यात्तसौन्दर्ये        | २४०                 |
| श्चन्तमु हूर्तकाले <del>न</del>           | 808            | श्रन्विष्य प्रतियोद्धार-              | £ ¥         | श्रभात् सुमनसां दृष्टिः         | ६२                  |
| श्चन्च सर्पवित्तायान-                     | २६४            | श्रन्वेषितारी पुरुषं                  | २६⊏         | श्रभादस्य प्रमामध्ये            | ६२                  |
| <b>त्रन्नमाश्राण</b> यत्तस्मै             | ४६६            | श्रपद्मपतितान् प्राज्ञान्             | 408         | श्रभानिमाभटोन्मु <b>क्त</b> -   | <b>३</b> २ <b>१</b> |
| <b>ग्र</b> न्यत्सं घित्सतोऽत्रान्यत्      | २५१            | <b>श्रप</b> त्यजननाभावे               | २५६         | श्रभाषत द्विजो राजन्            | 345                 |
| श्चन्यथा निग्रहीष्यामि                    | १११            | श्रायध्यमिति संभाव्य                  | ३०५         | स्त्रभिगम्य तमाक्रम्य           | १३३                 |
| श्चन्यदा नगरे तस्मिन्-                    | AC!            | <b>ग्र</b> पबोधचतुष्कात्मा            | ४६४         | <b>श्र</b> भिजातपरीवारो         | <b>ч</b> ४          |
| श्चन्यदाऽमिततेजःश्री-                     | १६५            | श्रगस्य महादुःखं                      | ४५६         | श्रमिजानासि किं                 | १७५                 |
| द्यन्यदा र <b>त्र</b> सेनाख्यो            | १८४            | श्रपरस्मिन्दिने व्याधै-               | ३६६         | श्रभिज्ञानं च तस्यैतदि-         | ०१९                 |
| श्चन्यदाराहृतिर्नाम                       | २⊏६            | श्रपराजितनामोध-                       | २४६         | श्रभिज्ञानैर्रुपेन्द्रेण        | २९९                 |
| श्चन्यदा सुवताख्यायै                      | १७२            | <b>ऋ</b> परायात्तमञ्ज्ञिन-            | 4२          | श्रभिज्ञानमिदं तस्य             | ४९५                 |
| श्रन्यदासौ निस्रष्टार्थ                   | ४३७            | श्रपराहे सहस्रेण                      | ४,३३५       | श्रमिशानमिदं भावि               | २२७                 |
| श्रन्यदासी महाराज                         | 88 4           | <b>ग्रपरि</b> त्यक्तसङ्गस्य           | २१५         | श्रमिषाय स्वविज्ञातं            | <b>પ્</b> પાર       |
| श्चन्यदैशानकल्पेशो                        | १६५            | श्रपवर्त्यायुषः केचिद्                | 20          | श्रभिधाय स्ववृत्तान्त-          | ४१७                 |
| ग्रन्यदोपेन्द्रसेनाख्य-                   | २३१            | श्रपहत्य सुरङ्गापातेन                 | 450         | <b>ऋभि</b> धायाम्ब पापिष्ठां    | ३९७                 |
| श्र <b>म्यवाक्श्रोत्रयोः की</b> तिं-      | 3\$            | श्रपाच्यां चक्रवातान्तं               | 363         | <b>त्रभिनन्द्य जिनं सर्वे</b>   | १६ ड                |
| <b>श्रन्यायेनान्</b> यवित्तस्य            | ११०            | <b>ग्र</b> पापं सुखमच्छिन्नं          | 80          | श्रमिभूताखि <b>द्धारा</b> ति-   | <b>२</b> २९         |
| श्रन्ये ताबदिहासतां भगवत                  | रे २११         | श्रपापप्राप्तितन्विज्या-              | ४६७         | श्रभियात। पुरारचा               | ३१४                 |
| <b>ग्रन्ये</b> द्युरशनेः पातात्           | ३४३            | श्रपास्यन्ती प्रयक्तेन                | ३६७         | श्रभिभूयान्यतेजांसि             | २१                  |
| <b>ग्रन्ये</b> द्यु <b>र्दे</b> बताव्यापि | \$ \$ 50       | श्रपाध्य मधुरालापै-                   | 4२०         | श्रभियुक्ततरेरन्ये              | थण्ड                |
| श्चन्येद्युर्नगरोद्याने                   | AEE            | श्रपि त्वं वयसाल्पीयान्               | 400         | श्र <b>भिता</b> घातपातसा-       | १४                  |
| श्चन्येद्युर्नन्दगोपस्य                   | ३६७            | श्चिपियाय सरः सद्यः                   | १८१         | त्र्रभिवन्द्य जिनाधीश-          | १९१                 |
| <b>भ्रन्येद्यु</b> र्नन्दन।ख्याद्रौ       | १७७            | श्रपुत्रस्य गतिनीस्ति                 | 263         | श्रभिवन्य ततो धर्म              | ३९३                 |
| ब्रन्येद् <b>युर्नागरैः कै</b> श्चिद्     | <b>પ</b> ્રમુખ | श्रपृ <b>च्छ</b> त्खेचरा <b>षीशो</b>  | ५०२         | <b>त्र्राभिवन्द्य श</b> मं याता | १७२                 |
| श्रन्येद्युः पुण्डरीकिण्या-               | ३४१            | <b>त्रपृच्छत्</b> फलमेतेषां           | <b>३३३</b>  | श्रमिवन्य ततः श्रुत्वा          | २४=                 |
| <b>त्रन्येद्यु</b> र्वसुमाकाशः            | २७३            | <b>श्र</b> प्रती <b>घा</b> तगामिन्या  | १६४         | श्रभिवन्द्य समाकर्ण्य           | ४३२                 |
| श्चन्येद् <b>यु</b> र्वारिदान्तेऽन्तः     | 3=3            | श्चमतीपमतापोऽयं                       | १७८         | <b>ग्र</b> भिवन्दाप्तसामन्तैः   | र⊏१                 |
| श्रन्येद्युः शरदभस्य                      | ARE            | श्रश्रतीपा प्रभा याति                 | 68          | श्रभिषिच्य त्रिखण्डाधिराज्ये    | <b>\$</b> 88        |
| श्चन्येद्युः सञ्जयन्ताख्यं                | 808            | <b>श्र</b> प्रत्याख्यानमिश्राख्य•     | १५६         | श्रमिषिच्य यथाकाम-              | <b>3</b> 95         |
| श्चन्येद्युः सिद्धकूटस्य-                 | ४०२            | श्चप्रत्या <del>ख्</del> यानमोहाना-   | १७६         | श्रभिषिच्य विभूष्येनं           | २१४                 |
| श्रन्येद्युः सुप्रतिष्ठाख्यो              | \$×6           | <b>ग्र</b> शमचगुणस्थाने               | RER         | ग्रभिषिच्य विभूष्यो <b>य</b> -  | १२९                 |
| म्रान्येद्युः स्पकारोऽस्य                 | २२६            | श्रप्रमादोरुचारित्राः                 | १९९         | श्रभिषेचनशाकायां                | ५५०                 |
| श्चन्येद्युस्तत्पुरे गोतमा-               | २५०            | <b>त्रप्राची</b> चत्परी <b>खोऽ</b> यं | १६१         | म्रमिष्टुत्य पुनर्नीत्वा        | ξ¥                  |

|                                    | ı      |
|------------------------------------|--------|
| श्रमीष्टफ <b>क्रमा</b> प्नोति      | 448    |
| ग्रमुजानः पुरादाशु-                | 430    |
| श्चभू चित्ररयो नाम                 | इ०३    |
| श्चभूच्छ्रीविजयोऽप्यत्र            | 3 4 18 |
| श्रभूकल्याग्रयोग्योऽय-             | इंदर   |
| अभ्तपूर्वे तं दृष्ट्वा             | १४५    |
| श्रभूतां तिंद्लोक्याह              | २५३    |
| श्रभूतां भूतदेवादि-                | १८८    |
| श्चभूतामेतयोः पुत्रौ               | ४२९    |
| श्चभूत् सिंहरयो नाम                | २१३    |
| श्रभूदखण्डितं सख्यं                | २२२    |
| श्रमूद् गुणमयः कि वे-              | २२०    |
| श्चभूदनिन्दिताऽऽयोऽयं              | १६२    |
| श्रभूवनच <b>मा</b> स्तत्र          | 404    |
| श्रभ्वास्मद्गुहस्तस्मा-            | 440    |
| श्चभ्ययोध्यां पुरी सीता            | २८०    |
| श्रम्यच्यं भक्त्या वन्दित्वा       | २९७    |
| ग्रम्यच्यव्यिमुदा व्यय-            | पुरुष  |
| श्चभ्यर्णे यौवने यावद्-            | ४=७    |
| श्रम्यासे श्रीप्रमेशस्य            | 409    |
| श्रभ्रितां वाभ्रपदवीं              | 89     |
| म्रभ्युद्यतास्तयोः पूर्वे          | १६७    |
| श्रम्येत्य पुण्यकर्माणः            | 898    |
| श्रभ्येत्यानेकघा यु <b>द्</b> घा   | १७१    |
| श्रभेऽमितगुणेनामा                  | ४५४    |
| <b>श्रमराणां कुमारो</b> वा         | રૂ પદ્ |
| <b>ग्रमात्योत्तमविद्वां</b> स्त्वं | २७१    |
| अभी च विषयाः <b>क</b> च्छ-         | १द९    |
| श्रमुष्मान्मरणोद्धाग्य             | ३५२    |
| श्रमुस्मिन् भारते वर्षे            | १०२    |
| श्रम् क्रौ प्रकृत्येव              | x \$ = |
| श्रमृतं निःप्रवीचार-               | २१८    |
| श्रमृतैस्तनुमेतस्य                 | u, o   |
| ग्रमेयवीर्थी हंसांश-               | २५५    |
| श्रम्बिकायां मुतोऽस्यैव            | १३३    |
| श्रम्भो वाम्भोजपत्रेषु             | 865    |
| श्रयं चाद्य महाकाले-               | २५६    |
| श्रयं पापी महाकायो                 | १०६    |
| श्चयं विनिर्जिताशेषं               | २०५    |
| श्रयाचितमनादान-                    | १४८    |
| श्रयोगपदमासाय<br>श्रयोगपदमासाय     | 88     |
| المناه عامل المناهلة               | 1 1    |

| श्चयोध्यापुरवास्तम्यो                     | १=६         |
|-------------------------------------------|-------------|
| श्रयोध्यामधुनाध्यास्य                     | ३०६         |
| श्रयोध्येशोऽपि लेखार्ये                   | <b>२५</b> ७ |
| श्रयोध्या <b>इ</b> ं तृपस्तस्मिन्         | 40          |
| <b>श्र</b> र्जनानुभवावर्ये                | 90          |
| श्ररजाविरजाश्चे ब                         | १८९         |
| <b>ऋरण्यम</b> प्रयाणार्थं                 | પૂરવ        |
| <b>ग्रारवि</b> न्दम <b>हारा</b> ज         | ४३०         |
| श्चरिञ्जयाख्यस्चिपुरे                     | १४२         |
| ग्रारिञ्जयाह्नयः शत्रु-                   | 498         |
| श्ररिष्टसेनाद्यनल-                        | १३१         |
| <b>ग्रारिष्टास्यमुरोऽन्येद्यु</b> -       | ३६७         |
| श्ररीरमन्मनः पत्यु-                       | ४७          |
| श्ररेगंदस्य चात्मज्ञः                     | 184         |
|                                           | ८,२३५       |
| श्ररो जिनोऽजान श्रीमान्                   | - २१९       |
| स्रकंकोर्तिमुतः कुर्वन-                   | <b>१</b> ६४ |
| ग्रर्क <b>की</b> र्तिस्तयोः स् <u>न</u> ः | ४५२         |
| श्चर्ककीर्तैः कुमारस्य                    | १४८         |
| <b>ऋर्थिनः कि पुनर्वाच्याः</b>            | ४६२         |
| श्रर्थिनो घनसन्तृत्त्या                   | 50          |
| <b>अर्थे चतुष्टयी वृ</b> त्ति-            | રષ          |
| श्रर्थे सत्ये वचः सत्यं                   | १९          |
| श्चर्दरघशवं मला                           | <b>१</b> २४ |
| श्चर्दराज्यञ्च पूर्वोक्तं                 | ५०⊏         |
| श्रईदासादिभिः सार्घे                      | 80E         |
| श्चर्रद्भिभाषितं सूक्त-                   | <b>ጸ</b> ጸ  |
| श्रालं तदिति तं भक्त्या                   | ध६१         |
| त्रबङ्कारः कुत्तस्याम्-                   | ४६०         |
| श्रबङ्कर्वन्नि अ <b>न्</b> ञाया-          | २०८         |
| श्रवङ्कर सजंधेहि                          | يع و يع     |
| ग्रबङ्घयं केनविद्यात्र                    | ३०२         |
| श्रबङ्घयत्वात्परैः पुण्यं                 | ३७⊏         |
| श्रबञ्चराज्यं प्राप्ता-                   | રૂપ         |
| श्रवमामूलतो दग्धुं                        | ३१२         |
| श्रतिपुंस्कोकितालापै-                     | २९८         |
| श्रहागोमण्डलस्यार्जु-                     | ४२१         |
| श्रवगम्य फलं तेषां                        | ६२२         |
| श्रवगाद्य पयोराशि                         | ५४५         |
| श्चवतीणमिव स्वर्गा-                       | ४१२         |
| म्रवतीर्य समुत्पन-                        | 338         |
|                                           |             |

श्रवधार्यं वचस्तस्य **१**४२ ग्रवधार्य स्वपुत्रेण ३६९ श्चवन्तिविषयं गत्वा 359 श्रवबोध्य तमात्मानं ४९६ म्रवबोधितवैधव्य-२९३ श्रवमत्य गुरून्काश्चित् ३५४ श्रवमन्ये पुनः किन्तु ४३६ श्रवरहा नभोभागा-880 **अ**वर्तिताच्चसूत्रस्य ४३२ श्रवर्द्धन्त क्रमारेण ४९९ श्रवर्द्धन्त गुणास्तरिमन् ĘĘ श्रवर्द्धिपातां तावेवं १६७ श्रवर्द्धिष्ट वपुस्तस्य १७७ श्रवलोक्य स्मराकान्त-४१२ श्रवश्यं महुरा भोगा २२ श्रवश्यं युवयोमु कि-१७६ **श्र**वताराद्विमानस्य ४३४ श्रवस्थितिं स सम्प्राप्य ४३४ श्रवातरन्सुराः सर्वे-४६१ श्रवादीधरदेकादशा-२४४ श्रवाप्य सह सुनुभ्याम-१८७ श्रवाप्यसि पदं मुक्ते-४७९ श्रवार्य निजशीर्येण ३४५ श्रविचार्य तदाविष्टः ४३५ श्रविज्ञातफ साभन्नणं ४०५ श्रविद्धिरिव शास्त्रार्थ २५२ श्रविद्ययेवमाकान्तो । પૂર श्रविभक्त श्रियौ प्रीति २३१ श्रविभक्तापि दोषाय १३३ श्रविभक्तां महीमेता-९३ श्रविवेकस्तयोरासीद-९३ श्रविशचापि निःशङ्कं ३७० अवीव्धद्यहीत्वैन-३६२ श्रष्टणीत गुणालिस्तं 332 श्रवतस्य मनःकाय-१५८ श्रशक्तयोरिवान्योन्यं 85 श्रशक्यमिति गोपाल-३६९ श्रशिच्यच तद्रचा-३८५ श्रशीतिचापदे हैंस्ता-ニメ श्रशीलभूषणा यत्र १४० श्रशोचत्पुत्रमालोक्य प्रश्ल

| श्रभाणयद्वि भृत्यास्मै                               | <b>પૂ</b> ર્       |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| श्रक्षावयद्भम्त्यासम्<br>श्रक्षप्रीचाः खरप्रीवाः     | १४६                |
| _                                                    | १८४                |
| श्रभग्रीवसुती र <b>स</b><br>श्रभग्रीवश्र सम्भ्रान्तः | १४६                |
|                                                      | रण्य<br>१४२        |
| श्रक्षप्रीवस्य कनक-                                  | २०२<br>१४ <b>६</b> |
| अधग्रीवेश देवेन                                      |                    |
| श्रश्वमीवे त एतेऽपि<br>श्रश्वमीवोऽधिमो नीख-          | १४२                |
|                                                      | १४२                |
| श्रधाकृतिघरं देवं                                    | ३७६                |
| श्रश्वे रथैर्गजेन्द्रैश्च                            | ४५३                |
| ऋष्टमोऽभूत् त्रिष्टष्ठाख्यो                          | પુદ્ધ              |
| ग्रष्टपष्टिसहस्रोक्त-                                | 800                |
| श्रष्टाङ्गानि निमित्तानि                             | १५०                |
| ऋष्टादशसमाः सन्।ः                                    | E9                 |
| अष्टाधिकसहस्रेण                                      | ३७८                |
| श्रद्वापदमयैः कुम्मैः                                | १५३                |
| श्रष्टावङ्गुलयस्तस्य                                 | २०६                |
| श्रष्टाविंशतिपृविङ्ग-                                | ६८                 |
| श्रष्टाविंशतिरस्यासन्                                | २३६                |
| श्रष्टोत्तरसङ्खोर-                                   | ३२३                |
| श्रष्टोपवासमादाय                                     | ३७६                |
| श्रष्टी विजयरामाद्याः                                | ३२७                |
| अष्टी शिष्टतमानि                                     | १८                 |
|                                                      | ,१२३               |
| श्चसंख्यातो महत्सङ्घः                                | २४७                |
| ग्रसंयमादिकं सर्व-                                   | પૂપ્               |
| श्चस्यमे त्रयं द्वेस्तः                              | યુપુ               |
| असंहत्मनासे <u>च्य</u> -                             | ३७९                |
| श्रमध्यवेदनार्तस्य                                   | 868                |
| <b>ब्र</b> सारप्राग्यहोतार्थ                         | १३⊏                |
| श्चिस दानविभागशो                                     | १९४                |
| श्रसिः शङ्को धनुधकं                                  | १४८                |
| श्रमुरत्वं समासाय                                    | 900                |
| श्रसी कदाचिदाषाद-                                    | ५०                 |
| ग्रसी मनोहरोद्याने                                   | પૂર                |
| श्रमी .मासोपवासान्ते                                 | ५३८                |
| श्रस्तमम्युद्यताको वा                                | ४ <b>३</b> म       |
| श्रस्ति कि नास्ति वा जीव-                            | ४६७                |
| श्रस्ति चेद् द्रस्थमेकं ते                           | १७=                |
| श्चस्ति तत्रैव देशोऽस्थो-                            | १३                 |
| अस्ति मण्डोदरीनाम                                    | ₹4                 |
|                                                      |                    |

| <b>श्र</b> स्ति जीवः स चोपात्त- '          | ४६७         |
|--------------------------------------------|-------------|
| श्रस्ति द्विजतन्जाया                       | ४७३         |
| अस्तु कर्णाभिधानोऽय-                       | 3¥ <b>6</b> |
| श्रस्तु कायः श्रुविः स्थारनुः              | ζ£.         |
| श्रस्तु चेन्मत्स्यबन्धादि-                 | २७२         |
| श्चस्तु वा नाहतव्यक्ति-                    | २७३         |
| श्चस्तु साङ्ख्यादिवादानां-                 | ४७=         |
| ग्रस्मत्कुमारयोस्तत्र                      | २७६         |
| श्रस्यत्र पुष्करद्वीपः                     | 28          |
| श्चस्यत्र विषयोऽङ्गास्यः                   | 39.1        |
| श्रस्यन्योऽपि तदुन्छित्या-                 | २=६         |
| श्रस्त्येव देव तव चौदयि-                   | 40!         |
| श्रस्येव सुश्रुताख्यातं                    | 985         |
| <b>ग्र</b> स्थानस्यं समी <del>द्</del> येव | <b>१६</b> ८ |
| श्रिरिथराद्यशुभान्येव                      | <b>44</b> 5 |
| श्चस्मिन् खगपुराधीश-                       | १३२         |
| श्रारिमन् जन्मन्यमुं मन्ये                 | १०६         |
| श्रस्मिञ्चवालाकरालामौ                      | ३७६         |
| श्रास्मिन् त्रिलोकपशासि                    | ११७         |
| <b>ग्र</b> स्मिन्नेवाभवत्तीर्थे            | १३२         |
| श्रारिमन्विदेहे पूर्वस्मिन्                | ५३७         |
| श्रहिमन्नेबोजयिन्याख्य-४०                  | ४,४५६       |
| श्रहिमजैरावते ख्याते                       | १८२         |
| श्राहमनैरावते रत्नपुरे                     | १८६         |
| श्रक्षिन्तुत्तरश्रेण्यामः                  | १४२         |
| श्रस्यात्माबोधसङ्गावा-                     | ६४          |
| श्चस्यावयवभावात्ते                         | २०६         |
| श्चस्यैव तीर्थसन्ताने                      | ४२८         |
| श्रस्योत्पत्तौ समुत्यत्ति-                 | ₹¥          |
| ग्रहं किल सुखी सौख्य-                      | ७३          |
| श्रइं गुरुस्तपस्वीति                       | ४३६         |
| श्रहञ्च तिन्निमित्तोर                      | ४४७         |
| श्रहं प्रभुर्ममायं कि                      | ४३६         |
| ग्रहं मम शुभं नित्यं                       | <b>Ę</b> Ę  |
| श्रहं सःयन्बराबीशा-                        | षु२ष        |
| ऋइमन्यदिति द्वाभ्यां                       | Ęξ          |
| ब्रहार्ये तद्विषं शत्वा                    | १५४         |
| <b>ऋदिं</b> सावतरचार्ये                    | પ્રયુદ્     |
| श्रदिसालचणं धर्म                           | २६ ३        |
| अहिंसाबच्यो धर्मी                          | २०१         |
| श्रदिषं स्वाकृतावासः                       | 059         |
| •                                          |             |

| अही पापस्य कोऽण्येष                               | २९६                 |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| श्रहो प्रदृद्धमज्ञानं                             | ४५५                 |
| ग्रहोभिः कैथिदासाद्य                              | ३६ २                |
| ग्रहोभिर्ब <b>हुभिर्गाता</b>                      | प्रहेप्र            |
| [आ]                                               |                     |
| आकण्डपूर्णहारोऽपि                                 | ३५०                 |
| त्राक्षणीकृष्टनिर्मु कः                           | ₹१०                 |
| श्राकर्ण तत्पुरा <b>गञ्च</b>                      | ४१२                 |
| न्नाकर्ण नारदाद् <b>द्</b> त                      | 808                 |
| आकारेगीव कन्यार्था-                               | २२४                 |
| श्राकोशद्भः सकारण्यो                              | 39K                 |
| त्राख्याय धर्मयाथातम्यं                           | <b>५३</b> ६         |
| श्रागतः कंसमञ्जूषा-                               | <b>३६</b> ३         |
| श्चागतामन्तरे हट्टा                               | १७६                 |
| <b>ग्रागतामेव मत्पुत्री</b>                       | ३०१                 |
| श्रागत्य तृपतेरम्रे                               | ३६३                 |
| श्चागत्याभ्यर्च वन्दित्वा                         | પ્ર₹દ               |
| श्रागन्तासमै पुनर्नेतु-                           | ४६ ०                |
| श्रागाम्युत्सर्पिणीकाल-                           | <b>४७३</b>          |
| <b>त्रा</b> ग्रहं निप्रहं कृत्वा                  | <b>३</b> १४         |
| श्राचारः कोदृशस्तेषा-                             | प्रप्रह             |
| स्राच्छिद्याहं महीप्यामि                          | 004                 |
| श्राज्ञा यद्यस्ति देवस्य                          | २८:                 |
| ग्राश्चर्यपञ्चकं प्राप्य                          | 808                 |
| <b>श्रा</b> तृतीयभवात्तस्य                        | Ε¥                  |
| श्चात्तसामायिकः शुद्धया                           | ४३७                 |
| श्चात्मना मन्त्रिभर्बन्धु-                        | २५३                 |
| श्चातमनो घातके त्रायके                            | <del>પ</del> ્રપ્રદ |
| श्चात्मप्र <b>देश</b> सञ्चारो                     | १५६                 |
| श्चात्मस्तवोऽन्यनिन्दा च                          | प्र२१               |
| श्रात्मस्तुषामलङ्कर्ते                            | પ્રપ્રશ             |
| श्चात्मायमात्मनात्माय-                            | <b>\$</b> (9        |
| श्चात्मेन्द्रियायुरिष्टार्थ-                      | <b>१६</b>           |
| श्चाददे संयमं पश्चा-                              | ₹ <b>५१</b>         |
| श्रादाजैनेश्वरं स्त्यं                            | 88⊏                 |
| श्रादातुमिच्छतो गन्तुं                            | ₹05                 |
| श्रादात्संयभ <b>मासाद्य</b>                       | ३६<br>३६०           |
| श्रादाय कृत्रिमं रागं<br>श्रादाय तो यथायोग्यं     |                     |
| श्रादाय ता ययायाच्य<br>श्रादाय धीमांस्तां विद्यां | १७०<br>४१२          |
| श्रादाय वामारता विधा<br>श्रादाय विद्वान् लक्ष     | 480                 |
| आदीत ।वस्वार् सद्                                 | 410                 |

| श्रादाय संयमं प्राप्य                        | १७६          |
|----------------------------------------------|--------------|
| श्रादाय साधुमूर्धन्यं                        | १०६          |
| <b>ऋादावनिन्दिताभोग</b> •                    | २११          |
| <b>त्र्यादा</b> वेवाच्छिनत्तन्त्रीं          | ३५६          |
| श्रादिकल्याणसत्पूजां                         | ७३           |
| <b>ब्रादितीर्थकृतो</b> ज्येष्ठ               | ४४६          |
| श्रादिभट्टारकोत्पन्न-                        | ४५३          |
| <b>ब्रादि</b> मध्यान्तगम्भी-                 | ४३८          |
| श्रादिम नरके तस्मा-                          | યુદ્દપૂ      |
| श्रादित्यपादशैलेन्द्रे-                      | 3 88         |
| श्रादित्याभस्ततो मेरः                        | ३११          |
| श्रादित्याभस्तदा दैवो                        | ७०९          |
| श्रादित्याभः स एवाहं                         | १७७          |
| <b>त्रा</b> दित्योद्गमवेलायाम्               | ५१४          |
| <b>श्चाद्यचि</b> क्तयंद्पोऽपि                | હ            |
| श्राद्यमाजनानां लोम-                         | ११०          |
| त्राचश्रेणीं यमादश                           | १८१          |
| श्राधानमीतिमुप्राति-                         | १७७          |
| <b>ऋ</b> ।धाराधेयमाबोऽय–                     | ६३           |
| <b>ग्रा</b> धावन्तं विलोक्यामा               | ३ ७ १        |
| त्र्याधिस्यं चतुषाः प्राहुः                  | २०५          |
| श्चाधिकपद्भावताश्येव                         | પ્રાહ        |
| त्राधिपत्यं तदा गप्यं                        | 308          |
| श्राधिपत्यं त्रिखण्डस्य                      | १७६          |
| त्र्याधिपत्यं द्वयाः श्रेण्यो-               | १४८          |
| त्र्यानन्दनाटकं चास्य                        | 40           |
| श्रानन्दस्तस्य भार्यायां                     | 808          |
| <b>आनब्रामरन्</b> नमश्चर्यशरः                | ३२६          |
| श्रानाय्य तेन निर्माय                        | <b>२६४</b>   |
| <b>आ</b> नुप <b>ङ्गिकमे</b> त्तते            | ४६४ .        |
| श्रानेतुं तान्यशक्यानि                       | २२६          |
| श्रापञ्चमित्तित्यात-                         | ४३३          |
| श्रापञ्चमा वनेरातम-                          | २४५          |
| श्रापतद्ग्रद्भन्नानि—                        | ३२०          |
| श्रापतन्ती विलोक्योल्का-                     | ξC           |
| श्रापत्य खादशनिवद्-                          | ३७३          |
| श्रापाण्डुगण्डमाभावि                         | <b>१४१</b>   |
| श्रापूर्णयौ वनारम्भा                         |              |
| श्रापेतुर्नभक्षस्तदा<br>श्रापेतुर्नभक्षस्तदा | प्र१२<br>३७३ |
| श्राप्तागमोदिनानात्वा-                       | १५८          |
| त्रातागमादिनानात्वा—<br>स्राप्तैः कतिपयैरेव  | रक्षत<br>२१४ |
| ****** *******************************       | 778          |

| <b>र</b> शाचनगामचनशस्य अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| श्राप्तेर्दुःखेन तद्दुःखाद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३०३               | श्रावर्तनी संप्रहणी              |
| <b>श्रा</b> प्स्यस्याशुत्वमित्या <b>इ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४६५               | श्रावसंस्तत्र निश्शङ्कं          |
| <b>त्रा</b> भाषमारणमान्त्रिप्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र८४               | <b>त्र्यावां तपः क</b> रिष्याव   |
| श्राभ्यामाचन्तदानाभ्या-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७६                | श्रावां त्वामागतौ                |
| श्रामध्यं रसिकामूला-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २००               | श्रावां संन्यस्य तत्रैव          |
| श्रामनन्ति पुराणशाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३१२               | त्रावाभ्यामावयोः कार             |
| श्रामृलात्कायंमाख्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४६२               | <b>त्रावामप्रश्नयावेदं</b>       |
| श्राम्लाद् भिंमतं वीद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४३३               | त्र्यावेशिनी दशम्मन्या           |
| त्र्याम्राः कमाः फलैर्नम्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३८६               | श्राशास्य स्त्रीत्ववदात्र        |
| श्रायदाजपुरं प्रीतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | પ્રર૦             | श्राशास्यासी सुखं सुप्त          |
| श्रायसान्यांनातृप्तानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४२५               | श्राश्चर्पञ्चकं चापि             |
| <b>त्र्यायान्त</b> नवधीत्सोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४६०               | त्राश्वसौ मे प्रहेतव्यो          |
| श्रायान्तीं दूरतो दृष्ट्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १५५               | त्रापष्टपृथिवीभागा-              |
| श्रायुः परमसङ्ख्यातः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४                | श्रापादमा चि ज्योत्स्न           |
| <b>श्रा</b> युर् <b>शयहस्राणि</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३३३               | श्राघाटस्य सिते पद्मे            |
| श्रायुरन्ते ततस्तरिम <b>न्ना</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४०                | त्रापाढे स्वातियोगे त            |
| <b>ग्रा</b> युरन्तेऽवधिस्थान-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १४८               | श्राष्टाह्निकमहापूजां            |
| श्रायुरन्ते समाधा <b>ना</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २६                | श्रासंश्रकातपत्रासि              |
| श्रायुरन्यच विष्वंसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>५</b> ३६       | श्रासक्तिस्तेषु चेदस्ति          |
| <b>श्रा</b> युरेवान्तकोऽन्तस्थं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६                | स्रासाचैकादशाङ्गो <b>र</b> -     |
| श्रायुपीते चतुर्भाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६                | त्र्यार्स <sup>ा</sup> रिसहरथो   |
| श्रायुपोऽन्ते स संन्यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38                | आसीदिहैव मलये                    |
| <b>ग्रा</b> युपं।ऽन्ते समाधानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ર                 | श्रास्तां तावदिदं भद्र           |
| श्रायुपो वसतिः काये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १                 | श्रास्तामन्यत्र तद्भीत्या        |
| श्रारनालन सम्मिश्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४६६               | <b>त्रा</b> स्तामनादिनगल-        |
| श्रारम्य विरहाद्वृत्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>३२३</b>        | त्रास्रवस्य च संरोधः             |
| <b>ऋार्यिकाणाञ्च</b> दीचायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>३</b> ६१ ॑     | श्राहन्तुमसमर्थाः स्म            |
| ग्रापमत्रथुतं चास्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७७                | त्राहमिन्द्रं सुखं सुख्य-        |
| श्चापोंपासकवेदोक्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २५८               | त्राहर्तुमुद्यताः सर्वे          |
| त्राराधनां समाराध्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २५०               | त्र्याहारं धर्मामित्राख्यः       |
| श्रादश जाम्बर्ययुद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800               | त्र्याहारादित्रयोत् <b>सर्गः</b> |
| श्रारुद्य नावमम्मोधि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | γ <u>-</u> ε :    | त्र्याद्दितान्यमताः सन्तु        |
| त्रारुह्य शत्रुनैन्यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५०५               | श्राहिता दहिना दहे               |
| श्रारुह्म शिविकां सूर्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا <b>بر</b><br>اع | श्राहितो बहुधा मोहाः             |
| श्रास्टतुर्यचारित्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 308               | त्र्याहूतार्शंस महीरोन           |
| श्रारोपयत चापौघान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३⊏०               | श्राह्वयदा प्रसूनीयैः            |
| श्रारोप्य शिविकामेवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५४०               | [ ξ ]                            |
| <b>ग्रा</b> रोह शिविकां तस्मा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २६२               | <br>इच्याकुः काश्यपो वंश         |
| ग्रालम्ब्य लच्चणैर्लच्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                 | इच्याकुवंशविख्यातो               |
| श्रालोच्य मन्त्रिभिः सार्द्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १५६               | इन्वाकोः पद्मनाभस्य              |
| श्रावर्जयन्त्याः केशानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४८५               | इङ्गितैश्चेष्टितैस्तस्याः        |
| Section of the state of the sta | A. A. J. A.       | क्षभ्रपद् पाद्यपतात्याः          |

|                                      | <b>KEK</b>   |
|--------------------------------------|--------------|
| श्रावर्तनी संग्रहणी                  | १६४          |
| श्रावसंस्तत्र निरशङ्कं               | ४६५          |
| स्रावां तपः करिष्याव                 | ४२४          |
| श्रावां त्वामागतौ                    | १४६          |
| श्रावां संन्यस्य तत्रैव              | १७६          |
| त्रावाभ्यामावयोः कार्य-              | २५३          |
| <b>त्रावामप्रश्नयावेदं</b>           | १७६          |
| त्रावेशिनी दशम्मन्या                 | १६४          |
| त्राशास्य स्त्रीत्ववदात्रा           | ३६६          |
| श्राशास्यासी सुखं सुप्ता             | 378          |
| श्राश्चर्यपञ्चकं चापि                | <u>ς</u> ξ   |
| <b>ऋाश्वसौ मे प्रहेत</b> न्यो        | 83           |
| <b>ऋापष्ठपृथिवीभागा-</b>             | 348          |
| श्रापादमासि ज्योत्स्नायाः            | ४२५          |
| श्राघाटस्य सिते पद्मे                | ४६०          |
| श्रापाढे स्वातियोगे तं               | ३३३          |
| श्राष्ट्राह्विकमहापूजां              | ३३६          |
| श्रासंश्रकातपत्रासि                  | २४६          |
| श्रासक्तिस्तेषु चेदस्ति              | २२६          |
| स्रासायैकादशाङ्को <b>र</b> −         | २ <b>१</b> ८ |
| ग्रासंत्यिहरथो                       | २१६          |
| त्रासीदिहैव मलये                     | ३२६          |
| स्रास्तां तावदिदं भद्र               | १०८          |
| श्रास्तामन्यत्र तद्भीत्या            | ४३           |
| <b>त्रा</b> स्तामनादिनगल-            | ५६⊏          |
| त्रास्रवस्य च संरोधः                 | ५७६          |
| श्राह्नुमसमर्थाः स्म                 | ३६७          |
| ब्राहमिन्द्रं सुखं सुख्य-            | २६           |
| <b>त्राह</b> र्तुमुद्यताः सर्वे      | ३६०          |
| श्राहारं धर्ममित्राख्यः              | २१ <b>५</b>  |
| त्र्याहारादित्रयोत् <del>धर्गः</del> | ₹3\$         |
| त्राहितान्यमताः सन्तु                | १२१          |
| श्राहिता देहिना देहे                 | ३६           |
| श्राहितो बहुधा मोहा-                 | હદ્          |
| त्राहूतार्अंच महीरोन                 | २२८          |
| श्राह्यदा प्रसूनीयैः                 | <b>४६३</b>   |
| दि                                   |              |

#### [ ま ] इन्वाकुः काश्यपो वंश-- ५६-६७ इच्याकुवंशिवख्यातो 50 इच्वाकोः पद्मनाभस्य २३⊏

५०६

| ~ ` `                      |               |                                | •                                     |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| इतः कनीयसे विद्यां         | <b>पु</b> ४७  | इति तद्भुगाकर्ण्य              | 220                                   |
| इतः सेचरभूभर्तु-           | ४५२           | इति तद्वचनं चित्ते             | १४४                                   |
| इतः परिजनो रामं            | २९४           | इति तद्वचनं श्रुत्वा १४३,      | ३४४,                                  |
| इतः प्रकृतमन्यतु           | ३६०           | ३६३, ४०७,                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| इतरेऽपि तयोरेव             | ३६२           | इति तद्वचनप्रान्ते ४७४,        | 3                                     |
| इतश्चमरचञ्जवाख्य-          | १५३           | इति तद्वचनाजात                 | પ્પૂર                                 |
| इतः सत्यन्धराख्यस्य        | 338           | इति तद्वचनात्सर्वैः            | પૂરશ                                  |
| इतः स विन्ध्यशक्त्याख्यो   | €3            | इति तद्वचनात्सोऽपि             | ३७६                                   |
| इतः सुतवियोगेन             | ४११           | इति तद्वचादीत<br>इति तद्वचादेष | १६३                                   |
| इतस्ततो भटा व्यस्ताः       | ३२१           | इति तद्वचनाल्लब्ध-             | ५५ <b>३</b><br>२६५                    |
| इतस्तृतीये कन्येषा         | પ્રશ્ર        | इति तद्धेतुसम्भूत-             | ६८<br>६८                              |
| इतः स्वामिस्त्वमेहीति      | <b>પ્</b> હ   | इति तन्मुनिराकण्य              | प्र३E                                 |
| इति कतिपयवाग्मिर्वर्धमानं  | <b>પૂ</b> હ ર | इति तल्लोकमौद्यञ्च             | ४७६                                   |
| इति कामाग्नितप्तेन         | २८५           | इति तिसमन् महीं पाति           | કું<br>મુ <b>ર્</b>                   |
| इति केनाप्युपायेन          | 338           | इति तस्मै सुतां योग्यां        | ५०६                                   |
| इति चीरकदम्बात्म-          | २६⊏           | इति तस्याः परिप्रश्ने          | ४१७                                   |
| इति गर्जन्समाकान्त-        | ३१५           | इति तां जन्मनिर्वाण -          | १५६                                   |
| इति गोपान्समुत्साह्य       | ३७१           | इति तां मामिवापुण्यः           | ₹08                                   |
| इति चक्री समालोच्य         | २३६           | इति तान् वारयन् ऋद्धान्        | ३८⊏                                   |
| इति चित्ते विनम्यैत—       | <b>३</b> ०३   | इति तापसवेपण                   | 400                                   |
| इति चिन्तयतस्तस्य          | <u>=</u> E    | इति तीर्थेशिना प्रोक्तं        | 388                                   |
| इति चेतिस सम्पश्यन्        | २०⊏           | इति तुष्ट्वा निर्वार्य हाक्-   | ३६०                                   |
| <b>इति चे</b> तोहरैः सीतां | ₹⊏⊏           | इति तेन खगाः मुग्धाः           | १०६                                   |
| इति चेत्संमृतौ जन्तौ       | ३०१           | इति तेन स पृष्टः सन्           | १दः६                                  |
| इति जीवस्य याथात्म्यं      | ४६८           | इति तेनोक्तमाकर्ण्य            | २६=                                   |
| इति जैनीमिमां घाणी-        | १६३           | इति त्वत्कान्तया राजन्         | <b>શ્પ્ર</b> પ્                       |
| इति तंच ततो देशो           | १५⊏           | इति त्रि,वधनियेद -             | ३६                                    |
| इति तद्गूढ़हासोक्ति        | ₹0८           | इति दासीमुतं गेहा-             | १६०                                   |
| इति तद्गौतमाधीश            | 838           | इति दूतं तदायातं               | १४५                                   |
| इति तच्छवणात्सद्यः         | પ્રરૂદ        | इति देवः समभ्येत्य             | ११                                    |
| इति तत्कालजं सर्वे         | १८७           | इति देवोऽप्यसौ तस्य            | १८०                                   |
| इति ताजनशीतांशु-           | १६४           | इति देव्या कनीयस्याः           | १⊏५                                   |
| इति तत्र तयोरामीद्         | ૭             | इति द्वादशनिदिष्ट-             | २३                                    |
| इति तत्रावतीर्थेष          | १७२           | इति द्रादशभेदोक                | १३१                                   |
| इति तत्प्रोक्तमाकर्ण्य     | ३०६           | इति द्विजोदितं श्रुत्वा        | प्रश्                                 |
| इति तत्त्वं जिनोद्दिष्ट-   | પૂપ્          | इति द्वितीयकल्याग्-            | २०४                                   |
| इति तत्सम्यगाकण्यं         | १⊏७           | इति द्विलक्पञ्चाशत्-           | ५८                                    |
| इति तद्द्रयतद्रूप-         | १७ /          | इति धर्म विनिश्चित्य           | ४५८                                   |
| इति तद्देवताश्रीक्त        | 800           | इति धर्मविशेषं तत्             | ३२६                                   |
| इति तद्देववाक्सीध-         | ११८           | इति नाम्ना सुपुत्राय           | 30                                    |
| इति तद्भासितं श्रुत्वा     | 400           | इति निर्गत्य दृष्ट्वामां       | પ્રપૂર                                |
|                            |               |                                |                                       |

इति निर्ध्याय निर्विद्य ३⊏६ इति निर्भर्तितो भूयः ६३ इति निविद्य याह्य ३७० इति निर्विद्य संसारात् १०२ इति निर्वेदसंयोगाद्धो-३३४ इति निश्चित्य पापात्मा २६८ इति नैमित्तिकं दृष्ट्वा 388 इति नैसर्गिकाशेष-₹64 इति परममवाप्य--२१० इति पूर्वर्षिवाक्यस्य २७१ इति पृष्टो जिनाधीशो १७२ इति पृष्ट्वा प्रतोप्यंनं १६१ इति प्रकाशकोपोऽभू--प्र२४ इति प्रतिनिवृत्त्याशु-३७६ इति प्रत्याप्य तं पापः ३६६ इति प्रत्याहतुः कर्ण-२४२ इति प्रभृतद्रव्येगा 30 = इति प्रलम्भनं तस्य 388 इति प्रबृद्धपुण्यानु-२३३ इति प्रातः समुख्याय प्र३ इति प्रापयतं देवी ५५० इति प्राह्वमुक्तेऽपि ভঙ इति भक्तेन तेनोक्त-**65** इति भक्त्या कृतालापा २३६ इति भावयतां पुंसां पु७४ इति भीत्वा तदभ्यग्रें **ጟ**ሄട इति भृयां नरेन्द्रेश 3 इति मत्वा जिनप्रोक्तं **५५४** इति मत्वानमानेन ४८३ इति मत्वापि साश हः ३६५ इति मत्वा विमुज्येतान् १७६ इति मत्त्रा सुते राज्य-११७ इति मत्या स्वनामाङ्कः-₹55 इमि मन्त्रिगर्ण सर्घ-30\$ इति मानोदयात्पापी ४४७ इति युद्धान्तमासाय १७१ इति युव्वा चिरं व्याधान् 408 इति रक्तं स्वयं भूयो ३०६ પ્રરેષ્ઠ इति राजपुरं गत्वा इति राजोपदेशेन પ્રપ્રદ इति वकी भवेरंसापि 4.३१

|                               |               | <b>इलोकानामकाराद्य</b> नुत्र               | त्मः             |                                         | <i>प्ट</i> •    |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| इति वामनरूपेण                 | <b>₹</b> ५८ : | इति स्मरंश्च भव्यानां                      | १८६              | इत्यप्राचं तदावीच-                      | પ્ર૦૨           |
| इति विज्ञाततत्त्तसं           | २६५           | इति स्तुत्वादिकल्पेशो                      | १५               | इत्यप्राचीत्ततोऽस्माभिः                 | २५३             |
| इति विद्वत्सभामध्ये           | ५०५           | इति हस्ततलास्भालनेन                        | २६७              | इत्यप्राद्वीदसौ वास्य                   | १६८             |
| इति विन्यासिते सैन्ये         | इ⊏१           | इति हितकृतवेदी                             | २११              | इत्यप्राचीत्स तां सापि                  | 485             |
| इति विश्वभुवं भूयः            | २७१           | इतीत्यादिकुदृष्टान्त-                      | ३६५              | इत्यप्राचीन्नृपोऽप्यस्य                 | २१५             |
| इति वृद्धांकिमाकण्यं          | प्र२          | इतीदं जनतासवं                              | १११              | इत्यब्रवीत्तदाक <sup>ण्</sup> य         | १४६             |
| इति शङ्कोन पुण्टोऽसौ          | ६३६           | इीतदमुचितं कार्य-                          | ३०४              | इत्यववीत्तदादाय                         | 30€             |
| इति शब्दार्थगम्भीर-           | ६४            | इतीम शपयं गन्तुं                           | २२३              | इत्यब्रवीददः श्रुत्वा                   | १६६             |
| इति श्रीमद्रणाधीश-            | પૂપૂપૂ        | इतो जलनिधेस्तीरे                           | ३७६              | इत्यत्रवीदसौ सोऽपि                      | 84 <del>c</del> |
| इति श्रांशिजयं दोन्यी         | १५५           | इतोऽतिदुष्यमोत्सर्पिण्याः                  | પ્રપ્રદ          | इत्यब्रवीदियं <b>हे</b> तुः             | ३६०             |
| इति श्रुत्वा मुनेविक्यं       | પૂર₹          | इतो धान्यपुराभ्यर्ण-                       | ५५०              | इत्यमिष्ट्यमानस्य                       | ३७५             |
| इति श्रुत्वा वचो राज्ञा       | १४७           | इतो नलिनकेतुश्च                            | १८५              | इत्यमात्यस्य दुर्वृत्तं                 | १११             |
| इति श्रत्वा समागत्य           | ३६६           | इतो लङ्कामधिष्ठाय                          | २८४              | इत्यमुञ्जल्यहायैस्तै                    | ३०५             |
| इति संसारसद्भावं              | ४६७           | इतो विनीतानगरात्                           | २६५              | इत्ययेनायतेनैव                          | યુદ             |
| इति सङ्गीतवीग्गदि-            | ३५⊏           | इतोऽश्वर्गावचक्रेशो                        | १४५              | इत्यवादीत्ततः पापी                      | २६५             |
| इति स चिन्तथन् लब्ध-          | <b>⊏</b> ₹    | इतोऽस्मिन्दशमे भावी                        | ४५६              | इत्यवादीत्तदाकर्ण्य १३                  | ३, २६२          |
| इति सञ्चित्त्य ती             | १७५           | ' इत्थं गौतमब <b>क्त्रधा</b> रिजलसङ        | ;- <b>પ્</b> દ્ય | इत्यवोचत्तदाकर्ण्य                      | ₹७६             |
| इति र्छाञ्चन्य सञ्जात-        | प्रव          | ् इत्थं स्वकृतसंस्तोत्रः                   | ५५०              | इत्यवोचदसौ चैत-                         | ३५८             |
| इति सत्पात्रसम्पन्न-          | ११६           | इत्धं तेनेङ्गितशंन                         | ७७               | इत्यवोचन्वचस्तेषा-                      | २०८             |
| इति सत्यात्रनिष्यन्न-         | ११६           | ् <sub>द्रश्यं पो<b>डशभावनाहित</b>~</sub>  | દ્               | इत्यशेपं गणेशोक-                        | 388             |
| इति सद्यगतता दूती             | १४७           | इत्यग्रासनमास्थाय                          | પ્રશ             | इत्यधाविंशतिर्भूत्वा                    | ५२३             |
| इति सन्तुप्य तत्सर्वः-        | ३६६           | ं इन्यतः सोऽब्रवीद् ब्रूहि                 | २२३              | इत्यसभ्यमसोढःयं                         | 43              |
| इति मम्पूर्णराज्याय           | १४२           | इत्यतस्तद्वः श्रुत्वा                      | ६२               | इत्यसावि योग्येन                        | ३०६             |
| इति सम्प्रश्नयामास            | ५४०           | इत्यतोऽल <b>कसुन्दर्या</b>                 | પૂર્             | इत्यसौ च गणाधीश-                        | ५३०             |
| इति सर्वे मनोहारि             | 850           | इ <i>त्यत्यतर्जयत्सो</i> ५ पि              | ३४६              | इत्यसौ तैरिधिचिप्तः                     | પ્રશ            |
| इति सर्व समा <b>क</b> ण्यं    | પ્રફદ         | इत्यत्र परशब्दार्थं                        | ३०१              | इत्यसौसिंहचन्द्रोक्तं                   | <b>\$\$</b> X   |
| इति सर्वामदं श्रुत्वा         | <b>રપ્ર</b> ર | इत्यर्थाज्ञपतां सोऽपि                      | ४०७              | इत्यस्य राज्यसम्प्राप्तौ                | ₹4.             |
| इति सर्वेऽपि संगत्य           | २७१           | इत्यनालोचितार्थस्य                         | ४७७              | इत्यस्य सोऽपि वाग्जाज-                  | પ્રમ            |
| इति सर्वे समासीना-            | ጸረርo          | ् <sub>इ</sub> त्यनालाच्यकार्या <b>ङ्ग</b> | દ્ય              | इत्यस्या धेनुमादाय                      | २२ <b>५</b>     |
| इति सा तद्वचः श्रुत्वा        | १६५           | इत्यनुशातसर्वाङ्ग-                         | ४६८              | इत्यस्याः प्राहिस्रोत्पत्रं             | પ્રપ્ર          |
| इति कावेद्य भूपालं            | १०६           | ्त्यनुश्रीणकपश्ना                          | ४ऽ२              | 1 1                                     | 30€             |
| इति सीतावचःश्रुत्वा           | ₹25           |                                            | <b>३७</b> ६      |                                         | કેહફ            |
| इति सोऽपि कथामित्थं           | ಕೆದದ          |                                            |                  | इत्याकण्यं फर्गान्द्रस्त-               | <b>₹</b> •⊏     |
| इति सोऽपि दयानुत्वा-          | ४६५           | 1 6                                        | 380              |                                         | <b>५२६</b>      |
| इति संऽपि समासन-              | ३३४           | ; ×                                        | १४६              | =                                       | <u>ध</u> ्रुख   |
| इति स्यादादसन्दृष्टं          | २६६           | 1                                          | ३०७              | 5.55                                    | 3 <b>3</b> 6    |
| इति स्वकुलयोग्याय             | २५४           | •                                          | २६७              |                                         | બ્ર<br>પ્રેટ્ર  |
| इति स्वगततृतान्त-             | २६०           | •                                          | १५१              | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | २६ <u>६</u>     |
| इति स्वपुण्यगाहात्भ्य-        | ६७            |                                            | २२               | ^                                       | रवद<br>१३६      |
| <b>इ</b> ति स्वपुत्रपौत्रादि- | १८५           |                                            | 83               |                                         |                 |
| इति स्वानुजसम्प्रश्ना-        | १६३           | इत्यपृच्छदसौ चाह                           | 833              | <b>इ</b> त्या <b>दय</b> त्तत्समाकर्ण्य  | 4.0             |

| इत्याख्यत्तद्वचः साहु-                | ३११ )       | इत्युक्तः संस्तेर्भूपो                                                                                          | 3                        | इदमिति विधिपाकाद्                       | દદ્દ          |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| इत्याख्यत्साप्यदः पापा-               | २६१         | इत्युक्तः स भवेदेव                                                                                              | ११०                      | इदमेव किमस्त्यन्य-                      | १६२           |
| इत्याख्यत्सार्थकोपाख्यं               | र⊏६         | इत्युक्तस्तेन नागेन्द्रः                                                                                        | १०७                      | इदं सरस्त्वया केन                       | પ્રદ્         |
| इत्याख्यन्न इ.ले.नामा                 | 328         | इत्युक्तरतैः सकोपो वा                                                                                           | <b>५</b> २१              | इदानीं पुण्डरीकिण्यां                   | १⊏७           |
| इस्याख्याताः पुरा <b>ग</b> शै-        | २७७         | इत्युक्तिभिरिमां मूकी-                                                                                          | २८७                      | इदानीमप्यसौ दुष्टो                      | १४६           |
| इत्यात्ततत्वसारं तं                   | १६          | इ त्युक्तिभिमर्नस्तस्य                                                                                          | २७०                      | इन्दुः कामयते कान्ति                    | ₹१            |
| इत्यात्मस्वामिनीदाद्य                 | ५०५         | इत्युक्तो नैगमाख्येन                                                                                            | ३७६                      | इन्द्रः श्वेतश्च रामान्तौ               | २२४           |
| इत्यात्मानं तिरोधाय                   | પ્રફર       | इत्युक्त्वा काललब्ध्येव                                                                                         | <b>२२५</b>               | इन्द्रकोशीर्बृहद्यन्त्रेः-              | २०१           |
| इत्यात्मानं विनिन्धैन                 | 038         | इत्युक्त्वा चु्तिपपासादि-                                                                                       | १५१                      | इन्द्रजित्प्रमुखान्भूप-                 | २६८           |
| इत्यादि चिन्तयन् राज्यं               | १४          | इत्युक्तवातौ सुरौ सृक्तं                                                                                        | १३६                      | इन्द्रजित्सेन्द्रचर्मात्-               | ३०८           |
| इत्यादि चिन्तयन् सध-                  | १६१         | इत्युक्त्वाऽऽरोप्य तां खेटो                                                                                     | १५३                      | इन्द्रनीलच्छित्रं दह                    | २६३           |
| इ्त्यादि तत्त्वसर्वस्वं               | २४४         | इत्युक्त्वा वेरिनाशार्थ-                                                                                        | २६६                      | इन्द्रवर्माभिधानेन ३१५                  | , <b>३</b> २२ |
| इत्यादितद्वयो योग्य-                  | યુહ         | इत्युत्मवास्तद्विजोद्भूत-                                                                                       | ४७५                      | इन्द्रियाथंषु संसक्तो                   | ३३४           |
| इ्त्याद तेन गम्भीर-                   | દપ્ર        | इत्युक्त्रा स्वयमित्वानु-                                                                                       | ४द२                      | इन्होपेन्द्रादिसनान्तौ                  | १६१           |
| <b>इत्यादि</b> युक्तिमद्वािभः         | ४६८         | इत्युक्ते देव किं सत्य-                                                                                         | ११                       | इभ्यात्कृती सुतो भावी                   | પ્રર          |
| इत्यादियुक्तिवादेन                    | २३६         | इत्युक्त्येंव परीत्य                                                                                            | १७२                      | इमां तद्गर्यदुर्भाषां                   | ३१०           |
| इत्यादिशति वां देव-                   | 83          | इत्युग्रवंशवाधीन्दो-                                                                                            | ३८४                      | इमा रम्या महानद्य-                      | १८८           |
| <b>इ</b> त्यादि <b>हे</b> तुभिर्जाति- | ४७६         | इत्युप्रसेनवाचोद्यत्                                                                                            | ३⊏५                      | इमें द्वे दीचित केन                     | પ્રજ્૪        |
| इत्यादेशं समाकर्ण्य                   | ४१८         | इत्युञ्चैर्गणनायको                                                                                              | ४०५                      | इमे राज्यस्थित प्राज्ञैः                | <b>२⊏३</b>    |
| <b>इ</b> स्याधिपत्यमासाद्य            | २०७         | इत्युदात्तवचोमाला                                                                                               | पुर                      | इमं कन्यति सम्पृष्टा                    | ४२०           |
| इत्यारोपितरत्नोध-                     | ३२५         | इत्युदाचा मनोम्भोषौ                                                                                             | ४१                       | इ यन्तार् <i>रसन्</i> भविष्यन्ति        | ₹≒            |
| इत्यारोप्य सुते राज्यं                | २३⊏         | इत्युदीर्थ कुमारं तं                                                                                            | १८८                      | इवोर्ध्वश्वासिना गज-                    | २६⊏           |
| इत्यारोप्यासनं स्वर्णः                | ५४=         | <b>इ</b> त्युदीर्यापंथामास                                                                                      | ३६६                      | <sub>इ</sub> ष्टं तस्मिन्मयाभीष्टा      | <i>ত</i> েপ্র |
| इत्याईतोक्तं तत्तध्यं                 | ४७८         | इत्युद्धतोदितैः कोप-                                                                                            | <b>२</b> ६६              | इष्टादशघान्यानां                        | 55            |
| इत्याविष्कृतसञ्चिन्तः                 | 3,8         | इत्युपायमसावाह                                                                                                  | २७६                      | इह ज्त्रपुरे दार-                       | ११७           |
| इत्याशापाशमाञ्जिय                     | ર           | इत्यृजसूत्रभावेन स                                                                                              | <b>३३</b>                | इइ जम्बूगति द्वीपे १,२१                 | ३,४०३         |
| इत्याश्वासं मुनिस्तस्त                | 838         | इत्येकान्त वचस्तस्य                                                                                             | <b>३</b> २७              | इह धर्मापंदशेन                          | ५३७           |
| इत्याह तं मुनि: सोऽपि                 | પ્રરૂદ      | इत्येतदुक्तं शालापि                                                                                             | <b>४३</b> ६              | इह पूर्वविदेहेऽस्ति                     | ४०२           |
| इत्याह तदचः श्रुत्वा १६२,             | <b>२६६</b>  | इत्येतदुक्तमाकर्ण्य                                                                                             | र् <b>८</b> पू ।         | इइ प्रत्येकमतेपां                       | ११६           |
| ξεο,                                  |             | इत्येतद्मि <b>धायाशु</b> -                                                                                      | ४६६                      | इह प्रम्णागतोऽस्मीति                    | २ <b>८५</b>   |
| इत्याह्तुः खगेशोऽस्तु                 | १४३         | इत्येतदुपंदशंन                                                                                                  | ३ ०५                     | इह लोकादिपर्यन्त-                       | २३६           |
| इत्याह तौ च किं                       | १४६         | इत्येतानि समस्तानि                                                                                              | १६८                      | इह मवासिभिर्भूपैः                       | 4.૪૭          |
| इत्याइ वचनामीषु                       | <b>५६</b> ३ | इत्येवं प्ररितस्तेन                                                                                             | • ६ ८<br>१ ६ ८           | इह सचिवतन्ज-                            | ३३०           |
| इत्याइ सादरं सापि                     | २८६         | इत्यौदासीन्यमापन्ना                                                                                             | 480                      | <b>इ</b> हाप्यवश्यमेष्यन्ति             | ४२१           |
| इत्याइ सोऽपि तद्वाक्य-                | ११          | इदं च स्वयमाहासौ                                                                                                | ३०५                      | इहैव भारते चेत्रे                       | २५०           |
| इत्याह सोऽपि सुधूक्तं                 | प्र२२       | इ <b>दञ्जावश्यक</b> र्तव्यं                                                                                     | ४५३<br>४५३               | इहेव श्रीधराख्यस्य                      | ₹3            |
| इत्याहुः सोऽपि तच्छुत्वा              | 888         | इदं ताविद्वचाराई                                                                                                | ३७२<br>३७२               | [ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |               |
| इत्याहेतद्रचः श्रुत्वा                | ११⊏         | इदं प्रकृतमत्रान्य-२६२,५                                                                                        |                          | ·                                       | १०६           |
| इत्युक्तं तदमात्यस्य                  | २३६         | इदं प्रत्येयमस्योक्तं                                                                                           | र <b>२,</b> ५,२५<br>१५,१ | इंदर्श संस्तिभवि                        | ११३           |
| इत्युक्तवन्तौ तत्कोप-                 | १३३         | इ.स. नायसाचारा<br>इदमन्यत्कचित्कश्चि-                                                                           | १२१<br>५४१               | इंटरा उत्तरामाप<br>इंटरा नश्वरी शाता    | ४१<br>४१      |
| इत्युक्तवांस्ततः सर्वे                | પ્રસ        | इदमन्यादतः किञ्च-                                                                                               | प्रदेश<br>इंडर           |                                         | ४६४<br>१८४    |
| 4.0 m 11.00m 0.4                      | -0 11       | ्रे ने नाम जाने था। नाम स्थापना विकास स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स | 478                      | i deliataki midzazi                     | 100           |

# **रलोकानामकाराद्यनुक्रमः**

| ईशानोऽन्त्यां दशां यातो                          | પ્રર                            | <b>उपविष्टानिजाचा</b> रं  | ् ७३६                   | एकधर्मात्मकं सर्व                | <b>४७</b> ६        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|
| ईपन्त्रिमीलितालोल-                               | रमन                             | उपिपष्टो सुदा तेन         | ३०४                     | एकविशातिरब्दानां                 | 44.=               |
| [ = ]                                            |                                 | उपसर्गे विजित्यास्य       | ३४६                     | ए <b>कत्रि</b> लोक <b>शिख</b> रं | <b>३</b> २६        |
| उप्रसेनस्तदालोक्य                                | ३६५                             | उपसर्गे व्यथात्तेपु       | प्रस्                   | एकादशनिधरतत्र                    | પૂપ્ર              |
| <b>उद्यताभिनयप्रायं</b>                          | २०                              | उपसर्ग व्यधानमन्त्री      | ३५⊏                     | एकादशसह श्रीमद्ध -               | પ્રદ્જ             |
| उच्चें:स्थितिगदं पश्य                            | ३ ३७ 🖁                          | उपाच्यायस्वमध्यास्य       | 328                     | एकादशाङ्गधार्य सन् १४,४          |                    |
| उच्छेच कोटिमारूदी                                | 83                              | उपाध्यायोऽपि कालान्तरेखाः | पुउ१                    | एकादशसहस्रावधी                   | <b>३</b> १         |
| उजयिन्यामधान्येद्यु-                             | ४६५                             | उपायमेकमालोच्य            | ς,                      | एकादश्यां मिते चेत्रे            | ₹१                 |
| उत्हृष्टर्जावितं तत्र                            | ४२४                             | उपायश्चिन्त्यतां कोऽपि    | २६६ ¦                   | एकी कृतयतिवात                    | 9.8                |
| उत् <b>कृ</b> ष्टायुःस्थितिस्तत्र                | ४१६                             | उपाया येन सिञ्चन्त्य      | ४७                      | एकोऽपि सिंहमह्याः                | २३०                |
| उत्कृष्टेन शतं सप्त —                            | ५६२                             | उपायोऽयं व्यधाय्यवं       | २७१                     | एतत्पुण्पैः प्रदालेश्च           | इ⊄७                |
| उत्तराभिमुखः पीपे                                | ४३७                             | उपायैस्ताभिस्द्भृत-       | २६३                     | एतत्यू त्कारता ज्येष्टं          | २५१                |
| उत्तिष्ठ स्वविभी मुक्ता-                         | ر<br>ا ج                        | उपार्जितपराधींक-          | १०,=                    | एतद्य कुलीनानां                  | १६१                |
| उत्पन्नं योवनं तस्य                              | १४१                             | उपासकदिलच्याच्यों         | <b>₹</b>                | एतदेव विधातारं                   | २७०                |
| उत्पन्नं स्वामिनः किञ्चिद                        | १५५                             | उपेचितोऽयमधैय             | १०६                     | एतंदवार्थशास्त्रस्य              | 308                |
| उत्पन्नमायुधागा <del>रे</del>                    | 258                             | डभयनयभेदा <b></b> स्यां   | £8_                     | एतद्वितयमत्रेव                   | <i>አ</i> ጸጸ        |
| उत्पाताश्च पुरेऽभूवन्                            | ₹€४                             | उभयायत्तर्सिद्ध त्वाद्    | १४०                     | एतद्भावनया वध्वा                 | १६८                |
| उदक्कुस्धु निर्विष्ट-                            | ४०३                             | उभयोः सेनयोस्तत्र         | १४७                     | एतद्राज्यं परित्यज्य             | ६३९                |
| उदक्रण्यां खगाधीशो                               | ४५१                             | उमया सममाख्याय            | ४६६                     | एन[बवासिनीर्जित्वा               | प्४६               |
| उद्गमेनेय निध्त-                                 | ४५१                             | उल्कापात नमालोक्य         | ३४२                     | ं एतन्सं महुरं रुखाः             | इ०३                |
| उद्गतिष्ठत्तदं धार्मा—                           | <b>ર</b> ે ફે                   | उल्मुकार्लारियायोट्धुं    | <b>૩</b> ઼દ             | एनसंपेरहरूनस्य                   | १६२                |
| उदात्वात्वाद्यामा-<br>उदन्यानिय रत्नस्य          | યુવ:<br>યુપુ:૭                  | [ <del>3</del> , ]        |                         | <b>एतस्यानन्दमत्याश्च</b>        | <i>રે હા</i> યૂ    |
| उदयादिविकल्पेन                                   | रूपड<br>२४४                     | ऊर्ध्वमै वेयकस्याधी       | १⊏५                     | एतस्येव गुर्णेर्लदमी             | ٧٦                 |
| उद्यादिमिवार <b>हा</b>                           | २००<br>३१६                      | ऊर्ध्वयक्त्रयमद्दह्नि—    |                         | एतस्मिन भारते वर्ष               | 8 58               |
| उदयाद्वाम्यादस्य<br>उदयान्नोदयादस्य              | २१९<br>२४०                      | ऊर्ध्ववस्यास्वभावत्वा—    | ३२०<br>э <del>-</del> - | एतस्मिन्सम्भवेदत-                | ४१३                |
| उद्यामाप्याद्य<br>उद्यामापयौ नित्यं              |                                 |                           | <b>३</b> ८८             | एतानि सन्ति में नैव              | ११०                |
| उद्यान्तम्या । नत्य<br>उद्रस्पर्शमार्गेण         | २ <i>६६</i><br>२ <b>३</b> ५     | [湘]                       |                         | एता <b>न्</b> सहजरात्रुत्वाद्    | ४२०                |
| उद्रामेऽपि प्रतागेऽस्य                           | <b>२२</b><br>२२                 | ऋने पद्योपवासन            | २०८                     | एतास्वीप महाभाग                  | ४८३                |
| उद्गमऽाप अतापाऽस्य<br>उद्धृत्याशानिवगत्य         |                                 | ऋचो वेदरहस्यानी-          | ३३६                     | एतु गृह्णातु को दोप              | १२६                |
| उद्भृत्यासान्यपत्य<br>उद्भृत्येलाख्ययाप्यद्रे-   | ३५६                             | ऋजवी धार्मिका वीतदीपा     | ንን                      | एतं क्रमेग पद्मापि               | ५६४                |
| उद्भृतविस्मयोऽप्रच्छत्<br>उद्भृतविस्मयोऽप्रच्छत् | १०६<br>३⊏४                      | शृ बुक् लानदीर्तारे       | ४६६                     | ं एतं च नीचका यस्मा              | યુદ્દે             |
| उद्गुरानरम्या ३५%स्<br>उन्नतमृर्जितं तेजो        |                                 | ऋनुश्च विपुनारन्यश्च      | પૂપ્                    | एत त्रयाऽपि विद्यानां            | २६२                |
| उन्मादीव मदीवान्धो                               | <b>८३</b><br>६३                 | ऋजुत्वाज हरं प्राणान्     | ३१६                     | एतेन परिहारेग                    | ३७१                |
| उपकारं महान्तं मे                                |                                 | ऋणं सर्दाद्धकं तायत्      | ३३१                     | एतेपां क्रमशः काले               | પૂદ્દ              |
| उपचारवदभ्येत्य-                                  | <b>३४२</b><br>३८७               | ऋतं वाचि दयाचिते          | પૂર                     |                                  | प्रप्र             |
| उपयम्यापरां श्रेष्टी                             |                                 | ऋदयः सप्तसर्वाङ्गा-       | ४६८                     | एतः मुखमसौ स्वाप्तेः             | ५२६                |
| उपयान्तीमिमां वीद्य                              | ४८८<br>२ <b>८</b> ६             | [प]                       |                         | एतौ तत्र त्रयिक्षशत्             | १६८                |
| उपयोगत्तमाशेप-                                   | 4.8                             | एककोऽपि हली सर्वान्       | १७१                     |                                  | ५५४<br>५५४         |
| उपर्यशनिवेगारुय-                                 | યક<br>પૂર્ય                     | एकत्रिंशत्समुद्रायु-      | १७१<br>१७१              |                                  | <b>२</b> २४<br>२२१ |
| उपलारफालनाचेप-                                   | 850                             | एकत्रिंशत्सहस्राब्दै-     | २४<br>३४                | एवं कमैवशाजन्तुः                 |                    |
| उपविश्य तदभ्याशे                                 | <sub>४ ५</sub> ०<br>३५ <u>६</u> | 1                         |                         |                                  | ११८                |
| ज्यानस्य सद्ग्यास्                               | 424                             | एकद्रयुपोपितप्रान्ते      | <b>પ્ર</b> પ્રદ         | एवं काले प्रयात्येषा             | ३६०                |

| एवं कुवेरदत्तस्य          | પૂપ્ર          | े एवं श्रावकसद्धर्म                                | ४६२                    | कः सामिक्तप्रयोक्तन्य-   | ₹०४           |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| एधं केवलबोधेन             | ३२⊏            | एवं सङ्गमयन् कालं                                  | 39                     | कञ्चिन्मत्तगजं वीत-      | ३७१           |
| एवं गच्छति कालेऽस्मिन्    | યપ્રદ          | एवं संवत्सरान्नीत्वा                               | ३२६                    | कटकं साङ्गदं चूनामणि     | ३२४           |
| एवं चतुर्गतिषु ते चिर-    | १२०            | एवं संसारसारोरू-                                   | <b>२</b> २             | कटी तटी कटीसूत्र         | २०६           |
| एवं जलं चिरं रन्त्वा      | ₹ <b>८८</b>    | एवं सम्प्राप्तकल्यागाः                             | ४२१                    | कण्टकानिव राज्यस्य       | <b>પ્</b> યૂહ |
| एवं तत्र स्थिते तस्मिन्   | ३५ ७           | एवं सर्वाङ्गशोभास्य                                | રદ                     | कण्ठस्य कः स्तवोऽस्य स्र | या- २८        |
| एवं तपः करोतीति           | <b>५</b> ३०    | एवं सुखसुखेनैव                                     | १५३                    | कथं क कस्माज्जाती        | १३०           |
| एवं तपस्यतस्तस्य          | ३⊏७            | एवं सुखेन कालेऽस्य                                 | २३६                    | कथं तदिति चेत्किञ्च-     | ५२३           |
| <b>ए</b> वं तपस्यतो याताः | ६६             | एवं सुखेन भूभर्तुः                                 | श्चर                   | कथं तदिति चेदस्मिन्      | રપૂદ          |
| एवं तयोर्महाभाग           | ३२५            | एवं सुखेन सर्वेषां                                 | ३५,३                   | कथं सागरदत्ताख्यं        | ध३⊏           |
| एवं तयोः समुद्भूत-        | પ્રુવ્ય        | एवं स्वकृतपुण्यस्य                                 | ४२२                    | कथन्न परलोकश्चे-         | २३६           |
| एवं तुमुलयुद्धेन          | ३⊏२            | एवं स्वपुण्यपाकात्                                 | २८१                    | कथमुन्मत्तकस्येव         | <i>३५७</i>    |
| एषं त्रिरूपयनमार्गात्     | १५६            | एवमन्येऽपि तैरन्ये                                 | ३२२                    | कथाः प्ररूपयन्पीत्या     | <b>८</b> ७१   |
| एवं दिनेषु गच्छत्सु       | ५०३            | एवमुक्तवते तस्मै                                   | ३५६                    | कथाकथकयोस्ताव-           | ४४३           |
| एवं दुर्धारेगामेन         | <b>३</b> ६२    | एवमेनं स्वयंबुद्धं                                 | १३०                    | कथ्यतामिति दिव्याव-      | પ્રશરૂ        |
| एवं देवगतौ दिःय-          | ३४३            | एप एव पुरुर्मृक्ति                                 | ४३७                    | कथ्यतामिति पापेन         | પ્રપ્રદ       |
| एवं देव्यां तुजा साकं     | ५२०            | एव एव मम प्रैपो                                    |                        | कदम्बवालुकाताप-          | ४५५           |
| एवं द्वादशमिदं वो         | ४              | एप एव सिधिशें <b>यः</b>                            | <b>૯</b> :<br>યુદ્દર : | कदम्बद्दस्त्रस्य -       | 63            |
| एवं द्वादशसङ्ख्यान-       | ३३५            | एव एव विश्वयः<br>एप देवीपनीतं तद्राज्यं            |                        | कदलीफलमादश्यं            | २२४           |
| एवं नित्यं निशाप्रान्ते   | ४०६            | एप पूर्वभवे शत्रु-                                 | % <b>₹</b> ४           | कदाचिच महीपालः           | १६१           |
| एवं पञ्चलपत्ताव्धि-       | ¤२             | -, 🛶                                               | ξ <b>⊏</b> ξ :         | कदाचित्खचगधीश-           | १६५           |
| एवं परम्परायात-           | १५६            | एव राज्यश्रियं मुञ्जन्<br>एपोर्जाप पर्वतो विद्याधर | <b>२६१</b>             | कदाचिच्चेटकाख्यस्य       | ४६६           |
| एवं पित्रा सशाकेन         | २६६            | _                                                  | ११६                    | कदाचिच्चेटको गत्वा       | ४⊏३           |
| एवं पृथग्विनिर्दिश्य      | १३६            | [ g ]                                              |                        | कदाचिच्छारदाम्भोदः       | २२०           |
| एवं प्रतिसहस्राब्दं       | $3\pi$         | <b>एक</b> त्वसङ्गरेऽप्यतन्न                        | १७⊏                    | कदाचिञ्जलयात्राया-       | 4, કર         |
| एवं प्रयाति कालेऽस्य      | ४१८            | ऐगवतगजरकन्ध-                                       | <b>⊏</b> ?             | , कदाचिष्जातीयस्यः       | 3.º           |
| एवं प्रार्थयतानी मां      | 30€            | 1                                                  | .८,१६४                 | कदाचि जिन्पित्रामा       | ३४०           |
| एवं बन्धविधानीक्त-        | <i>838</i>     | एरावतीसिस्हित्सान्ते                               | ጸሮጸ                    | कदाचित्काननं तस्मिन्     | ጸጸጸ           |
| एवं बहिः कृतः सर्वे-      | २६७            | एन्द्रस्याभिमुखा भूत्वा                            | ३२४                    | कदाचित्कार्तिक मास       | ७७, २४६       |
| एवं भवान्तराबद्ध—         | १७५            | [ अर्थ ]                                           |                        | कर्दाचित्काललब्ध्यास्य   | ४१            |
| एवं भवान्तरावर्जितो-      | ३३             | श्रौत्पत्तिक्यादिधीयुक्ताः                         | ४६६                    | कदाचित्काललाभन           | १६०           |
| एवं भूखेचराधीशं           | इ११            | श्रीत्सुक्यात्तद्दनं गत्या                         | १८४                    | कदाचित्केर्नाचद्वेतु-    | ४७१           |
| एवं महामुनिस्तत्र         | ३५६            | श्रीदासीन्यं सुखं तच्च                             | ৬४                     | कदाचित्तत्पुरप्रत्या-    | પ્રશ્ર        |
| एवं समिश्चरं रन्त्वा      | २⊏७            |                                                    |                        | कदाचित्तन गत्वामा        | ৰ্ধন          |
| एवं राज्यसुखं श्रीमान्    | 3€             | [ क ]                                              | ļ                      | कदाचिते सुता दृपाः       | 3             |
| एवं विनोद्दरन्यै <b>ध</b> | पु १⊏          | कंसं यथाईमालोक्य                                   | ३६६                    | कदाचित्प्रावृहारम्भे ः   | २३३,३४⊏       |
| एवं विहरमाणं तं           | ३५४            | कंसनाम्ना समाहूतः                                  | ३६३                    | कदाचित्सिंहसेनो          | ११२           |
| एवं वैषायकं सौख्यं        | <b>૪</b> પ્રપૂ | कंसस्तद्वचनं श्रुत्वा                              | ३६६                    | कदाचिदिति सञ्चिन्त्य     | ધ્રશ્ધ        |
| एवं व्रतेन सन्न्यस्य      | ४५७            | वंसेन निजभृत्येन                                   | ३६३                    | कदाचिद्धरणीधर्ता         | २१⊂           |
| एतं शेपनवस्थान-           | પૂદ્દર         | कंसोऽप्युत्पत्तिमात्रेग                            | ३६३                    | _                        | ४०१           |
| एवं श्रगालवल्लुन्धो       | 4₹¥            |                                                    |                        |                          | ६             |
| -                         |                |                                                    |                        |                          |               |

|                                 |                | *************************************** | <b>3</b> · · · |                                                  |                     |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| कदाचिहिश्मवेगो ।                | ११४            | करेगा शूरसेनोऽहं                        | 380            | करिमन् केन कथं करमात्                            | 30                  |
| कदाचिद्राजसिंहाख्यः             | १३२            | करेगुमार्गमालोक्य                       | २६४            | कस्य करिमन् समीप्सेति                            | રૂપૂ                |
| कदाचिद्विजया देवी               | 838            | करैं: प्रविकसत्पुष्करै-                 | ३१⊏            | कस्य का तुङ्गता नाम                              | <b>२३३</b>          |
| कदाचिन्निशि केनापि              | प्रवद          | करैनिजैः कुमारस्य                       | પૂ રૂ દ્       | कस्यचिद्दतभा वेन                                 | ४५०                 |
| कदाचिन्मत्यिता भौम-             | ५४६            | करोति कुल्यितं कर्म                     | १०३            | कस्यश्चित्या महादेवी                             | પૂર્પૂ              |
| कदाचिन्मत्पिता मन्त्र-          | 850            | करौ प्रसार्य सस्तेहं                    | 885            | कस्यान्यस्य स्थिरीभावी                           | द्ध                 |
| कदाचिनमन्दरे विद्यां            | શ્. ૭૭         | कर्णाभ्यर्णं प्रवर्तित्वा -             | ३१७            | कांस्यपात्रत्रयापूर्ण-                           | ११०                 |
| <b>कदाचिन्मु</b> निसङ्घस्य      | १६७            | कर्णी तस्य न वर्ण्येते                  | २०५            | <b>काकर्मा</b> सनिवृत्यासौ                       | ४७०                 |
| कदाचिल्लचमणो नाग-               | ३२६            | कर्णीं लच्च ग्रसम्पूर्णी                | २७             | काकवत्पर्वसु भ्रान्तः                            | ३४६                 |
| कदाचित्स सुपो दानं              | \$£&           | कर्तव्यमिति सम्पृष्टो                   | ४५०            | <b>काञ्च</b> नाख्यगुहायां                        | 558                 |
| कदाचित्सानुकम्पेन               | ३९३            | कर्मगोऽस्य समर्थोऽह-                    | પ્રકૃદ         | काठित्यं कुचयोरेव                                | 888                 |
| कनकश्री: सहाम्येत्य             | १७२            | कर्मनिर्म्लनं कर्तु                     | ५४७            | कात्र प्रीतिरहं जन्म-                            | <u> </u>            |
| <b>भनको</b> ज्ज्वलनामाभू        | પૂદ્ <b>પ્</b> | कर्मभेदात् फलं तेषां                    | ३२६            | कार्तिके कालपत्तस्य                              | ३६                  |
| कनत्कनकविग्रहो                  | ३३६            | कर्म स्थातिक न वा पुण्यं                | ৬४             | कार्तिके मासि रेवत्यां                           | १२२                 |
| कनीयसी गुर्गाज्यंष्ठा           | 805            | कर्माण्यनादिबद्धानि                     | १५७            | का त्वं वद कुतस्त्या वे                          | ٠.<br>ج <u>ح</u> و  |
| कनीयान् जिनदत्तोऽथ              | 863            | कर्माण्यष्ट सकारगानि                    | २१०            | कान्तः कुवलयाह्लादी                              | १०८                 |
| कन्दमूलफलान्वेषी                | १⊏३            | कर्मारिभिरिदं सर्वे                     | ξ,             | कान्ता कल्पलतारम्यो                              | १६                  |
| कन्यकानां कुमारं तं             | પ્રફર          | कमेंदमुचितं ख्यात-                      | ३११            | कान्तापल्पलतारोह                                 | १७०                 |
| कन्यकाभिः शतैः सार्द्ध          | १७६            | कमें निष्ण्यासी-                        | ३७,इ           | कान्ताभिः करणैः सर्वै-                           | <br>६⊏              |
| कन्यां गवेपयत्वेति              | पृथ्           | कर्भटाः स्त्रत्रयद्येक-                 | <b>ક્</b> ર્યુ | कान्ति लज्जां धृतिं कीर्ति                       | પ્રદ                |
| कन्याकु व्जमहीशस्य              | २२२            | कल्पामरैः समं सर्वे-                    | १७             | कान्तेः का वर्णना तस्य                           | भ्रद<br>२०७         |
| कन्याशतं मभास्त्यत्र            | ₹ ₹४           | कलक्क्षचीगाते यशि                       | 888            | कान्तः का वर्यना तस्य                            | १६६                 |
| कन्याद्वस्तिसुदर्णवाजिकपिला     | ৬=             | कलङ्कविकलः कान्तः                       | १२५            | कामकल्पह्मोद्भृतं                                | ,,,,<br>,,,,        |
| कान्ताभिः कमनीयाभिः             | ३६             | कलापी गतवानेकः                          | સ્દ્રપુ        | कामजे व्यसने द्यते                               | रूप<br>१७२          |
| कपिलादिस्वशिष्यागां             | 889            | कलापे पलितं प्राच्य                     | સ્પૂદ          | कामधेन्यभिधां विद्या-                            |                     |
| कपीनां यथमालोक्य                | પ્રરદ          | कलाभिरिव वालेन्दुं                      | યુષ્ટ          | कामयन्त्रामधा ।वद्या−<br>  कामयन्ते स्त्रियःपंस  | <b>२</b> इ.पू       |
| कपोंलफलको श्रदणी                | ₹ તપૂ          | कलाधिदग्धविद्येश-                       | ५०३            | कामयन्त ।स्त्रयन्पुत्त<br>  <b>कामरागकथा</b> मेव | <b>રૂપ્</b>         |
| कमठः कुकुटसपः                   | ४४२            | कल्पवर्लाव दावेन                        | 33,7           |                                                  | ११६                 |
| कमठः प्राक्तनः पापी             | ४३३            | कल्पवृत्त्रञ्च दीनेम्यो                 | ४३३            | कामशोकभयोन्माद-                                  | ξε                  |
| कम्पमानैरधोवस्त्रैः             | e38            | कल्पातीता विरागास्ते                    | 50             | कामादिशत्रुवित्रासो                              | २८२                 |
| करं परार्ध्यरतानि               | १३३            | कल्पानिर्वाणकल्याण                      | <b>२</b> ३७    | कामिनां खण्डयन्मानं                              | २८१                 |
| करजालमतिकान्त-                  | ६५३            | कल्याणविधिपर्याप्तौ                     | <b>२</b> ६१    | कामिनी नीलनीरेज-                                 | २०७                 |
| <b>फ</b> रगात्र यसंयोगात्       | ६०             | कल्याणभिषधं कृत्वा                      | ४६०            | काम्पिल्याया धराधीशो                             | 850                 |
| <b>क</b> रगात्रय <b>छंशान्त</b> | १५६            | कविपरमेश्घरनिगदित-                      | મુ હપ્         | कामो नाम खलः कोऽपि                               | ७२                  |
| करणप्रावरणालम्ब-                | પ્રદ્          | कश्चिच्छीविजयाधीशं                      | १४६            | कायः सर्वा शुचिप्रायो                            | <b>}</b> E <b>o</b> |
| करणानामभीष्टा ये                | ४४६            | कश्चिद्धिपग्वरो वीच्य                   | પ્ર૪૧          | कायवाकचेतसां वृत्ति                              | १५८                 |
| करवाणि कथङ्कारं                 | १२१            | कश्चिद्रिपसुतो वेदा-                    | ४७४            | कापस्थितिसमादानं                                 | ३०४                 |
| करामकर्परेगोपलच्य-              | 385            | कश्चिल्लोकान्तरं यातः                   | <b>પ્ર</b> પૂર | कायादिकं सदिस ते विफलं                           | <b>પ્ર</b> ફ્હ      |
| करालकरवालाग्र-                  | ३८१            | कपायमत्तमातङ्गः-                        | <b>ક</b> દ્દપ્ | कारणं किं तयोः कौ च                              | १⊏६                 |
| करिष्यन्नतितप्तानां             | પુર્           | कषायविषयारम्भ-                          | પ્રજર          | कारणं तीर्थकृत्राम्नो                            | १८७                 |
| करी हमकराकीर्या                 | ३११            | कस्मादनेन बन्धुत्व-                     | પ્રફહ          | कारणं पकृतं भावि                                 | <b>२५</b> ६         |
|                                 |                |                                         |                |                                                  |                     |

| 464                          |                 | मह्                       |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| कारणद्वयसानिष्याः            | ४३२             | किंतेन य                  |
| कारणादिच्छतां कार्य          | <u> ५</u> ५४    | किं ध्याना                |
| कारणान्यपि पञ्जैत            | યુપ્            | किन कुर्य                 |
| कारत्ने कर्मणां कृत्या       | ४८०             | किंन वेलि                 |
| कार्य कारणतो गुर्ण च गुणि    | नो२४⊏           | किं प्रत्येय              |
| कार्यं साधु करिष्यामि-       | ३८४             |                           |
| कार्यकारणभावेन               | ३७१             | किंवस्तिवह                |
| कार्यमित्येतदेकान्त-         | २६६             | किं सुखंय                 |
| कार्याकार्यविवेकस्ते         | <b>२६६</b>      | किंसेव्यं क्र             |
| कालं गमयतः स्मोद्य-          | પ્રષ્ટ          | किञ्चित्कार               |
| कालदृष्टस्य वा मन्त्रो       | ৬=              | <b>कि</b> ञ्चित्काल       |
| कालमेघमहागन्ध-               | ३१ <b>६</b>     | ļ.                        |
| काललर्ज्ध समाश्रित्य         | ३६१             | किञ्चित्स्वर<br>किञ्चल्या |
| काललब्या समासाद्य            | ३१७             | किञ्चित्पुण्यं            |
| <b>काल</b> ीलाविलव्यालं      | પ્ર             | <b>किञ्चित्प्रद</b> ि     |
| <b>का</b> लसंवरविद्याधरेशः   | ४१०             | किञ्चिद्धितं              |
| कालादिलव्धिमासाद्य           | ಕ್ಷದ            | किन्तु श्रुवो             |
| कालायुक्तचतुर्भेद-           | १६०             | किन्तु नाक                |
| कालान्ते कालदूतो वा          | ३१५             | <b>कि</b> न्तु विद्य      |
| कालान्ते कृतसंन्यासविधिः     | ড               | किमङ्गास्ती               |
| कालान्ते केशबोऽयासीट्        | ११७             | किमनेनति                  |
| काले गच्छति जीवान्ते         | ₹38             | किम यप्रति                |
| काले गच्छति तस्येवं          | ३३४             | <b>कि</b> वर्थगिद         |
| काले गच्छति मत्येव           | १११             | किमन्त्यधो                |
| काले मुखेन यात्येध           | ३७ <b>५</b>     | किमसौ लग                  |
| कालो माण्डलिकत्वेन           | ર્શ્યુ          | किमित्येष्या              |
| काशिदेशे तृपा                | १२६             | किमेतदिति                 |
| काशिदेशे समायात-             | 223             | क्रिमेतदिति               |
| काश्चित्कार्राकताः काश्चित्  | २⊏१             | किमतेन भ                  |
| काश्चित्प्रस्थिन्तसर्वाङ्गाः | ३५४             | किमतेयां फ                |
| काश्मपायाश्च पुत्रौ ती       | 80£             | किरातसैन्य                |
| कापायवस्त्र, कत्ताव-         | २६ ३            | किसतेनति                  |
| काष्टाङ्गारिकपापोऽपि         | ४६६             | कीर्तिगु ग्र              |
| काष्टाङ्गारिकपुत्रंगा        | ५०४             | कं तिवल्ली                |
| काष्टाङ्गारिकमुख्यारंत       | પ્ર <b>ે</b> પ્ | कीर्तिम्तस्य              |
| काहाङ्गारिकमेवैन-            | ५०७             | कीतैं। श्रुतिः            |
| कासौ किं तांन घेल्सि त्वं    | ३⊏३             | कुञ्जरो वार्षि            |
| किं कृतं भवता पूर्व          | 038             | <u>कुखालविष्</u> र        |
| किं कृत्यमत्र संग्रामे       | ३०⊏             | <b>कु</b> ण्डलाग्ल्य      |
| किं गोत्रः किं गुम्ब्र्इ     | १५०             | कुतापसन्नतं               |
| किं तेन जन्मना तेन           | 3               | कुतो जार्ना               |
|                              |                 |                           |

| महापुराणे उत्तरपुरा                               | गम्                |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| किंतेन यदि शीलस्य                                 | २६ ३               |
| किं ध्यानात्फिणिनः फर्णीन्द्र-                    | ጸጸዩ                |
| कि न कुर्यन्त्यमी मूहाः                           | ३८६                |
| किं न वेत्सि ममैवं त्वं                           | ४७५                |
| किं प्रत्येयमिदं नेति                             | ४१३                |
| किं वस्तिवहार्चाणकमन्त्रय-                        | ५७०                |
| किं सुखं यदि न स्वस्मा-                           | યૂદ                |
| किं सेव्यं क्रमयुग्ममञ्जविजया                     | - ३७               |
| किञ्चित्कारगमुद्दिश्य                             | १८५                |
| किञ्चित्कालं समासाद्य                             | १६५                |
| <b>किञ्चि</b> त्विशामियातस्य                      | २८८                |
| किञ्चित्पुण्यं समावर्ज्य                          | <b>५३</b> ७        |
| किञ्चित्प्रदिच <b>्णाकृ</b> त्य                   | <b>१3</b> ४        |
| किञ्चिद्धितं प्रियं चोक्तं                        | १०                 |
| किन्तु ध्रुवो वियोगोऽत्र                          | 3,5                |
| किन्तु नाकाशगामित्य-                              | ३०५                |
| किन्तु विद्याबलादेष                               | ११८                |
| किमङ्गास्तीति सोऽप्याह                            | प्रु               |
| किमनेनेति यद्येशं                                 | પ્રશ્પ             |
| किम यप्रतिपाद्यास्यै                              | ンミニ                |
| किवर्थगिदमेकत्र                                   | ३६५                |
| किमन्त्यधोगतिं यास्य-                             | ४७३                |
| किमसी लभ्यते द्रष्टुं                             | <b>१</b> ७०        |
| किमित्वेष्यानि यातेति                             | २२८                |
| किमेतदिति तेऽवोचन्                                | ४⊏३                |
| किमेतदिति साबोच-                                  | પ્ષ≅⊏              |
| किमतेन भवच्छीर्य                                  | ≅्ट<br>इंट्        |
| किमतेया फलं बृद्धि                                | ३६६                |
| किरातसैन्यरूपाण् <u>य</u> ि                       | ४६५                |
| किसतेनेति सम्प्रष्टः                              | ४६९                |
| र्फार्तिगु <sup>र</sup> ग्गमयी वाचि               | E.3                |
| र्क र्तिवल्लीजगन्यान्तं<br>कीर्तिम्तस्य लता सत्यं | २८७<br>१ <b>२६</b> |
| कातिम्तस्य जता चल्य<br>कीर्ती श्रुतिः स्तुतौ तस्य | इ. <b>१</b>        |
| काता श्रुगतः स्तुता तस्य<br>कुञ्जरो वार्षितालानो  | ३ <b>३</b> ४       |
| कुजरा वापितालाना<br>कुर्णालविषये सुकेत-           | रचढ<br>१०५         |
| कुखालायय सम्यु-<br>कुण्डलाग्व्यपुरे राजा          | १५०                |
| कुतापसनतं दीर्घ-                                  | १६४                |
| कुतो जानुक्तियेत्येतद्                            | ٠٠٠<br>٦ <u>ټ</u>  |
| Same and the second                               | ` '                |

कुतो धर्मस्तवेत्यैत-880 कुतो ममेति सकोधं **3**68 **बु:**नयघनतमोऽन्धं १२४ कुन्त्या सहाकृतोत्पन-३४६ कुन्थुता थेंशसन्ताने 389 कुन्दहासा गुणास्तस्य Łς कुन्देन्दुनीलसङ्काशाξ₹ कुपिता विषर्णाम्मश्रं ४२२ कुपितेयं विना हेतोः ₹≅७ कुपित्वा चेटकायै तं પૂર્ હ कुवेरदत्तमाहूय **488** कुवेरदिङ्मुखोबद्ध-२०८ कुमारं तदनुशानात् ५०७ कुमारं भास्वराकारं ४६२ कुमारः श्रृयतां कश्चि-५३३ कुमार इति सञ्चित्त्य ३५४ कुमारकाले निःकान्ते **२५५** कुमारकाल पूर्वाणां 39 कुमारत्वे दशाष्ट्री च 9 कुमारदत्तवैश्यम्य 4.0**4** प्र३८ कुमारमन्दराकार-कुमार शृगु वद्यामि पुर्द कुमारस्य न भीरस्ति ५०७ कुमारान भस्मराशि वा 20 **कुमारायापंयामास** પ્રશ્પ્ कुमारेण समं गत्वा ३६० कुमारेति तमभ्यर्थ **५०६** कुमारेऽस्मिन्मम स्नेहोऽभू-५०० कुमारोत्तिष्ठ कल्याग -39.2 कुमारोऽपि गृहीतासाु-3.40 कुमाराधि ततः किञ्चि-はって कुमारोऽपि तदाकर्ण्य પ્રપૂર कुमारोऽपि प्रतिशाय 400 कुमारोऽपि रविर्वाम्भो ५०१ कुमारोऽपि विदिल्वैत-808 कुमार्गवारिखी यस्मा-3.58 कुम्भपूर्णपयोभिस्ता--३६८ कुम्भार्याद्या गणेशोऽस्य २२० कुम्भाद्यायय यातं तं १५२ कुम्भे नानुयता दण्डहस्ते १५्र **कुवजाञ्च**लदेशेऽस्मिन् ३६२

| कुरुते मां मिय प्रीता                           | पु १४          | ृ क्रतसिद्धनम <i>स</i> ्कारः २३६,४३५                   | <b>૭</b> ,૫,૨૫           | ् कृष्णाचार्ये समासाद्य        | १३२                 |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| कुरुष्वमिति सम्प्रेष्य                          | इ६९            | <b>कृ</b> ताञ्जलिभिरासेव्यो                            | ३-४                      | कृष्णायां वादले योगे           | 44                  |
| कुर यागं श्रियो <b>बृद्धव</b> े                 | <b>२५५</b>     | कृताञ्जलिरहं याचे                                      | ३०२                      | कृष्णेन सह रङ्ग वा             | ३७१                 |
| कु६ संग्रहमन्यच                                 | = ६६           | <b>कृ</b> तानुरूपविनया                                 | २१४                      | केचिदङ्गुष्ठमातव्यं            | ३८७                 |
| कुर्मस्तथेति सन्तोष्य                           | ५,१६           | कृतान्तवदनं सद्यः                                      | ५०७                      | केचिंद्वं परे नाना             | ३८७                 |
| कुर्युः कृत्इलोत्पत्ति                          | 85             | कृतान्तारं हिस्सासन-                                   | २६⊏                      | ,<br>केचिद्रामकरोपाच <i>-</i>  | ३८२                 |
| <b>कुर्घतस्ता</b> पस्योच्चैः                    | ४७६            | कृतापगधे भ्राता ते                                     | १८⊏                      | केतवश्चानुकूलानि               | ३१⊏                 |
| कुर्वद्वनैर्घ <b>ना</b> श्लेषं                  | २६१            | कुताभिवदनो योग्यं                                      | <b>પ્ર</b> १६            | केतुमालाचलहोभि-                | १४५                 |
| कुर्वन् धोरं तपो विशव-                          | ૃષ્            | कृतार्थः सन् जगत्त्रातुं                               | १८३                      | केनचित् कीलितो वेतो            | १७१                 |
| कुर्वन् धर्मोपदेशेन                             | इ७             | कृताथांऽहं कुमारेख                                     | 382                      | केर्नाचल्पथिकेनामा             | ४७४                 |
| कुर्वन्नेवं महासरवः-                            | ११३            | कृताष्टाहिकसत्पू जी                                    | १६५                      | कर्नाचन्सुनिनार्घात-           | ५ १६                |
| कुर्वन् पर्वशशाङ्काभो                           | ₹ <i>३</i> ७   | कृतोपचारा संविष्य                                      | ४३४                      | ं केनापि तपसा कार्यं           | २३६                 |
| कुर्वन्ति स्मापरागाणि                           | ₹१€            | हतोपायो यहीतीनां                                       | ४६६                      | केनापि हेतुनावाप्य             | ४५६                 |
| कुर्वाणः पञ्चभिमसि                              | 388            | कृत्तिकामिनिशातामि-                                    | ७३४                      | केनाप्यसद्यमापाते              | 408                 |
| कुर्याणः समयं कति प्रकृतिः                      |                | ं <b>कृ</b> त्तिकायां तृतीयायां                        | इ. <b>६</b> ६            | केयमित्यनुपातोऽसौ              | પ્ર૪६               |
| •                                               |                | कृत्याकृत्यविवेकाति-                                   | ्पूर्<br>स् <b>पू</b> र् | केवलशानिमानोक्त-               | १३१                 |
| कुलं कुवलयस्यास्य<br>सन्दर्भे केन्द्रियं हिन्दे | <i>પૂ</i> હ    | ्रकृत्याकृत्यविवेकोऽस्य<br>-                           | રપૂ શ                    | केवलावगमं प्रापत्—             | 100                 |
| कुलं चेद्रचितुं तिपंठ -                         | 200<br>50-     | कृत्यानामुपजपिन<br>-                                   | २⊏३                      | केवलावगमात्प्राप्य             | ३३८                 |
| कुलनाशोऽगतिर्गुक्ते<br>करणनाम्बर्गारोकेर्न      | ه ع څ          | ृकृतिमाः केन जायन्ते                                   | १६६                      | केवला रगमालोकिता-              | ४७३                 |
| कुलपुत्रमहाम्भोधेर्न<br>कलकपुरसम्भावन           | ३०६<br>२०७     | ्रहात्रभाग्य जन्म जात्मत्<br>हित्रभाग्यह्युलात्तस्मान् | १५८<br>१५३               | <sup>े</sup> केत्रलावगमास्तत्र | 8                   |
| कुलरूपवयःशील                                    |                |                                                        | •                        | केवलद्युतिरेवयं                | ६१                  |
| कुलरूपादयः केन                                  | ११६<br>०५३     | इत्या कृष्णं च गोपाल-                                  | ३६⊏                      | केशरामलवादीनां                 | ५०४                 |
| कुलाराग्यनगोरूपा                                | १४३            | <b>कृ</b> त्या जीवन्धरस्तस्य                           | ५०७                      | केशवत्या महाभ्राता             | २४२                 |
| कुले मही भुजां ज्येष्टी                         | २६०            | , कृत्या तज्जनितदोभ-                                   | - ३४४                    | केरावाश्च नर्पतात्र            | ५६१                 |
| कुलोचिता सुघोपा त्यं                            | ५०४            | वृत्या तपः समुत्वृष्टं                                 | ÷8⊏                      | केशवस्यादिमस्येयं              | ४५२                 |
| कुशलाधन्दनं।शीर-                                | ५११            | कृत्या दिग्त्रिजयं जिल्ला                              | દ્ય                      | केशयो जीवितान्ते               | १२७                 |
| कूपं सोपानमार्गेण                               | પૂપ્રફ         | कृत्वाऽन्त्येष्टिं तदाभ्येत्प                          | 808                      | ं केशपोऽपि तमन्वेष्टु-         | १०४                 |
| कूमपृष्टी कगी तस्य                              | <b>२</b> ०६    | बृत्त्रा नान्दीश्वरीं पूर्जा                           | १६२                      | कशान्त्रिमा चितास्तस्य         | ४३७                 |
| कूलनाम महीपाली                                  | ४६४            | कृत्या निदानं संन्यस्य                                 | १०३                      | कैलासपर्तते दी सा              | <b>१</b> २          |
| कृकवाकू च चेदेव-                                | 038            | इत्या पञ्चमकल्याग्। ७५,                                | २४७                      | कोकालाकावलाकंका                | પ્રદ્રફ             |
| कृतः किलैनमादेशो                                | 480            | कृत्वा पापमदः ऋधा                                      | २७७                      | कोिकलानां कलालापा              | १८०                 |
| कृतक. सहजश्चेति                                 | <b>५</b> २३    | कृत्वा भर्गार्थ राज्य                                  | ११                       | कंकिलाप्रथमालापै-              | र⊏३                 |
| कृतः पुत्रवधः स्वामी~                           | <b>પ્રપૂ</b> ર | कृत्वा भवान्ते मन्दोदरी                                | ३७६                      | कांकिलालिकलालापा-              | ७१                  |
| कृतदोषोऽस्त्ययं नाग-                            | १०७            | कृत्वाऽभिषचनं द्वा                                     | ३४६                      | कोकिलाश्च पुग मूकी             | ५०६                 |
| कृतदापा इतः सीता                                | इन्इ           | कृत्वा राज्यमम् सहैव                                   | द्ध६                     | कार्टिकारू । शिलां तस्मि-      | <b>३</b> २ <b>३</b> |
| <b>कृ</b> तनिर्वाणकल्याणाः                      | 358            | <b>वृ</b> .त्वा राज्येऽनुजन्मानं                       | ११२                      | काटीद्वीदशरत्नानां             | ३८६                 |
| कृतपञ्चमकल्याणाः                                | ४२             | <b>कृ</b> तवा शारीरसंकार-                              | ₹.७                      | कोर्टानवसहसंपु                 | ४०                  |
| <b>कृ</b> तमञ्जलनेपथ्यां                        | ३₹४            | <b>इ</b> त्या रनानामिहोत्रादि-                         | २६४                      | कोऽपराधरतवेदं न-               | १२                  |
| <b>कृ</b> तमातृपरिप्रश्नः                       | 858            | <b>कृ</b> तौतान् बुद्धिकल्यात्                         | પ્રસ્                    | कोऽपीति देवैः सम्पृष्टः        | १३६                 |
| कृतवर्मा महादेवी                                | ٤۾             | कृत्सनकर्मस्यो मोचो                                    | २४४                      | कोऽभिप्रायो महीशस्य            | ३६२                 |
| <b>कृ</b> तवीरोऽब्रवीत्सापि                     | २६५            | <b>क</b> शमप्यकृशं मध्यं                               | २८                       | काकयुग्मं विहङ्गाश्च           | ३८१                 |
| कृतशोभो जगनाथ-                                  | ४२०            | कृष्णपत्ते त्रयोदश्यां ३४,                             | २५४                      | कोशाले विषये रम्ये             | १३४                 |
| . 4.4                                           |                |                                                        |                          |                                |                     |

| कोशातकीफलं पक्यं            | ३९३             | क तद्वैरं वृथा शान्ति-           | 358         | ्<br>खचतुष्केन्द्रियत् <b>सैः</b>                  | યદ           |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------|
| कोऽसावन्याय इत्येतत्        | १८१             | क्ष मे श्रीविजयः स्वामी          | १५४         | खचतुष्केन्द्रियर्ल्बिमितः                          | २२           |
| कौटिल्यकोटयः कौर्य-         | ३६१             | क सकलपृथुशत्रु-                  | ४२७         | खचतुष्केन्द्रियद्धर्षब्दे                          | १२२          |
| कौतस्कुतः किमर्थे वा        | रद्ध            | क स पितृनृपमृत्युः               | <b>५</b> २८ | खचराधिपदृतं खादवतीर्णं                             | १४४          |
| <b>कौ</b> मारब्रह्मचारित्वं | २२३             | क स विदिततत्त्वः                 | ४८१         | खचारणत्यं तुर्यावगमोत्कर्षे                        | ११२          |
| कौमारमिति रूपेण             | ٠.٠<br>۶٤       | काचित्कव्यभिचाराच्चे-            | ४७८         | खण्डद्वयं ह्यग्रीव-                                | ४४४          |
| कौलीन्यादनुरक्तत्वाद्-      | १४१             | काद्य वर्तत इत्येतत्             | 308         | खत्र यत्वेंकसङ्ख्यानैः                             | २३           |
| कौशले विषयेऽयोध्या-         | ४३२             | च्चिकत्वे पदार्थानां             | 308         | खत्रयामिद्विवर्षान्ते                              | १४           |
| कौशले विषये वृद्धग्रामे     | <b>१</b> १२     | चिंगिकाः सर्वपर्यायाः            | ₹₹          | खत्रयायनपद्मोक्त-                                  | १२२          |
| कौशाम्ब्यां प्रथितस्तृतीयजन |                 | च्चिककान्तदुर्वाद -              | १७६         | खत्रयेन्द्रियपञ्चोक्ता                             | २३७          |
| कौशाम्ब्याख्ये सुविख्यातो   | ३४३             | त्तपकश्रेगिमा रहा                | १३७         | खत्रयै <b>कैक</b> निर्दिष्ट                        | ४२           |
| कौशाम्बीनगरं तत्र           | ३४२             | चमा मूर्तिमती वेयं               | ४८६         | खत्रिपञ्चर्तुवह्नयुक्त <del>-</del>                | १००          |
| क्रमात्केयलमप्याप्य         | १८०             | चमावान् इमाविभागो वा             | १३७         | खद्दयर्द्धिनवाग्न्युक्त                            | 60           |
| क्रमात्पावापुरं प्राप्य     | <b>पू</b> ६३    | त्त्रयो कलङ्की पङ्कोत्थं         | २०५         | खद्दयर्त्वर्द्धिवादीशः                             | ६२           |
| क्रमात्स्दनगरं प्राप        | ५४६             | च्योपरामसम्प्राप्त-              | ३३४         | खद्वयर्त्वष्टसम्प्रोक्त-                           | १००          |
| कमादेकादशाङ्गाव्धि-         | ६७              | चरन्ति वारिदाः काले              | २८०         | खद्रयद्वष्टवार्ध्य <del>क्त</del> -                | <b>=</b> २   |
| क्रमादेवं तपः कुर्वन्तुर्वी | 308             | ज्ञान्त्यादिः कर्मविध्वंसी       | પ્રપ્રર     | खदयाष्ट्रपडे <b>काङ्क</b> -                        | ₹ ૭          |
| क्रमाद्धीवनकायायु           | ५५८             | ज्ञान्त्या <b>दिदश</b> धर्मा -   | ३३६         | खद्वंयन्द्रियपच्छे। <b>का</b> -                    | २१६          |
| क्रमाद्राजगृहं प्राप्य      | ४६६             | चिप्त्वा लौकान्तिका              | ६६          | खद्वयेन्द्रियपञ्चाधिगम्य                           | १००          |
| क्रमाल्लद्धामधाप्येना-      | २६२             | चीराभिषकं भूपान्ते               | ६⊏          | खद्रयेन्द्रियपञ्चाभिषेय-                           | १००          |
| क्रमण् कृतपुण्योऽसी         | ४११             | चीगंदा च संशीतोदा                | १⊏६         | खद्रयेन्द्रियपञ्चन्द्रि-                           | ६६           |
| क्रमेश विहरन्देशान्         | ११८             | <b>तु</b> त्र्य्भयादिकर्ग-       | २५१         | खद्रयेन्द्रियरम्प्राभि-                            | १२३          |
| क्रमेग् अव्यशब्दार्थ-       | २७८             | तुल्लकाऽयं यहाणेति               | પ્રજપ       | खद्रयेन्द्रियसप्ताङ्क-                             | २४६          |
| क्रमेर्गीयं तपः दुर्वन्     | ३६१             | दोत्राणि सर्वधान्यानि            | ૪૫          | खद्रयंकेन्द्रियशान -                               | २१६          |
| क्रमेगोयं तपः कुर्वन्       | १३२             | द्म श्रीविजयाधीशो                | શ્પૂપ્      | खाँडकेन्द्रियसप्तोत्तः—                            | ७४           |
| कियमाणां दुगत्माऽसौ         | ५०७             | चेंगङ्कराख्यभट्टार               | ४३१         | स्वपञ्चकनवयुक्तैः                                  | ३०           |
| कीडमं जाम्बवत्याप-          | ४११             | चंगञ्चंदाप्तुमिच्छास्ति          | ४५६         | खपञ्चकेन्द्रियंकाब्द-                              | ٤5           |
| कीडार्थं स्वबत्तामा         | ४३५             | चेनाख्यपत्तनपति-                 | ४३          | खपञ्चकेद्रियेकोक्त-                                | १२२          |
| कीडितुं याचते मृदो          | १३३             | चेमा चेमपुरी चान्या              | १⊏६         | खपञ्चमुनिवह्निद्धि -                               | २१४          |
| <b>कुद्धः क</b> टीद्वितय-   | ३७३             | चेमाह्रयमवाप्यास्य               | ५०६         | लरदूपराधृमाग्व्य-                                  | ३१५          |
| त्रुद्धेः कुमारेरन्येश्च    | 30€             | [ ख ]                            |             | खलखगम कृतोग्रोपद्रवं                               | १२०          |
| मुघातमभातृपुत्रोर-          | २७८             | खगः सम्भिननामाऽयं                | १५५         | खसप्तकद्वि वार्ध्युक्ता                            | ३२५          |
| कुष्या तौ युद्धसम्बद्धा     | ૪પ્ર૨           | खगाधीडिन्द्रदत्ताख्यः            | ३८१         | खाच्खद्रयर्दा <b>द्वदि</b> -                       | २३           |
| क्रोधनेषु त्रिष्कतेषु       | १०२             | खंगशश्चक्रमादाय                  | १७१         | खादामीति कृतोद्योग-                                | પ્રરેષ્ઠ     |
| कोधादिभिः सुतपसोऽपि         | १०५             | खगेशो दिज्ञिणश्रेण्यां २७८,      | -           | खादेत्य नारदाऽन्येद्युः                            | ₹⊑४          |
| कोधानमातापि सकोधा           | 8E0             | खगेशोऽशनिवेगाख्यो                | १५४         | खादंकमानुषं चेति                                   | १५२          |
| कोषानिमत्रं भवेच्छुत्रुः    | 880             | खगेश्वगेऽपि तत्त्वन्तु -         | १४७         | खाप्टे <b>क</b> हरतसद्दे <b>हा</b>                 | १२६          |
| कोलव्याघमुखाश्चैव           | <del>५</del> ६४ | खचतुष्कत्रिवह्रयुक्ता            | 38          | खेटकस्थां समादाय                                   | ¥{¥          |
| कौर्यधुर्येग शौर्येग        | ६१              | खचतुष्कद्विय <b>हणु</b> क्तधर्मा | १७          | खंचराचलवाराशि-                                     | <b>\$</b> 53 |
| क गम्यते त्यया राजन्-       | ३६६             | खचतुष्कदिवागशि                   | ₹:9         | लेचराधीशवरी <b>योद्ध</b> ं<br>लेचरेशोऽपि तच्हुत्वा | इ.१६<br>१४८  |
| क चिदात्यन्तिकी पुर्वस      | ४७७             | खचतुष्केण कोटीनां                | रे <b>प</b> |                                                    | १४८          |
|                             | '               | A STATE                          | 42          | ख्यातो नन्दपुराधीशो                                | १६२          |

| [ ग                       | 1            | गत्वा तौ रामसन्देशात्                             |                          | ्ट <i>ं गा</i> -धारविषये प्रख्यला- |                           |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| गङ्गासिन्धुश्च रोहिच्च    | •            | न्द्र गत्वा तौ स्वागतिं पूर्वे                    |                          | . 1154L 3 1611                     | ४०३                       |
| गच्छत्येवं चिरं काले      | -            | ्पू गत्वातमपरिवारेगा                              | २.<br>२४                 |                                    | 805                       |
| गच्छत्येवं च्रगो वास्य    |              | गत्वात्र मुखमास्वाम्बे-                           | ४१                       | 3.11 7113                          | ३४५                       |
| गच्छत्येत्रं तयोः काले    | र<br>२६      | The Condesion                                     | 88                       | 1 m = -                            | ४०३                       |
| गच्छन्तो दण्डकारण्ये      | પ્ર<br>પ્ર   | (0                                                | <u>۷</u> ,               | _                                  | <b>५</b> .२६              |
| गच्छन्यद्दच्छ्या व्योम्नि | *            | 2                                                 | २ <i>६</i><br>२ <u>६</u> |                                    | ४८०                       |
| गजः कण्ठीरवेशोव           | ४५<br>० १    |                                                   | ₹ <b>५</b> ;             | T177777                            | प्रुः३<br>१११             |
| गजराजं च वक्त्रं स्वं     | રે૪          |                                                   | ₹ <b>२</b> ०             |                                    | ४२३                       |
| गजतृंहितवाहोरू-           | ₹ १          |                                                   |                          |                                    | 85<br>85                  |
| गनात्पुत्रं गभीरं गोः     | ``<br>'4     |                                                   | , 56<br>138              | June martferfir.                   | <u>ر</u> ح<br>ع           |
| गजादिषोडशस्यप्न-          | ₹.           |                                                   | ४८१<br>५४                | Transmit and S                     | પ્રદ                      |
| गजारिगंजयूथ वा            | <b>३</b> २   |                                                   |                          | THE TIME                           | રહ<br>સ્પૃદ               |
| गजेन्द्रवृष्तिंहेन्दु -   | પ્ર          |                                                   | २३६<br>२१५               | 77777777777                        | ₹¥ <i>C</i><br><b>5</b> 0 |
| गजो नाम कियान्            | 13           |                                                   |                          | गुशानां निरवशेन                    | १९७                       |
| गाँगुनीं संयमं श्रित्वा   | १⊏:          |                                                   | 488                      | े गुणी गुणमयस्तस्य                 | 37                        |
| गिणन्याश्चन्दनार्यायाः    | ४८३          | ् गन्धपुष्पादा <b>भा</b> वध्न-                    | ३८१                      | गुणैः कुलवलादिमिमु वि              | १७०                       |
| गणी निजद्विजाभीषु प्रसरे  |              | गन्धमादनकुघ्रात्थ                                 | ३६५                      | . गुर्गैः प्रागेव सम्पूर्गः        | ₹ <b>१</b>                |
| गरोशा दश तस्यासन्         | ४३६          | गन्ध्यदत्तया साह्या-                              | પ્ર૨૪                    | गुणैः सार्द्धमवर्द्धन्त—           | <b>₹</b> \                |
| गर्गद्वादशाभिः पूज्यः     | પૂરદ         | गम्बन्दता कल्यागा-                                | પ્રર                     | गुरुः प्रथमचक्रेशं                 | १४४                       |
| गतधनरिपुरोधः              | १७४          | ्र गन्वयदत्ता सम्प्रष्टा                          | પ્રક્                    | गुरुः श्रुतधरो नाम                 | २६२                       |
| गतयोर्जनकागारं            | २७६          | गन्धवदत्ता सम्प्राच्य                             | ५१०                      | गुरुणापितमादाय                     | પ્રજપ                     |
| गतिं प्रपाततंशुद्धा       | ,            | 1                                                 | २२                       | गुम्पत्न्याप्तनिर्दिष्टं           | २७४                       |
| गतिजीवगुसारथान-           | 38€          |                                                   | ३५३                      | गुम्प्रीतमनस्यस्मिन्न-             | 335                       |
| गतियुद्धं त्यया पूर्व-    | ६१           | गन्धादिभियंति दिव्ये-                             | १८५                      | गुर्शभनीयंते दीचा -                | ५४५                       |
| गतीर्गच्छन्ति पञ्चापि     | ₹४१          | गन्धादिभिर्विभूष्येत-                             | ४६४                      | गुरुमाश्रित्य सम्भावि -            | ४०४                       |
| गतेऽनन्तरयन्ताने          | <b>પ્</b> ફર | गन्धादिभिः समस्यव्यं                              | ५५२                      | गुल्फयोरिय मन्त्रस्य               | २०६                       |
| गतेष्यिद्त्राकुमुख्येषु   | યુહ          | गन्धारिक्यख्यात-                                  | २०२                      | गुलमवल्लीहुमाः सर्वे               | १६६                       |
| गते स्वायुश्चतुर्भागे     | २५५          | गन्धा सुगन्धा गन्धावान्<br>गन्धोदकैः स्वयं देव्या | १८६                      | यहकार्य भनदाक्य -                  | 380                       |
| गतोऽमितप्रभाईद्भ्यः       | ६०           | गापापनाः स्वयं दृहया                              | ४८                       | यहारा येन प्राप्तोपि               | २२५                       |
| गत्यन्तरेर्ऽाप ते भर्ता   | १६२          | गम्भीरा दक्तिगावर्ति                              | २०६                      | रहारा वेपमन्यं त्वं                | ४४७                       |
| गत्यादिशुभनामानि          | 885          | गर्भस्तिसमुत्पन्न -                               | २६०                      | ग्हाण संयमं त्यक्तं                | प्र३०                     |
| गत्वा कदाचिदेतेन          | ्र<br>इ.०    | गर्भागमर्चे द्वादश्यां                            | ४२                       | यहार्णित बली पाणि-                 | ३५⊏                       |
| गत्त्रा गमनमालोक्य        | २६७          | गर्भाधानादिनिर्वाख्-                              | १६६                      |                                    | ५५<br>५५३                 |
| गत्वाऽचलेशे संस्थाप्य     | ५१०          | गर्भान्ययक्रियाः पूर्वे                           | १६५                      | गृहिगाी तुग्बभूवास्या              | २१६                       |
| गत्वा चैत्रवनोद्यानं      | २३५          | गर्भावतारनज्ञत्रे                                 | ४२                       |                                    | १४४                       |
| गत्वा जिनगृहे प्रोप-      | ३३५          | गईंग् स्वदुराचारे                                 | 308                      | <b>ग्होतनवपु</b> ण्यातमा           | પ્રર                      |
| गत्या ततोऽन्तरं किञ्चित्  | १६८          | गलन्ति गर्भास्तनाम्ना                             | 83                       | man 22                             | १८६                       |
| गत्वा तपोगुरं कृत्या      | २६४          | गाढं पाशेन बध्वाधी                                | ४१५                      | गृहीतानशनान्येद्य <u></u> —        | र<br>१२३                  |
| गत्वा तत्र मनोहारि        | \$ \$        | गान्धर्वादि विवादेषु                              | 388                      | यहीत्वा तामसी कुद्ध- ४             | · ₹ ₹                     |
| राम भव समाह्यार           | प्रव         | गान्धारिक्षये ख्याती                              | ४८२                      | <del></del>                        | £.o                       |
|                           |              |                                                   |                          | • • •                              | . 100                     |

| <b>ग्रही</b> त्वायात्म मायाबी    | રદપ્ર         | चकं सुदर्शनाख्यानं                                  | <b>ર</b> રપ્ત       | चतुस्त्रिशदतीरोष-                            |              |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------|
| यहीत्वा रोहिसी राही              | રદપ્          | चकरतं समुत्पनं                                      | 7.x<br>7.58         | चत्वारिंशच्चतुर्लंज्ञाः                      | १७,६१        |
| गृहीत्वा शुद्धसम्यक्त्याः        | ४३८           | चक्रवर्तित्वसम्प्राप्यान्                           | २२ <u>६</u>         | चत्वारोऽत्र महीपाला                          | १६           |
| यहीत्वा सत्त्वसारोऽस्यात्        | ४३८           | चक्रवर्तिश्रियं प्राप्य                             | <b>१</b> ≒१         | चन्दना च यशस्वत्या                           | २७३          |
| <b>ग्ही</b> त्वा सुष्ठ सन्तुष्ट- | 308           | चकस्य परिपाकं च                                     | <b>३</b> १२         | चन्दनाद्यार्थिकाः शून्य-                     | አ <u></u> ደጸ |
| गोत्रेण काश्यपस्तस्य             | २४५           | चकाद्यवयवैर्भमं ै-                                  | ₹ <b>२</b> १        | चन्दनायास्तदालोक्य                           | <b>४६</b> =  |
| गोधावनमहानाग-                    | <b>३६</b> ६   | चकायुधस्ततोऽस्येव                                   | 8 84                | चन्दनैषाच्युतात्कल्पात्                      | ४८५          |
| गोपुरेग प्रविश्यार्विध           | ३२३           | चकायुधादयश्चास्य                                    | 30₹                 | चन्दनं।शीरसिम्मश्रसंललें:                    | 8€₹          |
| गोपेन्द्रो भूपतिस्तस्य           | <b>ዟ</b> ٠४   | चकायुधादयोऽप्येव-                                   | 280                 | चन्द्रकःयधने दक्षं                           | ११           |
| गोमिन्या सह सीतापि               | ३०५           | चकायुधादितदाशां                                     | ₹0=                 | •                                            | प्रदेश       |
| गोमेपमेघवकाश्च                   | ५१३           | चिकनकं पुरस्कृत्य                                   | ३⊏२                 | चन्द्रचूनमुनिहं ष्ट्रा                       | ₹%8          |
| गोवर्द्धनश्चतुर्थोऽन्यो          | <b>પ્ર</b> ६४ | चकेण तं कुमारोऽपि                                   | <b>२</b> २८         | चन्द्रप्रभार्ख्यशिवका                        | ४६३          |
| गौतमश्च मया हत्वो                | ५२६           | चक्रेंग तस्य युधितं                                 | <b>१</b> ७ <b>३</b> | चन्द्रमालस्तथा सूर्यमालो                     | १८६          |
| गौरीति रूपलावण्य                 | 8 8           | चकेण विक्रमेणेव                                     | ₹ <b>२</b> २        | चन्द्रस्ये योदयेऽस्यापि                      | प्रद         |
| गौरी पर्डाङ्गका श्रीमत्          | १६५           | चक्रमाकान्तदिक्चक्र-                                | ४१                  | चन्द्राभो में सखा तस्य                       | પૂ १७        |
| <b>ग्रन्थद्व</b> यपरित्यागे      | 58 <b>R</b>   | चतुरिद्याकुधंशस्य                                   | ३३१                 | चन्द्रोदयमलिबाता                             | प्रविप्      |
| प्रन्थान् कन्थानिव त्यक्तवा      | २१३           | चचालाकालकालान्त                                     | ₹ <i>७</i> €        | चन्द्रोदयोन्वयाम्भाधेः                       | ጸ≃           |
| ग्रहीष्यामीति तेनापि             | ४१०           | i .                                                 | (५६, ३०=            | चंपटमुष्टिदण्डादि                            | ३६२          |
| श्रामाः कुन्कुटसम्पात्याः        | ४५            | चतुरङ्गवलनासौ                                       | 989                 | चम्पापुरसमीपस्थ ।                            | ६५६          |
| प्रामान्तरं समं गत्वा            | ३६७           | चतुरङ्गवले।पतः                                      | १४१                 | चम्पापुरेश्वरो यान्ती                        | ३४३          |
| <b>ग्रामा</b> न्तरात्ममायातं     | 805           | चतुर्गतिमयः सोऽपि                                   | <b>5</b> € .        | चरंस्तपः समुत्कृष्ट                          | २७⊏          |
| मामे दुर्मर्पणो नाम              | પ્ર;દ         | चतुर्गु ग्लामायाती                                  | <b>શ્પુ</b> દ       | चरन्निय निशातामि                             | ५४३          |
| म्रामे पलाशकूटाख्ये              | ३५२           | चतुर्शानो द्वितीयेऽह्नि                             | 58                  | चरमाङ्गस्य केनेदं                            | ४१०          |
| ग्रीवामङ्केन वा पश्यन्           | २६२           | चतुर्थकालपर्यन्ते                                   | યુપુપુ              | चरिता निस्तीचारं                             | પૂરૂ         |
| भ्रीष्मार्कमण्डलाभत्वा-          | २३१           | चतुर्थशाननेत्रस्य                                   | ५६४<br>१६४          | चरोपनीततद्वार्ता-                            | ४५३          |
| [ ㅂ ]                            |               | चतुर्थज्ञानसम्पन्न- ४,                              | i                   | चर्या शेलपुरे पुष्प-                         | ६६           |
| घटदासीं विधास्यामि               | 11.2.0        | चतुर्थोऽप्यनबोधोऽस्य                                | ४३४                 | चलस्वभावे कुटिल                              | 43€          |
| घटामटित को हानां                 | प्रः          | चतुर्दशमहारतभू गां                                  | १३५                 | चागूरमेग्रामिव                               | ४२७          |
| भटामटति युक्त्यैव                | 838           | चतुदशमहस्रांता                                      | <u> </u>            | चापाशीतिसमुत्सेधो                            | 58           |
| धनच्छायाममाः सर्व-               | १३न           | चतुर्मार्गसमायाग                                    | પ્રફે૪              | चापबाराधरी गत्वा                             | प्र१०        |
| धनधृतपरिधानो                     | २०८           | चतुमुंखाह्यः कल्कराजो                               | ,                   | चागरेंरामरें रेप                             | ६१           |
| घनान्तरितकायाम्-                 | <b>३</b> ७२   | चतुर्विधामगः सेन्द्राः                              | 220                 | चारणत्यं समासाद्य                            | ς.           |
|                                  | ३८७           | चतुर्विधानरैः सार्ध                                 | ४६७                 | चारगान्त्रमापि प्राप्य                       | ३३⊏          |
| घनान् मताङ्गितः कृष्णान्         | ३१७           | च्छिभिभोपधाशुद्ध                                    | १०६                 | चारित्रस्य न गन्धांऽपि                       | ςξ.          |
| घातिकर्माणि निम्ल्य १४६          | ,४६७          | चतुर्विधोपसर्गोग्र-                                 | ४६५                 | चास्दत्तादिभिः श्रोतृ                        | ३५७          |
| घातिकर्माशि दिष्यस्य             | <b>५२७</b>    | चतुर्विभक्तपःयोप-                                   | ३०४<br>२०४          | चालयन्ति रिथरामृज्वी                         | ४१३          |
| घातीति नाम तद्घाता-              | ६१            | चतुःशतानि पञ्चाशदु-                                 | ه ۶۰۶               | चित्रं नीचकुलोत्पना-                         | ₹£७          |
| [ 뒥 ]                            |               | चतुः शतानि सम्प्रोक्ता                              | ४६⊏                 | चित्रकृटाभिधोद्याने                          |              |
| चकार घोषसां पुर्या-              | ३६१           | चतुः राताम सन्त्रासा<br>चतुः रातेषु पञ्चोत्तरेण्यहः | 890                 | वित्रचूनः पुनश्चास्य                         | २८६<br>१८५   |
| चकार शान्तिपूजां च               |               | चतुष्टये व्यतिकान्ते                                | <b>२</b> ६६         | चित्रपद्मादिक्टाख्यौ<br>चित्रपद्मादिक्टाख्यौ | 8=2<br>8=8   |
| चकं शक्तिर्गदा शङ्को             | ररु           | चतुः <b>सह</b> ससङ्ख्योक्त-                         | i                   |                                              | १८६          |
|                                  | -{            | नक व <b>र</b> स्त क्रिक्शका                         | २१० '               | चित्रायां केवलशान-                           | ३⊏७          |

પૂદ્ધ

#### श्लोकानामकाराद्यनुक्रमः

| चिन्तामणिसमाः केचित्              | <u> ५५७  </u>  | . [ज]                      |                | जयन्तदनुतरे जातो          |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| चिन्वन् शुभाश्रयेः पुष्पं         | ३६             | जात्त्रयजयोत्तिकः          | ३३६            | जयन्ती धरगार्थाशा         |
| चिरं त्रिखण्डमाम्राज्यं           | EX             | जगाद भवता प्रीक्तं         | १५३            | जयश्यामा महादेवी          |
| चिरं परिचितस्थानं                 | <b>३</b> ८५    | जगाम सम्मुखं धाम्नः        | પૂર૦           | जयसेना जनैः सःयो          |
| चिरं राज्यमुखं भुक्त्वा           | २४१            | जघन्यशुक्कद्व यभाग्        | ६७             | जयसेना महीपालः            |
| चिरं बने विद्वत्येवं              | प्रद           | जघानेच चनं चत्रं           | ३१०            | जयाग्व्यमुख्यपञ्चाश-      |
| चिरं सोढवा तपःक्तेशं              | ४४६            | जटाकलापसम्भूत-             | ३६१            | जवोऽसगस्यतः धा मन्दं      |
| चिरं सोर्डाप तपः कृत्वा           | ३५३            | जनकोक्त निवेद्यात्र        | રપૂહ           | जरन्ते। अपि नमन्त्रेय     |
| चिरमेकादशश्रकधरः                  | ३३७            | जननमृतितरङ्गाद्            | २३७            | जगङ्गनासनासङ्ग-           |
| चिरमेवं तप. कुर्वन्               | ४३०            | जनयतु बत्तदेवी देवदेवी दुर | ताद्३३०        | जरायन्धं इत्योजितिभव गर्ज |
| चिरमेवं तप. कृत्वा                | २४५            | जनस्य चेदयं ताप-           | Ξ0             | जरासन्धाऽपि युद्धं न्छुः  |
| चिरात्ततो विनिर्गत्य              | ४०४            | जनानावजतो दृष्ट्वा         | ५३८            | जरासन्धं।ऽपि सम्राम-      |
| चिरात्तरमाद्विनिर्गत्य            | ४३१            | जनानुरागः प्रागेत          | १७⊏            | जलं गद्गदकण्ठाया          |
| चुड़ामणिप्रभागामि-                | ₹ <b>'</b> 9 > | जन्तुःन्तकदन्तस्था         | १४             | जलं पीट्य मयूराणां        |
| चेटकस्ते तदाकार्य                 | પ્ર १७         | जन्तुरते भू स्यते भूयो     | १५६            | जल घेर्जलमुल्लंघ्य-       |
| चे का एपमहीशस्य                   | ४८३            | जन्तोः किं कुशलं करमान्    | ંધ્ય           | जलघेन्तटमाभित्य           |
| चेटकेन इता हंसः                   | ५१८            | जन्मकृषे द्धायाद्दाः       | 488            | ं जलाशयम्तृपार्तस्य       |
| चेतनः कर्नाभग्रस्तः               | ५४६            | जनमक्प पतित्रायु           | પ્રમ્          | जलाशयाश्च सुस्यच्छाः      |
| चेलिनी कुटिला ज्येश               | <i>ጸ</i> ८४    | <b>ज</b> न्मदु:खजगमृत्यु—  | ξĘ             | े जातः प्राङ्ग्यम्ति      |
| चेलिनी पद्मगी ज्येष्टा            | ४⊏३            | जन्म-येवाभ्युपत्या         | ४८७            | ज.ड्यं जतुपु नान्यपु      |
| चेल्लपताके चेल्लध्यजानुजे         | ५७७            | जन्ममृत्युजराराग-          | <b>१</b> ५६    | जातकापः कपोतीऽमुं         |
| चेषामालं। किनी विद्यातो           | <i>እ=</i> ४    | जन्मचं कार्तिक कृष्ण-      | १७             | जातजातिरमृतिर्मूच्छीं     |
| चैत्रज्योत्स्नापन्ते पञ्चम्यां    | યૂ             | जनमाद्यन्तर्महूत चे-       | ,<br>8         | जाततापो स्वस्तस्य         |
| चैत्रमासे सिते पर्वे              | र्हे४          | जन्भान्तरस्मृतेमू र्छा     | પૂરફ           | ः जातनीदक्रवयं का वे -    |
| चैत्रस्य कृष्णपञ्चम्यां           | યુદ્           | जन्मान्तरं फलनास्य         | २६१            | जातरपच्छिनः श्रीमा-       |
| चैत्रे मासि सित पद्मे             | १८             | जन्माभिषक कल्याग्-         | <u>्</u> ट ४३५ | जातरूपयुतिः सार्द्ध-      |
| चैत्रेऽमा मास्यहःप्रान्ते         | १२३            | जन्मी नश्यति निर्मृल-      | ५३४            | जातवन्ती तदुत्कृष्ट-      |
| चैत्रे स देवः स्वर्गाग्रात्       | <b>ঙ</b> ৠ     | जमदांशमुनेदीर्घ-           | 233            | जाज्दल्यमानकोपामि         |
| चोदिताम्तीर्थकृतामा               | ४६१            | जम्यृ हीपसुकच्छा ख्य-      | १⊏१,२          | जातां पयनवेगाया-          |
| चादितो वा स तैर्भूपा              | १०२            | जम्बूद्वापेऽत्र कीशास्यां  | ₹8             | _                         |
| चारशास्त्रापदशेन                  | <b>५३</b> २    | जम्बुनामापि निवंदा-        | ५३१<br>५३१     |                           |
| चीर्यण रावणस्यैय                  | રદ્દ           | जम्बून।ग्रो गृहत्याग-      | ५४३<br>५४३     | 1                         |
| <b>च्युतप्राणा</b> च्युतेन्द्रस्य | ३६७            | जम्बूनाम्नोऽन्वये पूर्व    |                | जात तौ दम्पती दृष्ट्वा    |
| च्युता दृढरथी जज्ञे               | २११            | 1                          | <u>प्र</u> ३७  |                           |
| च्युत्वा ततो विदर्भाख्य           | ३६७            | जम्बूपलितं द्वीपं-         | <b>२३</b> ३    | 1                         |
| [蜀]                               |                | जम्बूपलिंदाते द्वीपे १६,१  |                |                           |
|                                   |                | जम्बूविशेषगो द्वीप         | 3,58           | 1 .                       |
| छाद्मस्थ्येन ततः काले             | इ३५            | जम्बूसम्मािते द्वीपे       | ४२२            | जातौ तृतीयजनने            |
| ब्राह्मस्थ्येन नयसन्दान्          | 8              | जयः पराजयो हानि-           | १५०            | जातौ मेपी पुनस्तत्रा-     |
| छाद्मस्थ्येन समास्तिस्रो          | ७४             | )                          | きにっ            | 1                         |
| छेदिनी सर्वविद्यानां              | १६५            | जयनामानुनामाहः             | પ્રદ્દ૪        | जानकी तामिरित्युक्ता      |

| जानाम्यनभिजातत्व-                                             | ४१२            | जिनोपदिष्टनिर्प्रन्थ-                           | 8EE }          | ज्ञानदर्शनचारित्र-                     | १६८            |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| जानाम्यहं महस्रास्य                                           | १८२            | जिह्नालोलपमालद्य                                | २२६            | ज्ञानहीनपरिक्लेशो                      | ४३६            |
| जायते नन्दयशसः                                                | 838            | जीर्गापर्यावदागण्य                              | Ŀ              | शानादिषु च तदत्सु                      | १६७            |
| जगपनयनोपाय-                                                   | પ્રથપ          | जीव जीवेत जीवन्ध-                               | 8€⊏            | शानेन तपसा जैन-                        | १६७            |
| जाललग्नैरापोर्त वा                                            | पूर्           | जीवद्यशाश्च तत्सर्ध-                            | ३६४            | ज्ञानोपयोगाभी च्णोती                   | 950            |
| जिग्ध् मत्पदं दुष्टा                                          | ٤٤             | जीवन्धरः सहायैः स्वैः                           | प्रवश          | ज्ञेयमागमशःदा <b>ख्</b> यं             | २५७            |
| जितारिभूभु जध्यास्य<br>-                                      | ₹E             | जीवंधरकुमाराव-                                  | 304            | ज्ञेयाः षष्टिस <b>हस्राणि</b>          | २२०            |
| जितेन्द्रियसमा <b>हा</b> रं                                   | ५२६            | जावधरकुमाराप-<br>जीवंधरकुमारेगा                 | 4,१६           | ज्यायानहमजाये त्वं                     | ४४२            |
| जित्वा चिन्तागतिवैंगातां                                      | -              | जीवंधरकुमारोऽपि                                 | प्रश्          | ज्यायान् <b>इ</b> रिबलस्तस्य           | <b>પ્ર</b> ૪૬  |
|                                                               | १३७            | जीवधरेण मन्चूर्ण-                               | 428            | ज्येष्ठकृष्ण चतुर्दश्यां               | २१०            |
| जित्वा जिनेन्द्रवपुपेन्द्र-<br>जित्वा ज्योत्स्नां मितच्चेत्री |                | जीवंधरोऽपि यत्तस्य                              | 400            | ज्येष्ठ <b>स्</b> नोर्विवा <b>हे</b> न | १८५            |
| जित्वा ज्यासना ।मतद्यता<br>जित्वा नरेन्द्रजालाख्य-            | ४१⊏            | जापवराठाप प्रकर्प<br>जीवंधरोऽवदनमृच्छ्या -      | प्रश्          | ज्येष्ठे मासि कलाशेष                   | ₹              |
| जित्या नरम्य जालास्त्र-<br>जित्या प्रसिद्धस्वचरान्            | १७३            | जीव पुत्रात्र तिष्ठेति                          | 858            | ज्येष्ट मारयसिते षष्ट्यां              | 50             |
|                                                               | (              | जीव पुत्रात्र तिष्ठात<br>जीवाद्याः कालपर्यन्ताः | કહજ<br>કહજ     | ज्येप्ठे पष्टोपवासेन                   | १२६            |
| जित्वा मां विप्रहेणाशु                                        | ३०७            | जावाद्याः कालप्यन्ताः<br>जीवाजीवादितस्यार्थो    | 93€            | ज्येष्ठोऽत्र राष्ट्रक्टस्य             | ५३९            |
| जित्वास्य कुन्दसौन्दयं                                        | २७             |                                                 | ३५५<br>३५०     | ज्योतिष्प्रभं कनीयांसं                 | ४१५            |
| जिनं प्रदिच्छि। कृत्य                                         | १५७            | जीवितान्ते गुब्स्तस्य                           | स्क्र<br>पुद्द | ज्योतिर्धने वियोगन-                    | १५४            |
| जिनं मनोइरोद्याने                                             | ६७,३२५         | जीवितान्ते नियोगेन                              |                | ज्योतिलांकिऽमरो भृत्वा                 | २२९            |
| जिनं श्रीपयनामान                                              | 38             | जीवितान्तेऽभवदेवी                               | 308            | ज्योलनेव तान्काधीशे                    | ५७४            |
| जिनं सागरसेनाख्यं                                             | ५०३            | जीवितान्ते समाराद्य                             | <b>૪</b> ૫૬    | ज्यलज्ज्वाला <b>करा</b> लीत्था         | ૪૫૫            |
| जिन व्वद्दृश्मात्रेग                                          | <b>ሗ</b> ሄይ    | जीवितान्ते स संन्यस्य                           | <b>३</b> ४३    | उवलस्यस्य प्रतापाधि                    | १६८            |
| जिनदत्तार्यिकाम्या <b>शे</b>                                  | ३५१            | जीनितान्तेऽहिमन्द्रेऽस्मिन्                     | ३ <b>३</b> २   | ज्यलनादिजटी ख्याती                     | ४५३            |
| जिनदत्तार्थिकोपान्ते                                          | ४०१            | जीवितावसितौ सम्यक्                              | ጸጸጸ            | ज्यलनादिज्ञटी चाशु                     | ४५३            |
| जिनपूजां विनिर्नृत्य                                          | પ્રરદ્         | जीविताहं त्वया स्थान-                           | ३०३            | ज्वलनादिजटी तस्याः                     | १४०            |
| जिनपूजां विधायानु                                             | ५ २७           | जीवोऽयमुद्यदुपयोगगुग्गोपल                       | च्य ५६६        | , ज्यलनादिजटो पाति                     | ४५३            |
| जिनप्रणीतसद्धर्मा-                                            | १९७            | जैनगेहे समन्यर्च्य                              | <b>3</b> 80    | ज्वलितचलितनेत्रो                       | ३७२            |
| जिनप्रतिनिधिपूर्व-                                            | ४⊏३            | जनशासनमर्यादा-                                  | 860            |                                        | • •            |
| जिनसन्भग <sup>्</sup> तात्तं                                  | પ્રહય          | जैन्याश्च तनयो विश्व-                           | 388            | [ㅋ]                                    |                |
| जिनसनानुगायासमै                                               | 58             | जोपमाध्यमहं कुर्वे                              | ४⊏३            | तं कदाचिद्धिहारार्थे                   | ৬ ই            |
| जिनासेनानुगैर्वीर-                                            | ५६४            | शातजीवंधराकृत-                                  | ५०७            | तं शालावधिवंधिन                        | ४३८            |
| जिनस्यास्येव तीर्थेऽग्यौ                                      | १०५            | ज्ञातात्तद्हरामंगः                              | ₹८८            | तं तदा भोगिनी विद्या                   | <b>પ</b> . ₹ १ |
| जिनाई अन्दनाम्याशे                                            | <b>६</b> ६     | शातात्मान्यभवो धिक्                             | <b>3</b> &     | तं तदाबाप्य देवेन्द्रः                 | २०             |
| जिनेन्द्रजननी मैरां                                           | २०३            |                                                 | 5              | तं त्रिः परीत्य चन्दित्वा              | १८इ            |
| जिनेन्द्रभवने भूतां                                           | ४३२            | 1                                               | ५१८            | तं दण्डायतुमुत्कोधः-                   | २७०            |
| जिनेन्द्र वदनेन्दू त्य                                        | १७६            | श्चात्वा परशुरामीय                              | २२६            | तं ध्याना नर्लानर्दग्ध                 | ५ र            |
| जिनेन्द्रस्यालयोस्तस्त                                        | <b>૪</b> ફર    | शात्वापि तन्मृतिं भूप                           | १०             | त निरीचितुमीहिष्ट                      | ५३८            |
| जिनेन्द्रानहमन्येयु-                                          | ५०२            | 1                                               | २६२            | 1                                      | પ્રફ           |
| जिनेहोऽप्यब्रीदित्धं                                          | <b>રેપ્ર</b> ર |                                                 | ५ ३६           | 1                                      | र६ं⊏           |
| जिनेषु गर्मनाथेषु                                             | १९७            |                                                 | ५४ ३           |                                        | २६३            |
| जिनोक्तधर्मशास्त्रानु-                                        | ४६२            |                                                 | પ્રુ ૭ १       | 1                                      | २३२            |
| जिनो नेमिः समुत्पन्नः                                         | ३७८            | 1                                               | ५७३            | 1                                      | 123            |
|                                                               | ,              | 1 21 1 114 1 2 21 2 24                          |                | and the first state of the first       | • • •          |

### **रलोकानामकाराद्यनुक्रमः**

| तं वीच्य न विपद्धोऽस्य     | २३६         | ततः पद्मावतीजन्म           | 808           | ततस्तत्त्वं विदित्वात्त-  | <b>પ્</b> રફ        |
|----------------------------|-------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| तं वीद्य बालवृत्तांतं      | 888         | ततः परं जिनेन्द्रस्य       | ४६⊏           | ततस्तदवगम्यायात्          | १२६                 |
| तं शक्त्यापातयद्गाम-       | <b>३</b> २२ | ततः परीतदावाग्नि-          | १२१           | ततस्तयोर्विवाहेन          | પ્રુપ               |
| तं सम्पूर्णकलं प्राप्य     | 48          | तनः पार्थात्सुभद्राया-     | <b>₹</b> \$ ₹ | ततस्तीर्थकरोत्पत्ति-      | पू६०                |
| तं सानःदयशो ज्येष्ठ-       | ३६२         | ततः पुण्यं न पापं वा-      | 808           | ततस्तुष्टः स्त्रगाधीशः    | ५०३                 |
| तं सूनुकृतवृत्तान्तं       | ४१६         | ततः पुनर्गते मासे          | ३६१           | ततस्ते तेन रामेण          | <b>ર</b> ⊏ <b>પ</b> |
| तं इन्तुं निर्मयो भीमं     | 485         | ततः पुरं समानीय            | <u>=</u> ۲    | ततस्त्वयाशु सम्बोध्यो     | પૂર્0               |
| त एव लब्धकालादि            | 838         | ततः पुरोधसः प्राप्तुं      | 89            | ततस्त्वमपि केनापि         | 808                 |
| तचङ्क मरावेलायां           | इह्छ        | ततः प्रतीचीमागत्य          | ३२४           | ततो गत्वान्तरं किञ्चि-    | ४१६                 |
| तच्चेटिंकावचः श्रुत्वा     | १८७         | ततः प्रच्युत्य कल्पान्ताद् | १८७           | ततो गत्नायुधापात          | <b>પ્ર</b> 5 દ      |
| तच्छास्त्रचुञ्चताप्यस्य    | 8,80        | तत प्रच्युत्य भूपस्य       | २४१           | ततो गन्धोत्कटो भुक्त्वा   | 4.00                |
| तच्छिष्येग् निमित्तानि     | १५०         | ततः प्रच्युत्य शङ्कोऽभू-   | ₹8४           | ततो गलति निःशेषं          | १                   |
| तच्छोकात्सीरपाणिश्च        | १७६         | ततः प्रच्युत्य स्नुस्ते    | १४३           | ततो गुष्रो न तत्पात्रं    | १६४                 |
| तच्छुत्वा खेचराधीशः        | १४५         | ततः प्रत्यागतः कस्मात्     | ११६           | ततोऽतिग्रध्नुता त्याज्ये  | ५३४                 |
| तव्हुत्वा तं निराकर्तुं    | યુ૪૭        | ततः प्रभृति तत्प्राहुः     | १५२           | ततो दीन्।यने मासे         | २२०                 |
| तच्छुत्वा मत्प्रभोरेपा     | १५४         | ततः प्रसन्नया सार्ध        | र ८,७         | ततो द्वारवतीपुर्यी        | १०२                 |
| तच्छुत्वान्यियतां सोऽन्य-  | ३६६         | ततः शीलोपवासादि-           | <b>३७</b> १   | ततो द्विसागरायुष्को       | ४५.३                |
| तन्द्रुत्वा पश्य नैलंज्य-  | પ્રે        | ततः श्रीनागदत्तस्य         | ६६३           | ततो धरण्या वैषम्य-        | પ્રપૂદ              |
| तच्छत्वा सक्मिणी चाह       | ४१⊏         | ततः सन्नद्वसैन्यः मं-      | પ્રફ          | ततोऽननुगुणं देव           | ३१२                 |
| तच्छुत्वा सुमतिः प्राह     | १५१         | ततः समुचितप्रेम्णा         | ५०७           | ततो <b>न</b> लिनराजाख्यो  | ५६०                 |
| तच्छुत्वा सोर्डाप कोपामि-  | દ્ય         | ततः सर्वर्तृषु प्रेम्णा    | २८१           | ततो निःशेपमंहासि          | १४६                 |
| तच्छत्वैष स कः प्रैप       | 3           | ततः सर्वेऽगमन् राम-        | ३१०           | ततो निर्गत्य तिर्यं हु    | १ १⊏                |
| तच्छीर्य कौर्यसन्दीप्यं    | 843         | ततः सर्वे प्रहुष्यास्य     | ३५६           | ं ततो निवृत्तः सम्प्राप्य | ४-६                 |
| तज्जन्मनः प्रभृत्यन्यै -   | ३३६         | ततः साकेतमध्यास्य          | २६६           | ततो निवृत्य साकेतं        | و                   |
| तज्जनमवैरसंस्कार-          | १०३         | ततः छिन्धोरतटे गच्छन्      | <b>३</b> २४   | ततो निवर्तमानोऽसौ         | ३६१                 |
| तज्जानसपि पापन             | 880         | ततः सुरगणार्धाश-           | २.८           | ततो निर्विच संसारात्      | ३६१                 |
|                            |             | ततः रूपकरम्रामा-           | <b>३</b> ६३   | ततोऽनुजलिं गत्रा          | ३२४                 |
| तज्जैनभवनाभ्यर्ण           | ५०६′        | ततः सूर्योदये राजगेहे      | ३३५           | ततोऽनुतत्प्रमागोन         | २०७                 |
| तज्ज्ञात्वास्याः पिता चापः | પ્રસ્૪      | ततः सेनापति पद-            | ३०४           | ततोऽनुवदनं तस्याः         | શ્પૂ                |
| तत एव त्यजन्त्येतौ         | २३०         | ततः सोप्यवतीर्यात्र        | १०३           | ततोऽन्धाहिः समृत्यन्नो    | ₹£_६                |
| ततः कनकमालैत्य             | १६३         | ततः स्वर्गादतरखकल्याणा     | १२२           | ततोऽन्येयुः खगो नाम्ना    | <b>ર</b> ૭ૡૂ        |
| ततः कनकराजाख्य-            | ५६०         | ततः स्वविष्टराकम्पा        | €5            | ततोऽपीइ समुद्भूय          | ૪૫્ર                |
| ततः कपोतमतं मे             | १६३         | ततः स्वानुमते तस्मिन्      | ४५०           | ततो भगवतो ध्यान-          | ४३८                 |
| ततः कान्तपुरं लज्जा        | <b>%</b> ⊏3 | ततश्रकधरोऽनङ्गं            | ४१⊏           |                           | ३५⊏                 |
| ततः भाषालिकं शोकान्        | १६१         | ततश्चपलगत्याख्य-           | ३४०           | ततो भवन्मतं भद्र          | १७१                 |
| ततः कृष्णेन निर्दिष्टाः    | इ⊂१         |                            | ४६३           | ततोऽभूदन्यदा तस्य         | २६६                 |
| ततः केनाप्युपायेन          | ४१२         | · _                        | ४३१           | ततो भूपतिमासाद्य          | २५२                 |
| ततः चीरकदम्बे च            | २६७         |                            | 38€           | ततो मन्त्री च पूर्वीको    | २४१                 |
| ततः चुल्जकवेषेण            | 830         | ततश्चौर्यादिदुष्कर्म-      | ३४६           |                           | १७२                 |
| ततः खगाद्रचवाक्श्रेगी      | ጸረጸ         |                            | ४६१           | ततो मासावशेषायुः          | २३७                 |
| ततः पश्चमकालेऽपि           | પ્રદ્       | ततस्तत्कालपर्यन्ते         | <b>५</b> .३१  | ततो भिथुनमेतत्त्वं        | ३४४                 |

| ततो मेघरथो गज्य-                                 | 35            | तत्तीर्थं सागराभिख्यो          | Ę                                                  | तत्र तच्चेटिकामेका                                      | ધ્ર રર       |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| ततो रत्नानि शेषाणि                               | २२ ह          | तस्यक्ेकान्तदुर्वाद-           | 820                                                | तत्र तन्मातुलः सोम-                                     | १५१          |
| ततो रसाधिकाम्भोद-                                | <b>५६</b> ०   | तत्त्वं सत्त्वादिना येन        | ₹€                                                 | तत्र तत्सन्निधानेन                                      | ५ २०         |
| ततो राज्ञः पुरंगत्त्रा                           | ५ १६          | तत्त्वगर्भगभीरार्थ-            | ४५६                                                | तत्र तादात्त्वकाः सर्वे                                 | २०२          |
| ततो राज्यभरं पुत्रे                              | ⊏હ            | तत्त्वभेऽप्यपचारित्रे          | १३⊏                                                | तत्र ताम्बूलवल्यन्ताः                                   | १६८          |
| ततोऽरिलेपुरोऽगच्छः                               | ३२३           | तत्त्वया सर्वथा साध्य          | ६६०                                                | तत्रत्यं वालिनो द्तः                                    | 30€          |
| ततो युवां जिनाकारान्                             | રહપૂ          | तत्वयद्भासमाने रू              | १६७                                                | तत्र दिःयं सुखं मुक्ता                                  | ३५०          |
| ततो यौवनमालम्ब्य                                 | २६            | तत्त्वश्रद्धानमासाद्य          | <b>\$</b> 10                                       | तत्र धन्याख्यभूपालः                                     | ४३७          |
|                                                  |               | तत्त्वार्यनिर्णयात्प्राप्य     | 888                                                | तत्र निर्विष्टदिःयोर-                                   | ¥2¥          |
| ततो बज्रायुधश्च्युत्वा<br>ततोऽयतीर्य देशेऽस्मिन् | १८५           | तरपञ्जरं विभिद्यासौ            | ३५२                                                | तत्र नमीशितुः सत्यभामाया-                               | ३⊏३          |
| तताऽवतायं दराऽस्मिन्<br>ततोऽवतीर्यं वर्षेऽस्मिन् | 388           | तत्पतिह दिमित्याख्यो           | ५१०                                                | तत्र पण्यस्त्रियो वीद्य                                 | ४४६          |
| •                                                | <b>€</b> 3    | तत्पदे तौ समासाद्य             | १६७                                                | तत्र पूर्वकृतं पुण्यं                                   | પ્રૄ         |
| ततो वन्दिशचोयाम-                                 | हे <b>७ ७</b> | तत्परी द्यार्थमायान्तु         | २२७                                                | तत्र प्रवृत्तवृत्तान्त-                                 | ३७५          |
| ततो प्रिध्वस्य दुष्टारि-                         | <b>ሂ</b> ሄ⊏   | तत्परीत्य रिथतं बाहौ           | દ્ય                                                | तत्र प्रवर्द्धमानोऽस्मि                                 | २२२          |
| ततो विभिन्नमर्योदाः-                             | ३५६           | तत्पादपङ्कजश्लेपा-             | १४२                                                | तत्र ब्रह्मा महीपाल-                                    | ¥            |
| ततो विहितसन्यासः                                 | १२५           | तिव्ययायत्कृतो स्न्ता          | : ⊏३                                               | तत्र भोगान्वहूनभुक्त्या                                 | ३४१          |
| ततोऽस्य भोगवस्त्नां                              | 8 \$          | तरपुण्यपरिपाकेन                | પુ. १                                              | तत्र भोगान्यथायोग्यं                                    | ४३०          |
| ततोऽहं प्रेपितस्तेन                              | ३०६           | तत्पुरस्थापनाहेतु.             | ३६⊏                                                | तत्र मायामये युद्धे                                     | ३४२          |
| ततो इठासदायातं                                   | 30€           | तःपुरागां ततो वद्ये            | 88                                                 | तत्र रात्री कृता रत्ता                                  | 88.6         |
| तत्कण्ठे पत्रमादाय                               | ३५५           | तत्पुराधिपतिः खेचरे            | પ્ર√ર                                              | तत्र वाच्या मनुष्याणां                                  | ३८२          |
| तत्कथावसरे लोक                                   | ४३३           | तत्पुराधिपसोनप्रमा-            | <del>ጚ</del> ፟፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞ | तत्र विशति दागशि                                        | ४३३          |
| तत्करित्यामि येनास्य                             | रद्र          | तत्पुगधोश्वरा <b>रि</b> न्द    | 308                                                | तत्र वित्राधिताशेप-                                     | प्र७३        |
| तत्कल्यागस्य द्वेन्द्रः                          | ও             | तत्पुरार्घाश्वरे चन्द्रकीर्ति- | ३४४                                                | तत्र शाखापशाखाः स्वाः                                   | ्.<br>२३३    |
| तत्काल खेचग्द्रन्द्वं                            | २६७           | तत्पुर्यो सौधकुटाम्र-          | २०१                                                | तत्र शासायशास्त्राः स्थाः<br>तत्र शस्त्राणि सर्वाणि २२७ |              |
| तत्कालोचितकार्याणि                               | ४३६           | तत्पूर्वभवसम्बद्धाः            | <b>३७</b> ६                                        | तत्र शोको न कर्त-या                                     | २५०<br>२५३   |
| तत्कालोचितनेपध्या                                | २०३           | तत्यूर्यापरसम्बन्धः            | ३७३                                                |                                                         | ५५१<br>५५१   |
| तत्कालोचित् योऽभी                                | પૂર્દ         | तस्प्रत्ययसमुत्पन्न-           | ર૪૬                                                | तत्र सन्निहता दैया~                                     | 8 <b>८</b> 8 |
| तत्कुमारी प्रहेत-या                              | २८०           | तत्प्रदेशं स्वयं गत्या         | <b>६६३</b>                                         | तत्र स्वभवसम्बधं                                        | ३३४          |
| तत्कृतं भानुनंविति                               | <b>३</b> ६६   | तत्प्रभा विशेषण                | ₹० ;                                               | तत्र स्थितः स्तयं धर्म-                                 | २४०<br>३४०   |
| तत्कृतासह,कण्ड्या -                              | ४७४           | तत्प्रमाण्यलस्तेजो             | ५२२                                                | तत्रस्थेरेव भुज्यन्ते                                   | २०२          |
| तत्त्वरागतदेवन्द्र-                              | ४३७           | तत्प्रयोजनमुद्दिश्य            | દર                                                 | तत्राकम्पनगुर्थाच -                                     | ३५७          |
| तत्व्यो सम्भ्रमाकान्तो                           | ર્∽યું        | त-फलान्यवबुध्यारमः             | २६                                                 | तत्राकृतिमसम्भूत-                                       | ६२           |
| तत्त्त्मस्यापराधं मे                             | ર્પ્રશ        | तत्पनान्यवबुध्यासौ             | <b>5</b> 3                                         | तत्रादायावसंस्थानं                                      | ેર           |
| तत्त्वेत्रमितमाशक्ति-                            | २३४           | तत्र कि जातमध्येष्य            | પ્રદ                                               | तत्राद्यः पोडशप्रान्त-                                  | यु <b>६१</b> |
| तत्त्त्रेत्रमितवीर्याभा-                         | १६८           | तत्र कञ्चित्तनूजं त्वं         | ४६५                                                | तत्रानुभूयसद्भोगान्                                     | 805          |
| तत्त्वेत्रविक्रयद्धीशः                           | <b>3</b> 8    | तत्र किन्नरगीताख्या-           | र⊏१                                                | तत्रान्यानि च रहानि                                     | ११०          |
| तर्यंत्रचराचले राजा                              | ४३१           | तत्र कृत्यां समालम्ब्य         | ३६८                                                | तत्र प्रकाश में वेषा                                    | ४१५          |
| तत्तं प्रदक्तिण्।कृष्य२४२ ३८ः                    |               | तत्र कौरवनाथस्य                | ४२५                                                | तत्राभृत्पुण्डरीकिण्यां                                 | ६६           |
| तत्तनावेव सर्वेषां                               | হ্            | तत्र गन्धोकटः स्वस्य           | 885                                                | तत्रामरोकलालाप-                                         | 55           |
| तर्चार्थ एव चकेशो                                | र ४८          | तत्र जन्मान्तरद्वेपात्         | 380                                                | तत्रावधार्य निर्वेदहेतुं                                | J.E          |
| तत्तीर्थस्यान्तरं चक्की                          | १३४           | तत्र तं सर्वशास्त्राणि         | યુષ્ટ્રપ                                           | तत्राष्टादशवार्धायु-                                    | ५१८          |
|                                                  | ,             | •                              | 1                                                  |                                                         | -, • ′       |

| तत्रास्य देव्यां कस्याञ्चिद-         | રયય          | तथा नानिष्टसंयोगो           | ३९              | तदाखिलामराधीशाः         | ४३५            |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| तत्रेकं चारणं वीच्य                  | <b>પ</b> .१६ | तयान्यथा प्रयुक्तं त-       | २७२             | तदा गतामराधीश-          | २१६            |
| तत्रैकस्मिन् समासन्न                 | ३८६          | तथा परांश्च दुर्बु दीन्     | ३६५             | तदागत्य मरुन्मुख्या     | १२२            |
| तत्रैव कल्पे देवीत्वं                | ४०५          | तथापि यशमेवाशः              | २७५             | तदागत्य विश्वकपुत्री    | ३४७            |
| तत्रैय चन्दना तस्य                   | ४८५          | तथा प्राप्नोपि सन्तोषा-     | <b>પ્ર</b> ११   | तदागत्य सुराधीशाः       | २२१            |
| तत्रैव धनदेवाख्य-                    | श्रद्धद      | तथा वस्त्योकसाराज्य-        | १८३             | तदागत्यासुरी देवी       | १५७            |
| तत्रैव नगरे भूति                     | <b>૭૭</b>    | तथा शुभविनोदेषु             | <b>ي</b>        | तदा गन्धर्वदत्तापि      | 408            |
| तत्रेव ब्राह्मणः पूज्यः              | २६२          | तथा सीता महादेवी            | ३२८             | तदागमनमाकर्ण्य          | ४५३            |
| तत्रैव ज़दमणोऽप्येघं                 | २८७          | तथास्त्वित तमाशीर्भिः       | ३६५             | तदागमनमात्रेस्          | २८१            |
| तत्रैवारदि पुत्रेण                   | <b>%</b> =E  | तथेन्द्रियतिस्तेन           | પ્ર૪            | तदागमनमालोक्य           | १७१            |
| तत्र वासौ पुनर्मृत्वा                | ३९६          | तथैव गगनादीपशिखो            | १५५             | तदागमोपदेशेन            | えば。            |
| तत्रैव विश्वभृत्याख्यो               | ४२६          | तथैव रूपमप्यस्य             | <b>ર</b> પ્     | तदा गरुडदण्डेन          | १११            |
| तत्र व सचित्रो विश्वभू-              | રપૂદ         | तथैव वासुदेवोऽपि            | ४११             | तदा चतुर्थकल्याग्यपूजां | <b>5</b> 2     |
| तत्रैव मुप्रभो रामः                  | १२४          | तथैघ संन्यस्याभूच्च         | १३२             | तदाश्याऽग्रहीद्धर्म     | ४७८            |
| तत्रोक्तदेहलेश्याबिद्                | २०           | तदग्रजः समादाय              | २२६             | तदाश्याय मारोचः         | २६२            |
| तत्रोत्सवे जनाः पूजां                | ४६           | तददिमस्तकं गत्वा            | २५२             | तदा तच्छृतिमात्रेण      | १७०            |
| तत्सर्वे पर्वतेनाता                  | ३७३          | तदद्गेरवतार्थैनं            | ५०८             | तदा तदुत्सवं भूयो       | २८०            |
| तत्सन्देहे गते ताभ्यां               | <b>४६</b> २  | तद्धीशो बलीन्द्राख्यो       | २६७             | तदा तद्वान्धवाः सर्वे   | પ્રફેદ         |
| तत्त्वभायामभूत्प्रश्नः               | ३३४          | तदनुग्रह् <b>बुद्धःयै</b> व | 808             | तदा तमः समाध्य          | प्रइ६          |
| तत्त्रमाप्तौ स्वृति कृत्वा           | २६२          | तदन्तकप्रतीकारे             | وپره            | तदा तदैव सम्भूय         | ३६५            |
| तत्तर्मापे निधायार्य                 | २२६          | तदन्तेऽपश्यदन्यच्च          | ४६०             | तदा तीर्थकराख्योद-      | २०€            |
| तस्समीपेऽनुजा ग्रामे                 | ४६१          | तदभिश्रायमाञ्चाय            | ३०२             | तदात्र प्रियमित्रायाः   | १८५            |
| तस्समीपे समादाय                      | <b>३</b> ४१  | तदभिप्रायमालद्य             | भू <u>ह</u>     | तदा दशरथाभ्यणी-         | २८०            |
| तत्सर्गस्यैव साधुत्वा-               | ३७२          | तदभ्यन्तरभागे स्तो          | 88              | तदा दानादिनाद्धंस-      | प्रदा<br>प्रदा |
| तत्समुत्पत्तिमात्रेण                 | 388          | तदभ्यन्तरवर्त्यायु- ७३,८८,  |                 | तदादिश विशामीश          | 2,4<br>3       |
| तत्साहमेन तत्कीर्ति-                 | ३०३          | तदर्पयतुमायासो              | ₹<br><b>६</b> ६ | तदा दृष्टापदानस्य       | ४१२            |
| तिसद्धिविष्नहेतुत्वात्               | २७६          | तदवस्थोचितश्रव्य-           | ¥8⊏             | तदा धुमुनयः प्राप्य     | २३६            |
| तत्सुतामुपवासन                       | ५०२          | तदा भंसाज्ञया विष्णु-       | ३७१             | तदा द्वारवतीदाहः        | ४२२            |
| तत्सुता वाकग्री संज्ञा               | ११२          | तदोकर्णनकालान्त-            | १२६             | तदा निमकुमारस्य         | 800            |
| तत्स्चकमिदं सर्वे                    | १४६          | तदाकण्यं तदेवासौ            | १४६             | तदानादाय केनापि         | ५३४            |
| तत्लोड्मच्मो गाद-                    | १८१          | तदाकण्यं रूपाः केचि -       | 350             | तदा नापितकः कोऽपि       | ४१७            |
| तत्सौरभावबोधाव-                      | <b>ग</b> ४३  | तदाकण्यं भवत्प्रीत्या       | १८८             | तदा निजासनाकम्पाद       | ४३५            |
| तत्स्वादलोलुपः पापी                  | १५२          | तदाकर्ण्य महीनाथं           | ३६६             | तदानीमेव कैवल्यं        | १⊏३            |
| तथा करिण्याः पादाभ्यां               | રદ્દપૂ       | तदाकण्यं मुदा पुत्राः       | 3               | तदानीमेव तं दीचा-       | १⊏३            |
| तथा कालगुहायाञ्च                     | ४१४          | तदाकण्यं विचिन्त्यैत-       | <b>પ્</b> શફ    | तदानीमेव तं नीत्वा      | ३०६            |
| तथागत्य कुमारोऽसौ                    | २२८          | तदाकण्योर्ककीर्तिश्च        | १४६             | तदानीमेव देवेन्द्रा-    | <b>\$</b> 8    |
| तथा चक्रधरे राज्य-                   | १८३          | तदाकण्याह सन् राजा          | <b>१</b> ०      | तदानीमेव निर्गत्य       | १५५            |
| तथा चोपचयः शत्रो-                    | ₹0€          | यदाकार्येष बन्धत्वा-        | ३६५             | तदानीमेव इस्तीन्द्रं    | ٤٣             |
| तथा जरत्कुमारश्च                     | 388          | तदा कुमारसन्देशा-           | ५५०             | तदानन्तमतिश्चान्तः      | १६३            |
| तथा तीर्थगणाधीश-                     | २५८<br>२५८   | तदा केवलपूजाञ्च             | ४३⊏             | तदान्याभिश्च रामस्य     | र⊏१            |
| तथा दुष्प्रापमालोक्य                 | ५३४<br>५३४   | तदा केवल्यसम्प्राप्ति-      | १६१             | _                       | रजर<br>२६५     |
| पन कुन्नानम्ससम्बद्धाः<br><b>५</b> ६ | ~ 7 5        | ापा चनप्यचन्त्रात्य ।       | 161             | च्या प्रयामाताम         | ***            |

| तदा यूजां समाकातैः      | प्रकृ         | तदारी न समाकर्ष              | २६०         | तदैवाकुचतां तो च            | المحادث        |
|-------------------------|---------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| तदा प्रभृति कन्यायाः    | २६ •          | तदा स्वस्थानमापन्नी          | ३१०         | तदैवागत्य तं नीत्वा         | 4              |
| तदा प्रभृति तीर्थलं     | १२            | तदा हरिवले युद्ध-            | ३८५∙        | तवैवागत्य तौ देवौ           | रदद            |
| तदा प्रभृति ते कन्ये    | પ્રવ્ય        | तदित्यादाय वन्दित्वा         | 8 £ £       | तदैवागत्य तन्मूच्छ्री       | 411            |
| तदा प्रभृति दुर्दर्प-   | ধ্ৰুত         | तदिन्द्रियार्थसान्निष्य      | १२१         | तदैवागत्य देवेन्द्राः २४७,  | 222            |
| तदा प्रभृति नागेन्द्रो  | ४ <b>३</b> ०  | तदीयशयनारो <b>इं</b>         | પ્રસ        | तदेयागत्य मद्ग्रामं         | ४६७            |
| तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन् | १०१           | तदुक्तं ते समाकर्ण्य         | <b>५१६</b>  | तदैवानिमियाधीशा-            | १२६            |
| तदा प्रभृति शाल्यादि    | પ્રમ          | तबुक्तमतिलङ्घयः शः           | २३०         | तदैवापेत्य नत्वार्षि-       | २१₹            |
| तदा प्रभृत्यगात्काम-    | ५०६           | तदुरुङ्गमहासोधगेहै:          | ४६          | तदैवाभेत्य नाकीशो-          | ય્રદ્          |
| तदा ब्राह्मणरूपेण       | १०            | तदुर्त्पात्त्रफलस्यास्या-    | रह४         | तदेवायातसारस्वतादि-         | 33             |
| तदा भत्तया नताष्टाङ्गा- | २३            | तदुत्सवं समाकर्ण्य           | પ્રર        | तदैवाशनिघोपाख्या            | १६४            |
| तदाभरणवृत्तान्त-        | પ્રપ્રશ       | तदुद्भवे प्रसन्नानि          | 50          | तवैवासी दिवो देव-           | २०२            |
| तदा मनोइगेद्यानगतं      | ३३६           | तदुदीरितमेतस्य               | પ્રફે૪      | तदैवाहमपि प्राप्य           | પ્રકૃષ્        |
| तदामरसदस्यासी-          | १७८           | तदुपद्मभाकर्ण्य              | પ્રથપ       | तदैवाह्य सम्भिन-            | ४५२            |
| तदा मलयदेशेशो           | ওঘ্           | तदुपायसहायांश्च              | २६२         | तदादपादि षट्खण्ड-           | S              |
| तदामात्योत्तमः पौरान्-  | રપ્રશ         | तदेतदेव व्याख्येयं           | ५७६         | तदौदासीन्यमुत्पन-           | ३६२            |
| तदामृताशनाधीशाः         | १३१           | तदेव पुष्पमाघाय              | १६२         | तद्गतं मार्गमन्वेत्य        | <b>२२६</b>     |
| तदासृताशिनः सर्वे       | ર <b>રૂપ્</b> | तदेव पुरुषार्थस्य            | પ્રદ્ર      | र्<br>दगत्वाऽऽशु परीत्यैन   | १०४            |
| तदा रामेण संप्रामे      | <b>३</b> २२   | तदेव सर्ववस्तृना -           | ४६          | तद्ग्रहं तां स्वयं गन्ना    | ₹≂४            |
| तदा लब्धेन्धनो वामिः    | १७१           | तदेवादाय सक्रोधः             | १०४         | तद्गृहीतं धनं सर्वे         | પ્ર १દ         |
| तदालोक्य किमित्येष      | રપ્રશ         | तदेवानुमतं सर्वे-            | १४३         | तद्गीत्रे चत्रियोऽस्तारिः   | 38             |
| तदालोक्य हरिः कुद्धो    | ३⊏२           | तदैवानुत्तरादन्त्या-         | १२६         | तद्ग्रहोत्थापितात्युग्र-    | <b>५३६</b>     |
| तदा लौकान्तिकाः प्राप्य | र्व्य         | तदैव कातरः शूर्पणखा-         | २⊏६         | तद्घोपणां समाकण्यं          | પ્ર <b>૨</b> ૪ |
| तदावशिष्टपौलस्त्य-      | ३२२           | तदैव खेचरी कौचित्            | १५४         | तद्शाश्च मन्त्रतन्त्रादि-   | પૂપ્ર          |
| तदा विद्याधरः कश्चित्   | ४६१           | तदैव गर्भसङ्कान्ति-          | 85          | तद्शनसमुद्भृत-              | १७१            |
| तदा विद्याधरा भूमि      | ३५⊏           | तदैव तं समुत्साह्य           | ४१४         | तद्दानफलमालास्य             | પ્ર <b>१</b> ६ |
| तदा विधाय देवेन्द्रा    | ŧ             | तदैव तीर्थकृज्जात-           | છ 3         | तद्वृतप्रेपणादेव            | १६८            |
| तदा विशाखभूतिश्र        | ४५०           | तदैव तोचो रापश्च             | ४१३         | तद् दृष्वा दर्पिणो नमा      | प्रप्रह        |
| तदा विस्मयमापन्ना       | ४१७           | तदेव तो समाहृय               | १६७         | तद् दृष्ट्वा देहिनो मुग्धा  | २६९            |
| तदा शची महादेवी         | २०३           | तदैव दस्वा स्वं राज्यं       | ११७         | तद् देश्या नन्दयशासः        | ३६२            |
| तदा शरणमायाता-          | そっこ           | तदेव नर्तकीवार्ता            | १६८         | तद् धात्र्या गुप्तमानीतः    | પ્રફ્ય         |
| तदा शीतिकया धीता-       | રદ્ય          | तदैव निमिषाधीशाः             | <b>२१</b> ४ | तद्धुवं मम इन्तन्यो         | १०७            |
| तदा शकाशया यत्त-        | ३४०           | तदैव भोगनिर्निण्णौ           | ११६         | तद्ध्वनिव्याप दिक्पान्ताच्  | १४७            |
| तदा संभावयामास          | ३⊏४           | तदैव मङ्गलान्युच्चैः         | २३४         | तद्बाहुशिखरे मन्ये          | रेद            |
| तदा सर्वर्तवस्तत्र      | 50            | तदैव मदनामोघ-                | २६६         | तद् भया न्यामयं पाप-        | १=२            |
| तदा सविस्मयो राजा       | ११६           | तदेव यामभेरी च               | २०२         | तद् बक्तुं नास्ति कालोऽस्मा |                |
| तदा साकेतवास्तव्य-      | २६⊏           | तदैव विजयार्घादि-            | 860         | तद्वाललालनालीला             | ४११            |
| तदा साधितविद्याः सन्    | १म्           | तदैव शूरमंनोऽपि              | ३६०         | तद्बुद्ध्वा क्रोधसन्तरो     | १५६            |
| तदा सुराधियाः प्राप्य-  | ¥સ્પ્ર        | तदैव स प्रसन्नातमा           | XXX         | तद् भवान्तरवृतान्तं         | ५१३            |
| तदा सेनापतिर्नाम्ना     | २७६           | तदैव स महीशोऽपि              | ३४२         | तद् यशावसितौ जात्यं         | २६६            |
| सदा शूर्पणखागत्य        | <b>र</b> दद   | तदेव सोऽपि राजाशा            | २५१         | तदयोग्यसर्वं वस्तुनि        | ५२०            |
| क्षा बरक च राग गाँउ     | ,-,-,         | ानंत्र सरकार क्रमानाम्यः<br> | 1711        | Makat smisselfers           | • •            |

१५

| तद्राजधानीनाधस्य            | २०२          |
|-----------------------------|--------------|
| तद्भूपं वर्णयन्तीर्थ        | २८८          |
| तद्वंशजेन केनापि            | 3≈€          |
| तद्रचः[अवणा तौ च            | १३३          |
| तद्भचःश्रवगोत्पन-           | २४६          |
| तहःचोऽवसितौ प्राशः          | १५१          |
| तद्वदल्पसुखस्याभि-          | પૂર્પૂ       |
| तद्वन्मुनिश्च सर्वेषाम्     | ४४०          |
| तद्वार्ताकर्णनादाव-         | १५५          |
| तद्वार्ती खेचराधीशः         | १७१          |
| तद्वार्ताश्रवणाद्विश्व-     | ३६६          |
| तद्विकारेण सप्ताचि-         | २६७          |
| तद्विध्नपूर्वकं लङ्का       | ३१४          |
| तदितीर्गमहामादको-           | 820          |
| तद्विदित्रार्शतिथर्युक्तिः  | २६०          |
| तद्वियोगमहादुःख-            | <b>પ્</b> શર |
| तद्वियोगेन शोकानि-          | ३ २७         |
| तदिलोक्य महीपालो            | १५४          |
| तद्विलोक्य मुनिदं वकीसुतः   | ३६४          |
| तदिलोक्य समुत्पन्न-         | ५०६          |
| तद्वीच्य जानकी सर्व         | ३०२          |
| तद्रुतान्तं विचार्याषी      | 800          |
| सहेगवत्प्रवा <b>हे</b> ण    | <b>५३</b> ४  |
| तद्त्याख्यातं श्रुतं सम्यक् | ७६           |
| तनया लदमणा कामो             | 805          |
| तनवः कुञ्चिताः स्निग्धाः    | ₹७ !         |
| तनुको वेदवेदांगपारगो        | ३६५          |
| तनुर्मयेष्यितैः सर्वैः      | २२           |
| तनूजः कल्किराजस्य           | <b>५५७</b>   |
| तन्ता चानुजास्यासी          | 844          |
| तन्जस्तस्य मुन्दर्यो        | १इ६          |
| तन्तु जस्पर्शसम्भूत-        | 4,१६         |
| तनूजो भीमकस्तस्मा-          | प्र४६        |
| तनुजो भित्रसेनायां          | १६२          |
| तन्त्रावापगतां चिन्तां      | 3,80         |
| तन्त्रावापविभागोक्त         | <i>e3</i>    |
| तन्नामश्रुतमात्रेश          | २२६          |
| त्रिबन्धनवर्णादि            | ५६०          |
| तिनिमित्तसमुद्भूत-          | ४३३          |
| तिभरीच्य भवन्माता           | <b>५</b> १७  |
| तिबर्चेगण चित्राक्र         | ₹ ₹          |
| -                           | •            |

| श्लोकानामकाराद्यनु      | क्रमः                 |
|-------------------------|-----------------------|
| तिषविदेन रामोऽपि        | २४२                   |
| तिभवासी सुनन्दाख्यो     | ३२३                   |
| तिन्नशम्यास्तिकाः सर्वे | またに                   |
| तिवशावसितौ शुद्ध-       | પ્રરર                 |
| तन्मध्यं मुष्टिसम्मायि  | २०६                   |
| तन्मध्ये लद्मगस्तूर्गः- | ३२२                   |
| तन्मांमजीवितः क्रूरः    | १५्२                  |
| तन्मातरीय तजन्मतोषः     | १७७                   |
| तन्माहात्म्यप्रकाशार्थे | 308                   |
| तन्मृषा किमधौ वेत्ति    | २७०                   |
| तन्वादीनां पुनर्दुष्य-  | પૂદ્ ૦                |
| तन्व्या रोमावली तन्वी   | <b>\$</b> 8 <b>\$</b> |
| तपः कुर्वन्तमालोक्य     | ४३५                   |
| तपः पञ्चामिमध्येऽसौ     | ३४⊏                   |
| तपस्तनूनपात्ताप-        | દર                    |
| तपस्यतश्चिरं घोरं       | ર૪૬                   |
| तपस्यन् सुचिरं तीवं     | ર                     |
| तपोधनस्य चक्रेशो        | ४३१                   |
| तपो नाधिकमस्त्यस्मा-    | ४३६                   |
| तपामाहात्म्यतस्तस्य     | ३६१                   |
| तपालचग्या निगृदः ऽभू-   | ४६४                   |
| तपोवगममाहात्म्या-       | ४८६                   |
| तपोवनं सतां सेव्य-      | ४६५                   |
| तपोवर्गानिष्टानां       | ર રેપ્ર               |
| तपावनीन्मुखेनायं        | २७३                   |
| तप्तचामीकरच्छायः        | ३३ ७                  |
| तप्तायसिण्डनिर्घातै—    | <b>४</b> ૫૫           |
| तमःप्रभाविधव्याप्त-     | 7,3                   |
| तमप्याकम्य मोगेच्छं     | २६०                   |
| तमभ्येत्य तदेवासमै      | ५०७                   |
| तमयोध्यापतौ युद्धे      | ४०१                   |
| तमसत्यं पुनः कर्तु      | २६४                   |
| तमस्तमः प्रजातानां      | ३५०                   |
| तमस्तमः प्रभायाञ्च      | ጹቭወ                   |
| तमादायोदरं तस्या        | २५३                   |
| तमालारामनिर्भासि        | ५०१                   |
| तमुद्दध्रे पिता चास्य   | ३६५                   |
| तमुपासकसद्धर्मे         | १६६                   |
| तमेत्राहिरिवाहत्य       | २२५                   |
| तयाईदासवाक्त्रेष्ठी     | 805                   |
| तया हिरण्यवर्माणं       | 480                   |

तयोः परस्परप्रेमश्-404 तयोः पराक्रमप्रज्ञा ?⊂X तयोः पुण्योदयात्सद्य १६९ तयोः स्वकर्मणा ज्येष्ठो 383 तयोर्जयध्वजं प्राप 805 तयोस्तुमुलयुद्धेन २४२ तयोर्नरपतिदीचा-808 तयोर्भवत्रयायात-२३१ तयोरमिततेजाश्च १४५ तयोरियकलप्रीत्या याति 28€ तयोर्विद्युत्प्रभः सूनु-183 तयोराख्यानकं वद्देये १३२ तयोर्विधद्वचारित्वा-ペパハ तर्पकाणि सुखान्याहुः 035 तर्पणस्तापनी मोइ-४१५ तले कपोलयोः स्त्रीयां पूष तत्र ज्योतिः प्रभाकान्ता-१६३ तव विद्वाचमतो नीतं तव स्यादित्यभित्रायो २५⊏ तवाङ्गचूते श्रीणन्ति तवाजनि तन्जेयमयं 153 तवादेशाऽस्ति चेद्देव्याः २६५ तवाद्य तिन्छलास्तम्म-842 तवास्ये मामिबासकां २⊏७ तवाहमिन्द्र इत्येना-२३४ तबेदशीमुपायेन ३५४ तस्थाचेवं प्रयात्यस्य २्६४ तस्मात्तदाशामुज्झित्वा 308 तस्मात्तन्नाकलोकाच्च 3,₹\$ तस्मात्तवास्तु पुत्रोऽयं ४१० ५३८ तस्मात्धागरदत्ताख्या-तस्मादभूनमुररिषुः ४२६ तस्मादयुक्तं युष्माकं 24.8 तस्मादस्थानकोपेन 300 तस्मादागत्य हेमाभ-५१८ तस्मादानीय मौलीन्द्र-३७८ तस्मादानेषु तच्छेण्डं છદ્ तस्मादुपेहि मोज्ञस्य २२₹ तस्मादेव्यलकाली ते ४१७ 414 तस्माद्विस्मयमापन्ना तस्माद्वैरानुबन्धेन ११व्य

| तस्मान्न प्रतिषेथ्योऽह-                                  | २५२                  | तस्य प्रीतिङ्करी देवी      | ₹€२         | तस्यैवाचौ सुवेगाख्यो        | €\$         |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| तस्मान्नास्मै प्रदातव्या                                 | १४३                  | तस्य पुत्रः शतग्रीव-       | २७८         | तस्योपरि मुहुर्घाषं         | ३६६         |
| तस्मान्मद्वचनं युयं                                      | १०६                  | तस्य भार्या सुभद्राख्या    | ४६६         | तां किंवदन्तीमाकर्ण्य       | प्रदर       |
| तस्मान्महीं महामागे                                      | २                    | तस्य भोगोपभोगैकः           | ∓⊏પ્        | तां दुरात्माऽऽत्मसात्कर्तुं | २७६         |
| तिस्मिन् काले वने रन्तुं                                 | १८१                  | तस्य माताभितर्ज्यैनं       | ३६⊏         | तां भुजङ्गीमिवानैगी         | २६२         |
| तस्मिन् कोपं परित्यज्य                                   | <b>የ</b> 드ሄ          | तस्य माता सुमित्राख्या     | १११         | तां वरीतुं समायात-          | २५६         |
| तस्मिन्च्यो समागत्य                                      | <b>4.8</b> 5         | तस्य मध्ये शुभस्थाने       | ४६          | तां विद्यादेवतां वाम-       | ሄ⊏ሄ         |
| तिस्मिनाते स विप्रोऽपि                                   | 38€                  | तस्य में किं करोम्येतत्    | इद्ध        | तां वीदयापूर्णसौन्दर्या     | ४५२         |
| तिस्मिन्गुरौ ततः सुप्रतिष्टा                             | પ્રપ્ર૦              | तस्य यावन याग्यन्त-        | 83          | तां सम्बोध्य सुखालापै-      | પ્રવર       |
| तस्मिन्देशे जनाः सर्वे                                   | 88                   | तस्य राज्ये रवावेव         | ३३२         | ताञ्च स्नेह्न तत्कर्म-      | પ્રસ્       |
| तिस्मन्नागपुरे ख्याते                                    | २७⊏                  | तस्य वचनांशुविसरः          | પ્રહય       | तादशं तादशामासी-            | ४२२         |
| <b>त</b> रिमन्नुत्पन्नवत्येव                             | प्रथ्र               | तस्य विश्रकुलायोग्यः       | १६०         | तात्स्थात्साहचर्याद्वा      | १५०         |
| तिसन्नुपद्भवे शान्ते                                     | १५३                  | तस्य शकाश्या गेहे          | २           | तावस्वकायसंरद्धा            | २९६         |
| तिस्मन्तुपरते तस्य                                       | ७७                   | तस्य शूर्त्यात्रकैकद्वि-   | <b>२</b> २० | तानभञ्जन् समुद्धृत्य        | ३१४         |
| तिस्मन्नेव पुरे मृत्वा                                   | ४२३                  | तस्य शौर्यानलो             | १६६         | तान् स्वयंवरशालायां         | € પ્રફ      |
| तिस्मिन्नेव पुरे नारदोर्धप                               | २६७                  | तस्य पप्टिसहस्राणि         | ঙ           | तापसत्रतमन्तेऽभू-           | २२२         |
| तिरमन्त्रेव पुरे वंशे                                    | પ્રશ્ર               | तस्य घष्ठोपवासस्य          | ३३५         | ।<br>  तापसाकारमादाय        | २७४         |
| तिस्मिन्नेव पुरे शक्ति-                                  | १⊏६                  | तस्य सत्येन वर्षन्ति       | ३३          | तापसानामभूत्पल्ली-          | ३६०         |
| तिस्मन्प्राक्तनसौहार्द्रात्                              | ४३०                  | तस्य सोमप्रभादीनां         | પ્પ         | तापसाश्च दयाधर्म-           | રહય         |
| तरिमन्भुवं समायाति                                       | ७२                   | तस्य इस्ते स्वरत्नानि      | ₹0=         | तापसैरभ्यधायीति             | २७१         |
| तरिमन्मन्त्रिणि भूपे च                                   | २६२                  | तस्याः श्यामलता चेट-       | પ્રવ્ય      | ताभ्यां स भवदेवाय           | <b>५</b> ३६ |
| तिरिमन्बद्दसि चेद्रैरं                                   | \$ 8                 | तस्याः स्तानुचरेणाक्तं     | રપ્રશ       | तामन्वेप्टुं वजन् रात्री    | ३८६         |
| तरिमन्षण्मास- ५६,२४                                      | ५,४६०                | तस्याङ्गतेजसा रत्नर्दापिका | 38          | तामादाय कुमारेण             | ५०४         |
| तरिमन् चिद्धिवने                                         | <b>'</b>             | तस्यानन्तर्मातदें वी       | ४४६         | तामादाय महीनायो             | १४२         |
| तस्मिन् <b>मु</b> खाभिलाषित्वं                           | २६०                  | तस्या निराकृति तस्माद्     | <b>₹</b> ४७ | तामाइरिष्ये ती इन्तुं       | २⊏६         |
| तस्मै दिव्ये ददौ रता-                                    | ४१४                  | तस्यानुपदमेशान्या          | १६३         | तारकोऽपि चिरं युद्धा        | £4.         |
| तस्मै वरगुणैः सर्वैः                                     | १४३                  | तस्यान्यदा विश्वर्यः       | <i>ሄ</i> ξ⊏ | तालध्वजः समारुद्य           | ३१६         |
| तस्मै संप्रार्थितं दास्या-                               | ५४२                  | तस्या भाराद्यमत्वेन        | 85          | तार्वादत्यात्मसंस्कारं      | १६५<br>१६५  |
| तस्मै द्वेमद्युतिर्नन्द-                                 | <b>=</b> 2           | तस्याभूत्सुप्रभा देवी      | ४८२         | तावत्येव गते काले           | ?? <b>•</b> |
| तस्य कण्ठे सुकण्ठस्य                                     | ३५६                  | तस्यामेवात्तरश्रेण्या-     | ₹४१         | तार्वादर्नानबन्धेन          | ५६०         |
| तस्य कालोऽयमित्येक-                                      | ₹ ? E                | तस्यावमतिविध्यर्थ          | ४७४         | ताबन्तः केवलशानाः           | २४७<br>२४७  |
| तस्य कालवयोवांछा                                         | ४६२                  | तस्या व्यावर्णयस्मापि      | ३६७         | तांवन्तः खद्वयाग्न्यब्धिः   | २२०<br>२२०  |
| तस्य कि प्रेच्यमित्युक्तौ                                | 188                  | तस्याश्चानुपदं कश्चित्     | श्रद        |                             |             |
| तस्य जन्मोत्सवस्यालं                                     | ٠,٠٠<br>٦ <b>१</b> ٤ | तस्याश्चारत्युत्तरे भागे   | 380         | तावन्तः पञ्चम- २३६,३        | -           |
| तस्य त्रिवर्गनिष्पस्ये                                   | १४०                  | तस्यासीदनयोः सूनुः         | ४५१         | तायन्येद्यु शोका ख्ययने     | १०६         |
| तस्य देवी सुमद्राख्या                                    | ४८२                  | तस्यास्तदा तदानीय          | રદ્ય        | तावर्कविधुसङ्काशौ           | १४८         |
| तस्य देवी सुमीमाख्या                                     | ३४                   | तस्यैव सुषेणाख्यः          | १२्५        | तावर्षितौ मया सोऽपि         | २५३         |
| तस्य नाम्नैव निर्मिन्न-                                  | २०<br>१६०            | तस्यैवानुमतौ देव्यां       | १६६         | तावासन्नविनेयत्वात्         | ३१६         |
| तस्य पद्मावती सुनु-                                      | , ५५०<br><b>५</b> ०३ | तस्यैवानुपदं काचिदु-       | १८१         | तानुमाविव चन्द्राकी         | २३१         |
| तस्य पादौ समालम्ब्य                                      | भू०५<br>१⊏४          | तस्यैवामितवत्यां स         | ११६         | तावुभौ सुचिरं शृत्वा        | १८५         |
| तस्य पाषण्डमीका <b>ञ्च</b><br>तस्य पाषण्डमीका <b>ञ्च</b> | ४७६                  | तस्यैवान्योऽहमिन्द्रोऽपि   | रू          | तासां चित्तपरीद्यार्थे      | रुद्ध       |
| सर्व नाच-इन्सक्त्र                                       | * 04                 | Wall . Aloked Litters 1    | 1-14        | 1                           | • •         |

| तासु घोषयती नाम १५६ तृतीयो तृति प्रमामिप चेहैर- तिरक्षामिप चेहैर- तिरक्षामिप चेहैर- तिरक्षान्तिदिनीत्यासीत् १४०, १८६ तिष्ठतः शशगोमायू ३१५ तिष्ठतः शशगोमायू ३१५ तिष्ठत्वत्रीव देवोऽहं ३०६ तिष्ठत्वामिवयाकोऽय- ५६३ तीर्थक्रत्वाववद्वद्वि- ५६३ तीर्थक्रत्वाववद्वद्वि- ५६३ तीर्थक्रत्वाववद्वद्वि- ५६३ तीर्थक्रत्वाववद्वद्वि- ५६३ तीर्थक्रत्वावदेवीत्योऽपि ६ तेन तव्वत्वत्वय्वय्वय्वय्वय्वय्वय्वय्वय्वय्वय्वय्वय्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | ₹01       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|
| तिरक्षामि चेहैर- तिलकान्तिदिवीत्यासीत् १४०, १८६ तिष्ठतः शरागोमाय् ३१५ तिष्ठतः विष्ठते देवोऽहं ३०६ तिष्ठतं नाद्यापि दीयन्ते ४८३ तीच्यादं श्रक्तालाननः ४५४ तीच्यादं श्रक्तालाननः ४५४ तीच्यादं श्रक्तालावद् श्रक्तः ५६३ तीर्थकुत्वामसम्प्रापत् १६ तीर्थकुत्वामसम्प्रापत् १६ तीर्थकुत्वामसम्प्रापत् १६ तीर्थकुत्वामसम्प्रापत् १६ तीर्थकुत्वामसम्प्रापत् १६ तीर्थकुत्वामसम्प्रापत् १६ तीर्थकुत्वामसम्प्रापत् १६३ तीर्थक्रासान्त्रपरम् १०२ तीर्थक्रासान्त्रपरम् १०२ तीर्थक्रासान्त्रपरम् १५० तीर्थक्रासान्त्रपरम् १५० तीर्थक्रासान्त्रपरम् १५० तीर्थक्रसम् सम्भूता १५० तीर्थक्रसम् सम्भूता १५० तुक्तालाङ्गारिकस्तरम् १६६ तुक्त तस्य गुणकान्तायां १५० तुक्त प्रक्रमान्त्रप्रमान्वस्य १५४ तुक्त प्रकृत्वास्य १५४ तुक्त मानुगेद्वत १६६ तुक्त प्रकृत्वास्य १५४ तुक्त मानुगेद्वत १६६ तुक्त प्रकृत्वास्य १५४ तुक्त मानुगेद्वत १६५ तुक्त मानुगेद्वत १६५ तुक्त मानुगेद्वत १६५ तुक्त मानुगेद्वत १५५ तुक्त मानुगेद्वत १५५ तुक्त मानुगेद्वास्य १५६ तुक्त मानुगिवास्य १५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | तासां त्वं स्वामिनी भूत्वा              | ३००          | तृतीयोऽ   |
| तिरक्षामि चेहैर- तिष्ठतः शरागोमाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तासु घोषयती नाम                         | ३५६          | तृतीयो    |
| तिष्ठतः शशगोमायू ३१५ ते काल तिष्ठतः शशगोमायू ३१५ ते च तं च तं तिष्ठत्वत्रेव देवोऽहं ३०६ तेजस्वी तिष्ठां नाद्यापि दीयन्ते ४८३ ते तत्व तं तिष्ठां नाद्यापि दीयन्ते ४५२ ते तत्व तं तत्व तं तिष्ठां विमलवत्याश्र ५३२ ते तिष्ठां विमलवत्याश्र ५३२ ते तिष्ठां विमलवत्याश्र ५६३ ते तत्व तं तिष्ठां विमलवत्याश्र ५६३ ते तत्व तं ते त्व तं त्व त्व तं विष्ठां विमलवत्याश्र ५६३ ते ते त्व तं ते ते त्व तं तं त्व तं तं त्व तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तिरश्चामपि चेद्वैर-                     | १५७          | तृप्तिं प |
| तिष्ठत्यगोचरमनन्तचतुष्ट्यं तै ५७० तिष्ठत्वत्रैव देवोऽहं ३०६ तिष्ठा नाद्यापि दीयन्ते ४८३ तीक्णो विमलवत्याश्र ५३२ तीक्णो विमलवत्याश्र ५३२ तीक्षामिष्णाकोऽय- ५४४ तीक्णो विमलवत्याश्र ५६३ तीर्यकुत्वावत्वदृद्धि- ५६३ तीर्यकुत्वपि केपाश्चिदे- २३६ तीर्यकुत्वपि केपाश्चिदे- २३६ तीर्यकुत्वपि केपाश्चिदे- २३६ तीर्यक्षाममम्प्रापत् १६२ तीर्यक्षाममम्प्रापत् १६२ तीर्यक्षाममम्प्रापत् १६२ तीर्यकुत्वपि केपाश्चिदे- २३६ तीर्यक्षामम्प्रतीद्धापि १५५० तीर्यक्षामम्प्रतीद्धापि १५५० तीर्यक्षामम्प्रतीक्षाम् १५० तीर्यक्षामम्प्रतीक्षाम् १५० तीर्यक्षामम्प्रतीक्षाम १५० तीर्यक्षामम्प्रतीक्षाम् १५० तीर्यक्षामम्प्रतीक्षाम् १५० तीर्यक्षामम्प्रतीक्षाम् १५६ तीर्यक्षामम्प्रतीक्षाम् १५० तीर्यक्षामम्प्रतीक्षाम् १५० तीर्यक्षामम्प्रतीक्षाम् १५० तीर्यक्षामम्प्रतीक्षाम् १५० तीर्यक्षामम्पर्याम १५० तीर्यक्षामम्प्रतीक्षाम् १५० तीर्यक्षामम्प्रतीक्षाम् १५० तीर्यक्षामम्प्रतीक्षाम् १५० तीर्यक्षामम्प्रतिक्षाम् १५० तीर्यक्षामम्प्रतिक्षाम् १५० तीर्यक्षामम्प्रतीक्षाम् १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तिलकान्तदिवीत्यासीत् १४०,               | १८६          | तृप्तो रू |
| तिष्ठत्वत्रैव देवोऽहं तिस्रो नाद्यापि दीयन्ते ४८३ तीक्णो विमलवत्याश्र ५३२ तीक्णो विमलवत्याश्र ५३२ तीक्षणो विमलवत्याश्र ५३२ तीक्षणो विमलवत्याश्र ५३२ तीक्षणो विमलवत्याश्र ५३२ तीक्षणो विमलवत्याश्र ५३२ तीर्यक्षलावदग्राह्य- ५६३ तीर्यक्षलावदग्राह्य- ५६३ तीर्यक्षलामसम्प्रापत् १६ तीर्यक्षलामसम्प्रापत् १६ तीर्यक्षलामसम्प्रापत् १६ तीर्यक्षलामसम्प्रापत् १८० तीर्यक्षलामसम्प्राचि २५६ तीर्यक्षामसम्प्रतोद्धासि २५४ तीर्यक्षामन्त्रवाने ५५७ तीर्यक्षास्त्रवाने ५५७ तीर्यक्षास्त्रवाने १५० तीर्यक्षलाक्षार्यक्रस्य ६१ तीर्यक्षत्रवाक्षणाम्त्रवाम १५० तीर्यक्षत्रवाक्षणाम्त्रवाम १५० तीर्यक्षत्रवाक्षणाम्त्रवाम १५० तीर्यक्षत्रवादितशुद्धत्यात् १६६ तुक्ततस्य गुणाकान्तायां १५० तुक्तवद्वतिशुद्धत्वत् १६६ तुक्तवद्वतिशुद्धत्वत् १६६ तुक्तवद्वतिशुद्धत्वत् १६८ तुक्तपद्वतिशुद्धत्व- १५८ तुरक्षमख्रोद्धत्व- १५४ तुरक्षम्यम्यमानाः स्वान् १५२ तुर्वायमन्यमानाः स्वान् १५२ तुर्वायमन्यमानाः स्वान् १५२ तुर्वायमन्यमानाः स्वान् १५६ तेषां क्रत्वां क्रत्वां १५६ तेषां क्रत्वां क्रत्वां व्याव्यक्षम्यव्यव्यान- १५६ तेषां क्रत्वां क्रत्वां व्याव्यक्षमन्तिस्वाद्धः १५६ तेषां क्रत्वां क्रत्वां व्याव्यक्षमन्तिस्वाद्धः १५६ त्वायमन्तिस्वाद्धः १५६ तेषां क्रत्वां क्राव्यव्यान- १५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तिष्ठतः शरागोमायु                       | ३१५          | ते काल    |
| तिस्रो नाद्यापि दीयन्ते ४५३ तीच्यादंष्ट्राक्त्यालाननः ४५४ तीक्यो विमलवत्याश्र ५३२ तीव्रलोमियपाक्तोऽय- ५६३ तीर्थकुत्कालवद्बृद्धि- ५६३ तीर्थकुत्कालवद्बृद्धि- ५६३ तीर्थकुत्कालवद्बृद्धि- ५६३ तीर्थकुत्कामसम्प्रापत् १६ तीर्थकुत्कामसम्प्रापत् १६ तीर्थकुत्कामसम्प्रापत् १६ तीर्थकुत्कामसम्प्रापत् १६ तीर्थकुत्कामसम्प्राप्तः १६३ तीर्थकुत्कामसम्प्राप्तः १६६ तीर्थकुत्कामसम्प्राद्धिः १८४ तीर्थक्षामसम्प्रतोद्धाि १८४ तीर्थक्षामसम्प्रतोद्धाि १८४ तीर्थक्षामसम्प्रतोद्धाि १८४ तीर्थक्षामसम्प्रतोद्धाि १८४ तीर्थक्षामसम्प्रतोद्धाि १८४ तीर्थक्षामसम्प्रतोद्धात् १८६ तीर्थक्षाम् क्रावः श्रीमान् ६१ तीर्थक्षाक्षाक्षाक्षात्वायां १५० तीर्थक्षाक्षाक्षाक्षात्वायां १५० तीर्थक्षाक्षाक्षाक्षात्वायां १५० तुक्तियद्धात्वात् १८६ तुक्षकुकुच्यारेव ४५ तुक्तक्षपुक्षक्षत्वात् १८६ तुक्षकुकुच्यारेव १५८ तुक्षकुकुच्यारेव १५८ तुक्षकुकुच्यारेव १५८ तुक्षक्षपुक्षक्षत्व ११८ तुरक्षमखुरेद्धत् - १५८ तुरक्षमखुरेद्धत् - १५८ तुरक्षमखुरेद्धत् - १५८ तुरक्षमखुरेद्धत् - १५८ तुरक्षमक्षमावेन १५८ तुर्याम्यस्यमानाः स्वान् १५२ तुर्वायमन्यमानाः स्वान् १५२ तुर्वायमन्यमानाः स्वान् १५२ तुर्वायमन्यमानाः स्वान् १५२ तुर्वायकुक्लसद्य्यान- १५६ तेषां क्रत्वायाः १५८ तुर्वायकुक्लसद्य्यान- १५६ तेषां क्रत्वायाः १५६ तुर्वायक्षक्षसद्य्यान- १५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तिष्ठत्यगोचरमनन्तचतुष्टयं तै            | ५७०          | ते च सं   |
| तीच्यादंष्ट्राकरालाननः ४५४ ते तत्स्य तिच्यां विमलवत्याश्र ५३२ ते तेन व्य तिमलवत्याश्र ५६३ ते तिन व्य तिम्कृत्सालवद्ग्रंडि ५६६ तेन वर्ष तेन तत्त्र तिम्कृत्स्यपि केपाश्चिदे – २३६ तिम्कृत्स्यपि केपाश्चिदे – २३६ तिमलवायस्य १०२ तिमलवायस्य १५० तिमलवायस्य १५० तिमलवायस्य १५० तिमलवायस्य १५० तिमलवायस्य १६६ तुक्तस्य गुणकान्तायां १५० तिमलवायस्य १२६ तुक्तस्य गुणकान्तायां १५० तिमलवायस्य १२६ तिमलवायस्य १५६ त                                                                                                                                                                                        | तिष्ठत्वत्रैव देवोऽहं                   | 30€          | तेजस्वी   |
| तीक्णो विमलवत्याश्र ५३२ ते तेन ते ते तिवलो मिवणाकोऽय- ५४४ ते दिष्णे तेन वर्षे तेन वर्                                                                                                                                                                                         | तिस्रो नाद्यापि दीयन्ते                 | ४⊏३          | तेजो मह   |
| तीवलोमियणकोऽय- ५६३ ते हिण तीर्थकृत्सालयद्वृद्धि स् ५६३ तेन तल तीर्थकृत्स्वितीयोऽपि ६ तेन तल तीर्थकृत्स्वितीयोऽपि १०२ तीर्थेशासिव्यानेन ५५७ तीर्थेशासिव्यानेन १५७ तीर्थेऽस्मिन्नेय सम्भूती १५० तेनेय पत्र्वा राज्यमानिच्छत्स १२६ तुक्त तस्य गुणकान्तायां १५० तेनेय पत्र्व त्रव्य गुणकान्तायां १५० तेनेय प्रकृत्वादितशुद्धत्वात् १२६ तुक्त तस्य गुणकान्तायां १५० तेनेय प्रकृत्वादितशुद्धत्वात् १२६ तुक्त प्रकृत प्रकृत विद्याय विद्याय प्रकृत विद्याय विद्                                                                                                                                                                                        | तीच्यादंष्ट्राकरालाननः                  | ४५४          | ते तत्स   |
| तीर्थकृत्कालवद्शृद्धि १६३ तेन वर्षे तेन तर् तीर्थकृत्सुद्धितीयोऽपि द तेन तर तेन तेन तर तीर्थकृत्स्वपिकेपाञ्चिदे । २३६ तेन स्थ                                                                                                                                                                                         | तीद्गणो विमलवत्याश्च                    | <b>५</b> ३२  | ते तेन    |
| तीर्थकृत्कालवद्वाद्ध- तीर्थकृत्कामसम्प्रापत् तीर्थकृत्कामसम्प्रापत् तीर्थकृत्कामसम्प्रापत् तीर्थकृत्कामसम्प्रापत् तीर्थकृत्कापि केपाञ्चिदे- तीर्थकृत्कापि केपाञ्चिदे- तीर्थक्षान्वसम्भृतोद्धापि तीर्थक्षान्वसम्भृतोद्धापि तीर्थक्षान्वसम्भृतोत्वसम्भृतो तीर्थक्षान्वसम्भृतो तुक्कालाङ्कारिकस्तस्य तुक्कालाङ्कारिक तुन्नाव्याविक्वनम्यानिकः तुक्कालम्यमानाः स्वान् तुतीयक्रनमनीह्याह तुतीयक्रनमनीह्याह तुतीयक्राक्लसद्य्यान- तुतीयक्वनमनीह्याह- तुतीयक्वनमनीह्याह-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तीवलोमविषाक्तोऽय-                       | <b>५४४</b>   | ते द्विषा |
| तीर्थकृत्सवितीयोऽपि ६ तेन तत तेन तेन तेन तेन तेन तेन तेन तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तीर्थकृत्कालवद्वृद्धि-                  | <b>पू</b> ६३ | i         |
| तीर्थकृत्सवितियोऽपि तीर्थकृत्सवितियोऽपि तीर्थकृत्सवितियोऽपि तीर्थकृत्सवितियोऽपि तीर्थकृत्सवितियोऽपि तीर्थकृत्सवितियोऽपि तीर्थकृत्सवित्रवास्य तीर्थकृत्सवित्रवास्य तीर्थकृत्सवित्रवास्य तीर्थकृत्वादित्युद्धत्य तुक्तक्ष पुर्णक्षान्तायां तुक्तक्ष पुर्णक्ष स्थि तुक्तक्ष पुर्णक्षान्तायां तुक्तक्ष पुर्णक्षान्तायां तुक्तक्ष पुर्णक्षान्तायां तुक्तक्ष पुर्णक्ष स्थि तुक्तक्ष पुर्णक्ष स्थि तुक्तक्ष पुर्णक्ष स्थि तुक्तक्ष पुर्णक्ष स्थि तुक्ष पुर्णक्ष स्थि तुक्ष पुर्णक्ष स्थि तुक्ष पुर्णक्ष स्थि तुक्ष पुर्णक्ष स्थ तुक्ष पुर्णक्ष स्थ तुक्ष पुर्णक्ष स्थ तुर्णक्ष स्थ तुर्णक्ष स्थ तुर्णक्ष स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तीर्थक्नामसम्प्रापत्                    | 3.8          |           |
| तीर्थकृतस्वपिकपश्चिदं — २३६ तेन या तेन स्व तीर्थ विमलनाथस्य १०२ तीर्थशासिक्यानेन ५४७ तीर्थशासिक्यानेन ५४७ तीर्थशासिक्यानेन १५५ तीर्थशासिक्यानेन १५५ तीर्थशासिक्यानेन १५५ तीर्थशिसान्वयास्य १५० तीर्थशिसान्वयास्य १५० तीर्थशिसान्वयास्य १५० तीर्थशिसान्वयास्य १५० तीर्थशिसान्वयास्य १५० तीर्थशिसान्वयास्य १५० तेनेव पत्य गुणकान्तायां १५० तेनेव पत्य गुणकान्तायां १५० तेनेव प्र                                                                                                                                                                                        | तीर्थकृत्सुद्वितीयोऽपि                  | દ્           |           |
| तीर्थो विमलनाथस्य १०२ तेन स्थ                                                                                                                                                                                         | तीर्थकृत्स्वपि केपाञ्चिदे-              | २३६          |           |
| तीर्थे विमलनाथस्य १०२ तेन स्य तीर्थेशासन्निधानेन ५४० तीर्थेशाः सहशो गुणैरनणुभिः४४० तेनापि तेन                                                                                                                                                                                        | तीर्थान्बुसम्भृतोद्धासि                 | २८४          |           |
| तीर्थेशासिक्रधानेन प्रथण तेनानण्य तीर्थेशाः सहशो गुणैरनगुभिः ४४० तेनानण्य तीर्थेशां जगदायेन रूप् तीर्थेऽस्मिन् केशवः श्रीमान् रूप तेनीव प्रवेशां कारायों ते रूप तें तेशां कारायों ते रूप तेशां कारायों ते रूप तेशां कारायों तेशां कारायों ते रूप तेशां कारायों ते तेशां कारायों ते रूप तेशां कारायों ते तेशायों ते तेशां कारायों तेशां कारायों ते तेशां कारायों ते तेशां                                                                                                                                                                                         | तीर्थे विमसनाथस्य                       | १०२          | •         |
| तीर्थशाः सहशो गुणैरनगुभिः ४४० तीर्थशाः जगदायेन २५८ तीर्थे श्रीवासुपूज्यस्य ६१ तीर्थेऽस्मिन् केशवः श्रीमान् ८४ तीर्थेऽस्मिन्नेव सम्भूती २४१ तुकालाङ्गारिकस्तस्य ४६६ तुक् तस्य गुणकान्तायां २५० तुक्तु राज्यमनिच्छल्स २३७ तुक्त्वादितशुद्धत्वात् १२६ तुक्तु पुज्यमेरेव ४५ तुकेऽपराजिताख्याय २४० तुम्बीफलेषु दण्डेषु २५७ तुरङ्गमखुरेद्धत् २१४ तुशसहं पुरोधाय २१४ तुषायमन्यमानाः स्वान् २१४ तृतीयशुक्लसद्य्यान- १५६ तृतीयशुक्लसद्य्यान- १५६ तृतीयशुक्लसद्य्यान- १५६ तृतीयशुक्लसद्य्यान- १५६ तृतीयशुक्लसद्य्यान- १५६ तृतीयशुक्लसद्य्यान- १५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | तीर्थेशसित्रधानेन                       | <b>५</b> ४७  |           |
| ताथशा जगदायन तीर्थे श्रीवासुपूज्यस्य तीर्थे श्रीवासुप्रवान सम्भूती तुकालाङ्गारिकस्तस्य तुक्त् तस्य गुर्गाकान्तायां तुक्त् तस्य गुर्गाकान्तायां तुक्त् राज्यमनिच्छल्स तुक्त्वादितशुद्धत्वात् तुक्तेष्ठ युक्त्वयारिक् व्यव्यारेव तुक्तेष्ठ युक्त्वयारिक् व्यव्यारेव तुक्तेष्ठ युक्त्वयारिक् वृक्ष्य स्थ्य तुक्त्वादितशुद्धत्वात् तुरक्त्वादितशुद्धत्वात् तुरक्तिपर्यमातिन तुरक्तियम्यमानाः स्थान् तृर्वीयशुक्तस्यद्ध्यान-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | तीर्थेशाः सदृशो गुर्गैरनगुभिः           | 880          |           |
| तीयं अवासुपूज्यस्य हर तेनान्तवं तीयं ऽस्मिन् केशवः श्रीमान् प्र ते निदा ते नेगम् तीयं ऽस्मिन्नव सम्भूती २४१ तेनेव प तेनेव प त्र त्र त्र त्र य गुणकान्तायां २५० तेनेव प                                                                                                                                                                                        | तीर्थशा जगदाद्येन                       | २५८          |           |
| ताथडासम् कशवः भ्रामान् ८४० तीथंडिसन्नव सम्भूती २४१ तुकालङ्गारिकस्तस्य ४६६ तुक् तस्य गुणकान्तायां २५० तुक्तादितशुद्धत्वात् १२६ तुक्त्वादितशुद्धत्वात् १२६ तुक्तेष्ठ कुच्यारेव ४५ तुर्वाभक्तेषु दण्डेपु ३५७ तुरङ्गमखुगेद्धत् - ११४ तुशा कात्वपर्यमांसे ११४ तुशा कात्वपर्यमांसे ११४ तुशा कात्वपर्यमांसे ११६ तुणान्तरोपयोगादि १५२ तृणायमन्यमानाः स्वान् २५० तृतीयशुक्लसद्ध्यान १५६ तृतीयशुक्लसद्ध्यान १५४ तृतीयशुक्लसद्ध्यान १५४ तृतीयशुक्लसद्ध्यान १५४ तृतीयशुक्तस्यद्ध्यान १५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तीर्थे श्रीवासुपूज्यस्य                 | ६१           |           |
| तीयंऽस्मिन्नव सम्भूती २४१ ते नेय प्रति व सम्भूती १४६ ते नेय प्रति व सम्भूती १४० ते नेय प्रति व सम्भूती १५० ते नेय प्रति व स्थ्र व ते नेय प्रति व स्था क ते नेय प्रति व स्थ्र व ते नेय प्रति व स्था क ते नेय प्रति व स्थ्र व ते नेय नेय नेय नेय नेय नेय नेय नेय नेय ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तीर्थेऽस्मिन् केशवः श्रीमान्            | 58           |           |
| त्राधदासम्नव सम्भूता १४१ तुकालाङ्गारिकस्तस्य ४६६ तुक् तस्य गुणकान्तायां २५० तुक् तस्य गुणकान्तायां २५० तुक् राज्यमनिन्छत्स ३३७ तुक् व्यादितशुद्धत्यात् १२६ तुक् पु कुच्यारेव ४५ तुकेऽपराजिताख्याय ३४० तुम्बीफलेषु दण्डेपु ३५७ तुरङ्ग मखुरोद्धत् २१४ तुरासहं पुरोधाय २१४ तुषास्य मन्यभावेन ५१४ तृणान्तरोपयोगादि— ५३३ तृतीयशुक्लसद्ध्यान— १५६ तृतीयशुक्लसद्ध्यान— १५६ तेषां क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तीर्थेऽस्मिन्नव सम्भूता–                | २५०          |           |
| तुकालाङ्गारकस्तर्य हुए तेनेव में तुक्त् तस्य गुणाकान्तायां रूप्० तेनेवास्य तुक्त् राज्यमानिच्छत्स स्थ तेऽन्यस्य तेऽन्यस्य तुङ्ग्रेषु कुच्यारेव ४५ तेऽपि ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | तीर्थेऽस्मिन्नेव सम्भूतौ                | २४१          |           |
| तुक् तस्य गुणकान्ताया १५० तनेवारः तुज्ज राज्यमानिच्छत्स ३३७ तेऽन्येषु जुङ्गादितशुद्धत्यात् १२६ तुङ्गेषु दुन्यंगरेव ४५ तेऽपि त त त त त त त त त त त त त त त त त त त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तुकालाञ्जारिकस्तस्य                     | ४६६          |           |
| तु सन्यमानच्छल्स २२७ तेऽत्येशु तुङ्ग्लादतिशुद्धत्वात् १२६ तेऽपि त त तेऽपि त त तेऽपि त त त प्रत्य त तेऽपि त त त प्रत्य त त त प्रत्य त त प्रत्य त त त प्रत्य त त त्य त त त प्रत्य त त त प्रत्य त त त त प्रत्य त त त त प्रत्य त त त त त प्रत्य त त त त त त त त त त त त त त त त त त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तुक् तस्य गुणकान्तायां                  | २५०          |           |
| तुङ्गाराताशुद्धत्यात् ११६<br>तुङ्गेषु कुचयंगेरेव ४५<br>तुङ्गेपु कुचयंगेरेव ४५<br>तुःगेपान्ताख्याय ३४०<br>तुःग्नेपालेषु दण्डेषु ३५७<br>तुःश्निमखुरोद्धत् – ३८५<br>तुःश्निमखुरोद्धत् – ११४<br>तुःशासहं पुरोधाय २१४<br>तुःशासहं पुरोधाय १५६<br>तुःशासहं पुरोधाय १६६<br>तुःशासहं पुरोधाय १६६<br>तुःशासहं पुरोधाय १६६<br>तुःशासहं पुरोधाय १६६<br>तुःशासहं पुरोधाय १६६<br>त | तुन्तु राज्यमनिच्छत्सु                  | ३३७          |           |
| तुक्तपु कुन्यास्य ३४० तेऽपि व                                                                                                                                                                                         | तु <b>ङ्ग</b> त्यादातिशुद्धत्वात्       | १२६          | _         |
| तुजेऽपराजिताख्याय ३४० तऽपि द<br>तुम्बीफलेषु दण्डेषु ३५७ तेऽपि द<br>तुरङ्गमखुरोद्ध्त – ३८५<br>तुरासहं पुरोधाय २१४<br>तुष्टा कृतिपर्यमांते— ५१<br>तृष्णं भवत्प्रभावेन ३७६<br>तृष्णान्तरोपयोगादि— ५३३<br>तृषायमन्यमानाः स्वान् ३२० तेम्यो न<br>तृतीयश्चन्त्रसद्ध्यान- १५६ तेषां क<br>तृतीयश्चन्त्रसीहासी- १४४ तेषां त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तुङ्गेषु कुचयारेव                       | ४५           |           |
| तुरक्षमाखुरोड्तूत - ३८५ तेऽपि हि तुरक्षमाखुरोड्तूत - १८५ तेऽपि हि तुरक्षमाखुरोड्तूत - १८५ तेऽपि हि तुरक्षमाखुरोड्तूत - १८६ तेऽपि हि तुर्धा कार्तपर्यमासि - ५११ तेऽपि हि तुर्धा मयदप्रभावेन १५६ तेथा हि तुर्धायमन्यमानाः हवान् १५२ तेथां क तृतीयश्चरक्तसद्ध्यान - १५६ तेथां तः तृतीयश्चरक्तसद्ध्यान - १५४ तेथां तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | ३४०          |           |
| तुरङ्गमखुरोद्ध्त - रू तेऽपि म<br>तुरासहं पुरोधाय २१४ तेऽपि म<br>तुष्टा कतिपर्यमांते - ५१ ते पुनर<br>त्र्या मवत्प्रभावेन २७६<br>तृषाम्तरोपयोगादि - ५३३ तेम्यरते<br>तृषायमन्यमानाः स्वान् ३२० तेम्यो न<br>तृतीयज्ञन्मनीत्याह २५२ तेषां क<br>तृतीयज्ञन्मनीहासी - १४४ तेषां त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तुम्बीफलेषु दण्डेषु                     | ३५७          |           |
| तुरासहं पुरोधाय २१४ तेऽपि स् तुष्टा कृतिपर्यमांते— ५१ तेऽपि स् तूर्ण भवत्प्रभावेन २७६ तेभ्याते तृर्णान्तरोपयोगादि— ५३३ तेभ्याते तृर्णायमन्यमानाः स्वान् ३२० तेभ्यो न तृतीयज्ञन्मनीत्याह २५२ तेषां क तृतीयग्रुक्लसद्ध्यान— १५६ तेषां तः तृतीयग्रुक्लसद्ध्यान— १५६ तेषां तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तरङ्गाखरोद्धत-                          | 354          |           |
| तुष्टा कतिपर्यमांसे— ५१ ते पुनस् त्र्या भवरप्रभावेन ३७६ तृष्पान्तरोपयोगादि— ५३३ ते भ्यस्ते तृष्पायमन्यमानाः स्वान् ३२० तेभ्यो न तृतीयजन्मनीत्याह २५२ तेषां क तृतीयग्रुक्लसद्भ्यान— १५६ तेषां स तृतीयग्रुक्लसद्भ्यान— १५६ तेषां त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              |           |
| त्यां भवतप्रभावेन ३७६ ते पुनस् त्यां नतरापयोगादि— ५३३ ते ध्यस्त तृयां यमन्यमानाः स्वान् ३२० ते स्यो न तृतीयजन्मनीत्याह २५२ तेषां क तृतीयग्रुक्लसद्ध्यान- १५६ तेषां स तृतीयग्रुक्लसद्ध्यान- १५६ तेषां त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | - 1          |           |
| तृशान्तरोपयोगादि— ५३३ तेम्यस्त<br>तृशायमन्यमानाः स्वान् ३२० तेम्यो न<br>तृतीयजन्मनीत्याह २५२ तेषां क<br>तृतीयशुक्लसद्भ्यान- १५६ तेषां म<br>तृतीय जन्मनीहासी- २४४ तेषां त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·*                                      | 1            | ते पुनर   |
| तृशायमन्यमानाः स्थान् ३२० तेम्यो न<br>तृतीयजन्मनीत्याह २५२ तेषां क<br>तृतीयशुक्लसद्भ्यान- १५६ तेषां ग<br>तृतीयशुक्लसद्भ्यान- २४४ तेषां त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                       |              | ते⊬यस्त   |
| तृतीयजन्मनीत्याह २५२ तेषां क<br>तृतीयशुक्लसद्भ्यान- १५६ तेषां ग<br>तृतीय जन्मनीहासी- २४४ तेषां त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del>-</del>                            |              | तेम्यो न  |
| तृतीयशुक्लसद्भ्यान- १५६ तेषां ग<br>तृतीये जन्मनीहासी- २४४ तेषां त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |              | तेष्टां क |
| तृतीये जन्मनीहासी- २४४ तेषां त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |              | 1         |
| कृषान द्वान्त्रप्रभाषाः दश्हः । एता स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |              | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sun 3 and calling                       | 3 <b>4 4</b> | ( 11 7    |

| श्लोकानामकाराद्यनुश        | ह्म <i>ः</i> |
|----------------------------|--------------|
| तृतीयोऽपि ततोऽवादी-        | २६३          |
| तृतीयो वसुगिर्याख्यः       | ३४५          |
| तृप्तिं प्राप्नोत्यसौ बायं | <b>५३३</b>   |
| तृप्तो रूपप्रवीचारात्      | <i>७</i> ३   |
| ते कालान्तेऽभवन्           | ₹€ २         |
| ते च सं च निरीद्येष        | ११५          |
| तेजस्वी भारवतो मत्त्य-     | ४३४          |
| तेजो महामिएवार्डि-         | <b>5</b> 8   |
| ते तत्सन्देशमाकण्यं        | યુ દ્        |
| ते तेन सुचिरं युद्ध्वा     | १७१          |
| ते द्विषष्टिसहसाणि         | २१०          |
| तेन ज्योत्स्नेव तत्कीर्ति- | ३६⊏          |
| तेन तत्पादसंस्पर्श         | ३⊏६          |
| तेन तेजस्विना राजा         | પૂર          |
| तेन यास्यस्यसौ पृथ्वी      | 808          |
| तेन सकुध्य ते ताभ्यां      | 805          |
| तेन स्थाने यथाकालं         | १४०          |
| तेनानर्ध्यं नमो यायि       | ४१५          |
| तेनापि पट्टबन्धेन          | ४०२          |
| तेनापि न प्रवेष्टःया       | = E0         |
| तेनान्तकेन ते नीताः        | ११           |
| ते निदानं विमूदत्वा-       | 835          |
| ते नगमर्षिणा नीताः         | ३६४          |
| तेनैव पापं प्रचाल्यं       | ४७५          |
| तेनैव भवतो भावि            | 5.8.8        |
| तेनैवासमदभिष्रेत-          | ५०३          |
| तेऽन्येद्यः पुनरासाद्य     | 3            |
| तेऽपि तन्खङ्गधारोर         | १७१          |
| तंऽपि तद्वचनात्प्रापन्     | १२           |
| तेऽपि तत्सर्वमन्विष्य      | १४६          |
| तेऽपि तिस्तश्चतस्तर्च      | ३५७          |
| तेऽपि भीतास्तथा बाढं       | 80€          |
| तेऽपि सन्नाह्य सैन्यं स्वं | રૂ હ્યૂ      |
| ते पुनस्तं समानीय          | २३५          |
| तेभ्यस्तौ धर्मसङ्खावं      | રપૂર         |
| तेम्यो नाना भुदा दत्वा     | ४६२          |
| तेषां काले अजत्येवं        | ५४३          |
| तेषां गङ्गां प्रकृतींध्वं  | १०           |
| तेषां तदुदितं तस्य         | 8            |
| तेषां पात्रस्थतद्दन्तान्   | २२७          |
|                            |              |

तेषां रसोपयोगेन 4्६० तेपामाचेषु पट्सु स्यु-१८८ तेषु चकातपत्राति-२०७ तेष्त्रिष्टाः कृतपुण्यानां પ્રરર तेष्वेकोऽभाषतात्मज्ञः २६२ तेष्वेकोऽस्ति स्त्रियः सन्तै-२६४ ते सर्वेऽपि पुरोपात्त-४५२ ते सर्वे सिद्धसाध्यत्वा-4.84 तौ च गन्धोत्कटेनैव 338 तौ च तद्वचनात्पूजा २६८ तौ च संग्रामसन्द्रौ 808 तौ तं वालं समादाय 880 तौ तदोद्यिनौ श्रुत्वा १२६ तौ त्रिखण्डाधिपत्येन १३३ तौ दृष्ट्वा नागदत्तोऽपि 838 तौ पञ्चदश चापोच्चौ-રપૂપ્ तौ परस्परसंदर्शा-३२३ तौ राजयुक्ताजौ च ३२८ तौ समुत्कृष्टचारित्रौ २५४ तौ सम्बाध्य सभार्वास्य ३४२ त्यज तन्माहमित्येनं 440 त्यज दुर्वासनां पापं ४७५ त्यन सीतागतं मोइ-302 त्यजामीत्यवदत्सीता ३०३ त्यजेमामिति मारीच-२७६ त्यागेन तस्य दास्ट्रिय-₹₹ त्यागेऽयमेव दोषोऽस्य ४६२ त्यागो भोगाय धर्मस्य ११७ त्यक्तं येन कुलालचक्रमिव-२२१ त्यक्तसर्यसदाचाराः પ્રપ્રદ त्यक्तसाम्राज्यतन्त्रोऽय 4 ३० त्यक्त्वान्यं चेदशं वास्तां 280 त्यक्त्वा सव समागत्य-58 चत्रविधामराधीश-33 त्रयः साप्ताहिका मेघा ⊏€ त्रयस्त्रिशत्पयोब्ध्यायु-३३२ त्रयस्त्रिशत्समुद्रायुः १२⊏ त्रयस्त्रिशत्सहस्रोक्त-२३४ त्रयोऽप्रयः समुद्दिष्टाः २५८ त्रयोदशसहस्राब्दे २५४ त्रयोदशाब्धिमानायु-845 त्रयोविंशतिवार्ध्यायः स ŧ٧

| त्रसरेग्राप्रमाणं स्वं          | <b>२</b> ६७ | ्रत्वं जीवादिपदार्थानां       | १७८             | दमितारेः पिता कीर्तिषरो    | १७२         |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| त्रसंस्थावरसम्भ्रान्तः          | १२०         | त्वं दुष्टनिमहे शिष्टपालने    | १८५             | दयामुनिगिरास्यन्ती         | ४५७         |
| त्रिंशच्चापतन्त्सेधः            | ३१५         | त्वं मे प्राग्यसमो बन्धु-     | ४७७             | दयावबोधयोमींच्-            | १४१         |
| त्रिंशच्छ्रतसहस्राब्द           | 33          | त्वमेव सत्यवादीति             | २७३             | दरनिद्रावलोकिष्ट           | ४६०         |
| त्रिंशच्छरद्भिस्तस्यैवं         | ४६३         | त्वयानुभूयमानेषु              | <b>५</b> २३     | दर्गनद्रासमुद्भूत-         | २०२         |
| त्रिंशदर्षसहस्रायु-             | २३⊏         | स्वया पूज्य ययोदिष्ट          | २६६             | दशकण्ठान्वयायात-           | <b>३</b> २२ |
| त्रिंशत्सहस्रवर्षायु            | २४६         | त्वयाभिलिषते कार्य            | રૂ શ્ <b>પ્</b> | दशति स्म गजोऽप्येतद्वि-    | ११३         |
| त्रिंशल्ल <b>च्</b> समात्मायुः  | १२२         | त्वया मयोपनोदार्थ             | 800             | दशधर्माः पुरेवैनं          | २०६         |
| त्रिःपरीत्य नमस्कृत्य           | 38          | त्वया राज्यस्य यो दोषा        | १८६             | दशभिनित्यपूजायां           | まると         |
| त्रिःपरीत्याभिवन्दौ <b>नं</b>   | १३५         | त्वया वास्त्यावयोरम           | ४५३             | दशमासान्तनिश्वासी          | ४३३         |
| त्रिकालयोगवीरास-                | १३७         | त्वया सम्भोगसौख्यस्य          | Ŗ               | दशमोऽस्मात्परः ख्यातः      | ु ५६१       |
| शिखण्ड जातरताना <u>ं</u>        | \$C.R.      | त्वयैव रिच्नतं पापा-          | રે <b>૦પ્</b>   | दशम्यां माघमा स्य          | ş           |
| त्रिखण्डाभिपतित्वं तौ           | १२७         | त्वयैवेकेन कर्मारीन्          | ६३              | दशरथगुरुरासीत्             | ५७४         |
| त्रिखण्डमण्डिते होत्रे          | ४५५         | त्वयोक्तोऽपि न चेत्सीतां      | ३०५             | दशाङ्गभागसम्भोग-           | १३६         |
| त्रिखण्डराज्यभागेशौ<br>-        | 8,8.8       | त्वयोपदेशः कर्तत्र्यो         | ५२३             | दशाननवलान्यापन्            | ३२०         |
| <b>मिख</b> ण्डवासिदेवांश्च      | ३२४         | त्वच्छन्यगेयसल्लापैः          | २८७             | दशाननोऽप्यतिकान्ते         | 300         |
| त्रिखेकोकौर्गणाधी <b>रौ-</b>    | २३          | त्वज्ञन्माभिषयोत्सवे सुर्यगरी | ४३€             | दशार्णविषये राजा           | ४८२         |
| त्रिजगद्ग्रसनालोल-              | <b>३</b> १५ | त्वत्पादपङ्कजपडिङ्कृतयाष्ट-   | પ્રહ १          | दशास्य साम सामोक्त्या      | ३१०         |
| त्रिशानधारियां दिव्यं           | २६          | त्वत्पादपादपोद्भृत-           | ६३              | दण्डश्छत्रे तुलायाञ्च      | ૪૫          |
| त्रि <b>द</b> ण्डधारकोऽप्येष    | ४४७         | त्वतपुरे कारयेत्येन-          | ५०३             | दण्डो दामपु शस्त्रेषु      | 200         |
| त्रिपृष्टस्य धनुः शंख-          | 드닉          | त्वद्दर्शनप्रदेशं च           | 3,80            | दण्डोपनतमामन्त-            | २८४         |
| त्रिपृष्ठाय प्रदातव्या          | १४४         | त्वद्वक्त्रं दर्पणे वीच्य     | २⊏७             | दत्तं जरत्तृ गां मत्वा     | ३५७         |
| त्रिष्टुष्ठो नाम दर्पिष्ठः      | १४६         | त्वद्वचो वाचि धर्मस्ते        | ६३              | दत्तं स्वस्यं श्रिताशोक    | RER         |
| त्रिपृष्ठो निष्ठुरागति-         | १४६         | त्वदिवाहे व्ययोकर्तु-         | ३८५             | दत्तादित्रिनवत्युक्त-      | ६२          |
| त्रिभिः शिवं पदं प्राप्य        | દ્દપૂ       | व्वां दुर्शियनं सुविनमप्यु-   | ५६८             | दत्ताशिप किर्माद्दश्य-     | १६⊏         |
| त्रिलद्दशावकः पञ्च-             | ४२          | त्वां नमन्तुत्तमः स्तोता-     | ६३              | दत्त्वा गर्ज कुरूपार्स     | ३१०         |
| त्रिलद्दशाव <b>का</b> भ्यर्च्यः | ६२          | त्वां में भावयितुं बष्टि      | ३०२             | दत्त्वाजितञ्जयाख्याय       | ३२७         |
| त्रिलक्तश्रावकापेतः             | ३७          | त्वां लोकः स्नेहसंवृद्धो      | १५              | दत्त्वा तत्साधनोपाय-       | 800         |
| त्रिलचा श्राविका देवा           | ३८७         | त्वादशी वनिता लोके            | २६३             | दत्या ताम्यं कुमाराभ्यां   | २४२         |
| त्रिलोकनायकाभ्य <b>र्ज्यः</b>   | <b>₹</b> ७८ | त्वामद्य योजयिष्यामः          | र⊏६             | दत्त्वा तुष्टिधनं प्राप्त- | 388         |
| त्रिलोकमातुः पुरतो              | २०३         | त्वामनादृत्य योग्यां ते       | ર⊏4             | दत्त्वा निपुणमत्याख्य-     | १०६         |
| त्रिवत्सरमिते याते              | Poo         | त्वामानेतुं प्रहेष्यामि       | 4्२०            |                            | २,१६३       |
| त्रिविष्टपरय सिंहेन             | ४१४         | त्वामामनन्ति मुनयः            | 400             | दत्वा राज्यं सतां पूज्यो   | र्प् ०      |
| त्रिविष्टपेश्वरे गर्भे          | ₹•\$        | त्वामिध्यकन्यके इष्टु-        | १९५             | दस्त्रा राज्जं स्वपुत्राय  | १२५         |
| <b>त्रिसह</b> साधिकत्रिंशत्     | <b>१</b> २≿ | [द]                           |                 | दस्या विजयमहाय             | 388         |
| त्रीन् मासान् जिनकल्पेन         | ६०          | दिवरो धातकीखण्डे              | પ્ર૦            | दस्त्रा विष्वसनं भक्त्या   | ५३८         |
| त्रैलोक्यजयिनं जेतुं            | પ્રથ        | ददासि परमं सौखप-              | ६२              | दन्तमङ्गो गजेन्द्रस्य      | १३          |
| त्र्यशानदर्शनोपेत-              | 3.85        | ददौ दन्तद्वयेनासी             | ११३             | दन्ता यस्थाशनं भूत्वा      | २२७         |
| त्वं करयात्रागतः कस्माद्        | ३४४         | दधम् मापमसीवर्ष-              | ३५०             | दर्पादिदं न वक्तव्य-       | 180         |
| त्वं कुतस्ते कुतः कोऽयं         | REA.        | दमितार यमं चैकं               | १७१             | दर्शयभिति साश्चर्य         | २३३         |
| त्वं च देवी कुबेरस्य            | १७६         | दमितारि समामध्ये              | 1€=             | दर्शमित्वाऽबदत्सर्वे       | ३६०         |
|                                 |             |                               |                 |                            |             |

| दहाँकित्वाऽऽह यद्येनं                       | १८५           |
|---------------------------------------------|---------------|
| दश वसन्तकालोग्र-                            | ₹ <b>८.</b> € |
| दशे नष्टामुको जातो                          | 855           |
| दह्यमानेन्धनान्तःस्थ~                       | ३६१           |
| दाता च शक्तिविशान-                          | १६३           |
| दातासि न स्तुतिफलं                          | प्रद्         |
| दातुं भानुकुमारस्य                          | ४१६           |
| दानं पूजा तथान्यन्च                         | 88            |
| दानपूजातपःशील-                              | १३८           |
| दानयोग्यकुला नाहम-                          | ११६           |
| दानशीलोपवाधादि-                             | २६०           |
| दानाद्दमवराख्याय                            | १७५           |
| दानेषु कतमदानं                              | ७६            |
| दामद्रयावलोकन                               | ४३४           |
| दारिद्रशं चिद्रुतं दूरं                     | રૂપ્          |
| दाप्यामीर्त्याभभूपालान्                     | ४६३           |
| दिङ्मातङ्गकपोलमूलगदितै-                     | ું<br>હત્તું  |
| ादङ्गातञ्जकपालमूणगापपः<br>दिनद्वयोपदासः सन् | ξ <b>ε</b>    |
| दिनद्वयोपदासित्या                           | 60            |
| •                                           | 9४,⊏२         |
| दिनपट्के गत तस्य                            | २३६           |
| दिनादौ च दिनान्ते च                         | ४३२           |
| दिनानि कार्निचत्तत्र २८०                    | 1             |
| दिनानि कानिचिद्याता-                        | १६१           |
| दिनानि कानिचित्रीत्वा                       | २२६ ;         |
| दिनान्येवं बहून्यासीत्                      | ३५१           |
| दिने तृतीयनन्दाया-                          | ३३५           |
| दिने भरिषनज्ञे                              | २०२           |
| दिनेशमस्तमानीय                              | પૂપૂર         |
| दिनेषु केषु चत्पश्चाद्यातेषु-               | 38            |
| दिनेषु केषुचिद्यातेषू-                      | २६ २          |
| दिनं सम्मद्गियंत्रे                         | ३२⊏           |
| <b>दियमैः</b> स <b>ह</b> वासेन              | ३५०           |
| दिविजो नैगमार्थास्यो                        | ३६५           |
| दिव्यं सर्वरसं भोज्यं                       | 848           |
| दिव्यभोगांश्चिरं भुक्त्वा                   | પ્રફ          |
| दिव्यश्रीर्मानुषी च भीः                     | ₹€            |
| दिव्यस्त्रीसनिधौ स्थित्वा                   | ५४२           |
| दिव्याभ <b>रण्</b> दानेन                    | 280           |
| दिशो विस्नोक्य मां दृष्ट्य-                 | \$3\$         |

| ////////////////////////////////////// | •               |
|----------------------------------------|-----------------|
| दीवां चेमङ्कराख्यान-                   | १८४             |
| दीचां ग्रहीतुमुयुक्तो                  | ५४२             |
| दीचां घनरथाम्यणं                       | १६२             |
| दीन्नां जैनेश्वरीमादात्                | २२२             |
| दीचां षष्टोपवासेन २२, ३०               | o, <b>4</b> E   |
| दीचां माहेन्द्रमभ्येत्य                | <b>አ</b> ጹଅ     |
| दीचां सागरसेनस्य                       | ४०२             |
| दीचान्वयिकयाश्राष्ट-                   | १६६             |
| दीचामादाय निर्वाग्रमार्ग-              | १६३             |
| दीचालदम्याः स्वयं प्राप्ता             | ६०              |
| दीनारैरईता पूरा                        | ३४८             |
| दीयमानां समालोक्य                      | २५०             |
| दीर्घ तत्र सुखं भुक्तवा                | ६७              |
| दीर्घकालमलं तत्त्वा                    | १०३             |
| दीःयत्कलपहुमोपेत                       | ३००             |
| दुःखं तत्रानुभूयन्ते                   | ४२३             |
| दुःखं स्वकर्मपाकेन                     | યૂ ર            |
| दु खदावाग्रिसन्तापो                    | २८१             |
| दुःखदुःखिनिमत्ताख्य-                   | ७३              |
| दुःखदुःफलसन्नम्रां                     | १२३             |
| दुःखमेव सुखं मत्वा                     | १३७             |
| दुःशास्त्रश्रुतिदर्पिष्ठः              | १ <b>५.१</b>    |
| दुःसाध्येनामयेनाऽसौ                    | ३२७             |
| दुम्बाच्यौ गिरिसा हरौ                  | <b>પ્ર</b> હદ્દ |
| दुरात्मनः कृपां हित्वा                 | पू३०            |
| दुराशयः मुगर्धाश-                      | ३८५             |
| दुरीच्या विकटाकारा                     | ५५८             |
| दुरुक्तवचनानीव                         | ३१७             |
| दुर्गं मार्गं परेपां सुगममभिगम         | ात् ७०          |
| ·                                      | ४६              |
| दुर्गतिप्राप्तिहंतुत्वा-               | 830             |
| दुर्गपालाः पुरं लङ्का                  | ३०१             |
| दुर्जयेन कलिङ्गेशा                     | ३८०             |
| दुण्याभिमुखो मूर्ख-                    | દય              |
| दुर्दमा विद्विवस्तेन                   | १६६             |
| दुर्दरं तब दुर्खं दे-                  | ३११             |
| दुर्निवारो रिपुं कोप-                  | ३१६             |
| दुर्भगत्वेन कान्तानां                  | ₹ <b>₹</b> €    |
| दुर्मर्थगाद्याः सर्वेऽपि               | ३४६             |
| दुर्मार्गो दिषतानेन                    | २७१             |
| 9                                      | , ,             |

| दुर्जभा संयमे वृत्ति-             | પ્રજર          |
|-----------------------------------|----------------|
| दुर्वारां दुरितोक्शत्रुसमिति-     | ४२             |
| दुर्वारो दुष्टविष्वंसी            | ३६०            |
| दुर्विदग्धेनसाङ्गत्यमनेन          | १३०            |
| दुर्विधाः वधनाः पुण्यात्          | ४६२            |
| दुश्चरित्रान्महारम्मा-            | ४७२            |
| दु <b>श्चे</b> प्टस्यास्तपुण्यस्य | ३१५            |
| दुष्कर्मं विस्मैतस्मात्           | પૂપૂર          |
| दुष्टनिग्रहशिष्टानु -             | २⊏३            |
| दुष्टानुपागतौ दृष्ट्वा            | 808            |
| दुष्पमायाः स्थितिर्वर्ष-          | પ્રપ્રપ્       |
| दूतं मरीचिनामान-                  | <b>શ્પૂ</b> દ્ |
| दूतीव मे श्रितवती                 | ३७४            |
| दूतोऽपि सत्वरं गत्या              | ६२             |
| दूतो रामस्य गत्वान्तः -           | 338            |
| दूरस्थामरविकियस्य भवतो            | 880            |
| दूरात् कपिलको दृष्ट्वा            | १६०            |
| दूष्यलदमायमित्युक्तवा             | २५५            |
| दृढमित्रादयः सर्वे                | પ્રશ્પ         |
| दसदुर्जयभूपोग्र-                  | २८४            |
| दृप्तौ तत्रापि संरम्भ-            | १⊏६            |
| दृष्टं शक्यमपह्नोतु-              | ३७१            |
| दृष्टमार्गः पराधृष्यः             | ३०५            |
| दृष्टवन्तौ खगाधीशं                | १५०            |
| द्रष्टेस्तदस्तु चेन्मूल-          | ४७७            |
| दृष्ट्वा केनाप्युपायेन            | ४६७            |
| दृष्या चान्तिसमीपेऽस्याः          | <i>የ</i> ፫.ጳ   |
| दृष्ट्वा जैनेन्द्रविम्त्रानि      | २७६            |
| दृष्या तं तत्र तेनामा             | ४०३            |
| दृश्वा तं तत्र मिथ्यात्वा-        | २२२            |
| दृष्या त पितरी तस्य               | ३६२            |
| दृष्ट्वा तं विस्मयायन्नो          | 5              |
| दृष्वा तं स्वोचितं देव            | २६०            |
| दृष्या ताः स मुनिः प्राह          | ३६१            |
| दृष्ट्वा ताभ्यां कुतो भद्ग        | ३६५            |
| दृष्ट्या तारागणे तारापर्ति        | XX\$           |
| इप्ट्वा तावेत्य सर्वेषां          | 800            |
| <b>दृष्य्</b> वा द्विगुश्चितायार- | ४१२            |
| दृष्ट्वा धर्मस्य याश्वातम्य       | १६५            |
| इष्ट्वा निगूदतज्ज्ञानो            | ₹५६            |
| दृष्ट्षा भवानहो नागदत             | 483            |

| <b>द</b> ष्ट्वाऽमात्यमुखा <b>द्</b> गो | १६८            | देवावगादमभवतव मोहवाता                                   | ' ५६६              | देहो विकाररिहतस्तव बाग्य-               | પ્રદ્        |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|
| दृष्ट्वा मुनिवराख्यानं                 | ३३१            | देवी गरुडयन्त्रस्या                                     | ४६६                | दोषद्वयानुरूपं त्वं                     | ३१०          |
| दृष्ट्वा यथोचितं प्रीत्या              | २८०            | देवी तद्धेतुना खिन्ना                                   | <b>(E4</b>         | <b>धुकुमारसमानीय</b>                    | प्र३१        |
| दृष्ट्वा यथोपचारेण                     | २२५            | देवीं परिजनः सर्वः                                      | च्हपू              | <b>धुतिविनिइतिभन्नो</b>                 | १०५          |
| दृष्ट्वा रूपपरावृत्त्या                | ' १७=          | देवीं विजयसेनाख्यां                                     | Ę                  | युतिस्तस्य युतिर्वामात्                 | ५८           |
| दृष्ट्वा श्रुत्वा विविच्येष            | 338            | देवीति गतवांस्तरमा-                                     | २२६                | धूतं युधिष्ठिरस्यात्र                   | ४२१          |
| दृष्ट्वा सागरसेनाख्यं                  | ५५०            | े<br>देवी पञ्चशतेऽप्यस्यां                              | १२४                | द्यतेन मोइविहितेन                       | १०५          |
| दृष्ट्वा स्वप्नान् फलं तेषां           | 22             | देवीमिदिव्यभावाभिः                                      | 50                 | द्योतिताखिलदिक्चकं                      | ३⊏२          |
| दृष्ट्वैनं रुधिरोद्गमोप्रनयनो          | ३७३            | देवी यशोधरा तस्य                                        | <b>५३</b> ८        | द्रव्यतत्त्वं यथादृष्टं                 | 809          |
| <b>र</b> ष्ट्वोद्यानवने राज~           | ४६२            | देवी वसुन्धरा जात-                                      | १६६                | द्रव्यपर्यायरूपेऽर्थे                   | १५⊏          |
| देषं वनविद्याराय                       | <b>३३</b> ३    | देवेन्द्रास्तं सदा नीत्वा                               | २६                 | द्रव्यरूपेण पर्यायैः                    | ४६७          |
| देवः सन्निहितः कश्चित्                 | १८३            | देवैतद्वासुदेवेन                                        | ३⊏६                | द्रव्याद् द्रव्यस्य वा भेदं             | ४५७<br>६४    |
| देक्की च मुदा पश्चात्                  | २६४            | देवैरन्धकवृष्टिश्च                                      | ३४७                | हत्यार्जनं परित्यज्य                    | ५०<br>१५१    |
| देवकी वसुदेवश्च ३६४                    | , ३६८          | देवोपनीतभोगानां                                         | ३३४                |                                         |              |
| देवस्याः स्तनयोः शात-                  | <b>३</b> ६⊂    | देवोऽपि स्वायुरन्तेऽस्मि-                               | ११६                | द्रव्येण बहुना साधे                     | प्रप्र       |
| देवताधिष्ठिता नाम्ना                   | પ્ર૧૧          | देवोऽभवदिनद्वंश्यः                                      | 800                | द्रुपदाद्युप्रवंशोत्थ-                  | ४२१          |
| देवतेति समभ्यर्च्य                     | ३६६            | देवो मदीयवंशस्य                                         | પૂર્<br>પૂર્       | द्रुमसेनोऽनुकंसायां                     | ५६४          |
| देवतोपास्यमानांत्रि-                   | <i>છે છ</i> ું | देवी विचित्रचूलाख्य-                                    | ४.५७<br>१७⊏        | हौदान्मुनेः पलपचः<br>इयेन तेन बध्नाति   | ४२६          |
| देवदत्तां समाध्य                       | 3 <b>3</b>     | देवो वीरजिनोऽयमस्तु जगतां                               | ५७८<br>५७२         | ्रह्मे तन बप्नाति<br>द्वयोर्वचनमाकर्ण्य | 555          |
| देवदारुवने पुष्प-                      | ફ્પૂપૂ         | देवी मेघरथं पश्चात्                                     | १६४                |                                         | <b>३</b> ६७  |
| देवदुन्दभयो बाढं                       | ६२             | ]                                                       |                    | द्वात्रिंशत्स्त्रत्रयाब्दानौ            | २४१          |
| देवदुन्दुभिमुख्याष्ट-                  | १००            | देव्यः स्वयम्प्रमामुख्या ८५<br>देव्यां तुग्मेघमालिन्यां | ,१४८<br>१७७        | द्वात्रिंशता चिरं रेमे                  | ५०८          |
| देवदेवः समस्तेन्द्र-                   | ६१             | देव्या भानुमहाराज-                                      | १७७<br><b>१</b> ६⊏ | द्वादशाब्दैः समावर्ज्य                  | ३४८          |
| देवदेवस्तेदैवासा-                      | 33             | देव्येषोऽत्र निवाधिन्या                                 |                    | द्वादशो नामतः सप्त                      | ४२ <b>८</b>  |
| देव देवस्य को वक्ता                    | १६०            | देव्योऽपि दिव्यवचनं                                     | ४१४                | द्वाविंशातिसहसार्व्ये                   | ৬খ           |
| देवदेव्यस्त्वसंख्याता-                 | २१६            |                                                         | ४०६                | द्वाविंश- ७२, १२१, १८७,                 |              |
| देव देवी च देवा च                      | રદય            | देव्यौ दानानुमोदेन                                      | १६२                |                                         | ४५६          |
| देव देवे धराचक                         | १०             | देन्यौ विमलमत्याख्य-                                    | १८४                | द्वासप्ततिसमाः किञ्च                    | ४६२          |
| देवमानुषरचोविभागै-                     | १५०            | देव्यौ स्वं रूपमादाय                                    | १६५                | द्रापप्ततिगुणा लच्चाः                   | ₹            |
| देवलोकास्थिति लेभे                     | 884            | देशे सारसमुश्चये नरपति-                                 | ३२६                | द्वासप्ततिसमा लज्ञाः                    | ĘЗ           |
| देव विद्याधराधीश-                      | પૂર            | देशकोऽस्ति न मार्गस्य                                   | 835                | द्वि <b>गुणाष्ट्रस्</b> राणां           | <b>⊏</b> ¥   |
| देवविद्याधरैः सेव्यः                   | १३६            | देशार्धेन समं तस्मै                                     | <b>३</b> ६३        | द्विगुणाष्टमहस्राणि                     | ४१६          |
| देवसेनस्य चोत्पन्ना-                   | 835            | देशान्विहृत्य मासायुः                                   | २ १ ६              | द्विजद्वयर्माप ज्ञात्त्रा               | ४३१          |
| देवाः खलु सहायत्वं                     | ४७५            | देशेऽर्चित्वा परादृश्ये                                 | २६५                | द्विजवेषं समादाय                        | <b>₹</b> ¥¥  |
| देवागमनमालोक्य                         | १८४            | देशोऽस्ति गन्धिलस्तरिमन्न-                              | ११७                | द्विजाख्या धारिगां याहि३                | 38           |
| देवा द्वितीय <del>कल्</del> याग्।      | <b>3</b> 33    | देहचूते कुमारस्य                                        | ५०२                | द्वितीयकाले वर्तेत                      | प्रह०        |
| देवा देव्यस्त्वसंख्यातः                | २२५<br>२३७     | देहज्योतिषि यस्य शक्रसहिताः                             | २१७                | द्वितीयशानवेदस्य                        | રપ્રદ        |
| देवा देव्योऽप्य- २१-,४३६,              |                | देहत्रयापनयने विनापि सिद्धि-                            |                    | द्वितीयतीर्थसन्ताने                     | શ્દ          |
| देवादेशोऽस्ति चेद्रत्वा                | 3 23           | देहप्रभेव वाग्यस्याह्यादिन्यापि                         | 88                 | द्वितीयनरकं गत्वा                       | ४२३<br>४२३   |
| देवानामधुना श्रूरो                     | ४६२            | देहाद्यशुचिसद्भाव-                                      | १६६                | ·                                       | ٧ <b>٩</b> 5 |
| देवालोकरतवैवैको                        | 883            |                                                         | 845                | दितीयशुक्रसद्भ्यान- १५६,                |              |
|                                        | -              |                                                         | 2                  | and a great and a second                |              |

| द्वितीये दिवसेऽविज्ञन्              | <b>⊏</b> 8  | . द्रोपेऽस्मिन् भारते खेचरा  | <b>†</b> • <b>!</b>        | भर्म एवापरे धर्म-            | <b>૭</b> ૄ                            |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| दितीये धातकीखण्डे                   | ₹ ₹         |                              | <b>ሄ</b> ሂነ                | 1 _                          | 838                                   |
| दितीयेऽहनि तद्वाल                   | ४१०         | द्वीपेऽस्मिन् भारते चम्पा-   | ===                        | •                            | κακ                                   |
| द्वितीयेऽहनि साकेतं                 | २३          | द्वोपेऽस्मिन् भारते देशः     | <b>አ</b> ጸጸ                |                              | ४३०                                   |
| द्वितीयेऽह्नि पुरं नन्दनाभिधं       | १००         | र्द्धापेऽरिमन् भारते रतन-    | <b>१</b> २⊏                |                              | યુદ્દ૪                                |
| दिपृष्ठा चलयोर्च दि                 | ¥3          | द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्ष     |                            | धर्मद्वयोपलम्भाभ्यां         | ४५०<br>४७६                            |
| द्विपृष्ठः सप्टमद्रवस्त्रिस्वण्डेशः | . દ્યૂ      | <b>२,१५</b> ,२०,६            | . १.३३१                    | _                            | ४३१                                   |
| दिपृष्टो मत्तमातङ्ग-                | १५          | द्वीपेऽस्मिन् भारते शालि-    | ४०१                        |                              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| द्विलच्त्रशावकोपेतः ६०,१०           | ०,१३१       | द्वीपेऽस्मिन् भारते सिंह्-   | १०८                        | 1 4                          | ५८७<br>५५७                            |
| दिलोकभोगमिथ्याहक्                   | १८६         |                              | ४०७                        | धर्मानिम् लिविष्वंसं         | ५५६<br>५५६                            |
| द्विषतो वा न सत्वाभि                | 3 १€        | द्वीपेऽस्मिन् मन्दरप्राचि -  | १३२                        | धर्मपापे विमुच्यान्यत्       | મમય<br>પ્રપ્રજ                        |
| द्विपट्कयोजनायामं                   | २६७         | द्वीपेऽस्मिन् सिन्धुकृटस्य   | ४५४                        | धर्म लाभोऽस्तु तेऽची         | . २.२४<br>ते ४६ <b>६</b>              |
| द्विषां भयं प्रकुर्वन्तो            | ३१६         |                              | <b>२</b> ६६                | भर्मशील इति ख्याति           | । ४५ <b>ट</b><br>३४८                  |
| द्वियो भीपयितु बोच्चै               | ३१७         | द्वेधाभेदमयाद्वार्धि-        | ३७६                        | धर्मश्वेतातपत्रं ते          | <b>₹₹</b> €                           |
| द्विसंत्रत्सरमानेन                  | <b>=</b> २  | ्द्रैधीभावश्च षट् प्रोक्ता   | रदर                        | धर्मसद्भावमाकार्य            | • <i>१</i> ६                          |
| द्विसागरोपमं कालं                   | ४२३         | ं द्वौ देवौ भुवमागत्य        | १३६                        | धर्मादयस्ततं।ऽर्थोऽर्थात्    | *\*<br>}                              |
| द्विसमुद्रोपमं कालं                 | <b>የ</b> የട | दन्द्वयुद्धेन तौ जेतु-       | १४७                        | धर्मादयो व्यव ईन्त           | \<br>\(\=                             |
| द्विसागरोपमातीतौ                    | 308         | इयष्टकारणसम्प्रात-           | પૂદ્                       | धर्मादस्म।द्वाप्स्यन्ति      | रूप<br>१३०                            |
| द्विसागरापमायुष्का-                 | ३६१         |                              | 71                         | धर्मामृतमयीं वाशीं           |                                       |
| द्वीपादमुष्मान्निर्मन्तुं           | ३५६         | [ ㅂ ]                        |                            | धर्मामृतमयीं वृष्टि-         | ४२<br>३५१,४२३                         |
| द्वीपायर्नानदानाव-                  | ¥50         | धनं दाने मतिर्धर्में         | પ્રર                       | धमार्थकामाशास्त्राणि         | ५५१,४५३<br>५२३                        |
| द्वीपार्द्धचक्रयालो वा              | ४७          | धनं बहुतरं सारं              | <b>ጟ</b> ፞፞፞ጜጟ             | धर्मा वान्धकदृष्टेश्च        |                                       |
| द्वीपे जम्बृह् मख्याते              | २१⊏         | धनज्ञयोऽस्य सर्वश्री-        | ३६२                        | धमें यस्मिन् समुद्भुता       | ₹ <b>४</b> ५                          |
| द्वीपेऽपर्गिदंहेऽस्मिन्             | १०६         | धनमित्रोऽभवन्नि-             | १९३                        | धमंपु रुचिमातन्यन्           | १२⊏<br>५२६                            |
| द्वीपेऽत्र खगभूभर्तु-               | ४०३         | धनयौयनदर्पेग्                | પ્રરૂહ                     | धर्मा जैनेन्द्र एयास्मिन्    | ४१६<br>४६                             |
| द्वीपेऽत्र प्राग्विदेहस्य           | ξ           | धनश्रियोऽयं बन्धेन           | <b>३६</b> २                | धर्मोऽत्र मुक्तिपदमत्र       |                                       |
| द्वीपेऽत्रैव विनीतायां              | <u>३</u> ४८ | धनादिदेवपालाख्यौ             | ३५१                        | धर्मा दया कथमधी              | ५७७                                   |
| द्वीपे द्वितीये पूर्वस्मि-          | १६२         | धनुर्विद्याधिदः सर्वे        | ५१०                        | धर्मो दंयामयो धर्म           | ٤۶                                    |
| द्वीपेऽस्मिन् कोसलं देशो            | ४५८         | घनेन महता साध                | ४८५                        | धर्मी बताः स्वयम्भूश्च       | <b>ጸ</b> ቭ፫                           |
| द्वीपेऽस्मिन्दिस्गश्रेण्यां         | શ્પ્રપ્ર    | धन्यपंग्रमहीपालो             | १३०                        |                              | १८३                                   |
| द्वीपेऽस्मिन्दिक्ग् भागे            | <b>१</b> २२ | धन्यान्यत्र न सा स्थातुं     | 1                          | धर्मी माता विता धर्मी        | ५५७                                   |
| द्वीपेऽस्मिन्नादिमे पूर्व-          | <b>१</b> ४  | धन्विनः पातयन्ति सम          | २ <b>८५</b><br><b>३</b> २० | धर्मी यागोऽयमित्येतत्-       | २५७                                   |
| द्वीपेऽस्मिन्तुक्तरे भागे           | ₹३७         | धरगोन्द्रात् पितुर्बु ध्वा   | १७६                        | भवलाश्ययुजाष्टम्यां<br>      | હ્ય                                   |
| द्वीपेऽस्मिन्नेव कौशाम्ब्यां        | 808         | धरगोन्होऽभवनमृत्वा           | १०६                        | धवले नवमासान्ते              | १२९                                   |
| द्वीपेऽस्मिन् पुष्कलायत्यां         | १४४         | धरान्तः कृतमञ्जूषो           | २७६                        | धातकीखण्डपूर्वार्द्ध- १      | ६२, ४०१                               |
| दीपेऽस्मिन्प्राग्विदेहस्थ-          | १६६         | धरालद्भीं समाहर्तु           | रुद                        | धातकीखण्डप्राग्-१२१,         |                                       |
| द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहस्य        | 283         | र्धारत्री सुखसम्भोग्या       | १२६                        | ?                            | ८७,४१७                                |
| द्यीपेऽस्मिन् माम्बिदेहे- १४३,      | 3 8 3       | घरेयं सर्वभावेन              | २८                         | <b>धातकीखण्डप्राङ्मन्द</b> - | RoR                                   |
| द्वीपेऽस्मिन् भारते स्त्रेत्रे      | 777         | धर्म यशो महत्त्वं च          | 308                        | धात्री च प्रस्तुतार्थस्य     | २६०                                   |
| ८४, ८४, २१६,३४२,                    | 3210        | m &                          | - 1                        | धात्री मन्दोदरी नाम          | २५६                                   |
| ₹E₹, ₹E₹,                           |             | धर्मः कश्चिदिशस्ति नैतदुचितं | j                          | धारागृहे धने रम्ये           | <b>₹</b> ሂሄ                           |
| 40                                  | ~14         | अस्मानुद्धारण गरान्धा वहा    | ****                       | धावन्तो दैवसंयोगा-           | ¥,o=                                  |

| <b>\$</b> ?•                            |              | ं महापुरांचे उत्तरपुराय     | म्                   |                           |                 |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| विकप्टमिष्टमित्येतत्                    | 120          | न चेत्तदर्शनं साध्यं        | इ०२                  | नमबमरवैरोचनोड्त-          | र्ट ए           |
| धिगस्तु संसृतेभात्रं                    | 385          | य चेदिस विभाग्यत्वाः        | ₹०१                  | न मत्सरेगा न क्रोधानन     | ≹⊏२             |
| धिग्भोगानीदशान्                         | Ξ,           | न चेदिनभिषंशैक-             | ३०६                  | न मां प्रतिप्रयोगो यं     | <b>४७७</b>      |
| धिङ्मां धनमिहाहर्तु                     | પૂરૂ રે      | न चेदेवं सुरेन्द्रत्व-      | २१५                  | निताखिलभूपाल              | २१              |
| धियमस्य गुर्णाः प्राप्य                 | 55           | न चौर्येश विना तोपः         | ११७                  | नमिताशेषदेवेन्द्रौ        | २०६             |
| धियोऽस्य सहजन्मना कुशालि                | ानः४८०       | न जाने त्यां विलोक्याद्य    | ३०२                  | न मर्नमितसामरामरपतिः      | ३३६             |
| धीःपौरुपञ्च विजयार्जनमेव                | પ્રદ્દહ      | न ज्ञातः कः करो नाम         | १२६                  | नमेर्भगवतस्तीर्थ-         | ३७८             |
| धीमानसि यदीमं त्वं                      | પૂરૂર        | न शानात्सन्ति दानानि        | ७६                   | नयज्ञैः कार्यसिद्धवर्थः   | ₹0¥             |
| भीमानुदोक्ते पश्यन्                     | ५५४          | न तयोर्विप्रहो यानं         | १६६                  | नयन्स चतुरो मासान्        | ४३८             |
| धीरो मेघरथो नाम                         | ४३१          | नताखिलखगाधीश-               | २६८                  | न युक्तमिति िबंन्धा-      | ४६२             |
| भूपानुलेपनैर्माल्यै -                   | ATA          | न तावदर्थकामाभ्यां          | २⊏                   | नरकःयात्तवक्त्रोद-        | <del></del> ሂ३ሂ |
| <b>धू</b> मध्वजसखोऽस्थास्तुः            | પ્રર         | न तु मांसा दकं देयं         | ४ड४                  | नरकायुः प्रभृत्यष्ट-      | २७०             |
| धुमोपलम्भनादग्नि                        | 338          | न त्यक्तुं शक्य इत्यादि     | ४७६                  | नरके घोरदुःखानां          | ४७०             |
| <b>भृतद</b> ण्डप्र <b>वृ</b> त्तित्वाद् | ३१⊏          | नत्वा किं बहुनोक्तेन        | ₹ <i>0</i> ⊆         | नरपतिरिद्द नाम्ना         | १३५             |
| भृतराष्ट्राय गान्धारी                   | ३४६          | न दान्तोऽयं नृभिर्दन्ती     | રપૂર                 | नरलद्याशास्त्रशः          | ५,२६            |
| भृतवृद्धाकृतिं वीच्य                    | <b>ર</b> ડપ્ | नदीमुखेषु सम्भृता-          | ર૪૬                  | नरादिवृपमः पुरे           | १३४             |
| धृतिपेगाय मद्राज्य                      | ५००          | नदीसरस्तटाकादि-             | <b>पू</b> ३ <b>३</b> | नरे द्रपट्मुता दीन्तां    | ३६४             |
| धैर्या सधाग निर्मिन-                    | રપૂર         | ननादानकसङ्घातो              | ४६१                  | नरेन्द्रबंहुभिः सार्ध     | 3€              |
| ध्याति धर्म्यंत्र नैर्मल्य-             | ३०१          | न निर्वृतस्य संसारो         | ४६७                  | नरोऽघांभ्यधिकारित         | ५५ <del>८</del> |
| ध्यानद्वयसमुन्मूर्छिता -                | १३५          | न नेपथ्यादिभिर्भेदः         | २०१                  | नर्तकी वर्वरीत्येका       | १६७             |
| ध्यायन्तं वीद्य वन्दित्वा               | <b>५</b> .ह  | नन्दगोपसमापेऽम्थान्         | ३७१                  | नर्तक्यो र प्रभावोध्यं    | <b>१</b>        |
| ध्यायन् वैशायसम्यत्त्या                 | २०           | ंनन्दगापस्य पुत्रोऽमौ       | ३ ७०                 | निजनप्रभनामाभू-           | હદ              |
| ध्रुवं तन्नाग्देनोक्त-                  | 339          | नन्दगोपोऽपि तं वाल-         | ३६६                  | नवकेवललब्घीशो             | <b>શ</b> ર્ધ    |
| ध्वजदण्डाग्रनिर्मिन्न <b>–</b>          | २६१          | नन्दं जगदानन्द-             | २०३                  | नवकेवल १०घं छ-            | २४०             |
| ध्वजीकृतनिशातीय -                       | २२६          | नन्दने निद्योपाख्ये         | 809                  | न को व्यव्धिमानाक-        | ७३              |
| ध्वनिरेकार्डाप दि योऽस्य                | ६१           | नन्दाढ्यादिसमानीत-          | <b>પ્ર</b> રદ        | न यञ्चको कजायन्ती         | १६६             |
| ध्वनिश्चेनिर्गतस्तरमा -                 | २०५          | नन्दाज्ञाय ददुर्भूरि-       | पूर्ध                | <i>न</i> ≀प्रसृतसंकुद्ध - | ४५१             |
| ध्वस्तं त्रया प्रवलपापवर्ल पर           | श्चप्र६६     | नन्दासन्दर्शनेनासौ          | १२४                  | नवमासान् यथोक्तेन         | 50              |
| ध्वरतो मुक्ति ।यःपुरुप्रसृति।           | <b>–२</b> १२ | नन्दिमार्मान गसिन्यः        | ४७१                  | नवमुक्ता फलालोल           | ३८५             |
| [ न ]                                   |              | नन्दिम्तिश्चतुर्थन्तु       | પૂદ્દશ               | नवमे मासि वैशाख-          | २१४             |
| न काचिच्चेदशी स्त्रीषु                  | €00          | नन्दिपणो वलः पुण्डरीको      | २३०                  | नवमे मानि सम्पूर्ण ४३५    | ४६०             |
| न कामनीयकं कामे-                        | રૂપ્         | नन्दीरकरे महापूजां          | <b>¥3</b> \$         | नवभेदं जिनोहिष्ट-         | 855             |
| नकुलः संद्रतौ भ्रान्त्या                | ४६३          | नन्द्यादर्तगृहे स्त्र-      | ४६०                  | नययोजना विस्तारं          | ३७६             |
|                                         | ४,४-,५       | न पुंसु यदि तत्रास्ति       | <b>પ્</b> ૨૨         | नवरन्ध्रर्तुवर्षेषु       | ४२५             |
| न केवलोऽयमित्येहि                       | ३६६          | न प्रतीच्छतु भृत्यत्वं      | ३०६                  | नवलचाञ्चिकोटीषु           | २७              |
| न को तेऽस्मिस्तदास्येव                  | २५१          | न प्राप्यतेऽत्र रंसारे      | وع\$                 | न वाच्यः पृथगुत्साहो      | <del>२</del> २  |
| नगरं प्रादिशत् काःकटं                   | १५ २         | न बुद्धिमान् न दुर्बु द्धि- | <b>२५१</b>           | नवापि निधयः पूज्या        | २०७             |
| नगरे पद्मिन्।संबंदे                     | १६३          | नभश्चरकुमाराणां             | २६७                  | नशापि विधिना संन्यस्यन्तो | ३५१             |
| न गोनिन्यां न कीर्त्यो वा               | ४६२          | नमसः शुद्धरूपस्य            | इ १८                 | नवाब्ध्युपमसन्ताने        | १२२             |
| नक्तंदिवं निजपाण-                       | 338          | नमस्तलगतौ देवकुमारौ         | 333                  | नवारत्नितनूत्सेधो         | ४३५             |
| नत्त्रतािंग् ग्रह्,स्तारकाश्च           | २६६          | नमो न्यस्यादुप्यांशु-       | ३८१                  | नवे वयसि दीह्नित्वा       | ₹3\$            |

| न शृगोषि वचः पध्यं                        | ₹ १          | १   नानाविधार्चनाद्वःयैः                 | <b>પૂ</b> પૂ:              | २ नामुखोऽनेन कोऽप्यासीज्ञ-  | . પૂર               |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| नष्टकर्माष्ट्रकोऽमी <b>ष्टा</b>           | १४           | 1                                        | ٠.<br>د۲                   | _                           | १०७                 |
| न स <b>ित सहजास्तस्य</b>                  | १६           | ,                                        | لاحرة                      | _                           |                     |
| न स्थास्तु न शुभं किञ्चि                  | . <b>Ę</b> i | r                                        | પૂર                        | 1                           | ४७६                 |
| न स्थिरं चिणिकं शान-                      | ٤١           | .                                        |                            | 7767 377777777              | ३०३                 |
| न स्नानं भोबनं स्वापी-                    | १०           | नानित्तुशालिकाभृमि-<br>नानोपायप्रशीगोऽय- | 883                        |                             | २ <b>६१</b>         |
| न हारयं कुरुतैवं भो                       | ५१३          | नान्तराय परं तस्य                        | ४७२                        |                             | -                   |
| न हिंसा न मृप तस्य                        | ₹8           | मान्तराव पर तस्य                         | પ્રદ                       | 7, 7, 7, 7, 7, 1, 5,        | <b>₹</b> 0'3        |
| न हि मूलहरः कोऽपि                         | પ્રસ         | गा पन्ना पक्षमा शन                       | २४०                        | f-1.                        | પ્ર૪૨               |
| न हि हितमिइ किञ्चि-                       | ४०६          | ्राप्तः अदाः स्विता                      | <b>२</b> ⊏<br>४ <b>६</b> ७ | '   6 . 6 .                 | २५५<br>३२०          |
| न हास्त्यकथनीयं मे                        | પ્રશ         |                                          |                            | 5 0 0 0                     |                     |
| नाकाण्डमृत्यवः सन्ति                      | ₹00          | गणनाष्ट्राञ्चात पर्त्राच                 | <i>እ</i> ዩ                 | 1                           | १६८                 |
| नाकामति प्रजा न्यायं                      | 8            | नामादिचतुरथंबु                           | <b>३</b> ६०                | निःशङ्कादिगुगांस्तन्वन्     | १६४                 |
| नागतो सवगः केन                            | ३१४          |                                          | २६६                        | निःशेपन्यक्कृताघाति         | <b>३</b> २⊏         |
| नागदत्तं विवर्ज्यान्ये                    | ५<br>५४३     | नामृतांशोनिशास <b>ङ्गा</b> -             | <b>₹</b> ≒⊏                | निःसपत्न श्रियः साऽभृत्     | 38                  |
| नागदत्तमसी नाइं                           | ५०२<br>५४६   | ्रनाम्ना धनपतिः याता                     | २०७                        | निःसावद्याऽन्ति धर्मांऽन्य- | २६                  |
| नागदत्तस्तदा रज्जु-                       | ५४६<br>५४६   | नाम्ना नन्दीत्यसौ                        | ११८                        | निःस्वेदस्धादिमन्नाम        | ४१                  |
| नागदर्जिङ्गतं शाला                        | ५४६<br>५४६   | नाग्नाभदत्तकोपानां                       | ३५१                        | निकटे राजिमत्याख्य-         | <b>Y</b> į <b>Y</b> |
| नागदत्तेन पापैन                           | ५४६          | नाम्ना नरपतिदंत्यः-                      | ४३६                        | निकृष्य कन्यां श्रीपेश्-    | <b>પ્ર</b> १૪       |
| नागदसोर्ऽाप कन्यैपा                       | 488          | नाम्ना नरर्पातस्तस्य                     | ৬४                         | निचेमु स्वयमेवीच्चै-        | ४३५                 |
| नागराश्च िभूत्यैनं                        | ५५१          | नाम्ना विभीषणी जाती                      | 88                         | निग्रहीतकपायारि-            | ξo                  |
| नागराडुपकर्ताऽभू-                         | २५६          | नायकाभ्यां ततः सुग्रीवा-                 | ११७                        | निगृहीतुमियोगांशु-          | રપૂર                |
| नागरेभ्यो महीभन्ने                        | <b>२५</b> २  | नारदं शिलयाच्छाद्य                       | ३१४                        | निम्हानुम्रहो तस्य          | १२९                 |
| नागविद्याश्च िद्यानु-                     | २७५          | !                                        | ४१६                        | निग्रहीण्यामि मृत्वैनां     | <b>४</b> ८७         |
| नागिभयं च दौर्रत्य                        |              | नारदः स तदागत्य                          | ४१८                        | निधहेण प्रदः क्रूरो         | ४ <b>८५</b>         |
| नागश्रं दितरास्मै त्वं                    | 482          | नारदरतत्तदा शास्त्रा                     | 30६                        | निजनमदिने चाक-              | २ १५                |
| नागश्राविहिताकृत्यं                       | ४२२<br>८-३   | नारदस्तत्समाकण्यं                        | ४११                        | निजजात्यनुरूपाये            | ५०७                 |
| नागाः शेषपु तन्नाम-                       | 8-5          | नारदस्तद्विदित्त्राशु-                   | 800                        | निजतजाऽवधिःयाप्त-           | ેર                  |
| नागारुरैः सदा कुद्धै-                     | १८६          | नारदागमनाचापि                            | 858                        | निजदीसावन षडे               | २१५                 |
| नागी नागश्च तच्छेदात्                     | <b>२५६</b>   | नारदागमहेतुञ्च                           | ४१६                        | निजपाप।दयाद्दीर्घ-          | 488                 |
| नागेन्द्रस्कन्धमारोध्य                    | ४३६          | नारदेन समारह्य                           | ४१६                        | निजमल्ले. समागच्छे-         | ३७१                 |
| नाशानं समर्यतः प्राच्यं                   | ४६१          | नारदेनैव धर्मस्य                         | રહયૂ                       | निजराज्यन संक्रातं          | २३⊏                 |
| नातिहस्बोभ्य संसार-                       | २४६          | नारदोक्तमपाकर्ण्य-                       | २७५                        | निजहां तात्रशेषम्           | ५६२                 |
| नाथः पण्डवनं प्राप्य                      | 3            | नारदोऽपि वन यातोऽ-                       | २६६                        | निजागननवृत्तान्तं           | २२४                 |
| गायः पण्डवन प्राप्य<br>नाथेति रावदं तथ्य- | ४६३          | नारदा विशिखारूढो                         | २६७                        | निजान्वयामिमाने <b>न</b>    | <b>३</b> ८०         |
|                                           | ३२१          | नारी च नरकान्ता च                        | १८८                        | निजाभिमुखमासीनं             | २६६                 |
| नाथो नाथकुलस्यैकः                         | ४८२          | नाईतानां विघाताय                         | 838                        | निजासने समासीनं             | ₹5४                 |
| नाषरस्याधराख्या स्या-                     | २७           | नालप्यते लपस्यास्य                       | २७                         | निजोत्कृष्टानुभागाना-       | <b>२१</b>           |
| नानापित्तमृगैः काल-                       | ४५५          | नावतो मण्डलं राहोः                       | પ્ર=                       | नितान्तमथंकामार्थे          | २७ १                |
| नानापुष्पफलानम्र-                         | २०१          | नावबोधः क्रियाशस्यो                      | ४४५                        | नित्यत्वस्याप <b>चारेण</b>  | <b>X</b> 98         |
| नानाप्रसूनसुस्वाद-<br>नानाभवनसकीया        | ४६           | नाविदग्धाश्च गोपाला-                     | 888                        | नित्यत्वेऽपि तयाः           | १७८                 |
| a an analogical                           | १६८ ।        | नाचो चञ्छास्त्रयाथातम्य-                 | २६४                        | नित्यिमध्वेन्द्रसामानि-     | २५≒                 |
|                                           |              |                                          | •                          | •                           |                     |

| नित्यालोकपुरे श्रीम-                              | ३६१          | निर्नामकमल <b>्घोक्तं</b>                  | ३६५          | निषिद्धावपि तौ तेन                          | २८२        |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------|
| नित्यालोचितमन्त्रशक्त्यनुगत                       | •            | निर्मर्त्तयन्तो बोइण्ड-                    | ३१६          | निषिद्धविषयांस्तरस्मा                       | A: \$      |
| नित्योत्सवाः निरातङ्का                            | 200          | निर्भूमिच्छिद्रमिञ्चिद्रं                  | 338          | निष्कर्म तव शुक्रतामुपगतं                   | ***        |
| नित्योदयस्य चेत्र स्यात्                          | પ્રશ         | निर्ममं निरहंकारं                          | १८०          | निष्कपायतयां बद्धा                          | 882        |
| नित्योदयो बुधाधीशो                                | <b>५</b> ३६  | निर्माण्य जिनपूजाश्च                       | <b>Y</b> YY  | निष्कारणं तृखलयञ्च                          | ५६६        |
| निदानं मनशा मृदो                                  | १६४          | निर्मूल्याखिलकर्माणि                       | 38           | निष्ठिता विफलानीति                          | २२६        |
| निदानदूषितो बालतपा                                | १६७          | निर्यातमिति वैषम्या                        | २७४          | निष्पन्नमारवस्त्नां                         | २०२        |
| निदानमकरोजी <u>वितान्ते</u>                       | 838          | निर्यातिसंहतर् उपना                        | 400          | निसर्गाद्रावसो इसाः 🕟                       | \$ 08      |
| _                                                 | <b>३</b> २७  | निलें <b>पोऽम्बुदमार्गो</b>                | १३७          | निस्त्रिशशब्दः खन्नेपु                      | ४६         |
| निधाय मुनिपादाब्ज-                                | ३६०          | निर्वर्त्याभिमतं यशः                       | २८०          | निः स्वेदत्वादिनिर्दिष्ट                    | ४६२        |
| निपत्याकीर्तिभीर्मातु-                            | રૂપ્પ્       | निर्वाणगमनं शुत्वा                         | १२           | निःगाराभूब्रजेत्युक्ता                      | *8c        |
| निमित्तरष्ट्या प्रोक्ते-                          | प्रमुख       | निर्वाणप्रार्थनं तेषां                     | ४३६          | निहत्य घातिकर्माणि                          | પ્રયૂપ     |
| नियुक्ता दशंयन्ति स्म                             | २१८          | निर्वासितोऽहं निर्भत्स्य                   | <b>३१</b> ३  | निहृतसकलघाती                                | १३१        |
| नियोज्य स्वात्मने राज्यं                          | ₹ <b>¥</b> ≎ | निर्विध्नं यज्ञनिर्वृत्तौ                  | २७६          | नीतिविक्रमयोर्ले इमी-                       | १४१        |
| निरङ्कश न वैराग्यं                                | ₹0           | निर्विण्णा सा निवृत्तार्थिः                | <b>३</b> ४१  | नीतिशास्त्रेषु तत्स्नेह-                    | २५२        |
| निरचिन्वंश्च भूपेन                                | २५६          | निर्धिद्य संस्तेः शान्ति-                  | १८३          | नीत्वा पयोदमार्गेख                          | ३७७        |
| निरधाचीदधिच्चिप्य                                 | <b>2</b> 28  | निर्धिशेषोपंदशोऽहं                         | २६४          | नीत्यास्वगुरसामीप्यं                        | ५४०        |
| निरन्तराय संसिद्धौ                                | રયુહ         | निविश्य तद्गतान् भोगान्                    | ४०१          | नीत्वैकवर्गातां सर्वा                       | <b>አ</b> ጻ |
| निरन्तरोष्ण्निःश्वास-                             | <b>५</b> १६  | निर्वंगत्रितयोद्भूति                       | प्र७६        | नीलादिमित्र गङ्गोष                          | २६६        |
| निरस्ततद्गतस्नेइ-                                 | ३२७          | निवंगात्तापसो भूत्वा                       | <b>२१</b> २  | नृखेचग्सुगधोश-                              | २५४        |
| निरस्ततिमिराटोपो                                  | ३६५          | निर्वेदकारणं किञ्च                         | ३⊏५          | नृत्यत्कबन्धके सद्यः                        | ३२०        |
| नि सकरोत्पुरातस्मा-                               | ४७१          | निर्वतः संस्तौ दोर्घ-                      | પ્રપ્રર      | नृपं निवेद्य संग्रह्म                       | २२४        |
| निरीद्य तत्र चेलिन्या                             | ४८३          | निविश्योदङ्मुखो वीरो                       | ४६३          | नृपं सामिनिवेद्यात्म-                       | २०३        |
| निरीच्य रथ।गुरेतस्य                               | ४६४          | निविष्टं तं समाक्रम्य                      | १६१          | नृपं स्वमृत्युमाशंक्य                       | ४६६        |
| निरुद्धं लब्धनिवैगं                               | 4.33         | निविष्टा मनशालांच्य                        | 800          | नृषः कदाचिदास्थानी                          | રપૂદ્      |
| निरद्धसर्वदुर्दतः                                 | ४५७          | निवृक्तिमेव सम्मोहा-                       | २७६          | न्द्रपः कदा।चदारयाना<br>नृपः सुदर्शनोद्याने | १३५<br>३५१ |
| निरुध्यतामिति प्रीव्या                            | રહય          | निवृत्तौ वतशब्दार्थी                       | २४४          | नृषः सुरसनाथान<br>नृषः सुरेन्द्रदत्ताख्यः   | यगर<br>१६  |
| निरूप्येन्द्रवचः सम्यक्                           | १६५          | नितृत्याख्यां समादद्य                      | ३६           | नृपचेतोहरैः श्र <sup>ुद्धाः</sup>           | ५५<br>५५७  |
| निर्गमय्य ततो जैन-                                | ५४१          | निवृत्यागत्य साकेतं                        | २०           | नृपमावेदयत्स्वमा-                           | २४५<br>२४५ |
| निर्गमेऽथ कुमारस्य                                | રૂપ્રર       | निवेश्य निजरक्षायां                        | <b>३</b> १४  | नृपस्तयंकशय्या-                             | 38         |
| निर्मन्थो नारजा वीत-                              | २०६          | निवेश्य पोदनाधीश                           | १५३          | नृपस्य मेघ <sub>ना</sub> दस्य               | ¥0%        |
| निर्जिता प्राग्विदुष्यिण्या                       | इप्र         | निशम्य मगधाधीशो                            | प्र४३        | नृपरय मयनापरय<br>नृपस्येदगकुवंशस्य          | ३३७        |
| निर्जित्य दशस्यः स                                | १३१          | निशम्य यामभर्यादि                          | 288          | नृपारस्वप्रफलेस्तुष्टा                      | २०         |
| निर्जित्य शृङ्खलाकान्तः                           | 480          | निशायाः पश्चिमे यामे                       | 884          | नृपात् भद्रासनारुद्धाः                      |            |
| निर्वित्य सिन्धुराराति                            | ३०८          | निशिताः पत्रनोपैत-                         | २६€          | रुपाए नहासनायकार्<br>रुपेशा सह सर्वेषु      | २३१        |
| निर्णीय धर्मसद्भावं                               | <b>३३</b> ७  | निशुम्भो मारकोशीयां                        | रदट<br>२३१   | न्द्रपेऽनुबन्धवेरः सन्                      | ५०५<br>११० |
| निर्दिष्टञ्च मया स्पष्टं<br>निर्दोपा दीयतां धीरो- | ४६६          | निश्चयव्यवहारात्म-                         | ૧૧૧<br>પ્રમુ | रूपेन्द्रैः खेचराधीशै-                      |            |
| निदीं हुंदाक्रमेशासा-                             | ५०४<br>३६२   | निश्चितं काममोगेषु                         | સરસ<br>રદ    | 1 <sup></sup> .                             | १४८        |
| निर्धनै: परलोकार्थ                                | २५२<br>३६५   | निश्चित काममान्यु<br>निश्चितो सवसाः शौर्य- |              | नृपैर्दीच्चां समादाय<br>नृपो धनपतिस्तस्य    | १६६        |
| निर्भू य यस्य निजजन्मनि                           |              | f                                          | २५६          | नृपा धनपातस्तस्य<br>तृपोऽप्यहं कथं तत्त्व-  | ¥,c⊏       |
| ानून चरत्र सम्बद्धाःस्त                           | <b>5</b>     | निश्चेलः कृतभूवासो                         | १३६          | ] <b>यू.भा</b> कत्वह् काथ तत्वन             | SAR        |

| नृपो मेघरथो नाम्ना                                | 24.8            | पञ्चाशद्धनुबन्ध्ययौ                       | १२६            | पप्रच्छ सोऽपि नैतेषु            | <b>\$</b> 44 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|
| नेत्रगोचरमात्राखिला-                              | २८५             | पद्माराल्जक्तपूर्वायुः                    | २१             | परतेजांसि ते तेजो               | १५           |
| नेत्रे विलासिनी स्निग्धे                          | २७              | पञ्चाश्चयं समापाप्यं                      | १००            | परत्राप्येवमेवैभि               | ३५१          |
| नेदुर्दुन्दुभयो हृद्याः                           | <b>⊏</b> 9      | पञ्चोत्तरशतोद्दिप्तै-                     | १७             | परपापण्डियन्नान्यै              | પ્રપ્રદ      |
| नेन्द्रियरात्मनस्तृप्ति-                          | ३६              | पट्टके सम्यगालिख्य                        | ४८३            | परप्रगोयवृत्तित्वाः             | ३१⊏          |
| नेम्यन्तरे खपञ्चस्व                               | ४३५             | पट्टबन्धं स्वपुण्येन                      | <b>રૂપ્</b> १  | परप्रेरितवृत्तीनां              | ą₹o          |
| नेयानीत्यब्रवीत्कृष्णां                           | ३७०             | पट्टक्चेऽस्य सर्दस्य                      | <b>३</b> ५     | परमात्मपदं प्राप्ताः            | <b>३५</b> ८  |
| नेया श्रीरागिणी वास्या                            | २१              | <b>पठच्छात्रश्च</b> यस्यास्य              | २६२            | परलोकमनुष्टातु-                 | २६७          |
| नैवे शक्त्या निसकर्तु                             | <b>२६६</b>      | पतित सम पुनश्चेति                         | પ્ર૪૨          | परस्त्रीयहरणं शौर्ये            | ३११          |
| नैयं चेत् प्रव्रजिष्याय                           | <b>KKK</b>      | पतन्मधुरसोन्मिश्र-                        | પ્ર₹           | परस्परानुक्रूत्र्येन            | १३३          |
| नैमित्रकं समाह्य                                  | <b>१</b> પ્રે   | पतिः कनकपुङ्खास्य-                        | ४५८            | परामृशात्र किं युक्तं           | २१२          |
| नोपमानस्तयोः कामो                                 | १६६             | पतिः पद्मरथस्तस्य                         | <b>१</b> २१    | परार्थ्यभूरिरत्नत्त्रा-         | ३७६          |
| न्यदिशन्नग्रतस्तरमा -                             | ३५६             | पतः पवनवेगाख्यो                           | <b>પ્ર</b> १૨  | परार्थप्रहर्ण नाम               | <b>1</b> 32  |
| न्यधाच्चामे तदादाय                                | રદપ્ર           | पतिभक्त्या निसर्गात्म-                    | <b>≹</b> ⊏∘    | परार्द्ध यद्धन लोके             | २२५          |
| न्यबादेकं प्रसायींच्ये                            | ₹45             | पर्तिभिन्नां दद्श्वेति                    | १६१            | परार्घ्यं पञ्चधा प्रोक्तं       | <b>የ</b> ሂየ  |
| न्यबोधयन् समस्तं तत्                              | યહદ             | पतिमेव न ते तेन                           | १६४            | पराभनं परिप्राप्तो              | ३०२          |
| न्यायार्जितार्थसन्तर्पि-                          | ५ ए             | पतिर्घनस्थस्तस्य                          | १८५            | पराभवति मामेव                   | ४३६          |
| न्याय्यो नृषः प्रजा धर्म्या                       | २०१             | पतिर्जयन्धरस्तस्य                         | પૂ १७          | परावगाढं सम्यक्त्वं             | ६१           |
| [ प ]                                             |                 | पतिर्दशरथस्तस्य                           | १२⊏            | परावृत्या क्यमूर्त्या           | ३०३          |
|                                                   | ४३०             | <b>र्पा</b> तर्म <b>द्या</b> क्लोऽद्यास्य | 880            | परा वैश्यसुता स्न-              | ४८६          |
| प <b>ङ्के पुनः समुत्थातुं</b><br>पद्मादावर्थरूपेण | ४५०<br>४६⊏      | पतिप्यति ततो विद्धि                       | २७०            | परिच्छेदो हि पाण्डित्य          | ४७८          |
| पद्मे चित्राख्यनद्दत्रे                           | ३८६             | पत्युः किन्नरगीतस्य                       | <b>રૂપ્ર</b> દ | परितुष्य रूपं श्रित्ना          | १६२          |
| पद्मीस्तावत्स <b>दसा</b> ब्दै-                    | ४५६             | र्पाय स्वाभ्यस्तशास्त्राशि                | પ્ર૪૫          | परित्यज्य तपः प्राप्य           | २६३          |
| पञ्चकल्यायाभेदेषु                                 | રપૂદ            | पद्मखण्डपुरे श्रेष्ठि                     | १०५            | परित्य जियतुं बृह्              | ३००          |
| पञ्चपल्यापमप्रान्ते                               | १६३             | पद्मगुल्ममखिलैः स्तुतं                    | ৬৭             | परिनिर्वाणकल्याण-               | ه ع          |
|                                                   |                 | पद्मनाभश्च तत्रैव                         | 48             | परिपोडियतुं बालं                | इ६७          |
| पञ्चप्रकारस्वाध्याय                               | પ્રદેશ          | पद्मनामः सुतो जातः                        | <b>ዺ</b> ሄ     | परिपृष्टे मुनिश्चाह             | ዺ४४          |
| पञ्चभिर्वध्यते मिध्याः                            | १५६             | पद्मनीय तदाकर्ण्य                         | २०२            | परिप्राप्तोदयो रामो             | २⊏५          |
| पञ्चभिः सद्वतैः पूज्यः                            | १३६             | पद्मराजस्ततः पद्म-                        | ५६०            | परिभूतिपदं नेष्या-              | ४७४          |
| पञ्चमः शूरदेवाख्यः                                | ₹≒⊏             | पद्मलेश्यः श्वसन्मासै-                    | 55             | परिभ्रमणमतचे                    | २६⊏          |
| पञ्चमायगमेशं तं                                   | १८              | पद्मसेनो महीशोऽत्र                        | ७3             | परिभ्रम्य भवे भूयः              | १८३          |
| पश्चमावारपारात्त-                                 | ८१              | पद्मानन्दकरौ भास्व-                       | १६६            | परिरम्य करी तृती                | २⊏७          |
| पञ्चमुधिभिरुल्लुञ्च्य                             | २०८             | पद्मालयमुकुलकुल-                          | ५७७            | परिवारजना दृष्टा                | પૂ १६        |
| पञ्चरत्नमयं रम्यं                                 | ३८५             | पद्मावती च कौलीन्यं                       | ५०३            | परिवारैश्च स प्रत्यग्           | र्⊏०         |
| पञ्चलत्त्समाराज्य -                               | १३०             | पद्मावती च देव्योऽमू-                     | <b>₹⊏३</b>     | परिवाजकदीद्वायाः                | ४४७          |
| पञ्च वर्गसहस्राब्दकाले                            | २०७             | पद्मावतीनिमित्तेन                         | ३०१            | परिवाजकदोत्तायां                | **           |
| पञ्चवह्नयष्टपञ्चामि -                             | २्२०            | पद्मावतीवियोगेन                           | ३३७            | परिवाजकदी द्वाया-               | 388          |
| <b>पश्च</b> संवत्सगती तौ                          | <b>ዟ</b> ፞፞፞፞ሄዟ | पद्मावत्या द्वितीयस्य                     | <b>8</b> 84    | परिवाजकमार्गस्य                 | **5          |
| यद्याग्रिमध्यवर्तित्वं                            | ४३६             | पद्मावस्याश्च पुत्रोऽय-                   | ३६३            | परिष्त्रज्यानुयुज्या <b>ङ्ग</b> | २ <b>६</b> ६ |
| पद्माप्याराध्य तेऽभूव-                            | 858             | पद्मेऽस्थारनुनं भातीव                     | 2.5            | परीज्ञितव्यः चोऽरमासु           | १४६          |
| पश्चाशद्द्रिसहसारिय                               | २१६             | पद्मोत्तरः प्रथमजन्मनि                    | ६१             | पराच्य सत्या सम्फल्या-          | २⊏६          |
|                                                   |                 | -                                         | i              | }                               |              |

## महापुराणे उत्तरपुराणम्

| परीतां शिशपाद्याज-           | २६६     | . पश्चिमे दिवसे सोमखेटे                         | ४२             | पिण्डितर्षिद्विलचेशः                         | 40                  |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------|
| परीतः शिशिकां चित्रा-        | ३८५     | पश्यतान्यानि च स्वैरं                           | १६०            | विण्डीकृतचतुःषिट्र-                          | १३१                 |
| परीतो भव्यपद्मानां           | ३८७     | पश्यन् स्वदेव्ये राधायै                         | ३४६            | पिण्डीकृतित्रलचोक्त -                        | ४२                  |
| परे च परितः प्रापुः          | ३१७     | पश्य पुण्यस्य माहात्म्यं                        | ४६२            | पितरं तं महीपाल-                             | ४३५                 |
| परे चाश्वादयः प्रापन्        | २५६     | पश्येतौ कृतविदिनौ                               | ४४०            | पितर वनराजस्य                                | ५१६<br>५१६          |
| परेण तस्मै भूमर्ता           | ३६६     | पश्नादिजन्मणः सर्गो                             | २७२            | पितरो तस्य मौधर्मः                           |                     |
| परेद्युः पापकर्माणौ          | ४०५     | पाकं प्रकल्पयामास                               | ३५८            | पिता गन्धर्यदत्ताया                          | <b>⊏</b> ₹          |
| परेचु समये पाणि-             | ३⊏५     | पाकशासनमुख्याश्च                                | २०६            |                                              | <b>પ્ર</b> ેપ્      |
| परेबुर्यत्सदेशस्य            | ४६६     | पाण्डवा संयमं प्रापन्                           | 8:8            | पिता तु पुत्रमद्वस्तु<br>पितामुण्य प्रभावेगा | ४८६<br>३७०          |
| परेद्युर्हिर्मागर्यद्रि-     | ४३१     | पातु प्रशिष्टस्तं वीच्य                         | ११३            | वितास्यास्तद्वने स्नु                        | ५ ७०<br>५ <b>१३</b> |
| परे निस्तारकेष्त्रर्या -     | 3⊏0     | पतितानां परैः सुच्म                             | ३८५१           | वितु कैंदल्यसम्प्राप्ति                      | ३८५<br>१०६          |
| परेऽपि दोपाः प्रायेख         | ધ્રપૂપ્ | पाति तस्मिन् भुवं भूपे                          | <br><b>≂</b> ⊌ | पितु भवस्यवन्त्राति<br>पितुर्मरगावृत्तान्तं  | २०५<br>२२७          |
| परेत्रां प्रागापर्यन्ताः     | ३६१     | पाति तस्मिन् महीं नासीद्                        | 38             | पितृःयोऽपि च्युतस्तस्मा-                     | <b>54</b>           |
| परेषां वास्यरूपादि           | ₹₹      | पाति यस्मिन भुवं जिल्हा                         | ४७             | पितृलेखार्थमध्याय<br>- पितृलेखार्थमध्याय     | २ <u>६</u> ६        |
| पर्णालच्याख्यका वेगा-        | १६५     | पात्रापात्रविशेपानभिशः                          | २४६            | पितृसल्जालितौ बालौ                           | २५०                 |
| पर्णादिवसनाः काल-            | હુ ધૂ 💳 | पाथेयं दुर्लमं तस्मा-                           | 38.0           | पितृस्थानपरित्यागो                           | <b>२५०</b>          |
| पर्यटन्बहुभिः साध            | ₹ધ્ય    | पानीयं खननाद्वहि                                | २४३            | पित्रा ते मेऽत्यदा कस्य                      | ३६६                 |
| पर्यायनर्तितं प्रेच्य        | ३७१     | पापं कल्यान्तरस्यायि                            | ३१२            | पिष्टकिण्यादिसंयोगे                          | ₹₹ <b>£</b>         |
| पर्यायेप्वेत्र सर्वेषां      | ४६७     | पापधर्मामिधाना                                  | १५८            | पीडा तिलातमीच्यां                            | ४४५                 |
| पर्यायो राज्यभोग्यस्य        | १६७     | पापानुबन्धिकर्मेद                               | *88            | पीडितोऽय मदङ्ग्रहे                           | १६१                 |
| पर्वतं वस्तुराजं च           | २७४     | पापापापोपलेपाय-                                 | ३६             | पीताम्बरं समुद्धृत्य                         | ३७०                 |
| पर्वतस्तद्विपर्यास-          | २७३     | पापाभीरोग्भद्रस्य                               | હે છે          | पीनावग्रोन्नती सुरथी                         | २०६                 |
| पर्वताख्यो विधीः ऋूरो        | २६३     | पापबुद्धिर्मिथोऽनादी                            | ४६६            | पीत्वा स्वभवसम्बन्ध-                         | ધ્ર                 |
| पवतीक्तं भयं हित्वा          | २७४     | पापस्वपतिना सत्यभामा                            | १६१            | पुण्डरीकश्चिरं भुक्त्या                      | २३१                 |
| पर्वतीदिष्टदुर्मार्ग         | २७६     | पापास्तुमृलयुद्धेन                              | પ્રય           | पुण्डरीकस्तथा पुण्डरीको                      | १८८                 |
| पर्वतोर्थप पितृस्थान-        | ₹६७     | पापिष्टाऽसहमाना ऽसौ                             | 850            | पुण्डरीकान्तपुरुषो                           | <b>५</b> ६४         |
| पर्वतोऽप्यजशब्देन            | २६७     | पापिष्ठौ श्रीनदीतं रे                           | श≂६            | पुण्यं त्वया जिन विनेयविधेय                  | पू६७                |
| पर्वतौ मेपरुपेगा             | ४१४     | पापेनानेन मांसेन                                | 800            | पुण्यघोषणकृद्यच्-                            | ४२०                 |
| पत्तायत निजस्थानात्          | 800     |                                                 | 1              | पुण्यपापफत्तनावि                             | ४७४                 |
| पलायमानो मानुष्य-            | प्रम्   | पापैः क्यापि न जीयतेऽयमिति<br>पापैः समानश्लानां |                | पुण्यप्रसाधनीपता                             | પૂદ્                |
| पलालवर्स्या सावेष्ट्य        | 32€     |                                                 | ४५५            | पुण्यत्रानस्त्रयं किन्तु                     | <b>€</b> ⊆          |
| पताशनगरे नाग                 | £38     | पारणादिवसे तस्मै                                | <b>३</b> ८६    | <b>6 b</b>                                   | પ્રહય               |
| पल्योपमायुष्कालान्ते         | 808     | पारताख्य महीशस्य                                | २२२            |                                              |                     |
| पल्लवोष्ठाः प्रसूनाट्या-     | 338     | पारिपन्थिक बन्मार्गे                            | ३१०            | पुण्यहेर्जिनेयानां                           | ४६५                 |
| पवमानात्मजं वाच्यः           | ३०५     | पालकस्तस्य हेमामो                               | ४०३            | पुण्याज्जलायते विद्                          | <b>YE</b> ?         |
| पश्चारपञ्चशतैः साधै          | ४२५     | पालको मारको वेति                                | પ્રશ           | पुण्याद् दृढश्थो दीर्घ-                      | २०४                 |
| पश्चान्प्रसारिताग्राङ्गुत्ती | ३१⊏     | पालनीयौ त्वया भद्र                              | २६७            | पुण्यानममादा सम्पन्ना                        | ३१३                 |
| पश्चादन्तर्मुहूर्तायु        | १३७     | पालयन्न न्यदा कान्ता                            | २७⊏            | पुण्यैकबीजमयलम्ब्य                           | દ્ય                 |
| पश्चाद्व्यावर्णयामास         | ४३७     | पावनीं स्तुत्यतां नीत्वा                        | भूष            | पुण्योदयात्क्रमेगाप्य                        | २३६                 |
| पश्चान्नन्दपुरे नन्द-        | १६८     | <b>*</b> .                                      | ४६२            | पुण्योदयात् समुद्भूत-                        | ३३६                 |
| पश्चात्षर् छुतकोटयन्दा -     | २३०     | भिन्नातुङ्गनयान्य-                              | १८४            | पुण्योदयात्सुरूपादि                          | 191                 |

| पुण्योदयोदितान भौगान्      | 1888           | पुराणमंत्रि सन्मार्ग        | <b>. ६</b> ६   | यूज्यपाद त्वयात्रे <b>व</b>                       | . ME                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| पुत्रं पिताप्यनुद्योगं     | २८३            | पुराग्रश्रुतसम्भूत-         | ४७२            | पूरयञ्छशिईंसांस                                   | ५०१                    |
| पुत्रपौत्रादिभिः श्रीमान्  | પ્રજ           | पुरावनिमदं शास्त्र-         | २६०            | पूर्णचन्द्रः परित्यज्य                            | ११२                    |
| पुत्रपौत्रादिभः सार्द      | ३४६            | पुरादितीर्थकृत्काले         | 909            | पूर्णमाध्यां च पुष्यचैं                           | १३०                    |
| पुत्रस्नानावसा नेऽयं       | ५००            | पुग पूरुरवा भूत्वा          | ४५६            | पूर्वेकोटिमिताब्दायु-                             | <b>પૂ</b> દ્દ <b>શ</b> |
| पुत्रिकारतस्य सप्तासन्     | ३५२            | पुराहितः पुरधास्मै          | २७⊏            | पूर्वे तालपुगर्धाशो                               | २४६                    |
| पुत्रेगानेन साध-           | ४७२            | पुरी प्रापय्य कान्तां स्वां | १७६            | पूर्वजन्मरमृतेमंघ-                                | ११५                    |
| पुत्रो भूत्वाऽस्य भूपस्य   | ३६२            | पुरुषव्रतसम्पन्न-           | ४१२            | पूर्गदादशलचेषु                                    | २१                     |
| पुमानेकः स्त्रियश्चान्यः   | રૃદ્દપ્ર       | पुरुवार्थत्रयं चैत-         | ₹१€            | पूर्वलचद्रयातमायु-                                | ६८                     |
| पुनः कुंमार एवेकं          | પ્રરૂપ         | पुरुपार्थत्रयं तस्मिन्ने-   | 3₹             | पूर्वयेगनु ₁न्धेन                                 | ४३०                    |
| पुनः पितृनिदेशेन           | ३७५            | पुरुषोत्तमनामा च            | રપ્ર૪          | पूर्वसम्बन्धमाख्याय                               | ११३                    |
| पुनः पुरः क गन्तव्यः       | <b>પ્ર</b> સ્ટ | पुरूरवाः प्रियास्यासी-      | 888            | पूर्वाङ्गविंशतिन्यूनलच्-                          | <b>४</b> १             |
| पुनः पुरो गमिष्यामि        | પ્રરર          | पुरूरवावनाधीशो              | १४४            | पूर्वाणां पश्चिम भागे                             | ४६⊏                    |
| पुनः प्रवृत्तसंग्रामाः     | ३⊏१            | पुरूरयाः सुराः प्राच्यकल    | વે પ્રદ્દ      | पूर्वाणां लच्चया हीनं                             | ₹                      |
| पुनः प्राक्तनरूपस्यः       | પ્રરર          | पुरे तस्मिन्वगिङ्मुख्यो     | भू०५           | पूर्वानुपूर्या वस्येऽहं                           | ३३६                    |
| पुनः श्रीविजयोऽप्रात्ती-   | १६५            | पुरेश्च कनकादिक             | <b>દ</b> દ્દ   | पूर्वापर्विरोधादि-                                | ७६                     |
| पुनः स जिपयासकः            | 488            | पुरे पाटलिपुत्राख्ये        | પ્રપ્          | पूर्वाषाढे माघमास                                 | ७४                     |
| पुनः स्नानाधिनोदावसाने     | ३८४            | पुरंऽभू दुत्तरश्रेण्या      | १८६            | पूर्वाह्ने जन्मनीवात्र                            | २३६                    |
| पुनरभ्येत्य रद्धानि        | १८८            | पुरे राजगृहे पूज्या-        | <b>રૂ</b> પ્ १ | पूर्तेपात्तव्रतस्येष्टं                           | <b>.</b> પ્રપ્રજ       |
| पुनर्जिनमतिदान्ति <i>-</i> | 808            | पुरेव पुरुदेवं तं           | २०३            | पृथक् त्रिभेदनिणातिशा                             |                        |
| पुनर्मुन्याश्रम गत्वा      | ३५०            | पुरे श्वेतिनिकानाम्नि       | ₹8४            | पृथक् पृथक्तां नाख्येयं                           | रद                     |
| <u>पु</u> नर्निरनुकम्पश्च  | ४३६            | पुरे सिंहपुरे ख्यातो        | ३३६            | <u>पृथक्रृथम्बहुत्वेन</u>                         | પ્રદ્                  |
| पुनर्िह्रत्य सद्धर्म       | १३७            | पुरेऽस्मिन् पुण्डराकिंग्यां | २५             | र्ष्टाथवीसुन्दरी नाम्ना                           | <b>પ્</b> રર           |
| पुनस्तदेव यास्यन्ति        | યુપ્દ          | पुगधनि कमात्सर्वान्         | ४२१            | पृथि नीमुन्द्रीमुख्याः                            | २३६,३२५                |
| पुनस्तयोरभृ बुद्धं         | ₹१०            | पुरोधाः रथपतिः सेना-        | २०७            | पृथ्वीपथप्रवृत्तान्य-                             | ४२०                    |
| पुरं चक्रध्यजस्तस्य        | <b>१६३</b>     | पुरोहितस्तदाकर्ण्यं         | ३२६ ४६६        | पृथी,तस्मिन् रज होमे                              |                        |
| पुरं प्रत्यागमे स य        | પ્રશ્દ         | पुरोहितो ग्रहपतिः           | ३४६            | पृष्ट्वा तां प्राक्तनं वृत्तं                     | ४८६                    |
| पुरं प्रविश्य चक्रस्य      | 387            | पुष्करद्वीषपूर्वाद्ध'-      | ७१,१७५         | पृष्ट्या धिशाय तत्सर्वे                           | <b>२</b> २६            |
| पुरं प्रविश्य भूपाक्ते     | •50            | पुष्कगद्धन्द्रदिग्भागे      | ६६             | पृष्टी सहैव गत्वासी<br>पोतप्रस्थानकालेऽस्या       | ४८१                    |
| पुरं प्रविश्य सदत्नैः      | યુપુર          | पुष्कगद्धें द्वदिग्मेह-     | ७६, ८७         | ्यात्रस्यानकाल उस्याः<br>। पोतभूतं भन्नाबिध तत्त- | ५४१                    |
| पुरं विनरसञ्चारं           | 328            | पुष्कलं प्राग्भवायात        | २२             | पोदनाख्यं पतिरतस्य                                | <b>३१</b> २            |
| पुरं विश्वादसुस्तस्य       | २६२            | पुष्कला पुष्कलावत्यी        | १८६            | पोदनाख्यपुरे चन्द्र-                              | १४४                    |
| पुरं सुरेन्द्रकान्तार-     | १४३            | पुष्पकारूपं वने तौ च        | પ્રફ           | पोदनाधिपतिस प्रशाम                                | ४२१                    |
| पुरं सीमनसं नाम-           | <b>Q</b> .     | पुष्पचूनाह्ययो नन्दन        | ३९२            | पोदनाधिपतेमूधिन-                                  | ૧૪૬                    |
| पुर; सन्निद्दितं दृष्ट्वा  | २७५            | पुष्पद्-तादयः पञ्चाश-       | २४७            | पौरवालकसंघातै-                                    | ३५०                    |
| पुरगोपुरनिर्याण-           | - ४१६          | पुष्पनेत्राः समुनुङ्गा-     | 33             | पौर्णमास्यां धनिष्ठायां                           | <b>5</b> 75            |
| पुरमेकं तनुस्थित्यै-       | २६१            | पुष्पाङ्गरागभूपादि-         | २०१            | पौर्णभास्यामवापार्च्यं-                           | भ्र<br>१५              |
| पुररत्तकमाहूय              | रभूर           | पुष्पं। त्तरविमाने ऽसौ      | 50             | पौपासितैकदश्यां सा                                | ५२<br>५६               |
| पुरा चेषु व्यत्तितेषु      | २७३            | पूजां निर्वर्त्तयन्द्रष्टु- | ४३२            | प्रकटी कृततन्मायो                                 | *\*<br><b>१</b> २      |
| पुगणं तस्य वस्येऽहं        | 8              | पूजां विधाय दत्वात्म-       | 488            | प्रकटीकृत्य तौ भूतं                               | اجم                    |
| पुराग्रमूपमार्गस्य         | 83             |                             | <b>ያ</b> ፍ፟ቒ   | प्रकाशयन्त्या स्वान्तःस                           |                        |
|                            |                |                             |                |                                                   |                        |

| प्रकाशयितुमात्मी <b>यं</b>     | 444          | प्रतिमायोगधारी-                               | १२४                | मपीतामिततेनाख्या-         | 144                   |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| प्रकारायुद्धमुज्झित्वा         | <b>३</b> २१  | प्रतिमायोगमापाम् <b>यं</b>                    | ४२                 | प्रप्रणम्य समभ्यव्यं      | 318                   |
| प्रकीर्णकपरिद्येष-             | २०३          | प्रतिमायोगमाल <b>म्ब्य</b>                    | <b>३</b> ४६        | प्रबुध्याधिकसन्तोषा-      | <b>FRY</b>            |
| प्रकृषेन् भीमको राज्यं         | 480          | प्रतिक्ता स तं चोरं                           | <b>2</b> 22        | प्रवोधमहतां स्त्रीत्व-    | *                     |
| प्रकृत्या खत्सतो मन्दो         | रु६५         | प्रतिषिद्धः कुर्मारेख                         | પ્રરર              | प्रबोधितः प्रसन्नात्मा    | १२७                   |
| प्रकृत्यैवातिदृष्टस्या-        | ४३६          | प्रतिष्ठाकल्पसम्प्रोक्तैः -                   | ሄ록                 | प्रवोधितोऽनुवादेन         | २२०                   |
| प्र <b>कृ</b> ष्टदिव्यभोगानां  | ४७१          | प्रतिष्ठापयितुं धात्र्यां                     | २६७                | प्रबोधो मूर्छितस्येव      | \$£                   |
| प्रचालनाद्भि पंकस्य            | १९६          | प्रतिइतपरसैन्यौ                               | <b>१३३</b>         | प्रभञ्जनखगाधीश -          | ₹£७                   |
| <b>प्र</b> च्युत्यागत्य साकेते | <b>ጸ</b> ደ   | प्रतीत्तस्वात्र मां स्थित्वे                  | २२३                | प्रभञ्जनाख्यनृपते-        | <b>₹</b> ४₹           |
| प्रजाः स भन्यामस               | १५२          | प्रतीचि धातकीखण्डे                            | હ છ                | प्रभाकरीपुराधीशो          | १७०                   |
| प्रजाना पालको भोका             | १२५          | प्रतीयमानज्ञानाभि-                            | ४७६                | प्रभाते षोडशस्वप्नान्     | ६७                    |
| प्रजा नां पालको राजा           | १५.२         | प्रस्यच्नमविसंवादि                            | 80=                | प्रभावती प्रलापिन्या      | १६५                   |
| प्रजापतिमद्दाराजः              | १४८, ४५३     | प्रत्य-तवासिसं <b>चो</b> भे                   | <b>३५</b> ७        | प्रभावदर्शनं श्रेयो       | २७६                   |
| प्रजापतिसुतौ चैतद्             | ₹8७          | प्रत्यभावत लङ्केशो                            | 5,88               | प्रभावमस्याः पश्यामी-     | 284                   |
| प्रजापालनकार्येक-              | *,⊏₹         | प्रत्ययः कोऽस्य चेद्व्यक्तं                   | ५०५                | प्रभृतप्रसवानम्-          | रदद                   |
| प्रजावती महादेवी               | २३४          | <b>प्रत्य</b> यस्तत्फलञ्चेतत्                 | ४६६                | प्रमो ग्हाग चेतुम्यं      | ₹0₩                   |
| प्रशिकामरूपिण्या-              | १६४          | प्रत्यागतो मनोवेगी                            | <mark>ሄ</mark> ፰४  | प्रभोरिद्याकुषंशस्य       | २४८                   |
| प्रशतिं निजरूपेण               | ४१५          | प्रत्यागत्य करिष्यामि                         | 8⊏€                | प्रमद्मसवाकी गौ           | યૂપ્રહ                |
| प्रशसिविद्यामित्युक्त          | ४१२          | प्रत्यागत्य कुमारं तं                         | ५०६                | प्रमाग्गनयनिद्येषा १४०,३  |                       |
| प्रशितं साधयमास                | ३११          | प्रत्यासन्नविनेयत्वा-                         | ¥₹४                | प्रमाणभूयं वाक्यस्य       | રપૂહ                  |
| प्रशावारिपरीपेक-               | ७१           | प्रत्यासन्नियानां                             | ४५६                | प्रमाणवचनः किं वा         | ४ (३                  |
| प्रशाविक्रमयुक्तस्य            | 38           | प्रत्याइ सिंहचन्द्रोऽपि                       | ११२                | प्रमादाः सन्ति सर्वेऽपि   | 33                    |
| <b>प्रश</b> विक्रमयोल'द्मी     | ४४६          | प्रत्युत्थाय यमाकारो                          | ३७०                | प्रमोदात् प्राप्य राजानं  | 85                    |
| प्रगम्य तां स्ववृत्तान्तं      | ३०३          | प्रत्युद्यातौ महीशेन                          | २८०                | प्रमोदाय सुतस्येह         | £=                    |
| प्रशास्य पादयोर्मूधर्ना        | ४६४          | प्रत्युद्रवजन्ती विच्छिन-                     | ४६६                | प्रययुभ्ते गतिं पापा-     | <b>२</b> ७६           |
| प्रशास्य स्थितवान् विप्रो      | ४७५          | प्रत्येययुक्तिमद्वाग्भिः                      | ४३७                | प्रयाति तव विशानं         |                       |
| प्रगम्य सोऽपि तत्पाद-          | ३०४          | प्रस्यैच्छत्सापि सन्तुष्टा                    | <b>४</b> ६⊏        |                           | २६४                   |
| प्रशिधानात्तदाकर्ण्य           | २६३          | प्रथममजीन राजा                                | २४१                | प्रयात्येवं तथो काले      | ₹ <b>२४</b>           |
| प्रिंगिपत्य तयोदंवता           | ३४०          | प्रदाय प्रत्सुकाहारं                          | २४७                | प्रगोगिविहितं भर्तु-      | <b>इ</b> ६२           |
| प्रतदेनादिभिश्चैना             | ሄፍሄ          | प्रदाय राज्यं पुत्राय                         | २३४                | प्रवर्द्धमानभाग्यस्य .    | 38                    |
| प्रतापवाडवालील-                | ७ १          | प्रद्युम्नमुनिना सार्धः                       | ४२०                | प्रविशन्तं गर्जं चास्ये   | ७३                    |
| प्रतापाद्विद्विपो यस्य         | १४०          | प्रद्युम्नसम्भवोत्पत्ति-                      | ४०७                | प्रविश्य तं समालोच्य      | <b>પ્ર</b> ૨ <b>૧</b> |
| प्रतापोपनताशोषा-               | <b>૪</b> ૫ ર | प्रदयम्नादिसुता देव्यो                        | 358                | प्रविश्य तत्पुरं तत्र     | <b>%</b> =£           |
| प्रतियहा बुतो वेतो             | પ્રસર        | प्रधानप्रकृतिः प्रायः                         | ४४५                | प्रविश्य नष्टनिद्रान्तां  | પ્ર <b>ર</b>          |
| मतिग्धः नमस्कारं               | ५०६          | प्रथांसान्नास्त्यतिकान्तः                     | १८०                | प्रविशय स्वोचितस्थाने     | १४५                   |
| मतिग्रह्म मन:पर्य-             | પ્રફેદ       | प्रपन्नवान् गते चास्मिन्                      | २६१                | प्रविश्याधोगतीः सर्वाः    | 38E                   |
| प्रतिपच्चन्द्ररेखेष            | १४०          | प्रपन्नस्तद्विदित्यागु-                       | 268                | प्रविशन्तं गृहं भिद्याः   | ४२२                   |
| र्प्यातपच्छन्दः परस्त्रीगां    | ४७           | प्रपत्नादादत्यागु<br>प्रपत्नायन्त तं दृष्ट्वा | ४५ <i>६</i><br>४६२ | प्रविष्टवन्तं तं देव-     | ३८३                   |
| प्रतिपन्नान्द्रवद्दष्टि—       | ધ્ર૨૦        |                                               | l                  | प्रविष्टवान् विनाष्टायम्- | ४५०                   |
| प्रतिपन्नं मया तस्मै           | ३५७          | प्रपर्यन् सह भुञ्जानान्                       | १६२                | प्रविष्टाय प्रदायान्नं    | 309                   |
| प्रतिपाद्य वर्नर्भ-            | १०७          | प्रयात्येत्रं सुखेनास्य                       | १३६                | प्रिष्य भूषिता रतनैः      | ४२१                   |

### श्लोकानामकाराचनुकमः

|                                        |             |                               |                  |                                  | 41-           |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| प्रवानामेष रक्तस्यात्                  | १०२         | मागासीद्धरिवमैनामन्पति-       | २४८              | प्रापिततपुरं बीर                 | XΩÉ           |
| प्रवृत्त्या दीयते पापं                 | 448         | प्रागासीदमृतरसायनस्तृतीये     | ४३६              | प्राप्तगीर्वाण्निर्वाण्-         | २१६           |
| प्रवृद्धतेजसा यूना                     | १७३         | प्रागुक्तैकादशोपास -          | 8E <b>4</b>      | श्रासवेगोद्धतौ तस्मि-            | ३७६           |
| प्रवृद्धरागप्रदेष-                     | ४७४         | प्राग्जनमकृतपापस्य            | प्रम्            | शप्तापमानेन रुषा                 | ११६           |
| प्रलयः प्राणिनामेवं                    | <b>५५६</b>  | प्राग्जनमसुकृता येन           | <b>ے</b> ۲       | प्राप्तावशोकदत्तायां             | ४२३           |
| प्रतयः प्राप्तकालस्त वा-               | Ę           | प्राग्जन्मार्जितपापस्य        | ३६७              | प्राप्तोऽइमिति शंसन्तं           | २७०           |
| प्रलापाकन्दरोदादि-                     | ४५५         | प्राग्भूभुनः प्रियतरानगरहे    | १३४              | प्राप्नुवन्ति सुखं स्वर्गे       | <b>488</b>    |
| प्रशमपरमकाशः                           | ५७१         | प्राग्योऽभून्तृपतिर्महान् धनप | ति २२१           | प्राप्य क्रमेख ध्वस्तारिं-       | <i>51</i> 1.8 |
| प्रशमय्य किमस्थाने                     | ३०१         | प्राग्विश्वनन्दीति विशामधी    | शः⊏६             | प्राप्य चूड़ोमिण मुद्            | પ્રશ્પ        |
| प्रशस्तवङ्कानामानं                     | <b>५</b> २६ | प्राघूर्णकविधि विश्वं         | १५६              | प्राप्य तनिजभृत्यादीन्           | <b>पूर</b> •  |
| <b>प्रश</b> स्ताशस्तभाषासु             | ३१          | प्राच्णिकोऽहं दृष्वेमां       | <b>3</b> 8       | प्राप्य द्वारावतीं केचित्        | ३७८           |
| प्रशस्य यान्तौ वीद्याम्बु              | 4.28        | प्राइमुखो बाह्यसामग्री        | २०६              | प्राप्य निष्कमग्रस्नान-          | <b>5</b> 2    |
| प्रष्टव्यो नापरः कोऽपि                 | १५७         | प्राच्यवृत्तिविपर्यासः        | ₹००              | प्राप्य पञ्च महाकल्पा            | પ્રદ્ય        |
| प्रष्टच्योऽसि स्वयम्भूत्वं             | २५७         | प्राच्यां दिशीय बालाकी        | ४६१              | प्राप्य भानुकुमाराय              | <b>~</b> \$0  |
| प्रसम् मधुमासो वा                      | प्रश्न      | प्राजापत्येन सम्बन्धो         | <b>३</b> ४६      | प्राप्य राज्यं सुरैः पूज्यं      | 58            |
| -                                      | 88          | प्राञ्जलिर्भगवन्नेष           | 858              | प्राप्य षष्ठोपवासेन              | २४६           |
| प्रसन्नोऽनपवर्त्यायु-                  | i           | प्राणिप्रया महादेवी           | Cy.              | प्राप्य स्वराज्यपुत्राभ्यां      | <b>२५</b> २   |
| प्रसाधनविशेषासा-                       | २०४         | प्राग्तसन्धारणं कुर्वन्       | <b>પ્ર</b> સ્પ્ર | प्राबोधयत्तयोस्तस्मा-            | ४११           |
| प्रसाधितत्रिखण्डोऽपि                   | 8.0         | प्राग्ति वार्यमागोऽपि         | ४३५              | प्रायोपगमनं प्राप्य              | ४३३           |
| प्रसाधिताङ्गी सान्येद्यु-              | ३१६६        | प्राग्नेभ्योऽप्यधिकान् का वा  | २६३              | प्रायोपगमनेनाप <b>त्</b>         | २१८           |
| प्रसाध्यादृष्ट नागेऽपि                 | ४०७         | द्रातः <b>छायायुरात्मीयाः</b> | २०८              | प्रायोपगमसंन्यास-                | १६५           |
| प्रसृतिसमयेऽवाप्य                      | ३६४         | प्रातः पृष्टवतीं स्वप्नान्    | ą                | प्रारब्धकार्यसंस्टिडा-           | ३००           |
| प्रस्खल्य पतितान् वीद्य                | <b>२६३</b>  | प्रातः शीवजलस्नानात्          | 883              | प्रारब्धपूजादानादि-              | १५३           |
| प्रस्वेदमलदिग्धाङ्को                   | <b>३</b> ६६ | प्रादिचिण्येन भव्येश          | ६२               | प्रारब्धवान् भयाद् गत्वा         | ४५०           |
|                                        | <b>३</b> २२ | प्रादक्तिण्येन वज्ञारा-       | १८६              | प्रारम्य पर्वतो यागं             | २६६           |
| प्रहारावरगोनापि<br>प्रहितोऽहं विवाहेऽध | ४२५<br>४१७  | प्रादुर्भावितदुः प्रेच्य-     | ३१३              | प्रार्थ्य चतुर्थकल्या <b>ग</b> - | २१६           |
|                                        | 840         | ध्रादुर्भ्तव्यागत-            | <b>२</b> २       | प्रावाजीत् पूज्यपादस्य           | १६६           |
| प्रहित्य मद्भनं दर्न                   | ४१४         | प्रादुर्भुता रुचिस्तज्शै:     | ४७३              | प्राविशत्सापि तं दृष्ट्वा        | ११६           |
| प्रहृत्य हेलया तस्थी                   |             | • •                           | १९४<br>१९४       | प्राविशन्नगरी घोरां              | ३१४           |
| प्रहृष्य ,साइसात्तरमात्                | ३७०         | प्रादुगसंस्तदोत्पाता-         | २८४<br>३५३       | प्राविशनप्रकृतं तस्मिन्-         | ३८८           |
| प्राकृतोऽयं न केनापि                   | 880         | प्रादुगसीत्ततश्च्युत्वा<br>   | , ,              | श्रावीण्यं पदवाक्ययोः            | Kox           |
| प्राक्तिं कृत्वागता चन्दना             | ४८६         | प्रान्ते तस्माद्विनर्गत्य     | 398              | प्राहिणोत्तदभिप्रायं             | ३००           |
| प्राक्चिन्तागतिराबभावनु तत             |             | प्रान्ते भाष्य सहस्रार-       | ४५६              | प्राहिग्गोत्तन्निरीच्याई-        | <b>K</b> 00   |
| प्राक् पालकः प्रथितपद्मरथः             | १२४         | प्रान्ते माहेन्द्रकल्पेऽभूद्- | १४३              | प्राहिसोद् द्वादशब्दानां         | ३४३           |
| प्राक् पोषयद्भिनिःशक्तिरिति            | १५१         | प्रान्ते रौद्राभिसन्धाना-     | २३१              | प्राहिगोदत्सकावत्याः             | १६८           |
| प्राक् प्रच्युरयाच्युताधीशो            | १७७         | प्रान्ते विध्वस्य कर्माणि     | 8EX              | प्राहिगोत्स पुनः कोपा-           | <b>३७५</b>    |
| प्राक् षष्टनरकाद्व्याप्त-              | ७२          | प्रान्ते संन्यस्य बद्ध्यायु-  | २६               | प्राहुर्नास्तीति यं केचित्       | ₹⊏७           |
| प्राक्तनाः पट्कुमाराध                  | <b>838</b>  | प्रान्ते सन्यस्य सा प्रायात्  | १८३              | प्रियं <b>हि</b> तं वचः काय-     | र⊏र           |
| प्राक्तनोञ्जगरः षष्ट-                  | ४३१         | प्रान्ते संन्यस्य सौधर्म-     | २७८              | 1 '                              |               |
| प्राक्तनो नारकस्तरमात्                 | ११४         | प्रान्ते स्वाराधनां प्राप्य   | १२१              | ियकान्तावियोगोत्य-               | 3 <i>48</i>   |
| प्राक्तनो नारकः पङ्कप्रभाया ११         | ७,११८       | प्रापत्वेताधिवासं तद्         | <b>પ્ર</b> મ્    | प्रियदर्शना ज्येष्ठा च           | ३५२<br>ज्या   |
| प्राक्तनोपात्तपुण्यस्य                 | <b>XX</b>   | प्रापत्सम्यक्रतशुद्धिज्ञ      | <b>`</b> ¥₹⊏     | प्रियमि <b>त्रस्वयोरासी</b> -    | AKE           |

| वियमिशय पुत्राय                 | १३५          | फाल्गुने माखि चित्रायां      | ३७           | वली तलप्रहारेण               | ४५०           |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| प्रियमित्रोऽष्टमो धर्म          | ३५१          | फालाने शुक्लसप्तम्यां        | ६४           | बलीन्द्राभिषया ख्यातो        | २४१           |
| प्रियाजनि सुभद्राख्या .         | ३५२          | फाल्गुने अव <b>गे कृष्ण-</b> | २४७          | बलीन्द्रेगापि तं दृष्ट्वा    | २४२           |
| प्रिया जयावती प्राप्त-          | <b>4</b>     | [ 콕 ]                        | į            | बलेन महता योदुं              | प्रश्६        |
| प्रिया तुग्वनराजोऽस्या-         | प्र१३        | बज्रायुधे समारोप्य           | ११५          | बलोऽपि तद्वियोगोत्य-         | 808           |
| विया वसन्तसेनापि                | १८६          | चद्धः सिंहरथः कर्म           | इ६३          | बह्वोऽल्यायुषोऽभूवं-         | ४६५           |
| व्रीतः व्रीतिङ्करस्तत्र         | પ્રપ્રર      | बद्धदेवायुषोन्यायु-          | ४७२          | बहिस्त्वया न गन्तव्य-        | ३५५           |
| मीतिः सैवानुभूतिश्र             | 4 દ          | बद्धो बहुविधेर्बन्धै-        | ४५५          | र्बाह्यः स्थितः कुमारोऽसौ    | 8 <b>८७</b>   |
| प्रीतिङ्करः पुरे चर्या          | ११६          | बद्ध्या तत्कारखैस्तीर्थ-     | २१३          | बहुवाहुः सहस्राची            | २०            |
| प्रीतिङ्करवने सर्वगुप्त         | ७ ३          | बद्ध्वायुः क्रोधलोभाभ्या-    | ३४७          | बहुभिः सद्द सम्भाप्य २५०,    | ४०८           |
| प्रौतिङ्करापि निर्वेगात्-       | १⊏३          | बद्ध्यानीतवते देश-           | <b>1</b> 6 3 | बहुयोनिपरिभ्रान्तो           | १२०           |
| <b>प्री</b> त्यश्रीतिसमुत्पन्नः | १०४          | षद्ध्या बलिनमुद्वृत्तं       | ३५६          | बहूनि रकान्यादाय             | इ७८           |
| प्रीस्या घोडशमानाभि-            | २⊏१          | बद्ध्वायुराप दशमग्र्य        | ४२७          | बाजिनोऽत्र समुच्छित्र-       | ३२१           |
| प्रीरया सुरवरैः सा <b>र्द्ध</b> | २०४          | बन्दिमागधस्तादि-             | <b>ર</b> પૂર | ब ग्रापातान्परेपाञ्च         | ५०१           |
| प्रेयसी तस्य नन्दाख्या          | ३६५          | बन्धश्चतुः प्रकारः स्यात्-   | २४४          | बाषामावादरज्ञात्र            | <b>አ</b> ጸጸ   |
| प्रेयान् ममैक एवासी             | १०           | बन्ध्यास्तनन्धयस्येत्र       | १३६          | बालक वर्धायण्याव             | ३६५           |
| में रितास्तेन मार्गेश           | ११०          | बन्धवो बन्धनान्येते          | १६०          | बालकी डायिशोपैस्तां          | ४१७           |
| प्रेषणं युवयंरित-               | ५५०          | बन्धहेतु <b>पलशा</b> नं      | પ્રહદ્       | बालकोऽयमिति शाना-            | २२६           |
| त्रेषितः श्रीमता तेन            | १६९          | बन्धुः कः को न बाबन्धुः      | १०७          | बालचन्द्रादिसुस्वन           | २०२           |
| प्रेषयामास कंसारिः              | ४०२          | बन्धुभिः स परित्यक्तो        | १०३          | बालवद्धं लया बेलां           | EX            |
| प्रेषयामास तं दृष्ट्या          | ३६३          | बन्धुश्रियां त्वमेवैका       | १७२          | वालाकंसन्निमं बालं           | २०            |
| प्रेषिताः खचराधीशाः             | ३१५          | बन्धून् विसर्ज्यं प्रायोप-   | <b>३</b> ४२  | बालिलाकान्तरापत्ति           | ३१४           |
| प्रेषितावनु तेनेत्वा            | ५१४          | बन्धून्सर्धान्समाहूय         | पूर्ह        | बालिमुग्रीयनामाना-           | २६७           |
| प्रोक्ताः पञ्चदशैतस्य           | १५८          | बन्धो मोत्तश्च रादान्ते      | ४४५          | बाली कालानुकारी तं           | 3 % 0         |
| ब्रोद्द्याः कंस्मल्लाश्च        | <b>३</b> ७२  | वभञ्ज सत्यभामाया             | ४१६          | बाहू दहुतरं तस्य             | २०५           |
| प्रोह्पंदन्तिदमनोऽजनि           | १३४          | वभार भारवरां लद्द्मीं        | ₹3           | बाह्य पुरवरोद्याने           | 3 <b>3</b> 8  |
| प्रोन्मूल्य वानरानीक-           | <b>3</b> 58  | बभूव द्वीगापुण्यस्य          | ३ २७         | बाह्यस्थैर्यवचः श्रुत्वा-    | २६१           |
| प्रोल्लङ्क च गोपदिम्वाम्बुनिधि  |              | बभ्वतुरहीन्द्रश्च            | ४३७          | बाह्याभ्यन्तरसंशुद्धः        | १३७           |
| प्सवनैः समबस्थानै-              | 3.38         | बभूव स्थाविरारूप-            | रदद          | बाह्य तरदिषड्मद-             | १४८           |
| [ क ]                           |              | वभू अस्याः पातः पंकतेः       | ४४६          | बिलान्निर्गत्य नागश्च        | ४१५           |
| फिशिवैद्यास्तदाकण्यं            | पुरुष        | बभूदुः प्राणिनः कम्प-        | २७४          | र्वाजजासी पदार्थानां         | ४७३           |
| फलं चेदस्ति चर्याया             | १३२          | बलं कलकलं किञ्चि             | ३१६          | बुद्धचादिकर्द्धयस्तस्य       | ३५०           |
| फलं जैनमुनेर्वाक्य-             | <b>২্</b> ড০ | बलं परशुरामः स्वं            | २२⊏          | बुद्ध्या ततः स निर्यातो      | ११⊏           |
| कलं त्रिलोकसाम्राज्यं           | ६३           | बलकेशवमुख्याव-               | ३⊏६          | बुद्धि शक्तिमुपायं च         | र⊏१           |
| फलं स्वानिभिषत्वस्य             | १३२          | बलतेजोमहाविक्रियाभिः         | 40           | बुद्धिपूर्वा कियालिङ्गा-     | 3≸5           |
| फलन्त्यकार्यचर्याणां            | २२६          | बलदेवश्च सम्वाप्य            | ३⊏७          | बुद्ध्वा सपर्ययं सर्वे       | १३⊏           |
| फलप्रसवहीनं वा                  | र⊏३          | बलस्याष्ट्रसहस्राग्          | ३⊏३          | <b>बुभु</b> द्मापीडितोऽप्येष | ५४०           |
| फलान्य <b>नुक्र</b> मात्तेषां   | २१४          | बलाख्यमुख्यपञ्चान्त-         | ४२           | बभुजुर्मातरं भोक्तुं         | ५४०           |
| फलेनाघोगतीः सर्वाः              | ४४८          | बलात्कारेख तां तस्माद्       | २८५          | बुभुचुस्तत्र विप्रोऽसी       | ૪૭ <b>પ્ર</b> |
| फलेनापि समासेन                  | २७१          | बलावष्टम्भखिन्नावनी—         | ३१८          | बोधस्तवाखिलविलोकन-           | <b>५</b> ६८   |
| काल्गुने कृष्णसतस्या-           | ξ.           | बलिना सह युद्धस्य            | ५२४          | बोधादयो गुचाः स्वेऽमी        | १३०           |
| 2017 AB 1 AB 24 25 11           | •            |                              |              | -                            |               |

## **श्लोकानामकाराद्य**सुक्रमः

| ३८६              | भरतः सागराख्योऽनु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>५६</b> ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भव्योऽयं व्रतमादायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>पू</b> पू ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २३६              | भरतार्धमहीनायो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३⊏३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मव्योऽयमिति तं मत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २२४              | भरते कोऽत्र पाश्चात्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्र३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भन्यो व्यस्तैः समस्तैश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| પ્રેફર           | भरतो दीर्घदन्तश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>प्रह</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भागयाचनयात्रादि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>\$38</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ११८              | मर्ता गन्धर्वदत्ताया-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भागे जयन्तदेवस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ११८              | भर्तुः सुवर्णवर्णस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भागे मनोहरे यामे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ą                | भत्संयन्ति स्म चापल्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भागे विशाखनत्त्रते ४२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ¥₹E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E٤               | भर्मद्युतिर्भवध्वंसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भाजनं भोजनं शय्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | પ્રફ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २०२              | भवतः शत्रुहत्पन्नः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | माण्डागारावलो <b>कार्य</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| પ્રફેશ           | भवता परिष्टिश्चेऽयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>५२७</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | माति पिण्डीदुमो भर्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १६३              | भवतापि महाप्रीत्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भानावुदयमायाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २७०              | भवतीभिर्वराकीभि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मानुमान् बन्धुपद्मानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>२२३</b>       | भवतोऽपि नमेः बृच्छ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भार्या जयावती श्रीमती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | भवतो विप्रकत्यायां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भार्या तयोरभूनाग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ¥¥₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भार्या तौ शङ्करौलस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १८७              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भावयित्वा भवध्वंसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ¥ሂξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , ५०२            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>५३</b> ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भार्वायत्वा ययौ दीचां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ሄ</b> ሂ o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| પુદ્દ            | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भावसंयमविष्वस्ति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १६०              | भवद्भ्यामेव तद् शाखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | પૂપ્ર १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भावानामनुमानेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३०४              | भवद्भिः कैश्चिद्प्याभ्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | माविचक्रधरं विद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३४०              | भवन्तं भगवन्दृष्ट्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भावि चक्रिप्रभावेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३८८              | भवन्तृत्यकलां कल्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भावितादायिकाः श्र <u>त्य</u> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 388              | भवन्निरूपितं कार्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २⊏६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भाविनौ रावणं इत्वे-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | રહ છ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ४६६              | भवस्थितिवशाद्बद्ध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १२               | भवातपपरिम्लान-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>२६</b> ४      | भवान्प्रमाण्मित्याख्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३८१              | भवान् रक्तं तयोश्चित्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | પ્રયુહ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ३००              | भविता कथमस्माकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ፈጻጸ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| પ્રશ             | भिवष्यति कृतप्रे वर्णस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४३८              | भविष्यति महादेवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १२६              | भविष्यतीति यत्प्रांक्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 388              | भिविष्यद्बलदेवोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ર્પ્રફ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>१</b> २०      | भविष्याम्यहमप्युचत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>प्</b> ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १०६              | भवेञ्चिबुकमन्येषां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | દ્                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १०८              | भवे भाव्यत्र नवमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३६१              | भवे भ्राम्यत्यविश्राम्यन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \$E <b>&amp;</b> | भग्य भक्तितपूर्व ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भीमस्य भोजनाद् गन्ध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३४६              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४८५              | भव्यात्मनां परमनिवृतिसाध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>५</b> ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २१३              | भव्यानां कल्पवृत्ताः स्यु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भुक्तवा कोपद्वयापैतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २६३              | भन्यानुप्रहमुख्यायम्-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मुक्त्वा ततः समागत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १८८              | भन्ये भगतिदेशेश-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मुष्यमानेषु वैरस्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | SENSE SANDE POSE OF SENSE SESSON SESS | स्तर्भ भरतार्थमहीनाथो  स्तर्भ भरते कोऽत्र पाश्चात्यः  स्तर्भ भरते दीर्घदन्तर्च  सर्ता गन्धर्यदत्ताया—  मर्ता गन्धर्यदत्ताया—  मर्ता गन्धर्यदत्ताया—  मर्मा प्रमिव्यात्म भर्मा प्रमिव्यात्म भर्मा प्रमिव्यात्म भर्मा प्रमिव्यात्म भर्मा प्रमिव्यात्म भरता परिष्ट्रष्टाऽत्यं  स्वता परिष्ट्रष्टाऽत्यं  भवतापि महाप्रीत्या  भवतापि महाप्रीत्या  भवतापि महाप्रीत्या  भवत्याः स निर्माण्यात्म भवत्याः स निर्माण्यात्म भवत्याः स निर्माण्यात्म भवत्याः स निर्माण्याः  स्वत्याः स निर्माण्यात्म भवत्याः स निर्माण्यात्म भवत्याः स निर्माण्यात्म भवत्याः स निर्माण्यात्म भवत्याः स निर्माण्यात्म भवत्यः भवत्याः स्वत्याः स्वत्याः भवत्याः स्वत्याः स्वत्याः स्वत्याः भवत्याः स्वत्याः स्वत्याः भवत्याः स्वत्याः स्वत्याः स्वत्याः स्वत्यः भवत्याः स्वत्यः भवत्याः स्वत्यः भवत्याः स्वत्यः भवत्याः स्वत्यः स्वतः स्वत्यः स्वतः स | २३६ २१४ भरते कोऽत्र पाश्चात्यः ५३१ भरते कोऽत्र पाश्चात्यः ५३१ ११८ भरते दीर्घदन्तरच ५६६ ११८ मर्ता राज्यर्वदत्ताया— ३५६ ११८ मर्ता राज्यर्वदत्ताया— ३५६ ११८ मर्ता गञ्यर्वदत्ताया— ३५६ ११८ मर्ता परिवृद्धाऽयं ५०६ भरतः राजुदत्यकः २२७ भरतः पात्र्वाद्धात्या ४८४ १६३ भरता परिवृद्धाऽयं ५२७ भरता परिवृद्धाऽयं ५२७ भरती विष्रकत्यायां ४७२ भरतो विष्रकत्यायां ४७२ भरते भरत्याः स् निर्मानामा ४०० १६० भरत्याः स् निर्मानामा ४०० १६० भर्वद्धाः स् निर्मानामा ४०० भरदः केश्चिद्धायायां ४७० भरदः केश्चिद्धायायां ४७० भरदः केश्चिद्धायायां ४०० भरदः भर्वात्रकत्याद्ध्वः ४७३ भर्वात्रपरित्वात्वः ४८३ भर्वात्रपरित्वात्वः ४८३ भर्वात्रपर्वात्वः ४८३ भर्वात्रपर्वात्वः ४८३ भर्वात्रपर्वात्वः ४८३ भर्वाव्यत्वित्वः व्यत्यः १६६ भविष्यत्वित्वः व्यत्वः १६४ भर्वे भाव्यत्रवात्वः १६४ भर्वे भाव्यत्रवाद्वः १६४ भर्वे भाव्यत्रवाद्वः १६६ भर्वे भाव्यत्रवाद्वः १६४ भर्वे भाव्यत्रवाद्वः १६४ भर्वे भाव्यत्रवाद्वः १६४ भर्वे भाव्यत्रवाद्वः १६४ भर्वे भाव्यत्रवाद्वः १६६ भर्वे भाव्यत्वः विष्यः १६६ भर्वे भाव्यत्वः विष्यः १६६ भर्वे भाव्यत्वः १६६ भर्वे भाव्यत्वः १६६ भर्वे भाव्यत्वः १६६ भर्वे भय्यत्वः १६६ भर्वे | स्वर्ध भरतार्षभहीनायो १६८ भरते कोऽत्र पाश्चात्यः ५११ भरते वीर्घदन्तरुज ५१६ भरते वीर्घदन्तरुज ५६६ भर्ते वीर्घदन्तरुज ५६६ भर्ते वीर्घदन्तरुज ५६६ भर्ते वार्चप्त्यम्य ५०६ भर्ते वार्चप्त्यम्य ५०६ भर्ते वार्चप्त्यम्य ५०० भरतः भरानवन्द्वन्तयम्य ५०० भरतः वार्वप्रम्यान्य ५०० भरतः वार्वप्रम्यम्य ५०० भरतः वार्वप्रम्यम्य ५०० भरतः वार्वप्रम्यम्य ५०० भरतः वार्वप्रम्य ५०० भरते वार्वप्रम्य ५०० भरतः वार्वप्रम्य भरतः भरतः भरतः वार्वप्रम्य भर |

| भुजाना इंव सप्रास       | ३१७              | भोगभूभूतभोगादि               | १३६         | मत्त्रा मकटकान् काश्चित्-       | <b>₹</b> ¥४  |
|-------------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|
| भुझानो निःप्रवीचारं     | ३४३              | भोगानुभव एकास्मै             | २१३         | मत्सुता माभिनीवास्य             | ४५२          |
| भुञ्जेऽइमिति रोदित्वा   | ५००              | भोगोपभोगदारेख                | २६१         | मत्स्यस्य मन्दिरग्रामे          | ३६३          |
| भुवनत्रयसंदोभ           | 886              | भोगोपभोगयोग्योच-             | પ્રહ        | मत्स्वामिनो महादेवी             | ३०३          |
| भूखेचराः कुमारेण        | ३६०              | भोजनावसरेऽन्येद्यु-          | १५१         | मथुराया बहिर्भागे               | ४१६          |
| भूत्वा भवनवासीन्द्र-    | 808              | भोजयित्वाथ तद्दाना-          | ४≍६         | मदनादिलताया <b>श्च</b>          | પ્રશ્ર       |
| भूत्या वने भ्रमन् मत्तो | ११३              | मो भवद्भिः कुतो लब्ध-        | ३७⊏         | मदनानलसन्तप्त-                  | १⊏२          |
| भूत्वा वृषभसेनस्य       | ४६३              | भौमोपा ध्यायसान्निध्ये       | २६⊏         | मदनोद्दीपनद्रव्यै-              | २०१          |
| भूत्वाऽसुरौ तमस्येत्य   | १८४              | भ्रमन् विशाखनन्दी च          | દ્રપૂ       | मदनोद्दीपनंदिंशै-               | 338          |
| भूषः कोऽपि पुरा श्रिया  | २५०              | भ्रमर्गः कञ्जकं मुक्त्या     | २८८         | मदीयमेतदित्यु <del>क्त</del> वा | xxx          |
| भूपतिः पद्मगुल्माख्यो   | હર               | भ्रमित्वा भवकान्तारे         | ६७          | मदीययागरज्ञार्थ                 | २५६          |
| भूपती तौ तयोर्न त्यं    | <b>१</b> ६७      | भ्राता तस्य सुमित्राख्यो     | ધ્રશ        | मद्भाग्यादिति निर्भिद्य         | ३०३          |
| भूपतेरशनेः पातो         | १५१२             | भ्रान्तो जातिजरामृत्यु-      | <b>૪૫</b> ૬ | मद्भर्तुः कुशलोदन्तं            | 500          |
|                         | २३०              | भ्रान्त्या क्रमेगा सञ्चित्य  | २३१         | मद्यमांसनिवृत्तेश्च             | १४४          |
| भूपाल भूपतिरसद्य तपो    |                  | भ्रान्त्वा ततो विनिर्गत्य    | પુદ્ધ       | मद्योग्यवस्तुस्वीकारा -         | ३०७          |
| भूपालो नाम संप्रामे     | २२२<br>७९        | भ्रान्त्वान्ते सिन्धुतीरस्थ- | ३४⊏         | <b>क</b> धुक्रीडवयोरेवं         | 80€          |
| भूभरवमर्थवत्तरिमन्      | २७ <u>६</u>      | भ्रामर्या भोगिनीत्यादि       | १६५         | मधुपैश्च पर्लर्जोलै-            | J.E          |
| भूमिसंशोधने लाज्जलाय-   |                  | भ्रामन्संसारकान्तारे         | પ્રમ્       | मधुरं वकुलञ्चान्य-              | 338          |
| भूमिस्थानादिभेदेन       | १५७              | ( <b>年</b> ]                 |             | मधुरादिनहायैश्च                 | ५२४          |
| भूमी सिंहपुरे जाती      | ३४१              |                              |             | मधुगपि तथोर्जाता                | ११३          |
| भूयः संसारभीरूणां       | <b>७६</b><br>२-९ | मकारादिभयं तत्र              | १५१         | मधुरा रामदत्तानु-               | ११६          |
| भूयादस्माकमध्येव-       | 30F              | मधवासाम पुण्यातमा            | १३४         | मधुरेण मृगाणाञ्च                | 408          |
| भ्यानमे चक्रवर्तित्व-   | २२ <b>२</b>      | मघायां चैत्रमाखस्य           | ३०          | मधुः सत्त्वं समुतसृत्य          | १०४          |
| भूयो निवारयामास         | ३६⊏              | मघायां श्रावरो मासि          | २६          | मधोः केनापि भूपं च              | 808          |
| भूयो विफालनोजाद-        | ₹⊏४ ं            | मघा शांशनि वैशाखे            | ३०          | मध्याह्रे भूमृतां ध्वंसः        | <u> ሂሂ</u> 드 |
| भूरिनीरभवानेक-          | २०१              | मङ्जु दूतमुखादत-             | રદપ્ર       | मध्ये तस्य गिरिर्माति           | १३६          |
| भूषणानां कुलं लेभे      | २०७              | मञ्जलामिषवाविष्ट-            | ४३४         | मध्ये तस्य विनीताख्या           | <u> </u>     |
| भूषगायैव सालोऽस्याः     | ४४५              | मङ्गलेश प्रबुद्धचाशु         | ४६०         | मध्ये प्रदर्शते तस्मा-          | BUE          |
| भूसुवर्षादितत्त्रीकः-   | <b>ં</b>         | मङ्गा क्वेत्याकुलो माता      | ₹⊏€         | मध्य रङ्गमुदात्तीचत्तिवसरो      | ३७२          |
| मूखवर्षादिभूयिष्ठ-      | ৩৩               | मज्जनन्यनुजादीना-            | १५५         | मध्ये वर्ग परिक्रम्य            | २८७          |
| भृत्यानमहीपतिः स्नेहात् | રૂપૂપ્           | मञ्जूपायां विनिद्धिण्य २६०,  | ३६२         | मध्ये विधाय गत्वा हाक्          | ३१२          |
| भृत्या दृढप्रहार्याख्यः | ३८६              | मिशाकेतुः पुनश्चास्य         | १०          |                                 | રપ્રસ        |
| भृत्यो वृपभसेनस्य       | ¥ <b>2</b> ¥     | मिश्रमितिः खचरी गुराभूषरा    |             | •                               |              |
| भृत्येस्ततस्तमानाय्य    | <b>પ્ર</b> ૦૬    | मतिः श्रुतं तपः शान्तिः      | 885         | मनःपर्ययसद्बोध-                 | २१०          |
| भेददण्डौ प्रयोक्तव्यौ   | ३०४              | मतिरस्तु ममैषाल्पा           | ४४३         | मनागवसरावेत्ती .                | ३००          |
| मेदोऽदेः फांग्रमण्डपः   | ४४१              | मत्करे विद्यते यस्मै         | પ્રરશ       | मनुष्यजन्मनः सारं               | 5            |
| भोचुं बीरपुरं तस्मै     | ર <b>રે</b> પ્ર  | मत्वेति ताभ्यो दस्त्रेष्टं   | 85          | मनुष्यजन्मसम्प्राप्तं           | प्रप्        |
| भोक्तव्यमिति निर्वन्धाः | 480              | मस्त्रेति वा हुतं पेतु-      | ३<br>१७     | मनुष्याः संशिनस्तियं-           | प्रद्        |
| भोक्तव्यमिति विप्राय    | ४७५              |                              |             | मनुष्याणां परञ्चायुः            | प्रहर        |
|                         |                  | मस्प्रिया पुत्रलाभार्य       | ३६६         | मनुष्याखामना चार-               | प्रह         |
| भोगतृष्णामपास्याद्य     | 38               | मत्पुत्रस्य युवां चृन्तु-    | १५७         | मनोवास्कायवृत्तेन               | १५८          |
| भोगनिर्वेगयोगन          | *XX              | मत्वाकृष्य बनुर्वाषा-        | २६३         | मनोवासकायसंशुद्धि-              | <b>१</b> E १ |
|                         |                  |                              |             |                                 |              |

र⊏३

### **श्लोकानामकाराचनुक्रमः**

| मनोवेगोऽन्यजन्मोऽद्य-     | 4E \$        | मया विनाऽऽस्यशोभा स्या~            | २७          | महाम्युदयसम्पादि-                     |
|---------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| मनोइरमहोद्याने            | ⊏२,११५       | मयूर्मी वर्धशस्य                   | <b>CY</b>   | महामिष्रिवाम्भोधौ                     |
| मनोहरवनेश्यञ्जुत्         | १७६          | मयेयं कन्यका तस्मै                 | ५०८         | महामल्लो बहून् जित्वा                 |
| मनोइरवने धर्म             | પ્ર૪         | मयेत्येचं यदि त्याज्यं             | ४६६         | महामोहग्रहग्रस्त-                     |
| मनोहरवनोद्याने            | ११२,४६५      | मयैवं मुलसा देतो-                  | २७६         | महायति. समुतुङ्गः                     |
| मनोइरादिरामाभिः           | પ્રવ₹        | मरीचिरेप दुर्मार्ग-                | १४४         | महायोगात् प्रतिशातात्                 |
| मन्त्रशाली प्रविश्यातम    | र≂५          | मर्त्याकारं प्रपन्नो वा            | ५०१         | महारतपुरे विश्व-                      |
| मन्त्रिएँव कृतं सर्व-     | २४१          | मर्यादाकारि यत्तरमा -              | २०६         | महामतोऽपि तत्रैव                      |
| मन्त्रिवर्गे नमाहूय       | <b>१</b> ४२  | मलधारी परिभ्रष्ट-                  | ३५०         | महावंशो मही तस्य                      |
| मन्त्री चिरं जननवारिनि    | धौ २४३       | मलयाधिपचण्डशासनो                   | १२७         | महाविभृतिसंपन्नः                      |
| मन्त्रोत्साइप्रभूका च     | २⊏२          | मलयाधीश्वरो नाम्ना                 | १२४         | महाविभूत्या प्रत्येत्य                |
| मन्त्रीपधिप्रयोगेग्       | પુજર         | मलयानिलनिःश्वाधा                   | ७१          | महाविभूत्या सम्प्राप्य                |
| मन्त्र्यादि ,तिक् तेषु    | પૂર્         | मलये कुञ्जकाख्याने                 | ४३०         | महावतमहासाम-                          |
| मन्दगन्धवहोद्धृतं         | ३१६          | मिलनाः कुटिला मुग्धैः              | ४६३         | महाशिलाखिलाङ्गानि-                    |
| मन्दमन्दप्रभे भानी        | 3 <b>3</b> 5 | मल्लिनि जविवाहार्थे                | २३५         | महाशिलाभिस्तैः सर्वे-                 |
| मन्दराग इवोत् क्षे        | ₹ <b>¥</b> 0 | मल्लिप्रभृतयोऽभूव-                 | २४७         | महाशुक्रविमानेऽभूनम-                  |
| मन्दरादिगगाधीश            | १००          | मल्लेर्जिनस्य सन्तानेऽ-            | २३८         | महाशुक्रे ततो देविक-                  |
| मन्दमार्नाशशोः पित्रो     | <b>५</b> १८  | मद्दाकालेन दृष्टः सन्              | २६८         | महाशुक्रे ततो देव:                    |
| मन्दार्यसवारब्ध-          | ३०१          | महाकालोऽप्यभिप्रेतं                | २७६         | महाशुक्ते विमानेऽभृद्                 |
| मन्दाशुभानुभागोऽयं        | ४१           | महाकालोऽभवत्तव                     | २६२         | महाशुक्रे समुन्यन्ताः<br>सन्दर्भेतासः |
| मन्द्रिराख्येऽग्निमित्राख | यो ४४८       | महागुर्णेषु यत्मत्य-               | <b>१</b> ०३ | म द्दासेनस्य सुन्दर्या—               |
| मन्दिशयां जगत्ख्यातो      | <b>ሄ</b> ሄട  | महाजलाशया नित्य-                   | ३३१         | महीपतिगृहं देवीं                      |
| मन्दादयाः कुलं रूपं       | २५६          | महादुःखोर्मिसङ्कीर्ण-              | १५७         | महीपतिः सुवर्णाभः                     |
| मन्दादर्थादितहेवी         | <b>३२</b> २  | महादेवी च तान् दृष्ट्या            | ५१८         | महीमुजः परे चाति-                     |
| मन्दोदर्युपरुध्यास्या     | ३०⊏          | महाद्वारेण सम्प्रा य               | ५३⊏         | महीमुजौ निशम्यैक                      |
| मन्ये नैसर्गिकं तस्य      | પ્રર         | महानुदयनस्तस्य                     | ४८२         | महीयशोऽप्युपायेन                      |
| मम नेत्रालिनोः श्रीत्यै   | २८७          | महान्ममैव योग्योऽसौ                | २४१         | महीस्ट् कोटरस्थन                      |
| ममागमनमेतच                | २६⊏          | महापुराखवाराशि-                    | ४४३         | महीशमण्डले साकेते                     |
| ममापि युवराजत्त्र-        | २६७          | महापुरागस्य पुराग्रा <b>पुं</b> सः | ५७७         | महीशोऽश्वपुराधीशो                     |
| ममायमकरोदीहक्             | <b>\$</b> 85 | महापुराधिपाद्याश्च                 | રહયૂ        | महेन्द्रजालकानीत-                     |
| ममास्य च गुर्स्नान्यो     | २७१          | महापुरे वायुरथो महीपतिः            | ٤६          | महेन्द्रिकमस्येष्ट-                   |
| ममेति मन्यमानोऽन्यः       | 388          | महापूजां सदा कुर्वन्               | १६४         | महेन्द्रविक्रमायैपा                   |
| ममेति शेषमप्याइ-          | १५६          | महाप्रस्थानकर्माणः                 | ४२२         | महोद्योगो विधातव्यो                   |
| ममेदमिति भात्येव          | ३०३          | महाफलप्रदास्ट्रङ्गा                | १६८         | महोपसर्गे पूज्यस्य                    |
| ममैव सर्वरत्नानि          | ७०६          | महाबलमहीशस्य                       | 855         | मधं मनोहरोद्यानं                      |
| ममोपकारकावेता-            | २२४          | महाबलाख्यः पुरि नन्दने नृ          |             | महं निविष्टं समभ्येत्य                |
| मया कृतो महान्दोषः        | २५४          | महाबलोऽभवत्सून-                    | ؈           | मां भोजयेत्युवाचैत-                   |
| मयाः तदुक्तमित्येत-       | रह्म         | महाभये वा सम्प्राप्ते              | ३१६         | मांसाद्याहारसंसक्तो                   |
| मया त्रैलोक्यराज्यस्य     | २७           | महाभयेषु सन्धर्ते                  | २३३         | मा कृथाः पापदुःखाप-                   |
| मया नितमिदं देवी-         | <b>३०३</b>   | महाभागाइमर्थी त्वां                | ३५⊏         | मागधादीन् सुरान् जित्वा               |
| मयार्थलाभं निश्चित्य      | १५१          | महाभिमानमादित्य -                  | ४६७         | मागभोऽपि शरं वीच्य                    |
| - tal active talk and     | 177          |                                    | - \-        | المأملة بيانا الماسية                 |

| माघज्योत्स्ना त्रयोदश्या    | १३०         | मासोनवत्सरे याते                           | २४७            | मुहुर्विभृतमूद्धांनः        | ३१८            |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| माघशुक्रचतुर्ध्या सा        | 23          | मासैः षोडशभिः पश्च-                        | २, २६          | मृदः प्राची परां प्रौदि -   | ३०             |
| माघशुक्रचतुर्घाहः           | 88          | मानैः घोडशभिः साद्धं-                      | १६८            | मूदात्मनः स्वयं चैत-        | ३३६            |
| माघे मासि सिते पद्मे        | ጸ           | माहासः कुलसौरूप्य                          | २⊏६            | मूलमेदेन तान्यष्टौ          | २२४            |
| मातङ्गास्तुङ्गदेहत्या-      | ३१⊏         | माहेन्द्रे दिविजी भूरवा                    | ४०१            | मूलात्प्रभृति भूजस्य        | ४६२            |
| मातरः केवलं नैताः           | ₹६०         | मित्रवीरो वनेशस्य                          | ४८५            | मूलान्युत्लन्य सङ्गहन्      | ३४७            |
| माताग्निला च तस्यैव         | ४०६         | मित्रस्य सद्भदत्तस्य                       | ३४८            | मूले जुपविशेषस्या-          | ३४७            |
| माता ते दान्तमत्यन्ते       | ११३         | मिथिलां प्राशित्तस्मै                      | २३ <b>६</b>    | मृगाः कांश्चिन्न बाधन्त     | ५५०            |
| माताऽपराजिता केशवतो         | २४१ .       | मिथिलायां महीपालः                          | ३३२            | मृगानितस्ततो घोरं           | ३८५            |
| माता श्रीनागदत्तस्य         | 823         | मिथ्यात्वं संयमाभावं                       | १४८            | मृगावत्यामभूत्पुत्र-        | ४५१            |
| मातेत्रां यमुनादत्ता        | 多にと         | मिथ्यात्वाज्ज्योतियां लाके                 | २२२            | मृगोऽगाद्वायुवेगेन          | १५३            |
| मात्रा संयोजयेत्याह         | प्रु        | भिथ्यात्वोदयसम्भूत -                       | የዿ⊏            | मृग्यमाणों हि में वल्ली     | ५१०            |
| माघे मासि सिते पद्मे        | १००         | मिथ्यापापापवादाभ्या-                       | २७४            | मृताः केचित्पुनः केचित्     | ३२०            |
| माधवे शुक्लपन्नान्ते        | १२८         | निथ्यैव प्रत्यपद्यन्त                      | ጸ፫፡፡           | मृतिप्रयोगसम्पादी           | र्७०           |
| मानभङ्गः सपन्नीषु           | २६०         | <b>मुक्ता</b> वलीमुपोष्यासी-               | ४०२            | मृत्युं वा धर्मचक्रेण       | १७१            |
| मानभङ्गेन भग्नः             | १३२         | मुक्त्वा विघाय सन्धानं                     | પ્રજૂક         | मृत्या जाताष्टमे कल्पे      | 803            |
| मानसः स चतुर्भेद-           | १५६         | मुक्तिमार्गं नयन् भव्यः                    | २३७            | मृत्वा तत्रैव कालान्ते      | १५१            |
| मानस्तम्भा चरांस्येता       | १७२         | मुक्तिमार्गं समाश्रित्य                    | ৬६             | _                           | ११⊏            |
| मानुषाणां सुराणाञ्च         | ४६१ .       | मुखाम्भोनानि सर्वेषां                      | ४६१            | मृत्वात्र खगशैलोदक्         |                |
| मानुषोत्तरमूर्ध्नान्त-      | १८८         | मुखेनाम्भोजमित्त्वस्या-                    | १४१            | मृत्या माहेन्द्रकल्पेऽभू-   | પ્ર૪ર          |
| मा मैचीरिति चौहार्द         | ४५०         | मुख्यसर् <del>चश</del> संसिद्धि            | <b>80</b> 5    | मृत्या पुलिन्दीनञ्जाता      | ४०२            |
| मा मैषीस्त्वं वराकोऽसौ      | ३६०         | मुग्धे फर्णान्द्रनिश्वास-                  | ₹€ १           | मृत्वा सम्प्राप्य तद्दन्दं  | પ્રફર્         |
| मा माया मा वृथा यामा        | ११          | मुच्यतां मङ्दित्रयं यात्र                  | २६४            | मृत्वासावमुरेन्द्रस्य       | २६ १           |
| मामिहान्योऽहमप्यन्य-        | ३८३         | मुद्रिकाञ्च प्रसन्नी तौ                    | ४१५            | ्रमृत्वा हैमवते भूत्वा      | ४०५            |
| माययाऽसुरपापस्य             | <b>⊅</b> ⊌0 | मुनि धर्मरुचि नाम्ना                       | યુઃ દ          | <b>मृदङ्गादिगजेन्द्रादि</b> | १५०            |
| मारीचमानसे स्निग्धः         | ३७६         | मुनि खागरसेनाख्यं                          | <b>ፈ</b> ጾ .   | मृदङ्गे पतिते भूमौ          | <b>પ્</b> રૂપ્ |
| मार्गणा गुणजीवानां          | ३२६         | मुनिः संन्यस्य कालान्ते                    | १७७            | मृदवः शीतना शहरणा           | 38 9           |
| मार्गशीपसितैकादशी-          | २३५         | मुनिगुप्ताभिधं वीच्य<br>मुनितारागणाकीर्गाः | ४८८<br>१७      | मृदवस्तनवः स्निग्वाः        | २०४            |
| मार्गशीये सिते पद्दो ६५     | ₹₹          | मुनिर्वभाष भो भूप                          | ११६            | <b>मृदुबाहुयुगान्नीत्वा</b> | २०३            |
| मागं स्थितां चदा यादवेशिनां | રૂ કપ્ર     | मुनिभिनंहुिनः प्राह्मे                     | <br>2 <b>3</b> | मृष्टाशनेन सम्पोष्य         | ५४०            |
| मागंऽस्मिन्यतमानस्य         | १६६         | मुनिमातपयोगेन                              | ર १५           | ं मेचनादः प्रतीन्द्रोऽभू-   | २११            |
| मालां वा लुप्तसारां तां     | 845         | मुनिश्च तद्वचरचेत-                         | કુપુર          | मेवमालव कालेन               | ४११            |
| मालां सन्तानकाख्यानां       | ३२४         | मुनिसुत्रततीर्थेश-                         | રયૂદ           | मेघभीरनयोः सूनुः            | २७८            |
| मालां सम्प्रापयत्त्रीत्या   | ३६२         | मुनिसुत्रततीर्थंशसन्ताने                   | <b>३३</b> २    | मेघाद्विद्युद्विशोपो वा     | <b>૪૫</b> દ    |
| मालान्तकनका सिद्ध-          | ४०२         | मुनिस्तदिङ्गि ताभिन्नः                     | પ્રયૂર         | मेघाम <b>र</b> कुमारोप-     | ४२०            |
| मासमात्रं परित्यज्य         | १६८         | मुनीनां दुर्विधानां च                      | 95             | मैत्रीभावः ससन्धिः स्या-    | २⊏२            |
| मासान्पञ्चदराप्राप्त-       | २०३         | मुनीन्हादावयोर्यस्याः                      | ४१७            | मेहमन्दरमहाभिधानकौ          | १२०            |
| मासान् पोडश मासाद           | २३४         | मुनेर्धा विनयेनैय                          | ४४५            | मेरुपंगार्थिकाद्यार्थिकाभि- | २२             |
| मासाई कृतसंग्रामो           | १५७         | मुनौ सागरसेनाख्ये                          | યુપુર          | मेपरूपेण सम्पातात्          | ४१=            |
| मासे भाइपदे ज्योलना         | 63          | . मुमुचोर्ह                                | ७६             | मोचमार्ग इति श्रुत्वा       | ४७२            |
| मासेष्यहःसु मासार्थ-        | **          | मुहुर्मुहुस्तदाकण्य                        | ₹0€            |                             | <b>३</b> २८    |
|                             | -0 -0       | 2232                                       | 100            | I made it art Dout a        | 4 /            |

| मोद्ममार्गे रिथतः पाता     | १६३        | यथा बहुगुग्गीभूता-                                           | २०⊏ः                | ]      |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| मो चयित्वानुब्ध्येती       | १७३        | - ग -७ुउरा-४ूग<br>- य <b>था</b> विघिप्रती <del>द्</del> यैन∙ | ४१५                 |        |
| मोहं विधित्सुभिस्तस्य      | પ્રફર      | यथा द्यान्तमेवेषु                                            | ५१⊏                 |        |
| मोहनिद्रां विहास्यन्ति     | 34         | _                                                            |                     |        |
| मोहमल्लममल्ल यो            | २३३        | यथा शस्त्रदिभिः प्रास्त्री                                   | ३७३                 |        |
| मोइशत्रुईतच्छायो           | 28         | यथास्याननिवेशेन                                              | २०२                 | 1      |
| मोहोदयोभयाविद्ध -          | 3€         | यथेष्ट विचरेत्येतत्                                          | ३५४                 | !      |
| मौनेनावस्थिता वीद्य        | ५२३        | ययोक्तं भावियत्वैता                                          | ४३३                 | 1      |
| मोलिमौपधिमाला 🕱            | ४१५        | यथोक्तभूभुजा भावा-                                           | યુપુપુ              |        |
| r 1                        |            | यथाक्तविधिना सिंह-                                           | ४५३                 |        |
| [ 뀓 ]                      |            | यथोचितमभिष्दुत्य                                             | ६०                  |        |
| यः कर्मन्यतिहारेण          | १६०        | यदातञ्चनतकेण                                                 | २२३                 | ĺ      |
| यः पातालमुखीवाप्यां        | ४१५        | यदि कश्चिचतुर्थोऽस्ति                                        | १८०                 | 1      |
| यः पुत्रवदनाम्भोजं         | 80         | यदि कुप्येदियं ताप-                                          | ४८५                 |        |
| यः संज्वलनसंज्ञस्य         | १५८        | यदि च्त्रियपुत्राणां                                         | 3                   | l<br>i |
| यः स्वर्गसारसौख्याब्धिः    | ξG         | र्याद निर्मत्त्वराधि त्वं                                    | ሂ¢४                 | ļ<br>i |
| यित्तलाख्योऽनुजस्तस्य      | 800        | थिद पूज्य प्रियां प्रेक्ते                                   | まだが                 |        |
| यद्ती भविष्यतो राज-        | ४६५        | र्याद रागजरादुःख-                                            | १३६                 |        |
| यद्ती राजमती कात्या-       | ₹ <u>~</u> | थदि वाञ्छेरिति क्रोधात्तं                                    | <u> የ</u> ተጸ        | 1      |
| यशं कथं चरन्त्यार्या       | २५८        | यदि विद्येत चर्यायाः                                         | १२५                 |        |
| यशिष्मं समालोक्य           | રહપ્ર      | यदि सकलकजीन्द्रप्रोक्त-                                      | प्रकट               | 1      |
| यश्राब्दाभिषेयोग-          | ર્પાહ      | यदच्छयाप्यसभ्मदं                                             | २३                  |        |
| यशय वधसा सृष्टा            | २६६        | यदच्छया धनं यात-                                             | १११                 | :      |
| यशर्थत्वाच तस्यारित        |            | यद्यजनपदस्योक्तं                                             | <b>'6'</b> \$       | ı      |
|                            | २७२        | ्यद्यदालीक्यते तत्तत्त्व                                     | ४६                  |        |
| यज्ञेन भीणिता देवाः        | २७०        | ययचाञ्चिर दोपञ्च-                                            | ४७५                 |        |
| यशे पशुत्रधाद्धर्मी        | २७२        | यद्येत्र तत्समायागः                                          | ५४८                 |        |
| यतः परं तदुद्भूतेः         | ३४३        | यमान् सोऽपि गतशासान्                                         | ३६५                 | :      |
| यतेः समुद्रगुप्तस्य        | ४३३        | यशः कुन्देन्द्वांनर्भास                                      | १६६                 | 1      |
| यतयोऽयुतपूर्वाणि           | ४३६        | यशः प्रकारायत्याशाः                                          | 33                  | i      |
| यतोऽभीष्टार्थसंसिद्धि -    | २६         | यशसा लेश्यया चास्य                                           | પ્રહ                |        |
| यत्किञ्चत् सञ्चितं पापं    | २०१        | यशोधरगुरु दिष्टं                                             | <i>و</i><br>ه       |        |
| यत्क्रमानम्रराजन्य-        | <u> </u>   | यशोधरा तया रत्नायुधः                                         | ११५                 | ;      |
| यल्लच्याच्तिशृदात्मनि तिद  | धू६७       | यस्मादाभ्यां कुमाराभ्यां                                     | रदह                 |        |
| यत्सर्वे पाण्डवाः श्रुत्वा | ४२२        | यस्य जीवादिभावानां                                           | 30¥                 | 1      |
| यथाक्रमं नृपोऽप्युक्त्वा   | २३४        | यस्य नामापि धर्तृणां<br>यस्य निष्कममाकम्य                    | <b>३३१</b>          | í      |
| यथा तथाइं कर्तास्मि-       | રપ્રદ      |                                                              | 838<br>Val <b>u</b> |        |
| यथान्यायं प्रजाः सर्वाः    | प्रह       | यस्ग प्रांशुनखांशुजालप्रखाः<br>यस्य इस्तगतो जेतुं            | ५७४<br>५७४          |        |
|                            |            | 4/4 6/11-4/11 AIR                                            | ~ ~ ~               |        |

यस्याज्ञां मालतीमाला

यस्यानताः पदनखै-

२७२

308

यथान्यथोपयुक्तं सः

यथा न्यासीकृतं इस्ते

४४६

यस्यास्याञ्जजनानिक्रया-**\$0**\$ **પ્ર**હફ यस्योत्त्रमतक्त्रजा यस्योत्पादमनुप्रसादमगमः 40 यागः सिद्धयति शक्तानां २५६ यागमृत्युफलं साचा-२७२ यागमृत्युफले नेषा २५० यागव्याजं समारभ्य ३५८ यागे यज्ञः ऋतुः पूजा २५७ यातु मत्पादसेवां स ३१० यातैः कतिपयैदेंवी Υς यादवाश्च तदायान-३७५ यादवैः सविराटाख्यैः **₹**८० याद्यन्छिकं न चेदन्यत् २८८ यान्तीं द्रष्टुं समायाता **५५**१ या प्रागवतरदात्रीं १७५ यामेति दूतेनालप्य 90€ यावदौदयिको भाव-44 यावद्धरा जलनिधि-५७७ यासी पद्मलता सापि **833** या स्वस्यैवास्य सा विद्या २५ युक्तमेतदयुक्तं चे-१३८ युगर्पात्त्रतयं कर्म ३६६ युद्धं धनस्याधीशो १⊏६ युद्धभूमिमधिष्ठाय ३१६ युद्धवीर्ये प्रहरणावरणं १५६ युद्धान्ते नौ तदा दीरो २४२ युद्धायास्फाल्यतां भेरी ₹ **१** % युद्धे पुरुपकारेण 4.88 युद्धे भङ्गं विधायेन्द्र -803 युद्धे श्रीविजयोप्येनं १५६ युद्धोद्यमस्तदाकर्ण्य १६२ युद्ध्याचिरं पदातीनां १४७ युद्ध्वा चिरं इयग्रीव 980 युद्ध्वा ऽन्योन्यं १८६ युद्ध्वा बहुविधेनामा २३१ युद्ध्वा रणाङ्गणे प्राप्त-४८२ युधिष्टिरः समस्तस्य ४२२ युयुत्सया ययौ वीद्दय 424 युयुत्सवो विपत्ताश्च **५१**५ युवाभ्यां केन तद्वाच्य-२२३ पू७३ | युवाभ्यामुक्तमेवेदं र⊏३

| मुद्मदीयं भुवि ख्यातं            | १६६              | रक्तमाला इलं भास्वद्      | ţ٧٢           | राजपुत्र समूद्देन २२७           |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| युष्पद्ग्रहे महारतं              | £ ?              | रक्षेत्रत्या च सम्प्राप्य | <b>५</b> २६   | राजभिर्बहुभिः सार्भे ५६, २३४    |
| येन ताद्दग्विधं प्रन्थं          | २६०              | रक्संचयनामात्र            | 308           | राजमार्गा विराजन्ते २०१         |
| येनाप्तानिमिषेश्वरैरयमयी         | २४               | रत्नहारं तिरीटं च         | १२४           | राजलदम्या कुमारोऽपि ५१          |
| येन शिष्टमुस्वतमी विमुक्ते       | २३७              | रक्ताद्युपायनोपैतं        | € २           | राजिंदिचरो लिङ्घिः १३३          |
| येन सिंहो इतः सिन्धुदेशे         | १४६              | रलानि चात्मसात्कृत्य      | ३ः४           | राजाऽत्र व्याकुलीभूय ११५        |
| येषां प्रमेय वमुनं सुमुखप्रम     | <b>ाग्</b> प्रहह | रत्नानि निधयश्चास्य       | પૂરૂ          | राजा तामिन्द्रसनस्य १६२         |
| योगालम्बनसंब हां                 | १२२              | रत्नान्युपायनीकृत्य       | ३७⊏           |                                 |
| योगस्ताभ्यो महांस्तस्य           | २३३              | रत्नान्येतानि सप्तैव      | <b>३</b> २५   | राजा नन्दाभिधस्तस्मात् ५६५      |
| योगोऽयमृषिभिः प्रोक्तो           | રપ્રદ            | रत्नायुघोऽन्त्यकल्पोत्थ   | ११६           | राजा प्रागपराजितो जितरिपुः ३८   |
| योऽजायत ज्ञितिभृदन               | ७०               | रत्नावतंतिका माला         | ३२५           | राजा भद्रपुरे वंशे ७२           |
| यो शानशायकशेय-                   | १५८              | रत्नैरपूरयन् देवाः        | ७२            | राजाभून्नलिनप्रभः प्रभुतमः 🖙३   |
| योद्धुं प्रक्रममाणं मां          | <b>ે</b> શ્પૂજ   | रथनूपुरना धेन             | १४६           | राजा महाबलस्तत्र १६             |
| योद्धुमान्यां चमं भीम            | २४२              | रथनूपुरमुद्दिश्य          | १५६           | राजा राजपुरे सत्य ५०२           |
| योभयं मम कर्ताऽत्र               | ५४६              | रयनूपुरराजासौ             | १४७           | राजापि श्यामलाख्यां स्वां ३५५   |
| यो रतसञ्चयपुरेशमहाबलार           | ज्यो २४          | रथान्तकनकस्य स्वं         | 308           | राजा श्रीधरदेत्रोऽपि ११४        |
| योषितां भूषगां लजा               | ሄሩ               | <b>रथान्तक</b> नकस्यायं   | ४१०           | राजा सिंह्पुरस्थाद्द- ५००       |
| योषित्सु त्रतशीलादि-             | ४१३              | रथैर्दिक्चक्रमाक्रम्य     | ३१⊏           | राजा सिंहरथः ख्यातः १४२         |
| यौधाः पुष्टा महामात्रा           | પ્રસ્પ           | रमणीयाभिधं कृत्वा         | પૂરુ          | राजा सूर्यप्रभरतस्य ३४०         |
| यौवनं जस्ता ग्रास्यं             | 5                | रम्भास्तम्भादयोऽन्येषा-   | र⊏            | राजास्वयम्बरोनाम्ना २०          |
| यौवनापूर्णं सर्वाङ्गः            | १४२              | रम्यरामामुखाम्भोज-        | ?E            | राजेव रिश्वताशेषः ४६४           |
| r <del>z</del> 7                 |                  | रम्या च रम्यकाख्या        | j             | राज्ञः काश्यपगोत्रस्य ३७७       |
| [₹]                              |                  | ı                         | १⊏६           | राज्ञः कुण्डपुरेशस्य ४६०        |
| रक्तस्य मनसा तृतिः               | રપૂ              | रिमवेगसुवेगादि            | १५६           | राज्ञः चमकराख्यस्य १७७          |
| रचितास्यारविन्दाख्यो             | ४२६              | रश्मिवेगादिभिः सार्द्ध    | १४६           | राशां महागुणारतिस्मन् ३३        |
| रिह्तत्वाऽस्थात्कुमारं तं        | २२८ ं            | रसभावसमाविष्टं            | ४४५           | राशां स भिता नाम्ना ५५८         |
| रिच्नत्ये <b>त</b> त्सराऽन्येपां | પ્રશ્હ           | रसातलं गतोऽध्यद्य         | પ્રમ          | राशा तुष्टवतावादि ३५७           |
| रधुः पुरातनो भूपः                | ३४४              | रसायनादिपाकाख्य-          | १५२           | राज्ञा त्वं प्रतिपिद्धोऽसि ३५४  |
| रजस्येघं नभोभाग-                 | ३१६              | रहस्यकार्यबाह्यत्वं       | २६०           | राज्ञाप्याज्ञापिता यूयं १०      |
| रिञ्जतस्फटिके तत्र               | <b>શ્પૂ</b> શ    | राचसेन विवाहेन            | <b>३</b> २०   | राज्ञी राजा समालाक्य ४६५        |
| रतिरच्छिन्नसन्ताना               | ६६               | राज्ञसेन इतस्तरमात्       | 860           | राशी चेंप महापुण्यः ५२०         |
| रतिषेणा रतिश्चैत्य               | १६५              | रागादिदाषनिर्मुक्तो       | ४४३           | राज्ञेव योग्यदण्डेन २६८         |
| रत्नं ममानिवेचेदं                | ३०७              | रागादि दोपहीनत्वा-        | ४३३           | राज्ञोक्ते प्रत्थितो इन्तुं २५१ |
| रकतेजाः प्रिया तस्य              | પ્ર૧૨            | राघवः कुशाली देवं         | ३०६           | राज्यं विनिर्जिताराति २५        |
| रत्नत्रयेण येनातं                | ६२               | गजगेहं जरासन्ध-           | ३६१           | राज्यं विभज्य तत्स्वैरं ५३०     |
| रत्न प्रभां प्रविश्यैव           | <b>ሄ</b> ሂሄ      | राजगेहं समीच्यैनं         | ३६४           | राज्यं विभज्य दिक्पालै- ३५३     |
| रक्रमभां प्रविष्टः सन्           | ४७३              | राजगेहं समुद्दिश्य        | ४६६           | राज्यभारं परित्यज्य पश्ट        |
| रत्नप्रभाबिले सर्पा-             | 308              | राजगेहाद्विनिर्गन्तु-     | ३५४           | राज्यमारं समारोप्य ७२,२१२,      |
| रत्नमालां गले कृत्वा             | <del>ዟ</del> ሄ⊏  | गजते स्म तपोराज्ये        | ११            | <b>૨</b> ૪૬,३३१                 |
| रत्नमाला गद्या धीरो              | ३⊏३              | राजन्नेतानि शास्त्रोक्त-  | ३६⊏           | राज्यभोगैः स्वकान्ताभि- १६५     |
| रत्नमाला तयोगसीत्                | <b>११</b> ७      | राबपुत्रमनुत्साहं         | २ <b>=३</b> ं | राज्यमस्यैव मे स्नेहाद् ४५०     |
|                                  |                  |                           |               |                                 |

#### **रुतोकानामकारायनुक्रमः**

| प्राचनिक्या व्यमल्क्यी १७८ पेची गुरवादिमिनेवर्ग १६४ पाक्याप्राप्तिकालते १६६ पेक्यल कर्ताऽजेति १७१ पेक्यल मनोवेना १६५ पाक्यल कर्ताऽजेति १७१ पेक्यल मनोवेना १६५ पाक्यल प्रारं मारं १६६ पाक्यल क्राताऽजेति १७१ पेक्यल मनोवेना १६५ पाक्यल प्रारं मारं १६६ पाक्यल क्राताऽजेति १७१ पाक्यल प्राचनिक्यल १६६ पाक्यल प्राचनिक्यल १६६ पाक्यल प्राचनिक्यल १६६ पाक्यल प्राचनिक्यल १६६ पाक्यल प्राचनिक्यल १६५ पाक्यल प्राचनिक्यल १६८ पाक्यल प्राचनिक्यल प्राचनिक्यल १६८ पाक्यल प्राचनिक्यल प्राचनिक्यल १६८ पाक्यल प्राचनिक्यल  | राज्यसद्भी विरं भुक्ता | ४५५ ;       | रोगोरगागां तु होयं        | <b>\$</b> \$ | लब्धबोधिःसमुत्यल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ग्रव्यवान्धापिकालस्ते २६६ विद्याः पुष्पभाक्षक्य— १६० विव्याः प्राप्तकारस्य कामोऽत्रति ४७१ विद्याः पुष्पभाक्षक्य— १६५ विद्याः पुर्भ मारं १६६ विद्याः पुर्म विद्याः पुरम् विद्याः पुरम  |                        | १७⊏         |                           | २४४          | लन्धलौकान्तिकस्तोत्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98           |
| प्राचनित क्षांत्र प्रश्ने प्राचनित व्यावन्त प्रश्ने व्यावन्त व्यावन्त व्यावन्त प्रश्ने व्यावन्त व्यावन्त्र व्यवन्त्र व्यव्वव्यव्यव्यव्यवन्त्र व्यव्वव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव                                                                                                                                 |                        | २३६         | रोहिण्याः पुण्यभाक्पन्न-  | ३६०          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 484          |
| प्रकार दुमर मारं पर  प्रकार दुमर मारं पर  प्रकार प्रकार प्रकार दुमर मारं पर  प्रकार प्रकार प्रकार दुमर मारं पर  प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार दुमर  प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार दुमर  प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार विकार  |                        | ४७१         | रोहिण्यती मनोवेगा         | १६५          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| राज्ये पञ्चलह्सारिय १३१  राज्ये पञ्चलह्सारिय  राज्ये पञ्चलहस्सारिय  राज्ये पञ्चलाल्ये १३१  राज्ये पञ्चले १३१  राज्ये पञ्चलहस्सारिय  राज्ये पञ्चलहस्सारिय  राज्ये पञ्चले १३१  राज्ये पञ्चलहस्सारिय  राज्ये पञ्चलहस्सारिय  राज्ये पञ्चलहस्सारिय  राज्ये पञ्चलहस्सारिय  राज्ये पञ्चलहस्सारिय  राज्ये पञ्चलहस्सारिय  राज्ये पञ्चलहस्सार्य  राञ्ये पञ्चलहस्सार्य  राज्ये पञ्चलहस्सार्य  राज्ये पञ्चलहस्सार्य  राज्ये पञ्चलहस्सार्य  राज्ये पञ्चलहस्सार्य  राज्ये पञ्चलाम्य  राञ्य  राज्ये पञ्चलाम्य  राज्ये पञ्चलाम्य  राञ्य  राज्ये पञ्चलाम्य  राञ्य  राज्ये पञ्चलाम्य  राञ्य  राज्ये पञ्चलाम्य  राञ्य  राञ् |                        | २६          | रौद्रगत्तसगन्धर्वं-       | ४६०          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| राजे पद्यवह्वाणि १३१ रामं वा तुःगारुट् १६२ रामं वातं रानमां प्राव १६५ रामं वेतं मार्व विद्व १६२ रामं वेतं मार्व विद्व १६२ रामं वा तुःगारु १६० रामं वेतं मार्व १६२ रामं वा तुःगारु १६० रामं वेतं मार्व १६२ रामं वा तुःगारु १६२ रामं वेतं मार्व १६२ रामं विद्व १६२ रामं विद्व १६२ रामं वेतं मार्व १६२ रामं वेतं स्वा १६२ रामं वेतं मार्व १६२ रामं वेतं स्व १६० रामं वेतं मार्व १६० रामं वेतं स्व १६० रामं वेतं मार्व १६० रामं वेतं स्व १६० रामं वेतं मार्व १६० रामं वेतं मार्व १६० रामं वेतं मार्व १६० रामं वेतं मार्व १६० रामं वेतं स्व १६० रामं वेतं मार्व १६०० रामं वेतं मार्व १६०० रामं वेतं मार्व १६० रामं वेतं मार्व १६०० रामं वेतं मार | <del>-</del>           | ४७१         | रौरवेऽनि दुष्टात्मा       | २७०          | . • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| समं वा तुःगारुद् १६२ समरावा तरुरुवा ११४ समरावा तरुरुवा ११४ समरावि गार स्वमाला द्रि समरावि गार समरावि ११४ समरावि ११४ समरावि गार समरावि ११४ सम | •                      | ३३३         |                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| समस्वात तरुश्युत्वा ११४ तालं वर्ग तिर्विधि १११ तालं वर्ग तिर्व १११ तालं वर्ग वर्ग तिर्व १११ तालं वर्ग तिर्व वर् |                        | <b>२</b> ६२ | [ ल ]                     | ,            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| सामशारि तदा राजााता ह्यू स्वाप्त स्वाप्त हर्म स्वाप्त स्वप्त स्व | •                      | ११४         | लज्ञं त्रयं दिनिर्दिष्टा  | २२१          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| प्रामिश्वेतकार्यस्य १०५  समे बेल्पेम त्रिह्रा १०५  समे बेल्पेम त्रिह्रा १०५  समे बेल्पेम त्रिह्रा १०५  सम्मानि मान वर्णो मानि १६५  सम्मानि मानि मानि १६६  सम्मानि मानि १६६  सम्मानि मानि मानि १६६  सम्मानि मानि मानि १६६  सम्मानि मानि १६६  सम्मानि मानि मानि १६६  सम्मानि मानि मानि १६६  सम्मानि मानि १६६  सम्मानि मानि मानि १६६  सम्मानि मानि मानि १६६  सम्मानि मानि १६६  सम्मानि मानि मानि १६६  सम्मानि मानि मानि १६६  सम्मानि १६६। सम्मानि १६६  सम्मानि १६६  सम्मानि १६६  सम्मानि १६६। सम्मानि १६६  सम्मानि १६६। सम्मानि १६६  सम्मानि १६६। सम्मानि १६६  सम्मानि १६६  सम्मानि १६६। सम्मानि  | रामभद्दारवेणाहं        | ३०५         |                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| यामिभ्रेतकार्यस्य १५५  समे चेट्मे तीर्वाद १०१  समे चेट्मे तीर्वाद १०१  समे चेट्मे तीर्वाद १०१  सम्मानाम वर्गे मानि  सत्यानेपुन नः राष्ट्र १०६  त्रवयानुक्रमुक्षा १०१  सह्म वर्गे निक्राते ५११  सहम वर्गे निक्राते १११  सहम वर्गे निक्रम वर्गे ११९  सहम वर्गे निक्रम वर्गे १९९  सम्मानेप्य १९०  सम्मानेप्य वर्गे १९९  सम्मानेप्य १९०  सम्मानेप्य वर्गे १९९  सम्मानेप्य वर्गे १९९  सम्मानेप्य वर्गे |                        | <b>⊏</b> ¥  | 1                         |              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| ग्रम चेलोम गांदि हैं १०१ तद्वां हिं १०० त्वां हे १०० त्वां हिं १००  | रामाभिप्रेतकार्यस्य    | ३०५         | 1                         |              | I control of the cont |              |
| सामी नाम बलो माबि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रामे चेत्येम तिहासि    | ३०१         | ! -                       |              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| यावणानु मुन्नान १०६ त्रावणानु मुन्नान १०६ त्रावणान् १०६ त्रावणा | रामो नाम बलो मावि      | २६४         | 1 -                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| गवणानुजनुमुंशाः १२६ तहः तयं नायकं युःता ११० लोकमानो नभो सम- २६६ याम्राध्यापय १६७ तहः तयं नायकं युःता १११ लाकंताने नभो सम- २६६ याम्राध्यापय १६७ तहः तयं प्रमाणाय १६७ तहः त्यं प्रमाणाय १६७ तहः त्यं प्रमाणाय १६७ तहः त्यं प्रमाणाय १६० तहः त्यं प्रमाणाय महादं व्यं त्यं १६६ वहः त्यं प्रमाणाय महादं व्यं ११५ तहः त्यं प्रमाणाय महादं व्यं ११५ तहः विवाद प्रमाणाय महादं व्यं ११६ तहः विवाद प्रमाणाय महादं व्यं ११६ तहः विवाद प्रमाणाय १६६ तहः विवाद विवाद प्रमाणाय १६६ तहः विवाद विवाद प्रमाणाय १६६ वहः विवाद विवाद विवाद प्रमाणाय १६६ वहः विवाद विवाद विवाद विवाद विवाद विवाद विवाद १६६ वहः विवाद वि | सदसम्तेषु नः शत्रु-    | 30€         |                           | २०४          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| प्रमुटिनिन्ने विख्याते ५११  रासमीरिकारापाद्य १६७  राहुव्यन्तार्कमण्यात् १२७  राहुव्यन्तार्कमण्यात् १२०  राहुव्यन्तार्कमण्यात् १२०  राहुव्यन्तार्कमण्यात् १२०  राहुव्यन्तार्कमण्यात् १२०  राहुव्यन्तार्व्यन्ता १२०  राहुव्यन्तार्व्यन्ता १२०  राहुव्यन्तार्व्यन्ता १२०  राहुव्यन्तार्व्यन्ता १२०  राहुव्यन्तार्व्यन्ता १२०  राहुव्यन्ता १२०  राहुव्यन्तार्व्यन्ता १२०  राहुव्यन्तार्व्यन्ता १२०  राहुव्यन्तार्व्यन्ता १२०  राहुव्यन्ता व्यन्ता १२०  राहुव्यन्ता व्यन्त्य १२०  राहुव्यन्त्व व्यन्त्व १२०  राहुव्यन्ता व्यन्त्व १२०  राहुव्यन्ता व्यन्त्व १२०  राहुव्यन्ता व्यन्त्व १२०  राहुव्यन्त्व व्यन्त्व १२०  राहुव्यन्व व्यन्त्व १२०  राहुव्यन्त्व व्यन्त्व १२०  राहुव्यन्व व्यन्त्व १२०  राहुव्यन्त्व व्यन्त्व १२०  राहुव्यन्त्व व्यन्त्व १२०   | रावणानु जस्मान-        | ३: ३        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| रासमिक्तमाणाय १६७ लह्मा-अ असात. द - १११ लाकेन च त्रिमुहाकुली ४७४ सहस्रता संस्मामा च १८२ १८० लह्माणार्थ मिन नक्या ४०१ लह्माणार्थ मिन नक्या ५६७ लह्माणां मिन मिन मिन मिन स्थाप इत ४०१ लह्माणां मिन मेन स्थाप लह्माणां मिन मेन स्थाप लह्माणां मिन निम स्थाप लह्माणां मिन मेन मिन नेम स्थाप ल्लामा मिन नेम स्थाप ल्लामा मिन मिन नेम स्थाप ल्लामा मिन मिन नेम स्थाप ल्लामा मिन मिन मिन स्थाप लह्माणां मिन से से स्थापात मिन मिन मिन से स्थापात मिन मिन से स्थापात मिन मिन मिन से स्थापात मिन मिन मिन से स्थापात मिन मिन मिन से से स्थापात मिन मिन मिन से से से लह्माणारमासाय मिन से से स्थापात मिन मिन से से से से से से लह्माणारमासाय से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                      | પ્રશ        | • •                       |              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| राहुत्रश्ताकंभग्यातात् ३२७ लद्दाराक्षाक्षातिन २८८ लंकाऽयं देवलोको वा ८१ रिपुट्रययस्यण्टः पुंट्यंकि २१ लद्दारापापि मृति नत्या ४०१ लद्दारापापि मृति नत्या ४०१ लद्दारापापि मृति नत्या ४०१ लद्दारापापि मृति नत्या ४०१ लद्दारापापि मृति नत्या ४०० ल्वारा प्रस्तित्या १४० ल्वारा प्रस्तित्या १४० ल्वारा प्रस्तित्या १४० ल्वारा प्रस्तित्या १४० ल्वारा प्रसान् ४६७ ल्वारा प्रसान् ४६७ ल्वारा प्रसान् ४६७ ल्वारा प्रसान् ४६० ल्वारा विवाद भरेते वराय ४५० ल्वारा विवाद भरेते वराय १५३ ल्वारा विवाद १५३ व्वारा विवाद विवाद १५३ व्वारा विवाद १६० व्वारा विवाद १६० व्वारा विवाद १६० व्वारा विवाद विवाद विवाद १६० व्वारा विवाद विवाद १६० व्वारा विवाद विवाद विवाद १६० व्वारा विवाद विवाद १६० व्वारा विवाद विवाद १६० व्वारा विवाद विवाद १६० व्वारा विवाद विवाद विवाद १६० व्वारा विवाद विवाद १६० व्वारा विवाद विवाद १६० व्वारा विवाद विवाद १६० व्वारा विवाद विवाद विवाद १६० व्वारा विवाद विवाद १६० व्वारा विवाद विवाद विवाद विवाद १६०  | **                     | ३६७         | 1                         |              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| रिपुत्वन्यस्तरण्यः पुरंगीक- २१ व्हास्तापि मृति नत्या ४०१ व्हानास्या हरेशीष- ४१६ व्हास्तापा महाद्या ३६६ व्हास्तापा महाद्या ३६५ व्हास्तापा महाद्या ३६५ व्हास्तापा ४५५ व्हास्तापा १६५ व्हास्तापा १६५ व्हास्तापा १६६ व्ह |                        |             |                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            |
| स्वित्तश्ची सत्यभामा च १८२ ४१६ त्वची तरय त्या महादःया १६६ त्वची तरय व्याप्ता प्रश्च प्रश्च व्याप्ता प्रश्च व्याप्त प्रश्च व्याप्त व्य |                        |             | •                         |              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -            |
| स्वताण्याथ महादंत्या १६६ लहाीः सहचरी तरय हु लहाीः सहचरी तरा एप लहागिनाश्वा तेषां एप लहागिनाश्वा तेषां एप लहागिनाश्वा त्या प्रश्न हिन्ना हिन्ना प्रश्न हिन्ना हिन्ना प्रश्न हिन्ना हिन्न | ~                      |             | 1                         | १४०          | ł .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -            |
| स्वकास्थे थिमांनऽयं ११५ लह्नतीरनश्चरी तेणां त्यं प्रश्ने स्वत्ते यस्य ५५७ स्वतः त्या प्रशा— ४६६ क्ष्मीलाटपट्टेरिंस- २०५ लह्मीलाटपट्टेरिंस- २०५ लह्मीपट्टेरिंस- २०५ लह्मीपट्टेरिंस- २०५ लह्मीपट्टेरिंस- २०५ लह्मीपट्टेरिंस- २०५ लह्मीपट्टेरिंस- २०५ लह्मीपट्टेरिंस- २०५ लह्मीलाटपट्टेरिंस- २०५ लह्मीपट्टेरिंस- २०५ लह्मीपट्टेरेरिंस- २०५ लह्मीट्टेरेरेर्टेरेरिंस- २०५ लह्मीपट्टेरेरेरेरेरेरेरेरेरेरेरेरेरेरेरेरेरेरे                                                                                                                     |                        |             | लद्भीः सहचरी तस्य         | ٤٣           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| हानः प्रश्तेत यस्य प्रश्ना । प्रश्न । ज्वांति विषये । ज्वा |                        | •           | · -                       | २५           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| सहदत्त त्थ्या प्रशा- ४६६ लहां शिंलाटपटेडिस- २०५ लहां शिंकाशमस्यायत् ३४ लहां शिंकाशमस्यायत् १५६ लहां शिंकाशमस्याय् १६० लहां शिंकाशम्य १६० लहां शिंकाशमस्याय् १६० लहां शिंकाशमस्यायः १६० लहां शिंकाशमस्यायात् १६० लहां शिंकाशमस्या |                        |             | लद्मी रिवादिचक्रोशं       | પ્ર १५       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| च्हानगरमासाच २४ व्यानुष्वस्ता ४४ व्यानुष्वस्ता ४६ व्यानुष्वस्ता ४५ व्यान्वस्ता ५५ व्यानुष्वस्ता ४५ व्यानुष्वस्ता ४५ व्यान्वस्ता ५५ व्यानुष्वस्ता ४५ व्यान्वस्ता ५५ व्यानुष्वस्ता ४५ व्यान्वस्ता ५५ व्यान्यस्ता ५५ व्यान्यस्ता ५५ व्यान्यस्ता ५५ व्यान्यस्ता ५५ व्यान्यस्ता ५५ व्यान्यस् |                        |             | लद्द्रीलंलाटपहेऽस्मि-     | २०५          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| हापती रावणा दूत ३१३ लक्ष्मीलां छुन मे शस्य ४५१ लक्ष्मी वर्षा प्रञ्चिष्ठं १वेत — ५२३ लक्ष्मी कर्षालयों लक्ष्मा २७ वक्षां त्येयता यश्ची २६८ कर्षा व्याप्यका त्येयते - १५३ लक्ष्मी नये युवानी १६७ वक्षां त्येयतिनिमिक्तानि ५१३ लक्ष्मी नये युवानी १६० वक्षां त्येयतिनिमिक्तानि ५१३ लक्ष्मा व्याप्यका त्येयते - १३६ लक्ष्मा व्याप्यका विना ने मः १४० लक्ष्मा व्याप्यका विना ने मः १४० लक्ष्मा व्याप्यका व्याप्यका विना विना ने सः १४० लक्ष्मा व्याप्यका विना विना विना विना विना विना विना विन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |             | लद्गी विश्वाशमस्यायान्    | ३४           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***          |
| लच्यां कपालयालच्या २७ वस्तुं धारयता यशे २६८ स्वयां पञ्चित्रं १वत - १५३ लच्यां कपालयालच्या १७ वसांत्यतानिमान्नान ११३ लच्यां यशोगनमीन्दर्य १३६ लच्यां यशोगिनवृत्तः सन् ५१० वस्तुं धारयता यशो १६८ वस्तुं धारयता यशो ११३ लच्यां यशोगिनवृत्तः सन् ५१० वस्तुं धारयता यशो ११३ वस्तुं धारयता यशे ११३ वस्तुं धारये ११३ वस्तुं ध |                        |             | <b>लच्यीलाञ्चनमे</b> ास्य | ४५१          | [ब]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| स्पमालोक्य तत्कोऽय - १५३ त्व युक्तानी १६७ वक्तात्यता-नीमत्तान ५१३ त्व व्याप्त्र विषया स्थाप्त १३६ त्व व्याप्त्र व्याप्त १३६ त्व व्याप्त विषया व्याप्त १३६ त्व व्याप्त व्याप्त व्याप्त १३६ त्व व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त १३६ त्व व्याप्त | W.                     |             | लद्भ्यौ कपोलयोलंद्भ्या    | হড           | दक्तुं धारयता यशो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २६⊏          |
| रुपयौजनसौन्दर्य १३६ लच्यास्त्रणानितृत्तः सन् ५१० वस्त्रश्रातृकथाभदान् १३६ लच्याप्त्रणादाः २०१ लच्याप्त्रणादाः २०१ लच्याप्त्रणादाः २०१ लच्याप्त्रणादाः २०१ लच्याप्त्रणादाः २०१ लङ्गाद्राणादाः १४० वस्त्रलालां दघदाष्ट्र— १३६ वस्त्राद्रणादाः १४१ लङ्गाद्राणादाः १४१ वस्त्राद्रणादाः १४१ लङ्गानगरमासाद्य वस्त्रव्यदेशे मिथिलानगरे ३३४ वस्त्राद्रणादाः १४१ लङ्गानगरमासाद्य वस्त्रव्यदेशे मिथिलानगरे ३३४ वस्त्रादिगुण्यग्रप्त्या— १८०, ३३६ लङ्गापुर्वाद्रभागि ११४ वस्त्रव्यादिते तस्य २५७ वस्त्रव्यादिते तस्य २५७ वस्त्रवाद्रणाद्रमाने ११४ वस्त्रवाद्रणाद्रमाने १६० वस्त्रवाद्रमाने १७५ वस्त्रवाद्रमाने १८० वस्त्रवाद्रमाने १७५ वस्त्रवाद्रमाने १८० वस्त्रवाद्रमाने १७५ वस्त्रवाद्रमाने १८० वस्त्रवाद्र |                        | -           | लद्मभी नवे युवानी         | १६७          | वक्तात्येतिनिमिक्तानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४१३          |
| रूपलावण्यकान्त्यादिः २०१ ल्यावाचरत्युक्षः २२४ व्यवादानमतौ वारि २८८ स्पश्चोमां विना नेमः २८ ल्याद्वाचादिषु स्त्रेरं ३४७ व्यवादानमतौ वारि २८८ स्पादिगुण्यसम्पत्ति १४१ ल्याद्वाचादिषु स्त्रेरं ३४७ व्यवादानमतौ वारि २८८ स्पादिगुण्यसम्पत्ताः ४७ ल्याद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाच्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाचाद्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *                      |             | लद्याभ्यणां निवृत्तः सन्  | પૂર્         | ६कतृश्रातृकथाभेदान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३८          |
| ह्पशोमां विना नेमः रूप लङ्काद्वीपादिपु स्त्रेरं ३४७ वङ्गाख्यदेशे मिथिलानगरे ३३४ क्यादिगुर्गस्परया— ६८०, ३३६ लङ्कापुर्गद्वस्मांगे २१४ वचोऽतोचिद्वचायांच्चे— ३१३ क्याद्या स्त्रीगुणास्तस्याः ४७ लङ्कापुर्गद्वस्मांगे २१४ वचोऽतोचिद्वचायांच्चे— ३१३ क्याद्या स्त्रीगुणास्तस्याः ४७ लङ्कापुर्गद्वस्मांगे २१४ वज्रपातायितात्तस्मा— ३७० स्पान्वयवयःशित्वा ४४ लतां समुत्सुकन्तन्तां ६८७ वज्रपातायितात्तस्मा— ३७० स्पाच्याच्यात्ति ६१ लञ्चमलादिगतोऽपि ३६ वज्रापुषद्वमारस्य ३६० स्पाच शौपर्गाखलं ३७२ कञ्चमलादिगतोऽपि ३६ वज्रापुषद्वमारस्य ६८० स्पाच शौपर्गाखलं ३७२ कञ्चापित्तिज्ञान— ४ वज्रापुषद्वमारस्य १८० स्पाच केयलनेयं १७५ लञ्चमाधितिज्ञान— २०० वज्रण्यादिते जञ्चे २८ वज्रण्याधितीत्रान— १०० वज्रण्यादिते जञ्चे २८ वज्रण्यादिते वज्रण्यादिते वज्रण्यादिते वज्ञण्यादिते वज्ञणे २८ वज्रण्यादिते वज्ञणे २८ वज्रण्यादिते वज्रणे २८ वज्रण्यादिते वज्ञणे २८ वज्रण्यादित्यादिते वज्रणे २८ वज्रण्यादित्यादित्यादित्याति २० वज्रण्यादित्याति २० वज्रण्यादित्याति वज्ञणे २८ वज्रण्यादित्याति वज्ञणे २८ वज्रण्यादित्याति वज्ञणे २८ वज्रण्यादित्याति वज्ञणे २० वज्रणे वज्ञणे २० |                        |             | लग्नगोचरतंशुद्ध-          | ३२४          | वक्त्रलीलां दघदाष्ट्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३६          |
| स्पादिगुण्सम्पत्ति १४२ लङ्कानगरमासाद्य २६८ वनस्य तसिते तस्य २५७ स्पादिगुण्सम्पर्या— ६८०, १३६ लङ्कानुर्याह्मांगे २१४ वनोऽनेचिद्वचायाँच्चै— ३१३ स्पाद्या स्त्रीगुणास्तस्याः ४७ लहापुराद्वमांगे २११ वजातायितात्तसमा— ३७० स्पान्वयवयःशित्ता ५४ लहा समुत्मुकरतन्ती ६८७ वज्रापुषस्त्रहालोक्ष्य १६० स्पाया मामानृत्यगीत— ६१ लञ्चकालादिगतोऽपि ३६ वज्रापुषकुमारस्य १८० स्पाय शीयमाललं ३७२ लञ्चनाविकातिकल्याण् ४ वज्रापुषदुमारस्य १८० स्पेण् केवलनेयं १७५ लञ्चनाधितिकान— २०८ वज्रण् घटिते जङ्के २८० देशुकीत्यमिधां तस्या २२४ लञ्चनोधिः समाक्षित्य १७७ वट्युमसनीपस्योः ४७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |             |                           | ३१३          | वद्दादघ्नमसौ वारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रदद          |
| स्पादिगुणराम्परया— १८०, ३३६ लङ्कापुराबिह्मांगे ११४ वचोऽतोचिद्वचायांच्चै— ३१३ स्पाद्या स्त्रीगुणरास्तरयाः ४७ लङ्कापुरेऽप्यसुमतो ३११ वज्रपातायितात्तरमा— ३७० स्पान्वयवयःशित्वा ५४ लतां समुत्सुकरतन्तां १८७ वज्रपातायितात्तरमा— ३६० स्पाद्य सुमगानृत्यगीत— ६१ लञ्भक्रालादिगतोऽपि ३६ वज्रापुषकुमारस्य १८० स्पीव शौयर्गाखलं ३७२ लञ्भक्राणितकल्याणः ४ वज्रापुषकुमारस्य १८० स्पेण केयलनेयं १७५ लञ्भवाधिर्गतज्ञान— २०८ वज्रस् घटिते जञ्जे २८ वज्रस् स्त्रीपरयोः समाक्षित्य १७७ वट्युमसनीपस्थोः ४७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |             | लङ्काद्वीपादिषु स्त्रैरं  | ३४७          | वङ्गाख्यदेशे मिथिलानगरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>₹</b> \$¥ |
| स्पाद्या स्त्रीगुणास्तस्याः ४७ लहु । पुरेऽष्यगुपतो ३११ वज्रपाताियतात्तरमा — ३७० स्पान्वयवयःशित्ता ५४ लतां समुत्सुकरतन्ती २८७ वज्रमुष्टिस्तद्रालोक्ष्य ३६० स्त्रिणी मुभगानृत्यगीत — ६१ लञ्चकालादिगतोऽपि ३६ वज्रायुधकुमारस्य १८० स्पीव शौयर्गाखलं ३७२ लञ्चनािवज्ञातिकल्याण ४ वज्रायुधेऽथ भूनाथे १८० स्पेण केवलनेयं १७५ लञ्चनािवज्ञान २०८ वज्रण घटिते जञ्जे २८ रेणुकीत्यमिधां तस्या २२४ लञ्चनोधिः समाक्षित्य १७७ वट्युमसनीपस्योः ४७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             | लङ्कानगरमासाद्य           | توج          | वचस्यज्ञसिते तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २५७          |
| रूपान्वयवयःशित्वा ५४ लतां समुत्सुकातन्तीं २८७ वज्रमुष्टिस्तद्वालोक्य ३६० रूपिणी सुभगानृत्यगीत— ६१ लञ्चकालादिगतोऽपि ३६ वज्रायुधकुमारस्य १८० रूपीव शौयमीखलं ३७२ लञ्चनिष्कातिकल्याणः ४ वज्रायुधेऽथ भूनाथे १८० रूपेण केवलनेयं १७५ लञ्चनाधिनितज्ञान— २०८ वज्रण घटिते जञ्जे २८ रेणुकीत्यमिधां तस्या २२४ लञ्चनोधिः समाक्षित्य १७७ वट्युमसनीपस्थोः ४७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |             | लङ्कापुरचहिर्मागे         | २१४          | वचोऽतेचद्विचार्योच्वै-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३१३          |
| रूपिणी सुभगानृत्यगीत— ६१ लञ्चकालादिगतोऽपि ३६ वज्रायुधकुमारस्य १८० रूपीव शौयर्गाखलं ३७२ लञ्चकालादिगतोऽपि ४ वज्रायुधेऽथ भूनाथे १८० रूपेण केवलनेयं १७५ लञ्चवाधिनितज्ञान— २०८ वज्रण घटिते जङ्घे २८ रेणुकीत्यमिधां तस्या २२४ लञ्चवोधिः समाक्रित्य १७७ वटदुमसनीपस्थोः ४७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 83          | लङ्कापुरेऽप्यगुगतो        | ३११          | वज्रपातायितात्तस्मा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३७०          |
| रूपीय शौयर्पाखलं ३०२ लब्धनिष्काितकल्याणः ४ वज्रायुधेऽथ भूनाथे १८०<br>रूपेण केयलनेयं १७५ लब्धनाधिर्गतकान- २०८ वज्रण घटिते जङ्खे २८<br>रेग्नुकीत्यमिधां तस्या २२४ लब्धनोधिः समाक्षित्य १७७ वटद्मुमसनीपस्थोः ४७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रूपान्वयवयः शिद्धा     | પૂ૪         | लतां समुत्सुकःतन्दी       | र्द्ध        | यज्रमुष्टिस्तद्रालीक्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹€.0         |
| रूपेगा क्रेयलनेयं १७५ लब्बबाधिर्तातज्ञान- २०८ दस्रण घटिते जञ्जे २८<br>रेग्नुकीत्यमिधां तस्या २२४ लब्धबोधिः समाक्रित्य १७७ वटदुमसनीपस्योः ४७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | रूपिणी सुमगानृत्यगीत-  | १3          | त्तव्धकालादिगतोऽपि        | 3₽           | 1 – –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| रेग्नुकीत्यमिषां तस्या २२४ लब्धबोधिः समाक्षित्य १७७ वटद्मुमसनीपस्थो ४७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रूपीव शौयर्गाखलं       | ३७२         | i .                       | ሄ            | · -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८०          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रूपे या नेयल नेयं      | १७५         | लञ्बन्नाधिर्नातज्ञान-     | २०⊏          | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | र⊏           |
| ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रेगुकीत्यमिषां तस्या   | २२४         | लञ्धनोधिः समाभित्य        | <b>१७७</b>   | वयदुमसनीपस्योः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 840          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>36</b>              |             |                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

# महापुराखे उत्तरपुराखम्

| विनेयोऽहं कृतभाद्यो         | ४६⊏            | विलोक्य गन्धमाल्यादि-                      | 460           | वश्वभूतिः प्रतिस्तस्य                  |                                |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| वि <b>पाकस्</b> त्रपर्यन्त- | ७२             |                                            | પ્ર. શ્       | विश्वभूतिस्तपः प्रायात्                | <b>⊏</b> ¥                     |
| विपुलावमललच्मी-             | १⊏             |                                            | १८            | विश्वभूतेविशाखादि                      |                                |
| विपुलाही इतारोष             | <b>પ્</b> રહ   | विलोक्य तं महानाग -                        | 830           | विश्वस्यास्त्रलितं प्रशस्ति            | ۲ <b>۶</b><br>مین <del>د</del> |
| विप्रसर्वं षट्प्रमावादी     | ¥७ <u>८</u>    | į.                                         | XXX           | The second section                     |                                |
| विफलानिमिषत्वा स्मो         | <b>८</b> ३     | विलोक्य तद्वले भन्नं                       | <b>પ્ર</b> રદ |                                        | न्ति ३८७                       |
| विभज्य राज्यलह्नी स्वां     | ६६             | विलोक्य पाण्डुभूपाली                       | ₹૪૫           | विश्वायलोकनिवतन्वदन                    | . X§X                          |
| विभाति गोपुरोपेत-           | २०१            | विलाक्य भवति श्रीत्या                      | ¥5.8          |                                        |                                |
| <b>4िमा</b> षि भवतोस्तेजो   | २⊏१            | विलोक्य मुद्रामुद्भिद्य                    | <b>૪</b> ૫૨   |                                        | १७८                            |
| विभीः शक्तापि कि मर्तु-     | <b>ર</b> પ્ર ર | विलोक्य रागाद् भूपेन                       | १४५           |                                        | ४६५                            |
| विभीषणशनित्वेन              | २७०            | विलोक्य विहितकोधी                          | १७३           | 1 =                                    | २७१                            |
| विभीषणादयः केचित्           | ३२⊏            | विलोक्य स्वयमायेत-                         | <b>४७</b> ⊏   | निषये पुण्डरीकिण्या-                   | <b>4.</b> ₹४                   |
| विभीषणादिभिश्चामा           | ३२८            | विलोक्यानङ्गिनम्क-                         | ४८४           | 100                                    | ४०१                            |
| विभूतिमद्वितीयैंवं          | ३६४            | विलाक्यानन्तरं राज्ञा                      | યુજય          | 1                                      | ¥₹,¥ <b>¥</b> ¥,               |
| विभूष्य पितरौ चास्य         | ४६१            | विलोक्यापातमुलकाया                         | ५०<br>५०      | िषये मञ्जनावत्यां                      | ५६, ५३८                        |
| त्रिभूष्य भूषणैः सर्वे-     | પ્રહ           | िलो <del>क्</del> यास्मात्कियद्द्रं        | 338           | िषये वरसवासाख्ये                       | પ્રફ                           |
| विभ्यन्मृत्यास्तमाधावन्     | ३३४            | निलोपितस्तदः पद्म-                         | ४०५           | विषयेषु तदेवासीस्य<br>विषयेषु तदेवासी  | ४८२                            |
| विमलवाहनमाहबदुद्धरं         |                | विवर्जितातंथ्यानस्य                        | ४३१           | निषयेषु विषक्तः सन्                    | ₹                              |
| विमलायाः सुता मङ्गो         | ३८६            | विवादाऽभूमहास्तत्र                         | हरऽ<br>२६७    | िपयरेव चेत्संख्यं                      | ३३७                            |
| तिमलेऽब्दसमे बाधे           | <i>e</i> 3     | विवादी याद भङ्गाऽत्र                       |               |                                        | ७४                             |
| विमानेऽनुपमे नाम्ना         | €₹             | विवाहविधिना तौ च                           | १७३           | निषत्रलेशीफतान्याशुः<br>निषस्तनपयःपायः | ४०५                            |
| विमाने श्रीवरी देवी         | ११३            | विश्वहित्रिधना पद्मः                       | પ્રર૪         | !                                      | ३६७                            |
| विमाने स्थापयित्वाशुः       | ४१८            | विश्वहाचितिन्यासै-                         | ४६२           | विष्यामालोक्य बालस्य                   | 4,80                           |
| विमुक्तनन्त्रिमिः सार्थ     | 888            | विशाखनन्दः संस <b>रे</b>                   | १४५           | विष्ट्य सुद्रविलाद्।नि                 | યપ્રદ                          |
| षिमुक्तां यहांतमीतं         | ₹ ?            |                                            | ४५१           | विष्णुयोगे महाभाग-                     | <b>~</b> °                     |
| विमुख्य लोचने तस्मै         | २७६            | िशाखनन्दरतं हष्ट्रग                        | ጻጻε           | विष्णाः स्वयम्प्रमायां च               | १४८                            |
| विदुक्ताऽस्मि विश्ववर्य-    | प्रम           | विशाखनन्दा तं दृष्ट्या<br>विशाखनन्दा िहित- | <b>~4</b>     | विष्णार्जस्कुमारेगा                    | 398                            |
| वियागमेतयाः साहु-           | २८१            |                                            | ⊏६            | पि <del>धर्जनाय महरते</del>            | ४६८                            |
| विरक्तः संस्तेः पूर्व-      | 33             | विशालभूतिपुत्रेग्                          | 28            | विसर्जितवतो नन्द-                      | ₹७ <b>५</b>                    |
| विरक्ता चेत्वया देव         | र⊏६            | विशासभूतिरेतस्य                            | 388           | विसर्ज्यं बन्धुनगण                     | ४२४                            |
| विरजेन शिराजन               | २६ <b>८</b>    | विशाखभूतिषं रणीपतिर्यमी                    | ८६            | विसम्बर्भ तथायशा                       | ዺ४७                            |
| <b>दिख्य राज्यभोगात्त</b> - | í              | िशाखभूपांतरतस्में                          | १२३           | विसस्मरुविला <b>क्यनं</b>              | ३५३                            |
| विरन्य राज्यभोगेषु          | २१८            | िशाखन् चतुद्दश्या                          | ٦ĉ            | विस्चित्रवाधित प्रांकोऽ-               | ₹ १ १                          |
| विसटभूपतेर्भूहि—            | २१५            | विशाखर्चे स चकाङ्को                        | રપૂર          | विस्तरेग किमुक्तन                      | ३१२                            |
| विरन्तव्यमिता धर्मा—        | ४२१            | विशुद्ध पुद्गलारव्ध-                       | ४६१           | विस्तृताभिन । मध्य-                    | <b>३</b> ८५                    |
|                             | 80€            | विशुद्धयोः प्रसिद्धित्वात्                 | ४५३           | विस्मयात्वांस्त. <b>पश्यन्</b>         | પ્ર૪६                          |
| विरसान् सरसान् मत्वा        | १६             | िशुंद्धपरिणामाना-                          | २४०           | विद्दरन्ती वन धीच्य                    | २६≒                            |
| विलां हुतं वलं (६००)—       | <b>३</b> ८≺    | विश्रम्भद्राससंस्पर्श-                     | પૂપ્          | <b>िइ</b> स्नासमात्रायुः               | २१०                            |
| विवासिनी करोद्ध्य-          | 475            | िरलेष्य पाडशदिनानि                         | ध्रु          | विद्युं प्रस्थितस्तस्य                 | <b>પ્ર</b> १७                  |
| विलासैर्विभ्रमेहांबै-       | 828            | <b>िरवक्रममलैर्ड्</b> का                   | ४२५           | िहर्तुं विपुत्तोद्याने                 | ६५४                            |
| विलाक्य किल कालेन           | <b>5</b> 2     | ि <b>र</b> यनन्दिनमाहूय                    | 388           | विहर्तुमुद्यताः सधै                    | <b>₹</b> 5€                    |
| विलोकिनीनां कान्तानां       | XE.            | विश्वनन्दी तदाकण्यी-                       | 840           | विद्यायादिकमानासं                      |                                |
|                             |                |                                            | }             | 4 3 Min 11 1 MATERIA (144) (44)        | 95                             |

### रलोकानामकाराद्यत्रकमः

| वहारमन्ते संदृत्य                       | Ę¥          | वैङ्योधिपतिश्चायं               | ११४          | बीडया पीडितः सोऽपि         | २२४               |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| विद्वत्य भाक्तिकाः काश्चि-              | ૪રપૂ        | वैराग्यकाष्ठामादछ               | १३४          | [ঘ]                        |                   |
| वि∵त्य मासमात्रायुः                     | २५७         | वैजयन्ते त्रयस्त्रिशत्          | પૂદ્         | -                          | 3 <del></del>     |
| बिद्दत्य पुनरागच्छन्                    | <b>५</b> ३८ | वैजयन्तो नृपस्तस्य              | १०६          | शंसन्ति निश्चिते कृत्ये    | ३०८               |
| विद्वत्य विविधान् देशान्                | ૭૫          | वैजयन्त्यां बत्तो देशो          | २३१          | शकटं भाण्डसम्पूर्ण         | <b>३</b> ह४       |
| विद्वत्य विषयान् पाप                    | 90          | वेरं वहिंस ते भ्राता            | १०७          | शकटाकारमादाय               | <i>७३</i> ६       |
| विद्वत्य विद्वतिं त्यक्त्वा             | ३२६         | वैराज्यपरिवारो वा               | रुद्रद       | शकनृपकालान्यन्तर-          | યુ છ હ            |
| वीत्तते सम प्रियामीपञ्चे-               | ३८६         | वशालकृष्णपद्यस्य                | ४३४          | शक्तयो देवतानाञ्च          | રે દ્વે છ         |
| वीद्य मङ्गया परी दार्थ                  | ३८६         | वे <b>शा</b> खज्यौत्स्नपत्तादिर | २१६          | शक्तित्रितयसम्पत्या        | २३⊏               |
| वीदय वर्चःस्यते साद्वात्                | ४३०         | वैशाख माधि कृष्णागां            | ३र६          | श्चिताममहोशस्य             | ३४५               |
| घी <b>द</b> य विशातवृत्तान्तं           | १६१         | दे <b>शा</b> खस्य क्षिते पत्ते  | २०           | शक्तिनिद्धित्रयोपेतो       | ?.                |
| बीणां घोपवतीं चासु                      | 348         |                                 | <b>પૂર</b> ુ | शक्तिविद्युगुगामित्वा-     | १४०               |
| वीणावायेन हुचेन                         | ५८          | वेश्यः सर्वसमृद्धाख्य-          | <b>म</b> ४०  | शकाशया तदा तत्र            | ३७६               |
| वीगास्त्रयंत्रं तस्य                    | ધ્રુડર      | व्यन्तिशपन्तृतं सार्धप          | रर⊏          | शकाशया सनानीय              | ४६२               |
| वोतदण्डादिशधत्या <b>निग</b> माः         | ૪૫          | व्यतीत∍ति <del>स</del> ध्यान-   | ३२⊏          | शकादयोऽपि केंझ्य           | ٧٢                |
| वीगोति कन्यया प्रको                     | ३५७         | व्यवाचदेव सप्ताहा—              | ४३८          | शकाचा व्यक्ति दूरा-        | ४२५               |
| भीतनी <b>हार</b> सज्यात्स्ना            | ७१          | व्यधान्य वेश्वता तस्य           | २०५          | शङ्कमानीत सा वीद्य         | ३०३               |
| वीतवाद्धात्रकारोच-                      | ७२          | व्यरमत् सा समामन्ता             | २६१          | शङ्कं विजयघाषाख्यं         | 858               |
| वीतरागो पि सोऽप्याह                     | ₹४≒         | व्यस्ताननाभिमीष्नार्षा          | ४६५          | शङ्खतूर्यादिभिस्तस्मिन     | પ્ર૪६             |
| धीतल <b>जा</b> विमर्यादा                | ३५४         | व्याख्येयानि त्वया सर्ज-        | २६६          | शङ्किनिर्नाधिकाख्यान्यां   | ६५५               |
| वीतश्रमस्त नस्पन्दं                     | યુર્વ       | व्याजहार दुसत्मानं              | ર્વ ક        | शङ्खनिर्नानिकौ रा <b>श</b> | ३६३               |
| वीरवत्याश्च नन्दाख्य-                   | ४५६         | व्याप्तं ध्वत्यमया सदा विजयत    | २४७          | शङ्क्षेमेरीगजाराति-        | २०३               |
| धीरसेना महावारो                         | ४४३         | व्याधः शृगालदन्नाम              | ११३          | शङ्खा च निलनान्या च        | بجو               |
| धीराङ्गजार्रामलः सर्व-                  | ५५⊏         | व्याधाधिपेषृ तानीतं             | ३८५          | शङ्किका च परिश्रम्य        | १६२               |
| बुद्धिंपणी नरादिश्च                     | 338         | व्यातमध्यमणिच्छाया-             | २०६          | शङ्खेन्द्रनीलसङ्काशौ       | 51                |
| वृज्ञमूले स्थितां बीच्य                 | प्र३४       | व्यानीहात्सु जसाप्रियस्स सुलस   | : २७७        | शङ्का नाम धनद्वयांसी       | ३६२               |
| वृत्तक तथ वद्यामी                       | ४६६         | ्या त्रणनादिशहतं                | પ્ર ૭૫       | शतकतुः शतमखः               | २५८               |
| वृत्तकं तस्य ५ इयामी                    | १3          | व्यादणनानुसारं                  | પ્રહપ્       | शतवयं स पट्चत्वारि         | ३७५               |
| वृते श्लद्ये सुखत्पर्श                  | २०६         | न्युन्छिना गं तदभयन्तरायुः      | 51           | शतसंगत्सरे याते            | २३५               |
| वृथाटनं पस्त्याज्य                      | રૂપ્જ       | व्युन्छिने युक्तियनमार्गे       | २०४          | शतानि त्रीणि पूर्वाणां     | ४६८               |
| वृथा, त्यं यान्विता विप्र -             | ३५६         | व्रजन्त्रन रावेलायां            | ४३०          | शतानि पञ्च मन्त्र्यस्य     | १४२               |
| वृद्धश्रमं निजं गत्त्रा                 | ५४०         | वर्णन्वत्रगलद्धारा-             | ४६७          | 1                          | ₹ <b>⊏</b> '೨,४६⊏ |
| <b>वृद्धिः</b> क्षयारम <b>धर्मस्य</b>   | १६ ५        | वर्ग-मन्वरांतकः-                | ३५०          | शतानि पद्सहस्रं च          | <b>२</b> २०       |
| वृद्धिरस्य स्वपत्तस्य                   | ३७५         | व्रतं तपाधनाभ्यारी              | ४७०          | शतानि सतपूर्वाणां          | २१६               |
| <b>वृ</b> ष्टिमापातियप्यन्ति            | ५६०         | वतं नैतस्य रामान्यं             | ४५७          | रात्रं मम समुत्पन-         | ३६७               |
| वेदकोऽसि न वेद्याऽसि                    | ६३          | वत प्राण ययाचेन                 | ४५७          | शत्रुद्धयकरं कर्म          | रदर               |
| बेदि । दूर हिंसाका                      | २७१         | वतशीलनि <b>टि</b> यु            | ७३१          | शब्दनिष्पादने लोपः         | २००               |
| वेदान्स सूद्रमञ्जिदाना-                 | १६०         | व्रतःयाभी फ्तितं सौख्यं         | ४७१          | शम्भनाख्योऽभवत्त्वामी      |                   |
| वेश्यां वसन्तसनाख्या                    | ४२४         | वतात्प्रत्ययमायाति              | પ્પુપ્ર      | शय्यातले विनिद्धिप्य       | २६९               |
| वेष्टिता रत्नशालन                       | १३६         | वतिनं तं वतत्योऽपि              | १८४          | शरकुन्तादिशस्त्रीचै-       | १०६               |
| वेत्सि चेद्ब्रि सोता-                   | २⊏६         | व्रतेन नायते सम्पन्ना           | प्रमुष्ट     | शरदादिद्वितीयायां          |                   |
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | . , ,       |                                 |              | A call taking in it        | 111               |

| शरव्याप्तिः सरित्स्वेव     | ३३२            | शिवद्वरे तदीशस्य                           | ¥8₹         | श्न्यत्र यदिसमोक्त-         | ٤o             |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| शरासनानि सन्धार्य          | ३१७            | शिवगुप्ताभिधानस्य                          | ३२७         | शूत्यत्रयमुनिप्रोक्त-       | ६९             |
| शरीरं न भिषप्रच्यं         | 3\$            | शिवगुप्तमुनेरन्ते                          | २४१         | शून्यत्रययुगाष्ट्रोक्त      | <b>⊏</b> ₹     |
| शरीरभोगसंसार-              | १६६            | शिवभूतेः समापन्ना                          | ४८७         | शून्यत्रयेन्द्रियप्रोक्त-   | १२३            |
| शरीरवृद्धिस्तस्यासीद्      | 38             | शिवभूतेरभुद्धार्या                         | ४८७         | शून्यत्रिकर्तुविख्यात-      | ٥ع             |
| शल्येन वृषसेनेन            | ३⊏०            | शीतलाख्यजिनाधीश-                           | ३९५         | श्रून्यत्रिकदशशेय-          | ३७             |
| शशस्य सिंहपोतेन            | २९६            | शीतलाम्भस्तटाकं वा                         | <b>አ</b> ጸጸ | शून्यत्रिकेन्द्रियैकोक्त    | २४६            |
| शशाङ्कः सेत्रकः प्रेमक-    | પ્રદ્દશ        | शीतलेशस्य तीर्थान्ते                       | હધ્ર        | श्-यत्रितयपद्यैकः           | १७             |
| शस्त्रेणाद्दन्तुमृयुक्ता   | You            | शीतलो यस्य सद्धर्मः                        | ७१          | शुन्यत्रितयरन्ध्रद्धि-      | २३६            |
| शाण्डिलाख्यस्य मुख्यस्य    | <b>የ</b> የ⊏    | शीलदत्तगुरोः पाश्वे                        | 855         | शून्यत्रितयसतोक्त-          | 40             |
| शातङ्करे समुत्पद्य         | <b>રૂપ્ર</b> ૨ | शीलमाहात्म्यसम्भूत -                       | ४६६         | शून्य द्वयचतुः पत्त-        | ₹ 0            |
| शान्तचित्तः स निर्वेदो     | ११३            | शीलायुधो गुग्रवात                          | ४६५         | शून्यद्वयचतुः शून्य-        | ६२             |
| शान्तं वपुश्रवग्रहारियचश्र | रित्रं ७०      | शीलावहा महादेवी                            | ४०५         | शून्यद्वयद्विरन्धेन्दि-     | ৬४             |
| शान्तिरभ्येति निर्दिष्टं   | 890            | <sup>े</sup> शुक्तिर्मुक्ताविशेषे <b>ग</b> | २१४         | शून्यद्वययुगाष्टेक-         | ३१             |
| शान्तिवृद्धिर्जयः श्रेयः   | પ્રહપ્ર        | शुक्तकृष्णित्वपी                           | १२६         | शून्यद्वयर्तुरन्धोक्त-      | きゅ             |
| शान्तीशतीर्थसन्तान-        | રં કંજ         | शुक्लध्यानं समापूर्य                       | ४२०         | श्रुत्यद्वयर्द्धिशृत्याविध- | रष्            |
| शार्क्षभ्यमुखः पाञ्च-      | રૂ રપૂ         | शुक्रध्यानाग्निनिर्दग्ध                    | ५३०         | शूरयद्वयाग्निपचोक्त-        | ३७             |
| शालयो लीलया वृद्धि-        | २००            | शुक्रध्यानानलालीद                          | ५४७         | शून्यद्वयाष्टरन्ध्रेक-      | १७             |
| शालाख्यवैद्यवेषेग्         | ४१६            | शुक्रध्यानोद्धसद्ध्यात्वा-                 | ६०          | शून्यद्वयेन्द्रियर्त्क-     | 52             |
| शाश्वतं पदमन्विच्छन        | २४७            | शुक्रध्यानेन कर्माणि                       | ३७          | शूत्यद्वयेन्द्रियद्वयु कि-  | ६६             |
| शास्त्रवालत्वयोरेक-        | २६ <b>३</b>    | शुक्रफालगुनजाष्टभ्यां                      | રય          | शुल्यद्वितयवस्वक-           | २०६            |
| शास्त्राभयान्नदानानि       | ૭૬             | शुक्ततेश्याः श्वसन्मासै-                   | પૂરૂ        | शून्यद्वितयवस्त्रेकै        | ३८७            |
| शास्त्राभ्यायनशोलो-        | <b>የ</b> የ     | शुक्र तेश्यः स्वंतजोऽव-                    | २६          | शृन्यद्वितयपड्रन्घ्र-       | १७             |
| शास्त्रोक्तविधिना भक्त्या  | ¥\$\$          | शुक्रलंश्यादयः साद्धैं -                   | २१⊏         | शून्यद्विरन्ध्रनार्ध्यव्य-  | ४२             |
| शिच्काः खद्रयत्यंक-        | 8              | शुक्रजश्यो दिहस्ताक्षका                    | 80          | शून्यं पञ्चाष्टरन्द्रोक्त   | રે રપૂ         |
| शिचकाः पर्शतद्वादशः-       | ३३५            | शुक्रं ऽगान्मागशार्षस्य                    | २२०         | शून्यपञ्चकपद्याब्धिः        | <b>३</b> २५    |
| शिच्कास्तस्य सद्दन्द्याः   | २४७            | शु( <del>व</del> शुक्क चतुर्ध्यन्त         | १३१         | श्-यपञ्चचतुःखैक-            | ३१             |
| शिचितैकादशाङ्गोऽसौ         | ૩૭             | शुचौ कृष्णद्शम्यन्त-                       | ξς:         | श्रून्यपञ्चचतुद्गे यकः      | X              |
| शिथिलीभूतभीः कन्या         | ५४६            | शुद्ध ए। चरन्यहे                           | १७          | शून्यपञ्चदिकेकोक्ता         | ३३५            |
| शिविकां नागदत्ताख्या       | १३०            | शुद्धदेश जंभेदं तत्                        | ४५५         | श्रून्यपञ्चमुनीन्द्रैक-     | २३७            |
| शिविकां देत्रकुर्वाख्या-   | ३८६            | शुद्धश्रद्धानचारित्रः                      | १३५         | शून्यपञ्चर्तुं हहोत्त-      | ,२३            |
| शिनिकां देवसंरूढा-         | 5₽             | शुद्धश्रद्धानमत्त्रयः                      | २१          | शून्यपञ्चे कपक्षोक्त-       | १७             |
| शिविकां वैजयन्त्याख्या     | २२०            | शुद्धश्रद्धानसम्पन्नं                      | १६२         | शून्यपञ्चेकरन्ध्रीकः        | ४२             |
| शिरस्तत्पश्यतो भर्तु-      | <b>३२१</b>     | शुनः स्थाने स्थितो दीनो                    | ५२          | शूत्यपट्कैकपूर्वायुः        | યૂહ            |
| शिरोमुखादिसंजात-           | १५०            | शुभयोगे सितज्येयः                          | ٧o          | शून्यषड्युगपत्तोक्त-        | ¥0             |
| शिगे विराजते तस्य          | २०४            | शुभा शब्दाभिधाना च                         | १८६         | शून्यषड्वार्धिपूर्वायुः     | २७             |
| शिलां रुष्ट्वा नृपारूदा    | १८१            | शुभाशुभविपाकानां                           | ₹05         | शून्यसप्तकत्रस्विध-         | <b>રેર</b> પ્ર |
| शिलां इस्ततलेनाइ           | १८१            | शुभाशुभिभागोकः-                            | १५०         | श्रूरो लघुसमुत्थानः         | ٤٦             |
| शिलातले निविश्योच्चै-      | <b>አ</b> አ     | शुश्राचष्टधीधुर्यान्                       | ٧o          | श्रगालः कश्चिदास्यस्यं      | ብ <b>ጀ</b> ጽ   |
| शिलासलिलाई तोस्ती          | ३४७            | शुक्तादारमयान्येचु-                        | પ્રમુફ      | शृशु चित्तं समाधाय          | <b>Y</b> 90    |
| शिल्पिमः कार्ययत्वार्कः    | <b>455</b>     | श्रन्यगेहेऽतिदुः लेन                       | 356         | शृशु देव महिषक-             | ₹u⊆            |
|                            |                |                                            | 1-4         | ० <b>%</b> नेत्र संदेशकान्य | 400            |

#### **रतीकानामकाराधनुक्रमः**

| शृशु भद्दारक स्वामिन्                  | र⊏६         | श्रीन्तन्दाहं न भोच्येऽस्म· | <b>५१४</b>  | शुरवा तत्ती च गत्वैनं १५२         |   |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|---|
| शृशु भव्य भवस्यास्य                    | <b>१५</b> = | श्री त्रपृष्टः कुमागणां     | १४५         | श्रुत्वा तत्योदनाधीशो १५५         |   |
| शृशु भद्र प्रवद्यामि                   | પ્રશ્હ      | श्रीदत्तायां कुशास्त्रज्ञः  | १६३         | श्रुत्वा तत्पीरपं ख्यातं ३६८      |   |
| शृषु पैरं विस्तृज्या <sup>(</sup> समन् | १०८         | श्रीचराख्यगुरोः पार्श्वे    | 388         | श्रुत्वा तत्सिहितुं नाहं ५५६      |   |
| शृशु भेणिक जम्बू भू                    | 838         | श्रीधरस्य सुता भूत्वा       | ४०५         | श्रुत्वा तत्सात्मजो राम- २५५      |   |
| श्र्या सागरसेनाच्य-                    | યુપુર       | श्रीधराख्या सुता जाता       | ११४         | भुत्वा तदेव तं लब्धः ३७७          |   |
| श्रुग्वेते जन्मनि प्राचि               | ४२४         | श्रीधरा चागता नाकात्        | ११५         | श्रुत्वा तद्गोपतिः शोका ३७०       |   |
| शेषयोख्त चतुर्थं स्या                  | ४७६         | र्श्रानागजिनमासाद्य         | २५०         | श्रुत्वा तद्वचनं कोधे ३७६         |   |
| शेषाः ऋषे भववादौ                       | ३२८         | श्रीन्नागदत्तमातापि         | 838         | श्रुत्वा तद्वचनं चक्की २८४        |   |
| शेषाः प्रकृतयस्तेन                     | ६६          | श्रीनागद                    | 838         | श्रुत्दा तद्वचनं चिने ४४६         |   |
| शेषमालां समादाय                        | ५०२         | श्रीपञ्चम्यां बुधार्दाः     | <b>५</b> ७७ | श्रुत्वा तद्वचनं तौ च २४१         |   |
| शेषावसर्पिग्गीकाल-                     | પ્રમુ       | श्रीपुरेशः प्रजापाल-        | २३⊏         | श्रुत्वा तद्वचनं मन्द- २२४        |   |
| रोषौ ययोपदिष्टार्थ-                    | २६२         | श्रीप्रमे प्रथमे कल्पे      | *0          | श्रुत्वा तद्रचनं राजा २५३,३४२     |   |
| शैलस्तम्भं समुद्धर्तु                  | ३७०         | श्रीभूतिः सत्यघोषाङ्को      | १०८         | श्रुत्वा तदचनं विप्र- ४७६         |   |
| शैशवोचितसर्वार्थै-                     | २७          | श्रीभूतिसचिवो नागश्चमरः     | ११६         | श्रुत्वातद्वचनं सर्ग २६१          |   |
| शोकदावानलम्लाना-                       | १७३         | श्रीमती वज्रजंघ वा          | २६३         | श्रुत्वा तन्नागराजोऽपि १०७        |   |
| शोकाकुलः सुनिर्विण्या-                 | ३४३         | श्रीमत्यां सुप्रतिष्ठाख्यः  | ३४२         | श्रुत्वा तन्नाइमस्य स्याः ४६६     |   |
| शौर्यदशाधिपः शूर-                      | ३८⊏         | श्रीमद्गन्धकुटीमध्ये        | ६२          | श्रुत्वा ताश्चित्तमेतस्या २८६     |   |
| शौर्यस्य सम्भवो याव                    | र⊏२         | श्रीमान् जिनाऽजितो जीयाद्   | 8           | श्रुत्वा तान् सावधिः सोऽपि ४३४    |   |
| शौर्योर्जितत्वादुत्साद्द-              | र⊏र         | श्रीमानामुक्तिपर्यन्तं      | <b>४</b> ६⊏ | श्रुत्वा दूतोऽभ्युपेत्येषः ३१०    |   |
| रमशाने सत्त्वः पापी                    | १५२         | श्रीमानितः खगधीशो           | ४५३         | श्रुत्वा धर्म च सम्यक्तां ११४     |   |
| श्रद्धादिगुण्सम्बन्धः                  | प्र३,३⊏६    | श्रीमूलसंघवाराशौ            | પ્રહ રે     | शुत्वा धर्मे जगत्पूज्य- ५०२       |   |
| श्रद्धान <b>बोधरदनं</b>                | १०१         | श्रीवर्धमानमनिशं            | યુદ્દપૂ     | श्रुत्वा धर्म जिनादस्मा- ५२६      |   |
| श्रद्धाय बोधिमासाद्य                   | ३६३         | )<br>श्रीवर्धमानमानस्य      | ४६८         | श्रुत्वा धर्मे तदभ्यणे ५३६        |   |
| श्रद्धालुर्धर्ममप्राची-                | ३२५         | श्रीवर्मापि जिनेन्द्रोत्तया | ५०          | श्रुत्ता धर्मे वतैः सार्द १७६     |   |
| भद्धाः सद्यः समुत्पन्ना                | ४७३         | श्रीयमी श्रीधरा देवोऽजित-   | ६५्         | श्रुत्वाधमें सतां त्या यं ५१      |   |
| श्रवणाह् लादिनादित्र-                  | ३७१         | श्रीवर्माऽस्य सुसीमाख्या-   | १ १८        | श्रुत्ता घर्नियादरा- ३६७          |   |
| श्रदणे संयमं प्राप्य                   | ८२          | श्रीबृ तस्वस्तिका           | १५०         | शुःखा धर्मामदं जन्म ११२           |   |
| <b>अ</b> ञ्चेहितमितालापैः              | ३०६         | र्श्राषेणः कुम्जः सुरः      | २११         | श्रुरदाऽहययनसम्पन्न- १६०          |   |
| श्रावकः किपरोमाख्य-                    | <i></i>     | श्रीपेणश्चान्यदा गत्वा      | ધ્ર१४       | श्रुत्या तृपो वशिङ्मुख्यो ३८८     |   |
| श्रावकः समुपेत्यनं                     | પ્ર૪૨       | श्रीषेगाख्यमहीशस्य          | ४२४         | श्रुत्या परशुरामस्त- २८८          |   |
| भावकाः सुरकीर्त्याद्याः                | २१०         | श्रीपेणायां सुतस्तस्य       | १७८         | श्रुत्याद्रपराजितो धर्न- ११५      |   |
| श्रायका लच्मकं तु                      | ३३५         | श्रीपंगो नाम तस्यासीत्      | ४७          | श्रुत्यापि ती यंश्वद्वाचं ४४७     |   |
| श्रावकास्त्रीिय लचायि                  | ጸ           | श्रुतं तयास्तामेषा          | ५६४         | श्रुत्या प्रोद्यदमप्रण १६३        |   |
| श्राविकापञ्चलचार्चः                    | ৩০          | भुतं रवयत्यसौ शास्त्रे-     | २७१         | श्रुत्वा मक्त्या परीत्यैनं ५५३    |   |
| शित्वा नदी समुद्भूत-                   | યુપુદ       | श्रुतं दक्तृविशेषेगा        | Ros         | श्रुत्वा यथाथेमस्याविभूत १४३      |   |
| श्रित्वा भुत्वा ततो धर्म               | ४१२         | श्रुततद्भचना साह            | ३४१         | श्रुता यथावन्नीमत्ति- २२७         |   |
| श्रियं क्रियात्स मे निष्नन             |             | श्रुतधर्मकथो जातः           | २७⊏         | श्रुता यस्य वचोऽमृ ंश्रुतिसुलं४४१ |   |
| श्रियो माया सुखं दुःखं                 | ⊏ು          | शुतप्राष्ट्रवनध्वान-        | १५५         | शुः वा रामादयापादि ३०७            |   |
| श्रीकान्ता नाम तस्यासी                 |             | धुतस्वप्नफला देवी           | ४६०         | भुत्वा लच्च वत्तेषां ३५८          | : |
| श्रीयहे काकियी चर्म-                   | २४६         | धुःखा कर्मकरं मन्त्रिः      | 8E\$        | श्रुत्वावधार्य तदाजा ३५३          | ŧ |

| श्रत्वा विभूतिमद्गत्वा                     | 4.30                                    | षष्ठोपवासेनाइत्य                                     | २२०                  | संसारे चक्रकभ्रान्त्या        | 39                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| श्रुत्वा शार्ङ्कधरः शत्रु-                 | 30₹                                     | पाड्गुण्यं तत्र नैगु ण्य-                            | 38                   | संसारे पश्चधा प्रोक्तं        | 454                 |
| श्रुत्वा श्रीमागदत्तोऽपि                   | ¥€•                                     | वोडशाब्ध्यायुपा दिव्य-                               | <b>5</b> 4           | संसारे प्रलयं याते            | ધ્રપ્               |
| श्रुत्वा सप्तपदानीत्वा                     | 38                                      | षोडशाब्ध्युपमस्वायु-                                 | ३३७                  | स एपोऽभ्यर्गभःयत्वा-          | ¥8 <b>₹</b>         |
| श्रुत्वा सप्रश्रयो धर्म-                   | ⊏೨                                      | पोडशाविर्मविष्य <b>ित</b>                            | ५६०                  | त कदम्बमुखी दाप्यां           | ४१५                 |
| श्रुखा सुनतनामाईत्पाश्चें                  | દરૂ                                     | [स ]                                                 |                      | स कदाचिच्छरीगादि-             | १२५                 |
| शुत्वाहं तत्र गत्वाख्यं                    | १५४                                     | ·                                                    | 3-8                  | स कदाचित्तन्जाप्त्यै          | ዺ०                  |
| शुरवैतत्कर्म किं कर्तु                     | ३६६                                     | संबुद्धमतमातङ्ग-<br>संग्रामाम्भोनिधेः प्रोताः        | ३८१<br>: <b>३</b> १७ | स कदाचित्सभागेहे              | ७६                  |
| श्रुतीतत्पतरी कन्या                        | પ્રશ                                    |                                                      | . 446<br>⊏8          | स कदाचित्समासाद्य             | १०२                 |
| अत्वैतदतिशो <b>फा</b> र्ता                 | १७३                                     | संग्रामा <b>सहना</b> त्तत्र                          | रु०६                 | स कदाचित् समासीन              | 50                  |
| शुलैतहाज्यभारं स्वं                        | १६६                                     | संजयन्ततन्जाय<br>मंज्ञया सर्वकल्याणी                 | १५४<br>१५४           | स कदाचित् समुत्यन्नबोधिः      | ₹                   |
| <b>अ्यते त</b> त्तथैवास्तं                 | २२६                                     | मश्या सवकल्यासा<br>संज्ञाप्रज्ञास्यचिह्नादि          | १५६<br>१७६           | स कदाचित् सुखासीनः            | ą                   |
| <b>श्रेणिइ</b> याधिपत्येन                  | १६५,४५४                                 |                                                      | ¥3                   | स कदाचित्स्वजामातुः           | 385                 |
| श्रेयः श्रेयेषु नास्त्यन्यः                | ં હદ                                    | संतत्तसर्वमूर्धन्यः                                  | १२५                  | स कदाचिदयोध्यायां             | 388                 |
| श्रेयस्तीर्थान्तरे पञ्च-                   | 55                                      | संन्यस्यन्ति सदस्तारं<br>संन्यस्येशानकल्पे           | १ त. <b>१</b> ⊏२     | स कदाचिदुपश्लोक-              | <b>8</b> ⊏€         |
| श्रेयो गराधरं प्राप्य                      | १२५                                     | संन्यस्यशानकल्प<br>संन्यस्यान्तपरित्यक्त-            | रूप<br>इक्ष          | स कदाचिदुपाध्यायः             | २६५                 |
| श्रेयो वास् तता यत्नं                      | ४७५                                     | सन्यस्यान्तपारत्वकः-<br>संन्यास <b>िध</b> ना त्यक्त- | <b>५</b> ०<br>१४     | स कदाचिद्दियं गत्या           | १६३                 |
| श्रेष्ठः ष्रष्ठोपवासेन                     | २०६                                     | सन्यासा जघना त्यक्त-<br>संदर्भय विषवृत्त् च          | र इ<br>१०७           | स कदाचिद् दिवोल्कायाः         | २१ <b>३</b>         |
| श्रेष्ठिना धयमाहूता-                       | 888                                     | संयमं बहुभिः सार्धः                                  | યુદ<br>પુદ           | स कदाचिद्वने रन्तुं           | ४०१                 |
| श्रेष्टिनी किं करोतीति                     | ४८६                                     | संयमं सम्यगादाय                                      |                      | स कदाचिद् विलंकियोल्का-       | २३⊏                 |
| श्रोतुं ममापि चेत्याह                      | 488                                     | संयमं स्वयमादाय<br>संयमं स्वयमादाय                   | १⊏५,३३७              | स कदाचिनमहावर्षाः             | ३६⊏                 |
| श्वाप्यमानः स्वयं केनचि                    |                                         | संयमप्रत्ययोत्पन्न-                                  | ३४६<br>२३८           | स कदाचित्महीनाथो              | 7 . T               |
| [प]                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | संयमस्य परां कांटि-                                  | २३६<br>१ <b>६</b> =  | सकलाभरसन्दोह-                 | 8.0                 |
| पट्खण्डमण्डितां पृथ्वीं                    | रद्ध                                    | संयमासंयमादृष्यं                                     | ४५७                  | स कोऽपि पापपाको मे            | ٤٧                  |
| पट्तिंशन्मुनिमिः साध                       | ४३६                                     | सयमासयमादूव्य<br>सयभीव शमंयातः                       | ४५७<br>१६४           | स को में कौतुकं तस्मिन्       | प्रह                |
| षट्पञ्चाशन्महादीपा-                        | २६६                                     | संयमोऽयं स्वयंवापि                                   | रपड<br>२५४           | स कौतुकः समस्येत्य            | 858                 |
| षट्श्रत्यविद्गपूर्वायुः                    | ₹ <b>५</b>                              | 1                                                    |                      | सिक्रयं धर्मसःकर्ण्य          | ३५१                 |
| षट्पष्टिमितधर्मादि-                        | ε.<br>ε.ο                               | संयोगजः स्यज इति डि<br>संयोगा दहिनां देहे            |                      | सक्ता रतायुघी भोगे            |                     |
| षर्महस्वतुर्शन-                            | 63                                      | संवागा दाइना दह<br>संत्तरं समादाय                    | १२१                  | •                             | ११५                 |
| षट्सहस्रमायोक्त-                           | <u>∵</u> -<br>⊏₹                        | संदत्सरहमे याते                                      | १७२                  | स खत्रयर्तुपत्तर्तुः          | 58                  |
| षट्सागरोपमात्मायु-                         | ~ .<br>२४८                              | सन्तरहरू यात<br>संातसरसहस्राणां                      | १२३                  | सखायौ धनगजस्य                 | ¥. १४<br>-          |
| ष <b>डल्र</b> बलसंयुक्तः                   | <b>२१५</b>                              | 1                                                    | <b>૨</b> ૪૫          | सगरश्चकतत्यप शेपीः            | 5                   |
| षड्सभणवयुक्तः<br>षड्विशतितन्त्सेधौ         | २१ <i>२</i><br>२३१                      | संत्रद्धमाना देवीभि-<br>संविसंवदमानेन                | <b>ર</b> શ્દ         | स घोरतपसा दीघं                | १३२                 |
| षड्।वसारतार्यप्रवा<br>षण्तावत्युक्तपापण्डि | પૂર્ય<br>પૂર્ય                          |                                                      | २७५                  | सङ्कलय्य नरेन्द्रोऽपि         | <b>३</b> ७७         |
| षण्मासान् सारस्तानि                        | i                                       | संवेगजननं पुण्यं                                     | 388                  | सकुलीकृतशौधोद-                | ३७८                 |
|                                            | 80                                      | संश्वामस्तथान्येद्यु-                                | २६६                  | सङ्क्षेरोन सदाबद्ध-           | ४७४                 |
| षण्मासैमीनमास्थाय                          | e <b>5</b>                              | संमक्ताख्या निषिद्धेषु                               | ५४२                  | सं चेपाद्धि तृतेरथी -         | ४७२                 |
| षण्माचैरन्तिमैस्तरिमन्                     | ¥¥Y                                     | संसत्कुमृद्वतीं सा विका-                             | 1                    | स चक्रलाचितां लच्मी           | ४३१                 |
| षष्टिलच्चिमताब्दायुः                       | 8≈                                      | संसारमीस्राप्रोक्त-                                  | १३८                  | सचामरा महीशा वा               | ३१७                 |
| षष्ठः श्रीभूपतिशन्दाख्यः                   | <b>५६१</b>                              | संसारवर्षनं साधो                                     | ५३०                  | सचिन्तरतत्र जैनेन्द्र-        | ARE                 |
| षष्ठयामयोत्तराषाढे                         | <i>થર્ણ</i><br>-                        | संसारी निर्वतरचेति                                   | ४६७                  | स चेटकमहाराजः                 | <b>Y</b> = <b>{</b> |
| षष्टोपनास्युक्तत्य                         | ₹50                                     | संसारी मुक्त इत्यातमा                                | १४४                  | स <b>म</b> ारिषेऽप्यशास्त्रहे | ₹₹                  |
|                                            |                                         |                                                      |                      |                               |                     |

| स स्वयति गुगाभद्रः                    | <b>4.95</b> | सदा त्रिभुवनासेव्यो               | १८             | स धर्मस्तस्य लामो यो                 | <b>४</b> ६६  |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| स जयति जयसेनो यो                      | १३          | सदादित्रितयं नङ्च्यत्             | પૂપ્           | स घीमान् वृद्धसंयोगं                 | 4x           |
| स जयति जिनसेनाचार्यवर्यः              | <b>પ્રહ</b> | स दायादभयाद् गत्वा                | પ્રશ્ર         | स घीमान् षोडशे वर्षे                 | 4x           |
| सनानि नयसेनाख्यं                      | ६१३         | सदा विनिह्नो मृगवत्               | १३७            | स भीरललितः पूर्व                     | २१           |
| स जीविनान्ते सम्भूय                   | <b>8</b> 80 | सदा शब्दविचारश्चतुर्थ-            | <b>5</b> 5     | स पृत्वेकादशाङ्गानि                  | 3 <b>3</b> ? |
| सञ्जनावर्ज्य निश्चिक्तः               | ३⊏१         | स दुर्गन्धेन तजन्तु-              | પ્રફપ          | सनत्कुमारकल्पस्य                     | २५४          |
| सञ्जयन्तमहाचैत्य-                     | १५६         | स दुश्चेष्टितदौर्गत्या            | पू३७           | सनत्कुमार <b>चऋशं</b>                | १३६          |
| स <b>ञ्ज</b> यस्यार्थंसन्दे <b>हे</b> | ४६२         | स दूत. सत्वरं गत्वा               | १४५            | सनत्कुमारदेवोऽस्मा-                  | પ્રદ્        |
| सङ्गातसम्मदाः प्राप्य                 | <b>રહ</b> ુ | स दूतो राजगेहं स्वं               | १४५            | सनत्कुमारा <b>देश<del>क्</del>या</b> | २०२          |
| <b>एंशानैक्रिभिर</b> ण्येभिः          | 33          | स देवदेव्यसंख्यात-                | ३१             | स नापितं विकासग्गा                   | ४१८          |
| स तं निरीच्य तत्रैय                   | २१५         | स देवरमगोद्याने                   | १६१            | स नारदः पुनस्तत्र                    | २८५          |
| स तथैवाचरन घोरं                       | २२२         | स देवार्चनवेलायां                 | ४८३            | सनिदानोऽभवत्प्रान्ते                 | <b>ሄ</b> ሂጳ  |
| स तदैव सभामध्यानि-                    | १६७         | सद्गृद्धित्वादिसिद्धयन्ताः        | १६६            | सन्तत्या मलसञ्चयः परिगाती            | १०१          |
| स तद्धेतुसमुद्भूत-                    | 40          | सद्दष्टया सोकुमार्येण             | 338            | सन्ततो मायया सीता-                   | ३२१          |
| सति व्ययेऽपि बन्धानां                 | ४६७         | सद्धर्मलाभयोग्याध                 | <u></u> ሂሄሄ    | सन्तस्तद्बान्धवा <b>श्चान्ये</b>     | २६१          |
| सती श्रीतमती मेरगिरेः                 | ३४१         | सद्भावप्रतिपन्नानां               | १०६            | सन्तानिभ्यः ससन्तानः                 | १७६          |
| सती विजयदेवस्य                        | Kok         | सद्भावः सर्वशास्त्राणां           | ५७४            | सन्ति तत्सेवकाः सर्वे-               | ₹०४          |
| स तेन मानभङ्गेन                       | ६२          | सद्यः कृत्वा समुद्वातं            | १००            | सन्तुष्टिर्विनयत्तान्ती-             | ५६०          |
| स तै: श्लाघ्यषडङ्गेन                  | ३४६         | सद्यः प्रापयतः स्मैतौ             | પ્પૂ १         | <b>ध</b> न्तुष्य भूपतिस्तस्मै        | ११०          |
| स तै: सहावहत्याखिलार्य-               | هع          | सद्यः शीलवती स्पर्शा-             | <b>२६ ३</b>    | सन्तो दिव्यमनुष्याः स्युः            | પ્રદ્        |
| सत्कर्म भावितैभविः                    | ४४६         | सग्रश्चतुर्विधा देवाः             | <b>5</b> 2     | सन्दघत्सन्ततिं मुच्चं-               | ५०१          |
| सत्कुलेषु समुद्भतास्तत्र              | ४६          | सद्यः सम्यक्त्वमादाय              | १८०            | सर्निंघ तपोधनैः सार्द्धे-            | २⊏०          |
| सत्यं प्रकुर्वता सद्यः                | २८५ू        | सद्यः सर्थासि शुष्काणि            | २७४            | सन्ध्येव मानुमस्तादा-                | ३⊏६          |
| सत्यं सार्वदयामयं तव वचः              | ⊏३          | सद्यः सामयिकीं शद्धिं             | २०८            | सम्रद्धाः सन्तु ना युद्धे            | ३१⊏          |
| सत्यवोषो मृषावादी                     | ११०         | सद्यः सीतालतां दग्धुं             | ३०१            | सनिधाने च तस्यायः                    | ५०           |
| सत्यन्धरमहादेव्या                     | પૂર્હ       | सद्यस्तञ्चालनं दृष्ट्वा           | प्र४६          | सन्मार्गदूपर्णं ऋत्वा                | ૪૫ૂદ્        |
| सत्यन्धरमहाराजं                       | प्र२०       | मद्यस्तदास्य बालस्य               | રૂદ્યૂ         | सन्त्यस्य त्रिधिना स्वर्ग-           | <b>ኳ</b> ሄሄ  |
| सत्यन्धरमहाराज-                       | પ્રરૂપ      | सद्यस्तामेत्य तत्कर्म             | ४०३            | सन्न्यस्य विधिवल्लोक-                | ५४४          |
| <b>सत्यन्घरोऽददादेतद्</b>             | 40E         | सद्यो जयानकानीकं                  | ३⊏२            | सपत्ता इव सम्पन्न-                   | ३१७          |
| सत्यप्ययें रतिर्न स्यात्-             | ४६७         | सद्यो जातं जिने =                 | ३२             | स पञ्चाग्नितपः कुर्वन्               | ११८          |
| सत्यप्यात्मान कौमारे                  | २३६         | सद्यो जातिस्मृतिं गत्त्रा         | ४५६            | स पातु पार्श्वनाथोऽस्मान्            | ४२१          |
| सत्यभाया गृहं गत्त्रा                 | ४१७         | सचो घुसत्समूहोऽपि                 | १२४            | संपुनः श्रावणे शुक्र-                | २७७          |
| <del>ध</del> त्यभामा सुताराऽभूत्      | १६४         | सद्यो निवर्तते स्मास्मान्         | ३६१            | सप्तपुत्राः समाप्स्यन्ते             | ३६४          |
| सत्यभामासुतोद्दिष्ट-                  | ४१८         | सद्यो निर्विद्य संसार त्          | १०३            | सप्तप्रकृतिनिम् ल-                   | ४७२          |
| सत्यवत्यां सुधीव्यीतः                 | ३४५         | सद्यो मनोहरोद्याने                | ३३१            | सप्तप्रकृतिनिर्नाश-                  | १५६          |
| सत्यां प्रयाति कालेऽसा-               | ય્રદ        | <b>स्यो मन्त्रिपदाद् भ्र</b> ष्टो | १११            | सप्तमः सकलां पृथ्वीं                 | ३६४          |
| सत्यायुषि मृतिस्तरिमन्•               | २२          | मद्यो यत्ती च सुस्थाप्य           | ४१७            | सप्तमीं पृथियीं पायाद्               | ११७          |
| सत्सु भाविषु च प्रीति-                | ४६७         | सचो विलोक्य सोऽप्याश्च-           | १६८            | सप्तमे संयमस्याने                    | १०६          |
| सत्सु सत्स्वपि भोगेषु                 | 388         | स ५व्यसंयमी भूत्वा                | ५४०            | सप्तमेऽइनि यत्तस्य                   | १५६          |
| सदसदुभयमेतेनैकश् <b>व</b> देन         | €.₹         | सद्वृत्तस्तेजसो मूर्ति-           | १०४            | सप्तर्धयो वा पुत्र्यश्च              | ४८२          |
| सदसद्वादसद्भाय-                       | १२३         | सद्देचोदयसम्भूत-                  | २ <b>१</b> ⊏ ∫ | सप्तविंशतिवाद्ध्यीयु-                | १३४          |
|                                       |             |                                   |                |                                      |              |

# महापुराणे उत्तरपुराणम्

| सप्तविंशतिवाराशि-                   | ४३२                                    | समादिशत्पुरा गर्व                               | યુદ            | सम्पाद्य तीर्थकृत्राम       | २३४                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| सप्तव्यसनसम्पन्ना                   | ಕ್ಷದ                                   | समाधिगुप्तनामानं                                | ४२३            | सम्पूज्य वन्दितुं यान्ति    | ५३⊏                  |
| सप्तव्यसनसंस <del>क्त</del> ी       | १६८                                    | समाधिगुतमासाद्य                                 | १६२,४३१        | सम्पूर्णः किमयं शरच्छश      | धरः ६४               |
| सप्तसतिकुन्थ्वादि-                  | 53                                     | समाधिगुतयोगीरो                                  | ४०४            | सम्पूर्णयौवना यान्ती        | 308                  |
| सप्त सस्थानगतौ स्थात-               | 308                                    | समाधिगुप्तसंश्रथ                                | પ્રદ્          | सम्बोध्य पालयामास           | ६६                   |
| सप्तापि काननेऽन्येद्यु-             | ३६१                                    | समानां पञ्चपञ्चाशान्                            | રૂરૂપ          | सम्प्रच्छन्तिस्म सर्वेऽपि   | २७३                  |
| सप्ताब्ध्युपमितायुष्को              | <b>ያ</b> ያ⊑                            | समानां सप्ततिस्तस्य                             | પૂપૂપ્         | सम्प्रत्यपि दुस्कोऽहं       | ३१३                  |
| सप्ताब्ध्युपमितायुः सन्             | <b>ሄ</b> ሄ⊑                            | समापादयदाकण्यं                                  | <b>રૂ</b> પ્રદ | सम्प्रत्यप्रतिमल्लौ वा      | १६८                  |
| <b>स्ता</b> रिलप्रमा <b>गाङ्गा</b>  | પૂત્ર્                                 | समायुतमितात्मायुः                               | २४८            | सम्प्रविश्यायुधागारं        | ३⊏४                  |
| सप्रतापा प्रभेवाभात्                | ३६०                                    | समारोपितकोदण्ड-                                 | ४१६            | सम्प्राप्तवान् कुमारोऽपि    | પ્રે૪૬               |
| सप्रश्रयं प्रजानाथ-                 | ४५३                                    | समाश्चिष्य सुखप्रश्न-                           | પુરર           | सम्प्राप्तार्धासना स्वप्ना- | ४६०                  |
| सप्रभयं समीच्येन-                   | ४६५                                    | समीद्यं तं जनोऽन्योन्य                          | <b>રૂપ્</b> ર  | सम्प्राप्तोपान्त्यसंज्ञानः  | १२३                  |
| सफला सर्वेदा दृष्टि-                | કફ્રક                                  | समीच्यादैशिकप्रोक्त-                            | ३५५            | सम्प्राप्तुवन्ति तत्रैत     | प्र४४                |
| सबलं पितरं इत्वा                    | १७२                                    | समीपं प्राप्य भक्त्यातो                         | ४७४            | सम्प्राप्य खेचरेशेभ्य-      | રૂપૂદ                |
| सुभालवत्सया धेन्वा                  | 54                                     | समीपे चन्दनायीया                                | પૂર્           | सम्प्राप्य गगनाभोगं         | १८८                  |
| स बाह्याभ्यन्तरं शुद्धं             | ************************************** | समीपे तस्य तत्सूनुः                             | २६२            | सम्प्राप्य नित्रकृटाख्यं    | ३,८१                 |
| सभयस्तानि दृष्ट्वाख्य-              | ₹ <del>₹ ₹</del>                       | समीप रामदत्तापि                                 | ११२            | सम्प्राप्य जीवितस्यान्तं    | ७२                   |
| स भव्योऽतिविरक्तः सन्न-             | 350                                    | समुच्चासनमारोप्य                                | १६०            | सम्प्राप्य धर्ममाकर्ण्य     | ૪૫૬                  |
| सभां भीत्वा खगेशी                   | १५७                                    | समुत्कृष्टाष्ट्रशुद्धीद्ध-                      | २३८            | सम्प्राप्य बहुवी नोप-       | भ्०प                 |
| सभार्य श्रेष्ठिनं मैव-              | ४६२                                    | समुत्तानियतुं शक्ता                             | ₹ <b>€</b> १   | सम्प्राप्य भुक्तमोगाङ्गो    | ४५६                  |
| समं जनन्या सन्नन्दि-                | 809                                    | समुत्यन्नमहावोधिः                               | ४६३            | सम्प्राप्य मेरुमागेष्य      | ४६१                  |
| समं प्रार्णेरियं त्याज्ये-          | 302                                    | समुद्गतैकछत्रादि-                               | ३२८            | सम्प्राप्य पतितस्तरिपन्     | 4.88                 |
| समं भानुश्च सञ्जात-                 | 880                                    | समुद्घटय्य सद्वृत्त-                            | પુષ્ઠર         | सम्प्राप्य यु (यमानेषु      | ३१४                  |
| समद्यं भूपतेरात्म-                  | १०६                                    | समुद्भूतेन तपसो                                 | <b>२२६</b>     | सम्प्राप्य यौवनं तन्त्री    | ४५२                  |
| <b>स</b> मनन्तरमेवास्य              | १३५                                    | समुद्भूतोऽयमास्ळिष्य                            | २२७            | सम्प्राप्य राववं सोप-       | <b>६६</b> ६          |
| समभावनया तृष्यन्                    | 1                                      | रानुद्भूताज्यमारळाव<br>समुद्भान्तो निवायोंऽन्यै | 1              | सम्प्राप्य संयमं प्राप्य    | ३४१                  |
| समभाषत मायाशो                       | 580                                    | ·                                               |                | सम्प्राप्योपशमं भावं        | 308                  |
| समयुक्तत रामेण                      | <b>२२</b> २                            | समुद्रिवजयाख्याय                                | ३५३            | सम्प्रार्थ्य विविधाहारान    | ४१७                  |
| समर्चितो महाद्वैः                   | ३२३                                    | समुद्रिविजयादीनां                               | ३४५            | सम्बन्धो बन्धुभिः कोऽसौ     | યૂદ                  |
| समर्प्यन्तां कलत्राशि               | ३७                                     | समुद्रियजयाचीशं                                 | <b>3</b> 6 0   | सम्भवे तव लोकानां           | १५                   |
| समयतीनरान् सर्वान्                  | ₹50                                    | सम्द्रविजये पाति<br>                            | ३५,३           | सम्भावयतु पिङ्गार्च         | २६०                  |
| -                                   | ३२०                                    | समुद्रसेननामानं                                 | <b>३</b> ५ ०   | सम्भावयन्तमात्मानं          | रद४                  |
| समवसर्गल इन्या                      | પ્ર                                    | स मुनिस्तीर्थनाथेन                              | ४५४            | सम्मृतपरिगामन               | <b>२</b> ७०          |
| समभागायतां वैश्य<br>समस्तवतसम्पन्नो | प्रश्                                  | समुन्मूल्य निहन्तुं तं                          | ४५०            | सम्भूय पोदनपुरे             | १२७                  |
|                                     | ४७०                                    | समुपाविद्यदेकत्र                                | २६८            | सम्भूयेतौ द्वितीयेऽह्नि     | ३२४                  |
| समस्ताह्वादकेनाधी-                  | १५                                     | समुपेत्य रथाङ्गेश                               | ४०२            | सम्मतस्तैनं मस्कर्तुं       | પ્રજય                |
| समस्तैः शैशवं तस्य                  | ₹४                                     | समुल्लाङ्घतमर्यादः                              | દપ્            | सम्मेदं पर्वतं प्राप्य      | श⊏                   |
| समाः पञ्चसङ्ख्योन-                  | २१४                                    | समेतमेव सम्यक्त्य-                              | 850            |                             | ⊏३,१२३               |
| समाकण्यं,सनुःपञ्च-                  | ३३१                                    | सम्भवस्यान्तरे, जाते                            | २०             | सम्मेदपर्यते मार्च          | 71,117<br><b>3</b> 0 |
| समाकर्षग्ररण्याव-                   | 838                                    | सम्पत्तिर्वा चरित्रस्य                          | ४११            | सम्मेदशैलमासाद्य            | હપ્ર                 |
| समागत्य तयोः कृत्वा                 | र३५                                    | सम्पद्यते न वेत्येतद्                           | २६८            | सम्यक्त्वमपरे सद्यः         | <b>VEE</b>           |
| समाचारबहिभू ता-                     | ५४२ '                                  | सम्पर्क मनसा मस्बा                              | ४८४            | सम्यक्तादि चतुः खेषा        | <b>૪</b> ৬૫          |

| सम्यक्ताभावतः                       | १७२         | सर्वभाषां भवद्भाषां                  | 8₹€            | स विद्यया समाहूतां-                         | २७५               |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------|
| सम्यक्त्वादिषु बध्वासौ              | <b>३</b> ४२ | <b>चर्वभाषा</b> स्वभावेन             | इद्ध           | स विलच्चो हयग्रीवो                          | ४५४               |
| सम्यक् प्रार्थयतेतांस्ते            | ५१६         | सर्वमेतद्गुरोरात्त-                  | 440            | सविषं वाशनं मित्रं                          | 188७              |
| सम्यक् श्रद्धाय तत्सर्व             | ४१५         | सर्वलच्चणसम्पूर्णा                   | ११५            | सविस्मयौ विलंध्यैनां                        | ३६५               |
| सम्यगाराध्य सम्भूतः                 | ३६३         | सर्वलक्त्रणसम्पूर्णो                 | ३३७            | सव्यापसव्यमुक्तार्ध-                        | ३१६               |
| सम्यगेवं तपः कुर्वन्                | २२०         | सर्ववित्तन्मतश्रद्धा                 | 8 <b>2</b> 0   | सवतौ जीवितस्थान्ते                          | 805               |
| सन्यग्शानविहीनत्वा-                 | ४४७         | सर्गविद्याच्छिदा श्रुत्वा            | 800            | सशल्यः सोऽपि तब्छुत्वा                      | ದ್ಗ               |
| सम्यग्दर्शनमादाय                    | १४१         | सर्वशस्त्रसम् दिन्न-                 | ३⊏२            | स शाब्दः स हि तर्कशः                        | પૂપ્હ             |
| सम्यग्दर्शनरतञ्ज                    | પૂર્        | सर्व <b>शान्ति ।दो देवः</b>          | २०४            | स शीलगुग्रसम्पन्नः                          | <u>~</u> 8        |
| सम्यग्द्धिगृहीते हग्                | ५०१         | रर्वाश्रोग <b>र्यिका</b> व <b>गं</b> | <b>५५</b> ८    | सशोको गृहमागत्य                             | २६४               |
| सम्यग्दष्टिरयं सत                   | <b>५</b> ४८ | सर्गसङ्गपरित्यागाद्यत्र १३६          | દ,ધ્ર૨૭        | स श्रीगीतमनामापि                            | ३५०               |
| सम्यग्भवति विशात-                   | ३५६         | सर्वसन्तापकृत्तीच्ग-                 | ५३६            | स श्रीवृद्धिं च सम्प्रापत्                  | २१                |
| स यः पोडशभेदेन                      | १५≍         | सर्गस्थानानि दुःस्थानि               | ४६७            | स श्रुतो मद्गुरोर्धर्म-                     | २७२               |
| सयतां शोलमालां वा                   | 335         | सर्वस्वमर्थिजनताः स्विमह             | <b>પ્ર</b> દ્દ | स श्रेष्ठी बनमाला च                         | ३४३               |
| स योगभावपर्यन्ते                    | ४६७         | सर्वस्वहरजोद्भृत                     | 308            | स पट् प्रकृतिभिभू प्य-                      | <b>३३</b>         |
| सरः सूर्यन्दुकलभ                    | २५४         | सर्वो निर्वाण्य विश्रम्य             | ५१६            | स संरम्य चिरं तामि-                         | द्ध               |
| स रक्तो गुण्मक्रयाः                 | ६२          | सर्वाणि जलपुष्पाणि                   | યુરુદ          | स सद्वृष्टिस्तमादाय                         | पू०१              |
| स रजकवचं लेख्य                      | ३४६         | सर्नाण्येतानि सम्भूय                 | ৬३             | स सर्वरमणीयाख्यं                            | <b>પ્</b> ૪૧      |
| सरतारं परं सारं-                    | र्१८        | सर्वाभरणदृश्याङ्गी                   | ४८६            | स सहस्रसमायुष्को                            | ३न३               |
| सरसं विरसं तोद्दग्                  | પૂપ્દ       | सर्वार्थसिद्धावत्पन्ने               | રપૂપ્          | स सन्तद्भवलोऽधाव-                           | યું ૦૭            |
| स <b>रमः सागग</b> त्सर्गः           | ४३४         | सर्वार्थसिद्धिद्वस्य                 | ₹ <b>१४</b>    | स सुखेन्सुर्गसन्तश्री-                      | ७२                |
| सरसा शञ्चनकादि                      | ५१          | सर्वार्थासद्धि शिविका-               | २०८            | स सुवर्णवसुर्गेहं                           | १६१<br><u>६</u> ७ |
| स राजपूजितस्तत्र                    | १६०         | सर्वार्थसिद्धौ देवेन्द्र             | 388            | स स्नेहामृतसम्पृक्त-<br>स स्नेहादामदत्तायाः | १११               |
| स राजा तेन पुत्रेण                  | 38          | सर्वासिद्धौ सत्सौख्यं                | १२८            | सह ताभ्यां समप्राची-                        | ३०४               |
| स गमचरणाम्भानं                      | २६८         | सर्वे क्रमेगा श्रीमन्ता              | પ્રદ્દ૪        | सह तेन महीपालाः                             | ςε.               |
| सरोगाः ब्रापुरारोग्यं               | 50          | सर्वे ते पिण्डिताः सन्तो             | 8              | सहदेवोऽपि सम्भ्रम्य                         | ४६३               |
| सरोजं वोदयाद्धानोः                  | ሄፍ          | सर्वे ते पुनरन्येद्यु-               | ५२३            | सह देव्याश्च सम्भृतः                        | १३५               |
| सर्पशय्या धनुःशङ्को                 | ३६⊏         | सर्वे ते सुचिरं कृत्वा               | १२             | सह पूर्वधनस्थान-                            | યુપ્રસ            |
| सर्वे निधाय तिचरी                   | ४७२         | सर्जे दोन्नां ग्रहीप्याम             | પૂર્           | सहयोगो युत्राभ्याञ्च                        | ४११               |
| <del>र्</del> चर्गं स्वयंत्रभाख्येन | ३४१         | सर्वे निर्याणककल्याण्-               | १०७            | सह विष्णुकुमारेण                            | <b>३५</b> ७       |
| सर्वेकर्मचण्रेष्टमात्यः             | 838         | संन्द्रियसमाह्लाद्र-                 | ₹ય             | सद् सञ्जात इत्येत                           | <b>ሂ</b> ং=       |
| सर्वज्ञः सर्वलाकेशः                 | ६१          | सर्वे वाम्ब्रतिनो ग्राह्या           | પ્રપૂજ         | सहसा बेष्टते वार्क                          | ४१६               |
| सर्वज्ञस्य विरागस्य                 | ४७७         | सर्वेषां दर्शिता व्याक्तं            | २७१            | सहसेत्यद्भुतं कर्म                          | ३८४               |
| सर्वशाशानिभिनान                     | ४७२         | सर्वेषां दिव्यमूषाभिः                | યુરુદ્         | सहसेव सुभौमस्या-                            | २२८               |
| सर्वत्र विजयः पुण्य-                | પૂર્ય       | सर्वेरगुणर्गण्यो                     | २६०            | सहसैवातमना रागं                             | પ્ર૦દ             |
| सर्वत्र सर्वदा सर्वः                | ६३          | सलच्।प्रयहस्रोक्त-                   | १२३            | सहसोदुम्बराख्येन                            | ३६६               |
| <b>स</b> र्वथायमादितरवानां          | 308         | सलज. संयमी भूत्वा                    | રયૂપ્          | सहस्रदेवतारच्यं                             | २२८               |
| सर्वदानिष्टसंयोगो                   | ς           | मिललं वा तृपार्रास्य                 | २५२            | सहस्रपत्रमम्भोज-                            | ३७०               |
| सर्वदोषमयो भागो                     | ४१३         | संतर्ख प्राभृतं दत्वा                | ४५२            | सहस्रवाहुं सम्भाष्य                         | २२५               |
| सर्गप्रकृतिसान्निःये                | ३२७         | सलेखोपायनं सन्तं                     | રપ્રહ          | सहस्रवाहुमाहत्य                             | २२६               |
| सर्गमव्यहितं शान्छन्                | १९५         | सवलाका इवाम्मोदाः                    | ₹१८            | वहस्रवाहुरिच्वाकुः                          | 797               |

| सद्सभूपैः सायाह                       | २४६               | शाङ्कवादीन् लोकविख्यात      |                     | साम्राज्यसा       |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| सहसमन्तिमशाना-                        | ४३६               | साङ्ख्याद्याप्तप्रवादानां ु | ४७६                 | सारभूतानि         |
| सद्दसमुनिभिः साद्धे                   | ७०, २२१           | सा जिह्ना ती मनः कर्या      | <b>ጵ</b> ዪ          | सारमामोव          |
| सङ्खमेकं त्रिशान-                     | ४६८               | सातकरे विमाने अमू-          | ३४२                 | सारसीख्य          |
| सहस्रयद्भरद्गाशि                      | २३०               | सातपञ्चशुभैः सौख्य-         | ર                   | सारस्वतारि        |
| बहस्रविश्मना सार्द्ध                  | <b>શ્યુ</b> ફ     | सा तेषां फलमाकर्ण्य         | રપ                  | साराधना           |
| सङ्खाम्र वर्गे अनन्त-                 | ૭૬                | सा देवैर्घसुधार्यादपूजां    | ६७                  | सार्थेन सा        |
| सहस्रारं करे कृत्वा                   | २२⊏               | साद्यन्तहीनमनवद्यमनादि-     |                     | साईत्रिको         |
| सहस्रारिमानेश-                        | ६७                | साधनं क्रमशो मुक्ते         | <b>१</b> ६ <b>३</b> | सार्द्धद्विच      |
| सहसार्द्ध सहस्रं तु                   | २४७               | साघयन्त्यन्यथा दर्पादिमे    | <b>३</b> .६         | सा <b>ड</b> ्षोडर |
| सहस्रेण समादाय                        | ३८६               | <b>साधगमासमासां</b> स्ते    | Rob                 | साद्धारित         |
| सहस्रेणाप तुर्याघबोधं                 | <b>૨</b> १५       | साधबस्तत्रयोग्योऽय-         | <b>ય્</b> રપ્       | सार्घ कनव         |
| सहस्रेगाप्य नैर्प्रन्थ्यं             | ६०                | साधारणास्तव न सन्तु         | પ્રદ્               | सार्धे स्वपा      |
| सहस्रैः सप्तभिः साद्व                 | 389               | साधिका पूर्वकोट्यायुः       | પ્રદ્               | सार्थ स्त्रहै     |
| सहस्रेर्ध्यानमास्थाय                  | <b>২ ছ</b> ৬      | साधुविद्धमनेनेति            | પ્રફેપ્             | सार्वभौमीं        |
| सद स्वाभाविकं रूप-                    | પ્રસ્             | साध्यार्था इव रवसाध्यन्ते   | ४६                  | सा ल <b>च</b> ी:  |
| सहानावृतदेवेन                         | પુરુદ             | साध्यसाधनसम्बन्धो           | ४७⊏                 | सावधिर्वि         |
| सहान्त्यकल्पे भूत्वेह                 | पु४३              | साः नागदत्तदुश्चेष्टां      | પુપુર               | सावष्टममं         |
| सहाभ्येतु मया लङ्का                   | 30#               | सान्बहं कुर्गती वृद्धि      | १७४                 | साऽविश≅           |
| सहायाँश्वादिश तस्य                    | <b>₹</b> १३       | सापि कालानिलाद्भता          | <b>છ</b> ર '        | सा विहर्तुं       |
| सहाया बान्धज्ञाश्चास्य                | પ્રુલ્હ           | सापि गर्भार्भककौर्योन्      | ३६३                 | सा बीतरा          |
| सहायीकृत्य सम्पूज्य                   | ર <b>ે</b><br>૨૦૫ | सापि दृष्ट्वा भद्दीनाथमभ्य  | त्थातं ४६           | सा सुनता          |
| सहाये सह संविश्य                      | ५०४<br>५००        | सापि पञ्चनमसस्कार           | ४८४                 | धास्त्रीत्व       |
| सहायैः साधित कार्ये                   | ક્ <i>રપ</i>      | सापि पद्मावती द्यान्ति      | ४०५                 | साहसं पर्         |
|                                       | -                 | सापि स्वस्वामिनीमेतः        | પ્રસ                | सिंहकेता          |
| सहावश्यमहं ताभ्यां                    | ३१५               | साप्यात्ताभरगाऽऽगत्य        | ४८४                 | सिंहचन्द्रो       |
| सहासो विद्यते नान्य-                  | ४७५               | साप्याह तेषु मे वांछा       | २२६                 | सिंइचन्द्री:      |
| सहोत्पत्तौ श्रियोऽनेन                 | <b>4</b> 5        | साप्याह सुजने देशे          | ५१८                 | सिंहचन्द्रो       |
| सा कथा यां समाकर्ण्य                  | इ४३               |                             |                     | सिंहनाद व         |
| साकल्येन तदाख्यातं                    | १६५               | साप्याइ सुप्तवान् राजा      | <b>४६</b> ६         | सिंइनिःकी         |
| साकेतनगरं गत्त्रा                     | <b>२६१</b>        | सा प्रबुध्य फलान्यात्मपते   | १२६                 | सिंह्भद्रः        |
| साकेतनगराधीशो                         | ४३७               | साभिषेकं सुरै: प्राप्य      | ३३५                 | सिंहविष्टरम       |
| साकेतपतिना किंते                      | २६०               | सामग्रीसन्निधानेन           | 80 <b>0</b>         | सिंहशीयों         |
| साकेतपुरमन्येद्यु-                    | ११६               | सामभेदविधानशाः              | પ્રશ્પ              | सिंहसेनम          |
| साकेतपुरमभ्येत्य                      | <b>३</b> २७       | साम वाचि दया चित्ते         | <u> </u>            | सिंहसेनाद         |
| खाकेतस्य विभूति ते                    | ४३७               | सामानिकादिभिदेंवे-          | ४६०                 | <b>सिंहसेनो</b> ऽ |
| <b>चाद्याल्लचमीरिवाद्या</b>           |                   | समानिकादिक्वंर्द्धि         | ४३३                 | सिंहरोनोऽ         |
| सागरो धनपालाख्य-                      | <b>33</b> 8       | सामायिकं समादाय             | ३०,१०४              | विंहकृतिः         |
| सागरोऽनन्तकान्तारं                    | ६इ                | सामायिकादिषट्कस्य           | १९७                 | सिंहासने          |
| <b>षागरोपमकोटीनां</b>                 | ३, ६९             | सामायोपप्रदां मेदं          | र⊏२                 | सिंहासने          |
| सागरोपमविंशत्या-                      | રે૪પ્ર            | सामीप्यादक्त्यानन्द-        | २७४                 | सिंहासने र        |
| <b>धा</b> ग्रिचुल्जीगतस् <b>र्</b> ल- | २२६               | साम्राज्यसम्धनान्यस्य       | २०७                 | <b>सिंदादि</b> वि |
|                                       |                   |                             |                     |                   |

तारसौख्यं १२७ ने बस्तुनि १६८ दमादाय र≂१ ात्समागञ्जुन् 830 दिसंस्तोत्र-२१५ चतुष्कः सन् \$ **\$** \$ ममागच्छ-₹8₿ ोटिसं ख्यातं ३०६ त्वारिं**श-**१३५ शमासान्त-३४३ **न्त्रयो**त्सेध प्रह् कवत्यासौ <mark>ሄ</mark>ሄሮ रिवारेण ५३्८ देतुसम्प्राप्तौ पूर्द श्रियं सम्यक् २२७ ः सकलामराचितपदा४२६ जयं तेन 30\$ वचः भुत्वा १५० बन्दरेखाभा-२०३ ंवनं याता ५०८ ागता प्रीति-२३५ विकाभ्यगं ३६६ वान्ना बबुद्ध येत् ४१४ श्य भुक्षेऽहं 33 र्वधायामिपेकं ३४५ ो दिवोऽभ्येत्य ११५ **ऽभवद्राजा** ११२ ो मुनीन्द्रोऽपि ११४ तदा कुर्वन् **३**२२ तेडिता**यु**प्रं પ્રદ્ सुकम्भोजो ४द२ मध्यस्थे ४६८ ऽयमित्येषो ४५१ हाराज -308 **द**यस्तस्य 8 ऽपि कालान्ते ११२ ऽशनिवोषप्रान्तः 388 : स सहसा ३७३ ३२४ समारोप्य **यमा**सीनं १६५ समासीनो **\*194** विद्वाहिन्यो 284

#### श्लोकानामकाराचनुक्रम

| सिंहेनैय मया मात             | ¥Ę¥                         | सुखं नाम तदेवात्र                                           | 36                      | सुतो यद्मादिदत्तायां               | \$3\$   |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------|
| सितपद्धत्रयोदश्यां           | १२६                         | सुखं विषयजं प्राप्तुं                                       | 350                     | मुतो राजपुरे जाति                  | 4,80    |
| सिते पौषे चतुर्दश्यां        | २३                          | सुखगर्भा जयश्यामा                                           | १२२                     | सुतो विजयरामाख्यो                  | ३२६     |
| खिद्धकृटमगास्तोतुं           | 488                         | मुखदु: खादि संवेदां                                         | 389                     | सुतोऽस्यास्तव भर्तारं              | ३६४     |
| सिद्धभूपद्धति यस्य           | <b>५</b> ७३                 | सुखानि धर्मधाराणि                                           | १२८                     | सुतौ तौ यौजनापूर्यौ                | १८५     |
| सिद्धराच्चसविद्यत्वा-        | 328                         | सुखानि सह भुझानः                                            | <b>પ્</b> ર૪            | सुतौ समुदभूतां ताव                 | 805     |
| विद्वाचले कदाचित्रं          | १८४                         | मुखस्य तस्य को वेत्ति                                       | 33                      | सुदत्तस्तेन निर्विण्याः            | १⊏२     |
| सिद्धार्थशितिकामूढां         | १६                          | सुलेन नवमें मासि                                            | २३५                     | सुदत्तो नाम तस्यासी-               | १८२     |
| सिद्धार्थमुरसम्बोध-          | ४१६                         | सुलेनासाधुनानेन<br>सुलेनासाधुनानेन                          | પુરૂર                   | सदर्शनार्थिकाभ्यर्खे               | ३५१     |
| विद्वार्थी व्याप्तसम्यक्त्वो | ३३१                         | सुरुद्दम् विशास्यः<br>सुरुद्दम् विशास्यः                    | ३५२                     | सुदूतमिन्दुनामान <u>ं</u>          | १४४     |
| सिद्धे वैकत्र घातोक्ते       | २५७                         | सुग्रहं तल <b>इ</b> स्तेन                                   | <b>२</b>                | सुधर्मगणभृत्पाश्र्वे               | ५३०     |
| तिन्धुसिन्धुखगाद्रयन्त-      | ३८२                         | सुग्रीवः कुम्भकर्णैन                                        | <b>३२</b> १             | सुधर्मण्यन्तिमं शानं               | ५३७     |
| सिन्ध्वाख्यविषये भूभृद       | ४५२                         |                                                             | <b>३</b> २१             | मुधर्मनाम्नि स ज्येष्टे            | १३०     |
| सिरावन <b>द्धदु</b> ष्कायो   | 388                         | सुप्रीवासुमदाद्यात्म-                                       | <b>३</b> १६             | सुधर्मा केवली जम्बू                | ५३७     |
| सीतां नेति विनिश्चित्य       | ३१२                         | सुग्रीवानिलपुत्रादि-                                        | રાવ<br>શ્યુદ            | ं सुधर्माचार्यमासाध                | ३४८     |
|                              | 1                           | सुघोषः शतघोषाख्याः                                          | १७३                     | सुधीः कथं सुखांशेप्सुः             | ३०      |
| सीतां नेतुमतोऽस्माक-         | ३११<br>३०२                  | सुघोपविद्युद्दं ष्ट्राख्यौ                                  | ५७२<br>५०४              | सुधीर्मदनवेगा च                    | १६२     |
| सीतां मिथः श्रिताभावि        | •                           | सुघोषाहेतुना प्राप्त -                                      | <b>३०४</b><br>३१२       | <b>सुधीर्मनोहगेद्याने</b>          | १३५     |
| सीतां शीलवतीं कश्चिदपि       | ३२१                         | सुज्ञानमप्यविशेयं                                           | ३४२                     | सुनन्दो नन्दिषेग्रश्च              | ३६२     |
| सीताचष्टसहस्राणि             | ३२५                         | मुतं योग्यतमं मृत्वा                                        | યુક્<br>યુક્            | मुनोताख्या च शीता च                | ३४५     |
| सीता घैर्याम्बुधि प्राप्य    | ३०१                         | े मुतं समर्पयामास<br>! ==================================== | ४३१<br>४३१              | सुन्दर्यामभवत्तस्य                 | ११६     |
| सीता न्यस्येति नीता सा-      | ३०६                         | मुतं स्वराज्यं संस्थाप्य                                    |                         | सुपारवीं मौनमास्याय                | ४२      |
| सीता मया हतेत्येत् कि-       | ३०⊏<br>२ <u>६</u> ६         | सुतस्य शूरवीरस्य                                            | ફેજપ્ર<br>શ્ <b>લ્પ</b> | मुपुण्यं योग्यमन्बेष्टुं           | ३४४     |
| सीताशापेन दाश्चोऽसी          | <i>१</i> ८५<br>२ <b>६</b> ४ | मुतां च स्यन्दनारूढां                                       | र⊍र<br>श्⊂३             | सुप्तः परार्ध्यमाशिक्य-            | ५३४     |
| सीता शीलवती सेयं             |                             | े सुता कनकमालेति                                            | र∽र<br>धु३्र            | सुप्रकारपु <b>रा</b> धीशः          | ४०२     |
| सीतोत्सुकस्तथा गच्छन्        | 939                         | सुता कुवेरदत्तस्य                                           | ४२४<br>४२४              | मुप्रतिष्ठजिनाभ्यर्णे              | ३५३     |
| सीतोदोदक्तटे दुर्ग-          | 88                          | सुता दृढर्थायाश्च                                           |                         | सु <b>प्र</b> तिष्ठम <b>हाराजो</b> | ४०      |
| सीमङ्करमुनिं श्रित्वा        | १⊏२                         | सुता मम सुकान्ताया -                                        | श्टर                    | सुप्रतिष्ठोऽपि तद्राज्ये           | ३४२     |
| सीरपाणिश्च तद्दुःखात-        | <b>द</b> ६                  | सुताममितवेगस्य                                              | २७६                     | सुप्रभागिखनीपाश्वे                 | १७३     |
| सीरपाणिस्तदन्वीच्य           | ३६⊏                         | <b>सुतायाजितसेनाय</b>                                       | 8                       | सुप्रभायोदयः सप्त                  | ३३५     |
| सीरादिप्रश्रीतप्रसिद्ध विलस  | •                           | सुताय मेघसेनाय                                              | १६६                     | Bargard dea                        | ३४७     |
| सीरिणोऽपि नवैवात्र           | પ્રદ્                       | सुताय श्रुतशास्त्राय                                        | ३३१                     | सुप्रमोऽपि प्रभाजालं               | १२६     |
| सुकण्ठान् गायकान्            | 80                          | मुतारया सह ज्योतिवन                                         | १५३                     |                                    |         |
| सुकुमारी च निर्विण्णा        | <b>ጸ</b> ቋ                  | मुतारां मेऽनुजामेव                                          | १६०                     | , •                                | 90      |
| सुकुमारीति संशास्या          | ४२३                         | सुता सागरदत्तस्य                                            | ५३२                     | -                                  | ৩⊏      |
| सुकुमार्याः सुदीर्गन्ध्या-   | ४२३                         | 1 -                                                         | ११२                     | , – –                              | ४२६     |
| सुकुम्भेन निकुम्भेन          | ₹₹₩                         | · •                                                         | રપ ર                    | , , , , , ,                        | ३६६     |
| मुकेतुरिति सर्वस्व           | १०३                         |                                                             | ₹ ४ १                   | -                                  | પ્રદ્દ૪ |
| सुकेतिरेव हम्रान्ती          | १०३                         | 1                                                           | 388                     | 1                                  | २३०     |
| मुकेतुजातौ चूतेन             | १०३                         | , <del>-</del>                                              | <b>२८४</b>              | ļ -                                | १८७     |
| <b>सुकेतोर्विजयार्थाह</b> ौ  | ३१६                         | सुतो देव्यां प्रभंकर्या-                                    | ४३३                     | 1 -                                | ३४२     |
| <b>सुके</b> त्वाभयशल्येन     | २३०                         | सुतो ममायं रागेण                                            | પૂર્                    | र मुमित्रस्तेन रङ्गस्थो            | १३२     |
|                              |                             |                                                             |                         |                                    |         |

| सुमित्रो धनमित्रोऽन्य-                   | પ્રફ૦         | सुवर्णदारको नाम                                          | પૂરે૪             | सोऽपि गत्त्रा भवद्वार्ता                             | ११                 |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| सुमुखाद्धरपद्मैश्च<br>सुमुखाद्धरपद्मैश्च | र्<br>३८०     | सुविरक्तां वनेशोऽसौ                                      | પ્ર १४            | सोऽपि ज्ञातानुभावत्वा-                               | ₹१ <b>३</b>        |
| सुमुखो नाम तन्नैव                        | ३४३           | - सुविहितमहापार्था                                       | १७३               | सोऽपि तं प्रतिगृह्यौधं                               | ४६५                |
| सुरः सौधर्मकल्पे <b>ऽ</b> नु             | પ્રદેશ        | सुत्रता यार्थिकान्याशे                                   | 388               | सोऽपि तज्ज्ञायते किञ्चि-                             | ५०८                |
| सुरङ्गे समयस्थाप्य                       | પ્ર ૧૪        | मुस्तपरमस्थान-                                           | १६२               |                                                      | 588<br>200         |
| पुरतेषु विलज्जलां<br>सुरतेषु विलज्जलां   | <b>२</b> २०   | सुरिद्धमुनि <b>निर्दिष्ट</b> -                           | <b>२</b> २७       | सोऽपि तत्तत्त्वसद्भाव<br>सोऽपि तत्सम्भ्रमं दृष्ट्वा  | ४६१                |
| सुरतुन्दुभिनिधीर्ष                       | ४८६           | सुनीमा कुण्डला सा <b>र्द्ध</b> -                         | १८६               | सोऽपि तद्गिशिकावार्ती                                | ११६                |
| तुरतुन्दु।मानवाप<br>सुरदेवादिगुर्वन्त -  | ३४७           | मुसामा कुण्डमा चाक्र-<br>मुसीमानगरं तस्मिन्              | १,३३              | सोऽपि तद्दुर्वचः श्रुत्वा                            | १३३                |
|                                          |               | सुरिथताख्यगुरुं प्राप्य                                  | 4,3E              | सोऽपि तस्यापरि स्थित्वा                              | १४४<br>५४६         |
| सुरम्यविषयान्तःस्थ-                      | ३६२           | सुस्थिताऽद्वस्यिने सापि                                  | २३४               | संजिप तेनेय दण्डेन                                   | २ <b>२</b> ६       |
| मुरम्यविपये ख्यात-                       | <b>પ્</b> રૂર | सुस्वप्नपूर्वकं ज्येष्ठो                                 | ४१०               | सोऽपि तेनापहद्धः सं-                                 | ३६४                |
| सुरम्यविषये पोदनेशः                      | ३४८           | सूनवे धनदाख्याय                                          | ६७                | सोअप तनापवद्या सः<br>सोऽपि दिच्यो गजी गत्यो          | <b>र</b> ५०<br>३४४ |
| मुरम्यविषये रम्ये                        | <b>૪</b> ૫.१  | सुनुः कुग्णिकभृषस्य                                      | ४७१               | सोऽपि दुर्श्वारतस्यास्य                              | ₹ ? ₹              |
| सुरलोकादिमं लोर्कामन्द्रे                | =3            | स्तुः कुर्यानम्बरम्<br>स्तुममिक एवाय                     | પૂર્              | सोर्जाव युद्धारतस्यारव                               | ५<br>५५६           |
| मुराः केऽत्र नराः कं वा                  | ४४६           | सूनुर्विजयमहोऽस्य                                        | १४३               | सोऽपि प्रकटितात्मीय                                  | ४१८                |
| सुराः पद्मावती वीद्य                     | १६३           | सूनुस्तयोः प्रतीन्रोऽभृत्                                | १७८               | संऽपि प्रागेव बद्धायु                                | ३२२                |
| मुराः सूर्वेऽपि नत्त्रैन <i>-</i>        | ४६४           | सूर्यसम्बद्धाः नगरित्रहरू<br>सूर्वी बनस्थे राज्यं        | १२१               | ्यानप त्रापप प्रद्याञ्ज<br>  सोऽपि भीतो गतो दूर      | ₹ <i>₹ ₹ ₹</i>     |
| सुराः सौधर्ममुख्यास्तं                   | 로드            | सूपकारार्धाय कालान्ते                                    | ₹<br>३ <b>६</b> ३ | ्रसाञान मारा। गरा। पूर<br>सोर्ञाप यद्येवमतस्य        | २७६<br>११६         |
| मुराशस्तस्य नाभूवन्                      | २३⊏           | स्रोनी महाराजः                                           | 7? <i>४</i>       | संऽपि यत्तमनुस्मृत्य                                 | ५०८                |
| सुरादिमलयोद्यान                          | યુંફદ્        | 1                                                        |                   | सोर्जाप विभोर्जतदारिद्रथ-                            | १६१                |
| सुगधीशः स्वहस्तेन                        | ४६४           | सूर्यकान्तसमुद्भृत                                       | <b>१५४</b><br>६   | सोऽपि व्यापारयायास                                   | ₹ <b>.</b> ५       |
| मुरा निर्वाणकल्याण-                      | ६४            | स्याचित्रमसी जिला                                        | -                 | सोर्जप रत्नप्रभा गत्ना                               | પ્રયુદ્            |
| <b>मुरा</b> ष्ट्रवर्षनारूयस्य            | ४०१           | सूर्याचन्द्रमसौ सैहिकेयो<br>सूर्यावते तपा याते           | १६७<br>११४        |                                                      |                    |
| सुरास्तत्र समागत्य                       | <b>४</b> ४५   | स्यावत तपा यात<br>सनयोदभयोगसीत्                          | ररक<br>१२६        | सोर्जप शौर्यपुर गत्वा                                | ₹ <b>६</b> २<br>   |
| सुरूपां वालिकां वीद्य                    | २७६           | सनापति सम <b>प्रा</b> चीत्<br>सनापति सम <b>प्रा</b> चीत् | २:६<br>२:६        | सोर्भप श्रीधरसान्निध्ये                              | પ્રય               |
| सुरूपारः यसुता विद्य-                    | ४०३           | सन्यमानः सदा रक्तः                                       | ४३५<br>इह         | सोऽपि सन्तुष्य सिद्धार्थी                            | १२                 |
| <b>्र</b> ना वसुधा देवी                  | રપૂદ          | सेन्यरतेजस्त्रिमः सर्वे                                  | १२६               | साऽपि सन्निहितस्तत्र                                 | प्रश्इ             |
| मुरेन्द्रजालं जालान्त-                   | ४१५           | 1                                                        |                   | संडिप सम्प्राप्तसम्मान                               | ४५३                |
| मुरेन्द्रेगास्य दुग्धाब्धि-              | १२            | ं संन्ययोदभवोरासीत्<br><del>केविकेच्या</del>             | १०४               | संाऽपि सम्याप्य सामग्री-                             | पूड्               |
| <b>मुरेन्द्रमन्द</b> रस्यान्ते           | 80            | सहिकेयनिगीर्शार्क-                                       | ३२६               | सोर्ऽपि सर्वसहिष्णुः                                 | १०७                |
| मुरेः सम्प्राप्ततत्वू जो                 | ३०            | सोदुं तदत्तमः कश्चि-                                     | प्रपूद            | सार्डीप स्त्राविवाधि                                 | પૂદ્               |
| सुरै <b>रूदां</b> समा <b>रहा</b>         | ४१            | सोदुं तनुजयोर्दुःख-                                      | १६२               | साऽप्यदान्मुदिकां काम-                               | ४१८                |
| नुरैस्तदानसंतुष्टै—                      | ६०            | सोदिसंहापसगीऽसी                                          | ४३३               | सोऽप्यद्य तत्र संदियोंऽ<br>साऽप्यन्यश्च मुनेर्ज्ञातं | <u>५.१३</u>        |
| मुरेस्तृतीयकल्यागपूजां                   | १२३           | संब्बा व्याधकृतं                                         | ११७               | णाउन्तरस्य सुनशात<br>सोऽप्येत्रमत्रतीत्प्राप्त-      | ५०३                |
| मुलच्यायां तस्याभूत्                     | १८२<br>१८२    | स्रोत्सवः सहमोदस्या-                                     | <b>३</b> २०       |                                                      | ५४३                |
| मुलोचनाद्याः पट्त्रिंशत्                 | ४३६           | सोत्मबाः प्रापयन्ति सम                                   | २३६               | सोऽब्रवीत्तव निर्याणकाल                              | इ५४                |
| सुवर्णगजवत्यौ च                          | १०६           | सोऽनुत्तरियमानेपु                                        | २३४               | सामदत्तां नृपस्तसमे                                  | ३६                 |
| सुवर्णतिलकासा <b>द</b>                   |               | स्रोऽन्त्रीतस्तद्भयान्मुक्त्वा                           | ३५६               | सोमदत्तो नृपा गौरः                                   | ६०                 |
|                                          | १८५७          | सोपदेशं धृतं सर्वे -                                     | २,६३              | सोमदेवः सुनिर्विद्य-                                 | ४२२                |
| सुत्रर्णतेजसा प्रीति-                    | <b>ሂ</b> የሄ   | सोऽपशासो गिरी सम्मे-                                     | ३११               | सोमदेवो दिजोऽत्रैव                                   | ४२२                |
| मुवर्णतेजा नाम्नाभू-                     | પ્રશ્         | सं।ऽपि कालान्तरे बुद्धि -                                | 844               | सोमभूतिश्च वेदाङ्ग-                                  | ४२२                |
| सुवर्ण तेजास्तस्मा <b>व</b>              | प्रह          | सोऽपि कोपग्रहाविष्ट-                                     | ६२                | सोमवंशसमुद्भूतः                                      | २१६                |
|                                          |               |                                                          | ,                 |                                                      |                    |

## **श्लोकानामकाराद्यतुक्रमः**

| सोमश्रीस्तित्प्रया                | १५२           | रिथतां कुक्कुटसर्पेश          | १५४          | स्वचन्द्रककलापाम्मो-           | २६५          |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| सोमिलाभोजयत्तस्यै                 | ४८७           | स्थिता जीवन्धरस्तस्यो         | ५०४          | स्वच्छन्दं चिरमाक्रीड्य-       | ጸደጸ          |
| सोमिलायां कृतद्वेष-               | £38           | स्थितो मोक्तुमनौ नन्द-        | ₹3\$         | स्वस्थास्तिप्रन्तु तत्तत्र     | <b>የ</b> ዟ¥  |
| सौजन्यं बन्धवो धर्मा              | १०३           | स्थित्वर्षियतिमुन्त्यस्त -    | २५८          | स्वदीचापचनच्त्र-               | २४७          |
| सौजन्यं इत्यते भ्रंशो             | १११           | स्थित्वाऽत्र निष्कियं मामं    | 69           | स्त्रदुःखनापि निर्दिण्ण-       | <b>३</b> ८,६ |
| सौधर्मकल्पे चित्राङ्ग-            | ३४८           | स्थित्वा दिनद्भयं वीत-        | <b>५</b> ६३  | स्वद्विजोत्सर्पिमामार <i>-</i> | 3૯૪          |
| सौद्यर्भकल्पे देवीन्त्र-          | ४०३           | स्थित्या विभासरस्तिहमः        | પ્રરપૂ       | स्वनामश्रवणादेशं               | २८४          |
| सौधर्मकल्पे देवोऽभू-              | ४७=           | स्थित्वा पष्टोपवासेन          | ४३६          | स्वनामश्रुतिसंशुःयन्           | ₹•७          |
| सौत्रमंकल्पे श्रीपेखे             | १६३           | स्थिरचरणविवेशो                | ३७२          | स्वपादनखसंक्रान्त-             | ४१           |
| सौधर्ममुख्यदेवेन्द्रा             | € 5           | स्थिररौद्ररमः सद्यः           | ૪ <b>૫</b> ૭ | स्वपादनटनृतार्थ-               | ३१७          |
| सौधर्माधिपतिर्म <del>व</del> त्या | ३७५           | स्थिराचल्युन्नतौ शुक्रनीतौ    | ६३           | स्वपादशरखी भद्रां              | ४⊏६          |
| सौधागारे निरस्तान्त-              | પુરૂર         | स्थूणागार।भिधानेऽभू           | <i>የ</i> ለ፫  | स्विपतामहसन्त्यागे             | ४४६          |
| सौधाया दालिता लोल-                | 30६           | स्थृगास्थ्लपकपता प्रीचद्      | १६६          | स्विपत्रा सममन्येद्युः         | अ६४          |
| सीन्दर्यस्य समुद्रोऽय-            | २१६           | <b>स्थृलवेतालरूपा</b> खि      | ४६५          | स्वपुत्रद्धात्रयार्माव-        | <b>२६५</b>   |
| सौमुख्यं लोकविजानं                | १३⊏           | स्नानस्रग्लेपनाशेष-           | ५२०          | स्वपुण्यफलसारेगा               | ₹८८          |
| स्कन्धानां चार्णिकत्वेऽपि         | १७६           | स्नातामलंकृतां शुद्ध-         | २६१          | स्वपूर्वकृतपुण्यस्य            | ३⊏३          |
| स्तनप्रस्तिमित्येवं               | ३७२           | स्नाहि चित्रं समाधेहि         | 8€=          | स्त्रपूर्वं जन्मपापे <b>न</b>  | १८६          |
| स्तनयोर्वलवत्यीटां                | ३६७           | स्तुपाभ्यसूयया कार्य          | ३⊏६          | स्वपूर्वभवसम्बन्धं             | १८८          |
| ितमिततमसमाधि वस्त-                | १०१           | स्नेहमाहग्रहप्रस्तो           | १३०          | स्वपूर्वमवसम्बन्ध -            | ૪૨૨,૬૧       |
| स्तुतम्तद्व संस्तोत्रः            | ३७            | स्नेहादन्यान्यसंशक्तं         | ધ્ર ૧૨       | स्वप्नान् कुष्णद्वितीयायां     | ર૪૫          |
| स्तुत्यं प्रमाद्यियनुगर्थिजनो     | <b>પ્</b> દ્દ | स्पर्दमानभुजाग्राभ्यां        | २०५          | स्वप्नानन्तरमे तस्या           | ३ <b>३</b> ६ |
| म्तुत्वः सतामाभिण्डुन्य           | 350           | रपशादियोष्टधा स्पर्शाः        | પ્રર         | स्वप्नान् पाइश संबीद्धय        | ४०           |
| स्तुत्वा स्वजन्मसम्बन्धं          | १८६           | स्पष्टमद्य मया दृष्टं         | ६८           | स्वपंन् कि फलमंतस्ये           | <b>રદપૂ</b>  |
| स्तातुगारिभिरे भक्त्या            | ४३३           | स्पष्टाकर्स्निविज्ञान-        | ५४१          | स्यप्ते दृष्ट्वा समुत्थाय      | ३२६          |
| स्त्रियः ससारवल्नयंः              | ४७            | रपुरतुत्खातखङ्कांशु-          | ३ १७         | स्यानंऽपि केनचित्तादृग्        | १३६          |
| स्त्रीगुणः सकतेः शस्या            | ४२०           | रमरन द्वकुमागाव्ये            | १३६          | स्वप्रभावं प्रकाश्यास्य        | २६६          |
| स्त्री तामनुभवन्तीभि—             | २⊏६           | सगरन् सहस्रविशत्या            | ६७           | स्त्रप्राग्जनमाकृतिं तस्य      | २३०          |
| स्त्रीत्वं सर्तात्वमं क-          | २६०           | स्मर्स्यावां वदिष्यावस्तरवं   | Σ,           | स्त्रबाहुलतयेरैनं              | રપ્રદ        |
| स्त्रीलद्धणानि, मर्वाण            | ४५२           | स्मतंत्र्या देवता चिने        | ર્પ્ર ફ      | स्त्रभवान्तरसम्बन्ध            | ४०१          |
| स्त्रीश्च तादृग्गुगोपेता          | ४१            | स्मितभदाः सरस्वत्याः          | २०५          | ं स्वमानुजानीपुत्राय           | <i>የ≃೯</i>   |
| स्रीसुतादिव्यया शक्ते-            | ११०           | ्रिंसताचीः स्वं जयं सोऽपि     | ३७६          | स्वयं गृहं समागस्य             | પ્રશ્        |
| स्त्रीसृष्टिमपि जेतार             | ३०१           | स्मितपूर्वभवा राजा            | ४०३          |                                | 835          |
| स्थानं ता एव निन्दायाः            | વેફેંદ હ      | स्मृत्वा धिर्गिति निन्दित्वा  | પ્ર૪૨        | i i                            | ४४७          |
| स्थानभ्रंशात्सुखोच्छेद्या         | ३१.           | स्यां समाहितमोहाऽहं           | २१३          | ्रश्वयं चेत्वा प्रदेशं तं      | ५१२          |
| स्थापयित्वा समारुह्य              | પ્રસ્પ        |                               | ३२६          | स्वयं चैत्यात्तराभ्यासं        | <b>પ્</b> १२ |
| स्थापितः स शिरामागे               | ४१८           | स्यात्तद्रामाय शक्ताय         | २५६          | 1                              | ४३६          |
| स्थास्तु नाज्ञानवैराग्य-          | २२४           | स्याद्भीस्तत्विमर्शिनी कुर्ता |              | <sup>१</sup> ंस्वयं परिजनेनापि | २९५          |
| स्थारनुबुद्या,विमुग्धत्वा-        | २३⊏           | स्याद्वैमनस्यं तेऽग्रथं       | ५००          | स्वयंप्रमश्च सर्वात्ममू-       | ५६१          |
| स्थास्याम्येत्तसमाकण्यं           | પ્રફર         | स्वं कगेष्यभिलापात्म -        | ३१२          | स्वयंप्रभस्य ज्ञातानि          | ४११          |
| स्थितं पिण्डीहुमस्याधो            | <i>ሄይ</i> ሄ   | स्वगतं तं स्तवं श्रुत्वा      | १६४          | स्वयंप्रभाख्यदेवस्य            | ४०५          |
| स्थितस्तत्योषणाद्योगे             | ५१७           | स्वचक्रमिव तस्यासी-           | १०२          | स्वयं प्रागपि तं इन्तुं        | ४१२          |

रद्ध

358

२२७

348

200

२७७

4 4

६६

3\$\$

883

र⊏३

४५५

| <b>)</b> =                       | •        |
|----------------------------------|----------|
|                                  |          |
|                                  |          |
|                                  |          |
|                                  |          |
|                                  |          |
|                                  |          |
|                                  |          |
|                                  |          |
|                                  |          |
|                                  |          |
|                                  |          |
|                                  |          |
|                                  |          |
|                                  |          |
|                                  |          |
| १४४                              | 1        |
| १४१                              | Ì        |
| १४४                              | -        |
| १०४                              | İ        |
|                                  |          |
|                                  |          |
|                                  |          |
|                                  |          |
|                                  |          |
|                                  | -        |
|                                  | į        |
|                                  | -        |
|                                  | -        |
|                                  |          |
| ४३५                              |          |
| १३६                              |          |
| ४७१                              | '        |
|                                  | 1        |
|                                  | ١,       |
|                                  | Ι.       |
|                                  | '        |
|                                  | 1        |
|                                  | 1        |
|                                  | ŧ        |
|                                  | 1        |
|                                  | Ī        |
|                                  | Ę        |
| 1                                | ę        |
|                                  | Ę        |
| १६३                              | ŧ        |
| 200                              | 8        |
| 406                              |          |
| ११८                              |          |
|                                  | Ę        |
| ११ <b>८</b><br>३६१               | <b>5</b> |
| ११ <b>८</b><br>३६१<br><b>५</b> ५ | 100 100  |
| ११ <u>⊏</u><br>३६१<br>५५<br>७७   | 多多多      |
| ११८<br>३६१<br>५५<br>७७<br>४७३    | 罗罗罗罗     |
| ११ <u>⊏</u><br>३६१<br>५५<br>७७   | 多多多      |
|                                  | १३६      |

|            | महापुराख उत्त                             | पुराखम्      |
|------------|-------------------------------------------|--------------|
| १          | स्वस्यामेषं स्वयं तृता                    | <b>२</b> ८५  |
| ą          | स्वस्यारचेष्टितमेतेन                      | ₹६४          |
| ų          | स्वहस्ताखिलभूपाल-                         | ર રે હ       |
| ¥          | स्वाः स्वास्तायाविधाः                     | सर्वाः ३४४   |
| ų          | स्वाग्रजाङ्गद्वणोद्भृत                    | १०७          |
| ų          | स्याचार्यवर्यमनुस्त्य हि                  | तानु- २७७    |
| Ę          | स्वातियोगं तृतीयद                         | પ્રદ્        |
| 9          | ≀बानुरक्तान् जनान् सव                     |              |
| 0          | स्वान्तः पुरपरीवार-                       | ₹ ₹          |
| 5          | स्वाभिजात्यमरोगत्वं                       | १४२          |
| }          | स्वाम्यमात्यौ जनस्थानं                    | र⊏३          |
| 1          | स्वायुरन्ते अनिर्याय                      | ४५५          |
|            | स्वायुरन्तं समाराध्य                      | ३३१          |
| - [        | स्वायुरन्ते समुत्पन्नः                    | ₹8           |
| .          | स्वायुराद्यष्ट्रवर्षेभ्यः                 | 88           |
| 1          | स्वायुश्चतुर्थभागावशेषे ू                 | ७ ই          |
| İ          | स्वार्थं मृगारिशब्दो सौ                   | ४५७          |
|            | स्वार्थः सागरमेरूगाः                      | ६२           |
|            | स्वाधिचेत्रनियात-                         | २१⊏          |
| 1          | स्त्राविध दोत्रसञ्जार-                    | १४           |
|            | स्वीकुर्वन्त्यत एवान्य -                  | ३२०          |
| Į          | स्वीकृत्य प्राक्तनं वेषं-                 | 885          |
|            | स्वीचकार मधुः शोका-                       | 30X          |
| -          | स्बोक्तप्रमाण्देवीमि-                     | १३५          |
|            | स्वोत्पत्त्यनन्तरं लोकान्तरं              | ७३६          |
|            | स्वोपकारोऽयसंवृद्धिः                      | ৬৬           |
|            | स्वोपयोगनिमित्तानि                        | لاحت         |
|            | स्वोपाध्यायं तदापृच्छुय                   | ₹ <b>५</b> ७ |
|            | [ह]                                       |              |
|            | इंसावलीति संदेह                           | ₹€ १         |
|            | हठात्कृष्ण तदाकर्ण-<br>तः कुक्कुटसर्पोऽपि | 800          |
|            | ताचातिचतुष्कः सन्–                        | ११३          |
| 1 2        | ताऽसौ भीतवैताली                           | ५६३<br>१५४   |
|            | तो लकुटपाषाणी                             | ₹€६          |
| E          | त्वा वमार्गमुल्लङ्घ्य                     | २२५          |
| ह          | ननावरणीं विद्या                           | ₹१४          |
| 5          | न्तुं तत्तेअपि विज्ञाय                    | ४२०          |
| Ę          | न्याद्दन्तान्तसंक्रान्तं                  | 838          |
| ₹          | यग्रीबोऽपि जन्मान्त-                      | 688          |
| Ę          | रिंशान्तान्तरङ्गला-                       | ४५६          |
| ह          | रिश्च-द्रामिषः द्वसिंह-                   | <b>५६१</b>   |
| Ę          | रियोईरिरारुद्धः                           | ३१५          |
| ह          | रिर्यथेष्टमन्जानि                         | ३७०          |
| Ę]         | रिवंशामलच्योम-<br>रेवर्मामिषोऽन्येद्य-    | ३४४          |
| ্।<br>ভা   | रवमा। मधाऽन्यद्यु-<br>रेविकमतः पश्चा—     | २४४          |
| र्।<br>हरि | रेषेग्यः कृताशेष-                         | ५१४          |
| e f        | विकाऽप्युपादाय<br>विकाऽप्युपादाय          | ४५८<br>२४६   |
| <b>E</b> ₹ | <b>इ</b> िदिवादित्य                       | XE           |
| ₹\$        | मधेन धीर्ता दा                            | ₹•€          |
|            |                                           | • •          |

इर्म्यपृष्ठे सभामध्ये 388 **इलभूत्तदियोगेन** २३२ इलायुधं महारक्-**B** - **K** हलायुधोऽपि तच्छोका-१३३ इसन्त्याश्च रदन्त्याश्च 308 इस्तप्राह्यमिवातमानं ₹€₹ इस्तिचित्राख्ययानाधि -२ २ हस्ताम्रमितमध्यानि **3**86 इस्ताभ्यां इन्तुमुत्कीर्याद २२३ **इ**स्तावलम्बनेनैनं प्र२२ इतिनाख्यपुराधीशो ३५७ ह तोत्तरईयोर्मध्यं ४६३ इ तोत्तरान्तरं याते ४६६ हानिर्धनःय सत्वात्रे <del>የ</del>ሂ हावो वक्त्राम्बुजस्यास्य २⊏ हासेनापि मुनिप्रोक्त-३६४ हास्तिनाख्यपुरं प्राप्य ४१६ हातिनाख्या पुरी तस्य 208 हिंसादिपञ्चकं धर्मः र ५ हिंसादि दोषद्रेभ्यो ৩ই हिंसाधर्मे परित्येज्य YOU हिंसाधमें विनिश्चित्य २६ ३ हिंसानृतान्यरेरामा-488 हिंसामधानशास्त्राद्वा ४१३ हिंखायामिति धात्वर्ध-२५८ हिंसायों यशशब्दश्चे-२५८ हिंसैव धर्म इत्यज्ञो २६३ हितो लक्करवरायास्मे ₹04 हिमवत्सागराघाट-355 हिमवान महाहिमवान् १८८ हिमवान् विजयो विद्वान ३४५ हिमानीपटलच्छन-33 हिमानीपटलोन्मुक्तं २⊏१ हिरण्ययमेगाः पद्मा-804 हिरण्यवर्मगोऽरिष्ट -348 द्वीनभाषोऽभत्रन्केचि. 408 हीने पोडशपूर्वाङ्गेः 34 हीयते वद्ध ते चापि १६६ हुताशनशिम्बान्यस्त-4६३ हृदि गन्धर्वदत्तैनं 408 हेतुना केन दी सेयं 938 हेतुवादोऽप्रमाशां चे-४७७ हे नारद ! त्वभेगत्र २६६ हेमप्रभेग भूभर्जा ₹⊏० हेमाभपुरुषार्थाय 418 हेमोपलन्धिबुद्धिर्वा ४३६ **हेलयारोपयद्यश्च** 358 हैरण्यवतसंज्ञश्च १८८ होमधेनुश्यं तात । २२५ इदाः घोडशसङ्ख्याः स्युः रेट्य इदाइद्वतीसंशे 仁定



